# THE BOOK WAS DRENCHED

TEXT PROBLEM WITHIN THE BOOK ONLY

UNIVERSAL LIBRARY OU\_176574

AWYSYJANN

## महाराष्ट्र शब्दकोश

#### विभाग सहाका

म - वृ

कोशमंडळांतील व बाहेरील अनेक साहाय्यकांच्या मदतीनें तयार केलेला.

प्रकाशंक महाराष्ट्र कोशमंडळ लिमिटेड, पुणें; तर्फें मॅनेजिंग डायेश्क्टर यशवंत रामकृष्ण दाते, ४८१ शनिवार, पुणें १. गुद्रक यशवंत रामकृष्ण दाते, महाराष्ट्र कोश्चमंडळाचा शारदा प्रेस, ४८१ शनिवार, पुणें २.

किंमत १० रुपये

#### संपादकमंडळ

- **भी. यशवंत रामकृष्ण दाते,** बी. ए. एडएड् . बी. (पाउन
- श्री. चिंतामण गणेश कर्वे, बी. ए.
- श्री. आबा चांदोरकर.
- श्री. चिंतामण शंकर द्रातार.

#### प्रमुख शाखा-साहाय्यक संस्था

विदर्भसाहित्यसंघ (वन्हाडी बोली); गोमंतकसाहित्यसेवकमंडळ (गोमंतकी); वाक्मयचर्चामंडळ (कर्नाटकी. बेळगांव); शारदोपासकमंडळ (कोंकणी. मालवण); महाराष्ट्र शब्दकोशमंडळ (कुडाळी. पेडणें); पुणें; भाषाश्वास्त्रमंडळ (व्युत्पत्ति); शारदाश्रम (महानुभावी. यवतमाळ); हेटकरी भंडारीमंडळ (दादर); साहित्यसेवामंडळ (कन्हाड); इ. इ.

#### संपादकीय निवेदन

इंद्रादयोपि यस्यान्तं न ययुः शब्दवारिधेः। प्रक्रियां तस्य कृत्स्नस्य क्षमो वक्त नरः कथम्॥

महाराष्ट्र शब्दकोशाचा हा सहावा विभाग आभच्या आश्रयदात्यांच्या हार्ती देतांना आम्हांस फार आनंद होत आहे. युवीसंकित्यत पांच विभागांत सर्व मराठी शब्दांचें संकलन करणें अशक्य झाल्यांने व कोशासारख्या सर्वसंग्राहक स्वरूपाच्या संदर्भग्रंथांत काटकसर करणें अनिष्ट असल्यामुळें शब्दकोशाचे दोन विभाग अधिक करावे लागळे. यामुळें पृतीच्या अपेक्षेपेक्षां सर्वेदि वाढला. या वाढत्या खर्चाकरितां पृत्रीप्रमाणंच पांचव्या विभागाचा स्वीकार करतांना सहाव्या विभागाकरितां आगाऊ पांच कपये यावे अशी विनंति आम्हीं आमच्या भागीदार ब्राहकांस केली व ती बहुतांशीं सर्व ब्राहकांनी आनंदाने मान्य केली. याबद्दल आम्ही त्यांचे कृतज्ञतापृत्रेक आभार मानतों. बाकीचे ब्राहकहि हा विभाग स्वीकारतांना त्यांचे मूल्य देतील अशी आमची खात्री आहे. तथापि ब्राहकसंख्येपेक्षां कांहीं ग्रंथ अधिक काढणें जरूर असल्यामुळें त्यांत कांहीं रक्षम गुंतून राहिली व आतांपर्यंतच्या अशा प्रकारच्या खंडशः प्रसिद्ध होणाऱ्या ग्रंथांची ब्राहकसंख्या अल्प कां होईना तथापि कांहीं प्रमाणांत घटत जाते असा जो अनुमच आहे तो याहि ग्रंथाच्या बाबतींत आल्यामुळें या विभागाच्या छपाईच्या कामीं फार दिरंगाई झाली. तथापि आमच्या कांहीं मित्रांच्या साहाय्यामुळें आम्हांस हा विभाग आज तडीस नेतां आला. याबद्दल आम्ही त्यांचे फार अभारी आहों. आमच्या साहाय्यकांचे नामनिर्देशपूर्वक आभार संपूर्ण ग्रंथाच्या अखेरीस आम्हांस मानावयाचेच आहेत, तेव्हां आम्ही सध्यां त्यांचा नामनिर्देश करीत नाहीं.

या विभागांत चू अक्षरापर्यतचे शब्द आले आहेत. यापुढील सातव्या विभागांत पुढील झ पर्यतच्या अक्षरांतील सबै शब्द येऊन हें कार्य पूण होईल.

सध्याच्या आर्थिक मंदीमुळं नवीन प्राहक मिळणं फार कठिण झाठं आहे. तथापि त्यांतृनहि आमचे प्रयतन चाल् आहेत व महाराष्ट्रांतील मराठी भाषेच्या अभिमानी अशा आमच्या प्राहकांच्या व जनतेच्या सहानुभूतीनें हें कार्य शेवटास जाईल असा आम्हांस पूर्ण भरंवसा आहे. तरी सर्व महाराष्ट्रीय जनता आम्हांवर आजवर दाखविलेला लोभ कायम टेवृन हे कार्य आमच्या हातून पूर्ण करून घेवो व या वाङ्मययज्ञाच्या अवस्त स्नानाचा दिवस लवकर उदय पावो अशी त्या जगन्नियंत्याजवळ प्राधैना करून हें निवेदन पुरं करतों.

यशबंत रामकृष्ण दाते

#### प्रस्तावनों ॐ≪

### मराठी भाषेचें व्याकरण व शब्दासिद्धि

#### यद्यपि बहुनाधीषे पठ पुत्र तथापि व्याकरणम्।

विषयप्रवेशः—भाषा प्रथम उत्पन्न कशी होते व त्यानंतर तिची अनेक अंगांनी वाढ कशी होते, तिच्या खरूपांत कालांतरामुळें व स्थलांतरामुळें परक कसकसे पड़त जातात, असे फरक पड़त असले तरी तिच्या विशिष्ट रूपास स्थिरता प्राप्त होण्याची किया कसकशी चालत असते, विशेषतः भाषा लिखित स्वरूपांत आल्यानंतर तिला स्थैर्य प्राप्त होऊन शिष्ट भाषा म्हणून तिच्यांतीलच एका प्रकारास अधिक मान्यता प्राप्त होऊन त्या शिष्ट स्वरूपाचें महत्त्व वाढत जाऊन इतर प्रकारांस गौणत्व कसें प्राप्त होतें व अशा रीतीनें लिखित, ग्रांथिक अथवा शिष्ट भाषेचें रूप अधिकाधिक निश्चित व कमी बदलणारें कसें होतें, वगैरे गोष्टी आपण दुसन्या विभागाच्या प्रस्तावनेंत अवलेकन केल्या आहेत. अशा तन्हेनें भाषेचें एक शिष्ट स्वरूप निश्चित व मान्यता पावलेलें बनून स्थिर झाल्यावर त्या स्वरूपासंचेंधीं कांहीं निश्चित नियम बांधतां येतात. असे जे भाषेच्या निश्चित स्वरूपासंचेधीं शिष्टसंमत नियम त्यांसच आपण व्याकरण म्हणतों.

**व्याकरणाचें स्वरूप:**-वेदकालीं किंवा तदुत्तरकालीं जेव्हां तत्कालीन भाषेस स्थैर्य प्राप्त होण्याची वेळ आली तेव्हांच त्या भाषेचें व्याकरण तयार करण्याची जरूरी वाद्रं लागली व भाषेस कांहीं तरी नियम पाहिजेत अशी जाणीव उत्पन्न झाली. हीच गोष्ट आपणांस पुढील आख्यायिकेंत आढळून येते. 'वार्षे पराच्यव्याकृतावदत्ते देवा इंद्रमनुब्रविन्नमां नो वाचं व्याकुर्विति । ताभिन्द्रो मध्यतोऽवक्रम्य व्याकरोत्तरमादियं व्याकृता वागुद्यते । '-तैसं. ( वाणी प्रथम अन्याकृत स्थितींत होती तेन्हां देव इन्द्राकडे गेले आणि म्हणाले आमच्या वाणीस न्याकृत कर तेन्हां इन्द्रानें तिचें व्याकरण केलें.) यावरून कोणत्याहि भाषेचें व्याकरण होण्यापूर्वी ती भाषा दीर्घ कालपर्यंत प्रचारांत असते व तिला हुळूं हुळूं नियमबद्ध स्वरूप प्राप्त होऊन तिचें व्याकरण बनतें. प्रत्येक भाषेत अनेक बोली प्रचलित बारा कोसांवर भाषा बदलते असे आपण म्हणतों म्हणजे एकच भाषेचें भिन्नभिन्न स्वरूप आपणांस तिच्या एकंदर क्षेत्राच्या निरनिराळ्या भागांत आढळतें. परंतु सर्वीस गम्य व सर्वीस साधारण असे एक भावेचे विशेषतः लिखित भाषेचें स्वरूप शिष्टसंमत असतें व या शिष्टसंमत भापेचेंच प्रथम न्याकरण तयार होतें. न्या करणकाराचेंहि मुख्य काम भाषेतील कोणते प्रकार व रूपें शिष्टसंमत आहेत हैं सांगण्याचें असतें परंतु असें एकदां सांग्रन तें ग्रंथगत होऊन सर्वमान्य झालें म्हणजे त्यास नियमांचे स्वरूप प्राप्त होतें व या नियमांस सुसंगत असेल तें शुद्ध व विसंगत असेल तें अशुद्ध असे मानण्याची प्रथा पडते. त्यामुळे यानंतर होणारे लेखन या नियमांस शक्य तो अनुसरूनच होत गेल्यामुळे या नियमांचे सामर्थ्य वाढत जाते व ते अधिकाधिक व्यापक बनून सर्व भाषेचें क्षेत्र आक्रमण करतें आणि सर्व भाषेस नियंत्रित करून एकरूपांत आणण्याचें कार्य करतें. अशा तन्हेनें ज्या विशिष्ट भाषेचें व्याकरण प्रथम सर्वभान्य होऊन सर्व क्षेत्र आक्रमण करितें त्या भाषेस विशेष महत्त्र येऊन इतर बोली अगर त्या भाषेचे स्थानिक प्रकार गैएका पावृन हलूंहळूं लोप संस्कृत भाषेमध्ये पाणिनीपूर्व व पाणिनीकालीन किंवा तदुत्तर अनेक व्याकरणकार झाले व त्यामुळे पाणिनी-कालीन किंवा तदत्तरकाली कांही महत्त्वाच्या ग्रंथातूनहि अपाणिनीय प्रयोग आपणास आढळतान, त्यांस कांही अलीफडील लोक व्याकरणदृष्ट्या अशुद्ध म्हणतील पण ते तसे नसून तत्कालीन रूढ प्रयोगच होत,

पाणिनीय व्याकरणास महस्व प्राप्त होऊन इतर व्याकरणें मार्गे पडली व पाणिनीय व्याकरणास अनुसरणोर प्रयोग तेवढेच शुद्ध असे मानलें जाऊं लगलें तसतसे इतर प्रयोग अशुद्ध मानण्याकडे प्रवृति होऊन, भाषा पाणिनीय व्याकरणानें बद्ध झाली व तिला स्थिर व अविकृत असें खरूप प्राप्त झालें पण तिची खाभाविक वाढ खुंटली व म्हणून संस्कृत भाषेस मृतभाषा म्हणून कांहीं लोक संबोधूं लागले. वास्तविक तिचा प्रचार कमी झाला असें नव्हे तर ती नियमांनीं निषद्ध झाल्यामुळें तिची वाढ खुंटली एवढेंच; असो.

मराठीचीं प्राचीन व्याकरणें :—सामान्यतः देशी भाषा पृथक्षणें अशा सातव्या शतकांत आस्तित्वांत आल्या असाव्या असें आपण चवश्या विभागाच्या प्रस्तावनेंत पाहिलेंच आहे. त्यानंतर या भाषांची वाढ होऊन त्यांत महत्त्वाची अशी प्रंथरचना होऊं लागण्यास दोनतीन शतकांचा तरी अविध त्या कालच्या प्रगतीच्या गतीच्या मानानें लागला असावा; व बाराव्या-तेराव्या शतकांत अमृतानुभव, ज्ञानेश्वरीसारखे ग्रंथ निर्माण करण्याची पात्रता ज्या भाषेमध्यें आली त्या भाषेस यापूर्वीच दोनतीन शतकें तरी शिष्टसंमत व प्रौढ असें स्वरूप प्राप्त झालें असलें पाहिजें हें निर्विवाद आहे व असें स्वरूप प्राप्त झाल्याबरोबर हें स्वरूप निश्चित करण्यासाठीं तत्कालीन ग्रंथकारांस व पंडितांस त्या भाषेच्या व्याकरणाची आवश्कता भासली असली पाहिजे; त्याप्रमाणें त्यांनी प्रयत्नहि केले असले पाहिजेत. परंतु ज्याप्रमाणें या कालांतील वाङ्मय आपणांस अज्ञात आहे त्याप्रमाणें त्या कालांतील व्याकरणाचे प्रयत्निह आपणांस अज्ञात आहेत, तथािप योग्य संशोधन झाल्यास मराठी व्याकरणाच्या उगमांतील निर्मिराळ्या पायच्या आपणांस अवगत झाल्याशिवाय रहाणार नाहींत असें अनुमान करण्यास हरकत नाहीं.

महानुभावी व्याकरणें:—ज्ञानेश्वरकालीन अथवा तत्पूर्वकालीन मराठी वाक्ययाचा एक भाग आपणांस महानुभावी वाक्यय म्हणून परिचित आहे. या पंथामध्यें गद्य व पद्य दोन्ही प्रकारची ग्रंथरचना झालेली आपणांस आढळून येते. या ग्रंथकारांसिह व्याकरणाचें महत्त्व ठाऊक असून त्यांनींहि आपल्या भापेचें व्याकरण करण्याचे प्रयत्न केल्याचें आपणांस दिसून येतें. प्रसिद्ध महानुभाव ग्रंथकार भास्करभट अथवा कविश्वर व्यास यांचें महाराष्ट्र भाषाभाष्य अथवा सुभाष्य अशा कांहीं तरी नांवाचें एक मराठी भाषेच व्याकरण होतें अशा तच्हेचा उल्लेख त्यांच्या वाक्यांत आढळतो. यावरून त्यांस भाषाघोष असेंहि म्हणत. आनेराज व्यास यांनींहि लक्षण रत्नाकर या नांवाचा एक व्याकरण प्रबंध रचल्याचा उल्लेख आहे. त्यानंतर पंडित भीष्माचार्य यांनीं नामविभाक्ति व पंचवार्तिक असे व्याकरण संबंधीं ग्रंथ लिहिल्याचें आढळतें. महानुभावी व्याकरणकारांसंबंधीं खालील पद्यामध्यें उल्लेख आढळतात.

'माहीं मटी व्याक्षणीवरी । संस्कृत भाषा मंजरी । रचितें जहां के शवसूरी । परमार्थ हेतु ॥ १ ॥ मूळ व्याक-रणाचे नि आधारें । सुभाषानिवंधु बोलिला कविश्वरें । जो छपन्न भाषेसी होऊन उरें । महाराष्ट्रीये ॥ २ ॥ भाषा प्रबोध, भाषा प्रदीपिका । गौड महाराष्ट्री पीठिका । अष्टी व्याकरणाचा अवाका । उमचविला ॥ ३ ॥ श्री भारकरें गोपाळा आज्ञापिलें । तें लक्षण रत्नाकर बोलिलें । मग पंचवार्तिक निरौपिते जहां । भीष्ममुनि ॥ ४ ॥ लिंगत्रय विवंचना । दृष्टातोपपत्ति न्याय प्रमाणा । उपपत्ति अनुपपत्ती शङ्कार्ण । दामोद्र प्रणितु ॥ ५ ॥ ऐसे भाषा निवंध महात्म मार्गीचे प्रसिद्ध । लिङ्गत्रय पदार्थभेद । कविश्वरकृत ॥ ६ ॥ '

आतां महानुभावीय वृद्धान्वयांत असें म्हटलें आहे कीं, तघलखांच्या स्वारीत महानुभावी धर्मग्रंथांचा नाश होता व कवीश्वर वंशवणनांत 'विशेषासहित वेह त्यजीयेलें। हीरोनियां नेलें। पुस्तकांतें ' असा उल्लेख आहे. यावरून एका काळी महानुभावी ग्रंथांचा नाश झाला होता ही गोष्ट स्पष्ट आहे. अशा तन्हेनें एकदां एखाद्या आपत्तीमध्यें मूळ ग्रंथांचा नाश झाला म्हणजे पुनकजीवनाच्या वेळीं जुने ग्रंथ म्हणून अनेक नवीनच ग्रंथ प्रसृत होण्याची भीति असते, ही गोष्ट चिनी वाद्ययावर जेव्हां क्षि. पू. तिसच्या शतकांत एका बादशहानें होळी करण्याचा प्रसंग आणला व त्यानंतर जें ग्रंथपुनकजीवन झालें त्यांत असे अनेक बनावट ग्रंथं तथार करण्यांत आले, यावरून स्पष्ट होते; असो.

सध्यां जो पंचवार्तिक या नांवाचा नहानुभावी व्याकरण ग्रंथ आहे त्यावरून आपणांस एवढें तरी निश्चित भाहीत होतें की, महानुभावी ग्रंथकारांनीं व्याकरण-शास्त्रावर विचार केळा होता. तो कितपत प्रगत होता हैं आपण पंचवार्तीकावरून पाहुं. पंचवार्तिक — यांत १ सूत्रलक्षण, २ सूत्रप्रकृतिलक्षण, ३ सूत्रकारकलक्षण, ४ सूत्रव्याख्यानलक्षण व ५ सूत्र-स्वरूपलक्षण अशी पांच प्रकरणें आहेत.

१ सूत्रलक्षणांत (अ) वचन (आ) वाक्य (इ) प्रकरण व (ई) महावाक्य असे सूत्रांचे चार भेद सांगृत तीन पदांचें सूत्र तें वचन, सहा वचनांचें सूत्र तें वाक्य, बारा वाक्यांचें सूत्र तें प्रकरण व बारा प्रकरणांचें सूत्र तें महा-वाक्य अशीं यांचीं लक्षणें दिलीं आहेत.

- (अ) पुन्हां बचनांचे एकपदी, द्विपदी व त्रिपदी असे भेद सांगितले आहेत. नंतर पदें, सिलंग, अलिंग व किया या तीन प्रकारच्या असतात असें सांगून सिलंगांचें पुलिंग, स्त्रीलिंग व नपुंसकिंग असे भेद विणिले आहेत. तसेंच सिलंग पदांस एकवचन, द्विवचन व बहुवचन अशीं तीन वचनें असतात असें स्रोदाहरण नमूद केंलें आहे. एण द्विवचन व बहुवचन एकत्रच केलीं आहेत. सिलंग पदांची पुन्हां नाम व सर्वनाम अशी विभागणी करून त्यांचे पुन्हां केवल व संयुक्त असे दोन वर्ग कित्यले आहेत. नंतर केवल पदें कृदन्त किंवा तिद्वित प्रत्ययें करून सिद्ध होतात असें सांगितलें आहे व त्यांची उदाहरणें दिलीं आहेत. संयुक्त पदें समासानें होतात असें महटलें आहे. समासांमध्यें अव्ययीभाव, तत्पुक्प, बहुत्रीहि व द्वंद समासांचे प्रकार वर्णन करून तत्पुक्पाचे विभीक्तितत्पुक्प, कर्मधारय व द्विगु असे भेद दाखिलें आहेत. यानंतर संधिप्रकरण दिलें आहे. यानंतर सिद्धनामें कांहीं विशेषणें व कांहीं विशेषणें असतात व सर्वनामें केवल विशेषणेंच असतात असें सांगितलें आहे. अव्ययाबहल 'अलिंगें तियेंचि अन्वयें' म्हणून उदाहरणें दिलीं आहेत. कियांचे सिलंगा व अलिंगा असे भेद करून, भूत, भविष्य, वर्तमान हे कालभेदिह सांगितले आहेत. तसेंच कियेचीं तीन वचनें न तीन पुरूष असें सांगून सकर्मक व अकर्मक भेदिह दाखिलें आहेत. यानंतर कर्तरि, कर्मणि व मावे प्रयोग वर्णलें आहेत.
- (आ) वाक्यविचारांत वाक्यांचे चार पदांपासून अठरा पदांपर्येत असे १५ भेद करून त्यांची उदाहरणें दिलीं आहेत. वाक्यांचे पुन्हां केवळवाक्य व संयुक्तवाक्य असे भेद केले आहेत.
  - (इ) प्रकरणविचारांत तीन वाक्यांपासून बारा वाक्यांपर्यंत प्रकरणाचे दहा भेद किस्पिले आहेत.
  - ( ई ) महावाक्यांचे पुन्हां तीन प्रकरणांपासून बारा प्रकरणांपर्यत दहा भेद केले आहेत.

२ सूत्रप्रकृतिलक्षणांत सूत्राची दशयां प्रकृति पुढील श्लोकांत वर्णन करून त्यांची फोड केली आहे 'संज्ञा च परिभाषाच विधिर्नियम एव च। अतिदेशोऽपवादश्च विभाषा च निपातनम् ॥ १ ॥ प्रतिषेधोऽधिकारश्च सूत्रंतदशधाविदः।

३ सूत्रकारक लक्षणांत प्रथमेपासून सप्तमीपर्यंत सात विभक्ति सांगितल्या आहेत व त्यांचे अर्थिह दिले आहेत. 'संबोधनी प्रथमा विभक्ति वर्ते 'असे सांगितलें आहे. प्रथमा विभक्तीचे कर्ता, कर्म व संबोधन; द्वितीयेचे कर्म, अत्यंत संयोग व प्रतिशब्द; तृतीयेचे कर्ता, साधन, सहार्थक व विनार्थक; चतुर्थीचे संप्रदान व प्रयोजन; पंचमीचा अपादान; षष्ठीचे संबंध व शब्दयोग आणि सप्तमीचा अधिकरण असे अर्थ दिले आहेत. नंतर विभक्तींचे प्रत्यय दिले आहेत.

४ सूत्रव्याख्यान रुक्षणांत पदच्छेद, पदार्थोक्ति, विग्रह, वाक्ययोजना, आक्षेप व समाधान या सहा प्रकारांनी सूत्राचा अर्थ प्रकाशित होतो म्हणून त्यास सूत्रव्याख्यान म्हणतात, असे सांगून या सहा अंगांची फोड केली आहे.

५ यानंतर पांचवे वार्तिक सूत्रस्वरूपलक्षण यामध्यें सूत्राचीं पुढील बत्तीस लक्षणें सांगून त्यांचें विवरण केलें आहे. १ प्रतिज्ञा, २ प्रमाण, ३ दृष्टान्त, ४ उपपत्ति, ५ व्याप्ति, ६ विषयप्रदान, ७ विशेषं प्रचोधक, ८ उत्सर्ग, ९ अपवाद, १० निषेध, ११ न्याय, १२ विरोधपरिहार, १३ काकु, १४ कक्षा, १५ मावार्थ, १६ प्रकरण, १७ अस्तित्व १८ निर्देश, १९ निर्णयो, २० पक्ष, २१ प्रमेद, २२ आशंका, २३ आक्षेप, २४ कार्य, २५ लक्षण, २६ स्वरूप, २७ कारण, २८ हेतु, २९ संबंध, ३० प्रतीति, ३१ विशेषण ३२ प्रतिष्ठा.

महानुभावी व्याकरणग्रंथ कोणी अथवा केव्हां रचले याबद्दल जरी वादविवाद चालू असले तरी महानुभावी ग्रंथकारांनीं मराठी भाषेच्या व्याकरणाचा विचार केला होता व त्यावर आपली कांहीं रचना केली होती हैं निःसंश्य. वरील पंचवार्तिकांवरून त्यांनीं आपलें व्याकरण संस्कृत व्याकरणास अनुसरूनच रचलेलें दिसतें. मराठी ही संस्कृत-

संभव भाषा अमृत तीवर इतर भाषांचा त्या वेळीं फारसा संस्कार झाला नसल्यामुळें तीच पद्धति अनुसरणें साहिजिक होतें, वरील व्याकरणांत आपणांस नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद व अव्यय या शब्दांच्या जाती पाडलेंच्या आढळतात. तसेंच एकवचन व बहुवचन, तिन्ही लिंगें व सात विभक्ति यांचा विचार केलेला आढळतो. तसेंच कृदम्त व तािंद्रत शब्दांचािह बिचार आढळतो. तसेंच सांधिविचार व समासविचारिह केलेला आढळतो. क्रियापदाच्या माचतींत तीन काळ व तीन प्रयोग, सकर्मक-अकर्मकादि भेद दाखविलेले आढळतात. पुढील वार्तिकांत वाक्यांचे प्रकार व वाक्यांचे पृथकरणाचाहि विचार आढळतो.

महानुभावी व्याकरणानंतरचीं व्याकरणें:—महानुभावी ग्रंथकारानंतर तत्कालीन भाषेच्या व्याकरणाची प्रयत्न केलेल आपणांस कोठें उपलब्ध होत नाहीं. ज्ञानेश्वरी ग्रंथाची भाषा गरीच जुनी असून ज्ञानेश्वरकालीन भाषेत व एकनाथकालीन भाषेत फरक पडला होता हैं आपणांस एकनाथानें: ज्ञानेश्वरीची प्रति ग्रुद्ध केली (म्हणजे तत्कालीन कृढ भाषेत लिहिली) या ज्ञानेश्वरीतील उल्लेखावरून दिसून येतें. राजवाडे यांनीं संपादन केलेल्या ज्ञानेश्वरीची भाषा सांप्रदायिक ज्ञानेश्वरीहून जुनी असून त्या भाषेचें त्यांनीं व्याकरणहि लिहिलें आहे. परंतु ज्ञानेश्वरकालपासून इंग्रजी अंमलापर्यतच्या कालांव हु असलेल्या भाषेचें व्याकरण इतक्या दीर्घकालांत कोणी केलेलें आढळत नाहीं. मध्यंतरींच्या निरितराळ्या कालावंडांत प्रचलित असलेल्या मराठी भाषेच्या निरितराळ्या अवस्थांचीं व्याकरणें रचण्याचें कार्य, अद्याप व्हावयाचें आहे.

इंग्रजी अंमलांतील व्याकरणांची उत्पत्तिः—यानंतर मराठी भोषच्या व्याकरणाची आवश्यकता विशेषतः जे पाश्चात्य लोक हिंदुस्थानांत येऊन स्थायिक होऊन राहिले व आपल्या राज्याचा व धर्माचा प्रसार करण्याचें कार्य करू लागले त्यांस भासली. विशेषतः धर्मप्रसाराच्या कार्मी येथील सामान्य जनतेशीं संबंध येऊं लागल्यामुळें त्यांच्या भाषेचें ज्ञान या परदेशीय धर्मीपदेशकांस आवश्यक झालें व तें मिळविण्याकरितां त्यांस येथील देश्य भाषांच्या व्याकरणाची जरूरी भासूं लागली. हिंच गोष्ट थोरल्या शास्त्रीचोवांनीं आपल्या व्याकरणावरील निवंधांत पुढें दिल्याप्रमाणें उल्लेखिली आहे. " ज्याची जी जन्मभाषा नव्हे त्यास ती येण्यास व्याकरणाचा जसा उपयोग होतो तसा तो ज्याची ती जन्मभाषा आहे त्यास पडत नाहीं. मराठी लोकांस संस्कृत व इंग्रजी वगैरे भाषा येण्यास त्या भाषांच्या व्याकरणाचें ज्ञान जसें आवश्यक आहे तसें त्यांस मराठी भाषा येण्यास तिच्या व्याकरणाचें ज्ञान आवश्यक आहे असें म्हणतां येत नाहीं. " अर्थात् आज या मताचा कोणी विद्वान् स्वीकार करणार नाहीं. येथील देश्य भाषांचें ज्ञान पाश्चात्यांनीं आपणांस येत असणाच्या पाश्चात्य भाषांशीं तुलनात्मक रीतींनें भिळविण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे त्यांनीं जी देशी भाषांचीं व्याकरणें रचलीं, तीं पाश्चात्त्य भाषांच्या व्याकरणाच्या वळणावर गोलीं हें स्वाभाविकच होय.

हिंदुस्थानांत खिस्ती धर्माचा प्रसार करणारे पहिले मिशनरी पोर्तुगीज होत. त्यांनी गोमंतक प्रांत जिंकल्यावर तेथील धर्म व भाषा नष्ट करण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न केला व धर्मप्रसाराकरितां म्हणून प्रथम देशी भाषांचा अभ्यात केला. त्या वेळी गोमंतकांत जरी कोंकणी हीच मराठीची बोली प्रचिलत होती तरी तेथील कानडी राजसत्तेमुळें लिपी कानडी वापरण्यांत येत धर्मे. त्यामुळें तत्कालीन पाद्री मिशनच्यांनी गोमंतकी कोंकणी भाषेसच कानडी समजून त्या नांवानेंच तिचें व्याकरण तयार केलें. असें व्याकरण प्रथम फाइर स्टीव्हन्स यानें इ. स. १६४० त रायतूर येथे छापलें. त्याचें नांव 'कानडी भाषेचें व्याकरण' (Arte da Zingoa Canarim) असे आहे. याखेरीज गोमंतकी बोली मराठीचीं अनेक व्याकरणें तयार झाल्याचे उल्लेख आढळतात; परंतु ती इस्तिलिखताच्या रूपांतच असून छापलीं गेल्याचें दिसत नाहीं. १९ व्या, विसाव्या शतकांत अलीकडे कांहीं कोंकणी भाषेचीं व्याकरणें छापलीं गेलीं आहेत; पण तीं व्याकरणाच्या इतिहासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचीं नाहींत.

अशा तन्हें ने मराठी भाषेने व्याकरण करण्याने प्रयत्न वसईकडाल पोर्तुगीजांनीहि केले असावेत. असे एक व्याकरण रोम येथें इ. स. १७७८ साली छापलेलें आढळतें; त्यांने नांव 'ग्रामाटिका मरास्टा ' (Graemmatica Marasta a mais vulgar que se practica nos reinos de Nizamaxa e Idalaxa Rom. 1778). त्यानी दुसरी आवृत्ति लिखन येथें १८२५ त प्रसिद्ध झाख्याना उल्लेख आढळतो; असेंच एक व्याकरण 'उत्तरेकडील कोंकणी बोलीनें व्याकरण—' Grammatica da Lingua Concani no dialecto

do Norte Composta no secalo XVII por Rum missionaris Portuguez c agroa pela primeria vez dala a estampa (por Joachim Helisdoro da cunha Rivara.) या नांवाचें सतराव्या शतकांत लिहिलें १८५८ सालीं नवें गोवें येथें कुञ्जरिव्हारनें छापून प्रसिद्ध केलें आढळतें. याच सुमारास १८५४ मध्यें फिलिय नेरी पिअर्स यांनीं मुंबईत एक Grammatica Maratha Explicada cm Lingua Portuguza या नांवांचें व्याकरण प्रसिद्ध केलें व १८७५ मध्यें सूर्याजी आनंदराव देशपांडे यांनी एक मराठी व्याकरण लिहिलें आहे.

एकोणिसाव्या शतकाच्या आरंभीं श्रीरामपूर येथें डच मिशनऱ्यांनी देशी भाषांचे कोश व व्याकरणें रचण्याचें कार्य चालिवेलें होतें; त्यांपैकीं डॉ. विल्यम केरी यानें इ. स. १८०५ सालीं पंडित वैद्यनाथ शास्त्री यांच्या साहाय्यानें मराठी भाषेचें व्याकरण इंग्रजीत लिहिलेलें प्रसिद्ध आहे. (Grammer of the Mahratta Language, with Dialogues of familiar subjects. Carey William). यापुढें इ. स. १८२६ सालीं महमद इब्राहिम मक्चा (नाखवा?) यांनें केलेलें व व्हॉन्स केनेडी यानें सुधारलेलें एक व्याकरण, प्रसिद्ध झास्याचा दाखलां आढळतो. यानंतर इंग्रजोनीं मराठी व्याकरणासंबंधीं केलेले प्रयत्न, म्हणजे जे. बॅलंटाइनचें एडिंचरा येथें छापलेलें व्याकरण (Mahratta Grammar Edinburgh 1839), रे. जे. स्टीव्हन्सन यांचें मुंबईस १८४३ सालीं छापलेलें (The principles of Mahratta Grammar Bombay 1843), तसेंच १८४८ सालीं मुंबईस निघालेलें एक व्याकरण (Marathee Grammar Bombay 1848), ई. बर्जेस यांचें मराठी भाषेचें व्याकरण (Grammar of the Marathi Language Bombay 1854.) व एच्. एस्. के. बेलायर्स व असखेडकर यांचें १८६८ सालीं प्रसिद्ध झालेलें मराठी भाषेचें व्याकरण, हे होत.

अमेरिकन मिशनचं व्याकरण:--वरील सर्व व्याकरणें युरोपीय लोकांकरितां प्रायः लिहिली असल्यामुळें इंग्रजी भाषेंत आहेत. परंतु १८४८ सालीं प्रसिद्ध झालेलें व्याकरण अहमदनगर येथील अमेरिकन मिशननें तयार केलेलें असून अमेरिकन मिशन प्रेस मुंबईमध्यें छापलें आहे पण तें सर्व मराठीत आहे. या व्याकरणांतील विशेष म्हणजे शब्दांच्या जाती, नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद, उपसर्ग, उभयान्वित व केवळप्रयोग अशा सात केल्या आहेत. विशेषणामध्यें नाम, विशेषण व क्रियाविशेषण असा भेद केला आहे. शब्दयोगी अन्ययास उपसर्ग संज्ञा दिली आहे. सामान्य रूपास कार्यरूप असे म्हटलें आहे. नामांचे फक्त सामान्य व विशेष असे दोनच भेद केले आहेत. विभाक्त फक्त प्रथमा, कर्म विभाक्त व संबोधन विभक्ति अशा तीन कत्यिल्या आहेत. सामान्यरूप होण्याच्या प्रकारावरून नामांचे वर्ग केले आहेत. सर्वनामांचे पुरुष, दर्शक, परस्परसंबंधीं, प्रश्लार्थक व सामान्य असे भेद केले आहेत. विशेषणांचे गुण व संख्या असे दोन भेद केले आहेत. विभाक्तिप्रत्यय व शब्दयोगी अव्ययें सर्व उपसर्ग या सदरांत घातलीं आहेत व त्यांची एक यादी दिली आहे. यांची संख्या ९४ असून त्यांत आसपास, तागाईत, रूबरू, समक्षा-समक्ष, हुजूर, चा, ची, चें, तें, णें यांचाहि समावेश केला आहे. कियापदांचे सकर्मक, अकर्मक व कर्मणी असे भेद केले आहेत. तसेंच आणावी नियमित, अनियमित, साह्यकारक, प्रयोजक, अपूर्ण व भावी असेहि भेद केले आहेत. कियापदांस पुरुष, वचन, लिंग, काळ व रूपमेद असतात असे सांगितलें आहे व रूपमेदाचे निश्चयार्थ, संकेतार्थ. धर्मार्थ, शक्यार्थ, संशयार्थ, आज्ञार्थ आणि सामान्यार्थ असे प्रकार वर्णिले आहेत. यांत विध्यर्थीबद्दल धर्मार्थ शब्द वापरला आहे, स्वार्थाबद्दल सामान्यार्थ वापरला आहे. काळामध्यें वर्तमानाचे सामान्य, अपूर्ण व रीति; भूतकाळाचे अपूर्ण, पूर्ण, सामान्य, भूतभूत, रीतिभूत; व भविष्य काळाचे वर्तमान व भूतभविष्य असे भेद दाखविले आहेत. यानंतर निर्दानराळ्या कियापदांची रूपें दिलीं आहेत. कियाविशेषणांचे भेदांचा नेम नाहीं असे सांगृत संख्या, कम. स्थळ, काळ, परिणाम, रीति, संशय, निश्चय, निषेध, परस्परसंबंध इतक्या प्रकारचीं उदाहरणें दिलीं आहेत. उभया-न्विताचे योजक व भेदक असे दोन प्रकार केले आहेत. नंतर वाक्यरचनेसंबंधी कांहीं नियम दिले आहेत व कांहीं वाक्यांचें व्याकरण चालवून दाखिवलें आहे. याप्रमाणें या व्याकरणाचें सामान्य स्वरूप आहे.

इंग्रजी अंमलांतील मराठी व्याकरणाची वाढ:— अञ्चल इंग्रजीत शिक्षणसंस्था स्थापन झाल्या, त्यांत मराठी व्याकरण प्रायः तोंडी शिकवीत, व्याकरणाचीं कांहीं लेखी टिपणें असत तीं विद्यार्थी उतरून घेत व ग्रंथावरून स्थाकरण लावलें जाई, पण व्याकरणाचीं छापलेलीं पुस्तकें नव्हतीं.

कृष्णशास्त्री चिपळूणकरांनी १८६५।६६ साली व्याकरणावर निबंध लिहिले स्यांत त्यांनी तत्पूर्वी छापलेल्या चार व्याकरणांचा कालानुक्रमाने उल्लेख केला आहे. त्यांतः—

" पाहिलें:—जांबेकर यांचें बाल-व्याकरण. हा ग्रंथ फारच लहान आहे व त्यांत मूळ विषयाचें दिक्प्रदर्शन-सुद्धा पुरें नाहीं " असा उक्लेख आहे.

" दुसरें:—व्याकरण गंगाधरशास्त्री फडके यांचें. हें व्याकरण पहिल्यापेक्षां मोठें असून स्यांत विषयसंग्रहहीं पुष्कळ आहे व त्या विषयांचें विवरणही बरेंच केलें आहे. तरी ह्या ग्रंथांत कांहीं विषय सोडले आहेत व ज्यांचें उपपादन केलें आहे त्यांचें तें उपपादन कितीएक अंशीं न्यून आहे व किती एक ठिकाणीं दूषणग्रस्तही आहे." फडके यांचें हें व्याकरण प्रश्नोत्तर आहे. तें १८३६ त प्रथम छापलें व तें दादोबांच्याही अवलोकनांत आलें होतें असें स्यांच्या व्याकरणाच्या प्रस्तावनेवरून दिसतें.

तिसरें:—दादोबा यांचें व्याकरण. दादोबांनी प्रथम प्रश्नोत्तररूपोंनच आपलें व्याकरण लिहिलें होतें; पण दुसरी दोन व्याकरणें प्रश्नोत्तर आहेत असें पाहून त्यांनी आपल्या पुस्तकाचें मूळचें स्वरूप बदलून सारें पुस्तक पुनः साध्या विवेचनाचे स्वरूपांत अगदीं थोड्या अवकाशांत लिहिलें (पस्तावना पहा). अर्थात् छापलेल्या व्याकरणांत कालानुक्रमानें दादोबांचें व्याकरण हें तिसरें होय. दादोबांच्या व्याकरणाची पहिली आहत्ति १८३६ त कृष्णाजी गणपत यांच्या शिळाछापावर छापिली असून तींत १९२ पृष्ठें होतीं. हें तत्यूवींच्या व्याकरणापेक्षां फारच श्रेष्ठ प्रतीचें होतें. दुसरी आहत्ति १८५० त छापतांना ती सुधारून पुष्कळच वाढिवली. इतकी कीं, दादोबा त्यासंबंधानें म्हणतात, "त्या ग्रंथाची विस्तारानें नवीन रचना करावी लागली." अशी सुधारणा इतर व्याकरणांत झाली नाहीं, यामुळें ती मागें पडलीं व पुढें पुष्कळ वर्षें दादोबांचें व्याकरण हेंच प्रमाणमूत होऊन राहिलें, ही गोष्ट यथाकमच झाली.

चवथें:—रा. गंगाधर रामचंद्र टिळक यांचें लघुव्याकरण. हा ग्रंथ वर सांगितलेल्या दोन ग्रंथांचा (फडके व दादोबा) व विशेषतः दादोकृत व्याकरणाचा केवळ थोडाफार संक्षेप आहे. यांत वर सांगितलेल्या ग्रंथांचे गुण नसतां त्यांतील कितीएक दोष मात्र आहेत. शाळेंतील मुलांस जुन्या चालीप्रमाणें व्याकरणांतील कांहीं ढोबळ ढोबळ गोष्टी सांगण्यास टिपणादाखल हा ग्रंथ उपयोगीं पडला तरी मराठी व्याकरणरूप विषयाचें विशेष व्यक्तीकरण होण्यास हा ग्रंथ अगदीं योग्य नाहीं, असें कृष्णशास्त्री चिपळूणकर म्हणतात.

कृष्णशास्त्री चिपळूणकर हे ट्रे. कॉलेजचे प्रिन्सिपॉल झाल्यावर त्यांचें मराठी व्याकरणाकडे विशेष लक्ष वेघलें. दादोबांचे व्याकरणांत त्यांस अनेक उणीवा व दोपस्थळें दिसलीं, तेव्हां त्यांचें दिग्दर्शन करून आपल्या मताचें सिवस्तर उपपादन करण्यासाठीं त्यांनीं शालापत्रक या मासिकांतून १८६५ त 'मराठी व्याकरणावर निबंध' लिहिल्यास सुरवात करून एकंदर २५ निबंध लिहिले. त्यांत वर्णीपासून वाक्यरचनेपर्यत व्याकरणाच्या बहुतेक अंगांचा परामर्श घेतला. या निबंधांतील मतांवर कित्येकांनीं काढलेल्या मार्मिक शंका आणि त्यांवर शास्त्रीबोवांनीं दिलेलीं सिवस्तर व समर्पक उत्तरें शालापत्रकांत प्रसिद्ध झालीं. हे निबंध, या पत्रव्यवहारासह स्वतंत्र पुस्तकरूपाने रा. भि. जोशी यांनीं (आपले ३ निबंध जोडून) १८९३ त प्रसिद्ध केले. यामुळें ते आज कोणासही उपलब्ध होण्याजोगे आहेत.

चिपळूणकरांचे हे निबंध शालापत्रकांत सुरू असतां किंबहुना त्याच्याही जरा आधीपासून दुसरे एक विद्वान् गृहस्थ मराठी व्याकरणाची स्वतंत्रपणें रचना करीत होते. ते म्हणजे कृष्णशास्त्री गोडबोले हे होत. हे त्या वेळच्या जाड्या विद्वानांपैकी एक होते. संकृत आणि मराठी या भाषांप्रमाणेंच सिंधी भाषेचाही त्यांनी सूक्ष्म अभ्यास केला होता व तदनुषंगानें फारसी व अरबी भाषांचेंहि ज्ञान संपादिलें होतें. यांनी व्याकरणाखरीज मराठी ग्रहलाघव, ज्योतिःशास्त्र, बीजगणित, सिंधी अंकगणित, सिंधी भाषेचें निरूगण (इं.), सिंधी भाषेचें आणाली निरूपण (इं.), सूमितीचें भाषांतर, बालसंगोपन, वेदांचें पुरातनत्व (इं.) इत्यादि ग्रंथ केले आहेत. त्यावरून त्यांची सर्वगामी सूक्ष्म बुद्धि आणि हढ व्यासंग हे गुण प्रतीत होतात. अशा विद्वान् गृहस्थांकङून झालेलें 'मराठी भाषेचें नवीन व्याकरण'ही त्यांच्या योग्यतेस साजेसेंच निपजलें. हें १८६७ त छापलें.

सन १८६२ त दक्षिणा प्रैश किनटीनें मराठी व्याकरणाचे ग्रंथासंबंधानें एक जाहिरात दिली. कृष्णशास्त्री चिपळूणकर हे या वेळीं या किमटीचे सेकेटरी होते. स्यांच्याच सहीनें ही जाहिरात ऑक्टोबर १८६३ च्या शालापत्रकांत

प्रसिद्ध झाली आहे. हींत मराठी व्याकरण करें असावें याचें सामान्य दिग्दर्शन सुंदर रीतीनें केलें आहे. तें अर्थात च चिपळूणकर यांनींच केलें असून त्यांत मराठी व्याकरण करें असावें यांसंबंधाचे त्यांचे विचार प्रतीत झाले आहेत. या जाहिरातीस अनुसरून गोडबोले यांनीं आपल्या व्याकरणाची रचना केली. ही जाहिरात पुढीलप्रमाणें होती:—

"जाहिरात-मराठी व्याकरणाविषयीं:—मराठी व्याकरणावर उत्तम प्रतीचा ग्रंथ कोणीं तयार केल्यास दक्षिणा प्रैझ किमटी त्या ग्रंथकर्त्यांस उत्कृष्ट प्रतीचें बक्षीस देण्यास सिद्ध आहे. हा ग्रंथ मराठी भाषेंत असावा व त्यांतील विषयप्रतिपादन करण्याची शैली युरोपियन अर्वाचीन व्याकरणासारखी असावी. म्हणजे ग्रंथकर्त्यांनें एकदोन उदाहरणांवरून एकादा व्यापक नियम कल्यून त्यावरून इतर उदाहरणांची उपपत्ति करावयास लागूं नये. तर जी वास्तविक उदाहरणें असतील त्यांवरून नियम बांधावे. तसेंच भाषा कसकशी बदलत गेली याच धोरणानें ग्रंथकारानें शब्दसिद्धीचे व वाक्यरचनेचे नियम बांधून त्यांचें निरूपण करतांना मूळच्या संस्कृत भाषेतून प्राकृत भाषा, जिला बालभाषा म्हणतात तिच्या ारें व जुन्या मराठी भाषेच्या (ज्ञानेश्वरीच्या वैगरे भाषेच्या ) द्वारें हर्छीची मराठी भाषा कश्ची निपजली हें संभवेल व शोभेल तितकें दाखवावें. तसेंच हर्छीच्या मराठींत फारसी व आरबी शब्द भिसळले आहेत त्यांचेंही प्रकृतिप्रत्ययरूपानें विवेचन या ग्रंथांत बरेंच असावें. त्याप्रमाणेंच जुन्या मराठी कर्वीच्या ग्रंथांतील शब्दांची व शब्दरचनेची उपपत्ति होईल असे नियम या ग्रंथांत असावें. या ग्रंथांतील सिद्धांत एकदेशी नसतां होतील तितके व्यापक असावे. ज्याचा ग्रंथ उत्तम होईल त्यास प्रथम ५०० रुपये दक्षिणा प्रैझ क्रिमटी देईल व त्या ग्रंथाच्या विकीच्या पैशांतून आणखी ५०० रुपये त्यास मिळतील. याप्रमाणें एकंदर एक हजार रुपये ग्रंथकर्त्यांस मिळतील.

(सही) कृष्णशास्त्री चिपळूणकर, सेकेटरी, "निसबत दक्षिणा प्रैस कमिटी."

चांगलें मराठी व्याकरण कसें असलें पाहिजे याविषयीं चिपळूणकरांची कल्पना वरील जाहिरातीवरून व्यक्त होते. त्यांनीं दादोबांच्या प्रंथाकडे याच दृष्टीनें पाहिलें आहे आणि याच दृष्टीनें आपल्या निबंधात अनेक मुद्द्यांचें मोठ्या मार्मिकपणें सिवस्तर उपपादन केलें आहे. यामुळें विद्यमान मराठी व्याकरणप्रंथांत त्यांच्या या निबंधाची योग्यता असामान्य आहे. त्यांचे लेलणींत्न उर्वरित विषयांचेंही असेंच विवेचन झालें असतें तर या निबंधांस पूर्णत्व येऊन मोठा लाम झाला असता. त्यांनीं व्याकरणाचा जो इतका खोल विचार केला आहे त्यावरून मराठीचें स्वतंत्र व्याकरण स्वतःच लिहिण्याचा विचारही त्यांचे मनांत असावा असें अनुमान होतें व त्यांचे हात्न असें व्याकरण तयार झालें असतें तर महाराष्ट्र-भाषेस तो एक बहुमोल अलंकारच मिळाजा असता यांत शंका नाहीं. तथापि त्यांच्या या २५ निबंधांत ऐतिहासिक दृष्टीनें व्याकरण विषयाचें सोपपित्तक व व्यापक विवेचन करण्याची जी पद्धित दाखबून दिली आहे ती पुढील ग्रंथकर्त्यांस मार्गदर्शक झाली आहे यांत शंका नाहीं.

वर उध्दृत केलेल्या जाहिरातीस अनुसरून म्हणजे एक प्रकारें कृष्णशास्त्री चिपळूणकरांच्याच मार्गदर्शित्वानें कृष्णशास्त्री गोडबोले यांनीं भापत्या व्याकरणाची रचना केली आणि त्यांचा तो इस्तलेखही छापण्यापूर्वी चिपळूणकरांनीं पाहिलेला होता. गोडबोले यांचें हें व्याकरण दक्षिणा प्रेश कमिटीच्या पसंतीस उतरून त्यांस यथायोग्य बक्षीसही मिळालें.

यानंतर दादोबांना आपस्या व्याकरणाची नवी आदृत्ति तयार करतांना या दोन ग्रंथांतील मतांचा विचार करणें अवश्यच होतें व तसा तो त्यांनीं केल्यामुळेंच त्यांस सातव्या आदृत्तींत बरीच सुधारणा करूनही आपस्या मताच्या विवेचनार्थ व पुष्ट्यर्थ एक स्वतंत्र ग्रंथ लिहावयाची आवश्यकता भासली. "मोठ्या महाराष्ट्र व्याकरणाच्या सातव्या आवृत्तीची पूरणिका" असे या ग्रंथाचें नामाभिधान असून तो १८८१ त प्रसिद्ध झाला आहे. याचीं २१५ पृष्ठें आहेत.

येथवर केलेख्या विवेचनावरून असे दिसून येईल की सन १८३६ त दादोबांनी व्याकरण छापल्यापासून सन १८८१ मध्यें पूरणिका रिचली तेथपर्यतचा ४५ वर्षीचा काल हा व्याकरणरचनेच्या दृष्टीने इंग्रजी अंमलांती ह पहिला कालखंड धरावयास हरकत नाहीं. या कालखंडांत कोणा व्याकरणकारानें कोणती भर घातली हें पहावयाचें तर चार ग्रंथ विचारांत घेतले पाहिजेत.

- १ दादोगांचे व्याकरणाची १८५१ त छापलेली दुसरी आवृत्ति.
- २ कृष्णशास्त्री चिपळूणकरकृत मराठी व्याकरणावरील निबंध.
- ३ कृष्णशास्त्री गोडबोलेकृत मराठी भाषेचें नवीन व्याकरण.
- ४ दादोकृत व्याकरणाची सातवी आवृत्ति, तिचे पूरणिकेसह.

मराठी भाषेचे स्थलपरत्वें अनेक प्रकार नमृद् करून आपण कोणत्या प्रकारच्या भाषेचें व्याकरण लिहिणार याविपर्यी दादोबा म्हणतात, "महाराष्ट्र देशाचा मध्यभाग जो पुणें-प्रांत त्यांत जी भाषा राजकीय आणि विद्वान् लोक बोलतात तिचें अनुसरण या व्याकरणांत केलें आहे."

ढाढोबांचें ब्याकरणः — दादोबांनीं आपस्या व्याकरणासाठीं भाषेची स्थलकालमर्यादा कोणती ठरविली होती हैं पाहिल्यानंतर त्यांनीं आपल्या दृष्टीपुढें व्याकरणाचा कोणता आदर्श ठेविला होता असा आणखी एक प्रश्न उपस्थित होतो. त्यांना संस्कृत येत नव्हतें, इंग्रजी व्याकरण येत होतें आणि त्याच व्याकरणाचें अंधानुकरण त्यांनीं केलें असून त्यामुळें त्यांचें व्याकरण सदोप झालें आहे. असा आक्षेप कचित् काढण्यांत येतो. त्यांच्या व्याकरणाच्या पिहत्या आवृत्तीसंबंधानें असा आक्षेप घेण्यास कदाचित् कांहीं जागा असली तरी दुसऱ्या आवृत्तीसंबंधानें तसें म्हणतां येईल असें दिसत नाहीं. पहिल्या आवृत्तीच्या वेळीं त्यांचें वय विशीच्या आंत असल्यानें त्यावेळीं त्यांचे विचार तितके परिपक्त झाले नसणे शक्य आहे. परंतु त्यानंतर त्यांनी संस्कृत व्याकरणाचे चांगले अध्ययन करून लघकौमदीचें मराठींत सविस्तर विवरणासह भाषांतरिह बरेचसें केलें होतें. आणि मराठी भाषेचें सर्वीगपूर्ण व्याकरण तयार करण्याचे ध्येय सतत दृष्टीपुढें ठेवून दृहाबारा वर्षे सूक्ष्म अवलेकन व परिशीलन चालविलें होतें. त्याचेंच फळ म्हणजे त्यांच्या व्याकरणाची दितीयानृत्ति होय. या आनृत्तीवरून पाहतां त्यांनीं संस्कृत व्याकरण किंवा इंग्रजी व्याकरण असा कोणताहि एकचं एक आदर्श पुढें ठेविल्याचें दिसून येत नाहीं. तर त्या काळीं जी मराठी भाषा शिष्ट-जनांच्या बोलण्यांत व लिहिण्यांत रूढ होती तीस लागूं होईल असे तिचें स्वतंत्रपणें व्याकरण रचावयाचें हेंच त्यांचें उद्दिष्ट असन त्याप्रमाणें त्यांनीं भाषेतील रूपविशेषांचें परिगणन करून त्यांस नियमांत गोंवण्यासाठीं परिश्रमांची शिकस्त केल्याचें दिसून येते. मराठी भाषा ही संस्कृताशीं विशेष संबद्ध असल्यामुळें संस्कृत व्याकरणांतील पष्कळशी परिभाषा मराठी व्याकरणास उपयोगीं पडण्याजोगी आहे व तिचा शक्य तितका स्वीकार दादोबांनींहि केळाच आहे. स्वर, व्यंजन, नाम, सर्वनाम, विदोपण, विदोष्प, ऋियापद, धातु, काळ इत्यादि संज्ञा, लिंगांचीं व विभक्तींचीं नांवें. वर्णीचीं स्थानें, संधि-नियम, विभवतीची संख्या, समासांचीं नांवें व लक्षणें, कती, कर्म, करण, इत्यादि कारकार्थ वगैरे बहतेक सारी परिभाषा त्यांनी संस्कृत व्याकरणावरूनच घेतली आहे. तथापि त्यांनी इंग्रजी व्याकरणांतील पद्धति-ही बरीच उचळेळी आहे. शब्दांच्या ८ जाति करणें, नामांचे सामान्य, विशेष व भाववाचक असे प्रकार करणें, सर्वनागांचे पुरुपवाचक, दर्शक, 'संबंधी, प्रशार्थक व सामान्य असे ५ प्रकार कल्पिणें, क्रियापदाला रूप, भेद वगैरे मानणें यांसारख्या पुष्कळ गोधी त्यांनी इंग्रजी व्याकरणांतून घेतल्या आहेत हैं स्पष्ट आहे. याप्रमाणें त्यांनी इंग्रजी व संस्कृत व्याकरणातील पद्धतीचा अवलंब केला असला तरी त्यांचे अंधानुकरण केलेले नाहीं. मराठी भाषेचा स्वतंत्रपणे अभ्यास करून तीस उपयुक्त होतील तेवढ्याच गोष्टी व त्याही भराठीस साजतील अशा बेताने त्यांत फरफ करून त्यांनी धेतत्या आहेत व यांत अयुक्त असे कांहीं नाहीं. त्यांच्याशीं इतर वैय्याफरणांचा मतभेद होणें साहजिक आहे. त्यांनी स्वीकारलेल्या कित्येक गोष्टी व त्यांनीं केलेल्या कित्येक व्यवस्था इतरांस मान्य होणें न होणें हा भाग अगदी वेगळा आहे. त्यांच्या कित्येक गोष्टी आज विद्वानांस न पटस्या व त्यांत कांहीं फरक करावासा त्यांस वाटला तरी तेवढ्या-वरून त्यांनी इंग्रजी व्याकरणाचे अंधानुकरण केले असा दोषारोप करणे युक्त होणार नाहीं असे आम्हांस वाटतें.

त्यांनी वर्णविचार, शब्दविचार व वाक्यविचार असे व्याकरणाचे मुख्य ३ विभाग पाडले आहेत. वर्ण-विचारांत वर्णोचें परिगणन, स्वर-व्यंजनें असे भेद, जोडाक्षरांची बनावट, वर्णोची स्थानें व तदनुसार वर्णोचें वर्गीकरण, आणि स्वरसंधीचे व व्यंजनसंधीचे नियम इतका विषय घेतला आहे. शब्दविचारांत शब्दांच्या ८ जाति, नामाचे सामान्य, विशेष व भाववाचक असे ३ प्रकार, तीन लिंगें व त्यांशिवाय सामान्य लिंग, लिंग ओळखण्याचे नियम, दोन वचनें, एकच वचन असणारे शब्द, संबोधनासह आठ विभाक्त, सामान्य रूपांचे प्रकार, उपांत्यास होणारे विकार, सर्वनामांचे पुरुषवाचक, संबंधी, दर्शक, प्रशार्थक व सामान्य असे ५ प्रकार, विशेषणांचे गुणिविशेषण व संख्याविशेषण असे २ प्रकार आणि संख्याविशेषणांत संख्यापूरक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक व संख्यावाचक असे पोटप्रकार, क्रियापदांचे सकर्मक, अकर्मक, उभयविध असे भेद; भावकर्तृक, सहाय, प्रयोजक व शक्य क्रियापदों कियापदांचे रूप, भेद, प्रयोग, अर्थ व काळ; संयुक्त क्रियापदांचे संयुक्त काळ; धातुसाधित शब्द; अस, नस, हो, दे हे धातु चाल्यून दाखिणें; कर्तिर, कर्मणि, भावि, भावकर्तिर व कर्मकर्तिर प्रयोग आणि सिद्ध व गौग क्रियापदें; क्रियाविशेषण अध्ययांमध्यें शुद्ध अध्ययें, धातुसाधित क्रियाविशेषणें आणि मूळचीं गुणिवशेषणें असणारीं क्रियाविशेषणें याशिवाय कि० वि० अध्ययांचे स्थलवाचक, काल्याचक, संख्यावाचक, क्रमवाचक, निश्चयवाचक व अनुकरणवाचक, असे प्रकार; उभयान्वयी अध्ययांचे समुचयवाचक, पक्षांतर बोधक, न्यूनत्ववोधक, कारणबोधक व संकेतबोधक असे ५ प्रकार; शब्दयोगी अध्ययांचे समुचयवाचक, पक्षांतर बोधक, न्यूनत्ववोधक, कारणबोधक व संकेतबोधक असे ५ प्रकार; शब्दयोगी अध्ययांचे समुचयवाचक, पक्षांतर बोधक, न्यूनत्ववोधक, कारणबोधक व संकेतबोधक असे ५ प्रकार; शब्दयोगी अध्ययांच एक प्रकार आणि केवलप्रयोगी अध्ययांत धिकार, दुःल, तिरस्कार, हर्ष, धन्यता, आर्जव व आश्चर्य दर्शविणारीं अध्ययें; साधित शब्दांमध्यें समाहार द्वंद्र; कारकांमध्यें प्रत्येक विभक्तीचे संभवणारे अनेक अर्थ; षष्ठीच्या संबंधाचे 'अंगांगीभाव' वगैरे प्रकार; वाक्य-विचारांत वाक्यरचनेचे मुख्य २० नियम, लेखन-पद्धित, विरामाचिन्हें आणि वाचनपद्धित, आणि नमुन्यादालल ग्रंथावरून व्याकरण चाल्यून.दाखविणें. इतके विषय दं दो बांच्या व्याकरणांत समाविष्ट झाले आहेत.

गोडबोले व्याकरण: —गोडबोले यांच्या व्याकरणांत प्रथम जगांतील भाषांचे तुराणी, शमी व आर्य असे ३ वर्ग सांगितले असून अनेक आर्य भाषांत कर्से साम्य आहे तें लॅटिन, संस्कृत, ग्रीक, फारशी, इंग्रजी, मराठी आणि जर्मन भाषेतील अनेक शब्दांवरून दाखिवलें आहे. चिपळूणकरांच्या मताप्रमाणेंच यांत व्याकरणाचे शब्दिचार व वाक्यिवचार असे २ भाग केले आहेत. वर्णोंचे वर्गीकरण संस्कृत व्याकरणास अनुसरून केलें आहे. पण ख, घ् इत्यादि महाप्राण वर्ण क्, ग् इत्यादि अल्पप्राण वर्णीत हकार भिळून झाले असल्यामुळें ते वास्तिवक संयुक्तवर्ण आहेत आणि लिगीतील तीं तीं अक्षरेंही कु+हु=ल अशीं संयोगानंच बनलीं आहेत असे प्रतिपादिलें आहे.

स्वरसंधि, व्यंजनसंधि व विसर्गसंधि यांचे नियम संस्कृत व्याकरणास अनुसरून सविस्तर दिले असून त्यांचे तेथील अपवादही दिले आहेत! मराठी व्याकरणाचे दृष्टीने हा संधिविचार अधिक पाव्हाळाचा झाला, असेंही वाटणें शक्य आहे.

यांचे सर्वनामांचे विवेचन अगर्दी अभिनत्रच आहे. ते सर्वनामांस शब्दांच्या मुख्य वर्गात गणीत नाहींत किंवा चिरञ्जणकरांच्या मताप्रमाणें नामांचा पोटबर्गही मानीत नाहींत. त्यांची सर्वनामें नामात्मक, विशेषणात्मक, आणि क्रियाविशेषणात्मक अशी ३ प्रकारची आहेत! प्रातिपदिकाऐवर्जी थेणारें तें सर्वनाम असा त्यांचा अधि आहे आणि प्रातिपाहिक पदार्थवोधकः(नामें), गुणबोधक (विशेषण), आणि क्रियाबोधक अशी तीन प्रकारची असल्यामुळें त्यांच्या ऐवर्जी येणारीं सर्वनामेंही (त्यांच्या कल्यनेप्रमाणें) सहजच उपर्युक्त तीन प्रकारची झाली. मी, तं, हा, जो, इ. शब्द स्वतंत्रपणें (पुढें नाम न घालतां) योजलीं जातील तेव्हां तीं नामात्मक सर्वनामें. त्यापुढें नामांची योजना असेल तर तीं विशेषणात्मक सर्वनामें. यांचे पुरुषवाचक, दर्शक, संबंधी, प्रशार्थक व अनिश्चित संख्यार्थक असे पांच प्रकार केले आहेत. 'म्यां मिकाच्यानें' यांत म्यां हें 'पुरुपवाचक विशेषणात्मक सर्वनाम.' जो पदार्थ यांत, जो हें 'संबंधी विशेषणात्मक सर्वनाम.' आणि रामा स्वतः गेला यांत स्वतः हें 'पुरुपवाचक क्रियाविशेषणात्मक सर्वनामेंच! यांचे पुनः दर्शक, संबंधी, प्रशार्थक इत्यादि पोटवर्ग व त्यांचे पुनः स्थलताचक वर्गेरे प्रतिपोटवर्ग सांगितले आहेत. केवलप्रयोगी अव्यय हें एकटें सबंध वाक्याचें काम करतें, तें वाक्याचा माग होऊं शकत नाहीं, म्हणून गोडबोले या शब्दास 'व्याकरणांत अनवस्थक' म्हणतात आणि वर्गीकरणांतून गाळतात. त्यांचीं सर्वनामेंही स्वतंत्र न राहतां नामें, विशेषणं व क्रियाविशेषण, ४ क्रियापद, ५ शब्दयोगी अव्यय व ६ उभयान्वयी अव्यय.

नामांचे विशेष, सामान्य व भाववाचक असे ३ वर्ग केले आहेत. कळप, लष्कर वरेरे समूहार्थक नामें सामान्य नामांत आणि सोनें, लांकूड इ. द्रव्यवाचक नामें भाववाचक नामांत समाविष्ट होतील असें त्यांचें म्हणणें आहे. विशेषणांचे गुणवाचक व संख्यावाचक असे दोन भेद केले आहेत. संख्या हाही एक गुणच असस्यामुळें वास्तविक गुणविशेषणांतच संख्यादर्शकांचाही समावेश होतो. परंतु दोहोंस कांही कार्ये भिन्न होतात म्हणून दोन वर्ष मानणें बरें, असे कारण सांगितलें आहे. संस्कृत विशेषणांची तरतमभावानें होणारी रूपें सविस्तर दिलीं आहेत. कर्तृ-करीयस्-करिष्ठ; वृद्ध-वर्षीयस्-वर्षिष्ठ; वसुमत्-वसीयस्-विसष्ठ इ० रूपांची माहिती मराठी व्याकरणांत तितकीशी आवश्यक वाटत नाहीं.

षष्ठी विभक्ति मानिलेली नाहीं. रामाचा इ. रूपें विशेषणेंच मानिलीं आहेत. हिंदुस्थानी, गुजराथी व सिंधी या भाषांत हीं रूपं विशेष्यानिम्नच म्हणजे विशेषणेंच आहेत असें सोदाहरण दाखविलें आहे.

संस्कृत नामांच्या लिंगांसंबधाचे व पुलिंगी नामांवरून स्त्रीलिंगी नामें बनविण्यासंबंधाचे नियम संस्कृत व्याक-रणानुसार सविस्तर दिले आहेत. त्यांत कशेरु, मस्तु, रुज्, पामन्, मधवन्-मधोनी, ब्रह्मन्-ब्रह्माणी, उपाध्यायी, उपाध्यायानी, आचार्यानी इ. मराठींत प्रायः न येणार संस्कृत शब्द पुष्कळ आले आहेत.

चिपळूणकरांच्या मताप्रमाणेंच जो तो यांतील ओ हा प्रथमैकवचनाचा प्रत्यय, व वास्तविक हे मूळ आका-रान्त शब्द असे प्रतिपादिलें आहे. संस्कृतांतील आकारान्त किंवा ईकारान्त नामांवरून मराठींत अकारान्त स्त्रीलिंगी नामें कशी आलीं आहेत हें सुमारें पाऊणशें नामांचे मूळ संस्कृत शब्द देऊन दाखविलें आहे.

विभक्ति, प्रस्ययांवरून मानिल्या आहेत. द्वितीया व षष्टी गाळली आहे. त हा सप्तमीचा प्रस्यय न धरतां तेथें आंत हैं शब्दयोगी अन्यय धरलें आहे आणि मराठींत सप्तमी विभक्तीचीं रूपें सर्व शब्दांचीं होत नसल्यामुळें मराठींत सार्वित्रक अशा वास्तविक प्रथमा, तृतीया, चतुर्थी, व पंचमी आणि संबोधन अशा पांचच विभक्ति मानिल्या आहेत.

जंद, लिथुयानी, स्लेवोनी, लॅटिन, ग्रीक, तुतोनी, आणि सध्यांची इंग्लिश या भाषांत कोणकोणस्या विभक्ती-ची रूपें आहेत व कोणत्या विभक्ती नाहींत ही माहिती दिली आहे.

संस्कृतावरून विभक्तिप्रत्ययांची उपपत्ति पुढीलप्रमाणें दिली आहे

सं म सं म सं म सं म न-न-- नें; भि:-- हीं; स्य-- सः, नाम-- नाः, अन्ते-- तें;

स्मिन्-ई पंचमीचा हून हा प्रत्यय प्राकृतांतील पंचमीचा एकवचनी हि व अनेकवचनी हिंती प्रत्यय आहे त्यांवरून आला आहे. ला, शीं या प्रत्ययांची उपपत्ति दिलेली नाहीं.

क्रियापदाची व्याख्या चिपळूणकरांप्रमाणेंच "ज्या शब्दानें किथेंच ज्ञान कालासंबंधानें होतें तो शब्द " अशी केली आहे. कांहीं धातुसाधितांवरून कालसंबंध कळतो; पण विधान होत नाहीं, म्हणजे वाक्य पुरें होत नाहीं, म्हणून ते क्रियापदें नव्हत, अशी टीप दिली आहे. पुढें दामले यांनीं या टीपेंतील अटीचा मूळ व्याख्येंत समावेश करून कियापदाचे व्याख्येस पूर्णत्व आणिलें आहे. तथापि ह्या अटीची आवश्यकता मूळ गोडबोले.यांस प्रतीत झाली असल्यामुळें कियापदाचे व्याख्येस पूर्णता आणण्याचे मुख्य श्रेय त्यांसच दिलें पाहिजे.

दादोबांनीं प्रयोगाचें नांव भावी (भावसंबंधीं) असें विशेषणरूप योजिलें होतें. चिष्ळूणकरांनीं भाव हा मराठी शब्द धरून त्याच्या सप्तमीचें रूप भावी असें योजिलें होतें. पण गोडबोले यांनीं मूळ संस्कृताप्रमाणें भावें (संस्कृतसप्तमी) असें नांव योजिलें व तेंच आज प्रायः रूढ आहे.

दादोबांप्रमाणेंच संयुक्त कियापदें मानिलीं आहेत; पण सहाय धातु दादोबांनीं १६ सांगितले होते. त्यांतील दे, बस, पाह, ठेव, टाक, घे आणि नलगे इतके कमी करून सहाय धातुंची संख्या नियमित केली आहे. गोडबोल्यांचे मतानें अस, नस, हो, ये, पाहिजे, नये, नको, जा आणि लाग एवढ्या ९ च धातुंच्या योगें संयुक्त कियापदें होतात.

संस्कृत आख्यात व कृत् प्रत्ययांवरून मराठींतील क्रियापदांचे सर्व काळचे प्रत्यय कसकसे आले हें सोपपित्तक सोदाहरण दाखिवलें आहे; आणि साधित शब्दांचें प्रकरण बरेंच पूर्णत्वास नेलें आहे. पूर्व वैय्याकरणांनीं संस्कृतां-तील आणि मराठींतील साधित शब्दांचीच बनावट दिली होती; अरबी व कारसी भाषेत्न मराठींत आलेले शब्द

कसकते साधलेले आहेत, हें बहुतेक कांहींच सांगितलें नव्हतें. पण गोडबोले यांनीं तें विस्तारपूर्वक सांगितले आहेत; भाणि तेणेंकरून मराठी व्याकरणांत ही मोठीच नवीन भर टाफिली आहे. दामले यांनी आपल्या शास्त्रीय व्याकरणां-तील हें प्रकरण बहुतांशीं गोडबोले यांच्या व्याकरणाच्याच आधारें लिहिलेलें आहे आणि या विषयांत गोडबोले यांच्या-पुढें मजल कोणत्याहि व्याकरणानें अजून केलेली नाहीं. मराठींत पुष्कळ द्राविडी शब्दिह आहेत, परंतु त्यांचें विवेचन अवश्य असूनिह गोडबोले यांनीं (वेळाच्या अमावीं) केलेलें नाहीं.

गोडबोले यांनी वाक्यविचारांतिह पृष्कळ नवीन भर घातली आहे. दादोबांनी उद्देश्य व विधेय यांपलीकडे वाक्यविभागाचा अर्थदृष्टीनें संबंध कांहींच विवेचिला नन्हता. चिपळूणकरांनीं प्रयोगरचनेच्या दृष्टीनेंच काय तें वाक्य-विचाराचें विवेचन केलें आहे. गोडबोले यांनीं वाक्यांचे गुद्ध व संयुक्त हे प्रकार, संयुक्तांत उभयप्रधान आणि गौणप्रधान (मिश्र) वाक्यें, गौणवाक्यांचें नामदर्शक, विशेषणदर्शक, क्रियाविशेषणदर्शक, असे तीन प्रकार आणि संक्षिप्त वाक्यें किंवा वाक्यांश इत्यादिकांचें विवेचन केलें आहे. सारांश हा वाक्यविचाराचा भाग गोडवोले यांनी मराठी व्याकरणास नवीनच जोडला असे म्हणावयास हरकत नाहीं. हा भाग यांच्या व्याकरणाच्या १८६७ त प्रसिद्ध शालेक्या पहिल्या आवृत्तीत नव्हता. तो ( आणि छंदोविचार हा भागहि ) त्यांनी १८७४ त छापलेल्या द्वितीयावृत्तीत घातला. वाक्यविचाराचा व्याकरणाशीं तादृश संबंध नाहीं असे पुष्कळ विद्वानांचें मत होतें; पण तें यांस पटलें नाहीं. यांतंबंधानें ते लिहितात, "कितीएक म्हणतात कीं, वाक्यविचार मराठींत परकीय आहे आणि तो तिच्या न्याकरणांत आणुं लागल्यास इंग्रजी व्याकरणांतील वाक्यीवचाराचा उतारा आणि अनुकरण होईल; परंतु लेखनांत आलेल्या इंग्रजी वैगेरे भाषांप्रमाणेंच मराठी भाषेसही स्वरूपसिद्ध वाक्यनिर्वेध आहेत असे बहुत सबळः प्रमाणांनी दाखिवतां येईल. प्रस्तुत विषयाचे उपपादनांत विशेषावरून सामान्याचें अनुमान करण्याची रीति योजिली आहे. मराठी भाषेतील प्रयोग आणि संप्रदाय ताइन पाहिल्याने येणारी सामान्य अनुमाने किंवा नियम प्रथम देऊन उदाहरणांनी आणि प्राचीन कवींच्या छेखांनी त्यांचें स्तरीकरण केलें आहे. '' याप्रमाणें यांनी व्याकरणास वास्य-विचाराची जोड दिली आहे, तथापि वाक्यपृथक्करणाचें विस्तृत विवेचन त्यांनी केलेले नाहीं. तें काम पुढें स्वकरच आगरकर यांत्री वाक्यभीमांसा है पुस्तक लिहन केलें.

वाक्यविचार आणि पद्मविचार यांप्रमाणें गोडबोलें यांनीं प्राकृत भाषेचें संक्षिप्त व्याकरण आणि संकृत-प्राकृत-भराठी शब्दांचा कोश म्हणजेच शब्दव्युत्पत्ति हेही नवीन भाग पुरवणीरूपानें आपल्या व्याकरणास जोडून स्थाच्या उपयुक्ततेंत आणाखी भर घातली आहे.

अशा प्रकारें, ऐतिहासिक दृष्टि, शास्त्रीय मांडणी, अनेक भाषांच्या तुलनेनें विवेचन, प्रत्ययादिकांची संस्कृत व प्राकृत भाषेच्या द्वारें उपपत्ति, यवनी शब्दसाधिनकेचा विचार, वाक्यविचार, पर्याविचार (छंदःशास्त्र), प्रयांत येणाऱ्या स्पांचा विशेष विचार, प्राकृत भाषेचें व्याकरण आणि शब्दव्युत्पत्ति इत्यादि अनेक अंगांची जोड गोडबोले यांनीं आपस्या व्याकरणास दिली असून मराठी व्याकरणविषयक ग्रंथांत बहुमोल भर घातली आहे यांत शंका नाहीं.

विष्णुशास्त्री चिपळूणकरांचें मत:—विष्णुशास्त्री चिपळूणकरांनीं व्याकरण विषयावर साक्षात् असे विशेष कांहीं लिहिलें नाहीं. तथापि त्यांनी १८७४ त निबंधमाला सुरू केल्यावर पहिल्याच वर्षी 'लेखनशुद्धि' हा जो निबंध लिहिला आहे त्यांत व्याकरणाचा खरा अधिकार काय याविषयीं मोठें मार्मिक विवेचन केलें आहे. "मराठी भाषेमध्यें भाषेतील रूढ शब्द व रूढ प्रयोग बळंच किरविण्याचा आज बरींच वर्षे उद्योग चालू आहे," असा प्रस्ताव करून वर्णशुद्धि, वाक्यशुद्धि व शब्दशुद्धि यासंबंधानें अनेक उदाहरणें देऊन मोठें समर्पक विवेचन केलें आहे. आणि या निबंधाचे शेवर्टी "या अंकांत एकंदर आपणांकडून आम्हीं काय सिद्ध केलें तें थोडक्यांत सांगतों," असे म्हणून त्यांतील सार पुढीलप्रमाणें दिलें आहे. "भाषेचें म्हणजे पहून गेलेल्या रूढीचें सामर्थ्य केवढें आहे व त्यापुढें व्याकरण किती पंगु, हें दाखबून तीस अटकाव करूं जाणें हें किती वेडेपणाचें काम आहे तें दर्शविलें. त्यावरून असे समजावयाचें कीं, जेथें रूढीचा आणि व्याकरणाचा विरोध पडतो तेथें "शास्त्राद्धुदिर्वलीयसी" याच वचनास प्राय: अनुसरणें उत्तम. तसेंच वर्ण, शब्द किंवा वाक्य हीं कश्ची लिहावीं असा जेथे म्हणून संदेह पडेल तेथें भारकरून केवळ उच्चारावरच प्रमाण अरून चालवें. हा नियम अत्यंत सयुक्तिक, साधा आणि सोपा असून यामुळें लेखी भाषेत चोहों कढे एकदम मेळ वसुन जाईल हैं उघड आहे."

दादांबांची तकारः—दादोबांस मात्र भाषेने व्याकरणाचे नियमांस सोइन खैरसंचार करावा हैं इष्ट वाटत नव्हतें असे पूरिणिकंतील त्यांच्या पुढील उद्गरांवरून वाटतें. दादोबा म्हणतात, "जनाच्या रूढीपुढें आणि लोकांच्या विचित्र शब्दप्रयोगापुढें, वापुट्या वैय्याकरणांचें कांहींच चालत नाहीं. त्यांनीं निमूटपणें त्यांचे ते प्रयोग ऐकत असावे; आणि जरी ते घडघडीत त्यांच्या व्याकरणाच्या नियमांस विरुद्ध असले, तरी तीं उदाहरणें मानून अपवादकांचीं कोष्टकें वादवीत जावीं, हेंच त्यांचें काम. पहा, कित्येक धातु घडघडीत अकर्मक असतां लोक मूनकाळीं त्यांस कर्में लाबून सकर्मक करितात; आणि पुनः त्यांच्या लिंगवचनांचा आक्षेप न घरितां मूळचा कर्तरि प्रयोग तसाच कायम ठेवितात; आता त्यांचीं तोंडों कोणी धरावीं. उदाह. भी गंगा न्हालों, भी आंघूळ केलों, ती दहींभात जेवली, ते वाट चुकले, तूं वैभव पावलास, तूं दूध प्यालास इ. अशीं नित्यशः लोकांच्या तोंडांतून वाक्ये ऐकण्यांत थेतात." दाशेबांनी आपल्या व्याकरणाच्या प्रस्तावनेतिह म्हटलें आहे कीं, 'सांप्रत जी महाराष्ट्र भाषा लिहिण्यांत अव्यवस्था आढळते ती मोइन प्रहण केलेले जे नियम त्यांस अनुसरून, ही भाषा नीट सारखीं व्यवस्थेवर आणण्याविपर्यी ते (लोक) उद्युक्त होत गेले, म्हणजे माझ्या इतक्या अमांचे साफल्य झालें, असें भी मानीन."

निबंधमालाकारांची टीकाः—निबंधमालंतील 'भाषापद्धति 'या निबंधांत व्याकरणाचा साक्षात् संबंध येत नाहीं, तथापि 'व्याकरण म्हणजे भापेचें शास्त्र' यांतील शास्त्र शब्दाचा व्यापक अर्थ घेतल्यास त्यांत भाषापद्धतीचाहि समावेश होऊं शकेल. उत्तम भाषापद्धतीचे शुद्धत्व, प्रौद्धत्व आणि सुबोधत्व हे जे मुख्य तीन गुणं त्यांतील पहिला गुण शुद्धत्व हा तर व्याकरणावरच बहुतांशीं अत्रलंबून आहे. तें असो; पण येथे या निबंधाचा उल्लेख करण्याचें दुसरेंहि एक कारण आहे; तें असे कीं, या निबंधांत विशिष्ट भाषेचा नमुना म्हणून दादोकृत महाराष्ट्र भाषेचे व्याकरणाच्या प्रस्तावनंतील उतारा दिला आहे आणि त्यांतील 'गालवशौनककात्यायनशाक्ष रायनादि जे प्रातिशाख्यादि वेदव्याकरण भाष्यकार', 'विद्वज्ञनचित्तचकोरास चंद्रीभूत होऊन' इत्यादि प्रकारच्या भाषारचनेस अनुसरून पुढील मत प्रदर्शित केलें आहे.

"या उताऱ्यांत वरील ग्रंथकर्त्याची नेह्मींची तऱ्हा पूर्णपणें लक्षांत येते. ती सर्वीस माहीतच आहे कीं, संस्कृतांतले मोठमोठाले शब्द व लांब लांब समास घालून देण्याची हौस होय. ............तिजवर (वरील मापारचनेवर) दोष एवढाच येतो कीं, ती असावी त्यापेक्षां दुर्बीध झालेली असून ग्रंथकारानें आपलें पांडित्य मिरिवण्याच्या उद्देशानें तिची योजना केली आहे असा वानकांचा समज होतो."

वरीलसारख्या टीकेमुळं, निबंधमालाकारांचें मन आपणाविषयीं कल्लिपत आहे अशी दादोबांची समजूत झाली होती. पण इतरत्र मालाकारांनी दादोबांस पाणिनीची व त्यांच्या व्याकरणास महाभाष्याची उपमा दिली आहे. त्या प्रकारच्या उल्लेखावरून मालाकारांची दृष्टि निवळत चालली असे दादोबांस वाटून त्यांनी समाधान व्यक्त केलें आहे. दादोबा महणतात, "अलीकडील नव्या तरुण विद्वान गृहस्थांमध्यें मोठे रसिक व मर्भज्ञ व ज्यांच्या महाराष्ट्र लेखणीस हात धरणारा असा मला फारच विरळा दिसतो, असे जे निबंधमालाकार त्यांची आमहांविषयींची आजपर्यंतची जी थोडी वक्रदृष्टि होती तीहि आतां सरळ प्रेमयुक्त अशी त्यांची कृपादृष्टि होत चालली आहे, हेंहि आतां त्यांच्या लेखावरून आमच्या अनुभवास आणून देत आहेत."

लोकहितवादी व व्याकरण:—व्याकरणाच्या अनुपयुक्ततेविषयीं लोकहितवादींनी पुढील उद्गार काढिले आहेत. "व्याकरणाचें पंधरा वर्षे अध्ययन केलें, त्यापासून अनुक उपयोग होतो असे मला दाखवून द्यावें, म्हणजें भी वास्तविक म्हणेन. परंतु भी होष केला आहे, त्यावरून मला तर वाटतें कीं, मनुष्यास लांकडें तोडावयाचें कसब शिकविलें तर बरें, परंतु हें व्याकरण नको. यांत कांहींच अर्थ नाहीं. केवळ मूर्ष होण्याची विद्या आहे." निबंध-मालाकारांनीं या उद्गारांचा खरपूस समाचार घेतला आहे.

मराठी भाषेचे मध्यम व्याकरणः —हें व्याकरण दादोकृत मोठ्या व्याकरणाहून लहान आणि लघु व्याकरणाहून मोठें असल्यामुळें याचें नामाभिधान मध्यम व्याकरण असें करण्यांत आलें. मराठी शाळांत्न सहाव्या इयसे-पर्यंत हायस्कुलांत्न मॅट्रिक्युलेशन व स्कूल फायनल परीक्षापर्यंत आणि ट्रेनिंग कॉलेंजांत पहिल्या वर्षाचे परीक्षेपर्यंत उपयोगी पडावें अशा बेताचें हें आहे. या कामीं दादोकृत लघुव्याकरण अपुरें पडे व मोठें व्याकरण अधिक मोठें वाटे महणून मध्यम मानाचें हें व्याकरण डायरेक्टरसाहेबांच्या हुक्मावरून तयार करण्यांत आलें, रावजी सदाशिवशाक्षी

गोडकोले यांनी नारायण पांडुरंगशास्त्री साठे व नारायण घोंडदेव जोशी यांच्या साहाय्याने १८८५ ते ८७ या काळांत हैं व्याकरण तयार केलें, तें पुढें १८९७ त (म्हण ने रावजीशास्त्री यांचे मृत्यूनंतर ६ वर्षानीं ) छापलें. प्रस्तुत पुस्तकांतील विशेष गोष्ठी थोडक्यांत पुढीलप्रमाणें सांगतां येतील —

- (१) राग्दांच्या ८ जाति मानिल्या आहेत पण 'कियाविरोषण अन्यय' या संज्ञेऐवर्जी 'विरोषणात्मक अंव्यय' अशी संज्ञा योजिली आहे. दादोबांनी कि. वि. अ. ही संज्ञा योजिली. या संज्ञेवर दोन प्रकारें आक्षेप येतात. एक तर या संज्ञेनें दर्शविले जाणारे राज्द सर्वदां कियेशींच अन्वित असतात असे नाहीं. तर ते कधीं कधीं विरोषणांशीं दुसऱ्या कि. वि. अन्ययांशीं व कचित् नामांशींही अन्वित असतात; यामुळें त्यांस कि. वि. म्हणणें सयुक्तिक दिसत नाहीं. ही अडचण लक्षांत घेऊन प्रस्तुत पुस्तकांत कि. वि. अ. या संज्ञेवर दुसगिह एक आक्षेप निघतों संज्ञा योजिली आहे व तेणेंकरून ही अडचण दूर होते. परंतु कि. वि. अ. या संज्ञेवर दुसगिह एक आक्षेप निघतों तो असा कीं, ही संज्ञा सर्वथा स्वतंत्र दिसत नाहीं. 'विशेषण' ही जी सन्ययांतील एका वर्गाची संज्ञा ती सामान्य अर्थोनें या संज्ञेच्या पोटांत समाविष्ट झाली आहे, यामुळें विशेषण या एका शब्दाचा एकदां पारिभाषिक अर्थ व एकदां सामान्य अर्थ घ्यावा लगतो व तेणेंकरून सशस्त्रतेस बाध येतो. प्रस्तुत पुस्तकांत योजिलेल्या "विशेषणात्मक अन्यय" या संज्ञेनेंहि वरील आक्षेपाचें निरसन:होत नाहींच. तथापि कि. वि. अन्यय संज्ञेपेक्षां ही विशेषणात्मक अ. ही संज्ञा अधिक प्रशस्त होय यांत शंका नाहीं. तथापि ही नवी संज्ञा रूढ न होतां जुनी दारोकृत कि. वि. अ. हीच संज्ञा आजवर कायम राहिली आहे व इतकी रूढ झालेली ही संज्ञा यापुढें वदल्ली जाणें दुरापात्तच आहे.
- (२) सर्वना नं पुरुषवाचक आणि दर्शक असे मुख्य दोन प्रकार केले आहेत. नामांपेवर्जी योजलें जाईल तेव्हां तें पुरुषवाचक आणि विशेषणासारखें योजिलें जाईल तेव्हां तें दर्शक सर्वनाम. अशा प्रकारें प्रत्येक सर्वनाम स्थलपरतें दोन्ही प्रकारचें संभवतें. उदा० मी येईन; तूं जा; कोणी म्हणतात की इ., काय पाहिजे, यांत मी, तूं, कोणी व काय हीं पुरुषवाचक सर्वनामें आणि मी ब्राम्हण नित्य स्नान करितों; तूं शिपाई तरवार गाजवितोस; कोणी मनुष्य येऊन गेला. यांत भी, तूं कोणी, हीं दर्शक सर्वनामें. पुरुषवाचक किंवा दर्शक सर्वनामांचे पुनः संबंधी प्रशार्थक व सामान्य हे पोट प्रकार होतील. अ त ज क हीं अनेक सर्वनामांचीं मूळरूपें होत. अ पासून हा अमुक, अमका, असा, असला, असलाल, इतका, एवढा इ० सर्वनामें बनलीं आहेत इ० विवेचन केलें आहे आणि किती; केक; एक, परस्पर, उभयतां, स्वतः इ० पुष्कळ शब्दांची सर्वनामांत गणना केली आहे.
- (३) शब्दयोगी अव्ययांचे 'सामान्यरूप करणारीं 'व 'सामान्यरूप न करणारीं ' असे दोन वर्ग केले असून या दुसऱ्या वर्गात पुढील पांच पोटवर्ग केले आहेत. (१) संग्रहबोधक-तरी, देखील, पण, ही, सुद्धां इ० (२) निश्चयबोधक—च, तर, म्हणून इ० (३) फेबल्यबोधक -केवळ, च, ची, पण, बरीक, फक्त, मात्र इ० (४) प्रश्नार्थक—का, की, ना. इ० (५) पादपूरक —पैं, नी इ०
- (४) विशेषणात्मक अन्ययांचे कालबोधक, स्थळबोधक व प्रकारबोधक असे तीन वर्ग केले असून प्रकार-बोधकाचे पोटांत गुणबोधक, निश्चयबोधक, संशयबोधक, प्रश्नबोधक, अहेतुबोधक, हेतुबोधक, अनुकरणबोधक निषेष-बोधक, तारतम्यबोधक, तुलनाबोधक इ० पोटवर्ग केले आहेत.
- (५) विष्यर्थ आणि संकेतार्थ असे दोनच अर्थ मानिले आहेत. 'तुम्ही काम करा 'आणि 'तुम्हीं काम करावें 'हें दोन्ही विष्यर्थच; अर्थात् कियापदाचे रूपावरून अर्थ मानिले नसून ते त्या रूपांतून दर्शित होणांच्या आहा, उपदेश इ० अर्थावरूनच मानिले आहेत. संकेतार्थिह कियापदाचे रूपावरून मानिला नाहीं. अर्थावरूनच मामला आहे. तो गेला तर काम होईल, मी देणार असलां तर इ० तो आला नाहीं म्हणून मी जात नाहीं; यांत गेला, देणार असलों व आला नाहीं या कियापदांचे संकेतार्थ मानिले आहेत.
- (६) संयुक्त कियापरें मानिली असून सहाय धात्ंचे पुढील चार प्रकार केले आहेत. कालांतर योधक—अस. निषेध योधक—नस, नको, नथे. प्रयोगांतर योधक—जा; हो. विशेषार्थक—आण, इच्छ, काढ, घे, चल, चाल, चूक, जा, टाक, ठेव, दे, पड, पाह, पाहिजे, बस, ये, राह, लाग, शक, सूट, सोड इ० संयुक्त कियापदांतर्गत भातुसाधितें कोणते प्रत्यय लागून झालेली असतात व तीं तीं कोणत्या सहाय धातुंशीं संयुक्त होतात हें सविस्तर दिलें

नाहे. आणि 'फेकून, देत आहे' यासारखीं तीन अवयवांची व 'देऊन टाकीत चालला आहे' 'फेकून धार्वे लागत नाहे' 'करूं देतां यार्वे लागेल' इत्यादि चार अवयवांची ही संयुक्त कियापरें दिली आहेत.

(७) अनेक चमत्कारिक वाक्यांचे प्रयोग ठरविले आहेत. उदा०-(अ) रामा जाण्याचें (किंवा जावबाचें) एक्करतो-सकर्मक कर्तरि. येथें जाण्याचें (जावयाचें) याची योजना जाणें या प्रथमांताऐवर्जी आहे असें
समजावें. (आ) माझें जाण्याचें (जावयाचें) ठरलें—अकर्मक कर्तरि येथें जाण्याचें याची योजना प्रथमान्ताऐवर्जी
आहे. (इ) पाणी तापायला पाहिजे. तापायला हें प्रथमान्ताऐवर्जी आलें. पाणी हा तापणें याचा कर्ता व
तापायला (तापणें) हा पाहिजे याचा कर्ता—अकर्मक कर्तरि प्रयोग. (ई) त्याला मारतां उपयोगी नाहीं. मारतां=मारणें
मारतां हा कर्ता नाहीं हें कियापद. (उ) त्याला बोल्डन व्यर्थ आहे. बोल्डन=बोलणें. बोल्डन हा कर्ता आहे, कि. अकर्मक
कर्तरि प्रयोग. (ऊ) बाजीरावास पुणें इंग्रजांस बावें लागलें. बाजीरावास हा कर्ता, पुणें हें कर्म, बावें लागलें कि.
कर्मणि प्रयोग. (ए) त्यानें देण्याचें नाकारलें. देण्याचें=देणें हें कर्म. (ऐ) मला आंबा पाहिजे. मला हा कर्ता, आंबा
हें कर्म, कर्मणि. (ओ) मला आंबा नको. मला हा कर्ता, आंबा हें कर्म, कर्मणि. (अं) मला आंबा हवा. मला हा
कर्ता, आंबा हें कर्म, कर्मणि.

(८) समासांचे शब्दार्थप्राधान्यावरून मुख्य ४ प्रकार केले आहेत.

- (९) शब्दांचें वर्गीकरण देखील सिद्ध-साधित; सन्यय-अव्यय; योगिक-रूढ-योगरूढ-योगिकरूढ असे त्रिविध केलें असून साधितांत प्राकृतिक-सामाजिक असे पोटवर्ग केले आहेत; यावरून या वर्गीकरणांतिह शास्त्रीयतैची चुणूक दिसते.
- (१०) प्राकृतिक साधित शब्द साधण्याचे नानाप्रकार सविस्तर दिले आहेत. प्रथम नामं, विशेषणें, धातु व अन्ययें यांचे प्रत्येकीं :नामसाधित, विशेषणसाधितें, धातुसांधित व अन्ययसाधित असे चार चार प्रकार सांगितलें आहेत व सीळा प्रकारांचे पुन्हा पुष्कळसे पोटप्रकार देऊन प्रत्येक पोटप्रकार कोणत्या प्रत्ययांनीं होतो ते प्रत्यय साहित विले आहेत. उदाहरणार्थ, नामसाधित नामांचें स्वार्थेदर्शक, कुत्सितत्वदर्शक इ० २२ प्रकार किष्पेले असून मा सर्वीत मिळून ८६ प्रत्यय दिले आहेत! सारांश, हा प्राकृतिक साधित शब्दांचा भाग सूक्ष्म वर्गीकरण करून विशेष विस्तारांने दिला आहे.
- (११) सर्वं व्याख्या शक्य तितक्या व्यापक व शास्त्रदृष्ट्या शुध्द धनविण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांच प्रमाणे वा व्याकरणांत संधिनियम जसे शुद्ध स्वरूपांत दिले आहेत तसे ते इतर मराठी व्याकरणांत (दामले यांचे शास्त्रीय व्याकरणांत देखील) क्रचितच आढळतील.
- (१२) वाक्यपृथक्करण, व्युत्पत्ति, छंदःशास्त्र, अलंकार इत्यादि भाग या व्याकरणांत नाहींत; आणि या व्याकरणांचे प्रयोजन पाहतां हे भाग नाहींत हें युक्तच होय असे दिसून येईल.

भिडेकृतः मराठी माषेचें ज्याकरण:—मध्यम व्याकरणानंतर लवकरच त्याच्या खालोखाल असें हें पुस्तक धुळें ट्रेनिंग स्कूलचे हेडमास्तर बा. वि. भिडे यांनी लिहिलें. यांत कांहीं नवे विचार असून वादग्रस्त मुह्यांचा निर्णय ऊहापोह करून केला आहे हा यांतील विशेष आहे. या व्याकरण्यांत पुढील गोष्टी दिसून येतात:—

(१) राजानें ज्यांना इ. स्थलीं जा व ज्या यांतील आ या स्वराचा उचार कंट्य नसून तालुकंट्य आहे. मेथें अभोरोसित 'आ'काराचा उचार पुढील इंग्रजी शब्दांतील a च्या उचारासारखा म्हणजेच तालुकंट्य आहे आणि येथील य'कार हूँ यू व्यंजन नसून ती केवळ तालुकंट्य उचारची खूण आहे. घंद्यानें than, जिन्यांत gant, मुक्त्रयास gas, प्याले pallid, नफ्यानें fan, हिप्यानें Ran, करित्ये, देशपांट्ये यांतही यू हूँ व्यंजन नसून तें एकाराच्या तालुकंट्य ताल्व्य उचाराचें दर्शकचिन्ह आहे. (२) नामांचें सामान्य व विशेष असे दीनच प्रकार केले आहेत. सोनें, कळप, सौंदर्य, दया हीं सामान्यनामेंच असें कारणें देऊन ठरविलें आहे. (३) हितीया, षष्ठीसुद्धां ८ विभक्ति माानल्या आहेत. दितीया ही सप्रत्यय अप्रत्यय अशी दुहेरी मानिली आहे. क्मीण प्रवीगाव्यतिरिक्त कंमें असतां ती दितीया; मग प्रत्यय असो नसो, शानम् ही जशी संस्कृतांत भ्रमा व दितीया होते किया शानास्थाम् ही जशी तु॰ च॰ पंचमी होते तशी मराठीत शान ही प्रकार

द्वितीया व ज्ञानास ही द्वि॰ चतुर्थी होण्यास इरकत नाहीं असे प्रतिपादिलें आहे. (४) काठीनें, घरीं, भरून हीं वाक्यांत अर्थदृष्ट्या कियाविशेषणे असतांही त्यांस आपण विभक्ति म्हणतों. तर घराचा इत्यादि अर्थदृष्ट्या विशेषणें होत असलीं तरी षष्ठी विभक्ति म्हणावयास काय चिंता आहे असें विवेचिलें आहे. (५) गळ्यांत म्हणजे गळ्याच्या आंत नन्हे. असेंच हातांत, पायांत, डोक्यांत यांचा अर्थही आंत या अव्ययाचे योजनेने येत नाहीं म्हणून तं हा सप्तमीचा प्रत्यय होय असा फोटिकम केला आहे. (६) गंगा, रमा यांची संबोधनरूपें मूळ शब्दांसारसी किंवा एकारान्त दिलीं आहेत. येकारान्त केलीं नाहींत. येथे भाषेचा बदलता स्वभाव विचारांत घेतला आहे. (७) सकर्मक धातु म्हणजे 'ज्या धातूने दारीत क्रियेचा अर्थ पूर्ण होण्यास दुसऱ्या शब्दाची अपेक्षा असते ते धातु ' अशी केली आहे. येथे अपेक्षा असलेले शब्द कोणत्या प्रकारचे, इत्यादि सांगण्याची आवश्यकता असल्यामुळे ही व्याख्या जरी अपूर्ण असली तरी ती बरीच सूचक आहे यांत शंका नाहीं. दामले यांस कर्माचें लक्षण बनवितांना या सचक व्याख्येचा उपयोगं झाला असावा असे वाटतें. (८) पुष्कळ प्रयोग चमत्कारिक केले आहेत. उदा० गोविंदाच्यानें आहें उचलतें-अकर्मक कर्तीर, गोविंदाच्यानें (गोविंदाचें बळ) हें करण, गोविंदाला ओर्से उचलतें. गोविंदाला-हेत्वधी च० गोविंदाला बसतां येते. बसणें हा कर्ता बसतां येतें क्रियापद. (गंगू गाणें गातें याप्रमाणें बसणें बसतां येतें) मला जावें लागतें-जाणे हा कर्ता, जावें लागते कियापद, मला कामें करावीं लागतात. कामें हा कर्ता, करावीं लागतात किया पद, अकर्मक कर्तरि प्रयोग. गोविंदानें गेलें पाहिजे. गोविंदानें हा कर्ता, भावे प्रयोग. गोविंदाला गेलें पाहिजे. जाणें हा कर्ता. गेलें पाहिजे कि॰ अक, कर्तरि, रामाने कामें केली पाहिजेत-कर्माणप्रयोग रामाला कामें केली पाहिजेत कामें हा कर्ता केली पाहिजेत कि. अकर्मककर्तरि प्रयोग. ही प्रयोग करण्याची पद्धति मान्य होण्याजोगी नसली तरी प्रथकारानें स्वतंत्र बुद्धीनें विचार केल्याची बोतक आहे. सारांश, ह्या लहानशा व्याकरणांतही कित्येक नवीन विचार आले असून ते पुढील व्याकरणकारांनी पाइण्याजागे:आहेत.

नवलकर यांचे "स्टूडंट्स मराठी ग्रामर "— मराठी न कळणाऱ्या लोकांस इंग्रजीच्या द्वारा मराठी शिकण्यास उपयोगी पडावें म्हणून हें व्याकरण तयार करण्यांत आलें आहे. मराठींत शब्दांतील वर्णोचार कसकसे होतात, लिंग, वचन, विभक्ति इ० विकारांच्या योगांने शब्दांत बदल कसकसे होतात, इत्यादिकासचंधाने ह्या व्याकरणांत सिक्सर माहिती दिली आहे. ती परकीयांस मराठी शिकतांना कार उपयोगी पडण्याजोगी आहे. यांनी शब्दांच्या जाती अर्थावरून ठरविल्या आहेत. उभयान्वयी अव्ययांस वाक्ययोगी म्हटलें आहे. नामांमध्यें समुदायवाचक हा भेद कंल्पिला आहे. विभक्ति, कर्न्य, कर्म अशा अर्थानें मानाव्यात असे सुचिवलें आहे. चतुर्थीस दानी विभक्ति असे नांव सुचिवलें आहे. तथापि निव्वळ मराठी व्याकरणाच्या दृष्टीनें या पुस्तकाकडे पाइतां, याच्या योगानें मराठीच्या व्याकरणांत कांहीं विशेष भर पडली आहे असे आढळत नाहीं. नाहीं म्हणाक्यास कित्येक शब्दांची व्युत्वत्ति संकृत व पाकृत-भाषांच्या द्वारें कसकशी संभवते तें दाखिवलें आहे. व मधून मधून अनेक भाषांच्या स्वभावासंबंधानें कांहीं तुस्नात्मक माहिती इंग्रजी पुस्तकातृन उद्धृत केलेली आहे. या पुस्तकाची दुसरी आदात्ते १८८० त निचाली. तिसरी आदात्ति १८९४ त छाएलेली आहे. खेर यांनीहि असेंच एक व्याकरण १८७५ त लिहिलें आहे.

जोशांचें प्रौढबोध व्याकरण:—मध्यंतरीं इ. स. १८८८ साली श्री. रा. भि. जोशी यांनी आपलें 'प्रौढ-बोध' व्याकरण लिहिलें. यांनीं चिपळूणकरांच्या बच्याच सूचना स्वीकारून त्या प्रत्यक्ष अमलांत आणण्याचा प्रयत्न केला आहे, परंतु वाक्यपृथक्करणाचा भाग इंग्रजी व्याकरणाच्या वळणावर नेऊन एकंडर व्याकरणांत बरीच दक्ळादक्ळ केली त्यामुळें व्याकरणीवषयक विचारामध्यें मुळींच प्रगति झाली नाहीं असें तज्ज्ञांचें मत आहे.

गुंजीकरांचे मुबोध व्याकरण: —या व्याकरणावर श्री. रा. मि. गुंजीकर यांनी विविधक्तानिक्तारांक विस्तृत टीका केली आहे. त्यानंतर त्यांनी स्वतः ' सुबोध व्याकरण ' लिहिन्हें. त्यांत दितीया व चतुर्थी मिल्ल विश्वक्ती मानस्या असून त्यांचे प्रत्ययहि स्वतंत्र दिले आहेत. कर्तरि, कर्मणि व भावे प्रयोग या ऐवर्जी कर्त्यांचें, कर्माचे व क्रियापदाचें प्राधान्य अशा संज्ञा योजित्या आहेत. त्यांनी आख्यात शब्दाचीहि\_योजना केली आहे. तसेंच पुरुषांक संस्कृतप्रमाणें उत्तम, मध्यम या संज्ञा वापरून तृतीय पुरुषांस अन्य संज्ञा वापरली आहे.

इतर व्याकरणकार:—या कालांत व्याकरणावर बरीच चर्चा चाल असून तींत चिपळूणकर पितापुत्रां-प्रमाणेंच हातवळणे, आचार्य, वैद्य, पाध्ये, यत्ते, परांजपे, प्रो. ना. दा. बनहंदी वैगेरे अनेक विद्यानांनी भागः वेतकः होता. प्रो. आगरकरांचा वाक्यमीमांसा हा प्रथिह बराच महत्त्वाचा असून एका नवीन अंगाची त्यामुळे र्व्यांकरणांत भर पडली.

दामले यांचे शास्त्रीय मराठी व्याकरणः -दादोचा व कृष्णशास्त्री गोडचोले यांच्यानंतर मराठी व्याकरणांत महत्त्वाच्या सुधारणा सुचिवणारा व विचारास विशेष चालना देणारा ग्रंथ म्हणजे श्री. मो. के. दामले यांचें 'शास्त्रीय मराठी व्याकरण 'हा होय. हा १९११ त प्रसिद्ध झाला. या सुमारें एक हजार पृष्ठांच्या ग्रंथांत व्याकरणीवषयक प्रश्नांचा विवेचक ऊहापोह फेला असून मागील ग्रंथकारांच्या भागांचें चिकित्सक दृष्टीनें निरीक्षण करून व त्यांतील दोष दाखवून स्वतःच्या मतांचें मंडन फेलें आहे. यांनीं आपल्या व्याकरणांत अनुस्वार, विसगीस स्वरादि ही संज्ञा सचिवली आहे. शब्दांचे विकारी व अविकारी हे भेद सविभाक्तिक व अविभक्तिक यांच्याऐवर्जी कल्पिले आहेत; व विकारी शब्दांचे नाम, सर्वनाम, विशेषण व धात अथवा क्रिया असे भेद करून अविकारी अथवा अव्ययांचे भेद रूढच ठेवले आहेत, नामांचे धर्मवाचक (भाववाचक) व धर्मिवाचक असे भेद करून धर्मिवाचकांत सामान्य व विशेष असे भेद केले आहेत. सर्वनामांचे पुरुषवाचक, आत्मवाचक, दर्शक, संबंधीं, प्रशार्थक व अनिश्चित असे सहा भेद केले आहेत. व एकंदर सर्वनामें फक्त नऊ मानिलीं आहेत; ती-मी, तूं, आपण, स्वतः, तो, हा, जो, कोण व काय. विशेषणांचे चार्वचामिक, गुण व संख्या असे तीन मेद केले आहेत. धातूंचे सकर्मक व अकर्मक असे मेद केले आहेत. तसेंच सिद्ध व साधित असे भेद केले आहेत. कियाविशेषणांचे रूपावरून सिद्ध, साधित व स्थानिक असे भेद करून अर्थमूलक म्हणून स्थल, काल, संख्या (परिमाण), व रीतिवाचक असे वर्ग कल्पिले आहेत. शब्दयोगी अव्ययांच्या वर्गीकरणाची विशेष आवश्यकता नाहीं असे सांगितलें, पण एक सोईकरितां दिलें आहे. या प्रकरणांत सामान्यरूपाबदल विस्तृत जहापाह केला आहे. उभयान्वयी अव्ययाचे प्रधानवाक्यसूचक व गौणवाक्यसूचक असे भेद केले आहेत; व त्यांचे पुन्हां पोटभेद केले आहेत. फेवल प्रयोगी अन्ययांनी सूचित होणाऱ्या निरनिराळ्या वृत्ति दाखविल्या आहेत.

नामान्या अन्त्यावरून व प्रत्ययावरून लिंगनिर्वेध करण्याचे नियम फेले आहेत. सामान्य लिंग मानण्याची गरज नाहीं असें दाखिवलें आहे. नामांचें अनेकवचन करतांना होणारे विकार दाखिवलें आहेत. विभक्ति किती मानाव्या यासंबंधी विस्तृत उहापोह करून द्वितीया गाळून सात विभक्ति मानल्या आहेत व त्यांचे प्रत्यय देऊन ते लावतांना होणारे विकार दाखिवलें आहेत व नंतर विभक्तिकार्य करणारीं अन्ययें दिलीं आहेत. नंतर सर्वनामें व विकरणें दाखिवलीं आहेत. कियापदांच्या प्रत्ययांस आख्यात प्रत्यय अशी संज्ञा वापरली आहे व त्यांची संख्या सांगितलीं आहे व त्यांस प्रथम ताख्यात (वर्तमान काल), द्वितीय ताख्यात (संकेतार्थ), लाख्यात (भूतकाळ), वाख्यात (विध्यर्थ), ई—आख्यात (रीतिभूतकाळ), ऊ—आख्यात (आजार्थ), ईलाख्यात (भविष्यकाळ) अशा संज्ञा वापरल्या आहेत. नंतर या आख्यातांचे प्रत्यय देऊन ते कसे लागतात याचें विवेचन केलें आहे. तसेंच कर्तरि, कर्मणि व भावे या संज्ञांचें स्पष्टीकरण केलें आहे. नंतर व्युत्पत्ति प्रकरणांत साधित शब्द कसे बनतात तें दाखिवलें आहे. नंतर वाक्य-विचार या भागांत वाक्यरचनेमध्यें विभक्त्यर्थ, आख्यातार्थ, संयुक्त कियापद, प्रयोग, कर्ता, कर्म व कियापद हे विषय विवेचले आहेत. व वाक्यपृथकरणामध्यें वाक्यांच्या निरनिराळ्या जातींचा व अवयवांचा विचार केला आहे.

राजवाडे यांची पुस्तकें :—दामले यांच्या शास्त्रीय व्याकरणावर टीकात्मक म्हणून रा. वि. का. राजवाडे यांनी सुबन्त व तिगन्त विचार म्हणून दोन उत्कृष्ट निबंध लिहिले आहेत. रा. राजवाडे यांची दृष्टि भाषेचा दितिहासिक दृष्टीनें अभ्यास करावयाची होती व तशी दृष्टि अद्यापपर्यंत रा. गोडबोले यांशिवाय कोणत्याच व्याकरण-कारांनी वापरली नसल्यामुळें आतांपर्यंत झालेलीं मराठी भाषेचीं व्याकरणें मराठीच्या प्रकृतीच्या दृष्टीनें अपूरींच पडतात. मध्यंतरीं रा. ना. वि. आपटे यांनीं एक विचारप्रवर्तक असे व्याकरण लिहिले आहे. यानंतर मराठी भाषेत अनेक शालेपयोगी व्याकरणें झालीं परंतु ऐतिहासिक अथवा शास्त्रीय दृष्टीनें सखील विचार करणारें व्याकरण अद्यापि तयार झालें नाहीं.

शालोपयोगी व्याकरणें: दामले याच्या शास्त्रीय मराठी व्याकरणानंतर जरी सोपपत्तिक व शास्त्रीय दृष्टीने विचार करणारा चांगला व्याकरण ग्रंथ तयार झाला नाहीं. तरी मराठी व्याकरणासंबंधीं जे मतमेद व घोटाळे वारंवार मजरेस येत ते कादून ढाकूम शाळेमध्ये शिकविष्याच्या दृष्टीने व्याकरणास निश्चित स्वरूप खावें याकरितां सरकारी

शिक्षणखात्याकडून एक समिति नेमण्यांत आर्छी होती. या समितीनें एक प्रश्न-पत्रिका काद्वन अनेक विद्वानांची व व्याकरणकारांची मतें मागवून आपले निर्णय प्रसिद्ध केले. व त्या निर्णयांस अनुसरून सांप्रत शालोपयोगी मराठी व्याकरणावरील पुस्तकें अनेक शिक्षकांकडून तयार करण्यांत येत आहेत.

तथापि या निर्णयांनी अनेक विद्वान् लोकांचें समाधान झालें नाहीं; व मराठी व्याकरणाचा पाया अधिक शास्त्रगुद्ध तत्त्वांवर घातला जाऊन मराठी भाषेच्या प्रकृतीस अनुसरून तिचें व्याकरण लिहिलें जावें अशा तच्हेचा प्रयत्न करणें आवश्यक होतें. या उद्देशास धरून कोव्हापूर येथे १९३२ च्या डिसेंचरमध्यें भरलेव्या महाराष्ट्र साहित्य संमेलना-मध्यें एक समिति नेमण्यांत आली. या समितीचे कार्यवाह रा. य. रा. दाते हे होते. या समितीचें अनेक विद्वानांकडून सूचना मागवून त्यांस अनुसरून एक प्रश्न-पित्रका तथार केली व त्या प्रश्न-पित्रकेवर अनेक विद्वानांचीं मतें मागविणें व अनेक विद्वानांचीं प्रत्यक्ष चर्चा करणें हीं कार्यें दोनतीन वर्षे करून आपले काहीं प्राथमिक निर्णय बडोदें येथील, साहित्य संमेलनापुढें मांडले व त्यानंतर त्यावर अधिक चर्चा करून इंदूर येथील साहित्य संमेलनापुढें आपले निर्णय मांडले. या समितीचे निर्णय पुढें दिले आहेत.

#### व्याकरण समिनीचे निर्णय

रचनापद्धितः - मराठी व्याकरणाची रचनापद्धित तिचा विशिष्ट स्वभाव लक्षांत घेऊन करणें अवश्य असस्यानें ती कोणत्याच भाषच्या व्याकरणाला पूर्णोशानें अनुसरून हे,णार नाहीं. परंतु मराठी भाषेची परंपरा ही संस्कृत, प्राकृत अपभ्रंशादि भाषास विशेष अनुसरून असस्यानें त्या भाषांच्या व्याकरणाचा मुख्य आधार घेऊन मराठीच्या व्याकरणाची रचना करावी; तसेंच परभाषांतील ज्या गोष्टींचं अनुकरण मराठीनें केलेलें आहे, त्या गोष्टी अनिष्ट नसतील तर त्यांचा समावेशहि भराठी व्याकरणां'त कम्ण्यास हरकत नाहीं.

वर्णविचार:--स्वरांची संख्या-यामध्यें निर्धिवाद स्वर म्हणजे अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ आहेत. बाकी राहिलेल्यांचा विचार करूं. दीर्घ ल हा स्वर भराठींत नाहीं आणि संस्कृतातीह नाहीं. म्हणून तो गाळावा. व्हस्व ऋ मराठींत आहेच. व्हस्व ऌ संस्कृतात आहे. मराठींत तो फक्त तत्सम शब्दांत येतो की तद्भव शब्दांत येतो येवढाच प्रश्न; परंतु तो कोणत्याहि शद्भांत आला तरी त्याचे अस्तित्व आहेच. दीर्घ ऋ मराठीत येत नसल्यामुळें तो गाळण्याचा प्रश्न उत्पन्न होता. परंतु संकृतातील वर्णीपैकी ऋ विना बाकी सर्व वर्ण मराठीत आलेले असल्यामुळे व मराठीमधील संघि-विचार प्रायः संस्कृतप्रमाणे असल्यामुळें पितृ + ऋण अशासारख्या संस्कृत उदाहरणात त्याची आवश्यकता उत्पन्न होते. म्हणून दीर्घ 'ऋ ' मराठीतन गाळं नये असे आम्हास वाटतें. अं, अः—अनुस्वार आणि विसर्ग याना 'अ' स्वर जोडून अं, अः हे झालेले आहेत. यांना जरी स्वराच्या संख्येत दाखल केलेले असले तरी त्याना अनुस्वार आणि विसर्ग अशी नार्वे आहेत. अर्थात उपयोगाच्या दृष्टीने वाद नसून त्यांना स्वराच्या यादीत घालावे की नाही व स्वरामध्ये घालावयाचे नसल्यास कोठें घालावें हाच मुख्यतः वादाचा प्रश्न आहे. अनुस्वार आणि विसर्ग हे स्वर नाहीत. कारण (१) त्याचा उच्चार स्वतंत्रपणे करतां येत नाहीं; (२) स्वर व्यंजनाला जोडून आले म्हणजे अक्षर तयार होतें, पण अनुस्वार आणि विसर्ग हे व्यंजनाला जोड़न आले तरी अक्षर बनत नाहीं. अनुस्तार आणि विसर्ग ही व्यंजनेंहि नाहीत. कारण (१) व्यंजन नाला स्वर जोडून अक्षर बनलें तरी वाचतांना आपण प्रथम व्यंजनाचा उच्चार करतों. परंतु अनुस्वाराचा उच्चार स्वरानंतर होतो. (२) जोडाक्षरामध्यें दोन व्यंजर्ने यावीं लागतात. पण अनुखार वा विसर्ग दोन व्यंजनापैकी एका ठिकाणी येऊन चालत नाही. आतां अनुःवार धिवा विसर्भ पुढें आला असतां त्यामुळें जोडाक्षराप्रमाणे बृत्तामध्ये मागील स्वरास गुरुत्व थेते हैं खरें: तथापि तेवब्यावरून अनुस्वार व विसर्ग याचें व्यंजनत्व सिद्ध होत नाहीं, म्हणन स्यांचा समावेश स्वर किंवा व्यंजने यांमध्यें न करता त्यांचा स्वतंत्र वर्ग करावा.

एतावता अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ, ऌ, ए, ऐ ओ, औ, हे स्वर आणि ः अनुस्वार व : विसर्ग हे 'अयोगवाह ' समजावे. अयोगवाहींचें स्थान स्वरानंतर व व्यंजनांपूर्वी महणजे सध्याचें आहे तेथेच ठेवणें युक्त आहे.

भ्यंजानांची संख्या :- व्यंजनांच्या संख्येत ङ्, ज्, क्ष्, ज्, ही चार वादग्रस्त होत. ण्, न्, म्, यांचा उपयोग श. को.... ३

स्वतंत्रपणें शब्दांत होतो; तसा ङ्, ञ्, याचा होत नाहीं. परंतु त्यांचा उपयोग संस्कृत तत्सम शब्दांत होतों. उदां० च वाङ्मय, पराङ्मुख. ञ् अनुनासिकाचा उच्चार मराठींत करण्याची प्रायः रूढी नाहीं. परंतु कांचन, तंजावर, जंजाळ अशा शब्दांतून तो स्पष्टपणें दिसतो. म्हणून ङ्, ञ्, यांना व्यंजनांच्या संख्येंतून गाळण्याची आवश्यकता वाटत नाहीं. क्, ज्ञ, यांची गणना सध्यां व्यंजनांमध्यें होत असली तरी तीं जोड व्यंजनें असल्यानें तीं व्यंजनांच्या संख्येंतून गाळावीं.

अंतः स्थांचाक्रम य्, र्, ल्, व् असा असावा किंवा य्, व्, र्, ल् असा असावा १ इ, उ, ऋ, ल यास होणारे आदेश अनुक्रमें य्, व्, र्, ल् असे आहत. उलट य्, व्, र्, ल्, यांचें संप्रसारण इ, उ, ऋ, ल असे होतें. या दृष्टीनें य्, व्, र्, ल् असा क्रम रूट करणें सकृदर्शनीं आवश्क वाटतें. उलट य्, व्, र्, ल् असा अंतः स्थांचा क्रम बदलण्यापेवर्जी सभ्यां असलेला स्वरांचा क्रम इ, ऋ, ल, उ. असा बदलण्यानेंद्वि उपितनिर्दिष्ट अडचण द्र होईल हें स्वरें. पण त्यायोगें पुष्कळ ठिकाणीं फेरफार करावा लागेल. म्हणून अंतः स्थांचा क्रम बदलावयाचा तर तो य, व्, र्, ल् असा बदलणें दृष्ट होईल. परंतु वर्णमालेंत अंतः स्थांचा असलेला क्रम स्थानभेदानें ठरलेला दिसतो. व्यंजनापुरता विचार केल्यास क वर्ग केंच्य, च वर्ग ताल्क्य, ट वर्ग मूर्धन्य, त वर्ग दंत्य, प वर्ग ओष्ठय, असा स्थानक्रम आहे. याच क्रमानुसार य्, र्, ल्, व् हा अंतः स्थांचा क्रम लावलेला आहे. य् तालक्य, र् मूर्धन्य, ल् दंत्य आणि व् दंत्यौष्ठय अशीं स्थानें असल्यानें क्रम एका तत्त्वानें केलेला दिसतो. पुढचा क्रम पाहिल्यासिह श् तालक्य, प मूर्धन्य, स् दंत्य बरोबरच आहे. ल् मराठी म्हणून शेवटीं देणें युक्त ह् चा संबंध स् शीं अधिक म्हणून तो स् नंतर असावा.

• कंठ्य, तालब्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ट्रय हा स्थानक्रम बरोबर नसून वास्तविक क वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग, त वर्ग आणि प वर्ग अशी व्यवस्था पाहिजे असा एक प्रश्न आहे. या दृष्टीनें स्वरांचा क्रम अ, आ, ऋ, ऋ, इ, ई, ऌ, उ, ऊ, अ, ओ, ओ, व व्यंजनांचा क्रम क, ट, च, त, प असे वर्ग र्, यू, ल्, व्, ह्, ए, यू, स्, ळ् असा लागतो. यांमध्यें ह चें स्थान प वर्गानंतर किंवा सध्यांप्रमाणें स् पुढें येण्यासिह प्रत्यवाय नाहीं.

क्रम बदल्ख्यास तो कसा लगेल हें पाहिलें, तरी क वर्गानंतर च वर्गास स्थान कां दिलें गेलें याचाहि विचार करणें अवश्य आहे. द्रिविडी भाषांतून ट वर्ग मागाहून घेतला गेला असे मानलें तरी त्याला च वर्गानंतरचें स्थान कां दिलें गेलें असा प्रश्न उत्पन्न होतो. मुखांतील स्थानांचा क्रम कोणता हाहि वादमस्त प्रश्न आहे. जिभेचें टोंक आंतून बाहेर ज्या क्रमानें लगतें त्या क्रमानें कंठ, तालु, मूर्धा...इत्यादि क्रम आहे असे कांहींचें म्हणणें आहे. उच्चाराच्या वेळीं जेथून वायु निघतों तें त्याचें स्थान या दृष्टीनें विद्यमान क्रम बरोबर आहे असे कांहींचें म्हणणें आहे. परंतु प्रातिशाख्यामध्यें कंठ्य, मूर्धन्य, तालु, दंत्य, ओष्ट्रय असा क्रम नमूद असून 'लू' इत्यादींचा उच्चार स्पष्ट केल्यास तो क्रम बरोबर दिसतो. तथापि सध्यांच्या क्रमामध्यें बदल करण्यापासून व्यवहारहृष्ट्या फायद्यापेक्षां अडचणी अधिक उत्पन्न होण्याचा संभव असल्यानें आज वर्णांच्या क्रमांत बदल करावा असे आम्हांला वाटत नाहीं.

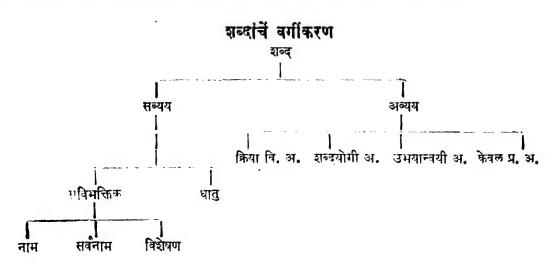

#### नामाचें वर्गीकरण



रूपसिद्धीच्या दृष्टीनें नामांचे पोटप्रकार पाडतां येत नाहींत. परंतु रूपसिद्धीच्या दृष्टीनें नामांच्या पाटप्रकारांची आवश्यकता नसली तरी भाषेच्या अभ्यासाच्या दृष्टीनें त्यांची आवश्यकता आहे असे आम्हांस वाटत. वर्गीकरण करतांना 'रूपसिद्धि व अर्थ हें एकच भेदक तत्त्व लावणें इष्ट आहे ' हें लक्षांत घेऊन शक्य तितकें शास्त्रगुद्ध वर्गी- करण करण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे.

सर्वनामें:—सर्व प्रकारच्या नामांकरितां ज्या शब्दांचा उपयोग करतां येतो व ज्यास वाक्यांत त्या नामांचा अर्थ प्राप्त होतो त्या शब्दांस सर्वनामें म्हणावें अशासारखी सर्वनामाची व्याख्या स्वीकारावी. सर्वनामांनी प्रथम, द्वितीय व तृतीय यांपैकीं कोणता तरी पुरुष दर्शविला जातो. त्यांपैकीं मी आम्ही (कधीं कधीं आपण, स्वतः) यांनीं प्रथम पुरुष, तृं तुम्ही (कधीं कधीं आपण, स्वतः) यांनीं द्वितीय पुरुष आणि बाकी सगळीं सर्वनामें (व नामें) यांनीं तृतीय पुरुष दर्शविला जातो.

पुरुष हें भेदक तत्त्व मानून सर्वनामांचे प्रकार करावयाचे तर (१) प्रथम पुरुषवाचक सर्वनामें ,(२) दितीय पुरुपवाचक सर्वनामें व (३) तृतीय पुरुषवाचक सर्वनामें असे प्रकार करावे लागतील, अर्थाच्या दृष्टीनें अधिक प्रकार करावयाचे तर ते तृतीय पुरुषवाचकांचे होतील; ते म्हणजे दर्शक, संबंधों, प्रश्नार्थक व सामान्य हे होत.

मी, तं, तो, हा, जो, कोण, कोणी, काय, आपण, स्वतः हीं सर्वनामे होत. वाक्यदर्शक 'असें ' शब्दाचा उपयोग सर्वनाम म्हणून होतो.

सर्वनामांचे प्रकार :—प्रथम पुरुषवाचक-मी-आम्ही, आपण, स्वतः (क्षीं क्षीं). द्वितीय पुरुषव वाचक-त्-तुम्ही. तृतीय पुरुषवाचक-आपण, स्वतः (क्षीं क्षीं) दर्शक-तो, ती, तें,-ते, त्या, तीं; हा, ही, हें-हे, ह्या, हीं; असं. संग्रंधां -जो, जी, जें-जे, ज्या, जीं. प्रश्नार्थक-कोण, काय. सामान्य-कोण, कोणी, काय, आपण, स्वतः. सार्वनामिक विशेषणवाद-मगठीची प्रवृत्तिच अशी आहे कीं, आधिक्य दाखविण्यासाठीं एका शब्दाचा दोनदां उच्चार करतात. त्याचप्रमाणें निर्देश स्पष्ट होण्यासाठीं नामापाठीमागें नाम किंवा सर्वनाम घालण्याची रूढी आहे. तसेंच नामामागें नाम घातलें असतां मागल्या नामाची जात नामाऐवर्जी विशेषण सांगण्याची रूढी नाहीं. 'अकबर बादशहा या दोन शब्दां कीं एकाची जात विशेषण व एकाची जात नाम असें कांहीं सांगितलें जात नाहीं. 'राना घरीं नव्हता ' आणि 'रामा तेथें नव्हता ' यापैकीं पहिष्या वाक्यांत 'घरीं 'ही अधिकरणार्थी सप्तमी असें सांगतात; 'तेथें ' प्रमाणें स्थलवाचक किंयाविशेषण म्हणून सांगितलें जात नाहीं. याच न्यायानें नामामागें सर्वनाम दिसलें (उदा०—हा मनुष्य) तर त्या सर्वनामाल विशेषण म्हणण्याची आवश्यकता आहे असें आम्हांला वाटत नाहीं.

विशेषणः—पदार्थाचा गुण किंवा संख्या दाखिवणारा जो शब्द त्याला विशेषण म्हणावें. विशेषणांचे प्रकार देान—(१) गुणविशेषणें व (२) संख्याविशेषणें. 'विधि विशेषणें ' हा स्थानभेदानें होणारा प्रकार अवस्य तर सांगावा. परंतु त्याचा समावेश वरील प्रकारांतच होतो. विशेषणें हीं नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद, अध्यय या सर्वोचे गुण दर्शविण्यासाठीं येतात; म्हणजे विशेषणाचें विशेष्य हें सर्व जातींत असूं शकतें. अर्थात् त्या दृष्टीनें विशेषणाचे अनेक प्रकार होतील. परंतु तितके करण्याची आवश्यकता दिसत नाहीं.

संयुक्त कियापरें: —धातूनें बोधित क्रियेचें विधान क्रियेचे काल, प्रयोग इत्यादि व्याकरणदृष्ट्या करतांना सांगण्यासाठीं प्रयोजिला जाणारा धातु सहाय धातु होय; व या दोन्हीं धातूंनीं वनलेलें क्रियापद तें संयुक्त क्रियापद होय. संयुक्त काळ मानावे,

विभक्ति विचारः—ज्याच्या प्रातिपदिकाचा पदशब्द होतो त्या प्रत्ययाला (व प्रत्यययुक्त शब्दालाहि) विभक्ति म्हणतात. अर्थात् रूपावरून विभक्त्यां मानाव्या. प्रथमा, तृतीया, पंचमी, सत्रभी, संबोधन या विभक्त्यांच्या रूपांबहल वाद ना ा. ज्याअर्थी विभक्ति ठरविण्यासाठीं प्रातिपदिकांचें वाक्यगत रूप पहावयाचें किंवा विभक्ति म्हणजे प्रत्यय त्याअर्थी द्वितीया व चतुर्थी या दोन विभक्त्यांची रूपें सारखीं असल्यामुळें त्यांपैकीं एक विभक्ति गाळणें अवश्य आहे. एक विभक्ति गाळणांच्या वैय्याकरणांनीं द्वितीया गाळलेली आहे. गाळली तर चतुर्थी गाळावी असे कांहींनीं म्हटलेलें आहे. गाळली तर चतुर्थी गाळावी हें अधिक इष्ट दिसतें. परंतु गाळणांच्या वैय्याकरणांनीं द्वितीया गाळलेली असल्यानें एक विभक्ति गाळावयाची झाल्यास द्वितीया गाळणें युक्त होईल. परंतु ही सूचना मान्य होण्यासारखी नसेल तर निदान अप्रत्यय द्वितीया गाळून (कारण रूपावरून विभक्ति विचार केल्यावर अप्रत्यय द्वितीयचीं रूपें प्रथमेचीं होते हें स्पष्ट आहे.) सध्याप्रमाणें द्वितीया व चतुर्थी मानाव्या. 'रामा आंचा खातो ' अशासारख्या वाक्यांत आंचा शब्दाची विभक्ति प्रथमा असून तिचा अर्थ कर्म आहे असे म्हणावें. पष्टीच्या प्रत्ययाचीं रूपे लिगवचनाप्रमाणें बदलतात; परंतु तेवळ्यावरून षष्ठयंत रूपें विभक्तिरूपें नव्हेत असे म्हणातं येत नाहीं. कारण पष्टीचे प्रत्यय लागण्यापूर्वी सविभक्तिक कांचे सामान्यरूप होतें. त्याचप्रमाणें कर्षों कर्षी पष्टीचा संबंध कियापदाशींहि असतो.

आख्यात व्यवस्थाः—नामादिकांना होणारा विकार म्हणजे विभक्ति, त्याचप्रमाणें धातूंना कियापद होण्या करितां होणारा विकार म्हणजे आख्यात होय. प्रायः समानार्थक विभक्तिरुपांचे गट करून त्यांना प्रथमादि कमवाचक अर्थहीन नांवें दिलीं, त्याचप्रमाणें आख्यात रूपांचे समानार्थक गट करून त्यांना विभक्तिप्रमाणें नांवें देणें युक्त दिसतें. अर्थ विचारांत घेऊन ज्याप्रमाणें कारकार्थांची योजना केलेली आहे त्याप्रमाणेंच काळ व अर्थ सांगण्याची योजना आख्यातांच्या बाबतींत करात्री असे म्हणणारा एक पक्ष अहे. तात्त्विक दृष्ट्या ही विचारसरणी कोणालाहि मान्य होण्यासारखी आहे. प्रायः लाख्यातांचा रूपें भृतकाळ दर्शवितात, ताख्यातांची रूपें वर्तमानकाळ दर्शवितात, व्याख्यातांची रूपें विष्यर्थ दर्शवितात.....वगेरे. म्हणून लाख्याताला भृतकाळ, ताख्याताला वर्तमानकाळ, व्याख्याताला विष्यर्थ.....अर्शी नांवें दिलीं जातात. यामुळें कधीं कधीं रूपावरून मानला जाणारा काळ व प्रत्यक्ष काळ यांमध्यें फरक आढळतो. ही अडचण दूर होण्यासाठीं प्रत्यक्ष असणारा काळ सांगावा, आणि रूपासाठीं अवश्य तर कोणता प्रत्यय लागलेला आहे, तें सांगावें. विभक्तीप्रमाणें आख्यात प्रत्ययांना कमवाचक नांवें देऊन व्यवस्था करण्यानें विभक्तीपेक्षांहि अधिक वाद्यस्त प्रश्न उत्पन्न होणारे असल्यानें तशी व्यवस्था करणें सोईचें होणार नाहीं असें आम्हांस वाटतें.

वाक्य पृथक्करणः — मराठी भाषा ही विभक्तिप्रचुर असल्यामुळें वाक्याचा अर्थबेधि होण्यास अडचण पडत नाहीं हें खरें असलें तरी वाक्यांतील प्रत्येक राब्दाचें व्याकरण करणें आणि वाक्य पृथक्करण हीं एकमेकांस पूरक आहेत. म्हणून वाक्य-पृथक्करण हा भाग मराठींत ठेवण्यास हरकत नाहीं.

भयोगः—वाक्यांतील क्रियापदाचें त्याच्या कर्त्याशीं किंवा भावाशीं पुरुष, लिंग, वचन या बाबर्तीत जें साधर्म्य त्याला प्रयोग स्हणतात. प्रकार ३-(१) कर्तरी, (२) कर्मणि, (३) भावे.

वादग्रस्त प्रयोग निर्णय:—त्याने कथा अवण केली—स्याने कर्ता, कथा कर्म, केली क्रियापद, कर्मणि प्रयोग. मी स्नान केलों.—कर्तिर. वैद्याने रोग्याला बरा केला.—कर्मणि. त्याचे लिहून झालें.—लिहिणे हा अध्याहृत कर्ता, लिहून झालें कियापद; कर्तिर. मला गांवीं जाणें आहे.—जाणें कर्ता; कर्तिर, मला स्वप्न पडलें,—स्नम कर्ता, पडलें कियापद; कर्तिर.

सह्याः—नारायण गोविंद चाफेकर, यशवंत रामकृष्ण दाते, वासुदेव कृष्ण भावे, गोविंद पांडुरंग पावरो, दिनकर घोंडो परांजपे, कृष्णाजी पांडुरंग कुलकर्णी, राजाराम दामोदर देसाई.

या निर्णयास वरील निर्णय देणाऱ्यांपैकी रा. गो पां. पावशे यांनी आपली भिन्न मतपत्रिका जोडली असून तींत "पाणिनीची व्या॰ रचना पद्धित कोणत्या तात्तिक पायाव्य उभारली आहे व त्याचा मराठी व्या॰ रचनेशी कसकसा संबंध जुळतो, या गोष्टींचा विचार जसा आजपर्यतेच्या वय्याकरणांनी केला नाहीं, तसाच तो प्रस्तुत सभा-सदांनीहि केला नसावा. म्हणून त्यांना व इतर वाचकांना त्यांनी ओळख करून देणें कमप्राप्त आहे;" असे म्हणून ती रचनापद्धित त्यांनी थोडक्यांत दिली आहे.

सन १९३६ ची व्याकरण परिषदः— त्यांनंतर दादोचा पांडुरंग यांच्या व्याकरणशताब्दीच्या निमित्ता १९३६ सालीं पुणें येथें एक व्याकरण परिषद भरविण्यांत आली होती. त्या परिषदेनें विशेषतः मराठी भाषेच्या व्याकरणाची रचना कशी असावी व शब्दांचें वर्गीकरण कमें करावें या दोन प्रश्नांची चर्चा केली. अशीच चर्चा सर्व प्रश्नांची इहावी असा तिचा उद्देश होता, पण स्थानंतर अद्यापि तसा प्रसंग पुन्हां आला नाहीं. असो.

आजनें व्याकरण कसें असावें ?:— मराठी भाषा ही संस्कृत भाषेपासून महाराष्ट्री प्राकृत व अपभ्रंश यांच्या द्वारें प्रस्तुत रूपांत परिणत झालेली असून तिच्यावर सान्निध्यामुळें कानडी, तेलंगी वंगेरे द्रावीड भाषांचा व राजकीय वर्चस्वामुळें अरबी व फारशी भाषा यांचा व नंतर इंग्रजी भाषेचा बराच परिणाम झाला असल्यामुळें सांप्रत च्या मराठी भाषेचें व्याकरण करावयाचें तें तिच्या जरी पाकृतिक स्वरूपावर आधारलेंलें असलें तरी सांप्रतच्या रूढ पद्धतीस अनुसरून स्वतंच रीतीनें तथार होणें अवश्य आहे. व जे नवे नवे प्रकार सांप्रा भाषेते व व्याकरणांन रूढ होत आहेत त्यांचाहि अंगीकार या व्याकरणांने केल पाहिजे हें निर्विवाद होय. आतांपर्यन जी मराठी व्याकरणांची रचना विशेषतः इंग्रजी अमदानीपासून झाली ती ऐतिहातिक दृष्टीचा मुळींच अध्वतं न करतां केवळ कांहीं तरी सांचां पुढें ठेवून स्थास धरून अनुकरणात्मक पद्धतीनें झाली. परंतु सांप्रत कोणत्यादि विपयाची मांडणी करावयाची महणजे ती त्या विषयाची वाढ ऐतिहासिक दृष्टीनें कसकशी होत गेली हें निर्यनराळ्या पायच्या दाखवून केली महणजे ती त्या विषयाच्या मूळ प्रकृतीचा जो इतर आनुपिगक कारणांस अनुलक्षून विकास होतो त्यास अनुसरून होते व अशाच पद्धतीनें आज प्रत्येक शास्त्राचा व विपयाचा अभ्यास करण्याची प्रथा पडन चालली आहे व ती अत्यंत इष्ट आहे. मराठी व्याकरणांत ऐतिहासिक पद्धतीचा अवलंब फ क श्री. वि. का. राजबाडे यांनीच केलेला आढळते। त्यांनीच शानेश्ररीचें व्याकरण आणि सुवंत व तिगत विचार लिहिले पण त्याच पद्धतीनें भराठीच्या संपूर्ण व्याकरणाचें विवेचन केलें नाहीं व तसा प्रयत्न आजपर्येन इतरिह कोणी केला नसलामुळे मराठी भाषेचें शास्त्रगुद्ध व पद्धतशीर व्याकरण अद्यापि तथार व्हावयाचें आहे असे म्हटलें पाहिजे. असी.

मराठीची झाड्दसंपत्तिः —आतांपर्यंत मराठी भाषेच्या रचनेच्या दृष्टीनं व्यावरणाचा विचार केला; त्यानंतर मराठी भाषेचें कें महत्त्वाचें दुसरें अंग म्हणजे त्या भाषेतील शब्दसंपत्ति, तीसंबंधी विचार करूं. मराठी भाषा ही संस्कृत संभव असल्यामुळें मराठी भाषेत कांहीं शब्द जसेच्या तसेच संस्कृत भाषेतृत आले आहेत, यांस तत्सम असे म्हणन्तात यानंतर संस्कृत भाषेमधून ज्या निर्रातराळ्या प्राकृत भाषा निघाल्या त्यांपैकी महाराश्रीय प्राकृत भाषेचाच मराठीला जरी मूळ आधार असला तरी पाली, मागधी, वगेरे प्राकृत भाषांचाहि परिणाम मराठीतर कांहीं बावतींत झाला आहे ही गोष्ट चवथ्या विभागाच्या प्रस्तावनेंत आपण पाहिलीच आहे. तेव्हां अशा तच्हेनें संस्कृत भाषेपासून अपभंश पावृत्त मराठींत अनेक शब्द आले आहेत, स्यांस तम्दव असे म्हणतात. याखेरीज जी या प्रदेशांतील मूळची भाषा होती तिचेहि कांहीं शब्द त्या माषेत टिकृन राहिले असून त्यांची ब्युतित्त कोणत्याच संस्कृत शब्दापासून संभवत नाहीं, त्यांस देश्य असे म्हणतात. याखेरीज मराठीमध्ये अरबी व फारसी शब्द ब अरबी व फारसी भाषांच्या धर्तीवर बनलेलेहि कांहीं शब्द आहेत व आज तर इंग्रजी भाषेमधून कांहीं शद्ध जसेच्या तसेच अगर रूपांतर पावृत्त मराठींत येत आहेत व मध्यंतरी पोर्तृगीज व फेंच इत्यादि माषांतृतिह कांहीं आले आहेत; तरी यापुढें संस्कृत, अरबी व फारसी या भाषांमधून मराठींत शब्द कसे सिद्ध होत गेले ते थोडक्यांत पाढूं व त्याचप्रमाणें मराठींतिह याच कियांनीं एका शब्दापासून दूसरे शब्द बनविण्याची किया कस कशी होत असते त्याचेंहि दिवर्शन करण्यांत येईल. कारण, मूळ कोशांत जरी बरेच साधित शब्द हि

असले तरी सर्व साधित शब्द देणें शक्य नाहीं. याकरितां असे साधित शब्द बनण्याची पद्धित व त्यांची कांहीं उदाहरणें येथें दिलीं म्हणजे त्यांवरून अशा प्रकारच्या साधित शब्दांचा अर्थ कळणें सुलभ होईल.

साधित शब्द:--संस्कृत भाषेत जे उपसर्ग आहेत ते निरनिराळ्या धातुंस लागून त्यांपासून अनेक साधित शब्द निरनिराळ्या अर्थाचे तयार होतात. अशा कांहीं शब्दांचीं उदाहरणे पुढें दिली आहेत. अति-फार, फारच, अधिक, प्रमाणापलीकडे-अतिक्रम, अतिरेक, अत्युक्ति, अतिशय इ. अधि-वर्चस्व, योग्यतेनें किंवा मानानें वर अधिकार, अधिपति इ. अनु —मागे, बराबर, जवळ, सारखें, साहचर्य, साहस्य-अनुभव, अनुज, अनुरूप इ. अप-कमी, योग्यतेने खाली, न्यूनत्व-अपगत, अपशकुन, अपकर्ष इ. अपि -( क्रचित् पि ) सांत्रिध्य, जवळ, वर-अपि-धान, पिधान, अपिनद इ. अभि--पुढें, समीप, सर्वत्र, चोहोंकडे;-अभिज्ञ, अभिक्चि, अभिमान इ. अव--न्यूनत्व, पासून, खाली, अप्रतिष्ठा-अवनत, अवकृपा, अवतार इं. आ-प्यति, कडे, थोडा, हलका;-आज्ञा, आकार, आनंद, आदर, आयुध इ. ि कितीएक धातुंच्या मार्गे 'आ ' लागल्यानें त्यांचा अर्थ मूळ अर्थाच्या उलट होतो. उदा॰ गमन-जाणें. आगमन-येणें. दान-देणें. आदान-घेणें. ] उत् किंवा उद्--वर, उंच, बाहेर;-उत्कर्ष, उत्तेजन, उत्प्रेक्षा, उत्तान. उप-संनिधः, योग्यतेने खालीं, कडेसः, उपनेत्र, उपक्रम, उपकार इ. दुस्, दुर्-कठीण, दुष्ट, निंच, वाईटः,-दुर्गुण, दुराचार, दुःख इ. नि-अत्यंत, रहित, आंत, मध्यें;-निधन, निबंध, नियोग. निस्, निर्-अभाव, बाहेर, शिवाय, उलट;-निराकार, निष्कारण, निर्वेध, निष्कृति इ. परा-विपरीत, मागॅ, उलट-पराजय, पराभव इ. एरि-सभोवती-परिकर, परिसर, परिचर्या. प्र-पुढें, बाहेर, दूर, अधिक, वर्चस्व-प्रभात, प्रताप, प्रदेश, प्रकार इ. प्रति-पुनः, मार्गे, उलट, बदल-प्रतिबिंब, प्रतिशब्द, प्रत्यक्ष, प्रतिवादी. वि-वेगळा, विशेष, अधिक, गेलेला-विरक्त, वियोग, विराम. सम्-चांगलें, एकत्र, बरोबर-संगम, संभव, संबंध, संसार इ. स-चांगलें, सोपें, पुष्कळ-सुकर, सुप्रभात, सुख इ. कधीं कधीं दोन दोन तीन तीन उपसर्गहि एका शब्दांत दृष्टीस पडतात. उदा० - अत्युत्कृष्ट, अध्या• क्षेप, व्यवधान, सुसंगति, प्रत्यपवाद, संप्रदान, व्याकरण इ.

या उपसर्गाशिवाय दुसरी कित्येक अन्ययें व विशेषणें शब्दांच्यापूर्वी येऊन साधित शब्द बनतात. उपसर्गी-प्रमाणें हीं केव्हांहि निरर्थक नसतात. यांना अनेक भिन्न अर्थहि नसतात. त्यांची अर्थोसह यादी पुढें दिखी आहे.

अ-( शब्दाचें आद्याक्षर स्वर असल्यास अ बद्दल 'अन् 'येतो ) अभाव, निषेध;-अनक, अकम, अधर्म, अनादर, अनर्थ, अनपत्य. अद्-आश्चर्यदरीक;-अद्भुत. अधस्-खाली, खालच्या भागी;-अधःपात, अधोमुख इ. अंतर् -आंत, मध्ये;-अंतर्द्वार, अंतपुर, अंतःकरण इ. अमा--जवळ, बरोबर, संनिध;-अमावास्या, अमात्य इ. अलम् - - शोभा ( हें कु धात्त्पन्न शब्दांपूर्वी लागतें )-अलंकार, अलंकरण इ. आविर् स्-उघड, दश्य;-आविर्भृत, आविर्भाव, आविष्करण इ. आशु—लवकर, वेगानं,-आग्रुग ( वायु, बाण ); आग्रुव्रीहि ( लवकर पिकणारें भात-हळवें भात). इति--असं, ह्या प्रकारं, शेवट;-इत्यर्थ, इतिहास (इति-ह-आस असं असं झालें) इतिवृत्त,इत्यादि इ. इरथम्—ह्या प्रमाणे;-इत्थंभूत. ईषत्—िकंचित्, थोडें,-ईवद्रीर. उचै:--उंच, मोठ्यानें;-उचै:श्रवा, उचैघोंष इ. जरि, जरी, करी-विस्तार, अंगीकार-उरीकृत ( स्वीकारलेला ). कु, का-वाईट, दुष्ट, हलकें, थोडें-कुकर्म, कुवासना, कुपुरुष, कु (का) पथ इ. चिरम् (र)-दीर्घकालपर्यत-- चिरकाल, चिरंजीवि इ. दिवा-दिवसास-दिवाकर, दिवामीत इ. धिक्-निंदाव्यं जम-िक्कार, धिक्कृत इ. नाना-निरिनराळ, बहुत;-नानारूप, नानाविध. न-निषेधदर्शकः,-नक्षत्र, नास्तिक इ. पश्चात्--नंतर, मागें;-पश्चात्ताप, पश्चाद्दार इ. प्रनः-फिरून-पुनर्भव, पुनर्विवाह. पुरस-पुढें, पूर्वी;-पुरस्कर्ता, पुरोगामी, पुरश्चरण इ. पुरा-मागे, पूर्वी-पुरावृत्त, पुरातन इ. पृथक्-वेगळे, दूरदूर, बहुत;-पृथक्करण, पृथाविध, पृथाजन इ. प्राक्-पूर्वी, पूर्व;-प्राक्कमे, प्राक्तन इ. प्रातर-सकाळी;-प्रातःकाल, प्रातःसंध्या. प्रादुर्-उघड, दृश्यः,-प्रादुर्भाव, प्रादुर्वुद्धि. बहिर् (स्) बाहेर, बाहेरल्या बाजृत-बहिद्दार्र, बहिष्कार इ. शम्-मुख, भाग्योदय; -शंकर, शंभु, शंपाक इ. स-सह, युक्त, प्रमाणें-सजीव, सफल, सजाति. सह-- युक्त, बरोबर;-सहज, सहवास, सहगमन इ. सायं-- संध्याकाळी-सायंकाल, सायंसंध्या इ. स्वयम्--स्वतां, आपण;—हत्रयंमु, स्वयंवर, स्वयंपाक इ. स्वर्—आकाश, परलोक;-स्वणंदी, स्ववेंश्या इ.

कृ आणि भू या धातूंचे पाठीमांगे असेच कांहीं शब्दविशेषेकरून नामें व विशेषणें बहुधा ईकारांत अन्ययात्मक

होऊन येतात. उदा॰ समीकरण, वर्गीकरण, स्वीकार, स्पष्टीकरण, पुत्रीकृत, दूरीकरण, भस्मीभृत, कारणीभृत, बाष्पीभवन इ.

पुढें दिलेले शद्ध उपसर्गामुळेंच साधलेले आहेत पण ते मराठी आहेत. अ--न;-अजाणता, असमंजस, अपुरे, अनोळली (अन्+ओळली). अड, आड--लहान, थोडे;असाधारण, अपुरें-आडगांव, आडवाट्या, अडगिंछा. अद्द--अर्थे (सं. अर्थपासून) अदमण, अदशेर (अच्छेर), अदमुरें (अर्थे मुरलेले दही). अव--हीन, कमी;- अवजड, अवकळ, अवघड, अवताण. दु-दृषित, दुष्ट, वाईट;-दुवेत, दुकळ. ना--अभाव, अपुरें;-नाइलाज. नि--रिहत, अधिक;-निकोप, निकामी, निजोरी, निधड्या, निनांवी. निर्--निस्-रहित-निर्फळ, निर्धास्त, निष्काळजी. पड--पुत्तरा, गौण;-पडजीभ, पडसाद. पडचाकर, पडताळा. पण--प्र, प्रकर्ष-पणजा, पणतोंड, पणतु. फट--फार, उघड, स्पष्ट;-फटफजिती, फटलंडी, फटकळ. भर--पुरा, मुख्य-मरादिवसा, भररात्रीं, भरधांव.

कृदन्तें व तिद्धतेः —याशिवाय संस्कृत भापेंत धात्ंस निरानराळे प्रत्यय लागून कृदन्तें व तिद्धतें बनतात व मराठी भाषेंत तीं तशींच वापरलीं जातात. त्यांचीं कांहीं उदाहरणें पुढें दिलीं आहेत. प्रत्ययघित कृदन्तें अ -चुर्,—चोर, सप्—सपं, कृ—कर, धुध्—बुध. अक—कृ—कारक, नी—नायक, बाध् बाधक. अन—नंह्—नंदन, मह्—मदन, रम्—रमण, आना—विद्—वेदना, रच्—रचना. अनीय—हश्—रश्हियाल, कम्—कमनीय. आ—हप्—रच्ला, कथ्—कथा. अम्—स्य-सरस्, तम्—तमस्, वच्—वचस्. आलु—रश्हि—स्षृहयाल, शी—शीयालु. इ—हु—हरी, भ्र—भिरे. इन्—युज्—योगी, दुष्ट्—दोषी, दुह्—दोही. इस्—सप्-सिपंस, अर्च—अिस्. इष्णु—सह्—सहिष्णु, जी—जिथणु. उ—मिक्ष—भिक्षु, इच्लु—इन्लु. उक—भिक्ष—भिक्षुक, भू—भावक. उर्— भास—भासुर, मंज्—मंगुर. उस्—चक्ष्—चक्षुस, यज्—यजुस. ऊक—दश्—दंदश्क, जागृ—जागरूक. त—कृ—कृत, मृ-मृत. ता—दा—दाता, नी—नेता. तव्य—कृ—कर्तव्य, भू—भवितव्य. ति—कृ—कृति, भू—भृति, गम्—गित. त्र—नी—नेत्र, पा—पात्र. विम—कृ—कृतिम न—यत्—यत्न. स्वप्—स्वप्न. मन्—दा—दामन्(दावें), छद्—छज्ञ, नम्—नाम. य—रम्-रम्य, गम्—गम्य. या—विद्—विद्या, चर्—चर्या. र्—नम्—तम्न, हिस्——हिस्त. रू-् द्वा, मि—भेरु. वर—भास्—भास्वर, स्था—स्थावर.

प्रत्यघटित तिद्धते—अ-भगु-भागिव, यदु-यादव; चक्षुः-चाक्षुष, विष्णु-वेष्णव, शुचि-शौच, मुनि-मान, लघु-लाघव. अक—भीमासा-मीमांसक, न्याय-नैयायिक. आट—आल-वाचाट, वाचाल. आमह—पितामह, मातामह. इ— दाशरीथ, कार्षण. इक—वार्षिक, मासिक, लौकिक. इत—पुष्पित, फलित, दुःखित. इन—घनी, अधी, पक्षी इन—फलिन, मलिन. इम—अप्रिम, अंतिम. इमा—गरिमा, लिघमा, महिमा. इय —यशिय, राष्ट्रीय इल—दुंडिल, पंकिल. ईन—कुलीन, शालीन, नवीन. ईमस—मलीमस. ईय—त्वदीय, मदीय. उल—मातुल, एय—कौतेय, वैनतेय. क—पुत्रक, बालक. कट—निकट, उत्कट, प्रकट. कलप—द्वीपकला वित्—कचित्, किचित्, कदाचित्. ठ—कमेठ, जरठ. तन —सनातन, चिरंतन. तम—स्वरतः, वर्णतः, कालतः. त्य—अत्रत्य, तत्रत्य. ता—गुक्ता, किवता, समता. त्व—गुकत्व, ब्राह्मणत्व. धेय—नामधेय, भागधेय. म—मध्यम, अधम. मय—काष्टमय, मांसमय. मत्—श्रीमत्, गुक्तमत्, धीमत्. मिन्—स्वामी, वाग्मी. य—जाड्य,वाणिज्य, स्थ्य, शांडिल्य, वायव्य. र—मधुर, मुलर, पाण्डुर. ल—वत्सल, पांसुल. लु—श्रद्धाल, कृपाल, दयाल व—केशव, राजीव. वत—बान—धनवान् विद्यावान्, वल—कृषीवल, शिलावल. विव्—मायावी, तेजस्वी. वय—पितृव्य, भ्रातृव्य. शः—कमशः, कणशः.

सामासिक शब्द सिद्धीः—खार्ली दिलेले शब्द आरंभी किंवा शेवर्टी थेऊन कांहीं सामासिक शब्द मराठींत होतात. स्यांची उदाहरणे पुढें दिली आहेत.

अंकित —युक्त, विशिष्ट, चिन्हित-मुद्रांकित, स्नेहांकित, नामांकित इ. अतीत —पलीकडे गेलेला—मर्यादातीत, मायातीत, गुणातीत, इ. अधीन—ताव्यांत गेलेला, दास-पराधीन, व्यसनाधीन, विपयाधीन, इ. अध्यक्ष —सूत्रधार, व्यवस्थापक-वादाध्यक्ष, शालाध्यक्ष, कोशाध्यक्ष, इ. अनुक्तप —योग्य, पाहिजे तसा-गुणानुरूप, योग्यतानुरूप, मर्जीनुरूप, इ. अपह — नाशक, दूर करणारा—शोकापह, दुःखापह, सुखापह, इ. अनुसार —प्रमाणे, धरून-कर्मानुसार, वेळेनुसार, वेळेनसार इ. अंतर — अन्य, दुसरा - भापांतर, वनांतर, रूपांतर, देशांतर, इ. अन्वित — युक्त असलेला— गुणान्वित, पुत्राधित, इ. अर्थी—( अर्थिन्) इच्छा धरणारा, मागणारा—विद्यार्थी, पुत्राधी, अन्नार्थी इ. अर्ह—योग्य

लायक, शोभगारें-पूजाई, गुणाई, दोपाई. अवरोध--प्रतिबंध, अडचण-प्राणावरोध, मानावरोध, मलावरोध, इं. आकीर्ण-व्यात, मरलेल-जलाकीर्ण, मेघाकीर्ण, जनाकीर्ण इ. आकुल--व्यात, पीडित-चिताकुल, शोकाकुल इ. आक्रांत--आच्छादित, व्यात-चिंताक्रांत, शोकाक्रांत, पादाक्रांत इ. आचार--विधि, धर्म-कुलांचार, पापाचार, शिष्टाचार इ. आक्य-परिपूर्ण, समर्थ,निपुण, पराक्रभी गुणाब्य, बलाब्य इ. आतुर-शुब्ब,ब्याप्त, उतावळा;-चिंतातुर, भयातुर, विद्यातुर इ. आपन्न-विशिष्ट, युक्त, पीडित-दुःखापन्न, द्रोषापन्न, विद्यापन्न इ. आरूढ-चढलेला-पदारूढ, अधिकारारूढ इ. आर्न--पीडित, मग्लेला-अधार्त, शोकार्त इ. आवह-प्राप्त करून देणारे-हितावह, सुलावह, दु:खावह इ. आविष्ट-व्याप्त, भरलेला-कोधाविष्ट, शोकाविष्ट इ. आशय-साठा, संप्रह, पात्र, स्यान-पुण्याशय, पापाशय, महाशय इ. आरोप—लावणं, चिकटविणं, लागू करणं-दीपारीप, गुणारीप इ. आस्पद् - स्थान, आगर-शोकास्पद, संशयास्पद, लजास्पद इ. उन्मुब-कडे तींड केलेला, तत्पर, तयार-मरणोन्मुख, दुःखोन्मुख. उत्तर--मोठा, श्रेष्ट-लोकोत्तर. कर--करणारा,-दिनकर, प्रभाकर, दिवाकर. करी-ह्वामी, धनी-भाडेकरी, कामकरी, ओक्षेकरी. कामुक-इच्छा करणारा,-भोक्षकामुक. विद्याकामुक. कार-करणारा, बनवणारा-चर्भकार, ग्रंथकार, सुवर्णकार. गम्य-- जाण्यास योग्य, प्राप्त होणारा, वश्य-विचारगम्य, मनोगम्य. गोचर--गम्य, कळणारा,-हग्गोचर, इंद्रियगोचर, ग्रस्त—पीडलेला, व्यापलेला-चिंताग्रस्त, भयग्रस्त, वादग्रस्त. घ्र—नाशक-शत्रुघ्न, कृतघ्न. चर—फिरणारे, चालणारे-जलचर, खेचर, मृचर, चिंतक--विचार करणारा-लामचितक, हितचितक, च्युत--पडलेला, खाली आलेला-धर्मच्युत, स्वर्गच्युत. ज—जन्मलेला, उत्पन्न झालेला-स्वेदज, अंडज, पूर्वज. जात—उत्पन्न झालेला, जन्म-केला-धनजात, क्रोधजात. जात-समुदाय-बस्तुजात. जीवी-राहणारा, उपजीवन करणारा-मांसजीवी, चिरंजीव. दर्शी--पाहणारा-गुणदर्शी, दूरदर्शी. धर, धारक--घेणारा, जवळ असणारा-चक्रधर, गदाधर. नाझक--नाहींसे करणारा-कफनाशक, पापनाशक. निष्ठ-तत्पर, निमय-कर्मनिष्ठ, स्वार्थनिष्ठ. पर, परायण-रत, निमय, छुब्ध-शानपर, भक्तिपर, ईश्वरपरायण, भक्तिपरायण. बाह्य-सोइन, उलट, विरुद्ध, बाहेर-धर्मबाह्य, रीतिबाह्य **खादि**—मन, आवड-तुर्वीद, विषयवुद्धि. अंश-पतन, दूपण-बुद्धिश्रंश, मतिश्रंश. भूत--झालेला, स्थितीला गेलेला-विषयभूत, भरमीभूत, सारभूत, प्रमाणभूत. मय-भरलेला, व्याप्त-सुवर्णमय-मयी (स्त्री.) पाषाणमय, वाद्यय. माञ-केवळ, सरासरी, पर्यत-क्षणमात्र, अणुमात्र (मराठी-पळमात्र, तिळमात्र). रूप-प्रतिमा, स्वरूपाचे, मूर्तिमंत-तीर्थरूप तेजोरूप, रद्ररूप, श-कमाने, एकेक-अक्षरशः, शब्दशः, क्रमशः. शार्छी-मांडित, युक्त-गुणशाली, भाग्यशाली, वैभव-शाली. शील-कल असलेला, ओढा असलेला-सहनशील, दानशील, धर्मशील, मिक्तशील. शून्य-रहित, वाचून, अभाव-ज्ञानशून्य, अक्कलशून्य, तर्कशून्य. शूर—उदार, धाडसी, सढळ,-दानश्चर, कर्मशूर, आरंभशूर. साध्ये—होण्यास योग्य, हातीं लागणारें, कष्टसाध्य, द्रव्यसाध्य. स्थ-राहणारा, असणारा,-प्रागिस्थ, देशस्थ, कोंकणस्थ. हत-उार केलेला मारलेला, तडाका दिलेला-दैवहत. हर, हर्ता, हारक, हारी,--नेणारा, नाहींसे करणारा,-पायहर, विध्नहर. मनोहर, पापहर्ता, विपद्वारक, मनोहारी. हीन--अमाव, नसणें-द्रव्यहीन, युद्धिहीन, श्रद्धाहीन. झ---जाणणारा, पाहणारा-मनोज्ञ, सूज्ञ, अज्ञ, दैवज्ञ. दार-स्वामित्व, अंगी असणे-छानदार, अणीदार, खुवीदार. पट्टी-आवेश, जोर, निंदा, दोष-धूळपटी, हजामपटी, खरडपटी. वार--क्रमाने, एकेक, निरिनराळ्या-गाववार, तालुकेवार, असामीवार. सर-थोडें, कांहींसे-पिवळसर, काळसर, आटोपसर. कीर, सीर-अनुसरून,बरोबर-वक्तशीर, कायदेशीर अनुभवशीर.

मराठी कृदन्ते अथवा साधुसाधितें :—आतांपर्यंत मराठींत जे संस्कृतमधून तत्सम शद्ध आले आहेत त्यांपैकी प्रत्ययघटित व इतर साधित शब्द दिले आहेत. यालेरीज तन्द्रव अथवा देश्य असेहि साधित शब्द अनेक बनत असतात, त्यांची उदाहरणें कांही पुढें दिलीं आहेत.

अ—मेळ, भेर, लोट, भूट, तूट, लूट, उतार, बिवाड, मोड, तोड, भरड (पीठ), मोड (विळी), गाळ. आ-—घसरा, पुकारा, झगडा, ठेवा, भरडा, ठेंचा, चावा, हिसका, झरा, ओढा, लंगडा, नाचा, सुका, धुवा, चारा, तोटा, मेळा, रगाडा, पसारा, उकाडा. आई—लोदाई, चराई, चढाई, बढाई उतराई. आऊ—टाकाऊ, लढाऊ, दिलाऊ. आट—कलकलाट, गडगडाट, सुळसुळाट. आड—म्याड, लादाड. आडा—ही—नासाडा—डी चुराडा. आडी—इ—विलाडी, लेळाइ. आंडी—झकांडी, चिळकाडी. आणा—फटाणा, घाटाणा. आणूं—जिवाणूं, उठाणू. आण्र—मिलाफ. आर—चुकार, छटार. आरा—वंधारा, फुगारा, आरी—पुजारी, ओतारी, रंगारी, ओकारी

अंवि--चढाव, रिघाव, पाडाव, शिडकाव, जमाव, जडाव, वटाव, सराव. आवट- बनावट. आवा--काढावा, वाढावा, देखावा, मेळावा, पुरावा, तणात्रा. आळ--ओढाळ, भाडाळ, खाजाळ. आळा--चोखाळा. आळी--डरकाळी. आळू--लाजाळू, झोंपाळू, मोसाळू. आळे--ओगराळे, तसराळें. आं--लदखदां, गदगदां गडबडां. ई--बडी, उढी, बोली, थुंकी लर्ची, थापी, खुरपी, राखी, चुगी, मोडी, लेखी, उघाडी, उतारी. ईक--लर्चीक, त्राशीक, सोगीक, सडीक, पढीक, तिडीक. ईन--लखलखीत, चकचकीत, विसकळीत, पडीत, बुडीत, भरीत, वाळीत. **ईर--फुगीर,** फुटीर. **ईछ--**सडील, रंगील, ओढील, आबील. **ईव--**प्तोलीव, कोरीव, घोटीव, जाणीव. **ईस--**कासावीस. ऊ--मारू, लागू, चादू, खाऊ, पोटमरू, गळेकापू. ऊत--समजूत. ऊं-हसूं, करूं, बोद्धं, रहूं, गळूं, उपादं. ऊन--फरून, देऊन, घेऊन, बसून, शिकून, खाऊन, फिरून, रगडून, म्हणून, वांचून, फरून, हांतरूण, पांघरूण. ऍ—हर्से, रहें, कुडबुडें, डोळेढांपें, वळें, (अद)मुरें, (लोण)कढें; (पळी)बाढें, (हात)खुरपें. परा - बोचेरा, दांतेरा. एळ - चढेल, रंगेल, अडेल. ओका - अटोका. ओती - टरोती. ओसा - आडोसा. पडोसा. ओशी-कसोशी, पडोशी. ओळा-चालोळा. अंता-नदंता. अंती-नदंती. क-नेचक, तुटक, ढाळक, रेचक, अटफ, तडफ. कट--फळफट, कुजफट. कटी--बळफटी, बळफटी. कत--भिळकत. कर-विणकर, बसफर, रुचकर, खेळकर. कळ—मोडकळ, पडकळ. का—मारका, बोलका, फुटका, मोडका, सुटका, फाळका. कार—देकार, **होकार**, नकार. की-डुलकी, उनाडकी. कूर-फटकूर. खोर-भांडखोर, चिडलोर. गत-फतगत, धडगत. गा-भांडगा कोडगा, माडगा घस्त-ओढघस्त. चीक-लबचीक. ट-घामट, भिजट, कुजट. टा-कपटा, चोरटा, ठा-पुरवठा. ड-घसरड, निसरड, डा -धमरडा, निसरडा, उकिरडा, वांकडा. डी-फुगडी. ण-तारण, पोपण, दळण नेसण, झाडण, वाढण, ळवण, कोंदण. णा-रमणा, पाळणा, भरणा, उगाणा, देखगा, पोसणा. णाईत-दुखणाईत, चग्णाईत. णाऊ-शिकणाऊ. णार-खाणार, देणार. णारा-लिहिणारा, करणारा, णावळ-देणावळ, धुणावळ. खाणावळ. णी - करणी, पाहणी, पेरणी, देणी, रोखणी, चाळणी, न्हाणी. णूक-गांजणूक, करमणूक. णे-बोळणें, करणें, कोरणें, चोखणें, उलथणें, बोलावणें. त-जात, घेत, उगवत, मावळत, चुकतमाकत, विराजीत. ता-देता, धेता, बोलता, कर्ता, निसटता, ओझरता. तां-जातां, येतां,उठतां, बसतां, तांनां-करतांना, देतांना. ती-गणती फिरती, खणती, गळती, पावती. तें —दुभतें, भरतें. त्रा--भित्रा. नें — उल्थनें. प-कांडप, रांधप. पी--दळपी. वाढपी. पद्दी-खरडपट्टी, तासडपट्टी. प्रटा-पळपुटा. पं-जोडपें. मद्द-जळमट. बू-खाबू. या-(आग)लाव्या. (वाघ) माऱ्या, उभ्याउभ्या. र—डोकर, फुंकर. रड—हगरड, मुतरड. रा—चावरा, नाचरा, खाजरा. छा—केलेला, दिलेला, पिकलेला, राहिलेला. ला- खोकला, खवला. ले-घाटलें, गांठलें. ल्या-जागल्या, उठल्या, बसल्या. ब-देवघेव. वट-धुवट. वटा-भागवटा, भोगवटा, वटी-फुगवटी. वड-लागवड, वण-आंववण, दांतवण. बच्या गवय्या, बजवय्या. वळ-गुतवळ. वत--सुखवत, मुगवत. वळी-पत्रावळी, उखिरवळी. बोलवा, रुसवा, ठेवा. वा-करावा, धावा, ध्यावा. शहा-शा-द्पटशहा. शी-भोडशी. स-अडस, दडस. सर-आटपसर, आवळसर. सा-वळसा. सरा-निजसुरा. स्त-नेमस्त, निद्रिस्त. ळ-मॉवळ, ठोकळ.

निवळ मराठी तिहतें:—अ—दूण-दुणणं, थोबाड-थोबाडणं, फूट-फुटलं, गढूळ-गढुळणं, सुरकुतणं, गळाठणं. अट—पिसाटणं, चिकटणं. अड—चिरमडणं. अब—पान्हवणं, ओळवणं. अळ—चिघळणं. आ—ताठा, चिकटा, दुजोरा, अम्रा, सावकारा, दांता, बाळा, करमरा, सुगा, तान्हा, खुळा, शेंबडा, लहाना, स्वस्ता, सामोरा, चुला, पानगा, चिमटा, तुंबा. आं—मघां, मागां, उद्यां. आई—शीतळाई, धिटाई, पेशवाई, मोगलाई.आईत—आयत—षागाईत, जिराईत, कबुलायतः आऊ—कर्जोऊ, घराऊ, कुणबाऊ. आट—खालाट, वलाट, पेंचाट, चोंदाटणं. आटा—टी—हाकाटा. आंटा—स्वरांटा, सरांटा, फरांटा. आंटा—वेलांटी, गोलांटी. आठी—तुराठी. आड—उंचाड, थोराड, गुंताड, रेताड, पाठाड, दांताड, तरकाड. आडा—सुताडा, गुंताडा, पवाडा. आडी—आख्या-बाटाडी-ड्या, नावाडी-ड्या, आंडी—मुसंडी, मुसकांडी. आडे—धुराडे, खुराडे, कोयाडे. आण—उवटाण, पिक-टाण, मोगलण, हबशाण. आणा—फकाणा, गपाणा. आणी—दुधाणी. आणे—थियाणें. आर—कुंभार, सोनार, बोहार, चांभार. आरा—पिसारा, पेटारा, मपकारा, वाफारा. आरी—पानारी, फुठारी. आरे—सातारें. आय—

दुःखावर्णे, वेडावर्णे, डोकावर्णे. आवा—कुणबावा.'आविष्ट—कोपाविष्ट, लोभाविष्ट. आस—भगास, भकास. आसे— मुंडातें. आळ—चिकाळ, दुधाळ, बंबाळ. आळा—जिव्हाळा लव्हाळा, डॉबाळा. आळी—कागाळी, आरोळी. आळ्—दयाळू, मायाळू, कृपाळू, कषाळू, निद्राळु. आळें—खणाळें, खुटाळें, दिवाळें, विटाळें ई—मापी, सुती, हौशी, माघी, पुशी. ईक-सोयरीक, मोकळीक, आगळीक. ईट-रागीट. ईण-बाळंतीण, सवाशीण, सामुरवाशीण ईल--दोंदील, अंडील, वरक्षशील, शेवटील. ईळ--गोडीळ, तपीळ. इष्ट-चिवष्ट, नादिष्ट, नेमिष्ट, पापिष्ट, छांदिष्ट. उक्की—धनुकली, अंडुकली; चांदुकली. उडा—खरजुडा. उरडा—भदुरडा, नखुरडा. उरी—देसुरी. उला-**ली-लें**-बारुळा ळी ळें, सों छला ली लें. उ-दांडू, भोंकू, बंगू, लंगू. ऊक-नाटूक, किडूक, चिंत्रूक, हाडूक, भेत्रूक. ऊण--एकूण. ऊत--धइत, बहूत. ऊन--इकडून, पासून, येथून, तेथून, आंतून. ऊरा-ऊरगा-डा--भटूरा, भटू-रगा, भट्टरडा. ऊल-कणगूल, परड्ल, पडगूल, करंड्ल. ऊस--आंधूस, तांबूस, टिप्स, बापूस. ऊळ-पांगूळ, पिठूळ, वात्ळ. ऊं-टिपूं, रेडकूं, मांजरूं, बकरूं, शेरडूं, करडूं. ए-कडे, वाटे. एं-बाळेतें, मेंगें. एज-भकेजणें, रागैजणे. पटा-कोशंटा. एण-भातेण. पता-ं ओलेता. एर-एरं-जुनेर, जुनेरं, फणेरं. एरा-पातेरा, घाणेरा. एछ—तिळेल, मोगरेल, खोबरेल, उंडेल. एला—उंचेला काळेला, कोडगेला, जाडगेला. एली—खांदेली, भागेली, दंडेली. ओका-चिचोका. ओटी-चिंधोटी, धांदोटी, रेघोटी फासोटी. ओडा-लांबोडा, हातोडा. ओती-धडोती, धडूत, धडोत. ओत्रा-एकोत्रा, दुहोत्रा, दिढोत्रा. ओपा-शिळोपा, एकोपा, सुखोपा, हातोपा. ओबा-घरोबा, गणीबा, मोरोबा, आजीबा. ओर-टपोर, पिठोरा, पिठोरी. ओशी-अंबोशी. ओसा-हातोसा, आडोसा. ओळ-आजोळ, पंजोळ. ओळा-आठोळा, सातोळा, ओळी-फांसोळी, मासोळी, चिरटोळी. ओळ-पिंडोळें, भिंडोळें, भेडोळें. अंड-भावंड, नातवंड, नातोंड, नातुंड. अंडी-पोतंडी, मुसंडी, अंत-बाळंत, जिवंत. क-धडक, थडक, कट-धुरकट, भुतकट, तेलकट, मेणकट, कड--वरकड, कडी-छकडी, कन-झटकन, कटकन, चटकन, पटकन, कर-खोडकर, खेळकर, साळकर, कामकर, करी-देणेकरी, घेणेकरी, शीणकरी, कामकरी, गांव-करी. करू-यात्रेकरूं होतकरू. कळी-धनुकली. कळ-पचकळ, फटकळ. का-धेंबका, चुळका, मणका, पुंजका खुळका. कार-पुढाकार, नकार, डकार, हुकार. कारा-हुकारा, होकारा. की-खोतकी, गांवकी, शेतकी. कुची-अणकुची. कुछा-चिमकुला, सोनकुला. कुछी-फुसकुली, अंडकुली, चांदकुली. कुळा, कोळा-काटकुळा, काट-कोळा. कूट-हिरक्ट, कूछ--घरकूल, मडकूल. कूर-डोणकूर. के- बिंडकें, पुडकें, नाळकें, ओंडकें, होडकें. को-धनको, रिणको. कोळ-काठकोळ, किरकोळ. क्या-पाणक्या. खा-नवखा, बुडखा. खुरा, खीरा-डावलुरा, डावलोरा. खोर-कागाळीलोर, भांडलोर, चाहाडलोर. गट-लोलगट, चारगट. गत-कलागत. कामगत, दिवसगत, ओशाळगत. गळ—वेडगळ. गा—सोटगा, जुडगा, वाडगा, खळगा, मुलगा. गिरी—शिपायगिरी, वैद्यगिरी, छुचेगिरी. गी-पोटगी. गूत, द-नाळगूत, में-झारगें, वाडगें. गेळा-राडगेला, दांडगेला, वेडगेला, जाडगेला. चट-गुळचट, भेणचट, पाणचट. चा-एकदांचा, केव्हांचा, आजचा, कालचा, आतांचा. चार-पाहुण-चार, भेहुणचार. चें-लोणचें. जा-दुजा, तिजा. जी-रामजी, विठोजी, रघोजी, मालोजी. ट-अरबट, रेंबट, मातट, आबट, खारट, तिखट. टळ-वावटळ. टा-रोपटा, बाहुटा, चोरटा, पोरटा, गोरटा. टी-आगटी, शेकटी, शेपर्टा, भुगटी, थापरी. ठण-गोठण, पायठण, गांवठण. ठा-गावठा, उंबरठा, गारठा. ठी-गांवठी. ड-रातड, जरुखंड. डा-जरडा, गधडा, बापुडा,विचडा. डी-पोतडी, विधडी, डफडी, पानडी, वावडी. डि-अंगडें, कुंचडें, सुपड़ें, रुपड़ें. ढळ-गांवढळ. ढा, ढें- गांवढा, गावढें. ण-ढुंगण, कुंपण, गोफण, पोखरण. णा-(गुणिताथीं) दुणा. णी-चांदणी, नथणी, दुधाणी. णें-चांदणें. ता-गोणता, कोणता, जोगता, भलता. ते-रायते, ओलेते. थळ-पाणथळ, नवथळ. था-चवथा. दर-एकंदर. दा-पाचुंदा. दां-एकदां, पांचदां, अनेकदां, पुष्कळदां. दाड-भगदाड. दार-नेकरदार, छानदार, खुबीदार, अंभलदार. प-कोळपणे, झोडपणे. पट-सालपट, लोळपट. पण, पणा---मनुष्यपण, देवपणा, थारपण, लहानपण. पट्टी--धुळपट्टी, हजामपट्टी, तासडपट्टी, झोडपट्टी. पे--जावपे. मा-काठपा, खुंटाप्रा. पा-हातपा, टोणपा, वेडपा, वजपा. फट-ड-कानफट-ड, गालफट-ड. बा-कोठिंबा, पाठिंबा. मट-विसमटणें, चुरमटणें. मंत-श्रीमंत, बुद्धिमंत. या-टिकल्या, ओनाम्या, मस्कन्या, पिरपिन्या. र-सापुर माहेर. रा-शिवरा, ठातरा, दांतरा, डावरा. राव-अरेराव, तिरशिंगराव, द्वंजारराव. री-स्पेरी, सोनेरी, कणेरी,

पायरी, पोटरी. रूं-मेंढरूं, शिंगरूं, म्हसरूं, रांडरूं, लेंकरूं. रूड-मिसरूड, म्हसरूड. रें-टोपरें, उपरें, उपरें, छ-तांष्ठ, डोंबल. छम-नातलग, जिवलग, डांकलग. लट-अंगलट. छा-मागला, पुढला, आंतला, बाहेरला, मधला. छी-टिकली, डावली, ताटली, दिवली, शिंपली. छे- सबलें, तांबलें, पिठलें. छंड- अधलंड, मधलंड, धर्म-**छंड. व—**सटवणें, सठवणें. वट—मसणवट, धुळवट, मळवट. वटा—मुखबटा, दुखबटा, उंचवटा. वटी—राजवटी **इातवटी. वंट**—वाळवंट, मुखंट. वंटा--वरवंटा. वठा-अंगवठा, दाखठा. वडा-म्हाखडा, रांडवडा, आठवडा, वंड---नातवंड, पणतवंड, भावंड. वण--दांतवण, हगवण. वणी--गुळवंणी, चिचवणी, उन्हवणी, हातवणी. वंत--भगवंत, गरजवंत, धनवंत, बलवंत. वर-आजवर, कालवर, जीवर, येथवर, तेथवर. वरा-फुलवरा किंवा फुलोरा. वला-फानवला, गन्हला. वली, उली-मावली किंवा माउली. वळ-शितवळ, उप्रावळ, गयावळ, प्रयागवळ, वळा-अंगवळा, तोंडवळा, एकवळा. वा--गारवा, ओलावा, थंडावा, गोडवा. वाईक-नातेवाईक, तब्हेवाईक. मासलेबाईक, वाणा-गोजिरवाणा, लाजिरवाणा, वाईटवाणा, वान-गाडीवान, बागवान, वार-बेतवार, एकवार, होन बार. बाला-गाडीवाला, कंठीवाला, भाजीवाला. वी-ठाणवी, थोरवी. वीस-वाढवीस, वें-जोडवें. शा-यहुशा, अमेकशा. शार-अनुभवशीर, कायदेशीर, वक्तशीर. शां, शीं, शां, शां-आतांशीं, विटाळशीं, गर्भारशी. स-डोळस, रूपस, गोंडस, हाडस. सट-भोळसट. सरं-मऊसर, गोंडसर, आंबटसर, जाडसर. सरा-दुसरा, तिसरा. सा—धडसा, भलतासा, इवलासा, कवडसा. सें — बाळसें, बोंडसें. हेरी — दुहेरी, तिहेरी, चन्हेरी, पांचकेरी. æ—गांठळ,'हातळ, प्रेमळ, दयाळ, कृपाळ. ळा—कपळा, माथाळा, अंधळा, पांगळा. ळी—मासळी, फासळी, कांठळी, गुठळी.

सामासिक शब्द—यालेरीज मराठींत दोन शब्द एकत्र येऊन त्यांचा समास झाला असतां केव्हां केव्हां त्यांचा अर्थ मूळ शब्दांपेक्षां व्यापक अगर मिन्न होतो. संस्कृत भाषेतील अनेक सामासिक शब्द मराठींत जसेच्या तसेच घेतले जातात व कांहीं समास मराठीमध्यें स्वतंत्रपणें होतात. यासंबंधीं माहिती कोणत्याहि व्याकरणांतील समास प्रकरणामध्यें आढळेल, तथापि त्यांच्या दिग्दर्शनापुरतीं कांहीं उदाहरणें पुढें विवेचन गाळून दिली आहेत.

अव्यवी भाव—यथाशक्ति, प्रतिक्षण, दर्शदेवस, प्रत्यक्ष, समक्ष, विनधोक, हरघडी, ःजागोजाग, दारोदार, घरानघर इ.

तरपुरुष--तोंडपाठ, कपाळकरंटा, पांचपट, देशगत, काकबिल, गायरान, गर्भगळित, जन्मखोड, धर्मवेड, आंबराई, तोंडसुख, घरकलह, तोंडीलावणें, ग्रंथकार, ग्रहस्थ, पांथस्थ, घातुक, रेचक, बोटचेपे, पळीवाढें, मळेकरी, गळेकापू, अजाण, अपुरा, अवगुण.

कर्मधारय—काळमांजर, शेंडेनक्षत्र, दालचिनी, उपजतवेडा, गडीमाणूस, निराशा, पंचवटी, पंचारती, त्रिदळ, पांचशेरी.

मध्यमपदछोपी—साखरभात, कांदेपोहे, साखरिलमू, घोडनवरी, घागरगड, उंबरघाट.

दंद—बहीणभाऊ, सुखदुःखें, दहीभात, दौतलेखणी, दारूगोळा, काजळकुंकू, रांडमुंड, शेतमळा, इडा-पिडा, चट्टीपटी, घोडाबिडा, भलतासलता, लुंगासुगा, पोरसोर.

बहुवीहि—कृतकृत्य, दशमुख, निर्धन, शूलपाणी, मानधन, काळतों ड्या, वीरपुरुष, अल्यमोली, पायाग्रुद्ध, चंद्रमुखी, शिवशब्द, यशोधन, गायमुख्या, अनाथ, दुतों डें, निधारी, उपदेश, सजोड, सढळ, केशाकेशी, ल्डालडी, निर्लेप, विरूप.

विशेष समास—लेपेगणिक, भारंभार, अपरंपार, हातोहात, रातोरात, दिवसाढवळ्या, डोळढापे, गळपट्टी, गळेलह, गळेकापू, डोकेफोड, साळवाडा, चोळखण, बाळदाणी, मिरपूड, सोनचांफा, वरोपचार, मनकामना, कोंडमारा, सोडमुंज, सांडपाणी, आपसुख, पोटदुखी, भावजय, मरतमढें, आंबटढाण, कडूजहर, काळाढोण, ळालभडक, सडेतोड.

अभ्यस्तशब्द—यांचे पूर्णाभ्यस्त, अंशाभ्यस्त व अनुकरणवाचक असे तीन प्रकार असून त्यांची उदाहरणें पुढें दिलीं आहेत. पूर्णाभ्यस्त—घरघर, गांवगांव, हालहाल, काळेकाळे, गोरेगोरे, गोडगोड, थोडाथोडा, वेगवेगळा,

नेऊंनेऊं, कहंकहं, गेलागेला, जाजा, हंसतहंसत, उडतउडत बोलतांबोलतां रङ्गरङ्ग, मारामार, धांवाधांव, हळूहळू, बरबर, पुन्हापुन्हा, छीछी, गोडचगोड, लालचलाल, उगीचच्याउगीच, पुढचेपुढें, मागचेमागे. अंशाभ्यस्त—लाडीगोडी, आगतस्वागत, उलटसुलट, असातसा, समजणेंउमजणें, बोलणेंचालणें, कधींमधीं, शेजारीपाजारी, दाणादुणा, जाडज्ड, अधींमुधीं, जळफळणें, धुसमुसणें, दगडबिगड, आंबटचिंबट, गेलाबिला, पिळूनबिळून, लंगासुंगा, चहामहा, टकमक, करणेंसवरणें, पुसतपाम, केरकचरा. अनुकरणवाचक—किरिकर, खटपट, लटपट, हळहळ, कलकलाट, चक्कचाट, गरगरीत, चमचमीत, गडगडणें, धडधडणें, कडाडणें, चकाकणें, भरारणें, घमघम, चरचर, खदखद.

अनिर्वध साधितशब्द—वर उल्लेखिल्यखेरीज कांहीं अनियमित साधित शब्द आढळतात. उदाः— अगडबंड, आकडीतकडं, ओक्साथोक्सी, अननंतननं, लटपटपंची, रक्तवंबाळ, साळकायगोळकाय, ल्डंभारती, ढक्लपंचिवशी.

फार्जी-अरबी प्रत्यय:--फार्शी अरबी शब्द आपल्या मराठींत बरेच आले आहेत. त्या भाषांतिह प्रत्यय छागून कांहीं शब्द बनावेले जातात. हे प्रत्यय आपणांस समजणे अगत्याचे आहे असे वाटल्या रहन त्यांचीं कांहीं उदाहरणें पढें दिलीं आहेत:-आ:-गर्मा: पन्हा । पहना । पहना = रुन्दी. आई:-फार्शीत रोशनाई हा एकच शब्द आई प्रत्यय लागून झालेला दिसतो, मराठींत पुढील उदाहरणें आहेत, अमिराई (प्रभाकर १३९) कादीमाई (राजवाडे ८।११९); गानिमाई ( खरे ६।२७९६ ); जबराई (परशगम १३९ ); जलदाई; दिरङ्गाई यांतील आई हा प्रत्यय निष्कारण आहे; दुनियाई ( राजवाडे ५।२० ) दुरुस्ताई ( जोरा ५ ); नरमाई ( जोरा ६ ); नाजुकाई; बारकाई, सराफाई; सुस्ताई इत्यादि. ई:-एकी; कार्कुनी; खुची; दानाई; दुही; सबुरी वगैरे. की:- -हा प्रत्यय गचिंच रूपान्तर असावें, गन्दकी। गन्दगी = घाण; जामीनकी; दम्यानकी (खरे १०।५२९६); मुजावरकी (राजवाडे १५।२६); लाजकी (राजवाडे १२।१९२); शहाजादकी।शाहझादगी (ऐटी ५१) हा प्रत्यय मराठीत चांङ्गलाच रूढ झाला आहे. गिरी:-- पार्शी गर हा कर्तृवाचक प्रत्यय आहे; याला ई लागुन गरी हा संयुक्त प्रत्यय सिद्ध होतो. खझान्चीगरी, गुमास्तगरी, मत्सदीगिरी, बर्ह्शागरी व सिपाइगरी अशा फांही थोड्या शब्दांत पदवीदर्शक अगर कार्यदर्शक म्हणून गरी या प्रत्ययाचा स्वतन्त्र उपयोग आढळतो, गीर या धातूला ई लागून घेणे या अर्थाचा गिरी फक्त कबज़गिरी. खबर्गिरी, दस्त्रिंगिरी, व मुलुखिंगरी या चार शब्दांत दिसती ] गुमास्तेगिरी, शिपायगिरी, मुत्सदींगिरी, गी:-हा प्रत्यय मुळांत अकरान्त शब्दासच लागतो, जसे बन्द बन्दगी, इतर उदाहरणे अजुर्दगी असुदगी, खफगी गिर्वीदगी, खानगी, बिदागी, आत्-कित्येक अरबी भावयाचक नामांच्या अन्ती अत् येती, अरबीतील ईयत् हा प्रत्यय कैंफियत, खससीयत, जाहलीयत, मालकीयत, वाकफीयत, वाहदीयत, वगैरे ५-६ शब्दांत आढळतो, पढील इान्द्र त लागून झालेले आहेत. खलीपत, नायबत, वजीरत, हेजिबत, वगेरे. अल्पत्वदर्शक नामें - इचा (बिगचा-बाघ् ), क (जम्बूरक; बदक-बत् ) व--चा (गालीचा ) हे प्रत्यय लागून होतात. स्थानदर्शक नामें--पुढील प्रत्येय लागून सिद्ध होतात. आबाद:--अहमदाबाद, हैदराबाद, वगैरे. खाना (फा॰खाना=ग्रह) अदब्खाना, अजायब्खाना, घुसब्खाना, दारूखाना वगैरे. गाह, गाः-इद्गा, कम्बर्गा=सेनामध्य, किब्लेगाह=बन्दनस्थान, खाब्गा =िनद्राग्रह, जागा, दर्गा, पागा, वगैरे. दान:--अङ्गुस्तान, कलम्दान, जुज्दान, चिराग्दान, तावदान, शामदान वगैरे. वाणी:--( हें दान्चेंच रूपान्तर आहे ) अत्तरदाणी, पिकदाणी, चहादाणी वगैरे, स्तान:-फबरस्तान, तुर्कस्तान, हिंदुस्तान, वंगेरे.

नामसाधित कर्तृवाचक शब्द पढील प्रत्यय लागून होतात—ची- -खजानची, तबब्ची, तास्वी, नगा-रची, नशेकची, मर्शाची, मशाब्ची. जी--खजान्जी, दिवाणजी, मशाब्जी, भियाजी. गर--कारीगर, जादूगर, जीन-गर, बाजीगर, सौदागर. गार--कमान्गार, कब्हईगार, कारीगार, किमयागार, खिद्नत्गार, गुन्हेगार, जादूगार, नकास्गार, मदतगार, माहितीगार, शिकब्गार. बान--पास्वान, मेहेबीन. बान--बाग्वान, द्वीन, सार्वान.

विरोषणे व नामें सिद्ध करण्याचे इतर प्रत्यय-- ई--अमली, अस्मानी, कथजी, कलमी, जवाबी, हौसी, वगैरे. ई-- [फार्झी, द्रव्यदर्शक ईनपासून ] आयनी, चर्मी, चौबी, जरी, पश्मी, बिरंजी, रंगी, सङ्गी, ईन--रङ्गीन, सङ्गीन. आना--जल्माना, जनाना, तल्याना, दिवाणा, मदीना, माहाना, मेहनताना, मोताना,

हैना--छथीना, जरूमीना, रोजीना, सालीना. मन्द—अकत्मन्द, आर्जूमन्द, एहसान्मन्द, कसल्मन्द, दोलामन्द, नियाज्मन्द, फिकीरमन्द, बहरामन्द, रजामन्द, वजा—काडीवजा. वन्त, वन्द—खुदावन्त, गरज्वन्त, द्रंदवन्त, फिकीरवन्द, रजावन्त. वार—आसामीवार, इस्मनवेशीवार, उमेद्वार, कलमवार, केद्वार, खुलासेवार, तालेवार, बखतवार, बयान्वार, बाबत्वार, शिस्तवार. शाई--[फा. शाही = राज्य] काफर-शाही, शिवशाही, नोकरशाही, लोकशाही, शिन्देशाही, बाबाशाही. शिर-अदब्सीर, आरामशीर, कायदेशीर, दाखलेशीर, नफेशीर, फाकेशीर, मस्लतशीर, मोहीमशीर, वक्तशीर, हङ्गामशीर हवाशीर, वरिलीकी कांही विशेषणें कियाविशेषणासारखीं उपयोगिली जातात.

धातूस इश् छागून- [मराठांत उपान्त्य इ दिघं होते अगर ए होते अगर तिचा अ होऊन कित्येकदां ती गळते; व अन्त्य शचा विकल्पं करून स होतो, ] अज्मास, अज्माईश, अफ्जायश, आरास, कशीश, कोशीस, खाईश, नवाजीस, नाठीस, निगारीश, पर्वर्श, पुर्शीस, पैमास, फर्मास, बक्शीस, बारीश, माठीस, रञ्जीस रवेश, साजीश. याच तच्हेने पैदास व बालाईश हे दोन शब्द पैदा व बाला या दोन विशेषणांपासून सिद्ध झालेले आहत. वरील नामांस निर्थक ई लागून कसोशी, बिक्षिसी इत्यादि रूपें प्रचारांत आलेलीं आहेत. धातूस—आ लागून-अन्देशा धातूस—आक् लागून-ज्याक, पोशाल. धातूचाच कियावाचक नामासारला उपयोग-अङ्गेज, अन्दाज, गुजर, गुजार, जोसताब, दर्गुजर, परेब, शिताब, साज वगैरे. कियापदाचाच नामासारला उपयोगः-आमदन, कर्दन—बस्तन वगरे. कियापदांतील अन्त्य अन् काद्धन उरलेल्या भूतकाळ रूपाचाच नामासारला उपयोगः-आमद गुजास्त, निशस्त, फरोक्त, फिरस्ताद, बर्लास्त, पैवस्त, रक्त, शिकस्त. भूतकाळ रूपाचाच नामासारला उपयोगः-आमद गुजास्त, निशस्त, अञ्ययाचाच नामासारला उपयोग--गुमास्ता, नविश्ता, बस्ता, गुर्दा, शिकस्ता, दोन भिन्न कियापदांच्या भूतकाळानक अञ्ययाचाच नामासारला उपयोग--गुमास्ता, नविश्ता, बस्ता, गुर्दा, शिकस्ता, दोन भिन्न कियापदांच्या भूतकाळीनरूपास उने जोडून अगर त्याशिवाय-गुफ्तगो, बन्दोबस्त.

धातुमाधित कर्तृवाचक शब्द पुढीलप्रमाणें होतात. (अ) धातूस--इन्दा (अन्दा) लागून--निश्चिन्दा, निवसन्दा,परिन्दा,पोशिन्दा, फामिन्दा, वाजिन्दा, शर्मिन्दा, साजिन्दा. धातूस- - आ लागून--दाना, तवाना. धातूस-ना हा उपसर्ग लागून नातवान, नादान, नादार, भूटकालीनरूपास-ना उपसर्ग लागून-ना-पूद (आ) नामास पुढील धात लागून-अन्दाज (= फेंक)-गोलन्दाज, जालन्दाज, तिरन्दाज, वर्बन्दाज, व त्याच धर्तीवर घरन्दाज, कारन्दाज, सरन्दाज, आवर (= आण) - जोरावर, दिलावर, आवीज़ (= घर) - दस्तैवज. कन्द-(= खोद)-मोहर-कन्द. कस (= ओढ) - अर्कस, तार्कस, बार्फस, त्याच धर्तीवर गान्जेकस जोरकस. कून-(= कर )--कार्कृन. खाह (= इन्छ )- खातर्खाह, खैर्बाह, दिल्खा, तन्खा, दौलत्खाह. खोर (=खा )--कर्जेखोर, चुगळलोर, जिद्दलोर, तकारलोर. गीरं (= धर) - अन्दागीर, अस्मानगीर, जहांगीर, दस्तगीर, दामनगीर, दिल्गीर, आणि त्याच धर्तीवर तमास्तीर, दुवागीर. गुजार (= ठेव )- -गई गुजार, गिले-गुजार, गोभगुजार, नजगुजार, माल-गुजार, शुक्र-गुजार. गो (= बोल)-कानुगो, रास्तगो, गरन्गो, सकागो. तरास (= काप) जवा-तरास, कलम्तरास, सङ्ग-तरास, सुम्ब-तरास. तलब (= माग)--ज्यादा-तलब, मरामत-तलब, रजा-तलब, दान (= जाण)--कदर्दान. दार ( लेव, धारण कर )-अजूदीर; क्षिलेदार, छान्दार, तब्हेदार, दम्दार. दोज ( = शिव )--चर्मदोज, जमीन्दोज, हबादोज. नवाज (= पळ, वाजीव)- -गरीब-नवाज, चङ्ग-नवाज, तासे-नवाज. नवीस-नीस (= लिही) -अख्बार-नवीस, नक्ट्-नवीस, चिटणीस, वाक्नीस. ानिगार (= लिही ) वकायेनिगार. नशीन (=बैस)--किलेनशीन, जन्नत्नशीन, तखत-नशीन, पडदे-नशीन, मस्नद्शीन, बेहेस्तनशीन; त्याचधर्तीवर खातर्नशीन, गादीनशीन, तुमा -(= दांखव )-- फिब्लेनुमा, खुरनुमा, फलकनुमा. पर्दाज (= कर )--कार्पर्दाज. पर्वर (= पाळ )--गरीब-पर्वर. परस्त (= भज )—बुस्परस्त, हक-परस्त. पाश (= शिम्पड )- -गुलाब-पाश. पजीर (= स्वीकार )- -सुरतिपजीर. पैवन्द (= जोड)-अयद-पैवन्द. पोस (= आच्छादन कर, परिधान कर)-कुल्हापोश, खान्गोश, गर्दपोस, पलङ्गपोस, पायपोस, शिलेपोस. फराज (= उञ्चव )-सर्फराज. फराश (= वीक )- बुत्फरोश, में केरोश. बन्द (= बान्य ) नाल्बन्द, पगडवन्द. बर्दार (= उचल) -- खास-वर्दार, चौरी-वर्दार, निशाण-वर्दार, बंदूक-वर्दार, हुके-वर्दार, हुकू त-बर्बार, बर (= हरण कर, ने )--दिल्भर, पैशम्बर. बाज (= खेळ)--आतस्याज्, कत्तलवाज्, कायदेयाज्, कुरैवाज्,

जहाँबाज्, दगल्बाज्, दगेबाज्, दारूबाज्, नजर्बाज्, निशानिकेबाज्, मन्सुबेबाज्, वगैरे बीन (= पहा)—तमास्वीन, दुर्बीण, बारीकबीन. बोस (= चुम्ब)— कदम्बोस. माल (= चोळ)—गोश्माल, दस्तमाल, प्रमाल, पायमाल. याब (= मिळव)—काम्याच, बार्याच. रुबा (= हरण कर)—केरवा, दिलक्वा. रुब् (= झाड)—जारूब ( साइ.) रेज (= ओत)—रङ्गरेज. शिकन (= फोड)—बुिश्यकन.

नामास प्रदील पूर्वगामी शब्दयोगी अव्ययं लागून विशेषणें सिद्ध होतात. जर—( लालीं ) जर्दस्त; जेर्जत, जेर्बार. ब—( बा—दार या अर्थीं ):—य—अब्द, ब—जिमयत वगैरे. बा:—वा-जिमयत, बा-वक, बा—वक्तूफ बर:—वर्जीर, वर्षा, वर्तर्फ, वर्बाद वगैरे. बे:—( निः या अर्थी ) बे-इतल्ला, बे-इनाम, बे-कायदा, बे-कार, बे-कुसूर. बे-कैद, बे-लबर, बे-गुमान, बे-चिराग, बे जा, बे-जाब, बे-तक्शीर, बे-ताब, बे-तालूक, बे-दलल, बे-दम, बे-दुर्द बे-दाजा, बे-निहायत, बे-पाया, बे-काम, बे-फिकिर, बे-बन्द, बे-बाक, बे-मालून, बे-मब्लग वगैरे. लाः—( अरबीना ):—लाइलाज, ला-चार, लाजबाब, लावलद. पुढील विशेषणें लागून तत्पुरुष समासाचीं विशेषणें होतात. जमा—खजाने-जमा, पोते-जमा, सरकार-जमा. तरीक—( दाखल ) तोफातरीक, नज्राणातरीक, सलाहतरीक दाखल—कैद-दाखल, खजाने-दाखल, खेमे-दाखल, डेरे-दाखल, हवेली-दाखल, पूर—पुर् ( पूर्ण ):—अकल्पूर, खजानेपूर, पैकेपूर. बन्द-—कलम्बन्द, किल्लेबन्द, जीन-बन्द, दप्तरबन्द वगैरे. वजा—( = रितीची, तुल्य ):—काडीवजा. लायक—इज्ञतलायक, खात्रीलायक, तारीफलायक, तोफालायक.

माभासिक नामें:—पुढीलप्रमाणें सिद्ध होतात. दिक्कीनें होणाऱ्या समाहार द्वन्द्वांचीं उदाहरणें:—अबरचबर, अलाबला, अवाई-तवाई, अमन-चमन, बाकी-साकी, बारीक-सारीक. ज्या समासांत दुसरें पद हें पहिल्या पदाचें अनेक वचनाचें रूप असतें अशा इतरेतर द्वन्द्वाचीं उदाहरणें:—अमीर-उमराव, कान-काननात, खत-खत्त, खबर-अख्वार, गरीब-गुरीब, गरीब-गुरवा.

समानार्थक दोन शब्दांचा समास केल्याची उदाहरणें अगणित आहेत त्यांचे तीन वर्ग पडतात. ज्यांत दोन्हीं पर्दे पार्शी किंवा अरबी आहेत. अक्कल-हुशारी, आलम-दुनिया, कर्ज-वाम, ज्यांत दुसरें पद मराठी आहे — अक्कल-हुशारी, आलम-दुनिया, कर्ज-वाम, ज्यांत दुसरें पद मराठी आहे — अक्कल-हुश्री अम्मल-बावणी, हमान-प्रमाण, कज्जा-कटकट, कागद-पत्र, कोल-बोल, खबर-वात, खर्च-वेंच, खेश-सोयरे, चीज-वस्त दारू-फुल्सरा, बाजार-हाट, मामूल-विह्वाट, मेवा-मिठाई, रङ्ग-ढङ्ग वगैरे. ज्यांत पिहलें पद मराठी आहे — कावा-दावा, चूक-गलत, जीव-जान, दङ्गा-मस्ती, दाब-कवाब, दाम-दिरम, थट्टा-मस्करी, धन-दौलत, धर-बन्द, न्याय-दाद, न्याय-मन्सुबी, नांव-किताबती, पीळ-पेच, बळ-जोरी, मान-मरातब रीत-रिवाज वगैरे. मूळ फाशींत उ या उम-यान्वयी अव्ययानें जोडले गेलेल्या शब्दांतून ते मराठींत येतांना मधील अव्यय गळतें; व या समासाचा अर्थ अधिक व्यापक असतो. अहाली-मवाली, आब-हवा, आमदरफ्त, कार्मार, खरेदी-फरोक्ती, छान-छोक, जफ्त-रफ्त,:जाब्साल, नान्-कुराण, रद्-बदल वगैरे. याच धर्तीवर मराठींत पुढील सामासिक शब्द बनविले गेलेल आहेतः—अत्तर-गुलाब अल्ल्या-नौवत, अस्मानी-सुल्तानी, उज्-तवाजू गरिबी-हरिफी, गोर-कफन, जमा-खर्च, तवा-तोबा, तोक-जञ्जीर, रङ्ग-बहार, वगैरे. नामांची दिक्की होऊन मध्ये आ येऊन झालेले समास सम्होरा-सम्होर, पैगामा-पैगामी वगैरे.

गैर, ना, व बे हे उपसर्ग, लागून नजतत्पुरुष सामासिक नामें सिद्ध होतात.— गैर-अब्ल, गैर्-इतबार, गैर्-किफायत, गैर-मफा, गैर-फायदा, गैर्-मजी, गैर्-मेहेनत, गैर्-मेहेर्बानी, गैर्-मोसम, गैर्-रहा, गैर्-राबता, गैर्-वाका, गैर्-हङ्गाम, गैर्-हिजरी, गैर्-दुर्मत; ना-इत्यफाक, ना-इलाज, ना-उमेदं, ना-कुवत, ना-तवानगी, ना-दौलत्लाई, ना-मर्दुर्मा, ना-माफकत, ना-मेहेर्बानी, ना-राजावन्ती; बे-अक्कल, बे-अब्लू, बे-आब, बे-इज्जत, बे-इतबार, बे-इलाज, बे-काम् बे-किलाफ, बे-लातरी, बे-जाबता, बे-तर्तूद, बे-दस्तूर, बे-दादा, बे-दावा, बे-दुना, बे-निगा, बे-बर्कता, बे-बाकी, बे-बुनि-याद, बे-मुन्सफी, बे-मोहर, बे-वक्त, बे-शिरस्ता, बे-शिरस्त, बे-हङ्गाम, बे-हिस्मत, बे-हिशेब, बे-दुर्मत.

पेन, नव, नेक, बद हीं विद्योषणें, लागून समास सिद्ध होतात—ऐन्-लर्च, ऐन्-नमा, ऐन्-ज्वानी। ऐन्-हङ्गाम इत्यादि, नव्-कीर्द, नव्-खरीद, नव्-जवान, नव्-निघादास्त. नेक्-नजर, नेक्-नियत, नेक्-सिछा बद्-अमल, बद्-नकर, बद्-नजर, बद्-नाम, बद्-नियत, बद्-फैल, बद्-मामला, बद्-रस्ता, बद्-रहा, ब्द्-वक बद्-सल्क. या प्रमाणें थोडक्यांत मराठीं भाषेच्या व्याकरण रचनेचा इतिहास देऊन मराठी भाषेत जे अनेक साधित शिंक्य तयार होऊन शब्दांची भर सारखी पडत आहे त्या क्रियेचें स्वरूप थोडक्यांत सोदाहरण दिग्दिशत केलें आहे. या प्रमाणें सामान्यतः मराठी भाषेचें जागितक भाषांत स्थान कोणतें आहे तिचा प्रसार कोणत्या प्रदेशांत आहे तिची उत्पत्ति व वाढ कसकशी होत गेली व तिची घटना कोणत्या प्रकारची आहे हें आतांपर्यतच्या प्रस्तावनांत नमूद केलें आहे.

या विभागाची प्रस्तावना तयार करीत असतां रा. यशवंत गणेश फफे यांनी केलेल्या मराठी व्याकरणा-संबंधीच्या कांही टिपणांचा उपयोग करण्यांत आला आहे. तसेंच खालील ग्रंथांचाहि बराच आधार घेतलेला आहे त्या-बहुल आम्ही त्यांचे आभारी आहोंत.

1 Linguistic Survey of India by G. A. Grierson Vol. VII. 2 मराठी भाषेचे व्याकरण-कार व व्याकरण प्रबंधकार—मो. स. मोने. ३ मराठी व्याकरणावरीलः निबंध—के. कृष्णशास्त्री चिपळूणकर, ४ मराठी व्याकरणाची कुलकथा—रा. अ. का. प्रियोळकर, ५ अवांचीन मराठी साहित्य-रा. नेने व इतर, ६ शास्त्रीय मराठी व्याकरण—के. मोरो केशव दामले. ७ मराठी भाषेची घटना व मराठी शब्दिसिद्धी—के. रा. भि. जोशी ८ फारशी—मराठी कोश—प्रो. मा. थ्यं. पटवर्धन. महाराष्ट्र साहित्य पत्रिका—महाराष्ट्र साहित्य परिषद. व प्रस्तावनेंत उल्लेखि- केली व्याकरणें इ. इ.

यशवंत रामकृष्ण वाते.

## महाराष्ट्र शब्दकोश

## विभाग सहावा

## म

म-व्यंजनमालेतील पंचविसावें व्यंजन. या अक्षराच्या मुख्य चार अवस्था दाखवितां येतात. पहिली अशोकाच्या गिरनार लेखामध्ये, दुसरी महाक्षत्रप शोबासच्या वेळच्या (स्त्रिस्तपूर्व १ क्या शतकाचा सुमार) मथुरा येथील जैन लेखांत, तिसरी समुद्रगुप्ताच्या अलाहाबादच्या स्तंभावर (इसवी सन चवर्थे शतक), व चवधी राजा यशोधर्मन्च्या वेळच्या मंदसोर लेखांत (इ. स. ५३२).

माार-(संक्षेप) मजकूर.

मअ-किवि. सह. [ अर. ]

मअदन-सी. खाण. [फा.]

मअनी—पु. अर्थ. [अर.]

मअसूम्—वि. निरपराधी. [ अर. ]

मह्दा, मह्दान, मह्दालकडी, मह्ना, मह्द, मह्ल, **मईलखोर**—मैदा ६० पहा.

मऊ—िव. १ कोमल; मृदु; शिथिल (अवयवाचा). २ गुळगुळीतः, खरखरीत, खडबढीत नव्हे असे. ३ (ल.) सीम्यः; द्यांत; नम्र; रागीट नसळेला: केटोर नसळेला ( माणुस, भाषण ) [सं. मृदु; प्रा. मड ] म्ह् मऊ सांपडलें म्हणून कोंपरानें खणूं नये. =एखाद्याच्या चांगुलपणाचा फार फायदा घेऊं नये. ॰पायांचा-वि. (स्त्रियांचे पाय मक असतात त्यावरून ल.) नपुंसक. •रेशीम-स्त-वि. ? रेशमासारखा किंवा सुतासारखा मक; भतिशय मक. २ (ल.) अतिशय गरीब, दीन; नरम. • **सार**-वि. किचित् मकः, साधारण मृदु.

मऊ--पु. (व.) वाणी या जातीच्या ज्वारीचा (जोंध-ळथाचा हुरडा ).

मऊज —की. मौज पहा.

मकई--- जी. (ना. वडोर्दे ) मका. [हि. गु.] ० सुद्धा-पु.

बाया व मानकरी मंडळी...याजकहे पाठविण्यांत येत असतात.' -ऐरा १२५.

मकडी-की. माकडीण. (पुढील एका म्हणीतच या शब्दाचा उपयोग केला जातो). [सं. मर्कटी प्रा. मकडी] म्ह० लकडीवांचुन मकडी वळत नाहीं (वठणीस येत नाहीं) =मुर्खे मनुष्य मारावांचून वटणीवर येत नाहीं.

मक्रण-न. मक्याचा कडवा; मकाण पहा.

पांच मकर्णे राहिलीं आहेत. '

मकतल-ळ-न. (नारायणपेठेजवळील एका गांवाचे नांव. या ठिकाणीं जाडेंभरडें व इलक्या दर्जीचें कापड त्यार होतें. यावरून ) जाडवाभरडवा व विटणाऱ्या कापडाचा आंग-रखा, बंडी इ० -वि. जाडेंभरडें आणि विटर्के (कापड). याच्या उलट अणखर.

मक (स्त्र )तुल-पु. रेशमाची कंकरी, कांकरी; लड; पीळ घातलेलें किंवा वळीव रेशीम. [अर. मख्लूत=मिश्र, गुंतीचें ?]

मकबरा-पु. कबर; समाधिस्थळ. [ अर. मक्बर ]

जाद्या व मकर सर्वे नवाब बहादूर यांचे ध्यानांत '-रा १९.५९. २ कपट; फितुरी; दगा. ३ लबाडी: क्लूप्ती. [ अर. मक्र ] ॰फरेब-पु. लुच्चेगिरी; फितुरी; कुटिलपणा. 'इंग्रज मखरफरेब बहुत जाणतात. ' –पया ४०६. **मकर–री**–वि. १ कपटी; दांभिक; कुटिल. 'कुम शेलवाले आले ते कावुची; बहुतां प्रकारें बजिदी करितील, लालूच दाखवितील, जात मकरी!'-रा १९.६०. २ धूर्त; युक्तिबाज.

मकर-- पु. १ मगर, नक्ष; पुसर. मकराचे चिन्ह (चित्र) मदनाच्या ध्वजावर असतें असें मानलेलें आहे व म्हणून त्यास मीनकेतन, मकरध्यज म्हणतात. 'बळाने काढूं ये मणि मकरहाढेंत दहला। '-वामन, स्पुट क्लोक (नवनीत पू. १३३). २ मगरा-मक्याचें कणीस. ' या दिवशीं, भाज्या व मकईभुट्टे श्री. साशा सारखा एक काल्पनिक प्राणी. १ (ज्यो.) नारा राशींपैकीं दहावी

अधोमुख करणें [सं.] •कुंड्ल-न. मकरमाशाच्या आका- पु. १ मक्याचा दाणा. २ (मकाणे) मक्याच्या लाह्या. ३ राचा पुरुषांच्या कानांतील अलंकार; मकराच्या आकाराचे कुंबल. 'मकर कुंडलें तळपती श्रवणीं।'-तुगा १. • तुंड-तोंड-न. मगराच्या तों बासारखा केलेला रथाचा अप्रभाग, रथाची दांढी. ं मिळीनि मकरतोंडां मकरतोंडें। सरिययांचा तोंडीं सुनि खांडें। ' • ध्वज-ए. १ मदन; -शिशु १०४७. -शा ११.२९३. कामदेव. 'ज्याचे जानूवरी मकरध्वजा । जोडली बरव।'-ब्रा मुक्कामाची जागा; वाटेत थांबण्याचे ठिकाण; पहा; टप्पा ३ दहाबी रासः या राशीत पूर्वाषाढा नक्षत्राचा शेवटचा चरण, उत्तराषाढा व श्रवण या दोन नक्षत्रांचा समावेश होतो. ०रेषा-बुश्त-की न. विधुववृत्तापासून दक्षिणेस २३॥ अंशांवर असणारे अंशावर असणाऱ्या वृत्तास कर्वेवृत्त म्हणतात. ०संक्रमण- मकातीव् मक्तुव्चें अव. ] संक्रांत-ति-नम्नी. १ सूर्याचे धनराशीहन मकरराशीस जाणे. २ (विशेषतः दंकातः ) एक सण; उत्तरायणाचा आरंभ. या दिवशीं 'अकार उकार मकार । तिन्ही मिळ्न ऑकार । ' ' वरी मकारांत अयनश्राद्ध, तिलपात्रदान, एकमेकांस तिळगूळ वाटणें इत्यादि मकरालय-पु. समुद्र. 'मकरालय लंघाया मत्ता करितात. महाका कसा उडालास। '-मोद्रोण १.२२. [मकर+आलय] मकरी-की. मगराची मादी. 'म्हणोनि माझी वैखरी। मौना-चेंही मौन करी। हे पाणियावरी मकरी। रेखिली पां। '-अमृ नाहा होतो कीं।' 90.90.

म इ.रंद-पु १ फुलांतील मध; पुष्परस. 'लतेतळीं, हंद निरुंद कालवे। गळोनि तेथें मकरंद कालवे। '-र ८. २ सुवास. नेजें। '-ज्ञा १०.१२७. १ भिजविलेल्या रव्याच्या गोळचा मकोडा=मुंगळा ] तुपांत तळून नंतर सास्ररेच्या पाकांत बुदवून करतात ते एक पकान्न. [सं]

मकर गणी-की. मकान प्रांतांतील रहिवाशी. एका जातीचें नांव व त्या जातीचा मनुष्य. 'अहमदस्तां, मकराणी समज्न इंदूर छावणीतन बडे साहेवांचे हुकुमाने काढून दिला. '-विक्षिप्त 3. २३0.

मकसुद्, मक (ख)सृद-पु. अभिप्राय; हेतु. मक्सूद पहा. -पेद २१.३२.

तिळाच्या झाडावरील किडा; हा ढेंकूण खातो.

चारा व अन्न म्हणून होतो. दाण्याच्या रंगावस्त याच्या पांढरा,

रास. ४ ( नृत्य. ) दोन्ही हातांची बोटें सरळ पसरून आंगठा थंड व बातुळ आहे. मकाण-न. मक्याचा कडवा; मक्याची ऊध्वे करणे व उजवा हात ढाव्या हाताच्या पाठीवर टेवणे व हात कणसे कापून घेतल्यावर शहिकेलीं तार्टे. [मका+तृण ] मकाणा-कमलबीजः हें मक्यासारखें असते यावरून यासहि म्हणतात. याच्या लाह्या करितात. ४ मक्यावर होणारा काजळी नांवाचा रोग; भेरड. [ मका+दाणा ] मक्याण न. १ मक्याची उसळ; मक्याचा कडवा; मक्याची ताठे.

> मकाण-न-न. १ राहण्याची जागा; घर; ठिकाण. २ २ असंभोगजनमा माहतीपुत्र. ०रास-स्ती. व्याप; पाँच; विस्तार (मन, सामध्य ६० चा.); (भाषणाचा) ओघ. [ अर. मकान् ] मकाणांत येण-(एखादी गोष्ट) टप्प्यांत येणे.

मकातीय-न. पत्रें. 'हमेशा मकातीव पाठवून दोस्ती-वत्त. याच्यापलीकहे दक्षिणेस सूर्याची गति नाहीं. उत्तरेकहे २३॥ येकजहती दीन-ब-दीन ज्यादा होय. ' -रा १०.३१२. [ अर.

> मकार-पु. प्रणवाची विवा ओंकाराची तिसरी मात्रा. सोपान। तें सांडोनियां गहन। काखेसुनियां गगन। भरके ब्रह्मी। '-इ। १२.५६. ०पंचक-न. 'म'ने सुद्ध होणारे पांच शब्दः-मरा, मांस, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन, ह्या पांच गोष्टींना शाक्त लोकांत विशेष मान्यता देतात. 'मकारपंचकं येणें कहन पापाचा

मकारिम-की. स्पृहणीय कृत्य; उदारता. [ भर.] मकुडियाचा खिळा— पु. पसरट माध्याचा खिळा.

मकुदाणा—पु (अशिष्ट) योनिर्लिंग 'जैसी कमळकळिका जालेपणें। हृदर्यीचिया मकरदातें राखों (बायकांत व बदफैली लोकांत रूढ) फाकड़: मारू [१ हिं.

> मकल्ला च बाळतिणीच्या हदयांत, मस्तकांत व बस्तींत होणारा शूळ. हा वाताच्या प्रकोपाने रक्ताचा अवरोध साला म्हणजे उत्पन्न होतो. -योर २.६४०.

मको--पु. मुंजफळ. - मुंच्या ११०.

मक्त(क्त)सर—पु. इकदार किंवा कामदार नव्हत अशा जुन्या वतनदारांची पदवी. 'विल्लेस राजश्री शिवाजीपंत कार्कुन मस्तसर आहेत.'-रा ८.१६४. -वाडमा ४४. [फा.मुस्तसर ?]

मकता-एता-पु. १ विशिष्ट अटींबर काम करण्याचा किंवा मकळी-की. ज्वारीवरील रोग; सजगुऱ्यावरील रोग; कांहीं पुरविण्याचा इक व जवाबदारी; उक्तें काम. २ ठेका; बोली; कंत्राट, इजारा; हमी. (कि॰ घेणें) 'आम्ही तुम्हांस मका- पु. एक तृणधान्य; मकई पहा. याचा मुख्य उपयोग सिक्षित करूं असा आम्हीं कांहीं मक्ता घेतळेला नाहीं.' ३ खंड; उत्पन्नाचा ठराविक अंश; जमीनीच्या मालकी तांबडा, पिंवळा, काळा, इ० जाती आहेत. हें धान्य पौष्टिक, मालकास द्यावयाचा मोबदला-धान्य अगर नक्त रक्कम. अर.

मक्तभ ] मक्ते रूरी- दार-चाला-पु. १ ठेकेदार; कंत्राटदार. कायम धाऱ्याचा करार. मक्तेदारी-स्री. इजारा; इजाऱ्याची तो बैल. पद्धत. मक्तयाची मामछत-भी. मक्त्यानें दिलेली जिल्ह्याची मामलत, राज्याधिकार. याच्या उलट कच्ची मामलत.

मक्ता-किवि. (राजा.) पुरेसें; जितक्यास तितर्वे.

मक्रूब-वि. उपर्युक्तः; संबोधितः; मजकूर. 'सरकार मक्दु-बाचे कार्पर्याजाच्या दश्खास्ती प्रमाणे अमलांत येईल. ' -पेब. ५७ [ अर. मरुतुब् ]

मक्बूल-वि. मान्य, मंजूर; सन्मानित. [ भर. ]

मक्सूर—वि. निशेमुळें तर्र झालेला; निशेवाज. [अर. मरूमूर ]

मकाबी—वि. १ पाश्चात्य. २ उत्तर भाष्ट्रिकंतील. [ भर. मध्रवी ]

मऋमत---की. कृपा. [ भर. ]

मक्सी—पु. घोडवाचा रंग. -अश्वप १.२८.

मक्सृद-पु. हेतु; मतलब. 'तुझा काय मक्सुद (?) तो सांगर्णे. -रा १५.३७. [ अर. मक्सूद् ]

मख--पु. यज्ञ. हा शब्द समासांत पूर्वपदी व उत्तरपदीहि येतो. पृवेपदी-मख- मंडप- भूमि-रक्षण- विघ्न - सामग्री, इ० उत्तरपदीं-इयमस्र, शतमख इ० ' जे राजधर्म सुरतदसस्य मस्रसे मुखद उत्सवद नार्की। '-मोसभा १.१५. [सं.]

मख-पु. मगज; गीर, गाभा; मोख पहा. [ मोख ]

मख-वि. आंतल्या गांठीचा. मरूख पहा.

मखण-न. लोगी; माखण पहा. 'याने चोहन खार्वे मखण अनुभवें हें मला पूर्ण ठावें। ' -अकक.' २ विसुदाम ७३.

मखदूर- पु. मगदूर पहा.

मलम(मा)ल, मसमुल, मस्मल—स्री. १ एक प्रकारचें अतिशय मृदु वस्त्र. २ एक फुलझाड. -न. त्याचे फूल. [फा. मल्मल्] मखम् (स्म )ली-माली-वि. मखमलीचाः मखमली-सारखा. ' सोनेरि परुंगावर गाद्या मरूमली पसरल्या चादरा त्यावर त्या मल्मली। '-प्रला २२९. ० कि.डा-पु. एक तांबडा, सपक्ष व अनेक पाय असलेला पावसाळी किंडा; देवगाय; गोसाई. हा मृगारंभी दिसतो.

मखर-न. १ कागदाच्या जाळ्या, उंची वस्त्रे इ० सभौवती लावून देवाच्या मृर्ति, सन्माननीय पुरुष इ० साठी प्रसंगविद्योषी करतात ती सुशोभित जागा. 'त्या निंदी श्रीकृष्णा कीर्ति श्री-शांति-मृतिच्या मखरा। '-मोसभा २.३६. २ प्रथम ऋतु प्राप्त साला असतां न्हाणवलीस जींत बसवितात ती आळीची ताटी। पुरोह्तिवर्ग. सूर्योपासक लोक - झाको. ( म ) ५.

अशा ताट्या रावून केलेरी जागा. ३ (व.) पोळणाच्या २ मक्ता घेणारा शेतकरी; खंडकरी. •गुक्ता-पु. १ टराविक दिवशी बैलाच्या कपाळावर बांधावायाचे लाकडी, कागदी बार्शिग. रक्रमेपेक्षां जास्त न देण्याच्या करारानें घेतलेलें शेत. २ असा मखन्या-पु (व.) ज्याच्या डोक्यावर मसर बांधतात

> मखळाशी-सी, मक्ळ(क्ळा)शी—की. १ हिशेब, कागदपत्र इ० मंजूर करणें; तो बरोबर आहे असा, मान्यतेचा. पसंतीचा शेरा; (सामा.) मान्यता; मंजूरी. २ सनद, नेमणुक, इनाम, दस्तदेवज इ० मंजूर झाल्याबद्दलचा सरकारचा शिका. निशाणी, सही. 'यांचे यादींत मखलासी जाहली असे.' -वाडदुवा ८४. ३ एकाखार्टी एक खमा मांडून केलेली गोळा-बेरीज; तेरीज. ४ बादाचा निकाल; निर्णय. ५ फार देंगें, घेंगें असतां सरकार इ० पासून थोड्या द्रव्याने करून घेतलेली तोड. 'याची मखलशी करून खरा होईल त्याचे स्वाधीन करावी. ' -वाडवाबा २.७१. ६ (ल.) साफसुफी; सारवासारव; वरवरची बोळवण. ७ (ल.) टीका; महीनाथी; भाष्य. [ अर. मुखहसू= शुद्ध, बिनचूक ] • करणे-सुधारणा करणे; नीटनेटकें स्वस्तप देणें. ' जें मनांत होतें तें एकदम बाहेर पहलें. आतां किती जरी कळाकुसरी आणखी मखलाशी केली तरी मी फसायची नाहीं. –जग हैं असे आहे.

> मखा-ख्खा-पु (व.) गोटघा खेळण्यासाठी जिमनीत केलेला खळगा; गल.

मस्ती-रुखी-- की. १ वंदुकीच्या टोंकाला नेम धरण्यास उपयोगी असतें तें चिन्दः माशी. २ खोंचः मर्मः गर्भितार्थः अग्शय (भाषण, कविता इ० चा.) ३ युक्ति; रीत; खुबी; मर्म ( एखाद्या कृतीचे, कोडवाचे ) [सं. मक्षिका. प्रा. मक्खिआ; हि. मरूखी ] • उत्तर गी-हुवेहूब, विनचूक अनुकरण, नक्कल करणें.

मख्ख-वि. आपले विचार कोणाला न कळूं देणारा; आंतल्या गांठीचा. [ मेख ? ]

मरुखम-वि. १ मजबूत; बळकट; भक्कम (इमारत, पदार्थ). २ मोठें; अवाढव्य; अवजड (ओझं ६०). खंमाल पहा.

मरुखीचूस-वि. (ना.) अत्यंत कंजुव; कवडीचुंबक. [ हिं. मक्खी=माशी+चूसना=चोखणें ]

मख्दू( ग्दू)म--पु धनी; मालक. 'सत्यापा मग्दूम सल्गरेकर याची स्त्री. ' -ख ७.३७२१. [ अर. मख्टूम् ]

मल्फी-नि. गुप्त. कुपिया पहा. [ अर. ]

मख्मूल-वि. टबटवीत; तजेल; तर्र. 'मख्मूल फूल गुल-गुलित ऐन रंगात। ' -प्रला २३८. [ भर. मख्यूर ]

मग-पु. मीडियांतील एक जातः प्राचीन पारशी धर्मातील

पूरक म्हणून योजितात. 'जाईन मग तुझे काय जाते. ' विष्रा. मगा-गग=पश्चात् ; म. मार्गे ]

मगतून, मगत्यान-कि.वि. (कों. कु.) मागाहून; नंतर. -लोक २.८०. मगन, मगन्शानि-क्रिवि. (खा. व.) नंतर; थोड्या वेळर्ने.

मगज-पु. १ गीर; गाभा; रसाळ पदार्थ. 'मग पाइतां दिसें सगळें। परि मगज हारपे।' -कथा ७.६.५३. २ होंगेच्या व्यांत शपथपूर्वक भालें आहे.'-रा ५.६. [फा. मगर्] भांतील दाणा, गर इ० मऊ पदार्थ. ३ भाकरीतील मऊ भाग. ४ हाहांतील मृदु अंश. ५ बोज; प्रतिष्ठा; महत्त्व. 'आपला मगज राखणे। काहीं तरी। '-दा ११.१०.२३. ६ डोक्यांतील मेंदु. • सार; तथ्य. [फा. मध्झ; तुल. सं. मञ्जा]

मगजी-की. १ कड; कांठ. २ शोभेची, नक्षीची किनार, कांठः फीतः झालर. [फा. मच्झी ] व्हार-वि. सुशोभित कांठ, किनार असलेलें (वस्र).

बाहिनलें । शांतीचें पें । '-भ ए ४३. [सं. महार्घ; म. महाग ]

मगदुमी, मगदुमीसाखर—जी. पिठी सासरेचा एक प्रकार. 'विनी साखर पांढरी, मगदुमी तैसीच नाबद्दरी। '-कचे-सुच ८.

मगदूर, मग्दूर-- पु. १ शक्ति; सामर्थ्य; ताकद; जोर. -दिमरा १.१६. २ योग्यताः, किंमत. 'पूर्वी बंदरावर मालाच्या मगदुराप्रमाणे गलबतावर जकात पढे. '-कोरिक १४. [अर. मक्दूर ]

मगन-वि. १ (प्र.) मग. कांहीएक विचारांत गुंतलेला, मगहर झालेला. २ अतिशय मस्तः, बेफाम झालेला. मगरमस्त पहा. ' कोतल नर कोतबाल वारण मगनमस्त किल करित।'-ऐपो 200.

मगम-वि. (व ) १ पोटभर; पुरेसें. 'मगम पोट भरहें म्हणजे खाण्यावर वासना होत नाहीं. ' २ सं रेष्ट. 'वरणभात मिळाला की मनुष्य मगम राहतो. '

रसाळें। अति निर्मेळें मगमगीतें। '-एभा १८.९०.

प्रा. मगर ] •गंड-वि. माजलेला; मस्तः •मस्त -वि. १ अत्यंत शिकणे. •गात बस्तणं-रडत, चरफडत वसणे. मंगळाअता-

मग-किवि. १ त्यावर; नंतर; पुढें. २ लवकरच, अंमळ- गर्विष्ठ; उन्मल (माणुस). २ घष्टपुष्ट; मस्त; न दमणारें (जना-शानें: थोडपा वेळांत. ३ असे आहे त्याअर्थी. 'पाऊस तर वर). ३ झिंगलेला. मगनमस्त पहा. • मिठी-की. १ मगराची पुरुकळ पहला सग पिकें को नोहीं आलीं ? ' ४ पुरुकळदां पाद- सिठी. यावहन २ ( ल. ) अतिशय घट्ट, न सुटणारी मिठी, पकड, छाप. ' अज्ञानाच्या मगरमिठीहून अधिक जाचक अशी गोष्ट नसेल. ' -नि. 🎙 एखाद्या लांबलचक व कंटाळवाण्या भाषणाने एखाद्यास गुंतविणें, हालं न देणें. ्मुशी-स्री. मुशी नांवाच्या समुद्रातील माशाची एक जात. मगरेजाळ-न. (गो.) कोळवाचे जाळें. [ मगर+जाळें ]

मगर-- उथ. परंतु; पण. 'करार होणे राहिला, मगर बोल-

मगरी-की. १ छपराचे आहें; पाटेस ( कि॰ बांधणें ) २ वाफ्यांतील रोपांची रांग, ओळ. ३ भिंतीची मुंढेरी, वरवंडी. ४ बागेंत वाफ्यांना पाणी देण्यासाठीं बांधलेला उंच पाट. ५ (कु.) भिरचीचें रोप लावण्यासाठीं केलेला बंधारा, वरवंडी. [हि. मग्री] मगरूर-वि. गर्विष्ठ; चढेल; उन्मत्त; प्रतिष्ठित. [ भर. मघूहर ] मगहरी, मग्हरी-सी. गर्व; खढेलपणा; उन्मत्तपणा; घमेंड, ' शेवठीं दादासाहेबांस चार्वे, साधी वावी हें कांहीं त्यांच्या मनांत नाहीं व गोष्टीही मगह्तरीच्या... '-पया १०. [ अर. मध्सरी ]

मंगल-न. १ भाग्यः सुदैवः, कल्याण. २ लग्न, मुंज, इ० शुभकार्य. ३ शुभकार्य, प्रथ पठण इ०च्या आरंभी म्हणतात ते ईश्वरस्तुतिपर श्लोक; मंगलाचरण पहा. आरंभीचै-मध्यचै- शेवटचै मंगल असे याचे तीन भाग कधीं कधीं करण्यांत येतात. -प्र. मंगळ नांवाचा एक प्रह. -वि. शुभ; सुलक्षणी; कल्याणकारक. [सं.] •कार्य-न. लम, मुंज इ॰्शुभ विधि. • जननी-सी. (काव्य) पृथ्वी, मंगल ब्रहाची माता. [सं. ] व्हायक-वि. शुभदायक. (सं.) • निधि-प. कल्याणाचा ठेवा. सांठा. • भवानी-स्री. गुंग झारेला; चुर; दंग. 'तेथेंच जाले मगन हो। वयाबाई राम- ( निदा, उपहास याअर्थी ) अचरट, मूर्ख झी. वादा-न. दासी प्र. ९२ं, पद ८. २ संतुष्ट; आनंदित; खूष. [सं. मप्त ] मुज, लग्न यांसारख्या शुभप्रसंगी वाजविण्याचे बार्च. (वाजंत्री, ॰मस्त, मगरमस्त-वि. १ (ल.) धुंद झाळेला; गर्विष्ठ; उन्मत्त; इ० ) ॰वार-पु. मंगळवार; भौमवार. ॰सूच्च-न. मंगळसूत्र पहा. ०स्नान-न. अंगाला तेलें, उटमें लावून उष्णोदकानें केखेलें स्नानः अभ्यंगस्नानः न्हार्णे. मंगुळागौरी-बी. देवीः पार्वती. मंगलागौरीवत-न. लप्तानंतर मुलीनी पांच वर्षे श्रावण महिन्यां-तील प्रत्येक मगळवारी करावयाचे मंगळागौरी पूजेचे हत. मंगलाखरण-न. १ प्रंथ, कथा, पुराण इ॰ च्या आरंभी केछेली ईश्वराची स्तुति २ कुलदेवतेचे नामस्मरण. १ कोणत्याहि कार्याचा मगमगीत-वि. सुवासाने युक्तः घमघमीत पहा. ' मधुररसें वारंभ, सुरवात. ( कि॰ करणे ). मंगलाष्ट्रक-न. रुप्त, मुंज ६० कार्याच्या वेळी स्हणावयाची आशीर्वादाधी शुभदायक पर्धे, सगर-पुकी. सुसर; नक; एक जलचर प्राणी. [सं. मकर; प्रत्येक. [मंगल+अष्टक ] • श्रष्ट करणे-मंगलाष्टकें म्हणावसास सीअव. मंगलप्रसंगी आशीर्वाद देतांना ब्राह्मण इ०नीं मस्तकावर टाकलेले कुंकुमयुक्त तांदृळ; मंत्राक्षता. [ मंगल+अक्षत ]

मगस-- पु. (प्र.) मगज पहा.

मंगळ—पु. स्थैमालेंतील एक प्रहः भूमिपुत्र. हा तांबूस वर्णाचा अस्न पृथ्वीच्या अगरीं जवळ आहे. फलज्योतिषांत हा कूर प्रह मानिला जातो. [सं.] •उस्वा—सी. सुखप्रकाश. —मनको. •जननी—सी. पृथ्वी. •भिगनी—सी. १ सीता, द्रौपदी या पृथ्वीपासून जन्मल्या म्हणून यांच्याबहल योजितात. 'मंगळ-भिगनीच्या वरप्रसन्ते।'—दावि ४४२. २ (लप्न सोहळ्यांतील) करवली. •माळ्या—वि. मूर्ख; महः अहाणी (शिवी). [मंगळ+माठ] •वार—पु. भौमवार. मंगळाई देवी—सी. एक क्षुद्र देवता. 'मंगळाई देवी म्हणे श्रीगुरु वरिष्ठा।'—सप्र ५.१३. मंगळी—वि. (बे.) सोंगाडी (स्री).

मंगळ—न. मंगलकारक गाणें; मंगलाचरण. ' अहिवा मंगळ गाती। '-वसा ४९. -नपु. (व.) मंगलाष्ट्रक. -नवि. मंगल पहा. [सं. मंगल ] (वाप्र.) •गात बस्पों-रहत, दुःख करीत बसर्णे. ॰ मातर्णे-माजर्णे-१ अन्यवस्थितपर्णे कसें तरी केलें जाणे (लम). २ (मंगलकार्यीत) सोंवळें ओवळें इ०चा विचार न राहणे. सामाशब्द- • आरती, मंगळारती-स्री. १ देव-पूजेच्या समाप्तीच्या पूर्वी तबकांत नीरांजने ठेवून तोंुंडाने आरती म्हणत देवाला ओवाळणें. २ आरतीचे तबक. 'मग उजळोनि मंगळारती । वोवाळिला रुक्मिणीपती । ' ०कूळ-पु कल्याण करणारा. -मनको. ० तुर-न, मंगलवाद्य पहा. [ मंगल+तुर्य ] **्दायक**-न. लम, विवाह इ०कार्य. 'लटिकें करिती मंगळदायकें। लटिकींच एकें एकां व्याही। ' -तुगा २५. वधाम-न. (काव्य) १ चांगल्या वस्तुंनी भरलेलें गृह. २ ( ल. ) देव; साधुपुरुष इ० निधि-पु. कल्याणाचा ठेवा, खाण. ०भारणी-स्री. परस्परांनीं परस्परांच्या पायांत पाय घालून ते चेपण्याचा प्रकार. •मूर्ति-पु. गणपति. • सूत्र-न. रुप्नांत वर वधुच्या गळधामध्ये दोऱ्यांत मणि ओविलेलें जें सौभाग्यचिन्ह बांधतो तें. ( कु. ) मंगळसुत. **्सरी**—की. मंगळसुत्र. ' कीं अलंकार घातले संपूर्ण । परी मंगळ-सरीविण व्यर्थची। '-भवि ६.४४. मंगळागौर-री-मंगलागौरी ६० पहा.

मंगळणें — उकि. १ चकविणें; ठकविणें; भोंदणें; फसविणें. २ (ल.) चळविणें; गोड बोळ्न इष्ट हेतु साध्य करून घेणें; वश करणें. १ (अश्लील) भोगणें; हेपलणें. तंतरणें पहा. मंगळीच्या— पु. (एक शिबी) अवैवाहिक संबंधापासून झाळेला इसम; अनौरस; कहूं.

मगां, मगाशीं—(प्र.) मधा, मधाशी पहा.

मंगी—वि. (नंदभाषा, ज्यापाऱ्यांत हृढ ) आठ संख्या. 'सुतपेटीचा भाव मंगी आहे. '

मंगी-गू-की. मांजरीला लाडिकपणें संबोधितात. मंगोर्डे-न. ( बालभाषा ) मांजर.

मेगूस, मंगूसवेल—(प्र.) मुंगूस; मुंगूसवेल पहा. मरो-ग्ये—किवि. (राजा. कु.) नंतर; मग. [मग] मरो—किवि. (कु.) म्हणजे. [म्हणजे-म्हंजे-म्हंगे-मगे] मंगेरा, मंग्यारो—पु. (कु. गो,) पाचोळा; केरकचरा इ० एकत्र करण्याचे लोकडी पावडें.

मगोळ-की. (सुतारी धंदा) कानशीचा एक प्रकार.

मग्न-की. (शाप. रसा.) चांदीसारखा पांढरा व फार तेजस्वी असा एक धातु. याचे पुष्कळ संयुक्त पदार्थ बनतात मग्नक्षार हें एक चांगर्ले रेचक आहे. (ई.) मॅग्नेशियम्.

मग्न—वि. १ पाणी ६० मध्ये बुडालेला. 'अयोध्यापुरीं वाजती शंख भेरी। नर्भी देव ते मन्न चिंता समुद्री। '-मुरामायण भयोध्या ७. २ (ल.) एखाशा कामांत तल्लीन, दंग, चूर झालेला. [सं.]

मग्रब, मग्रबाई—पुकी. सुर्यास्त. ' मगरबाचे समई नवाब येकामुद्दीलाचे घरास गेले. '-रा ७.१४६. [अर. मघरब=पश्चिम] मग्नई—की. बनारस येथे मिळणा-या विड्याच्या पानांची एक जात. हीं पाने सुवासिक व उत्कृष्ट चवदार असतात. -वि. मगधदेशाचें, मागधी. [सं. मगध; प्रा. मगह]

मधमघर्णे — अकि. घमघमणं; गोड, खमंग वास बेणं, सुवास दरवळणं. 'ऐसं कमळ अति सुंदर। षड्विकार तेचि केसर। वैराज्य कर्णिका सघर। मघमघी योर सुवासे। '-एभा २७.२३२.-मुआदि १०.९९. मघमघ, मघमघीत-वि. घमघमीत. ' मधमघ बहु अके सेवितां भक्ष्य धाले। '-माधव, रामायण बालकांड ६०. ' मघमघीत सुपरिमळें। सफळफळें हिक्मणी। '-एहस्व १५.२५. [घमघम चा वणैन्यत्यास; प्रा. मघमघ=फैलावणं; तुल्लका. मग=वास]

मधवा-- पु. इंद्र. [सं.]

मञा—कीभव. सत्तावीस नक्षत्रांपैकी दहावें नक्षत्र (अनेक-वचनी प्रयोग). [सं.]

मघां, मघार्शी-सीं-किषि. तुकताच; थोबया वेळापूर्वी. 'तो मघांच भाला तुं मात्र भातां आलास.'

मंच की. खेळ; सामना. 'मंच झाली त्या सुमाराला कांहीं कांहीं दिवस जरी उचाबी होती ... '-सुदे ७९ [६.]

मंखक, मंख—पु. १ पलंग; माचा; कोच; बाज. २ शेतांत पासरें राखण्यासाठीं केलेला माळा; माचा; उंच केलेली जागा. १ सिंहासनविशेष. [सं.] मंखकारोहण—न. १ राज्याभिषेकाचा एक प्रकार. हा सिंहासनारोहणापेक्षां कमी दर्जाचा आहे. 'राजारामाने दोनदां मंचकारोहण केलें.' (एकदां किवाजीच्या मृत्युनंतर व एकदां संभाजीच्या वधानंतर ). २ बाळंतिणीस बाळंत झाल्यावर प्रथमच बाजेवर निजविण्याच्या विधीसहि म्हणतात.

मचकट-वि. कांहींसे मचूळ; मचूळ पहा.

मचकमचक—किवि. पदार्थ खातांना होणारा मचमच असा भावाज कहन. [ध्व.]

मचकूर--पुनि. (विस्.) मजकूर पहा.

मचर्णे — अफ्रि. (क.) १ माजणे; बोकळणे; भनियंत्रित-पूर्णे चालणे (दांडगाई, धिगामस्ती, खिदळणे ६०). 'काय वेडचांचा बाजार मचला. 'फुगणे; वाढणें. 'कलम ज्यारीचे घटाव मचले। ' –ऐपो २१४. १ (ना.) भांडाभांडीला सुरवात होणें; एकेरीवर येणें. [हिं. मचना] मचिं चिंणे—जिक्रे. (निंदार्थी.) उप-स्थित करणें, चेतविणें, माजविणें, करणें (भांडण; लुच्चेगिरी; दंगाधोपा ६०). [मचणें]

मचपत्री—की. (बे.) शेवंतीप्रमाणे आकार व वाढ अस-लेली एक भौषधी वनस्पति. हिचा रस जनावराच्या पोटदुखीवर उपयोगी आहे. [सं. मंचपत्री]

मचमच की. १ खातांना होणारा तोंडाचा आवाज. १ (ल.) व्यर्थ, निरर्थक केलेली बडबड. [ध्व.] म्ह० खाणें योडे मचमच फार. मचमच-मचां-किवि. खातांना, चुंबन घेतांना इ० वेळीं होणाऱ्या भावाजाप्रमाणें भावाज करून.

म वमवीत—वि. १ पचपचीतः, वेचवः, पाणचट. २ (ल.) नि:सन्तः, निर्जीवः, नीरस. [ध्वः]

मचवा—पु एक प्रकारचें लहान गलबत; बलावापेक्षां मोटी होडी. 'बेलापूर येथील बातमीचा मचवा जाया झाला आहे.' -समारो ३.२२०. [पोर्तुं. मांचुआ]

मंबा-पु (बे) भाटयापाटयांचा खेळ.

मवांग — पु (व.) शिकार किंवा गवंडीकाम इ० साठीं घात-लेला माचा; माळा. मंच पहा.

मचाइ--वि. (ना.) गचाळ; शिळपट.

मंची-जी--शि माती, विटा ६० इकड्न तिकडे वाहून नेण्याचे कंभाराचे साधन; कोळेंबे. [सं. मंच]

मचूळ-—वि. १ पूर्णपणे खारट नाहीं आणि गोड नाहीं असें (पाणी ). २ बेचव; नीरस; पाणचट (पाणी, फळ इ०).

मच्चा — वि.मधचा — ला; मध्यें असलेला. [मध्यचा] मच्च्या-मध्यें; मच्चें मध्यें – किवि. १ ज्याचा विचार घेणें किवा ज्यास कळविणें जरूर आहे त्यास न कळत (जाणें, देणें, करणें). 'मला न सांगतां न विचारतां त्यास कारभार मच्च्यामध्यें सांगितला. ' २ भलत्यावर, ति-हाइतावर बिनाकारण परिणाम होईल अशा रीतीनें. 'ते दों वे भांडले आणि सोडवावयास जो गेला त्यानें मच्च्या-मध्यें शिच्या साक्ष्या. '

मच्छ-पु. १ (प्र.) मत्स्य; मासा; एक जलचर प्राणीः २ (ल.) पाण्याच्या जोराच्या गतीस विरोध ऋस्न पाण्याचा जोर कमी करणारा जो भिंत, पूल इ०च्या रचनेंतील कुऱ्हाडीच्या वोंकाच्या भाकाराचा भाग बांधतात तो. [ सं. मत्स्य ] मच्छ-यंत्र-पुन. खलाशाचें दिशा दाखविणारें यंत्र; होकायंत्र. [सं.] मिच्छिद्री-पु. जोंधळयाची एक इलकी जात. याचे कणीस वांकडें असून दांडा वांकडा असतो. दाण्याचे भोंड लाल असते. -कृषि २६६. मञ्छीगोता-पु. (मह्नविद्या ) कुस्तीतील एक हाव. जोडीदाराच्या-चड्डीस लंगोटा खोंबतात त्या ठिकाणीं-धरून जोडी-दारास थोडा मार्गे हिसका देऊन भापण जोडीदाराच्या मार्गे बसून आपल्या दुसऱ्या हाताने त्याचा पाय घोटचाजवळ धह्नन त्याला भाषल्या पुढें चीत पाढणें. मच्छीमार-पु. मासे मार-णारा कोळी; धीवर; (माळवी) मछलेटा. ' तिचें पाणी बहुत चांगलें भसतां, कोळी मच्छीमार खाजणांतील येऊन विहिरींत पाय धुतात. '-समारो ३.२१२. मच्छीमारी बोट-स्री. मासे मारण्यासाठी असलेलें लहान गलबत. मत्स्य पहा.

मच्छर — नपु. बांस; एक सपाद क्षुद्र प्राणी. [सं. मशक, मत्सरा; हिं.] •दाणी नी-स्नी. निजल्यावर बांस, ढेकूण इ॰चा उपद्रव निवारण्यासाठीं केळेली बारीक जाळीदार कापबाची खोली.

मछरु—पु. (कान्य) मत्सर; द्वेष. 'नको रे मना मछ६ दंभभार।'-राम ६. [सं. मत्सर; प्रा. मच्छर]

मज-सना. १ मला; मजला. 'त्याचें मज मृषा गमे हनन।'
-मोकर्ण ६.४. २ माझ्या. 'मजनर आपले अनंत उपकार आहेत.' [सं. अहं] म्ह० (न.) मज पहा फूल नाहा, घर पाहा हुगून जा. =स्वतःपुरताच स्वच्छपणा. मजपें-माझ्याकहे. 'मजपें दुजें आले तें देव जाणे वो।' -तुगा १४१.

मंज-न. (बे.) दंव; दंहिवर; धुकें. [का. मंजु ]

मजकूर, मजकूर—पु १ लेखी माहिती; हकीकत; पत्रांतील वर्तमान. २ तोंडी सांगितलेली बातमी, माहिती; बोलणें. ३ हकीकत; गोष्ट. 'त्यानें केवळ कच्चा मजकूर सांगितला.' ४ उल्लेख; निवेदन, भाढळ. (कि० निघणें; येणें, चालणें). ५ किमत; पाड; हिहोब. 'इराणीचा मजकूर किती १ मारून धुडकावृन देऊं!'—पाब ३२. ७ युक्ति; उपाय; तजवीज. ' याचा मजकूर काय करावा?'—भाव ४. ६ विचार; मसल्त; बेत. 'नवाब शास्ता-खान याची रवानगी करावी असा मजकूर कस्त...'—सभासद २६. —वि. १ पूर्वी सांगितलेला; उपरिनिर्दिष्ट (कागदपत्रांत उपयोग). 'मौजे मजकूरचा पाटील गेला.' २ (चुकीनें) चालु; सध्याचा; वर्तमान. जर्सः-साल्मजकूर; माहेमजकूर. [ अर. मझ्कूर्] ०करणें—भाषण करणें; बोल्जें. 'तुम्ही काय मजकूर

केला। ' -ऐपो ४१. मजकुरी-वि. ज्यांत कांहीं मजकुर, इकी-कत, माहिती आहे असा (कागद, भाषण इ०).

मजगर्ती-किव. (गो.) मध्यंतरीं; दरम्यान [सं. मध्य; प्रा. मज्झ ] मजवेलो-वि. (राजा. कुण. ) मधला; मधना. -मसाप २ १०५.

दी येवन मजत करती. '-मसाप २.४.११०.

मंजन-न. १ दांत, हिरबंशा इ० घांसण्याच्या उपयोगाचें बोणतेंहि चूर्ण, औषध. २ पदार्थ घासून स्वच्छ दरण्याचें कोण-तेंहि साधन. [सं. ]

मञ्जबूत-द्--वि. १ बळकट; भक्तम; रढ; टिकाऊ; भरीव. २ (ल.) कायम; निश्चित; दढ; खंबीर (भाषण, वचन). [ अर. मझ्बूत् ] मज्बूतमिजाज-वि. स्थितप्रज्ञ. ' आंसाहेब दृरंदेश व मजबृत-मिजाज ' -पया ४६५. मजबुती, मजबुती-दी-की. १ बळकटी; भक्कमंपणा; हढता; पक्केपणा (इमारत इ०चा) 'जागां जागां गडकोट यांसि ताकीद करून मजबुदी करविली. -सभासद ३२. २ वंदोबस्त. 'मोदी यास हस्तगत करून इकडे मञ्जुतीनें पाठवून द्यांवा '-दिमरा १.३००. ३ (ल.) कायम-पणा; निश्चितपणा; ( भाषण, वचन इ०चा ) [फा. मझ्बूती ]

मजबूर, मजबूर—वि. १ लाचार; निराश्रित. २ जुलुमास बळी पडलेला. [ अर. मञ्जूर् ]

मजमू—की. १ वसुली. २ वसुलीचें काम; मजमूदारी. 'येथील मंजम् जगन्नाथ नारायण यांजकहे आहे.'-समारो ३.६. [ भर. मज्मूअ ] • द्वार-पु वसुलीअधिकारी; हिशेब-तपासनीस. सर्वे महत्त्वाच्या कागदपत्रांवर मंजूर म्हणून हा मोर्तबसुद करीत असे. मुजुमदार. [फा. मञ्मुआदार्] •**दारी-**की. वसुलीचें काम; मजमू.

मजमून, मजमून—पु १ पत्रांतील मजकूर; वृत्तांत. 'तेरावे ब दहावे दफेतील जो मजमून त्याचा मत्लब या फर्देत आला. ' -रा ७३. २ विषय; आशय; सारांश; मजकूर पहा. [ अर. मस्मून् ]

मजयाला—वि. (कु) मधला; मधचा. [सं. मध्य; प्रा. मज्स्र ]

मजरा-रे-पुन. १ शेतीच्या सोयीसाठी शेताच्याजवळ व गांवापासून जरा लांब राहिलेल्या शेतक-यांची दहापंधरा झोप-डगांची वसाहत; वाडी, गांवचा परिकर. ' ... प्रांत कर्नाळा पैकी तालुके नेरळाकडील खेरीज घरवण करून देहे व मजरे व सारी. ...' -समारो १.१६६. [ भर. माजी ]

मजरा-वि. कमी; बजा. मुजरा पहा. ' तेणॅप्रमाणॅ मजरा पडेल म्हणीन सनद. ' -वादवाबा २.१५८. [ मुक्रा ]

मंज (जि) री - की. भनेक फुलें ज्यास एकापुढें एक लागलीं भाहेत असा तुळस, सबजा इ०चा दांडा; मोहोर; तुरा; केसर. 'कापुरकेळीचां पदरीं । दिसति तुळसिचेया मंजिरी ।'-भाए ३३. [सं. मंजरी ]

मंज (जि ) री — स्री. लहान टाळ. नृत्याच्या बेळी ताल मजत-- बी. (राजा. कुण.) मदत पहा. 'चहेवांबी चार धरण्याकडे हिचा उपयोग करतात. 'सुरताल पखवाज संजिरींत मंजरींत बासरीं । ' –राला ३१. [ सं. मंजीर ]

> मजल-की. १ एका दिवसांत साधारणपणे आक्रमिला जाणारा रस्ता; पहा; टप्पा. (कि॰ छाटणें; आटपणें; मार्णें; उरकर्णे; गांठणें; ठोकणें; करणें ). २ एका दमांत, एकदम, न यांबतां केलेला प्रवासाचा भाग. 'आम्ही प्रहरास चार कोस मजल भाटपिली.' ३ प्रवासाचा शेवट, शेवटचा भाग. 'मी संध्याकाळी मजलेस जाउन ठेपेन ' ४ उत्तरण्याची व विसा-व्याची जागा. ' मजलीस येतांच गंजीफा खेळत बसले. ' -ख ११.५९८०. ५ एखाद्या कामांतील टप्पा; भाग; कोणत्याहि कामाचा पार पडलेला भाग, पहा. ६ शेवट; अंत (काम इ०चा). 'तें कार्य इतक्या मजलेस भालें आहे परंतु मजलेस पोहोंचेल तेव्हां खरें. '[ अर. मन्झिल् ] व्दरमजल-किवि. मजल करीत वरीत ( मध्यें न थांबतां ); कुचदरकुच. 'तुम्ही मजल दरमजल जाल भी रहात रहात जाल? '

> मज(जा)लस, मजालीस-न्नी. १ दरबार; राजसभा. 'दाद फिर्याद मजालसींत ऐकून घेऊन '-मराचिथोशा ३३. २ सदरेची जागा; बैठकीची जागा; दिवाणखाना. 'महोत्सहामध्यें भाषण बसते जागी नृत्य गायनादि न करवितां बाहेरल्या वाहेर मजलर्सीत करवावें. '-मराभा ११. ३ थोर, विद्वान् , सन्माननीय लोकांची सभा. ४ (सामा.) बैटक; सभा. ' जाउलीच्या मैदानीं बैसले शिपाई मजलशीं।' –ऐपो ६७. [ अर. मज्लिस्]

> मजला-पु. १ इमारतीचा ताल, माळा, माडी. २ ( बस्नाचा कांठ, लाकुड, दगड इ० वरच्या ) नक्षीकामाचा निरनिराळा भाग. ३ नौकाफलकः; गलबताचे पृष्ठ. ४ थरः; पापुदाः; पहदा. [ अर. मन्झिला ] मजली-वि. १ मजला असलेलें (घर, जहाज). र एंकावर एक किनारी असलेलें (वस्त्र). 'एक-दु-तिमजली पैठणी. ' सातस्या मजस्याचर बसर्णे- १ इमारतीच्या सर्वात उंच भागांत असणें. २ ( ल. ) उच्च पदावर स्थित होणें.

> मजा-- सी. १ विच; चव; स्वाद; खुमारी. २ गंमत; मीज: करमणुक. [फा. मझा ] • वार, मजेदार-वि. १ ठचकर: स्वादिष्टः; लञ्जतदारः; चवदार. २ गमतीचाः; मौजेचाः; ३ सुरेखः उत्कृष्ट; अप्रतिम; श्रेष्ठ. [फा मझा+दार्] •दारी, मजेवारी-की. १ स्वादिष्टपणाः रुचकरपणाः २ गोडीः भावडः मुखकारिताः मनोरंजकता (गाणें, खेळ, नाच इ०ची). ३ मोहकता: वंदरपणा:

सुरेखपणा. (पदार्थीचा ). ४ प्रिय; कोमल भाषण, कृति; गोडी-गुलाबीचें बोलगें. मजेदारीचा शब्द-पु. लाबीगोबीचें भाषण; गुलगुल गोष्टी.

मंजा-पु. स्त्रीची आर्जवें पुरुष करीत आहे अशा मजकु

मजारला-वि. (को.) मधला; मधचा. [ मध्य ]

मजाल-की. सामर्थ्य; ताकद; बिशाद; शक्ति. [ अर. मजाल ]

मुळवांपासून तांवडा रंग करतात. [ सं. मंजिष्ठा; हिं. ] ेमह-पु. १ तांबडी लघवी होण्याचा विकार. २ असली तांबडी लघवी; मंज़री-की. स्वीकृती; कबुली; मान्यता. प्रमेह पहा. [सं.]

मॅिजरूटेट--पु. फौजदारी खटले चालविणारा न्यायाधीश ढंग ना सोडी। '-राला ७३. व मुलकी स्वात्यांतील अधिकारी; मामलेदार [ ई. ]

मंजी-सी. (कॉ. नाविक) (प्र.) मंची; गलबताचा एक प्रकार.

मंजी-- उश. (माण.) म्हणजे.

झालेला. 'सनगें मजीद एकूण चौपटा.'-वाडसमा १.१४८. २ फिकट; मंद; निस्तेज; विटलेला (रंग,रंगीत वस्न इ०); ३ ( ल. ) चांगली उपस्थित नाहीं अशी, विसरलेली आहे अशी (विद्या, कला, इ०). -पु. (सराफी) जुना, मळकट मोती; [ भर. मजीद् ]

मजील-की. मजल पहा.

मंजु-वि. १ युंदर; युरेख; मोहक; रमणीय. २ मंजुक; कोमल; मधुर ( आवाज ). [ सं. ]

मजुम्, मजुमदार-री-मजम्, मुजुमदार, मुजुमदारी पहा. मज़रा-पु. मुजरा पहा. [ भर. मुज़ा ] ॰ करण-देण--(मूळ, मुख्य रकमेंत) वजा वालणे; सुट देणे. 'त्याप्रमाणे शिबंदीचा खर्च सरकारांत्न मजुरा दिला जाईल. '-थोमारो १.८. • जकात-की. भागात मालावरील घेतलेल्या जकाती-पैकी तोच माल बाहेर देशी पाठविल्यावर परत मिळणारा भाग. **्डास्त-इ**ती. शेतवाडीसंबंधीं जें सरकारला द्रव्य वाबयाचें त्या द्रव्यांतुन सरकारला प्रत्यक्ष विलेल्या घान्य, गवत इ० मालाच्या किमतीची वजा केलेली रक्तम.

लागणारा; मधुर, (भाषाज, ध्वनि). २ सौम्य; झुळुझुळू बाहणारा; मंद ( बारा ). [ सं. मंजुल ]

मंज़(ज़)षा—की. पेटी. [सं.]

मजुर-पु. दिवसास अमुक पैसे देजं अशा करारानें कामाला लाविलेला इसम; गडी; काबाडकप्ट करणारा; कुली; मोलारी. [फा. मझ्दूर ] मह विवस बुढे मजूर उढे. कर-करी-दार-राची लावणी; करुगी; याच्या उलट पंजा. •उतरणें-१ एखा- चाला, मजूर्दार-पु. मजूर; भाडोत्री माणूस. ' तोंपर्यंत केवळ बाच्या तोंडाबह्न हात खाली भाणून दावणें; हात ओबाळणें. मजूर्दाराप्रमाणें कहं नये. ' -ख ८६३. मजु( जू )री-की. मजाख-की. यहाः, मस्करीः, चेष्टाः, विनोद. [ भर. गुज. ] १ मजुरास त्याच्या कामाबद्दल दिलेला पैसाः, रोजमुराः, वेतन. २ मोलाने केलेली अंगमेहनत; मजुराचे काम. [फा. मझदूरी]

मंजूर-वि. १ कबूल; पसंत; मान्य; इष्ट. 'टीपूचा आमचा स्नेह आहे परंतु रात्र पंतप्रधान यांचा स्नेह आम्हांस अधिक मंजिष्ठ-नपु. एक प्रकारचा औषधी वेल, वनस्पति. याच्या मंजूर. '-ख ८.४११६. २ कायम करणे, मान्य करणे ( खालच्या कोर्टीचा निकाल इ०). १ परवानगी. ४ पाहिलेलें. [अर. मन्झर ]

मजोरी-वि. (प्र.) माजोरी; उन्मत्तः, गर्विष्ठ. 'मजोरी

मजजन--न. १ बुडणें; बुडी मारणें; बुडविणें. २ स्नान. ' जो मञ्जनें करिति त्या यमुनेंत नारी।' - वामन कात्यायनी वत ३२. [सं.]

मज्जा-नी. १ हाडांतील मक पदार्थ; अस्थिसार. 'आंतली म(मं)जीट-ठ, मजीत-द्-वि. १ मळकट; जुना; खराब मज्जा काढी। अस्थिगत। '-क्का ६.२१८. २ चरबी; मेद. ' अस्तीचा पुंजा। गुंडाळिला मञ्जा। ' – भाए ७६१. १ मेंदुः मगज. 'भय चिंता रोगांनीं प्रासिलें काळीज मञ्जांला। '-ऐपो ३९७. ४ झाडांतील पोषक रस; गीर; सत्त्व. [सं.] •गत-वि. मांसांत, हाडांतील धातुंत भिनलेला (रोग). ॰तंतु-पु. मेंदु, पृष्ठवंशरञ्जु इ०स जोडलेल्या दोरांपेकी प्रत्येक; (इं.) नर्व्ह. ंग्रेह-पु. १ लघवींतून शरीरांतील सस्व निघून जाण्याचा विकार. २ अशा तन्हेची लघवी; प्रमेह पहा. •स्थान-न. मस्तुलुंग; मेंदू. -बालरोगचिकित्सा ७४.

> मज्जाञ्च ... (जाण्यायेण्याला ) प्रतिबंधः, मनाईः, बंदीः, आहकाठी. [हिं. मत्+जाव=जाऊं नको ]

मज्या-न. खेळण्याची गोटी; बैदृल.

मज्हला, मझेला-पु. १ संकट; पेंच. २ वसेडा; घोळ. ' पागेकडील कारभाराचा येक महिना कम-कसर मोठा मझेला पडला होता. ' -रा ७.६९. २ हगामा; गडबड; धुमाकुळ; गदी. 'मञ्हला तमाशाचाच दिसतो. '-रा ६.५९३ [फा. मञ्हला]

मझारिआन-पु. शेतकरी. -भादिस्त्शाही फर्मानें. [फा.] मटकर्णे. मटकाविणे-सिक. १ सरप बालन पकडणे. मंजुल-ळ, मंजुळ, मंजुळघाणा--वि. १ कानास गोड एकदम घरणें ( घावणारा माणुस, चेंह, वस्तु ६० ). २ एकदम साऊन टाकणे; मटामट साणे. ३ हुशारीने चटकन पटकाविणे ( पैसा, नफा इ०). ४ एकदम घट मिटणें ( तोंड,डोळे ). [ध्व.मट!]

मट-कन-कर-दिनीं-दिशीं, मटक्कदिशीं-क्रिवि.१ चटकनः दम थांबणाराः, बसणारा ( बुजलेला घोडा, जनावर ६० ). २ पटकन; भ्रटकन; चुटकीसरशीं. 'ती त्या उंचवटयावर मटकदिशीं नेटानें घरणें देऊन बसणारा (मनुष्य). ३ मंद; आळशी; मह. बसली ; '-कोरिक ४५७. २ स्तब्धपणे; मुकाटवार्ने; तोंड न [सं. मठ: दे. प्रा. मह=मंद ] •माया होणे-(क.) नाहींसें उघडतां; गुपचुप. ( कि॰ बसर्गे; असर्गे, राह्र्गे; होर्गे ). [ ध्व. ] मदकमदक-किवि. अधाशीपणाने खाताना ओठाच्या होणाऱ्या आवाजाप्रमाणे आवाज करून. मटगोळा-पु. एका दमात खाक्षेला काहीं खाद्य पदार्थ. 'मुलानें भाताचा मटगोळा कहन ट।कला.' मटमट-मटां-क्रिव भराभर अधाशी पणाने खाणे, मुक घेणे, एकदम उठणे किवा बसणे, एकदम कांहीएक वस्तु पकडणे ६० न्या होणाऱ्या आवाजाप्रमाणे आवाज करून. ( कि॰ खाणे; जेवले; बेले; उठणे; धरणे; झेलणे ). ' देउनि मिटक्या मटमट घटघट त्या स्वाहितासगुदका पी। '-मोकर्ण ४५.१४. मटमटाावर्णे-सिक्त मटकाविणः, मटवन खाऊन टाकर्रेः, अधार्शापणाने भगभर खाणे. मटमुट-मटां-ऋवि. माट-मुट; धागधग; धसधस; धडधड होऊन. ' माझा जीव मटमुट करतो. ' मटाट-टां, मटामट-भुटां-किवि ( मटमटचा अति- गुहा. ३ यती, गोसावी ब्रह्मचारी इ०चे राहण्याचे स्थान. 'गंधर्व शय) मटमट असा जोराचा आवाज कहन. 'मुके मटामट अगणित घेत । ' –आई.

मट रूपं —सिक (व) मुग्डेंग.

त्याचा मटकाच बसला. '

मटका-पु. मटकीतला एक भेद.

मदकी-ली एक कडधान्य; मठ. [ सं. महक ]

आतांच.

मदगा—वि. आंखुड; तोकडा; लांडा. [का. मह=आंखुड-पणा ]

मैटप-पु. (गो.) मंडप पहा. 'मंटपसभेसी दाटी पूर्ण।' -दावि ३३.

मञ्चालकी—स्री. (बे.) गवंडी, सुतार यांचें एक इत्यार; गुण्या; काटकोन्या. [ का. मह=गुण्या ]

मटा-वि. (क. कुण. ) मोठा; बडा 'मटा लागून गेलायस कीं नाहीं ? ' [मोटा ]

[ हि. मटर ]

उपासाला भाजून खातात.

(कि॰ बसणे; असणें; राहणें; होणें.) -वि. १ जागच्याजागीं एक- पींचे काढण्याचा एक हातोडा.

होणें; गप्प, गार होणें.

मट्टा-पु. (तंजा.) झाडाची साल; वल्कल. [ता मेहे] मट्टी--- श्री. माती. [सं. मृतिका प्रा.मही] मट्टी पन्टिद करणे-( ना. ) शरीराची नासाडी करणे; सर्व नाश करणे.

मटरवास येणे-फार चालण्याने, श्रम केल्याने थकणें; जेरीस येणें; मेटाइटीस येणें. [ मेटें ]

मठ--पु (संगीत.) कर्नाटक संगीत पद्धतींतील एक ताल. ह्याचे मात्रा प्रकार पांच आहेत ते अंसः -८ १०,१२,१६,२०.

**मठ--**पु एक प्रकारचे कडघ'न्य: मटकी पहा.

मठ-पु. शिकारीकरितां बसण्यासाठीं खणलेला खळगा –मनोहर मासिक मे १९३६.

मठ--पु १ पाठशाळा; धार्मिक शिक्षणसंस्था. २ आश्रम. मोडोनिया मर्टी। आहीस का।'-कथा २.१२.७१ ४ लहान देऊळ. ५ स्थान; जागा. 'ना ते साटवण मठ । ब्रह्मविद्येचे ' −ऋ २७. [सं.]०भिक्षा-स्त्री (भिक्षा मागण्यासाटीं बाहेर न मटका—9. कंबर. (कि॰ बसणें; जिरणें, ). 'त्या कामांत जातां) मठात मिळालेली भिक्षा. मठाधिकार-9. गोसावी. बैरागी, संन्यासी इ० चा विविक्षित काळापर्यंत मठात राहण्याचा हक्ष. [ मठ+धिकार ] मठाधि हारी, मठाधिवति. मठाधीरा. मठपति-पु मटांत राहण्याचा हक असलेला गोसावी,यति,बैरागी मटकेंच-किनि. ( ना. न. ) थोडया वेळापूर्वी; नुकताच; इ॰ मठारा-पु. ढोंगी साधू. ' सांडा सांडा रे मठारे । एकी गांठी सर्वे धुरें। '--तुगा ३२५५. मांठका, मठी-स्वी. १ लहान मठ. २ ( विनयाने उहेख करतांना ) ल्हान घर. 🛭 ( व ) चावडी.

> मठ-ठू-वि. १ मंद; सुस्त; संथ (बैल, टोणगा इ०). २ बुद्धिहीन; जडबुद्धि. [ सं. मृश्=गुळगुळीत धुतलेला; देशा. मह ] मठा- हा-पु १ लोगी न काढतां ढवळून पातळ केलेलें दहीं. ' पन्हें फुटाचें महा मिहा। ' -अमृत ३५. २ घट ताक.

> मठाटी-डी--सी. (व ) बैलाच्या डोक्यावरील सुताच्या दोरीचा साज. [ सं मस्त(क); प्रा. मत्य+ताटी ] • झाडुर्णे-(व.) खरडपट्टी काढणें. ॰ हास्त्रविणें ~(व.) कान धरून हालविणें.

मठा(ठ)रणें, मठाळणें-सिक्त. (घडकाम) १ नव्या मटा(ठा)र-पु. एक प्रकारचे कदधान्य, पांढरा वाटाणा. भांडवाला ठोके मारणे; सफाई, झिलई करणे. २ गोंजारणे;चुचकारणें. ३ मन वळविंगे; अनुकूल करगें। -अकि. १ ( जखम ) बरी होत मटाळू--न. (व.) एक प्रकारचा वेल व त्यांचें फळ. हें येणें, भरत येणें. [सं. मृष्ट; प्रा. मद्र ?] मठार-१ (जरतारीची) तार चपटी करण्याचे इत्यार. मठारणी, मठारणी-कीन. सोनार, मद्र-किति. स्तब्धः कांहीं एक न बोलताः मुकाटयाने तांबट इ० चा साखळणा इ० साफ करण्याचा, सफाई देण्याचा

होणें. 'जो गर्वाहंकारें वाढे। दंभे मठारुनी चढे। '≛ज्ञाप्र २३०. [ देप्रा. मडदर=गर्व ]

मठ, मठ्या, मठ्ठया-वि.किवि. मृ पहा.

मड। ' -दावि १४७. २ उ । दवी, त्रासदायक माणुस; पीडा; लवांड. १ (गो.) देवादिकांचा अंगांत होणारा संचार; अवसर; घुमारा; किंवा असा संचार झालेला माणूस. [सं. मृत; प्रा. मड; का. मडि=मरणें ]

मंड—पु. १ आजाऱ्याला देण्यासाठी भाताच्या लाह्या शिजविलेलें पाणी. २ भाताची पेज ( औषधी ). ३ कोणत्याहि पदार्थाचें सन्त्व, सार, तवंग, निवळी, साय. ४ मद्य. [ सं. ]

मंद्र-वि (वे.) १ हटी; काम न ऐकणारा. 'काय मंड मुलगा आहम ब्वा ! ' २ वोथट; मंद धारेची ( सुरी, चाकू,इ० ). [सं. मंदः कः मङ्ग]

मंडई —स्त्री. भाजीपाल्याची जेथे मोठ्या प्रमाणावर खरेदी विकी होते असे शहरातील ठिकाण; भाजीपाल्याचा वाजार. [हिं. मंडी]

पहा. [सं.]

मडकी-के-सीन. पाणी भरण्याचे मातीचे भांडें; डेरा; माठ. [वै. सं. मणिक; देशा. मडक ] मडकूल-न लहान मडकें; गाडगें. मडकीं भांडीं-हंडरीं-न.अव. स्वयंपाकाचीं भांडीं-कुंडी ( समुन्वयाने ). मडक्यांतली वरू-वरव-सी. १ मड-क्यांतर्ले शिलकी धान्य. २ (ल.) अल्पस्वल्प संग्रह. वरव पहा. 'कोंकणातलें पीक मडक्यांतली वरव. '

मडख्र ऊ-- स्ती. (कु.) मळणीचे गवत वरखालीं करण्याची काठी. [ १ का. मिडके=शेतकीचें एक औत ]

महगा-गे, महधा-पुन. १ नरडें; गळधाचा पुढचा भाग.-शर. २ अंमल; सत्ता. ' आज तो रानटी व जुनाट मडघा मोइन दयाळु इंग्रजांचा सुधारणेचा... '-खेया २८. ३ स्थान; घर. ' भेदाभेदाचा मडघा मोडिला '। -दा ५.९.३९ [ मठ-ढ ]

महर्गे--न. (व.) एक धान्य.

महत्रणे—िक्र. (बे.) घडी घालणें; दुमडणें [का. मडचु] मंडण-न. (कु.) मनुष्यांचा समुदाय; मंडळी. [ स. मड्-मंड ]

मठारणें — अकि. १ (व.) मुस्त होणें; मंद होणें. 'अलीकहे - भूपाळी. १ सजविणें; शोभविणें; थाटमाट करणें. ४ (वादिववा-पोरगा फारच मठारला आहे. '[मह] २ माजणें; गर्विष्ठ, उन्मत्त दांत मुदाचें ) समर्थन; सिद्ध करणें; स्थापन. याच्या उलट खं । न. ५ उत्सवप्रसंगः समारंभ. ६ मेघमंडलः, मेघांचे आका-शांत गोळा झालेलें पटल. (कि॰ घालणें ). [सं. मंडन ]

मंडप-पु. १ लग्न, मुंज इ. प्रसंगीं घरापुढें खांब पुरून उन मड-डि-न. १ (कों.) प्रेत; मुडदा; मढें. 'चितंबरी शोभल इ० पासून निवारण होण्यासाठीं वस्त्रादींनी आच्छादिलेली जागा; मांडव. २ वेल इ० स चढावयासाटी केलेला कामटचा इ०चा मांडव; लताकुंज. ३ सभामंडप; देवळांतील श्रोते, भाविक लोक इ॰ ना बसावयासाठीं गाभाऱ्यापुढें असलेली जागा. ४ (ल.) भेघांचे आकाशांत गोळा झालेले पटल; मेघपटल. 'पावसाने मंडप घातला ' ५ धाबें; माळवद. ' मढ मंडप चौबारी। देखे धर्मसाळां। -ऋ २०. [सं.] •ताणणे-मंडप घालणे-उभारणे. 'आसन घालुनि प्राणायामें । चित्त चतुष्ट्य मंडप ताणूं।' -मध्व ५२१. •घ( घु )सणी-स्त्री. (गर्दीत अंगाला अंग घासलें जातें यावहन ) मंडपांत होणारी अतिशय गदी; खेंचा-खें व. 'तों मंडपघसणी होतसे देख। मार्ग न दिसे जावया।' -ह ३४.९२. -वसीस्व ३.६९. **ेदेवता**-स्त्री. लग्न इ० प्रसंगी घातलेल्या मंडपाची प्रत्येक खांबाच्या ठिकाणी पुजिली जाणारी अधिष्टात्री देवता. ०शोभा-स्त्री १ हंडया, झुंबरें, सुंदर वस्त्रें मंडक—पु. गव्हाच्या पिठापासन केलेलें एक पकाल; मांडा |इ०नीं केलेली विवाहादिप्रसगीच्या मंडपाची शोभा. २ थोर. विद्वान् लोकांच्या आगमनाने मंडपास आलेली शोभाः मांडवशोभा. प्रतिष्ठा—स्त्री. मंडपदेवतंची यथाविधि केलेली स्थापना. मंडपी-स्नी. १ देवाच्या मृतीवर टांगलेला कामटयांचा फुलवरा. **२** लहान मंडप. **मंडपोद्घ।सन**-न. लग्न इ०प्रसंगी घातलेल्या मंडपांत आवाहन करून स्थापिलेली जी देवता तिचे त्या प्रसंगाच्या समाप्तीस केलेलें विसर्जन: मंडपद्वतोत्थापन. [सं. मंडप+उद्वासन |

> मडम, मड्रम-की. १ युरोपियन स्त्री. २ (उप.) सुधा-रलेटी, फॅशनंबल स्त्री. ३ पत्नी; राणीसाहेब. 'आपली एट्एलू. बीची परीक्षा पास होते आहे तो आपल्या मडमसाहेब वयांत येऊन मुंबईस ठेवल्याच! '-मोर. ४ [ई. मॅडम]

> मडमडणें --अिक. (ताप, दुखणें इ०चीं पूर्वचिन्हें म्हणून) अंग मोडून येण: कसकसणे ( अंग ).

मंडल-ळ-न. १ वर्तुळ; वलय; घेर; परिघ; चक्र. २ चंद्र, सूर्य इ०चे बिंब. 'प मंडळ आणि चंद्रमा। दोनी नव्हती सुवर्मा।' -ज्ञा १४.४०५. **३** प्रांत: क्षेत्र; वीस किंवा चाळीस योजना-पर्यतचा आसमंतांतील प्रदेश; भोंबतालचा प्रांत. ४ बारा चक्र-**मंडन-ण**—न. **१** शोभा; थाटमाट; सुशोभितपणा. २ वर्ती राजांनी ज्या प्रांतावर राज्य केलें तो प्रांत, राष्ट्र. ५ अलंकार; भूषण; दागिना. 'सकळा भूषणां भूषण। ते मंडण (यावह्न ) प्रांत; देश; राज्य. जमें-कुरुमंडल. ६ समुदाय; समृह; तिन्हीं लोकी।'-एरुस्व ३.४६. 'राम योग्यांचें मंडन।' सभा; समाज; टोळी. • वर्तुळाकार ठिपके असलेलें कोड.

८ वेबतेची स्थापना करण्यासाठीं काढलेली एक गुढ वर्तुळाकार आकृति. व्रतोद्यापनप्रसंगीं देवतांची स्थापना करण्यासाठीं विशिष्ट रंगाने रंगविलेली स्वतोभद्र, लिंगतोभद्र इं०मडळें प्रत्येकी. ९ एक निरुपद्रवी सर्प. १० देवास नेवेद्य दाखवितांना पात्राखाली पाण्याची (चौकोनी, वर्तुळाकार, त्रिकोणी इ०) काढलेली आकृति. ११ सैन्याची वर्तुळाकार रचना. १२ चुन्याच्या घाणीची वर्तु-ळाकार चाकोरी. १३ बेचाळीस दिवसांचा काल. 'त्यासि एक मंडळ सांग । पठेंगं करूनि कार्यसिद्धी । ' - व्यं ९४. १४ (समा-सांत) शरीराचा तो तो भाग जर्से- मस्तक-कुच-कर्ण-मंडल. 'तेमां नाभिमंडळा आगाधा। समवेत ब्रह्में पेलिलें दौंदा।'-ऋ ९०. १५ (कु.) समुद्राच्या तळाशी असलेले खडक. १६ राज-मंडल. [सं. मंडल] • **किरणे** - बर्तुळाकार, गोल फिरणें. मंडळावर धरणें-मंडलाकार, बाटोळें फिरविण (घोडा इ.स.). गाति (बाहु)-पु. (नृत्य.) बाहू वर्तुळाकार फिरविणे. **ंदेवता**-स्नी.अव. १ एखाद्या व्रताच्या आरभी सर्वतोभद्र, लिंगतोभद्र इत्यादि मंडलांवर पुजिल्या जाणाऱ्या देवता. २ ( ल. ) राजाच्या बरोबरचे सरदार, प्रधान. ३ राजसभा; दरबार. कोणत्याहि सरदाराचा,थोरमाणसाचा लवाजमा. ०वत्-क्रिवि. वर्तेळाप्रमाणें; वाटोळा; चक्राकार. ०वत-न. अनेक पाने चोयांनी टोंचन जेवणासाठीं केलेलें जेवणाचे पान; पत्रावळ. [मंडळ+ पत्र] •स्वस्तिक(करण)-न. (नृत्य) ऐंद्र स्थानांत उमें राहणे व हातांचें स्वस्तिक करणें व आपल्या समोर बसलेल्या मनुष्याला अभिमुख दिसतील असे तळहात वर टेवणें. मंहली-ळी-स्री. १ मनुष्यांचा जमान, समुदाय, संघ. २ (कायदा) एक मेकांशीं भागी-दारी असणाऱ्या माणसांचा समुदाय, मंडळ. ( ६ ) फर्म. ३ स्पर्श केल्याबरोबर वेटोळॅ करून बसणारा अनेक पायांचा एक किडा,वाणी. ४ (ख्रि.) सर्वित्रिक मंडळी; पिता, पुत्र व पवित्र आत्मा असा जो सनातन एकच देव त्याजवर भाव ठेवून स्वतःस स्त्रिस्ती म्हण-विणाऱ्या पृथ्वीवरील सर्वे लोकांचा संघ. (ई) एक्केशिया. 'आणखी मी तुला सांगतों कीं, तं पेत्र (खडक) आणि या खडकावर मीं आपली मंडळी रचीन. '-मत्त १६.१८. ४ (ख्रि.) स्थानिक मंडळी; ईश्वरोपासना, शुद्धाचरण व खिस्ताच्या राज्याचा विस्तार हे हेत् पुढें टेवून विधिपूर्वक स्थापित झालेला व सार्वजनिक उपा-सनेसाठीं नियमितपर्णे एकत्र जमत असलेला खिस्ती लोकांचा संघ. (इं.) कॉं प्रिगेशन. ५ ( गहुं, वाजरी, भात ३० ) पिकाच्या पेंढगांची वर्तुळाकार गंजी. ६ पति विवा पत्नी परस्परांविषयीं बोलतांना योजितात. मंडली ळी)क-पु. १ मंडळ, थवा, पथक इ० चा नायक. २ मांडलिक. ' उखरडा धाधाविलें । मंह-ळीक निघालें । '-शिशु ५०४. मंडलेश्वर-५. १ सावेंभौम राजा. २ मांडलिक राजा. [ मंडल+ईश्वर ]

मंडली-पु. रत्नाच्या दलालाचे एक प्राचीन नांव.

मड(ढ)वळ—पु. (कु. वे.) परीट; धोबी. ३६० (गो.) मडवळाचें मढें भायेर काढल्यावगर कळाना≔धोब्याचे स्वतःचे कपडे कोणते हें तो मेल्यावर कळावयाचे (खरी स्थिति शेवटीं कळतें). [का. मडिव]

मंडचळी-सी. (विरु.) मुंडावळी पहा.

मंडचारी—पु. (परदेशी तेली) लग्नसमारंभांत मांडवांत मधला खांव मेहुणा पुरतो व त्याबद्दल मानाचा म्हणून जो सवा आणा त्याला मिळतो तो. -बदलापुर २०१. •साण्या-पु. तेल्यांत जातीचे पंच येऊन त्यांनी विवाहमंडप स्थापणे. -बदला-पूर २०.

**मडवी**—पु. कोळ<mark>शां</mark>तील गांवदेवीचा पुजारी.–बदलापूर २५४.

मंडवीबाळवा—की. बाळवांचा एक प्रकार. -अफला ५५. [मंडप+माळी]

मंडाई - सी. मंडई पहा. [ हिं. ]

मंडाई, मंडावण—कीन. सावकारापासून पैसा कर्जाक घेतला असतां त्याच्या संतोषार्थ ठरलेल्या व्याजापेक्षां अधिक दिकेलें द्रव्य; मनोती.

मंडाण-न-न- ? आकाशांतील मेघांचें पटल; मेघाच्छा-दन. (कि॰ घालणे). 'पावसानें मंडाण घातलें आहे.' २ (ल.) शोभा, अल्कार; दागिना. 'घराचें मंडान वायकोच.' [सं. मंडन]

मंडावळ-ळी-नी. (विस.) मुंडावळी पहा.

मंडा(डो)ळी-की. मंडली (किंडा) पहा.

मडिग—पु. कानडी अस्पृश्यांची एक जात; मांग. [का]
मंडित—वि १ सुशोभित; अलंकृत. 'मग काढिली पत्रिका।
कुंकुम मंडित सुरेखा।' -एरस्व ३.५२. २ (ल.) भृषित;
शोभिवंत; सौंदर्यपुक्त केलेला. 'शांति क्षमा दया विशेष। तेण मंडित सत्पुरुष।' [सं.]

मडी-की. (बे.) वाफा; आळे. [का.]

मंडी—की. (तंजा) दगडारें पसन्य तोंडाचें भांडें; दगडी. मंडूक—प. बेड्क. [सं.] ० प्लुतिन्याय-प. बेडका-प्रमाणें उड्या मारीत मारीत-मधलाभाग गाळून-भराभर केलेलें काम. मंडूका नुवृत्ति-की. टाळाटाळी; वगळणें; गाळणें. मंडूका सन-न. प्रथम मांडी घाळून बसणें. नंतर दोन्ही पायांचे तळवं खताणे करून मांडया ढोपरासह हंद करून उताणे तळव्यावर क्ले टेकणें. नंतर दोन्ही हात ढोपरावर टेकणें. -संयोग. ३३७.

मंद्रको — स्री. घोडयाच्या खुराचा शेवटचा भाग. -अश्वप. १.६४. मंद्रकता-स्री. घोडयाच्या पायाचा एक रोग. -अश्वप २.३८. औषधः; एक रसायणः [सं.]

मडें-हें--न. प्रेत; मुख्दा; शव. 'देह पडतां म्हणती मडें। ' -दा १३.६.२३. [सं. मृत; प्रा. मड; का. मडि=मर्गे ] लहान मठ. 'गांवाबाहेर आंत कोसावर गोसाव्याची मढी। ' ॰पाताळावप-(गो.) ठार मारणे. मङ्ग्राच्या ताळ्याचे-ताळुवरचे लोणी खाणारा-पु. (ल.) अतिशय नीच व लोभी- लेली खंळी; झरा; टांकें. [ मठी ] मनुष्यः मह्यावर पाय देऊन जाणे-करण-मरणोन्मुख मनुष्याकडेहि दुर्रक्ष्य करून (काहीं जरुरीच्या कामानिमित्त) मह-चिच-बोर-सिंब. 'कड् खातां महं आरुं मी गर्भीण झालें दुसरीकडे निघन जाणे. मेलें मर्डे आगीला भीत नाहीं-कोडग्या व निगरगृह माणसाबद्दल योजितात. ३ह० १ केश उप-टल्यानें काय महें इलकें होतें ? २ (गो. ) महें गेलें मसणा, राळ्या प्रांतांत निरनिराळे असतें. मापी मण बारोली किंवा त्याची ना वासना. ३ (व.) मडचास शंगार नाहीं रयतेला उपकार नाहीं. •कळा-सी. १ मरणसमर्थी तोंडावर येणारा फिकटपणा, पांदुरता. २ ( ल. ) केलेल्या गुन्ह्याच्या भीतीमुळें चेहु-यावर ३ जिमनीचें सहा बिघ्याचे एक परिमाण. [ सं. मान; अर. दिसणारा निस्तेजपणा. **ंपंचक**–न. वैशाख महिन्यातील धनिष्ठा नक्षत्रापासन पाच नक्षत्राचा काल ( धनिष्ठापंचक ). या अवधीत माप किंवा वजन. २ एक मणाच्या मापाचें भांडें, पाटी इ०; एक मृत्य फार होतात. ० पेंड-न. महथाची जकात. -अस्पृ ३८.

मंडोदरी--सी. (अप.) मंदोदरी पहा.

मंडोसरी—सी. (व ) फोडणीचे वरण; आमटी.[मंदसोर ] मंडो छ--पु. (कु.) अंडचातील पिवळा बलक.

मंडोळी-की (विरू.) मुंडावळ पहा.

घ याचे अमस्सारखें वाय. ' मडौराचां बबाळी । योगिनी बकाचां गौदळीं। '-शिशु ४४६. [सं. मृद=माती+डौर=डमहा]

जबर आणि दर्ही मड्डा. '

मङ्ख्या-न महर्के. ' दशांत दे शुक्ति मह्डुकभाजनाचे । तैसेच नंत्र अति दारुण दुर्जनाचे।' -वामन, हरिवलास २५९.

मह-पु कळी; अंकुर. 'तो तृतीय-नयनाचा मद्ध । फुटला जैसा। '-ज्ञा ११.३०४.

मढ-- ५ १ मठ पहा. -पाटणचा शिलालेख शक ११२८ २ कोठडी. 'मग आधर्नीचि सडीं। धानाच्या आतुल्या महीं। -ज्ञा १८.७४२. [ स. मठ प्रा. मढ; हि. पं. मढी ] महुगा-पु. मट; आश्रम; घर. मडघा पहा. [ म्हिका ]

दन देगें: लपेटणें; आच्छादणें, आस्तर घालणें; मुलामा देगें. 'स्तेम काम करावयाला असमर्थ असणें मणगटः वर गोणी पडणें-मढिलें दिन्य सुवर्णे। ' -मुआदि ४१.८. -ज्ञा १७.२५१. ग्रेणों-(ल) एखादें कष्टाचे विवा जबाबदारीचें काम लादलें आणें.

मंद्र- पु. १ लोखंडाचें कीट, जंग. २ त्यापासून केलेलें मढवणुक-की. मुलामा देण्याची, मढविण्याची किया. मढींब-वि. मढविलेलें; मुलामा दिलेलें.

> मढी-- की. १ साधु, बैरागी इ०ची लहानशी झोपडी; मठी; -पला ८२. २ डोंगर इ० च्या पायथ्याशी पाण्यासाठी खण-

मद्र-वि. (अशिष्ट) मधुर; गोड (फळझाड, फळें). जर्से-तधीं। '-पला १०२. [सं. मधु]

मण-पु. १ एक वजनी किंवा मापी परिमाण; हैं निरनि-सोळोली (१२,१६ पायल्यांचा) व वजनी ४० शेरांचा साधारणपणे असतो. २ मणाने मापलेले—मोजलेले धान्य, पदार्थ. मन् ] व्याण-पु. सुमारे एक मण. मणका-पु. १ एक मणाच मण वजनाचा दगड इ० मणकी-स्त्री. एक मणाचे धातुचे किंवा दगडाचे वजन.

मणका- पु. १ मोटा मणि. 'मणका येक त्यांनी बांधिला पायासी। ' -गमदासी. २ गळ्याच्या पुढील भागावरील उंच-वटा: कंटमणि: घांटी. ३ माकडहाड: गुदास्थि ४ पृष्ठवंश-महौरा-पु. (महानु ) घागरघुमा नावाचे मातीच्या रज्जूंतील दुव्यासारखा भाग प्रत्येकी ५ गळवात बांधाव-याचा मंत्रसिद्ध ताईत, तोडगा. ६ घोड्याच्या गळ्यांत बांधतात तो मिण. ७ कप्पी; खोबणीचें चाक; (इं.) पुली. ८ छत्रीच्या मञ्जा-वि (व. ना ) अतिशय आबट (दहीं इ०). 'भाव जिया भागांत काड्या वसवितात तो चत्राकार अवयव. [ मणि ] ंडिला कर णें-१ बंदम मारणें. २ अतिशय कष्ट करणें.

मण(न)गट-न. १ हाताचा पंजा आणि कोपर यां-मधील भागः (सामा.) मणिबंधः पंज्याचा सांधा. २ पाऊल व पायाची नळी याच्यामधील सांध्याचे हाड: घोटा: पायाचा डोळा: गोफा. ३ घोडवाच्या पायाना साधा. ४ (ल.) उपाय: मार्गः योग्यता ( शक्तः पैसा, विद्या इन्दी ). [सं. मणि+कट ] म्हः ज्याच्या मणगटास जोर तो बळी. •घेण-बोंबा मारणें; बोबलणें. ॰धरणें-एखादास काहीं अपराधांत पकडणें; आरोप देवणे. मणगटात-मणगटास जोर असणे-द्रव्य, अधि-मढण, मढिचर्णे-कि. सोने, चांनी, वस्त्र, कातडें इ०नी कार, योग्यता, शारीरिक शक्ति इ० बाबर्तीत समर्थ असर्णे. एखाद्या पदार्थाच्या आंतल्या किंवा बाहेरच्या बाजूम थर, आच्छा मणगटाचर केंस्म येणें- हातांतील जोर नाहींसा होणें; एखाँदें ' सुवर्गक्षिमी देऊ मढऊन। ' -नव १७ १३५. [हि. ] मढणा- मणगटावर तेळ-तेळ **चुना घाळणे-ओतर्णे-बों**बा मार्गे; वळ, मढवाई-की. मढविण्याची मजुरी, किंमत. मढवणी, बोंबरत सुटणे (कांही एक विशेविषयीं अज्ञ). मणगटावर

तात. मणगटासारखें मणगट पाहुन कत्या द्याची, इ० आकृतीत जिमनीवर मण्यांची रचना करणे. [सं.] ० भूषण-मणगटासारखं मणगट पहार्धे-शरीर, पैसा, परिस्थित इ० न. रत्नांचा अलंबार. 'अष्टादशपुराणें । तींचि मणिभूवणें । '-ज्ञा बाबतीत कन्येशी जुळणारा वर पहावा. मणगटाशी मणगट १.५. [ सं. ] ॰मंगळस्त्रत्र-न. १ मुहूर्तमणि व मंगळसूत्र. २ घासणें-एखाद्याशीं बरोबरी, स्पर्धा करणें. मणगदी-की. लहान क्रियांचा मणि व मंगळसूत्र एकत्र ओवलेला एक अलंकार. मण-मुलांच्या मणगटांत घालण्याचा मण्यांचा एक अलंकार.

यांत गूळ घालून कालवन ते एकत्र शिजविणे.

गोलक, गोळी. ' मकरकुंडलें तळपती श्रवणीं । कंटीं कौस्तुभमणि व तिच्यावह्न सरकणारा लाकडी मणी, टोकळा. ३ पिशवी. विराजित। ' -तुगा १. दगड, लाकुड इ० कातन घडुन तयार बटना इ०चें तोंड उघडावयाची किंवा बंद कराबावयाची दोरी; करतात ती गोलबस्त. २ शिश्राची बॉडी. ३ योनिर्लिग; दाणा. धांवता दोरा; ओढदोरा. ४ लॉबत सोडलेला पहदा ज्या दोरी-भोंकातून दोरी ओंवन एखादी जड वस्तु वर उचलतात, खेंचतात अभिमंत्रित दोरा. ६ वस्त्राच्या शेवरी किंवा ताग्याच्या शेवरी जे (इं.) पुली. ६ निकणांतून पाखडून निघालेले पोंचट दाणे मदन दोरा ] मणेर, मण्यार-पु. एक विषारी सापाची जात. मणेर-मणी। '-विक ३२. ८ पुरुषाचें रेत. ९ लोखंडाच्या पत्र्यास सामान विकणारा दुकानदार. ३ जवाहि-या; सराफ. मणेरी, भोंक पाडण्याकरितां त्याच्याखालीं ठेवतात तो छिद्रयुक्त ठोकळा. [सं. मिण ] इह० सुतासाठीं मिण फोडणें-अत्यंत अल्प संबंधीं. -सुंब्या ११. लाभासाठी फार मोठी हानि करून घेणें. एका माळेचे मणी-(जपाच्या माळॅतील मणी सारखेच असावे लागतात सदनात शिखिशिखां जसि मणिकीं। '-मोकृष्ण २.२०. [वै.सं.] यावमन ल.) एकसारखे वाईट, दुर्वर्तनी. ०वं.ठ-५ पक्षिविशेष; तामः चाष. •क णिका न्ही. १ काशी येथील एक तींथे. २ एक विशिष्ट आकाराची पाणी पिण्याची लोटी, तपेली [सं] •कार-पु जवाहिरी; जव्हेरी; मण्यार. [सं.] व्घोळणां-स्नी. मणी भावना; बुद्धि. २ विशिष्ट विचारसरणी. ३ पंथ; मार्ग; पक्ष (धर्म, तयार कःण्याचे सोनाराचे एक उपकरण. ०ज-वि. अंडयापासन तत्त्वज्ञान यांतील ). ४ पाखंड; पाखंडमंडळ. ' जेणे मते उच्छेट्नि उत्पन्न झालेला ( पक्षी इ० ); अंडज. 'परि आधीं तंब स्वेदज । समस्त । शुद्ध मार्ग बाढविला । ' ५ म्हणणें; सांगणें. 'चालों न जारज उद्भिज मणिज। '-ज्ञा १५.१४८ [सं.] ० नीभ- दिचि मत, करि मन तैशाचेंहि वश्य पाप तिचें। '-मोमंभा ३. वि सर्व शरीराचा रंग गौरवर्ण व पक्त टाळुच्या ठिकाणीं तांबडा ५२. ६ संमिति; मान्यता; अनुमिति. ७ निवडीची नोंदणी, हक्ष. असा ( घोडा ) -अश्रप १ २२. ॰पु( पू )र-न. ( योग ) नाभि- (ई. ) व्होट. 'पुरुषांना मतांचा कैवार तर बायकाना मुलाबाळांचा स्थानाजवळील एक चक्र. या ठिकाणी है पासून फं पर्यंत अक्षरें कैबार. '-नास्कु ३.६४. -वि. मान्य; कबूल असलेलें. 'कायें असन, माक्षदायी म्हणून या चकाचे चितन करतात. 'नाभिस्थानी दोन्हींहि दासामरतरुसि मते ते कळे उद्धवाम । '-मोकूष्ण ७९. मणिपुर कमळ। ' -विड १.५०. ' मणिपुरेंभी झुंजे। राहोनियां। ' २. [ सं. ] ेदेंगे-१ एखाद्या वादप्रस्त प्रश्लाच्या निर्णयार्थ सभा--ज्ञा ६.२१५. • बंध-पु. १ मणगट. २ एक वृत्त. याच्या सदानें अनुकूल किंवा प्रतिकूल अभिप्राय देणें. २ निवहणुकींत चरणांत नऊ अक्षरें व भ, म, स हे गण असतात. उदा० ' द्रव्य आपली निवड नोंदेण (इं.) व्होट टाकर्णे. मतर्णे-अक्रि. मतें, मिळावें याकरितां । कां हरूक्यांना आर्जिवितां । काय नव्हे विचार इत्यादि बाबतीत जुळणे; एकमत होणें. 'दोन आसःमीची हो तो धनवान । ईश रमेचा जो भगवान्। '[सं.] एक जोडी करून मतुन येतां की नाहीं ? '-सुकी ७९. ० टार-

नेल घानले पाहिजे-मूर्ख, अडाणी मनुष्यास उद्देशून योजि- ० श्विमकाकर्म-न. ६४ कलापैकी एक कला; त्रिकोण, चतुष्कोन खुरा-पु. सोनाराची मणि इ०करण्याची ऐरण. [मणि+खुरा] मणगर्णे-कि. (कों.) चण्याची डाळ व तांदुळाचे पीठ मणदोरा-पु १ गाडीवरचें ओझें बांधावयाची दोरी व ज्याच्या भौंकातून दोरी ओवून खेचतात तो मणी, ठोकळा समुच्चयानें. मणा-पु. (प्रा.) (विह्न.) मणी (मदन मध्ये पहा). र नदी ओलांडणारी बाव इकडेतिकडे वाहवत जाऊं नये म्हणून मणि-णी- पु. १ हिरा; माणिक; रत्न, माळेंत ओंवण्याचा नदीच्या दोन्ही काठांवर पुरलेल्या दोन खांबांना बांधलेली दोरी ४ ( ल. ) कोणत्याहि गुणाने श्रेष्ठ, रलामभूत मर्ध्य. ५ ज्याच्या वस्न सरकविला जातो ती दोरी. ५ स्त्रिया वंबरेला बांधतात तो किवा भारा, ओझें इत्यादि आवळतात ती लावडाची कप्पी; आडवे जाड धागे ठासलेले असतात ते समुच्चयानें. [ मणि+ पहा. ७ सापाच्या किंवा इत्तीच्या डोक्यांतील एक रत्न. 'क्रोधे री, मण्यार-पु. १ एक जात किंवा तींतील व्यक्ति. हे लोक चवताळतो ज्यापरी जातिवत जो फणी। त्रयाचा कोणी हरितां बांगड्या, मणी, कांकणे तयार करतात व विकतात. २ स्टेशनरी मण्यारी-वि. १ मण्यार लोकांसंबंधीं. २ स्टेशनरी सामाना-

> मणिक-न. मडकें; हेरा. 'पाञुनिहि अमरमणि कीं कारा-मण्यारी-पु. (को.) एक प्रकारचा मासा.

मत्—सना. (समासांत ) माझे. उदा • मद्गृहः मत्सदश. [सं.] 

वि. मत देण्याचा इक असलेला. •पत्रिका -की. १ साक्षीभूत, भाधारभूत लेख; प्रमाण. 'पुराणें इथेविषीं। मतपत्रिका।'- क्षा १३.६६. २ जीवर मत नोंदतात तो कागद. ( ई. ) व्होटिंग पेपर. **्प्रदशेक-वि. केवळ** मताचे दिग्दर्शन करणारा. 'अमुक सभा मतप्रदर्शक स्वरूपाची आहे. '-के १.२३५ ०म/ांतर-न मतभिन्नताः, भिन्न भिन्न मते. • वाद-पु. अःग्रह. 'एकाचा मतवाद निश्चितीं । करितां श्रुतिवाक्य व्युत्पत्ती । '-एभा २६.१८४. •वादी-वि. स्वतःच्या मतांविषशी दुराग्रही. •स्वातंत्रय-न. स्वतःचा अभिप्राय देण्याचे व त्य प्रनाणे वागण्याचे स्वातंत्र्य. 'शिक्षकांच्या मतस्वातंत्रयाचा प्रश्न निघालेला होता. '-केले १. २०३. मताधिकार-५ मत देण्याचा अधिकार. मता(त्ता) भिमान-पु. स्वतः च्या मताचा अभिमान. मता(चा)भिमानी-वि. स्वत:च्या मताचा अभिमान बाळगणारा; मतवादी.

मंत-नामांची विशेषणे करण्याकरितां युक्त ह्या अथी त्यांस जोडलेला अनुबंध जरों-बुद्धिमंत; शक्तिमंत. मान पहा. [सं. मत्]

मतकापड-न. (विरू.) मातकापड पहा.

मतंग, मतंगज- पु. इती. [ सं. ]

मतिपर्से—न. (की.) मुद्दाम पांघरलेलें वेड.

मतमान---पु (कु.) मान.

मंतरणें - उक्ति. १ अभिमंत्रित करणें; मंत्र घालणें; भारणें; मंत्राने युक्त करणें (अक्षता, इ०). २ ( ल.) एखाद्याला कांही सांगून, गोड योलून वश कहन घेणें. [मंत्र]

मतलई, मल्लई— श्री. (नाविक) जमिनीवहन समुद्राकडे वाहणारा वारा; पूर्व किंवा ईशान्य दिशेकडून वाहणारा वारा. [ अर. मत्लभ=उगवत ]

मतलब-पु. १ हेतु; उद्देश; इच्छा. ' मुनशी वोलावून पत्र लिहावयाचा मतलब सांगितला. '-रा ५.१७९. २ आशय; सारांश; तात्पर्य ( लेख, पत्र इ०चा ). ३ मसलत; बेत. [ अर. मत्लब् । मताल (रही )ब, मतलबर्चे-अव. 'जे मतालब, स्वामींचे असतील ते सर्व होऊन येतील. '-रा ८.२०३. 'ऐवज वेऊन सर्व मतालीवचा बंदोबस्त करून घ्यावा. '-दिमरा २.११. मतलबदार, मतलबी-१ स्वार्थी; स्वार्थसाधु. २ कपटी; लुच्चा. मतलबी यार-प. हितचितक मित्र.

मतवाला—वि. (लावणी) इष्कबाज; ख्याली; विलासी; रंगेल. 'गळी पड्न म्हणे रहरडून नार मतबाली। मी येतें अहो सुभेदार बसा तरीं खालीं। '-प्रला १९४. [सं. मद; मत्त]

... '-स सं २.१२८. [ सं. ] मंता-वि. मनन करणारा. ' मन, पंता, आणि मनन। याचे समूळ भान उच्छेदी।'-एभा १४. 436.

मति-की. १ बुद्धिः जाणण्याची शक्ति. 'कशी हीन झाली तुझी मति। '-ऐपो १४६. २ मन; अंत:करण. ३ विचार; हेतु. वृद्धि पहा. [सं.] •चालर्णे-आकलन होणें. 'आपली बरीच मति चालते. '-विवि ८.३.४७. ०प्रकाश-वि. ज्ञानवानः, बुद्धि-वान. 'विनायका अभयदाता। मतिप्रकाश करीं मज।'-ग्रुच १.११. ०भ्रम-विभ्रम-५. चुकः चुकीचा समजः बुद्धिश्रंश. 'तियें मुर्ख मतिश्रमें। मी कर्ता म्हणे। '-ज्ञा ३.१७८. ० मंद-वि. बुद्धीनें कमी; जड बुद्धीचा; मर्र. [सं ] ०म।नू-वंत-वि. बुद्धिमान्; शहाणाः; धूर्त. 'तंव एकी मतिवंती । या बोलाचिया खंती । '-शा 93.80.

मती, मतीत, मट्टी-ली. (विणकाम) जिभई; कापड विणीत असतां तें आकर्स नये म्हणून त्याच्या दोन्ही काठास ताण दंण्याची पट्टी. हिच्या दोन्ही टोकास अणकुचीदार व सुईसारखे बारीक खिळे असून ते कापडांत गुंतवितात.

मंतु - पु. अपराधः; गुन्हाः; अन्याय. ' तुझ्या जिरविले बहु प्रगतमंत् पोटेंपण।'-केका १८ [मन्-मंतु]

मतेरी-ली-की. (नाविक) बोमार्चे शीड बांधण्याचा दोर. हा मोठ्या डोलकाठीस बांधतात आणि तिसरें शीड उभारल्यावर नाळीस बांधतात.

मतेलांड—न. (कु.) लचांड; ब्याद; कटकट.

मतोळा-पु. गोंधळ; घोटाळा; नुकसान. 'नव्हे मतो-ळशाचा वाण नीच नवा नारायण। ' -तुगा ३३०७. [ मत ]

मत्कुण-पु. ढेकूण. [सं.]

मत्छ-पु. मासा; (प्र.) मत्स्य. 'मत्छ आठविता पाळी।' –दावि ४८१. [ मत्स्य अप. ]

मत्त-पु. (संगीत) एका तालाचें नांव. ह्यांत अटरा मात्रा व नऊ विभाग असतात.

मत्त-न. (बिरू.) मत पहा.

मत्त-वि. १ झिंगलेला; धुंद झालेला. २ माजलेला; उन्मत्त; गर्विष्ठ ( मद्य, द्रव्य, कीर्ति इ॰ मुळें ). 'स्वधर्महृप ऋतु । नानुष्ठी जो मनु।'- हा ३.१३९. १ वेडापिसा. [सं.] ॰ मयूरी-स्नी. एक समकृत. ह्याच्या प्रत्येक चरणांत तेरा अक्षरें व म, तं,य,स,ग मंत्रव्य-वि. मनन करण्यास, चित्रण्यास योग्य. 'तेणेचि हे गण असतात. उदा० माता स्राता तूं भयनाशा सखया जी । गेले कळे मनासि मंतन्य । ' -एभा ३.६४०. -न. मननः मनोन्यापारः हिनाना वित्र तयां अन्न न भाजी । आतां देती शाप सहासी वर्नि विचार. 'मनासीं मंतन्य बुद्धीसीं बोधन्य।' 'प्रस्तुत पुस्तकांत कृष्णा। हाका मारी मत्तमयूरीपरि कृष्णा।' [सं ] •मग्ररी-दयानदाचे चरित्र व मंतव्य हें मुख्यतः सांगावयाचे असल्यामुळे चीणा-प. (संगीत) सारमंडल पहा. शमुद्रा-वि. उन्मत्त

दिसणारा. 'महाहटी विशाळ । एक पिसाळ मत्तमुद्रा । ' -एभा 98.200.

मत्तर-9. जमीन मोजण्याचे एक परिमाण. 'त्या महाने आपल्या शेतापैकीं सहा मत्तर जमीन दुर्गा देवतेच्या रंगांगभोगा-साठीं दिली. '-केसरी १०.७.३६.

मतिह्य (करण)—न. (नृत्य) पाय वाटोळे फिरवून पुन्हां जवळ आणणें व हात उद्वेष्टित करून अपविद्ध करणें।

मत्ता---स्री. द्रव्यः; संपत्तिः; मिळकतः; जिंदगी. [अर. मताअ] इहः काडीची सत्ता आणि लाखाची मत्ता (बरोबर होत नाहीं )

मंत्र - पु. १ गूढशक्तियुक्त वाक्य किंवा अक्षरें. ( क्रि॰ घालजें, मारणें; टाकजें; फ़ुंकजें ) मंत्राचा उपयोग मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, आकर्षण ह्याकरितां करतात. ' जे शक्रविद्यापारंगत। मंत्रावतार मूर्त । '-ज्ञा १.१०९. २ देवता-स्रुतियर पवित्र वचन. उदा० 'ओं विष्णवे नमः ' ३ वंदभाग-विशेष; वेदसंहिता. ४ मसलत; ग्रुप्त सल्ला, उपदेश; विचार. (कि॰ सांगणें: दंगें). 'धर्म म्हणे सिद्धि भजे यन्मंत्रा जेवि वासवा रंभा।' –मोसभा १.५३. ५ युक्ति; क्ॡप्ति. 'रम्र होआवा अति-मात्रु। हा घेतासि कविसंत्रु। '-ज्ञा १३.६३५. ६ गुप्त गोष्ट; गुह्य. 'झांकृनि मंत्र पृथेनें अति दुःसह दुःख मज दिल्हें वा हैं।' -मोशांति १.८. [ सं.] •बोधास-गुणास-प्रत्ययास-प्रती तीस-कळूं-येण-मंत्र परिणामकारक होणे, अनुभवास येणे. मंत्रणे-कि. (विरू.) मंतरणे पहा. • अक्षता मंत्राक्षत-ता-ुस्त्री अव. १ मंत्राने संस्कारलेले तांदूळ. २ (ल.) आशीर्वाद. 'त्यास व्यासवाल्मिकादि देति मंत्र अक्षता।'-मध्व १९. 🧸 (वि ल.) शिव्यांचा भडिमार. ( कि॰ देंगें; मार्गें ) ॰ कौटाल-न. चेटुकविद्या 'सभामोहन भुररीं चेटकें। साबर मंत्रकौटालें अनेकें। -दा ५.२.२. **ंचळ**-५ १ मंत्रप्रयोगांत चूक होऊन लागणारें वेड. ' मंत्रचळ नाना खेद। नामनिष्ठं नासती। '-दा ४.३.१२. २ (ल.) वेड लागल्यासारखी, बावचळल्यासारखी होणारी स्थिति. (कि॰ लागणें) • चळचा-वि. १ मंत्रप्रयोगांत चूक झाल्या-मुळें ज्यास वेड लागलें आहे असा. २ लहरी; बेफाम. ३ भ्रमिष्ट; बावचळलेलाः तीच तीच गोष्ट पुन्हां पुन्हां करणारा. • जागर-पु अनेक ब्राह्मणांनी एकमेकासमोर बसून एका पक्षाने एक वाक्य म्हटल्यावर त्या पुढील वाक्य दुसऱ्या पक्षाने महणावे असे वेदः मंत्र म्हणणें; वेदघोष करणें. ०तंत्र-प.अव. १ जादू-टोणे; तोडगे; जपजाप्य; छांछूं इ०. २ युक्तवा प्रयुक्तवा; डावपेच. (कि० लटपटणे; इमामगणे; डळमळणें; कोसळणें; हासळणें; हर्णे ). •पुरप-पु देवाची संध्याकाळची आरती वंगरे झाल्यावर विशिष्ट स्पर्धा. यास्ककाली याचा अर्थ लोभ असा होता. [सं.] मत्सरी-वेदमंत्र मोठमोठ्याने म्हणून देवास फुलें वगैरे वाहणे. ०पुरणां- वि. द्वेष, हेवा करणारा; द्वेष्टा. [सं.]

जात्ल-स्त्री. १ पूजेनंतर ओंजळींत फुलें घऊन समंत्रक देवास बाहर्णे, मंत्रपुष्प. २ ( ल. ) शिन्यांचा वर्षाव, लाखोली, भडिमार. ( कि॰ करणें; वाहणें; अर्पिणें ). ॰ प्रयोग-पु. १ मंत्राचा प्रत्यक्ष अनुभव पाहणे. २ जादृशेणा करणें; मंत्र घालणे. **्रमुख**-पु आपल्या उपयोगापुरतेच ज्यास मंत्र येतात असा ब्राह्मण. वादी-वि. मंत्र व त्यांचा उपयोग जाणणाराः, मंत्रीः, मांत्रिक. ·विद्या-स्री. १ वेदविद्या. 'मंत्रविदेशिस माहेर । ब्राह्मण जे।' **−इ। ९.४७५. २ जादुटोणा करण्याची कला. ०হाक्ति−स्त्री १** युद्धाच्या तीन शक्तींपैकीं दुसरी. बाकीच्या दोन-प्रभुशक्ति व उत्साइशक्ति. २ मंत्राचे सामर्थ्य, प्रभाव. ०शास्त्र-न. विवक्षित देवतपुढें कोणते मंत्र म्हणावयाचे हें शिकविणारें शास्त्र; मंत्र विद्या. • षड्र क्षरां-स्त्री. 'रामकृष्णहरी 'हीं अक्षरें. 'होऊनी सावध उघडीले नेत्र । आठवला मेत्र षडक्षरी ।'-ब ७७. **्साधन**-न. मंत्रशास्त्रांत सांगितस्रेले विधि व नियम पाद्यन मत्राचा उपयोग करण्याची शक्ति मिळविणे. ०सिद्धि-की. मानवी सामर्थ्याच्या आटोक्याबाहेर असलेल्या आठ शक्तींपैकी एक. •स्मान-न. प्रत्यक्ष स्नान न करतां कांहीं मंत्र म्हणून जो स्नानाचा गौण प्रकार म्हणून विधि करतात तो. • क्स-वि. मंत्र जाणणाराः; मांत्रिक. 'देखा मंत्रज्ञ बग्ळु जाय । '-ज्ञा १.१९०. मंत्राग्नि-पु. उत्तरिक्रयेचे मंत्र म्हणून प्रताचे केलेले दहन; सशास्त्र दहन. याच्या उलट भडाग्नि. [ मंत्र+अग्नि ] मंत्रित-वि. मंतर-हेलें. **मंत्री-९ १ प्रधान; अमात्य; राजाचा** सहागार. **२** (सामा.) सहा देणारा; उपदेश करणारा. ३ राजाच्या अष्टप्रधा-नापें जो एक: न्यायाधीश. ४ मंत्र जाणणारा व त्याचा उपयोग करणाराः मात्रिकः मंत्रोपचार-पु. मंत्रप्रयोगाचे विशिष्ट विधि, नियम. [ मंत्र+उपचार ] मंत्रोपदेश-पु १ मंत्र देणें ( गुरूनें शिष्यास ). 'मातेच्या दर्जाला जेव्हां चढावें तेव्हां मंत्रोपदेश देणाऱ्या गुरूची पायरी बायकांना प्राप्त होते. '-मेनका ६८. २ सहामसल्तः उपदेश. [मंत्र+उपदेश] मंत्रापासना-स्नी. मंत्र साध्य करून घेण्याचे नियम पाळणें. (कि॰ देणें). [मंत्र+ उपासना ]

मत्ल्रव-अ. जम्बर, अवश्य. 'सामान जंगी सर्कारांत मत्लूब जाल्यास वेपारी...यांजपासोन बिला महसूल खरेदी करण्याची पर्वानगी असावी. '-रा ७.९४. [ अर. मत्लूब् ]

मन्सर-- पु. डांस; मच्छर पहा. [सं. मत्सरा ] • वानी-की. (प्र ) मच्डरदानी पहा.

मत्सर-प. दुसऱ्याचा उत्कर्ष सहन न होणे; द्वेष; हेवा;

मत्स्य--पु. १ मासाः मच्छः, एक जलचर प्राणी. २ एकमेकांना छेरणाऱ्या दोन वर्तुळात समान असा भाग. ३ मनुष्याच्या तळः हातावर किंवा तळपायावर रेषांची बनलेली विशिष्ट आकृति. हैं चांगल्या नशिबाचें लक्षण ममजतात. ४ तीळ (मनुष्य इ०च्या शरीरावरील). ५ विष्णुचा पहिला अवतार. [सं.] ॰ ६न - ५ मासे मारणारा; धीवर. 'तो मत्स्य मत्स्यघन विदारी । तंव लोह निघ त्याचे उदर्श । ' -एभा १ ३८४. • जयंती-स्वी. विष्णुने ज्या दिवशीं मत्स्यावतार धारण केला तो दिवस: चैत्र शुद्ध प्रतिपदा. [सं.] • वेश-पु. कानपुर, मिरजापुर इ० प्रदेश -अश्वप १.३४. •प्राण-न. अठग पुराणापैश्री एक. •यंत्र-न. १ मच्छयंत्र पहा. २ मासा बमविलेलें, फिरतें वेधण्याकरितां केलेलें यंत्र. मत्स्यावतार-पु. विष्णुच्या दहा अवतारापैश्री पहिला [ मत्स्य+ भवतार ] मत्स्यासन-न. पद्मासन घालून नंतर तसेच पाठीवर उताणें निजणें व हाताचा कवा घालून डाव्या हाताने उजव्या हाताचे बावखंड व उजन्या हाताने डान्या हाताचे बावखंड धरणे आणि दोन्ही हाताच्या तिहचावर डोकें टेवणें. -संधोग ३१८. **मत्स्याहारी-**वि. मासे खाणारा. याच्या उल्ट शाकाहारी. [ सं. मत्स्य+आहारी ] मत्स्यी-स्नी. (काव्य) माशाची मादी. [सं.] मत्स्यीं(त्म्य)द्वनाथ-पु. नवनाथापैकी एक. नवनाथ पढा. ' निरालंबदेशी अनुपम्य राजा । नमस्कार मत्स्यीद्रनाथासि माझा। ' -अकक २.२०२. मत्सेंद्रासन-न योगशास्त्रांतील एक आसन. मत्स्योवशी-स्नी. काशी येथील भरवाच्या देवळा-पर्यंत आलेला गंगा नदीचा पूर. [ मत्स्य+उदर ]

मथक— न. भुख्य ठाणें, ठिकाणा. 'माल्टा (वेलेटा) बंदर भूमध्य समुद्रांतील अत्यंत महत्त्वाचें नौकाखात्याचें आणि वैमानिक खात्याचें मथक आहे ' –िकलेंस्कर मासिक, जून १९३६. (इं.) हेडकार्टिस [सं. मस्तिष्क; मस्तक]

मथार्थे — अकि संगनमत करणे; एकत्र होणे. 'ते दोघे मथले आणि घर फोडलें. '[मत]

म(मं)थणं — उकि. १ घुसळणं, मंथन करणं. 'ना तरी शब्दब्रह्माब्धि । मिथलेगा व्यासबुद्धि । ' – ज्ञा १.५१. २ वादिवाद,
वर्चा, वाटाघाट करणं. १ छाननी, संशोधन, परीक्षण करणं.
७ एखाद्या गोष्टीविषयीं (मनांत) विचार, मनन, चितन करणं.
५ अनुकूल करून घेणें; वळविणे. ६ (काव्य) ठार मारणें. 'श्रेतहयें अंबष्ट श्रुतायुनामा रणांगणीं मिथला।' - मोकणे ३.२५. ७
पराभव करणें. 'तव बळ मिथतो त्यातें मारुनि साधीं रणीं निज
स्वार्था।' - मोकणे १२.३. ८ घासणें: मंथन करणें. 'जैसें काष्टें
काष्ठ मिथजे । तथ वन्हि एक उपजे।' - ज्ञा १.२४३. [सं
मंथन] मंथणी - नी - ली. १ रवी: घुसळणी. २ मंथण्याची,
घुमळण्याची किया १ सोनाराचें मणि तयार करण्याचं हत्यार.
मथणी - नी - ली. ताक करण्याचा हेरा; माथणी.

मं(म)थन-न. १ दहीं इ० घुसळण्याची किया. 'कुंकुमादि चर्चुनि संयनालागीं आरंभिती। '- घनश्यामाची भूपाळी पृ २१. 🤻 अग्निः) त्याने अरणी नांबाच्या लाकडावरील खळणीत लांकडाचा शकु सामत्याप्रमाणे फिरवृन अग्नि उत्पन्न करण्याची किया. ३ (ल.) बादिववाद; चर्चा; वाटाघाट; ऊहापोह. 'अध्यात्मविद्या भेदाभेद। मथन जेथें।'-दा १८५. ४ वधः जखमी करणें. 'तंव्हां करील कोणी भलता त्वद्वीर मन्मयन राजा। '-मोभीष्म १.८७. [सं.] ०सार-पु (काव्य) चंद्र (हा समुद्रमंथनापासुन निघाला म्हगुन). ' कि मथनसाराचे बीज। धर्म म्हणति प्रजयवीज।' •साराचे बीज-न १ काहीं अशक्य किंवा अविश्वमान वस्तु. २ लोणी; नवनीत. मंथरी-की घुसळतांना रवीभोंवर्ती गुंडाळ-लेली दोरी. मंथान मंथा-पु. १ मंथन करण्याचा दंड; रवी. २ ( अरणीवर ) घासून अग्नि उत्पन्न करण्याचे लांकूड ' आणिकी हृदयारणीं मंथा। विवेकु केला। '-ज्ञा ४ १३०. मथित-न १ वदिववाद; चर्चा, वाटाघाट २ लोगी 'हे शब्दब्रह्माचे मिथते।' श्रीव्यासप्रज्ञनिन दाते। '-ज्ञा १५.५७१ ३ तत्त्व; साराश 'तेजें आनंदें बोलतु । भक्तीचें मथितु वासुदेवाप्रती । ' - एमा ५ ४८८. –वि. १ घुमळलेर्ले; मंथन केलेलें ( दहीं इ० ). २ ( ल. ) चर्चि-लेला; वाटाघाट केलेला (विषय) मिथतार्थ-पु. वादाचा निष्कर्षः तात्पर्यः सारांशः रहस्यः 'तेथ उद्धवासि श्रीअनंत।' ज्ञानम्थितार्थं सांगत । '-एभा १५.१० म्थितोडण, मंथोडण-वि. नुक्तेंच घुसळल्याने गरम झालेलें ( ताक ).

मध्य(चि)णें — उफि. वश करणें; वळविणें. 'रघोजीनें शिद्यास मथवून भोपाळ काबीज करावयाचें टरविलें। ' -विवि ८.७.१३९. [ मथणें ]

मथ(था)ळा—पु. १ हुंडी देणारा हुंडीवर श्रीकाराच्या-खालीं करतो ती सही. २ डोकें; माथा. ३ लेखाच्या माध्यावर लिहिलें असतें तें लेखाचें नांव; शिरोनाम; (इं.) हेडिंग 'अर्थ-स्वक प्रश्नाच्या मथळचाखालीं जो एक निबंध लिहिला आहे...' -केले १.१४८. ४ समईच्या खालची बैठक, बूड. [ माथा ]

मंथा—पु. (कुंभारी) १ मडक्यांना झिलई देण्यासाठीं कुंभार ज्याचा उपयोग करतात तो कांचेचा मणि. २ (खा.) अशा मण्यांची माळ. या माळेने मातीचे भांडें तेल लावून घांसतात. [सं. मंथ]

मथाटी—की. (व.) बैलांच्या शिगाभीवर्ती बांधलेली दुहेरी जाह दोरी. [माथा]

मिथत—स्त्री. (विणकाम) कापडास ताण देण्याचे एक उपकरण; मती, मतीत पहा.

मथुरी—की. एक ल्हान वृक्ष.

कुलिनता इ॰मुळें आलेला ). ( समासांत उत्तरपर्दी ) घन-विद्या-स्वरूप-तारुण्य-मदः २ उत्कट कामेच्छाः कामवासनाः ३ माजः लेल्या इत्तीच्या गंडस्थळांतून निघणारा चिकट इच्याचा स्नाव. 'प्रवृत्तिकर्णाच्या चार्ळी। उठिला मदर्गधानिळी।' –ज्ञा १७.६ **४ पुष्परसः, फलरस**. ५ गर्वः, ताठाः, अभिमानः, अरेरावी. ' संपत्तिः मदु सांडिजे। कुरवंडी करुनी। '-ज्ञा ९.३८१. ६ वेड; उन्माद. ७ आसव; मर्य; दाह्त. ८ रंगेलपणा; चेष्टा; रूयाल; विलास (तारुण्यांतील). 'देती बर्डे चाबुनि दाम दांते। सोसं किती ह्या प्रमदामदातें। ' [सं. ] •कारी-वि. कैफ उत्पन्न करणारें; कैफी. •गज-पु. उन्मत्त हत्ती. •न्नय-पु. विद्या, धन व कुल ( किंवा तारण्य, धन व सत्ता ) या तिहींचा मद. ' अहंकागचिया चळिया। वरि मदत्रयाचिया उकळिया। '-ज्ञा ७.७५. ० मुख-पु. (ल.) मदोन्मत्त इत्ती. 'जैसा सिंहाचिया हांका। युगांतु होय मदमुखा।' -ज्ञा १.२१५. • विव्हल-ळ-वि. कामविकाराने विव्हल, वेडा झालेला. मद्णे-अिंत. मत्त होणें; माजणें; झिंगणें. 'गाति किती किति नाचित हांसित ते निजती रडती मदले। -गंगाधर, रस. क्लोल २०. मदारयय-पु. १ मदामुळे झालेला अतिशयित विकार. २ गर्व, ताठा इ०चा नाश. मदात्यय-चायु-पु. उन्माद; उन्मादवायु. मदांध- वि. ( द्रव्य, विद्या इ०च्या ) गर्वाने ज्याचा विचार नष्ट झाला आहे असा; उन्मत्त. [सं. मद+अंध] मिटिणी-स्त्री. इसीण. -शर. मदोत्कर-वि. गंडस्थळांतून मदस्राव होत असलेला (हत्ती). [सं. मद+उत्कट] मदोन्मत्त-वि. (श्रीमंती, विद्या, कुल इ०नीं ) माजलेला; उन्मत, धुंद झालेला. [सं. मद+ उन्मत् ो

मद्—पु. (बे.) कच-यासहित भात. मळलेले पण स्वच्छ न केलेलें भात; मदन. [सं. मृद्-मर्द् ]

मंद--पु.शनि हा प्रह.-वि. १ ज्यास फारसा वेग, चलाखी नाहीं असा; संय; धिमा. २ ( ल. ) मूर्ख; मद्र; निर्धुद्ध. 'रजरागी महा मंद। जाण प्रसिद्ध उद्धवा। '-एभा १३.२४०. ३ जह; आळशी; सुस्त. ४ अस्पष्टः, किंचित् अंध ( दृष्टि ). ५ अंधुकः, प्रभाहीनः, निस्तेज (प्रकाश). ' जेवीं सूर्योदयापुरें चांदू। होय मंदू निजतेजें। -एभा १३.४७०. ६ सीम्य; गालांतल्या गालांत केलेलें (हास्य). 'वदन मिरवे मंदहसितें।' ७ इछ छ वाहणारी; सौम्य (वाऱ्याची श्चळ्क). ८ नक्षत्रांच्या अंधमंदादि प्रकारांपैशी एक वर्गे. यांत मृग, आश्लेषा, इस्त, अनुराधा, उत्तराषाढा, शततारका व अश्विनी हीं नक्षत्रे येतात. हैं नक्षत्र असतांना हरविलेली वस्तु लवकर सांपडत नाहीं. ९ बारीकः हलका ( आवाज, ध्विन ). १० सामर्थ्यहीनः असमर्थ; कमजोर. 'त्याचे उपवेशीं ब्रह्मा मंदू। माझेनिही बोध न करवे। ' -एभा १३.१५८. [सं. ] ० पड्णैं-१ संथवणानें, जळणें ). मंदाग्नि-प. (ल.) मंद जठराप्रि; पचनशक्ति

मद--पु. १ धुंदी; कैफ; मलपणा (दाह्न, धन, विद्या, पुस्ताईनें चालणें (काम, धंदा ). 'हहीं तुमचे कामाचें मंद पडलें आहे. '-शाकी. २ कमजोर होणें (सांथ, आजार). • केंद्र-न. (ज्यो.) मंदोच पहा. [ सं. ] ०गित-गामी-वि. ज्यास फारसा वेग नाहीं असा; कमी वेगाचा. [सं.] ०फल-न. (ज्यो.) मध्यम प्रहाला ज्या फलाचा संस्कार केला असतां मंदरपष्ट प्रह होतो असे गणितागत अंशात्मक फल. -माधवचंद्रोबा कोश. [सं.] बुद्धि-मति-वि. जड बुद्धीचाः मह. [सं.] ०भाग्य-वि. कमनशिबी; दुरैंबी. ॰ मधुर-वि. १ गोड; आल्हाददायक ( फळ, वास, आवाज, वाद्य, काव्य ६०). २ सौम्य; मोहक: रम्य ( वारा, हास्य, गाण, बोली ). ० रूप-न. १ सक्ष्मरूप. -मनको. 'जो हा ठाववं-ही मंदरूपें। उवायिलेपणें हारपे। '-अमृ १.३५. २ स्थिरपणाः अचलपणा. •वाणी-स्री. भाषणांत सावकाशीः, ओघ, किंवा आकर्षकता नसर्गे; वक्तृत्वाचा अभाव. 'माझी अतिमंदवाणी। तयाची महिमा काय वाणी। '-वि. सावकाश, छाप न पडण्यासारखें बोलणारा; बोलण्यांत अकुशल. [सं.] •वात-पु. सोम्य, झुळ झुळ वाहणारा वारा; वाऱ्याची झुळक. 'गंगातर्टी संविती मंदवातें।' [सं.] वार-वासर-पु. शनि-वार [सं.] • वाहकता—स्री. (शाप.) पदार्थीतन उष्णता लवकर जात नाहीं असा पदार्थाचा गुणधर्म. (ई.) बॅड कंडक्शन. • विस्तिक-वि. (शाप.) जो लवकर उष्णता बाहेर टाकीत नाहीं असा ( पदार्थ ). ( इं. ) बॅड रेडिएटर. व्वीय-वि. सौम्य गुणाचे, प्रभावाचे ( औषध इ० ). ०वेळ-वेळा-की. ( ज्यो.) ज्या समर्थी आरंभिलेलें कार्य त्वकर तडीस जात नाहीं तो समय; प्रतिकृळ वेळ. (कि॰ लाग्में). ॰शोपक-वि. (शाप.) जो उष्णता त्वकर शोषित नाहीं असा ( पदार्थ ). (ई.) बंड ॲब्सॉ-बेर. ० सुगंध-वि. सौम्य व सुवासिक ( वारा, वाऱ्याची झुळुक ). ० स्मित-हास्य-न. गालांतल्या गालांत इसणें. ' मंदिस्मत बदनीं भिरवे। '-वि. गालांतल्या गालांत ईसणारा; इंसतमुख. ० स्मित-चदन-न. हास्यमुखः प्रसन्नमुखः मंद्र्णे-अकि. १ कमी, मंद होणे; 'मती मंदली पातकांचें नि गुणे।'-राक १ पृ. १५. २ थांबर्णे. 'मी वंदीन पदारविंद म्हणुनी जातां पर्थी मंदली।'—आ शबरी ४. ३ मंद होणें; धकणें. 'मिथतां मदले देव दैत्य। '-मुआदि ४.११२. मंदवा-पु. ( प्रां. ) मंदाई पहा. मंदा-पु. मंदी, मंदाई पहा. -वि. १ स्वस्त. २ चलती, मोसम, हंगाम नसलेला. मंदाई-स्री. १ सुस्तपणाः धीमेपणाः स्वस्थपणाः ढिलाई (काम. धंदा. इ॰ मध्ये ) २ कमजोरपणा ( सांध, रोग इ॰चा ). ३ स्वस्ताई; उतार (भाव इ० मध्यें) मंदाग-स्ती. सौम्य अग्नि. [ मंद+आग ] मंदागीं-किवि. १ सौम्य अप्रीवर (शिजविणे, भाजणे.) 'ती भाजी मंदार्गी शिजुं दे. ' २ सौम्य; बारीक ज्योतीनें (दिवा ( मनुष्य ). मदावर्ण-अकि. ( शब्दश: व ल. ) मंद होणें; कमी महु० पहिली रास, दुसरें आकण, तिसरें निकण, चौथा मणी त्यास होणें; रेंगाळणें; आळसावणें. 'मग सुखानुभूतीचीं घेणीं देणीं। बद्धता धणी. मंदावों लागती।'-ज्ञा १६.१२. मंदाविण-सिक. सीम्य, मंद, कमी करणें. मंदावा-पु (शब्दशः व ल.) मंदपणाः सुस्त- विषयविकार. [सं.] (मुखावरून, तींडावरून, स्वरूपाव-पणा; आळस. मंदाळणी-वि. ज्यांत मीठ कमी घातलें आहे रून ) अभेवाळन टाक्कणे-ओवाळणे-एखाद्या मनुष्याचें असा (पदार्थ.)[ मंद+अलवण-अळणी ] मंदी-स्नी. मंदाई पहा. मेदोच्च-नपु. ब्रहाच्या कक्षेतील सूर्यापासून अति दूरचा बिंदुः तात. **्कामेश्वर-पु.** एक कामोद्दीपक रासायनिक औषध. स्योंच्च. याच्या उलट शीघोच्च. [सं. मंद+उच ] मंदोष्ण-वि. साधारण उष्ण; कोंबट. [ सं. मंद+उष्ण ]

दौलताबादी कागद. मधघडी पहा.

मदगर्भ-र्भी--पुन्नी. मधगर्भ पहा.

मव्(दा)ड, महड, मंदर-र-वि. मंदबुद्धिः भुस्तः जहः मह.

मदतनीस; पार्टिंबा देणारा. ' मी तुला मदत आहें. भिऊं नको. ' कह्नन पाठवावें. '। - पया ३.८७. [ भर. इम्दाद्=मदत ] • खर्च-पु. खर्ची; मदत करण्याबद्दल दिलेला पैका. 'आणि मुलाजमत जालिया मदतखर्चेही उमदा देतील. '। -रा ८.२१२. •गार-नीस-वि. १ उपकारकर्ताः मदत, आश्रय देणारा. २ सहाय्यकः जोडीदार; दुय्यम (कारकृन, लेखक ६०). [फा. मदद्गार] गुप्तक्षें तुम्ही मदतगारी करून.....'-रा २२.२३. [फा. मदद्गारी ] •मादा-स्री. निर्वाहासाठीं दिलेली मदत. 'मदत-माश म्हणजे निर्वाहाकरितां '-वाड-सनदा ८३. [अर. मआश्= ईक बदामी. '-वाडमा १.१५९. [सं. मध्यनायक] जीवन | मदती-वि. मदत करणारा; मदतगार. 'मसल्तीस मदती असणें. '-रा १५.३६३.

(अफ़, विडयाची पार्ने ६० पासून केलेला ). [सं. मद हिं. मद] मदंती—सी. (संगीत) अठराव्या श्रुतीचें नांव. [सं.]

दाणे व भूस ह्यांचे मिश्रण. ह्याला पहिले मदन असेंहि म्हणतात. दुसऱ्यांदा तुडवृन निघालेल्या धान्यास दुसरें किंवा आकणाचे मदन म्हणतात व तिसऱ्यांदा कणसें तुडवृन निघालेल्या धान्यास तिसरें किंवा निकणाचे मदन म्हणतात. परंतु कांहीं प्रांतांत वेगवे- मध्य+लस्=विलसणें ! मसलंद पहा. ] गळ्या तुडवणीवहन धान्याचे रास, आकण, निकण, व मणी

कमजोर असर्गे. -वि. ज्याचा जठराम्नि प्रदीप्त नाहीं असा हे शब्द (त्यांच्या अनुक्रमाप्रमाणे ) पहा. [सं. मर्दन; प्रा. महन]

मदन-पु. १ कामदेव. २ काम; संभोगाविषयींची इच्छा; सौंदर्य मदनापेक्षांहि अधिक आहे असे दाखविण्यासाठी योजि-॰तात-पुकृष्ण. ' मदनतात मनमोहन मुरली वाजवी कुंजवनीं।' ॰फळ-न. गेळफळ. ॰बाण-पु. १ मदनाचे बाण, आयुर्धे. हे मदगड़ी-ढ़ी-की. बहाइरखानीपेक्षां इलका मध्यम प्रतीचा पांच आहेत; (अ) ( फुलें ) अरविंद, अशोक, जूत, नवमहिका व नीलोत्पल. (आ) (विकार) उन्मादन, तापन, शोषण, स्तंभन,व संमोहन. 'बाधि मदन बाण घे प्राणदान दे दावि हरी वदना।' -देप ७४. २ एक फुलझाड, जाईची एक जात. 'तिने एक मदनबाणाचे पुष्प खोंविले ।'-चंद्र ५४१. ०मस्त-वि. काम-मदत-द-की. साहाय्य. -वि. साहाय्य करणाराः, जोडीदारः, विकाराने वेफाम, उन्मत्त झालेला. ० मृति-ली. १ कामदेव. २ धुंदर, सुस्वरूप मनुष्य; मदनाचा पुतळा. मदनाचा पुतळा-पु. [अर. मदद् ] • इमत्द-स्त्री. साहाय्यः निकडीची मदत. अत्यंत धुंदर मनुष्य. 'पाहीन वा आतां कसला मदनांचा पुतळा 'जूद-तर खर्चाची मदत-इमदाद पोक्ता ऐवज देऊन रवाना हिला नवरा मिळतो तो!'-पकोघे. मदनाची छडी-की. अत्यंत सुंदर स्नी. ' तूं कशी सुरेख मदनाची छडी आहेस. ' -मृ ५. मदनांतक, मदनारी-पु. शिव; शंबर. ' अशेषांही रुद्रांमा-झारीं। शंकर जो मदनारी। '-ज्ञा १०.२२५. [सं. मदन+अंतक, अरि ]

मदनजर-- न लक्ष्य; ध्यान 'याजकरितां मस्लहतीस मद-•गारी-निद्दी-स्त्री. सहाय्य करणें; मदत करणें. 'नाईक यांस नजर राखून… '-पया ४६९. [फा. मद्द−इ-नझर =कृपावलो-कन, उत्तेजन]

मदनाई(य)क--पु. माळेतील मधला मणि, हिरा. 'मदना-

मदनी---स्नी. एक झाड; गेळ. मदनफल पहा.

मंतर, मंतराचल-पु. देवदानवांनी ज्याने समुद्रमंथन केले मदत-द-ली. एक प्रकारचा ओढण्याचा कैफी पदार्थ तो पर्वत. 'देवा मंदराचेनि अंगरुगें। ठार्थी ठार्थी श्वापदांची दार्गे। '-ज्ञा ११.२५७. [स.]

> मदलस—की. (प्र.) मजलस पहा. मदलसी-की. सभा. -मब ६७.

> मदलस-सा-पु. मांडव, छत इ०चा मध्यभाग; चांदणी 'हिरियांच्या मदलसा झळकती । '-रावि ३६.५६. ' निळणाच्या मदलसा जिंदत । वरी मुक्तांचे राजहंस खेळत । ' - इ २.२२. [सं.

मदवी---सी. उंची रेशमी वस्त्र; (सामा.) वस्त्र. ' भातां र्फिवा रास, कांडें, मातेरें, फंजट किंवा बरळें असेहि प्रकार करतात. अविद्येचिया गांवीं। मोहाची वेढूनि मदवी। '-शा १८.६९०.

' मदनीयेची वरी चोळी । बिरडें काढिलें मुक्ताफर्ळी । ' -कथा ४. ८.४६. [ ? ]

मंदा-नी. (संगीत) तिसऱ्या श्रुतीचें नांव.

मंदा-पु. घोडवाच्या लगामाचा प्रकार. -अश्वप १.१८५.

मंदाकिनी — की. १ आकाशंगाः आकाशांतील चांदण्यांचा शुश्र पद्टा. 'नीळ गगनावरी सुंदर। मंदाकिनीवोघ दिसे शुश्र।' २ भागीरथी नदी. [सं.]

मदाकांता— ली. एक वृत्त. याच्या चरणांत सतरा अक्षरें व म, भ, न, त, त, ग, ग हे गण असतात. उदा० 'हाहा देवी हृदय फुटतें देह माझा गळाला। बाटे शून्य त्रिभुवन मला, अंत-रात्मा जळाला।'[सं.]

मदार — बीप. १ उंटाच्या पाठीवर असणारा उंच भागः विशिड. २ भिस्तः दृष्टिः, लक्ष्य. 'अक्षरावर मदार नाहीं अर्थावर आहे.' ३ मुसलमानाचे थडगें. 'तुका म्हणे वावी। मोइनि मदार बांधावी।' –तुगा ६२२. ४ मुख्य आधारः वेंद्रः सत्ता. 'पादशाही मदार आपलें हातास आला असतां...' –इमं ९८. ५ आंसः भार. 'इन्नाहीम आदीलशानें पादशाही कारभाराचा मदार महाराजाचे सिरीं टाकिला.' —इम ९७. ६ इतबार. 'त्या फौजेंत अवधा मदार तुमचाच आहे.' —पया १४९. ७ ठराव. 'तेच्हां मदार झाला कीं अक्षय तृतियेस निरोप द्यावा.' —ख ५. २५९३. [अर. मदार्]

मंदार—पु. १ पांढ-या रुईचें झाड; मांदार. २ एक कल्पवृक्ष. ३ एक पुष्पवृक्ष. [सं.] ॰ मास्त्रा—की. एक वृत्त; अश्रधाटी. याच्या चरणांत सवीस अक्षरें व त, त, त, त, त, त, त, ग हे आठ गण असतात. उदा॰ 'वाचाळ मी नीट पाचारितों धीट याचा नयो वीट साचा हरी।' [सं ]

मदारुक्सहाम—पु. १ राजसत्तेचा मुख्य केंद्र, आंस. २ मुख्य प्रधान; कारभारी. ३ नाना फडणविसांचा किताब. [ अर. मदारूसहास्म्]

मदारी—पु. जाद्गार; बहुह्मपी; बोंबारी; गारुडी, नजरबं-दीचे खेळ करणारा. ज्याच्यावर सर्वे खेळ अवलंबून आहे असा. [मदार हिं.]

मदालसा---की. मस्त ब्री.

महिर—पु. घोडधाच्या खुराचा स्त्रालील भाग. —अश्वप. १.६४.

मंदि (दी)र----न. १ गृह; घर. (समासांत) राज-देव-हदय- मंदिर. २ देवालय; देऊळ. (समासांत) शिव-विष्णु-दत्त --मंदिर. [सं.]

मित्रा—की. दाह्न; मद्य. [स.] मदीय—वि. माझा. [स.] मंदील —पु.न. जरीची काडी, कांठ असलेलें पागोटें, फेटा इ० [अर. मिन्दील ]

#दोद्री-की. १ बेडकी. २ रावणाच्या बायकोचें नांव. [सं. मंद+उदरी]

मंदोरा-पु. (प्र.) मणदोरा पहा.

मंदोसरी—स्त्री. (माण.) फोडणीचें वरण; ढकू. मंडोसरी पहा.

मंदोसा—पु. दाराच्या दोन चौकटींनां काटकोनांत सांध-णारा चौरस तुकडा.

मह—पु. (सराफी) (हिन्याच्या खाणीतील) कटिण रेतीचा गहा.

महर — नि. मह; जड; मंदबुद्धि. मदंड पहा. ' झुलु किंवा हॉटेन्टॉट लोकांसारखे बुद्धीनें ते खास महड नाहींतः' –सासं २. ३५१. [का. मदंड=मुर्खपणा]

मद्य-न. मदिरा; दारू. [सं.] ॰पा-पी-वि. दारू पिणारा; दारुवया, 'मयपामांगीचें वस्त्र । कां लेपाहातींचें शस्त्र । '-झा १३.५३२. ॰पान-न. दारू पिणे. ॰पाननिषेध-पु. दारू पिण्याबद्दल निषेध; दारू न पिण्याबद्दलची चळवळ 'सरकारनें द्रव्यशोषणाकडे नजर वेस्तन मयपाननिषेधाचे पाय तोडावे. ...' -के १.२५९. ॰मंड-पु. सातृच्या दारूवरील फेसाळ साय; सुरामंड; कारोत्तर. ॰सार-न. (शाप.) अल्कोहल.

मंद्र—पु. नाभिस्थानचा गंभीर नाद. एक स्वर, ध्वनि.[सं.] ॰ नाद्द-पु. (संगीत) हृदयांतून निघणारा नाद. ह्या नादाचा उपयोग जवळच्याधीं बोलतांना करतात. ॰ सप्तक-न. (संगीत.) मंदनाद्युक्त सात स्वरांचा समुदाय. ॰ स्वर-पु. (संगीत) रागालाप सुद्ध असतां तो मंद्रसप्तकांतील अमुक स्वरापर्यंत जावा अशी मर्यादा दाखविणारा त्या सप्तकांतील स्वर.

मद्रा—पु. कापडाची एक जात; अलवण. -मुंज्या १२३. मद्राशी-सी—वि. महास प्रांतासंबंधी. • चटप्ल-सी. चटपल (वाहाणां)ची एक जात.

मध—कीपु. १ मधमाशा गोळा करतात तो गोड रस, दाट द्रव. २ फुळांतील रस; मकरंद. ३ फणसांतील गोड द्रव; गऱ्यांतील पाणी. गऱ्यांचीं साठें वाळवून एकत्र रच्न ठेविलीं असतां त्यांतृन जो द्रव निघतो तो. [सं. मधु] मधाचें बोट छावून ठेवणें— लावणें—दाखविणें—(ल.)लाल्च, आशा दाखविणें. ०पिपळी—की. मध आणि पिपळी यांची एक औषधी कृती. ०पुळी, मधरा—(प्र.) मधुपुळी, मधुरा पहा. ०पोळें—न. मधमाशा जेथें मध साठवितात तें वर. ०माशी—की. मध गोळा करणारी माशी. ०शकरा—की. फळें, मध इ० गोड पदार्थीत सांपडणारी साखर; फळ्डाकरा. (इं.) ग्ल्युकोज ०घ०ती—न. मध आणि पाणी

यांचे मिश्रण. [ मध+पाणी ] • वलें-न. तांदु ज्ञाच्या पिठाचें गोड धिरडें. -एशि ३५३. मधाळ-वि. मधानें किंवा गोड रसानें युक्त (फणस, खनूर इ०). [ मध+आळ प्रत्यय ]

मध-वि. मञ्च याचा अप. समासांत पूर्वपदी योजितात oकांडे-पेरें-न. उसाचा मध्यभाग. ०गर्भ-र्भी-पुकी. मधला भाग; आंतील भाग; अंतर्भृत प्रदेश. ॰घडी-वि. फार उंची नव्हे फार इलकाहि नव्हे असा दौलताबादी (कागद ). उत्तम प्रतीच्या कागदाला बहाद्दुरखानी असे म्हणत. मदगडी पहा. ० घर-न. घराचे मघल दालन; माजघर वा-वि. मधला; मध्यभागचा; मध्ये अस-लेला. [ मध्य ] मधन्त्रेमधीं, मधन्यामध्ये-किवि. मन्न्यामधें पहा. •भाग-पु. मधला भाग; (प्र.) मध्यभाग पहा.•लंड-वि. १ मध्यमप्रतीचा; अगदी चांगलाहि नाहीं किंवा अगदी वाईटहि नाहीं असा. २ घड इकडे नाहीं किया तिकडे नाहीं असा; अधांत्री असलेला. ०ला-वि. मध्यावरचाः मधचाः मधस्य।मध-क्रिवि. १ उगीचः विनाकारण. २ अधिकार नसतां लुडवृड कह्नन. मच्च्या-मध्ये पहा. मधस्या बाटेस येण-इष्ट वस्तु न मिळविता येणे. लाटी-ठी-ली. बलाठी व खालाटी यांच्या मधला प्रदेश; देश व कोंकण यांच्या मधला प्रदेश. [मधला+ठाय] मधवा, मधवेला, मधिवला-वि. सर्वात वडील व सर्वीत लहान यांच्या मधला (भाऊ, बहीण). मधास-क्रिवि. (अशिष्ट) मध्ये; मध्य-भागीं. (व.) मधात; (खा.) मधार, मझार मधीं-क्रिवि. मध्यें; आंत. [ मध्य ] मधील-वि. मधला; आंतला; मध्या-वरचा. मधून-क्रिवि. १ मध्यापासुन; आंतून. २ हून पहा. मधून विस्तव न जाण-िक्तवि. दोघांमध्ये वैमनस्य असर्णे. मधे-किवि. मध्ये पहा. मधोमध-किवि. मध्यभागी: अगदीं मध्यावर.

मधु--न. १ मध. ' मधुविर्षी मधुमक्षिका । लोभिणी जैसी । ' −ज्ञा १३.५०२. २ फुलांतील रस; पुष्परस. **३** मोहाच्या फुलां पासुन काढलेली दाह्त. (सामा.) मदा. -पु. १ चैत्र महिना. २ वसंत ऋतु. -वि. ( अक्षरशः व ल.) गोडः, मधुर. 'साधो हुळ हुळु मृदु मधु हित मित बोलोनि चित्त वळवावें। '-मोवन ४.३६. [सं.] ०कर-पु. भ्रमर; भुंगा. 'मधुकर वनवन फिरत करी गुजारवाला । '[सं.] ०करी-स्त्री. १ श्रमरी. 'मधुरसादोशें । मधुकरी जचं जैसें।' - इत १३.७८६. २ शिजविलेल्या अन्नाची भिक्षा; माधकरी पहा. ' मधुकरी संन्याशासी । स्वधर्मासी अति-विहित। ' -एभा १८.२३९. - पु अशी भिक्षा मागणारा ब्राह्मण. •कुरुया-स्तीयत. १ ( शब्दशः ) मधाचे पाट. २ ( धृतकुल्या इ० शब्दाप्रमाणे उपयोग ) पक्षान्नांची रेलचेल; जेवणाची ६ंगळ [सं.] किया-सी. मधुकरी पहा. 'आतां अँमृता म्हणिजे मधुकिया। ५.५.१५. ०चंद्र-५. विवाह झाल्यानंतरचा पहिला महिना; १.३३, ३ गर्भ; गाभा. -वि. १ मध्यभागचा; मधला, २ मध्यम,

आनंदमास. (इं.) इनीमृन. ' चाललंय आपल्या मधुचंदाला.' -सुदर्शन पृ ७१. ०**प**-पु. १ भ्रमर; भुंगा. ' मधुपास जसा पद्माप्रति आणि बळेंकरूनि तो वास । '-मोसभा १.५६. २ मदापी; दारुड्या. [सं.] ०पर्क-पु १ (विवाहांत) नवरामुलगा वधूच्या घरीं आल्यावर कन्येचा पिता दहीं, मध इ० समर्पण करून त्याची वस्त्रादिकांनी पूजा करतो तो विधि. 'वर वरिष्ठ कृष्णदेवो । मनी धरूनी हाचि भावो । मधुपर्क विधी पहावो । पूजा विधान करीतसे । '-एहस्व ६.५. २ यजमानाने ऋत्विजाचे करावयाचे आदरातिथ्य. ३ शिष्ट, साधु इ०चा आदरातिथ्यविधि. [सं.] ्पूळी-की. पाठीवर होणारी असाध्य पुळी; काळपुळी ॰ प्रमेह-पु मधुमेहाचा एक प्रकार. [सं.] •मक्षिका-माशी-स्त्री. मध-माशी. •मक्षिकान्याय-व्रत-पु. कोणत्याहि ठिकाणी जेवढें चांगलें असेल तेवढें घेणें; संकलन; संप्रह. • मादसारंग-५. (संगीत) एक राग. ह्या राग<sup>नं</sup>त पड्ज, तीत्र ऋषभ, कोमल मध्यम, पंचम, कोमल निषाद, तीत्र निषाद हे स्वर लागतात. जाति औडुव-औडुव. वादी ऋषभा रांवादी पंचमा गानसमय मध्यान्हा ्माधवी-स्री. (संगीत) एक राग-प्रकार; रागिणी. ॰मास्रती-की एक फुलझाड. •मेह-पु. १ लघवींतून शरीरांतील साखर जाते असा मूत्रगेग. २ अशी रोगदृषित लघवी. [सं.] ०य प्रि-यष्टिका-स्त्री. १ ऊंस २ ज्येष्टमध. [सं.] • रस-पु फुलांतील मध.

मधुर- पु १ पड्सांतील एक रस. २ भद्य. 'दैत्यासी मधुर। घालितसे। '-कालिका १२.१८. -वि. गोड;मोहक; रम्य; चित्ता-कर्षक (शब्दशः व ल.) ०ता-स्त्री. गोडी. 'कां बचनागाची जैसी । मधुरता पहिली । ' –ज्ञा १८ ७९६. ० वर्णा–पु. कानाला गोड लागणारी अक्षेरे, वर्ण. उदा० ङ्, ञ्र्ण, न्,म्. मधुराई-स्री. गोडपणा; मधुरपणा ( शब्दश: व ल. ). मधुराम्ल-वि. आंबटगोड (फळ इ०). [सं. मधुर्+अम्ल] मधुरिमा-पुसी. माधुर्य; गोडी. 'सष्टीला दिहेवरामुळें प्राप्त होणारी मोहक मधुग्मा विनोदाने येणे शक्य नाहीं '-साहित्यसेवकांस अनावृत पत्रे ६. मधुरोष्ण-वि. किंचित् उष्ण; कोंबट. [ मधुर+उष्ण ]

मधुरती-किवि. (व.) १ मध्यस्थी. 'मोठे मोठे लोक मधुरती पडले ' २ ( व ) काकळ्त, अजीजी, विनवणी करून.

मधुरा-पु ज्यांत गळ्याच्या आसपास बारीक पुळ्या येतात असा ताप या तापांत वायु झाला असतां त्यास वेडामधुरा म्हणतात.

मधुत्रा-- स्त्री (महानु.) मधमाशी; मोंहोळमाशी. 'सींधु पतंगु मधुरु । गजु मधुना कृष्णसाह । ' -भाए २६७.

मध्य-पु. १ मधला भागः, केंद्र. २ कंबरः, कटिप्रदेश. 'पहा-शुचिभूत सोंबळें होऊनिया। आणिजे अन्न मेळऊनियां। '-स्वादि वया कृष्णमध्यरचना। चित्रींची हेपें बाहलीं जाणा। ' -एहस्ब

[सं.] ॰ कटिबंध-पु. समशीतोष्ण कटिबंध. ॰ केंद्र-(ज्यो.) ॰ सप्तक-न. (संगीत) मध्यनाद्युक्त सात स्वरांचा समुदाय. दीर्घवर्तुळांतील दोन विशिष्ट बिंदूंपैकी प्रत्येक. (ई.) फोकस. ०गृह-न. घराचा मधला भाग; माजघर. ०त्वचा-स्री. शरीरावरील बाह्य-त्वचेच्या खालची त्वचा. • दंती-वि. चार दांत उगवले आहेत असा (घोडा). -मसाप २.५४. ० देश-पु. १ कोंकण व देश यांच्यामधील कोल्हापूर, पुणें, नाशीक इ० प्रदेश; गोदावरी व कृष्णा आणि सह्यादि व बालाघाट यांच्यामधील प्रदेश. ३ डांग किना मानळ आणि देश यांच्या मधील प्रदेश. ४ कोणत्याहि देशाचा मधला प्रदेश. ५ हिंदुस्थानचा क्रुरक्षेत्र, प्रयाग, हिमा-लय भाणि विध्य यांच्या मधला प्रदेश. ६ क्रांतिवृत्त भाणि उष्ण-कटिबंध यांच्या मधला प्रदेश. • नाडी-स्री. (फलज्यो.) नक्ष-त्रांच्या तीन वर्गापैकीं दुसरा; नाडी पहा. ०नाद-पु. (संगीत) कंठांतून निघणारा नाद. साहजिक बोलण्यांत ह्याचा उपयोग करतात. मंद्रनादाच्या दुप्पट मध्यनाद असतो. ०पटल-न. १ छाती व पोट यांमधील पढदा. २ यंत्राच्या आंतील आवरण. ( इं. ) डायाफाम. • पद-न. ( गणित ) त्रैराशिकांतील मधली रकम. ॰पर्दे-नभन. मध्यमपर्दे. (इं.) मीन्स. ॰परिमाण-न. मधलें मान; अणु व अनंतत्व यांमधील परिमाण. -वि. असल्या परिमाणाचा ( प्रत्येक जड पदार्थ ). ०पाती-वि. मध्येंच पाडणारें, सोडणारें. ' माझा भक्तिमार्ग केवळ । ज्ञान तें विकळ मध्यपाती । '-एभा ११.१५२९. •प्रमाण-न. ( गणित ) मध्यम-मध्यपद. (इं.) मीन. ० बिंदु-पु. (गणित) वर्तुळां-तील ज्या बिंदूपासून परिघापर्यत काढलेल्या सर्व सरळ रेषा समान असतात तो बिंदु; वर्तुलमध्य. ०भाग-प्र. मधला भाग: मध्य. ॰ मिश्रगणित-न. मध्यप्रमाणदर्शक मिश्रगणित; एका जातीच्या अनेक पदार्थाच्या मिश्रणाचा दर काढण्याचे गणितः सरासरी. याच्या उलट व्युत्क्रममिश्रगणित. मिश्रगणित पहा. ०राम्न-पुली. रात्रीचा मध्य; भररात्रीचा समय. ०रेषा-ली. (ज्यो.) विषुववृत्त ( पृथ्वी विवा इतर खगोलाचे ). हें वृत्त ध्रवां-पासन सार्ख्या अंतरावर असर्ते. •लग्न-न. (ज्यो.) आका-शांील डोक्यावरचा बिंदु; खस्वितक. •लं**ड**-वि. मधलंड पहा. o ह्य-पु. ( संगीत ) तालामधील दुतलयीच्या दुप्पटीचा काल oलोक-पु. स्वर्ग आणि पाताळ यांच्यामधील लोक; मृत्युलोक; पथ्वी. वर्ती-वि. १ मधोमध असणारा; मधला. २ मध्यस्य: दोघांमधील व्यवहार ज्याच्या विद्यमाने होतो तो. ३ मध्यस्थीचाः मध्यस्थविषयक. ४ मुरूय; सर्वश्रेष्ठ; सार्वभौम. (इं.) सेंट्रल, २५.२ ३६. • वर्तीसरकार-न. मुख्य, सार्वभौम सरकार. उदा ० हिंद्रस्थान करकार. प्रांतिक सरकार याचे मांडलिक असतें. • ब्रती मध्यमा व वैखरी हे जे वाणीचे चार भेद त्यांतील (कंटस्थान-

०**स्थ-वि. १ म**ध्यभागी असणारा; मध्यवती. 'तो मध्यस्थ्र गा गिरिवरां । मेरु जैसा । '-ज्ञा १५.१०२. २ ति-हाईतपणानें निर्णय करणारा; पंचाचे काम करणारा; लवाद. **०स्थकी**-स्थगिरी, मध्य(ध्या)व्रती, मध्यस्थी-की. १ मध्यस्थाचे काम; ति-दाईतपणानें निर्धय करणें; पंचाईती; ति-दाइती. मध्यंतरीं-किनि. १ मधल्या काळांत, अनकाशांत; २ मधल्या स्थली. ३ मधल्या प्रतीत. मध्यंदिन-पु. यजुर्वेदाच्या वाजसनेथी शाखेचा ब्राह्मण.(प्र.) माध्यंदिन. मध्यांक-पु. त्रैराशिकांतील दुसरे किंवा मघले पद. [मध्य+अंक] मध्याकर्षप्रेरणा-की, पदार्थास एका बिंदुभोंवर्ती फिरविणारी प्रेरणा. -यंमु २१५. (इं.) सेंद्रिपीटल. मध्यांगस्नान-न. मोठ्याशा पातेल्यांत किवा लोखंडाच्या विवांत नाभीपास्न गुडध्यापर्यंत अंगाचा भाग पाण्यांत बुडवन बाकीचा भाग कोरडा ठेवन केलेलें स्नान. -आगर ३.७. [मध्य+अंग+ स्नान] मध्यान्ह-पु.न. १ दिवसाचा मध्य; दुपार. 'तारण्याचा मध्यान्हीं। न चलेचि विवेक वाहाणी। -ऋ ९. मध्यान्हरेखा-की. याम्योत्तर इत. मध्यान्ह्-काल-समय-पु. १ दुपारची वळ; दोनप्रहराचा काळ. २ (ल.) जेवण (दुपारचें) ३ निवाह: उपजीविका. म्ह० अंतकाळापेक्षां मध्याहकाळ कटीण. मध्यान्ह काळाचे कठीण-पोटास मिळावयाचे कटीण; अत्यंत गरिबीची स्थिति. ०रात्र, मध्यानरात-त्र-की. रात्रीचा बारा वाजण्याचा समय, ऐनरात्र. मध्यान्हाचे-न. दुपारचे जंबण. (कि० करणे: गांठणें; उरक्षें). मध्यान्ही-स्त्री. एक फुलझाड आणि त्यांचे फूल. मध्योत्सारिजी-वि. पदार्थास मध्यापासून दूर नेणारी: केंद्रत्यागी ( प्रेरणा ); ( ई. ) सेंट्रिप्युगल.

मध्यम--- ९. १ (संगीत) सात स्वरांपकी चौथ्या स्वराचे नांव: म. स्वरसप्तक पहा. २ रजोगुण. 'तेव्हां गुणिच गुणातें आटी। तमार्ते घोटी मध्यम्।'-एभा १०.३५०. -वि. १ मधला. २ साधारणः सामान्यः मधल्या प्रतीचा. [सं.] • ग्राम-प्र. (संगीत) सप्त स्वरांतील तीन अवधीपैभी एक अवधि. ह्यांतील सहा स्वर षड्जग्रामाप्रमाणे असत. परंतु पंचम स्वराचा ध्वनि षडुज-ग्रामांतील पंचमस्वराच्या ध्वनीपेक्षां एक श्रुतीने कमी अस. हा प्राम प्रचारांत असतां (१५ व्या शतकापर्यंत) पंचमस्वर अचल नम्हता. पंचमस्वर अचल झाला तेव्हां मध्यमग्राम प्रचारांतून गेला. •पवलोपी समास-पु. दोन शब्दांच्या मधल्या पदाचा ज्यांत लोप होतो असा समास. जर्से-साकरभात, लांकुडकाम. • वयस्क-'गंगाजळी (रिझर्व) बँक ही एक मध्यवर्ती बँकच होय.'-के वि. मध्यम वंगाचा (सुमारें चाळिशीचा). मध्यमा-स्री. १ मधलें बोट. २ नुकतीच वयांत आकेली मुलगी. ३ परा, पश्यंती -जता. मध्याव्यती-वि. (अप.) मध्यवर्ती अर्थ २ पद्वा. स्थित मननात्मक) तिसरा भेद. 'जया तुक्षिया उद्देशासाठी।

पर्यंती मध्यमा पोटीं। '-ज्ञा १६.२०. ४ सुप्तमा नाडी. 'गडबडतें मन वेहें, माणुस मीं मी म्हणोनि वडबडतें। '-मोशल्य 'हृदयकमळी केला थारा । मध्यमाद्वारा चाल्लि। '-एभा १२.६. प.४९. •घाल**णे-हेर्णे-लावर्ण-मन** एकाग्र करणे, लक्ष लावर्णे. प एक छंद. याचे चार चरण असून प्रत्येक चरणांत तीन अक्षरें • जाणें-इच्छा होणें. • तुटलें-मनांत कंटाळा, अप्रीति उत्पन्न असतात. [सं.] • बती -स्त्री (संगीत) एका तालाचें नांव. यांत होणें; मन पराइसुख होणें. मह० तुटलें मन आणि फुटलें मोर्ती नऊ मात्रा व चार विभाग असतात.

मधल्या वेळांत. 'मी नसतां मध्येंच मामलेदार ह्यांनी केलें.' ४ ठायीं; अंगीं; मधें. [ मध्य ] •तोंड घालणें-चाललेल्या संभा-षणांत ज्याचा संबंध नाहीं अशा माणसाने मध्येंच बोलं लागणें. मध्यें-िकिवि. मधून मधून; मध्यंतरीं; कांहीं वेळानें.

मञ्चा-- प्र. (प्र.) मधुरा पहा.

मञ्जा-स्त्री.अव. (एव. मवर-इंढ नाहीं) भाजलेल्या जागे-बर तुंबडी लाविल्याने तथे उत्पन्न होतात ते फोड. [ मधुरा ]

मध्य-पु. १ द्वैतमताचा प्रस्थापक आचार्य. ३ याने काढलेला वैष्णवांतील एक संप्रदाय; त्यांतील व्यक्ति. ०गुळ-न. (गो.) पांढऱ्या रंगाचे वाटोळे वागे. (ही पवित्र वांग्याची जात मध्वा-षार्यानी उत्पन्न केली अशी समज़त आहे ). -गोमांतकाचा इति-हास ९. •मत-न. १ मध्वाचार्योनी पुरस्कारिलेलें मतः २ हें मत मानणारा पंथः मध्वसंप्रदाय.

इ० चें अधिष्ठान; अंतःकरणचतुष्ट्य आणि अंतःकरण पंचक पहा. २ अंतःकरणः, हृदयः, भाव, रस, विकार इ० चे अधिष्ठानः, सुखदुः स्वादिकांचे ज्ञान करून देणारें इंद्रिय. ३ सदसद्विवेकबुद्धि; बरें-वाईट समजण्याची शक्ति;अंतर्याम. 'ज्याचे मन त्यास ग्वाही देतें.' श्र जाणीवः आत्मबोधः भानः सावधपणाः शुद्धिः ५ संकल्पवि-कल्पात्मक अंतःकरणवृत्तिः, इच्छाः, निश्चयशक्तिः. ' संकल्प विकल्प तेंचि मन। '-दा १७.८.६. ६ भावड; अंत:करणाची ओढ, प्रवित्तः, खुषीः; मर्जी. ७ माया ८ प्रेमः; रुक्षः. [ सं. ] 'तुजविरमन ईचें यापरी कां इयेला । '-र ४२. ९ ध्यान. महु० १ मनी वसें तें स्वप्नी दिसे. २ मन राजा, मन प्रजा. ३ मनांत एक, जनांत एक. ४ मनांत मांडे, पदरांत घोंडे. ५ मनी नाहीं भाव, देवा मला पाव. ६ मनी वसे तें स्वप्नी दिसे. ७ मान जना, अपमान मना.८ मन जाणे पापा माय जाणे मुलाचे बापा. ९ मनास मानेल तो सौदा. ( वाप्र. ) • उठणे—उडणें-आवहेनासा होणें; कंटाळा, तिटकारा. वीट येणे. बाा सखलादी अंगरख्यावहून भलीकडे माझे मन उडाले आहे. ' कांपण-दुःख होणें; भीति वाटणें. ' व्यूढोरस्कादिक नव मेले, मन कांपतें कथायाला । ' –मोभीष्म ९.६२. ० स्वचणें– कचरणें-हिमत सुटणें; हातपाय गळाठणें. केलेल्या वाईट कृत्याबद्दल स्वतःलाच वाईट वाटणें; टोंचणी लागणें; स्वाण-व्यर्थ मनोरथ करणें; मनोराज्य करणें. मनांत(मनीं) पश्चालाप होणें. •गाइवडणें-भीतीनें भरणें, गांगरणें; घावरणें, महणणें-स्वगत बोल्लेंग; स्वतःशीं प्रटप्रटणें. मनांतस्या मनांत

सांधत नाहीं. ०थोडवासाठीं निसर्ड करणे-क्षहक फायवा-मध्यें--- किवि. १ मध्यभागी. २ आंत, गर्भोत. ३ मध्यंतरीं; साठीं निश्चयापासून पराड्मुख होणें. ० दुरध्यांत पडणें-संशयांत पहणे; गोंधळणे. 'आतां माझे मन दुग्ध्यांत पहले.' -बाळ २.१९५. •धर**ण-**१ एखाद्याच्या मनाप्रमाण वागणे. २ हांजी हांजी करणे. 'आदर देखोनि मन धरी। कीर्तीविण स्त्रती करी।' -दा २. १०.२५. ० पाइणे-मनाची परीक्षा करणे; (एखाद्याच्या) मनाचा कल अजमावणें; एखदाचे विचार त्याचे भाषण, वागणुक इ० वरून ठरविणे. • बस्पों-लागणे-( कांहीं गोष्ट करावयास ) अनु-कुल होणें; अतिशय आवडणें; आसक्त होणें; प्रिय वाटूं लागणें. 'नको कचा मज टाकुनि जाऊं, तुजबिर मन हैं बसलें रे।' **मनाविणे**-मन वळविणे; मर्जी संपादणे; अनुकूल कह्नन घेणे. •मानेल तसं करणें-इच्छेस येईल तसं करणें; स्वैर वर्तन करणें; स्वच्छंदाने वागणे. •मारणें-इच्छा मारणे; इच्छा दाबून टेवणे. ॰ मिळणे-उभयतांच्या भावडीनिवडी सारख्या असणें. 'स्री-पुरुषांची मने मिळाली नाहींत तर त्यांचा संसार सुखावह हो छ। शकत नाहीं. ' ० मुंडणें - इच्छा नाहींशी करणें. ' आधीं मन मुंडा व्यर्थ मुंडितां मुंहा।'-मृ ६५. ०मोठें करणें-उदारपणा दाखविणें; थोरपणानें वागणें. •मोड्रणें-एखाद्याची आशा विफल करणें; एखाद्याच्या इच्छेविरुद्ध वागणे; दु:ख दंणे. 'जयाचेनि शब्दें मन मोडे। तो एक पढतमुर्खं। '-दा २.१०.६. विटर्ण-कंटाळा, वीट येणे. 'बहुवीरक्षय घडला, तेणे बहुजीवितासि मन विटलें।' -मोभीष्म ११.७४. मनांत आण्णे-संकल्प, निश्चय करणें; मना-वर घेणे. मनांत(मनीं)कढिचिं।-मनांतल्या मनांत रागाने चूर करणें. जळफळावयास लावणें. 'निजतेजें भानुला मनी वढवी।' -मोविराट ३.१२०. मनांत(मनी)का स्वर्ण-अंत:करणांत अति शय कष्टी होणे; अतिशय दु:ख होणे. 'बहुत दु:ख मनी जिर कालवे। भिउनि ह्यास तयास न बोलवे। ' मनांत गांठ ठेवणें-मनांत वैरभाव, द्वेषबुद्धि, सुब घेण्याची इच्छा जागृत ठेवणें; अढी धरणें. मनांत गांठ बांधणे-घालणे-नीट ध्यानांत घरून ठेवणें, मनात गोष्ट पक्षी ठेवणे. मनांत चरचरणे-मनास काळजी. भीति बाटणं; दुःख होणं. मनांत ठेवर्णे-एखादी गोष्ट ग्रप्त राखणे; वाच्यता न करणे. मनांत नवमण जळणे-मनांतल्या मनांत संतापणें; मनांत द्वेष, सुढ घेण्याची इच्छा जागृत ठेवणें. • खाणे-आपण मनांत भरणे-पसंत पडणें: आवडणें. मनांत(मनीं )मांदे

जळर्णे-आंतल्या आंत जळफळर्णे;रागाने धुमसत राहरें।. मनांतन करणाचा. मनखोडी-स्त्री. मनोविकार. ' देवनाथ तुज हात जोडि उतरणें-आवडेनासा होणें; कंटाळा, वीट येणें. मनार्ने करणें- मनखोडी सकळ सांडी।' -देप ६३. मनच्या मनीं-किवि. (कोणाची सल्ला न घेतां) स्वतःच्या विचाराने करणे. मनाने मनांतल्या मनांत; आपले म्हणेंग काय आहे हें न सांगतां. घेण-मनाचा प्रह होणें; मत बनणें. मनाला द्वव येणे-मनांत दया, प्रेम इ० कोमल भावना उत्पन्न होणें. मनाला लायून घेण-अतिशय दु:ख वाटणे. 'कल्पनेला सुचतील त्या गोष्टी तर्क, आशा इ० ची प्रेरक शक्ति ( कि० लवणे; वाहणे ). 'यदा मनाला लावन घेत बसलं महणजे खाल्लेलं अत्र सुद्धां अंगीं लागा- सस्ताई होईल की महागाई ! तुमची मनदेवता कशी लवते ? ' २ यचं नाहीं. '-एक ४३. मनावर घेण-धरण-एखादी गोष्ट सदसद्विवेकबुद्धिः, न्यायबुद्धिः ०धरणी-स्त्रीः मर्जी संपादन पत्करणें; तींत मन घालणें; सिद्धीस नेण्यास झटणें. ' झटता तुझा सखा तरि होतें हित, परि न हा मनावरि घे। '-मोभीष्म ३.३. मनावर लिहुन ठेवण-कायमची आठवण ठेवणे; स्मृति-पटलावर को हन टेवणे. मनास(मनां)आणणें-१ लक्ष दंणे; पिंगळा-ळी-स्री. बऱ्यावाईट गोष्टी करण्याची प्रेरणा करणारी मानून घेणें. 'आम्ही वेडें बगडें गातों मनाशीं आणा। '-ऐपी मनांतील देवता; मनोदेवता. मनःपीडा-स्त्री. मानसिक त्रासः १४२. २ समजून घेणें. 'म्इणे पैल ते कोण ललना। कां तप करिते आणीं मना। '-ह २६.२९ ३ मनावर घेणे; महत्त्वाचे मानणे; 'मी रागाच्या वेळीं बोललों तें मनास आणुं नका.' मनास येण-बाट्णे-आवडणे; पसंत पडणें. 'वाह्नबाई ! पाहिलीस कां भावजय १ येते का मनास १ ' - पकोचे. मनी ठेवणें - ग्रप्त ठेवणें. 'बाल पुरा, हैं मनींच ठेवन।' -मोविराट ६.५२. मनीं जाण होण-ओळखणः, जाणण. मनी धरणे-बागविण-लक्ष्यांत अस् देणें. 'ह्यालागीं तुम्हाशीं बोधिलें। मनीं धराल म्हणोनिया।' मनीमानसी-मनोमानसी - मनोमनी नसण-( एखादी गोष्ट)अगदीं मनांत देखील आलेली नसणें; स्वप्रीहि नसणें. मनो-मन(य)साक्ष-१ मन मनाची साक्ष देतें. ज्यांना परस्परांविषर्यी तिटकारा किंवा प्रेम वाटतें अशा मनुष्यास उद्देशन योजतात: एखाद्या गोष्टीबद्दल एकमेकांचे विचार एकमेकांना अंतर्मनाने कळतात या अथी. २ मन स्वतःसाक्षी आहे; स्वतःच्या मनांतील अभिप्राय, उद्देश, भाव इच्छा इ० स्वतःस माहीत असतात. साधित शब्द.-मनाचा-वि. मनासंबंधी: अंत:करणाचा. मनाची आशा-ओढ-धांव-सी. मनाचा कल, रोख. सामाशब्द- ०उथळा-वि. मोकळ्या मनाचा, साधा; छक्केपंजे न जाणणाराः • ओळख-स्री. एखाद्याच्या मनाची परीक्षाः स्वभावाविषयीं बनविलेलें मत्र. ' कोणार्शी वाईट बोलुं नये. कां ! तर मनओळख होते. ' ०कपटी-वि. दुष्ट अंतःकरणाचाः; लबाड. मनःकिटिपत-वि. कल्पनेर्ने, तकर्नि केलेलें; काल्पनिक. मनकथडा-पु. दुसऱ्याचें मन वेधून वेण्याची शक्ति. ' मन माझें मोहिलेंस नकळे आहे तुझ्यापशीं मन-कवडा। '-प्रला १६१. -वि. दुसऱ्याच्या मनांतील विचार ओळख णारा. •कामना-की. अंतः करणांतील इच्छा. [ मन+कामना ] **्क जका**-वि. हलक्या मनाचा; दुष्ट; विश्वासघातकी. मनःकृत-वि. मनानें केलेलें; मानिश्वक. •कोचळा-वि. प्रेमळ: ग्रुद्ध अंतः- •मौज-सी. १ गमतीचा विचार, कल्पना. २ लहर; नाद; छंद.

०गाइन-क्रिवि. मन लावन; अंत:करणपूर्वक; एकाप्रतेनैं। ॰ देवता-स्री. अंतःकरणांतील देवता. १ मनः अंतःकरणांतील करणें; आर्जव; खुशामत. (कि॰ करणें) ॰धरणीचा-वि. दुस-ऱ्याची आजेवें, खुशामत करण्याचा ज्याचा स्वभाव आहे असा; मजी संपादणारा. ॰पाकुळका, मनाची पाकुळका, मन-दु:ख, काळजी इ०. मनःपूत-क्रिवि. ( मनाला जें पवित्र, शुद्ध वाटतें त्याश्रमाणें ) मनास येईल तसें; वाटल तसें. 'कोणी वाटेल तें भलभलें कहं लागला म्हणजे तो मनःपूत वागतो असे आपण म्हणतों. '-गीर १२५. म्ह० मनःपूर्व समाचरेत्। मनःपूर्धक-किवि. १ मनापासून २ जाणून बुजून, मुद्दाम. मन:प्रिय-वि. मनाला आनंद देणारें; समाधानकारक. मनभाव-पु. उत्सुकता; श्रद्धाः भक्तिः मनोभावः 'मनभाव असल्यावांचून कार्य सिद्धीस जात नाहीं. '[सं. मनोभाव] ० भूक-स्त्री. काल्पनिक, खोटी भूकः; नेहमीच्या सरावामुळे वाटणारी भूक. ०भोळा-वि. साधाः; गरीब; निष्कपटी. • मनं-ली. (व.) मनधरणी; खुशामत; आर्जव. **मानेस**—िकिवि. मनास बाटेल तसें; मनःपूत. 'वर्तति मनमानेसें स्रतपदा अपतिका स्त्रिया बटकी। '-मोसभा ६.२०. ॰मान्य-वि. स्वेच्छाचारी; स्वच्छंदी; बताल. ॰िमळाऊ-वि. सर्वोशीं मिद्धन मिसळून राहणारा; गोड स्वभावाचा. ० मुक्त - क्रिवि. यथेच्छ; अमर्यादपणे; मनमुराद; मनाची इच्छा पूर्ण होईपर्यत. •मुराद-वि. १ मनोहर; आल्हादकारक; आनंददायक. २ विपुल; यथेच्छ: मनसोक्त; मनाची तृप्ति होईल इतकें ( जेवणांतील पकान्न ). [अर. मुराद=ईप्सित ] ेमळ-वि. १ आवडतें; प्रिय; मनोहर. २ शास्त्र इ० चा फारसा विचार न करतां दोन्ही पक्षांच्या संमतीने झाछेलें (लप्त). •मोकळा-वि. खुल्या दिलाचा; सरळ; निष्कपट. •मोकळे करून-किवि. खुल्या अंतःकरणाने; संकोच, भीति, लाज ६० सोडून. ०मोठा-वि. १ उदार अंतःकरणाचा. २ उदार; सढळ; मोकळ्या हाताचा. ॰ मोड-स्त्री. हिरमोड; निराशा . 'नको करूं मनमोड। '-पला २२.४. श्मोहतिर-न. मनाचा, मनाने ठरविलेला मुद्दतै; •मोहन-वि. मनाला खुष करणारा; रमणीय: आवडताः, प्रिय. ' मनमोहन यादवराणा । कोणी जाउनि आणा ।

॰मौजा-कर्णे-स्वतःच्या (रंगेल, अनिर्वध ) इच्छा तप्त करणें. तीत वेगानें. 'आला गेला मनोगती। '-मारुतिस्तोत्रः मनोगस्य-सता चालविणारें, वागणारें, मन. ०सोक्त-क्रिवि. यथेच्छ; स्वैर; स्वच्छंद. मनः पूत पहा. 'पशुपक्षी यांचा मनसोक्त व्यवहार आहे.' ॰ सो हिए-वि. मनांत यो जिलेलें, ठरविलेलें, निश्चित केलेलें. मनस्तप्त-वि. १ दुःखदायक. २ अनुतापी; दुःखपीडित. मन. स्ताप-पु. ( मनाला होणारा त्रास ) दुःखः शोकः पश्चात्तापः हुर-हुर; खिन्नता इ॰ मन(नः) स्थिति-स्री. १ मनाची स्थिति; मान-आहे. ' ॰हलका-वि. दुर्बल, धुद्र मनाचा. मनाकळित-वि. मनानें आकलन केलेलें. मनाजीपंत-पु. (विनोदानें ) मन. मनाजोगा-वि. जसा हवा तसाः मनासारखाः मनापास्त-किति. खरोखरीं; बेंबीच्या देठापासून;अतिशय; फार. मनापून-ठःविकेलं. 'कुंभाराचा मनोगत जो आकार असतो तो घटावर ४०६. मनोयोग-प्र. मन लागणः लक्ष्यः अवधान. मनोयोग्य-प्रमाणें चंचल. -फ़िवि. मनाच्या गतीप्रमाणें; अतिशय, कहपना- वैकुंटनायक । मनोरथ पूर्ण करील । ' -व्यं ५. मनोरथ न्स्हि-

्मोजी-उथा-वि. १ लहरी; छांदिष्टः, चंचलबुद्धि. २ मिजास<sup>ा</sup> वि. मनाला जाणतां येण्यासारखें; मनानें भाकलन होण्या-खोर; दिमाखी. ० छज्जा-स्त्री. स्वाभाविक, नैसर्गिक लाज; मनो- सारखें. मनोज-५. मदन, काम. 'मनोज मध्यस्थ करूं निघाला।' देवतेची टोंचणी; भीति; शरम; शिष्टाचार; संभावितपणा. ' तुला -सारुद्द २.६०. मनोजय-ए मनाचा जय; आत्मनिष्रद्द; मनो-मनलज्जा नाहीं जनलज्जा तर धर. ' व्यळख-स्त्री. मनओळख निप्रह. 'तैसा मनोजये प्रचार । बुद्धीद्रियांचा । ' - ज्ञा १६ १८४. पहा. मनइशांति स्री. मनाची शांतता. मनःसंतोष-पु मनाचे मनोजव-वि. मनाच्या गतीने जाणाराः फार त्वरेने जाणाराः समाधानः मनास होणारा आनंदः मनसमजावणी-समजा मनोत्साह-पु. मानसिक उत्साहः आनंदः आवडः 'ज्याचा वशी-स्त्री. रागावलेल्या, दुःखी, सर्चित माणसार्चे सांत्वन, समा- जसा मनोत्साह तसे तो करितो. ' मनोदय-पु. १ हेतु; विचार; धान करणें. • समजूत-स्री. प्रहः मतः समजः भावनाः 'सर्व आशयः २ इच्छाः कलः प्रवृत्तिः मनोद्देश-पः मनांतील योजना, मनुष्यांची मनसमज़त एकसारखी असत नाहीं. ' •समर्पण-न. हेतु, बेत, विचार. मनोधर्म-पु. १ (प्रेम, द्वेष, काम, क्रोध, (काब्य) मन अर्पण करणे. मनसाराम-पु. (विनोदानें ) मन. मत्सर इ०) अंतःकरणाची भावना, विकार. 'न निधे मनोधर्मी। 'मनसारामाचे स्वाधीन सर्व इंदियें आहेत.' **्स्टका-**ली. अरोचक ।'-ज्ञा १८.६५७. र मनाची शक्ति (विचार, करुपना, मन एखाद्या गोष्टीपासून परावृत्त होणें. ०स्मूत्र-न. इच्छातुरूप सदसद्विवेकबुद्धि इ० ) ३ (सामा.) चित्तवृत्ति; मनोगुण. 'आहार मिळाल्या उत्तम । हरिखेजेना मनोधर्भ । ' -एभा १८.२३६. ४ मनाची चंचलता. 'तंव आंतु त्राय मोहे। मनोधर्माची।'-ज्ञा ६.२११. ५ हेतु; बेत; विचार -वि. मनोगतीप्रमाण वागणारा. 'सहचरु मनोधर्म । देवाचा जो ।'-ज्ञा १७.३३. मनोधारण-णा-नस्री, मन राखणें; मनधरणी, मनोनिग्रह-पु. मनाला ताब्यांत ठेवणः मनोजयः संयमनः मनोनीत-वि. मनाने पसंत सिक अवस्था, भावना. २ मन. 'माझी मनस्थिति चंचल केलेलें, स्वीकारिलेलें. मनोनुकूल-वि. एखाद्याच्या मनाप्रमाणें; मनाला पसंत पडण्यासारखें. मनोनुभृत-वि. मनाने अनुभविलेले, सहन केलेलें, उपभोगिलेलें. मनोभंग-पु. इच्छा बेत, आशा इ० फलदूप न होणें; निराशा. मनोभव-पु. १ मदन; काम. २ कामेच्छा; विषयेच्छा. मनोभाव-पु. १ हेतु; विचार. २ भक्ति; क्रिवि. खरोखरीं. मनायोग-ग्य-वि. क्रिवि. (अप.) मनोयोग्य श्रद्धाः ३ श्रीति. मनोभावें, मनोभावें करून, मनोभावा-पढा. मनास येईल तसें-क्रिवि. स्वेच्छेने; मर्जीप्रमाणें. मना- पासन, मनोभावाने-क्रिवि. अंतःकरणपूर्वकः मनापासुन; श्रद्धेनें-सारखा-वि. इच्छेसारखा; आवडीचा; जसा पाहिजे तसा. 'मनोभावें ईश्वराची सेवा करावी. 'मनोभिराम-वि. मनाला मनबाई-स्री. मन. मनेच्छ-च्छां-क्रिवि. मनसोक्त; यथेच्छ; तुष्ट करणारा; आनंधदायक; मोहक; चित्ताकर्षक. 'तेव्हां तरी मनाचें समाधान होईपर्यंत ' नदी पुलिनी गंगातिरीं । कीडा करिती तारकशक्ति राम । देईल आम्हासि मनोभिराम । ' मनोमय-वि. मनेच्छां। '[मन+इच्छा] मनेच्छा-स्त्री. मनाची इच्छा; मन:कल्पित; काल्पनिक; अंत:करणांतील; मानसिक. मनोमय-प्रवित्ति, कल मने प्रित्त - न. मनोवांछाः, मनाची इच्छा. - वि. मनाने को द्या-पु. चैतन्याच्या पांच (अन्न-प्राण-मन-विद्वान-आनंद) इिंछलेल, मनोवांछित. [मन+ईिप्सत् ] मनोगत-न. मनीषा; कोशांपैकी तिसरा. पंचकोश पहाः मनोमयसत्यवाद-पु. एकाच हेतुः उद्देशः विचारः इच्छा. 'श्रीकृष्णवासार्ते वांछिती । जाणे वस्तुविषयीं निरनिराळचा लोकांच्या मनांत सारख्याच कल्पना श्रीपती मनोगता ' -एरुस्व १५ १३८. -वि. मनांत असलेलें: असतात असें मत; सादृश्यवाद. ( ई. ) कन्सेपुच्युॲलिझम्. -नीति उल्पन्न होत असतो. ' मनोगति-की. १ मनाची वृत्ति, किया, वि. मनपंततः समाधानकारकः संतोषकारक. मनोरंजक-वि. विचार. २ मनाचा, विचाराचा प्रवेश, पोंच; मनाची धांव; आक- मनाला रमविणारें; करमणुक करणारें; चिताकषैक, मनोरंजन-लन. ३ इच्छेचा कल, प्रवृत्ति. ' हा आपल्या मनोगतीनें चालतो- न. १ करमणुक; गंमत; मौज. २ मनास वाटणारा आनंद, उल्हास. वागतो -करतो. '-वि. मनाप्रमार्णे वागणारा, चालणारा, विचारा- मनोरथ-पु. इच्छा; बेतः हेतु, उद्देश; योजना. 'तोषुनियां

बी. मनोराज्य; काल्पनिक सृष्टि. मनोरम-नि. १ मनाला रम-विणारं; मोहक. २ आनंददायक; संतोधकारक; मनोरमा-स्री १ सुंदर स्त्री. २ (संकेतानें ) बायको; पत्नी. मनोराज्य-न मावी उत्कर्षाविषयीचे कल्पनातरंगः हवेतील मनोरे मनोविकारः मनोविक्नति-प्रस्नी. मनांत उद्भवणारे कामकोधादि विकार प्रत्येकी; भावना; मनोवृत्ति. मनोवृत्ति-स्ती. १ मनाची स्थितिः चित्तवृत्तिः, स्वभाव. २ मनाचा व्यापारः, विचार, भावना, विकार इ० 'ह्या मनोवृत्ति देवपरायण झाल्या. ' मनोचेग-पु मनाची गति; अत्यंत जलद गति. मनोगति पहा. 'मनोवर्गे तात्कार्टी। पातले विश्वेश्वराजवळी।'-गुच ४१.१५७ मनोवेद्य-वि मनानें, अंत:करणाने जाणतां येण्याजोगें. मनोदयापार-प. मानसिक संकल्पादि व्यवहारः विकार, विचार इ० मनोहत-वि. निराशः, इताश. मनोहर-पु. व्यंकोबाचा प्रसाद ( नैवेय ) -तीप्र २५२. आल्हादकारक; रमगीय; धुंदर. मनोहारी, मनोश्च-वि. चित्ताक्षेक; रमणीय, सुंदर; मोहरु. मनौ नि-क्रिवि. मनापासुनः मनांतुन 'तेस मनौनि धनवरी। विद्यमाने आल्या अवसरी । '-न्ना १६.८७. मनोर्रे-रा-न.पु. मनाची इच्छा. 'कां जे ल्ळेयाचे लळे सरती। मनोरथांचे मनोरे पुरती।'-ज्ञा ९ ३. बरब्या मनाने-िक्तवि. शुद्ध मनाने; चांगल्या, प्रामाणिक हतुनें. 'सीता स्वयंवर असे बरव्या मनाने अवलक्षुनि शास्त्र अव-लोकिलें. ' मोकळ्या मनाने-क्रिवि खुल्या िलानें; स्वतःचें मन, हेतु, भावना इ० स्पष्ट रीतीने सांगून; मन मोकळे कह्तन.

मनखूरा-9. (सोनारी) एक इत्यार. मणखुरा पहा. मनगट-न, घडकामाची चौकोनी टोखडी कांब. खरवाई

मनग (क)ट, मनगदी-मणगट, मणगटी पहा. 'तेथ पुढां तुझे पुष्पांजुलि । खैवंगी मनकटांचा । '-भाए ४५१. मन-गटांतील माशा मरणे-असमर्थ असणे.

मनचच-वि. ( जरतारी धंदा ) मध्यम.

मनजात-की. (गो. ) मोनी, मुकी जत. ( पाळींव जनाब-रांना उद्देशन कोंकणांत उपयोग. )-सह्यादीच्या पायध्याशी ३०६.

मनर्णे सिक्र. १ मानर्णे; पटेंगे; आवडरेंगे. 'जरी उतरला धराभार । हें शारंगधर न मनीच । '-एभा १.२२०. २ ध्यानांत, लक्ष्यांत घेणे. 'कां निदेचे घाय तिखट। एकही न मनी ब्रह्मनिष्ठ।' -मुबन ४.१२६. ३ वाटणें; भासणें. -एभा ३.६१. [सं. मन्] तिं प्रेत मनसोटीवर घेऊन जा. ' -मसाप १.३.३१. [मसणवटी]

मनन-न. विचार करणें; चितन; ध्यास. ' श्रवण म्हणिजे ऐकार्वे। मनन म्हणिजे मनी धरावें। '-दा १८.१०८. ०शील-वि. मनन, चिंतन, विचार करण्याचा स्वभाव असलेला.

भाषा । तो छेपुन मनवे जैसा । ' – ज्ञा १७.१०८. मनिष्य र्ग – । छातीचा. ' स्वातंत्र्यासारख्या गोधी ज्यांना कि उयाध्याच्या

सिक. जागृत करणें; उद्युक्त करणें. 'चित्ता चेतविसी मना मन-विसी सर्वेदिया चाळिसी। '-निमा २.२.

मनवारी—वि. मनोरशाई लोखंडाची एक जात.-मुंब्या ९३. मनशा-सा-स्या, मनीषा- की. इच्छा; वासना; हेतु; मनीषा पहा. ' आशा मनशा तृष्णा कल्पना । '-शिली १.१२७. [ मन+आशा ] मनशामोख-की. इच्छिलेली वस्तु मिळाल्या-मुळें झालेलें समाधान; ३ खंड तप्तता.

मनशी(सी, स)ळ-नपु. एक तांबुस रंगाचा औषधी धातु. [सं. मन:शिल]

मनसव, मन्सव-9. १ ( मुसलमानी अमदानीत ) घोड-दळांतील एक अधिकाराची जागा २ अमुक इतक्या घोडेस्वारांचें पथक पदरी ठेवण्याचा अधिकार. ३ या हुद्द्याच्या दिमतीसाठी दिलेली जहागीर. [ अर. मन्सब् ] व्हार-पु. मनसब धारण कर-णारा अधिकारी; एक लब्करी हुद्देदार. [ फा. मन्सब्दार् ]

मनसूत्र-त्री-( अप. ) मळसूत्र-त्री पहा.

मनसुबा-भा, मनसोबा-9. १ उद्देश; हेतु; मनोगत. २ विचार; ठराव; मसलत. 'परंतु मनसुबा कांहीं लांबणीवर पडला आहे. ' -समारो १.१३९. ३ युक्ति; हिकमत. ४ अंगीकृत कार्य; मोहीम. ५ मनसुबी पहा. [अर. मनसुबा] मनसुबदार-वि. युक्तिवान् ; अक्कल लढविणाराः; कल्पकः; योजना तयार करणारा. मन्सुबेबाज-वि. युक्तिवान्; अक्कल लढविणारा; मुत्सदी. िश्वापाईगिरीची व मन्सुबेबाजपणाची शर्त करून यशास पात्र व्हार्वे ऐसेच आहा. '-पया ३३३. [फा. मन्सुबा+बाझ ]

मनसुबी-फी, मन्सोबी-की. १ किरकोळ दाव्यांची चौक्रशी; न्यायनिवाडा; निकाल 'आमची मनसुफी नारो बाबाजी यांजपाशीं पडली. '-समारो ३.१२३. २ पंचाईत; स्वाद; मध्यस्थी. [ अर. मन्सब्: फा. मुन्सिफी ] मनसु(सो)बदार-प्र. न्यायकोर्टोतील अधिकारी, मुनसफ; न्यायाधीश.

मन(सृ)सुर, मन्सूर—पु. १ राजाचे आज्ञापत्र; सनद. २ मोहोर; शिक्षा. 'वरी मनपुर सद्गुस्कृपेचा। हिशेब सकळांचा पुसिला। ' -भवि ४५.६२. [ अर. मन्शूर् ]

मनसूर—वि. १ मदत झालेला. २ यशस्वी. -आदिलशाही फर्मानें. [अर. मन्सुर्]

मनसोटी-सी. (कातकरी) मसणबटी; स्मशान. ' तुम्ही मनस्वी- वि. १ मन स्वाधीन असलेला; मन जिंकणाराः संयमी. ' मृत्यु न म्हणे हा मनस्वी । ' -दा ३.९.२६. २ बेसनद-शीर; स्वैर वर्तनाचा; अमर्याद. १ स्वच्छंदी: लह्नी; छांदिष्ट मनवर्णे-अफ्रि. मान्य होणे; मानले जाणे. 'तेथ शुद्धीचिया। (काम, वागणुक, स्वभाव, मनुख्य). ४ वेटरकारः निधडवा

आहेत अशा जिगीपुंनी मनस्वी म्हणजे लोकमान्य टिळकांप्रमाणे निधड्या छातीचे झाले पाहिजे. '-धर्मशास्त्रविचार (काणेकृत). ५ पुष्कळ; अतोनात; विपुल; अतिशय. उदा० मनस्वी-पाऊस-जन-थंडी; मनस्वी उंच-खोल-लहान इ० क्रियाविषेषणाप्रमाणिहि योजतात जर्ने-मनस्वी लिहितो-वाचतो मनस्वार-वि. (क. ) मनस्वी अर्थ ५ पहा.

मना-सी. १ मनाई; प्रतिबंध. 'कोणी कोठडीत जाऊं लागेल त्यास मना करणें. '-सभासद ४२. २ निषेध; हरऋत. -वि. ंबद केलेलें; ज्याला प्रतिबंध करण्यांत आला आहे असा; नियुत्त; निषिद्ध; जप्त. ( कि॰ करणें; होणें ). [ अर. मन्अ ] ॰ चिठी-स्नी. पूर्वीचा हकूम रह केला आहे अशा अर्थाची चिठी; (तगादा ०) मना करण्याविषयीचें पत्र; उलट हुकमाची चिटी; लेखी मनाई. •मोबदला-पु. देणें, घेणें इ० संदंधाचें संवट युवत्या प्रयुवत्या कहन टाळणे. (कि॰ करणें; होणें) •रोखा-पु मनाई हुकूम मनाई-सी. १ बंदी; निपेध; प्रतिबंध. २ कुळाला तगादा न करण्याविषयींचा सावकाराचा हुव्म. ० पन्न-न. प्रतिबंधक हुयू म. -रा ८.१५७. • बुकूम-ए. (कायदा) अमुक गोष्ट करूं नये अशाबद्दलचा कोर्टाचा हुकूम, ताकीद; (इं.) इन्जंदशन.

मनाक-किति. १ क्षणभर, २ अल्पः, किंचित्. ' विसरचि न पडावा मनाक। ' [सं. मनाकृ] •स्परोस्वर-प. (संगीत) विवादी स्वर पहा.

मनावणी-की. मन वळविणें; आर्जव; मनधरणी. मना-विणे-सिक. वश करणें; अनुकूल करून घेणें; मन वलिकेंगे. मनेरा-प. १ मन. २ तगादा? -शर. १ मनेरी-वि. मनह्यी. –शर.

मनावर—न. (मुंबई) लढाऊ जहाज; गलबत. [ई. मॅन ऑफ वॉर ]

मनि-नी--पु. राग. 'म्या नेणत याचा मनिहि न धरावा।' -शिगीता १.१५. [सं. मन्यु=राग]

मनी—स्री. (बालभाषा) मांजर. 'ती पहा मनी आली। स्यांव स्यांव बाली। येग मने खेळूं आपण। '[ध्व]

मनु—पु. १ ब्रह्मदेवाच्या एका दिवस्रांत जे चवदा अधिकारी होतात ते प्रत्येक. प्रत्येक कल्पांत चौदा मनु असतात. चौदा मनु, मन्वंतर पहा. 'स्वायंभू मुख्य वडील। चारी मनु।'-हा १०. ९३. २ एक ऋषि व स्पृतिकार. ३ अनुकूल काळ; हंगाम. 'धान्य कापावयाचा मनु आला. '४ मनुष्य; मानव. ५ (सांकेतिक) चौदा या संख्येबद्दल संज्ञा. [ सं.] • पालटणें –( ल.) परिस्थिति बदलंगे; क्रांति, मन्वंतर होणें. मन्वंतर-न. १ दुसरा मनु, काळ.

वर्षे; प्रत्येक मन्वतरांत नवा मनु, इंद्र व इतर देवता येतात. १ (ल.) (एखाद्याच्या उत्कर्षाची, वैभवाची सत्तेची) अमदानी; काळ; अनुकूळ काळः इंगाम. 🖰 तुमचें मन्बंतर गेलें माझें मन्वंतर आर्ले म्हणून म्यां तों हीं भडकावल्या. ' ४ क्रांति. ' सर्वेत्र मन्वंतर फिल्न जिकडे तिकडे अस्वास्थ्य, क्षणभंगुरता आणि अशाश्वती मूर्तिमत दिसुं लागली. ' -गुजराथचा इतिहास [ मनु+अंतर ]

मनुका-कीभव, वाळलेलीं काळीं द्राक्षें, एकवचन, मनुक. [ अर. मुनका ]

मनुज-पु. १ मनुष्यः मानव २ मानवजाति. (सं.) मनुरी - श्री. (कों ) ऊद; काळ मांजर; कांडेचोर.

मनुष्य- पुन. १ मानव जातीचा इसमः माणूसः मानव. २ कर्तृत्ववान् , पराक्रमी , समर्थ माणुस , पुरुष . ' राज्यांत कोणी मनुष्य नन्द्रता म्हणून राज्य बुडालें. ' [सं. ] मनुष्यांतून उठणें-१ लोकरीति, शिष्टाचार इ० सोड्डन वागणें; स्वैरवर्तन करणें. २ सर्वस्व गेल्यामुळें अत्यंत हीन, दीन विपन्न दशेप्रत येणे. ३ मरणोन्मुख होणे; मरावयास टकणे; रोगामुळे व्यवहा-रांत निरुपयोगी होणें. (याच्या उलट) मनुष्यांत येणें-जम बसणे धंदा, व्यवहार यांची स्थिरस्थावर होणें. (एखाद्या) मनुष्यास; हातीं धरणें-१ एखायाला मदत करणें. २ त्याला मदतनीस घेणें. सामाशब्द- **्ऋण**-न. (मनुष्याला असलेले कर्ज) **मनुष्यानें** करावयाची कर्तव्ये ( समुच्चयानें, यामध्ये देवऋण, ऋषिऋण व पितृऋण अशा त=हेचीं ऋणें फेडावयाचीं असतात ). • कला-ळा-की १ मनुष्याचे कौशल्य, चातुर्थ. २ मनुष्याची लुक्चेगिरी. विशेषतः आपल्याला ईश्वरी साक्षात्कार झाला आहे, आपण **ई**श्वराचे अंश आहों असे पसरविलेले थोतांड. **३**(चे**ह**ऱ्यावर दिसणारें) तेज; कांति; मनुष्यलक्षणस्वरूप. 'याचे तोंडावर मनुष्यकळा नाहीं. ' की-स्री. मनुष्यपण पहा. व्याण-पु. १ नक्षत्रांवहन पडलेल्या तीन वर्गीपैकी एक; पूर्वात्रय, उत्तरात्रय, रोदिणी, भरणी आणि आर्द्री ह्या नऊ नक्षत्रांवर जन्मलेल्या मनुष्यांचा वर्ग. बाकीचे दोन देवगण आणि राक्षसगण. २ मानवजाति. ०तीर्थ न, तीर्थ पहा. ेदेश-पु. राजा. 'साची, असा असावा निश्चयचि तुझा मनुष्य-देवाचा । ' –मोकर्ण २०.२३. ०**पण-पणा** –नपु. १ मनुष्र्याने मनुष्याशी किंवा समाजांत योग्य प्रकार वागण्याचा स्वभाव: माण्-सकी; सभ्यपणे, शिष्टाचारास धरून वागण्याची पद्धत. २ भलेपणा: दयाळूपणा; विनय ६० गुण. ० वल- च. संख्याबल; संघवल: अनेक माणसांची मदत. (ई.) मॅनपावर. 'हें काम एकटयाचें नन्हे मनुष्यबल पाहिजे ' २ मनुष्यामुळे प्राप्त होणारे सामध्ये (सैन्य, नोकर चाकर). याच्या उलट विदाबल: द्रव्यबल इ० •यझ-पु. १ पंचमहायझांपैकी एक; अधितिसंतर्पण. २ नरमेध. २ मनुचा शकः देवांचे ७१ पर्याय (युगें ) किंवा ३०,६७,२०,००० | ० लोक-पु. इहलोकः पृथ्वी. ० वाणी-स्त्री. मनुष्याचा आवाजः

बोलंगे. •हानि-नी-र्सः मनुष्याचा नाश 'मनुष्यहानीसारखी हानी नाहीं. ' मनुष्यागम्य-वि मनुष्याला साध्य न होणारें; मानवी शक्तीच्या बाहेरचें.

मनूख, मनुक्ष-पु. ( अशिष्ट कुण. ) मनुष्य. 'मनुखे वेषे अवञ्चला। '-उषा ८६०. 'त्ये त्या मनुक्षाने जानाया होवे होते. ' -हाकांध ५९.

मॅनेजर--पु. कारभारी; व्यवस्थापक; प्रमुख. [ई.] मनेर, मनेरी, मन्यार--न. मणेर, मणेरी, मण्यार पहा. मनेवार-9. बंडखोर. 'आपण हरामखोर मनेवार चंजा-

उरकरास गोशमाल देऊनु सोडउनु घेउनु । ' - इमं ६६. [ अर. **म**न्अ ? ]

मनोती—सी. १ मंडाई पहा. व्याजाखेरीज दिलेला जास्त मोबदला. २ रक्कम घेतांनाच कापून घेतलेले न्याज. [ हिं. मनौति ]

मनोरा-पु १ आतुन पोकळ असा उंच स्तंभ (दगड, चुना इ०चा ). २ विहीर इ०च्या बाजूस बांधरेला दगडी खांब; बुह्तज. ३ दीपस्तंभः दीपमाळ. मिनार पहा. [ अर. मनारा ]

मनोरा-पु. (व.) बारीक तुकडा; चीप. 'कांच पढला तर मनोरे मनोरे झाले त्याचे. '

मनोळी -स्री. (सुतारी बे ) खोदण्याचे एक इत्यार.

मन्मथ-पु. मदन; काम. 'भीमकी पहातस सभीवतें । तंब वीर भेदिले मन्मर्थे । ' – एहस्व ७.५७. [ सं. ]

ज्यांत मान इकडेतिकडे वळवितां येत नाहीं असा रोग; मान धरणें. मन्य-पुराग; कोध. [रा.]

मप-म-अ. गाडी, नांगर ६० हांकणाराच्या डाच्या बाजूच्या बैलास जलद चालण्याची इशारत द्यावयाचा शब्द. याच्या उलट उजव्या हाताच्या बेलास पप अशा शव्याने इशारत देतात.

मप्, मपस--श्रम. माझ्याजबळ; मजपाशी. 'मप नाही हत्यार मुसळाचा घाव लागला । -ऐपो ७१. [ मजपाशी अप. ] मपला-ली-ले-वि. (व.) माझा-झी-झे. अपासून, मम्नुनी ] मयून-किवि. (घाटी) मजपासुन, माझ्यापासुन.

मिपतला—वि. परिमितः मोजका 'मितिलां बोली बोलिजे। -माज्ञा ६.३५०. [सं. मा=मापणे ]

मफलीस-वि. गरीब, कामकरी वर्गोतील (सडा शब्दास जोडून सरकारी कागदपत्रीं उपयोग ). सडामफलीस पहाः [ अर. मुफ्लिस् ]

मफौरा--- पु. तीन पीळ असळेला गळवांतील अलंकारविद्योष. मुप्पुरि=तीन पीळ ]

**मेबरेज**—पु. टांचिखळा; आर । फा. मिह्मीझ्; हि. मम्रीझ्] ६.७५.

मबादा-अ. १ देव करो तसें न होवो. २ कदाचित्. 'मबादा त्याजवळोन कांहीं तफावत नजरेस आला तर आम्हास सांगार्वे. ' –रा १.४६. [फा. म+बादा ]

मम-वि. (अस्मद्ची षष्टी विभक्ति). (काव्यांत उपयोग) माज्ञा. 'मम आत्मा गमला हा।' -स्वयंवर. [ सं. ] **म्हणणे-**१ आपला म्हणणें; स्वीकारणें. २ कबूल करणें, जाणें. ३ मान्य करणें. ४ कोणी जें म्हणेल त्याला संमति देणें: दुसऱ्याच्या ओंजळीने पाणी पिण (भिक्षुक यजमानाला सम म्हणण्यास सांगून आपण पुढें त्याची वचने उच्चातो यावरून). •कार-पु. माझेपणाः ममत्व. 'ममकार अहंकार त्यागुनि होसील मुक्त गेहींच। '-मोशांति ३.५१. ०त्व-न. माझॅपणा; ममता; प्रेम. ' भी ममत्वें वसुदेवा-। दिकां सक्ळां। '-ज्ञा ९.४६७.

ममता - स्री. १ आपलेपणाची, आत्मीयतेची भावना; माझे-पणा. २ माया; प्रेम; प्रीति. ३ महत्त्वाकांक्षा; अभिमान. ४(ल.) मत्ता. [ सं. ममत्वः प्रा. ममत्तः हि. ] व्लावर्णे-लायुन घेणे-प्रेमळ वर्रनाने दुसऱ्याची प्रीति संपादणें. • ग्रह-पु आपलेपणाची भावना. (क्रि॰ करणें). ममतालु-ळू-वि. मायाळु; दयाळु; प्रेमळ. **ममतारूपद-न**. ममत्ववुद्धि टेवण्याला, प्रमाला पात्र; प्रेमाचा विषय ( मूल, बायबो इ० ). [ समता+आस्पद ] **ममते**-द्योल-वि. मायाळु; प्रेमळ. ' बुराल ज्या त्या समतेशील धनि।' -अफरा ४९.

ममलकतमदार — पु. (राज्याचा आधारस्तेम) एक किताब. ' संताजी घोरपडे यांस हिंदुराय ममलकतमदार ऐसा किताब दिल्हा.' –मराचिथोरा चरित्र पृ. ३३. [फा. मम्बुकत्-मदार]

ममालिक---पु. देश; राज्य. [ अर. ममालिक-मम्लुकत्वे अव.]

अमुला-पु. (व.) अतिशय जाडी भाकर; रोट; रोडगा. मम्त्रनी-र्जा. अजिजी; मनधरणी. 'त्यांची मम्त्रनी कहन आपली तक्सीर माफ करून घेऊन. '-दिमरा १.७५. [अर.

मय--- भी. एक रानटी जनावर.

मय-अ. एक संस्कृत प्रत्यय. १ भरलेला; पूर्ण; व्याप्त. समासांत उत्तरपदी येतो. उदा० जल-आनंद-वृक्ष-धान्य-मय. समुद्रांत जाऊन पाहिलें तों जलमय सर्व दिसुं लागलें. ' २ एखाद्या (वस्त्वा) केलेला; बनविलेला उदा० सुवर्ण-धातु-सिकता-मय. ' सुवर्णमय प्रतिमा करावी । ' [ सं. ]

मयंक-पु. चंद्र. 'जैसा तारांमाजी मयंक शोभायमान ।' 'माणीकीं खचीत मुढे मफौर।' -धवळे उत्तरार्ध ४२ [का. -कथा ३.३.१९. [सं. मयु=हरिण + अंक = चिन्ह] ०पत्र-न. चंद्राकृति निशाण, ध्वज. ' त्राहाटलीं नेणों मयंकपत्रें। '-वेसीस्य

मयत, अगतगहाणा, मया, मयातैन—मैयत इ० पहा. मयदाः सयदान, मयदालकडी, मयल, मयलखोर-मैदा, मदान मैदालकडी, मैल, मैलखोर, इ० पहा.

मयना-9. एक पक्षी. मैना पहा.

मयना-पु (विह्न.) मायना, माना पहा.

मयाल-की. (ना. व ) तुळई.

मयासुर-पु एक शिल्पकार राक्षस. [ सं. मय+भसुर] मयासुरी प्रकार-पु (क.) नाटकी, खोटी, घटोत्कची गोष्ट. मरकाड खचली.

मयाळ--वि. १ मवाळ; २ मायाळु. 'आतीसी निन्हां मयाळु। '-दाव ३९४. [ मवाळ ]

मयाळ-ळी-सी. एक प्रकारची भाजी.

मयूख-पु. १ सुर्यकिरण; प्रकाशकिरण; तेज; कांति. २ (धर्मशास्त्र) एक टीकाग्रंथ. [सं.]

मयूर-9. १ मोर; एक सुंदर पक्षी. २ तुरा; मयूरिशखा; ३ एक वनस्पति. [ सं. ] ॰ कुंचा-पु. मोराच्या पिसाची चवरी. 'मयूरकुंचे ढालिसी श्रीहरी।'-महिपतीकृत पांडुरंगस्तोत्र ७७. •पन्न-न. मोराचें पीस. 'तया मुकुटाचे तळवटीं । मुक्तमयूर वींग करणें (हही बैल, घोडा, माणूस यानीं) पत्रांची वेठी । '-एहस्व १.६५. ०पिच्छ-न. मोराचा पिसारा. ' मस्तर्की मुगुट आणि किरीटी । सर्भोवर्ती झिळमिळघांची दाटी । त्यावरी मयुरपिच्छांची वेटी। '-व्यं ६९. ०ळाळित(करण)-न. (नृन्य.) पाय वृश्चिक करून व पाठीमार्गे पुष्कळ वळवून सोइन न हालणे. पाठीमार्गेच उंच करणें, हात रेचित करणें व त्रिक वांकडें करणें. ॰ शिखा-शिख-शिखर-स्रीन. १ एक फुलझाड. २ (ल.) विकर; घेरी. ३ फॅपरें; अपस्मार. [सं. मरक] करडई. मयूरासन-न. एक योगासन. हाताचे तळवे जमीनीवर मग्ररी-स्त्री. १ मोराची मादी; लांडोर. २ एक प्रकारची अश्र गति. 'तो निघाल्या अश्वरत्नांच्या हारी । दाखविती गती गति ] नाना परी । उष्ट्री नाकुळी इंसी मयूरी । '-जै ४.२२. मयोर-पु. (अप.) मयूर; मोर.

मये--शम. सह; बरोबर; 'शामजीपंत टक्ले मये लक्ष्मण पंत गेले होते. '-रा १.१८४. [फा. मइ. ]

मर—स्त्रीन. (पीक, झाड, लाकूड, दगद, कापड इ० चा ) मुळे होतो. -अश्वप २.२९९. (अर. मरझ्=रोग ] सहलेला, मेलेला, किडलेला, नाश पावलेला भाग. २ पूर्णपण षळून गेलेलें पीक, ३ पिकावरील कीड. ' भांगलतांना मर असेल जमीन. [का. मलर=खडे, बाळू ] ती काढून जाळून टाकावी. '-शेतकी-शेतकरी २.११ -न. कुंभार इ॰ च्या भर्रीतील पूर्णपणें जळून गेलेलें जळवण. याच्या उलट करळ. -स्री. मरण्याची स्थिति; मरणोन्मुख अवस्था. ( कि॰ येणें; पंचास लागमें. मर्रो मर्गो-जिवाकडे न पाइतां अतिशय काबा-इक्ष करणे. मरीस येणे-जाणे-मर येणे.

मरक-न. अपस्मार; फेपरें; घुरें. [सं.]

मरकत, मरगज-पु एक प्रकारचे रत्न; पाच. 'जैसा परिमळ जाहला मरगजा।'-ज्ञा ११.६०१. [सं. मरकत]

मरकब--- पु.न. १ वाहन. २ (जकातखात्यांत) गाढव. [ अर. मर्कब् ]

मरक(कु)ळी--स्री. मर (-स्री.) पहा.

मग्काड--स्त्री. (व.) अवकृपाः, संकट. ' आमच्यावर सगळी

**मरकाड्या –** वि. अत्यंत अशक्त माणुस; रोडका; मरतु-कडा. [ मरणें +काडी ]

मरकेपणा--पु. (व.) ढोंगीपणा.

मरगड — स्त्री. ( ना. ) मरणाची सांथ, मरगळ.

मरगण-त, मरग(क)ळ---स्री. थकल्यामुळे येणारी अर्घ-मेल्यासारखी स्थिति; थकवा; ग्ञानि. मर-मरकळ पहा. [ मर्गें।+ गळणें ] •घेणे-मारणें, मरगणें, मरगळीस येणें-१ अति-शय दमल्यामुळे पढणे, अंग टाऋणे ग्लानि येणे. २ दमल्याचे

मरग(क)ळ — वि. अगर्दी दमल्याचा बहाणा कह्न बैठक मारून बसलेला (माणुस, जनावर). मरगळणें-अकि. दमून जाण; नित्राण होणें; शक्तिपात होणे. मरगळा घेणे-जागा

मरगी-की--स्री. १ महामारी; सांथीचा रोग. २ भौंवळ;

मरगूत-- स्त्री. १ मृत्युगतिः मरणावस्था. २ दुर्दैवाची पर-टेवून कोंपरोवर शरीराचा तोल सांभाळणें. [मयूर+आसन] मार्वाध; मृत्यु.(क्रि॰ येणें; भरणें; घेणें; मरगुतीस येणें ) 'त्याला मरगुतीनें घेरहें तो काय वांचायचा ? ' ३ मरगळ पहा. [ मरणें+

> मरचला-पु. वालाचा एक प्रकार. याच्या शेंगेचें सालपट नरम असतें. -कृषि ३३२.

मरज-- प्र मरकत पहा.

मरजसत्ताका-9. घोडयाचा एक रोग. हा ठेंच लागल्या-

मग्ड-स्री. (गो.) १ कमी पाण्याची भातशेती. २ माळ

मरडादहीं - न (व.) साय काढून घेतलेल्या दुधाचें दहीं. मरडी टांकळी-- स्री. टांकळयाची एक जात.

लागर्णे; मरीस येणें जाणें.) [ मर्गें ] मर्री जाणें-मरणाच्या नुकसान. 'सोन्याचे नाण्यास कोर्टेहि मरण नाहीं. ' न्यूनता नाहीं असे बेधडक सांगतांना योजतात. 'उदा० या व्यापारांत शंभर रुपयास मरण नाहीं ' ( निंखालस मिळतील ). ३ मोठा घोकाः

मार्गानें जाऊं नको, तेथें मोठें मरण आहे. ' ५ अत्यंत अप्रिय, इ० ). ३ (ल.) (दिलेलें कर्ज, न्यापारांत घातलेलें भांडवल ६०) कटाळवाणी गोष्ट. 'लोकाजवळ कर्ज मागणे हें मला मोठें मरण बुडणें; नुकसान पावणें, किफायतशीर न होणें ४ (मुलांच्या आहे. ' [सं. ] (वाप्र. ) ॰ जाणणे-समजणे-कळणे-कळं लागर्णे-संकटाची जाणीव होणें.(कोणाच्या घरीं) मरणाची निघणें. 'दोन गडी मेले. ' ५ थडीनें कडकून जाणें; नाश पावणें. बाजंत्रीं बाजर्णे-कोणत्याहि संकटाला तोंड देणे; मरण्यास तयार असर्णे. मरणाच्या दारीं बसर्णे-पंथास लागर्णे-देकण-आसन्नमरण होणे; आतां मरतो की मग मरतो अशा स्थितीत असणें. मरणादाशें की तोरणादाशें(जावें इ०) छम· प्रसंगी किंवा अशुभ प्रसंगी हजर रहावें. मरणाने जिंकलेला-टेंकलेला; मरणद्वारी असलेला. जिक्छा-वि. मरावयास येण-पावर्ण-मरायला लागल्या-मरणामाथां-माथेस प्रमाणें होणें; पूर्णपणें यकून जाणें. 'हा पांच कोस जमीन चालला इ॰ -वेळेवर तृप्त न झाल्यामुळें ). 'पाहण्याविषयीं त्याची ६ष्टि म्हणजे मरणामाथां येतो. ' मरणाला रात्र आडवी करणे-भरण, एखादा कटिण प्रसंग कांहीं तरी युक्ति योजून लांबणीवर मनोवृत्ति इ०). १४ ताजेपणा, सत्त्वांश नाहींसा होणें, बेजब दकलणे. मरणीं घालजें-महं घालणें. 'ऐसा कळलाव्या नारद-मुनी। मरणीं धातल्या कृष्णकामिनी। ' -जै ७१.१११. मरणीं मर्णे-१ एखाद्यासाठीं मरण पतकरणें; जीव धोक्यांत घारुणें. र एखाद्याच्या सेवेस तत्पर अस<sup>र्णे</sup>. (आजर्चे) मरण उद्यावर लोटण-सध्याचा कठिण प्रसंग लांबणीवर टाकणे. ( आपस्या ) मरणाने मरण-१ नैसर्गिक रीतीने मरणे. २ (स्वतःच्या दुष्कर्माबद्दलशिक्षा म्हणून) स्वतःवर संकट ओद्दन घेणें. (उद्याचें) होणें. 'एवढा मरतोस कां ? उद्या तुझें काम होईल. ' १९ खालीं मरण आज आणण-कालांतराने गुदरणारा अनिष्ट प्रसंग आतांच ओढवून घेणें. खितपणीचें मरण-न. खितपत पहुन राहिल्यानंतर प्राप्त होणारें मरण. ' ज्या अंगावरी केलें शयन। तेथून अंग इलवुं नेणे । खितपणीचें आलें मरण। निंदकजन बोलति । ' सामाशब्द- ॰ कळा-स्त्री. आजार, काळजी इ॰ मुळे चेह-यादर येतो तो फिकटपणाः निस्तेजपणाः प्रेतकळा. ०तरण-न, मरणे आणि जगणे; मृत्यु आणि जीवन. 'मरणतरण ईश्वराचे स्वाधीन. ' ॰द्शा-स्त्री. कठिण प्रसंग; जिवावरचें संकट. ॰पंथ-पु. मृत्यूचा मार्ग. (क्रि॰ टेंक्जें; लागजें.) ॰ प्राय-न. मरणा-सारखें संकट. 'कोणी मागितलेली वस्तु नाहीं म्हणावयास मला मरणप्राय होतें. -वि. मरणाइतकें दु:सह, कठिण. ० मुळ-न. १ मरणास बोलावणें. ' मज न्यावया आला उताबीळ । तत्काळ झाला मरणमूळ । '-कथा १.६.९१. २ अत्यंत त्रासाचे, कष्टाचे काम; जिवावरची गोष्ट; जीवघेणा प्रसंग. •सींग-सोध-नपु. मरणार्चे केलेलें ढोंग, बहाणा. ( कि॰ घेणें; आणणें ) मरणा-वि. (राजा.)

संकट. ४ जिवावरची गोष्ट; प्राणार्शी गांठ; प्राणसंकट. 'त्या वारणे. २ शुब्क होणे; वाळणे; कोळपणें; कोमेजणें (झाड, रोप खेळांतील गडी, सोंगटी इ०) निरुपयोगी, बाद होणें; खेळांतून ६ (पारा, सोनें ६० चा ) गुणधर्म नाहींसा होणें; भस्मदशा पावणें. ७ संवेदनाश्चन्य होणें; बिधर, मद्द होणें. 'नित्य मार खाला असतां पाठीचें रक्त मरतें. '८ भादन जाणें; नाहींसें होणें ( पाणी, रक्त, रस, भोलावा इ० ). ९ बरें होणें; नाहींसें होणें. ( खरूज, नायटा इ० ). १० (खड्डचांत ) सांठून रहाणे; न वहाणे ( गाणी ). ११ कंटाळवाणा होणें; फुकट जाणें; निरुपयोगी होणें (वेळ). १२ मोडणें; जाणें; नाहींशी होणें (तहान, भक, वासना मेली. ' १३ उडणें; नष्ट होणें; लुप्त होणें ( आशा प्रीति, इच्छा, होंगे (पाणी इ०). १५ दुखणाईत होणें; आजारानें खितशत पड़ेंगे. 'हा तीन वर्षे मरतो आहे. ' १६ पराकांग्रेचा तोटा. नुक-सान सोसर्जे. 'त्या साखरेच्या व्यापारांत हा हजार रुपयाला मेला. ' १७ अत्यंत कष्ट सोसणें; जिवापाड काम करणें; कामानें बेजार होणे. 'तुम्ही सारे बसतां आणि म्यां एकटचानें मरावें हें ठीक नाहीं. ' १८ अतिशय उत्सुक, उत्कंटित होणें; उताबीळ बसणे; क्मी होणे (धूळ.) ( दृष्टि, नजर ) मरणें-एखादी वस्तु नित्य पाहण्यांत आल्यानें तिजविषयीं औत्सुक्य कमी होण: उदासीनता येणे. मरण्याजिण्यास उपयोगी (कामास) पडणे-ऐन अडचणीच्या प्रसंगी उपयोगी येणे. मरतां मरतां वांचणे-भयंकर दुखण्यांतुन, प्राणसंकटांतुन वांचणे. मरतां मरतां हातपाय झाडणें-शेवटचा जोराचा प्रयत्न कहन पाहणे. मरमरुन जाण-पड्ण-अतिशय आसक्त. उतक-ठित, उत्सुक होणें; वेडा होणें. मरस मरे-किवि. अत्यत श्रमानें; कष्टाने. मरीं मर्णे-जिवाची पर्वा न करतां कष्ट करणे. मर्फ घालणे-मरणार म्हणून टाकून देणे, मरणाच्या दारी असणे. ठेवणें. 'तरींच मरूं घातला कुमर । हा तयावरी अपटावा।' मर्फे घातलेला-वि. मरणार अशा समजुतीने सोड्डन दिलेला. मरून जिणे-पुनर्जनम होणें; मरतां मरतां वाचणें. 'गोविंदामृत-दष्टिवृष्टि करितां आतां मह्ननी जितों। 'मरून पडणे-अतिशय मोठे घोस, झुबके येणें (झाडावर फळांचे) ' आबे यंदा मह्नन अगर्दी मरावयास टेकलेला; अत्यंत अधाक्त; मरतुकडा. मर- पडले आहेत. ' मरूं मरुं करणें-लवकरच प्राण जाईल असा णेच्छा-स्री. मरणाची इच्छा. मरणोन्मुख-वि. आसन्नमरण; रंग दिसणे. मरोमरोसें( मरेमरेसें )करणें-सतावणें; गांजणें: मरणाच्या पंथास लागलेला. मरण-अकि, १ मरण पावणे: अत्यंत त्रास देणे. मेला जसा-वि. अति शरमिदा; लिजत: मेल्यासारखा. मेल्याचा पाड जार्णे-होर्णे-१ हलका लेखिलें जार्णे; मान्यता कमी होर्गे २ गोंधळगें; गर्भगळित होर्गे.

मरत-वि. मेलेलें; मृत. [सं. मृत] •मर्डे हैं-न अति **श**य अशक्त मनुष्यः भरतुकडा. ०**मढ्यासारखा**-वि. कृशः •वड-वडा-स्रीपु. मरणाची सांध. (कि॰ येंगे.) **्यांझ-ज**-स्त्री. १ जिबीं मुलें लहानपणींच मरतात अशी स्त्री ' बांजपण संदिस गेलें । तों मरतवांज नांब पडिलें।'-दा ३.३. ३९. २ ( कऱ्हाडी) मरतांना एकहि मूल जिवंत नसलेली स्त्री. **्संभाळ-पु. १ मरावयास** टेकलेले माणुस, पशु इ०ची शुश्रशा. २ प्रेमपूर्वक केलेले संगोपनः आस्थाः काळजी. (क्रि॰ घेण). ३ कोणत्याहि गोष्टीचा केलेला अतिरेक (जेवण, झोंपण, बसण, लिहिणे इ॰चा); शेवटपर्यंत पिच्छा पुरविणे. (कि॰ घेणें). मर-तहर्ण-अकि. मरावयाच्या बेतांत असर्णे; मरावयास टेकर्णे. मरता आहार-१. मरणोन्मुख माणसाचे शेवटचे खाणे. मर-ताक-न. (कुण.) १ मृताची औध्वेदेहिक. क्रिया; दिवस. २ मरण; मृत्यु. ३ मृत मनुष्य; प्रेत; मुडदा. [सं. भृतक] मरती कळा-स्री. १ मरणाच्या वर्ळी चेहऱ्यावर येतो तो फिकटपणा; प्रेतकळा. २ आजाऱ्यासारखा दिसणारा माणुस. मरती भावना-स्ती, मरण जवळ येऊन टेपलें आहे असे जीवस्तन समजतें अशी मदा. मरती राष्ट्र-स्री. ऐन राजीचा समय. (स्वतःचे म्हणणे खरें आहे हैं ज्यांना साक्षी टेव्न दाखवावयाचे त्यापैशी एक प्रमाण ). 'मरती राम्र झाली आहे खोटें बोलत नाहीं. ' काळी रात्र, भरल्या बंदाखाली बसणे पहा मरतुकहा, मरतं (तं)गडा-वि. अगर्दी अशक्तः रोडकाः मरतमढें. मरमर-स्त्री. १ धोक्याच्या परिस्थितीत, प्राणाबरच्या संकटांत अविचाराने शिरणें; फाजील भाइसी, साहसी शृति (वेडपा, कैदाशीण इ०ची ). (कि० येणें) खागणें: घेगें ). २ उपहास: टबाळकी. इह ० आपली हाण (हानि) आणि जगाची मरमर. ३ कुरकुर. 'पाठी बैसला दावेदार। जाली मरमर संसारी। ' • घेरो-१ अत्यंत क्षीण, मरणासम होणें. २ मरणाची धास्ती घेण: हाय खाणे. मरमरा, मरवडा-५. १ मरमर अर्थ १ पहा २ (निदार्थी) पराकाष्ट्रेचा अशकतपणाः मरणप्राय स्थिति. 'तला काय मरवडा आला! 'मरचड-स्री. मरण, रोग इ०ची साथ (माणुस, जनात्रर इ०ची).

मरतवा—पु. दर्जा; पदवी; योग्यता [अर मतैब] मरद, मरद्गाजी, मरद्माणूस, मरदा, मरदाना, मरदाई, मरदानी —मर्रे, मरैगाजी इ० पहा.

मरद्रेंग, मरक्ळणें — सिक. १ चोळणें; मर्दन करणें (तेलानें अंग, वाळ्ने फडा ६०). २ चेपणें; राडणें; मर्दन करणें. १ (आकाश ढगांनीं) आच्छादित होणें; व्यापणें. [सं. मर्दन]

मरफा—पु. एक प्रकारचे वाद्य; लहान टिमकी, नगारा. मर्फा पहा. [फा. मर्फा] मरफेकरी-पु. मरफा वाजविणारा. मरमत-तळब — वि. मरामत मागणारा. दुरुस्ती पाहिजे असेळेळा. ' जागा मरमततळब आहे सबब दुरस्ती करावयास माणसं ळाऊन ...' – रा ७.२१९.

मरल-ळ-पुकी. गोड पाण्यांत राहणारा एक उंची मासा. याची लांबी सुमारें ३ फूट असते. [ सं. मरोली ]

मरवा---पु. एक सुगंधी वनस्पति. [सं. मरुक; प्रा. मरुअ; हिं. मरुआ-वा]

मरशा—९. शोकगीत (विशेषतः हसन आणि हुसेन ह्यांच्या विषयीं मुसलमान लोक मोहरमांत गातात तें गीत). [अर. मर्सिय] मरहूम—वि. मृत; माजी; कैलासवासी. [अर. मर्हूम्] मरळ—की. मरगळ पहा.

मरळदंडी—स्त्री. (वे.) गर्भाधानाचा दुसरा दिवस. [का.] मरळा—िव. अतिशय यक्तेला; अशक्त. 'पाइता दिसतो गोठ्यांतिल पशु बैल तसा मरळा।'-देप ९९. [मरण-मरगळणें] मराठ, मञ्हाट—िव. (ल.) १ स्पष्ट. २ सोप. -मनको. 'स्वभावें तयाचें मन्हाट बोल्णें '-दाव ३९०. [महाराष्ट्र]

मराठा-वि. १ मराठी देश, लोक इ०संबंधीचा; महा-राष्ट्रीय; दक्षिणी. २ महाराष्ट्रांतील क्षत्रिय जात (ब्राह्मण आणि कुगबी यांच्या मधली), यांना कथीं राव, मराठे असे म्हणतात. हे वदोक्त संस्कार करतात. ३ (सामा.) कुणबी, शुद्र लोकांबद्दल योजावयाचा शब्द. ब्राह्मण-पांढरपेशे आणि अस्पृश्य यांच्या मधला वर्ग. [सं. महाराष्ट्र; प्रा. मरहट, मरह ] मराठी-स्नी महाराष्ट्रांतील मुख्य प्रचलित भाषा. ' मराठी असे आमुची माय-बोली। '-वि. मराठे लोकासंबंधीचाः मराठ्यांचा. •काचा-प्र. मराठे लोकांचा स्वाभाविक धूर्तपणाः कावेबाजपणाः ० भाषा-स्वी. संस्कृत-प्राकृतापासन झालेली एक भाषाः मराठी. ०मोळा. मराठमोळा-पु. १ मराठे लोकांतील चालीरीति (समुरूचयाने ); बाळबोध वळण. 'तुम्ही आपणास पवार म्हणवितां पण तुमच्या वर्शे मराठमोळा दिसत नाहीं. ' २ (विशेषतः) मराठ्यांतील बुरखा, पड्याची चाल: कुलीनपणा: जुने वळण. 'मराठमोळा तुझा। जपुन चाल लोक छिनाल म्हणतील नको नारी उडवु भुजा।' -होला १४३. ०**वेखरी**-की मराठी भाषा. ' मी बोलिलों मराठी वैखरी। '-विषु ७.१४७. मराठेशाही-स्री. मराट्यांचे राज्य, अमदानी. 'निपजणार कोण धनाजी।तारण्या मराठेशाही-यापुढें।' -विक १०. मराठेशाही पागोरं-न. पागोटवाची एक तन्हा.

मराठी की. एक औषधी वनस्पति. हिर्ची फुळे पिवळीं असुन अकलकाऱ्यासारखा त्यांचा उपयोग होतो. वगु -४.१२८.

मराष्ट्र—पु. पावसाळ्यांत भिजल्यामुळे निरुपयोगी झालेला घरावरचा पढा. -बदलापुर २६. मराष्ट्री-वि. वेंबळी; पेंढधाने शाकारलेलीं (घरें). -बदलापुर २६. पदवी, सन्मानार्थे योजावयाचा शब्द जर्से-भट्टाचार्यः, समशेरबहाहर 'राजे असा मरातीब मेळविला. '-रा ४.२३. २ दर्जा; बहुमान. 'त्यांचा मरातब दादासाहेबांनी वाढविला. '-रा १९९१. ३ -अव. गोर्श; मजकूर. ' टिहावयाचे मरातब बोटण्यांत येतील त्या प्रमाणे तुम्ही लिहावें. '-रा५.१५६.[अर. मरातिब्-मर्तवाचे अव.]

मरादब(- पु. स्नेह्संबंध: मैत्री. 'मला पत्र दोस्तीचें मरा-दबाचे आहे. '-रा ५.१५९. [ अर. मुराबत ]

मरांदा-पु. ( राजा. कु ) क्रोंब आलेल्या नारळाच्या पोटांत बनतो तो मगज.

मरामत, मरम(म्म)त-की. १ चांगल्या स्थितीत राखणें; वड पहा. दुरुस्त ठेवण. २ दुरुस्ती; डागडुजी; निगा; सांभाळ, (कि॰राखण; करणें ). ' येथें हवेलीचे मरामतंस दीडरों रुपये लागले. हवेलीची मरोडणें — मुरुड इ० पहा. ज्या ठिकाणी जरूर मरमत करों होते तेथे केली आहे '-रा ६. ५९२. ३ नांगरणें, खत घालणे इ० ( होताच्या महाःगतीतील ); (कणीक) तिबणें; घोळसावणें; (चिखल नरम करण्यासाठीं) तुड-विणें; (रेशीम) कातणें; स्वच्छ करणें, ( एखादे मिश्रण बनवितांना ), मिसळो, मईणे, वाटणे इ० अनेक कामे (समुच्चयानें). ४ ( चुकीनें ) करामत; खुबी; चाउुर्थ. ' या पुरुषाची मरामत दुस =यास येणार नाहीं. ' ५ ( चुकीनें ) मरातब. [ अर. मरम्मत ]

मरामर-मरी--श्री. मरणाची, आजाराची फार मोटी साथ. (कि॰ चालेंगे; लागणे; होंगें). [ मरणें ]

मराल-ळ-पु. (काव्य) हंस पक्षी. 'आले दैवें कदा-चित मराळ।'-मोकण २८.१७ (सं. मराल) मराळिका, मराळी-बी. १ (काव्य) हंसी. २ देवी; देवता. 'जयजय कासारमराळिके। ' ३ सुंदर, नाजुक स्त्री.

मिरिगळा-गळ-की. आकार; आकृति; मूर्ति. 'सकल देखिलें रणमंडळ। परि न देखे दक्षमरिगळ। '-कथा ३.१४.२०५.

मरी-की. १ साथ (पटकी इ०ची); जरीमरी. २ आसन मरणाची स्थिति; मरणदशा. 'माझी आई मरीस आली. '[ सं. मरक ] • आई-स्नी. अडाणी लोकांची एक देवी. मृत्युदेवता: साथीची देवता. 'मरी आईचा कोरडा वाजतो।'-भज ७४. 'मरी आई रोडगा वाहिन तुला।'

मरीख-न. काळी मिरीं. 'जीरे, शुंठी मरीचे हळदि बह-तज्ञी हिंगही दारचीनी।'-सारुह ३.४८. [सं.]

मरीयल, मरेल--वि. (ना.) निस्नाण, मरतकुढा (मनुष्य). [ मरणे ]

मह-- पु १ मारवाड देश. २ निर्जल, रेताड प्रदेश; बाळ

मरात(ती)ब-- একা. १ (विद्या, पराक्रम इ॰ बहल) । २ निर्जल, ओसाड प्रदेश. ' तृषार्ता मरुदेशीं। झळे अमृतें वोळली जैसी।'-ज्ञा १८.१६१.

> महञा-स्त्री. एकप्रकारचे धान्य; नाचणी. -कृषि २८२. महत्-पु. वायु: वारा. [सं.] ॰सख-पु. अप्ति महतूण-पु. एक देवतावर्गे. यांत ४९ देवता आहेत. ' मस्द्रणांच्या वर्गी। मरीचि म्हणे भी शार्डुगी। '-इत १०.२२२. [सं.]

> मरूळ-वि. वाळुमिश्रितः पुळणवटः रेतास (जमीन, भुई, देश, प्रांत, शेत, रान इ०). ॰फडाची-वि. दोन नद्यांच्या संगमाजवळच्या बेचक्यांतील सोंडाची ( जमीन ). -कृषि १६.

मरोड-की. अत्यंत आजारीपणाची स्थिति. (विरू). मर-

मरोड, मरोडकानवला, मरोडशेग, मरोडणी.

मरोडा -पु. पोटदुखी; मुरडा. ( कि॰ येणे; होणे; निघणे; डठणें, करणे ). [ मुरडा ]

मनेडा-9. जनावरास होणारा सांथीचा रोग; मरी; मर-वडा पहा.

मकेटं-पु. माकड; तांबडया तोंडाची एक वानरजात. 'आधींच मर्केट तशांतिह मय प्याला।' [सं. ] •चेष्टा—की. पोरकट चाळे, खोड्या; माकडचेष्टा.

मक्रम-वि. लिखित; लिहिलेलें. ' आं साहेबांनीं मुसफल मर्कूम कें ते जाहीर भाले. ' -पया ४८४. [ अर. मर्कूम् ]

मर्गज्ञ-पु. पाच; मरकत. ' सांड्नी कठिणत्वांचें डिंब । सचे-तन मर्गजस्तंभ । ' -एरुस्व १.२५. [सं ] मर्गजामणी-पु मर-कतमणी. 'मर्गजामणीचे घोषें। '-शिशु ४०९.

मगेन्द्र-वि. अडाणी. -शर. मरगळ पहा.

मर्जी-की. १ संमितः; इच्छाः आवडः पसंती. 'यज-मानाचे मजीप्रमाणे वर्तावें. ' २ सुप्रसन्नता; कृपा; लोभ. 'आताशीं त्याजवर मर्जी आहे. ' ३ स्वभावः तब्यतः अंतःकरणवृत्ति ' त्या पुरुषाची मर्जी कठीण. '[अर. मर्झी] महु० मर्जी देवाची मिथ्या धाव मनाची. •खरपा-बारीक होण-जात राहण-नाख़ष असर्णे; आवडेनासा होगें 'श्रीमंत स्वामींची बहुतच मर्जी बारीक जाली आहे. ' –रा १ २२८. ० जिंकणे – आपलासा करून घेर्गे. भीड, दरारा चेपणे; भीति नाहींशी होणे; ऊब जिंकण पहा. मर्जीतन उतरण-जाण-आवहेनासा होणे; लोभ कृपा नाहींशी होगें. • बस्पें - लोभ जड़ेंगे. • मोह्यें - एखायास अप्रिय असे कांहीं करणें; मन मोडणें; मर्जीविरुद्ध वागणें. ०राखणें-संभा-ळेंग-एखाद्याची कृपा, लोभ टिकवर्णे; नाखूष न होईल अशा तन्हेनं वागणे. ० संपादणं - कृपा, लोभ संपादणं. मर्जीस उत-वंट. ३ एक पर्वत. [सं. ] व्हेश-ध्रम्ब-भूमि-? मारवाड. रणे-आवडणें; मनास येणें; परंत पडणें. व्अजूर-आर्ज्ज-स्री.

१३४. ॰माफक-किवि: मर्जीप्रमाणें (करणें, होणें इ०). • मिजाज-सी. प्रकृतिः तब्येत. 'नवाबाची मर्जीमिजाज विलक्षण मुबार रेत आल्यास मी विजयदुर्गाहुन पुण्यास येईन. ' -ऐटी १. ६७. ०रक्षण-न. मजी, इच्छा, कृपा सांभाळणे. ०संपादन-न. कृपा, लोभ संपादन करणें.

मतेबान-न. चिनी मातीचें भांडें; बरणी. 'तीन जोडगा मतेबानाच्या चिनीच्या, वरतीं झाकणी कुलाबेदार कुलफी मज-बृत... ' -रा २२.३५. [ अर. मर्तबान् ]

गांजा मर्द हाय मर्द '-बाय ४.२. २ शूर, पराक्रमी, हिंमतदार मनुष्य. 'पैका नामदांचा इज्जत व यश मदिने.' - ब्रच ८८. ३ नवरा; श्लिया आपल्या नांवापुढें व नवऱ्याच्या नांवापुर्वी योजतात. ध रखेली (महारीण, कैकाडीण) आपल्या यजमानाच्या (विशे· ह्शमस्त्रान खडीवाले. ' [वैंसं. मर्य; फा. मर्द् ] ॰गाजी-माणुस-पु. शूर, मर्द गडी; पराक्रमी माणुस. मर्दा, मर्दाना-नी-वि. १ शुर, धैयैबान . -मराआ ३६. २ (विशेषतः मर्दानी ) पुरुषी. याच्या उलट जनानी. [ फा. मर्दाना-नी ] **मर्दर्ह, मर्दपणा-**श्रीपु. ? धेर्य: धीटपणा: शौर्य: पराक्रम: पौरुष. २ शौर्याची, पराक्रमाची [ फा. ] कृत्ये. मर्वाची मिशी-सी. (पुरुषत्वाचे लक्षण) प्रौढी मारताना, दम देतांना, धाक दाखवितांना पुरुष योजतात. मर्दानगिरी, मर्वानगी-की. मर्दुमकी, शौर्य; पौरुष. ' हे जागा मर्दानगिरीची आहे. ' -ऐस्फुले १.२१. ' परंतु टिपूची मर्दानगी व दिलेरी पाइन हे आपले चित्तांत भय मानून आहेत. '-पदमव १०८. मर्वाना-पुरुषांची बैठक. ' फार करून जनान्यांत असतात. येकादों-दिवसां क्षांत दोन तीन घटिका मर्दाना करून...कांहीं जाब-साल होतो. योग्य, साजेसे (वस्र, पोशास इ०); याच्या उलट जनानी. 'शिकारीसारखी मर्दानी मौज नाहीं असे पुरुष म्हणतात. -बाय जहरी असलेलें ( गार्गे इ० ). ४ पुरुषासंबंधीं. ० खेळ-पु. अंगमेह- इ० चा, ), तात्पर्य. ५ मेख; मुद्दा; खींच; रेखि. ६ कला; खुबी; नतीचा, पराक्रमाचा, ताकदीचा प्रयोग, खेळ. मर्दामर्दी-स्री. गृढविद्या; युक्ति; गुरुकिही (एखार्दे कोर्डे, रचना, किया, धंदा शौर्यः, पौरुषः, परात्रमः, मर्दुमी. -िक्रवि. १ घिटाईनें, शौर्यानें; इ० ची ). 'अद्यापि श्लोक लावण्याचें मर्भ तुला समजलें नाहीं.' मदेपणानें. २ पुरुषी घडाडीनें; उत्साहानें. 'इशमाच्या लोकांनीं 'घडयाळांतलें ममे कळत नाहीं. '७ शत्रु; अरि; नाशक, भंजक; कोटासच मर्दामदी शिडी टेंकून चढले. ' -वप ७४. 'त्याने पैसा उलट आणि प्रतिकिया करणाऱ्या गुणांची वस्तु. ' केळणाचे मम जबळ नसतां सर्दासदी लग्न केलें. ' ३ अतिशय श्रमानें, कष्टानें. तप, गब्हाचें समै कांकडी. '[ सं. ] **े भेद-पु. १** नाजुक भागावर

इच्छा. -दिमरा १.२२२. • खंरीज-क्रिवि. आक्नेबाहेर; इच्छेबाहेर. | ' मर्दामर्दी तो चोर घरला. ' ४ मोठ्या जुलमानें; संकटानें. 'मर्दा-' भाम्ही आजतागायत तुमच्या मर्जीखेरीज नाहीं. '-दिमरा २. मर्दी तो वांचला-जगला. 'मर्दी, मर्दुमी-स्नी. १ शौध; पराऋम; साहस. 'परशुराम रामचंद्र यांणीं माठे मर्दुमीनें लढाई दिली.' -ख ११.६१०४. २ शौर्याचे, पराक्रमाचे, साहसी कृत्य. [फा.] जाली. '-रा ३.४११. ०मुबारक-स्त्री. शुभेच्छा. 'स्वामीचे मजी मर्दुम-पु. मनुष्य; माणुस. [फा. मर्दुम्] मर्दुमकी-मर्दी पहा. ' मर्दुमकी शाबासकीचा मालक. ' –गोखचिशाब ६.५.

> मर्दजान-वि. गुडच्यांत दुसरें हाड राहतें असा ( घोडा ). असा घोडा खराब समजतात. -अश्वप १.१०४.

मर्वणे—सिक. १ चोळणे; चेपणे; रगडणे इ०; मर्दन करणे. २ ठार मारणें. 'तो करावया वेदोद्धार । म्यां मर्दिला शंखापुर।' -एभा २१.३७३. [सं. मर्दन.] **मर्दन-**न. १ चोळणं. २ मऊ मर्स्य-पु. मनुष्य; मानव. -वि. मरणशील; मरणारा. [सं.] करण्याची, चूर्ण करण्याची क्रिया; चुरहणें, कुटणें, दळणें, रगहणें मर्द-- पु. १ पुरुष. 'गांजाचा अम्मल दास्वानी बायकी नन्हं, इ०. ३ (कान्य) कत्तल; ठार मारणे; नाश. [स.] मर्दनं गुण वर्धनं-(मंस्कृत सुभाषित) १ औषधी द्रव्यें जों जो अधिक खलावीं तों तों तीं अधिक ग्रणकारी होतात. २ विद्यार्थ्यास छडी मारल्याने त्याची बुद्धि अधिक तहस्व होते. मईन:-स्री. स्नान; न्हार्णे. 'भणे एथ होए मदैना। स्वामी माझेया। '-ऋ ७४. षत: मुसलमान) नांवापूर्वी हा शब्द पत्रांतून योजिते. 'राणु मर्द मदेन्या-पु. अंग रगडणारा. मदित-वि. १ मर्दन केलेलें; चोळलेलें; चेपलेलें. २ कुटलेलें.

> ते पें मर्दछ। ' -गीता १.७७२. [सं. मर्दल]

मर्दवाण---न. लिप्तपात्रः, उटीचे भांडें. -राव्यको ३.१५.

मफ़ी-9. लहान टिमकी, नगारा. ह्यावर टिपरीनें ठोका माह्न ताशाच्या मेळामच्ये तालाची लय उपयोग करतात. 'तासे मर्फे ते अंबर किती वाजती ।' - ऐपो ११९ [फा.] मफीची, मफैंकरी-प्र. मफी वाजविणारा. –समारो २.३.

मर्म-न. १ गृढ शक्ति; सुध गुणधर्म; कार्यसाधक गुण ( याचे अनुमान कार्यावरून होते ). 'सर्व पदार्थीमध्ये जी ईश्वराने -रा ७.१९९. -वि. मर्दा पहा. **मर्दानी-णी**-वि. १ पुरुषास मर्में ठेविली आहेत ती कोणास समजतात. ' २ ( शरीरादिकाचा ) नाजुक भाग, अवयव, जिन्हाळी; वर्भ. १ छिद्र; उणेपणा; व्यंग. 'ममै उघडितां, मानी पुरुष बुढाले चर्पेत,जड तरेले। '-मोआदि ३.३. ' २ पुरुषी; पुरुषांचा ( आवाज ६० ). ३ पुरुषी आवाजाची २४.४७. ४ रहस्य; गुढार्थ; खरा आंतला हेतु ( भाषपा, लेख

लागणें, झोंबणें; ममेस्पर्शे. ३ कट, युक्ति, बेत शोधून काढणें; नकरी समुद्रजीवन। '-भवि ०शीर-ल-ळ-वि. सभ्यपणानें खुबी, रहरा हुडकर्णे; बिंग बाहेर काढणें; गूढपरिज्ञान. ४ एखा-याचा उणेपणा, व्यंग, दोष इ० चा स्फोट करणें; एखायाच्या मनाला झोंबेल अशा गोधी उघड करणें. े भेदक-भेदी, वेधक विधी-वि. जिव्हाळी स्पर्श करणाराः; नाजुक भागाला जखम वरः णारा; बिंगें उघडकीस आणणारा ( अक्षरशः व ल. ).० वेत्ता-ति. ममे जाणणाराः ममेज्ञ. ०२थल-स्थान-न. १ नाजुक भागः जिन्हाळी. २ ( ल. ) दोष, उणीव असलेलें स्थान; न्यंग. ०स्पृक्-वि. नाजुक भागावर स्पर्श करणारा, जखम करणरा; चावा घणारा (अक्षरशः व ल.); मर्मभेदी. ०ज्ञ-वि. १ मर्म, गूढ, जाणणारा. २ अत्यंत कुशलः, निपुणः, पंडित. मर्मण-वि. मर्मज्ञ (अप.) 'मानवा सुजाणा मर्मणा सुजाणा।'-देप ११३. मर्मान्वेषण-न. एखाद्याचे मर्म, उणेपणा शोधन काढणें; छिद्रा-न्वेषण. (अक्षरशः व ल.) मर्मान्वेषी-वि. मर्म, दोष, उणे शोधणारा; छिद्रान्वेषी. मर्मी-वि. १ ग्रुप्त, गृढ गोष्टी जाणणारा. वर्ते तंत्र म-हाटें वर्तेल । ' -नागदेवाचार्यस्मृति ९७. २ एखाद्या गोष्टींत अत्यंत निपुण; कुशल; मर्मज्ञ. ३ मर्मभेदी; भेदक; झोंबणारें; टीकात्मक (भाषण). मर्मीक-वि. (प्र.) हें तों भल्यांसि ऐकों नये। ' -दा ७ १.३२. मार्मिक पहा. मर्मीद्घाटक-वि. एखाद्याचे मर्म, दोषस्थल, कमीपणा उघडकीस आणणारा; मर्मभेदी. मर्मीद्धादन-न. रीग नाही मन्हाष्ट्रंग्रथी। ' -दा ५.६.३३. एखायाचे व्यंग, उणें, दोष उघडकीस आणणें; मर्मभेद.

(मार्मेरो=प्रकाशणें); लॅ. मार्मोर; फा. मर्भरः ] मर्मरी-वि. संगः मरवरी: आरस्पानी.

हिं. मरियल ]

मच्या-वि अत्यंत रोड;मरतो आहे असा दिसणारा (माणस, जनावर ). [ मरणें ]

मयोदा-- श्री. १ सीमा; शेवट; इयत्ता; कड; हद (स्थल, काल, किया इ०ची ). २ ( ल. ) संप्रदाय-शास्त्रसिद्ध हती, बंधन, दाब: नियम; अट. 'जो विप्र आजिपासुनि मद्यप्राशन करील तो पापी। ब्रह्मध्नासम निश्चित असि मर्यादा स्वयें कवि स्थापी। -मोआदि ९.५३. ३ शिष्टाचारः वर्तनाचा योग्यपणाः व्यवस्थित सभ्य वागणुकः, विनीतता. 'आजकालच्या मुलींना मयोदाच कमी-मुळींच नाहीं म्हटलें तरी चालेल. '[सं.] •मोडणें-मर्यादा, सीमा ओलांडणें: नियमबाह्य, ऋम सोइन वर्तन करणें •राखणें-आदराने, शिष्टाचाराप्रमाणे वागणे. मर्याद-शय. पावेतीं; पर्यतः

केलेला आघात; जिल्हार्ळी झालेली जखम. २ ( ल. ) जिल्हार्ळी स्त्री. समुद्रकांटची एक वेल. 'जैसी मर्यादावेल उहंघून । प्रवेश वागणारा; शिष्टाचार न उहंघिणारा; विनीत; अदबशीर.

> मन्यान-स्त्री. (चंद्रपुरी ) घरामागील लहान वाडी. मर्वारीद-पु. मोतीं; मौत्तिक. 'माळा मर्वारीद. '- ऐटि १ ११ (फा.)

ममृल-वि. प्रेषित; खाना केलेलें. [ अर. मुर्सल ]

महमत, मन्हामत---स्त्री, कृपादान; दान, 'जमीन मन्हा-मत केली असे. '-रा ८ ६८. 'बंगाल्याची सनद मुबारक-जंग यास महेमत जाली. -एटि १८. -वि. दत्तः स्वयदत्तः -राव्य ८.४०. [अर. महमत् ]

मन्हाटा, मन्हाटी, मन्हाटी मोळा- मराठा इ० पहा. 'मजवित्रेकु सांगावा। मन्हाटा जी।'-- ज्ञा ३.१७. जेथची नांव तरि मन्हाटी । परि पड्-दर्शनातें दळवटी । ' - अर २४.

मन्ह। टे-- न मराठ्यांचे राज्य; अमदानी. 'नी मी जंव

मन्हारे-वि. प्राकृत; सुगम. ' येक म्हणती मन्हारे काये।

मन्हाष्ट-ष्ट्र--(प्र.) महाराष्ट्र पहा. 'पाहिले नस्तां संस्कृती ।

मल-पु. १ घाणः करः, कचरा. २ शरीरांतील विष्ठा, मूत्र, मर्मर-पु. संगमरवरी दगड; आरसपान. [ ग्री. मार्मारो घाम, शेंबुड, रक्त, नखें, अश्र इ० उत्सर्ग. ३ गाळ, रेंदा. ४ गंज; कीट; तांबरा. ५ दुष्ट वासना; दु:स्वभाव: नैतिक पाप. ' स्ववत्स मल भक्षिती परि न सर्वथा बाटती। '-वेका ५८ मळ पहा. . मर्यत-छ—वि. (व.) अत्यंत अशक्तः, मरतुकडा. [मरणें|[सं.] •द्वार-न. ज्या वोटेने विष्ठा पडते तो शरीराचा भागः गुद. ०प्राप्त-न. पुस्तकाच्या आरंभीचें कोरं पान. यास-पु. अधिक महिना. ' मलमास कमल्या नंतर... घेऊन जाणें. ' -पेद ८.३८. ० मूत्र-न. (भीतीमुळें ) विष्ठा, मूत्र यांचा उत्सर्ग होणे. (कि॰ करणें; होणें). 'व्याघ्र पाइतांच मलमूत्र झालें ' ॰ ब्रस्त्र-न, केरकचऱ्यापासून रक्षण करण्यासाठी घातलेले वस्त्र (देवाची मृती इ॰वर); गवसणी; खोळ. ॰विस्मी-विसर्जन-पुन. पोटां-तील मळाचा उत्सर्ग, झाडा. भलमूत्र पहा. ( कि॰ करणें; होणें). **्राद्धि-स्री.** पोटांतील मळाचा उत्सर्ग झाल्यामुळे वाटणारी आंतडधाची शुद्धताः, शौच. ० स्नान, मलापकपरनान-न. केवळ शरीर स्वच्छ करण्यासाटींच केलेलें स्नान; याच्या उलट मंगलस्नानः अभ्यंगस्नानः मलावरोधः, मलावष्टंभ-पु. शौचास साफ न होणे; बद्धकोष्टता. मलावाय, मलाचा कोठा-पु. आत-अखेर, जरूँ-आकंटमर्याद भोजन केलें; श्रावण-काल-नदी-मर्याद, डियांतील मलाची पिशवी; मलमार्ग, मिलिन-वि. १ घाणेरहा; **्ट्राप्ट**−स्त्री. नजरकेद: साधी अटक. 'रायें पाचाहिन तंत । मळलेला; मळकट; खराव. २ आचारहीन; पातकी. ' मिलन मर्याददृष्टित ठेविलें। '-ज्ञान प्रदीप १०१७. •बेल, मर्यादावेल- कुटिल नीरस जडअजड पुनर्भवपण हिकच साच। ' - मो आदि ३.६४. 'बांधी मणिश्रमे बहु फुगला मलिन स्वभाव कपटानें।'-मोसभा ४.५५. ४ अपवित्रः, अमंगलः, आत्मशुद्धतेकडे दुर्रुक्ष करणारा. ५ अरंपष्टः, निस्तेजः, उपस्थित नसलेली ( अ:वृत्ति नसल्याने विद्या इ०) मलोत्स्वो, मलोत्सर्जन-पुन. मलविसर्ग पहा.

मलई—की. साय; दूध इ॰पदार्थीवरील पापुदा. [ हि. ]

मलई—की. १ दांडगाई; धिंगामस्ती; बखेढा; बंडावा; मलई करून सरकारचा मुलुख खराब केला. ' -थोमारो १.२४५. २ गोंधळ; आरहाओरड; दंगल; गडबह ( जमाव, सभा इ०ची ). 'दक्षिणा घेतेवेळेस मरुई केवढी!' ३ मनुष्यांचा अन्यवस्थित जमाव, घोळका; संकर ( सर्व जातींचा, सोवळं-ओवळें इ॰चा ); गदी. 'त्यास धर्माधिकारी ब्राह्मणास मिळून मलई करितात.' -वाडसमा ३.१२०. ४ ( यावरून ) खाणावळ; भटारखाना इ० [मल्ल. किंवा फा. मला=जमाव] • दार चिस्सा-प. (मल्लविधा) एक डाव. जोडीदाराच्या कुह्रचावर चर्डीत हात घालून आपला दुसरा हात जोडीदाराच्या डोक्यावर ठेवृन त्याच बाजूचा आपला पाय जोडीदाराच्या आपल्याकडील हाताच्या कोपराच्या लवर्णीत घाळून जोडीदारास चीत करणें.

मलऊन--वि. शापित;शापाई; बहिष्कृत. 'जिमयत शायस्ता पैदा करून सिवा मलऊनाने मुलुक काबीज केला आहे. तो दरकबज् पादशाहजीच्या आणील. ' -रा १७.१६. [ अर. मल्कन् ]

मल (लि) कंबरी-वि. मलिकंबराच्या अमदानीत सुक्र महाराणी. झालेली (मोजणी, दर, धारा, शिरस्ता, तनखा, कमाल इ०). [मलिकंबर]

मलखांब-पु अंगांत चपळता येण्यासाठी कसरत करण्या-करितां तालमींत पुरलेला वाटोळा खांब. [सं. महस्तंभ]

मलंग-- पु. फकीराचा एक पंथ; दरवेशी. [हिं.]

मलगेडा-पु. (व.) भव्वल माल. [का. गंडा=वरचढ] मलतंडी-की. जोंधळयाचे इलकें पीक. -कृषि २६६.

मलपर्ण-अफ्रि. (काव्य) १ डुलत चालणें; चालतांना या बाजुस एकदां आणि त्या बाजुस एकदां असें होणें ( विशेषत: मूल) ' सावळ्या वाणाचें मूल। कोणाचें एथें मलपत चार्ले। ' २ (सामा.) इकडुन तिकडे हालणे; डोलणे. 'मलपत घुसळिते गवळणी। तिचा पदर ठ ठतो मेदिनीं। ' ३ थलथलगें; हलगें. 'लवथवित मलपे दौंद। वेष्टित कह नागवंद। '-दा १.२.१६.

मलपी -- भी. ( कु. हेट. ) डोळचाची पापणी.

मलवारी — वि. मलबार प्रांतासंबंधींचा. [सं. मलय, मलबार] अजन; लेप. [फा. मल्हम् ; अर. मईम् ] ०पट्टी-स्नी. जीवर मलम

मलमल-ली-की. तलम, बारीक सुताचें कापड. [हि.] मलमा-पु. १ पडक्या घराचे दगड, विटा, चुना इ० अव्य-वस्थित पडलेलें सामान. २ (ना.) विहिरीतील गाळ (दगड, माती इ॰ ). ३ ( मलमाला उपयोगी असे ) वाशेरे, वासकट तृप.

[मलम]

मलय-पु. १ हिंदुस्थानच्या पश्चिम किना-यावरील अरबी दंगा. (क्रि॰ करणें; मांडणें; माजविणें ). 'कोळचांनीं सन तिसांत समुद्राला समांतर अशी एक पर्वताची रांग; मलबारघाट. २ ह्या पर्वताच्या लगतची किनाऱ्याची पट्टी; मलबारप्रांत. ३ मलाया द्वीपकल्प. [ सं. द्रा. मल्ये=पर्वत ] मलयाग( गी )र-पु. मलय-पर्वतावरील चंदनाची एक उंची जात. ' कृष्णागर मलयागर परि-मळ। देवदार बृक्ष तेथें।' -ह २३.१००. [सं. मलय+अगरु] मलयानिल-पु. मलयपर्वतावरील सुगंधी वारा. 'सहजें मलया-निलु मंदु सुगंधु । तया अमृताचा होय स्वादु। '-ज्ञा ४.२२०. मलयी-वि. मलाया द्वीपकल्पांसंबंधाचा ( रहिवासी, जिन्नस ).

मलया-पु. एक प्रकारचा मासा

मलयी, मलाई—की. मलई पहा.

मलसूत्र-त्री—(प्र.) मळसूत्र पहा.

मलाखीजांब-पु जांबांची एक जात. -कृषि ७२०. [मलाख ?]

मलिका--नी. राणी. [अर.] ० मुअउजमा-नी.थोर राणी;

मलिदा-पु. १ दूध, साखर, लोणी इ० पदार्थ कणकेमध्ये घालून केलेलें मुसलमान लोक पिरास देतात तें पकान्न. २ (ल.) तिबलेली, मळलेली, ठेंचलेली कोणतीहि वस्तू. ३ (सामा.) खुराकः पौष्टिक अन्न. 'न्याय असा जगतीं, दिसे की । चाकरा मलिदा मिळे धन्याला धत्तरा हातीं। ' [फा. मालिदा] • करणें-१ गुधडणें. २ तिंबणें; बडविणें; कणीक मऊ करणें.

मलियाड—पु. मलबार प्रांत. -अश्वप १.३४.

मलीक-पु. राजा. [ अर. मलिक् ] ॰ नवीस-पु. राजिवट-णीस. •मेदान-की. रणराजाः, विजापूर येथील सुप्रसिद्ध तोफेचें नांव. ( चुकीनें ) मुछखमैदान.

मलुहाकेदार- ५. ( संगीत ) एक राग. ह्यांत षड्ज, तीव ऋषभ, तीत्र गांधार, कोमल मध्यम, पंचम, तीत्र धैवत, तीत्र निषाद हे स्वर लागतात. आरोहांत ऋषश व धैवत वर्ज्य. जाति औडुव संपूर्ण. वादी मध्यम, संवादि षड्ज. गानसमय रात्रीचा पहिला प्रहर.

मलूल-र--वि. १ क्रांतः, निस्तेजः, को मेजलेलाः, उदास. 'मलुल होऊन शरमिंदी जाहली. '-भाअ १८३४. २ खिन: पसहन जखम इ०वर लावतात ती कापड, कागद, पान इ०ची पट्टी, शोवप्रस्त. ३ अशक्त, कमजोर; गरीब; निर्वीर्ध (प्राणी, माणूस).

😮 नादुरुस्त ( गात्र, अवयव ). ५ मऊ; नरम; निर्जीव (कालडें). [ अर. मलूल ]

मलेथी--सी. ज्येष्ठमधार्चे मूळ.

मलेरिया-- पु. डांस चावून येणारा हिंवतापः; कर्दमोत्थित ङवर. [ **इं**. ]

मरुफूफ--वि. गुंडाळलेलें. 'पत्र बाबासाहेबांचे पत्रांत मिविलें-वि. मोजलेलें. मल्फूफ कहन पाठविलें. ' -रा १.१९०. [अर. मल्फूफ् ]

मल्बूस-खास इनायत जाली. '-दिमरा २.१३७. [अर.]

मल्या--पु. गोड पाण्यांत राहणारा एक मासा.

मल्ल-पु. १ पहिलवान, जेठी. २ धंदेवाईक मुष्टियुद्ध कर-णारा; मुष्टियोद्धा; ठोंसाठोंशीवाला. ३ (ल.) धडधाकट, धटाकटा, कुस्ती, डावपेच; मुष्टियुद्ध ० खांब-५ मलखांव पहा. ० भू-स्री. १ कुस्ती इ० खेळण्यासाठीं केलेली जागा; आखाडा. २ (ल.) युद्धक्षेत्र; रणभूमि. ० युद्ध-न. इ.स्ती; बाहुयुद्ध. ' रथाखालीं उत-ह्रन। मह्रयुद्ध आरंभिले। '. मरुलई-स्री.गोंधळ; गोंगाट; दांडगाई. मलई पहा. मल्ली-वि. समर्थ. -शर.

मल्ला-9. घोडवाच्या पायास होगारा एक रोग. -अश्वप. २.२८२.

मल्लाररा(शा)ई, मल्हारराई —वि. मल्हारराव रास्ते यांनी पाडलेलें (नाण, रुपया इ०); मल्हाररावरास्ते यांच्या राज्यासंबंधीं.

मल्लारि-री, मश्हारी-र-पु. शिवाचा एक अवतार; खंडोवा; खंडेराव. 'माता म्हणे म्हारी पूर्ण। हरि तुजवरी क्षोभला। '-इ ९.१९९. [सं. महन्भिर]

मल्लाह-पु. (काशी.) नावाडी. [अर.]

महिलका-की. १ ज्याचे पाय आणि चींच पिंगट आहेत असा हंस. २ पांढरी जाई; भोगरा. [सं. ] मल्लिकार्जुन-प बारा ज्योतिर्दिगांपैशी एक. महिलकाक्ष-वि. ज्याच्या डोळघां-तील बाहुली कांहीं पांढरी आणि कांहीं काळी अशा रेपेनें वेष्टिली आहे असा (धोडा). -अश्वप १.२१.

मल्लु-ल्लु--पु. (ना. व.) वानर; माकड.

मल्हार-पु. (संगीत.) एक राग. 'अलापितां मल्हार थेंब तळीं मेघमंडळा-हुन गळती। '-प्रला २३६.

मवकुफ-वि. तहकूब, थांबविलेलें. 'करवी तिकडील स्वारी मबकुफ। '-दावि २१३. [अर. मौकूफ्]

मवर्णे—सिक्ति. १ लिहून ठेवणें; दाखल करणें. 'सिसे वेचि तया न मववे ।'−अमृ ५.२६. [ सं. मा−म।पय; प्रा. मव ] **मवर्णी**− | लाविली. ' −स २०.१८. [ अर. मुवाझना≃तुलना ]

स्ती. १ गणना; मोजणी; माप. 'तें येक नक्षत्र प्रतिदिनीं भोगिजेतसे चेंद्रे गगर्नी। या चंचळपणाची मवणी। श्रेष्ठ करोतु सुर्खे।'-स्वादि १२.२.४०. २ घोकणी. ' ते योगपटाची मवणी। जीवीं अनियम चिंतवणी।' - ज्ञा १६.३३२. महिं<mark>वता</mark>-वि. मोज-णारा. 'साउलीवरी न मववे । मबितें जैसे।'-अमृ ५.२६.

मवसर, मब्सर-पु. १ पैसा; धन; वित्त. २ ताकद; मुख्युस--पु. कापड. -वि. पेंहरलेला. 'रजाई शालनामी एियत; सामर्थ्य. 'कर्ज-वाम जालें ते वारायास मन्सर नाहीं. ' –वाडशाछ ८३. –वि. १ लायक; समर्थ; ऐपतदार. 'त्यास हे नादार. द्यावयास मवसर नाहींत. '-वाडवाबा २.२४. २ प्राप्त: अनुकूल. 'तालुक्यांची तमाम ताख्त व ताराजी होऊन कोटील पैसा या दिवसांत मवसर नाहीं. '-रा ५.१४५. [ अर मुव-मजबृत, जोमदार मनुष्य. [सं.] •क्कीडा-स्त्री. आखाडयांतील स्सल् ] •हाल-क्रिवि. ऐपतीप्रमाणें. ' मवसर-हाल गुन्हेगारी. ' –इरे ५.४९.

> मवसुप-फ--वि. उपर्युक्त; मशारिनल्हे; वर दर्शविलेले. 'त्यास हहीं नवाब मवसुफ यांजकडे द्यावयाचा करार केला असे.' -समारो १.३२८. [अर. मौसुफ]

मवा- 9. विशिष्ट पिकावर पडणारा एक रोग.

मवाई—स्री. (का॰य) मजपणा; मृद्ता. [मऊ.]

मवाखजा-पु. भांडण. 'कांहीं मवाखजा मध्य नसावा.' –दिमरा १.४५. [ अर. मुवाखझा ]

मवाग-स्त्री. मंदाग्नि; सौम्य आंच. [ मऊ+आग ] मवागीं टाकर्ण-मंद अभीवर ठेवणे, धरणे. मधागी-म्री-स्त्रीपु. मंद अप्ति. ' निजबोध मवाप्नीनें सानविलीं। '-सप्र १५.७. मवागीत-वि. सौम्य; मंद (विस्तव, आंच). मवागीत, मवागी-क्रिवि. शेक लागेल असे; मंदाग्रीवर (शिजविणे इ०); मंद ज्योतीनै: सौम्यपणें ( विस्तव पेटणें, जळणें ).

मवागी-री-सी. १ लोगी इ० स्निग्ध पदार्थ. 'लोगकडे शुद्ध नाहीं कडुपणाची मवारी। '-सला ८१. **२** तुपावरचा कगीचा पापुदा. 'तुपावर चांगली मवारी आली आहे. '३ कातडें कमावण्याच्या कियेत लावतात तीं दहीं, हळद इ० द्रव्ये समृच्य-यानें. गोरसन पहा. [ मऊ ]

मवाज(जी)न-पु. मशिदीची बांग पुकारणारा; मोआ-जीन. [ अर. मुअझ्झिन् ] मवाजनी-स्त्री. मवाजनाची वृत्ति. काम. ' शेख अबदुल समद यास खिजमत मवाजनीची मशीद मजकरची चालवीत आहों. '-वाडसनदा २८.

मगाजने-नवीस-पु. अस्सलावस्न ताडून पाहून नक्कल मविली । वहीं जेवीं । '-ज्ञा १८.९१२. २ मोजणें 'साउली वरी दप्तरीं नमूद करणारा. 'मवाजनेनवीस त्याचे दप्तरीं नक्कल विल्हे

मवाजा-ज्या-पु. चर्चा; अहापोइ. 'हजरत बरखास्त झालियावर तुम्हीं आम्हीं बसून तहनाम्याचा मवाज्या कहंत. '-रा निली असेल ती देवावी. '-रा २२.३९. २ गुरें-ढोरें. [अर.] ५.७. [ अंं. मुवान्नआ ]

मबाझी-ली. जुळती. आदिलशाही फर्मानें. [ अर. ]

मवाफी(फि)क--किवि. 'प्रमाणें; माफक. 'ताकीद असे त्या मवाफीक चालविजे. '-रा १५.१६७. [ अर. मुवाफिक् ]

मवाली-वि. गुंड; उडाणटप्पु; पुंड. 'त्या गांवांत मवाली लोकांनी अत्याचार केले. '-के १७.५.३०. मवाशी-सी पहा. [ ! सि. मवाली=व्यसनी ]

मवाली-पन्हा-वि. उच्च गुणांनी युक्त. -रा १५.५६. [ अर. मआली ]

मवास-पु. १ लुटाहंच्या टोळीचा नायक; स्वतंत्र अधि-पति, राजा इ०. 'परंतु जमीनदार मवास मोठमोठे आहेत.' -इमं २६१. २ छटारू; वंडखोर; चोर. 'संपत्तिस तो मवास येउनि । ' – अमृत २७. ३ अनिर्वेद्ध वागणारी, आडदांड, भट-कणारी गुरेंढोरे, बदमाप लोक इ० समुच्चयाने. ४ लुटाह्नची टोळी. [ अर मुआसी ] मबाइशि-स्नी-स्नी. लुटाहंची राहणी, सरणी; लुटारूपणा. -पया ८३. -पु. बंडखोर; लुटारू; पुंड. मवास पहा. [ अर. मुआसी ]

मबाळ-वि. १ तेल इ० स्निग्ध पदार्थ लावल्याने नरम पडलेलें. २ (ल.) आकर्षक; हळुवार: मृदु (भाषण, वागणक, स्वभाव इ०). ' तं वंचिती मनें मवाळे। चकोरतरुगें। '-ज्ञा १.५६. 🤾 (सामा.) मऊ; मृदु; नरम. 'मृदु मवाळ वाळुका पहा हो। दुग्धवर्ण जलप्रवाहो । ' –मुआदि २२.३५. ४ समुद्रकांठची, बांध घालन खारें पाणी न येईल अशी केलेली, खार जिमनीतील मक अरालेली ( जभीन ). ५ राजकारणात सरकारच्या घोरणास विशेष विगेघ न करणारा; प्रागतिक. (एक पक्ष)[सं. सृदुल–मडल– मवळ- मवाळ राजवाडे प्रथमाला; मऊ ] मवाळ-पक्ष-पु. सर-कारजवळ नम्रपणाने न्याय, दाद मागणारा राजकारणांतील पदा. (इं) मॉडरेट पार्टी. याजवहल बनविलेला प्रतिशब्द. याच्याः उलट जहाल पदा. मवाळी-स्री. १ तेल, लोणी इ० त्वचा मऊ करणारा पदार्थ; मवागी. २ ( ल. ) मऊपणा; सौम्यपणा; मार्दव; नरमाई. 'सपाअंगीची भवाळी । '-मुआदि ३५.१३०. मवाळ-वि. मायाळु; प्रमळ; मृदु; मवाळ 'दिनाचा दयाळु मनाचा मवाळु। '-राम ५६.

मवाळे—न. हत्तीच्या दातांना घातलेलें कडें; कट; वेढें; शेंबी. ' हत्तीचे दातांग मण्डें बसवून घेणे. '-ऐरापुत्र ९ ५०१. मवेश-पु. मायेचा स्वामी. -शर. [सं. माया; म. माव+ इंश ]

मवेशी—स्री. १ हकाचा माल; मालमत्ता. 'आपण मवेशी **्रस्पितळ**-न. गुरांचा दवाखाना.

**मञ्जुद-**-वि. मौजूद पहा. [ फा. ]

मन्हर-पु. (व) पुढारी; अप्रणी; म्होरक्या. - क्रिवि. पुढें; म्होरं. [ सं. मुखर ] मटहर-किवि. ( खा. ) पुढें; म्होरं.

मरा-सी. मस पहा.

मद्या(स, इय)क-पु. १ चिलट; डास; मच्छर. ' की राजहंसां-पुढें मशका ' ' लघु मश्यकाचे परी रूप केलें। '-राक ४८. २ (ल.) कःपदार्थः 'द्वारका पाहतां वाहे कोहें...। मशक त्यापुढें सत्य लोक। '-एहस्व ३.१४ [सं. मशक]

मशक—न. १ पाणी ठेवण्याची चर्मी पिशवी, पखाल, मसक. २ एक वाद्य. [ अर. मश्कू ]

मशगूळ, मश्यूळ—वि. तत्पर; गढलेला; दंग; चूर; निमन्न. –रा २०.२८६. [ अर. मश्घूल ]

मरामूल-वि. प्रविष्ट केला गेलेला; सामील केलेला. -आदिलशाही फर्मानें. [ अर. मश्मूल ]

मदा(स)ह, मदह-न्नी. गर्भरशमी कापड; गजनीचें कापड [ अर. मश्रूअ ]

मशहल-अनाम, मश्रृंल अनाम, मसुरुल् अनाम-पु. ( लोकप्रसिद्ध ओकमान्य या अर्थी ) सरकारी सनद, कागद पत्र इ॰ त ज्यास पत्र लिहितात त्यास योजावयाची एक सन्मा-नाची पदवी. जसें मध्रल अनाम रामचंद्र देशमुख. [ अर. मश्हूर =प्रसिद्ध+अनाम्=टोक.]

मशहर, मशहर-वि. महश्रूर, प्रख्यात; प्रसिद्ध. 'दुनिया-६त दोही दौलतींची एगानगत मशहूर ' –रा ५.३१. [अर. मश्हूर] मशहुर छ-मइहरु हजरत-वि. (एक मायना) राजप्रसिद्धः राज्यमान्य.

मशाए(य)ख, मषायक-- पु. धर्मात्मा; 'अलीजाह यांनीं कोणी मशाएख पीर-जादा आहे त्याचे टेकीशीं निका लाविला. '- रा ५.१०७. [अर. मशाइख ]

मशाग(क)त--स्री. १ मेहनतः, परिश्रमः, श्रम. 'कष्टम-शागत केलिया लोकांस सरंजाम कहन द्यावा. '-सभासद २३. २ सेवा; चाकरी. 'तैसच अण्णाजीपंत यांणीं मोटी मशागत केळी...यास्तव यथारीती सन्मान केळा.'-चित्रगुप्त ५. ३ मजुरी; वेतन. 'माझी मशागत चुक्वृन दे म्हणजे मी जातों. ' ४ काबाडकष्ट करून, अत्यंत परिश्रमानें (ज्ञेत इ०) तयार करणें. 'होटाटी अशी मशागत केली तसें पिकतें.' ५ निगा; काळजो. [ अर. मशकत् ] **मशाग ती**-वि. १ मशागत करणारा कष्टाची कार्मे कहन पोट भरणारा: मजूर. २ कष्टाळ; उद्योगी; कामसु; मेहनती.

मशारिनिले-ल्हे, मशार्निले-ल्हे—वि. वर सांगितलेला; विपरिनिर्दिष्ट मजकूर. (मनुष्याच्या नांवाबद्दल, एकदां येळन मश्वरा करावया गेल्यानंतर पुन्हां आल्यावर विशेषतः सनदा, दसरी पत्रें, दस्ति एवज ६० त उपयोग). 'सालगुदस्तांपासून मशारिनिलेचा अमल [अर. मश्हूद्] मोगलाकडे दिला. '-थोमारो १.१३. [अर. मशारुन्-इलैह्]

मशाल — की. काठीच्या टोंकास चिंध्या गुंडाळून केलेली [सं. माष; प्रा. मस] दिवटी; टुलाल. (कि॰ चेतणें; पेटणें; लावणें ) [अर. मश्अल्] •पाजळणें – दिवसां लावणें – (ल. ) प्रसिद्धि पावणें. मशा काळा थर; मशी पहा. लची – जी – प्र. मशाल, दिवटी घरणारा; दिवटचा. 'मशाल्ची २१.१८६. २ (ल.) याची तैनात सर्भारांत्न पावत आहे. ' –रा ७. [अर. मश्अ लगाणें – कांहीं एक अल्ची ] म्ह० १ दस घर ज्यादा मागना पण मशालजी रखना. मस्कूट – किवि. अत्ये उल्लंका भाई मशालजी.

मदिशा-- पु. (गो.) शेवग्याचे झाड.

मर्शा — स्त्री (गुज.) बाजरीवरील कीड. ही बाजरीच्या काडाची पाने खात व त्यामुळें काड कमजोर होते. –कृषि २८९. [सं. मधी १]

मशी-पी-सी-सी. १ काळी शाई. 'सग काजळा आणि मसी। न दिसे विवंचना जैसी। '-ज्ञा १७.७०. २ काजळी. 'कीर्तीच्या वदनासि लाबिति मधी वाटूनियां लेप हा।'-मोकृष्ण ७४.१४. ३ चुलीवर ठेवलेल्या भांडयाच्या युडावर जमतो तो काळा थर. ४ जळलल्या चिरगूट, कागद ६० ची राख. [सं. मधी] ०पान्न-न. दौत. मसी गत्र-न. शाईने लिहिलेला कागद. 'मसीपत्र ते कल्हडं।'-राज्ञा अभंग.

मर्शी-सी-(कान्य) माझ्याशीं; मला; मजशी 'मर्शी आतां कृष्णा तिळमरि दुजाभाव न घरी।'-सारुह ६.१५७

मशी(सी)द् — श्री. १ मुसलमानांचें प्रार्थनामंदिर. २ (ल.) मनुष्य-वस्तुरहित माठें घर, वाडा ६० भयाण जागा. ३ चुन्याने नुमती पाढरी केलेली जागा. [ अर. मस्जिद् ] म्ह० (सामा.) चुकला फशीर मशिदींत शोधावा. नमाज करतां मशीद गळचात पडली.

मर्शा(शे)री---स्त्री. १ मशी पहा. २ (कु.) तंबाखु जाळून तयार केलेलें दांतवण. [ मशी ]

महोर-पु. एक मासा. -प्राणिमो ८१.

मश्रीफ-पु. खर्च; न्ययलेख. -रान्यको ८.९७. [अर. मशरफ]

मश्रू रुद्दाररेघ-ओळ, मशोद्दर रेघ-ओळ—की. मसु दर रेघ पहा.

मद्वरा—पु. सहामसलतः, जाबसाल. '( जन्रेल कोट ) कांहीं मद्वरा करावयास आला आहे. ' –दिमरा १.९१. [ अर. ]

**मञ्हू**द्—वि. व्यक्त; सिद्धः ' मश्हूद आं के. ' –एया ३८३. अर. मश्हूद् ]

मस-पु. शरीरावरचा ल्हान काळा ठिपका; तीळ; चामखीळ. सं. माष; प्रा. मस ]

मस—स्ती. १ काजळ; चुलीवर ठेवलेल्या भांडयाच्या बुडाचा काळा थर; मशी पहा. 'कां अंधारासि मसीं माखिलें।' -एभा २१.१८६. २ (ल.) डाग; कलंक. [सं. मधी] तांडास मस ळागणें-कांहीं एक आरोप येकन अप्रतिष्ठा होणें; तोंड काळें होणें मसकूट-किवि. अत्यंत, अतिशय, फार ह्या अर्थी काळा या शब्दास जोड्डन येणारा शब्द. जर्से-काळा मसकूट.

मस-सना. (राजा.) मला. 'मस ठावं नाहीं!'

मस-—िकिवि. (व.) पुरेसा; पुष्कळ; रगड; खूप; मस्त पहा. [मस्त ]

मसक - किवि. (संगीत) गातां गातां किवा वाजवितां वाजवितां एकदम जलदीनें वरील तिसऱ्या स्वरावर जाणें.

मसक—सी. १ खार्केत अडकविण्याची पाण्याची कातडी पिशवी; पखाल. ' येर वेटया पोट भरी। चाम मसकाचे परी। ' —तुगा २५५१. २ पोट. [ फा. मइक् ] • भिस्ती—पु. खांद्यावरून पखाल वाहणारा भिस्ती; याच्या उन्नट बैलभिस्ती.

मसकर्णे—अिक. तुकडे तुकडे, चुरा होणें (पोळी इ॰चा). (सामा.) जागें ह्या कियापदाबरोबर उपयोग. जर्से-मसकून जाणें.

मसकर्णे — (विल.) मुसकर्णे, मुसकटर्णे पहा

मसकती-वि. मसकतचा; मसकत शहरासंबंधींचा.

मसंज्ञ-पु. १ लोगी. २ मिश्रण. [का. मस्कः; हि. मस्का] मसंड--न. (गो.) मसणवट. मसण पहा.

मसण—न. प्रेतें जाळण्याची किंवा पुरण्याची जागा; स्मशान. 'अग्नीचा परम सण क्षणांत भासे पुरी भयंकर मसण। '—मो रामायणें १.३४३. [सं. स्मशान; प्रा मसण] म्ह० आचरट खाण मसणात जाणें. ०उठणें—ज्या टिकाणीं लढाईत भयंकर प्राणहांनि झाली असेल किंवा जेथें असंख्य लोक जाळले गेले असतील अशा जागेवहल थोजतात. ०जागिवणें—स्मशानांतील पिशावांना उठवून त्यांनां कांहीं अद्भुत करावयास लावणें. ०माजणें—भरमसाट, अतिशय दाट वाढणें (शेत, गवत ६०). मसणांत गोवऱ्या—हांडे जाणें—मरणाच्या पंथाला लागलेला असणें; वयातीत असणें. मसणांत—मसणीं दिया लावणें—कोणतेंहि उच्लुंखलपणांचे अशास्त्रीय, अयोग्य, निर्थेक कृत्य करणें. मसणांत देखील कावळ्यांचा उपद्वन—कोणत्याहि स्थलीं—परि-स्थितीत विश्रांति न मिळणें. मसणांत्न ओहून काढणें—अनेक

अप्रिय किंवा इष्ट नाहीं अशा माणसाबद्दल योजतात. फलाणा; कोणीतरी, गोमाजी. २ रागामध्ये संबोधनार्थ योजावयाचा शब्द. ' अरे मसण्या तुला शंभर वेळ सागितलें तरी तुं तसाच. '

मसंद्रेण, मसंद्रुठेण-सिक्ष. (क.) जास्त कुसकरण; चुर-गळणें; दावणें; फार हाताळणें; खराव करणें ( खाद्यपदार्थ, कणीक, फुलें इ० मृदु पदार्थ ).

मसन, मसनखाई, मसनखंट—मसण, मसणखाई इ० पहा.

मसनद, मस्नद्-सी. गादी; सिंहासन; तख्त. 'फिरोन फतेच्या मस्नदीवर बसविला। '-इमं २४०. [ अर. मस्नद् ] •न्दी-स्त्री. १ सिंहासनारोहण. २ राजधानी. 'अर्काट् मकाण नामी मस्नदनशीचें। '-पया ४७५. [फा. मस्नदनिशीनी] **्न शीन**-वि. गादी-तक्तनशीन; तक्तावर बसेलेला, असलेला (राजा). [फा. मस्नद्निशीन्]

मं अवदार - 9. १ मुनसफः न्यायाधीश २ पंचाईतीचा सभा सद; एक पंच मनसबदार पहा [फा. मन्सव्दार]

मसमी भिक्रण-श्लीभव. (गो.) भुइमुगाच्या शेंगा.

मसम् —वि. पक्का; कायम; स्थिर केलला; ठरविलेला ( शब्दशः [ का. मसारे=तांवडी जमीन ] व ल ). [ अर. मुसम्मम् ]

मसरें --- नभव. १ रेडकू. २ महशी व रेडे यांचा घोळका. [महैस] मसरत-नमत- वि. आनंददायक. ' खत मसर्त-नमत पाठिवलें ते नेक वक्ती पोहोंचलें. '-पया ४६४ [ अर. मसर्त्= आनंद; फा. मसरेत् नमत्]

उपाय करून मरणोत्मुख माणपाला बरें करणें. मसणांतून वाबी हें ठीक नाहीं. '-भाव ८. ७ युद्धाची तयारी; फीजफाटा. ओदून काढलेला-वि. कोणतेहि काम करण्यास असमर्थ, 'करवीरकरांची मसलत म्हणजे थोडी असा समज हुजूर आहे, अत्यंत अशक्त; रोड; किडकिडीत (माणूस) ० कुरी-स्री (ना ) परंतु यांचा फैल उत्कृष्ट, ' –ख ११.५७६४. – वि. योग्य; इष्ट; स्मशानभूमि. ०थ्बाई-स्नी. १ प्रेते जाळण्याची खोलगढ अशी उचित. 'याउपर इकडे येणे मसलत नाहीं, माळव्यांत रहावें. ' जमीन. २ ( ल. ) खूप मोर्टे (स्मशानाप्रमाणे), भयाण ओसा**ड** घर. | -ऐच १७. [ अर. मस्लहत् ] ०**पडणें**-पंचाईत पडणें; पेचांत सांप-्खुंट-पु. आईबाप, बायकामुलें इ० नसून विद्या व द्रव्य बेता- हणें; युक्ति, इलाज केलाच पाहिजे असा प्रसंग प्राप्त होणें. 'तुम्ही चैंच असलेला अगडबंब, धष्टपुष्ट माणूम. ०फट्टें-न. (गो.) १ करा म्हणतां पण मला मोठी मसलत पडली. '०दार-गार-वि. स्मशानांत पिंड वेण्याकरितां शिजवितात तें अत्र २ (ल.) रुचि सिल्लागारः मंत्रीः मनसुबदारः मसळतबाज, मसळती-वि. १ नसलेलें जेवण. ०चट-टी-टा-स्रीपु स्मशानभूमि. मसणा-वि. पूर्तः, चतुरः, कावेबाजः, धोरणी. २ मसलतदार पहा. •शीर-पु. १ ज्याचें नाव आपणास माहीत नाहीं किंवा ज्याचे नांव सांगणें सल्लागार ं निखालस तुम्हीच मस्लतशीर सोबतीस दुसरें कोणही नाहीं.' -ख ८४५. -वि. मोहिमशीर; मोहिमेवर असलेला. **ं खावंद** मसलतशीर असल्यास तुम्ही एक दोन सालचा अगाऊ ऐवज सरकारांत द्यावा. '-रा १.३३६.

> मसलंद -- श्री. अंबारीचा मध्यभाग (ह्यावर घुमटी असते); महाताची बसण्याची जागा आणि खवासखाना यांच्यामधील ( मालकाची वसण्याची ) जागा. [ अर. मस्नद् ? ]

> मसा-पु. १ मांसवृद्धिः, चामखीळः; मस. २ घोडधाच्या पायांस होणारा एक रोग. [ सं. माष: हिं. मसा ]

मसाण, मसाणखंद-- मसण, मसणखंट इ० पहा

मसाद-- स्त्री. १ जिमनीची मोजणी. २ (व.) मातीच्या भितीचे तीन हात उंचीचे बांधकाम. [ अर. मसाहत् ] मसादी-वि. जिमनीच्या मापणीचा ( खरडा, हिरोब, बेरीज, अटकळ).

मसादा-पु. मदत;त्यासाठीं दिलेला पैसा. 'लोकांस जमि-यत आणावयाकरितां मसादा दिला आहे. '-रा ५ १००. अर. मुसाअदा.]

मसान्या ऊद्—पु. (व.) कर्लिदर; कांडेचोर; काळमांजर. मसार — वि. विशेष सुपीक नसलेली, वाळूमिश्रित (जमीन).

मक्तारगर्भ, मासरमणि-- पु. एक रतन. हें हहीं प्रचारांत नाहीं. याचे अंगी एकत्र केलेलें दूध आणि पाणी निरनिराळें कर-ण्याचा धर्म असतो. याचा रंग श्याम असतो. [सं. मसारकः हिं. मसार=पाच् , मरकत ]

मसाला-पु. १ कांहीं खाद्य, पेय, औषध इ० अधिक गुण-मसलत, मस्लत-सी. १ विचारविनिमय करणें; योजना, कर व रुचिकर करण्यासाठी पालतात ते पदार्थ समुच्चयानें (भाजीत बेत, निश्चय करणें. २ युक्ति; बेत; कट; डाव; हिकमत. 'मोंगलाई हिंग, जिरें इ०-खिरींत, लाईत लवंग, वेसदोहे इ० -जनावरांच्या मसलत '=कपटन्यवहार. ३ सहा; योग्य विचार; उपदेश (कि० पौष्टिक औषधांत गुळ, मैदा, भांग इ०) २ तोंडीं लावणें, खार; सांगर्णे ). ४ हुशारीने केलेली योजना, प्रयत्न. 'हा लोकापासून लोणचें; व्यंजन. ३ (सामा.) मिश्रणांतील द्रव्यें. जस-चुन्याचा मोट्या मसल्तीने पैका ओरपतो. ' ५ मोहीम; स्वारी. 'भागा मसाला, रंगाचा मसाला. ४ सरकारने जवानीसाठी बोलाविलेल्या नगर व विजापूर दोनी मसलती तरून इस्तगत जालीं. ' -मराचिसं | आरोपीपासून न्याय देण्यापूर्वी घेतलेला पैसा, खर्च 'त्याजवरून 99. ६ अंगीकृत कार्य. 'सर्वोनी एक जागा राहून मसलत बुड सरकारांतून राजश्री बाळाजी महादेव याजकडे मनसबीविशी पत्र

**दिल्हें** त्यांनीं आपल्यास मसाला करून आणिले. '−थोमारो तर पिकेल मस्त. **्स्नोर**−वि. मस्तीखोर; उन्मत्त. 'आला २.१५२. ५ वसूल करावयास गेलेल्या शिपायाला सरकारी चिट्टीत लिहिलेले चार्वे लागते ते द्रव्य. 'त्याजवर कोपायमान होऊन ढालाईत व दहा हजार रुपये मसाला करून पाठविले. '-भाव १०१. ६ निरनिराळ्या निमित्तानें बसविलेले दंड, दस्त. 'त्या-वरून तुम्हीं लोहवाडीच्या पाटलास वीस रूपये मसाला घेतला. ' -वाडबाबा २.७८. ७ सामान; सामुग्री; साहित्य. ८ (ओतकाम) डांबर आणि विटकर यांचा एकजीव करून केलेली ओतकामाची माती. [ अर. मसालिह; मस्लहत्चें अत. ] मसालेदार-वि. मसाल्यानें युकतः, मसाला घालून स्वादिष्ट केलेला (खाद्य, पेय इ० पदार्थ ).

मसि(सी)हा-पु. तारणारा; ख्रिस्त. -वि. इसवी; ख्रिस्ती. 'सन १७९६ मसीहा. '-पदभव ८५. [अर. मसीह ]

मसुद्ररेघ-ओळ--सी. श्रूद्र, मुसलमान दिना स्वतःपेक्षां इलक्या दर्जाच्या लोकांस लिहिलेल्या पत्राच्या चार रकान्यांपैकी पहिल्या तीन रकान्यांत ओढलेली रेघ. [ हिं. मस्तर+म. रेघ ]

मसु(सो)दा-पु. कच्चा खर्डा; पक्ष करण्यापूर्वीचे पहिले लिखाण; आराखडा. 'मसोदेही पाटवन, तेथन टरून खचित आज्ञा आल्यावर इनायत-नामे त्याप्रमाणे वाव. '-रा ५.१९५. [ अर. मुस्वद ]

मसुरा - पु. धान्य सांठविण्यासाठी भितीत ठेविलेली पोकळ जागा.

मसुरुख् दौलत-हजरत-वि. राजमान्य. [फा.] मसूर-नी. एक प्रकारचें द्विदल धान्य. [सं.] मसूरी मिरची-की, मिरचीची एक जात. मसूरिका, मसूरी, मसंन्या देवी-ली. देवीच्या रोगाचा एक प्रकार. ह्यांत अंगा-वर मसुरीच्या आकाराचे फोड येतात.

मसुरघोडी—की. मुलांचा एक खेळ. -मखेपु ९१.

मसेरें---न. १ अंधार; काळोख. 'तें अज्ञान जैं समूळतुटे। तैं श्रांतीचें मसेरें फिटे।'-ज्ञा ५.८३. २ काजळ. [ मस,मशी ]

मसोटी--स्री. (बे.) स्मशानः मसणवट.

मस्क-पु. बस्तुरी. [फा. मुश्कू]

मस्करी-पु. संन्यासी. [सं. मस्करिन्]

मस्करी-सी. थट्टा; चेष्टा; विनोद; टवाळी; कुचाळी. | अर मस्खरा=गमत्या ] मस्करी ची कुस्त्र.री-होणे-चेष्टेचे पर्यवसान भांडणांत होणें. मस्कन्या-पु. विद्षकः, गमत्या. [अर. मस्खरा]

मस्त-वि. सत्त पहा. १ धुंद; उन्मत्तः गर्विष्ठ. २ धष्टपुष्टः लद्द; मोठा. ३ (कृण.) विपुल: पुष्कळ; भरपूर; खूप. ' सुर समस्त इच्यावर निश्चरें । सुरस मस्त असे वदले स्वर्थे । '-र ४७. ¥ (व.) मनाजोगा; चांगला. [फा. मस्त=तरी] म्ह० पढेल इस्त । न. मस्मिष्कविद्वानशास्त्र; मस्तकसामुद्रिक; (इं.) फेनॉलॉजी.

अफ्जल मस्तखोर कपटी प्रासावयाला झर्णी।'-चित्रगुप्त ११. **्जावप--(गो.)मस्ती येणें.०वाल-वि.जन्मत्तःमाजलेला:माजोरी:** मगहर, **मस्ता-इत्या**-वि. १ अमली पदार्थाच्या सेवनाने तर्र झालेला; झिंगलेला. २ (ल.) उन्मत्त; उर्मट; चढेल. ३ उधळलेला; बेफाम सुटलेला ( घोडा). मस्तावर्णे अफ्रि. मस्त होणें; मात्रणें; गर्वानें फुगून जाणे; मगरूर होणे.

मस्तक-पुन. १ डोकें; शिर. २ कोणत्याहि पदार्थाचा वरचा भाग; शिरोभाग. [ सं. ] ३ह० दोन इस्तक आणि तिसरें मस्तक. • ठेगणें, करणें-नम्रतेने वागणें; गर्व, ताठा, अभिमान सोइन देणें. 'करी मस्तक ठेंगणा। लागे चरणां। '-तुगा ०डोलविण-मान्यता, स्वीकार, अनुमोदन, समाधान इ० दर्शविण्याकरितां मान डोलविणे. समाधि, मस्तक डोलविल, आयकोन, देवाघें। '-मोभीष्म २.५. •हंगर्जे-अवघ्राण; मोटया मनुष्यानें प्रमाचे रक्षण म्हणून रहा-नाच्या डोक्याचा वास धेणें. 'हुंगुनि मस्तक हस्तें कुरवाळी तो पितामह त्वरित। '-मोशांति ७.११. मस्तकीं मार्ण-माथीं मारणें; एखाद्यावर सोंपविणें. •ह्वार-न. टाळू. ं नाकी तोंडी बैसर्ले मास । मस्तकद्वारें सांडी श्वास । ' –दा ३.१.३६. ०**पर्ट्रा**– स्री. खिडकीच्या किंवा दाराच्या चौकटीची वरची पट्टी. • विश्वान-न. मानसशास्त्राचा एक प्रकार. या शास्त्राच्या योगाने माणसाच्या स्वभावाचे व बौद्धिक शक्तीचे ज्ञान होते. (इं.) फिजिऑममी. मस्तकावद्याण-न. आप्तष्टांना भेटतांना प्रेमाचे चिन्ह म्हणून मस्तक हंगणे. [ मस्तक अवद्याण ]

मस्तराळ-पुन. हजेरीपुस्तक; नांवनिशी; इसमवारी. [ई. मस्टररोल अप. ]

मस्ती—स्ती. १ अंमल; कैफ; झिंगलेपणाची स्थिति ( হাৰুহ্য: ব ल ) २ ताठा; गर्व; अभिमान; माज; गुर्मी. ३ कैफ चढ़न किवा दर्षाच्या भरांत केलेल्या चेष्टा; दांडगाईचे खेळ, खोडिया. ४ हत्ती, उंट इ० च्या गंडस्थळांतून गळणारा मदाचा स्राव. उन्माद; मद; [फा. ] ॰येणें-उन्मत्त होणें; अंगांत गुर्मी येणें. ब्ह्वोर-वि. मस्त.

मस्त---न. दह्यावरचे पाणी-चोर १.१५५. [ सं. ]

मस्त्रती-की. बराच अरुंद व लांबचलांब असा जिमनीचा पशु. - मसाप १.२.९. [का. मस्तुदीर=वर्तुळाकार, परिध ]

मस्तरं-न. (व. ना.) तोड्यासारखा हातांत घालण्याचा दागिना.

मस्तुलुंग-न. मस्तकांतील मेंदू. मगज. [सं.] •शास्त्र-

महत्

टोंक (पाचर) बारीक व दुसरें जाड असतें. [मस्तूल=डोलकाठी] मस्तूर-वि. लिहिलेला. -आदिलशाही फर्मानें. [ अर. ] महरूर-वि. आनंदित. 'हमेशा मोहबदनामा इब्लाग करोन मस्हर करीत जाणें. '-रा १०.१६४. [ अर. मस्हर ]

मस्विद्या-पु. मसुदा पहा. 'पत्राचे मस्विदे मशार्निल्हे याजपाशीं दिले. '-रा ३.३३६. [ अर. मुसन्वदा ]

महक, मह(हे)कार—जी. (व. ना.) सुगंध; खमंग वास.

महक्रमा-पु. (व.) नोकरमंडळ. 'तुमच्या महकम्यांत लोक किती ? ' [अर. महकमा-न्याय कचेरी ]

वंद. 'असे ठहन लढाई महकूब झाली. '-इमं १९४. [अर. मौकूफ् ] महकुवी-की. तात्पुरती किंवा कायमची थांबणुक; तहकुबी; बंदी. ' आज प्रतिनिधी पंत जाणार होते, परंतु तृती महकुवी जाली. '-ख ११.६०७४.

महज (जी) द-निकी. मशीदः 'महजदी बांधीन पुजारे। ठाई ठाई स्थापिले।'-नव २३.१७८. 'कोठें महजीद आहे तेथें त्याचें स्मरण करून बांग देतात ' -बाइसनदा १५०. [फा. मस्जिद]

महजब-५. धर्मपंथ; धर्म. 'हिंदु अगर मुसलमान होऊन इस्कील करील त्यास आपले महजबाची सौगंद असे. '-रा १५. १५६. [ अर. मझ्हब् ]

महजर—पु. १ बादशहानें दिलेली सनद: सनदपत्र. 'गोत महजर करून घेतला होता तो माघारा घेतला असे. '-समारो १.६८. २ हुकुमनामा; करारपत्र; निकाल; निवाडापत्र. 'ग्वाही भक्ताची घालुनियां वरि । महजर करीं आहे माझ्या।'-तुगा १२२३. ३ दाव्याचे कागदपत्र, पुरावा; कैफीयत. [अर.मह्झर्] महजुद-वि. जिवंत; विद्यमान; उपस्थित; हजर. 'आम्ही

तो महजूद आहों. '-रा १.१९५. [अर. मौजूद्]

महड्रणे, महड्रवणी, महड्रविणे—(प्र.) महर्णे इ॰पहा. महत्-वि. १ मोठा; बडा; विस्तृत. २ (ल.) थोर; वरच्या दर्जाचा; उत्कृष्ट; कोणत्याहि गुणांत श्रेष्ठ. जर्से-महाबुद्धिमान्, महालबाड; महासोदा. महत् हा शब्द कर्मधारय आणि बहुत्रीहि समासांत महा असा होतो आणि तत्पुरुष समासांत तसाच राहतो. जसें - महादेव, महाबाहु व महत्पूजा; महत्सेवा. ३ अतिशय; फार; अत्यंत जर्से-महाप्रचंड; महातीक्षण इ० [सं. ] महतामहतू-वि. (व.) मोठ्यांतला मोठाः, सर्वोत मोठाः महत्तस्य-न सन्व रज, तम या तीन गुणांची साम्यावस्था, मृळमाया; गुणसाम्य. 'सरबगुणापासुन महत्तत्व उत्पन्न झालें.'-टिके ४.३६९. मर लांकडे देविलीं असे,'-समारो ३.९६.

मस्त्र--- जी. ( कों. नाविक. ) तागाची दोरी. हिचें एक महत्तमसाधारण भाजक-पु. दिलेल्या सर्व संख्यांना पूर्ण भाग जाईल अशी सर्वात मोठी संख्या । महदंतर-न. फार मोठें अंतर, तफावत; वेगळेपणा. महदृहंबुद्धि-स्वी. महत्त्व; अंहकार-बुद्धि. 'एवं महदहंबुद्धि। मनें महाभूत समृद्धि।'-माज्ञा १५.१०५. महदादिदेहांत-किवि. महत्तत्वापासुन स्थूलदहापर्यत. 'महदादि देहातें। इये आशेषेंही भूतें। '-शा ९.६७. महद्ब्रह्म-न. मूळ ब्रह्म. ' तया महद्बह्मातें व्याली । दैविकी इच्छा । ' – ज्ञा ११.५११. धुवासः महद्भृत-वि. विलक्षणः असामान्यः चमत्कारिक. महद्वर्श्व-न. गोलाचे वर्तुळ; खगोलीय वृत्त. महती-स्री. मोटेपणा; महत्त्व. 'त्याचेनि माझी बैलोकी ख्याती। मज महती त्याचेनी।' –एभा १४.२६९. **महतीवीणा**-स्त्री. नारदाच्या वीणेचें नांव. महकुब-फ--वि. तहकूब; रहित; तात्पुरते किंवा कायमचे महत्त्व-न. मोठेपणा; योग्यता; लौकिक; प्रतिष्ठा; किंमत. महती पहा. 'रायाजी पाटिल महत्त्व रक्षी।'-ऐपो ३२. •उतरणें-योग्यता, प्रतिष्ठा कमी होणें. • वाहि विणे-फुशारकी, बढाई मारणें. ॰द्दीक-वि. पदार्थाचें माप, लांबी, रंदी इ॰ दाखवि-णारें (परिमाण). •मापन-न. गणितशास्त्राचा एक विभाग; आकारमान मोजण्याची विद्या; मापनशास्त्र. महत्त्वाकांक्षा-स्री. मोठेपणाची इच्छा, हांव; जिगीषा. 'कर्तबगार लोकांच्या वेडाला महत्त्वाकांक्षा म्हणतात. '-विधिलिखित २१. महा-वि. १ महत् पहा. २ थोरः बडा. 'हे एक महा आहेत.''तो काय एक महा आहे. ' • अर्बुद्-न. एक हजार दशकोटि ही संख्या. •ऊर-पु. ( अप. ) महापूर; अतिशय मोठा पूर. •एकाद्शी-स्त्री. आषादशुद्ध व कार्तिक शुद्ध एकादशी. ० कंद-पु. १ मोठया जातीचा कंद. २ लसुण. ० करूप-पु. ब्रह्मदेवाच्या शंभर वर्षीचा काल; ब्रह्मदेवाचे आयुष्य; महाप्रलय; कल्प पहा. ॰काल-ळ-पु. १ प्रलय काळचा शंकराचा अवतार. 'महाकाळ उमा चिरीन बाणीं। ' २ बारा ज्योतिर्छिगांपैकी एक ( उज्जनी येथील ). •काली-स्नी. १ पावैती. २ प्रचंड तोफ; महाकाळी. -शर. ०काव्य-न. वीररसप्रधान, मोठें, अभिजात, रामायण-महा-भारताप्रमाणे काव्य; (इं.) एपिक. 'आर्ष महाकाव्यांत कोण-कोणते गुण असावे याबद्दल पुढें विवेचन येईलच. ' ०काश-न. अवकाशः अफाट पोकळी. याच्या उलट घटाकाश, मठाकाश. [ महा+आकाश ] •कुल-कुर्लान-वि. थोर, उच्च कुलांतील; कुलीन. •खळें-न. मोठें अंगण. •गाणी-नी-वि. गानकुशल. 'उत्तर देशींच्या महागाणी । गुर्जरिणी अतिगौरा ।'-मुरंशु १२२. ॰ गिरी-पु. मोठा पर्वत; हिमालय. ' कि मक्षिकाचेनि थडकें। महागिरी पडों शके। '-एकनाथ-आनंदलहरी ४२. -स्त्री. १ तीनशें खंडीपर्यंत वजन नेणारें जहाज, गलबत; मालाचें तारूं; 'सबब त्यांजकडे दोन महागिऱ्या भहन गवत व एक महागिरी-

शिबाड, बतेला. • प्रह-प्राह - पु. मोठी सुसर; मोठा सगर. ' गज आश्विन शुद्ध प्रतिपद्रेपासून विजयादशमीपर्यतचा काल. • नस-करवडी महाप्राह । ' -एहस्व १०.८० -एभा २०.३५०. **ः जन- । पु.** स्वयंपाकघर. **्नक्षत्र-**न. सूर्यनक्षत्र **्नाड-पु.** महाजना-पु. १ काहीं गुण, विद्या इ० मुळे थोर, श्रेष्ठ माणुस. 'परंतु हृदयीं सारखा एक वतनदार. 'महाजन व महानाड पेठ मजकूर याचें नांवें महाजन भयास मी मानितौं। '-भक्तमयुरकेका ७५. २ व्यापारी; उदमी; सावकार. ३ गाव, कसबा इ० तील व्यापाराला नियम, शिस्त घालून देणारा, त्यावर देखरेख करणारा व कर वसुल कर-णारा सरकारी अधिकारी. ह्या अर्थी महाजनी असाहि शब्द आहे. ४ पंच • जनकी-स्त्री. महाजनाचे काम, अधिकार. • डाळा-प एक मासा. -प्राणिमो ८१. ०तळ-न. सप्तपातालांपैभी एक; नाग व असुर यांचें स्थान. ०ताप-पु. (तंजा.) शांभेच्या दालचा एक प्रकार; चंद्रज्योति. महताब पडा. ०तेज-न. १ ब्रह्म २ सूर्थ. 'हें अपार कैसेनि कवळावें। महातेज कवर्णे धवळावें. '-ज्ञा १.७४ महात्मा-पु. १ महानुभव पंथांतील व्यक्ति. २ मोटा धैर्यवान, पराक्रमी मनुष्य. ' तैसे महात्मा बृक्षमुळी । असावें खांड देउळीं। -भाए ४९३. गौतमबुद्ध, गांधी यांस संबोधितात. - वि १ थोर मनाचा; उदार; महानुभाव. 'परते धर्म महात्मा, स्तविला बहु नारदादि साधुनी। '-मोभीष्म १ ९९. [ महा+आत्मा ] ॰दंदी-वि. महामत्सरी; कट्टर द्वेष्टा. ' छंदि फंदि महादंदि । रावण पडिला तुझ्या बंदि । '-ज्ञानप्रदीप २६६. [ सं. महाद्वंद्री ] ॰दशा-स्ती. ( ज्योतिष) कुडलीतील मुख्य प्रहाची बाधा अंतर्दशा पहा. ०दान-न. (मोठें दान ) हत्ती इ० घोडशदानांपैकी एक; घोडशमहादानें पहा • देव-पु. १ शंकर: शिव. 'महांदव म्हणावया कारण। ब्रह्मयासि. जाण या हेतु । ' -एभा १३.२७९. २ ( विणकाम ) हातमागाच्या फगीचा वरचा अवयव, दांडा फळी. हा आणि तळचा दांडा किंवा पार्वती मिळून फणीची चौकट होतं या फणीच्या चौकटीस महादेवपार्वती किंवा हात्यादांडी असेंहि म्हणतात •देवाचें देणें-न. कंटाळवाणे व दीर्घकाल टिकणारे काम. ॰देवापुढचा-वि. ( शब्दशः ) नदी; ( ल. ) मुर्ख; निर्वुद्ध. व्हेची-स्री. १ पार्वती; दुर्गा. २ एक प्रकारची वनस्पति. हिचे बी महावेवाच्या पिंडीच्या आकाराप्रमाणं असते. ॰ देवी सहादेवी-ली. (माण.) वैत्री पौर्णिमेस तिन्हीसांजचे वंळी एखाया भिंतीवर जी महावेवी सहावेवी म्हणून दोन गंधाची बाहुर्ली काटून त्यांची यूजा कर-तात तीं. -मसाप ४.४.२५९. ेदेश-(माण.) सर्व जातींचे झालेले शक्ती-पार्वतीच्या शरीराचे तुकडे ज्या टिकाणी पडले लोक. • ह्यार-न. (मंदिराचा किंवा राजवाडयाचा) बाहेरचा किंवा मुख्य दरवाजा. 'भक्त गर्जती महाद्वारी। त्यांसी यावे दर्शन । '-भूपाळी विद्रलाची पृ २२. ०द्वीप-न. ( मोठें बेट ) खंड. 'तयाफळाचे हें महाद्वीप। पातली प्रभु।'-ज्ञा १६३२ oनदो-स्री. मोठी नदी; उगमापासुन शंभर योजनांवर वाहात जाणारी नदी. ०न मी-जी. १ आश्विन शुद्ध नवमी; नवरात्राचा शेवटचा दिवस. २ रामनवमी. -शास्त्रीको. •नखराश्र-न. करतात ती मोठी पूजा. •पूर-पु.नदीस येणारा मोठा पूर, लोंढा.

सनद कीं, '-थोमारो १ ५४. [महा+नाड-ड] • निब-पु. एक प्रकारचे झाड. • निद्वा-ली. मरण; मृत्यु ' तिसरे प्रमाण महा-निदा म्हणजे मृत्यु हैं होय ?'-टि ४.४८१. महानभाव-प्. श्रीचक्रधरानें स्थापिलेला एक द्वैतवादी पंथ. या पंथांत श्रीकृष्ण-भक्ति प्रमुख आहे. [ महा+अनुभाव ] -वि. १ ज्याने कामकोधादि विकार जिंकले आहेत अमा: महात्मा. २ उदार थोर पुरुष एवं पिंडारकीं ऋषि सर्व । शापानुत्रही महानुसात । '-एभा १ ३३६ ३ प्रशस्त अनुभवाचा; ब्रह्मानुभवी. ' ऐसं जे महानुभाव । जे दैविये प्रकृतीचें दैव : ' -ज्ञा ९ १९४. ४ विधा, बुद्धि, पराक्रम इ० गुणानीं श्रेष्ठ मनुष्यः महाप्रतापी. ॰ नेटका-वि. परिपूर्णःपूर्णपर्णः,व्यवस्थित. 'यज्ञ मुनिचा राखे महानेटका।'-मोरामायके त्रिःसप्तमंत्रमय रामाः यण ३. ॰नेबेश-५न. पंचपकात्रमय अन्नाचे ताट बाहून देवाला दाखवितात तो नैवेध (साखर, दूध इ०चा छोटा नैवेध होतो). **्न्यास्न** –पु. पूजा करतांना शरीगच्या विवक्षित भागांना स्पर्श करून करावयाचा न्यास. याचाच दुमरा प्रकार संघुन्यास. ०पड-५. (महानु.) महापट; ध्वज. ' आहो जी देवा। पैलु देखिला महा-पढांचा मेळावा। ' –िशशु १०३३. [ महापट ] **०प( पं )थ्र-**९. १ मृत्युः, भरणः, मृत्युची वाट. 'न देशील सत्यवंत । तरी करीन हाचि महापंथ ।' - वसा ६८. २ निर्याणाचा मार्ग. 'लागले महापंथी तत्काळची। '-एभा ३१ २९८. ० पद-न. ब्रह्मपद. ' की श्रुति हे महापदी । पैठी जाहली । ' –ज्ञा १३.३७१. ०पद्म-पु. १ एकं, दहं, शतं ह्या श्रेणीतील तेराव्या स्थानची संख्या (एकावर बारा शन्ये इतका आकडा ) र कुबेराच्या नवनिधीपै शें एक निधि. नवनिधी पहा. ॰पातक-न. ब्रज्ञहत्या,दारू पिणे, सुवर्णाची चोरी, गुरूच्या पत्नीबरोबर किंवा स्वतःच्या मानवगेवर संभोग आणि यापैकी एखार्दे पातक करणाराशीं मैत्री, अशा पांच मोट्या पातकांपैंकी पत्येक •पातकी -वि. १ ज्याच्या हातून महापातक घडलें आहे असा. २ अत्यंत पापी; दुराचारी. म्ह० अवसानघातकी महापातकी. ०पाप-पी-महापातक-की पहा. ०पीठ-न विष्णुच्या चकाने असे मानतात त्या अत्यंत पवित्र स्थानांपैकी प्रत्येक. अशी स्थान सादेतीन आहेत. तुळजापूर, मातापूर आणि कोल्हापूर, हीं तीन व अर्धे सप्तर्शंग. औट पीठ पहा. ०पुरुष-पु. १ ईश्वर. २ साधु-पुरुष; सत्पुरुष; ब्रह्मनिष्ठ मनुष्य. 'महापुरुषाचे चित्त । जालिया वस्तुगत। '-ज्ञा १३.७८९ ३ मेलेल्या ब्राह्मणाचे पिश!च्च. ॰ पू (पू )जा-स्त्री व्रतसमाप्ति इत्यादि विवक्षित प्रसंगास अनुसहन 'महापूर' झाढें जाती । तेथे लब्हाळे राहती ।'-तुगा १०४३.|महामारु ।'-मुवन ३.३८. ०मारी-स्त्री. १ मंह मृत्यु. 'तेय •प्रयास-पु मोठे पश्चिम, कष्ट, प्रयत्न, खटाटोप. •प्ररूप-पु. १ प्रत्येक ४३२०००००० वर्षीनी होलारा सर्व जगाचा नाश. २ ब्रह्मदवाच्या शंभर वर्षानी होणारा सर्व ( देव, ब्राह्मण, साधू, ब्रह्मा यासह ) विश्वाच। नाश. 'जो ब्रह्मयाच्या स्थूळ देहाचे मरण। तो महाप्रलय जाण । ' महाकल्प पहा. • प्रयास-पुअव. फार मोटे कष्ट. थ्रम, प्रयतन. • प्रसाद-पु. १ धार्मिक किंवा देवाच्या उत्सवा-नंतर वाटनात तो फुले, मिठाई, जेवण इ०रूप प्रसाद. २ दव, गुरु इ॰पासून मिळालेली प्रसादाची वस्तु (कृपा, अनुग्रह म्हणून). ३ ( शब्दशः व ल. ) मोठी कृपा, अनुप्रह ' महःप्रमादाचेनि हरिखें । सप्रेम सुर्वे डुछती । ' ०प्रस्थान-न. (मोटा प्रवास ) १ यथार्थ ब्रह्मज्ञानानंतर येणारा मृत्यु. २ ( ल ) मरण; मृत्यु ॰ प्राण-पु. १ माठ्या जोराने व प्रयासाने केलेला उच्चारः हकारयुक्त उच्चार २ जोराने आणि प्रयासाने उच्चारण्याचा वर्ण. जसें-ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, घ, फ भ. आणि ह अल्पप्राण आणि बाह्य प्रयत्न पहा. ॰फार्गा-पु. मोठा साप ॰फल-छ-न. मोठें, उत्कृष्ट फळ: नारळ, फणम इ० ०बल्जि-छी-पु, पिशाच्चादिकांस संतुष्ठ कर-ण्यासाठीं मांस, अन्न इ० चा बिल, अपैण करावयाचा पदार्थ •बळी-वि. अत्यंत प्रबळ, सामध्येवान् . 'महाबन्धी प्राणदाता सकळां उठवी बळें। '-मार्शतस्तोत्र. वळां बुटी-सी. हंदट पानाचे आले. ० भाग-वि. १ अतिशय भाग्यवान् 'नित्य निष्काम अतिप्रीतीं । मज भजती महाभाग। '-एभा २४ ३३५. २ सद्गुणी: सद्तीनी. • भारत-न. व्यासप्रणीत कौरव-पाडवाच्या युद्धाचे भारतीयांचे पवित्र असे एक महाकाव्यः महापुराण ०भूत-न. मर्मोद्घाटनें करीतसे।'-यथादी २१६. पार्वती; दुर्गा. २ जगदुत्पादक शक्ति; सर्व संसाराला, प्रपंचाला 'महार्घ येथे परमार्थ जाला।'-सारुह १.२१. २ मौल्यवान् (सं. कारणीभूत अशी देवता; आदिमाया; मूलप्रकृति ३ जहांबाज महा+अर्घ ] म**ार्णध**-पु. मोठा समुद्र; महासागर. 'वर्नी रणीं

अचेतना झुंजारीं। न मरत्या महामारीं। '-एभा २८.२५०. २ (ल.) प्राणसंकट. 'तिचेनि योगें महामारी । पातली हे जाणिजे।'-मुबन ७ १८७. ३ पटकी या सांथीचा रोग. ४ या रोगाची अधिष्ठात्री, दुर्गादेवी. ५ जिबापाड श्रम; शिकस्तीचा प्रयत्न ६ हाणाहाणीः, मारामारीः मोठे युद्ध. 'दोघे झुंजतां महा-मारी '-मुवन ३.३६. 'तैसी मांडिछी महामारी।'-कथा २.२.६०. ०मृत्यू-पु. मरण; मृत्यू ( अपमृत्युविषयीं बोलतांना उपयोग ) जसें- 'अपमृत्युचा महामृत्यु झाला. ' • मृत्युं जय-(वैद्यक) एक औषध. ॰ दंश्न - न. तोफ. • यज्ञ - याग - पु. मोठा यक्षः पंच महायक्षांपैकी प्रत्येकः पंचमहायक्ष पहा. 'तरी महायाग-पमुखें। कर्मे निफज नाहीं अचुकें।'-इस १८.१६६. ०या त्रा-श्री. १ काशीयात्रा. २ (ल.) मरण; मृत्यु. 'आर्थी पेशवाई सक्ट सगळचाना महाय त्रेला धार्ड न. ' -अस्तंभा १६२. महा प्रस्थान पहा. •रथ-रथा-५. १ शस्त्रास्त्रात प्रवीण असून दहा हजार धनुर्धारी योद्धवाबरोबर एकटाच ल्हणारा योद्धा. 'महारथी श्रेष्ठु । द्रुपद वीरु । ' – ज्ञा १९८. २ (ल ) अत्यंत द्रार, कर्तेब-गार पुरुष किवा मोटा वक्ता. ०२ स-न. १ ब्रह्म. २ पक्तान्न. -मन ो. • राज-पु. १ सार्वभौम राजा; सम्राट्. २ ( आदराधी ) श्रेष्ठ माणूस. ३ जैन, गुजराथी वैष्णव लोकाचा गुरु. 👓 🗐 🗕 स्त्री. महाशिवरात्र माघ वद्य चतुर्देशी. ८ राष्ट्र-नपु मराठे लोकाचा वशः उनरेस नर्भदानदी, दक्षिणेस कन.टक पूर्वेश तैर्रुगण आणि पश्चिमस समुद्र यांनी मर्यादित असलेला प्रवंश; मुंबई इलाख्यां-तील एक विभाग. ०२। ए-राष्ट्रीय-वि. महाराष्ट्रवशास्बंधाचे पृथ्वी,आप तेज, वायु आणि आकाश हा। पंचमहाभतांपैकी प्रत्येक. ( लोक, भाषा, रिवाज ६० ). ०**राष्ट्र-भाषा-** की मराटी भाषा; 'तरी होनी गा तुं परब्रह्म। जे या महाभूता विसंवर्ते धाम।' संस्कृत-प्राकृत भण्षेपासुन झालेली एक देशी भाषा. ०४ गर्मा--ज्ञा १०.१४९, ०भेड-वि. अत्यंत भितरा: भेकड. ' मग विरा- एक जुनी प्राकृत भाषा. ०४**स्त**-पु एक प्रकारचे झाड; महाबृक्ष. टाचेनि महाभेडें उत्तरें। '-ज्ञा ११ ४६९. •मणि-पु. मौल्यवान् ' कवेत लागला महारुखा। महणे पुरती न दिसे निका। '-सुआदि रत्न, हिरा, माणिक इ० ' कांचोटी आणि महामणी । मेरू मधक ३३.२९. ० रुद्ध-पु. १ रुद्राभिषेकाचा एक प्रकार: अकरा सप्तरद्ध सम नब्हे। ' –ह १८४. ॰मति-मना-वि थोर अंतःकरणाचाः लघुरद्राच्या उत्तर शब्द महारुद्र. २ मास्ती. ' महारुद्र आङ्गेप्रमाणे उदार मनाचा: महात्मा. ॰मंत्र-पु. निर्रानराळया वेवतांचा मुख्य निघाला। ' -राक १ १. ०रुद्रो-पु. (गु.) बाजरीची मोठी मंत्र. जसें-गायत्री हा ब्राह्मणांचा महामंत्र. 'महामंत्र आत्मशा- जात हिचें काइ फार उंच होतें -कृषि २७७. ०रोग-पु १ प्तीची साणी। ' • मंत्री-प. मुख्यप्रधानः मुख्य मत्री सल्लागार. अत्यंत दुःखदायक असा रोग. याचे आउ प्रकार आहेत-वात-•महो राध्याय-पु. मोटवा शास्त्रवाला देतात ती एक सन्मानाची व्याधि, अश्मरी कुछू, मेह, उदर, भगंदर, अशे आणि संप्रहणी. सरकारी पदवी. • मः त्र-पु. इती हांकणारा; महात. 'मुरडावया कांधींच्या मतें हे नऊ आहेत; त्यांत राजयक्ष्मा हा एक जास्त मत्त इस्ती। महामात्र दोन्हीं इस्तीं। अंकुश हाणी तैसा श्रीपती। असुन कुन्छाऐनजीं कुछ व संप्रहणीन्य। ऐवर्जी प्रहणी अशीं नांवें **्रमाया**—स्री. १ आहेत. २ रक्तपितीः गलित कुष्ट **मह**र्ष्य—वि. १ महागः दुष्प्राप्य. कजाग बायको. ॰ मार-पु. मोठा मार, फटका. 'शुक्रवाणाचा शत्रु-जलाग्निसंकरीं । महार्णवीं पर्वत-वास दुर्घरीं। ' -वामन

स्फुट श्लोक ३५. ( नवनीत पृ. १३७. ) -न. १ ( ल. ) मोठें, | साक्षात्कार. ' जेथ परमानंदु केवळु । महासुखाचा । '-हा १ १४० दीर्घकाल चाललेले भांडण; युद्ध: लढाई. 'दोघां मांडलें महाणेव। दाविती बळ प्रौढीगौरव। '-निगा २४. २ प्रसिद्धिः डांगोराः जघन्यत्व. ३ लहान काम, प्रकरण, गोष्ट ६० ला मोठें ह्रप वेकन सांगणें; राईचा पर्वत करणें. 'एवढधाशा गोष्टीचें त्वां लागलेंच महार्णव केलेंस. ' [ सं. महा+अर्णव ] ०लय-पु १ आश्रयस्थान: आश्रमः धर्मशाळा. २ देऊळ. ३ परमात्मा. ४ भाइपद वरापक्षां-तील पितरांप्रीत्यर्थ केलेलें श्राद्धः पक्षः; मृतपितृकार्ने भाद्रपद शुद्ध पौर्णिमेपासून अम'वास्येपर्यंत दररोज करावयाचे श्राद्ध. हें रोज करणें अशक्य असल्यास १५ दिवसातून एका उक्त दिवशी करावें. [ महा+आलय ] ० लक्ष्मा-स्री. १ विष्णपत्नी. २ अश्विन शुद्ध अष्टमीस पूजावदाची एक देवता, त्या देवतेचे वत. ३ भग-वती;कंग्ल्हापूरची देवी. ४ (ना.) ज्येष्ठागौरी; भाइपद गुद्ध नव-मीस पूजा करावयाच्या देवता. ० लिंग-न. बारा ज्योति रंगापैकी प्रत्येक. • श्रद्धी, माहाश्रदी-स्ती, राजमार्ग, 'हे कपटाची कस(व) टी। अनृत्याची माहावटी। '-भाए ७५५. ० वस्त्र-न. वेदांतातील जीवब्रद्माचे एक्य दाखविणारें तत्त्वमसि आदि वाक्य हीं चार वेदांचीं चार आहेत. 'तो महावाक्याचेनि नांवें। गुरुकृपे-चेनि थांवें। '-ज्ञा १८.४०४. २ गायत्रो मत्र. ०वात-पु. (तासीं ८० मल वेगाचा ) सोसाट्याचा वारा; झझावात; तुफान. 'महावात सुटला म्हणुणि का कंप येत भूधरा। '-सौभद्र ॰ विषुव-न मेष संपातः इरिपद ०वृत्त-न. ज्या वृत्ताची पातळी गोलाच्या मध्य बिंद्तृन जाते ते वृत्तः मोठे वर्तुळ. •वाजा-वि. मोठ्या थाटाचीः तेत्रस्वी. ' संतोषोनी महाराजा। सभारचित महवोजा। '-गुच३४. ९७. [महा+भोजस् ] ०व्य चि-पु. महारोगः स्वतिविती ०**दाब्द**-प्र. बोंबः शंखध्वनि •शाय-पु. १ थोर पुरुष; भहात्मा २ मोठ्या माणसांस महाराज रावसाहेब याप्रमाण संबोधावयाचा शब्द. [सं. महा+आशय; बं. मॉशे; फें मुस्ये (माँसिय)] •शिधगात्र- त्रि-सी. माघ वय चतुर्दशी •शान्य-न. जे कांहींच नाहीं असे ज शुन्यास अधिष्ठानरूप ब्रह्मतें; परब्रह्म. 'आतां महा-शुन्याचिया डोहीं। जेथ गगनासीचि ठावो नाहीं। '-ज्ञा ६. ३१५. महाशमी-स्री. अधिन शुद्ध अष्टमी. •सरणी-स्री. स्वर्गमार्ग. 'होउनि सुयोधनाचा शोकार्त वरो पिता महास-रणी। '-मोभीष्म ११.१५. ० सागंर-पु पृथीवशेल पाण्याचा सागराहून मोठा सांठा; मोठासमुद्र. उदा० हिंदी महासागर. •सिद्धांत-पु. एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म हा मुख्य सिद्धांत. 'आणि महासिद्धांतापार्शी। श्रुति हारपती शब्देंसी। -ज्ञा १५४३४. ्सि द्धि-की. अष्टमदासिद्धः पहा. ' जेथ महासिद्धीं चीं भांडारें। अमृताचीं को<sup>ठ</sup>ारें।'- शा ६.३२१. ० सुख्य-न. ब्रह्मसुख; ब्रह्म

॰स्म(इम)शान-न. काशीक्षेत्र. 'सदाशिव बैसला निजासनी। महारमशानी निजवस्ती। '-एभा २.३१. ० क्षेत्र-न. काशी-क्षेत्र. -रा ३.४७६. मर्देद-पु. १ हिंदुस्थानांतील पर्वताच्या सात रांगांपैकी एक. २ इंद्राचे नांव. 'हें महेंद्रपदही पाविजेल। परि मोह हा न फिटेल। '-ज्ञा २.६५. [महा+इंद्र] महेदा, महेश्वर-पु. शिवः शंकर. [महा+ईश्वर] महेश्वरी पातळ-न. महेश्वर नांवाच्या गांवीं (इंदर संस्थान) तयार झालेलें वस्न, पातळ. 'आधींच कंबर बारिक त्यावर महेश्वरी पातळ कसलें। -होला ८९. महोत्सव, महोत्साह-पु मोठा उत्सव; आनंद-दायक प्रसंग. | महा+उत्सव ] महोदध-पु. १ महासागर; मोठा समुद्र. ' महोदधीं कां मिनले। स्रोत जैसे। '-शा १५.३१७. २ हिंदीमहासागर [ महा+उद्धि ] महोदय-पु. माघ किंवा पौष महिन्यांत सोमवारी सुर्थोदधी अमावास्यारंभ, श्रवण नक्ष-त्राचा मध्य आणि व्यतिपाताचा शेवट यांचा योगः एक मोठें पर्व. | महा+उदय | महौजा-वि. तेजस्वी; ज्याचे तेज मोठें आहे असा; सामर्थ्यवान् 'पुरुष श्याम महौजा ओढित होता बळेचि मजला जो। '-मोवन १३.८८. [ महा+ओज ] महान्-वि. १ मोठा; विस्तृत; थोर. २ उज्ञीरां पिकणारें (धान्य, पीक); गरवें ३ दोन किंवा अनेक वर्षे टिकणारें (झाड, मिरची, कापस, पांढरी तुर इ०).

महंत-पु. १ बैरागी, गोसावी इ०च्या आखाउगाचा मुख्य नायकः (कायदा) पारमार्थिक शिक्षणसंस्थेतील आचार्थः 'महते महंत करावें। '-दा ११ १०.२५ २ (सामा.) ऋषि; साधु. ' तरी महंताचिया बोडी । घरा आलियाही बोढी । '-ज्ञा१७.३४७. ३ पंडित इ०मध्ये मुख्य मनुष्यः, पुरारीः, श्रेष्ठ दर्जाचा मनुष्यः ४ (शीख धर्मोतील) सेवादार. -वि थोर; श्रेष्ट [सं. महत्: हि.] •पण महंता-नर्का. थोरपणा; मोटेपणा; योग्यता. 'तैसे आप-ण्यांआपण। मानितां महंतपण। '-ज्ञा १६३७८. महंती-स्ती. १ महंताचा दर्जा, अधिकार, गुण, थोरपणा इ० २ ( ल ) मोठे-वणाः थोरवणाः प्रौढीः थोरवी. ' लोकप्रतिष्ठा महंती । वैसावें अश्वी गर्जी रथीं। '-एहस्व ६ ६५.

महतकदम, मह्तकद्म--- क्रिवि. पूर्वी. 'या वतनास इक्र लवाजिमा महतकहम चालला असेल त्याप्रमाणे तुम्हास करार केला असे. ' -रा ८.५२. [ अर. मा-तकहम् ]

महताप-ब-भी. १ चंद्रज्योत; आतषबाजीच्या जिन्नसां-तील एक. २ हिलाल. ' महताबा लावून रात्रीं परस्परें गोळागोळी जाली.' -ख ८.४१३०. ६ चंद्र; चांदर्गे. ४ (ल.) मुंदर स्त्री. (फा. मह्ताव् ] महतापी-स्त्री. वर चांदणी घातलेला मांदव: (सामा.) मांडव. - स १०.५४२०. [फा. महताबी]

महतारी -- ली. १ म्हातारी. 'इच्छी महतारी पुत्रसंतान।' -दावि २४३. २ (खा. व.) आई. [म्हातारी]

महद्र, महद्ररेघ-ओळ--स्री. मसुदररेघ पहा.

मह्यूद् — वि. निश्चित मर्यादेतील; मर्यादित (गांव इ०). 'गांवाची, जिमनीची हद्द महदूद करून दिली.' [अर. मह्दूद्] महब्बत्अंजाम—किवि. प्रमपूर्वक; सप्रेम. [फा.]

महंमाय — स्त्री. १ दुर्गाववी. २ माया; असत्. महामाया पहा. [ महामाया अप. ]

महमुदी — श्री. १ एक फुलझाड. २ एक प्रकारचे सुती वस्त्र; तलम पण घट विगीचे कापड. महामुदी पहा. –वाडमा १.१५७. [फा.]

महर्ग-र्घ--वि. महागः भारी किंमतीचें; मौल्यवान्. [सं. महार्घ ] महर्ग(र्घ)ता-की. १ महागाई. २ उणीवः कमतरता.

महलीक-3. सूर्य आणि आकाशस्य ज्योतींचें वसतिस्थान. सप्तलोक पहा. [सं.]

महर्षि—पु मोठा ऋषि, तपस्वी. 'राजर्षि, महर्षि सकळ येथें न्यूनाचि भूमिपाळसभा। '-मोसभा १ १० [ सं. महा+ऋषि ] महल्ल—पु. १ राजवाडा; प्रासाद; महाल. २ खातें -आदिल

शाही फर्मानें. [फा.] महल्ला—इला—-९. शहराचा भाग, पेठ; पुरा; मोहल्ला. [अर. महल्ला]

महराूर—वि. प्रसिद्धः; प्रख्यातः; माहीत असलेला. [ अर. मश्हर ]

महस्तरा--पु १ वेढा. २ उपद्रवः 'रघोजी भोसले सेना-साहेब सुभा यांनी मसलत कर्यन संस्थानास महसरा दिल्हा.' -वाडदुबा ८१. [अर. महसरू]

महस्तरा—५. जमाव. - शर. [ अर. मह्शूर् ]

महस्रूफ — वि. उपरिनिर्दिष्टः, मजक्रूरः 'ज्या अर्थी खान महस्रुफ यांनींही खातर्जमेचें पत्र लिहिलें असें.' –ख ९.५०२२. [अर मीस्फ]

महस्तूल-९. थाणः जमाबंदीः बसुलः जकारा. [अर. ] [अर. महम्दी] महस्तुली-वि. ज्यापासून वसुल यावयाचा असे (गांव, कूळ, महामूर-शंत ६०).

महा — पु. महिना; मास; नाहे. [अर. माह् ] महावार — स्वी. (व) १ महिन्याचा पगर. 'महावार शंभर कपये ' २ मासिक इसा. 'दारूच्या दुकानाची महावार पाठिवती ' — किवि. महिन्याच्या महिन्यामः दरमहा; मोहवार. महा-च-महा-किवि. दर महिन्याने; महिन्याच्या महिन्यास [फा.]

महा-वि. (व.) माझें.

मदाकार--- पु. ( कर. ) त्रासः दगदग

महाग—वि. १ ज्याला वाजवीपेक्षां जास्त किंमत पहते असा; ज्यास्त भावाचा, मोलाचा. २ जहर असलेंलें; मिळण्यास किंठण असलेंलें. जस-अन्नास-वस्नास-महाग. [सं महाधः प्रा. महाग्य] होणें।—मिळण्यास किंठण होणें; दुष्प्राप्य होणें. ० लागणें— न्नासदायक, नुकसानकारक होणें. महागणें—अिक. महाग होणें. महागरा—अकि. महाग होणें. महागरा—अकि. १ बाजारांत जिन्नस नेहमींपेक्षां अधिक किंमतीनें विकला जात असण्याची स्थिति; महगीता. २ कमतरता; उणीव. ३ महर्गतंच्या दिवसांत नोकरांना देण्याचा विशेषभत्ता. 'लहान पगाराच्या नोकरास महागाई देण्याबद्दल हुकूम सुटला आहे.'—टि १.५७९.

महाडी — श्री. (कुलावा) भाताची एक जात. ह्याचा दाणा तांबरा असतो. [? महाड]

महांडु-ळ---न. एक प्रकारचा साप. 'अज्ञानाचे जे वारळ। त्यांत दोरीचे महांडुळ।'-अमृत ११०. मांडुळ पहा.

महात-द -पु. हत्तीला हाकणाराः माहामात्रः महावत. 'लीलेने द्विडिभांचा न सद अवस्वापिता महात रणीं।'-मोभीष्म २.२. [सं. महामात्रः प्रा. महामतः हिं. महावत ]

महातारचळ, महातारडा, महातारा—( प्र.) म्हातार-चळ ६० पहा.

महात्याक दिवस---पु. (ना.) दिवसाचा तिसरा प्रहर. [महा+अत्यय+दिवस?]

महादक्षांदा—पु. (अशिष्ट) महाबळेश्वराकडे होणारे भुई-कमळ, कंदाळ्.

महापा—9. एक श्कारचा मेणा, पालखी (स्त्रियासाठीं). [अर. मुहाफ |

प्रद्वामात्र—पु. महात. 'प्रावृट् नदांत तरतां जेति गजा निजहिता महामात्र।'-मोभीष्म ८.'३. [सं.]

**महामु;रो**—स्त्री. तलम पन घट विणीचे कापड; म<mark>खमल.</mark> [अर. महम्दी ]

महामूर—स्री. धान्यादिकाची विपुलता, समृद्धि, भरपूरपणा.
—वि. १ पुष्कळ; विपुतः भरपूर; अतिहाथ. २ वंद केलेलें; लावलेलें (किला इ०चे दार, दरवाजा, खिडकी). (क्रि॰ करणें; होणें). ' इरवाजे किल्ल्याचे रायगड याचे महामूर राखावे, िडया माझ उघटा असाव्यात.'—मराचिसं २. ३ पुरें झालेलें परणी इ० सर्व कामें केलेलें; पूर्णत्वास, पिकापावेतों आलेलें (होत, पीक इ०). 'होत पिकून महामूर झालें. ' ४ गाढ; स्वस्थ, भरप्र (झोंप, नीज, निजणें) ५ आकंठ; भरपूर; भरगच्च (जेवणें, खाणे. भोजन). [अर. मअसुर] महामुहो-की. १ विपुलता।

समृद्धि. ' द्रव्याची लफ्करांत महामुरी झाली. ' २ ( दार, खिडकी पसारा. ९ खंडोबा, जोतिबा इ० च्या भेटीला पाल इ० गांवांहून इ०ची ) पूर्णावस्था; लागवड.

महार-पु. एक अंत्यज, अस्पृश्य जाति; अतिशुद्र: परवारी पद्दा. [सं. महा+अरि किंवा आर्यः; महा+अर (पर्वताच्या गुहेंत राहणारा ); मृत+हर=मेलेलें जनावर ओढणारा; मेर=गांवाची कड? ] म्ह॰ महाराची आई वांभार येऊ (मला काय त्याचें). •कचका-पु. जोराजोराचे, आरडाओरडवाचे भांडण ( महार नेहमीं भांडतात त्याप्रमार्गे ). •कवड़ी-सी. एक जातीची कवडी. •कावळा-•की-स्ती. १ गांवच्या महाराचे काम, पु. डॉबकावळा. हक, वतन, अधिकार. २ (ल.) कोणतेंहि हलकें, नीच, कष्टाचें कामं. ०गजाल-स्त्री. गडबड; गोंगाट; दंगल; आरडाओरड. •चावडी-स्री. अस्पृश्याना गांवच्या चावडीत येऊन बसता येत नाहीं म्हणून बहुतेक खेडचांत गांवचावडीखेरीज दुसरी एक चावडी असते ती. --गांगा ५५. ० पुंज-पु शेतकऱ्यांनीं आपल्या उत्पन्नांगील जो भाग गांवच्या महागचा हक्क म्हणून सरकारांत ॰पोर-पु न. गांवांतील हलक्या जातीचे लोक. •पोरगा-पु. पागेमध्ये घोडयाची नोकरी करण्यासाठी ठेवलेला महारजातीचा मनुष्य. ०भादची न्स्री. भाद्रपद महिन्यांत देवीच्या यात्रेकरितां येणारा खर्च भागावा म्हणून महाराला जिमनीच्या उत्पन्नापैकी वावयाचा भाग, किंवा कांही देणगी. अमहारकी-स्रो; महाराच्या इनामजमिनीवरील कर. ०**व(वा)डा-वण-**पुन. १ महार लोकांची राहण्याची जागा. २ (ल.) सोंवळवाओवळवा-सर्वधाने अतिशय अव्यवस्था 'त्याचे घरी सारा महारवाडा आहे. मी काहीं जेवावयास जात नानी. ' इह ० जेथें गांव तेथें महारवडा -्शिसोळा-इडोळा-इडका-रहाटी-पुन्नी. गांवची मेलेली गुरे टाकण्यासाठी महाराला नेमून १६लेली जागा. महारडा--पु. (तिरस्कारागी) महार. महारवा-वि. महार लोकांनी तयारं महामात्रः, प्रा. मह'मत्तः [ हि. ] केलेली ( टोपली, केरसुणी, सृत इ० ).

महारकी-- बी. चांगलें तलम कापड (धोतर जोडगाच्या उपयोगी ). [ सं. महार्घ ? ]

महाल — पु. १ तालुक्याचा पोटभाग; पेटा. देश पहा. 'साराश उभयतां महालचें अतो प्राबल्य जहालें भाहे.' -पया ६१. २ ह्या पेटचाचीं कामें करावयाची जागा: कोर्ट-कचेरी. ३ यांत चालणारीं कामें. ४ खातें. 'पाकाशय, जलस्थान. फलस्थान, वसनागार आदिकहन है नाजुक महाल ... ' –मराआ १०. ५ घरांतील स्त्रियांची वसण्याउठण्याची जागा; अंतःपुर; गोषाः राणीवसाः ' श्रीच्या दर्शनास महालसहवर्तमान गेले. र् उत्तरादाखल दिलेलें काहीं तरी नांव; गोमाजी कापशा पहाः -ब्रच ९४. ६ मोठा, भन्य वाडा; प्रासाद; राजवाडा; मंदिर; ७ क्रीडाग्रह. ८ सावकार, पेढीबाला इ०वा व्याप, विस्तार, झाड व त्याचे फळ. [सं. मात्रलंग]

इ०ची) बंदपणाची, दरवाजा लावलेली स्थिति. ३ (शेत, पीक जिजुरीकडे जावयाला निघालेली पालखी, काठी इ०ची मिरवणुक. የ राजस्री; बेगमांच्या नांवापुढें लावावयाचा बहुमानार्थक शब्द. उ० नूरमहाल, क्षिनत् महाल ६० [ अर महल्ल ] • मजकूर। वर-बाली घालणे-लोटणे-टाकणे-नेज-देजे-काही एक गोष्ट ज्यावेळीं करणें जरूर आहे त्यावळीं न करतां लांबणीवर टाकणें, टाळणें, पुढें ढकलणें. •मजकुराचर पडणे-येणें-पुढें ढकलणें; उडवा उडवी करणे. महाली उल्पा मोईन-पु महालास येणाऱ्या सरकारी कामगारांचा सरवराई खर्च. सामाशब्द- ० करी-दार-पु. महालासंबंधाची जमाबंदी, बंदोबस्त इ० कामें पाहणारा सर-कारी अधिकारी. • करी-पु. रत्नागिरीकडील चांभारांतील जात-पाटील. ॰ झडती-स्नी. महालाच्या जमावंदीचें कच्चे वार्षिक पत्रक. ०द्रफ्तर-न. पेशव दफ्तराचा एक भाग यांतील कागद महालांतील असत. -इनाम ४६ ०दार-५. (चुकीने ) भालदार. रक्षकः पहारेकरी. •पेटा-पु. महालाचा पोटभाग. यावर महाल-करी असतो. •मजकूर-पु. १ ज्याचा नुकताच उहेख केला आहे असा महाल; वर उछेखिलेला महाल, प्रदेश. २ सर्व महालाचा एकूण खर्च; देशव्यय. -राव्यको ९.१७. ०मवेशी-स्ना-स्नी. चीज-वस्तः गुरे ढोरे. 'महालमवेसी मार्गो लागलें. '-इए ५.१००. •शिषंदी-स्री. महालांतील कामासाठी नेमलेले शिपाई ( पोलीस, वसुली नोकर ).

महाल-५. न्हावी; महाली. हा लप्नांतील सायरीक जुळ-विण्याचे काम करतो म्हणून मध्यस्थ; हिंदुस्थानांत कांहीं जातीं-तील सोयरीक जुळविण्याचे काम न्हाव्याकडे असते.

महाला, महालया, महाली-स्या—५. न्हाबी.

महाव(वं)त-पु. माहुत; महात; हत्ती हांकणारा. 'गज आदळले गजांसी : महावंत महावंतांमीं । '-एरस्व ८.३९. [ सं.

महावळूंग-गी-(प्र.) महाळुंग-गी पहा.

महासरा-पु. वढा; परिघ. महसरा पढ़ा. 'कुमक कह्न महासरा उठिवला. ' -रा १०.३३१. [अर. महसूर, मुहासरा] •देशे-वढरें; बढा घालणें.

महाळ-रु-पु. १ भाद्रपद वचांत पितरांप्रीत्यर्थ केलेले श्राद्ध. महालय पहा. २ भाद्रपदपक्षः पितृपंधरवडा. [सं. महालय] •वडा-पु. (कुण.) पितृपक्षाच्या वळी करतात तो वडा. •वस वसा-प्र. (राजा.) भाद्रपद वधपक्ष. [ महाळ+वासर )

महाळावाबर्जा-पु. उद्भटपणे नांवाची पृच्छा करणारास

महाळ्ग-गी-नसी. एक प्रकारचे कागदी विवाच्या जातीचे

महिखा। नाशु केला। '-ज्ञा १८.४४४. [सं. महिष]

महिना---पु. १ साधारणपणे तीस दिवसांचा काल; मास्र. २ मासिक वतन, ह्या अवधीचा पगार. 'माझे सरकारांतून सहा महिने यावयाचे आहेत ' (सं मास; फा. माहीना; ] महि न्याच्या कांठीं-किवि. महिना भरल्यावर; महिनाभर काम कल्यावर. ' महिन्याचे काठीं शंभर रुपये मिळतात. 'महिनखत-न. (ना.) दरमहिन्याला टराविक रकम फेडण्याच्या कराराने केळेले खत. माहनदारीण-स्त्री. (ना.व ) मोलकरीण. महिने करू, महिने( न )दार-प. १ दर महिन्याला अमुक पगार अशा ठरावानें कामाला लाविकेला नोकर. २ माळीपाळीने एक एक महिना काम करावें अशा वांटणीत्रमाणें त्या त्या महिन्याची ज्याची पाळी अंसल ता इसम. महिनेभर-9. कामाकड लक्ष न दतां माझा महिना भरतो कव्हा व मल। पगार मिळतो कव्हां अशा बुद्धीने काम करणारा नोकर; भाडोत्र नोकर. महिन(न) माल, महिने(न)महास-वि. मासिक; महिन्याच्या बोलीनें ल विलेला, ठरविलेला ( चाकर, चाकरी, पगार, रोजमुरा, खर्च, जमाव पूल, हिशेव ). महिने(न)माह-किवि. महिन्यास, प्रत्येक महिन्याला; दरमदा. 'महिनेमहा खर्चाचा त'ळा. '-स्वारी-नियम ४०. महिनेवाला-९. (कु. ) देवळाच्या उत्पन्नातृन ज्याला दर महिन्यास ठराविक धर्मादाय मिळतो तो मनुष्य.

महिमहि जाणे-अिक. (व) नवल, शौतुक वाटणे.

महिमा-पुनी १ मोठपणा, थोरवी; वैभव; प्रभाव, ख्याति. 'तो शरीरीचि परी महिमा। ऐशी पान।'-क्वा ६ ४८०. **२** (सामा.) मोठेपणा; थोरवी. ३ अष्टमहासिद्धीपैकी एक; हवें तितके माठे होण्याचे साम्ध्ये. 'अणिमा महिमा रुघिमारिथति । या तिन्ही दहसिद्धींची प्राप्ती।'-एमा १५.४३. [सं.] महि-मान-न.(कान्य) १ माठेपणा, थोरवी; महिमा. 'ज्यासि अध-पूजेचा सन्मान । श्रेष्ठ देवामाजी महिमान । '-एभा १३.२७९. २ महत्त्वः, सामर्थ्यः, 'विचारितां शब्दमहिमान । शब्द स्वस्पे ज्ञानघन । '-एमा १३.३३८.

महिमान-पु. १ पाहुणाः अतिथिः तिन्हाईतः मेहमन-मान पहा. २ फिरस्ता शेतकरी [फा. मिहमान्]

मंहिर(रा)प-ब-- श्री. कमान; दवळी; मेहराप पहा. [अर. मिहराब् ]

पत्नी 'साजे सखी भखिन्ना कृत्यभरें सुमित आमुची महिला।' -मोसमा ४.७२. ३ मादी. [ सं. ]

बळी।'-इत १२.५३. [सं.]! महिषी-की. १ म्हैस. २ पर- 'तै कळिमळांचीं मळकटें। नामोद्धार्टे नासती।'-एमा ४.२५३,

महिख-3. १ म्हैस; रेडा. २ महिवासुर. 'सुवर्णाचिया राणी. ३ मुख्य स्त्री 'होऊनि तया शुक्षमहिषी। होती पापिगी दुराचारी। '-गुच ७.१६२. [सं ]

> मही-सी. १ पृथ्वी. २ एक नदी [सं.] ०तल-न. पाताळ. ॰धर, महीभ्र-१ पर्वत. २ शेष नांवाचा सपै. ०प।ल-ळ-पु. राजा. ०स्तुन-पु १ मंगळ नांवाचा ग्रह. २ (ल ) बोरू. ' महीसुत सरसाविला। सरसाऊन द्विधा केला। '-दा १५.६.३.

महीग--न. नांगरलेली जमीन साफ करण्याचे हत्यार.

महःतपण---न १ मंग्टेपणाः महत्त्व. २ अहंकार. [ महान् ] महीस-की. महैस: महिषी. [सं. महिषी]

महुडा--पु. (कान्य) हग; मेघ. 'मग प्रचंह तेज प्रगटलें। तेण महुँ विराले। निःशेष शोखिले। प्रलयोदक। '[मेघ]

महर-पु मोहर. 'जे सोहंभावमहुरें। मोडोनि आला।' -ज्ञा ५ १४९.

महु( ह )र-वि. मधुर; गोड. 'जैसे महूर कां म्हणिजे। विषक्रंदातें। '-ज्ञा ५ ११५. [ सं. मधुर; प्रा. महुर ] महुरता-बी. माधुर्यः; गोडी. 'कां बचनागाची जैसी । महुरता पहिली।' -माज्ञा १८.७९६

महरणे--अकि मोर्चा वळविण; मिरविण. [मोहर] महुरी-सी मोहरी; राई. 'आदींचि द्रव्यें चुरबुरीं। वरी परिवडिजती महरी। '-माज्ञा १७.१४६.

महुरें-- न ( महानु. ) नागाचे विष. ' महुरे घाली दाढे । ऐसे केवि होय।'-भाए ७३७.

महंचळ-वि. ( महानु ) मचूळ मोहाच्या फुलाच्या वासा सारखें. ' नंदनवनीचे खडुळ । मानससरोवरीचे महुंचळ । ' -शिशु ६४४. [मचूल]

मढेळा, महे-महेळा, महेळाह-न्ही. ( महानु. ) बायकाः स्त्री. 'महेळीयची शिवी दे '-सिद्धातसूत्रपाठ. [ महिला ]

मळ-पु. १ घाणः केरकचराः रेदा. २ विष्ठा. 'मज उपज-तांचि मळसा त्यजिलें याहून काय अत्याग। '-मोभीष्म १२.५६. ३ पापः पापवासना. 'जार्जानया मळ। वाळवंटीं नाचती।' –तुगा ७६७. ४ कमीपणा. 'स्ह्रणे कर्मनिष्ठां मुळ् । ठविला देखों।' -ज्ञा १८६२. ५ दोष. भ्रहणे तुम्ही निष्पाप निर्मळ । तंब तुमचेनि दर्शनें तत्काळ। नासती सकळ कळिमळ। ऐसे निजनिर्मळ तुम्ही सर्व । '-एभा २.२४३. -स्त्री. (राजा.) अंगावरच्या मळाची वळी: मळी. [सं. मल] मळई-स्त्री. १ पावसानें किंवा नदीच्या महिला-स्त्री. (काव्य) १ स्त्री: बायको. २ (विशेषत:) प्रवाहाने वहात आलेली माती, पाने, कचरा इ०. २ अशा जागेवर केलेले बागाईत ३ मास धरण्याचे जाळे. -बदलापूर. ४ साय. (प्र.) मर्ल्ड पहा. मेळक.र.-न. १ पाप. 'जे त्रिविधी मळकटां। महिष-पु. रेडा; टोणगा. 'मनोमहिषाचेनि मुंडे । दिघली तुं सांडिलासि सुभटा । '-माज्ञा १५.५८१. २ मळाचें पुद; थर

-वि. मळलेला; घाणेरडा; मलिन. **मळकट्रणे**-अकि. मळणें; घाणेरहें, मलिन होणे. मळकटा-पु मळाचा थर, लेप. 'धुऊनिया मळकटा। बुद्धीचा तेणें। '-ज्ञा १८.१०११. मळका-वि. घाणे-रडाः, मळलेलाः, मलिन. मळकी-सी. १ नदीच्या प्रवाहावरोबर आलेला गाळ. २ गाळ साठून झालेली जमीन; मळई ३ (बे.) अशा जिमनीवर केलेली लागवड, मळई पहा. मळको(खो)रा-वि. मळकट रंगाचे, नवीनपणाचा तजेला कमी झाला आहे असे (नाणें) मळघा(खा)ऊ-घात्र-वि. १ जो मळला असला तरी मळलेला दिसत नाहीं असा (रंग) २ कष्ट, आजार इ० न चर-फडता सोसणारा. ३ बाहेरून संदर पण आतून घाणेरडा दिसणारा (मनुष्य, पदार्थ). मळगा( घा )वर्ण-सिक खराब, घाण काणे; मळविणे, मलिन करणे. मळणें-अकि. १ मलिन, घाण होणे २ मोहाने व्याप्त होणे. 'मळलें होते मन. परि केलें त्वां शुद्ध, तुजकडं वळलें। '-मोकर्ण ४३२३. मळम'स. मळयागर मळश्रिक-मल्मास इ० पहा. मळावर्ण-सिक १ मळाने युक्त करणें; घाणेरंड करणें. २ (पराभव इ०नीं तोंड) उतरावेणें. 'पळवी सुयोधनातें, त्यासकट तदाश्रितानने मळवी ।' -मोविशट ६ १४४. मळाचा कोठा-पु. मलाशय मळी-न्धी. १ अंगावरच्या मळाच वळी. २ पावसाने किंवः नदीच्या प्रशहा बरोबर व'हून येती तो गाळ (स.मा ) चिखल 'आतां गंगेचें एक पाणी । परि नेलें आन.नी वाहणीं। एक मळी एक आणि। शुदत्व जैसें। '-ज्ञा १७ १९६. ३ नदीकाठची बागाइती जमीन; मळई. 'काळी मळी पांडरा चोळ। परी ते केवळ वसुधाची।' -एभा ४.२६०. ४ अशा जिमनं वर केलेली बागाइती शेती, लाग वड ५ म'खर, गूळ इ० शुद्ध करत'न निवतो हो मळ ६ कोण-त्याहि पदार्थावर यंते ती मळकट साय. ७(राजा ) मोठया शतास बांघ घालन पाइतात तें लहान खोंचे, भाग प्रत्येकी ८ (व ) नदी-कांठची पडीत जमीन ९ (न्हावी धंदा ) होक्यातील मळ काढण्या-साठीं कोईचें कंटेलें साधन -िव. ( जुन्नरी ) मळकट, धुरकट रंग असलेली (मेंढी). 'ही मेंडी मळी आहे 'मळी(लि)ण-वि. १ मळलेला घाणेग्डा: औगळ: अस्वच्छ. २ (ल ) पापाने युक्त: पापी; दोषी ३ तयार नसलेली; विसरलेली (विद्या, कला ६०) ध म्यानः मयूलः 'कुंधाच्या ढेकरें न देवेल पुरी। सप दावी कष्टी मळिण वरी। ' -तुगा २८७६. [सं. मलिन]

मळक

मळक-की—स्ती. (ना. व.) मळमळः वांतीची भावना. मळगा(घा) खणें—अकि. १ फार रहदारीमुळें झिजेंगे, तुड विला जाणें स्तणें; (रस्ता इ०). २ फार वापरल्यामुळें गुळगुळीत होणें; झिजेंणें, जीणे होणें (पदार्थ). ३ अंगवळणी पडणें; अनुभविक असणें; संवय, परिपाठ असणें (कला, कृति, धंदा इ० मध्यें). [मळणें]

मळगी-घी—की. ( वे. कर्ना. ) बाजारातील कायमची बांध• लेली दुकर्ने (समुब्चयार्थी); टाम बाजार; याच्या उलट मेण-बाजार. | का. मळगिसु=टाम असर्णे |

मळणें -- सिक १ धान्य कणसांतृन तुडवून, झोडपुन बाहेर काढणें: तुडविणें (धान्य). २ (गुन्हाळघर, कों.) ऊंस चरकांत वालून रस काढणें, पिळणें. 'गूल मळणें' =गूळ तयार करणें. ६ तिंबण; मक करणें (कणीक). ४ चेपणें, रगडणें; चोळणें (हात, पायइ०). ५ (घोड्याला) खरारा, मालीश करणें. ६ अंगास उटी, उटणे लावणे. ७ (ल) रहदारीने वाट पाडणे; रस्ता हळविणें; ( मार्ग मळणें ). ' मळलेला मार्ग मोइन आपला मुलगा किंचित बाजुला गेला. ...' - केले १.३१२. [सं मर्दन; प्रा. मलनः पं. मळनाः गु. मळवंः हि. मलनाः सि. मळवं ] मन्टण-न. १ ( राजा. ) उंसाचा रम गुळासाठीं कढविणें. २ गुळ घर, गुंळ तयार करण्याची जागा. मळणकर-९ मळणी करणारा: धान्य मळणारा. [ म ठणी+कर ] मळणतळण-न स्वयंपाकाची कामें ( सर्व साधारण ). कणीक तिबणे, तळणे इ०कामें मळणी-स्वी. १ कणसें झोडपून, बैलाकडून तुडवून धान्य काढणें. ( कि० काढणें; करणें: घाटणें) २ उसाचा रस काढण्याची किया ३ (ल.) मळणीचा हंगाम ॰ प्रालुण-धिंगामस्ती, धांवाधांव करणें; धुळींत खंळणें (लहान मुरांनी) मळणांचर येणें-काही एक पदार्थ तयार झाल्य:वर येणें, आयत्या वेशी येणे. मळाख-वि १ मळलेले; झोडपरेलें; तुडविरेलें (धान्य ). २ तिबलेलें; चेपलेलें। पिचलेलें इ०.

म भ-ब-न. १ अभ्रः, आभाळः दगांचा समुदाय. १ आकाशाची अभ्रान्छ दित रियति. १ (ब. कु ) आकाश. ईसं. मर++अ मळ्भभर-किवि. पुष्कळ: ३ तिशय; बसुमार (बोलणें; वाणे ) मर्भा-की. (समुदायांतून) निराळा झालेला ढग: लहान ढग मळबट-छी. (कु. गो.) अझ: मेधाचा समुदाय. मळाच-न (क.) १ अभ्र; ढग २ ढगांनी युक्त असे आकाश. मळमळ--सी. १ पितामुळें, कळकट पदार्थ खाण्यांत आल्या-मुळे वांती होईलमें वाटणें; उमासा (कि॰ येणें). २(ल.) कांहीं मंशय आल्यामुळे मनास वाटणारी अस्वस्थताः चित्ताची संशया-न्मकता (कि॰ फेड्पें, घालपें; फिरपें: जापें) 'माझ्या घराचा झाडा घेऊन तुम्ही आपल्या मनाची मळमळ फेइन टाका. ' [ध्व.] मळमळणे-अकर्तृकिकि. वांती होईल अशा भावनेने युक्त होणे-उमदळणें, उमसणें. ' मला मळमळतें'; ' पोटांत मळमळतें. 'मळ: मळी-स्री. वीट; तिटकारा; उमासा. मळमळीत-वि. १ बेचव: पाणचटः योग्य प्रमाणापेक्षां कमी मालमसाला असलेला ( स्वाय-पदार्थ). २ पाणचट, कवकवीत (फळ) ३ बेंगरूळ: सौम्य; बेंडील (मनुष्य). ४ नीरस; तहफ नसलेलें ( गार्णे, भाषण, वागणुक), ५

भौगळ; तंजहीन; घाणेरडें दिसणारें; बोजड (धातुंचे भांडें, शस्त्र, फळ. मळेवाफ्याची पेरणी-की. पाऊस पडल्यानंतर केलेली हत्यार). ६ ढिला; सैल; अव्यवस्थित; नीटनेटका नसलेला (पदार्थ, कामाची पद्धत). इह० मळमळीत सौभाग्यापेक्षां झळझळीत वैघव्य बरें.

मळय(ये) पांचीर-न. (महानु.) पांच सुगंधांचे वस्न. गहं. 'ब्रह्मसुखाचे मळयपांचौर। जि ! कवणा वेचिलें। ' –भाए १२५. ' सर्व संखार्चे मळयेंपांचीर। जाण माझे स्वह्नप।'-भाए ६६२. [सं. मलय+पंच]

मळयो, मळ्या—पु. गोडचा पाण्यांतील एक मासा; सवळी मासा.

मळ(ळि)बट--५ लप्त, मुंज इ० प्रसंगी स्नियांनी कपाळभर लाविलेलें कुंक किंवा पुरुषांनी तसेंच लाविलेलें गंध; गंधलेप (कि॰ भरणें; लावणें ). 'तही केलें कृष्णापेण । निजभाळीं मळवट।' -एरुस्व १.६२. 'ललाटीं शोभे मळिवट । मृगमदाचा । '-कथा ३. १५.३१. -न. ( कुंभारी धंदा ) चाकावर तयार केलेलें व थोपटण्या-पूर्वीचें मडके. -बदलापुर ६६. - नि. फार मळी सांचून तयार **झा**लेली ( पांढरी जमीन). -कृषि १५.

मळबटी---स्री. अंगावरच्या मळाची वळवटी; मळी. [ मळ+वटणे ]

मळवंड्या--पु. काळा तीळ. -कृषि ३४९.

मळवा-पु. (क्.) खडकावरचा मळ खाणारा मासा. मळयो पहा. [मळ]

मळवार्चे---न (ढोराचा धंदा) गाईम्हर्शीचें टांगलेलें चामडें. मळसु(स्) अ-न. पॅच, आटे असलेला खिळवासारखा पदार्थः फिरकीचा खिळाः (इं.) स्कृ. ॰ फिरविणे-दावणे-चापण-(ल) एखादाचा मूळ हेतु बदलन अन्य गोष्टीकडे त्यास प्रवृत्त करणे; मनाविरुद्ध गोष्ट करावयास लावणे; मन वळविणे मळसूत्री-वि. मळसूत्राने बसविलेला (पदार्थ). ॰प्रदक्षिणा-स्त्री. शकराच्या भोंवती जी विशिष्ट (दिढकी) प्रकारची घालतात ती प्रदक्षिणाः सोमस्त्री प्रदक्षिणा पहा.

मन्द्रहीर-वि. घोडयाचा एक रंग. -अश्वप १.२८.

म रा-पु १ फळफळावळ, भाजीपाला इ०ची लागवड: बागाईत. २ बागाईत पिकें करण्याची जमीन. ३ दुपिकी जमीन. ४ तिळाची एक जात. [सं. माला] ०(ळवा) परंड-पुन्नी. मळवांत लागवड केलेलें एरंडाचें झाड. याच्या उलट शेत एरंड; ह्या दोहोंस अनुक्रमें मोठा एरंड आणि बारीक एरंड असेंहि म्हणतात. मळे-करी-पु १ बागाईत करणारा; मळचाचा मालक; याच्या उलट मळपात लागवड केलेले वांग्याचे झाड. मळेवांग्रे-न. त्याचे मुळाचे लोगचे बालतात. हे औषधी आहे.

पेरणी. जी जमीन पावसापूर्वी नांगरतां येत नाहीं अशा जिमनींत या प्रकारची पेरणी होते. -कृषि २२४. मळवागहु-पु. मळवांत तयार झालेला गहुं; पाटस्थळांत झालेला गहुं; ह्याच्या उलट शेत-

मळवा-- पु. तांबुस, तेलकट रंग. - वि. तांबुस, पिगट रंगाचाः भुरा (बैल, गाय इ०).

मक्षिका-स्त्री. माशी. [मं.] ०पात-पु अडचण; विध्न; अपशकुन; माशी शिक्षण. 'कोठें तरी मक्षिकापात झाल्यानें म्हणा समेपुढें पुरावा वाचण्याचे काम निघालें नाहीं. '-टि ४.१२७. प्रथमग्रासे मक्षिकापात:-एखाद्या गोष्टीस प्रारंभ करावयाच्या वेळीं कांहीं तरी हरकत, अडचण एकदम उपस्थित होणें.

मा, मां-किवि. नको; नाहीं. 'तेह वेळीं मा-भणौणि न घसरें चालतां। दुनी वहडी आंगें घालितां। '-शिशु ५६२. २ नकार. 'न यावया मा जिम लाज ना दे।' - आविश्वा २३. ३ ना; होय ना ? ( प्रश्नार्थक अव्यय ). 'तुम्ही बकाकरवीं चांदिणें । चरऊं पहा मा। '-ज्ञा ११.१५६. ४ मग; नंतर. 'मा एक जन्म येथें दीजोका । मा काई होइल ते पाहिजे।'-चकधर सि. सु. 'सुर्यो रात्री पा मारील। मां आपणया उदो करील। -अमृ ६.२१. ५ जरी: यद्यपि, 'तान्हेलया मृगतृष्णा । न भल्या सीण जे सणा । मा भेटलया कोणा। काय भेटलें। '-अमृ ७.२१०. ६ तरी पण. 'मा चंद्रासि उणे । स्फुरतें कां। ' - अमृ ७.१७२. ७ तर मग. 'तेवीं हरिभक्तां देहाचा अभावा। मा काळ कणवा घालील घावो । ' –एभा २.६८३. [सं.]

मा—स्त्री. १ माता; आई. २ लक्ष्मी; विष्णुपत्नी. 'मंगे अश्वत्थामा अश्वत्था मा कचित् सदा हरिला।'-मोविराट ५.३८. [सं. मातः प्रा. माइ, माउ] वसाहेब-स्री. राणीः राजमाता.

मा(मां)ई - स्ती. १ आई किंवा बहीण यांस हांक मारण्याचा शब्द; (सामा.) एखाद्या वडील बाईस लोकानी हांक मारण्याचा शब्द. २ (बालभाषा) मांजर. [सं. मातृका; प्रा. माइआ]

माई(इ)क-वि. १ मायिक; मायावी. २ मिध्या; अशा-श्रत. 'हें सकळही जाणभाव। माईक माया।'-दा ३.१०.४९. ३ माया करणारा. 'यापरी महीते माईक । कोणी नाहीं मज-लागीं। '-नव २४ १६६. [सं. मायिक]

माई(इ)ण, माइणी-नी-सी. मायणी पहा.

माईण-न--की. एक वनस्पति. हें झाड ओव्याच्या झाडा-शेतकरी. २ मळवाची मशागत करणारा. मळेजमीन-स्त्री. सारखें असून पानेंहि ओव्याच्या पानाप्रमार्गे लहान असतात. मळवासाठीं योग्य असलेली, बागाइती जमीन मळेवांगी-बी. [ सं. मायिनी ] माईणमूळ-न. वरील वनस्पतीचें मुळ. या माइंदळ-किवि. ( अशिष्ट ) पुष्कळः, भरपूर. मायंदळ पहा. माई(य)फळ-न. माजूफल, मायफळ. [ हि. ]

माउंदें -- न. (महानु.) मावंदें पहा. ' माहिंभटीं माउंदें केलें ' शीणली । तिये भेटे जैंवि माउली । '-ऋ १३. २ आईसारखी याचीं पार्ने निब्णीप्रमाणे असतात पण यास कांट असतात. फळें कोणतीहि भली स्त्री. 'त्या माउलीच्या सद्गुणांचें कीर्तन करावें तें वारीक सुपारी एवढीं असतात. ५ पकड. ६(कु.) (दाराची) कडी. थोडेंच. ' --विवि १०.२१८, ३ जलदेवता. (सं. मातृ] माऊल- माकडीचे झाड-कीन. एक झाड. रात्रीं प्रवास करतांना डाक पण-पणा-नपु. ? आईची माया; दयाळूपणा; (सामा.) नेणारे जासुद व इतर लोक याच्या लांकडाचा मशालीकरितां उप-माणुनकी. [माउली+पण, पणा] माउ(ऊ, व)शी-सी-स्री. योग करतात. याचें एक टोंक थोडेसें चेवून मग तें पेटवितात. हें १ मावशी; आईची बहीण. २ ( ल. ) सापत्नमाता. ' ध्रुव पितयाचे फार तैल्युक्त असर्ते. अंकी बैसला। तंत्र माउशियने ढकलिला।' – कथा ७.१०.८. माजसबहोण-की. मावशीची मुलगी. [मावशी+बहीण] माऊसभाऊ-पु. मावशीचा मुलगा. माऊ(व)सा-पु. माव-शीचा नवरा.

दोरांत पिळवटलेली लांब क!टी.

माऊ-सी. (कों.) जखम, क्षत वरें झाल्यावर त्या जागी राहणारी खूण; चट्टा; वण.

मांऊं—न. १ (बालभाषा ) मांजर. २ (व. ) आईचे थान; आमा. [ध्व.]

माऊत-र-पु. महातः, हत्ती हांऋणारा. [सं महामात्रः] म. महात ]

माऊन---न. एक सारक औषध.

माकड-नपु. १ मर्कट; वानर; याचे शेंपूट आखुड असून नी-ने-किवि. पुनः, फिह्न. [ मागती; मागे+नें ] तोंड तांबडें असतें. माकड अगर वानर हा सस्तन वर्गातील दिहस्त प्राण्यामध्ये मोडतो. याच्या अनेक जाती असून त्यापैकी कांहीचें माणसाशी पुष्कळ सादश्य आहे. २ कवडयांच्या खेळांत न उज-वितां राहिलेला-अंगावर डाव आलेला-चवथा गडी. [ सं. मईट; प्रा. मकड ] म्ह० १ माकड मारलें आणि पाला हगलें=निरुपयोगी शिक्षेबद्दल म्हणतात. २ माकडाला काकडी (मिळणे )=थोडयाशा लाभावर संतुष्ट होणें. ३ घर सांकड आणि वायको माकड. •नेप्रा-स्री. वानरथेर; द्वाड चाळे. ०टोपी-स्री. कानटोपी. ०तॉड्या-वि. माकडासारखें तोंड असलेला. ० निव्नं -न. माकडनिवोणीचे फळ. •निबोगी-निवृण-स्री. नेहमीं हिरवें असणारें एक कांटेरी झाड; माकडी अर्थ ४ पहा. oपुराडी-स्त्री. मुटींचा एक खेळ. •िमठी-स्नी. घट मिठी; कवटाळणें; मगरमिठी. •मेचा-पु इलकीं, नि:सत्व, भूक तृप्त न करणारी फळें, अन्न, विड्याची पाने, भुई मुगाच्या रेंगा, ऊंस, खरवुजें, फळफळावळ इ०; विशेषतः हरभरे [माकड+मेवा] • चस्ती-स्री. वन्य, बृक्षमय, डोंगराळ प्रदेश •िर्दागी-रोगूळ-र्दावळ-नली. एक वनस्पति •रोडा-पु एक आडवा पहा.

प्रकारचे गवत. ० हा छ - न. पाठीच्या कण्याच्या शेवटी असलेलें गुदद्वारावरचें हाड. [सं. मर्कटास्थि ] माकडी-स्नी. (कों.) १ वल्हें अडकविण्याच्या खुंटीचें भोंक. २ (गो.) तुळई. ३ एक माउ(ऊ)ली--ली. (काव्य) १ मावली: आई. ' सासुरवासें विल व तिची हेंग; कुइरी. ४ लिंबुणीच्या जातीचें रानटी झाड.

मा( मां )क( ख )ण-- न. बैल, रेडा, घोडा इ०च्या पाठीवर पाणी आणण्यासाठीं घागरी ठेवण्याकरितां केलेली लांकडी, लोखंडी चौकट; सांगड. [का मंकणि] माकण-स्त्री. (महविद्या) एक डाव. जोडीदाराच्या पाठीवर माकण घातल्याप्रमाणे आपले दो**न** माऊ - श्री. (व.) खाटेस ताण देण्यासाठी पायगतच्या गुडचे आपल्या बाजुच्या वरगडीजवळ टेकून आपली दोन्हीं कोपरें, एक जोडीदाराच्या बगलेंत व दुसरें त्याच्या जांघाडांत, वाल्न त्याचा हात कस काढल्याप्रमाणं काढून व त्याचा पाय गुडध्याच्या लवणीत हात घालून धमन, त्याला आपल्या मांडधावर चीत करणे. माक (स्त्र)ण्या-वि. १ माकण वाहणारा (रेडा, बैल, घोडा इ०). २ पाठीवर माकण घातलेल्या जनावरास हांक-णारा. नेणारा.

> माकता, माकतेकरी-वि. भिकारी; याचक.[मागता अप] माकत्यात, माक्त्या(त्क्या )न्-नी-ने, मागत्यान-

माकंद-पु. आम्रवृक्ष. [सं.]

माका-पु. मंगिराज; एक औषधी वनस्पति. ही ओलसर जिमनीत वाराहि महिने होते. ही वातहारक आहे. श्राद्धामध्यें पित-रांच्या पूजेस वापरतात. माक्यांत काळा माका म्हणून एक जात आहे. यास काळी फुळे येतात. हा गुणाने जास्त आहे [ सं. मार्कव ]

माकां, माज—सना (राजा. कु.) मला [मी] मह० (गो.) माका तुका पडना, वडे वाह्क घडाना; माका तुका पडता, वहे बाहुक घडता=मन एक असलें म्हणजे बाटतील त्या गोष्टी मनुष्यं एकमेकांसाठीं करतात.

माकुंडजावप-अिक. (गो.) मऊ पडणें.

माकुल-पु. (कों.) एक मासा; माशाची एक जात. ॰वाणाः माकुला-वि. (राजाः) देखणाः धुंदरः रम्यः नेटकाः सुबक; चिमुकला, चिमणा (मनुष्य, वस्तु).

माकुल-पु. (कों ) लब्करी लोकांच्या खांदावरील फितीचा

माकूल—ित. १ प्रौढ; सभ्यः, जाणता. २ पसंतः, रास्तः, न्यायाचे. ३ उदारः, सन्मान्यः, पूज्यः, योग्यः ४ शाहाणाः अकल्लान. —पाब १८. 'याजकरितां तुम्ही राजास माकूल करून पर-स्परें... '—वाडवाबा १.१५५. ५ मुबलकः 'सरन्जामही माकूल दिधला जाईलः. '—रा ८.२०७. [अर. मअकूल]

माकोजी -पु. मुढामाकोजी पहा.

माकोडा—पु. मुंगळा: डोंगळा. 'की वळघोेनि झाडा। एरझारा करी माकोडा।'-ऋ ३०. 'गुळी आवडी माकोडि यासी।'-एभा ३१.३०३. [गुज. मंकोडा]

माख—पु. (महानु.) उडीद. 'माख न साहा. '[सं. माष]
माखटणी—की. (राजा.) माखणी. माखटणें-सिक.
(राजा) भाकरी इ०कांस तृप इ० चोपडणें. [सं. प्रक्षण=चोपडणें]
माखण(न), माखटण-न. (राजा.) १ टोणी, तेल चोपडणें. (सामा.) ओशट व चोपडण्याचा पदार्थ. २ लोणी. 'दुम्थमाखण दधी विकनारी।'—आनवरसचित्र २९. ३ (व)
तेल. 'भाकरीवर माखण पाहिजे.' ४ टेपणें, चोपडणें 'माखण
झालें कुसरी।'—वेसीस्व १०.१०.५ (कों. क्रांळी) अभ्यंगस्नान
माखणी—की. चोपडणें. माखणें—सिक. १ चोपडणें, भरणें; लेपणें
(ओशट द्रव्यानें शरीर इ०). 'नावाडी घेॐनी चंदनां रसी।
आंगां माखिजतु पाहे मासी।'—शिशु २८. २ चिखल इ०नीं शरीर
भरणें. ३ (ना.) बैलगाडीला ओंगण लावणें. [सं. प्रक्षण; प्रा.
मक्खण, माखन; ग्रुज. माखण] माखण्याचालपापडी—की.
वालाची एक जात; याच्या शेंगांची फक्त भाजी करतात, वाळवृन
दाणें काढीत नाहींत, दाणा वाटोळा असतो.—कृषि ३३४.

मॉखार—वि. (कु.) हाडापेरानें सुरढ, देखणी (मुलगी). माखी—स्त्री. (खा.) माशी. 'सरावनांत माख्या भलत्याच त्रास देतात.' [सं. मक्षिका]

माग—पु. १ ज्यावर कोष्टी कापड विणतों तें कापड विण-ण्यांचें साधन, यंत्र. २ विणतांना पावंडा खार्ली जाण्याकरितां केलेली खळी. [सं. मार्ग्=चालणें; हालणें ] ० दोर-पु. वशारन आणि कापड यास ताण देण्याचा दोर (सुताचा, अंवाडीचा).

माग—पु. १ रस्ता; वाट. 'निज शिबरापासुन गुरुपुत्र-रथाच्या धरूनि मागातें। धावे भीमक ...। '-मोएषिक १.३४. २ पायरव; चाहूल; चिन्ह. ३ पत्ता; शोध. 'हारतलें न देखिजे। तंव मागु न सांडिजे। '-ज्ञा १८.१५०. ४ तपास; थांग; छडा; पत्ता (क्रि॰ लावणें; लागणें, काढणें). ५ (राजा.) मळा, बाग यांतील साडांस पाणी वेण्याकरितां केलेला मागः, पाट; पाणी जाण्याचा माग. ६ पाटाच्या एका भागानें पाणी दिलेली झाडांची रांग. ७ -की. (कों.) मासे धरण्याचे मोठे जाळें. [सं. मार्गः प्रा. कि. अमावास्या, संकांत किंवा महापर्व आलें असतां भीक मागत मागा] (वाप्र.) ॰काढणें-लावणें-एखादा मनुष्य वोणत्या फिरणाऱ्या मांगणीच्या टोपलींत (दुःखें व प्रह्वाधा नाहींशी

वाटेनें गेला, ह्याचा तपास त्याच्या रस्त्यावर उमटलेल्या पावलांच्या अनुरोधानें करणें; ठावठिकाणा लावणें, काढणें; पाठलाग करणें. **्लागणें-उरणें-**पत्ता, तपास लागणें; अवशेष राहणें. सामा-शब्द- ॰काद्ध-काढ्या-वि. चोर इ॰चा माग, पत्ता काढणारा, लावणारा. [ माग+काढणें ] •मू(मो)स-मुद्दा-पु. छडा; पत्ता; ठावठिकाणा; यांग. ( क्रि॰ लावणा; लागणा; काढणां; निघणा; पाडणा; पडणें ). [माग+मूस] मू(मो)स-मुद्दा मोडणें-सर्व टाविटकाणा नाहींसा करणें;प्रत्येक मुद्देशापत्यावरून बोळा फिरविणे. ब्लाब्या-वि. पत्ता काढणारा: थांग लावणारा; पाठलाग करणारा (चोर, पळ-पुटेइ०काचा ). मागे+लागणे मागाञ्चा-द्वा-वि. १ वाटाड्या. सर्वे मागाडा बरा। '-गीता २.२४९५. २ चोर इ०चा माग काढणाराः, तपास लावणाराः 'मळयानीळु मागाडा।'-भाए ४२६ मागारी-पु. १ (कु.) सोबती. २ पति; नवग: पाहुणा. ३ मूळ आलेला मनुष्य. मागारीण-स्री. (कु.) लग्न झालेली स्वतःची बायको. मागांवचे-िक (गो.) माग काढणे. मागा (गो)वा-व-पुन. १ मार्ग; वाट; दीक्षा: किता. ' घेती तयाचे मागावे। आचरावया। '-ज्ञा १७४१. २ अनुकरण; अनुसरणें; त्या मार्गाने जाणें. 'तैसा व्यासाचा मागोवा घेतु।' - ज्ञा १८. १०२२. मागोसा-पु. पत्ताः मागमूसः चाहूल. 'त्यांच्या पाव-लांचा मागोसा घतघेत माणसांनी यूरेनसचा पत्ता लावला. '-क 92.4.20.

मांग - पु एक हिंदु जात व तींतील व्यक्ति. फाशी देण्याचें काम यांचेकडे असे; यांच्यांतील कांहीं साकेतिक शब्द- हिडका= मारामारी. कुडतुल=पेटी. धादल, खडल=फोडणे. कुडपळ=गाडी. गांगल=चांभारः पेडण=पळ्न जाणे. खुमर=दारः तवला=खुनासहित दरोडा. शेग=मालाचा वाटा. पेडम, भुरा=युरोपियन. हलक, हलवा=सोनें किंवा चोरीचा माल. दुबक, फुकणी=बंदक. कुड, कुडच=घर. नादी, खवडी=घरफोडी. बे, बोय=दिवा. चिलड= कुलुप. खारपे, दमुल=पैसा. ऊन=चांदर्णे. झुकीर, मुलसी=पोलीस. ताड=दोरी. हरकत, पेडा, हराकडा=पळ. तोलकला=निजला निल-गंटी=काठी. कडूल,कटनूल=तलवार; हत्यार.मूच, नली=चोरी. इ० -गुजा. [ सं. मातंग ] ( अंगांत ) मांग शिर्फा-येज-रागावण: त्वेष चडणें. •गारु(रो)डी-पु. मांगांतील एक पोटजात. हे म्हशी विकतात व भादरतात. यांच्या टोळ्या गांवाबाहर पालांत उत्तरतात: ढोल बाजवुन नजरबंदीचा खेळ करतात. धान्य, मेंडशा इ० चोर-तात. •गारु ह-न. १ मांगगारुड याची जादुगारी; मुठ फेकर्णे. मांगटा-डा-पु. १(निदार्थी) मांग. रमांगाचा भाट व उपाध्याय. अस्पृ४७. मांगणी-स्री.मांग जातीची स्त्री. मांगणीची पन्नी-स्ती. अमावास्या, संक्रांत किंवा महापर्व आले असतां भीक मागत मीठ इ०). मांगणीचे पत्तर-न. वरील भीक मागणाऱ्या मांग-णीचें तरसाळें, पोखरलेला भोपळा. मांग हृदय-यी-वि. निष्ठुर अंत:करणाचा; निर्देय; पाषाणहृदय. [ मांग+हृदय ] मांग( गो ) ळी-सी. १ थोरल्या दिवाळीच्या दिवशी मांग लोक मोळाचा ओढण्याकरितां दोर करून चावडीवर ठेवितात तो. २ मुंजीत मुज्याच्या कमरेस बांधावयाची मोळाची दोरी. 'आणि स्वध-र्माची मांगळी । बांधे वाचेच्या पिंपळी। '-जा १३.६५८. [मांग+वळी ] मांगिणी-स्नी. एक धुद देवता. ' पूजा जोगिणी मांगिणी। ' -दावि ६३. मांगेळा-पु गुजरार्थेत मांगास म्हणतात.

मागवा, मागला, मागील—वि. १ पूर्वीचा; पूर्वकालीन. २ पाठीमागचा: पश्चात् भागीं असणाऱ्या जागचा. ३ काळाने मागुन येणारा. उदा० मागंचा जमाखर्च; मागची युक्ति. [ मार्गे ] म्ह० 9 येरे माझ्या मागल्या कण्या भाकरी चांगल्या=पुष्कळ दिवस शिकविलें तरी मूळची संवय, खोडशोडीत नाहीं उद्देशून अशास म्हणतात. २ येरे माझ्या मागल्या पाप न जाई बोंबल्या. ०पाय- उतार; मार्गे येणे; कमी होणें (रोग, दुखणें इ०). मागल्या-पार्यी-किवि. न थांबतां परतृन; लवकर.

मांगठा-पु. (ना.) हातमाग.

मागणी—की. १ लग्नासाटीं वधूपक्षाजवळ वरपक्षानें केलेलें मार्गण; वाङनिश्चय. २ याचना; मार्गणे. [ सं. मार्ग=शोधणे; म. मागर्गे । •करणें-घालणें-आमच्या येथे आपली मुलगी वा असे वरपक्षाने वधुपक्षास म्हणणे. मागणे-न. १ कांहीं एक पदार्थ स्वतःस देण्याविषयी विनेति करणे. २ मागावयास आरेळा किवा गेलेला मनुष्य. •मागणें-सिक्ते. या म्हणेंगः याचना करणें: विचारणें. [ सं. मार्ग=शोधणें; फें जि. मंगार; पोर्तु जि मानिणार ] आश्चा मागणे-परवानगी घणे. मागणे मागणेकरी. मागता. मागतेकरी-पु. भिक्षेकरी; मागणारा; याचक. 'तें कवीं दैन्य फेडीति। मागतेयाचीं।'-शिशु १५०. 'धिकारिति अज्ञ जसे मागतया भीक सर्वेश भणगा।' - मो आदि २२.३४. मागरा-माग्या-वि. पाहिली ती वस्तु मागणाराः, मागण्याची, याचना करण्याची संवय असलेला. मागीव-वि. मागून आणलेला; उसनवार. [मागणे]

मागती, मागतेन, मागुतमागुतां, माघरेन, माग-त्यान-किवि. छागलीचः पुनःपुनः 'निक्षपणिमष ज्ञानकथा। माग्रुतमाग्रुतां सांगत । '-एभा ११.२५१.

घे।'-मोवन १३.७५. [मार्गे]

करण्यांत हिचा उपयोग होतो म्हणून ) टाकलेलीं द्रव्यें (धान्य, तेल, स्त्रीस वैश्यापासून झालेला सुलगा; एक संकर जात. 'तेचि संतित प्रसिद्ध । सत वैदंह मागध । ऐशिया नामार्चे ज पद । तें जाण शुद्ध प्रतिलोमज। '-एमा २०.३१. [सं.] ेदेश-पु. गया जिल्हा. मागधी-स्री. (साहित्य) एक पदरचना –अश्वप १.३४. पदती; हीस रीति असे साहित्यशास्त्रांत नांव दिलें आहे. ही रीति कोमल, कठोर, मध्यम अशी तीन प्रकारची आहे; यांपैकी एक. ' वैदर्भी तशि मागधी स्फूह अम्हां घेवोत रीती अशा। '-कम १.२. [ <del>सं</del>. ]

मागप, मागपण-मागसः मागसणे पहा.

मा(मां)गर-पु. (राजा. कु.) १ शेतकामाच्या हंगामांत रहावयाकरितां, शेतांत तात्प्ररती बांधलेली झोपडी. २ -न. कोठार (गवत, सपैण इ०चें ). ३ (वे ) प्रवासी बैलगाडचांचे बैल बांध-ण्याची जागा: येथे यांना जकात पडते. • घर-न. ( राजा. क.) मागराप्रमाणे असलेले लांबट, उघडे घर.

मागलट, मागासणी—की. १ मागे सरणे; फिरणे; पर-तण ( संकट, करार इ०कापासून ). ( कि० पडणें; टाकणें ). २ (क.) तपास; छडा; माग. ३ दिरंगाई; दिवसगत. 'मला दुखाँग अलिं म्हणून होत मागलटीस पडलें. ' [मार्गे+लोटणें ] **मागलटणें**, मागसावर्णे-अफि. (एखार्दे काम) मागे पहणे; योग्य वेळी तयार न होईल इतके सुस्ताईनें केलें जाणे किंवा लांबणीवर टाकणे. मागलटीवर टाकणें-(एखारें काम) दिवस गतीवर टाकणें; तें मार्गे पढेल इतक्या सुस्ताईनें करणें.

मागलटीस, मागासणीस येणे-फिका पडणें; वाईट स्थिति येण.

मांगलबढ्या--पु. बैलगाडीस मार्गे टेकण लावावयाचा घट. -मसाप २.२५२. [ मार्गे ]

मांगलिक-न. मंगल, शुभ कार्य ( लग्न, मुंज इ० ); किंवा तत्संबंधीं मंडप इ० रचना. - वि. १ लग्न इ० मंगल कार्याच्या संबंधाचा. २ शुभ; मंगल; भाग्यसुचक. [ सं. मंगल ] ०**स्नान**-न. मंगलकार्यात (अभ्यंग व उष्णोदकार्ने) करावयाचे स्नान. [सं.] मांगल्य-न. १ मंगल कार्य (लग्न इ०). २ सुरैव; कल्याण. तंत्-पु. मंगळसूत्र. ०वस्तु-नअव. सुवासिनीचे अलंकार. ' मांगल्थवस्तु स्वकरे करोनि । '-दावि ४५८.

मागस—वि. १ मागसलेला; उशीराचा; याच्या उलट भागस (पीक इ०). २ उशीराचें; योग्य काळानंतरचें ( देंगें ). -िक्रवि. **आगर्ता—की. माघार; माघार घेणें. ' मागोनि मागती सित् मागाहन, उधिरां. ' ते तरी बहुत युगाचे राक्षस। राम**लक्ष्मण जाहके मागस। '-कथा ३.३.१४९. [मार्गे ] मागसण-अक्रि. १ विलंब मागध-पु. १ बंदी; भाट; कवि. 'अठरा मागध करिती लागणें; दिवसगत होणें; लांबणें. 'यदा पाऊस मागासला म्हणून वर्णन । सगुण निर्गुण चरित्रें । '-स्वादि १०.१.६. २ क्षत्रिय धान्यें मागसर्जी. ' २ मागें राह्णें, मागसर्णीत पहणे(मनुष्य, काम ).

म्ह॰ आगसली ती मागसली, मागाहून आली ती गरव्हार झाली | पूर्वीपासून चालत आलेले परिपाठ पुढें चालू टेवर्णे. (आटचा-मागसलेला वर्ग-पु. शिक्षणाच्या बाबतीत सुशिक्षितांच्या मार्गे पाटगांच्या खेळांत सर्व पाटगा ओलांड्न परत येऊं लागलेल्या टाकर्ण. [ मार्गे | सांहर्ण ] मागसावर्णे - अफि. ( को. ) मागस केलें जाणें; मार्गे, पाठीमार्गे टाकलें जाणे. [मागसणें ] मार्गा-गा-किवि. १ मार्गे; माघारें. 'आशीर्वाद घेऊनी द्विजा। मागा परतवी कहे; पार्श्वभागीं. 'तो माझ्या मागें उभा होता. ' ३ नंतर; पश्चात्. सहित प्रजा। ' -मुआदि १५.४९. २ पूर्वी. 'मागा योगिये माझ्या मागे मुलांचे कसे होईल याची मला काळजी वाटते. ' समर्थ। त्यांचाहि निज स्वार्थ। '-दा१.९.११. मागाऊ(हूं)न- ४ (ल.) वर अवलंबून. ' माझ्या मागे हजार कामें आहेत.' किवि. नंतर. मागाडा-किवि. मार्गे. -शर. मागांत-किवि. [सं. मार्ग्=शोधर्णे ] म्ह० १ पुढें पाठ मार्गे सपाट. २ मार्गे एक उद्गीरां; उद्गीरानें (धान्य पिकणें, बाढणें). याच्या उलट पुढें एक-पुढें एक बोटणें आणि मार्गे विरुद्ध बोटणें, करणें, बोटणें भगांत. मागातली-स्री. (कों. राजा.) चुलीच्या मागची, चुलीच्या व कृति यांत फरक असणें. 'मागें येक पुढें येक । ऐसा कदापि उंचीइतकी भितीपर्वतची सपाट जागा. मागिळीकडे-क्रिवि. नाहीं दंडक। '-दा १९४.१८. • घेर्णे-फिर्णे-सर्णे-अंतर्भुख; प्रत्यगात्म्याकडे ( यृत्ति फिरविणें ). - हंको.

कारक विभक्तीशिवाय व मागिलवटीस, मागिलवट्यास या रूपां- ेटावरणें-१ (पैसा इ०) शिहक टेवणें. २ भीतिप्रस्तास **इयतिरिक्त हा शब्द** कचितच योजितात.

मागी-सी. (राजा.) १ मागणी अर्थ १ पहा. २ शोध. -शर. ३ संबंध; संदर्भ. 'दूर टेली कथेची मागी। '-एमा ११. ६९०. ४ आचरणः मार्ग. 'आमची मार्गी अति शुद्ध। '-एभा बरा होणें: निखालस जाणें ( दुखेंंगें, त्रास ). 'माझी पोटः २९.८९. ५ संबंध; विचारसरणी. 'हें अतक्ये तर्केना मागी।' -एमा २२.४११. ६ मार्गः, पत्ताः, मागमूस. ' अतियत्ने रुक्षिर्ली न वचेचि मागी। '-एभा २२.४१४. ७ खुण, चिन्ह ' ऐक विर क्तीची मागी। '-एभा २२ ६४७. [सं. मार्गः प्रा. मार्गणे]

मागीर-- ऋिव. (गो. ) मगः, नंतर.

मागील--वि. मागचा पता. [मार्गे; प्रा. मिग ] अोढण-नसी. मागच्या काळापासून आतांच्या काळापर्यंत चारत आरेला संप्रदाय; पूर्वापर चाल. ०दार-न. (हेट.) घराची मागची बाजू •पायाचा टाळ-पु. अशक्त घोडयाचे चारतांना मागील दोन्ही पाय एकमेकांवर आपटणें; पाय अडकत चारुण्याची क्रिया. मागिक्ट यो-न. (कर.) (विटीदांडूचा खेळ) चिनीच्या मागच्या टोंकापासून मोजण. मागीच-वि. (कों.) उशीरा येणारें, गरवें; मैंहान ( धान्याचे पीक ). [ मागील ]

मागुत-ता-ती-ते, मागुतेन, मागौता, माघुता-किवि. (कान्य) १ पुन्हां; फिस्सन. ' पुढें मागुता राम जोहेल कैचा। ' -राम २५. २ लगेंच. 'पुढे मागुता शोक जीवी धरावा।' -रा ६१. ३ मार्गे. 'तेही सारूनि मागतीं।'- एरुस्व १.६० [मागे]

पुढ्न बाप नवरा. मागून आलेलें लोण पुढं पौचविर्णे- आईबाप, बायकापोरें याशिक्षय असणें. ०न पाहर्णे-मुळींच न

असलेला वर्ष, जाति. मागसांडणें-सिक्त. (कों.) अंतरणें; मागें गडधास 'तो लोण घेऊन येत आहे ' असे म्हणतात त्यावहन ) मांगली—सी. लंडिवाळपणाने वांसरास म्हणतात.

मार्गे-घं-किवि. १ गतकार्टी: प्रवी: अगोदर. २ पाटी-होण-हटर्श-उलट खाल, परावृत्त होणे; सोडून देणें. 'मी हें मागिलवट -- कीपु. मागलट अर्थ २ पहा. त्या शब्दाप्रमाणें काम पथकरलें ते पथकरलें, आतां मी मागें घ्यावयाचा नाहीं. पाठीशीं घालणें. ' मला दावें जीवदान टाकावें मागें। '-ऐपो १५९. ंपडणें-१ खर्च न होतां शिलकेस राह्णे; गांठीं पडणें (द्रव्य). 'काटकसरीनें खर्च करा म्हणजे चार पैसे मार्गे पडतील. २ साफ दुखी अगदीं मागे पडली. ' ३ आठवणीतून आणे. 'आमच्या वरोबर फिरावयास या, म्हणजं तुमच्या आईच्या मरणाचे दु:ख मागे पडेल. ' ४ रद होणे; मोडणे. ' हा नियम आतां मागे पडला. ' ५ प्रगति बसी होणे. 'रामा महिनाभर आजारी होता म्हणून मार्गे पडला, '६ फिक्के पडणें; महत्त्व कमी होणें. 'मिरजकर-बुवांच्या कथा पुण्यास सुह्न होतांच इतर सर्व हरिदास मागें पडले. ' ॰पाडणें-( मिळकत, वेतन इ॰कांतून) शिलकेस टाकणे; संप्रही टाकणे. •राहणे-पिछाडीला असणे; लोकांपुढे, प्रसिद्धीस न येणे. • लागर्णे-( एसाद्याचा ) पिच्छा पुरविणे. तगादा करणे. • पाय-वि. पिशाच्चयोनि. ' तुकां महणे मार्गे पाय । तया जाय स्थळाशीं । -तुगा ६५८. **मार्गे पुर्हे** - क्रिवि. १ आजूबाजूस. ' मार्गेपुढे पाहून चाल, दांडग्यासारखा चालुं नको. २ दोन्ही दिशांकडे, गोष्टीकडे; दोन्हीपक्षी. (शब्दशः व ल.). 'मार्गेपुढं पाहून काय करणें तें कर. ' ३ त्वकर किंवा उशिरां; आगेमागें; केव्हांना केव्हां. 'तुम्ही असें करतां परंतु मार्गेपुढे जाचील. ' ४ अस्ताव्यस्तपर्णे, व्युत्कमाने ( पड-लेल्या वस्तु: बोललेल्या, केलेल्या गोष्टी ). 'हा प्रंथ मागेपुढें झाला आहे, नीट कर. ' ५ कं कूं, टंगळमंगळ करून. ' हा मागेपुढें करूं लागला. ' ६ केव्हां तरी; कधी तरी; आणखी एखाद्या वेळेस; मागु( घू )न, मागाहुन-किवि. १ नंतर; पश्चात् : मागो- पुढच्या किवा मागच्या बाजूस. • कर पी-माधार घेऊं लागणे: माग. र पाठीमागच्या बाजूनें; पाठीकडून. [मागें] म्ह । मागून कांकु करणें. श्कीणी नस्तर्ण-वडील माणूस किंवा संतित नस्लें; कचरणे. 'मला चोर भेटले तेव्हां मी मागें 9 हैं न पाहतां त्यांच्या अंगावर तुद्रन पडलों. ' ०पाइन बागणें-दूरवरचा विचार कहन, शहाणपणानं चालणे. मागमोरा(मोहरा)-वि. पाठमोरा. [ वे. ] मागोमाग किवि. लागलीच; पाठोपाठ. [मागें द्वि.] मागोती, मागौता, मागौतिआं, माघौतीं-किवि. १ पुन्हां. 'तो दैववशें मागौता। जर्ळेचि लाहे। '-ऋ ६२. ' मागौतिआं निग लिआ । पवनवेगें। '-शिशु ९०८. ' माघौतीं न यों सर्वथा। ' -भाए ३२३. २ माघारी; परत. 'स्वयंवरा आली उर्वशी। ते मागौती पाठवीलि साधुसी । '-शिशु २०२ [ मार्गे ]

मांगेरी-स्त्री. (कु.) गलवत. [महागिरी]

मागेला-स्या-पु. कोंकणांतील एक जात व तींतील व्यक्ति. मागो( घो )टा-ठा, मागोटी-पुस्ती. घोडा, बैल इ० पशुंच्या शेपटीच्या खालून नेलेला खोगीराचा बंद, पटा. [ मागें ]

मागोदर-किवि. (कर.) नंतर; शेवर्टी. ' अगोदर व मागो-दर मिळून दीड महिना मोडला. '[ अगोदरच्या उलट ]

मांगोरा -पु. (कु. बे.) गवत, झाडाचा पातेरा ओढण्याचे लांकडी दांताळें. मंगेरा पहा.

माध-ग-पु. चैत्रादि महिन्यांतील अकरावा महिना. [सं.] इह०माघीं अळें आणि बेंदरीं फळ.(गो.)माग वांचुया,मागीर शिमगो खेळ्या=माघ महिन्यांतून जगल्यावर मग शिमग्यांत खेळ्या. (दूरच्या व हातांत नसलेल्या गोष्टी सांगणाराविषयीं ही म्हण योज-तात). •वटा-स्नान माघोटा- पुन. माधवा(श्रीकृष्णा)प्रीत्यर्थ पौषी पौणिमेपासून माघी पौणिमेपर्यंत सूर्योदयापूर्वी नित्य निय-माने स्नान कर्णे. [ सं. माघ+ठान ] माघा-घी-वि. माघ महि-न्यासंबंधी. माघोटी-स्त्री. १ माघांत पडणारा पाऊस स्नान पहाँ.

माघड--स्नी. (व. घाटी.) सरकी पेरण्याकरितां नळचाच्या वर लावलेली एक प्रकारची लांकडी वाटी, टवळें; चाडें.

मध्यणी-ण-(प्र.) मागणी-णे.

माघां-- किवि. मार्गे. [प्रा.]

माधार—स्री. १ ( शब्दशः व ल ) मागं घेणें; उलट मारणें; कचरणें. २ उतरती कळा लागणें; मार्गे पडणें (काम, नशीब इ०). (कि॰ घेणे). ३ मार्गे इटणें, फिरणें; (कि॰ घेणें) ४ परत येणे. ५ उलटों; परतों (ताप इ०). ' ज्वरानें माघार घेतली. ' [ सं. मार्ग= रस्ताः मार्गे ] माघारणे-अक्ति. १ मार्गे घेणेः फिरणे ( शब्दशः व ल. ). शङ्कोनि देवऋषिवचनातें । माधारले सुर सकळ। ' -मुआदि ४.१७९. २ उतरती कळा; ऱ्हास पावणे. ३ मार्गे इटर्णे; सुरहणे. ४ परतणे; उलटणे. इ० ५ मूळपदावर येणे ( माघार घेणे या शब्दापेक्षां माघारणें हा शब्द कमी प्रचारांत आहे ). -सिक. (काब्य) मार्गे सांडणें; मार्गे टाकणें; अतिकम करणें; मार्ने पाडणें. | ६० पिकविण्यासाठीं घातलेली ). 'आंब्याचा माच.' ९ खाट:

'माघारोनि मनपवनातें। सत्रसदना पातला।' –मुआदि ११.५७. [ माघार ] माघार पण-न. १ नुकर्तेच लग्न झालेल्या मुलीने सासर-हन माहेरी कांही दिवस रहावयास परत येणे: माहेरपण. २ तिचे माहेराहून सासरी परत येणें; (कि॰ करणें). [माघारा+पण] माघारा( रां )रीं-रें, माघारिआ-किवि. परतः पुन्हां परतः उलट. माघारा काढणें-मागे घेणे. 'माघारा भीम काढला तुर्ण । ' -मोस्त्री २.३४. **माघारी**−वि. १ (कों.) नुकतेंच लग्न झालेल्या मुलाच्या अथवा मुलीच्या बरोबर माहेरी किंवा श्रश्ररपृहीं जाणारें ( मनुष्य ). २ सासरच्या मुलीला माहेरी आणण्याकरितां गेलेला, पाठविलेला ( मनुष्य ). [ माघारा ] माघारीण-स्त्री. १ ( कों. ) सासन्याहून माहेरी किंवा माहेराहून सासरी कांही दिवस रहावयास जाणारी, नुकरेंच लग्न झालेली मुलगी. २ (सामा.) तरण पतनी; मालकीण; गृहिणी. [ माघारा ]

माघावा-पु. माग. [ सं. मार्गु; प्रा. ]

माघील, माघील ओढण, माघून, माघे, माघेपूर्ढ, माघोटा, माघोमाघ-मागील, मागील ओढ इ० पहा.

माञ्च-घू-पु. मार्गः; माग. [ सं. मार्ग् ]

माघोडा-किवि. मागोमाग. [प्रा.] माघोवा-पु. मागः पत्ता. -क्रिवि. आपले मार्गे, माघां; मार्गे. ' चरण घेती माघोवा।' सिसं १.४. [सं. मार्ग]

माघौता-ती-ते-किवि. पुन्हां, परत. मागौता पहा. ' कोण्ही कोणार्ते भजतां । ते ही त्यार्ते भजे माघौता । ' -रास ४. २९५. [मागुता]

माच-पु. १ फोडलेल्या अथवा लहान धींडवांनी भरलेला किंवा भरावयाचा गच्ची, पाया इ०कांचा मध्य, आभ्यंतर भाग. २ गच्ची इ० करतांना जिमनींत घातलेलें भरण (कि० भरण: घालणें ).

माच-अ. शेळी, मेढी यांची गणती करतांना विसावरील संख्येस लावतात तो प्रत्यय. उदा० रोळी माच एकवीस मेंढी माच बावीस. विसाच्या आंतील संख्येस बुद्ध शब्द लावतात. • बकरी-स्ती. माचांतील वकरी; वीस संख्येहून अधिक असलेली बकरी.

माच-पु. १ माचोळी; माळोंचा; माचा. २ माळा; मांडव: सोपान. ' की प्रासादाचेनि मीपें । आकाशा मांच बांधले जैसे । ' –ऋ १६. ' नातरी संहारतेजाचिया ज्वाळा। तोडोनि माचु बांधला अंतराळां। ' - ज्ञा ११ ३०३. ३ (कों. ) पेंढा, गवत, सर्पण इ० ठेवण्यासाठीं जिमनीवर धोंडे मांडून किंवा मेढी पुरून त्यांवर आढवीं उभी लांकडे घालन केलेला माळा. ४ आश्रय. ५ ठिकाण. ६ (व.) माकण (पाणी आणण्याची) ७ (व.) आढी (आंबे

माचकणा-पु. पाठीचा कणा. [ माज+कणा ] मार्चग, मोरचंग-- न एक वादा. - देहु ३६.

माचण-स्त्री. (नाविक) गलबताची गति बदलतांना शीह पालटण्याची किया. [दं.] • घेर्णे-नागमोडीच्या मार्गाने जहाज हांकारून वाऱ्याच्या विरुद्ध दिशेने मार्गक्रमण कर्णे.

माचण-स्त्री. भरणी; भर. (कि॰ भरण). [माचण] माचणें-सिक. १ (व.) दावून नरम करणें. 'आंबा माचला.' २ दगड इ०नीं भरणें (गच्ची, जमीन, पाया, भिंत, विहीर, खळगा, भौंक इ०चा मध्यभाग). 'पन्नासा चिऱ्यांनी बांधिल माचोनी।' -ब ५००. ३ भेगा, चिलणी भरणे. या कियापदाचे कमे भर-रेली जागा किंवा भरण्यास लाविलेलें द्रव्य हें असतें. उदा०जमीन माचली, विहीर माचली, पाया माचला, गार माचली, खडे माचले इ०

मिरवणुकीचे वंळीं नवरदंवास जींत बसवितात ती पालखी, मेणा इ॰ [सं. मच]

माचळ-पु. १कोरळ वृक्षःयाचे पान खाण्यास योग्य असते. २ एक विशिष्ट खाण्याजोगे गवत.

मां बळी — श्री अडणी; तिवई (जेवण्याचे ताट टेवण्याची) 'आसन सोरठा उर्णपर्टी। पुढ़ां माचळी चौंपुरी। '-ऋ ८०. [सं. मंच]

माचा, माचवा--पु १ काण्याने विणलेला एक विशिष्ट बांघले। '-अमृत २३. आकाराचा पलंग. 'गणिले कुशशयनोनचि कृष्णेने हे पलंग हे माचे।' —मो आदि ३४.२३. २ पर्छगः मच ह. ' दूत त्रासासि घेतीं म्हणुनि ऋत प्राप्त झाला असतां उत्पन्न होणारी ). (कि॰ येणें; कैरणें). २ सुमित ते जोडिती पाय माचे । ' - मोहुब्ग ७२.५३. ३ शेताच्या मद; फुगा; तोरा; धुंदी; गर्व; अहंभाव ३ आधिक्य; रेलचेल; बृद्धि. राखणीसाठीं चार खांबावर केलेळी बसण्याची जागा; माळा. ४ 'तैसी रजतमें हारवी। जै सत्त्व माजु मिरवी। '-ब्रा १४.१९९. माच्याचा खुर. ५ पाण्याचा पाट ओलांडून पलीकडे जाण्यासाठीं ४ ( औषधांतील) मादक गुण, कैफ. ' कनकाचिया फळा। आंतु केलेली वाट. ' गांवच्या माच्यापार्शी गाडी आली. '-खरावे [ सं. माज बाहेरी मौळा। , –ज्ञा १८.६५८. ५ खळवळ. ' तरि सिंधू-मंबक; प्रा. मंबओ; अप. मंबऊ ] भावाड-स्त्री. मोटेने पाणी चेनि माजे। जळचरा भय नुपने।'-ज्ञा १२.१६५. ६ हात-मोटेच्या तोंडावरील लाकडी चौकट. माचाळ-न. माचा अर्थ ३ बैलीची ताणण्याची दोरी. ७ गाण्यांतील एक राग. राग पहा. [सं. व शिखर यांच्या मधील सपाट जमीन: उपत्यका. २ किल्ल्याच्या उत्पन्न होणे: माजास येथे. माज मोडणें-(कर्त्यांची पष्टी ) तटाखाळील उताराचा माग ३ माचा: खाट. ४ (व.) खर्ची- माज शांत होणें; पशुना ठराविक मुदतीनें मैथुनेच्छा होण्याचें बंद सारखं समोर खार्ली पाय सोड्न बसण्याचा छोटा छकडा. ५ चार होणें. २ ( ल ) खोड मोडणें; गुरमी जिरणें. ० मोडणें-(कर्माची खुंटावर आडवीं जमीं लाकडें टेवून केलेली चवकट. (जन्हांत षष्टी) खोड मोडणें; माज जिरविणें. माजावर येणें-फळणीस धान्य इ॰वाळत घालण्यासाठीं, पेंढा टेवण्यासाठीं ). ६ वासरे, येणे. सामाशब्द- ॰क्र-वि. मत्तः धुंद झालेला ( मय, औषध,

पढंग. [ सं. मच्=धारण करणें; सं. मंच ] माचण-स्त्री. लहान वाडा; कोंडण. [सं. मच्=धारण करणें;मंच] माचुं(चों -चो)डा-पु. (कों.) (भात, नाचणी इ॰कांच्या)पेंढधांचा बिडा; पेंढी. माचो-पु. (कु. ) दोऱ्यांनीं विणलेला पलंग, चोपाळा. माचो(चु) ळां-सी. १ पेटी, धान्याचे गोण इ० ठेवण्याची घडवंची. २ लहानसा माच; माळोंचा; गवत, पेंढे इ०साठी बेलेली उंच जागा. माचिगाण-न दिंडी गाण्याचा एक प्रकार. 'डफगाणें माचिगाणें।'-दा १२.५६. [प्रा]

माचळ-वि. बेचव. मचूळ पहा.

मः चेमार-पु खेटरारें,पायपोसानें दिलेला मार [मोची+मार] माज--- पु. १ (राज ) स्वयंपाकाच्या भांड्यास ते न जळावें म्हणून बाहेरून लावण्याची राख व माती. २ भांड्यास राख व माती फांसण्याची किया. ३ अशी राख, माती फासलेली स्थिति, कलेला लेप [माजणे]

माज-पु. १ (कों.) एक मासा; २ (माण.) माचा.

माज-पु. (काव्य) मध्यः कंबरः मधला भाग. (शरीर, माचयाल(वेल), मार्चाल, माचेल-नित्रीन. (कु.गो.) टेकडी, घर यांचा) 'सिंह देखोनि जिचा माज। मुख न दावी मनुष्यांत । '[ सं. मध्य, आर्मेजि. मंझ; यूगेपियन जि. मस्करे ] •वांधर्ण-कंबर बांधणे. 'दृष्ट वाढे जो तो उपाव आधीं, दनुज रोषें बोलोनि माज बांधी। ' - आमहा ६. ० सोड फें-कंबर सोडणें 'सुदेव नामा द्विज माज सोडी।' -सारुह ५.३८. •धर-नपु. घराचा मध्य भागः मध्य गृहः पडशाळेच्या आंतील मुख्य खोली. [सं मध्यगृह] ०पट पट्टा-पु कमरपश (विशेषतः बायकांचा) 'अचाट दळ अवळांचें कैसे प्रवळ माजलें। माजपटवानें माज

माज-पु. १ मैथुनेच्छा, उधान, मस्ती (गोमहिष्यादिकांस वर काढण्याकरितां जिला मोटेचा नाडा (दोर) बांधतात ती मागाच्या सुतास पाजण करतेवेळी ज्या बैलीस सुत ताणतात त्या पहा. मार्चा-स्री १ पर्वताच्या पायथ्याजवळील विवा पायथा मदः प्रा. मज्ज ] ०कःरणे-पश्चेना टराविकः मुदतीने मैथुनेच्छा करहें इ॰कांकरितां खुँट व फळणा पुरून (केलेलें आवार; कोंड मान इ॰कानीं ). [सं. मादक | ॰रीला-वि. सहज शेफारणारा:

मगहर; मस्तवाल. •मोड-पु. (विशेषत: महैस, घोडी यांची) मैथनेच्छा शमविण. [ माज+मोड ] माजरा-माजिरा -वि. १ मादक. विशिष्ट धान्यें व वनस्पतींसंबंधी योजतात. उदा ॰ माजरा हरीक, माजरा गोंवल, माजरी खडसांवळी, इ०याच्या उलट. गोडा हरीकः गोडा गोंवल इ०. २ बेहोषः उन्मत्तः शंकारलेलाः मगहर. 'जो सावध घे मदिरा। तो होउनि ठाके माजिरा।' - ज्ञा १७. ११३ ३ चोखंदळया: चवचाल माजऱ्या हरीक-पु हरकाची मादक काळ्या टरफलाची जात. याच्या उलट गोडाहरीक. माजरु-रू-वि. (व.) १मस्तवाल. २ माजलेला. म जरे-न. मादक असलें अंग्निय, वनस्यति खाल्रयाने उत्पत्र होगारा कैफ, धुंदी. -वि. कैफ उत्पन्न करणारें. माजवण-न. १ उन्मत्तपण. २ मादक पदार्थ. 'कां माजवण दीजे मर्कटा।'-जा ३.९. ३ अधिकता. 'चंचळपणाचे माजवण । घेतलें जेणे। '-स्वादि १.५. १८.०वर्णे-अकि माजणें. ०विणें-सिक. उन्माद आण्णें; जास्त, अधिक करणे माजिवदा-प. १ उन्माद: गुंगी. 'पातिलया मरणाचा माजिवटा।'-ज्ञा ८.२०८ २ मरण साजिवहें-वि सस्त.

मा(मां)जण---न १ देवःच्या मुतीला तेल. शेंदूर इ०लावणें हेपणे. २ असा हेप लावण्याचे द्रव्य. ३ माज; स्वयंपाकाच्या भांडचावर फासण्याची राख व माती. [ मं. मार्जन ] मा( मां ) जण-सिक. १ तेल, रॉद्रर इ०कांनी उंवाच्या मूर्तीस लेप लावणे. माती, राख इ० स्वयंपाकाच्या भांडचावर फांसर्गे. २ फामर्गे; लेपडणे: माखणें. ' त्याला काय बक्षीम तर तेल्होंदराचे माजणें. -नामना ३२. माजविणे-सिक. १ (खड्ड, माती इ०) पाटीवर फासलें. २ शेंदूर, राख, माती इ॰नीं देवाची मूर्ती, शरीर, स्वयंपाकाची भांडी इ०) माखणें. [माजैन]

माजर्णे—अकि. १ मादक पदार्थ, औषुर्धे यांचा अंगल. चढणें; कैफ चढणें; झिगलें; धुंद होणें. २ फुगणें; शेफारणें; चढ़न जाऊन तोरबाज, दांडगा, उन्मत्त होणें. 'माजो बाहबळें न छात्र।' -मो उद्योग १३ १५. ३ मर्यादबाहेर पुष्ट, मस्त, तुंद होणे (खुराक खीरपुरी इ०कांनी ) ४ पुष्कळ. पूर्णपण, उफाडवाने वाढणें; फोफा-वर्णे. (पीक). ५ मुळुखभर पसर्णे; दूरवर प्रसूत होणे (वातमी, गोष्ट ). ' बातमी माजली. ' ६ बाढणें; बृद्धि पावणें; सर्व बाजूनीं भरडचा कापडाची एक जात. विस्तार होणें (धंदा, गांव, रान यांचा). 'कारखाना माजला, वस्ती माजली झाडी माजली. ' ७ अमर्याद वाढणें. पूगणें 'दरिद्र माजलें, महागाई माजली, गोंधळ माजला. ' ८ संवकणें (जीभ, हात इ०). ' जिन्हा माजली हात माजला. '[ सं. मद्, माग्र; प्रा. चौथरा; माची. [ मध्य. माज ] मज्य ] इह • माजली महारीण फोपसाला जहार.

मां(मा) जर-- न १ एक ल्हान प्राम्य जनावरः बिली. याचा रंग पांढरा, काळा, पित्रळा, उदी, सुगी इ०, केंस गर्ड र भाजा। '-मोआदि २.६. [प्रा.]

नुळनुळीत, डोळे घारे व शेपूट लाब असतें. हें उंदीर माह्तन खातें द्यास अंधारांत फार चांगलें दिसतें. रानमांजराची जात फार कर असते २ गाजराचा गाभा, सुळा. [सं. मार्जार; प्रा. मंजार] म्ह० १ मांजराचे गळ्यांत घाट कोणी बांधावी ? =( स्वसंरक्षणार्थ युक्ति म्हणून सर्वे उंदरांनी, मांजराच्या गळ्यांत घांट बांधल्याने तिचा आवाज होऊन मांजर आंठेंठे कळेल. असे ठरविलें पण घांट बांधण्यास कोणी पुढें होईना यात्रह्म ) दिसण्यांत सोपी पण कर-ण्यास अशक्य अशी गोष्ट २ (व.) मांजरीचे दांत तिच्या पिलास खात नाहींत=भापलें मनुष्य कितीहि बोलेंजे तरी राग येत नाहीं. ३ मांजर गेठें लुटी आणि आणल्या चार मुठी अआडवें येण-(ल.) एखाद्या कामास अडथळा होण, येग. (मांजर आडवें आल्याने कार्य सिद्धीस अडयळा येतो अशी सम नृत आहे यावह्नन.) **मार्गो-पाप** कर्णे; (माजीरवध हैं एक पातक आहे यावहन ल. ) अपराध, गुन्हा करों। माझ्या धरांत मांजर बयाली काय ! -ज्यानें भेटीस यावयाचें सोडलें आहे त्यास म्हणतात. मांतराचा मावशी-स्त्री. चित्रुंदी (कारण माजर ह्या प्राण्यास मारीत नाहीं। मां बराचे पाय-पुश्य. ( ल. ) गिर्चामड, चिडविड अन्नर्. कुत्रयाचे पाय या शब्दाशीं सामान्यतः जोडून उपयोग. मांजराचे पाय कुत्र्यावर करण-एखाद्या गोष्टीत. काम'त कांही तरी लटपट, गडबड करणें. सामाशब्द- ०झां फ्र-प-संधिप्रकाश व रात्र यांच्या दरम्यानची वेळ (यांवळी माजरें दशीस पडत नाहींत यावहन ). •डो द्रवा-वि. मांजराच्या डोळयात्रमार्गे डोळ अस-लेला; घारडो लघा. •सुतवणी -न. कोमट पाणी, द्रव 🕒 • वेल -स्री. तांदुळाची एक जात. **मांजर्रा-**स्त्री. १ खार्बेत होणारी गांठ. (या गाठीवर उपाय महणून तीवर लोगी लावून तें मांत्रराकडून चाटवितात. यावह्न );खाकमांजरी पहा २ घुमळखांबाच्या स्वीच्या फासाच्या दोऱ्या प्रत्येकी;मांजरें,मादिरें ३ माजराना फार प्रिय अस-लली एक वनस्पति. ४ (कों.) किसणी; विळी. ५ (कों.) मांज-राची स्त्री; भाटी. ६ (गो.) चर्ड (लव्हाळवाची). ॰कवळप-(कों.) अंथकण गुंडाळणें. मांजरूं-न माजर (कोणत्याही र्छिगीं-लडिवाळपणाने, तिरस्काराने ). मांजरे-न. घुसळखाबाची दोरी. मांजन्या-श्रीअव उंदन्यामांजन्या पहा.

मां(मा)ज(द)ग्पाट-पु. मदीपोलम येथील जाड्या-

माजरी-की. गत्रतावरोवर उगवणारे एक तण.

माजवळ--वि. (गो ) मध्यम.

माजवी—सी. (राजा.) टेंकडीच्या उतरणीवर केलेला

माजा—पु. मायफळ. [फा. माजू]

माजा-वि. (काव्य) माझा. 'कोण निवारील शाप हा

मांजा-उया-झा — पु. १ मेण, तेल, अंडयाचा बलक आणि काचेची पूड यांचें दाट मिश्रण, खळ. २ हें मिश्रण लावलेला पतंगाचा दोर. [सं. मंड; हिं.]

माजिटा-पु उत्कर्ष. -हंको. [प्रा.]

मांजिर्ठ — न. १ ( मदानु. ) मंजिष्ठ. 'ऐसी भीतभंगा नेहटी। सपोतें मांजिर्ठी। '-ऋ ६९. २ तांब डें वस्त्र. 'प्रणवाचिये पेठे। जाहरूं शब्द ब्रह्म मांजिर्ठे। '-ज्ञा ६.१०९. [सं. मंजिष्ट]

माजिला—िव. मधला. [सं. मध्य ] माजिवटा-पु. १ मध्यभाग, मध्य. 'शांतीचा माजिवटा। ठाकिला जेणें।'-ज्ञा १२.१४३. २ भर. 'ऐसीया बोधाचा माजिवटा।'-ज्ञा १८.११८७. माजिवटें-र्छे-जिवि. मध्यें; आंत.

माजिवडा -डां-—वि. मध्याचा आश्रय कम्प्न शहणारा. -क्रिवि. मध्यं. 'जेथें आकाराचिया माजिवडां। येणें जाणें पडे निवाडा।'-सिसं ६.१३७.

माजी—-वि. १ भूतकालीन; गत. २ रहः, गैरचालः अनुपस्थित. (कि॰ पडणें). 'हा नवा रुपया होतांच तो रुपया माजी पडला. ' भाजी-मामलेदार, कारकून ' [अर. माझी=गत] ॰करणें-पाडणें-घालणें-रह करणें.

माजी-जीं — किवि. (काव्य) आंतः, मध्येः, मधें. 'विपरीत हानं लीन होय। मार्जी अज्ञानासी।'—विउ ३.४९. [सं. मध्यः; प्रा. मध्यें, मंज्ञ्ज, माज्झः, सिं. मंझः, हिं. मांझः, माझः; वं माझः] माजीवटा—किवि. मध्यें. 'यालागी सहज भजनामाजीवटा। जाहला तो पैठा अनहंकृती।'—एभा २.४३९.

मांजी-( सांकेतिक ) आठ. संख्या.

माजु—ए. १ मध्यभागः कंबरः माज. 'अतिशयं माजु साना । होता अभिमान पंचानना ।'-एभा १४.४९२. २ मस्तीः माज. [ मध्य ]

मांजुळणी---स्री. (ना.) रांजणवाडी.

**माजूफल—न. मा**यफळ. [ सं. ]

माजू(जु)म—न्त्री. साखर, बदाम, पिस्ते इ० मसाला घालून बनविछेल्या भांगेच्या वड्या. [अर मअजून्] माजुमी-वि. १ माजूम खाण्याची संवय असलेला. २ माजूम मिसळलेला (बर्फी इ० पदार्थ).

माजुर-वि. (अशिष्ट) माहीत. [अर. मआजुर]

माजूर-माजोरा-री-वि. चहेल, उन्मत्त; गर्विष्ठ; मस्त बाल; माजेरेला. माजुरकी, माजुरी-की. गुरमी; मगक्ररी; मिजाज. -बि. मस्तबाल; उन्मत्त; गर्विष्ठ. माजुरमत-न. आड-दांड मत; अहंपणानें, हटानें घरलेला मुद्दा. (कि॰ घरणें). माज्या - पु. मोटेच्या वरच्या बाजूचा तुकडा.

माझा-वि. स्वतःचाः माजाः मम. मी शब्दाचे षष्ठीचे रूप. [सं. अस्मत् ] ३१० माझी बाई गुणाची पायलीभर चुनाची= रडत अरालेल्या मुलीस समजावितांना थेंट्रेने म्हणतात. ०मी -क्रिवि. मी एकटा; दुसऱ्याची मदत न घेतां. माझिये-किवि. माझ्या. 'मनीं माक्षिये हीत ऐनेवि होतें।'-राक १.३७. माझे-वि. मी याचे षष्टीचे नपुंसकिंगीं रूप. (सं. अस्मत् ; प्रा. मज्झ=माझें ) **म्ह**० १ मार्से मला होईना अन् पावणा दळून खाईना. २ (व) माझेंच नाक वर=हरला तरी ज्याची मुजोरी जात नाहीं अशा माणसानंबंधी. माझे तुझे म्हणणे-(आचरणांत) पक्षपात करणें. ' मार्से तुसे हें म्हणशील जेव्हां। '-सारुह ७.१२१. [प्रा.] माझेमाझे म्हणण-न सर्व ठिकाणी आपलेपणा दर्श-विणें: सर्व माझेंच आहे असे म्हणणें. ' माझे माझे म्हणतोसी। महणौनियां। '-दा ३.१०५०. माझ्या(मज)ऋडे तरी पहा-माझी तरी दया येउंदे. 'नादा एकत्र, नको द्वेष कर्फ मजकडेचि बा! पाह । '-मोउद्योग २१.११. माइया बापा-च्यानें, हें होणार नाहीं-हें करण्यास मी अत्यंत असमर्थ आहे. माइया वस्त-क्रिवि. (व.) माझ्याच्यानः; माझ्याकडून.

माझारीं— शब. १ (काव्य ) आंत; मधें; मध्यें. 'पै ध्यातां आपणिच परी । ध्यानरूप गृत्तिमाझारी । '-ज्ञा १८.१०३३ २ -कियि मध्यभागीं. 'दिसती उचित पर्दे माझारीं।'-ज्ञा १.८. [सं. मध्य ]

माट-पु. (गो) अति गोड खाहयामुळें तोंडास बसलेली मिट्टी. [मिटणें]

माटकुला-वि. लहान आकाराचाः; चिमुकला.

माटमु(मू)ट—स्त्री. भयामुळें उद्भवलेली चिता. (कि॰ करणें). -किवि. धागधुग होऊन; भयभीत होऊन. 'माझा जीव माटमुट करतो. '[ध्व.]

माटःया, माट्या—पु. (व.) सोसाटयाचा वारा; वावटळ. माटव—पु. (कु.) मांडव. [सं. मंडप]

माटवी—स्ती. (कु.) गणपती इ०च्या मूर्तीवर फळें वगैरे बांधण्याकरिता केलेली लाकडी मंडपी; भाळी. [सं. मंडप] •बांधणें—(कु.) गणेशचतुर्थीला गणपतीवर लाकडी चौकटीस फळें इ० बांधणें.

मां( मा )टु( टू )ळणें — अिक. खुंटणें; वाढ संपर्णे. 'नाना फळतिये वेळे । केळीची वाढी मांडुळे । '–ज्ञा १८.१०८२.

माठ—पुली. एक पालेभाजी. ही सर्वत्र व सर्वकाळीं होते, तांबडा व पांढरा असे याचे दोन प्रकार आहेत. लावल्यापासून तीन आठवडवांत खाण्याजोगी होते. [सं. मारिश] oली-सी. (क.) मातीचें लहान भांडें.

इ०); याच्या उलट खर दिवा पाणढाळ. २ टिल्लु; खुजट (मनुष्य, ळ-नपु. (को.) नारळी, ताड यांस येणारा शेवटचा सुयरा, तें नाट। '-तुगा ३४६०. [माठणें ] •घोसाळें-न. घोसा- माडीपासन तयार केलेला गुळ. ळ्याची एक जात. -कृषि ५९५. माठणें-अकि. १ (जलम, क्षत इ० ) भरणें आणि बरें होणें. २ क्षिजणें; बोधटणें (धार, टोंक). यांकरितां-हत्यारें, उपकरणें, साहित्य इ० ) २ केलेली रचना; ३ उग्रता कमी होणें. -सिक. टांकीनें सारखा व गुळगुळीत करणें; मांडणी. ( कि॰ मांडणें ). ३ देखावा; न्यवस्था 'दावृनिया माड। साफ करणें ( गुंडे, चिरे ). ४ हलके हलके दोकून गुळगुळीत पुरे न करीती भांड ! ' -तुगा ३११५. ४ विस्तार; पसारा. ५ कर्णे (दागिने, गोठ, कडें, जोडवीं इ०). ५ (धातुच्या नव्या वैभव. 'काळीं संहारीना मांड त्याचा सारा मी हरी।' -मोरा भांड्याचे ) पोचे काढणें; साफ करणें. ६ ( ल. ) ठोकून नरम, वश मायणें १२५२. ६ ( गो. ) दुकान. ७ ( वों. राजा. कु. ) पिशा-करणें. माठरणें-अकि. १ जड, सुस्त, मह होणें. २ डागळणें; चादिकांस बिल वेण्याचे वेळी भगताने देव-देवतांची स्थापना सुकर्णे: कोमेजणें: टवटवी नाहींशी होणें (वनस्पति इ०ची). ३ करण्याचा विधि. (कि० भरणें) ८ होळीच्या सणामध्यें प्राम-भक्त येण; बरी होणें (जखम); मठारणें. -सिक. १ घडणें; देवतेस कौल लावणें. ८ ठेवलेलेपणा; मांडलेलेपणा; स्थिरा-आकार, रूप देंगें. २ ( ल. ) आपल्या ६च्छेप्रमाणे घडविंगे, वळ- वलेली स्थिति. ( मांडणें या कियापदासह उपयोग करतात ). विणें. ३ मटार्णे या अर्थीहि योजितात. साठलें-न. १ (पळी, ९ (संगीत ) एक राग. ह्यांत षड्ज, तीन ऋषभ, तीन गाधार, चमचा इ०कांचें)तोंड. २ समईचें टबळें. ३ ताक करावयाच्या खीचा कोमल मध्यम, पंचम, तीव धेवत, तीव निषाद हे स्वर लाग माथा, बोंड. ४ लहान मुलाचे चापट व पातळ करभूषण माठवण-न. १ जखम भूदन येण्यासाठीं लावलेलें औषधः माठणारें मलम. २ मठारणारा; माठणारा व्रण. माठं( ठा )ळ पा-सिक १ ( इल्कें ठोकून) नव्या भांडवाचे पोचे साफ करणे. २ भांडे घडणे, उतरणें. करणें. मांडणाचळ-स्त्री. १ मांडणें, व्यवस्थित टेवणे याब्दल वाव-३ एखादी वस्तु, भाडें यांवर हलका हात फिरविण्याने साफ व याचें मोल, विसत. २ मांडणी; मांडणुक. **मांडणी-मांडणुक-**गुळगुळीत करून त्यास आकार आणणे; इसके हाताच्या चोपाने की. १ मांडणे; मोकळेपणी व व्यवस्थित शीतीने पसरणे; थाटणे: सारखी करणें (जमीन इ०). ४ (ल) आज्ञाधारक करणें; आपल्या इच्छेप्रमाणे वळविणे. -अकि. १ बरी होणे; भरणे; मठारणें (जखम). २ मंद, जड होणें (बुद्धि, मन); मह होणें; जड, सुस्त, मांदा होणें ( शरीर, मनुष्य ). ३ वाढ खुंटणें; झकाकी, तेज, दम गमावर्णे ( झाड, वनस्पति यांचे ). माठा-ठ्या-वि. जड: ठोंच्या: जडबुद्धि: मंदमति. माठी-स्त्री. बायकांच्या हातां-तील धातूची पोकळ बांगडी. माठीच-वि. टांकीनें सारखा व गुळगुळीत केलेलाः उत्तम घडलेला (इमरतीचा दगड). माठें-न. (कू.) १ प्रेत जाळलेल्या जागेवरील बांधकाम (मशीद, थडगें, छत्री, बृंदावन इ० ). २ दोन्ही टोकांस उघडी असलेली, पडदी नसलेली शेतांतील पडवी, सोपा इ०; दुपाखी देलच; पडसाळ.

माड-पु. (कु.) समईच्या चाढ्याचा खालवा भाग ( वार्डे पितळी व खालीं लांकडी दांडा अशा ).

माद्ध-पु. नारळाचे शाह. मह० आहो माहो समुदासारखा

माठ -पु. पसरट असा मातीचा घडा; रांजण. -स्त्री. (कु.) उं न व समुद्राप्रमाणें विस्तार पावो या अथी. •उतर्णे, वडाणें-चिकण माती असलेली जागा. [सं. मृद्+घट; मृत्तिका+घट] माडाची माडी काढणे व विकणे. सामाशब्द - ०पीर-पु. ताडी पिण्याचे व्यसन असणारा: नारळसंत. [ माड+फा. पीर i • बाग-माठ-वि. १ चापटसर; खालपट; किचित् उतारतें ( छप्पर पु. ( हेट. ) नारळीच्या झाडोचा वाग. माड।गूण, मांडागूल-पशु ). ३ मंदमति; जडबुद्धि. 'विश्वाचे माठ । त्याचे कपाळीं कोंका, पोय. [माड+अगूळ, अप्र ] भाडागीड-पु (गो.)

मांड-पु. १ रचणें: व्यवस्थित टेवणें (काम, कारखाना तात. जाति संपूर्ण-संपूर्ण. वादी षड्ज, संवादी पंचम, गानसमय सार्वकारिक. १० (कों.) झोडलेल्या भाताची रास [ मांडणें ] •काडप-(गो.) दुकान उघडणें. •घारुप-(गो.) दुकान स्थापन लावण: रचण. ' जमीनीवर प्रथम टाहाळ:ची मांडणी कराबी मग वर गवत घालावें. ' २ व्यवस्थित रचनाः ' तदन्याय वृक्षपाषाणी। आणिली ज्याने गंधवेमांडणी। '-नव १९ ४८. ३ सांगाडा: इसती बांधणी; बंदिस्ती (इमारतीची). मांडणें-सिक. १ मोकळपणीं व व्यवस्थितपण पसरण, ठेवण, रचण (काम, धंदा यांकरितां-साहित्य, सामान, जहरीच्या गोष्टी ). २ स्थापन करणे; उपडणे .( दुकान, व्यापार) ३ लिहिणें; वहींत दाखल करणें(खर्चाच्या बाबी, टांचण). ४ तयार केलेल्या चिखलांत रोपापाठीमागून रोप याप्रमाण लावणें; आवटणें (नाचणी, वरी इ०चीं रोपें-आवटणी करतांना ). ५ प्रतिपादणें. 'मना सर्वथा मिथ्य मांडुं नकोरे । ' -राम १९ ६ व्यापणें. 'जी भूती भूतळ मांडिलें। '-ज्ञा ११.२८६. ७ पाळणें. ' वेह सांडावा ना मांडावा। ' - एभा २०.१४९ ८ प्रव-तैणें, चालविणें; दाखविणें; प्रदर्शित करणें इ०. 'कज्जा मांडला सोदंगिरी, मांदली, फजिती मांदली. ' ९ कडाक्याने व यथेच्छ बाढो ( मुलाला न्हावं घालतांना क्रिया म्हणतात ). =माडाप्रमाणे चाल करणे. 'त्याने गालीप्रदान मांडलें-लनाप्रहार मांडला-हंग मांडले-चंष्टा मांडल्या. ' -अकि. १ इच्छेप्रंमाणें. दागण्यास संधि अर्पण केलेला इमला. ४ (खा. ) झाल; ऐरणीदान करण्याचें मिळणें; फावणें. 'अंधारी रात्र आली म्हणजे चोराचें मांडतें. 'वंशपात्र. [सं. मंडप ] म्ह० चुटक्यांचे मांडव=पोक्रळ प्रतिष्ठेचें मांडला नाहीं. ३ आरंभ होणे. 'जैसा प्रळयकाळ मांडला ।'-ज्ञा -नि. •खंडणी-खण्णी-स्री. शुद्र लोकांत होणाऱ्या लग्न व करणें व पुनणें; लिहिणें व तपासणें. 'प्रत्येक वसुलाची लेखी हक्ष. • डाहाळे-पुनव. मांडवावर पसरण्याचे, लावण्याचे मुक्षाचे पावती दप्तरांत मांडपुस होत आहे. '-के २०.५.३६. मांडली- इहाळे. -ऐरापु ६३. •देवता-प्रतिष्ठा-शोभा-(प्र.) मंडप-स्त्री. मंडण, रचना. 'म्हणौनि निवृत्तीचि मांडली। सुनि प्रवृत्तिः देवता इ०पहा. ०परता की-णे-स्रीन. लग्नसमाप्तीनंतर वधूपक्षाने तळीं।'-ज्ञा १८.७०४.

पहाः लांडी विजार. •पन्न-न. (माडीवर घेऊन दत्तविधान मोहीम. ५ (ना.) विडयाच्या पानांची एक जात. [मांडव] करितात यावरून) दत्तकपत्र; दत्तक घेण्याविषयींचा लेख, करार. [मांडी+पत्र] ॰पूत्र-पु दत्तक घेतलेला मुलगा. [मांडी+पुत्र] ्मोड-स्री. मांडीमोड पहा. व्वर्त-पु. घोडवाच्या मांडीवरील भौवरा. -अश्वप १.१०१.

मांड-न. भाज्या, मीठ इ० ठेवण्याचे दांडचाचे लाकडी पश्चमें.

मांड-की एक शांक भाजी: माठ.

मांडकी--स्री. (कु) वेडकी. [सं. मंड्क]

मांहगा-पु. (कों ) कळकाची एक जात: लाठीच्या उप-योगी बांबु; कळक: माणगा पहा.

माडगे--न. (निजाम) हाळ, तांदळ एकत्र शिजवून केलेली खिनडी २ (माण ) हलभ्याच्या पिठाचे पातळसर पिठलें, कढण, हें ज्वर आलेल्या माणसास देतात. यानं घाम येतो.

मांडण-की. (कासारी घंदा) एखाद्या पत्र्यास भोंक पाडते वे श्री तो पत्रा ज्यावर ठेवतात ते साधन. [ मांडणें ]

मांडलि(ळी)क-पु मंडलावर राज्य करणारा राजा; सार्व भीमाच्या ताब्यांतला राजाः सस्थानिक. याच्या उलट सार्वभीम. सिं. मंडली

घातलेला ) मंडप; आच्छादिलेली जागा; शमीआना. र द्राक्षी so मांडे-पुगव. बोलमांडे; थापेबाजी. मांडे करणारीचा वीवक

२ बनणे; तयार होणें; निवणें. 'बाजरीच्या कणसांत अञ्चन दाणा बोलणें. 'मियासाहबानीं चुटक्याचे मांडव यथास्थित रचून... ' १.१५८. [सं. मंड्=शोभविणे] मांडपुस-की मांडणें, नींद इतर विशिष्ट धार्मिक प्रसंगी जोशी, उपाध्याय यांचा दक्षिणेचा वरपक्षास दिलेली मेजवानी, जेवणावळ. [मांडव +परतणी] मांड-की. १ मांडीस होणारा रोग. याने सर्व मांडी सुजून े मेड-ढ-स्ती. मांडवाची पहिल्याने पुरलेली, मुख्य मेढ; सामा-मांडीचे हाड कुजतें. २ योग्य बैठक ( घोडघावरची, लिहितांना न्यत: मेढ. • मेड (ढ) रोवर्णे-(ल.) मनापासून काम करा-घातलेली ). (कि॰ जमणें; बसणें; साधणें). ३ स्वारांच्या टोळीचा वियास लागणें, आरंभिणे. मांडवस, मांडव आवस-स्री. हुन्ना. (कि॰ करणें). ४ घोडेस्वारांची टोळी. 'दाटती मांड १ फालगुन वद्य अमावास्या. या दिवशी शेतकरी लोक सालदार मांडिला. '-ऐपो २३२. [मांडी ] ॰ मांडणें-जमिवणें-घोडवा- ठेवतात. मांडवी-स्त्री १ देवावर टांगावयाची लांकडी जाळीदार वर चांगलें बसतां येंगें. ' जमवृन मांड घोडवाला । '-संग्राम १२४. चौकट: मंडपी; भाळी. २ (राजा. ) देवळांतील मूर्ति जेथें स्थापन गावी-स्नी. घोडयावर वसणा=याच्या मांडया गच्च व सोईस्कर केलेली असते तो गाभारा. ३ लहान मांडव. 'हे कामाची मांडवी।' बसण्याकरितां खोगराच्या पुढील भागीं केलेली गादी. [ मांडी+ | -ज्ञा १३.९९१. ४ बंदरांतील आयात निर्गत मालाकरितां केलेली गादी ] •चोळणा-चेपणे-चेपणी-पुनस्री. मांडीचोळणा इ० विसार, कोठी, जकातघर. बाजार उभारण्यासाठीं जागा. -वसईची

माडवप- सिक्त. (गो.) तुडविणे.

माद्र वावर -- न. रे. में वावर पहा.

मांडस ढोनस-न. (कु.) एक पकान्नविशेष.

मांडळ - स्त्री. ठोकणी, मुसळ, मोगर इ० कांच्या टोकाला घातलेली कडी, वस, मायणी. [सं. मंडल] मांडळी-स्री.(खा.) गाडीच्या चाकाची धांव.

माडा-पु. (गो.) एक लहान माशाची जात.

माडा-पु मदिरः प्रासाद. 'अंबिकाचिआं माडा जवळीं।' -शिशु ४४५. [ माठ-मठ ]

माडा- स्री. माता. 'माडांचीं सप्रेमळें चित्ते।' -दाव ३१९. [ सं. माता: ग्र. माडी=आई]

माडा - स्त्री. लहान झाड; रोपडा; रोपा ( उपटून दुसरी-कंड लावतां येण्यासारखा ). [मोड ?] -वि. रव्वीच्या पिका-करितां दमदार होण्यासाठीं तयार केलेली व खरीपाच्या पेरणीच्या वेळीं न पेरतां पड टाक्लेली (जमीन); अशा जमीनींत पिक-लेल धान्य, दाणा, पीक. खाटा पहा.

मांडा-पु. गन्हाच्या पिठाचे केलेले अतिशय पातळ पापु-द्रशाचें एक पक्तान्त. [सं. मंडक; का. मंडिंगे ] इहु॰ सुप्रण झाली मांडच, मांडी-प. १ (लप्त, मुंज ६० शुभकार्याकरितां म्हणून कांहीं हाताचे मांडे करीत नाहीं. (वाप्र.) तोंडाचे बेल बहुन फैलावण्याकरितां केलेला कमानदार रस्ता. ३ देवास काढला पाहिजे-ज्याच्या कहून आपणांस काम कहून

पाहिजे याअथी.

मांडाघळ - सी. मांडणी; मांडण्क पहा.

माडी--- जी. ( खा. अशिष्ट ) आई. माडा पहा. [ सं. माता-माया-माडा; सिं. अमडी; गु. माडी ]

माडी, माडी पुणे(ने)ब-न्ही. (व.) कोजागिरी; अश्वन मोडर्गे ] श्रद्ध पौर्णिमा.

मार्डा-की. माडाच्या पोईपासून खवलेला रसः, मादक रस. ( ताडापासुन ताडी याप्रमाणे नारळापासुन माडी काढतात ).

माडी--बी. वरचा मजला. 'माड्या गोपुरें कवलारें। '

माडी-की. अळवाचे लांब मूळ; आखुड व वाटोळचा मुळास मुहळी म्हणतात. मुहळी पहा. • आ(आ)ळू-न. गोंवा-फोंडा प्रांतांतील वरील अळवाची जात.

मांडी-की. १ गुडच्यापासन कमरेपर्यंतचा पायाचा भागः जांघ. २ बसण्याचा एक प्रकार; बैठक ( घोडघावरची, लिहिणाराची इ०). ३ लगामाच्या बाहरील बाजूच्या दोन कांबी, कड्या. [मंडण] (वात्र.)(आपली)मांडी उघडतां आपणासच लाज बारते-स्वतःची दुष्कृत्ये उघड करताना स्वतःस लाज वाटते; स्वतःची व्यंगे उपहकीस आणण्याचे कम कठीण आहे • चें उसे कर्णे-वर मान ठेवणे-दुसऱ्याच्या मांडीवर आपलें डोकें टेकणें; त्याच्या-वर बिनदिक्कत विश्वास ठेवणें; आपली मान दुसऱ्याच्या हातांत रबीच्या वेळीं काढलेलें पीक. माडा पहा. देणें. •ठोकणें-बैठक मारणें. •ठो( टे )कुन उमें राहणें-लढ ण्यास इ० सज्ज होऊन उमें राहणें. ०ठो( टे )कृन बसर्णे-(गायन, लेखन इ॰कांविषयीं) आपली उत्कंठा, तयारी दाख-विणें. • देणें-मरणोन्मुख (वडील) मनुष्याच्या मानेखाली मांडी ठेवणें. 'बृद्ध व्याकूळ होतां मांडी चायासि या समीप रहा।' -मो उद्योग १२.७०. **०पालटणें** -संतती विषयीं नवःयाक हुन निराश झालेल्या स्त्री नें संततिसाठी परपुरुषगमन करणें. • बांधणें-निश्चय करणे. ' अधिकें जंबजंब औषधी । सेवायाचि मांडी बांधी । --ना १८.१५५. •मोद्रणे-१ लेखनव्यवसायास योग्य असे दिवस म्हणजे फालगुन वदा अमावास्या. मांडअवस पहा हुद आसन घालणे. २ लिहिण्यासाठी घातलेली मांडी बदलणें; विचलित करणें. ' पंचवीस बंद त माडी न मोडतां लिहीत असत.' -कोरिक ६४. •वर घेणें देणें-एखाद्याशीं बरोबरीने वागणें. •वर घेरा-बसविण-दत्तक घेणे. •वर देणे-दत्तक देणे. •वर मांडी टाकून-घालून बसर्ण-निरुघोगी, स्वस्थ बसर्णे. मांडीस माडी टेकून बसर्गे-१ एखाद्याशी स्पर्धा करणें, टकर देणे. २ बरोबरी करणे. मांडीखालचा-वि. नेहर्मीचा

ध्यावयाचे आहे त्याची मनधरणी केली पाहिजे; त्यास खूब ठेवलें लुगडें किंवा इतर वस्त्र. नवध्या मुलीस आपल्या माडीवर बस-वितांना वरमातेने हें लुगडें आपल्या मांडीखाली ठेवण्याची चाल आहे त्यावह्न. [ मांडी=चेपणें ] •सोळणा-पु निवळ मांबया झांकणारा चोळणा, विजार; मांडचोळणा पहा. •मो**ड**-स्री. लेखनाचा दढ न्यासंगः मेहनत, कसालतः शीणः परि नमः [ मांडी+

माडु--पु. (ना. व.) स्तन; थान.

मांड्क-पु. बेडुक. [सं. मण्डक]

मांड्कली—स्री. (कों.) लहानसा मांडव; इलका व जुजवी मांडव. [ मांदव ]

मांडुक्य--न. अथर्व वेदांतील एका शाखेचें उपनिषद्. [ सं. ] मांडुल-लो-न. (कु.) एल लाकडी पात्र.

माडू-डु-पु. हरिणाच्या दोन जोडलेल्या शिंगांना पोलादी पातीं बसविलेलें हत्यार. उह० सोय-यांत साडु, हत्यारात माडु, भोजनांत लाडु.

मा(मां)द्व(द्व)ळ-न. १ सापाची एक जात. २ दोन डो भी किंवा दोन तों डें असलेला एक प्राणी; दुतों डें.

माडे--न. मसाला घालून केलेलें हुलग्याच्या पिटाचें काल-वण. माडगें.

मार्ड-न. खरीपाच्या वेळीं मोकळचा टेवलेल्या जमीनींत

मांडे--न. मांडणी; विस्तार, उत्कर्ष होणें. ' वंशावरी वंशांचे माडें। ' - हा १५.१२८.

मांडेबांध-- ५ प्रभावः, तेज. [प्रा.]

मांडो-9. (गो.) किरस्ताव होकातील एक घरगुती समा-रंभ.

माडोकी-ळी--बी. अळ्ची मुडळी; मुळी.

मांडाचा-बा-पु. मांडणी; विस्तार. (मांडणे)

मांडोस-की. (व.) वैत्र शुद्ध प्रतिपदा (प्र ) तत्पृतींचा

माडौर्चे-सिक. (गो.) तुडविण.

माडवा-पु अळवाची एक जात: अळवाची मुडळी.

माढ(ढा)ण-न. (कों.) मीठ, मसाला इ० ठेवण्याचे लांकडी पार्ळे; हें ताड, माड इ०च्या खोडाचे कोह्नन केलेले असतें.

माहा-वि माडा पहा.

माण-सी. १ ( गुरांच्या) मानेस होणारा दाइ: सुज; रोग. २ चिकण माती. ३ निकस, हलकी, भरभरीत माती ४ पाणी बसायाचा; पूर्ण संवयीचा (घोडा). 'स्वाराच्या मांडीखालचा ठिवण्याचे हंद तौंडाचे महके. ५ जात्याची वर्तृळाकार महण. माईण, घोडा असावा. ' सामाशब्द- ॰चेपणें, चेपणा-नली. लप्त- माइणी पहा. ६ उंसाच्या चरकाच्या तळाशीं रस सांठविण्याकरितां समारंभांत सुनमुखाचे वेळीं वरमातेला वधूच्या आईने द्यावयाचे ठेवलेले भाडें. 'जैसा गुळउसाचा घाणा। रसु जाये बाहेरी माणा।' -एभा १५.१७. ७ मोठ्या जातीचा बांबु; याला ताज असे म्हण-तात. ८ थर ( खडकाचा, मातीचा ). ९ (गुज.) जोंधळथाचे कोवळे मोड खाल्ल्यामुळे गुरांना होणारा रोग. [ मान ] माणगे-न. १ मानेचा दाह. २ पड़गें; पाळें. माढण पहा. ३ गुरांस होणारा एक रोग. माण जमीन-की. चिकण मातीची जमीन.

माणकी--श्री. (गो.) माशाची एक लहान जात. माणकी, माणकुली - स्री. लहान माणीक. 'हिरकणी माणकुली । ' -स्वादि ९.५.६७. [ माणिक ]

माणकुला—वि. (राजा.) लहान व सुंदर, ल्ष्वाकृति; चिमु-कला. [माणिक]

माणगा, माणगारा, माणा-पु. (राजा.) लांब जातीचा चिवा; वांबू.

माणवक-न. एक समवृत्त. याच्या चरणांत अक्षरे आठ व भ, त, ल, ग हे गण असतात. [सं]

माणा-- पु. १ माणगा पहा. २ एक वृक्ष.

माणिव—स्त्री. मृदुता; मऊपणा. 'ताठा सरला माणिव आली, सहज झाली लीनता।' -दत्तपर्दे ६८. [सं. मृदु]

माणी - सी. मायणी; वधु; वर्तुलाकार मढण; काठीला खालीं बसविलेली राबी, कडें.

माणी(णि)क(क्य) - न. एक तांबडें रतनः, लाल नांवाचें रतनः, हैं कुहंदाचें असून हिऱ्याच्या खालोखाल कठिण असतें. याने विद्युत जागृत होते. याच्या खाणी ब्रह्मदेशात आढळतात. कांहींचा रंग गुलाबी व काळसर अगर सफेत असतो. याच्या पोटजाती:-श्याम, तारा, लाल, माणकी, चुनी लालडी, लालडी (हीं तहान लालाचीं नावें ), करिपोक, बंकाऊ, जर्दा, रोण ( हीं कमी दर्जाचीं माणकें ), सौगंधिक, नीलगंधि, कटकारिक, बंधुजीवी, शिखंडिक, गौरिकाख्य, इंद्रगोपी, सीमंतक, कुसुम, गोक्षुर इ० [सं. माणिक्य] उहु० कोळगांतलें माणिक. माशाने माणिक गिळणे-मालेला तोटा पुन: पूर्ण भूसन येणे अशक्य असणें; दुसऱ्याच्या हातीं गेलेली वस्त परत मिळणे अशक्य होणे याअधी उपयोग. सामाशब्द-•चौक-पु. जेथें लवाजम्याचे लोक रागेने उमे राहतात, खेळ खेळतात असे मोठ्या लोकांच्या घरापुढील आबार घातलेलें मैदान. • चौकर्डा-स्री. (राजा.) उत्सवप्रसंगीं वायकांनीं भितीवर काढ-लेल्या रेखाकित आकृतीपैकी एक. [ माणीक+चौकडी ] ॰पैजण-न. (व.) गव्हाच्या रव्याचा, उकडीचा एक पदार्थ; फळ. • सात-सी. १ पुढे माणकासारखी गोळी व मागें 'बोटभर लांब पांच धारयांची मिळून वळलेली, दिव्यांत घालावयाची वात. तुर्त माणुसकी असे नांव देऊं. '-गीर ९२. ३ मानवी धर्माची •विदान्या-वि. (व.) फाजील नाजुक (माणुस). माणि-कुली-की. लहान माणिक.

माणूस--पुकीन. १ मानवः मनुष्यः मानवी प्राणी. २ (कु.) रखेली; अंगवन्न. ३ मानव; मनुष्यजाति. ४ -पुष्ती. रोजं-दारीनें कामावर लावलेला मजुर; गडी. सासान्यत: श्रेष्ठ दर्जाच्या नाजुकपणा यापासून तो रानटीपणा, मनुष्याची कोमलता, रांकटपणा, दांडगेपणा इ० अवस्था दाखविण्यासाठी माणूस, शब्दास जोड्डन काणुस, ठेकस व टोमस हे तीन शब्द योजि-तात. उदा० माणुस काणुस, माणुस ठेकस, माणुस ठोमस इ०. ( समासांत ) रानमाणुस, जळमाणुस, बाईलमाणुस इ० [ सं. मनुष्य; आर्मेजि. मनुस; पोर्तु.जि. मनु, मनुश् 🛚 म्ह ॰ १ ( व. ) माणुस फिरलें तर फिरलें पण घराचे वासेहि फिरले=घरांतल्या मुख्य माणसाची नाराजी झाली ती झालीच. पण त्यामुळें घरांतील लहानमोठीं सर्वच माणसे विरुद्ध झाली. २ (व.) माणसांतला रांड्या बायकांतला देशपांडया=पुरुष मंडळींत कांहींच चालत नाहीं पण बायकांत मात्र बढाई मारणारा. ( वाप्र.) माणसाकाणशी-मानवी प्राण्याकडून.भरस्या माणसांतुन उठविणे-काढणे-घाळविण-समाजातून बाहर टाकणे. माणसाने काय बोळा वयाचे-(बायकी) १ आतां कांहीं बोलावयाचें उरलेंच नाहीं या अर्थी उद्गार. २ आतां यापुढें शब्द करणे-काढणे व्यर्थ. माजु साचे काणूस होण-आजार, दु:ख, काळजी यांमुळे मनुष्य किडिकडीत, कुश होणें; दरिद्री व दु:खी होणें. माणूस काणूस-ओळखार्च-जाणार्च-पाहार्चे-ध्यानांत धरार्वे-माणसाः माणसातील भेद लक्षांत आणावा: कोण चांगला, कोण वाईट ओळ-खावा. माणस(सा)ळणे, माणसावण-अफ्रि. १ माणसाच्या संवयीचा होणें; क्रपणा टाकून गरीब होणें; (रानटी पशु). २ मनुष्य खाण्यास वखवखणे ( मनुष्याच्या रक्ताची (कदां चव घेतलेला वाघ, लांडगा इ०) माणसाचा अवतार-कांदा-रेक-पु. ठोंब्या, दगड मनुष्य. सामाश•द- ॰कंटाळखा-गंधारा-गंध्या-घाण्या-घाण-वि एकलकोडाः; मनुष्याच्या संगतीचा कंटाळा करणारा. [माणूस+कंटाळणें, गंध, घाण ] ० एण-पणा-नपु. माणुसकी पहा. ० बळ-न. १ माणसांच्या संख्येचे बळ: संबक्षक्ति. 'हैं काम एकटचाचें नव्हे. माणुसबळ पाहिजे 'र मनु ध्यस्य शक्ति (सेन्य, नोकर इ०) विद्याबळ, द्रव्यबळ, पुण्यबळ याच्याहून भिन्न शक्ति. ०माऱ्या-वि. १ माणमें मारणाराः मानवहत्याराः; खुनी. २ ( ल. ) क्रूरः; निर्देय. माणसामाणसीं-क्रिवि. १ आपल्या नोकरा-चाकरा मार्फत. २ मनुष्यांकहुन; मानवी प्राण्यांकड्न. माणुसकी-सी. १ सुधारलेल्या मनुष्याचे गुण व भावना, चाली व रीती; सभ्यता; शिष्टता; धुजनता; थोरपणा, मनव्यां अशी बारीक सुतासारखी केलेली कापसाची वात. २ हातानें तील सात्विक गुण. 'या सात्विक गुणांच्या समुच्चयास आपण जाणीव; मानुषी दयाधर्म; मनुष्यपण ४ व्यवस्थित वर्तनः निय-मितपणा व मनमिळाऊपणा.

माणे---न. (गो.) गुंगी. ॰प्टप-स्नागप-अकि. (गो.) बणें; भरून येणें. 'ब्रह्मानंदें कीडती साचार। प्रेमबळें मातोनिया।' गुंगी येण.

मा(व)णे-अकि. राह्णे; समावणे (भांडें, जागा इ० कांत-कांहीं वस्तु). ' घटाकार आकार मातींत माती। असे मातसे सर्वेहि ज्यांत माती।' [सं. मा=मापणें; हिं. माना ]

माण्या—पु माणगाः; लहान जातीचा बांबू.

मात-पु. (कों.) चारा. 'वरच्या रानचा शिगनी मात।' -मसाप ४.२६४.

मान, मःत्—की. १ (बुद्धिबलकीडा) प्रतिपशीयाच्या राजास मोहऱ्याच्या माऱ्यांत बिनतोड धरणे; कोंडमारा करणे. 'दावृं हात करूं मात। मार्क लाथ काळासी। '-द्रगा. २ (काव्य) मोठें कामः महत्कृत्यः मर्दमकीचे कामः चमत्कारः अद्भुत कृत्यः ' ऐक बाई सांगतें मात त्याची। ' ३ ( काव्य ) काम; कार्य; बाब; खबर; गोष्ट. (कि॰ उठणें; उडणें; उठवणें, उडवणें ). करकीची मात सांग जासुदा घरांत। ' ४ थाट; वैभव; ऐश्वर्य; इकचकाट; झकझ-काट; शानदार व दिव्य देखावा; समारंभ. ' गाण्याची-जेवणाची-प्रयोजनाची-लग्नाची-मात.' ५ प्राचुर्य; वैयुल्य; स्वस्ताई, सुलभता; ' धान्याची – साखरेची – जिनसांची – मात. ६ बोलणें; भाषण. 'त्यांची नायकावी मात।'-परमा २.१६. ७ शर्थ. 'जरीपट-क्याने केली मात। ' -ऐपो १८५. ८ (तंजा. ) प्रतिकार; विषा-वर अपाय. [ सं. मात्रा; अर. मात्; ते. माट=शब्द ] (वाप्र. ) ०करणें-१ (बुद्धिबळकीडा. ) प्रतिपक्षाच्या राजाला अडविणें. २ बुद्धीचे, कुशलतेचे कृत्य कहन प्रतिपक्षाला जिंकणे. ३ अवटित, अप्रतिम, विचिन्न, लोकोत्तर कृत्य करणे. • खाण-पराजित होणे. मातकहम-किवि. फार पूर्वीपासून [ अर. मातकहम=भूत-

काल]

मातकर-वि. तापदः, वाईट. 'विरह तुझा अत्यंत मातकर वंठि प्राण उरले। '-देव २७. [ मातणें ]

मातक्यान-नी-ने-किवि. माक्त्यान पहा.

२१३. २ मांग. 'मोह मातंग भामुचें कुळीं।'-एरुस्व १७.३७.

मातगा-वि. १ सहज शेफारणाराः स्वतःचा उत्कर्ष होतांच पुर्वीची परिचित माणसे, वस्तु इ०कांचा तिरस्कार व अनादर कर-णारा. २ अहमन्य: गर्विष्ठ. ३ खरमस्त: तापट (घोडा) [सं. मद्]

मातण-न-की. सामान्यतः माचण पहा. करणे-(हेट. नाविक) शीड फिरविणें. ॰ घे**णें**-माचण घेणें पडा.

मातर्णे अफ्रि. १ शेफारणें; गर्वानें फुगणें. ' मदी शत्रुचमूला

[सं. मद् ] मह ॰ १ बोकड माते आणि आपल्या तोंडीं मुतें. २ (गो.) माजलेल्या हुंदराक हत्ती म्हणून जातां=उंदीर माजला तरी तो हत्ती होत नाहीं. मातलेपण-न. मस्तपणा. 'कैसे प्रतिवदनी मातले-पण । भावेशाचें ।'-इ। ११.३४१. माताइ-स्त्री. (महानु.) मस्ती; मताचा भाग्रह; उन्मत्तपणा; वेड. ' माताइ ते वादी दिग्गञ्ज सकळा । भूमंडळीचें । ' -शिशु २५ [ मत्ताई=माताई ] माता-बळा-ळे-वि. (महानु.) १ वेडा. 'कान्ये जाहलीं मातवळीं। ' -शिशु ८५. २ मस्तः ग्रंग. 'प्रबंधे होती माताबळे । कविजनांचें।' -शिशु १५. [ मत्त+आवलि ]

मातव( ब्ब )र-वि. १ आदराई; अब्रुदार; सन्मान्य; योग्य. २ थोर, श्रीमान, प्रतिष्ठित. 'पुढील स्वारीस जो कोणी सरदार मातवर येईल तो बंदोबस्त करील. ' -इमं २६१. ६ मोठा; मोठा-धोटा; स्थूल. ४ महस्वाचा; मौल्यवान. 'तहनाम्यासारखे मात-बर कागदपत्र अर्थ लावण्याकरितां पुढें यावयाचे होते. '-सासं २.१९३. [ अर. मुअतबर् ] मातब( ब्य )री-स्री. १ मान्यताः थोरवी; श्रेष्ठता. २ पत; प्रतिष्ठा. ' जें कर्तेन्य तें सलाबतीनें मात-बरीने आपली इभ्रत शह याजवरी पडोन नक्ष होय तें करावें. ' -ख १.२४०. १ महत्त्व; किंमत. ' परार्थबुद्धीला स्वार्थाची मात-ब्बरी काय होय ? '-टि ४.३०२.

मातम-मी-नन्ती. १ शोक; दु:ख. ' पातशहानीं दोन दिवस बहुत मातम केलें. '-दिमरा२.८४. २ दुखवटा. ' सुल्तान-खान जमातदार यास मातमीचें खल्भत जाले. '-रा १.१८६. [फा. मातम्; अर. मअतम्] •प्(द्यां, स्वीं) रशी-श्री. दुखवटा; दुखवटचार्ची वस्त्रें; दुखवटचासंबंधीं विचारवृस. ' हमसिरा बेगमेस एंक दुशाला पहेदार मातमपुर्तीचा. ' -दिमरा [ फा. मातम्पुर्ती ] यावयास मातल जाले. '-इमं ६८. [अर मुअत्तल ]

माता-की. १ आई. समासांत मातृ असे रूप होते उदा० मातंग-पु. १ हत्ती. ' मस्त चालती पुढें मातंग। '-ऐपो मातृकूल, मातृगोत्र. २ देवाची शक्ति, त्याची पत्नी. १ देवी (रोग). [सं. मातृ; झें. मातर्; ग्री. मेर; लॅ. मेतर; पोर्तु.जि. बाता, मींदाई (माझी आई). ] ॰काडचा-प. (व.) देवी-डॉक्टर. ॰ पितरें-नभव. आईबाप समुच्चयानें : [ सं. मातापितृ ] •मह--पु. आईचा बाप [ सं. ] •मही-की. आईची आई. [सं.] मातायते—वि. (महानु.) माजलेल; मातलेले. 'दैत्य रगडा मातायते पाउडा।' -गस्तो ८२.

माती-की. १ पृथ्वी; दगहावाचून पृथ्वीचा अंश; मृत्तिका, शौर्यमदें बहुत मातलीला जो। '-मोभीष्म ७.५. २ चांगलें घुळ. २ (ल.) स्थूल शरीर. 'कीर्तनासी जाता तुझी जह झाली चांगलें खायला घातल्यामुळें पुंड व अडिवाल होणें; उन्मत्त होणें. माती । ' -तुगा २९८७. 🧸 (ल. ) नाश; नासाडी; दुर्दशा. ३ जोरानें फेलावणें (वनस्पति). ४ भरून वाहुं लागणें; ओथं- 'पोरानें संसाराची माती करून टाकली. ' ४ भगदीं काहीं नाहीं

याअथी. 'तुला काय कळते माती ?' ५ निरूपयोगी: बिनिकमतीचा चाळणीवजा चिकणमाती गाळण्याचे मडके **मातट-ड-ळ,मात**-पदार्थ. ६ (ल.) मृत शरीर. ७ निसर्गाने मेलेल्या जनावराचे मांस; मढें. ८ शाडु ( मातीचा गणपति, चित्रें इ० कां करितां ). [सं. मृत्तिका, मृद्=कुस्करणें; प्रा. मत्ति(हि)आ; हिं. मही-माटी ] सह ० १ अति तेथे माती=कोणत्याहि गोष्टीचा अतिरेक झाल्याने नुकसान होते. २ जित्या रोटी आणि मेल्या माती. ३ दरीची माती दरींत आटते. (वाप्र.) ॰ आइकरणे-घारुणे-ठेवणे-टाकर्णे-१ (शब्दशः व ल.) मातीखाली ठेवणें; पुरणें; आच्छा-दणें; झाकणें (प्रेत, धन, ठेवा). २ विसहत जाणें; पुनःपुनः त्याच गोष्टीचा उल्लेख न करणें. ०(मातेरा)कर्णे-(एखाद्या बस्नुची) नासाडी करणें; तिचा सुखाबहुपणा हिरावून घेणें. ०( मात )करणें-(व.) प्रेत दहन करणें, मूठमाती देणें; पुरणें. (अञ्चात) कालवण - एखायाच्या उपजीविकेचे सायन नाहींसे करेंग; पोटावर पाय आणर्जे. • खाण-पराभव पावर्णे. • च्या मोलाने विकर्ण-देण-इलक्या दराने, कमी किमतीने विकर्ण. ं पैशाची फार जहरी होती, म्हणून मला आपलें सामान मातीच्या कुळीं साक्ष । तृंचि माझा मातुळपक्ष । ' –तुगा ७९८. [ सं. ] मोलाने विकावें लागलें. ' • जाड हो गी-मरणोन्मुख मनुष्याचे शरीर जह होण. •टाकर्ण-चालर्णे-लाटर्णे-बुझविणे; (कल्ह, अपराध इ० कांबर ) पांचलण घालणे; विसरण्याचा प्रयत्न करणें. 'ह्या बादावर आतां माती लोटली पाढ़िजे. ' मातीला हेर्ण-जार्ण-यंग-(कर.) प्रेत पुरण; मढें पुरण; प्रेतयात्रेला आणे. ' मातीला गेलों होतों-काल माती दिली-मातीला चला. ' ( तोंडांत ) ॰पडणें-प्राप्ती बुडणें.(मातींत ) ॰मिसळणें-प्रेत पुरणें: और्ध्वदेहिक, उत्तरिकया करणें. ० होणें-१ नाश होणें. 'जे अनया कारण, त्याची पळांत हो माती।'-मोआदि ३३ ६०. २ खराबी होणे. 'यालागी श्रवणाची होय माती। पर-मार्थप्राप्ति त्यां कैची। '-भाराबाल ११.१३०. ३ बेकार होणें. सामाशब्द - ( माती शब्द समासांत पूर्वपदी आला असतां त्याचे मात असे रूप होतें) • कर-वि. माती असलेला (पदार्थ) • कण-व. माती मिसळल्यामुळे नासकेले धान्य. [माती नकण] मात्कर-पु. (व.) मातीच्या भिती घालणारा; मातकाम करणारा. मातकरी-पु. (राजा.) शेतजमीन भाजण्यासाठीं पसरलेल्या राषावर माती घालण्याकरितां लावलेला मजुर; पैरगडी. [माती +करी] ०कापड-न. १ (अग्निपुटे देण्याकरितां कुपीस्थ रसायने इ०ची ) ज्यांत भट्टी लावावयाची त्या भांडवास मातीचा लेप दिलेल्या कापडाच्या पट्टीने लेपटर्पे. २ असला लपेटा; आवरण. [माती+कापड] oकाम-न. मातीचे काम; महर्की घडणे, विटा घालणे, चित्रे करणें | आदराथी म्हणतात. वडील व प्रौढ स्त्रीस योजावयाचा शब्द. बाई, चिखलानें भित रचेंगे इ॰काम. ॰ख (खा )ण-की. १ मातीची ताई व इतर बाहत्या नांवाप्रमाणें मातश्री व ह्याचे अपभ्रंश मातुश्री खाण. २ भाजावळीकरितां दाढीवर पसरण्यासाठीं दाढीच्या नजी

मळ-वि. माती मिसळल्यामुळे खराब झालेला ( गूळ, धान्य इ० पदार्थ); मातीमिश्रित. •सामान-न. मातीची चित्रें, भांडी इ० जिनसा. मातियेड-न. मातकाम करणारा. -शर. [ प्रा.] मातिरा-पु. मातेरें; नाश. 'चरमतनू परमलाभ, मातिरा।' -भज ५७. मातीचा मैराळ-वि. जंगी व स्थूल; गलेळा ( मनुष्य ). मातीचे अत्तर-न. उत्तम मातीपासून तयार केलेजें अत्तर. मातीचे कुब्ले-पुश्व. खरें प्रेम नसतां प्रेमाचा आणलेला नुसता आविर्भाव; दृड बंधन, एकोपा नसल्यामुळे संकः टाच्या वेळी उपयोगी न पडणारे नातेवाईक, संबंधीं; बळें लाव-लर्ले नातें किवा संबंध; उसनें प्रेम, अवसान. अहु॰ मातीचे कुले लावल्याने लागत नाहींत. मातीचे तेल-न. खडकतेल, घासलेट. मातीमोठ-न. खारट मातीपासून तयार केलेले मीठ. माती बडार-प. वडारांतील एक पोट जात.

मातुल, मातु(तु)ळ-पु. आईचा भाऊ; मामा. ' उभय

मातुरंगी-लिंग-लिंगी-सी. महाळुंग. ' मधु काकडिआं मातुलंगी।' –दाव १३६. [सं.]

मातु(तो)श्री—न्त्री. आई: माता. [ सं. मातृश्री, मातुःश्री ] मातु-की. आई [सं.] सामाशब्द- ०कन्यापरंपरा-की. माणसाचे नार्ते बापाकडून न गणतां आईकडून गणण्याची एक विशिष्ट पद्धति. [ सं. ] ॰गमन-न स्वमातेशीं अगम्य गमन. [सं.] ्गया-स्त्री १ सिद्धपुर नांबाचे क्षेत्र. २ गयेस किंवा सिद्धपुरास केलेलें आईचें श्राद्ध. [सं.] ०गामा-गमनी-वि. मातृगमन करणारा; मात्रागमनी. [सं.] ०गोत्र-न. १ आईचे कुल, गोत्र. २ -वि. आईच्या कुलासंबंधीं. [सं. ] • घात-पु. मातेची इत्या. [सं.] • घातक-वि. मातृघात करणारा. • द्वोह-पु. आईशी द्वेष. [सं.] • द्वोही-वि. मातेशीं द्वेष करणारा [सं.] • पद-न आई, माता होणें. ॰पक्ष-पु. मातृकुल; मातृवंश. [सं.] ॰िपतृभक्त-वि मातापितरांची शुश्रवा करण्यांत तत्पर. [सं.] •बंधु-पु. आईकडचा भाऊ किंवा नातेवाईक [सं.] ०भूमि-स्री. आपले-पणार्ने वागण्याचा आपला हक असलेली भूमि; जन्मभूमि; माय-भूमि. [सं.] •भोजन-न मुंजीच्या दिवशीं बट्टनें उपनयनांग वपनाच्यापूर्वी मातेसह भोजन करण्याचा समारंभ. यानंतर तो मातेसह एकत्र जेवत नाहीं. [सं.] • मंद्रल-न. दोन भुवया. [सं.] • **वध - हत्या** – पुली. मातृघात. [सं.] • श्री – ली. आईस आणि मातोश्री ह्यांचा पुष्कळदां नपुंसकर्लिगी अनेकवचनी प्रयोग कच्या जमीनींतील जी माती खणतात ती जागा. •गाळणे-न. करतात. उदा॰ मातोश्री भालीं आहेत. कांहीं प्रांतांत हे शब्द पुलिगी

मात्र--न. १ दृश्य तात्त्विक द्रव्याचे प्राथमिक सुक्ष्म, अदृश्य मात्र पापी आहे. '-िकवि. १ केवळ; फक्त; नुसता; च; बरीक. उदा० काडी-क्षण-वितस्ति-मात्र. ' भात मान्न खा, भाजी-पालां तुला वर्ज्य. ' २ यत्किचित् : थोडेसें. ' या दवतींत मात्रसें पाणी घांलून आण. '[ सं. ]

२४५९

मात्र-की. अक्षरांतील मात्रा मात्रा अर्थ १ पहा.

मात्रा-की. १ एकार, ओकार दाखविण्यासाठी अक्षराच्या आणि ब्राह्मी इ० सात मिळुन तेवीस देवतांचें मंगल कार्योतील मान. ५ इयत्ताः, एक ल्हान परिमाण. 'मृदंगाचे आवाजापेक्षां पूजन. गणतित, दुर्गा, वास्तोष्पित व क्षेत्रपाल यांचे पूजनिह विण्याचा सुर एक मात्रा अधिक आहे. ' ६ रसायण (गोळीच्या, चुर्णाच्या ह्रपाने असलेलें ). ७ ( ल. ) रोगध्न औषधी पदार्थ; औषध, औषधांचें मिश्रण प्रमाण (खनिज पदार्थाचें किंवा बनस्पतीचें केलेलें). 'जेंगे विद्रल मात्रा घ्यावी। तेंगें पथ्य संभाळावी।' ८ कालमर्यादा: चुरकी बाजविण्यास किंवा पापणीची उघडझांप होण्यास लागणारा काळ; सशक्त, निरोगी मनुष्याच्या नाडीच्या दोन ठोक्यांमधील काळ. ९ संपत्तिः जिनगीः द्रव्यः ऐवजः पैसाः माल. 'मात्रा आणावी मजपासीं। नाहीं तरिं मुकाल प्राणासीं। ' १० ( महानु. ) सामानसुमान; कपडालला; वस्त्रपात्र. 'ध्या गा मात्रा प्रयानु कीजताये। '११ भोजनसामग्री; फराळाचे साहित्य; भिक्षेची झोळी. 'तें धन तेणें मात्रेमध्यें घातलें असे।'-पंच १.२७. १२ (महानु.) आहार. 'मात्रेवर न राहे।' १३ (अध्यात्म ) बासनांचा। विषय, इंद्रियविषय, वृत्तिविषय. १४ हिंमत: धेर्य. 'त्यांच्यापुढें जास्त बोलण्याची कुणाची मात्रा नव्हती. ' -इंप २४. [सं.] (वाप्र.) • चाळ न हेर्णे-विरुद्ध पक्षाचे बेत हाणून पाडणें. ०न जालणें-इलाज न चालणें; साम-र्थ्याची प्रौढी कुचकामाची ठरणें (वैद्यानें रोग्याला दिलेली मात्रा लागू पहली नाहीं म्हणजे मात्रा चाल्ली नाहीं असे म्हणतात यावहन ). ॰ लागू पडणें-इलाज यशस्वी होणें ॰ वर असर्णे-वर्चस्व असर्णे. सामाशब्द- ०न्नय-न. अकार, उकार, मकार ह्या प्रणबाच्या तीन मात्रा. 'अकार उकार मकार। मात्रात्रय है।' -विपू ४.७८. [ सं. ] • पद्धति-स्त्री. (गणित ) दशांशमापन

मांत्रिक-वि. १ मंत्रक्ष, जादुगार. २मंत्रापासून उत्पन्न होणाराः मंत्राने उत्पन्न केलेला; मंत्रासंबधीं. उदा० मांत्रिक-आंबा-भात-

अनेकवचर्नी योजतात. [सं.] मातु(त्र)का-स्ती. १ वर्णमारुतील एक वर्ण, अ पासून ह पर्यंत अक्षरें. ' ऑकार मातृकांसकट । तोचि चिन्ह. २ समुदाय; सगळी जात-वर्ग; साकल्य; वस्तुजात. 'मनुष्य-जाणावा कंबुकंठ। '-एरुस्व १.४२. २ आई अथवा दाई. ३ देवता. ह्या आठ देवता आहेत-ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, इंद्राणी, चामुंडा किंवा कौबेरी, चर्चिका. लग इ॰ मंगल कृत्यांत ह्यांचें पूजन करितात. याहून भिन्नहि मातृका सांगितल्या आहेत. व त्यांची संख्या एके ठिकाणी सोळा व दुसरे ठिकाणीं सात अशी आहे. 'पार्थु अधिष्ठात्री तेथिंची। मातृका गा। ' इहा ६.१२७. ४ मूर्च्छेना; सुर; स्वर. ५ ( तृत्य ) दोन डोक्यावर दिलेली तिर्केस रेघ. जर्सेः –क वर एक मात्रा दिल्यानें करणांचा समुदाय. [ सं. ] •का( वर्ष )न्यास-पु दक्षिणाचार के, का वर दिल्यानें को होतो. के व को ही द्विमात्रक अक्षरें आहेत. पु जेसंबंधीं विधि; एक न्यासविधि. ह्यांत स्वरव्यंजनात्मक पन्नास रप्रणवाचे तीन अवयव, भाग प्रत्येकी; अकार, उकार, मकार इ० वर्ण तोंडानें म्हणून शास्त्रविधीत्रमाणें कर्मकर्त्यानें किवा उपाध्यायाने ঽ ऱ्हस्व स्वर अथवा कोणताहि वर्ण उच्चारण्यास लागणारा काल; पूजावयाच्या मृतीच्या पत्रास अवयवांस हाताने स्पर्श करावयाचा वर्ण. 'मात्रांचिया त्रिपुटिया।' -अमृ १.५८. ४ (छंदःशास्त्र) असतो. ०का पूजन-स्वमाता इ० त्याचप्रमाणे गौरी इ० सोळा परिमाणः गणाक्षरः गायनांतील किंवा दुसरे कोणतेहि स्वराचे काल-मातृकापूजनाबरोबरच होते. मातृत्व-न. गतेचा संबंध, स्थिति, स्वभाव, धर्म; आईपगा. [ सं. ] मात्रागमन-न. १ मातेशी मैथुन. २ (ल ) महापातकांपैकी एक पातक. [सं. मात्+गमन] मात्रा-गमनी-वि. १ मातृगमन केल्याचा दोष असलेला. २ ( ल.) मादर-चोद; लबाड ( मनुष्य ). [सं. मातृ+गमनी ]

मार्ते—सना. (काव्य) मला; मजला. 'काय बोल गा माते।' -मो र्ण ११.६८. [मी ]

मातेर-न (कों.) पू. (जखमेंतील).

माते(त्ये)रा-रं, मातेराकोतेरा-पुन. १ आंत माती, कचरा मिसळलेला पदार्थ (धान्य, साखर इ०). २ धान्य इ० कांतून वेंचून काढलेला कचरा. ३ ( ल.) पूर्ण नाश. (क्रि॰ करणें ). 'तेवी पार्थ सैन्याचा केला मातेरा। '-जै ८८.३५ ४ खराबी; दुर्दशाः धूळधाण ( वस्तु, काम, अन्न इ०कांची). ( कि० करणें ). ह्या अर्थाकरितां माती, धूळ, पीठ चुराहा, राख इ० शब्द पहा. ५ अप्रतिष्ठा. ' तुका म्हणे चोरा होय भूषण मातेरा । '-तुगा ६२४. -वि. माती, कचरा आंत मिसळलेला ( दाणा, पीठ, साखर इ० ). माती ]

मातोळी--न्नी. (कु.) शेणवी ब्राह्मणांतील कांहीं घराण्यांत दर वर्षी शुद्र स्त्रीला नारळ, तेल,फुलें देऊन भोजन घालण्याचा एक कुळाचार. [ माता ]

मात्मसाद-9. महात्मा; साधु. 'त्रिदंडी संन्यासी जटिल पद्धति; (इं.) मेट्रिक सिस्टीम. गोसावी बैरागी मात्मसाद असे पाखंडी आहेत. '-पेशवेकालीन महाराष्ट्र ४३२.

माड-रुपया-घोडा-वस्तु इ॰ [सं.] ॰ आश्मा-पु. मंत्रशक्तीन दिणे; डोक्यावर घेणे. माध्यावरचा पदर टाकर्णे-उत-दुसरें शरीर, प्रेत इ० कांत प्रवेश करावयास लाविकेला आत्मा, जीब. (फ्रि॰ घालणें). •खेळ-पु. १ मंत्राचा खेळ. २ मंत्र-शक्तीनें आंबा, झाड, रुपया इ०. वस्तु उत्पन्न करणें.

मात्रे-- न. मातेरं पहा.

मात्सर्य-न. हेवा; दुमऱ्याचा उत्कर्ष सहन न होणें. [सं.] मात्सो-किव. थोडासा.

मार्थ-- किवि. (चि.) माझ्यासह.

माथण-जी -- जी. ठंद तोंडाचा मातीचा डेरा, घागर, रांजण (ताक घुसळण्याचा अथवा पाणी ठेवण्याचा ). [ सं. मंथू= घुसळणें ] **माथवीय-न. हे**-यांतील पाणी. **माथुला, माथुली**, माथुल-पुत्रीन. पाणी इ० भरावयाचे, डोक्यावर घेतां येण्याजोगे महकें, डेरा. ' वेऊनियां मिटी । पडे महिया माथुलें । ' -तुगा 3409.

माथण करणें - कि. (कु.) एकाबाजूम असलेलें शीड गुंबाळून दुसऱ्या बाजूस ताणणे; माचण पहा

माथ(थ्र)ला(ळा)वा-प. १ पळीचे टवळे, तोंड. २ घुस-ळावयाच्या रवीचा फुगीर भाग.

माथवर-वटी-निकी. माथोट पहा.

माथवर्णे - न. चांभारांत लगाच्या दुसऱ्या दिवशीं वधूकडील ब-हाडयांच्या डोक्याला खोबेरे लावुन त्याना घालण्यांत येणारे स्नान. [माथा]

माथा-थै--- ९न. १ डोक्याचा अप्रभाग; टाळ् २ कपाळ. 'अजायुद्ध होतें तेव्हां माध्यासीं माथा आपटतो. '३ डोकें, ४ घुसळावयाच्या खीचा माथलाः एखाद्या तसल्या वस्तुचे डोकें. प शिखर: टेंबा; शेंडा (पर्वत, झाड इ० चा). ६ लाक्षणिक अर्थी-करितां डोई पहा. माथां-किवि (काव्य) डोक्यावर. 'धर्म-प्रसाद माथां आंगीं भगवत्प्रसाद दृढ वर्म। ' -मोकर्ण ११.९. [सं. मस्तकः प्रा. माथअः पं. मध्याः सि. मथोः हिं. बं. माथाः गु. माथुं ] म्ह० १ उरीं केंस माथा टक्कल. २ पोटांत जळे माध्यांत कळे. ( वाप्र.) • तक विणे-आनंदानें मस्तक डोलविणे. 'तियांचे रवी. माध्याचा-वि. ( गुज. ) हेकेखोर; हट्टी. भाअ वाणिता। कवींसी माथा तुकविणें। '-शिशु ६००. माथां मार्णे-एखायावर सोपविणे; विश्वासणे: हवालणें; लावणें; अंगा-वर टाकर्णे (काम, घंदा). माथां वाहुणे-फुलें इ०डोक्यावर सम पैण करणें. ' बाटे इषुंनीं माथां धीर गुरु म्हणोनि वाहिला काय ?।' -मोभीष्म ११.१२१. ( **उजळता )माथा** हो**णे**-आलेला अपवाद ६० दूर होणे. माथीं बसर्णे-एखाद्यावर लादलें जाणे. माध्यांत राख घालणं-वैतागणं. माध्यार पदर गांड उकती-(गो.) वरचा देखावा उत्तम राखणे पण आंत कांहींच अर्थ नसर्णे. माध्यावर चढविर्णे-लडिवाळपर्णे वाटेल तसे वाग्रं

रण-पहुण-वेश्या बनेंग (बहुतेक सम्य स्त्री डोकीवहन पदर धेते यावहन). माथ्या वैयलयान हुवार वचप-(गो.) डोकीवरून पाणी आणे; गंगेत घोडे न्हाणे; एखाद्या कामाची मेहनतीची शिकस्त होणे याअथी. सामाशब्द- माथफळी-बी. गोसावी, बैरागी लोक कुबडीवजा टेकण्यासाठी घेतात त्या साध-नाची वरील आडवी फळी. माथाकूट-स्रीन. १ ( मुर्खास शिकः विणे, इटवाद्याशीं वाद करणे इ०) कंटाळा आणणारा, त्रास-दायक व बिनफायवेशीर धंदा, काम. २ एखाद्या गोष्टी बहल चीड व शीण आणणारा हुट धरून बसणें; एकसारखी बडबड; त्राग्याची मागणी ( वाक्यांत काम, धंदा, उद्योग इ० शब्दाबरोबर योजतात). oफोइ-स्त्री साथेफोड. ०रोग-पु. गुरांचा एकरोग. −शे ६.४८. ०क्राळ-पु. १ भयंकर डोकेदुखी. २ एक सरळ वाढणारी वनस्पति. माथादी-ली. माथोटी पहा. माथ-न. शिर; मस्तक. 'संक-टांत तीच म्हणोनी उंच करी माथे। '-विक ६. [सं. मस्तक] (वाप्र.) •करण-(कु.) (विधवांनी) केशवपन करणें. • पिक-वर्ण-डोके उठवणः त्रास देणे. ॰ फिरणे-वेडा होणे; अतिशय रागावर्ण. ' मार्झे माथे फिरलें. ' ० बोड विणे-हजामत करविणे. ' सामाशब्द- माथेकळी-श्री. आंगरख्याची एक कळी, भाग. oफळी-स्री. उंसाच्या चरकांतील नवरानवरीचे माथे जींत बस-विलेले असतात ती आडवी फळी. ० फि.रू-पु. संतापी; अविचाराने भलतेंच कृत्य करणारा; भ्रमिष्ट. •फोड-सी. माथाकृट पहा. -वि. कठिण व त्रासदायक; चीड व शीण आणणारें (काम). ०सूळ-पु. डोकेंदुखी. माथो-पु. (चि.) मस्तक; कपाळ; (सामा. ) वरचा भाग. माथोट, माथोटी -नस्री. १ बैलाच्या शिंगाच्या मुळाशीं बांधलेली दोरी. २ अशी दोरी जेथें बांधतात तो बैलाच्या डोक्याचा भाग. ही दोरी बैलाला पकडण्याच्या उप-योगी पडते व हिला कासरा लावतात. ३ शिंगाओं बतालचें गोंडे इ॰ज्यास बांघलेले असतात ते बंधन. ४ डोंगराचा माथा. [माथा+ अट] माध्या-ध्यो-पु. १ रवी इ०चा माथा, बींड. २ (चि.)

माथान - किवि. (कौ. कुण. ) माझ्याजवळ.

माद-पु मत्तपणा (गर्व, आनंद इ०कांचा ). [सं. मद ], मादक-वि (शब्दशः व ल.) मत्त करणाराः; कैफीः; अमली (मद्य, औषध, संपत्ति, विद्या, शक्ति ). ० पेय-न. मदिरा. ० रस-पु. कैफ आणणारा दव. मादगा-गी-वि. त्वकर गर्वाने ताठ-णारा; सहज उद्धट व तोरेबाज होणारा; मातगा.

मांद - स्त्री. (कों.) १ मळणीच्या वेळी खळचांत होणारी धान्याची रास. २ पाणी ठेवण्याचे हंद तोंडाचे भांडें; मांदण पहा. मांदगी-की. (बडोर्दे) आजार. [सं. मंद]

मांदगी—की. शीण, यकता; सुस्ती; आजार. (कि॰ येणें; होणें). [मंद]

मांवण—नली. १ पाणी, उंसाचा रस, विस्तव इ० ठेवण्याचें रंद तोंडाचें, सामान्यतः मातीचें भांडें. २ विस्तव ठेवण्याचें पात्र; शेगडी.

मांद्रणें — सिक. फांसणें; लेपणें; चोपडणें; माजण करणें. [सं. मर्दन ]

माद्रने न. (महानु.) मदैनयुक्त स्नान, आंघोळ. 'तै गोसावी माद्रने वर्जिलें।'-भाए १३९.

मादर--- सी. भाई. [फा. मादर ] मादरचोद-चोंद-वि. एक बीभत्स शिवी; मात्रागमनी, नीच या अर्थी.

माद्रपाट-- पु. मांजरपाट पहा. माद्रीपोलम येथे तयार होणाऱ्या कापडाची एक जात. [ता. मद्रपत्लम]

माद्रवान, माद्वान—की. मोठी व उमदी घोडी. [फा. मादवान]

मांदरी-की. शिंदीची किंवा मोळाची चटई.

माद्य — की. गाय, म्हैस इ०नी कांस आंत ओद्दन घेणे व विण्याचे चिन्ह दास्रविण्याचे थांबणे. (कि० करणे). [मद=माज] मा(मां)द्वी — की. वस्र; मदवी पहा.

मांदस-की. (गो.) सापळा. [मांदुस=पेटी]

मां(मा)व्ळ-ळा—पु. १ मोठा मृदंग. 'करूनिया टिरी आपुला मांदळ। वाजविती टाळ दगडाचे।' २ गाडीच्या चाकाचा तुंवा. [सं. मंडल] मां(मा)दळी, मांदाळ-की. १ डफ; इफाचें कहें. २ मंडळी; समुदाय. [मंडल] मांदळमामा-पु. देवज्ञ जातींत लग्न, मुंज इ० कार्योत करावयाचा एक समारंभ. लग्न, मुंज होण्यापूर्वी एका ढोलावर भाचा किंवा भाची यांना बसवून तें ढोल मामा वाजवितो. मामाच्या, भाच्याच्या किंवा भाचीच्या मस्तकावर एक उपरणें घालतात व त्याचाच शेवटीं मामाला अहेर करितात. युवासिनी हातांत गाडगीं घेऊन वाजवीत मामाभाच्यांच्या भीवतीं गांणें गात चार फे-या घालतात. -बदलापुर २३२.

मांदळ्यारं — न. पराकाष्ट्रेचा शीण; शक्तिक्षीणता. (कि॰ बेणें: भरणें: लागणें ). [मंद ]

मांदा—िव. सुस्तः; जडः श्रान्तः; भाजारी. [सं. मंदः; फा. मांदा] मादागी—िकवि. (राजा.) (प्र.) मंदागीं पहा.

मांदाडा—पु. ( महानु. ) समृह. ' मळयानीळु मागाडा । दाखदी चुततह्नचा मांदाडा । ' – भाए ४२६. [ मंडल ]

मांदाण-नन्ती. (प्र.) मांदण पहा.

मांदाण्या—पु. (गुन्हाळघर) एकवार चरकांतृन काढलेलीं पेरीं (चिपाड) पुन्हां चरकास लावणारा. -कृषि ४७३. लेंड-क्वळघा पडा.

मांदार पु. १ एक फुल्झाड, रुइमांदार; रुई व यांत फुलाच्या व झाडाच्या रंगांत फरक आहे. हीं झाडें पांढरीं, भुरकट असून रानांत आपोआप उगवतात. फूल पांढरें. याचा कोळसा दारूच्या उपयोगी आहे. चीक उकळून त्याचा रांघा (गटापर्चा) तयार होतो. २ ( रई शब्द जोडलेला किंवा न जोडलेला ) वृक्षविशेष. [सं. मंदार] ० रुई-सी. पांढरा मांदार.

मांदि-याळी-ळें---कीन. मंडळ; गदी; समुदाय; टोळी. 'तैशी शिष्यांची मांदियाळी।'-एभा ५.१५५. [मंडल]

मांदिरें, मांदेरी—नस्ती. ताक वुसळण्याच्या खीस खांबास जोडण्याची दोरी; घुसळण्याची दोरी; मांजरी पहा. ' मग वासुकीचें करोनि मांदिरें।' -कथा २.५.९. [सं. मंथन+दोर, माथा+दोर]

मादी, मादा, मादिका—ं की. १ श्लीजाति; नराच्या उलट. २ नर—मादी या जोडीपैकी एक अवयव. नरमादी पहा. ३ दोन अवयवांच्या, पदार्थोच्या दोन अवयवांपैकी लहान अवयव, किंवा एकमेकीत अडकविण्याच्या दोन वस्तुंपैकी जींत दुसरी वस्तु अडकितात अशी वस्तु. ४ (उंसाचा चरक) तीन लाटांच्या चरकांतील बाजूच्या दोन लाटा प्रत्येकी; दोन लाटांच्या चरकांतील डावी लाट. [फा. माद] मादीचा आंख-पु. उंसाच्या चरकाच्या बाजूंच्या वृत्तचिती वसण्यासाठीं त्याच्या मधोमध पाडलेल्या भोकांत बसविलेले खिळे. मादीचें चाक-उ. बाजूच्या वृत्तचिती आणि वरची फळी यांचे दरम्यान नराच्या चाकांच्या दांत्यांत अडकावून बसविलेलें चाक.

मांदी — की. (काव्य) १ वलय; चक. २ (ल.) समुदाय; मंडली; मंदियाळें; थाटी (भक्त, शिष्य, मित्र इ०कांची). 'तवं ते धांवली सेवकांची मांदी।'-शनि ३५९. '[सं.मंडल]

मा(मां)दुरी—पु. १ चाबुकस्वार. २ तबेला टेवणारा. 'कां मांदुरी लोकांचा घोडा। गजपतिही मानी थोडा।'-ज्ञा १६.२२५. [प्रा.]

मांदू( दु ) सः स्ती-सें — स्तीन. १ तिजोरी; संदृक; मोठी पेटी. 'पूर्वी भागेवदत्त जें बहुबरें भारी घरीं मांदुसें।'-आसी ५. २ (काव्य) सामान्यतः पेटी. 'ज्ञानरत्नाची मांदुस।'-विपू १.६४. ३ -पु. पिंजरा. ४ (चांभारी) मांदें व एरंड्या टेवण्याचा लाकडी ठोकळा. [सं. मंजूबा]

मांदे--न. एकत्रपणा. | मांदी ]

मांदे — पुअव. (गो.) कारिंदा फळाच्या तळळेल्या चक्त्या. मांदें — न. सुसर ६० प्राण्याची चरबी. हिचा औषघाकडे उपयोग करतात (सामा.) वकरें ६०कांची चरबी. [सं. मेद]

मांदोडा(डी)-ळा--पु. १ मांडव. 'किरीटी कामधेनूचा पाडा। वरी कल्पतरूचा आहे मांदोडा।'-ज्ञा ८.८. २ अनेक

फांद्यांचा समुदाय; जुंबाह. ' तरी ऊर्ध्वाहीकडे । शाखांचे मांदोडे । ' -ज्ञा १५.६०. ३ फळांचा घड. ४ समुदाय. [ संडप ]

मांद्य-न. १ मंदपणा; चेंगटपणा; गतीची, क्रियेची शिथि-लता. २ मंदाई; जाड्य; अशक्तता; थंडपणा ( शरीरप्रकृति, बुद्धि, मांदेपणाः सुस्ती. ४ मंदेपणाः अधुकताः सौम्यताः मृद्ता ( दृष्टि, उष्णता, प्रकाश, भावाज, झुळूक यांची ). (समासांत) अग्नि-मांच इ० [सं.]

माद्री, मादरी--कां. (तंजा.) प्रकार; तन्हा. [सं. मात्र; ता. मादिरी ]

माध्य — पु. १ विष्णु. २ वैशाखमास. ' मधुमाधव वसंत युक्तु। कृष्ण म्हणे तो मी ऋतु।'-एभा १६ २२०. ३ वसंतऋतू. (मधूचे वंशज, संवंधी) कृष्ण; सात्यकी. [सं.] ०लठ-पु. एक फुलझाड व त्याचे फूल. माधवी-स्त्री. वसंतकाळ. ' ना तरी उधाना माधवी घडे। '-ज्ञा १.४३. [सं माधव ] माधवी-पु. नाटकांतील विद्षकः दशावताराच्या खेळांतील सोंगासारखें हास्य-रसोत्पादक सोंग. २ -स्त्री. पांढरी व सुवासिक फुलें येणारा एक वेल; मधुमालती.

माधवगिरी—पु. (की.)(अप.) मधुकरी.

माधवी-की. मधापासून गाळलेले मदा. गौडी, माधवी, पैष्टी हीं तीन प्रकारचीं मर्चे आहेत. [सं. मध=मध]

मांधा-पु. समुदाय. 'त्वरे चालती धांवती लोक-मांधा।' -मुरामायण अयोध्या ४४. [ मांदी ]

माध्(धो)करी—की. १ ब्राह्मणास भिक्षार्थ दिलेले अन्न. २ - पु. मधुकर वृत्तीनें (भुंगा जसा फुलांतून थोडा थोडा मध आणतो त्याप्रमाणें ) दारोदार भिक्षा मागून आणकेल्या अन्नावर उपजीविका करणारा; शिजल्या अन्नाची मिक्षा मागणारा. [ सं. मधुकर ]

माधुर्य-न. १मधुरपणाः अत्यंत गोडी. २ मंजुलताः सौगंध्यः मनोरमता इ० ' श्राव्यत्वें तरी माधुर्य। पार्यी घाली। '-ज्ञा १६ ११८. 🧸 मृदुता; सौम्यता: सात्विकपणा ( स्वभावाचा, चाली रीतीचा ). [ सं. मधुर ] माधुरी-स्त्री. १ वाचा; वाणी. 'तैसी बोली साचारी । अवतरो माझी माधुरी । '-ज्ञा १४.३१. २ मधुर ध्वनि; गोड आवाज. 'कटी शुद्र घंटिका शब्द करिताती माधुरी वो।'-तुगा २९१.

बोडखी, ऋग्वेदाची पालस्ती.

मध्यम ] माध्यमिक-पु. आत्मा अणु नाहीं, महान् नाहीं, मध्यम परिमाणाचा आहे असे मत; या मताचे अनुयायी लोक. [सं. मध्यम]

माध्यस्थ---न. (प्र.) माध्यस्थ्य, मध्यस्थाचे काम.--वि. मनोवृत्ति इ०कांचा ); मतिसंदपणा; विराग; सुप्ति. ३ मांदगी; (वाद इ०कांत ) मध्यस्थपणा करणारा. [सं. ] माध्यस्थय-स्थी-स्यगिरी-नस्री. दोन पक्षांतील व्यवस्था, तडजोड; मध्यस्थी. [सं.] माध्यान - न - न्ह. माध्यान्हाचे - मध्यान्ह इ० पहा. माध्यान्ह-स्री. दुपारः भर दोन प्रहर. 'माध्यान्हीं आला आदित्य। '-एरुस्व ७.६४. [सं.] ॰मारणे-(ना.) पुख्खा झोडणे. माध्यान्हीं येणे-निश्चयास येणे. माध्यान्हकाल-पु. दुपार. • कृत्त-न. खम्वस्तिक व ध्रुव यांमधून जाणारे याम्योत्तर-वृत्त. [ सं. ] माध्यान्हिक-न. मध्यान्हसमयीं करावयाचे कृत्य, भोजन इ०

> माध्य-पु. वैष्णव ब्राह्मणांतील एका पंथाची स्थापना कर-णाऱ्या मध्वाचर्याचा अनुयायी. [सं. मध्व]

> माध्यी—स्त्री. १ मोहाच्या फुलाचे मद्य. २ (सामा.) मद्य. मान, मती, मत्—पुर्श्वीन. (विशिष्ट विद्या, कला, भूषण, वस्तु, चिन्ह इ०ज्या जवळ आहे अशा अर्थीनामाला लागुन त्याचे विशेषण वनविणारा संस्कृत प्रत्यय. वान् , हा हि असाच प्रत्यय आहे ). जर्से-बुद्धिमा( वा )न , शक्तिमा( वा )न् इ० या प्रत्ययाची तिन्ही लिंगांची रूपें जरीं वर दिलीं आहेत तरी यांना विभक्ती प्रत्यय लागून तयार झालेलीं ह्रां कचितच आल्ळतात. [सं. मत्]

> मान-ण-स्थी. १ चिकण माती. २ (व.) तांब्रस रंगाची टणक जमीन. ३ (बे.) कोंकण व देश यांच्या सरहदीतील काळे कांटे. मानट-न. (कों.) नापीक जमीन; पीक चांगलें होत नमृन गवत फार येते अशी जमीन. मानदी-वि. (कों.) सिकार; भुकिस्त ( जमीन, तिजवरील पीक ).

मान-स्री. १ ग्रीवा; गळवाचा मागचा भाग. २ गळवास होणारा रोग. ३ ( अञ्चद्र ) गळा. ' घास मानेत अडकला. ' ४(नृत्य) नृत्यांतील मानेच्या चलनवलनाचे प्रकार (सम, नत, अंचित, कुंचित, रेचित, पार्श्वीनमुख, निवृत्त, त्र्यस्र व उन्नत हे ते नऊ प्रकारहोत). [सं. मन्या: फ्रंजि. मेन ] (वाप्र.) ० अइड फर्जे - पेंचात, संक-टांत सापडणें. ∘कंबर एक करप-(गो.) मान खालीं बांक-वन कामास लागणे. •कांटयावर नसणें-(एखादानें) अति गर्विष्ठ, उद्दाम किंवा मगस्तर असर्णे. ॰कापणें-१ एखाद्याच्या उपजीविकेच्या साधनाचा नाश करणें; मुंडी मुरगाळणें. २ विश्वा-माध्यं (दि )जन-प. यजुर्वेदाच्या वाजसनेयी शास्त्रचा सपात करणें; फमविणें. ३ मोठी हानि करणें. ० खालीं घालणें-ब्राह्मण.मध्यंदिन पहा. [ सं. मध्यंदिन ] इह् ० ( व. ) माध्यंजनाची १ डोकें खालीं घालणें; नांगी पडणें. २(ल.)अपमान सहन करण्याचा प्रसंग येणे. •स्रोळणें-(व.) कांकुं करणें. • टाकणें-थरुणें; माध्यम--न. द्वार; साधन; (इं.) मीडिअम्. 'पर्कक्षें शक्तिहीन, निबल होणे. •टोकाविणे-मानेने खुणा करणे. •डोल-माध्यम मातृभाषा दीच कवूल केली आहे. ' -केले १.५७. [सं. चणे-डालिबिणे-१ ककार, पसंती, प्रशंसा करण्यासाठीं मान

हालिबणें; पसंती दर्शविणें; बाहवा, कौतुक करणें. २ कबुल करण्यास दरोस येणारी बनस्पति इ० कांची ) नाशक, विधातक, विध्वंसक भाग पाडणें. ०ताठ ठेवणें-स्वाभिमान राखणें. ०तुक विणें- अशी स्थिति, अवस्था. 'या वांग्या कांहीं टवटवीत दिसुं लागल्या वाहवा, कौतक करणे. 'काय जिणे जर न घडे करणी तुकवी होत्या इतक्यांत काय मानमोडें आलें तें कळेना. '-शास्त्रीको. जियेस जग मान । ' -विक ६५ ०धरणें-सिक १ (ल.) ऐन [मान+मोडणें ] •वळा-ळी-पुस्ती. मानेवरील आंखड केसांची आणीबाणीच्या प्रसंगी एंखाद्यास अडविंगे. २ -अिक. मानेस कांही रेखा ( प्रायः अनेकबचनी प्रयोग ). [मान+ओळ] मानेचा कळस विकृति झाल्यामुळें ती आखडणें, इकडे तिकडे वळवितां न येणें. किंबा कांटा-पु डोकें. (कि॰ ढळणें; पडणें; खालीं येणें) मानेचा ০(दंखी) मुरगाळणें-१ (एखाद्याचा ) आशाभंग करणें; नाश कळस म्हणजे पाठीच्या कण्याचे वरचे अप्र, मणका अशी प्राय: करणे. २ पूर्णपणे लुटणे. • मोडणें-१ (राखुन ठेवलेला पैसा इ०) समजूत आहे. मानेचा कांटा ढळणें-अकि. मृत्यू, मुर्च्छा नाइला जास्तव किंवा नाखुपीनें खर्च करणे. 'पाचरों रुपयांची मान इ० समर्थी मानेचें अवसान नाहीसें होऊन डोकें एका बाजस मोहली तेन्हां लग्न झार्जे.' २ थोडक्या खर्चासाठीं मोठ्या नाण्याला वळणे, पडणे. मानेचा खास्त्रोटा-पु गळयाची घांटी:कंटमणि. हात लावण. ' चार पैशांकरितां रूपयाची मान मोडावी लागली. ' मानेची पन्हळी-स्ती. डोक्याच्या पाटीमागच्या बाजस माने- वर कर्णं-१ गिवींतून वैभवास चढणें; दिमाख दाखविणें. २ वर असलेली पोकळी, खळगी. दुखण्यांतून उठणः; डोकें वर करणे. व्वर न करणें-लज्जेनें किंवा नम्रपणाने वागणें. **्वांकडी करणें**-१ संमति अथवा रुकार दाख- ' एथ आलेआं तुमचा मानु किती । वाढीत्रिला । ' -शिशु १८१. विण्यासाठी डोके एके बाजुस बळविणें. २ असंमति दर्शविणें.० बाक-विणे-कबूल करणे; मान्यता दाखविले; अनुमरणे. 'ह्या परिस्थि-तीसच मान वाकविली पाहिजे. ' ० स्रोडिचिणे-एखाद्यास अड-चर्णीतून, पेचांतून मुक्त करणे. (खालच्या) मानेने चालणे-पाहणें-१ नम्रतने, विनयाने, सलज्जतेने चालणें. २ खाली मान घालुन, लाजेंने चालेंग. मानेवर सुरी ठेवणे-एखायाला धमकी मान आहे. ' ५ कामगिरी; प्रतिष्ठा, अधिकार. ' नाहीं-होय म्हण देणे, भिवविणे, नाश करावयास सिद्ध होणे. मानेस-मानगु-दीस बसर्णे-१ गळीं लागणें; खपाटीस बसणें. २ (भूत, पिशाच माप (पदार्थाची लांबीहंदी, महत्त्व, संख्या याचे अथवा काल, वगैरेनी ) झपाटण ; पछाडणें. ३ गळचांत लादण ; डोईवर ओझे पडणें ; अवश्य करीव्य असर्णे (करावयाचे काम) सामाशब्द- ० खंट-खोडा-नपु. ओढाळ जनावराची मान व पुढचा एक पाय यांस अवकाश, वेळ इ०कांचे कोणतेंहि माप. 'मास म्हणून कालाचे एके ठिकाणीं बांधरेली दोरी. [ मान+खंट ] • खरी-स्त्री. (नेमाड) ग्ररांचा एक रोग; तोंडखरी पहा. -शे ११.३२.०ग्र(गो)शी-स्री. (तिरस्कारार्थी ) मान; बोकांडी; अपकार, निग्रह इ० दाखविणाऱ्या क्रियापदाशींच फक्त जोडून योजतात. 'वाघानें मानगुटी फोडली- स्थिति ' पण तेच आंटनीनें आपल्या करणरसभरित भाषणास धरही-सोडली. ' ' हा त्याचे मानगोटीस बसला. ' ेपळी-सी. प्रारंभ करतांच सगळें मान एकदम फिरून गेलें. -िन. १२ वयोमर्यादाः (कों.) कांकर रोग. ्मोड-की. १ मान दुखावणें. २ लिहिणें, शिवणें इ०कां करितां एकसारखी मान वांकवृत करावयाचे परि- -िट ४.१४०. १३ ( महातु. ) बृत्तांत. 'ऐसे मान आइकौनि।' श्रम, यातायात, दगदग. ३ अपमान; मानहानि; मानभंग. ४ उभी -धवळेपू २३. १४ नेम; टीप; निश्चय (काल, स्थल, कर्ता, समार उतरण. [मान+मोडणें] •मोडा-पु. (गो.) माशाची एक यासंबंधीं). 'पर्जन्य केव्हां कोर्टे किती काय कसा पढेल ह्याचें लहान जात. भोड़ी-स्री. १ अतिशय उभ्या चढणीची जागा. मान कोण्हाचे हातीं लागत नाहीं. '१५ युक्तता; वाजवीपणा: रोग. १९१८ सालीं ही साथ आली होती, त्यास मानमोडीचे शहिलें नाहीं. ' १६ मोठेपणाची, महत्त्वाची पदवी; उंची; सुमार: साल म्हणतात. ४ -वि. अतिशय उभ्या चढाचा (रस्ता, डोंगर) मजल, पायरी. 'त्या गृहस्थाचें अलीकडे मान चढलें आहे.'

मान-पु. १ आदर: मुखत: पुज्यबुद्धि: सत्कार: गणना. २ तोरा; दिमाख; स्वत:चा किंवा स्वतःसंबंधीं माणसं, वस्त, देह इ॰कांचा अभिमान; अहंता. 'जया पुरुपांचें कां मन। सांडोनि गेलें मोह मान। '-ज्ञा १५.२८५. ३ (औषधाचा) गुण; आराम. 'वैद्याच्या औषधाने मान वाटतो का काहीं?' ४ अधि-कारः हकः इलाखाः सत्ता. ' लग्नामध्ये उपाध्यायाचा वस्त्र घेण्याचा ण्याचा मान सासुवाईकडे आहे. ' ६ परिमिति; परिमाण; इयत्ता; देश गुण याचें). 'मज अमेया मान।'-ज्ञा ९.१५९. ७ ज्याच्या योगाने एखादे परिमाण निश्चित करितात तें; वजन, लांबी, एक मान आहे. '८ आधार, प्रमाण; गमक. ९ प्रमाण; तुल्यता, ' अब्हेरिलें कवणे मानें। '-ज्ञा १.९२. १० रीत; रिवाज; चाल. ' नाना क्षीरापति मान पद्धति । ' –सप्र २०.३७. ११ –न. परि. जगण्याची सीमा. ' इही ५० किवा ६० हेंच आयुष्याचें मान झालें. ' २ (नेमाड) गुरांचा एक रोग. -शे ११.३. ३ (व.) इन्फ्ल्युएन्झा औचित्य; जस्री. 'राजा दुष्ट झाला. आतां एथें राहण्याचे मान •मोर्डे-न. (नुकताच संसार करूं लागणारा तरुण, गरिबींतुन १७ दर; योग्यता; उच्चता; विमत. 'गाडगाचें, भाडगाचें. हिर निघालेला, दुखण्यांतून उठलेला मनुष्य, श्रपाटयाने पक घान्याचे, गुळाचे मान चढलें-बाढले-उताले-बसलें-फिरले-

उलटलें-बदललें. '[सं. मा=मापणें ] इह० १ मानो हि महतां धनं । वत महणून एक पेठ आहे. तथें तयार झालेलें (पागोटें इ०). २ मार्ने न खाई पानें पडपढल्या खाई कांदे=कादे खाण्यांत आनंद [सं.] • सन्ध-न. सन्मानार्थ दिलेलें वस्र. ' वोपिलें पताका तात. ३ मान जना, अपमान मना ( सांगावा ); मान सांगावा योग्य; मानकरी. ०हानि-स्त्री. अपमान, मानभंग. [ सं. मान-जनाः अपमान सांगावा मना. ( वाप्र. ) मानावर जाण-िक. हानि ] मानाह-िव. मान देण्यास योग्य. [ सं. ] मानणे-सिक. (खा.) इष्ट देवतेचा नवस फेडणें. साधितशब्द- मानाचा- ? आज्ञा पाळणें, पुज्य समजेंगे. २ विश्वास ठेवणें; भरंवसा धर्णें; वि. मानाचा हक असणारा. जसें-मानाचा धनी-पाटील-देशमुख- मान्य करणे; कबूल करणे; खरें, बरोबर आहे असे धरणें. 'तूं जरी वेशपांडया इ०. मानकरी पहा. मानाचा तुकडा-प धुर है ऐसे मानसी। तरी खेद कां करिसी। '-ज्ञा २.१६२. १ गृहीत वेणगी, पदवी. 'त वेतील तेवढाच भाकरीचा किंवा मानाचा धरणें, लेखणें; भावणें, गणगें. 'विष्णु व शिव निराळा असे मानीत तुकडा घेऊन...'-टि २.५४. मानाचे पान-न द्रव्यदृष्ट्या अल्प नाहींत.' ४ किमत बाळगणे; मोजणे; विचारणे; महत्त्वाचे गणणे. मोलाची परंत जिच्या योगाने मान दिला जातो अशी कोणतीहि 'ज्याचा एकदां पराजय झाला त्यास कोण्ही मानीत नाहीं. ' ५ देणगी, सत्ता अथवा मालमत्तेची बाब. रहु० मानाचें पान गोड. मानवणें; सुखावह होणें; आरोग्यकारक पथ्यकारक असणें (हवा, सामाशब्द- •करी-पु. १ (अधिकार, नातें, गुण इ॰कामुळें ) पाणी, अन्न इ॰ ). 'येथील पाणी मला मानतें.' ६ मर्जीस दरबार, सभा, लग्न, उत्सव, प्रामसभा इ० ठिकाणी विशिष्ठ मान व येणें; आवडणें, रुचणें. 'माझे मनास जें मानील तें करीन. ' ७ नजराणा घेण्याचा हक असलेला मनुष्य; आदरणीय, माननीय वाटणें; आवडणें. 'हा मन मानेल तेच करील. ' ८ नवस करणें. मनुष्य. २ राजा-राणीचे आप्तेष्ट; यांस काहीं नेमणुक असते. [ सं. मन्=विचार करणें; प्रा. मण्ण; पं. मन्नणा; सिं. रनणु; गु. मनुष्य. •खंडना-सी. अनादर; अपमान; अवमान करणे. [ सं. मूर्तीपूजक होक दगडाच्या इ० मूर्तीना देवाप्रमाणे भजतात. तदितर मान+खंडना ] ॰ णुक-ली. १ नवस; देव, ईश्वर, पिशाच यांच्या लोक मूर्तोना कांक्षीच मान देत नाहीत. यावहन मान हा दुसऱ्यांनी पुढें घेतलेली शपथ. २ मानपान. [मानणें ] •धन-न. मानरूपी करावा तेव्हांच होतो. नाहीं तर तो होत नाहीं. मानवर्णे-अफि. धन. -वि. मान ( दिमाख, ताठा ) हेंच ज्याचे धन आहे असा; १ कबूली, परवानगी, हकार ह्याकरिता मान हालविणें, पटणें; कबूल मानी. [मान+धन] ॰नीय-वि. पुज्य; मान्य; विश्वासाई; मान होणे. २ संतुष्ट होणे. 'म्हणीनि मानवेल सारंगपाणी '-धवळेपू वेण्यास, विश्वास टेवण्यास, मान्य करण्यास योग्य. (ब.) मानधारी. ४९. ३ अनुभवास येणे. 'ऐसे एकत्वे मानवे।' -हा ९.२४७. ०पट्टी-स्री. प्रमाण मोजण्याची पट्टी; स्केलपट्टी. •पन्न-न. ४ मान देणें. ५ सोसणें (हवा, पाणी). मानवली-स्री. (व.) मान्यता करणारा लेख. [सं.] ॰पान-५ १ मानक-याचे हकः देवीच्या नवसाची सुवासिनी. मानचिण-सिक्ति. मन वळविणे लम, संज इ० प्रसंगी मानक-यास दिलेले मान व नजराणे; आदर- ( रुकार देण्यास, मान्य करण्यास, आवडण्यास). ' लम करण्या-सत्कार. २ गांवच्या पिढीजाद अधिकाऱ्याचे हक. ३ एखाद्या विषयीं त्याचे मन मानवा. 'या अथी ह्या कियापदाचा बहुधा कामाचे संबंधीं अधिकार व हकः [ मान+पानः मान द्वि. ] • बरळे- मन शब्दाशीं प्रयोग होतो. - अकि. रुचणें; आवडणें; मान्य होणें. वि. (महान.) गर्वानें (वाटेल तें) बरळणारे. 'तंब रतिरसिकां भिण 'आजची कथा आम्हास मानविली. '[मानणें ] मानविणी, तलें। आंवो आंवो मानवरळें। '-शिशु २१८. ०**भंग-पु. १** अना- **मानवीण-**की. १ (लप्न, श्राद्ध इ॰प्रसंगी ) मृत सुवासिनी दरानें, अपमानानें वागविणें. २ अपमान; परिभव; मानहानि. स्त्रीची प्रतिनिधीभूत मानस्रेली सुवासिनी. 'मानवणीच्या सुवा-सि. मान+भंग] • मरातख-पु. भादरसत्कार. • मर्यादा-की. सिनी किती आहेत १ ' - ऐरापु ४४१. २ (व.) मृत सव-आदर; मान्यता; भीड; मुरवत. (क्रि॰ टेवणें; राखणें ). तीच्या नावानें देव्हाऱ्यांत बसविलेली प्रतिमा, टाक. ३ एक ्मान्यता-स्ती. १ (पदवी, विद्या ६० असलेल्या मनुष्याचा) शुद्ध देवता. 'बाळा बगुळा मानविणी।'-दा ४.५.१६. वाजवी मानसन्मान, आदर उपचार करणें. ' त्या दरबारांत त्याची [ मानणें=गृहीत धरणें ] मानांविणें-सिक. (काव्य ) मान मानमान्यता मोठी आहे. ' २ सन्मान्यपणाः मान, बंदन कर- देणेः आदर करणेः सन्मान राखणें. ' मानावया जगा न्हावी वागणकीचें व गांभीर्याचें अनुकरण वरणारी लहान मुलगी; लहानगी जाणें-१ पर्वा करणें. 'दुर्वार वाडविशाखेस न मानिजेलें।' आजीबाई. [ महान्+म्हातारी ] ०वती-की. १ स्त्री. २ ( नाट्य ) | -र ३९. २ मानिलें जाणें. 'मानीजेसी थोर थोरी नाहीं।'

पावण्याइतक्या नीच स्थितीस आलेल्या गर्विष्ठ माणसासंबंधीं योज | मानवस्त्रं । ' -दावि ४७४. व्हाईक-वि. (व. ) मान देण्यास आपल्या प्रियकतक्य रसलेली कामिनी; मानिनी. -वि. मान- तुगा १०८. मानित-वि. मान दिलेला; भादरिलेला; आज्ञा

आपल्या प्रियक्रावर रागावलेली, मानी की. मानवती पहा. 'ते अवघड स्थितीत सांपडलेला मनुष्य. मानभावाची वायको-की. साचिच धर्माची मानिनी।'-एभा १.२०९. २ स्त्री. [सं.] मानिया-प. मानी पुरुष. 'कां मानिया निस्तेजा । निकृष्टास्तव। ' -न्ना १६.१७५. [मान ] मानी-वि. १ गर्विष्ठ; ताठेबाज; चढेल. २ दुराप्रही; हही. 'जो मानी म्हणतो यमपुरपथहित सामपथ नका माते। '-मोभीष्म ७.४१. ३ तेजस्वी; उदार; थोर मनाचा. [सं.] मानीय-वि. मानलेला. मानेच्छ, मानेपाष्टी-वि. मान, आदर इ० इच्छिणारा; योग्य मानाविषयीं आप्रह धर-णारा; मानासाठीं हपापलेला.[ सं. ] मान्य-वि. १ भादराई; पूज्य; मानमान्यतेला, योग्यतेला योग्य. ' विद्या भोगसुकीर्तिदायक पहा ते मान्य मान्यासही । ' २ प्रशस्त; अभिमत; अनुमत; पर्सत. 'शास्त्रीव्वांची ही स्पष्टोक्ति माधवरावांना मान्य झाली.' ३ तयार; कबुल; राजी. [सं.] मान्य करण-कबुल करणे; न्याच्य, बरोबर, खरें मानणें. (प्रश्न, सचना) मान्य होणें-प्रश्न, सूचना ह्यांस संस्थेच्या नियमांत अवश्य असलेलें बहुमत मिळणे. -सभा ७३. मान्यपूजन-न. मानास पात्र असलेल्यांचा सन्मान करणें. मान्यता-की. १ आझा पाळणें. २ विश्वास इंद्रियांचीं। '-भाए १६१. २ किल्ल्यावरील पहारेकरी. टेवणें. ३ मान; आदर; मुखत. 'ज्यासि अप्रपूजेची मान्यता।' -एभा १०.६१३. ४ भारदस्तपणा; पत; योग्यता (मान, आदर, समाचार यांविषयींची ). ५ कबुली; अनुमति; संमति. [सं.]

मान( इ) ई, मानया-पु. मनुष्य; तरण मुलगा; पुरुष. [सं. मानव]

मानकुल-न. (महानु.) माणिक. 'परि उद्धातया रंगाचे हीर। ते मानकुळांचि आति । ' -भाए ६४५.

मानगी--सी. (ना.) शीण; थकवा. मांदगी पहा.

मानगं-न. (गो.) मगर.

मानचुंग--- एक रेशमाची जात. -मुंब्या ९७.

मानत-ता-की. देवांदिकांस केलेला नवस; नवसाचा बळी. (कु.) मानतूक. 'पाटलानें पुत्राकरितां नवाबांस मानत केली होती, त्यास पुत्र झाला. '-रा ७.१३९. [अर. मआनत ]

मानभाव-वीण- पुस्ती. १ हिंदूंतील एक पंथ व त्यांपैकी व्यक्ति हा पंथ चक्रधरस्वामी याने स्थापिला हे भिक्षेवर निर्वाह करितात, काळी किंवा भगवीं बस्त्रें नेसतात व श्रीकृष्णाची भिवत करितात, महानुभाव पहा. 'मानभाव बाई । भाम्हा भिक्षा वाडा कांहीं। '-भज ४१. २ (ल.) मनांत ऋपट टेवून बाहेरून गोड बोलणारा; लुच्चा. 'परंतु अशा निर्मल अंतःकरणाच्या पुरु-षासिंह चकविणारे मानभाव ह्या पृथ्वीत आहेत. - टि १.३८७. [सं. महानुभाव] इह करणे कसाबाचे बोसणे मानभावाचें. संदेह. 'त्याचें येण्याचें असस्या पावसांत मानसिकच दिसतें

पाळलेला; सन्मान केलेला. [सं.] मानिनी-की. (नाट्य) १ मारीतिह नाहीं अथवा जाऊंहि देत नाहीं यावस्त ) दःखदायक. १ भिक्षा मागून स्वतःचा निर्वाह करणारी (व ह्यामुळें आपल्या नवऱ्यास खर्चीत न आणणारी) स्त्री. २ (ल.) विनस्तर्ची उपयोगी पडणारा व नका करून देणारा मनुष्य, पशु, पदार्थ इ० मानभावी-वि. मानभावांच्या पंथासंबंधीं. (भाषण, भाचार इ०). मानभावी कावा-मत-पुन. मानभावी लोकांच्या सारखा कावेबाजपणाः कपटाचे डावपेंच.

> मानव - पु. १ मनुष्य; मनुष्यजाति. याच्या जातींची ( योनींची ) संख्या चार लक्ष मानिली आहे. तीस लक्ष योनी पशुचिया घरीं। मानवाभितरीं चार रुक्ष । ' ' रुक्ष चत्वारी मानवी। योनी सप्तद्वीपा भुवी। १। '-हंको. २ मनुष्य. -न. क्षद्र, पामर मनुष्य. ' मनीं मानव वेर्थचिता वाहातें । '-राम १७. [सं.] ०लोक-पु. मनुष्यलोक; पृथ्वी. [सं.] ०शास्त्र-न. मनुष्याची उत्पत्ति व विकास यांचे भौतिकदृष्ट्या विवरण करणारे शास्त्र. [सं.] मानवी-ली. १ मानुषी, स्त्री. -वि. मनुष्याने केलेलें.

मानवळण---न. (महानु.) १र्वेढा. 'उठवी मानवळण ।

मानवेल-की. अतिशय चिवट अशा बांबुची एक जात. ही तिरकमठचाच्या उपयोगी पडते.

मानस-की. (कु.) १ घूस पकडण्याचा लांकडी सापळा. २ (गो.) खाजणाच्या तोंडाचें लाकडी दार. यांतून भरतीचें नदीचें पाणी शेतांत घेतात. [मांदूस]

मानस- नपु. १ मन; चित्तः बुद्धीचें स्थानः बुद्धिशक्ति. २ अन्तःकरण; मनोविकाराचे स्थान. ' मानस माझे मोहिले या देवें। ' ३ इच्छा; प्रवृत्ति. ४ हेतु; उद्देश. ५ (कायदा ) ध्वनित, गर्भित मान्यता. ६ हिमालय पर्वतांतील मानससरोवर. 'न क्षोभे जेवि मानसी हंस। '-मोसभा १.९६. -वि. मनासंबंधी; मनाचा. [सं.] ०पुत्र-पु. १ शरीरापासून नसून केवळ इच्छाम। त्रेंकरून निर्माण केलेला पुत्र. २ ( ल. ) पुत्राप्रमाणे अत्यंत प्रिय मनुष्य. [सं. ] ० पुजा-की. १ गंधपुष्पादिक पदार्थ मनाचेच कल्पून भावनामय केळेली पूजा; मानसिक पूजा. 'मानसपूजा अगत्य व्हावी।'-दा ४.५.३१ [सं.] •शास्त्र-न. मनाचें स्वरूप, त्याच्या प्रक्रिया इ० संबंधी शास्त्र. [स.] ०स्तरोधर-न. हिमालयांतील एक प्रख्यात सरोवर. • सृष्टि-स्त्री. मनाची सृष्टि; काल्पनिक चित्र; मनानें बनविलेल्या आणि मनांत असणाऱ्या आकृती व ह्रवें. [सं.] मानसिक-न. १ पराकाष्ट्रेचे अल्पत्व; निवळ कल्पना. ' मरु देशांत पाण्याचें मानसिक. ' २ एखावा गोष्टीविषयीं होणारा मानभाषाची ऊ-की. (ऊ पकडली असतां मानभाव तिला नांहीं ' -शाको. -वि. १ मनाचा; बुदीचा; मनांत असणाराः

मनसंबंधी. 'स्वप्न हा मानसिक प्रपंच होय. '२ काल्पनिक; अयु-क्तिक. ३ संशयित; अनिश्चित; निवळ कल्पनीय. [सं.] • जुलूम-पु. मनाविरुद्ध गोष्ट करण्यास भाग पाडणें. 'शारीरिक जुलमापेक्षां मानिअ ] मानसिक जुलूम अतिशय भयंकर शसतो. - टि ३.१३९.

मानसिक-न. देव, भुतें यांना केलेला नवस. (कि॰ मानो काय ? [मान=प्रमाण] करण )

पत्रांतील आरंभी लिहिण्याचे औपचारिक संप्रदाय; जर्से-वेदशास्त्र-संपन्न, श्रीमत राजश्री, राजश्रिया विराजित इ०. ३ पत्रादिकांतील मजकूर, हकीगत. ४ योग्यता; औचित्य; वाजवीपणा; अर्थ; नाहीं. ' ५ गोष्ट. ' चोरांनीं घाला घालून हार घेऊन गेले...हे काय पडत असे. त्याचा आकार धन्यासारखा असून रंग पांढरा, व अर्थ, हकीगत. ' हे मायना आहे, तूंच चोर आहेस. ' ७ संधि; लोकांनीं त्या अन्नाचें नांव मान्ना टेविलें. '-निर्ग १६.३१ [ दिव्रयू वेळ. 'या प्रसंगीं गनीम कापून काढावयाचा माना आहे.' -वसईची मोहीम. [अर. माना]

मानाय-५. १ (कु. को.) (वयांत आलेला ) चाकर; मजूर; गडी. २ अंगाने मोठा, धिप्पाइ मनुष्य. [सं. मानव] मह० (गो.) मानायांनी शेतां आनी बटकीनी घरां जातात=मजुरावर विश्वास टेवन घरें जातात आणि बटकीच्या संगतीत घरें बुढतात.

मानिण-अक्ति. धांबत येणे. -शर. प्रा. ]

बसविलेली लोखंडी बाटोळी चकती; मादणी. २ (कों.) जातें केलेलें मान, परिमाण. 'दहा खंडी माप भरलें; (सामा.) माप-इ०कांच्या वरच्या पेढीस पाटी बसविण्यासाठी पाडलेली खाचणी. [ मान ]

मानीचेरा--पु. (बे.) एक प्रकारचे गवत.

मानुख-ष-स-पु. (महानु.) मनुष्य. 'ते कळियुगी होउनि मानुख । सुलभु जाला । ' -ऋ ४१. [सं. मनुष्य]

मानुभ(भा) व-पु. महानुभाव. -वि. मोठे सामर्थ्यवान् 'मानुभव पुण्यरासी। तेथें पवाहती। '-दा २०.२.१२. 'साधु-संत मानुभाव । ' -दा ६.६.४७. [ सं. महानुभ( भा )व ]

मानुष-पु. नर; मनुष्य. [सं ] मानुषी-स्री. नारी; मनुष्य स्त्री. [ सं. मनुष्य ] मानुष-षी-वि. मनुष्याचा; मनुष्यासंबधीः शरीर।'-दा ३.९.१. (आपस्या) मापाने मोजर्णे-शापल्या मानवी. मानुष्य-न. मनुष्यपणा; मनुष्यत्व; मनुष्याची स्वतःच्या (प्रमाण असलेल्या) मापाने मोजणे. माप आणि अवस्था, स्थिति, धर्म. मानुसवाण-न. मनुष्यासारखा भास होजें. 'तैसे असणे का नसणें । हें कांदिंच माणुसवाणें । '-अमृ ऐनजिनसी सारा घेतांना धान्य मापण्याबाबत होतकः यावर बस-४.३७. [सं. मनुष्थ+वत्; मानुस+वाणे ]

अगबोळाचे मानू। '-शिशु ६३. [मान]

मार्ने-किवि. समानः बरोबर. [ मान ]

माने-मुजाही (ई) म-वि, प्रतिबंध, अडथळा करणारा. 'कोणेविशीं मान-मुजाईम न होणें ' -वाडमा १.६५. [ भर.

मानी--पु. (कु.) प्रमाण; खात्री. 'तो परत येय्तच हेचो

मान्तुफ--स्री. (गो.) पिशाचादिकांना (कोंबर्ड, बकरें ३० माना, मायना— पु. १ आशय; अर्थ: अभिप्राय; धोरण. २ कांचा) बळी देण्याचे कबुल कहन त्यांना स्थिराविण, शांत करणें.

मान्ना-पु. (स्नि.) एहायल होक ४० वेप वनवासांत असतां, देवाने त्यांच्याकरितां आकाशांतन अभ्दुत रीतीने पाडिलेल उपयोग. 'आतां महागाई झाली एथें राहण्याचा माना राहिला अन्न (हा मान्ना, शब्बाय दिवस खेरीज करून दररोज खालीं माना ते मना आणुन तलास कहन देवेंगे. '-भाभ १८३४. ६ चव तेल व मघ घातलेल्या पोळीसारखी होती). 'एस्राएल मान हु=हैं काय?]

मान्या-ण्या-पु (राजा कों.) लहान जातीचा वांबु: माणगा. माप-न. १ प्रमाणाने मोजून निश्चित करण्याचे साधन; (वजन, सांटा, लांबी, वेळ इ०) मोजण्याची, गणण्याची किया. (कि॰ करणें; चालवर्णे; घेणें; मांडणें; लावणें.) 'आज भाताचें माप चाललें आहे. ' र गणना; गणनेनें निश्चित करणें. 'आंव्याचें मानी--- की. ( कों. ) १ जात्याच्या वरच्या तळीच्या भोकांत माप झाल म्हणजे खुरवाचे माप घे. ' ३ (सामा )मापण्याने निश्चित ण्याचे साधन ( वजन, सांटा, लांबी इ०चें ) उदा० वजनी माप, कैली माप, धान्य माप, कापडाचें माप. इ०, मापण्याचें कोणतेंहि साधन. ४ मापलेला, परिमित भाग. 'त्या खांचरांत चार मापें आहेत. ' ५ (खा. ) बारा डोळे किंवा चार पायली. डोळा अर्थ १० पहा. [सं. मा = मोजणें ] ० देणें - घेणें - मापून देणें, घेणें. •क्त-याने नेण-एखादी गोष्ट गतगोष्टीपैकी एक होणे; एखादा गोष्टीची गतगोष्टींत गणना होणे. (पदरीं) व्यासणें-एखादी गोष्ट अमान्य करणारास ती अनेक प्रमाणांनी खरी करून पटवृन वेण. •लागण-मापीं लागण-कमी कभी होणें. 'मापीं लावलें महापाप-ख़ोटें माप घालणें भहापाप होय. सामाशब्द- ०पट्टी-विलेला **कर. व्यरताळा-वर्ताळा-५. १** घान्याच्या साऱ्याच्या मान्-न. माप. 'सोडितां क्षेमालिंगन् । नारदां होतुसें खंडीमार्गे सरकाराने हकाने मागितलेला वरतावळा. २ (कों.) कुळाकड्न घान्य घेतांना माप घेण्यासाठी हक म्हणून ठरीव खंडा-पेक्षा एकचौसष्टांश किंवा एकअष्टमांश जास्त धेतलेला माल. रकम.

मापर्टे-न. साठप्याचें माप; अर्धा शेर,एक अष्टमांश पायली; निठवें. म्ह ० (व.) आपलं तें मापटं दुसऱ्याचं तें दीड पायली. मापणें-सिक. (वजन, साटपा, लांबी, वेळ यांच्या) मापार्ने निश्चित करणें; मोजणें; तोल करणें; मेज घेणें. [सं. मा; झें. मा; प्री. मेचिओ; लॅ॰ मेतिओर] मापन-न. मापणें; मोजणें; माप घेणें. मापाड्या, मापारी, मापेली-वि. १ (सरकारी कोठ्या, बाजार माल यांतील) सरकारी धान्य मापणारा. २ (सामा.) मापणारा. ' आयुष्य मोजायाला बैसला मापारी। तुं कारे व्यापारी संसाराच्या ।' मापारकी-स्त्री. मापाऱ्याचा धंदा. मापारी-स्त्री. घान्य इ० मोजण्याचें फरा नांवाचें एक मांप. मापी-वि. १ साठप्याच्या मापानें निश्चित केलेला. २ मापानें मोजण्यासारखें; साठप्याचे; वजनीच्या उलट. माप दाखविणाऱ्या शब्दांच्या पूर्वी हा शब्द जोडून येतो. जर्से मापी खंडी-मण-शेर. मापीच, मापित-वि. मापलेला. ह्याच्या उळट तोलीव, मोजीव.

मा(मो)प-न. (गों.) उन्हांत वाळविलेली मोठी वीट; कच्ची वीट. –शामची आई. [ मापणें ]

माप, मोप-वि. रगड; पुष्कळ; उमाप. 'आज पाऊस माप पहला आहे. ' [अमाप]

माप-पु लक्ष्मीपति; विष्णु [सं. मा+पति]

मापल-वि. (व.) मी आपलें; माझें. 'मापल्या पाटल्या ओय(ळ)खल्या. ' [ मीं भापल( लें ) अप. ]

आणा. '[माप]

माफ-वि. क्षना केलेला; क्षांत; सोढलेला ( अपराध, अप-राधी, कर्ज, एखार्दे येणें ). ( कि॰ करणें: होणें ). [ अर. मुआफ़ ] माफी-स्री. १ क्षमा; सुट. २ (माळवी) दानह्नपाने दिलेली जमीन अगर पैसा. [अर. मुआफी ] ॰ चिद्वी-छी. जकात माफ असल्याबद्दलचा दाखला, चिट्ठी पत्र. [हि.] • जमीन-भी. साऱ्याची सुट मिळालेली जमीन. हिचे दोन प्रकार आहेत- एक अजी माफ आणि दुसरा अपूर्ण माफ. [ हि. ] ॰ सास्ट-न. लाग-वडीस आणण्याच्या जिमनीवरील शेतसाऱ्याची सुट मिळालेलें वर्ष. 'माफीसाल गुदरल्यानंतर घारा पडेल. 'ि अर. मभाफ+फा. साल ] माफीचा साक्षीदार-पु. (कायदा ) गुन्हा माफ कह्न इतर भारोपीविरुद्ध साक्षीदार केलेला भारोपी इसम.

असें त्या मवाफीक चालविजे.' –रा १५.१६७. २ बेताचा; वसुलाचें काम. ३ हार्ती घेतलेलें काम; जोस्तीम; महत्वाचें कार्य, मध्यम. 'माफक-मरातव नजराणा देऊन विनंती केली कीं. 'गोष्ट. 'सोन्धेकरांचीही मामलीयत चुकवृन बिदनूर हरांकडे जावें. ' -दिमरा १.७५. ३ जितक्यास तिनकें; नेमस्त. 'नजरा माफक- |-पया ६९. ४ महस्व; वजन; योग्यता; गणना; ( बिशाद, किंमत, मामृल गुजराणल्या.' -दिमरा २.९६. ४ सट्श; प्रमाणे. 'यांस पाड, कथा, लेख ६० शब्दांप्रमाणे योजितात.) ५ जावसाल.

आहे. ' -पदमव ११५. [अर. मुआफिक् ] माफकतः स्त्री. १ पसंति. २ सोय. -वि. १ पमत. ' यांची अधर्माची वर्तेणुक आमचे राजास माफकत पढत नाहीं. '-दिमरा १.२३६. २ माफक; योग्य. 'याकरितां मशारनिल्हेस यावयास माफगत होत नसे. ' –ऐटि २.६५. [अर. मुवाफकत्]

माफ (ब) जत-की. १ दक्षता; बंदोबस्त. (कि॰ करणें). तृतीया विभक्तीत अथवा सप्तमी विभक्तीत ठेवण,राखणे या क्रिया-पदांस जोडून उपयोग करतात. उदा० माबजतीने अथवा माबज-तींत ठेवणे; राखणें. ' ( डबीचें घडवाळ ) माफजतीनें पाठवावें. ' -ख ९ ४४५१. २ जपणुक. 'दक्षिणावते शंख आङ्गा झाल्यास माफजतीने पाठवृन देणें. '- स ४.१८३२. १ (जिन्नस, प्राणी इ०कांची आस्थेनें किंवा हयगयीनें होणारी ) व्यवस्था; स्थिति; अवस्था. ' ह्या घोडचाची माबजत चांगली आहे; त्याची माबजत नासली. ' ४ संरक्षण. ' पांचरें लोक किल्ल्याचे माफजतीस व दोन तोफा आणिक पाठविल्या. '--दिमरा २.९५. [ अर. मुद्दाफजत्]

माफक्कात-की. १ कार्यः काम. २ बजावणी. 'आक्रेप्रमाणे माफलात करून... '-दिमरा १.६७. [ अर. मुफअलत् ]

माफा-9. ज्यांत बसून स्त्रिया प्रवास करितात तो मेणा. [ अर. महाफ ]

मामळभट-भट्ट--पु. (श्रीकृष्णाच्या बाळपणी एक राक्षस महाबळभटाचे सोंग घऊन, कृष्णास मारण्यासाटी गोकुळांत स्नाला मापूल, मापूल--न. (व.) बोळकें. 'मुलीकरितां मापूलें होता त्यावहन). १ नेभळा, विन चापचोपीचा मनुष्य (विशेषतः मुलगा ); पोकळ धातर नेसणारा, बावळट मनुष्य. २ कपटबंबी विष्र. 'तेव्हां माभळभट्ट गर्जुनि तया शास्त्रार्थ सांगे विधी।' –आमहाबळ २२. ३ ( ल. ) दुसऱ्याची मालमत्ता उडविण्यांत उदार असलेला मनुष्य. महु॰ लोकाच्या गायी माभळभट दान दई. माभळभटी-झी-सी. ढोंगीपणा; वाह्यतः साधुत्वाचा बील व मनांतून कपटी वर्तन -वि. बावळटासारखं.

> माम-मू-पु. ( वालभाषा ) आईचा स्तन. -न. भोजन. मामंजी-पु. मामाजी; सासरा; नव-याचा बाप. [ मामा ] मामदी-दं-दें-धे - स्त्रीन. मांवरें. ' मोठ्या थाटा वं मामदं केलं. ' -शुक्रवारची कहाणी २७. [ सं. मा वद ]

मामरमुंडा-ढा--पु. दिजस्थाचा नोकर. मुंडा पहा.

मामल (लीय)त, मामला- बीपु. १ सरकारी काम; सर-माफक, मवाफीक—वि. १ अनुकूल, यथायोग्य. ' ताकीत कारी चाकरी(विशेषतः तहशीलची व अधिकाराची). २ तालुक्याच्या जन्रेली तमामी फौजेची मांफक-हुकूम-विलायत मुकर जाली [अर. मुआमलत; मुआमला] मामलतदार, मामलेदार-पुः

कठिण दिसतो. ' ३ बाब; बाजू. ' तब ते ब्यापार बुढाले । मामले शिक्षा करण्याचे सामध्ये असून बाबापुता इ०आजेव करणे. ( कि० मम्मा; उर्द अम्मा, मा; का. अब्वा ] म्ह० १ माय मरो पण करणार नाहीं. ' [काकळ्त द्वि. ] मामुळती-की. ? काकळ्त,

करणें. मामा-पु. १ आईचा भाऊ. २ ( आदराने ) बायकोचा बाप; सासरा. ' आणिक फिह्रन ' संभाळ मामा ' बाजीबोवाला बोलला। ' -ऐपो ७०. ३ कोणीहि पुरुष मनुष्यः गांवमामा. ४ ( निंदार्थी ) निरक्षर व कामांत अनिपुण मनुष्य. ५ ( थहेनें ) रात्री उडवा मार- न. १ शरीराचा अतिशय कोमल, नाजूक भाग. २ गुदश्रंशांतील णारा उंदीर ( रात्री उंदीर शब्दाचा उच्चार करणे अधुभ समजतात). बाहेर आलेल आतर्डे; गुदभंश. ३ बाहेर आलेला गर्भाशय आणि **म्ह** कामापुरता मामा. • **बनविणै**-खुळ लावणे. चेष्टा करणे; फसविणे. मामाजी-पु. (भादरानें ) नवःयाचा बाप, सासरा यांस म्हणतात. ' देववत सामाजी प्रभु यांचे राज्य भारतापसदा। ' –मोउद्योग ११.५९. मामी(मि), मामी(मि)स-स्री. (कों.) १ मामाची बायको; मातुलानी. २ बायकोची आई; सासु ( मामार्ने भाच्यास मुलगी देण्याची कोठें कोठें चाल आहे त्या-वरून ). 'सून म्हणे मामीस ऐका । लोणी कृष्णें लाविलें मखा।' -ह ६.१३०. **मामे**-वि. मातुलकुलांतील भाऊ, बहीण यांच्या नात्याचा उल्लेख करतांना मामा या शब्दाचे होणारे ह्वपः सामाशब्द-•**बहीण-**स्त्री. मामाची मुलगी. •भाऊ-पु. मामाचा मुलगा. •सासरा-पु. नवऱ्याचा किंवा बायकोचा मामा. •सास्र-स्री. मामेसासऱ्याची बायको: नवऱ्याची किंवा बायकोची मामी.

मामीर-- अ. (गो.) मग; नंतर.

मामुजी-- पु. (व.) उंदीर.

मामुरी-पु. भाबादी; संपन्नता. 'रयतमामुरीवर नदर देऊन... ' -इमं ७५. [फा. मअमुरी ] मा(महा)मूर-वि. संपन्न: समृद्धः आबाद. 'मुलक मामूर होत नाहीं. '-रा १६.४४. [ अर. मअमूर]

तालुक्यावर अंगल चालवृत अमाबंदीचा वसुल घेणारा अधिकारी. चौकशी करून ... '-टि १.२३८. [ अर. मअमुल् ] •चाल-[फा. मआमिलतदार] •दारी-की. मामलतदाराचे अधिकार, काम, विद्याह-की. पूर्वीपासून चालत आलेली पदत; चाल; कढी. इक इ॰ मामला-प. १ मामलत. २ ( ल. ) काम; कृत्य. ' मामला मामुली-वि. रोजच्या व्यवहारांतील; सामान्य; किरकोळ; जुजबी. माय-नी. १ आई. 'तुम्हींहि बळि बांधिला म्हणुनि भांगीं सेकले। '-स्वादि २.२. १८. म्ह० धकाधकीचा मामला. आमुची माय जी. '-केका ८८. २ (की.) सासू. [सं. मातृका; मामञ्जत—की. १ मायाव्यपणाने (अपराध) माफ करणें; लं. मॅटर; इं. मदर; प्रा. माउआ; सि. पं. हि. माऊ(उ); ते. करणें ). २ पर्वाः मुलाजा. 'पुन्हां अपराध केलास तर मामलत मावशी उरो. २ (व.) माय तशी बेटी गहुं तशी रोटो. (वाप्र.) ॰मावशी नाहीं-मावशी पहात नाहीं-विषयवासना तृप्त विनंति. (कि॰ करणें; दाखविणें). २ दयेनें दुरुक्ष करणें; हेळसांड करण्यासाठी अगम्यगमन सुद्धा वर्ज्य न करणाऱ्या मनुष्यासंवर्धी म्हणतात. माय विणे-१ आई प्रसूत होणें; मातेनें विशिष्ट गुणांनीं युक्त अशा पुत्रास जन्म देणें. २ (ल.) ( एखारें काम करण्या-विषयीं ) छाती, धाडस, हिंमत होणें. 'मला शिवी देण्याला कोणाची माय न्याली आहे ते पाहतों. ' सामाशन्द- अवांग-६ (अश्रीत) लहान मुलाची बुली. [ सं. मामक; प्रा. मामा ] गर्भाशयभ्रंश. ४ योनि, स्त्रियांच्या किंवा मादीच्या जननेंद्रियाच्या आंतील जननविषयक अंग, इंद्रिय. ' तिला बाळंत होतांना फार त्रास झाला व मायआंग बाहेर आलें. '[ माय+अंग ] •आजा-प. आईचा बाप: मातामह. अत्राजी-की. आईची आई; मातामही. •गोसावीण-स्री. राजरा किंवा राजेश्वरी देवीच्या कुलधर्मीत सवाष्ण म्हणून सांगितलेली विधवा. या कुलधर्मीत एक घरचें मेहण. एक बाहेरचें मेहण, एक ब्राह्मण, एक सुवासिनी, एक ब्रह्मचारी भाणि एक विधवा अशीं साहेसात माणसें (ब्रह्मचारी अर्धा माणूस ) भोजनास बोलावतात. विधवेला मायगोसावीण म्हणतात व देवी मानून तिचे पूजन करितात. हा कुलाचार पुष्कळ ब्राह्मण कृदंबांत आहे. माय(ये)चा प्रत-पु १ खन्या आईचा पुत्र; पराक्रमी, प्रतापवान, महत्कृत्य करणारा मनुष्य. 'असे परिणाम उत्पन्न करणारा कायदा कोणत्या मायेचा पूत निर्माण करण्यास तयार आहे... '- टि ४.९२. २ निंदा, उपहास इ० कर्तेव्य अस-तांहि याचा उपयोग करितात. [ माय=आई+पृत=पुत्र ] मायचि मी, मायचि मी चृत-उहा. (कों.) (अश्लील) अपशब्द; एक शिबी, 'तझ्या मायचि मी चृत साल्या, ' श्राची-उदा (हेट.) एक शिवी, आईशीं बाईट कमें करणारा या अथी. • श्रळ-न. आईचें म्हणजे जन्माचे स्थळ; जन्मभूमि. असंतुष्ट पक्षानें आपल्या मामूल-पु १ विह्वाटः साधारण रीत, चाल, दस्तुर. 'नजरा गांवांत किंवा भोंबरगांवी झालेल्या निकालावर पूर्वप्रहर्षित नस-माफक-मामृल गुजराणल्या. '-दिमरा २.९६. २ उमेदवार; हेल्या निःक्षपाती अशा परस्थर्ळी फिहन चौकशी व्हावी अशी उत्तेजित. 'मोकदमांस कौलु-बोल देऊन मामूल कहन लावणी विनंति करतांना योजलेला शब्द. उदा॰ 'हें मी मायश्रक उगवणी करणें. '-रा १५.३१. -वि. रूढ; सामान्य; नेहमीचा; मानितों. दुसरें थळ मला वा. ' ॰ देश-प्र. जन्मभूमि. ॰पोट-प्राचीन; जुना. ' तेथं मामूल बहिबाट कशी आहे याची योग्य न. अतिशय शांततेची व सुरक्षिततेची जागा; आसरा; शारा;

लपण्याची जागा; शरणस्थान. -वि. १ आश्रय देणारा; रक्षक; पालक (देव, राजा, धनी, लोक, राज्य, देश, गांव, ठिकाणा इ०). 'जें अचितां अनाथांचें मायपोट। '- ज्ञा ८.१९५. 🤏 गरीबः निरुपद्रवी (गाय, घोडा, हत्ती ई०). ० बहुीण-स्री. आदरानें कोणत्याहि स्त्रीविषयीं योजावयाचा शब्द: आईसारस्त्री दिं.वा बहिणीसारखी मानिलेली स्त्री. 'मायबहिणी विठाबाई । लागला छंद तुझे पार्थी। '[माय+बहीण] ० बहिण घेणें-(व.) आई-बहिणीवह्न शिन्या देणें. • खाप-पुभव. आई व बाप: आईबापें. **३ह**० (व.) माय बाप हेल्या लेकरं पाहिले कोल्ह्या=आईबाप सशक्त व मुलें किडकिडीत. भाषा-बोली-सी. स्वतःची भाषा. माब (उ)ली-सी. १ आईस लडिवाळपणे संबोधण्याचा शब्द. २ (सामा.) आई दिवा आदरणीय, आवडते वडील स्त्रीमाणुस. ॰मावशी-की. १ मातेसमान किंवा प्रौढ स्त्री. २ मातस्थानीय किंवा अनुहंच्यवचन असलेली नातेवाईक स्त्री. (कि॰ ओळखणें; जाणणें; मानणें; पाइणें इ०) गोमांस व शिवस्व. हे शब्द पहा. [ माय+मावशी ] ॰ माहेर-न. १ आईचें घर; माहेर. २ आश्रय; थारा. ३ आश्रयदानः ( क्रि॰ कर्गे ). ॰ मर्ति-वि. दिसण्यांत संभावित परंतु महा छच्चा मनुष्य. ०( माये )राणी-सी. १ क्रिया व खालच्या जातींतील लोक यांनी पुज्य मानलेली पिशाच देवता: एक क्षुद्र देवता. ' जाखमाता मायराणी । बाळाबगुळा मान-विणी। '-दा ४.५.१६. २ जलदेवता. 'जळीच्या मेसको माये-राणी। '-दा ३.२.२७. ३ (व.) एक देवी. हिची पूजा दिवा-ळीत होते. 'आमच्या घरीं मायराणीचा कुलाचार आहे.' ध ( निंदेनें ) करंजी नावाचें पकान्न. ३ह० अडक्याची मायराणी साविक्याचा शैदूर. मायराणीचे दिवे-पुअव. आंत तेल घालून व बात लावून मायराणीस समर्पण केलेले कणकेचे लहान लहान दिवे. बायकांचा हा आषाढांतील एक कुलाचार आहे, या दिव्या-सारखे कणकेचे दिवे करून वायका खातात म्हणून-मायराणीचे ' हे आदिपुरुषाची माया। ' - ज्ञा १.२०३. ४ अवस्तुच्या ठार्थी दिवे खाले फिरफिह्न घरास येते-असे एखाया धीट, लचाळ व जासदायक स्त्रीसंबंधीं रागानें म्हणतात. •वणी-स्त्री. १ कुलीन स्त्री. २ गर्भार स्त्री. 'मायवर्णी धाल्या धाय । गर्भ आंवतणे न पाहे । ' -तुगा २३४८. [प्रा.] •वत्-न. महारांस आई किंवा पालक यांच्या ठिकाणीं असलेल्या गांवच्या सर्वे दुसऱ्या जाती; या जातीपैकी एक व्यक्ति. व्याण-न (व.) नवऱ्या मुलाच्या आईला द्यावयाच वाण. ' मायवाणासाठीं छुगडें द्यायला हवें. '

माराणी-नी-की. मुसळ, ठोकण, जात्याचे पाळ, जात्याचा आंतील खुंटा इ० कांना बसविलेलें लोखंडी कडें.

मायतें - न. ( कर. ) दोन प्रहरचें जेवण. ' मायतें झाल्या-बरोबरच मी इकडे आलों. '

मायतो-पु. (गो.) अर्घा दिवस.

शको. ६. १०

मायहळ-पु. मृदंग. मांदल पहा. [ प्रा. ]

मायंदळ-ळा, मायं(दा)धाल-वि. पुष्कळ; भरपूर; ढीग; मोप; मस्त. 'समागमें ते स्वार पायदळ, अती मायदळ, ' -देप ( कटिबंध पृ. १७४ ). [ ( अशिष्ट ) महान्+दळ ]

मायना-पु. १ भावार्थ, अभिप्राय; आशय. २ पत्रांतील आरंभी हिहिण्याचे औपचारिक संप्रदाय. माना अर्थ २ पहा. ३ दर्जा. 'आपण महाराज हत्रपती यांचे सेनापती. आणि श्रीमन्त हे पन्त प्रधान; उभयतांचा बरोबरीचा मायना. '-इब ४९. [अर. मभना]

मायना, माना-पु. (की.) फायदा; नफा. मायपत्री—सी. खोटी, नक्ली जायपत्री.

मायफळ-- न. एक औषधी फळ; माजूफळ. हें सुपारीपेक्षां बारीक असतें. यास कोणी तुरटें असेंहि म्हणतात. हें विशेषतः लहान मुलांच्या आजारावर फार उपयोगी पडतें. [सं. मायाफल; हि. माजूफल ]

माय(ये)वणी—स्नी. कुलीन स्नी. 'सीं मायेवणी पापियें। ' -माज्ञा १६.१४४. (पाठ). [सं. महावर्णिनी ]

माया-- स्त्री. १ सृष्टि निर्माण करण्यास साधनीभूत अशी ईश्वरशक्ति. 'इंद्रो मायाभिः पुरुह्तप ईयते '=ईद्र आपल्या मायेने अनेक रूपें धारण करतो ' -ऋग्वे ६.४७.१८. -गीर २२१. २ सृष्टिप्रपंचः नामरूपात्मक जगतः जग हैं अमृते, नित्य, अद्भि-तीय अशा ब्रह्मतस्वापासून उत्पन्न झाले असतां तें द्रव्यमय व भिन्नस्थिति आहे अशी त्याच्या स्वस्त्पाची ऐंद्रजालिकता. पुराणांत मायेवर चेतनधर्मारोप करून तिला स्त्री व ब्रह्मचाची सहधर्म-चारिणी आणि चुकीनें सष्टीची रचना व विस्तार मानिलें आहे. ३ कपटः कृत्रिम गारुडः ऐंद्रजालः मोह घालणारी ईश्वराची शक्ति. वस्तुत्वबुद्धिः, मिथ्या कल्पनाः, अवस्तुच्या ठिकाणी वस्तुत्वाचा भास; खोटा भ्रम. 'पैल जळ हे माया। '-ज्ञा १३.१०३०. 'तैसी हे जाण माया।'-ज्ञा २.१४०. ५ नावंशत रूप. 'म्हणून विकारी किंवा नाशवंत नामरूपासच माया ही संज्ञा देखन...' –गीर २१७. ६ अविद्याः, अज्ञान. ' तैसा विश्वस्वप्रेंसी माया । नीद सांडुनि धनंजया। '-ज्ञा १८.४०५. ७ स्नेहः प्रेमः ममता. 'तैवि करिल काय माय मायेते ?'-मोअनुशासन ४.३५. ८ दया; करुणा; अनुकंपा. ९ भांग. [सं.] मह० माया वेडी ग फेडी=काम कितीहि किळसवाण, नीच असो, तें करण्यास माया प्रवृत्त करते. (वाप्र.) • निवार जै-मायेचे पटल घालविणे, दर करणे. 'कृपादृष्टीनें पाइसी जया। तयाची माया निवारिसी।' • स्वांस्यः ळणें-अति प्रेम करणें; अपुर्वाई करणें. मायेक रोल. सेवेक

चुकलें-(गो.) माया करायला दुसरीकडे गेलें पण त्यामुळें मायाळी हदंतीसी। '-दावि ११५. मायि(यी)क-वि. १ करीव्य चुकल्ये. मायेचे तोड खार्ली-निराळे-माया, ममता एँद्रजालिक; मायेने रचिलेला. २ जगत् हें वस्तुतः अमूर्त आणि ही वरपांगी, दिखाऊ नसन, ती प्रकट होण्यापेक्षां अप्रकट रहा-ण्यांतच विशेष आहे; ममता नम्र असते. मार्येत अटकणे-घोटाळण-पडण-पसणः मायने गुंतले-गोषणे-गुंडा-ळण-प्रपंचाच्या फेऱ्यांत सापडणें; प्रवृत्तिमार्ग चालविणें. मायेन मगाळण-(कु.) दव, पाझर फुटणे. सामाशब्द-व्यक्त-न. माये-प्रमाणें मारहेलें पांचभौतिक जग. 'जय जय मायाचकचालका।' [सं. माया∔चक ] ∘जाल(ळ), मायापादा-नपु. १ जग हैं पांचभौतिक असून ब्रह्माहून भिन्न आहे असा विश्वास उत्पन्न करणारें, बुद्धि व इंद्रिये यांवर टाकलेलें मायेचे जाळे. २ मोह. [सं.] **्तीत**−वि. मायाशक्तीच्या पलीकडे गेलेला (सत्पुरुष, ईश्वर ). [ सं. माया+अतीत ] **ेपटल-पडळ-न**. मायेचें घुंगट, आच्छा-दन; जग हैं वस्तुत: ब्रह्मच असतांना त्यास भिन्न सत्ता आहे असे भासविणारा मायेने जगास दिलेला आकार व छटा. सं. माया+पटल | ॰पूर-न. (ल.) शरीर. ॰ ब्रह्म-न मायावेष्टित ब्रह्म. [सं. माया+ब्रह्म ] ० भान-न. मायेचा भ्रम, झापड. ' निरो-पिलें ब्रह्मज्ञान । जेंगें तुटे मायाभान । ' –दा ७.१.६१. [ सं. ] ममता-स्त्री. दयाः मायाः स्त्रहः प्रीति. •मय-वि. मायाह्नपः मायेने किएत. 'मायामय जग सारें। अवधे दोन दिवसांचे वारें। ' [ सं. ] **मयविकार-**९अव. प्रापंचिक बदल; रूपांतरें: घडामोड दोरा निसटूं नये म्हणून शिवणीच्या बाहेर सोडलेला वस्त्रादि-व स्थित्यंतरें होणारा प्रपंच. 'नव्हते मायामय विकार। कांचा भाग; कोरी सोडलेली जागा, समास (माचा विणतांना तेथें झाला स्फुरणगजर । ' ०रूपी-वि. १ मायिकः, फसवणारें त्याच्या गाताचा, एका रेषेत खिळे टोकतांना लाकडाच्या फळीचा ह्मप, मुद्रा, आकार असलेला. २ कृत्रिम; बाहेह्न मुरेख पण सोढलेला भाग इ०). 'हा वह केवळ कांडचाबरोबर कार्प आंतून नीच, वाईट; आंत एक बाहेर एक अशा स्वभावाचा ( मनुष्य, सचेतन पदार्थ ). [सं.] काघव-न. जगत् हे ब्रह्म-विस्तार नव्हे तर द्रव्यात्मक सृष्टि आहे अशी मनुष्याची वंचना करण्यांत दिसुन येणारें मायेचें कौशल्य; अवस्तुच्या ठिकाणी वस्तुत्वबुद्धि उत्पन्न करणारें मायेचें कौशल्य. [सं. ] मायाल्य-ळ-वि. १ ममताळू; प्रेमळ. २ ( ल. ) जादुगार. [ सं. ] ॰वंत-वि. मायामयः व्याद्-पु. सर्वे बाह्य जग असत्, मायास्त्प असुन या जगाच्या बुडाशीं असणारें ब्रह्मतत्त्व तेवढेंच सत् आहे असे प्रति-पादणारें मत. मायावादाचा पुरस्कार मुख्यत्वें अद्वैतमतवाद्यांनीं केलेला आहे [सं.] •वान्-वंत-वि. मायिक (जगत, सर्व ६६य विषय.) [ सं. ] मायावी-वि. १ मांत्रिक; गारुडी. २ मायेचा नियंता (जगांत दिसणाऱ्या त्याच्या अद्भुत कौशला-. वह्न ईश्वरास म्हणतात ). ३ खोटा; वरपंगी; कपटी; लबाड (भाषण, वर्तन, मनुष्य). ' हे अविद्या तरी मायावी।'-अमृ ६.४३. सिं. भारी प्रमाण. 'त्या विहिरीवर सगळे गांवाचा आठ दिवस मार माया+विन् (प्रत्यय)] े वेष-प. मायिक वेह. 'कीं लेउनि माया- पडतांच आटली. '८ कियेचा झपाटा, अतिरेक, निष्काळजी-

ब्रह्मस्वरूप असतां तें पांचभौतिक व सृष्ट आहे असे भासवून वंचना करणारा (जग, जहसृष्टि). ३ खोटा; लटका; असत्य; पोकळ. जसें- मायिक कारभार-धंदा-धुख-दुःख-संपत्ति -दरिद्र-बोल्णें-रहणें-करणें. 'आणिक नलगे मायिक पदार्थ। '-तुगा १०७०. ध माया करणारा. ' यापरी महीतें मायिक । कोणी नसे मज-लागी। ' -नव २४ १६६. [सं. माया+इक (प्रत्यय)] मायि-कव्ति-स्री. वंचितवृत्ति, स्थिति; जडाच्या टिकाणीं भासणारें सत्यत्व, सृष्टिभिन्नता, ब्रह्म व माया यांच्या ऐक्यत्वाविषयीं श्रम. ' मायिकवृत्तीं वा झणी धरिसी संग । इंदियाचा पांग सांडी रया । ' [स. ] मारेक-वि मायावी, खोटें. -शर. [मायिक] मायेचा अवतार, मायाअवतार-९. परमेश्वराचा मायिक अवतार ( ईश्वराचे सर्वे अवतार. कारण आत्मज्ञान नसळेल्या व मूढ अशा माणसास मात्र हे अवतार खरे भासतात ). मायेचा गोधळ-पु प्रपंचः संसारः मायेचा पदर-पु. प्रेमाचे बंधन बाळगणारा मनुष्य ( पुत्र, भाऊ, बांधव, आई, बाप इ० ). मायेचा पदार्थ-मनुष्य-माणुस-५. स्नेह, प्रीति असलेला मनुष्य.

माया—सी. १ पुंजी; ऐवज; मालमत्ता; पैसा; डबोर्ले. 'त्याच्या जवळ बरीच माया आहे. ' २ वस्न इ० शिवतांना नको, थोडी माया राख. '

मायोर--न. ( ख्रि.) माहेर घर.

मार-पु. मदन. 'मानी अहंकृति शिवे असि मार-माते।' -वामन, रुक्मिणीविलास २. [सं. मृ=मर्णे]

मार-पु. १ ठोक; चोप; ताइण. ( कि व देणें ). 'देते झाले वीर सुभद्राकृष्णादुमार मारा ज्या । '-मोभीष्म ७.३८. २ बंदुक, तोफ इ० कांच्या गोळ्यांचा प्रक्षेप, हक्षा; भडिमार. 'त्याच्या गुलालाचा मार। भामच्या वेण्या झाल्या लाल।'-मसाप २.३०. ३ ( ल. ) हला; गर्दी; कहर. ' ते तसे बोलतात, हे असे बोलतात. एकूण मला दोहोंकडून मार. ' ४ प्राण हरण करणें. 'तरी मारें उणें काळकूट। '-ज्ञा १७.१३९. ५ निग्रह करणें. ' मनाचा हन मारु। '-हा ६.२८९. ६ विपुलता; कडेलोट; रेलचेल. 'सालम-जक्री अंब्यांचा मार झाला आहे. ' ७ एखाद्या गोष्टीचा धवडगा, वेषीचें लेणें। '-ऋ ५. म। याळी-स्त्री. प्रेमळ स्त्री. 'तंव कोणी पणा दाखविणाऱ्या भाषणसंप्रदायांत प्रकथार्थी व पादपूरणार्थी,

योजतात. उदा० 'मार पगडी फेंकून, मार डौलानें, चालतो. ' ९ न्यूनाधिक असणारें जमीनीचें माप. जसें- विठलपंती-रायरी-सुलतानी-मार. [ मारणें ] (वाप्र.) वे पें-१ जिंकणे. २ एखा-द्यास चोपण, ठोकणे. •पडणें-मारा पडणें; हल्ला होणें, 'बहु कोस मार्गे सारिला मार पहली हुजरातिला। '-ऐपो २८३. **्बस्णे-**माराला पात्र, विषय होणे; मार मिळणें. •मारणें-देणें-निश्चयानें व नेटानें हल्ला करणें ( अभ्यास, काम इ०कांवर ). मार मार, मारे मारे करणें-फिरणें-हिंडणें-करीत किर्णे-आपलें दु:ख सांगत फिरणें. क्ट्रट-सी. मारणें व धब-कणे; बुकलेंग व कुटणे. [मार्गे+कुटणे ] क्ट्र-झोड-पीट, माराकुटी करणें-कि. बेदम टोक्णें, मारणें; पिटणें. [ मारणें+ कुटणें ] • खाऊ-वि. नेहमीं मार खाणारा. • गिरी-सी. १ तोफांच्या किंवा बंदुकीच्या गोळगांचा हला; मारा; भडिमार. २ लक्ष्य वेधण्याचे कौशल्य. ३ नेमक्या टिकाणी गोळा इ० जा-ण्याजोगी किल्ला इ० कांवर केलेली सोय. 'या किल्ल्याची चहुंकडून मारगिरी साधली. ' ४ माराचा प्रयोग; मारा. [ मार+फा. गरी ] | ॰ झोड-स्री. मारणें; झोडणें; कुदलणें. [मारणें+झोडणें] • पकड-की. लाठी खेळण्याच्या प्रकारांपैकी स्वतःचे संरक्षण करावयाचा प्रकार.-के ३६.११.३५. ०पीट-स्त्री. सडक्ण व दांडक्ण; मार-टोक; मारहाण. [ मारणें+पिटणें ] ०वण-स्त्री. ( एखाद्याकड्न ) मारविण्याची क्रिया. 'जेथें नसे मारण। जेथें नसे मारवण।' ~यथादी २.५७६. [ मारवर्णे ] oहाज, माराहाज-स्नी. हाणणे व टोक्ण: मार्णे व सडक्णे मार, जखम इ० मारकट-कणा, मारका-वि. १ (कों.) हुंदाडण्यास, लाथा झाडण्यास संवक-लेला. २ मारण्याची संवय, खोड असलेला. [ मारणें ] मारकों (ख़ं)डा-वि. (व. ना.) मारका, अंगावर धांवून येणारा (बैल इ॰ ). मारका-पु. दबडगा व ओझें; जीव घेणारा, लोळंबणारा, जिमनदोस्त करणारा (विशेषतः कामाचा ) दबडगा. ( कि॰ लावर्णे; पडणें; बसर्णें, असर्णे ). [ मार ] मारसा-वि. ( राजा. ) मारका; हुंदाडण्याची व लाथा झाडण्याची संवय असलेला.

मारई-सी, मोठी शिप. हिच्यांतील माशास मारवी म्हण-तात. मारवी पहा.

मारक-पु. १ साथीचा रोग; मरी; सांथ. २ मारेकरी; यम. ' झालों घन्य त्रिजगीं, भास पळ प्राकृतांस मारकसा। ' -मोभीष्म १०.१०३. -वि. १ मारणारे; नाहा करणारें. २ ( ल.) प्रतिकारक. भजकः, दोषापहारक ( औषध इ० ). ' कोकमसाल घृताचे मारक आहे. '

भुतांचा राजा. [ मारणें ]

मारग-पु. १ (काव्य) रस्ता; मार्ग. 'पाहा त्या मारगे। कोण येतो आमच्या लागे। ' २ (माण.) रानांत जाऊन तेथे स्वयंपाक करून देवीस नैवेश समर्पण करणे व या रीतीनें देवीचा नवस फेडणें. [सं. मार्ग; प्रा. मग्गो ] • मळणें-एखाद्या देवतेला जाऊन आल्यावर पुन्हां त्याच मार्गावर जाऊन स्वयंपाक करूंन कुलदेवतेस नैवेय दाखवून सवाष्ण व ब्राह्मण जेऊं घालणें.

मारगुंडधा-- पु. एक वनस्पति.

मारजांभळ-न. एक इमारतीच्या उपयोगी लाकडाचें झाड. मारंडी-सी. (राजा.) कुद झालेल्या देवतेच्या रोषामुळें (खेडचांत, कुटुंबांत इ०) होणारा म्हणून साथीचा मानलेला क्रेशदायक आजार. [ मार्गे ]

योजिलेला मंत्र, जादू इ०. ' जारण मारण. ' [ सं. ]

मारणी--स्त्री. (काव्य.) १ प्रहार; मार. २ हला; चाल. ' अनेक शस्त्रांची मारणी। चुकवुं जाणे साधक। ' ३ वेग. ४ (बंदुक, तोफा, रोखन उडविण्याकरितां किह्नचाच्या तटबंदींत राखलेलें ) तिरकस उतरते भोंक. जंगी पहा. [मारणे ]

मारणे- सिक. १ ठार करणे; जीव घेणे. व्युत्पत्तिदृष्ट्या, 'मृ' ह्या धातुस अनुसहत्न जरी हा अर्थ प्राथमिक आहे तथापि तो भारणे ह्या कियापदाच्या उन प्रत्ययान्त रूपाशी टाक्णे हे किया-पद योजलें असतां, अथवा मारणें कियापद कांहीं विशिष्ट किया-विशेषणांशी किंवा कियाविशेषण असलेल्या जीव ह्या शब्दाशी योजिले असतां मात्र होतो. उदा० मारून टाक्णे; टार मार्णे; अगर्दी मार्गे: निःशेष मार्गे=जिवान्शी-जिवाने-जिवे-मार्गे. २ ताडन करणे; ठोकणे, पिटणे; हाणणे (कोणत्याहि साधनाने). ३ जिंकणे; पराभव करणें. ४ (पारा, वंग इ० कांच्या ) तीव्रतेचा नाश करणे. ५ हला करणे (घर, गांव, प्रवाशी इ० कांवर). इ लुबाडणें; अंगावर तुद्दन पड्डन (टार मारून, टोकून, जुलूम करून) हिरावण: हिसकावून घेण. 'सोनें-खजाना-हुंडी-मारली ' ७ काबीज करणें; वश करणें; दमन करणें(मनोविकार, इच्छा,वासना). ८ ठोकण ( खिळे, खंटचा, मेखा ). ९ लावणं; बसविणं; न हालेसा करणें ( कुलपें, वांसे, बिडया, कोणतीहि वस्तु इ० जलद घट बसणें असा अर्थ असतां योजतात ). १० (सोनारी धंदा ) कोणत्याहि. जिनसाला पैल पाडणें दिवा विशिष्ट आकार देणें, टसा उठवणें बगैरे उदा॰ वटंगावर बिलवर मारणें. ११ संभाळणें; निभावणें; निभावन नेणें: पार पाडणें. 'ही एवढ़ी आणीबाणीची वेळ मारून न्या म्हणजे झालें. ' १२ लिहिणें. ' पत्रकावर शेरा मारला पाहिजे. ' **भारका**—पु. पिशाचांचा एक प्रकार; (कु. कशेळी) सर्व १३ करणें ह्या क्रियापदाच्या विस्तृत अर्थी( जोर, जलदी, झटपट, चटपट इ० किया दाखविणें असतां ) उपयोग करितात. उदा० एवढें मारका-खा-पु. (ना.) भयंकर मारामारी; युद्ध, मुकाबला. | काम मारतों आणि येतों. ' करणें याच्या अनेक अधी योजलेल्या लगावर्णे (तरवार, चाबूक, छडी); फेक्ग्लें, झुगार्णे (अस्त्र); घालणें ( घाला ); आरंभणें ( धांव, नृत्य, ताण, जोर, दम, यत्न); ठोकणें (तंब); फक्दिशीं आंत टाकणें, फेक्गेंग ( तोंडांत-मिशान, घांस, बकाणा); गृह करणें, खाणें (पैसा, माल); चलाखीनें व हुशारीनें मिळविणे, कमावणें (धंद्यांतील नफा); उदा० त्या व्यापारांत म्यां दोनर्शे रुपये मारले; कर्रुशपण व मोठ्याने उच्चा-रणें ( आरड, हाक, आरोळी, कुकारा ); झपाटचानें, उत्सुकतेने करणें (मौज, कौतुक, ख्याल, बाष्कळ गोष्टी); - 'चल लौकर हात मार, फडशा कह्नन टाक. ' याप्रमाणे जोराने, झटकन् केलेलें कृत्य दाखविण्याकरितां योजलेल्या 'मारणें' कियापदाचीं उदाहरणे असंख्य आहेत. यावहन जोर, दम, चलाखी, उचल ह्या अर्थीच्या बोतक अशा घालण, टाकणे, लावणे, पाडणे, हाणणे, ठोकणे इ० अय्रेच्या कियापदांच्या दर्गीतीलच मार्गे हें कियापद असल्याचे दिसन यते. १४-अक्रि. लागणें:परिणाम होणें. 'ह्या तळचाची ओल त्याच्या ओटीवर मारती. ' 'काय शकांची झळक, चकाकी मारती ' १५ शरीरांत एकदम उत्पन्न होणें, उठणें. ( चमक, धमक, लचक, शूल, कळ, उसण इ०); 'शीर-डोई-डोसकें-मस्तक-मारतें. '[ सं. मृ=मरणें; फ्रेंजि. मर; पोर्तु. जि. मारार ] म्ह ० १ मारई म्हणतात. मारई पहा. मारशील (बाळशील) तर पुढें बाशील=जर तुं मला मारशील तर तुं पुढें जाशील ( तुला पुढें काय होईल तें समजेल ). मारण्याचा विल. २ एक प्रकारचें हरळीसारखें गवत; हें गुरांना चांगलें मान-धाक घालणारास ताकीद देतांना ह्मणतात. २ मारावा हत्ती लुटावा भंडार. (वाप्र.) छटा, छाया मार्णे-सारक्षेपणाची लकेर असर्गे. 'तुमच्या बोलण्यांत तीर्थसपांच्या बोलण्याची छाया मारती. ' झोप मारणें, डुकस्या मार्टे(-निद्राप्रस्त होणें; पेंगणें. वास-घाण-मारणें-(एखाया वस्तुचा) वास, रंग, रुचि, छटा, रुकेर, झांक असणे. मजा मारणें-चैन करणें; मौज करणें.

मार(रं)द, मारांदी-जी. खारवटांत उगवणारी एक कटिरी वनस्पति.

मारंदा-पु. नारळ, ताडाचे फळ इ०कांत येणारा आळंच्या सारखा अकालपिंड: कोंवळा मोड.

मारपाची-पु. (गो.) चौकोनी दगड. मारपी-पु. (कु.) खाणीतून चिरे काढणारा मनुष्य.

मारफत-ती-की. (विशेषतः देण्याघेण्याच्या व्यवहारांत) एखाया मनुष्याची गुजारतः, वियमानताः, मुखत्यारीः, ओळख. 'जें कांहीं ध्यायाचे, द्यावयाचे असेल तें हरीपंताचे मारफतीनें घे-दं. ' -िकिवि. संबंधार्ने, निसवतीनें, कडून, तर्फेनें. 'मी त्याचें मारफ-तीन आलों=मी त्याजकइन (त्याच्या नांवानें-वतीनें, त्याज-कड़न अखत्यारी घेऊन ) आहों. ' [ भर. मुआरफत ]

इसऱ्या दिवशीं गांवांतील इडापिडा, रोगराई बाहेर नेकन घालविण्यान मारामार-री-की. १ परस्पर लढणे; मारणे; युद्ध; लढाई. २

मारणें कियापदाचे कांहीं अर्थ:-उडविंगें (बंदुक); लढणें (लढाई); साठीं सोंगें वगैरे काढून मिरवणुक काढतात ती; बरसातींत रोगराई उत्पन्न करणारी मारबत नांवाची देवता; हिच्या प्रीत्यर्थे वरील मिरवणुक काढतात त्यावेळी गांवाबाहेर जाळण्यांत येणारी बांबू व कागद यांची केलेली अकाळविकाळ, प्रचंड स्त्रीरूपी प्रतिमा. · खंदणें-(ना.) (एखाद्यास) हांकृन लावणें; (एखाद्याची) हर्यो उडविणें.

> मारवा-- पु. ( संगीत ) एक राग. ह्यांत षड्ज, कोमल ऋषभ, तीव गांधार, तीव मध्यम, तीव धैवत, तीव निषाद हे स्वर अस-तात. जाति षाडव-षाडव. वादी ऋषम. संवादी धैवत. गानसमय दिवसाचा चवथा प्रहर. [ हिं. ] ॰ शाट-पु. ( संगीत ) एक थाट ह्याचे शुद्ध षड्ज, कोमल ऋषभ, शुद्ध गांधार, तीत्र मध्यम, शुद्ध पंचम, शुद्ध धैवत व शुद्ध निषाद असे सात स्वर असतात.

> मारवाडी—पु. मारवाड वेशांतील व्यापारधंदा करणारी एक जात व तींतील व्यक्ति. -वि. १ मारवाड देशासबंधीं. २ तहे-शीय (व्यापार करणारे लोक). ३ (ल.) धूर्त; शठ; कृपण; कावे-बाज; व्यवहारदक्ष. [सं. मरु ] इहु । मारवाडी मित्र नाहीं पाय-खाना पवित्र नाहीं. **्पणा**-पु. कंजूषपणाः

> मारवी—स्री. मोठवा जातीचा शिपमासा. याच्या शिपेला

मारबेल-ळ-पुनी. १ प्रायः समुद्रकिनाऱ्यावर उगविणारा वर्ते 'कव्हवेळु मारवेळु गोंडाळी।'-गीता २.५२८६.

मारा-पु. १ (किहा इ० कांवर केलेला हुहा; तोफांच्या गोळगांचा वर्षाव; मार. ' किल्लगाच्या पूर्व बाजूनेंच मारा केल्या-मुळें यश आलें. ' २ तोफांची रांग. ३ नेमक्या ठिकाणीं गोळा लागू होण्याजोगे संधान. 'त्या मोरच्याने मारा चांगला साधलाः' 'त्या किल्ल्यास दोन मारे आहेत. तिसरेकडून कोठून ' गोळा लागू व्हावयाचा नाहीं. ' ३ तोफेचा, बंदुकीचा, आटोका, पोंच; टप्पा. ४ एखाद्या साथीच्या शेगानें, महापुरानें घेतलेला बळी. 'महा-मारीनें त्या गांवाचे दोन मारे घेतले. ' ' ही नदी प्रतिवर्षी एक मारा घेते. ' ५ भडिमार: मार: माराचा विषय होणें; मार बसणें. माझा चहुंबद्दन मारा होतो. '६ (किंवा मार) चंगळ, विपुलता (ब-या किंवा वाईट गोष्टीची). ७ बुद्धिबळादि खेळांत एका र्विवा अनेक घरांवर चालू शकणारी मोहऱ्याची मारक शक्ति. ८ वेढा; लोंढा; जोर; सपाटा. 'पंधरा खेडीं पुराच्या माऱ्यांत साप-डली.-के २६.७.३०. माऱ्याचे आंत येणे-माराच्या टप्प्यांत येण. माराकुटी-की. १ मारकूट; मारपीट. २ (सोॅगटयांचा खेळ ) मारामारी (यांत कोणत्याहि खेळाडूने दुसऱ्या कोणा-मारबत-द-की. १ (व. ना) विंड; मिरवणुक. २ पोळणाच्या विंदि नरद मारावयाची असते ). मारांडी-की. (कु.) कुचंबणा.

( ल. ) अतिशय श्रम. (उपजीविकेची साधने इ० मिळविण्याकरितां केलेले ). 'दिवसभर मारामार करावी तेव्हां कोठें दोन आणे हातीं येणार.' ३(अशिष्ट) पराकाष्ट्रेचा झपाटा व गडबड; गर्दी (रोजच्या कामाची ). ४ पराकाष्ट्रेची विपुलता (पदार्थोची.) 'कामाची-गाण्याची-धावण्याची - प्रयोजनाची - मारामार. ' ५ पंचाईत, अडचण. ६ (कायदा ) दोन र्किवा अधिक इसमांनी सार्वजनिक जार्गी केलेली झुंज. [ मारणें द्वि. ] व्यक्टण-होर्णे-पंचाईत पडणें. पंचाईत होणें: अडचण पडणें. 'गोऱ्यांना तेथें धान्य-पाणी मिळण्याची मारामार पडली. ' -के १७.४.३०. माराहाण-स्ती. मारहाण. मारिजेसिल-कि. मारला जाशील. मारू-वि. १ मारणारा. २ मोहक: नखरेबाज: चित्ताकर्षक: मनोहर (डोळे, अलंकार इ० ). ३ भेदक; बॉचणारें; परुष (भाषण ). ४ (गो.) लबाड. मारून-क्रिवि. आवेश, पूर्णपणा, विपुलता इ० दाखवि-णारें वाक्यालंकारभूत कियाविशेषण. ' माह्न तेल लाव आणि बळ-कट चोळ. ' 'आंज माहन हजारों हपये धर्म केला. ' माहन उरता न ठेवर्ण-बेदम मारणें; मरेमरे तो मार देणें. 'त्याला माह्न उरता ठेवला नाहीं. ' माह्न पीठ-पिठार करणे-(एखाद्यास) ठेचणें; बदडणें; बेफाम मारणें. मारून भूस भरण-अगदी बेदम मार देणे, मरेमरे तो ठोकणे. ॰मारून-मारतां मोत भरणें-माहन नरम आणणें, बेशुद्ध करणें; बेदम मारणे. मारून येवप-(गो.) मिरगी, झिट यें ज. मारून कुटून-धमकुन-मुटकुन-किवि. नाना प्रकारच्या युक्त्या व प्रयत्न करून, जबरदस्तीने; जुलमाने; पुष्कळ श्रमाने; मोठ्या कष्टाने; वारंवार प्रयत्न केल्यावर. (कि॰ अळेबळे साधणे, करणे). ' एकदां माह्न कुद्रन घर बांधलेसे केले. ' [मारणें +कुटणें; मारणें + मुटकणें ] मारे-किवि. (वाक्यालंकाराधी किंवा पादपूर्णार्थक शब्द ) आवेशानें. मार अर्थ ८ पहा. 'मारे मुसळाखालीं एकेकाची टाळकीं फोइन टाकीन. ' --नामना ८६. मारेकरी-पु. एखाद्याच्या सांगीवस्त दायाने एखाद्यास ठार मारणारा; वेतन घेऊन मनुष्य-वघाचे काम करणारा. [ मारणें | करी ]

मारांक-पुन. (महानु.) शस्त्र; बाण. 'कंदर्पाचेया मारांका। गोसावीणि ते।'-भाए ४२१.

मारा घेरों—िकि. फरेंमरें या खेळांत आपलें फरें झाल्यावर विरुद्ध पक्षाचा खडा उचलुन घेरों.

माराणु—पु. १ लक्ष्मीपति विष्णु. २ कृष्ण. ३ राम. [मः= लक्ष्मी+राणा ]

मारि-री--की. मरी; महामारी. 'मारी-लक्ष हिन तिंदेषु-हुनि अधिक प्राणिजात सारील। '-मोभीष्म १०.१६. [सं. मृ= मारणें]

मारि(र)ता—िव. मारणारा. [मारणें] म्ह ० १ मारत्याचा हात धरवेल पण बोलत्याचें तोंड धरवेत नाहीं; किंवा मारत्याचे हात धरवेतात, पण बोलणाराचें तोंड धरवेत नाहीं. २ मारत्याच्या मार्गे पळत्या पुढें. मारता पीर-िव. १ वस्ताद; जबरदस्त. उतारा; वरकडी. 'त्याचा मारता पीर भी भाहें. मजपुढें येऊं द्या.' 'हें औषध पित्ताचा मारता पीर भाहे. ' २ तडखपणानें मारणारा इसम. [मारणें+फा. पीर] मारती-की. १लढाऊ फोज. 'मारती तीस हजार।' -ऐपो २३२. २ (पत्यांचा खेळ) आपणांजवळ ज्या रंगांचे पान नाहीं व जी आपण हुकुमानें मारतों अशी बाजू; कटाप. मारपेंच-पु. डावपेंच; कावेदावे; छक्षेपंजे; युक्तिप्रयुक्ति.

मारुत—पु. १ वायु; बारा; हवा. २ ज्यावेळीं प्राणवायु आंतृन निवृन गगनाला मिळतो त्या स्थितीतील कुंडिलिनीचें नांव. 'ते वेळीं कुंडिलिनी हे भाष जाये। मग मारुत ऐसें नाम होये।' -ज्ञा ६.३०१. [सं.] मारुति-ती-पु. १ वायुपुत्र; हनुमान, २ कचित् भीमालाहि म्हणतात. 'शिकवी मारुतिला भगदेत हृदयांत बाण शिरुकविला।' -मोभीष्म ५.४८. मारुतीचें(ची) शेंपूट नकी. (सीताशुद्धीसाठीं लंकेंत गेलेल्या मारुतीच्या शेंपटाला राक्ष्मानीं चिंध्या बांधल्या पण तें इतकें लांबलें कीं संपेचना. यावरून (ल.) लांबत जाणारें काम; लांबट गोष्ट, पाल्हाळ. ०लांबणें – अकि. अशा रीतीनें काम लांबविलें जाणें.

मारूज — पु. अर्ज. 'हुजूर मारूज पोंहचविला.' - वाडमा१. ६६. - वि. प्रविष्ट; श्रुत. 'खावंदास अर्ज मारूज करून पाहीन.' -रा ५.७३. [अर. मअरूझ ] ॰मी(मे)द्गाग्द – पु.अर्ज, विनंति करतो या अर्थाचा फाशी अर्ज, पत्रें इ॰कांतील मायना. [फा. मअरूझ मिदारद्=मी अर्ज करतों]

मारूमिती—की. एका महिन्याच्या पौर्णिमेपासून दुसऱ्या महिन्याच्या पौर्णिमेपर्यंत महिना मोजण्याची उत्तरहिंदुस्थानांतील रीति व या पद्धतीनें केलेलें मारवाडगांचे हिशेव.

मारीव-की. (गो.) तुमान.

मार्क-पु. गुण; परीक्षेमध्ये प्रश्नाच्या उत्तरास मिळालेले गुणांक.सी. -स्री. चिन्ह; खूण. [ इं. ]

मार्कंडेय—प्. १ एक ऋषि; मार्कंडेयपुराणाचा कर्ता. २ (मार्कंडेय हा चिरंजीव आहे या समज्जतीवरून ल.). अतिशय महातारा मनुष्य. [सं. मार्कंडेय] मार्कंडेयाचे आयुष्य-न. दीर्घायुष्य.

मार्ग—पु. १ रस्ता; पथ; वाट. २ पंथ; संप्रदाय. ३ (ल.) रीति; पद्धति; मोड; सरणी; धाटी, वहिवाट; चाल; परिपाठ. 'गुरुजन देती वरासि कन्या, या। मार्गासि लंघितां मी प्रभुजी होईन पात्र अन्याया। '-मोआदि ८.३४. ४ मोक्ष, स्वर्ग अथवा एखादा गुखप्रद लोक गांटण्याचा रस्ता. कर्ममार्ग, जपासनामार्ग

व ज्ञानमार्थ असे हे तीन मार्ग आहेत. कांहीं लोक यांतच सिद्धांत जाणे. [सं.] मार्गीचलन-न. (ज्योतिष) प्रहाचें नक्षत्रक्रमानें मार्ग, योगमार्ग व वैराग्यमार्ग यांचा समावेश करतात. ५ ( संगीत ) ताल देण्याची एक पद्धति. ध्रुव, चित्र, वार्तिक व दक्षिण असे हे चार मार्ग आहेत. [ सं. मृग्=शोध करणें ] (वाप्र. ) • धरणें-? निघणें; आपल्या मार्गाला लागेंग. २ रस्ता रोखणें; रत्याला उपद्रव देणें; वाट मारीत बसणें. ॰फुटणें-१ रस्ता, वाट आढळणें. 'खुंटरी समीराची गति । मार्ग न फुटे चालावया।' २ एका वाटस दुसरा फाटा फुटणें. ॰मळणें-१ मारग मळणें पहा. २ बागेंत भोजन करण्याकरितां व मौजा मारण्याकरितां जाणें; वन-भोजनासाटी सहल करणें. मार्गावर येणें-सुधारणें. मार्गी लागण-१ (आपल्या उद्दिष्ट प्रवासाचा ) मार्ग धरणें, निघणें. २ मरणाच्या पंथांत असर्गे. ३ ( एखार्दे कार्थ करण्याच्या किंवा ते कसें करावें हैं समजण्याच्या ) पंथास लागणें. ४ आरंभिलें जाणें; मुक्त होंग ('काम, गोष्ट ). सामाशब्द- •क्रमण-न. रस्ता, वाट चालणें [सं.] •गीत-न. (संगीत) गांधर्वगीताचा एक प्रकार. [ सं. ] ॰ झ-वि. (काव्य) रस्तेलुटारू; वाटमाऱ्याः ' दुर्बेळघातक मार्गध्न । ' [ सं. मार्ग+इन् ] ॰तास्त्र-पु. (संगीत ) प्राचीन तालाचा प्रकार. हे प्रचारांतून नष्ट होऊन अनेक शतकें झालीं आहेत. [सं.] व्यय-न. तीन मार्ग. मार्ग अर्थ ४ पहा. [सं.] ॰द्रीक-वि. वाटाड्याः, रस्ता दाखविणारा. **॰पास्टीबंधन**-न. १ दर्भ किंवा मोळ यांचा दोर वद्धन तो गावाबाहेर पूर्वदिशेकडे दोन झाडांस किंवा खांबांस दोहीकडे बांधून त्याखालून गावक-यानी गांवांत प्रवेश करण्याचा विधि. २ मोळाचा दोर कहन एका टोकास हीनवर्णीय व दुसऱ्या टोकास श्रेष्ठवर्णीय यांनी धरून ताणुन ओढावयाचा विधिः मांगोळी. [ सं. ] ॰ प्रतीक्षा-स्री. एखाद्याची वाट पाहणें. [सं. ] ॰ भेव-५. १ मार्गाची भिन्नता; रस्त्याचा पालट. र मार्गाच्या भिन्नतेमुळे किंवा पालटामुळे होणारी चुक. ३ पद्धतीचा भेद. 'हहीं या बाबतीत जो कांहीं मतभेद दृष्टीस पडतो तो मार्गभेदामुळें झाला आहे. '-टि १.४९९. ० स्डी- [सं.] स्री. (महानु.) पंथांतील प्रचलित वर्तन. प्रमाणपुरुष तयांची मार्गेह्नि । ' ०संगीत-न. १ जें भरताला ब्रह्मदेवाने शिकविल्या-वर त्याने अप्सरा व गंधर्व यांच्या कडून शंकरापुढें गावविरें तें संगीत. त्याच्या नियमांत बदल व्हावयाचा नसतो. दुसरे देशी संगीत. २ प्रचारांतून नष्ट झालेलें संगीत. [सं.] ०**स्थ**-वि. यात्रे करू; प्रवासी; मुशाफर. 'मार्गस्थ देवदर्शनासी आले।'-सप्र ८.२१. मार्गाची-वि. सरळ; न्यायाची. 'ही मार्गावीच गोष्ट होती. ' मार्गाटन-न. वाट, मार्ग, रस्ता चालणे. [सं. मार्ग+ अटन ] मार्गामार्ग-पु. सरळ मार्ग व आहमार्गः, योग्य-अयोग्य मांगे. 'कां ज मार्गामार्ग देखावे।'-ज्ञा ८.२३९. [सं.]

पश्चिमेकडून पूर्वेकडे गमन. [सं.]

मार्गेण-पु. शर; बाण. 'सग असंख्य सोडोनि मार्गेण। ' –जै २०.११७. [सं. मृग्]

मार्गिद्दीर-पु. मार्गशीर्ष महिना. [ सं. मार्गशीर्ष ] मार्ग-शिरी-शीर्षा-शीर्षी-वि. मार्गशीर्ष महिन्यासंबंधीं. मार्ग-शीर्घ-शीर, मागेश्व(स)र-पु. चैत्रादि महिन्यांतील नववा महिना.

मार्च-- पु. १ इंग्रजी वर्षाचा तिसरा महिना. २ सैन्याचे कृव. [ई.]

माजेन-न. १ सिंचन; शिपडणें. २ दर्भाग्रानी अथवा विशिष्ट मंत्र म्हणून उजव्या हाताच्या बोटांच्या अप्रांनी हृदय व शीर यांवर पाणी शिपडणें. ३ स्नानानें, धुण्यानें, पुसण्यानें, सुवासिक उटण्याने इ० शरीर स्वन्छ करणे. ४ (सामा.) धुणे, घांसणे; स्वच्छ करणें. ५ सडा; समार्जन. 'केशर कस्तूरीचीं मार्जनें।' –वेसीस्व ८.८८. ६ ( महानु. ) मुखमाजैन; तोंड धुणें. [ सं. मृज्= पवित्र करणें ] मार्जनी-स्त्री. १ केरसुणी; झाडणी; कुंचली; झाडण्याचे, पुसण्याचे कोणतेंहि साधन. २ (संगीत) तेराव्या श्रुतीचें नांव. [सं.]

मार्जा(र्ज)र—पुन. गावांतील किंवा रानांतील मांजर. 'सुगंध-मृगें आणि मार्जरें। '-दा ४.५.२८. [ सं. मार्ज्=ध्विन करणें ] मार्तेड-पु. (कवि.) १ सूर्ये. 'सदा चक्रवाक।सि मार्तेड

जैसा। उडी घारितो संकर्टी स्वामी तैसा। '-राम ३७. २ खंडेराव किंवा खंडोबा. 'पाहोनि मार्तडा जेजुरवासी।'-दावि १७६. [स.]

मार्तु(र्त्व) छ- प्र. (कर ) डिसपीस; चावी; ( ई. ) स्कूड्रायव्हर. मात्तिक-वि. मातीचाः मृतिकामय. [सं. मृत्तिका] मादिव-न. १ मृदुपणा. २ सौम्यता, कोमलता; शांति.

माफत-की मारफत पहा.

मार्मिक-वि. १ रहस्य, मर्भ जाणणारा; अंतर्गत खुब्या, भावार्थ भेदणारा. २ भेदक; वेधक; बारीक; खोल; सूक्ष्म ( तर्क, अनुमान, कल्पना ). ३ भेदणारें; टोंचणारें; खोंचणारें; दंशक ( भाषण ). [ सं. ]

मार्चीत-पु. (व.) पोळचाच्या सणांतील दुसरा दिवस. मारबत पहा.

मार्सो—की. (गो.) हीख; ऊ.

माल-पु. मह. 'माल मर्दूनि मालखडा।'-एभा ३१. ३४१. [सं. महा] • खडा-पु. अर्जिक्य महा. ' चाणुर मुष्टिका मार्गीक्रमण-न. (ज्योतिष) नक्षत्रांच्या क्रमानें अंतर्प्रहाचे पूर्वेस दीघला विडा । युद्ध करावया मालखडा। '-कथा ४ ६.३८.

गजरगडा मालखडा प्रवेशे। '-गस्तो. ' मालखंडां जे केले क्षात्र।' मालाचा, जिन्नसाचा धनी. •िपसा-वि. मालाचा नाश झाल्याने -एभा ३१.३८१. मालगंठी-स्त्री. (महानु.) मह बांधतात किंवा तो नष्ट होण्याच्या भीतीने वेड लागलेला. ०पिसे-न. त्याप्रमाणें कास बांधण्याचा प्रकार; विशिष्ट प्रकारें गांठ देउन वस्न नेसण्याची पद्धत. 'तो पीतांबरू असे वेढिला। मालगंठी। '-दाव २२४. [सं. महन्पंथि ] ॰**जेठी-पु.** मह्न. **मालातिर्णे, मालाथ** (थि) ण-सिक. १ (महानु.) महिवचेने वेढणें; मोहित करणें. 'येंगें। अहंकारें मालाथिल। '-ब्राप्न ६.३२. २ निस्तेज होंगें, करणें. १ निःशेष होणें. 'भीतरीं मालाथिलें। साभिळासे।' ─कालिका २६.४०. ४ आश्रय, आंगीकार करणें. 'तैसा प्रकृति है आसर। एकली नोहे गोचर। जबं एकाधें शरीर। माल्हातीना। ' -ज्ञा १६.२७७. [प्रा. ]

माल-पु. परिणाम; शेवट. [ अर. मआलू ] मालअन्देशी-स्री. परिणामाचा अगोदर विचार करणें. 'मालअन्देसी.'-पेअ ६०. [ अर. मआल=परिणाम ]

माल-पु. १ मत्ताः वित्तः द्रव्यः संपत्ति. २ जिन्नसः सौदाः विकीचा पदार्थ; जिन्नसपानस. ३ किंमतीची वस्तू. 'हा आठा ह्वयांचा माल आहे. ' ४ (कायदा) प्रत्येक जातीची जंगम जिंदगी. ५ जमाबंदी. 'मालाचें (रेव्हेन्यूचें) काम. '-निजाम-विजय १४.१२. ३१. [अर. मालू] (वाप्र.) •खाणे-(व.) मेवा, मिठाई इ० गोड पदार्थ खाणे. माल केमाल, मालचा माल-वाढ, सुधारणा होणाऱ्या किंवा घट, अपकार होणाऱ्या कामी लावल्यावरहि ज्याच्यामध्ये बरावाईट असा काहींच बदल होत नाहीं असा पदार्थ (पैसा, माल इ०). व्वथरणें-(व.) पीक चांगलें येणें; माल।वरचा नाग-वि. १ पैशाचा उपयोग न करतां त्याचे केवळ रक्षण करणारा ( कृपण मनुष्य ). २ श्रमाशिवाय आयती संपत्ति ज्यास मिळालेली आहे असा (इसम). सामाशब्द- • **अस्बाब**-पु. चीजवस्त वर्गेरे संपत्ति. • कटनी-काटणी-काटी-स्नी. १ शेताच्या कापणीसाठी सरकारची पर-वानगी मिळण्याबद्दल दिलेली रक्तम; फी. २ पिकाची कापणी. •काळी-की. (व ना.) शेतजमीनीचा सरकारसारा. 'व-हा-डची मालकाळी किती ? ' • खरा-बि. पूर्ण किमतीचा (चेंचलेलें किवा विरूप झालेलें असलें तरी जें चांगल्या धातुचें असतें असे नाणें इ०). [माल+खरा] •खाना-प. कोठी. •चादी-चाट्या-पु. शाळेतील उपगुरु. [माल+चाट्या ] • जामिनकी-स्त्री. मालजामिनाचा अधिकार, काम. • जामीन-पु. मालाचा, पैशाचा जामीन; अमुक रक्कम अमुकवेळीं देईन अशी हमी मालकी-स्त्री. धनीपणा; स्वामित्व. सत्ता. [मालक] माल-घेणारा. -रा१६.५०. याच्या उलट हाजीर जामीन. •टाल-पु. चोज वस्तः माल आणि इतर सामान. [माल द्वि ] • दार-वि. १.२०७. [हि. ] माल गुजा( झा )र-प. १ जमीन खंडानें

मालखंड-५. (महानु.) युद्धभूमि; कुस्तीची जागा. 'गिरी | (व.) श्रीमंत. 'गावांत मालदार लोक आहेत.' ॰धनी-५ मालाच्या नाशामुळें किवा नाशाच्या भयामुळें लागलेलें वेड. •बंदी-वि. १ ऐवजदार: र्वि.मतवान: मोलवान. २ घणसर द्रव्याचा-भक्षम ( बांधणी, मांडणुक ). • विसात-स्री. मारमता. • मत्ता-स्ती. (व्यापक.) सर्वे धनदौलत, जिंदगी, इप्टेट; रोवड, माल, चीजवस्त इ० सामान. [अर. माल+मताअ] •मचेश-शी-सी. चीजवस्तः गुरेढोरें; मालमत्ता. [अर. मवेशी] ॰ मसाला-पु. ( व्यापक, ) १ मिश्रणाची द्रव्ये. २ इमारती इ० कामासाठी लाग-णारें दगड, विटा, चुना, लाकूडफाटा इ० सामान. ३ उपयुक्त वस्तु, सामग्री. [ माल+मसाला ] **्मस्त**-वि. संपत्तीने चढलेला; धनगर्वित; धनोन्मत्त. [ अर. मालू+फा. मस्त=मत्त ] ॰मालिक-पु. धनी. 'तरी मालमालिक व्हा त्याचे।'-दावि ८. ०**माली**-यत-स्री. मालमत्ता. ' संस्थानामध्ये मालमालीयत व स्वभाव...' -वाडबाबा १.१३४. **ेमिळ**(ळ)कत-की. माल व चीजवस्त; जंगम व स्थावर मालमत्ता. [अर.] •महल-न. झालेल्या खर्चाच्या र्किवा आगाऊ दिलेल्या पैशाच्या वरोबरीचा जिन्नस. उदा॰ माझे मालमुद्दल उमें राहिलें-आलें-हातास लागलें. -क्रिवि. १ बरोवर किंमतीला ( कि॰ विकर्ण; विकत घेण; करणें इ०). २ मूळ किंमतीला. भोल-वि. योग्य किंमत दिलेलाः त्याच्या किंम-तीला घेतलेला, विकलेला, मांडलेला, -क्रिवि, थोग्य विमत दंखन. ( कि॰ विकत घेणें; विकणें; मांडणें; गहाण ठेवणें इ॰ ). ॰ मोल किंमत-सी. योग्य किंमत. •वाडी-पु. (की.) कुलवाडी; कूळ; शेतकरी. 'गावांतल्या समद्या कुलवाडी मालवाडचाशी काय हाय ? जो तो कसा तरी उपाश्यानें दीस होटतोय. '-चैत्रावळ-महाराष्ट्र शारदा, जून १९३५. •शिकाऱ्या-वि. (व.) उत्तम पदार्थावर हात मारावयास संवक्ष्टेला. ० साईर-न. मालावरील जकात. 'कसवो कसवो कराहरा मालसाईर सुधी तुमपर राखो.' -वाडबाबा १.२१. **ेहराऊ**-वि. तोटा, नुकसान, खराबी करणारा. (प्राणी, वस्तु, काम याची). मास (स्त्री)क-वि. १ धनी; स्वामी. २ अधिपति; शास्ता; अधिकारी. ३ हक्षदार; जो एखार्दे काम पाहतो किंवा ज्याचे ते काम आहे असा मनुष्य. 'माझा बाप जामीन राहिला आहे तो त्या गोधीचा मालक त्यास काय तें विचारा. '४ (बायकी) पति; नवरा. ५ (कायदा) एखाद्या क्ंपनीचा, मंडळाचा गुमास्ता; मॅनेजिंग एजंट. ६ (पुश्तु) टोळीचा नायक. ७ शेतकरी. ८ जमीनदार. [अर. मालिक; मालक] कीयत-स्री. स्वामित्व. 'मालकीयत व खाविन्दी.'-दिमरा

देणारा, जमीनदार, २ सरकारचा वसूल जमा करून देणारा, ३ (व.) पाटील. [का. मालगुझार ] •गुजा(झा)री-स्त्री. १ सर-कारसारा देगें. २मालगुजाऱ्याचा हक्. माळ(लि)म-पु.गलबताचा हिशेब व व्यवस्था पाइणारा अधिकारी; नाखवा. मालत, माल यत, मालियत, मालीयत मालिस्त-स्री. जिंदगी; उत्पन्न; वस्तः, मालमत्ता. 'त्यांची मालयते फारच गेली.' – स ११.५९५५. 'मांणसास न मारावें, मालत घेऊन सोड्न वावें.'-भाकै २६. [ अर. मालीयत ] माली-वि. वसुलासंबंधी. ' माली व मुल्की. ' -वाडसमा ३.२४. [फा.माली ] माली मामला-पु. 🕈 (जकात) र्किमतवान माल; जो विकला असतां पैसा उत्पन्न होईल. असा २ जकातीचें काम. माल: सर्व खर्च सोसण्याजोगा माल. मालीव-वि. (को.) कांहीं किंमतीचा; विकला असतां कांहीं किमत येणारा (मौल्यवान जिन्नस). [माल] मालोमाल-वि. किंमतीच्या योग्यतेचा; दिलेल्या पैशाइतक्या किंमतीचा. ( विकत घतलेला जिन्नस ). ( कि ० विकर्णे इ० ). [ माल द्वि. ]

े मालकई, मालके— स्री. ( महातु. ) गोष्ट. ' न पातां आपुर्ले बळ । मियां मालके केली नवल । ' –िशशु ७२६.

मालकंस-पु. (संगीत) एक राग. यांत षड्ज, कोमल गांधार, कोमल मध्यम, कोमल धैवत, कोमल निषाद हे स्वर लागतात. जाति औडुव-औडुव. वादी मध्यम. संवादी षड्ज. गानसमय रात्रीचा तिसरा, प्रहर. [सं. मालकोश]

मालकांगु(गो)णी—की. कांगोणीची एक जात; एक वनस्पती व तिच बीज. [सं. कुंगुनी; हिं. मालकांगनी; गुज. मालकांगणी; कों. पिंगवी]

मालकी — की. (कों.) गलबताच्या पटाणावरील तीन-चार फळयांच्या रांगा.

मालकुडई—स्री. तांदुळाची एक जात.

मालखडी — स्त्री. माल नांवाच्या मातीची खड्डची एक जात. हिंन लिहावयाच्या पाट्या इ० घासतात. मालणें-मालमातीने पाटी इ० घासणें.

मालगण—५. (व.) माळयांचा रहाळ. 'मालगणांत जा.' मालगा—५. द्राक्षाची एक जात. ह्यास सफेत विलायती असेंहि म्हणतात. यार्चे बीं अमेरिकेहून हिंदुस्थानांत आणविर्छे. –कृषि ५१३.

मालगोंडा—पु वरीची एक जात. हिचें कणीस मोठें असून तांबुस असर्ते. –कृषि २९२.

मालगोवा—पु. म्हैस्रकडील आंग्याची जात. –कृषि ६८१. मालजा—की. (माळवी) व्यवस्था; दुरस्ती. 'गोविंद्-राव डॉक्टरचे हात्न मालजा बरोबर होत नाहीं.' –विक्षिप्त ३.१३२. मालजादी—स्त्री. वेश्याः, रांडः, कसबीणः, वेश्याकन्या. [फा. मालझादा=रंडी9ुच्च]

मालटी—सी. (हेट. गो. कु.) एक प्रकारचें मातीचें लहान भांडें, परळ. [माती]

मालण-न--- की. अतिशय युंदर की. 'मालणी कैक प्राशिती विषाचा प्याला। '-अफला ५३. [सं. मालिनी]

माळणें — विक्र. माळवणें; विश्वविला जाणें (दिवा). [सं.म्लै] माळती — स्त्री. (कों.) गाडग्यावर (सुगडावर) ठेवण्याची मोठी मातीची पणती.

मालती—स्त्री. १ बाजरीच्या आकाराचा गव्हला; खिरीत घालण्यासाठी गव्हाच्या सपीठाचा फुलासारखा केलेला एक पदार्थ. 'ते बोटवे सरवळे अणि मालत्यांला।'-सारुह ६.७७. २ एक धुवासिक फुलझाड. लावल्यापासून दोन-अडीच वर्षोनी यास फुलें येतात. फुलें बारीक व जरा वाकडीं असतात. यांचा बहर उन्हाळ्यांत असतो. फुलांस मधुर वास येतो. ३ एक कृत्त. याच्या चरणांत अक्षरें १२ व न, ज, ज, र हे गण असतात. [सं.]

मालदा धुगर—पु. रेशमाची एक जात. - मुंब्या ९७. मालदांडी—की. जोंधळधाची एक इलकी जात. याचे घाट लांबलचक असुन कणीस लहान असतें.

मालदी-पु. चुम्यचि लाइ. -पाक ५८.

मालप(पु) वा, मालपु(पो)हा-बा—पु पीठ भिजवून तें चांगलें, फुगल्यावर कढईत त्य टाकून त्यावर तें ओतून दोन्ही बाजू तांबुस रंगाच्या झाल्यावर साखरेच्या पाकांत टाकून केलेंलें एक प्रकारचें मसालेदार व हलेंकें धिरडधासारखें पकान्न. [हिं.]

मालमी—की. (नाविक) मराट्यांच्या आरमारावरील दिशा दाखिवणारें होकायंत्र. मालीम-पु. १ गलबतावरील मुख्य अधि-कारी; नाखवा; सुकाणु धरणारा. कप्तान. [ अर. मुअहिम् ]

माळव—पु. १ (संगीत) एक रागः यास मारवा असेहि म्हणतात. मारवा पहा. २ माळवा प्रांत. [सं.] ेवृद्दा-पु. माळवा प्रांत. यांत इंदूर, उज्जनी इ० शहरें येतात.

माल (रह)वर्णे — अफि. १ जांगे; विझणें (दिवा). २ (ल.) संपणें; खालावणें; नाहींसें होणें (आजार, देवीच्या पुटकुळ्या, भरभराट ६०). [सं. म्लें] माल्ह्वण – न. पुंकर; विझविणें. माल (स्हु) शिणें – सिक. १ विझविणें; फुंकणें (दिवा). २ नाहींसा करणें (वंदा, कुळ).

मालवी—पु. (संगीत) एक राग. यांत षड्ज, कोमल ऋषभ, तीन गांधार, तीन मध्यम, पंचम, कोमल धेवत, तीन निषाद हे स्वर लागतात. जाति संपूर्ण-संपूर्ण. वादी ऋषभ, संवादी पंचम. गानसमय साथकाळ [सं.]

तीत्र मध्यम, पंचम, तीत्र निषाद हे स्वर लागतात. जाति औडुव- खरा नव्हे. ' ५ मालूम केलेली, सांगितलेली सर्व हकीगत; अर्ज. औडुव. वादी षड्ज. संवादी पंचम. गानसमय दिवसाचा चवथा **प्रहर**. [ सं. ]

माला-लू-पुन्नी. एक प्रकारची माती. मालखडी पहा.

माळा-की. १ फुलांची माळ; बुसुममारिका. २ मणी ओंबलेली दोरी; हार; स्मरणी. ३ ओळ; पंक्ति. [सं.] व्दंड-पु. पुष्पहार. 'कंठीं रुळताति अलीकितः। माळादंड । '- ज्ञा ११ २२०. [सं. माला+दंड]

ऋषभ, तीत्र गांधार, तीत्र मध्यम, पंचम, तीत्र धैवत, तीत्र निषाद हे स्वर लागतात. जाति संपूर्ण-संपूर्ण. वादी ऋषभ, संवादी धैवत. गानसमय सायंकाल. [सं.]

मालिनी-सी. १ स्रियांची एक जाति; स्रियांच्या पद्मिनी, चित्रिणी इ० चार स्थूल वर्गोपैकी एक वर्ग. चतुर्विधाजाति पहा. २ एक गणवृत्त. याच्या चरणांत अक्षरे १५ आणि न, न, म, य, य हे गण असतात. [ सं. ] **्वसंत-**पु. एक औषधी मात्रा, रसाय्ण. यास सुवर्णमालिनी असेंहि म्हणतात. [सं.]

मालिन्य-न. मळकेपणाः मलिनपणाः घामटपणा. सि. मिलन ]

मालिस्त-स्नी. ( डांगदेश) माळ जमीन; एक वर्ष पडीत टाकृन दुसऱ्या वर्षी लागवडीस आणलेली जमीन.

मालिस्त-न. १ कुटणें; ठेचणें. २ तयार माल. ३ चंदी. मांछी--स्त्री (कु.) पाच नांवाची वनस्पति.

माली, महाला-ली-स्या-पु. न्हावी; न्हान्याची जात. 'नखें चोखाळाया माल्या बोलाविती।'-वसा ८.

माली(ले)तुळस-की. एक वनस्पति. रानतुळस व ही एकच. मालीमईन---न. (महानु.) तैलादि द्रव्ये शरीरास लावून केलेलें मर्दन; मालीश. 'माली-मर्दनां दीधली राया मुरारी।' -धवळेपू ६८.१. [ महमर्दन ]

माली(लि)श-स, मालिस्त-ली. १ खरारा; घोडयाची चाकरी. २ अंग रगडणें, चोळणें; चंपी.

मालुंड, मालुण-पुन. सापाची एक जात; दुर्तोंडें. महां डुळ, मांडुळ, पहा.

माल्ल( ल्व्र )म—वि. ज्ञातः, माहीतः, ठाऊकः. ' माल्यम करणें. ' -रा १५.३१. [ अर. मअलुम् ] मालु(लु)म(मा)त-माती-स्ती. -रावि १३.१४५. •स्वोर-वि. कपटी. 'जात फिरंग्याची माव-१ वडलेल्या गोष्टीतील सर्व मुद्दे, कलमें; यच्चयावत् परिस्थिति स्वोर।'-गापो ८५. ०भक्ति-स्वी. स्वोटी भक्ति. 'मावभक्ति ते ( एखाद्या कृत्याची ); कच्ची हकीगत. २ माहिती. 'माझी मालुः नसावी किंचित। '-दावि ३२१. माद्या-पु. चित्ताकर्षकता; मात हि लिहिणे. ' -पेद २१.५५. माहितीचा कागद. ३ पत्रांतील मोहिनी. -शर. [सं. माया ] माविक माविय, मावी-नि.

मालश्री—पु. (संगीत) एक राग. यांत षड्ज, तीव गांधार, 'या पत्रांत जें लिहिलें आहे ही सर्व मालुमत आहे, हा मजकूर -वि. खोटा; बनावट (दस्त ऐवज ). ' बहुत बारकाईनें (चवकशी) करून मालुमातील असतील, निकामी तीं दूर वरावीं. '-बाइमा २.४४. मालूम दानद, मालूम मीतानद-स्री. (विशेषतः सरकारी पत्रांतील) 'कळवितों, निवेदन करतों, माहीत करतों अशा अर्थाचा शब्दसमूह. [फा. मआलुम मिदानद् ]

माले-न. दंडाच्या फेडीकरितां, तुरंगांत पडलेल्या नाते-वाइकाच्या सुरकेकरितां किंवा जप्त झालेली जमीन, वतन पुनः मालिगौरा-पु. (संगीत) एक राग. यांत षड्ज, कोमल मिळण्याकरितां गळ्यांत नांगर अडकवृन दारोदार भिक्षा मागून द्रव्य मिळवर्णे. (कि॰ मागर्णे). 'काष्ट्राचा नांगर गळघांत। खांड-इम्थु वाढलें बहुत । ब्राह्मण आला मालें मागत । करा साहित्य म्हणतसे । '' करी-पु. मार्ले मागत फिरणारा मनुष्य.

> मार्ले-लु-न. १ एक प्रकारचा मऊ दगड, खडी. माल्खडी पहा. २ (माल्याचे गोळे केलेले असतात यावहन ) कणीक, लोणी, खवा इ० कांचा गोळा: पुरणाची पोळी लाटावयाच्या पूर्वी आंत पुरण भरण्याकरितां टबळधाच्या आकाराचा केलेला कणकेचा गोळा. उंडा. 🤾 गुळाची ढेप. ४ राव; काकवी. 'अहो गूळासाखरे मालेयाचे। हे बांधे तरी एकाचि रसाचे। '←ज्ञा १०.३३. ५ (गो.) गांधीलमाशी, मधमाशी इ॰कांचे घर; पोळे.

> मालोणी-नी-वि. (ना. व.) बेचवः मचूळ (पाणी). माल्य-न. १ फूल. २ हार; माळ; पुष्पमाला. [सं.] •**प्रथन**-न. चौसष्ट कलांपैनी एक कला; हार ग्रंप•याची, माला करण्याची कला. चौसष्ट कला पहा. [ सं. माल्य+प्रथन ]

> मारुहातणें - क्रि. १ अंगीकार, आश्रय करणें; जवळ करणें. माल्हाती दाढ्ये । आरुस्याचे । '- ज्ञा १४.१७९. २ आहारी जाणें; प्रभाव पडणें. ' ऐसे माल्हातिजे मोहें। '-ज्ञा १४.२५३. [सं. मल्ल्=युक्त होणें; जवळ असणें ]

माच-स्त्री. १ कपट; कृत्रिमता; त्वाडी. २ गास्ड; गौड-बंगाल; माया. 'विश्वकर्मा येऊनि सत्वर। मावेचे रचिलें वैकुंटपुर।' ३ खोटेपणाः पोकळपणाः मायिकपणाः 'बाह्यभक्ति मावेचि करी।' -एभा २.४९०. ४ भ्रम. ५ (गो ) जखम बरी झाल्यानंतर राह-णारा वण, चिन्ह. 'माव आसा' =कुन्हाडीचा घाव आहे. [सं.माया ] इह० मावेचें मंथन थुंक्याचे काजळ. ०**व.र-री-**वि. मायावी; कपट करणारा. 'तैसा आतापी मावकर। ऋषीस दावी बहुआदर।' मजकूर. -पया १८०. ४ (भाषण, हेस्र इ० काचा ) स्रोटेपणा. मायावी; भ्रामक; लाघवी. ' परि तो मावियांचा राउ० । '-िशशु ३९४. मायेचा-वि. १ खोटा, कपटाचा, खबाडीचा. २ अवा अशी वस्तु. मार्चेच मंधन-न. वऱ्हाडगोष्टी; लप्नगोष्टी: चांभार मावळॅ-१ शिवनेरी, फट; नसती उठाठेव.

[माया]

माव-वो-- ५ (गो. कृ. ) सासरा. [मामा] मावडां-की. (कु.) सायुरवाड. [ मामाचा वाडा (घर) ]

मावडा—पु. फिक्ट निळा रंग. मावडी सुरळी-न. (विणकाम) फणीच्या एका घरांत काळा धागा व एका घरांत मावडा असे उभार व आडवण सर्व काळें, विनार कोणत्याहि मावळांतील (वस्तु, माल). प्रकारची, अशा प्रकारचे लगडे.

मावडी-सी. काइलीतील उसाचा रस दबळण्याचा लांकडी पळा.

मावंडोळ-पु. (गो.) आग्या घणसः घोणस. [मांड्ळ] मावर्ण-अकि. सांटर्ण (भांडचांत, जागेत). माण पहा. ' आनंद तीचा हृदयीं न माथे।' [ सं. मा=मोजणें ]

मार्बर्दे-धे---न. काशीयात्रा कहन घरी आल्यावर गंगापूजन, वंबास नैवेद्य समर्पण व ब्राह्मणभोजन इ० करावयाचा विधि. समारंभ. मांउदें पहा. [ सं. मा+वद ]

मावरुख-पु. एक वृक्ष.

मावली-4. ( कों. ) कोळि हर्के करणारा, तंतुंचे जाळे पसर-णारा कोळी.

माव(उ)ली—स्त्री. १ आई किंवा आईप्रमाणें मानिलेल्या वृद्ध बाईस आदरानें म्हणतात; गरीब, प्रेमळ, धर्मशील स्त्री; माउली पहा. 'मुर्खी प्रगट होय जी करि सुखी जना मावली।' - केका ७३. २ (लंडिबाळपणें ) आईस म्हणतात. 'बुझाबीतां माउली काय बोले। अम्ही देवासी नाहिं पुजियेले। '-ध्रवचरित्र ११. ( नवनीत पृ. ४११ ). ३ ( -अव. ) जलदेवता. [ सं. मा ]

मावदी-सी-सी. १ आईची बहीण. २ (अश्लील) लहान मुलीचे जननेद्रिय. ३ प्रतनाराक्षसी. [ सं. मातृष्वस्का; प्रा. माउसिआ; हिं. मौसी; कांहीं भाषांत मासी | मायस-वि मावशीकडील आपल्या नात्याची माणसे (बहीणभाउ ६०). यांच्या नांवापूर्वी लावावयाचा शब्द. • बहीण-स्त्री मावशीची मुलगी. ०भाऊ-पु. मावशीचा मुलगा. मावसा-पु. मावशीचा नवरा.

कांची ). ( कि॰ क!ढणें ; निधणें ). [ माणुस ]

माचळ--- न. महाराष्ट्राच्या पश्चिमेकडील हृदीच। व सह्या-रतवः पोकळः; ढोंगीपणाचा. ३ खोटें; ऐंद्रजालिकः, मायावी. द्रीच्या पूर्वेकडचा प्रदेश. मुन्हापासून आरंभ होछन हा पूर्वेकडे मावेचा मृग-९. ( मारीच राक्षसानें मृगाचे रूप धारण केलें चाळीस पन्नास मैलांपर्थंत पसरला आहे. [ मावळणे ] चोवीस होतें यावरून ल. ) दिसण्यांत मोहक, मनोहर परंतु आंत पोकळ मावळे-न.अव. जुन्नरपासुन चाकणपर्यंत घांटावरील बारा २ जुन्नर, ३ भिमनेर, भिननेर, ६ भामनेर, ७ जामनेर, ८ पिंपळनेर, ९ पारनेर, १० माब-की. (गो. ) कोणत्याहि फळाचा दळदार भाग. सिन्नर, ११ संगमनेर, १२ अकोळनेर व पुण्यापासून शिरवळ-पर्यंत कोकणांतील मावळें:--१अंदर मावळ, २नाणे मावळ, ३ पवन मावळ, ४ घोटणमावळ, ५ पौडमावळ, ६ मोसे मावळ, ७ मुठे मावळ, ८ गुंजण मावळ, ९ वेळवंड मावळ, १० भोरखोरें, ११ शिवतर खोरें, १२ हिरइस मावळ इ०. [सं. म्लै ] मात्रळा-पु. मावळ प्रदेशातील इसम. मावळी-वि. मावळ प्रातासंबंधीं;

मावळण-पु (राजा.) पश्चिमेकडील वारा.

मावळंग-गा-लिगी- की. १ महाद्वंगाचे झाड व त्याचे फळ. महाळुंगे पहा. [सं. मातुर्छुंग]

ू माचळण—स्री. १ आत; आत्या; बापाची बहीण. २ (कों.) मामी. [सं. मातुलानी ] माचळा-पु. मामा; आईचा भाऊ. [सं. मातुर=मामा; प्रा. माऊओ=मावळा]

मावळणें - अकि. १ अस्ताम जाणें (सूर्य, चंद्र, आकाशस्थ तार ). २ ( छ. ) ओसरणें; नाहींसा होणें; मरणें; अदश्य होणें (देवी, खहज, पुटकुळचा, फोड). ३ पाकळचा मिटण (सायंकाळी फुलाच्या ). ४ ( ल. ) बुडणें; नाहींसें होणें; मालवणें. ( कीर्ति, वैभव, थोरवी, जीव ). [सं. म्लै ] माचळत-क्रिवि. पश्चि-मेकडे. ' तुं मावळत तोंड करून बैस. ' माचळत-ती-स्री. मावळण्याची जागा; पश्चिम दिशा. माचळती बाजू-स्री. (माण.) पश्चिम. मावळो सरणे-िक. मावळावयास आणे. मावळणें. ' कां मावळों सरला दिवो । '-अमृ ७.१८९.

माचा- पु. आटवृन घट केलेले दूध; खवा.

मावा-पु पिकावरील जंतु प्रत्येकी. हे संघ करून राहतात. बहुतेक पिकांवर मावा पडतो. हे पानांतील रस शोधून घेतात. --वि. पिवळसर हिरव्या रंगाचा.

माविजा-किवि. ऐवर्जी; बदली. 'वक्रलातीचे माविजा तालुका चावा. ' -रा ५.१९५. [अर. मुआवझा=बदली भरपाई]

**मादा**-- न. चरित. [फा.]

माशि(शी)क- न. मासिक पहा.

माञावळण—न. माशांच्या थव्याची चळवळ व श्रुब्धता. मासेवळण पहा.

माशी—स्नी. १ मक्षिका. एक घरांत आढळणारा सपक्ष जीव, कीटक. २ नेम घरण्यास उपयोगी असे बंदुकीच्या तौंडावरच माशीसारखें चिन्ह; मासकी; मखी. =माशी शिंकणे याअथी. (वाप्र.) माशा उडवर्णे-स्वस्थ बसणे. माशा स्वाणे-गिळणे--१ मूर्ख, गोंधळलेला, बादरा झालेला दृष्टीचा ( मनुष्य ). दिसणें. २ गमणें; रेंगाळणें; चाचपडणें. माद्दाा मारणें-मारीत बसर्णे-निह्योगी बसर्णे. माशी लागर्णे-१ दागिना इ०च्या वरील मुलामा, पातळ पत्रा क्षिजून आंतील लाख दिसं लागणें. २ एखादे काम चाल असतां तें मध्येंच थांबणें, अहणें. 'पण कुठं माशी लागली ? ' -नाकु ३.७७. ३ मळमळूं लागून वांति होगे. • शिक्तणें-( हानि किंवा अनर्थकारक गोष्ट घडुन येण्य:स क्षुत्रक कारण दाखविणाऱ्या माणसाच्या उपहासार्थ योजतात ) हरकत येणें; अडथळा येणें ( माशी शिक्षणे ही गोष्ट अशक्य तेन्हां असेच असंभवनीय कारण सांगन कार्य बंद टेवणारास उद्देशन उपयोग). ( नाका-तांडावरची ) माशी न हालणें-गरीब स्वभावामुळें कांहीं न बोलगें. माशीला माशी-( नक्कल करि तांना मूळच्या लेखांत शाईवर माशी वसून डाग पडला असल्यास नकलेंतिह तसाच डाग दाखिवणें यावहन ल.) हुबेहुव, बिनचुक पण अर्थ न समजतां नक्कल करणें. माशी हागर्णे-क्रि. जना-बराच्या अंगांतील वर्णांवर कीड होण्याची चिन्हें दिसणें. गुळा-वरस्या माशा किंवा साखरवर हे मुंगळे-जोंपर्यंत गोडी (उत्कर्षाचे दिवस) आहे तोंपर्यंत मित्र म्हणविणारे होक. माद्यांचा वाध-पु. माशा पकडणारा कीटक, कोळी.

माशी-वि. मासा नामक वजनासंबंधीं. समामांत संख्या-वाचकांसह योजतात. जर्से-एकमाशी-दुमाशी-तिमाशी -चौमाशी. माशी, माशीचे झाड-सीन. एक झुडूप. याच्या पानाचा

पिलस्तर मारण्यांत उपयोग करितात. याला अतिशंय लहान, माशीसारखें फूल येतें.

माशू(षू)क--स्ती. १ प्रिय; प्यारी; रमणी. २ रंडी; रखेळी. -वि. प्रियः, कमनीयः, रमणीयः, सुंदरः, 'माश्चक मऊ मुखचंद्र सुकुमार पुष्पाहून अरवा।'-प्रला २३० [अर.म अशुक ] माद्य-कडा-वि. युंदर.

माष-पु. १ उडीद. २ (जवाहिरी धंदा ) पांच, आठ किवा दहा रतींचे वजन. [सं.] ेतेल-न. एक औषधी तेल. पिपळ

सं. मक्षिका, प्रा. कीच्या टौंकावर नेम मारावयासाठी असलेलें चिन्ह, खूण. २ मक्खिआ; पं. मक्खी; सिं. मखी; हिं. गुज. माखी; हिं. (बे.) माशी. मासूक-न. (राजा.) माशी; मक्षिका. मासूक-मछिआ; बं. माछी; फ्रेंजि. मैंखी] महु॰ (व. ) माशी पादली मारा-वि. (राजा. ) माशी मरेल इतकें अतिशय जालिम. ( तंबाकू, तपकीर, भांग इ०); चेटक्या किंवा अत्यंत दुष्ट व मारक

> मास—पु. मध्यः मधील भाग. मासावरील-वि. (गो.) होडीच्या मध्यावरील, मधील (वल्हेकरी).

> मास-पु महिना. बारा महिने पहा. [सं.] (वाप्र.) मासपक्ष लागला-लोटला-सरला-एक महिना किंवा सहा आठवंड लागले, लोटले इ०. मासपक्षाच्या आंत-महिनापंधरा दिव-सांच्या भांत. सामाशब्द-०दान -न. दर महिन्यास यावयाचे दान. ० नहाण-न्हाण-म्हाणे-वंदण-न विवाहसंस्कारास एक महिना ज्या दिवशी पुरा होतो त्या दिवशी वधूवरांस एकत्र स्नान घाल-ण्याचा समारंभ; आठनहाण पहा. [ सं. मास-स्नान ] ०पक्ष-पु. महिना-पंधरा दिवस. [ सं. मास+पक्ष ] • खडा-पु. (क्रीं. )त्राम-दवतंसवधीं करें जाणारें मासकृत्य. मासांत-पुन. महि-न्याचा अंत; चाद्रमासाचे त्रयोदशीपासून प्रतीपंदपर्यतचे दिवस; तुटंक दिवस. [ सं. मास+अंत ] मास्तिक-न. १ महिन्याचे वेतन. २ प्रतिमासी निघणारे पुस्तक. ३ वर्षसमाप्तीपर्यंत, दर महिन्यास मृतमनुष्याचे करावयाचे श्राद. -वि. महिन्यासंबंधीं, महिन्याचा; दर महिन्याचें. [सं.]

मां( मा )स-न. शरीरांतील सप्त धातूंपैकी एक. [ सं. मांस; फ्रेंजि. मस; पोर्तुजि. मास] (वाप्र.)० **कस्पर्णे-चांग**रें खार्टी वर कहन मांस भाजणे. सामशब्द-ं अंटिनिकी. वाहेर दिसण्यांत मोठी पण द्ध थोडें अशी गाय,म्हेस यांची ओटी, कास. **ंकंड-कण-गंड-**न. ( निदार्थी ) मांस; विदारलेलें, छिन्नमिन्न होऊन इकडे तिकंड पडलेले मांस; घायांतून, जखमेंतून लेंबिणारे मांस किंवा आंतडियाचा लींबणारा भाग नासणारें ,वाईट, मुखाड मांस. [मास+ऋण] ०कःण-न (कों.) शिजविण्याकरितां केलेले मांसाचे तुकहे. •कार-पु. (गो.) मांस विकणारा. **०कूट-**न.(गो.) मांसाचा तुकडा. **०कोथ-**- मांसार्वेदः चरणारा वण. ० सरू-वि. दळदारः गरभरू( फळ ); चांगली भरलेली (करंजी, पुरणपोळी). ० मक्षक-वि. मांसा-हारी. [सं.] ॰मच्छर-न. मांस वगैरे. मा( मां )सल-वि. १ मासाळ; मासानें पूर्ण असें. २ (ल.) मासभरू; पुष्ट. मासवा-मूळ, चित्रकमूळ, पिपळी, रास्ना, कोष्ट, सुंठ, सैधव यांचा कल्क 3. (व.) मांसाचा किंवा झाडाच्या सालीचा अनुक्रमें माण व उडदाचा काढा ह्यांमध्यें हें तेल सिद्ध करितात. हें अर्धागवायूचा साच्या किवा झाडाच्या जखमेवर वाढणारा भाग. मासवण-पु. नाश करिते. –योर १.७६७. ०पर्णी –स्नी. मुसाकानी. माषाञ्च – मासातील वर्ण. [सं.] मांसाळ, मासाळ –ळा –वि. (प्र.) न. उडीदाचे शिजविलेले पदार्थ. मांसात्र पदा. [सं. माष+अत्र ] मांसल; पुष्कळ मांस असलेला. ' एकें पीनावयव मांसाळें। '-ज्ञा माशांचा थवा. [माशी] मासकी-स्री. (राजा. वा. ) १ बंदु- गळा । '-आमुदि २.३१. मासाबुद-पु. कर्कट रोग. -राको (व ) अंगावर मांस वाढणें; लड्ड होणें. 'म्हैस मासोंडली. ' मासीळ-वि. (गो.) मांसयुक्त.

व इलक्या प्रतीचा असतो.

मासला-पु. १ नमुना; वानगी. २ डौल; आकार; घडण; घाटः तन्हाः फर्माः कित्ताः ' हे दोन्ही धोतरजोडे एका मास-ल्याचे आहेत. '३ रुचि; अनुभव. ' याच गाण्याचा मासला पाहिला. '[४ उदाहरण. ' उत्तम गुणांचा हा एक मासला आहे. ' [ अर. मसल ] मासलेदार-वाई क-वि १ चांगल्या जातीचाः सुरखः डौलदार, उत्तम घाटाचा, तोडीचाः नमुनेदारः तःहेदार. २ विचित्र.

मासा-9. १ मीन; मत्स्य. सपृष्ठवंश प्राण्यांपैकी अगदी खालच्या जातीतील प्राणी. हा नेहमी पाण्यामध्ये राहतो. श्वासो-च्छ्रवासाकरितां कल्ले असर्णे हें याचे मुख्य रक्षण आहे माशांचा उप-योग खाण्याकडे, तेल व औषधी द्रव्ये काढण्याकडे करितात. २ (सोनारी) माशाच्या आकाराचा सोन्याचा दागिना, पानर्डा. याच्या तों डाजवळ द्वरील बाजूस एक टीक व खालच्या बाजूस एक टीक बसविकेली असन फासा लाविलेला असतो. ३ एक मुलींचा खेळ. [ सं. मत्स्य; प्रा. मञ्छ; सि. मञ्छ; हि. म( मा )छ; बं. माछ; यरोपियनजि, मचो; आर्मेनियनजि. मथसब; पोर्तु.जि. माशे ] इह ० १ जळांत राहुन माशाशी वैर. २ माशाच्या पोरास पोहावयास शिस्तावयास नको. माशांचे जाळे-न.-१ मासे पकडण्यांचे तानी ] जाळे. २ (ल.) क्षिरक्षिरीत व विरळ विणीचें कापड. माशांचें विष-न. विधारी मासे चावल्याने होणारी दाह, सूज व ज्वर ही रुक्षणे. माद्याने गिळलेले माणिक-न. (ल.) एखाद्याने गिळंबृत माइनमूळ पहा. केलेली व पुन: परत न मिळणारी वरतु; कधीं न भरून येणारी हानि. मास (से )बाळी-सी. माशाच्या आकाराचे स्रियांचे एक कर्णभूषण. [मासा+बादी ] मासळी-स्त्री. १ विकीकरितां इ० मांडरेल्या किवा राशिक्षपाने असणाऱ्या माशांचा ढीग. २ लहान मासा. मासामासा-प. एक मुलांबा खेळ. मासेगाळणा-बाळण-वि. ( विणकाम ) अतिशय विरळ विणीचा (ज्यांतुन मासा गळेल असा ) कपडा. मासेवळण-न. १ बावरलेल्या माशांच्या थव्याचे एकदम मार्गे फिरणें. २ (जोराचा पाऊस, गढळ पाणी इ० कारणाने होणारी ) माशांची त्रेथा, व्ययता, वळणे; गाळण; गडबड. 'वाच पाहतां गायींचे मासेवळण झालें. '

२६८ मांसाहारी-वि. मांसावर निर्वाह करणारा. मासु(सो) पायाच्या बोटांत घालावयाचा स्त्रियांचा एक चांदीचा दागिना. रहा-डे-पुन. (निदार्थी ) मासकंड पहा. मासोंहण-अकि. (कु.) मासो. ३ अतिशय मांसल कांस (गाय, महैस यांची ). मासोळी कोथिबिरी-सी. एक अंह्रकारविशेष. 'खुंटा टोप असे विशाळ झुवका मासोळि कोधिबिरी। '-अकक २, अनंत मासङ्भात---न. एक प्रकारचे भात. याचा तांदूळ तांबडा कृत सीतास्वयंवर ४३. मासोळीबाळी-स्नी. मासवाळी पहा.

मासा-पु. १ आठ ग्रुंजांचें वजन. २ (व्यापारी, सांकेतिक) चार आणे.

मां(मा )साम्न-न. माषान्न; उडदाचे पदार्थ. पूर्वी श्राद्धांत मांसात्र वाढीत असत परंतु पुढें याचा निषंध करून त्या ऐवर्जी माष घेऊं लागले. यावहान माषान्नापासून मांसान्न हा शब्द अप-भ्रंश व अर्थविपर्धय होछन उत्पन्न झाला असावा.

मासी-सी-सना. (महानु.) मजसी; माझ्याशी. 'माझेनि आंगलगें मासी। वेर चाळीति अहर्निशीं। '-ऋ ५५.

मास्तर- पु. शिक्षकः, विद्यागुरु. [ इं. मास्टर ]

माह-9. महिना; मास. ' यांचें दंणे चालते माहापासोन मागील गेला महिना देखील धरिलें असें. ' -रा ६ १९८. [फा. माह् ] • ख-माह-किति. महिन्याच्या महिन्यास. [फा.] **्वार, माहे(ह)वारी-नकी. १ मासिक पगार, भत्ता, नेमणुक.** ( कि॰ वांधण, वांधून देण, ठरविण ); घडलेल्या गोष्टीचें त्या त्या महिन्याचें टेवरेलें टिपण. -िक्तवि. महिनेवार (पैसे दंगें, हिशेव चुकता करणें इ०). माहान-वि. महिन्याचा. ' सबव रोजमरा एक माहान. ' -वाडवाबा १.२७.

माहतानी—किवि. ताब्यांत; सत्तेखार्टी.

माहदत-असारी-वि. स्नेहांकित. [फा. मबद्द-आसार्] माहनमूळ- न. एक प्रकारचे लोणच्यांत घालावयाचे मूले.

माहचल-मक्सुद-की. विनंति [फा. मुहन्वालि मक्सुद्] माहवल-मराम- की. विनंति. [ फा. मुहब्बिल मराम् ] माहसरा-पु. वढा. 'माहसऱ्या अलीकहे तर्फैनच्या कसुरामुळें. ' -थोमारो १.२२३. [ अर .मह्र-ूर=वेष्टित ]

माहा-वि. महान् ; मोठें. ' कीर्तनें माहादोष जाती। '-दा ४.२.२७. महत् पहा. [ सं. महान् ]

माहाग, माहागण, माहागाई, माहागिरी, माहात, माहार, माहाल- महाग, महागणे इ० पहा.

माहात्म-तम्य-न. १ महिमा; मोठेपणा; थोरवी; प्रभाव; भांदल. ३ (ल.) (सामा ) त्रेधा होऊन लगबगीने मार्गे फिरणें व तिज. 'निज-पद-विभवाचे काय माहात्म्य आहे।' -नरहिर गंगारत्नमाला (नवनीत पृ. ४२६). २ शौयचि, अद्भुत कृत्याचे ४ (समुदायाचा, व्यक्तीचा) मोठा क्षोभ. मासोळी-की. १ वर्णन; दंतकथा, वीरचरित्र. ३ चैत्रादि महिन्यांत करावयाची ल्हान मासा. मासळी अर्थ २ पहा २ माशाच्या आकाराचा | पुण्यक्रमें व त्यापासुन मिळणारें पुण्य यांचें वर्णन ज्यांत आहे असे बारा महिन्यांतील प्रत्येक महिन्यांसंबंधीं वर्णनपर प्रंथ. उदा० वैशाखमाहात्म्य, ज्येष्ठमाहात्म्य ६०. ४ पुराण; वर्णनपर्श्य. उदा० देवीमाहात्म्य; तापीमाहात्म्य. [सं.]

माहाळदार—पु. न्हावी. 'हाडपे चोर माहालदार।' -दावि ६९. [महाली]

माहाबाक्य — न. तत्त्वमिस हैं वाक्य.(प्र.) महावाक्य पहा. 'माहावाक्य उपदेश भला।' – दाप. ६.११. प्रज्ञानं ब्रह्म हैं ऋगेव-दांतील, अहं ब्रह्मास्मि हें यजुर्वेदांतील, तत्त्वमिस हें सामवेदीय व अयमात्मा ब्रह्म हें अथवेवदीय अशीं चार महावाक्यें आहेत. [सं. महावाक्य]

माहि-ही-की. छत्र; उंच छत्री. -शर. 'माहि मेष्डं स्थापानें।'-दा ४.५.२०. -पु. मत्स्य वगैरे सन्मानदर्शक चिन्हः; मकरध्वज. 'माहि मोर्तवे तगरी ढाला।'-सप्र२१.४३.०दार-वि. १ माशाचे किन्ह असलेले निशाण धारण करणारा; मकरध्वजी. २ छत्रधर. [फा.] ०म(मु)रातच-पु. १ मत्स्य व सोन्याचे दोन गोल मिळ्न होणारं व हत्तीवह्न मिरवावयाचे बहुमानाचें चिन्ह. हा मान फक्त राजांना व मातब्र सरदारांना मिळालेला असतो. २ मोगल बादशहाकडून महादजी शियांनी पेशन्यांसाठीं आणिलेलीं सन्मानचिन्हें दोन मुख्वटेव दोन अब्दागिन्या मिळ्न मिरवावयाचे एक राजिवन्ह. [फा. माही मनतिब] माही(हि) मोर्तब-न. अलंकार; सरंजाम. 'सरज्या तोरड माहीमोर्तव शिवानीला।' -ऐपो २२. [फा.]

माहिती—की. परिचय; ज्ञान; दखलिगरी; माहितगरी. [अर. माहीयत्] माहितगार-वि. १ परिचितः; माहिती असलेला. २ वाकवगर. [फा.] माहितगार्(गि)री-की. माहिती. माहीत-की. परिचयः; परिज्ञान (विद्या, गोष्टी, स्थाँच यांचें). 'या प्रांतांतील काटक वगैरे माहीत यांस वाटेची व मुक्कामाची माहीत पुसत होते. '-ख ११.५७१२. -वि. १ ज्ञातः; परिचित. २ जाणताः, माहितगर. 'श्रीमन्त गैर-माहित व नानाश्रमाणे दुसरा कार्मरी कुणी माहीत नाहीं. '-ख १०.५५५०.

माहिरू—वि. कपाळावर तिकोनि पट्टा असलेला (घोडा). -अश्वप १.१०४.

माहिष-न. म्हशीपासुन मिळणारी कोणतीहि वस्तु (द्ध, लोणी, शेण इ०). [सं.]

माही--पुन्नी. (बायकी) माघ महिना. -िव. माघ महि न्यांतील. [सं. माघ]

माही(हि)ना, माहाना—पु. मासिक पगार. - किवि. दर-महा. [फा. माहाना; माहीना]

माहुटी, माहुटीचे पान—कीन. घराच्या छपराच्या शेवटास बसविकेली लांकडाची आढवी फळी, छप्पराच्या पागो-ळीच्या खालीं वाशाला मारलेली आढवी फळी.

माहर-वि. मधुर; गोड. [ मधुर ]

माहुरा-पु. (ना.) सराव; संवय; राबता.

माहुरा-री-वि. माहूर देशासंबंधीं; (म्हैस इ०).

माहु( व्ह )रें — नभव. नदी इं०तील धरून आणकेले, विकीस मांडकेले मासे.

माहुली—स्त्री. एक झाड. याची पाने बरीच मोठी असुन त्यांच्या पत्रावळी करितात.

माहुळुंग-गी-(प्र.) महाळुंग, महाळुंगी पहा.

माहूत-द-- ५. हत्ती हांकणारा, राखणारा; महात. (सं. महामात्र)

माहे—पु. महिना. हा शब्द फक्त कागदोपत्रीं महिन्याच्या नांवामागें जोडतात. उदा० माहे मोहरम; माहे चैत्र. [फा. माह्] ०गुद्स्त-पु. गेला महिना. [फा. माह्+गुद्दरत]०गुद्स्त-क्तां-किवि. गेल्या महिन्यांत. [फा. माह्गुझक्ता] ०द्रमाहे-किवि. महिन्याच्या महिन्यास; माह-ब-माह.

माहे—किवि. मध्यें. 'गवतमी प्रवेशली जळमाहे।' सं. मध्ये

माहेर, माहेरघर--- न. १ तम झालेल्या मुलीच्या आई-बापांचे घर; तिच्या सासरहून भिन्न असे आप्तस्वकीयांचे घर. २ ( ন্ত.) आसरा; विश्रांतिरथान; सुखाच्या आश्रयाची जागा. 'साधु-संतांचे माहर । बाप रखमावेवीवर । ' ३ उत्पत्तिस्थान: जनमस्थान. ' ना तरी सकळ धर्मांचें माहेर।'-ज्ञा १.३१. ४ मायबाप. 'जरी माहेरें श्रीमंतें होतीं। तुम्हा ऐसीं।'-ज्ञा ९.३. (सं. मानगृहः प्रा. माइघ(ह)र; गुज. माहीरं ] ३ह० माहेराची पेज सर्वीगास तज (घरच्या साध्या अन्नाची बरोबरी बज्ञासिह येत नाहीं या अर्थी). माहियेरें-वि. मायेचें; भाहरच. -शर. ०पण-न. माहेरी राहणें. ्वाट-की. १ स्रियांच्या वेसांचा उजवीकडे काढलेला भांग: डावीकडच्या भांगाला सामुरवाट म्हणतात. २ माहेरघर.०वाङ्गीण-वास्ती, माहेरकरीण-स्त्री. रुप्तानंतर आपस्या माहेरी रहावयास आरेरी मुरगी; माहेरी आरेरी की. •वाशीण भरहर्णे-माहेरीं आरेसी मुलगी परत सासरीं जातांना तिला मुरह घातरेसी करंजी खावयास घालणें (म्हणजे ती मुलगी सासरहन माहेरीं लौकर परत येतं अशी समजूत आहे). • बास-पु. लग्नानंतर मुलीचें माहेरी राहणे.

माहेबणी—स्त्री. १ गरोदर स्त्री. 'माहेबणी प्रयत्नेसीं। बुक्तीजे सेजे जैसी।'-क्का १८.८६६. २ रजस्वला स्त्री. 'कीं माहेबणी पापियें। उघडी केली विपायें।'-क्का १६.१४४. [सं. मास; म. माह]

माहेश्वरधूप-पु. सरक्या, मोराची पिसें, रिंगणीचीं फळें, शिलारस, दालचिनी, अटामांसी, मांजराची विद्या, नखला, वेखंड,

समभाग घेऊन त्यांची केलेली धुरी. स्कंदोन्माद, पिशाच्च, राक्षस तात. यावरून ल.) एकासारखे एक (वाईट) लोक. सामाशब्द-व देवप्रह यांचे आवेश व तज्ज्ञन्य ज्वर यांचा नाश करण्यास ही धुरी उत्तम आहे. -योर १.३५८. [सं.]

माहो-पु. माघ मास. 'माहो शुद्ध दशमी पाहुनी गुरवार। केला अंगीकार तका म्हणे। '-तुगा ४८६. (सं. माघ) म्ह० माहो आणि हिंवाचा लाहो.

माहोरा-पु. (व.) संवय; अभ्यास; माहुरा पहा.

माळ—की. १ फुलांचा हार; माला. २ फुलांतील पाकळ्यांचा घर दलपंक्ति. संख्यावाचकासह समासांत यो जतात. उहा० एक माळ. दुमाळ, तिमाळ ६०. ३ रत्ने,मणी यांची माला;हार; स्मरणी. ४ ( ल. ) सर; हार; माला. ५ ( सामा. ) वस्तुंची परंपरा, साखळी (रहाटगाडग्यांतील लोटयांची, वस्तु हातोहात देण्याकरितां मञ्जरांची, मनुष्यांची, हरिदासांची, आळीपाळीने काम चालविण्याकरितां याज्ञिकांची इ०). (कि० लावणें; लागणें ). परंपरा. 'म्हणोनि वैष्णव कुळमाळ। वंदिली सक्ळ प्रंथाथी।'-एभा १.१३८. ६ विहीर इ॰कांतील पाणी वर आणण्य।करितां खापेकडांचे दोन बाजुस वळलेली, लोटे बांधलेली रहाटगाडग्याची दोरी. ७ (ल) नवरात्रांतील प्रत्येक दिवस (कारण नवरात्रांत प्रत्येक दिवशीं नवीन फुलांची माळ बांधावी लागते.) 'आजची वितवी माळ आहे ? '८ (विणकाम) गती देण्याकरितां रहाटाला व कांडी भाण्याच्या चातीला जोडणारा सुताचा परा, सुतळी. ९ दोराची शिडी. 'दिशीचा विहा अपेशी, पांच सात रोजांत हल्ला करून माळा लावून हस्तगत केला. '-भाव ९१. [सं. माला] (वाप्र.) • आंख डाँगे-(कों.) रहाटगाडग्यास एक दांडकें लावून त्यावर माळ भडकवृत ठेवण ( रहाट चालविण्याची आवश्यकता नसतांना माळ पाण्यांत राहृत कुर्जु नये म्हणून ). •गौद्धनाची-( ढोबर म्हैस खेळ ) मेलेल्या (बाद झालेल्या ) दोन दोन गडवांनी एकमेकांचा हात धरून बाकीच्यांस शिवावयास जाणे. ॰ घाळणे-१ लप्नांत बरल्याची खुण म्हणून वराच्या गळचांत वधूने व वधूच्या गळचांत वराने माळ टाकेंगे. 'लग्नार्थी हिडतां भूमंडळ । त्यासी राजकन्या घाली माळ। ' २ पंढरीचा वारकरी होणें; दर शुद्ध एकादशीस पंढ-रीची वारी करणें ( पंढरीचे वारकरी संप्रदायास अनुसहत वारी स्वीकारल्यावर गळ्यांत तुळशीच्या मण्यांची माळ घालतात. या-वहन ). संसाराची-कामाची )-माळ घालणे-पडणे-संसाराची, कामाची न्यवस्था एखाद्याच्या गळवांत टाकणें, पडणें. एखार्दे काम एखाद्याकडे सर्वर्थेव सोंपविलें जाणें. ' मराठी कान्याचे जात. ० भूमि-भोई-स्त्री. डोंगराळ भाग. ० मुरू(र)ड-मुर-काम करणारा दुसरा कोणी पुरुष तयार असता, तर त्यांनी त्याची डाण-पुन. माळ व त्यांतील ओढवाच्या वळणाखालील वाकडी-माळ आनंदानें त्याच्या गळयांत घातली असती. ' • घेघन तिकडी जमीन. 'काळीने झोका दिल्हा पण माळ सुरह वरें वसप-( गो. ) एकसारस्ती बाट पाहणें; धोसरा काढणें. एका पिकलें. '[माळ+मुरडणें] ०रान-न. माळजमीन. [माळ+रान]

केस, सापाची कात, हस्तिदंत, र्शिग, हिंग, व मिरीं या सर्व वस्तू माळेचे मणी-पुअव. ( एका माळेंतले सगळे मणी सारखे अस-•काठी-स्री. रहाटगाढायाची माळ इकडे तिकडे सक्तं नये विवक्षित जागेतून जावी म्हणून विहिशीत आडवा बसविलेला लाकडाचा दांडा. • खंड-न. (कों.) १ रहाटगाडग्याच्या भीव-तालची कांहींशी मोटी माळ. २ जुन्या झालेल्या माळेतून खापे-कडे काढून टाकल्यावर तिच्या राहिळेल्या दोऱ्या; तुकडे. यांचा दो-यांप्रमाणे उपयोग करितात. [ माळ+खंड ] माळका-स्त्री. १ माळ; ओळ; रांग; परंपरा ( वस्तु, सजीव प्राणी यांची). ( कि॰ लावणें; लागणें ). २ (कुणबाक ) गप्पागोधी. [सं. मालिका ] माळणें-सिक. १ डोक्यांत फुलें, फुलांची माळ घालणें. ' गौरकाति तारण्यभार । माळिले सुगंधपुष्पाचे हार।'-सिसं ४७.१५८. २ माठेंत ओंबर्ण (फुलें); माळ गुंफर्णे. माळ प-हिक्त. (गो.) डोक्यांत घालेंग (पु.लें). माळाकार-पु. माळी; माळा करणारा. 'माळाकार तहंचें घेतो फळ पुष्प जेवि तेवि नृपा।'-मोसभा ४.२४. [ सं. मालाकार ] माळादंड-पु. पु.लाचा हार. 'कंटी हळताति अलैकिक। माळादंड।'-इ। ११.२२०. माळिका-घटी-स्री. रहाटगाडगें; घटीयंत्र. 'संसारकुपाचां पोटीं। कम माळिका घटीं। '-ऋ ३०.

> माळ-पु. १ खडकाळ विवा नापीक असा भूमीचा उंच व विस्तृत प्रदेश; मैदान; डोंगरमाथा; सपाटी; पटार. ' गोंव-या आणाया जार्वे माळावरी । ' -रामदासी २.१३८. २ घराचे वरचा ल्हान मजला. याची जमीन (तक्तपोशी) कडयांच्या ऐवजी बांबूचे तुकंड आडवे बसवून त्यांची केलेली असते म्हणून हा माडीहन भिन्न आहे; माळा. -वि. ओसाड प्रदेश ( सं. माल्म् = पटार ] ( वाप्र. ) माळावरचा घींडा, माळघींडा-पु. १ एकदां झालेला व्यवहार परत फिरणार नाहीं अशा अर्थाचा भाषण-संप्रदाय. खरेदी करणाराच्या स्वाधीन पशु, जिन्नस इ० करतांना विकणारा इसम हा शब्द योजतो. खारीमाती पहा. २ टोणपा; मह मनुष्य. माळावरची माती-( ल. ) वाटेल त्याने वाटेल तसा उपयोग करावा अशी वस्तु. महु॰ माळावरची माती कोणींहि उचलावी. सामाशब्द- ०ज्ञमीन-रान-स्रीन. खडकाळ, नापीक असा उंचवटयावरील जिमनीचा विस्तृत भागः मैदानः सपाटीः, रान. २ ( जमाबदीसंबंधीं ) डोंगराच्या चढणीवरील भुक्तिस्त पण लाग-वडीची जमीन.[माळ+जमीन] ०ढोंक-पु. एका जातीचा पक्षी ॰घोंडी-स्री. माळावरील दगड. ०पटणी-स्री. भाताची एक

•वट-वद-वि. १ माळजमीन फार असलेला (देश, प्रांत). २ ४ झाडाची आदवी फांदी. 'आड फुटती माळिया।'-ज्ञा १५.१५०. माळ र्किवा माळजमीन यांच्या सारखा-संबंधीं ( भूमि, जमीन ). माळिवरा-पु. माडी. ' ओवरा ओसरी माळिवरा। '-वसा १४. [माळ+वट] •शिकारी-च्या-वि. (हरिण, ससे, कोल्हे इ०. कांची ) माळावर शिकार करणारा. ॰ शिकारी हरिण-न. माळावर ज्याची शिकार करतात असे हरिण; हरणाची एक जात. [ माळ+शिकारी+हरिण ] •शोण-न. माळावरचे शेण; रानगोवरी; रानशेणी.

माळ--पु. (बागलाणी) बोगदा.

माळगी-स्त्री. (व.) कोनाडा. हा शब्द हिंगायत वाणी लोकांत वापरतात.

माळंवचा—पु. शेतांत पाखरें राखण्यासाठीं केलेला माळा. माळोंचा.

माळवान्---स्नी. (हेट. नाविक) पश्चिम दिशा; बाहेरची बाजू. [मावळत]

माळवी, माळवाई—वि. माळवा प्रांतांतील. [सं. मालव] माळवी गोखरू-पुन. एक वनस्पति.

माळवें - न. बागाईती जिन्नस; मळथांत उत्पन्न केलेला भाजी पाला. [ मळा ]

माळसात—स्री. १ भाजीपाला विकण्याची शहरांतील जागा; मंडई. २ (बाजारांतील, शहरांतील) माळ्यांची आळी ३ माळयांची जात.

माळा—पु. १ घराच्या तुळयांवर लाकडी कड्या आडव्या पसहन केलेली जागा; मजला; छपराखाली काढलेली टेंगणी, बसकट माडी. २ शेत राखणाऱ्या मनुष्यास बसण्याकरितां शेतांत केलेली उंच माचोळी; शेतांतील पांखरें हाकण्याचें टिकाण. ३ टेहळणीची माचोळी; शिकारीकरितां झाडावर केलेली जागा. ही झाडाच्या १२-१३ हात उंचीवर खाटलें बांधून करतात. माळचा-वर कोण आहे हैं जनावरास दिसं नये म्हणून झाडाच्या डाहाळ्या तोड़न त्या माळगाच्या चौफेर व खाठील बाजुस लावतात. ३ पहाड; पायाड (घर बांधावयाच्या वेळचा) [ मच् ] माळवद-न. १ घराच्या तुळवंटावर कळकाच्या कांबी आडव्या बसवून त्यांवर माती पसहन केलेली सपाट जमीन; धार्बे. ' भिंती माळ-वर्दे पहती । '-दा ३.७.१४. २ पोटमाळा; छप्पर. माळवद-दी-वि. १ असली छावणी असलेलें (घर). २ पोटमाळा असलेलें (घर.) [माळा+वत] माळोत्र-न. (कों.) माळघावर जाण्याचे दार. माळोद-न. माळवद पहा.

माळी-की. १ खाण 'उपनिषदर्थाची माळी-। मार्जी पठार. ३ माळा: वरचा मजला: माळथावरची खोली: माडी. कह्न उजाडण्यापवी घरी येतात. -गुजा ८२.

माळी—पु. फुलारी; माळाकार; बागाइत्या; बागवान. २ माळी जातींतील एक व्यक्ति; खंडानें अगर अर्धलीनें शेती करणारा शेतकरी. [सं. माली ] मह० माळ्याची मका आणि कोल्ह्यांचें भांडण (दोघांपैकी एकाचाहि संबंध नसणाऱ्या मालाविषयी दोन पक्षांचें भांडण या अर्थी योजतात). माळगंड-९. ( निंदार्थी ) माळव(वा)डा, माळेआळी-पु.सी. माळयांची वस्ती असलेला पुरा, मोहला, वाहा (गांवांतील, शहरांतील). [माळी+वाडा] माळीण-स्री. १ माळी जातीची स्त्री. २ नाकांत उद्भवणारी दुःखदायक पुटकुळी. फुलांचा वास घेतल्याने ही जाते. • महेतर-पु. ( व्यापक ) माळी किंवा त्याच्या वर्गी-तील इतर लोक. माळेवोळ-की. भाजी विकणाऱ्या माळचांचा बाजार. 'मोतियांची गोणी माळेबोळी नेली।'-तुगा ३०६८.

माळीक—वि. ( बे. ) सारखा.

माळुंग-गी-कीन. महाळुंग पहा. [सं. मातुळुंग]

माळुंड--न. (गो.) दुतोंडें, मांडूळ.

माळुंड महिना—पु. (गों.) पौष महिना.

माळुं-- पु. मृदंगाच्या तोंडावरचे कातड्याचे कडे किंवा वादी. माळींचा-पु. १ शेतांतील पिकावरील पक्षी हांकलण्या-साटी रातामध्ये केलेला माळा. २ जिन्नस, धान्याची पोर्ती माळहर---पु. भाजीबाजार; मंडई. [ माळी+हाट=बाजार ] ठिवण्याकरितां खोलीच्या कोंप-यांत केलेली माचोळी. ३ घराच्या वरचा माळा. ४ (व.) ठेंगणा माळा. [ माळा ]

> माळोमाळ-किवि. रानोमाळ; दशदिशा 'भयाभीत गज अक्ष श्रुर शत्रुसैन्य माळोमाळीं। '-ऐपो २६८. [ माळ ]

> मालोवाळीं-किवि. चोहोंकडुन. ' एवं माळोवाळीं उत्तरो-त्तर। ' - ज्ञा १५.१९८.

माळ्या—सी. राव; काकवी.

माक्षिक-न. १ एक विशिष्ट खनिज पदार्थ. याचे सुवर्ण व रौप्य माक्षिक असे दोन भेद आहेत. अशक राणसास शक्ति वाढण्यासाटीं हें देतात. [सं.]

माक्षिक-न. मध. -वि. मधमाशा किंवा माशांसंबंधीं. [ सं. मक्षिका ]

मिजा-आं—सना. मीं; म्या. प्रथमपुरूषवाचक मी या सर्वनामार्चे तृतीयेच्या एकवचनार्चे जुने रूप. 'तेआं साष्टांगीं नम-स्कार केला मिआं। '-दाव ४. [मी]

मिआना - की. एक गुन्हेगाराची जात. ही चालण्यांत मोठी खांडिली।'-ज्ञा १८.३५. २डोंगर पठारावरील लागवडीची जमीन; चपल आहे. हे लोक रात्रींतुन ४० ते ६० मैल चाल करून चोरी

मिचकट—वि. घाणेरडें; शिडविडीत (भांडें ६०). मिच कटणें—अकि. (भांडें, हात ६०) खराब होणें; वाईट होणें; बरबटणें; लिडबिडणें.

मिचकट—िन. काळाकभिन्न; काळा कुळकुळीत ( काळा या रंगाचा अतिरेक दर्शविण्यासाठीं काळा या शब्दास जोडून योजतात). [सं. मधी; म. मस]

मिचकणं, मिचकाव(किव)णं— सिक. १ (डोळे, तोंड इ०) त्यंरनें मिटणं आणि उघडणं; (डोळयांची) उघडझांप करणें; एखाद्यांला एखादी खूण करण्याकरतां डोळे झांकून उघडणें: नेत्रसंकेत करणें. २ अतिश्रमामुळें, दुःखामुळें डोळ्यांची एक-सारखी उघडझाप करणें. 'कासावीस गरुड होत। नेत्र मिचकावून मुख पसरित।' –ह ३१.११% [सं. श्मीलनम्] मिचकावणी— स्नी. डोळे मिचकावण्याची किया; निमिषोन्मेषण. मिचका-वि. मिचमिचीत डोळयाचा (मनुष्य); एकसारखी उघडझांप होणारा (डोळा). मिचक्या—मिचमिच्या—वि. डोळे मिचका-वण्याची संवय असलेला, डोळे मिचकावणारा.

मिचकूट-न. (गो. ख्रिस्ती ) लोणचें.

मिचकूट, मिचकुटणें—भिचकट, मिचकटणें पहा.

मिचमिच—की. १ जलद खातांना होणारा आवाज; मिटकी; जबड्याची त्वरित उघडझाक (कि० करणें; वाजणें). २ डोव यांची उघडझाप. [धव.] मह० खाणें थोडें आणि मिचमिच बहुत. मिचमिच-मिचां-किवि. १ मिटक्या मास्तः; खातांना तोंडाच आवाज करून. २ उघडझांकीनें; मिचकावून. (डोळे इ०). मिचमिचीत-वि. १ बिलबिलीत; बेचव; चांगल्या तम्हेनें न शिजविलेलें (अन्न). २ मिचका (डोळा); मिचक्या डोळ्याचा (माणूस).

मिजरफी, मिजराफ—स्त्री. तंतुवांय वाजविण्याकरितां बोटांत घाळावयाची एक प्रकारची तारेची आंगठी; नखी. [फा.]

मिजागरे-री—नस्नी. विजागरी-रें पहा.

मिजाज-स-स्नी. दिमाख; ताठा; ऐट; डौल; अभिमान; र तब्येत; प्रकृति. १ बुद्धि. 'तस्मात् याची मिजाज कायम नाहीं. '-ख ८.३९९५. [अर. मिझाज् ] म्ह॰ मिजाज-स बाद्धांची आणि अवलाद भडभुंजाची. (वाप्र.) जार्णे-इतराजी होणें. ॰ठेवणें-राखणें-तब्येत सांभाळणें. मिजाशींत येणें-चढणें-गर्वानें फुगणें; डौलांत असणें. सामाशब्द- ॰खुशी-स्नी. खुझाली. ॰खोर-वृद्ध, मिजाजी-शी-सी-वि. १ मिजाशींनें वागणारा; चढेलपणानें किंवा प्रतिष्ठितपणानें वागणारा; गर्विष्ठ. रनाजुक प्रकृतीचा; तब्यतीः लहरी. ३ बामहौलांचें धासमाराचें ०मानवारि-स्वी

प्रकृतीचें अस्वास्थ्य. 'राजाची व रघोत्तमराव यांचेही मिजाज-मान्दगीकरितां राहिले. '-रा ५ १५७. मिजाण-की. १ तब्यत; प्रकृति. ३ चोखंदळपणा; लहर. [फा.]

मिजात-द, मिजाती-दी--मिजाज, मिजाजी पहा.

मिजान—स्त्री. १ तुला; प्रमाण. २ (व.) एकंदर वेरीज; एक्ण वेरीज. [अर. मीझान्]

मिज्रीकम, मिद्रीकांच-स्त्री.(गो.) सब्जा; एक वनस्पति.

मिटका—पु. ओठांची मिटलेली स्थिति; (डोळ, फुलें, कागद, पानें इ० ची) चिकटलेली, मिटलेली, दाबून बमलेली स्थिति; चिकटणें. (कि० बसणें; पडणें). २ मिठी. (कि० मारणें). 'कमरेस मिटका मारला.'। मिटणें] मिटकाचणें-सिक. १ घट बंद करणें; दाबून घरणें (डोळे ६०). २ कान टवकारणें, उभारणें. मिटकी-स्वी. एकमेकांस चिवटलेले औट उघडतांना होणारा आवाज;पदार्थ खातांना होणारा मिट मिट कसा आवाज. मिटक्या मारणें-प्रेमानें गोडी चान्हणें. 'तो कित्य तृप्त भरवान विदुरगृहीं भोजनांत दे मिटक्या।'-भोजयोंग ७.७६. २ (ल) आशा घरून बसणें; जिभल्या चाटणें मिटमिट-स्वी. मिटकी; खातांना तोंबाचा होणारा आवाज. मिटमिट-मिटां-किवि. १ मटमटां; मिटक्या मारून २ मिचकावीत; उघडझाप करीत. मिटमिटीत-वि. १ नीरस; बेचव; व्यवववीत (भाषण, खाद्य, काम इ०). २ खुछक; अत्यल्प; तुटपुंजें (देणगी, खचै). मिटमिट्या-वि. कृपणं; कवडीचुंबक. [ध्व.] मह० मिटमिट्या शेंबूडचाट्या.

मिटणें—सिक. १ (ओंठ, हाताची मृठ, पापण्या, दाराचीं झडपें, फुलाच्या पाकळ्या इ०) बंद होणें; एकत्र होणें. २ (ल.) बंद करणें; श्वेवटास नेणें; संपविणें; संपणें. (भांडण, तंटा). १ पुस्न टाकणें; घालविणें. ४ -अक्ति. (रोग किंवा आजारीपणा) संपणें; नाहींसें होणें.

मिटान-वि. (व.) मेणचट; ओशट; तेलकट.

मिटुका--पु. नांगराचे समणे धरण्याकरितां त्यास बसवि-लेला लांकडी दांडा.

मिटे-न. (गो.) गोडें पाणी. [ मिष्ट ]

मिट्टी—स्त्री. (विटीदांड्चा खेळ) डान्या किंवा उजन्या मुठीवहर विटी उडवून दांड्ने तिला ठोला मारण्याची किया; मुंड (कि॰ मारणें). [सं. मुष्टि]

• ठेवणें – राखणें – तब्येत सांभाळणें. मिजाशींत येणें – चढणें – गर्वानें फुगणें, बौलांत असणें. सामाशब्द – • खुद्दी – स्वी. खुत्राली. • खोर – दार, मिजाजी – शी – वि. १ मिजाशीनें वागणारा, विष्ठः न तब्यती न सिठाचें पाणे. – स्वी. (राजा.) स्वयंपाकाला लागणारी चढेलपणानें किंवा प्रतिष्ठितपणानें वागणारा; गर्विष्ठः र नाजुक प्रकृतीचा; तथार करण्याची परडी, पाळं. [मीठ + पाणी ] मिठागर – न. मीठ तथ्यती; लहरी. ३ डामडौलाचें; थाठमाटाचें. • मान्दगी – स्वी. तयार करण्याची जागा; मिठाचें जेत [मीठ + अगर ] मिठागरी, मिठागीर-मीठ बनविण्याचा धंदा करणारी आगरी जात; या जातींतील न्यक्ति. मिठागरीण-की. मिठागरी जातीची स्त्री. मिठाणा-पु. खारवून शिजविलेलें कडधान्य. -पु. खारी डाळ. मिठाणा-न. मीठ ठेवण्याचें मातीचें भांडें, परळ. मिठाभोचो-न. (गो.) १ मिठाचें पकाल. २ (ल.) निहपयोगी वस्तु.

मिठण, मिठाण—न. गर्दी; एकत्र जमणे; अनेक माण-सांवा समुदाय; विकार गर्दी. ( कि॰ घालणे; पडणें, होणें ) [मिटणें]

मिठा, मिठडा—ित. गोड; मिष्ट; रुचकर; मिठास. [मं. मिष्ट; प्रा. मिठं] मिठाई—स्त्री. खाऊ, पेढे, वर्फी इ० साखरमिश्रित गोड पदाथे. [हं.] मिठा ठक—ित. गोडगोड वोल्न फसविणारा. ०वार—पु. पहिला बार, बहर; पहिले पीक. ह्याच्या उलट खड़ाबार ०िंद्यु—न. साखरिल्बू. मिठांदा—द्यु—पु. मिष्टांदा, गोडी. 'हें न निवंड मिठांद्यु। अमृतीं जेवी।'—अमृ ५ ७. मिठास—की. स्वादिष्ट्रपणा; माधुरी; मिष्टता; गोडी. मिठा(हा)स्त, मिहा—ित. गोड. मिठाश्रर—न गोड दाव्द. मिठी—की. १ (गोड पदार्थ फार खाल्लघान उत्पन्न झालेली) अरुवि; वीट; तिटकारा, शिसारी. (कि० बसणें). २ आवड; छंद; उत्कट इच्छा. [सं. मिष्ट] ०पडणें—गोडी लागणें; ऐक्य पावणें. मिठेत्रावळ—पु. (व.) गूळ व गरम मसाला घालून केलेला भात; गूळभात. [हं.]

मिठी — र्ला. १ इडालिंगनः पकड. (कि० वसमें) २ ऐक्यः लीनताः लय. 'ते उभय बोधांची मिटी। अक्षरः पुरुषु।' ज्ञा १५.५१४. ३ संकोचः बंदी. 'कानाची नुघडी निमटली मिठी।' -एमा १५ १४. ४ आंठी. 'अकुटीम घालून मिठी।' -दा ३. १०१८. ५ (अव.) परुडः अडपः उद्यावर उड्या. 'यंदा आंख्यावर मिठ्या पडल्या.' व्हेणें-बंद होणें; मिटणें. 'चंहो-दर्यी कमळवनें। मिटी देती।' -ज्ञा १८.७३५. त्मारणें-आर्लिंगनं दंणें; हातांनीं एकमेकांस बळकट घरणें व्सात्रकी-श्री. घोड्याची एक चाल 'मिटी सात्रकीची मर्यादा अशी आहे की घोड्याची पुढले पाय सात्रक आणि मागचे दुडकीच रहावे.' -अक्षप १.१९४.

मिठवा-- ५. मुठवा. मिदुका पहा.

मिडकर्ण-अकि. आशाळभूत होणे; धाधावणे; जीव टाकणे; भुणभुण लावणें; तळतळणें. 'अत्रासार्टी मिडकर्ली । अडा टाकितीं।' -दा ३.५.७. [ते.]

मिडगण, मिडोगण-णी--श्री. स्तुति. 'काश्मीरी न करावी। मिडगणें जें।' -ज्ञा १३.३१९.

मिद्रगणं--- न. फराळ; उपहार.

मिडमिडा—वि. मिणमिणा; अंधुकपण ज≅णारा ( दिवा). [ध्व.]

मिडवा मिरवर्णे-दास्त्रविणे -- मिरवा मिरवर्णे पहा. शको. ६. १२ मिडी—स्त्री. ( बे. ) बांगी, पडवळ, दोडका, वाळ्क इ० चें कोवळें फळ. [का.]

मिण( न )धा—वि. १ मिंधा पहा. 'मिणधा त्यापाशीं वेद बादु। '-एसा १३.४६५. २ कपटी. [ मिंधा ]

मिणमिण—की. इलक्या किंवा खोल आवाजां से भाषणः इरबुर; इरकुर. (किं लावणें; करणें). [ध्वर] मिणमिण—णा—िकवि. मंदपणें; अंधुकपणें. महु मिणमिण दिवा कृपणांची सेवा. मिणमिणणें—अकि. १ मंद जळणें; अंधुकपणांनें जळणें. २ (ल.) हलक्या आवाजांनें किंवा खोल स्वरानें, रडकें रडकें, स्तिमितपणांनें बोलणें मिणमिणा—ण्या—िव. १मंद; क्षीण;अंधुकः, बारीक ज्योतीचा (प्रकाश). २ हळ बोलणारा, बारीक आवाजाचा. ३ सुस्त; मंद; रंगाळणारा; मंगलगाडचा. ४ (ल.) मनात कुढणारा; आंतल्या आंत जळफळणारा. मिणमिणीन—िव. मंदपंं जळणारा; अंधुकपणें प्रकाशणारा.

मित-वि. १ मोजलेला; मोजका. २ (ल) मध्यम; माफक; योग्य प्रमाणांत असलेला; जितक्यास तितका; थोडका. [सं. मा= मोजणें । सामाशब्द- ०पान-न. प्रमाणशीर दाह पिगें; मोजकें पिणें. •भाषण-न. स्वल्प किंवा मोजक्या शब्दांत बोल्णें. भाषी-वि. मोजके बोलणाराः, वायफळ बडबड न करणारा. **्ध्यय-पु.** मोजका खर्च; काटकसर. ्ड्ययी-कि. काटकसरीने खर्च करणारा. मिताश्चरा-स्री. याज्ञवल्क्य स्मृतीवर विज्ञान-श्वरानें लिहिलेशी टीका. भिताक्षरी-स्नी. एक सांकेतिक भाषा. हीत अ, आ या स्वगंच्या बाराखडीच्या जागी ककाची, खच्या जागीं गची, घच्या जागीं डची बाराखडी व च वर्गाच्या ठिकाणीं टर्ना, त वर्णाच्या ठिकाणीं पर्नाव य र ल व ळ यांच्या जागी शाधास हाक्ष या बाराखड्या परस्पर व्यत्या-सान होतात. मितला-वि. परिमितः, थोडें; अल्प, मोजर्देः, माफक, 'मितलां बोर्ली बोलिजे। अर्थप्रमय न सोडिजे। '-स्वादि 9.4.97.

मिति-ती—की. १ माप; परिमाण; वजनमाप; संख्याः गणती; राणना. २ परिमितपणा; माफकपणा; प्रमाण; ठराविक रक्षमः प्रमाणशीर गोष्टः, निश्चित संख्याः 'त्याचे पातकासी नाहीं कीं हो मिती।' ३ तिथि; दिवस (चांद्रमासाप्रमाणें). ४ काळ; मर्यादा. 'यज्ञारंभ उद्यां, सहा दिवस या कर्मा मिती तोंवरी।' —आय १६. ५ कर्जाऊ रकमेवरील न्याज. 'र्शेकडा चार आणे आम्हास मिति पडती.'—किवि. हळू. —शर. [सं.]

मित्र-पु. १ स्नेही; दोस्त; सखा. २ सुर्थ. ' उठि लवकरिं वनमाळी उदयाचळीं मित्र आला। '-घनश्मामाची भूपाळी. -वि. मित्रत्वाचा; दोस्तीचा; सलोख्याचा; स्नेहाचा. (समासांत) मित्रलाभ, मित्रवत्सल, मित्रयुद्ध इ० [सं.] ०तो**डणें, मैत्री**  तोडणे-स्नेह, मित्रत्व सोडणे तनया-स्री. १ यमुना. २ सावित्री. •त्व-न. प्रेम; रुनेह; मैत्री. •द्वोह-पु मित्राशी रुपये देणे त्यांत तेतीस मिना घातले. '[अर.] . केलेला द्वेष: मित्राशीं बाळगलेला वैरमाव. **्पत्र, मित्रातपत्र**-न अबदागीर; सूर्यपान. 'झळकती चामरे मित्रातपत्रें।'-रावि २६.५५. [ मित्र+पत्रः मित्र+भातप+त्र ] ०भाव-पु. मित्रत्वः मैत्री; सख्य. •वार-वासर-पु. रविवार; आदितवार मित्रा-चार-पु. स्नेह; मैत्री. ' तुम्हासि करावया मित्राचार। '-भारा-किष्किधा २.६. [ मित्र+आचार ]

मिथ:-- किवि. आपमांत; परस्पर: एकमेकांत. [सं.] मिथणे-अक्रि. १ एकमत करणे; संगनमत करणें. २ एकत्र मिळणें; जुळणें मिथुन---न. १ जोडी. २ युग्म, जोडपें, स्त्री आणि पुरुष. ३ समागम: स्त्रीपुरुपांचा संग. ४ एकी. ५ बारा राशीतील तिसरी रास. हीत मृग नक्षत्राचे दोन चरण, अग्द्रा पूर्णनक्षत्र आणि पुनर्वसु

मिथ्या-थय- वि.किवि. खोटें; असार; नश्वर; अवास्तविक -न. खोटी माया. 'मना सर्वथा मिथ्य मांडु नकोरे। '-राम १९ [सं.] मिथ्यातमा-प्र. देह. मिथ्यादृष्ट्रि-स्री. मिथ्या ज्ञानः; नास्तिकता. मिथ्यापवाद-अभिशाप-आगेप-पु निष्कारण देण्यांत येणारे दूषण; खोटा आरोप, आळ. मिथ्या वग्रह, मिथ्यात्वग्रह-पु खोटें मानणें [सं.]

नक्षत्राचे तीन चरण यांचा समावेश होतो. [सं.]

मिधा-वि. १ ओशाळा; दबेल; उपकारामुळं दाबला किंवा बांधला गेलेला. २ लिजित; लाजलेला. ३ पूर्वीच्या बाळंतपणा-नंतर विटाळशी न होतां पुन: गर्भार राहून झालेलें ( मूल ); अशा त-हेची गर्भवती (स्त्री). उदा० मिंधी गर्भार; मिंधी बाळंतीण. मिध्या मुलांना विजेपासून भीति असते अशी समजूत आहे. उदा० 'बाण केसा लागला सतेज। जैसी मिध्यावरि पहे वीज। ' मिधे राहणे-असणे-विटाळशी न होतां गर्भार राहणे-असणें. मिधे होण-भोशाळा होणे; उपकारबद्ध होणे.

मिनर्णे-एकत्र होणे. मीनणे पहा.

मिन( घ्र )त, मिनत, मिनतमाना, मिनतवारी, मिन-त्वारी, मिनती -- स्त्रीपु स्त्री. विनंति; अर्ज, मनधरणी; विन वणी: आर्जव. 'जाबतेखानानीं मिन्नत करावयास वशील पाट-विला आहे. '-दिमरा १.२७. [ अर. मिम्नत=कृपा, उपकार ] मिनतीन, मिनतवारीने, मिनतवार, मिनतीवार-क्रिवि, काकुळतीस येउन केलेल्या विनंतीने: मनांत नसता केवळ अजि जीस व भिडेस बळी पड्न, मेहेरबानी म्हणून.

मिनमेख --- किवि. (कागदोपत्री) बिनशर्तः अटीशिवायः मर्यादा न घालतां, पूर्णपर्णे, सर्वस्वी (हुकूमनामा, फैसल्ला, जाब इ०).

मिनहु-हु. मिन्हु--किवि. वर सांगितलेल्या महिन्याचाः त्याच महिन्याचा; चालु महिन्याचा. ' नववे जमादिलावरची पत्रें मिढ्या बाळगणारा गुराखी. बेबिसावें मिन्हुस सादर झालीं '-पया २१०. [ अर. मिन्हुव ]

मिना-किवि. वजा: हिशेब करतांना कमी केलेला. शंभर

मिना—पु. कांचेचा मुलामा; चांदीच्या दागिन्यावर बस-विण्यांत येणाऱ्या हिरव्या दगडाचा पातळ रांघा. [ फा. मीना ] •कार-गार, मिनेगार-मिनेकार-पु. मिन्यांचे काम कर णारा. -वि. मिना केलेलें, 'पांच मण्याचा द्राक्षघडवजा सोन्याच स्तांत बांधीव दाडी मिनेगार बाबत जवाब पोलादजंग पैकीं ' -वाडसमा २.५५. [फा. मीनाकार] **कारी. मिनेकारी.** मिनेगारी-स्री. मिन्याचें काम. [फा. मिनाकारी ] मिनेदार-वि. मिन्याचे काम ज्यावर केले आहे असा: नक्षीदार 'गोठ हातसर, जबे खिजमत्या मिनेदार करी चुडे। '-प्रला ११८.

मिनि( नी )र-न. १ तासाचा साटावा भागः क्षण. २ टिपणः टांचण; छेख. 'केकावलीवर रावबहादुरांनी जें मिनिट लिहिलें आहे त्याच्या शेवटच्या वाक्यांत गुणसर्वस्व दाखल के.हें. '-नि ७९४. ३ (डिग्रीचा अंशाचा) साठावा भाग. ४ दाव्याचा, खटल्याचा निकाल. [इं.]

मिनिस्टर--पु. दिवाण. [ई.]

मिनी-- र्धा. (कों.) स्त्रीचा स्तन; मिमी.

मिन्कबल -- किवि. पूर्वी. [फा.]

मिन्ज्रमला—किवि. एकंदरीनें. [फा. ]

मिन्वाद- ऋिव. यापुढें. [फा.]

मिंबर-न. व्यासपीठ. 'मिश्वदीच्या मिंबरचा दगड बस-विण्याचा समारंभ सातारा येथे झाला. ' [ अर. ]

मिया-यां-सना. म्यां; भीं, मिआं पहा. -क्रिवि. माझ्या-कडुन. 'स्वामी जें पाप प्रमादा। तंव जोडिलें मिया। '-ऋ ५३.

मिया--- पु. भुसलमान गृहस्थ. [हि.] म्ह० मिया मूठभर दाढी हातभर. • महार पु. (संगीत) एक राग यांत षड्ज, तीव ऋषभ, कोमल गांधार, कोमल मध्यम, पंचम, तीव्र धैवत, कोमल निषाद हे स्वर लागतात. अवरोहांत धैवत वर्ज्य. जाति संपूर्ण-षाडव. वादी मध्यमः; संवादी षड्जः; गानसमय मध्यरात्र. •सारंग-पु. (संगीत) एक राग. यांत षड्ज, तीव ऋषभ, कोमल मध्यम, पंचम, तीत्र धैवत, तीत्र निषाद, हे स्वर लागतात. जाति षाडव-षाडव, वादी ऋपभ, संवादि पंचम. गानसमय मध्यान्ह.

[मयाद--की मुदत. [ अर. मीआद=वायवाचे स्थळ अगर बळ ] मियार्चा-वि. मुदतीची; कांहीं शर्तीवर दिखेली.

मिरका धनगर-- ५. फक्त शेळवामें व्यांचा कळप बाळ-गणारा धनगर. याच्या उटट खिल्लारी धनगर=गुरें-होरें, शेळवा-

मिरकूट---न. एक क्षुद्र जंतु; बांस; मच्छर.

मिरग--पु. (कु.) मृगनक्षत्राचे दिवस [मृग अप.] मिरग्या-पु. (व.) मृगनक्षत्रांत उत्पन्न होणारा सपक्ष किंडा; चिलट. [मिरी] मृगकिडा.

मिरगिटाण —स्री. तेल, तृप इ० स्निम्ब पदार्थ जळल्या-कर-पल्यामुळें सुटणारी घाण.

मिरगी, मिर्गी, मिरघी—श्री. १ फेंपरें; अपस्मार; धुरें. होणें: रागांत येणें: संतापणें.

मिरची -- श्री. एक झाड व त्याचे फळ. हे झाड कमरेइतर्के उंच होतें. मिरची हिंदुस्थानांत सर्वत्र होते. हिच्या जाती:-लवंगी, भोपळी, बुटकी, बुगडी, भाजीची, घारवाडी, पांढरी इ०. २ एक मुर्लीचा खेळ. [ सं. मरिच ] (वाप्र.)( अंगाला, नाकाला ) मिरच्या लागणें-झोंबर्णे-चडफडाट होणे; चरफडण मिर-बोडी-मिरची-स्री. लहान हिरवी मिरची; कोंवळी मिरची. मिरशांग, मिरषेग-की. (गो. कु) मिरची: (राजा.) मिरसांग.

मिरजाई—स्त्री. गुन्हेगार जातीत स्त्रिया चोळीवरून घाल-तात तो आंगरखा. -ग्रजा ११५.

मिरजी—वि. मिरजेचा; मिरज येथील (हपया, तंबाखू इ०). मिरजोळी—सी. एक औषधी वेली; ही वृक्षाच्या ढोलींत उगवते: हिची पानें मोठीं व मिरवेलीच्या पानासारखीं असून त्यांनां उप्र वास येतो. पानांचा रस नाकांत घातला असतां शिका फार येतात.

मिरधा, मिर्घा, मिरध्या-पु. १ खंडेगांवचा एक अधि-कारी; चौगुला. २ दहा शिपायांचा नाईक; भालेकरांचा नाईक: जासुदांचा नाईक; मरचोपदार. 'राजश्री प्रधान याजकंड तुलाराम मिरधे याजवरोबर पत्र पाठवून. '-शारो ८. ३ (व ) गोंड लोकांतील धार्मिक कृत्यें करणारा मुख्य; धर्माधिकारी (यावरून लक्षणेनें ) प्रमुख मनुष्य; पुढारी. [फा. मीर्दह् ]

मिरप्(म्)ट्रंगे—उिक. १ वाढ खंट्रंगे; खुरट्रंगे. २ थांवविले जाणे; भन्नोत्साह होणे; खंटणें; रुसणें.

मिरमिटा-पु. १ शोपा आंवा. २ शोप्या आंव्याचा वास. -वि. शोपा ( वास ); वडीशोपेसारखा वास असलेला [ मिरमिर ? ]

मिरमिर--स्री. तिखट पदार्थ खाह्याने जिमेस उत्पन्न झालेली जळजळ; चुरचुर. [ध्व.] मिरमिरणें-अकि. १ तिखट लागणें; झोंबण, मिर्मिर टर्णे (अक्टलकारा, पिपळी, इ० पदार्थ खाह्रयानें) चुरचुरणें. २ मिरमिरयुक्त होणें (तोंड, जीभ इ०). मिरमिराट-पु मोठी भिरमिर; जळजळ. मिरमुटण-अक्रि. मिरपुरणे पहा.

मिरमिरी - जी. (कों.) तिरिमिरी.

**मिरमीट**—न. डोळ्यांत शिक्षन झोंबणारा लहान कीटक;

मिरमुटला—पु. लहान, खोडकर मुलगा.

मिरवण-वणी, मिरवणुक-की. थाटाने पुष्कळशा जमा-वानें सावकाश जाणें; छबीना; दिंडी; वरात;स्वारी. ( कि०निघणें). झाली संश्रमे सिरवण।'-वंसीस्व ७.१०६. [का. मेरवणग, २ घेरी; भोंवळ; झीट. [ हि. उरिया-मेरिआ ] •वर येणें-कुद्ध<sup>े</sup> मिरवर्णे; का. म्यरोण; द्राविडी. मेरे; अर्गीर, अमीर, मिहीर] मिर-वर्णी-स्री. १ अलंकार; सुशोभित करण्याची वस्तु. 'पै जलशयना चिया अवगणिया। कां मत्स्यकुर्म इया भिरवणिया। '-ज्ञा ११. ८४. २ प्रसिद्धिः 'सिंधु आणि गंगेचि मिळणी। स्त्रीपुरुष नामाची मिरवणी। '-अमृ १.५४. **ामरवर्णे-**अक्रि. १ वाद्यादिसहित शहरांतून समारंभपूर्वक सावकाश जाणे; भपका दाखवीत जाणे. २ छानछोकीने फिर्णे; डौलाने जाणे. ३ (ल.) धिंड काढली जाणें. ४ शोभर्णे. ' तेचि कृष्णाचे श्रीमुख । नित्य निर्दोष मिरवत । ' –एरुस्व १.५४. ५ बोलगें. ६ कीडा करेंगे; खळगें. ७ डौल दाख-विणे: डौलार्ने फिरणें. **मिरवा मिरवर्णे-**डौलार्ने दिमाख दाखवीत हिडणे. मिरविण-सिक. मिरवगुक काढणें; थाटाने फिरवीत नेणे. ( प्रतिष्ठा-डौल-तेज- विद्या -गुण-झान - शहाणपण ) मिरविण- प्रतिष्ठा डौल ६०चे निरर्थक प्रदर्शन मांडणें; पोक्ळ देखावा दाखविणें; खोटा आविर्भाव करणें.

> मिरामह्यार-पु (संगीत) एक राग. यांत षड्ज, तीव, ऋषभ, कोमल गांधार, कोमल मध्यम, पंचम, कोमल धैवत, कोमल निपाद हे स्वर लागतात. जाति संपूर्ण-संपूर्ण. बादी मध्यम, संवादी षड्ज, गानसमय रात्रीचा दुसरा प्रहर. वरील स्वरांशिवाय गांधार. धैवत व निषाद हे तीत स्वरिह लावण्याचा गायकांचा परिपाठ दृष्टीस पडतो.

> मिराशी-- पु. मुसलगानांतील एक अस्पृश्य जात. -के १७. ४.३६.

**मिरास**—कीन. १ वडिलोपार्जित वतनः दायभागः वंशपरंपरा संपत्ति; स्थावर मालमत्ता ( विशेषतः शेतः जमीन इ० ): वतनदारी. 'निपुत्रिकांचें मिरास तें दिवाणांचें '-रा ८४९. २ जमिनीवरील कर. [ अर. मीरास ] ०पुरणें- गाठोडें पुरणें; महत्त्वाची गोष्ट एखाद्या ठिकाणीं ठेवलेली असणे. • जमीन-स्री. वतनदारीची जमीन; वडिलोपार्जित जभीन. 'जमीनसारा थकला तरी तीन वर्षानंतर मिरासदार परागंदा झाल्याशिवाय मिरास जमीन खालसा करण्याचा सरकारला हक नव्हता. '-गांगा १२. • झाडा-पु. मिराशीची आणि मिरासदारीची कलमवंदी. ॰ दार, मिरास्तार, मिराशी-सी-प. १ मिराशीचा उपभोग घेणारा; वतनदार: थळकरी; सरकारसारा नियमाने भक्तन आपले स्वामित्व कायम ठेवणारा शेतमाल्क. 'वडगांबीची मोकदमीस कोण्ही मिरास्दार भोगणारा महार. मिराशीचे चार प्रकार-१ वतनदार, २ मिरास-दार, ३ उपरी, ४ ओवांडकह. (फा. मीरामीदार ) ० पट्टी-टी-स्त्री. मिरास जमिनीवरील कर: कायम लावणीचे जमिनीवरील कर. ' मिरासपटी तिसरे साली घ्याबी, ' -बाइममा ४,६७ न. मिराशीच्या हकाचा लख्न.

मिरी-पु. १ पहिल्याने खेळण्याची पाळी असलेला गडी. २ खेळतांना उताणी पडलेली कवडी. [फा मीर] •तल्फ-पु. गंजिफांतील राजेरी देणी; राजा खाली टाकण, उतरणें फा. मीर+ साधुत्वाचे ढोंग करणारा मनुष्य तलफ

मिरी-सी निरी, चुणी ( घोतर ६० ची ).

मिरी-की. (एक्ट्रचन मिह्न, मिरें) १ मिन्यांचा वेल. २ एका झाडाचे नांव. -न मिन्याचा दाणा. मिरी तिखट असुन मसाल्यांत घालतात. [ सं. मरिच; हिं. भिरच; बं. मरिच; ग्र. मरी; का. मेणसु; ते. मरिया, मिरयन्; ता. मिलगु ] म्ह० मिरी नासली तरी जोंधळधाच्या भावाने जात नाहीत. ( मिरं शब्दाचे समासात पूर्वपदी मिर अने रूप होते ). मिरकाढा-पु मिन्यांचा काढा. [ मिर्-काडा ] मिरकूट-न. मिन्यांची पुड; मिरपूड. [ मिर्+कट ] मिरगंड-डे-न. चटणी; मिरपूड. ०गोंड-न. १ भिरवेलीस आलेला मिऱ्यांचा घड; झबका. २ मिरबोंड; मिरघाटा. -स्त्री, लहान दिखी मिरची: क्रींवळी मिरची. ०घाटा-प्र. उड-टाचे दिवा इतर हाळीचे पीठ लावन तळलेले मिर. **्पड-पट-**स्त्री. १ मिन्यांची पूड. २ (कु.) मिरच्यांची पूड, तिखट, म्ह० अन्नमत्री जेवर्गे आणि सिरपुड मागणे. • बौंड -न सिरघाटा पहा. •वणी-न मिन्याचा काढा. [मिरे+पाणी] •वेल-स्त्री. मिन्यांची बेल, ही पानवेलीसारखी असते. या वेलीला मिन्याच्या फळांचे घोस येतात. यांची लागवड मलवार व बोंकण प्रांती होते. मिरवेलीस ज्या शेंगा येतात त्यांस गजपिपळी म्हणतात व मूला**स** चवक म्हणतात. चवक पहा. या वेली ४०-४० वर्षे जगतात •मारा-च्या-वि. मिऱ्याप्रमाणे तिखट, ऋडक, झोंबणागा. जळजळ उत्पन्न करणारी लागट (भाषण अगर इसम.) मिलं, मिर-न. मिरी पहा. ( मिर मिर्ह याचे अव. )

मिच्या--प. एक कीटक, मिरमीट पहा.

मिलक-की. जिंदगी; मालमत्ता; मिळकत. (अर. मिल्कू) वेळचा थाटाचा समारंभ. मिलताऊ - वि दुसऱ्याच्या मताशी आपर्ले मत सहज मिळवन घेणारा. ' प्रधान पंताचे मिलताउ. ते कां येतील -पेद ६.६२. [ मिळणें ]

मिलांड --न. बीड. --शर.

नाहीं '-रा १७.३२, २ माहार: महारकीचें वंशपरंपरा बतन सिलगीचा: सोबतीचा: संगतीचा: जुळता: जुळणारा: मिळता; जमणारा.

मिलाव, मिलेर-पु. (गो.) पैसे ठेवण्याकरतां भोंक अस-॰ पत्र- छेला मातीचा गइ.

मिलिद--पु. भुंगाः भ्रमर. [ सं. ] मिलिदायमान-वि. आसक्त; लीन. [सं.]

मिल्हा—पु. १ वगद्रचाच्या जातीचा एक पक्षी. २ ( ल. )

मिशन--न. १ कोणत्याहि धर्माचा अगर संप्रदायाचा प्रसार करणारी संस्था. २ धार्मिक अगर राजकीय प्रचार. [इं. ] मिश-नरी-पु. प्रचारकः पादीः खिस्ती धर्मप्रचारकः

मिशि-शी-सि-- स्री. दंतमंजन; मस; राखंडी. [बं.]

मिशी— स्त्री. १ पुरुषांच्या वरच्या ओठ।वर व नाकाच्या खाठील जागेत येणारे केंस. २ मांजर, वाध, झरळ इ०च्या तों डावरील लांब केंस. [सं. २मश्र; प्रा. मुस; का. मोशि] (वाप्र.) • उत्हरून देंगें-एखावा गोशीची निश्चिती सांगतांना म्हणतात. ॰( मिशाः ) खालीं होणे-उतर्णे-खालावर्णे-मानखंडना होणें; फजिती होणें; नक्षा उतरणें. (एखाद्या पात-काच्या प्रायश्चित्तार्थ क्षीर (मिशा भादरणें) करतात त्यावरूम). मिशा किंवा मिशी भादरणें-फजिती करणें, बेअब्र करणें; अपमान करणे. ( मिशा-मिशी )वर ताव देणे: मिशी मिशा पाजविणे, मिशांना पीळ भरणे-सड घेण्याच्या विचाराचें निदर्शक म्हणून मिशांवह्न हात फिरविण: तिरहकारानें. रागानें मिशा वळविणे. मिशा पिळणें; मिशांस पीळ भर णें - गर्व बाह में ऐट मिरविणें; धमक दाखविणें. 'च्यारि दिवस ते मिशांपि पिळितील। '-मोउद्योग ४.९८. मिशांना-मिशां-वर तुप लावणे. मिशीवर-मिशांवर शीत ठेव ग्रे-श्रीमंती दाखिंगे; पोकळ, बाह्यात्कारी श्रीमंतीचा आविर्भाव करणें: डाम-हौउ करणे. **मिशावर खेळप**-(गां ) एखाद्यास न भिणे. मिशाळ-ळा-वि. मोध्या मिशा असलेला.

मिशी - स्री वेश्याव्यवसायाच्या सुरवातीस करावयाचा · लावणें-(व.) वेश्याव्यवसायास आरंभ करणें: धंशाची सुरवात: वेश्येनें प्रथमच एखाद्याशीं केलेल्या समागमाच्या

मिश्र--पु. एक देश व त्यांतील एक ब्राह्मणांची उपजात.

मिश्र, मिश्रित--वि. मिसळलेला; एकत्र झालेला; मिळवि लेला. [ सं. मिश्र=मिसळणें ] • अपूर्णीक-पु अव अपूर्णीकांचा एक प्रकार; अधिक िन्हानें जोडलेले अपूर्णांक. •गाित-न. मिलाप-फ-पु. स्री. १ ऐक्य; मिश्रण; मिळणं: जुळणं; सुवर्णगणित. याचे दोन भेद आहेत मध्यमिश्रगणित व ब्युत्कम मेळ. २ भेट: रायोग: एकत्र येणें. [हिं.] मिलाफी-पी-वि. मिश्र गणित. ्गति-स्री. (ज्योतिष) दोन किंबा अधिक प्रिरणांच्या योगानं उत्पन्न होणारी गति. •जाति-की. (तास्र) (व.) विकलाचे दाव्यासंबंधींचे टिपण, टांचण. 'त्या दाव्याची पदार्थ. मिश्रणीय-वि. मिश्रण करण्यास योग्यः मिसळण्यासारखें. ( कि॰ घरणः संभाळणें; राखणें; टाकणें; सोढणें, सुटणें ).

मिश्री-सी. खडीसाखर; मिसर देशांतील साखर. 'श्री स्त्री. एक औंषधी वनस्पति.

फमवेगिरी; लबाडी. [सं ] मिषांतर-न. दुसरें निमित्त; निराळी मिश्रण; भेंसळ. ३ फोडणींत घालण्यासाठी एकत्र कंलेले धने, बतावणी. 'वर्षे तेथ मिषांतर। चातकु की । '-ज्ञा १८.१३७७. मोहऱ्या, कारळे इ० पदार्थ. ०का**ढणे**-कारळे, मोहऱ्या, हळद, मिषा-वि. ढोंगी; बतावणी करणारा; खोटें कारण दाखविणारा; मेध्या, हिंग इत्यादि जिन्नस वेगवेगळे काढून टेवणें. [ मिसळणें ] सबबी सांगणारा.

•भाषणी-वि. गोड बोलणाराः गोडबोल्या. म्ह० मिष्ट भाषणी मित्रणः मिसळण-अकि. मिश्रण होणें;एकत्र होणें.-सिक १ एकत्र आणि लिंगंदरीनी. मिष्टाई-स्त्री. ? गोडी; माधुरी. २ रुचकर- करणें. २ (ल. काम किंवा लढाई) जोरानें करणें; त्वेषानें करणें. पणा; स्वादिष्टता; लञ्जतदारपणा. सिष्टाञ्च-न. पकान्न; गोडधोड; सिस्तळचणी-न. कोकंबसारांत सिसळ्न वाढविलेलें सुप्रास अनः स्वकर अन.

मिस, मिसक, मिसकट-टें--न. १ निमित्त. २ हप; आकार. 'पै अष्टधा भिन्न ऐसे । ज दाखविले प्रकृतिमिसे । '-श्ना १५.४८४. ॰करा-खोर-वि. ढोंगी; बतावणी करणारा; तोतया. मिसाल्)

मिसकीन-ल-वि. १ गरीय; अशक्त. २ निरुपद्रवी; शांत (गाय, महैस). ३ (ल.) बाहिस्स दिसण्यांत गरीव पण आंतुन लवाइ. [ अर. मिस्कीन् = गरीव ] • बग-ठा-मात्रागमनी-मादरचोद-मारवाडी-वि. बांह्रह्न सौम्य, गरीब परंतु आंतून हरामखोर; मुद्रा बावळी परंतु पका लबाड असा ( इसम ). कारागीर ( विशेषतः सुतार ). [ फा. मिस्तरी ]

मिलकुट-किवि. काळा याचे आधिक्य दाखविणारा शब्द. उदा० काळा मिसकूट. मसकूट पहा.

विशीतः चिवटः मजबूत नसटेलें, घट्ट वीण नसटेलें ( क्ल्र ).

तील (स्त्री, खडीसाखर).

मिस्रुह, मिस्रूह—स्त्री. नुकत्याच फुटलेल्या मिशा. बारीक, नवीन मिशा; (निंदार्थी) मिशा [रां. इमशृ]

मिसल-सी. हुकुम; व्यवस्था; दर्जाप्रमाण कोणी कोणत्या ठिकाणीं बसावयाचें ही व्यवस्था; दर्जेबन्दी, प्रकार; अनुक्रम; द्रव्य.२फायदा:नफा.३ मालमत्ता:जिंदगी.[मिळणे; अर मिल्कत्] समाजांतील योग्य जागा. ' निमंत्रित मंडळी दरबारास आल्यावर त्यांस दर्जाप्रमाणे भिसलवार बसबिणे '-ऐरा ७. २ प्रकरणः त्यांस लावावयाचे पीठ. [ सं. मेलन ] **मिळण**-णी-नन्नी. १

पहिला विभाग नियमानें सान मात्रांचा असणारा, दक्षिणेकडील मिसल काढून दे पाहूं '[अर. मिसालू] **मिसलदारी, मिस**-एक ताल-प्रकार. •धातु-पु. दोन किंवा अधिक धातृंचें मिश्रण **ल्हारी-**स्त्रो. योग्यतेनुक्य व्यवस्था; दर्जेवन्दी. 'कोरवंदीनें उभे करून नवीन बनविरेला धातु उदा० पितळ. ॰**व्यवहार**-पु.मिश्र मानकरी थटून मिसल्दारीत । ' -प्रला २२६. मिसल्बंदी, गणिताचे नियम **ेमिश्रण-न. १** मिसळ, भेसळ; मिश्र झालेला मिसळबंदी-स्त्री. कामाची वांटणी आणि व्यवस्था; दर्जेंबंदी. पदार्थ. २ बेरीज. ३ (रसा.) संयोगी नसतां मिसळून झालेला ० बाजू-स्त्री. ठराविक जागा; योग्य जागा; नियोजित स्थान.

मिसळ-ळा---श्री पु. १ मिश्रण, मिसळलेली स्थिति; भेळ. हरिनामें अमृत फिर्फे मग कोण मिश्री। ' -अमृत १०९. [ अर. २ एकत्र मिसळलेला समृह, ३ मंडळी; संघ. ४ सल्य; मैत्री. [सं. मिली ] सफेत मिश्री-स्त्री. एक औषधी मूळ. सालंमिश्री- मिश्रण ] मिसळ-वि. मिसळलेला; एकत्र झालेला. [सं. मिश्रित] मिस्र ज-स्री. भिसळलेची स्थितिः मिश्रपणा. -न. १ मिश्रण मिष-स-न १ निमित्तः ढोंगः बतावणीः सोंग. २ फसवणुकः करण्याकरतां मिसळलेली वस्तुः मिश्रणांतील निरनिराळे पदार्थ. २ मिसळणी-स्री. मिसळणें: एकत्र करणें. मिसळणें-न. मिस-मिष्ट—वि. गोड; चवदार; स्वादिष्ट; रुचकर; रुज्जतदार.[सं.] ळण; धने, मोहऱ्या, कारळे, मेथ्या इ० चे फोडणीत घारुण्याचे [ मिसळ+पाणी ]

> मिसार — सी. हुकूमनामा; आज्ञापत्र. 'तालीक लिहुन घेऊन असल मिसाल परतून दीजे. '-रा १५.१३६. [अर.

मिसूर, मिस्र --- न. श्री. मिशी; ( अव.) मिशा.

मिस्कीन-ल-वि. मिसकीन पहा

मिस्तरी, मिस्त्री— पु. रेपोलेखन पदः मुकादमः कुशल

मिस्तीस-की एक मिश्र पोर्नुगीज जात.

मिरसी — स्री. बंतमंजनः दांतवणः राखंडीः हिरडा, मायफळ, मिसमिशी(सी)त-वि. मऊ; नरम ( माणुस ६० ); विस- लोहनुर्ण ६० चें दांताला लावण्याचें व दात काळे वरण्याचें नुर्ण. [सं. मपी] • लायर्गे-१ दांतांना सिस्सी लावून वेश्येच्या मिसर--पु. ईजिप्त देश. मिसरी--मिश्री-वि. मिसर देशां- धेयाला प्रथम गुग्वात करणें. हा विधि नायकिशीकडून करवितात. २ इंसिविधि करणें: एखाद्या स्त्रीला वेश्येच्या धंदाची दं'क्षा देणें.

मिहिर- पु. सूर्य. 'धरिति अरितिमिरहर मिहिरसम शूला।' निमा १.१२. [सं. मित्र]

मिळकत, मिळख(ग)त--- ह्यी. प्राप्तिः नियमित मिळणारे

मिळण- न आमटी, भाजी इत्यादि मिळन येण्याकरितां

एकत्र होणे: मिलाफ: संबंध: मिश्रण: एकी. २ संगम. ' सागर-भेटण: एकत्र येण: संयोग-संगम होणे. मिळणी मिळणीत-मिळणीस असण-चालण-मिळण-एखायाच्या तंत्राने चालणें. मिळन जाणें; कह्यांत, ताबेदारींत असणें. मिळणीस मिळ्ण-संगम होणे: एखादाशी मिळ्न जाणे. मिळणी होणे-भेटणे. मिळण-अकि. १ (द्रव्य, लाभ, नोकरी, पदवी इ०) प्राप्त होणे: इस्तगत होणें. २ एकत्रित होणें: मिसळणें. ३ एक-ह्मप होणे; एकत्रित, एकजीव होणे; एकमत होणे. ४ जुळणें; अनुरूप किंवा अनुकूल होणे; बरोबरीचें होणे; एखाद्याप्रमाणे-सारखें असर्गे. ५ एखाद्याच्या बाजूचा होगें; एखाद्या विशिष्ट पक्षाचा, मताचा, धोरणाचा होणें. 'पार्थासी नम्नियां अजा मिळ र।' -मोभीब्म १२.५२. ६ भेटणें; भिडणें; टेकणें; गांठ पडणें; संयुक्त होणें: समोरासमोर येणे. ७ सांपडणें; आढळणें; दृष्टोत्पत्तीस येणें; दिसणें; पाहिलें जाणें. ८ पकडींत येंगें; धर्क येंणें; हातांत येंणें. 'हा खिळा अवघड ठिकाणीं बसला, ह्यास धरायला मिळत नाहीं.' ९ शक्य होणें; शक्य असणें. 'हें कुलूप भलत्याला उघडायला मिळ-णार नाहीं. ' १० (गो.) रतिभावनेने अंगीकार करणें. ११ गुर-५४. १२ नका; कायदा होणें; उत्पन्न होणें. [सं. मिलू=भेटणें ] म्ह मिळत नाहीं भीक तर वैद्यकी शीक. मिळून मिसळून वागर्णे-मित्रत्वाच्या, घराव्याच्या, समतेच्या नात्याने वागर्गे. भराटीचा काळ: प्राप्तीची वळ: मिळण्याचा काल. मिळताऊ-न्यांशी आपर्ले पटवून घेणारा. २ जिंकणारा, मिळविणारा. **मिळ**ी आईबाप मि जवतीवन्त नाहींत. ' [ मिळणे+वस्तु ]

मि र मि (मा )ळ - स्त्री. ( स्निग्ध पदार्थाच्या संयोगाने जाणीव: अहंपणा. आलेला ) बुळबुळीतपणा; मिळमिळाट -िक्रवि. (राजा.) गुळ-मुळ; आवाज न करतां (रडफें). मिळमिळाट-पु. अतिशय वुळ-दिसणारें, असणारें, २ बेचवः नीरसः मळमळीत (भाषण इ०) [ मिटणें ]

मिळवग-न. १ आमटी इ० याट होण्यासाठीं तीस लावा-सरिता जीवन एक । परी मिळणी भजन दिसं अधिक । ' -एभा वयाचें पीठ. मिळण पहा. २ गुरांना खावयास घारण्याचे आंबोण. १.९५. ३ संसर्ग: भेट: स्पर्श: संयोग: संबंध: मेळ. 'सत्संगसुर्याचे ३ मिश्रण. मिळवणी-स्त्री. १ बेरीज: एकाच जातीच्या अनेक मिळणी निर्विकल्पकमळणी । विकासे । ' –एभा २६.४३८. 🧵 रकमा एके ठिकाणी आणण्याची कृति. २ वरीज करावयाच्या एकह्मपुता. ' कृष्णमिळणीं मिळाल्या । त्याही न फिरती । ' –तुगा रकमा; दुसऱ्यांत मिळविलेला पदार्थ 🗦 अनेक संख्या एकत्र १२८. ४ मीलनः एकत्र जुळणं, जमणे. 'तही तेही ठाई मिळणी। कहन आलेलें फलः, बरीजः, एकूण संख्या. ४ जमवणीः, जुळणीः, समयो साजवेळुकां रजनी। '-ज्ञा १७.२९५. मिळणीं मिळणें- सफाईची जोडणी मिळवणी वजाबा की-की. बेरीज आणि

> मिळाऊ—वि. १ मिळविणारा; कमाई करणारा. २ जिक-णारा. ३ जुळणारा [मिळणे] मिळन-किवि. १ सहित; सोब-तीनें; सह, एकत्र. २ एकंदरीत; एकूण. ३ जुळून.

> मिळवणी---न. १ मिश्रण करतांना घातलेलें पाणी. २ पाणी घालून केलेलें मिश्रण. [ मिळणे+पाणी ]

> मिळव( वि )ण-सिक. १ प्राप्त कहन घेणें, संपादण. २ मिसळणें; एकांत दुसरें घालणें; मिश्रण करणें. ३ संचय करणें; एकत्र आणणें, करणें; बेरीज करणें. ४ जुळण्यास, भेटण्यास, मिळण्यास लावण: ताळा घेण: जमवन पाहण. ५ गांठणे: जिक्रन घेणे: पाडाव करणें. ' लगट कहिन फौजांनीं मिळविले । '-ऐपो २०९. ६ जिंकणें; मन वळविणे; सरशी करणे; वश करणें. ७ कृतकृत्य होणें. 'ही मागासलेली ईश्वरी विद्या चांगली नांबाह्मपाला आली की मिळ-विली.'-स ११. [मिळणें ] मिळवून पाहणें-तुलना करणें; ताळा जमविणें.

मिळी--सी. (कर.) उंच गळयाचा चंबु.

मी-सना. बोलणारा स्वतः [ रंग. अस्मत् ] म्ह० मी हांसतो फटला जार्णे; अडकर्णे. 'मिळेना कदा कल्पनेचेन मेळीं।'-राम लोकाला देंाबृड माझ्या नाकाला. (वाप्र. ) मी म्हण**र्णे**-ओरांत असणें: स्वतःचा प्रभाव दाखविणें. 'त्या वेळीं मी कसचा घरा-बाहेर पहर्ती. तेव्हां पाअस मी म्हणत होता. ' मीमी म्हणणें-बोल्डण-स्वतःच्या कर्तत्वाची बढाई मारणः ऐट मिरविणें: गर्व मिळता-वि. जुळताः मिळणाराः मिळता काळ-पु भर- वाढीं: अहंपणा दाखविणे. 'जितां बोलती सर्वही जीव मी मी । ' -राम १५. ' भिन्याशीं सामना करावयास कोणीहि पुढें जाईनात. वि. १ बनेबरीच्या लोकाशी लवकर मिसद्दन जाणारा; दुस- मी मी म्हणणारे सारे पहिलवान कचहं लागले. ' मीचें घर खालीं असणें-गर्वाचें, मीपणाचें घर खालीं असणें. मीतं-अ. ताच-पु १ प्राप्तीः मिळकतः, फायदाः २ सामील होगै. मिळती द्वैतभावः दुजाभावः आपुलकीचा अभावः ' नाहीं ते नांदविलें वस्त-की. मिळतितां येण्यासारखी वस्तु; ज्याची गुकसानभर- जेणें। मी तूं जगीं। '-ज्ञा १५.२८०. मीतुं करणें-मीतुंवर पाई करतां येईल असा माल 'पोर मिळवतीवस्त आहे. परंतु येजें-हमरीतुमरी करणें; भांडणावर येणें. मीपण-पणा-नपु. १ अहंता; गर्व; मगम्री. २ ब्रह्मापासून मी निराळा असल्याची

मीजम्ला—पु. समुदाय, [फा.]

मीट-की. मिटलेली स्थिति; डोळचांतून पू आल्यामुळें, बुळीतपणा. मिळमिळीत-वि. १ ( कों. ) बुळबुळीत व तेलकट चिपडासुळें डोळयांची चिकटन राहिलेली स्थिति: झांकलेली स्थिति. मीटफळ्यो — स्रीयव. (गो.) आट्यापाटयांचा खेळ. मीटर-पु (पाणी, वीज, लांबी इ०) मोजण्याचे यंत्रः

मापनयंत्र [ ई. ]

मीटिमीटि— कि. (महानु ) टक्सकां पाहुणें. 'मीटिमीटि स्वर्गदेवा। पाताळी पीयुषाचा टेवा। '- अर ८१. [ध्व.]

मीठ-पु (ढोरांचा धंदा) एक जातीचा निवडुंगावर वाढ-णारा वेल. याने चामड्यावरील केस जातात.

वस्तु अपन मनुष्यमात्राम अत्यंत आवश्यक अशी आहे. बरेंचसें मीठ समुद्राच्या पाण्यापासून करतात. भिठाच्या कांहीं खाणीहि करणें ] मीमांसक-पु. कर्मकांडवादी जैमिनीचे अनुयायी. आहेत. २ ( कर. आटयापाटया ) लोण. ( कि॰ आणणें ). [ सं. मीमांसक मार्ग-पु. कर्मकांड. 'ह्या प्राचीन कर्मकांडास पुढें मिष्ट=रुचकर ] (बाप्र.) ॰श्रास्त्रवें।–१ पिठांत मीठ घालणें; चव मीमांसकमार्ग असे नांव मिळालें. ' –गीर २८८. आणणें: गोडी आणणें: पुष्कळशा मोट्या साठ्यांत थोडीशी भर घालगें; पुष्कळ असून आणखी थोडीशी अपेक्षा असेल अशा करडा धनी असणें; मालक मोठा कटोर असणें. ०तोडणें-मीठ कमी करणें; खावयास कमी घालणें. 'मुलास मुलगी मोठी साली तर तिचें मीठ तोडणें. ' े**दे**णें-चामडें वटीण करण्या-रागावण; कुद्ध होण; संतप्त होणे. सामाशब्द- क्काणी-स्त्री. इ-शिकार] लांबुन घरी आल्यानंतर दष्ट काढण्याचे मीठ; मिठाने काढलेली दृष्ट. **ंबंदर**-न. मीठ उत्तरण्याचे बंदर. **्भाकर-भात-**स्रीपु. गरीबीचें जेवण (विशेषतः यजमान आपण दिलेल्या जेवणासंबंधी र भेट; भेटाभेट. ३ एकत्र जमणें; एकत्र येणें; मिळणी; संबद्ध विनयाने असे म्हणतो ). • मसाला-पु. मीठ व मसाल्याचे सर्व होणें. ४ एकत्र मिसळन जाणें; मिळ्न जाणें; ऐक्य; एकी. ५ जिन्नसः, पदार्थास चव आणणारे पदार्थ ०मोहऱ्या-स्रीअव. दष्ट काढण्याचे साहित्य. •मोह=या ओवाळणे-दष्ट काढणे. लोणारी-प्र. मीठ बनविण्याचा धंदा करणारी एक जात व त्या जातीचा मनुष्य. मीठारंग-पु मोत्याचा पिवळट गुलाबी रंग.

मीण-पु. (गी.) जार.

मीजी--स्री (प्र.) मैत्री; सख्य. 'पराव्यासीं करी मीजी। वाजूस मिळवून घेतलेला; वळविलेला. [सं.] -दा २.१.१४. [ सं. मैत्रि ]

मीन-पु १ मासा; मत्स्य २ मेषादि राशींपैकी बारावी रास. या राशींत पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्राचा एक चरण व उत्तराभादः पदा आणि रेवती या नक्षत्रांचा समावेश होतो. [सं. मी=मारणें] •केतन-पु माशाचे चित्र असलेलें निशाण ज्याचे आहे असा मदनः कामदेवः [सं.]

मी(मि)नणें — अफ्त. एकत्र होणें. 'मीनती दांदिया पासीं। वस्र. [का. मुट्टु=शिवणें?] राउळीचे यां। '-शिशु ५०५. २ प्राप्त होणें. मिळणें. ' कां बुक्षाची

साउली। वाटे जातां मीनली। ' - ज्ञा १३.५९४. ३ भेटणें; गांठ पहणें. 'तैसें संत माहेर माझें । तुम्ही मिनलिया मी लांडेजे।' –ज्ञा १५.५९७. [मिळणें]

मीना-पु. मिना पहा १ निळा रंग. २ दातावरील लुक्रण. ३ नीलमणी. ४ स्वर्ग. [फा.] • बाजार-पु वस्तूंचे प्रदर्शन.

मीमांसा - सी. १ षड्दर्शनांपैकी पांचर्ने दर्शन; याचे दोन भाग आहेत-पूर्वमीमांसा व उत्तरमीमांसा किंवा वदांत. पहिल्या-मीठ--न. १ लवण; क्षार. मीठ ही पांढऱ्या रंगाची खारट मध्ये कर्मकांड व दुसऱ्यांत ज्ञानकांड विवेचिलें आहे. २ चर्चापूर्वक जाणण्याची इच्छा: खोल विचार; चिकित्सा. [ सं. मान्=चौकशी

मीर-पु. (व.) रुई, कपाशी मोजण्याचा काटा.

मीर-पु. १ (गंजिफा) दशावतारी गंजिफांतील प्रत्येक ठिकाणीं जरूर ती भर घालणे. २ महत्त्व देगें; पर्वा करणें, ठेवणें; बाजूचा, रंगाचा राजा. २ उमराव; अमीर; सरदार; राजा. [ फा. भीक घालणें. 'ते दुबळया भटभिक्षुकांना मीठ घारुतील की मीर; अर. अमीर] अवस्ळ-पु. न्यायाधीश. [फा. मीर-इ-काय! ' -नि १०६८. अमोठें खारट असर्णे-कडक र्किवा मदल्] ज्या-पु. (माण.) सर्व मेंडक्यांचा पुढारी. ज्यीर-पु. थोर, अनुभविक, स्वतंत्र अधिकारी; बडा मनुष्य 'सारांश फौजेंत ताळ नाहीं. सारेच मीरपीर आहेत. ' -ख ५.२३८०. [ फा.] ॰ शिकार-शिकारीवरील अधिकारी. ' मीर शिकार पाखरें करितां त्यास मीठ लावणे. (अंगास)मीठ मोह=या लागर्णे- | धरून आणावयास पाठविले असेत. ' -ब्रप ११८. [ फा. मीर-

मं।र शोंग-श्री. मिरची.

उघडझांक. ६ खप्रास ग्रहण. [सं. मीलू=मिटणें, झांकणें, मिचकावण ] मीलनोन्मीलन-न. उघडझांप; मिटणं आणि उघडणे. ' दैविसी दिडी पाइतां सानी । तन्ही मीलनोन्मीलर्नी।' मीलित-वि. १ मिश्रित. मिसळलेला; एकत्र केलेला. २ भेटलेला. ३ एकत्र जमलेला, मिळालेला. ४ विशिष्ट

मीस-न. मिष पहा.

मीळ-सी. १ (अशिष्ट) प्राप्ती; नफा; फायदा; मिळ-कत. २ मिळणी. [मिळणें] •जोड-की. लाभ; तहजोड. 'सारांश मीळजोड स्वामींच्या आशीर्वादें होईल. '-पया १०.

मुआहिन-पु. प्रार्थनेस बोलाविणारा. [फा.]

मुकटा-पु. सोवळयांत नेसावयाचे रेशमी किंवा तागी

मकटी-स्त्री. (गो.) बंदुकीचें तोंड.

मुक्तण-णा---नपु. १ निःसत्व व इलका असलेला कडधा-न्याचा दाणाः, अशा दाण्याची रास. २ ( क ) शिजविल्यानंतर मुकुळित । सांगीतली तुज एथ । ' – माहा २.२३. [सं. मुकल्ति] किवा भिजविल्यानंतर टणक राहिलेला दाणा. चाड; –वि. उदास; उदासीन १त्तीचा [ मुका+दाणा ] ० हत्ती-पु. १ दिन सुळशाचा हत्ती; दंतहीन हत्ती. २ (ल.) टेंगू व ढेरपोटया इसम. मुक्रणी-तूर-स्त्री किडकी तूर; रोगट दाणा असल्यामुळें नासून जिची चांगली डाळ होत नाहीं अशी तूर

मुक्तणें-- सिक. गमावणें; न मिळणें; अंतरणें; हानि पावणें. 'तरि देतों शाप तुला, विजय न घडतां हितास मुकतास।' -मोभीष्म १.८९. [सं. मुच्=सोडणें ]

भुकं (कुं) दर्ण - अकि. (ना.) १ गुदमरणे. २ आंबणे.

मुकदम, मुकदम, मुकादम, मोकदम-धे. १ पुढारी; म्होरक्याः, मजुरांवर देखरेख करणारा. २ गांवपाटीलः, गांवकऱ्यांचा मुख्यः वतनदार. ३ देशमुखाच्या खालच्या हुवाचा गांवकामगार. [ अर. मुकदम ] सुकदमी-स्त्री. मुकादमाचे हक किंवा हुदा.

मुकद्(इ)मा. मोकद्मा-- ५. १ कामः प्रकरणः बाब. २ खटला (दिवाणी किंवा फौजदारी). (ना.)मुकरदमा. 'नवाव गुरगुटे यांचा मोकदमा फैसल करून... ' -ख ११९४. [अर. मुकद्मा]

भुकदम-पु. ( निंदार्थी ) मुका मनुष्य. [ मुका ]

मुकहर-निः नियुक्तः नियोजितः कायम केलेलाः नामजादः ' आबाजीकृष्ण या कामावर मुकद्दर असोन... '-रा ५. १९७. [ अर. मुकद्र्=ईश्वरनियोजित ]

मुक्तरयद--वि. कायमः पक्का. 'या कामावर मुक्तरयद राहून... '-पया ४६६. [ अर. मुक्ययद् ]

मुकरणें --- न. वाचाळता; बडबड. 'जाती प्राणे प्रमाणें करिति मुकरणें पै न देतील नाणें। ' -- अकक २, सुदामचरित्र ७०. [मुखर]

मुकरर, मुकरे, मक्रर—वि. १ निश्चित; नेमलेला; ठर-विलेला; २ नक्की; नियोजित. -िक्रवि. खात्रीनें; निश्चयानें; पुन्हां पुन्हां. 'मुकर ल्याहार्वे याची हाजत नाहीं.' -पया ४७६. [ अर. मुकरेंर् ]

मुकलस्त-वि. (व.) मनमानेहतका; मुबलकः; वाटेल मुक्रणा पहा. तितका. [ सं. मुक्त ! ] मुकलस्ती-स्वी. (व.) १ मुबलकता. २ मोकळीक; स्त्रेर वर्तन.

मुकरी-स्री. (राजा.) टोंक; अग्र; अखेरचा भाग; तीक्ष्ण अप्रभाग. [सं. मुख]

मुक्रसणी-- ली. (गो.) संपादणी.

असलेलें. 'चिरे मुकसी. '-वाडसमा १.१९. मुकेस-सी पहा. मुक्तसुचे -- अफ्रि. (गो.) लांच घेणें; खाणें. [ मुखशुद्धि ] | नवाव वहाहराचे मुकाबिले उभे न रहात. ' -रा १९.

मुक(कु) द्वित-वि. १ स्पष्ट. २ संक्षिप्त. 'हे सांख्यस्थिति मुका-- पु चुंबन. (कि॰ घेणें). [ध्व मुख]

मुका-वि. १ बोलतां येत नसलेला; न "बोलगारा; वाचा नसलेला. २ रागाने किंवा हिरवटपणाने बोलतुनाही असा; स्तब्ध. ३ शांत बसलेला. ४ तोंड नसलेलें (गळूं, फोड) डोकें किवा तोंड नसलेला ( नाम्ह ). ५ म वाजणारा; अगदीं कोंवळा; आंत गर नसून पाणी भरलेला ( नारळ ). ६ चाड; न भिजल जाणारे; मोड न येणारें (कडधान्य). ७ न उमललेली; न पुल्लेली (कळी) ८ आवाज न करता चाल पर (रहाटगाडगें, चरक, यंत्र इ०) [सं. मुक; का मुत्तु, मुद्दु | म्ह्रः मुक्याच मनी मंगळवार (मंगळवारीं कोणताहि बेत कर्फ नये अशी समन्नत आहे त्यावहन ). (वात्र.) ॰ जुला होणे-प्रथम न्हाण येणे. **रहाणें-(बागलाणी)** गप्त वस**णें. मुकाचण-**मुकें होणे; स्तब्ध बसर्णे. 'मुकावल्या वेदश्रुती।'-परमा १ १८. सामाशब्द- गोवर-पु. ज्यांत अंगावर पुटकुलचा पुरळ येत नाहीं असा गोंवर. ॰दंद-पु. मुका दावा पहा. ॰दा बा-पु गुप्त द्वेप; इक. नारळ-पु. कोवळा असस्यामुळे न वाजणारा नारळ.मार-मारा-पु. १ वैरामुळें किया दुष्टपणानें जादृटोण्याच्या योगानें र्किवा शापांनी केलेला ग्रप्त नाश हानि. २ पुरान्याला कांहीं खुणा वगैरे राह्मणार नाहीत असा दिलेला अंगावर मार. ० मेंद-म्हसोबा, मुकी मण्यार-पुत्नी. (निदार्थी) हिरवट, तिरसट मनुष्य. मुकी अर्जी-स्नी.एखाद्याची नालस्ती करण्यासाठी विन-सहीचा किवा खोटचा सहीने केलेला अर्ज. भुकी कमान-स्री. चपटी कमान. मुक्ती घस्तु, मुक्ते जनावर-स्नीन. गाय म्हैस इ० जनावरें. ' मुकी वस्तु निघातें मारी । ' -दा २.१.६६. मुर्के गळूं-न. तोंड न पडलेलें गळ्ं. ०गाळ-न. एक मुलीचा खेळ. ॰दंद-मुका दावा पहा. ॰फळ-फूळ-पान-न. कोंबेळे किंवा पक्त न झालेलें फळ; न उमलेलें, कळीच्या स्थितींत असलेलें फुल, पान. ॰ फुल्ल-न. एक मुर्लीचा खेळ. **॰ भिजाणे-**पुभव. भिजलेले परंतु मोड न फ़टलेले दाणे (हरभरा, पावटा इ०चे) **मुकाणा-**पु.

मुकाटचां, मुकाटचाने-नीं-किवि. गपचीपः, न बोलतांः स्तब्धपणे; शांतपणे.

मुकादम-मी--मुकदम-मी पहा,

मुकाब(बि)ला, मोकाबला—पु १ पहताला; मासला. २ तुलना; शर्यत. (कि॰करणें). ३ गांठ; लढाई; विरोध; हुंझ; तोंड मुकसी—वि. सोनेरी बुटीदार; सोनेरी बुट्या किंवा टिपके देणें. 'त्यांचा यांचा मुकाबला होऊन लढाई सुरू झाली। '-भाव ७९. [ अर. ] मुकाबिले, मुकाबील-किवि. समोर. 'पुन्हां

ठिकाण. २ रहाणें; अवस्थान; तळ देणें; एखाद्या ठिकाणी थोडा वेळ थांवणे. १ वास्तव्याचे ठिकाण; वस्ती; विन्हाड; राहण्याचे गांव. उदा० (पत्रांतून) मु. पुणें, मुंबई इ० ४ (ल.) कुंटितावस्था; विश्रांति; टप्पा; पायरी; मध्यंतरींचे थांबणें. [ अर. मुकाम् ] मुकामात, मुकामात-स्री. वस्ती; राह्रणुक. 'शहरच्या पूर्वेस चारा आहे तेथेंच मुकामात करावी. ' -रा १.१५६. [अर. मुकामत् ]

मुकासा, मुकासाई—पु. मोकासा, मे/काशी पहा.

मुकुर-पु. किरीट; टोप; राजाचें, देवाचें शिरोभूषण; शिर-ताज. [ सं. ] ०मणि-पु. १ मुकुटांतील रत्न. २ ( ल. ) नायक; पुढारी; नेता; अप्रगण्य; अप्रेसर; मुख्य इसम मुकुटाभरण न राज्याभिषेक.

**मुकुर**---पु. आरसा; दर्पण. [ सं. ]

मुकुल-पुन. १ मोठा कळा; कळी (उमलणारी). २ कमळ. ३ घोडयाच्या कपाळावर जाईच्या कळीप्रमाणे असलेला भीवरा. –अश्वप १.८५. [सं.] **्ट छि**–स्त्री. (नृत्य) पापण्या स्फुरण पावण्यास लावणें. अशा दृष्टीचा अभिनय, झोंप, स्वप्न व सुख द्रिशत करतो. मुकुलित-वि. १ पूर्ण न उमललेले ( फूल ); अर्धवट मिटलेले (डोळे). २ (ल.) संक्षिप्त; थोडक्यांत. मुकुळणें-अफि. बंद ठेवणें; करणें; आवरून घेणें. 'परि तो रसातिशयो मुकुळी। मग प्रंथार्थदीप उजळी।' - ज्ञा ५.१४२. [सं. मुकुलित]

मुकेस--पु. सोन्या-चांदीची बारीक तार, सोनेरी-हपेरी वर्खं इ॰ चा चुरा. मुकेस-सी-वि. जरतारी; भर्जरी; सोनेरी बुद्ध्यांचें. 'तिवट चुनडी समेत बतनाव तुरा मुकेसी. ' -वाडसमा १.११९. [ अर. मुकय्यसू ]

मुकर-किवि. खचित; खरोखर, विश्वयाने, न चुकतां;खास. [ अर. मुकर्र ]

मुक्की-- स्त्री. बुक्की; मुष्टियुद्ध. [सं. मुष्टि ]

मुक्त--बी. १ मुक्ति; मोक्ष. २ मृत्यु. ( क्रि॰ पावणें ). ' मुक्त विण्याचा मार्गः; मोक्ष मिळविण्याचे साधनः पावले साहेबनाना कशा केल्या देवा तडातोडी। '-ऐपो १३२. -बि. १ मोकळा; सुटलेला; सोङ्ग दिलेला. २ परब्रह्मांत मिळून खांबण्या उभ्या बसवितात ते विहिरीजवळचे दगड प्रत्येकी.[का] गेलेला; मोक्षाप्रत गेलेला; प्रपंचादि बंधनापासुन सुटलेला. ३ फेंक-लेलें; सोडलेलें (अस्त्र इ०). [सं. मुच्=सोडणें ] **ेकेवल्य**-न. ज्ञानाची ऐक्यस्थिति. ' किंबहुना ऐसैसें । मुक्तकैवल्य सुदिवसें । ' -- ज्ञा १६.१३. ० क्रिया-स्ती. वेदाच्या आधाराशिवाय केलेली 'बाकी आबाद देह मुकरा रु. १८०. '−रा १५.९३. [अर. गोष्टः, धर्मबाह्य वर्तनः, स्वैराचार. 'मुक्तिकया प्रतिपादी। तो येक मुकरेरा ] पॅढतमुर्खे । ' –दा २.१०.४. ० छंद-पु. ताल खेरीज छंदाच्या इतर नियमांनी बद्ध नसलेला छर. • द्वार-न. १ जाण्यायेण्यास प्रति । मुकर, कायम केलेला नियम, अट.

मुका(का)म—पु. १ थोडा काल रादण्याची, उतरण्याची, विध नसलेलें दार; हवें त्यानें आवें यावें असे ठिकाण. २ कोणा-तळ देण्याची जागा; आश्रयस्थान; आसरा; विश्रांति घेण्याचें सिंह जेथें जेवणास प्रतिबंध नाहीं असा भोजनसमारंभ. ०मार्ग-पु. वेदबाह्य मार्गः; स्वैर वागणुकीचा मार्गः ०मुद्गी-स्त्री. १ सर्वत्र चालणारें नाणें; अप्रतिहत मुद्रा. २ मोत्यांची आंगटी: मोत्यांच्या आंगठीचा ठसा, शिक्षा. 'आतां गीतार्थाची मुक्तमुदी । लावी म झिये वाम्हदी। '-जा १८.२७. मुक्ता+मुदा ] ०स्वर-५. (संगीत) सुटा स्व पहा.

> मुक्त-न. मोर्ती. [सं. मुक्ता; द्रा. मुत्तु ] ०लग-पु. मोत्यांचा सर. -वि. मोर्ती लाविकेला; मोत्यांनी गुंफलेला. 'शुभ्र वस्र मुक्तलग कांचोळी। '-इ २३.२६. [ मुकना+लम ] मुक्ता-स्त्रीन. मोर्ती. [ सं. ] •गर्भ-पु. मोत्यांतील मध्यवर्ती पदार्थः; ज्याच्या भोंवतीं मौक्तिक रसाचे थर बसून मोती तयार होतें तो पदार्थ. •जाल-न. १ मोत्यांची जाळी; डोक्यांत घालण्याचा श्चियांचा एक दागिना; बिंदी. २ मोत्यांचा झुवंका. ॰फ-छ-छ-न. १ मोर्नी २ मोत्यासारखें सुंदर अक्षरं. ३ सीताफळ. ४ (ल.) मुर्खासारखे बोललेले उद्गार; हास्यास्पद भाषण. ०फळी-स्री. नाकांतील मोत्यांचा दागिनाः नथः मुगबटः नासिकी मिरवे मुक्ताफळी।' -क्रथा २.११.९५.

मुक्तसर-पु. इकदार किंवा कामदार नव्हे अशा वतनदारांची पदवी. मक्तसर पहा.

मुक्ता-किवि. तोंडीं.

मुक्ता—वि. पुष्कळ.

मुक्ताभरण—न. एक विधि,संस्कारः(प्र.) अमुक्ताभरण पहाः मुक्ति---स्रो. १ मोक्षः जीव आपल्या मूळच्या परमात्म स्वस्तपास पावून त्या जिवाची जन्ममरणापासून सुटका होण. मुक्ति चार प्रकारच्या आहेत. -सलोकता, समीपता, सरूपता, सायुज्यता. २ मुक्त स्थिति; मोकळीक; स्वातंत्र्य; सुटवणुक; मोकळें सोडों. ३ ( ल. ) मृत्यु. ' मुक्तीनें वोढिलें काळाचें घर । ' - ऐपो ३३१. [सं. मुच्=सोडणं ] •पद्-न. मुक्तीचें स्थानः विदेठी स्थिति. ( कि॰ मिळणें; प्राप्त होणें ). ॰मार्ग-पु. मुक्ति मिळ-

मुक्ती, मुक्तीकल-स्त्री. (वे.) ज्यामध्ये रहाटाच्या

मुक्त्यार-री-मुखत्यार, मुखत्यारी इ० पहा.

मुक्बरा, मुक्रवा-पु समाधिमंदिर;थडगें. [अर. मुक्बरा] मुक्कर--- अ. मुकरर पहा. मुक्करा-प्र. ठराविक रक्कम; सारा.

भुक्ती — स्त्री. (गो.) काजूच्या खेळांतील एक विशिष्ट संज्ञा.

मुक्स, मुकस-न. (अशिष्ट) तोंड; मुख. 'पुढें यांच्या तोंडात उत्पन्न होणाऱ्या चवीवह्न करावयाची त्रिदोषपरीक्षा. मुक्सांतन वाक्स काय निघतात...' -विक्षिप्त १.६३ [सं. मुख] मुकसांतून वाकसं काढणें-निघण-बोलणें; शब्द काढणें. मुक्सी-पु. घोडयाचा रंग; पांढऱ्यांत काळे ठिपके असलेला रंग: अशा रंगाचा घोडा चांगला समजतात -अश्रप १.३१.

मुक्सूद--न. विनंतिः अर्ज. मक्सूद पहा. | अर. मक्सूद ] मुख-न. १ तोंड; ओठ, दातांचीं मुळें, दांत, जीभ, टाळा. गाल व गळा या सात अंगांच्या समुदायास मुख म्हणतात.-योर २.४४८. २ पक्ष्याची चोंच. ३ चेहरा; मुद्रा; तोंडवळा. ४ ( ल. ) द्वार; वाट; मार्ग; एखाद्या इमारतीचे द्वार. ५ एखाद्या कामाची सुखात. इतर लाक्षणिक अर्थ तोंड या शब्दांत पहा. ६ साधन; करण; उपाय; हत्यार. 'ज्ञानाप्तीचेनि मुखें । जेणे जाळिली कर्मे अशेख । ' - ज्ञा ४.१०५. ७ (सामासिक शब्दांत ) अग्रभागः मूळचा भाग; मूळवस्तु; मुख्य मनुष्य; पुढारी; अग्रेसर. ८ नदी समुद्राला मिळते तो भाग, स्थल. ९ (सोनारी धंदा) पोचे काढण्या-साठीं लोखंडी पहारेचे टौंक वळवून त्याच्या शेवटी मुखाकृति केलेला भाग. १० गणितश्रेदीतींल पहिली संख्या. ११ चतुष्शोणाच्या -कथा ७.११.५५. •टोप-पु. (काव्य) शिरस्राणाचा तौंडाकडील रोग. २ चेहऱ्यासंबंधी रोग. मुखरोग एकंदर ६७ आहेत. इह० निया। '-सला २५. [ हि. ] मुखदाक्षिण्य-न. १ भाषणशैली; लेला; खित्रवदन; खाणे पिणे व मंडळीत बसणे नाकारणारा, नाव-वकतत्वः वाक्पाटवः शब्दचातुर्यः २ मुखसंकोचः एखाद्याच्या हणाराः व्वट-वटा-वटी, मुखोटा-पु. १ तोंहवळाः चेहराः आदरार्थ किंवा भावनाविष्काराकरितां बोलण्यास घातलेला आला. तोंड. इच्छा इच्छुनी पाइती मुखवट। ' -दावि ८. २ चांदी, • दर्बल-ळ-वि. वेळेवर विशेष बोलतां येत नसलेला; बोलण्याचा साने ६०ची देवाच्या मृतीवर लावण्याकरतां केलेली फक्त तोंडा∙ कंटाळा असलेला; मितभाषी; बोलण्यास भित्रा. ॰दूषिका- चीच प्रतिमा; (व.) मुखबट. पौराणिक नाटकांतील गणपती, स्त्री. अव. मुरूम; तारुण्यामुळे तोंडावर उठणाऱ्या पुटकुळचा. गवण, नारसिंह इत्यादींची सों बनविण्याकरितां त्यांच्या चेह-•पट्टा-पु. १ घोडयाच्या तींडावरील पांढरा पश. २ घोडा जिन ऱ्यांच्या कागदाचा लगदा वर्गरच्या आकृती करीत त्या. ३ बुरखाः घालन बसण्याकरतां सज्ज केला असतां त्याच्या तोंडावर येणारा सोंग. ४ छातीपासून वरील शरीराचा भाग. ५ कागदावर काढलें

वातदोषाने तोंड गुळमट होतें, पित्ताने तिखट किया कड़ होतें आणि कफदोषानें आंबट, मधुर असें होतें. -योर १.२५. **्पाक**- पु तोंड उत्रेष: या रोगाने तोंडांत, गालफडांत, जिभेवर लहान लहान फोड येतात व ते फुद्दन त्यांच्या योगार्ने पिवळे अथवा पांढरे चट्टे पडतात. -गृहवैद्य ४१. ०पाठ-वि. तोंडपाठ; मुखोद्गत. ०प्रष्ठ-न पुस्तकाचे पहिले पानः पुस्तकाचे अगर्दी बाहरील पान; ( याच्यावर पुस्तकाचे नांव इ० छापलेलें असतें ). (इं.) कब्हर • प्रिय-वि. १ शरीरपोषक नसतां फक्त जिमेला गोड लागणारा (पदार्थ). २ साघें व पोषक असें तोंडास वीट न भाणणारें; चवदार लागणारें (अन्न.) ० भंजन-न. एखाद्याचा नक्षा उतरणें; लाजविणें; रग जिरविणें; खोड मोडणें; घ वरविणें. [सं. भञ्ज्≕मोडणें ] •माधुयं-न. ज्यामध्यें फार बडबड• ण्याची व पुष्कळ खाण्याची इच्छा उत्पन्न होते असा एक वातविकार. •मार्जन-न. १ तींड धुणे. २ (ल.) रागावलेल्या माणसाची गोड व प्रेमाच्या शब्दांनी केलेली मनधरणी. ३ एखा-याची त्याच्या तोंडावर खरडपट्टी काढणें; शिवीगाळ. ४ मुख-पायाच्या विरुद्ध बाजू. [सं.; फ्रेजि. पोर्धु. जि. मुई ] इह० (सं.) माधुर्य. ०र-वि. १ बोलका; बडबड्या; तोंडाळ; फटकळ. २ मुखमस्तीति वक्तव्यम् । (तोंड आहे म्हणून वाटेल ते बोलावें ) आवाज काढणाराः, सनादः, वाजणाराः. ३ पुढारीः, म्होरक्याः. सामाशब्द- •कमल-चंद्र-न.पु. (काव्य) कमलाप्रमाणें किंवा 'मुखरस्तत्रहन्यते ' [सं. ] मुखरत्व-न. बडबड; वाचाळता. चंद्राप्रमाणे सुंदर असलेलें तोंड. •चर्चा, मुखावरची चर्चा, •रंग-पु. मुखराग पहा. •रण, मुखरीण-रणी-वि. मुख्य; मखकळा-स्री. तोंडावरील ओज, तेज. ० चाळन-न. (गायन) प्रमुख; पुढारी. 'हरें तोषें केलें मुखरण तुला की रणतरी।' रागोचित गमक व अलंकार यांचा यथोक्त प्रयोग कहन गायन -वामन, विराट ७.१६१. ०रस-पु. १ लाळ; थुंकी. २ ( ल. करणें. ॰ छिद्ध-न. ज्वालामुखीचें तोंड; हें कटईसारखें असतें. निंदाथीं ) अनिष्ट भाषण; दुर्भाषण. ( कि॰ पाघळणें, गळणें ). •जड-वि. निबोल्या; कमी बोलणारा. 'बोलोंचि नेणे मुखजडा | •रा-पु (ना.) नथ सर्ज्याची. •राग-पु १ तोंडावरील देख; तो येक मूर्ख । '-दा २.१.४९. **्जबानी**-स्त्री. तोंडी हुकीकत. तजेला; कांति. २ (नृत्य) निरनिराळचा भावांच्या वेळीं ॰ **जबानीनें**−िक्रेवि. तोंडीं; तोंडानें बोळून. [ सं. मुख+फा.जबान्= दाखविलें जाणारें तोंडावरील तेज. हे चार प्रकारचें असर्ते– वाचा ] •टी-स्री. मुखः तोंड. 'पाहिली ब्रह्मधाची मुखटी । स्वाभाविक, प्रसभ, रक्त व इयाम. •रोग-पु. १ तोंडास होणारा भाग. मुखंड-वि. मुख्यः पढारीः प्रमुखः नायकः महोरक्या. आंब्याला आला पाड कावळ्यांला आला मुखरोग. ०रोगी-वि. मखडा-प. चेहरा; तोंडावळा. ' मुखडा पाह्या उभी राहते धाउ- १ मुखरोगानें पछाडळेळा; मुखरोग झाळेळा. २ (ल.) दुर्मुख-चामड्याचा पटा; म्होरकीचा भाग. ०परीक्शा-स्त्री. (वैद्यक) ताँडाचे चित्र. ६ तोंडाची ढव; चेहरेपटी. ०वटी-स्त्री. तोंडांत

मावण्याइतकें प्रमाण. • वस्त्र-न. १ दंवाची पूजा, नैवद्य वगैरे अधिकार; स्वतंत्रता; दुसऱ्यानें दिलेला अधिकार, वकीलीचा अधि-**झा**ल्यावर देव वामकुक्षि करतात तेव्हां त्यांच्या मूर्तीच्या तोंडावर कार. 'याप्रमाणे मुख्त्यारीचें अहकाम आणुन दिलें. -चिरा २४. **घालतात तें वस्त्र. २** तोंड पुसण्याचें वस्त्र. ३ ग्रंथ किंवा पोथी [फा. मुख्तारी ] बांधून ठेवण्याचे वस्त्र. ४ मलपृष्ठः ग्रंथाच्या बाहेरील पानः ( ई ) न. १ तोंडाने वाजविण्याचे वाय. २ ( ल. ) बोंब; शंख. ० वास-बासन-प्र. १ तोंडाला सुवास देणारा पदार्थ. (पान सुपारी इ०) २ चुकीनें मुखबस्त्राबद्दल उपयोग करतात. ० विळास-पु. एक पकान्न. •वैवण्यं-न. लज्जा, भीति आश्चर्य इ० मुळें चेह-ऱ्याला आहेली विरूपता; चेहऱ्यातील बदल. ०**व्रण−**प. तोंडावर काळी १०. २ (कु. ) देवळांत स्त्रियांना बसण्यासाठीं केलेली उठळेला त्रण; तोंडावर झालेली जखम. ०ट्युद्धि-स्री. जेवणानंतर विशिष्ट जागा. [ मुख+शाळा ] तोंडाचा ओशटपणा जाण्याकरितां खावयाचे सुपारी, विडा इ० पदार्थ; सुपारी इ० खाणें. ०श्रो-म्ब्री. मुखचर्या; तोंडावरील तेज. संकोच-पु. १ एखाद्याच्या समोर भीतीमुळे अगर आदरामुळे बोलावयास वाटणारा संकोचः दबकलेपणा. २ आदरामुळें किंवा पिसा म्हणतात ). मुखाची खरवाई-स्नी. चांदीची भांडी पड मोठेपणामुळें येणारा लाजाळूपणा. ३ वचकामुळें आलेली शाली-नता. ०सूद, मुक्शूत-द्-स्री. (कों.) मुखशुद्धि पहा. ०सेक-पु. चूळ भहन टाकलेले पाणी; गुळणा. 'असे असेल तर तो अभि-षेक नव्हे. मुखसेक आहे. '-भासाच्या प्रतिभा नाटकाचा मराठी अनुवाद ० स्तंभ-पु. १ न बोलतां स्तब्ध बसर्णे २ ज्यामध्ये वाचा बंद होते असा एक रोग. -वि. घुम्याः, न बोलणारा. म्ह० खावयास अगडबंब म्हणावयास मुखस्तंभ. मुखिया-पु. पुढारी; म्होरक्या. मुखरी. मुखो-ली. (राजा.) मडके कापड इ०ला पडलेलं बारीक भोंक, छिद्र. मुखीं-किवि. (कान्य) तींडपाठ; तोंडी. मुखे, मुखेकरून-क्रिवि. एखाद्याच्या योगाने, रूपाने; द्वारें. उदा व्त्यागमुखें, अन्वयमुखें, व्यतिरेक्रमुखें ६० मुखोदगत-वि. तोंडपाठ; तोंडी. [ मुख+उद्गत ]

मुखर्इ—ित. १ मोखा बंदरांतून आलेला (माल, जिन्नस.) २ निस्तेज, दुधासारख्या पांढऱ्या रंगाचे (मोर्ती) मोखावंदरांतून आलेले किंवा तेथें सांपडलेलें (मोती). [ मोखा=एक बंदर ]

मुखत्यार, मुख्त्यार, मुख्तार-3. १ राजाच्या हाता-खालील अधिकारावरील अंमलदार; सर्वाधिकारी. २ वंशपरंपरेने चालत आलेला अधिकारी; पिढीजाद अधिकारी; नियोजित मुनीम; वतनदारांनीं वतनदारीचीं कामें चालविण्याकरितां नेमलेला मनुष्य. -वि. संपूर्ण अधिकार दिलेला; नियोजित; अधिकृत ( प्रति-निधि) स्वतंत्रपणें वागण्यास मोकळीक असलेला. [अर. मुख्तार] •नामा-पत्र-पुन. अधिकारपत्र; ज्या लेखाने एखादा मनुष्य स्वतःच्या ऐवर्जी व स्वतःच्या तर्फे काम करण्याचा दुस च्याला अधिकार देतो तो लेखः वकीलपत्र. [ मुखत्यार+नामाः प्रत्यगात्माः फा. मुखत्यार+सं. पत्र ] मुखत्यारी, मुखतारी-स्री. अख्त्यार;

मुखबीर-पु. हेर; गुप्तपणें बातमी काढणारा, पुरविणारा कव्हर. ५ कागदाच्या पुडक्यांतील अगर्दी वरचे पान. ०**वाद्य-** मनुष्य. ' प्रसिद्ध मुखबीर दुर्गाप्रसाद हा खबर चांगली देतो म्हणजे चुगलखोरपणा उत्तम करतो. '-विक्षिप्त ३.६५ [ सं. मुखवीर हि. ] मुखलासी—स्री. (कों.) मखलाशी; खुबी; हातचलाखी; युक्ति.

मुखशाळा-- स्री. १ स्वयंपाक घर. - आडिव-याची महा-

मुखळ--न. मुसळ ( उखळ शब्दाच्या जोडीस वर्णसादश्या-मुळे म्हणतात ).

मुखा-- पु. हातोडयाचे पसरट तोंड (याच्या उलट बाजूस वितांना उपयोगांत आणावयाची, टोकास गोल असलेली खरवई. मुख अर्थ ८ पहा.

मुखालीफ—५. वैरी; शत्रु. ' समुद्रांतील टोपीवाले तुम्हासीं मुखालीफ होऊन आम्हांसी स्नेह करावयास येतील. ' –ऐटि२.७४. [ अर. मुखालिफ् ] **मुखल्फित**—स्त्री. वैर; दावा. [अर. मुखालफत्] मुखिक-पु. (महानु.) उंदीर. 'ऐसा उगवल्या खुडिती ठावो । बिषय मुखिक । ' – ज्ञाप्र २४३. [सं. मृषक ]

मुखी—सी. (ना.) नखी पहा.

मुख्तसर-वि. संक्षिप्तः थोडक्यांत. [ अर. मुख्तसर् ]

मुख्य — वि. प्रमुख; श्रेष्ठ; प्रधान; अग्रेसर. [ सं. ] अहं-कार-पु. ज्ञानापूर्वीचा अहंकार. •उपासना-स्त्री. निर्गुणोपासनाः जींत ध्येय, ध्याता, ध्यान ही त्रिपुटी नाहीं अशी भक्ति; ब्रह्मो-पासना. • चेतन्य -न. सत्यचैतन्यांतील अविनाशी चैतन्यः परब्रह्म. **ेदव-**पु. परब्रह्म. **ेघुर-**पु. सेनापति; सेनानी. 'हाती लागल्या मुख्य धुर । सहजचि सांपडला परिवार । ' -ह ६.९७. [ सं. धुर्= जोखड ] ॰ ब्रह्म -न. चौदा ब्रह्मांतील अनिर्वाच्य ब्रह्म. ॰ भक्त-पु. (आर्त, जिज्ञासु, अथार्थी यापैकीं नव्हे असा) ज्ञानी भक्त. •भिक्त-स्री. जीमध्यें ध्येय, धाता, ध्यान अशी त्रिपुटी नाहीं अशी निर्गुण भिकतः; अद्वैतभिकतः ० वृत्त-नः (ज्यो.) अनेक महावृत्ते लंबह्मपाने ज्याला छेदणारी अशी कल्पिलेली अस-तात तें महायृत्त ( छेदक वृतांना लंबवृत्तें म्हणतात ). -िक्रिवि. मुख्त्वेकह्न; प्रामुख्याने; प्रधानत्वे; प्राधानये कह्नन. ० स्वर-पु. अ पासून ॡ पर्येत दहा स्वर. मुख्यातमा-पु. कूटस्थ ब्रह्म;

मुख्तण--नी. (मंबई) संदर स्नी; मुख्य राणी. मुखरण पहा.

मुख्लीस - वि. प्रामाणिक. [ फा. ]

भुगर-वि. पेवांत पुष्कळ दिवस राहिल्यामुळें मुगासारखा उप्र व संयेणारें (धान्य).

मुगटा-- ५ मुक्टा पहा.

मृगडा-पु (राजा.) केसांचा झुवका; जुंबडा; केरसुणीचा वुडखा.

मुगडी — भी. बुगडी; कानांत घारण्याचा बायकांचा दागिना. [ सं. मुक्रूट-मुगुट-मुगटी-मुगडी ]

मुगण -- न मुगाण पहा.

मुंगणा-णी-पुन्नी (ना. व) रोवगा.

मुगत-न. मोर्ती. 'मुगतांमाणीकांचे दांडे गोमेद पद्मराग माणिकें उधांती । '-धवळे उ ५४. [ सं. मुक्ता ]

म्गद-- पु. (बे.) भाताची एक जात.

मुगदमी, मुगदुमी, मुगदुमी साखर— स्री. इलक्या प्रकारची पिठी साखर. [ मगदुमी ]

मुगदल-पु. ( प्र. ) मुदगल पहा.

म्गदळ — स्नी. मूर्ग पेरण्यास योग्य असलेली जमीन. [मूर्ग+ दळें ] -न. १ मूर्ग भाजून त्यांचें केलेलें पीठ. २ अशा पिडाचे लाइ. [ मूग+दळणें ] म्गवण-न-न. मुगाचें भूस; मुगाचा कोंडा; मुगाचे गुळी. मुगवा-पु. १ बायकांचे एक प्रकारचे, मुगा एवडवा चौकटी असलेलें वस्त्र; लगडचाचा एक वाण, प्रकार. २ दुध्या भोपळा. -वि. मुगाएवढया चौकटी असलेलें ( लगडें ).

म्गद्गाण-न. (वे.) वेसण; बेल, रेडा इ० पशुंच्या नाकांत घातलेली दोरी. [का मूग=नाक+दावणी=दावें; सं मुख+दामन्= दावें ]

मुगदुरी-- श्री (बे.) पोद्यांच्या कण्या समुज्वयाने.

मुंगफल्ली--श्री. (ना.) भुईमूग

मुंगर चे -- कि. (गो.) शिरकण: शिरण.

मुगवत —न (कों.) १ कौलारू छपराची, खपरेलाची पानपट्टी. २ चौथऱ्याचा पाटथरा. [ मुखवत् ]

मुंगस, मुंगसवेल — पु. मुंग्स, मुंग्सवेल पहा.

मुंगसं -- न. (व.) बैलाच्या तोंडाला बांधावयाची मुसकी. मुसकी पहा. [मुख]

मुगळ की. भातांत उगवणाऱ्या एक प्रकारच्या गवताचें बीं. मुगळ-पु. शाकारलेल्या छपराचे आहे.

मुंगळा-ळी--५जी. डोंगळा, मोठी मुंगी. ०लागर्ज-आहेत तोंपर्यंत मित्र म्हणविणारे लोक, झेही.

मुगा-पु. लुगड्यांतील एक प्रकार, बाण. मुगवा पहा. ॰ घेवडा-पु. एका जातीचा घेवडा. ॰ भोंपळा-पु. दुध्या भोंपळा.

मुंगा-पु. १ घोडचाला होणारा एक रोग. २ घोडचाचा वरचा ओंठ, नाकाचा शेंडा; घोडयाला आबरून धरण्यासाठी त्याचा वरचा ओठ दाबून धरणें, पिरगळणें. ( कि॰ दाबणें; पिळणें; घालणें; घरणें ). ' मागुती सरसावोनि धांविन्नला हरीनें रगड्न मुंगा पिळला। ' -हर १४.६४. ३ मुंगा पिळण्याकरितां घेतलेली दोरी किंवा इतर साधन. ४ गर्विष्ठपणाच्या चेष्टा; रग; उद्धट-पणाची वागणुक; गर्व; खुमखुमी. (क्रि० करणे; लावणें; चालवणें; जिरवर्णे; मोडणें ). 'सहजांत जिरविती सर्व तयाचा मुंगा।' –ऐपो ४२४. ५ चेतः उत्कट इच्छा; कांहीं एका कामासाठीं असलेली उत्सुक्तना. (कि० आणणें ). ६ मुंगळा; काळी किवा तांबडी मोठी मुंगी; डोंगळा. ७ ( नाशिक ) नागपंचमीच्या दिवशी श्चिया फेर धरून गाणीं गातात तो प्रकार. (कि॰ घालणें). ८ बैलगाडीच्या मागील बाजूय सामान पई नये म्हणून दोन्ही बाख-डांना मिळून बांधलेला दोरी विणून केलेला कटडा. [मुंगी ]

मुंगा-- पु. प्रवाल; पोंवळें. [ हि. ]

म्गाण-न. जोंधळा किंवा बाजरी यांभध्यें पेरलेलें मूग र्किंवा अशा तन्हेचें दुसरें धान्य. मोघड, मोघण पहा. [ मूग+दाणा ]

मुगाणा-पु. १ मुकाणा; चाड; मोड न आलेला दाणा; न भिजलेला किया शिजलेला दाणा. २ (गो.) अर्धवट कोंब आलेलं भात. [ मुकाणा ]

मुगाणा—पु. (राजा). भरडलेले मूग; मुगाचा डोळ. [ सुग+दाणा ]

मुगारा—९. नुस्ता फुटलेला कींब. (कि॰ येणें; निघणें; फ़ुरजें )

मुंगारा-पु. खरीपांत होणारी जोंधळवाची एक जात. -कृषि 3 ६ 4.

म्(मं )गारी—स्री. (सोलापुरी ) खरीपाचे पीक; पावसाळी पीक. याच्या उलट हिंगारी, अगर रब्बीचें पीक. [का.]

मुगाळ---सी. १ गवताचा किंवा झाडाचा कोवळा अंकुर; फूट. ( कि॰ येणें; फुटणें; निघणें; होणें ). २ मुलांच्या अंगावरील

मुगी—स्त्री. १ मुगाची एक बारीक जात. २ छगडें, खण इ० वरील मुगाएवढी चौकट. -वि. अशा चौकटीनी युक्त असे ( लुगडें, खण, इ० [ मूग ]

मुंगी - स्त्री. १ एक बारीक कीटक; पिपीलिका; गोड पदार्थ उताबीळ होणें; चेव येणें; अतिशय धाई करणें. सास्त्ररेवरलें फार आवडणारा एक लहान प्राणी. 'गुरुचरणीं पार्थ जडे जैसी मुंगळे-पुअव. गुळावरल्या माशाः जोंपर्यत उत्कर्षाचे दिवस मधुशकरारसीं मुंगी। '-मोकण ४३.५०. मुंग्यांचे प्रकारः-काड-मुंगी, गांडमोडी, घाणेरी, ढुंगणमोडी, दांत्या,धांवरी, वळविंच(ज),

हुरण, हुळहुळी, पिसोळी इ०. -राको ७३. २ एखादा झण झणीत पदार्थ खाल्यामुळें जिभेमध्यें होणारी खरव. ३ चेतनाः साहाय्य केलें. त्यामुळें देवानीं त्यास पुष्कळ झोंप येण्याचा वर चेव; एखादी गोष्ट करण्याविषयीं एकदम उत्पन्न झालेली उत्सुकता; दिला. जो त्याची झोंपमोड करील तो भस्मसात् व्हावयाचा तीत्र इच्छा. ( कि॰ येणें; आणणें ). ४ पुरुषांच्या ठिकाणीं उत्पन्न असाहि त्यास वर असल्यानें कृष्णानें कालयवनाला याच्या गुहेत होणारा कामविकाराचा प्रक्षोभ. ( कि॰ येणें ) 'मग मुंगी येउनी आणिलं व झोंप मोडविली आणि अशा युक्तीने त्या कालयव-लुंगी कासोटी । सोड्नि धावती तयांचे पाठी । ' – नव २५. नाचा नाश केला. २ (ल ) नेहमी क्षोंपून राहणारा, क्षोंपाळू मुअंगी ] म्ह ० १ मुंगीला मुताचा पूर. २ मुंगी होऊन साखर खावी आहे. ' – भाब ८९. ४ एक पुष्पत्रक्ष. ह्याची पाने पळसाच्या पण हत्ती होऊन लांकडें खाऊं नयेत.(वाप्र.) मुंग्या येणें-चढणे-वातविकारामुळे शरीरावयव जड होऊन त्यास बिधरता येण. रुधिराभिसरण रुद्ध झाल्यामुळें येणारी बिधरता. मुंगीच्या कुंद नामक रोगावर याचा उपयोग करतात. -वगु ५.५. **पाबलाने**-क्रिवि. मुंगीच्या गतीने; अगदी हळू हळू. **मुंगीच्या** पायाने येणे आणि हत्तीच्या-घोडव्याच्या पायांनी जाण-सावकाश येणें आणि त्वरेनें निघून जाणें (संपत्ति, वैभव वगैरे संबंधीं योजतात).

मुगीमुग—सी. स्तब्धता. [ मूग=मूक ]

मुगुट, मुगूट, मुगुटमणी—मुकुट, मुकुटमणी इ० पहा. मुगुटी कांच-स्री. ही गारेच्या कांचेपेक्षां कठीण असून फुंकून तयार करतांना महाळुंगाच्या किंवा मुगुटाच्या आकाराची बनते.

मुगुर्ते---न. मुक्ति. -शर.

मुंगूस--न. सर्पाला मारणारें, भुरक्या रंगाचें, लांब शेंपटीचे एक केसाळ जनावर; नकुल. [ प्रा. दे. मुंगुस, मुग्गस, मुग्गुस; का. मुंगुरी ] ०कांदा-पु. एक झाड; एक बंदविशेष. ह्याचे मोटा व लहान असे दोन भेद आहेत. •तोडा-डचा-वि. १मुंगुसाच्या तों डासारखें तोंड असलेला. २ रागातिकारमुळें ज्याचा चेहरा मुंगसासारखा झाला आहे असा. ३ ज्याची हनुवटी आंत दबलेली असून ओंठ मोठे व पुढें आलेले आहेत अशा चेहऱ्याचा. ४ लाजाळः; घाबरट. ० वेस्ट-स्नी. एक वेल.

मुग्ध-वि. १ मूर्खः; मूढः; मतिमंदः; भोळाः; अज्ञानी. 'न उपेक्षी मीं सामान्याहि मुग्ध भक्तातें। '-मोअनु ४.६२. २ अस्पष्ट; संदिग्ध; घोटाळधाचे; अनिश्चित. ( भाषण, काम, उद्योग). ३ सुंदर; गोजिखाणें (मूल). ४ लहान (मूल). 'ताताला जेविं बोल मुग्धाचा। '-मोअनु४ ५७.[ सं. मुह्=मूर्कं:होणें ] **मुग्धमा**-म्मा-स्नी. (निंदार्थी ) लह असून मंदबुद्धीच्या इसमाला-विद्योः षतः स्त्रीला म्हणतात. [ मुग्ध+का. अम्मा ] मुग्धा-स्त्री. १ सोळा वर्षीच्या आंतील वयाची मुलगी; तारुण्यावस्था प्राप्त न झालेली तीचा ताप; विषमज्वर. [ म. मुदत; अर. मुद्दत ] मुलगी. २ तरुण व सुंदर स्त्री. ३ नायिकेच्या अवस्थेचा एक भेद.

२ मुगाचे गुर्ळी; भूस. [ मुग+तृण ]

मुघोसी--सी. एक प्रकारचें लढाऊ ताहं. [तु.]

मुच (चु)कुंद-- ९. १ एक सूर्यवंशी राजा. यार्ने देवास ५ शरीरास आलेली बिधरता. (कि॰ येणें ). [ दे. मनुष्य. ३ एक तीर्थाचें स्थल. 'ढोलपूर नजीक मुचकुंदतीर्थ म्हणून पानासारखीं असून फूल पिवळें, सुवासीक व वीतभर लांब असतें फळें गोरखिंचेसारखीं परंतु लहान असतात. गुरांना होणा-या

> मुंचणे—अित. मुक्तकोण; मुक्णे. 'इतुलेन मुंचिस । भव-बंधासि तुं। '-भाए ६६४. -सिक. १ सोडणें; टाकून देणें. 'जें आइकौनि जीवें मुंचती । '-दाव २७९. [ मुंच्=सोडणें ]

> मुचलका, मुच€का, मुचलका—पु. १ गुन्हेगार इ० पासून सरकारनें 'मी अशा तन्हेने वागेन 'अशा कराराचे लिहून घेतलेलें वचनपत्र; इमीपत्र; जामीनपत्र; कबूलपत्र. २ करार-नामा; कतवा; वचनपत्र. ३ पंचाइतीच्या पुढे लिहून दिलेलें करार-पत्र; वादीप्रतिवादींची जबानी. [ तुर्की. मुचल्का ]

> मुर्चूक--किवि. (व.) शिवाय; वांचून. 'मी तुझ्यामुचूक जाणार नाहीं '[सं मुच्=सोडणे]

मुच्छी —स्री. (व.) मिशी. [सं. रमध्र ]

मुंज-- स्त्री. १ उपनयनसंस्कार. २ एक प्रकारचें गवतः मोळ. ३ उपनयन संस्कारांत बद्वच्या कमरेस बांधण्याकरितां जी मोळ, कुश, लब्हाळा यांची दोरी करतात ती (ही पुढें सोडमुंजींत सोड-तात): मोळाचें कटिसुत्र 'ऋषि मुंज बांधीती।'-वसा ११. [सं. मौंजी ] मुंज्या-जा-पु. १ मुंजीला योग्य झालेला मुलगा. २ नुकतीच मुंज झालेला मुलगा; ब्रह्मचारी; लग्न न झालेला इसम. ३ एखादा मुंज झालेला मुलगा सोडमुंजीच्या पूर्वी अपपातानें मेल्यामुळें त्याचे झालेलें भूत; एक ब्रह्मचारी देवता. ' मुंज्या नृसिंह बन शंकरी। ' -दा ४.५.७. ४ ( मुंज्याने भूत पिपळावर राहतें अशी समजूत आहे त्यावरून ) पिपळाचे झाड. बारा पिपळा-वरचा मुज्या-बारा शब्द पहा. मुंजी, मुंजीबंघन-स्रीन. (प्र.) मोजीबंधन; मुंज; उपनयन.

मुजत — स्त्री. (गो.) १ वायदा. २ काखीर्द. ३ मुदत; मुद-

**मुंजनाल—पु.** घोडयाचा एक रोग. –अश्वप २.३१.

मुजन्ना-प. संदेहः [फा. ]

मुजमू, मुजमूदार, मुजमूदारी--मजमू, मजमूदार इ० पहा.

मुजरत-द, मुजरत-द-विकिति. १ मुहाम; तदथै; मुहाम नेमलेला; खास; निश्चयपूर्वक. २ ताब इतोब; त्वरेनें. 'वेदशास्त्री बापू जोशी यांजबरोवर मुजरत इंग्रज दुर्बुद्धि धरून आल्याचे सवि-स्तर वर्तमान लिहिलें. '-बाडसमा २.१०. [ अर. मुजरेंद् ]

मुजरा, मुजरा-पु. १ वंदन; नमस्कार; रामराम; सलाम. २ धन्याची भेट झाल्याबरोर किंवा त्याची रजा घेतांना नोकरांनी म्हणावचे गीत. ३ तमाशांतील समाप्तीचे गाण, लावणी. ४ (राजा.) नेम; नेम धरणें. ( क्रि॰ धरणें ). ५ मोबदला; भता. ६ वजा, कमी केलेली, काढून टाकलेली रकम. 'कोणी वसूल वगैरे दिल्यास तो मुजुमे पेटिया रत्नखचित। '-स्वादि १.३.३८. मुजरा धरला जाणार नाहीं. ' [ अर. मुजरा=हृढ ] मह० (गो.) मुजःयाक कोण ना हुलप्याक पंचवीस=हुलपा ( बिदागी ) घेण्याला पुष्कळ परंतु मुजरा करावयाला कोणी नाहीं.

मुजरादास्त —श्री. मजुरादास्त पहा.

मुजाईक-म, मुजाहीक-म---नपु अडथळा; आडकाठी; अंटकाव. 'तरी मार्गी मुजाईम न होतां मुखरूप जाऊं देणें. ' -वाडँबाबा २.१४५. -वि. प्रतिबंध करणाराः; हरकत करणाराः; अडथळीं आणणारा; थांबविणारा. 'आपले वतनास मुजाईक होऊन ... '-वाडबाबा २.६४. [ अर. मुझइक्-म ]

मुजाका, मुजाख-खा-पुषी. १ पर्वा; प्रतिष्ठा; किंमत; बिशात; महत्त्व. 'हे फौज आलियाची काय मुजाका आहे.' -मराचिसं २२. २ अडचण; इरकत. 'मुजाका नाहीं, तुम्ही यावयांचे करावें. ' -रा ५.२५. [ अर. मुझायका ]

मुजाफत--वि. १ दुस-या ठिकाणचा; परस्थ. २ अधिक. [फा.] • स्त्रचं-पु. १ देणगी खर्च; सरकारने देणग्या, बक्षिसें या वाबत केलेला खर्च. २ परस्थलव्ययः दुसऱ्या सुभ्यासाठी अगर महालासाठी केलेला खर्च; इजाफत जमा अर्थ २ पहा. ३ विशेष खर्च. मुजाफती-वि. मुजाफत खर्चासंबंधी.

मुजामा-पु. घोडयाच्या पायाचा चर्मबंद; याला पायबंद अहकवितात. [फा. मुईजामा]

मुजा(दा)रत-द-जी. १ शिष्टाचार, मानसन्मान.२ आर्जव; मनधरणी; संभावना. ( कि॰ ठेवणे; राखणें ). 'गंगाविष्णुची मुदा-रद करावी. ' -ख ४.१९८४. ३ मार्गे राखून ठेवलेली गोष्ट. (फ्रि॰ राखणं; करणें ). - किवि. चुकीनें मुजरत या अर्थी योजितात. [ अर. मुनारत्]

मुजारियान-पु. शेतकरी; खेड्त. [ फा. मुझारिआन; अर. मुझारिअ ]

मुजावर-पु मशिदीतील झाडलोट करणारा; सेवेकरी; मुसलमान पुजारी. [ अर. मुजाविर् ] मुजावरी-घरकी-स्री. मुजावराची वृत्ति; त्याचा उद्योग हुद्दा इ०.

मुजाहिमत-नी. प्रतिबंधः अडथळाः, हरकतः ' टिपूछल्तान कर्नुलकरास पेश्करीचा तगादा करितील त्यास मुजाहिमत नव्हती. ' –रा ७.३५. [ अर. मुझाइमत् ]

**मुजाहीम-हीक-** वि. मुजाईक-म पहा.

मुंजिका--पु. घोड्याचा एक रंग. -अश्वप २.३१.

मुजी—वि. (जन्नरी) पोटाखाली पांढरा पट्टा असलेली; तांबड़ कार्के केंस मिश्र असलेली (मेंढी).

मुजुम—पु. एक अलंकार. 'कटिसुवर्णमेखळा जडित। वरि

मुजुमदार-री, मुजूम्दार-मजमूदार-री इ० पहा.

मुजेरी—पु. खंड्त, कुणबी; शेतकरी. 'समस्त मुजेरी प्रजाः ' –रा १५.१२८. [ अर. मुझारिअ ]

**मुंजेवार**—पु. गांवचा इक्दार फकीर. गांवांतील जनावरें हलाल करण्याचा याचा हक असतो. [ अर. मुजावर ]

मुजोर--वि. ( ना. ) हेकेखोर; तोंडास तोंड देणारा; वाचाळ. [ फा. ] मुजोरी-स्त्री. बडबड.

मुज्कर-वि. आठवण करून देणारा. 'श्रीमंताकड्न आठ फर्दा मुज्कर होऊन आल्या. ' –रा ७.१८३. [ अर. मुझ्किर ]

मुजम(जिम)ला-किवि. संक्षेपानें; संक्षिप्त; मुख्तसर. ' येक-वेळ मुज्मिला फर्द आली. '-रा ७.८२. [ अर. मुज्मलन् ]

मुटकण-कर-किवि. १ पटकन ; झटकन ; चुटकीसरशीं. (कि॰ धरणें; पकडणें; पडणें; शिरणें; घुसडणें; झोंप लागणें ). २ अवयव आखडून, मुरगुशी माह्नन. (क्रि॰निजर्णे, पडर्णे ). [ध्व.]

मुटकर्ण-सिक. बुक्त्या मार्णे; अंग दुखत असल्यास त्यावर इछ इछ मुटीनें मारणें. [ सं. मुट्=मर्दन करणें; म. मूठ ] **मुट**-कळणें-सिक. १ मुटकणें; इळु इळु बुक्त्या मारून रगडणें. २ तिंबणें; मळणें; मऊ करणें (कणीक ). ३ मऊ भात किंवा भिजविलेलें पीठ मुठींत दावून मुटकुळी करणें. ४ कापड मोजतांना प्रत्येक हाता गणीक मुठीच्या आकाराइतकी जागा (कापड) अधिक व्यापून कापड अधिक घेणें. [ मूठ+आकलन ] मुटक (कु )ळा-ळे-पुन. मुटींत दावून केलेला कणीक इ०चा लांबट गोळा; मुठींत मावणारा पिठाचा गोळा. ( कि॰ घेणें ). मुद्रका-के-पु. १ बुक्की, चंपी करतांना, अंग रगडतांना इळु इळु मुटीने मारणें. २ ठोसा; गुद्दा. ( कि॰ मारणें; देणें ). ३ मारण्यासाठीं हात वळ्न उगारलेली मृठ. ( कि॰ उगारणें ). ४ पेटका; वातविकारानें गात्र-विशेष आखडेंगे. ( कि॰ वळणें ). ५ नांगर इ॰ धरावयाची मुठ. ६ हातपाय पोटाशी धरून पाणी उंच उडेल अशी पाण्यांत मार-लेली उडी. -न. मुटकें; मुटकळा-ळें. [सं. मुष्टि; म. भूठ; का. मुटगी] मुटका विणे-सिक. मुटक्यानें अंग मदैन करण; मुटकण. मुटमुट-मुट्ट — किवि. १ घाईँघाईने पदार्थ खातांना होणाऱ्या आवाजासारखा आवाज करून; मटमटां; मचमचां. (कि॰ खाणें; जेवणें). २ माटमुट; टकमकां; न बोलतां; स्तब्धपणें; गुपच्युप; निम्टपणें. (कि॰ पहाणें). ३ (ना.) केविलवाण्या हष्टीनें; आशाळभूत नजरेनें. [ध्व.] मुट्ट-किवि. मुकाटयानें स्तब्ध. (कि॰ होणें; बसणें; राहणें).

मुटला—पु. (बे.) साधारणतः सहा शेराची गुळाची ढेप. [मृठ]

मुटा-पु. इस्लाम कायशांतील सुनी पंथाच्या कायशाप्रमाणे त्यातपुरता लग्नसंबंध; मुदतीचें लग्न. याची मुदत १ दिवस, १ महिना १ वर्ष किंवा अनेक वर्षेहि असुं शकते. —घका ७३.

मुट्टा—पु. (भरतकाम) पांच चिवटयांची एक गुंडी. (कर.) दहा वळ्या किंवा रहाटाचे ५२५० फेरे होतील इतका दोरा. [मूठ?]

मुट्टा---पु. (गो.) काजू.

मुट्या—उथा— ५. १ एक बाजू वजनदार असलेला लोहा-राचा घण. २ ( बे. )कातर्डे बडबावयाचे किंवा त्यावर खिले मारा-वयाचे लोखंडी इत्यार; इस्ती. [ मृठ ]

मु(मू)ठ, मुठवळी, मुठी, मुट्ट—की. बैलाचें खोगीर. मूठ पहा. 'चवकीदारानें वळी मुठ नेली उचल्न हक्काची।'-पला ७०. [मूठ]

मुठलां-लें—न. (कृ.) १ कोकंबतेल; रातांबतेल; भिरंदेलाचा गोळा; थिजल्यामुळें या तेलाचे बांधलेले गोळे. २ लहान लाइ. [मूठ]

मुठेल — न. खोब-यावा कीस उन्हांत वाळवून किंवा विस्तवावर परतून तो मुठीनें दाबून पिळ्न काढलेलें तेल. —कृषि ७४९. [मूठोनें तेल ]

मुठेळ-ळी—ली. केळीची एक जात. मुठाळें, मुठेळें-न. गोल असुन कडा किंवा कोरा नसलेलें केळें; मुठेळ केळीचें केळें.

मुंड—न १ (विटीदांड्चा खेळ) अंतर मोजतांना तीन या संख्येबद्दल संज्ञा. २ या खेळांत ढान्या हाताच्या आड•या अगर उम्या मुठीवर इटी ठेवून जरा उडवून तिला दिलेला टोला. ३ (तंजा.) साडेचार हाताचें मद्रासी पद्धतीचें धोतर; अशा रीतीचें धोतर गुंडाळून नेसण्याची त-हा. [ते. मुड्=तीन]

मुंड--पुन. १ सारा, भाढें किंवा न्याज म्हणून दिलेलें धान्य किंवा पैसा. २ (व.) वतनदारीचे एकमेकाशीं संबंध नसलेले स्वतंत्र भाग. -वि. न्याज द्यावें लागत नाहीं अशी, बिनन्याजी (रक्षम, कर्ज). [सं. मुंड=हजामत केंलेला] बंदी-की. कास-बंदी पद्धत पहा. मुंडाचें होत-न. बिष्यावर दर न ठरवितां ठोक अगर एकदम विकलेली जमीन.

मुंड, मुंडकी-के-नली. १ डोकें; शिर. २ डोक्याला बांधा-याचे तीन चार हात लांबीचे वस्त्र;मुंडासें; स्माल. ३ हजासत केलेला किवा डोक्यावर केस नसलेला मनुष्य. ४ पानै झडून गेलेलें झाड: बोडका बृक्ष. ५ न्हावी. ६ मुंडकोपनिषद्; अथर्ववेदाचे एक उप-निषद्. ७ (व.) कुल; घराणें. 'रामराव गोपाळरावांच्या मुंढांतील आहेत. '-वि. १ केंस नसलेला; बोडका. २ हजामत केलेला: मुंडित. १ (व.) सुस्त. [सं. मुंड] ्मुंडावणे-एखाद्या कार्याला वाहून घेणें. 'तुझे निरोप पोंचवायला मी कांहीं मुंड मुंडावून बसर्लो नाहीं. ' • माला-ळा-खी. मेलेल्या माणसांच्या मुंड-क्यांची, डोक्याच्या कवच्यांची माळ; हंडमाळा; शिरांची माळ. मुंडण-न-न. १ हजामतः हजामपटीः क्षौरः चौल, उपनयन व तीययात्रा इत्यादि कर्मात करावी लागणारी हजामत. २ (ल.) खरडपटी; तासडपटी; शिव्या हासडणें. [सं.] म्ह विशी गेल्या-वांचुन मुंडण होत नाहीं. ०पर्वणी-स्ती. १ हजामत करण्यास योग्य दिवस. २ ( ल. ) सुडीचा दिवस. मुंडणें-क्रि. १ हजामत करणें; मुंडन करणें. २ मंत्रोपदेश देणें; गुरूपदेश देणें; शिष्य बनविणें. ३ ( अशिष्ठ ) फसवून छुबाइणें, टकवून द्रव्य काढणें. ४ संन्यास देणें, घेणें. 'नलगे हिंडणें मुं€णें तें कांहीं। साधनाची नाहीं आटा आटी। ' -तुगा २५८०. [ सं. मुंडन; फ्रें.जि. मुर] म्ह० वैद्याचे वाटले आणि संन्याकाचे मुंबलें कोणास समजत नाहीं. मुंडला जाणें-लुवाडला जाणें. मुंडंती-बी. चांगली खरडपट्टी; बोडंती; तासडपट्टी; खरमरीत कानउघाडणी. मुंडवण-स्ती. १ फसवणुक; नागवणुक; मोहनी. ( कि॰ पडणें; घालणें ). २ (ल.) शिव्यांचा भडिमार; खरडपट्टी. मुंड(डा)विर्णे-क्रि. हजामत करणें; डोकें तासणें. मुंडा(ढा)वळ-घळी, मंडावळ-सी. वधूवरांच्या किंवा मुंज्या मुलाच्या डोक्याला फुलें, मोतीं इ० ची तोंडाच्या दोन्ही बाजूला पदर लोंबणारी बांधतात ती माळ. ३ फुलांची माळ; गजरा. [ मुंड+आवली ] **मुंडा(ढा) से**-न. साध्या बांधणीचें लहान पागोटें; शिरोवस्न; हैंच ओवडधोबड बांधणीचें मोठे पागोरें असल्यास त्यास निंदार्थी पुर्लिगी. मुंडासा असे हप योजितात. ) [ हिं. मुंडासा; का. मुंडास ] मुंडासबंद-वि. (व.) पागोटें बांधणारा, घालणारा. मुंडित-वि. इजामत केलेला; मुंडन केलेला; तासलेला. मुंडी-ढी-पु. ( निंदाथी ) ( शेंडी न ठेवतां सर्व हजामत करतात म्हणून ) संन्याशी; गोसावी. -स्त्री. १ शिर: डोकें; मुंडकें. ' दुर्धर योग धराया जैसी देतात धीरतर मुंडी । ' -मोभीष्म ५.४३. २ (मह्नविद्या) दोन खांदे व कमरेचे दोन खवाटे मिळ्न चार मुंडया होतात त्यांपैकी प्रत्येक भाग (यावरून). चारी मुंडचा चीत होण-१ वरील अवयव जिमनीला लाग-तील अशी जिमनीला पाठ लागर्णे २ (ल.) पूर्ण पराभव होर्णे. मुंडी फिरवर्णे-नापसंति, नावह दाखविणे. मुंडी मुरगाळणें- देणें, छळणें; एखायाच्या उपजीविकेचें साधन नाहींसें करणें. **मुंडी** हालविणे-डोलविणे-विषय न समजतां समजला असे डोकें हालवृन सांगणः; वरिष्ठाच्या म्हणण्यास अनुसरणः; होस हो करणें. मुंडी-मुंड मोचन-न. १ (अशिष्ट) चोरांनी केलेला शिरच्छेद. २ दुर्दशा; शिव्या शाप, द्रव्य हरण इ०नी केलेली दुर्दशा. [ सं. ]

मुडकर--न. (व.) लिफाफा; पत्र बंद करण्याचे लांबट पाकीट. उघड नव्हे असा मजकूर लिहून पाठविण्याचे पत्र.

मुंडकारी—स्री. (गो.) नारळीच्या बागेभोवतालचे कुंपण; क्पणाची भित.

मुडकी—स्त्री (व.) कानांतील चाफ्यामध्ये घालण्याचा सोन्याचा दागिना 'कुडशा ऐवर्जी कुणब्याच्या सक्ष्म्या मुडक्या घालतात. '

मुंडकी-वि. (कर.) बारीक; इलकें. (सागवान). 'मुंडकी सागवान स्वस्त असतें. '

मुडगा-पु १ धान्याची मूठ. २ खराटा, झाडणी, केर-सुणी यांची मूठ. ३ चोळण्याचा पुढील भाग. [ मूठ ]

मु(मुं)हगा, मु(मुं)हर्गे भात-पु. एका जातीचे भात व तांदूळ.

घेऊन डोक्यावरून पांघरूण घेऊन निजर्णे किंवा कोठें अडचर्णीत, कोंप-यांत पड्न राहणें (कु.) मुडद्स (कि॰ मारणें). [मुंड+ घुसणें ]

मुडणकांठ-- पु. (बागलाणी) जरी कांठाची एक जात.

मुद्रत-न. (न।विक) पाण्याची खोली मोजण्याचा किंवा. पाण्याच्या तळाशी गाळ, रेती अथवा खडक आहे हैं पहाण्याचा शिशाचा किंवा लोखंडी लांबट गोळा; बुडीत.

जरजर।'-तुगा ६१२.

मुडताळणे—अकि. मुरडणें; मार्गे वळणें; वांकणें; लवणें. 'परपीडे ज्याची जिन्हा मुडताळे।'-तुगा ३६१८. [मुरडणें ] गड्डा. मुडद्(दु)शी—स्त्री. (गो.) एक लहान जातीचा मासा.

**्पाइणे**-ठार मार्णे. जात. २ अंत्यविधीला लागणारें लांकूड, गोवऱ्या ६० सामान आकारावह्न याला निरनिराळी नांवें आहेत. उदा. मुडी, मुडें, फरासाचे काम.

इलकें; (मुसलमानी धर्मशास्त्रांत या शब्दाचा अर्थ आपोआप २०४४. ५ (माण.) गाठोडें. ६ ठराविक वजनाइतकें खोबरें.

पिळणाँ-पिरगळणाँ-( एखाद्याचा ) सर्वतोपरी नाश करणें; ञ्रास मेलेल्या किंवा यथाशास्त्र न कापलेल्या जनावराचे अतएव अपवित्र व खाण्यास अपात्र मांस असा आहे.) ३ (वे.) अप्रयो-जकः इहीः मूढ. [फा. मुदर्] क्कात् डे-न. संवेदना, चेतना, कापले असतां ने दुखणारें कातर्डे. नसलेले, बरेचसे खपल्यानंतर शिल्लक राहिलेले तूप. • तेल-बरेच जळल्या-वर दिञ्यांतील शिल्लक राहिलेलें, शिळें तेल; दीपुष्टेल. ०नख-न. मृतनखः, भास-न. १ क्षतांतील किंवा जखमेंतील निर्जीव, मेहेलें मांस. २ आपो आप मेहेल्या प्राण्याचे मांस. ०रक्त-न. नाडीबहित रक्तः; गोठेलेलें रक्त.

> मुडद।र-शिंग-सिंग-सेंग-न. एक औषध; शिशाचें प्राणिद. [फा. ]

मुददूस—पु. लहान मुलांना होणारा एक रोग.

मुंडप, मुडप---९न मुक्टः, शिखाजः, पागोटें. डोक्यांचे रक्षण करणारी कोणतीदि वस्तु. 'मुडुपं जैसीं कुंभस्थळें । दिगगजांचीं।' –ज्ञाप्र ४६०. **२ गजरा**; पुष्पमाला. [ सं. मुंड+प ] ०**घसणी**− नी-स्त्री. (काव्य) पागोटयाशीं पागोटें किंवा डोक्याशीं डोकें घासण्याइतकी गदीं; दाटी; चेंगरण्याइतकी गदी मंडपवसणी पहा. 'कृष्ण पहावया नरनारी । मुडपघसणी होतसे भारी ।'-ए**रु**स्व ६.१७. [ सं. मुंड+घर्षण ] मुंडपी-पु. जटाधारी.

मुडपर्ण-अकि. १ मुरडणें; पाय इ० वांकडातिकडा पड-मुडगुर्शी—स्त्री. हातपाय, डोर्के इ० सर्व अवयव आखड्न ल्यानें दुखणें. 'तेवि मुडपोनि मुजला पाये।' -दावि १६.२२. २ दुमडणें; घडी घालणें. [का. मडपु ] मुडपा-पी-पुकी. घडी; दुमड.

मुंडमुंड--पु. इतकट लोक. -शर.

मुडमुशी-मुडगुशी पहा.

मुंडलावा-पु. भितीवरील मुंडेरी; वरंडी. [मुंड]

मुंडवर्चे - कि. (गो.) शस्त्राची धार बोथट करणें. [मुंडणें] मुंडरोबाजू — स्री. (कु. नाविक) उलांडीच्या विरुद्ध अस-

मुंडळी—मी. (गो.) बुबूळ.

मु(मुं)डळी-की. काळे अळूं किंवा राजाळूं याचा कांदा;

मुडा-- पु. १ भात किंवा इतर धान्य आंत घाळुन बाहेरून मुडदा, मुद्दा, मुदो-पु. प्रेत [फा. मुदी=मृत; सं.मृत] पेढा अगर गवत यांचे आवरण घालून सुंभाने अगर दोरीने बांधून मुडदेफरास-पु प्रेतवाहकांची एक केलेलें गोलाकार किंवा अंडाकृति गाठोडें, कणगा. निरनिराळघा विकणारा. [ फा. मुर्दाफरोश ]. मु**डदेफराशी-सी-**स्त्री. मुढदे- कोळें, चोबा इ०. २ वरील गहवाइतक्या प्रमाणाचे धान्य. पंच-वीस मण हैं एका मुडवाचें परिमाण मानितात. ३ गुळाच्या मुडदार—नि. १ महन कुजत पडलेलें; शिळें (मांस, प्रेत). ढेपीचा निघालेला तुकडा. ४ कणगा; बीजाचें साठवण; सांठा. २ (ल.) घाणेरडें; ओंगळ; खराब; तिटकारा आणणारें; अपवित्र; 'तुका म्हणे बीज मुडा। जैशा चाडा पिकाच्या।'-तुगा. ' खोब-याचा मुडा. ' [ मूठ; का. मुडि ] •घाळून बसर्णे - ते बाहेर सर्कू, कलूं नयेत म्हणून भोवताली दोशीचे वेढे दिलेले पोटाशी पाय घेऊन व गुडच्यांत मान घालुन व त्या सभीवती असतात तो सर्व भाग. याच्या पोकळीत पांच मणांचें वजन ठेव-दोन्ही हातांचा वेढा देऊन बसणें; शरीराचें गाठोडें करून बसणें. तात. [ मुडा ] **३ह०** (गो. ) मुड्यांनी खाहें तर वेढ्यानीं तरी पाउक जाय. □ =एखाद्याकडून पुष्कळसे घेऊन खाल्लें तर थोडें तरी त्याला पोंचिविलें त्याच ठिकाणी आऊत आणणें, येणें. मुरडाण पहा. [ मुरडणें ]

मुडा-वि. १ तोंड किंवा गळा फुटलेलें (मडकें) चौंबडा ( मनुष्य ).

मुड़ां-डें-न. (कृ.) आंखूड बाह्यांचे आंगडें; आंखुड हाताचा खमीस.

मुंडा-ढा-पु. हिजड्याचा सोबती;खरखर मुंडा; यामरमुंडा; भिक्षा मागतांना हिजडगाच्या बरोबर फिरणारा व भिक्षा घेणारा बोलला आज मुंहगाच्या चिंध्या होती. '-ऐपो ७०. २ ( सांके मुंडचाने खावी.

[ मुंड ]

मुंडा, मुंडा हात—मुंढा इ० पहा.

मुडापा-3. (कर.) ( शेतक-यांत रूढ ) कणसे काढण्याचे काम. 'राम्यानं काल शेतांतल्या कणसांचा मुडापा केला.' [मोडणें]

मुडापाक--- न. फडशा; समूळ नाश.

मुंडारणें — डिक. १ मागं वळणें –वळविणें; तोंड फिरवून चालूं लागणा; पलट खाणां; परत फिरणां. २ एखादा खाण्याचा पदार्थ नकोसा होणें; त्याबद्दल अरुचि उत्पन्न होणे. [मुंड ]

मुंडाल-स्त्री. (ना.) वरंडी; वरवंडी; मुंडेरी; मुंडलावा मंडाला—पु. ( ना. ) तेल सांठविण्याचा रांजण, बुधला.

मुडी-सी. लहान मुडा; भात किंवा इतर धान्यें पेंढशांत वेष्ट्रम बांधलेली वाटोळी मोटळी. ही मुडी पपनस सोलल्यावर दिसावें तशी कळीदार दिसते. हींतील धान्य ६ ते १० कुडव असते. ह्याहून ज्यास्त धान्य मावणाऱ्यास मुडा म्हणतात. मुडयाचा आकार अंडाकृति व मुडीचा चेंड्सारखा गोल असतो. मुडीहून ठक. म्ह० मुढामाकोजी आणि नकटा टिकोजी. लहान ( २ ते ६ कुडवाच्या ) गोलास बिवळा म्हणतात. बिवळा अर्थ ३ पहा. २ पुंजी, भांडवल. [ मुडा ] ॰ मार्रणे-मारून बसर्णे-भयाने दवकून, हातपाय आंखडन बसणे; उकिडवे बसणे.

मुंडी-सी. एक झाड.

मुडे-पु (महानु) डोक्यांत घलण्याचा एक मोत्याचा अरुं कार. 'माणीकीं खचित मुडे-मफौरे। '-धवळ ड. ४२. [का. मुडि]

वजनदार दगड स्थिर शहण्याकरितां भौवतालीं खुंटे उभे कहन घ्यावी. '-वाडशाछ १.१४९. [मुंडी]

मुड्डन-न. (व.) शेताच्या एका टोंकापासून निघून पुन्हां

मुड्डो-पु. (गो.) रानटी लोकांचे पकान्न.

मुंढरा-वि. आंतल्या बाजूस वळलेली शिंगे असणारा; लहान व आखुड शिंगांचा (बैल). [ मुंहा ]

मुंढवर्णे — सिक, बोथट करणें; धार बसविणे.

मुढा-- पु. मुडा पहा.

मुंडा-डा-पु. १ खांदाचा गोल भाग; खांदा. 'आनंत्या मनुष्य. २ (गो. ) नायकिणीचा भाऊ. म्ह० हिजडयाची जोड तिक ) मुढा हात; पाऊग हात. 🤰 पखाळीचें (दोन्हीकडीळ ) र्तोड. ४ हिजडगाचा सोबती; नोकर. -वि. १ डोकें, माथा, टोंक मुंडा-पु (कों.) मातीचें भांडें; हेरा; रांजण. २ पखालीचें | रेंाडा, रेंाडी, शिंगे किंवा अग्र नसलेला (प्राणी, झाड, बोट, चाकू, तोंड, भोंक. ३ ( ना. ) लांकडी खांब; स्तंभ. -वि. पेंढा भरलेला. नारळ इ०). २ कडा, गळा, कांठ, इ० नसलेलें (भाडें). ३ निव्वळ, केवळ फक्त शंभरच असा पंचोतरी व सळी नस्लेख (शेंकडा 🦙 याच्या उलट खरा (शेंकडा). ४ विरहित; साधा; ओका; दागिनै नसलेला; भुंडा. ५ शिंगे मागें वळलेला; ६ छत्र नसलेलें (सिंहा-सन); सिंहासनाला छत्र असण्याचा अधिकार नसलेला ( मांड-लिक); [सं. भुंड] ॰ हात-पु. कोपरापासून वळले॰ या सुठीपर्यंत लांबीचा हात (लांबी मोजण्याचें एक प्रमाण). (गो.) मुंडिहाथ, मुंडोहात. **ंउलटा**-पु. ( जंबिया ) आपल्या हातांतील जंबियाने आपल्या जोडीदाराच्या डावीकडील खांदावर मारणें. ०सीधा-पु (जंबिया) आपल्या हातांतील जंबियानें आपल्या जो**डी** दाराच्या उजन्या बाजुकडील खांदावर मारणे. मुंहे फिर्फी- 📍 खांद गोलाकार होणा; खांद भरणा. २ गलीन कवडी फेक्नन खेळा-वयाच्या कवड्यांच्या खेळांतील एक डाव. पारिभाषिक शब्द.

मृंहा-पु. केळीच्या पानांतील मोठें पान; डांगा.

मुढाकान-पु. (व.) दुमडलेला व विकृत झालेला कान. मृढामाकोजी- वि. पोकळ अभिमानी;

मुंढारणे--मुंडारणे पहा.

मुंढारी—मुंढेरी पहा.

मुंढावळ-- स्त्री. १ व.मळ, पो शेरें इ० चे अंकुर किंवा वोंच. हे भक्षणीय असतात (बहुधा अव. उपयोग. ) २ मुंडावळ पहा.

मुढी-- श्री. (व ) मूर्ख स्त्री. [ मृढ ]

मुंढी- स्री. मुंडी पहा. • धसात-स्री. गांवच्या पाटलाचा मुडी-पु. (राजा. तेली. घाणा) जांगीच्या मागच्या बाजूस एक शिकारीसंबंधी हकः. ' मुंढीवसात व शिकार उभतांनीं वांद्रन

मुंढेरी, मुंढरी, मुंढारी—स्री. पावसाचे पाणी मितींत वरवंडी; वरंडी; भिंत बांधून झाल्यावर शेवटी विटांचा निमुळता, पायऱ्यावजा वांघतात तो भाग. [ मुंड ]

मुद्रोजी मुका-पु. चढेल, मिजासकोर मनुष्य (एखा-द्याची मिजास जिरविण्याकरतां म्हणतात ).

**अंदर्धा**—५. मुमलमान हिजडवांचा गुरु.

मुण, मुंड—पु. (गो ) झाडाचा बुंधा.

भ्रुणग्यां(गा)भात--न. (कु.) भाताची एक जात.

करीत. ' सर्दार जंगी सामान घेऊन मुतआकीब येत आहे. '-रा पुर्का. मुतालिकाचे काम; मुतालिकाचा अधिकार; नायवत. १०.१९१. [ अर. मुत्रभाकिय् ]

मुतगा-पु. भाताची एक जात.

मृतपाक, भुत्पाक, मृतबक-ख, भुतवखखाना, भुत्बख, मुद्रपाकस्वाना-पु. स्वयंपाकघरः सेपाकघरः [ अर. मुत्वस्व ]

भुतफकोत-किवि. किरकोळ; वरकड; बाजे. ' विसाजी ३७१. [ अर मुतफरिकात्]

मृतफीक-किवि. सामील; शरीफ. [ अर मुस्तिफक]

मुतवन्ना—वि. दत्तक 'मृतवन्ना पुत्र घेतला.'-रा २२. जोडी; करेला. [सं. मुद्रर] १०३. [ अर. मुतबन्ना ]

मृतमरीद-वि. वंडखोर. [ अर. मुतमरिद् ]

मुतलक- नी. (कों.) खाऱ्या जिमनीचा एक प्रकार.

मुतलक-ख, मुरलक-ख-किवि. मुळींच; सर्वधेव 'जयाजी तर मुत्लख नामुराद आहे. ' –रा६ ६१७. [अर.मुत्लक्]

मुतवज-वज्जे-वजेह, मुतवजा-वि. जाणाराः गमन- गुडदी बसविणे. कर्ता; वळलेला; उद्युक्त; तयार; नियुक्त (स्वारीवर). 'होळकर मातबर सर्दार...फौजमुद्धां भसलतीवर मुतवजे केले पाहिजेत ' -पया २२५. [ अर. मुतज्जिह ]

मृतवळी--पु. १ मशिदीची देखरेख करणारा. २ खजिनदार. मृतवातीर--किवि. पुन्हां पुन्हां; वरवेवरः एकसारखें; पैदरपे. 'मुतवातीर रुढाया अमलांत येतात.'-पया ४७९. कर्ज. [ अर. मुतवातिर् ]

चातुर्थे.

मुतसीस्र-पु. ताबा; क्बजा; अधिकार. 'जंजिरे याचे मुद्धं नये, तें निघन जावें म्हणून भितीवरील उतरता केलेला भाग; मुतिसलांत चालोन. ' -वाडमा १.२२३. -वि. सदरचा; ताब्यां-तील; जोडलेला. 'तर्फेन मुतसील महालाचे वतन्दारी वर्गेरे इन्साफ '-वाडमा १.२२३. [अर. मुत्तसिल्]

> मुताबत-सी. वजावणी; अनुनय. 'तेथून जो अहकाम पोहों वे र त्याची मुताबत असावी. '-पया १८. [अर. मुता-बअत ] अ्ताबि(वी)क-वि. प्रमाणः, सारखाः, जुळताः, जुळणाराः, अनुसहन असलेला. [ अर. मुताबिक ]

भुतास्त्रीक - पु. उपमंत्रीः आठ दरकदारांपैकी एकः नाययः **ञ्चनआकीब**—िकिवि. पाठोपाटः, लागोपाठः पाठलाग कारभारी. [अर. मुतअहिक् ] **भुतास्रका∽की, भुतस्रकी**-

भुती—भी हडी; चाल. -शर.

मुतेनरचा --- वि. नेमलेल व चालू. 'आपणास इनाम ... कार्किर्दी दर कार्किर्दी मोकास्त्यानी माजी मुतैनग्वा अस्त ( आहे). ' -रा १५.१४५. [ अर. मृतअध्यन्=निश्चित्+फा. रवान्=चालृ ]

भुद्( द्व )ई — वि. १ फिर्यादी; दावेदार. 'देखत देखत अनंत मुतफर्कात असामी निसबत मुमे मजकूर, '-वाडवाबा १. मुदई... '-पेद १०.८. २ वंडखोर, ३ आरोप करणारा. [ अर. मुद्दई ]

मुद्रगळ- पु. व्यायामासाठी फिरविण्यास घेतात ती लाकडी

भुद्गहिस्चन-न. रेताचा व्यय.

मुद्दर्शे— ३कि. (तंजा.) दुमडणे; घडी घालणे; मुडपणे. [दुमडणे अप]

मुद्ग-णी-मुदन-नी पहा.

भुंद्(घ)णें--उक्ति. भोंक बुजविणें; बंद करणें; भक्तन काढणें;

भुद्(ह्)त—स्री. वेळ; अवधि; कालमर्यादा; कालखंड; टर-विकेला अवधि. [ अर. मुद्दत् ] ०वंदी-स्त्री. मुदत करणें, ठरविणे मुद्तीचा हुंडी-स्री. १ जिची रक्षम काहीं कालानें मिळावयाची आहे अशी हुंडी हिच्या उलट दर्शनी हुंडी. २ सरकारी तिजोरी-तील जमाखर्चाचा मेळ बराण्यासाठी सरकारने काढलेले तात्परते

मुदन-नी-नी. १ बिरडें; गुंडी लावण्याकरितां किंवा अडक-मुतसदी-सदी, भुत्स(त्सु)दी-दी-प. १ कारभारी; विण्याकरितां केलेलें भोंक; काज. २ सलिता किवा गोणी यांच्या राजकारणीः राजकार्यधुरंधरः 'सर्कारचे मुतरादी रात्रंदिवस नाटिशी कडेला असलेली भोंकाची किवा बिरडवाची रांग, मालिकाः गुळ-करितात. ' ~रा २२.१०४. २ ( ल. ) घोरणी; धूर्त; कारस्थानी |रूयांची ओळ. ३ फासा; अडकविण्याचे साधन; पेटी, ढबी, इ० [ अर. मुतसदी=कार्यकारी ] • **असून शिपाई-** पु. शहाणा असून बिंद करावयाचा खटका. **४ घोड्याच्या पायबंदाची चामड्याची** वेळीं तलवारहि चालविण्यास समर्थ असा मनुष्य. ०गिरी- गुळखी. ५ खिरीसाठीं तयार केलेली कणिक. गन्हले तयार करण्या-स्त्री. १ राजकारणपटुता; राजकारणचातुर्यः मुत्सदीपणा. २ धूर्तताः साठीं केलेली भिजविलेल्या सपीटाची वळवटी ६ असुडाच्या टोकाला असलेला फांसा; बटव्याची गुळखी किवा फांसा.

ते ). [सं. मुदा; म. मुदी ] मुद्दन खळर्णे-(व.) कोमेजर्णे.

**मुद्राक-ख, मुद्बक-ख, मुद्वखखाना**— पु. मुत्राक पदाः भुद्वखा-खी-ख्या, मुद्बख्या-पु. आचारी; सैंपाकी. ' बातमी पोहोंचिविण्यासारख याचे वातमीदारांत मुदबख्याशिवाय दुसरें कोणी नव्हतें. '-रा ६.५०९

मुद्दफर्क-पु. किरकोळ खात्यांत काम करणारा मनुष्य. ' गंगाजी वाईकर प्यादे दिसत सुदफर्क आनंदवहीकर. ' –वाडसमा ४.८५. [ अर. ]

मुद्दाळ-स्त्री. (गो.) भाताची मुद.

मुद्बख्या — वि. (व.) मुखदुर्बळ; योग्य प्रसंगी बोल-णारा; कमी बोलणारा.

मुद्रल, मुद्रल—न. १ भांडवल; कर्जीक दिलेली रक्स: मूळ रकम; आरंभींचा सांठा 'जे सर्वेक्कमेसिद्धीलागीं । इयेंचि मुद्लें हो जगीं।'-- ज्ञा १८ २८०. २ मूलचें पुण्य. 'मानूं नेणतां पर-वडी। मुद्दल तुरे। '-ज्ञा १७.३४७. -वि. मूळचा; मुख्य; सुर-वातीचा: मूळांतील. ' मुदलां धुरां छपत्र कोडीं । जेथ सख्या नाहीं णायऋवडी । ' -शिशु ५४३. ( समासांत ) मुद्दल -भांडण-तंटा-करार-कारण-बोलंगं इ० -क्रिवि. १ मुख्यत्वेंकह्ननः मुख्यतः 'पाणी मुदल झाडा जाये । '–ज्ञा १७.२१८. २ मुर्ळीच; किमपिहि. 'बरूतशीर रक्कम मिळत आहे तोंपर्यंत त्याला मुख्य मागण्याचा मुद्दल अखत्यार नाहीं ' [सं. मूलदः; का. मे रेलु=मुख्यः; ते. मोंदछ ] सुद्राध्यर येणें-मूळ स्वभावावर येणे: एखायाने पुन्हां आपले मूळचे दुर्गुण दाखविणें. म्ह ० (गां. ) भुदल नासून कळा तर बुडतां=मुद्दल हातांत नसतां उगीच व्याज वुडाव्याव ?ल हाकाटी करणे. मुद्रलांत अुरकुंडी-की भांडवरांत तूट येणे; नका न होतां भाडवलच खर्ची पडणे. भुद्रामुद्र अनुद्रा - किवि व्याज किंवा नफ्याशिवाय; व्याज किंवा नफा न वतां; मूळच्या भांडवलाइतर्केच, त्यांत कमी जास्त न होनां. [मुदल द्वि ] सुदलीं-क्रिवि. ( मुदल याचें सप्तमीचें एक्वचन ) मुर्ळीच: मुळांतच; किम-विहि, किंचितहि. 'मोक्षप्राप्तीच्या मार्गाचें भगवद्गीतेत मुदलीच त्रिवेदन नाहीं. ' -गीर ७.

मुद्व-पु. (गो.) अंडयांतील पिवला वलक.

भंद(दा) विणे -- सिक. बंद करणे; भहन काढणे; बुजवून टाकण (भोंक, मार्ग, बीळ, फट इ०). मुंद(ध)ण पहा.

मुद्सा-पु. एक जातीचा मासा.

७ आखार्चे किया चाकाच्या कण्याचे टींक (ज्यांत कुणी बसवितात -भाइ १८३५. २ साक्षीदार. [अर. मुर्द्द ] **्रले-पु. आरोपी.** [ अर. मुद्दभा-इलै्ह] ॰िगरी-स्त्री. हक्कसांगणी; दावेदारी.

> मुवाईम-पु. खटला, वाद इ०मध्यें मुद्दे किंवा पुरावे गोळा करणारा इसम. [ अर. मुद्दई ]

> मुदाईम—वि. १ कायमचा, टिकाऊ, सतत चालणारा. २ पुरातनः; प्राचीनः; फार दिवसांपूर्वीच प्रस्थापित झाळेला. [ अर. ]

> मुदाम - किवि. सततः एकसारखें ' मुदाम चौदा रोज शहरा-मध्यें सोदासोदी कले. '-इमं. [अर मुदाम् ] • बेगारी-पु. अखेरपर्यंत ओझे वाहून नेण्यासाठी लावलेला कामकरी; मध्ये न बदलतां अखेरपर्यंत काम करणारा वेगारी [ अर मुदाम=सतत, निरंतरचा ] मुदामी-वि. नेहमीचा; जुना.

> मुदार( रा )त, भुजारत—स्त्री. संभावना; वर्दास्त. 'वे.वळ सांगण्यावरूनच मुदारत फलाण्याचा नातु म्हणोन करावयाची नाहीं. ' –ख ९.४७६६. [ अर. मुदारत्]

> मुदित-वि. हर्पभितः आनंदितः आल्हादितः सुखीः प्रसन्न. [ सं. मुद्=इप होणें ]

> मुदी-स्त्री. १ आंगरी; मुद्रिका. २ कानांतील किंवा नाकां-तील संकर्ले; वळं. ३ मुदा; शिका. ' जे विश्वप्रामाण्याची मुदी । आजि तुझ्या हार्ती असे सुयुद्धि। '-ज्ञा १६.४६८. [सं. मुद्रा, मुद्रिका ]

मुद्र-पु. मूग धान्य.

**मुद्ग** —पु. आच्छादन. [ सं. ]

मुद्गर-ल-पु. मुदगल पहा.

भुद्दत--स्त्री. सुदत पहा.

भुद्दा-पु. (तंजा.) मऊ, गिञ्च भात; खिमट.

मुद्दा, मुद्दा-पु. १ कांडी विधान, गोष्ट इ० स्थापित कर-ण्यास आधारभृत असलेलें प्रमाण; पुरावाः २ बाव; बावतः ३ मतलबः, तात्पर्यः हतुः, मुख्य गोष्ट. ४ ज्यावर भाषण करावयाचे किंवा लिहावयाचे तो विषयविभाग. ५ वोलण्याचा किंवा लिहि-ण्याचा रोख, दिशा. ६ अट; शर्त; मानम; मंतन्य; हेतु. ' जे काय दीलचे मुदा असेल ते कबूल '-भाद्विसव १७९१. ७ मार्गदर्शक चिन्ह, खूण; साधन; आरोप. ' याजकडे खुनाचा मुद्दा लागला. ' -वाडबाबा २.५०. ( अर. सुअदा ) **०पत्ता**-पु. पुरावा; साक्ष; आधारः थांगः, मागमसः, धागादोराः, थांगपत्ताः मुद्दशापत्या-निर्शी-किनि. योग्य पुराव्याने. **मुदामक्सूद-पु. १ हेतु. २** अर्जः; विनंति ' यांनीं कागद लेहून आपला सुदामक्सुद पाठविला जे. '-रा १७.३३ **मुद्देदार**-वि. मुद्दे असलेला; मुद्दई; वादी; मुदाई, मुद्दे, मुद्देवार-वि १ इक सांगणारा; दावदार, फिर्यादी. मुद्देनजर-स्री. रुक्ष्य. [ फा. मुद्द+नझर् ] मुद्देमाफ श्रवु; वादी; विरुद्ध आरोप करणारा; आरोपाचे मुद्दे सांगणारा. (फी )क-किवि. इच्छेनुसार; इच्छेप्रमाणें. 'सत्वर फीजेसह-द(इ)ई पहा. ' मुद्दी यासी हाता घरून गोतामध्यें उसे रहा. निर्तमान येऊन मुलाजमत करीत त्याने मुद्देमाफीक सर्व होई म जाईल. '-रा ८.२०७. मुद्देवार-किवि. मागणीवार. 'चाकर विसरले। '-एहस्व १७.८. ७ चेहेऱ्याची ठेवण; चर्या; तोंडवळा. असनां रोजमुरे न घेतां गैरिशस्त मुद्देवार जाव घालूं लागले 🐪 ८ पूजेच्या वेळीं घेतु, शंख इ० ह्रप करतात ती हाताच्या बोटांची -होकै १३. भुद्देसुद-वि. मुद्यास धहन असलेठें; प्रमाणशुद्ध; रचना. ९ कर्तृ चाच्या दृष्टीने ह्रप, आकार ६० 'ह्याची मुदा संगतवार. **मुद्या वा मनुष्य-**पु (व ) मुख्य मनुष्य; सूत्रधार; लहान आहे पण मोठवा पुरुवाला जे होणार नाहीं ते काम आज सूत्रचालक. भुद्याची गोष्ट-स्त्री. (कायदा) जीवम्सन कोणतीहि ह्यानें केलें. ' १० पदार्थ ओळखतां यावा म्हणून त्याच्यावर केलेंलें जबाबदारी, इक किया नालायकीबदल अनिवार्य अनुमान निघते चिन्ह; खूण. ११ कामली नांवाच्या झाडाचे फळ; हें मुद्रेसारखें अशी गोष्टः (इं. ) फॅक्ट इन् इज्ञू.

हृद्दानें; खास; उघडपणें. [ अर. अम्दन् ]

मुद्दी—स्री. (बे.) रेशीम उकलण्याकरतां लागणारी, लाकडी फळीवर बसविलेली खुंटी. [का. मुद्दे=गोळा ]

मुचाळ-नि कुरळे; कुरळ (केंस). [मुदी]

भुद्रण--न. छापण्याची किया. [सं ] ०कळा-स्त्री. दाबाच्या योगाने कागद किंवा मुद्दगयोग्य अशा इतर पृष्ठभागावर शाई किवा इतर तैलरंग यांच्या साहाय्याने अक्षरे अगर इतर आकृति वठविण्याची कला. –ज्ञाको (म) १६५. ० स्वातंऽय- न. आपल्या मतानुह्नप मजकूर छापून प्रसिद्ध करण्याचा व्यक्तीचा अधिकार. छाप-खान्याचा इक्; (इं.) लिवर्टी ऑफ प्रेस. 'परिस्थिती व प्रसिद्धी यांच्या दरम्यान मुद्रणस्वातंत्र्य आहे. '-टिसु २००. मुद्रक- १ छापणाराः २ छाप मारणाराः [सं.] मुद्दित-नः छापूनः झालेलें लिखाग, छापनेला कच्चा खर्डा; ( ई ) प्रफ. 'घाणेरडें मुद्रित शुद्र करण्यापेक्षां फिह्नन सर्वेच प्रत लिहुन कंपीज करिव लेली पुरवेक. '-केले १.२२६. - वि. १ ज्यावर ठसार्किवा शिका मारिल्ला आहे असा. २ खुण केलेला; चिन्हांकित. ३ मिटलेलं; वंद केलेंल ( फूर, डोळा इ० ).

भुद्रस — पु आनंदरतः आनंदः, अन्नरस (१) ' मुद्रस कैचा त्याला भलत्याला भाकर मागति मुख पसहनी। '-ऐपी ३७०. [ सं. मुद्+रस=आनंद पावर्षे ]

२ छाप, शिका; ठसा. ३ शिक्षयाची आंगठी; ठसा उम-टविण्याची आंगठी; (सामा.) आंगठी. 'हळूच मास्ती सद्गुणस-**४ गो**सावी लोकाचें लांकडाचें कि**वा कासवा**च्या पाठीचें कर्णभूषण, 'कान फाइनिवां मुदा ते घालिती । नाथ म्हणविती जगामार्जी।' मुदा याचकांभी । देऊनि आभर केलें त्यामी । मार्गो आणिकांसी ऱ्याचा मुद्रिका−स्त्री. मुद्रा अर्थ १ ते ३ व ५, ६ पहा.

असते. १२ योगविरेंत अथवा धार्मिक विधीत सांगितलेली कम-मुद्दाम—किनि. बुद्दशाः, जाणून दुजूनः, हेतुपुरःसरः, बळेंचः, रिच्यावरीलभागाची,हातांच्या बोटांची ठेवण किंवा विशिष्ट मुखचर्याः या मुद्रा चार आहेत.-गोचरी, अगोचरी, चाचरी, व ज्ञान. कोणी कोणी खेचरी, भूचरी, चांचरी, अगोचरी, अलक्षी किंवा अलक्ष्य मुदा. अशा मुदा मानितात. याशिवाय ध्यानमुदा, शांतमुदा,काम-मुद्रा, कोधमुद्रा इ० मुद्रांचे प्रकार आहेत. [सं.] (वाप्र.) ०देणे-१ दीक्षा देण (विशेषतः वैष्णव संप्रदायाची ) २ वर्म सांगणः गूढ ज्ञान सांगणें. 'ते मुद्रा श्रीगोरक्षराया । दिधली मीनीं ।' –ज्ञा १८. १७५४. ०पड्छों-वळण येणें; चेहे-यावर आविष्कार होणें. ' बाहेर युक्तीची मुद्रा पंडे। तंव आंत सुख वाढे। '-ज्ञा ६.३५. ०**लाचणे-**समाप्ती सुचक शिक्का देणें; खुण करणें. 'म्हणोनि नवर्मीचिया अभिप्राया । सहसा मुद्रा लावावया । विहाला मी वायां । गर्वे कां कर्ह । '-ज्ञा १०.३२. सामाशब्द- मुद्रांकित-वि. शिका असलेला; चिन्हयुक्त. ' तुका महेंगे तैसा भी एक पतित । परि मुद्रांकित जालें तुझा।'-तुगा १३७३. मुद्राचिरी-स्री. दानपत्र; बक्षीसपत्र (सही शिक्काचे). 'तो द्रोण द्रुपदा विनवी नम्रोत्तरी । कीं मज यावी मुद्राचिरी । जे बोलिला होतासि बक्त्रीं । अर्धराज्याची । ' -कथा ५.११.६९. **े होष-५. १ प्र**सन्नतेचा अ**भाव. २ लज्जा** वगैरे सारखा विकार. ' छत्रपते, कतैबगारीच्या आपल्या जगज्जे-तृत्वापुढें धीटपणें उमे राहताना सुद्धां स्वतांच्या शुन्यत्वामुळें मुद्रादोष पतकरावे लागतात. '-शिवचरणी. (पु पां. गोखलेहत) **ेधारी-पु. ?** सरकारी कागदावर शिक्के मारणारा; सरकारी शिक्षा ज्याच्या जवळ असतो तो: शिक्षगावरील अधिकारी. ( ह्या भुदा —त्री. १ टपा किंवा शिका उठविण्याचे साधन. वरून सामा ) कोणीहि कोणताहि अधिकार, पदवी इ० चे चिन्ह धारण करणारा. ' राजश्री मुद्राधारी व टेखक किहे चंदनगड यांसी आज्ञा. '-वाडशाछ १.१२४. २ बाहू, कपाळ, छाती इ०वर गोपी-भुद्रा । वर्णी मग मुद्रा मज दावी । '-मोसीतागीत(नवनीत पृ.२६०). चिदनाच्या मुद्रा ज्याने लावल्या आहेत असा. ( यावरून ल.) ३ वैष्णव. ४ मुद्राइ० ठावणारा किंवा करणाग आणि त्यायोगाने आपल्या धार्मिकतेचा गाजाबाजा करणारा; दांश्विक: भक्तीचा -तुता २८२९. ५ वैष्णव आपल्या अंगावर गोपीचंदनानें शंख. टिंभा मिरविणारा. ५ पूजा किंबा ध्यान करण्यास योग्य अशी चक्र, रामनाम इ० चे उठिवतात ते ठेमे प्रत्येकी ६ नाणे; मुद्रा किवा आव दास्विणारा. ० हीन-वि. १ ज्याचा चेहरा विशेषतः रुपया. उदा० ताम्रमुदा=पैसा; रौप्यमुदा=रुपया; सुवर्ण- | पाहून कोणाला त्याच्या विषयीं आदर किंवा दरारा वाटत नाहीं मुदा ' =मोहर, पुतळी ६० ' ओवाळूनी श्रीकृष्णासी । अनंत असा. २ ज्याचा चेहरा टवटवीत दिसत नार्टी असा, विद्रुप चेहर-

मुद्रनियां — किति. (महातु.) संक्षेपानें; संकळौनिया. 'या कारणें बोलैन सर्वथा । मुद्रुनिया । '-ज्ञाप्र २०९.

मुंघ, मुंघा, मुंघारा, मुंघारा—बुंघ-बुंघा इ० पहा.

मुंघणे, मुंघतिणे, मुंध।विणे—उक्ति. भोंक बुजविणे, भोंक भरणें, भरून येणें. मुंदणें; मुंदविणे पहा.

मुधनी---स्री. (व.) ज्यांत दांडा बसवितात तें कु-हाडीचें बाटोळें भौंक. [ मुदनी ]

मुधा—किति. व्यर्थः, फुकटः, निरुपयोगीः, वृथा. 'सोडुनि वेडा छंद मनांतिल खेद करावा सी न मुधा। '-मंमं ५१. [ सं. मिथ्या, मुषा ? ]

मुधादित्य-पु. (महातु.) सूर्याचे देऊळ (पैठण येथील); स्यदेवता. ' मुत्रादित्या अवस्थान । ' -चक्रधरचरित्र.

मुधाळ, मुध्या ळ—ित. कुरळे ( केंस ) मुद्याळ पहा.

मुनकता—न्त्री. मिळवणी; जुळणी; मेळ. 'परी' उत्पन्न खर्चाची मुनकता । ठरावी पाहिजे तत्वतां। '-पैमा १५.२६. [ अर. मुनका ]

मुनका-पु. निवाडा, फैसल्ला. ' एक महिन्याचा करार कीं जावसालाचा मुनका कहन यावें. '-रा २२.६३. -िक्रवि. इसमः गुमास्ताः व्यवस्थापकः व्यापाऱ्याचा प्रतिनिधिः अडत्या. साफ; संपूर्ण. 'बहालीच्या सनदा होतील ते समर्यी नज्राण वगैरे जाबसाल अवल मुनका कह्न मग सनदा द्यावयाच्या. '-रा काम. ७.७३ [ अर. मुनक्का ]<sup>;</sup>

मुनमुन -- स्त्री, (पुणेरी, मंडईतील) हांजीहांजी.

मुनवा - पु. केळीचा रोपा; केळवा; केळीला नवीन फुट-लेला कोंब (कों.) मोनवा; मोना.

मुनशी, मुनशी--पु. १ फारशी भाषा जाणणारा चिटणीस; फार्शी पत्रव्यवहार करणारा; पारसनीस. २ अरबी, फारशी इ० लोक. -पेद १०.७१. भाषांचा शिक्षक. [फा. मुन्शी] श्रीरी-स्त्री. पारसनिशी; मुन्शीचे काम; हुदा, कौशल्य इ०

मुनसफ, मुनसफ, मुनसी(सि)फ, मुनसूफ—पु. खालच्या दिवाणी कोर्टोतील न्यायाधीशः ( सामाः ) न्याधाधीशः -वि. न्यायी. ' इंग्रजी इन्सःफी, त्यांचे चेव्त्यारी हेही मुन्सफ असतील. '-ख ७.३५७०. [ अर. मुन्सिफ् ] मुनसर्फा-सिफी-बी-मुन्सकी-सिकि-स्त्री. १ न्यायनिवाडाः चौक्शी. 'काय गैरमाकूल कार्भार होईल त्याची मुन्सिकी साहेबीं करावी. '-रा केला तो उसल जाहला. '-रा १०.१२७. [ अर. मुफावझा ] ८.१०. २ मुनसफाचा हुद्दा, काम. ३ न्यायनिवाडयाचे प्रकरण

सर्कार कामावर नीळकंठराव दिवंगत झाले. '-ख ४.१७९८. -दिमारा २.१६३. [अर ] [अर. मुआयना]

मुनादी देऊन...' -ख ७.३५६९. [ अर. मनादी ]

मुनाफा—पु. १ नफा; फायदा; लाभ. २ हित; कल्याण. ३ (व.) शेत विकल्यावर कुंळानें मालगुजारास द्यावयाचा पैसा. [ अर. मुनाफओं, मन्फओं ]

मुनासब — वि. उचितः योग्यः रास्तः, बरोबरः युक्तः,न्यायाचे. [ अर. मुनासिब् ]

मुनि, मुनी-9. १ ऋषि; यति; तपस्वी. २ मनन कर-णारा. 'मज अवगमलिया दोनी । मीमांसा श्रवणस्थानी । बोध-मदामृत मुनी-। अली सेविती । '-ज्ञा १.१६. ( महानु. ) मनन-शील; मौन्यशील. 'भणे जगीं हुनी जन्ममरणा। मुनी रिगाले जेआ शरणा।'-ऋ १३. [सं. मुनि; सं. मन्≕ज्ञान होणें; विचार करणें ] • आद्ध-न. १ मुनीनें केलेलें श्राद्ध. यांत ब्राह्म• णांना दक्षिणेच्या मानानें अधिक श्रम करावे लागतात. (याव-ह्मन ल. ) २ फार मेहनत आणि अतिशय काळजी घेऊन धुद्धां अगदीं थोडी मिळकत होणारें काम.

मुनिखिचडी -- स्री. केशर, लवंगा, वेलदोडे, जायफळ इ० घालून केलेली श्रीमन्ती थाटाची खिचडी.

मुनीम-पु. एखारें काम, धंदा चालविण्यास नेमलेला (इं.) एजंट [अर. मुनीब्] **मुनिमी**-स्त्री. मुनिमाचा हुद्दा,

भुने—न. (महानु ) शलाचे कोचाळ; शलाची अणी. शस्त्राच्या मुनैवर घाली । ' – भाचार, टाचनीटीका ११.

**मुन्कीर, मुनकीर**—वि. नाकबूल करणारा; इन्कार करणारा. [अर. मुन्धिर् ]

मुन्हेचे लोक-पु.भव. आघाडीचे लोक; अर्थात् मातवर

भुफत्-किवि. १ फुकटः विनामूल्य. २ धर्मार्थ. [फा. मफ्त् ] •चा-वि. विनामूल्यः कांदी किंमत न देतां घतलेला.

मुफस्सल, मुफसल, मुफशील—वि. सविस्तर, संपूर्ण; तपशीलवार असलेला; पूर्णपणे सांगितलेला, लिह्लिला. 'कलमी केला मतालीब मुफशील जाहिरीस पोहोंचला. ' -पया ३८४. [ अर. मुफस्सङ् ]

मुफाइजा--पु. कृपापत्र, इनायतनामा. ' मुफाइजा इञ्लाग

मुफासला—पु. अंतर; तफावत; फरक; फेर. 'आपले मुना--- पु. मुकाबला; नजरानजर. 'ऐन लढाईच्या मुन्यास फौजेसी व राजाच्या फौजेसी सोला कोसांचा मुफासला आहे. '

मुफीद — वि. हितकर; फायदेशीर; फायदाचें. 'ती सला मुनादि-दी--स्नी दवंडी. 'आपले शहरांत सञ्ख्याची दोन्ही उम्या दौलतींच्या तिनवयतेस नेक व मुफीद आहे.'-रा १०.२७८. [ अर. ]

मुफ्ती — पु. न्याय, फत्वा देणारा, न्यायाधीश, बडा काजी; मुसलमानांतील कायदेकानू करणारा मुख्य. [अर. मुफ्ती] •गिरी, मुफ्तीगिरी-स्त्री. न्यायाधिशी; ठराव करणे किंवा निकाल देणे इ० कामगिरी. -वाडमा ४.१०६. मुफ्ती पोशाख-पु. साधा पोशाख; विशिष्ट नन्त्रे असा

सुप्तत्—पु. पुण्डः, वखेडेखारः, वंडखोरः ' असा वदोबस्त राखावा की कोणीहि मुफ्सद बादशाही मुलखांत वंड न कर्त्त शके.' —रा ८.१०९. [ अर. मुफ्सिद् ] मुफ्सिदी—स्त्री. वंडखोरी. —आदिलशाही फर्मानें. [फा. ]

भुंब---पु. १ विशिष्ट घाटाचें मोठें मडकें. २ विशिष्ट प्रकारचें गलबत. मुमडा पहा.

मुंबई—की. विना. १ एक शहर. या शहराची अधिशाती देवी मुंवा ही आहे. २ (ल.) माणूम, पशु किंवा पराध इ० वेपता होणें. ३ सत्यानाश; पूर्णविध्वंस. ४ धपके मारणें; खरड-पशे काढणें. ५ मनुष्याच्या चरवीपासुन मलम तयार करणें: मृतः शरीराचें ईजिप्तमधील ममी प्रमाणें संरक्षण करणें. [जुन्या मुर्बईतील बाटविण्याच्या व अंदाधुदीच्या कारभारावरून हा अर्थ असावा. मिसरी 'ममी' शब्दावरूनहि कांहीं अर्थ संभवतात ] [मुंबा ] ( पेशाची ) मुंबई करणें, (पखाद्याची ) मुंबई होणें—करणें—त्याची नःसाडी होणें—करणें. जिञ्जाची मुंबई करणें—चन करणें, मजा मारणें. (मुंबईस नवीन जाणार लोक तेये चन करतात यावरून.)

भुवदला, भुव।दला—मोबदला पहा.

मुंबर—न. (कु.) तारुण्यावस्थेत तोंडावर उठणाऱ्या पुट-कुळथा; तारुण्यभीटका; सुरूम.

**भुंबर, भुप्तर, मुमोर, भुमूर**-- पु. फुफाटा; जळजळीत तापळेळी राख.

मुंबरो-पु (गो.) डांसासारखी चावणारी लहान माशी.

मुबलक-ख ग, मुब्लक, मब्लग—न्यु. (हिशोबांतील कि सुर धरणारा किंवा मिळवणीची) एकंदर रक्षमः एक् ग वंरीज. -वि. वियुल; मुयधाँडा पुष्कलः मनमुरादः अघळपघळ. 'मब्लग मत्ता पाडाव केले. ' [मूळ+धाँडा] -सभासद १९. [अर. मब्लघ=मोठी रक्षम] मुयर, मुर

मुखा —स्त्री. मोकजीकः सदरपरवानगीः कायदेशीर माफीः कांहीहि करण्याची कोणेकाला असलेली विनशतै परवानगीः मुभा. २ बक्षीसः देणगी. 'तरी तुमची वस्तभाव मुतळीचा तोडा आदि- कस्त जी स्वामीनीं दिली आहे ती मुबा केली असे.' –ब्रच १२५ [अर. मुबाह्≕विति ]

भुबारक---पु. संतोष; इनाम; बक्षीस. - वि शुभ; मंगलदायी मुयौचे -- कि. (गो शल; सुखी. [अर. मुवारक्] करणें-इनाम देणें. ' शिके एखादा भाग विरविरणें.

यांशी गांव व महाल मुबारक करून त्यांची कन्या महाराजांनी आपले प्रत्रास केली. '-चित्रग्रप्त ५. ॰वाद-वादा, मुबरक्ववादी, मुवारकी-स्त्री-स्त्री अभिनंदन; खशाली; आशिर्वाद; संतोष. 'चार घटका मुवारकीच्या नजरा जाल्या.'-ख ९. ४६२५. [फा. मुबारक् बाद=मंगलदायक असो ]

मुबारत—स्री. परस्परसंमत घटस्फोट;पातीदारीची बाटणी. -- घका ७५. [ अर. मुवारात् ]

मुंब्रज-मंबरज पहा.

मुभा---मुवा पहा.

मुमडा—५ विशिष्ट तन्हेर्चे मोठें गलवत. मुंब अर्थ २ पहा. मुमाहिद्—िव. साह्यकारी. - आदिलशाही फर्मार्ने. [फा. अर. मुमिद=सहाय्यक]

मुमीर, मुमूर, सुमर--ंध्वर पहा.

मुमुर्ली-पु. (गो.) जाड व टहान भावरी.

मुमुद्दीलो-ल्लो-वि. (गो.) हिरमुसलेला. [मुरमुसणे ]

मुमुक्षा—की मोक्षप्राप्तीची इच्छा. [सं.] मुमुक्षु-क्ष-मुमुक्षुजन-पु. मोक्षाची इच्छा करणारा; मुक्ति इच्छिणारा. 'बद्धचि होती मुमुक्ष...। भक्तिमागे।'-दा १.१.३४.

मुमू -न. (कातकरी) पाणी. -बदलापूर १२८.

मुमूर्षा — स्वी. १ मरण्याची इच्छा. २ मरणांतिक अवस्था, मरण्याच्यां वेळची स्थिति. [ सं. मृ=मरणे ] मुमूर्षु-पू, मुमूर् वित-वि. १ महं इच्छिणारा. २ मरणाच्या द्वारी पोंचलेला; ज्याचे मरण जवळ येऊन ठेपले आहे असाः आसन्नमरणः मरणोन्मुखः मरावयास टॅकलेला.

सुक्ताझ—वि. विभूषितः, प्रख्यातः—आदिलशाही फर्मानै. [अर. मुम्ताझ≕निवडक, प्रख्यात, थोर ]

मुयदंड — पु. आटयापाट्यांच्या खेळांतील सूरपाटी; सर्वे पाट्याना मधोमध छेदणारी पाटी. [सं. मूळदंड !] मुयदंडचा — पु. सुर धरणारा इसम; सुराच्या पाटीवरील इसम.

मुयधोंडा—पु. गांवाची हृद दाखविण्यासाठी पुरतेला दगड. [मूळ+धोंडा]

मुयर, मुख्यार—वि. (व.) १ नि:सत्त्वः कमजोर. 'सुयार कडवा ' २ सुर्दाडः बेहिमतीः निर्वेळः नालायकः कुचकामाचा. 'या सुयार पोरट्याच्या हातून नेटानें काम काय पार पडावयाचें आहे? [सं. मृत]

सुयाल-न. ( बे. शेतींतील) १ बैल. २ साटेलोर्टे.

भुयेद्--न. (गो.) (२८ रु. किंमतीचें) नाणें.

्रमुयौर्चे—िकि. (गो.) (पायांना ) मुंग्या येणें; शरीराचा एखादा भाग विरविरणें. म्रकट-न. चिलट; डांस; मूरकूट.

**मुरकर्णे —** बकि. १ एखाद्या गोष्टीला मनांतून संमति असुन राग मिळून तयार झाला आहे हें स्पष्ट करून सांग्णे. तिजबद्दल लज्जेन बाहेस्त नापसंति दाखविणै: मनांतृन कराव-याचे असतां बाह्यात्कारीं विपरीत भासवृन मुरडणें. २ मुशीमध्ये दम किंवा हिसका देऊन वळविणें; पिळवटून वांकडें करणें-होणें. सोनें इ० वर्द्ध लागणें; वेटार्द्ध लागणें. ३ ( मावली ) वलणें: [ का. मुरि=वलणें ] **(एखाद्याची मान-मुंडी ) मुरगलणें**-विशिष्ट बाजूस फिरणें. 'मरळ जाऊन डाव्या हाताकडे मुरक म्हणजे तुला श्री महाकाळेश्वराचें मंदिर सांपडेल ' [मुरु =नाखुषी दाखविणें ] तांड मुरक्रणें-(एखाद्या स्त्रीनें ) विनयशीलपणानें भाग; श्रीरगळा; चोळामोळा. २ वऋता; वळण; कोपरा. तोंड फिरविण; मुरका मारणं.; मुरका-५. नखरा; अंग मुरडणे; लाजेने किंवा विनयशीलपणाने तोंड फिरविणे. (कि॰ मारणें)

भुरका--पु. मुरकुटासारख्या वारीक माइयांनी मध सांठवि-ण्याकरितां झाडाच्या डोलींत केलेलें लहान पोळें. मुळकुट्यें पहा.

भ्रकी-की. गोसावी, वैरागी, वाणी, परदेशी इ० लोकांचा कान त घालण्याचा एक भलकार; बाळी; इल [का. मुरि=अंगठी, वळे ]

त्या तीन स्वरांपासून उत्पन्न केलेला मिश्र स्वर.

थंडी, ताप, अशक्तपणा, भीति, आनंद इ० कारणांमुळें होणारी ) वांकडीं होतात असा झाडास होणारा रोग; मुरड. शरीराची संकुचित स्थिति; गात्रवैकल्य; शरीराचे संकोचन. (कि० घालणे; मारणे; पडणे; वळणे). घेगें; वळगें ). [का. मुरि=वळगें ] •पाइणे-जिकणें. 'विधि गळालीं। ' –ह ३.११७. भुरखंडी–की. मूर्च्छा; घेरी.

स्कारार्थी ) क्षुद्र मनुष्यः कःपदार्थ मुरकुटी माशी-स्री. मध गोळा करणारी एक मुरकुटासारखी ल्हान भाशी. भुरकुटखें-न. ह्या माशीचें मधाचें पोळें.

आले. '-ऐटि ३.५९. [ अर. मुरक्कभ ]

मुरक्किबात - स्ती. (संगीत) एखादा मिश्र राग कोणकोणते

भूरगळणे, मूरगाळणें — उक्ति. पिरगळणें; पिळवटणे, एक-पिरगळणे-पिळणे-एखाद्याचा सर्वतोपरी नाश करणे: त्यास ठार मारणें. मुरग(गा)ळा-प. १ पीळ देऊन वांकडा केलेला

मुरगी—स्त्री. कोंबडी. [फा. मुर्घ्=पक्षी ]

म्रंगी-१(कु)लाल तोंडाचा चवदार मासा २(कु)बारीक ऊ. मुरगमी--- ली. (सोनारी) ( सरी, वाकी इ० तयार करण्या-करितां ) पीळ घालून एकत्र केलेल्या दोन सुतांची जोडी.

मुरट-न. (की.) झाडावर पडणाऱ्या रोगामुळे मुरहून वाकर्डे झालेलें पान, फळ इ० [ मुरहणें ]

मुरटणें - उकि. १ (पान, फळ इ०) रोगामुळें वांकडें होणें; भुरकी - स्त्री. (संगीत) तंतुवाद्यावर कोणताहि स्वर वाजवीत भुरडणे; सुरकुतणे. २ एकदम वळणे; एकदम वळसा घेणे. ३ पिळ-असतां त्याच्या मागच्या व पुढच्या स्वरांस झटका देऊन वटणे; एकदम पिळणें. मुरटा—पु. मुरटलेलें, खुरटलेलें, फळ ( विशेषतः काकडी ) -वि. मुस्टलेलें; खुस्टलेलें; वांकडें आलेलें. मुर्कुंडी-ड-- स्त्री. १ (उत्सुकता, फार इंसर्णे. असत्य भूरटी-स्त्री. १ (को.) ज्याच्या योगाने पाने, फळे इ० मुरह्न

म्रह-की. १ वस्न, कागद, भाकरी इ० चा दुमडलेला कांठ. 'वाघ पाहतांच त्याची २ रस्ता, नदी इ०चें वळण; वांक. ३ दोरी, शरीर, गात्र इ०स मुंखंडी वळली ' २ भीड; दाटी; खेचाखेच. ३ झुंड; उड्यावर दिलेला वळसा. ४ पदार्थाचा घाट, आकार, ठेवण, घडण, ढब, उड्या. ( विशेषतः भव. उपयोग). ( कि॰ पडणें ) 'अनेका धाटणी. ५ एखाद्या कामांतील कौशल्य. ६ मिशांना दिलेलें अक्कड-हिंसांची सहज सुरकुडी वरि पडे । ' –सारुह ६.९६२. ' अनंत |बाज वळण. ७ जमीनीची वकता. ८ अक्षराचे वळण. ९ भाष-फंदीच्या लावण्यावर हजारों माणसांच्या मुरकुंडचा पडत. ' ३ णांस दिलेलें निराळें वळण; भाषण संपविण्याकरितां, त्याचा ओघ पाय मानेवर ठेवून बसण्याचे एक आसन; गुडध्यांत मान घाठून बदरण्याकरितां दिलेखें वळण; भाषणाच्या ओपाला दिलेखी निराळी व हात पायांभोंवर्ती वेहून बसण्याचा प्रकार. (कि॰ मारणें; गिति. १० वस्त्राचा कांठ दुमद्दन घालण्याची एक प्रकारची शिवण. ११ करंजी, कानवला इ०चे कांठ जोड्डन वळवून घालतात ती घडी, हुराची मुख्दंडी। अनंग पंचकुसुमशरेंचि पाडी। '-जै १ १००. दुमड; त्यांच्या सांध्यावर करतात ती नक्षी. [ का. मुरि=वाकणें, •वळणें-१ देहमान नाहीसें होऊन पडणें. २ भयानें भेदरून वळणें]•कानवळा-कान्होळा-पु. कांटाला मुरड घातलेला कान-जाणें: गर्भगळित होणें. ' मुरकुंडी कंसाची वळली । शस्त्रें द्वातींची वला. ( मुलगा, मुलगी परगांवास निवाली असतां त्यांनी लवकर परत यार्वे म्हणून जातांना त्यांच्या जेवणांत मुरहकानवला देण्याची भुरकु(कु)र---न. १ डांस; चिलट; केमरें. २ (ल.) ( तिर- चाल असे त्यावरून ). ॰कानचला खाण-परगांवाहून लवकर परत येणे. मुरडण-न-स्त्री. ( शेती ) पिकाची एक पात काढाव-याची पुरी कहन दुसरी काढण्यासाठीं पुन्हां परत फिरणें. बांधाच्या एका टोंकांस जाऊन औत परत फि!णें. सामान्यत: वळण: परती. मरका-पु. चित्रांचे किंवा नकाशांचे बांधलेलें पुस्तकः मुरडणी-की मुखण्याची, दुमडण्याची किया. मरडणे-बांधीव चित्रपुरुतक. आल्बम; 'तस्विरांचे मुरक्के दोन चार उकि. १ मार्गे वळणे; फिरणे; माघारें उलटणें; परतणें. 'मग तो मुरडला ऋषेश्वर । भ्यालेपण । '-कथा १.१५.६२. २ मान मार्गे

बळवून पहाणे. 'यश रुसलें मुरडुनि तुज पहातें मुला बाहे।' -मोउद्योग ९.७६. ३ पिरगाळणें; वांकडें करणें; मार्गे वळ-विणे. 'अरिच तेचि मुरहितों नरहें।'-मोविराट १.१०७. ४ दुमडणे; चुरगाळणे; घडवा घालणे. ५ सुरकुतणे; खुरटणे; आकसणे. ६ (करंजी, कानवला इ०स) नक्षीदार मुरह घालणे; कांठ वळविणे. कांहीं कालपर्यंत स्वतः लपून राहणे; दडणे; दडी माह्नन बसणे. ७ कागदाला घड्या घालून रकाने पाडणें. ८ पराजय करणें. 'न श्रसनावरि अन्न सुरहेल। '-मोभीष्म ५.३०. [का. मुरि=वळणें; वळविणें; फिरविणें ] (अंग, नाक, कान, डोळे, हात, त्रींड ) मुरडणे-अंग ६० वांकडें करून नापसति दर्शविणे. मुरड (म्रुड्ड)दोंग-ली.एक औषधी शंग(हिला मुरड किंवा पीळ असतो); असल्या शैंगचे ल्लाड मुरडा-पु. १ दुमड; पीळ; पिरगळा; वेठ. २ आमांशादि विकारानें आंतर्डी पिळवटल्यासारखीं होऊन पोटांत। होणारी व्यथा; पोटश्रुळ. ३ पाने, फुर्ले ६० खुरद्दन टाकणारा, झाडास होणारा एक रोग; मरटी. मुर**डाण-न-न १** वांकडी-तिकडी, बळणाची जमीन. २ नांगराची खेप ( शेताच्या एका टोकापासून दुसऱ्या टोकाला जाऊन परत पहिल्या टिकाणी येणारी); अशा एका खेपेने नांगरला जाणारा जिमनीचा पृश, भाग. म्रडि(डी) घ-वि. मुरडलेला; नागमोडी; पीळदार; फिरलेला; दुमडलेला; वांकडा. ' मुरडीव शुण्डादंड सरळ। ' –दा १.२.१२. मुरुडी-की. मुरडा; मुरटी; बटाटे वगैरेवर पडणारा एक रोग मुरु (दुं)गा-वि. (राजा.) नखरेबाज; मरडत चालणारा, ऐटबाज चालीचा, नद्रनथद्दन जाणारा.

मुर्गे - अफ्रि. १ (पाणी, दूध, तेल, तूप, रंग इ०) पातळ पदार्थ, बस्न, भाकरी, लांकूड, जमीन इ०मध्यें शिरून त्यांत निविष्ट होऊन राहणे; त्यांत जिरणें. २ शोषुन घेतला जाणें; पाकांत घात-लेल्या आंब्यांत, लोणच्याच्या फोर्डीत पाक किवा क्षार भरला जाणें; र्किता जिह्नन सर्वे भागांत पराहन असर्गे; पाक्रेंगे. 🥞 दुधाला चांगल्या त=हेर्ने विरजण लागणें. ४ पिकणें; पूर्णत्वास येणें;पक्क होणें; (बी) पूर्ण तयार होऊन वाळणें. 'बीज दोन रोज टेविलें म्हणजे मुरेल, मग पेरायास चांगलें. ' ५ परिपक्तदशेस येणें; मूळचा खडबडीत-पणा, कच्चेपणा इ० जाऊन गुळगुळीतपणा येऊन (वस्तु)वापरण्याः सारखी किंवा उपयोगी होणें; वस्तु नवीन असतां तिचा कोरेपणा वापरल्यानें जाऊन ती सरावाची होणें. ६ गंभीर, स्थिरमनस्क, शांत होणें; नियतवृत्ति होणें; विचारी होणें; निवळणें. ७ अभ्या-सान, संवयीन तरबेज दोणें; वाकबगार होणें, मुरब्बी होणें; पूर्ण परिचित असर्णे. ' हा मनुष्य ह्या कामांत मुरला आहे, ह्यासचं हें काम सांगावें. '८ (राग, इच्छा, वासना इ०) दवणें; कमी होणें; नाहींसा होणें; दडणें. ९ घाम आल्याशिवाय ताप कमी होणें; बारीक ताप अंगांत राहणें. १० ( गळ्च, फोड, उठाण् इ० ) फुटल्या-

मम होणें; गहून जाणें. १२ एखाद्या कार्मी अजमासापेक्षां जास्त (मनुष्ये पैसा, पदार्थ ) लागणें; अधिक खप होणें. १३ ( ल. ) तृप्त होणें. [सं. मूर्व् ] मुह्तन बस्तणें-हातपाय आंखइन आणि गुडघ्यांत डो के घालून बसणें; मुग्मुशी मारून बसणें. मुरी मार्णे-

मुरता— वि. मुरटा; मुरटलेला; खुरटलेला.

मुरदं( दुं )ग—पु. पखवाज; मृदंग; नाल. [ सं. मृदंग ] मुरदं(दं)ग-पु. आटचापाटचांच्या खेळांतील सुरपाटी. [ सं. मृल-|दंड ] ०पाटी, मुरदंड-स्री. आटवापाटवांच्या खेळांतील सुरपाटी; मधली मोटी उभी रेघ: मुयदंड पहा. मुरदं( दुं )ग्या, मुरदंड्या, मुंदुंग्या-पु सुरपाटी धरणारा गडी; मुरदंगपाटीवर फिरत राहून सुरपाटीच्या दोन्ही वाजूच्या विरुद्ध पक्षाच्या गड्यांना मारण्याचा प्रयत्न करणारा गडी.

मुरदा, मुरदाड-- पु मुडदा, मुडदार पहा.

मुरद्!डणे -- सिक. १ पिरगळणे: मुरगळणे; ओरबाडून मोडणे; तोडणे. 'त्या महशीनें तुलक्षी एका क्षणांत मुरदाडल्या. ' २ (ल.) त्रास देणे; गांजणें, जुद्भ करणे (या अधी माना या शब्दांशीं जोडून या शब्दाचा विशेष उपयोग करतात ). [ मुरडणें ]

मुरदाडणे—सिकि. मुरदाडाप्रमाणं वागविणः; उपहास करणः; निर्भर्त्सना करणे; कमी लेखणे; इंसुन तिरस्कार करणें. [ मुरदाह ]

मुरदाडशिंग-शैंग, मुरदारशिंग, मोदारशंग-न. एक औपध. शिशाचें प्राणिद. [फा.]

मुरंबा, मुरब्बा, मोरंबा—पु. साखरेब्या पाकांत मुरविलेखा आंबा इ० आम्रपाक, पाक. [ अर. मुख्बा ]

मुरब्बी-बी-वि. १ कैवारी; आश्रयदाता; पक्ष घेऊन बोल-णारा. ' तुम्ही मुरब्बी होऊन आलपेष्टण यासी बोलावें. ' -मदरु २.३१. **२** पोक्त; अ**नुभविक; माहितगार;** हितेच्छ. ' आपण आ**मचे** मुरबी दोस्त, आमर्चे जेणें वरून चांगलें तें इच्छिणारे. '-भाअ १८३८. ३ मुख्य अधिकारी; दिग्दर्शक; संरक्षक; पालक; वस्ताद. 'दौरुतींत मुरबी अमीर कोणी राहिला नाहीं. '-पाब ८. [ अर. मुख्बी ]

मुरमाड—न. मुरमाचा खडक; मऊ झालेला खडक; टिसुळ खडकः जीर्ण कार. [ मुरुन ] मुरमाड-डी, मुरमाडी-स्री. मुह्म असलेली जमीन; बारीक टिसूळ खडी असलेली जमीन. (व. ना ) मुरभाटी, मुरमाटी.

मुरमु( मू)र- स्नी. कुरवूर; कुरकूर, बुरवूर, पुटपूट. [ ध्व. ] मुरमुरणे- अकि. १ कुरबूर लावणे, करणे; पुटपुटणे; कुरकुरणे २ कुसमुसणें; धुसफुसणें.

मुरमुरा-पु. १ चुरमुरा. २ सडलेला व भिजत घालून नंतर शिवाय बसणे; आंतल्याआंत दबून जाणें; जिरणें. ११ (चितनांत) भाजलेला तांदूळ. चुरमुऱ्याहून हा नाजूक असतो. ३ भाजका पोह्याचा दाणा ( एवढचाच अर्थी कांहीं लोक या शब्दाचा प्रयोग । मरळी ) • महार-पु. खंडोबाला वाहिलेल्या महार स्त्रीपासुन करतात ). [सं. मुर्भुरक ] मुरमुरीत-वि. चुरचुरीत.

मुरमुशी — की. १ ताप येण्याच्या अगोदर किंवा येऊन गेल्यानंतर वाटणारी ग्लानि. (कि॰ येणें). २ अंगाचा संकोच मासा. कस्तन बसर्णे; मुरगुशी पहा. (क्रि॰ मार्णे) ३ अंगाचा संकोच करून पडावेंसे वाटणे. मुरमुसणे, मुरमुसून पडणे-निजणे-बस्पण-राष्ट्रणे-अकि. १ मुरमुशी माह्न बसणे; अंग आंखड्न बसर्णे. २ तापामुळें ग्लानि येणें; मूर्चिछत होणे. ३ मुखचर्या पालटणें; म्लान व उदासीन दिसणें, चेहरा फिक्ट पडलेला दिसणें. प्रमाणें; भरपूर. ' हस्तनापूरचा बंदोबस्त हातास आला म्हणजे मुरली-की. (कों.) नदीकांठचें एक प्रकारचें गवत.

मुरली, मुरळी — सी. तोंडाने वाजविण्याचे एक बांबूचे, सुषिर वाद्य. अलगुजाप्रमाणेच याची सर्व बनावट असते. हे आडवें धसन वाजवितात. [सं.]

मुरवण---न. १ विरजण; दुधाचे घट दहीं होण्याकरिता जें दुधांत थोडेंसे ताक मिसळतात तें. २ ( ल. ) एखाद्याचा गर्व उत-ण्यासारखी गोष्ट. ३ पैशाची अफरातफर केळेली लपविण्यासाठीं सांगितकेली खोटी सबब, किंवा केलेलें ढोंग. ४ अफरातफर; गिळंकृत केलेलें द्रव्य. ५ ज्यामध्ये बारीक सारीक दोष किवा गोष्टी सहज लपवितां, जिरवितां येतात असे मोठया घडामोडीचें काम. ६ बुड आलेली, खोट आलेली रकम. ७ रोगट, अपरिपक धान्य. ८ आंब्याच्या अढींतील गवताचे थर; तंबाखू मुरण्याकरितां केलेली योजनाः, पिकविण्याकरितां, मुरण्याकरतां किंवा उप्रता कमी करण्यासाठीं घातलेलें द्रव्य. [ सुरणें ] सुरवर्णे-न. सुरवण (विशेषतः पहिल्या तीन अर्थी) पहा. मुरविणे-सिकि. १ मुरत घालणें; धान्य, तंबाखू इ० पदार्थ दहपून ठेवणें. २ (ल.) जिरविणे; गिळंकृत करणे; मोटचा खर्चाच्या बाबीत बारीक सारीक खर्च घुसडून लबाडीनें पैसा खाणे. ३ फसवेगिरीने पैसा खर्चणें; खाणें.

मुरवत की. भीड; संकोच; पर्वा; भय; आदर. (कि॰ बाळगणें; धरणें; राखणें ).

मुखणा, मुराण पहा.

मुरवा-पु. (कों.) १ कोंवळचा भाजीपाल्याचा समुदाय. २ मरवा.

मुरवा-पु. (व.) गुरांच्या खुराच्या मागचा नस्नासारस्ना भाग; नख्या.

मुरवा-पु. ( कु. ) मांसरस.

**मुरसंड-डी**--की. मूर्च्छा; झीट.( क्रि॰येणें ). [ सं. मूर्च्छां ] **मुरसा-स्सा**-- वि. रत्नजडीत. [ अर. मुरस्सा ]

मुरळी—सी. खंडोबाला वाहिलेली स्त्री; भक्तीण; देवदासी. [सं. मैराल=मल्लारि (खंडोबा) मैराली (स्ती.) =मुरळी, का. पुळी, पुरकुळी किंवा मुख्याचा फोड असेंहि म्हणतात.

झालेला महार. -अस्पृ ३४.

मुरा, मुरामासा—पु. गोड्या पाण्यांतील एका जातीचा

मुराण--- न. अगदीं कोंबळेपणीं रोगानें जळलेलें शेत. ( व ड म्हणजे बेरच वाढल्यावर खुररलेलीं जोंधळा, बाजरी इ०ची तार्टे ); मुखण, मुखन पहा. [ मुख्ये ]

मुराद्—सी. ( अशिष्ट् ) इच्छा. –वि विपुल; पुष्कळ; इच्छे-मुराद सर्व गोष्टी व मन्सवा हासल होईल ऐसे आहे -रा ८.२०३. [ अर. मुराद् ] मनम्राद-वि. यथेच्छ; भरपूर.

मुरापा-वि. ज्याचे मागील पाय कोंबडघाच्या पायाप्रमाणें नीट असतात असा (घोडा); असा घोडा चांगला समजतात. –अश्वप १.१०३.

मुराबद्दी-- श्री. मातरें: घाण; नाश. 'कारटीर्ने आंगर-ख्याची अगदी मुराबही केली. '

मुरांबा-पु. मुरंबा पहा.

मुरारि-री-विना पु. मुर नांवाच्या दैत्याचा शत्रु; श्रीकृष्ण. [ सं. सुर+अरि ]

मुरास-पु. सह्याद्रीच्या पूर्वेकडील दऱ्याखोऱ्यांचा प्रदेश. मुन्हें पहा.

मुरी—सी. अंगावर खवले नसलेला मासा. -बदलापुर १२३. मुरी - स्नी. हातपाय आंखड्न व डोके गुडच्यांत बालून बसर्णे; मुरगुशी. ( ऋ० घालणे; मारणे; मारून बसर्णे ). [ मुरणें ] मुरीद-पु. शिष्यः; चेलाः; मौलवीचा चेला. गोविंदगीर मुरीद कमलनयन. '-रा १४.१३४. [अर. मुरीद्]

मुरीन-पु. (गो.) कोंव येण्यापूर्वीची नारळाची स्थिति. मुह्नज पहा.

मुरुडणे, मुरूड, मुरूडरोग-भुरहणे, मुरह, मुरहशेग

मुरुमुक-किवि. (व.) थोडथोडें.

मुद्भवत, मुरोवन, मुरोत—स्नी. मुखत पहा.

मुकंज, मारांद-पु. (गो.) आंतल्या आंत बाढलेला नार-ळाचा कोंब. नारळाच्या आंतील पाणी संपल्यावर हा कोंब मधील सर्व जागा व्यापतो. हा खातात.

मुक्तम-पु. १ घर मातीव खहे; बुरंब; काळवा फलराचे ह्मपांतर होऊन झालेली टणक माती विवा खडे. मुरमाचे प्रकार-कौंड्या, उड्या, काळा, तांबडा, दगडी, लोखंडी इ०. २ तारुण्यांत तोंडावर उठणाऱ्या पुटकुळचा; तारण्यपीटिका; यांस सुरुमाची

शको. ६. १५

बसेवृन ही केलेली असते. मोरळी पहा.

मुर्गी-न्त्री. कोंबडी. मुरगी पहा. ' मुर्गीस बिस्मिहा तो येण्याचा वसूल. ०लाट- पु गन्हर्नर जनरल; व्हाईसराय. कशास ?।'-होकै ११. [फा. मुर्घ्=पक्षी ]

चिरंजीव पिलाजी व मोंगल भाऊ ऐसे हिंगणघाटावरी येऊन मुच लाविले आहेत. ' – १९२. [अर. मूर्चा ]

मुतंब्जि, मुद्दुर्तवळी—पु. (को.) पाणजांवई; टोकणा. ' उष्टाबणाच्या वेळी मुतीकी उर्फ मुहर्तवळी आणि वर एका पाना-वर जेवतात. ' –मसाप ४.२५४.

मुद्दो, मुर्दाड-र, मुदेफरास- मुददा, मुददार इ० पहा. मुदीडी - स्री. मेलेल्या जनावराचे कातहें.- ज्ञाको (क) २५९. मुदुंगपाटी—स्त्री. आटापाटचा. मुखंगपाटी पहा. 'हें किकेठ, टेनिस, हुतुतु, मुर्देगपाटया, विटिदांडू, खोखो वैरेरे व्यायामशील खेळांसंबधीं झालें. ' -आगर ३ १६२.

मुम्रेशी जाणे-कि. ( कर. ) रागावणे.

मुवंत-की. माणुसकी; सभ्यता; मुख्त पहा. [ अर. मुरूवत ] • शारी-वि. माणुसकीने युक्त. [ फा. मुख्यत्+शिआर ]

मु-हा, मुसकी, मुंगसं - स्त्रीन. बैल शेतांत काम करीत असताना त्यांनी पिकास तोंड लावं नये म्हणून त्यांच्या तोंडाला घारण्याची जाळी; म्होरकी.

मु=हाळी-री--पु. १ श्रीविष्णु. [सं. मुरारी]

मुन्हाळी-री-पु. नवऱ्यामुलीचा भाऊ. २ नवीन लग्न **झा**लेल्या मुलीच्या बरोबर पाठराखणें गेलेलें मनुष्य. ३ माघारी; नवरीला सासरी अगर भाहेरी नेण्याकरतां आलेला इसम. ४ पाचा-रण; बोलावर्णे. [सं. मूळहारी, मूळारी] :०**मान**–पु. वधूच्या भावाला किंवा त्याच्या जाग्यावरील दुसऱ्यास मान म्हणून द्यावयाचा अहेर, कापडचोपड इ०. मुराळकी-सी. पाटलाच्या घराण्यांतील सुना, लेकी, सासरी-माहेरी नेण्या-आणण्याचे काम.

मुर्न्हे - न. १ धुकें. २ सह्याद्रीच्या लगतचा प्रदेश. हा प्रदेश म्हणजे सह्यादीच्या माध्यापासून पूर्व बाजूस पायध्यापर्येत व त्यापुरेंहि ४।५ मैल पर्यंतचा पट्टा. हा पुर्ढे मावळांत समाविष्ट होतो. या प्रांतांत पावसाळ्यांत नेहमीं धुकें असतें. यामुळें या प्रवंशाला हैं नांव पडलें. 'आतां आदिमुन्ह्यांचीं आदिदैवतें । ' -सप्र ५.२.

मुलकण्-कन्-कर--किवि. सौम्यपणानेः मंदपणः, गारुां-तल्या गालांत ( इंसर्गे ). [ ध्व. ] मुलक् णे-अक्रि. मंदस्मित करणे.

मुलकी-खी-वि. १ स्वतःच्या मुलुखांतीलः स्थानिकः परप्रांतांतील नसलेलें; देशी. २ गेर फौजदारी; वसुलासंबंधींचा; कर्तेच्य; काम; तत्परता. ३ सलामी. ४ दिवाळें काढलेल्य

मुरेली-ळी, मुरळी--सी. (कों.) विळी; भाजी इ० जिमाबंदीबाबत; चिटनिशी नव्हे तें. [ मुलूख ] ०कोर्ट-न. चालू चिरण्याकरतां लांकडी ठोकळयांत किंवा पाटाला एक पातें उमें विह्वाट, खंडवसुली वगैरे बाबतींतील दावे चालविणारें मामलेदार र्किवा महालकरी यांचें कोटे. ० बाकी-स्त्री. लोकांकडून कुळांकडून

मुलगा-9. १ पत्र; छोकरा; लेक. २ साधारणतः सोळा मुचो-पु. मोर्चा; तोफांचा मारा. 'राजधी पंतप्रधान व वर्षोखालील पुरुषव्यक्ति. १ गुलामस्त्रीचा पुत्र [सं मूलकः] मुलगी-की. १ कन्या. २ बाराचीदा वर्षीची, अविवाहित स्त्री. ३ सन ( सासुसासरा सुनेस संबोधनार्थी मुली म्हणतात. ) ' काळें पदार्थ दिघला होता तेणेंचि तो मुली नेला । '-मोस्त्री ३ ६९. **ंउज्जियों-**मुलीचें लग्न कहन तिच्या ऋणांतून मुक्त होणें. •गळशाशीं-गळीं लागणें-मुलगी उपवर होण; विवाह लांव-णीवर टाकतां येणें कठीण होण्याइतकी मुलगी मोटी होणें. **्सांगृन येणो-** मुलीच्या बापाने किवा नातलगाने, आमची मुलगी स्वीकारा अशी मुशस किंवा मुलाच्या तर्फें कोणा माणसास विनंति करणे. मुळगे-न मूल. मुळे-नभव. मुलगे आणि मुली. मूल आणि मुलगा हे शब्द एकमेकांबद्दल योजतात. परंतु त्यांतील फरक असा:-मूल=म्हणजे कोणतेहि लहान मूउ. व मुलगा इहणजे पुत्र; कोणाचा तरी छेक या अर्थी योजतात.

> मुलजमत—की. (ल.) सेवेसी इजर होणे; भेट. मुलाजमत पहा. [फा. मुलाझमत]

> मुस्तानी-की (संगीत)एक रागिणी, राग. ह्या रागांत षड्ज, कोमल ऋषभ, कोमल गांधार, तीत्र मध्यम, पंचम, कोमल धैवत, तीव्र निषाद हे स्वर लागतात. अरोहांत ऋषभ, धैवत वर्ज्य, जाति औडुव-संपूर्ण, वादी पंचम, संवादी षड्ज. गानसमय दिव-साचा चवथा प्रहर. -वि. मुलतान देशासंबंधीं. [ मुलतान ] **०क.मान**-स्री. एक प्रकारचें धनुष्य. 'मी मुरुतानी कमान कसुन कसवटी। '-सला १. ०माती-स्त्री. एक प्रकारची चिकण माती.

> मुलना, मुलाणा-ना-पु. १ मुसलमान जातीचा धर्मगुरु किवा शास्त्रवेत्ता; मुला. २ मुसल्मान पंतोजी; शिक्षक. ३ बारा बलुतेदारांपैकी एक. हा जातीनें सुसलमान असतो; गांवांतील मशिदी, पीर, यांची व्यवस्था हा पहातो आणि मुसलमान लोकांची धर्मकृत्ये व लग्ने याच्याच देखरेखीखाली होतात. -ज्ञाको (म) १७९. [ अर. मौलाना ]

> मुलाईम, मुलायम—वि. १ मृदु; मक; नरम; दबणारा. २ नाजुक; उत्कृष्ट; सुरेख; कोमल. [ अर. मुलायिम् ]

> मुलाक (ख)त, मुलाकात—स्री. भेट; गांठ; बोलाचाली; विचारपूस; मुलाजमत. [ अर. मुलाकात् ]

> मुलाजम(मा)त--श्री. १ भेट. २ सरकारी नोकरी:

कर्जदारावर सावकारांची (त्याची कांहीं मालमत्ता आहे काय किवा मोठमोटवानें बोलणारी, भांडखोर स्त्री; जहांबाज स्त्री; तोंडाळ त्याला मिळण्यासारखी एखादी मिळकत आहे की काय अशा बायको. [ अर. मिलक-इ-मैदान=देशाचा राजा, रणराज ] तन्हेची ) सारखी असलेली नजर. [अर. मुलाझमत् =तत्परता, सेवा] िमैदान-न. १ प्रदीर्घ सपाट भूप्रदेश; सपाट प्रांत; पटांगण. २

मुलाइझा ]

मुलाणा—पु. मुलना पहा.

मुलाम—वि. मुलाईम पहा. 'मुलाम नथणी जड मज झाली नाकाच्या छिद्रा।'-पला ९३.

मुलामा-म्मा-- पु. धातुमार्जनम् ; एका धातुच्या पदार्थावर दुसऱ्या धातूच्या रसाचा दिलेला पातळ थर; सोनें, रुपें इ॰ चें इतर धातूच्या वस्त्वर दिलेलें पाणी. 'मुलाम्याचें नाणें । तुका इतला नाहीं.'-रा १.१९९. [फा. मुर् ] म्हणे नव्हे सोनें। -तुगा. [अर. मुलम्मअ] मुलामगिरी-सी. यांची आवड फार आहे. '-पेदसमा ५२. मुलामी-म्मी-वि. १ मुलामा दिलेला; सोन्याचांदीचे पाणी दिलेला. २ दिखाऊ; दिसण्यांत मात्र चांगला असा.

मुलायम, मुलायीम—वि. मुलाईम पहा.

मुलारत-वि. पुढील एक पाय पांढरा असेलला ( घोडा ). | णारें वतन. पुढील डावा पाय पांढरा असणे वाईट. परंतु उजवा पांढरा अस-ल्यास चांगलें लक्षण मानतात. —अश्वप १.१०३.

मुलाहिजा-पु. १ तपास; चौक्ज़ी; प्रेक्षण. २ इतर अर्थी-करितां मुलाजा शब्द पहा. [[ अर. मुलाह्सा ] मुलाहिजा का आदमी-पु. सभ्य मनुष्य.

गोडीनें 'तितकाच तुकडा मुलुमुलु खाहा. '[ ध्व. ]

प्रांत. [ अर. मुल्क् ] • उठर्णे-मुल्ख ओसाड पडणे. मुलखांत दिवा लावर्णे-ओसाड प्रदेशांत वस्ती करणें; निर्जन प्रदेश वसविणे. मुलखास जाणे, मुलखांत जाणे-स्वदेशास किवा आपल्या प्रांतामध्ये जाणे. सामाशब्द -०गिरी-स्त्री. १ देशपादा-क्रमण; परदेश जिंकण. २ सैन्या वें कुच; मोहीम; स्वारी. ३ सारा वसुलीसाठी सरकारने पाठविलेल्या तुकडीचा प्रवास. ४ व्यापारी, यात्रेकरू इ० चा प्रवास; देशाक्रमण; देशाटन; (सामा.)प्रवास. [फा. मुल +गीरीं] ॰दार-पु. दौलतवंत; सरदार; जहागिरदार. **्दारी-स्नी.** राज्यव्यवस्था. **्परस्वा**-वि. इद्दपार केलेला व पोकळीचा किंवा गर्भाचा व्यास २ फूट ४ इंच आहे. २ (ल.) की. १ प्रवास; देशाटन. 'सुशाफरीत वय न्यावें, निरुप नवें

मुलाजा, मुलाइजा, मुलाहिजा- ९ १ पर्वाः मानः झाडी नसलेला भूभागः ओसाड प्रदेश. 'रान तोड्डन मुलुख मैदान विचार; आदर, २ क्षमा; गय. १ दुर्रुक्ष; उपेक्षा. 'मुलाइजा न केर्ले.' [ अर. मुल्क+मैदान ] मुलखाचा-वि. अतिशय; फार; करावा म्हणजे माणूस खबरदार असतें '-मराआ १६. [अर. पुष्कळ. 'किति सांगूं हो गुण वाळाचे हृशी मुलखाचा। '-मृ६३. मुलखानिराळा-वि. सर्वीहून भिन्नः चमत्कारिकः कोर्ठेहि न आढळणारा.

> मुरुकात-की. प्रांत; विलायत. 'हे कदीम मुल्कात देणें. –इमं ६६. [ अर. ]

सुक्की-मुलकी पहा.

मुल्कीर--वि. नाकबूल; मुन्कीर. 'तो मुल्कीर जाला की

मुरुजीम--वि. लाचार; इतधैर्य; दीन. 'ऐसे पष्टवादें पुसतां मुलाम्याची कृति. -वि. मुलाम्याचा. 'सेवकास मुलामगिरी इत्यारें मुल्जीम होऊन आपल्या मुखें एकार केला. '-रा २०.६५. [ अर. मुल्झम् ]

> मुस्तवी-वि. तहकूब; पुढें ढकलला गेलेला. 'हा जाबसाल मुल्तवी राहिला. '-रा ७.३५. [ अर. मुल्तवी ]

> मुल्ला—पु. मुलाना पहा. ॰ गिरी-स्नी. मुलाण्याला मिळ-

मुल्हन---न. (व.) पोकळ, बारीक व नि:सत्व असा तुरीं-तील दाणा; मुकणा.

मुवाफिक-वि. योग्यः जुळताः उचितः समर्थः जुळण्याः सारखा. फा.

मुशकस, मुश्कस—वि. निश्चित, ठरविछेला; मुकर 'खंडणी मुलुमुलु—किवि. (बालभाषा) (व.) मोठया आवडीनें; मुशकस करणें म्हणीन आज्ञा. '-पेद ७.३०. [अर. मुशख्खस् ]

मुदा( स )कील, मुक्कील—की. अडचण; मुळूक-ख-पु. १ प्रांत; देश; राज्य. २ स्वदेश; स्वतःचा | संकट; अवघड गोष्ट. ' त्रष्करांत फिरावयाची मोठी मुस्कील, जागांजागां चौकीपहारे वाजपूस होते. '-ऐटि ३.५०. -वि कटिण; दुर्घट; अवघड: अडचणीचा. [अर. मुश्किल. ] मुहिकलीने, मुक्तेलीने-किवि. अडचणीनें; सं३टानें. 'पल्टणें.....बहुत मुदिकलीने गाडर याजपासी जाऊन पोहींचलीं. '-दिमरा १.३८. [फा. मुश्किली]

> मुशजर----न. वेलबुटीचें काम केलेलें रेशमी कापड. [फा. मुशञ्जर ]

मुशांड-न. (गो.) ढोंग. [ सं. मृषा ? ]

मुद्याप्तर—पु. प्रवासी; वाटसरू; फिरस्ता; सफर करणारा. ॰मैदान, मलिक मैदान-विना.स्री. १ ह्या नांवाची विजापूर [अर. मुसाफिर् ] •खाना-पु. १ धर्मशाळा; सराई; वाटसरूंस येथील सुर्प्रेसिद्ध तोफ हिच्या तेंडाचा व्यास ४ फूट ८ इंच आहे. उतरण्याची जागा. २ खाणावळ. ३ डाकबंगला. सुशाफरी-

२ प्रतासीपण. -वि. प्रवासासंबंधींचा, प्रवाश्यासंबंधींचा; प्रवासी. [फा. मुसाफिरी]

मजुरी; रोजमुरा ३ वर्षासन. 'हा गांव बद्दल मुशाहिरा, एकूण दोन्ही गांव तुम्हांकडे आहेत. '-वाडसमा ४ ८. [अर. मुशाहरा] म्ह० मुख पाडून मुशारा आणि घोडा पाडून खरारा. मुशार-खोर-पु. नोकर; चाकर; पगार देऊन टेवलेला मनुष्य. मुशारपण-न. मजुरी.

नांवें-कान, डाग, डोर, झोरी, तांबस दरवड, मगर, वाट, शिर-वट इ०. या माशाला गोव्याकडे मोरी म्हणतात.

मुशीर—पु. मंत्री; सहागार. –आदिरुशाही फर्मानें. [ फा. ] तोंड झांकून घेणें; मुसकर्णे. मुद्दक, मुक्क-पु कस्त्री. [फा मुश्क्; सं. मुब्क=अंड ] ०ही**ना**−५. एक प्रकारचे अत्तर.

मुद्रफक, मुद्रफीक- वि. कृपाळु; मेहेरबान. [अर. सुरिफक् ] पांढरा ठिपका असलेला ( घोडा ) -अश्वप १.३०.

बगेर उठावताना निर्धानमध्ये चोळ वर-काली वरण्यासाठी चाळवाचे वजन कमीकारत करणारा मुख्या; (ई ट्रोबाय). इहीं सुधार **छ**ल्यः मागावर हीं मुखें लागत नाहींत

धुष १५ - ५ मोठ्या अंडाचा; लद्र: स्थल ( मनुष्य ). 'भीम टोणपः सुष्कर । वलाढ्य जाला तरी काय । ' -यथादी १ १८३. [सं मुष्क=नाडः गडकोष]

📲 😕 🥱 पु १ मू . हाताची बोर्टे मिटली असतां होणारी रचनाः २ गृठमर धान्य ६० पदार्थः, भरलेली मृठः **३ शस्त्र इ०**चा हातात धनवयाचा भाग. मुट; कवजा; परज; दाडा; यरूं; मुठ्या. ध बुक्की (सं.) सामाशब्द - ०क्का-स्त्री, १ मुछि शब्द अर्थ १ त ३ पहा 🔞 र लड़ान सूट ॰घात प्रदार-पु मुटीनें मारलेला ं सिरसाफ मुसज्जर मंदिल बंदरि छीट जरी दुपटे भरतें। ' – अवक धबकाः गुद्दाः बुक्ताः मुठीचा तहाखा. ' तथेचि मर्दिलः मुष्टिघाते रा आणि केतु । इंद्रापासी आले धावतु । 'ेप्रयोग-पु. १

उदक व नवें स्थळ व डेरियाची सावली अनुभवावी.'-पया४३७. याचा नाश करण्याकरितां-फेंक्गें. **ेमेथुन-**न. मुठळशा मारणें. मोदक-पु (विनोदानें) गुद्दा; ठोसा. (ठोसे देण्यासाठीं मूठ वळली म्हणजे तिचा आकार कांहींसा मोदकासारखा होतो मुशारा, मुशाहिरा—प. १ मासिक वेतनः पगारः २ यावहन ) (कि॰ देणें ). ०स्वस्तिक ( संयुक्त इस्त )-न. ( नृत्य ) खटकाख्य हात थोडेसे आंखडून व वांकडे कह्न मनग-टावर ठेवणे. मुष्टि(हरूत )-पु. (नृत्य) हाताची सर्वे बोर्टे मिट्न तळहातास चिकटवून ठेवणे व त्यांवर आंगठा ठेवणे.

मुसकर-ड-ल, मुसकाड-काडी मुसकुरी,मुसकूर-नसीन १ जनावराचे तोंड; जनावराचा डोक्यापासुन तोंडापर्य-मुशी — भी. खाऱ्या पाण्यांतील एका जातीचा मासा. हा दीड तचा भाग. २ (तुच्छतेनें ) मनुष्याचें तोंड किंवा गाल, गालफड. वीत लांब असतो. याच्या बारा जाती आहेत. त्यांपैकी कांहींची [सं. मुख, का. मुसुक ] मुस्कट घेणे-(माण.) वस्नाने सर्वोग तों डासहित झांकून घेणे. मुसकटणे, मुसकाटणे, मुसकुटणे-सिक. १ तौंडांत मारणें; मुसकाड फोडणें. २ -अिक. (वस्त्रानें)

मुसकर्ण-अक्ति. वस्त्रानें तोंड झांकून घेणें; तोंड आच्छादणें. -अिक. रागाने किंवा तिरस्काराने तोंड एकदम वळविणें; तिट-का-याने एकदम परत फिरणें, माघारी जाणें. [ मुसकट ] मुसकाड मुश्रि(श्री)फ-प. १ तपासनीस. २ फाजील खर्च. [अर. ] फोडणे-फिरवर्ण-तोंडांत, कानशिलांत मारणें. ०सुजविणे-मुषकी—वि. आयाळ दूमसहित सर्व काळ्या रंगाचा (घोडा) जोरानें तोंडांत मारणें; गारुफड सुजविणें. मुसकाडींत देणें--अश्वप १.३०. ० अवस्य स-क-वि. कमीजास्ती काळा-पांढरा तों डांत; थोबाडींत मारणें; थोबाड रंगविणें. मुस्कटांतलीं असलेला ( घोडा ); असल्या रंगाचा कार्यसिद्धि करणारा असतो. वासकटं बाहेर पाडणें-(व.) ( निदार्थी) आपलें म्हणणें दुस--अश्वप १.३०. **ंपंचक स्याण**-वि. दूम-आयाळ मुद्धां काळा ऱ्याला कळविणें. 'मुसकटांतली वासकटं पड्डं तर या एकदां वाहेर ' असुन डोळे मनुध्यासारखे आणि चारी पाय पांढरे व कपाळावर मुस्कटदाबी-की. १ एखाद्याला बोल्ने किंवा खाऊं न देण्यासाठीं त्याचे तोंड दावणें. २ (ल ) विचारस्वातंत्र्य आणि स्टेखन मुप। दिरदार—पु (जस्तारी विणकाम) काल वर्गरेवर बुट्टे स्वातंत्रय यांना सरकारच्या कायवाने झालेली बंदी; जुलूम; गांज-णुक. सुरुकटदाबीचा कायदा-पु. अन्यायाचा किवा दहेतीचा न्यायः, लेखन-भाषणाचे स्वातंत्र्य हिरावृन घेणारा कायदा.

मुसकंडी, मुसकंडी—की. मुसंडी, मुसंडी पहा.

मुसके, मुसके, मुसकी—नकी. १ उमें पीक असलेल्या दोतात किंवा मळणीच्या वलीं बैलाच्या तोंडास बाधावयाची जाळी; म्होरकी, मुन्हा पहा. २ तोंड ( गुरांचे, माणसाच ). [ मुख ]

मुसक्या — सीअव. कैद करताना पाठीमार्गे वळवून बांधलेले हात. (कि॰ आंवळणें; बांधणें ). (याचें मुसकी असें एकवचनी ह्रप सहसा योजण्यांत येत नाहीं ). [ हि. ]

मुसजजर- पु. एक प्रकारचें वेलपत्ती असलेलें रेशमी बस्न. २. किंक्सकृत शुकरंभासंवाद २८. [ अर. ]

मुसाडा-पु. १ पाण्याचा जोराचा लेंढा, जोराचा, मोठा मु चा रहा. २ मूठ मारणें; जारणमारणांतील एक फिया. अभि प्रवाह. २ (ल ) गर्दीतृन जोरानें घुसणें. ३ डोक्यानें मारलेला मित्रित उडीद, तादूळ मूठभर दाणे इ० घेऊन ते एखाचावर- ठोसा. (कि० मारणें; देणें ). ४ प्रतिकारास टकर देण्याकरितां **जम**लेला समुदाय. मुसंडी, मुसांडी-इ-स्री. १ डोकें पुढें करून व शरीर वांकवून जोरानें गदीत शिरणें. ( कि॰ मारणें; देणें; मारून घुसणें; शिरणें ). २ जोराने गदीत शिरण्यासाठीं डोकें पुढें घालून व शरीर किंचित वांकवृन केलेली शरीराची ठेवण. ३ डोक्याने दिलेला रहा. [का. मुसुंडी=चेहरा]

मुसंडा-पु. (निंदार्थी ) मुसलमान. मुसंडि - की. (कों.) पंचरसी छोटें घमेलें. मुसनमान—५. मुसलमान शब्दाचा अपम्रंश.

मुसना-न्ना-पु. १ दुहेरी नक्कल. 'एक मजकुराचे दोन कागदः, त्यास मुसन्ना म्हणतात. '-पदमव १००. २ सारांशः; संक्षिप्त इकीक्त. [ अर. मुसन्ना ]

मुसंबे, मोसंबे—न. नारिगाच्या जातीचे एक फळ; साखर-लिंबु; ( ई. ) माल्टीज. याचा रस पाचक आहे. [ मोझांबिक या बेटाच्या नांवावरून ]

मुसमारणे — अकि. तापामुळें, यंडीमुळे गुडघे पोटाशी घेऊन व अंगावह्नन पांघह्नण घेउन निजणें; मुरमुसणे.

मुसमुरी, मुसमुस - स्री. तारुण्याचा भर; तारुण्याचे, तालीमबाजीनें अंगांत संचरणारी रग, शक्तिः; भरः; ज्वानीचें तेज. मुसमुशीत-मुसमुसलेला-वि. भर ज्वानीचें तेज असलेला.

मुसमुस-की. १ स्फुंदन; मुळु मुळु रडणे. २ बारीक बारीक पुरपुर; गुणगुण [ध्व.] मुसमुसर्ण-अक्रि. १ ताहण्याच्या भरांत असणें; ऐन ज्वानीचा जोम असणें. २ जोरांत असणें; भरांत असणें. 'काम खवळे धनापाशीं । अहर्निशीं मुसमुसित । ' स्फुंदणे; मुळु मुळु रडणे ५ अधेस्पष्ट गुणगुण्णे पुरपुरणे.

मुसरे-न. खरकटें [क। मुरारी]

मुसल-न. मुसळ पहा.

[फा. मुसुल्मान् ] (एका द्याला मार न मुटकून किंखा डाणून) म्हणतां केलेलें स्नान. २ नुसर्ते आंग धुणे; आंग न चोळतां मुलमान करणे-एखायाला त्य ची इच्छा नसता एखाद्या कृत्यः ।अंगावर फक्त पाणी ओद्दन केलेली आंघोळ. मुसला-पु. कडं वळविणें; संमति देण्यास भाग पाडणें. मुसलमानी मुलः ( भोतकाम) रंद बुडाचा एक-दीड फूट लांबीचा सुळकेदार दगड. हमानी-की. इस्लाम धर्म: इस्लाम सत्ता. 'इज्रतांनी याच्या बुडाला एक भोंक असते;त्यांत बांबूचा दांडा घालुन भां**डें** दीनचा पक्ष सोइन मन्दारियाचा पक्ष धरिला आहे हे गोष्ट मुस वर उपसुन कारण्याकडे याचा उपयोग करतात. मुसळी-बी. ल्मानीस ठीक नाहीं. '-दिमरा. १.२६७. - वि. मुसलमानांसबंः ( होखंडी काम ) गोल नळचा करण्याकरतां उपयोगांत येणारी र्धीचा. [फा. मुखल्मानी] मुस्पल्याः मुसंडब्ग-पु. (निदेनें ) पोलादी पहार. २ (राजा.) लहान मुसळ. मुसळेश्वर-पु. (ल.) मुसलमान.

मुसवर, मुसंबर, मुसद्वर-५ चित्रकारः चितारी. 'तेयें मालिटाकड्न मुसव्वर आला होता. '-ख ९.४७१८. [अर. अतिशय श्रमाने थकणै; दमणै. मुसब्बर ] मुसब्बरी-सी. चित्रकाम. [फा. मुसब्बरी ]

लांकुड घेऊंन त्याच्या टोंकाला वसवी किंवा मांइळ बसवून केलेलें साधनः कांडणी. २ गदा ह्या नांवाचे युद्धोपयोगी हत्यारः सोटा. ३ उसाच्या चरकांतील नवरा किंवा नवरी. [सं. मुसल, मुस्=तोडण; कांडणें.]. (वाप्र.) **ेने स**र्णे-**पांघरणे-डोक्**यासा **बांघणे-**(ल ) निर्लज्जपणाने वागणें; सभ्यतेला सोड्न वागणें; आपली भव्र सोइन निर्लज्जपणाचे आचार करूं लागणें. मुसळाचे धनुष्य ( धनू )करणे-अशक्य गोष्ट शक्य करणे. मुसळाने टिऱ्या बड विर्णे-हुरळणें; अतिशय हर्ष होणें; आनंद होणें. 'थोडयाशा यशानें मुसळानें टिऱ्या बहवून घेऊं नका. ' मुसळा( स )अंकुर फुटणें-१ शक्य कोटींतील पण अत्यन्त असंभवनीय अशी कांहीं एक गोष्ट घडून येणे. २ असाध्य आजार इ० मधून बरें हो उन पूर्वीप्रमाणे न्यवहार करूं लागेणे. मुसळास मुसळाशीं गांठ पडत नाहीं, मुसळा मुसळांची गांठ बांधतां येत नाहीं-दोन सारख्या हेकट आणि दांडग्या माणसांत सलोखा किंवा एकी घडवितां येत नाहीं. सगळेंच मुसळ केरांत-अत्यंत महत्त्वाच्या गोष्टीकडे दुर्रक्ष होणें; महत्त्वाचीच गोष्ट विसर्णे. सामाशब्द- ॰ कं.व्-पु. १ एक कंद विशेष; एक प्रकारचा कांदा. २ (ल.) धरिंगण; दांडगा. ३ टोंच्या; मूर्ख; बैलोबा. ०कांड-स्री. मुसळाने तांदूळ सडण्याची किया. •कांड-कांडा-डवा, मुसळसड्या-वि. १ मुसळानें कांडलेला, सडलेला (तांदूळ) २ निमसडा; कमी सडीचा. [मुसळ+कांडणें, सडणें ] • क्युइया झोंडया-वि. मुसळानें कांडतांना न मोडणारा; कण्या न होणारा ( मुसळ।बरोबर झुंजणारा असा चांगला, न मोडका). याच्या -एभा २३.२५०. ३ रागार्ने संतप्त होणें; कोधार्ने जळेंग. ४ विरुद्ध पिठूळ **ेदेवता-**की. (ल.) धीट, आडदांड स्त्री. ०धार-धार पाऊस-की.५ फार जोराचा पाउस; मुसळासारक्या मिटिया धारा असलेला पाउस. •चादा-पु. हगवण विवा आमांश |यांची जोराची सांथ. •स्ट-सळई-स्टी. मुसळ करण्याला मुसलमानः मुसलमान—९. इस्टामी धर्माचा अनुयार्थः ,योग्य असे टांकूडः ०स्नान-नः संकल्प, पुरुषसुक्तः इ० मंत्र न धरिंगण, दांडगा, गलेल्ड्र व आहदांड सनुष्य.

मुसळणें—अित. १ फळें, कलिंगड इ० नासणें, सडणें. २

मुसळवादा-पु. गुरांस होणारा एक स्पर्शजन्य रोग;हगवण.

मुसळी--- स्त्री. घोडवाच्या मागील पायास होणारा एक द्वोग. -अश्वप २.३१६.

मुसळी-- भी. धका; गर्दीतृन पुढें जाण्याकरतां दिलेला जोराचा धका; मुसंडी. (कि॰ मारणें; देणें ). [फा.]

मुसळी--स्त्री. एक औषधी वनस्पति किंवा तिचा कांदा. **हीं झाडें ल्हान असुन पावसाळ**गांत रानांत उगवतात. हिला खारकेच्या रोप्याचा पानांसारखीं परंतु अधिक पातळ व हंद अशीं पानें असतात. कांदे किंवा मुळ्या बोटाइतक्या जाड व पांच सहा अंगुलें लांब असतात. हे कंद पौष्टिक असतात. सफेत व काळी असे मुसळीचे दोन प्रकार आहेत. [सं. मुसली] कंद-पु. मुसळीचा कांदा.

मुसळे कोनफळ, मुसळ्या--नपु. कोनफळाची एक जात

मुसळो-- ५ (गो.) एक रोग.

मुसाडटकली — स्री. (गो.) १ माशीचें डोकें. २ (ल.) (गो.) अगदीं लहान अंश; अत्यल्प भाग.

मुसांडा-डी-मुसंडा-डी पहा.

मुसाफर-पु. पांयस्यः वाटसरू. मुशाफर पढा.

मुसावर्णे — अक्रि. १ पूर्णपर्णे भरणे; भरून जाणे; भरून गर्हा. [सं.] फुगणें; नसांतृन रक्त, रस इ० पूर्णपणें भरून वाहणें. 'अहो वाढि-साकार होणे; एकत्र होऊन जाणे. 'घृत थिजले की विघुरलें। परी घृतपणा नाहीं मुकलें । तेवीं अमूर्त मूर्ती मुसावलें । परी तें संचलें परब्रह्म। '-एभा १.२४६. ४ निमप्त होणें; रमेंणे. ५ •पापणें; आंत पूर्णपणें भिनणें; भस्त असणें. 'कीजेल भाषा विवरण । जेथे नित्यानंद पूर्ण । मुसावला असे । ' ६ मुशीमध्ये रादि मुस्तेद करावयाचे संपूर्ण हुन्नर अवगत वरून टेवर्णे. '- मराआ घातला जाणे; मुर्शीत आर्न तयार होगें; मुर्शीत ओतून मुर्शीच्या १०. २ भक्षमः, मजबूतः, पक्षा. 'गडाची इमारत मुस्तेद करावी.' आकाराची वस्तु करणें. 'गाळोनियां मीक्षसुख । तेथींचा मुसा- नगराआ ३३. [अर. मुस्तइद ] मुस्तेदी-की १ तयारी; सिद्धता. वोनि हरिख । '-एहस्व १.५४. [ मुस ]

मुसावर्णे—अिक. (महानु.) मूर्व्छित होणे. 'रसभावाचेनि तुषारें । मुसावे तो । '-एभा १७४.

साहि(हे)ब--पु. स्नेही; सोबती; जोडीदार. 'वाजद-अहीखां दिवाण निजाम अहीचा फार मुसाहेब ... '-रा १.१६५. पहा. ( मुखतार म्हणजे अनियंत्रित सत्ताधिकारी असा चुकीचा अर्थ मराठे समजतात ). [ अर. मुसाहिब् ]

मुमृम-लीपु. १ मोसम; हंगाम; ऋतु; ठराविक वेळा; फळें इ०चा बहराचा समय. २ - न. टेंकडीचें टोंक; ब्रेंगराचे टोंक. [ अर. मूसम ]

मुसूम—वि. ठराविक; निश्चित; कायम; पक्का केलेला. [अर मुसंम् ]

मुसे येणें — (काव्य) रूपाला येणें. 'कां नादब्रह्मि मुसे आलें।'-ज्ञा १३.२६८. [मूस]

मुसेजर-मुसज्जर पहा.

**मुस्तकबील, मुस्त<del>क</del>बील, मुस्तक बाल**—पु. भावी, पुढे मिळणारी रक्कम; भविष्यकाळी मिळणारी रक्कम; भान्यादाय. -राको. [ अर. मुस्तक् बिल ] मुस्तक बल-पु (गो.) मक्त्याच्या रक्मेचा चतुर्थीश (सरकारांत टेवलेला).

मुस्तकीम-ल-वि. १ कायमः निश्चितः पूर्णपर्णे स्थापिलेले. 'याचा नक्शा मुस्तकीम ठरून मग जावें.'-रा ७.१२. २ भक्रमः; मजवूत; बळकट; पक्का (माणूस, पशु, यंत्र, घर इ० ). 'जुन्या इमारती फार मुस्तकील असतात. ' [ अर. मुस्तकीम् ] मुस्त-किमी-स्नी. मजबुती; बळकटपणा. 'वरकड दर्वाजे बंद करून आपले मुस्तिकमीत आहेत. "-मदबा १.३९. मुस्तमी क-सी. मुधारणा; मशागत. 'जशी तुम्ही शेताची मुस्तमीक कराल तसा तुम्हाला शेताचा कौल मिळेल. ' [ मुस्तकीमचा वर्णव्यत्यास ]

मुस्तरीफ-पु. कलेक्टरच्या दर्जाचा अधिकारी; सुभेदार; जिल्ह्याचा अधिकारी. [फा.]

मुस्ता--न्त्री. नागरमोथा नांवाचें सुगंधी गवत. व त्याचा

मुस्ता — पु (पिजारी) कापूस पिजतांना पिजण्याच्या इत्या-येला ऊस। तेथे मुसावला रस। ' २ वाढणें; फुगर्णे. ३ मन्न होणें; राच्या तांतीवर आपटण्याचे मुठीसारिखें साधन. याच्या दोन्ही र्टीकांना जाड गोळे असतात

मुस्ताकी--स्ती. (गो.) शिदोरी वगैरे सामान.

मुस्तायकी—स्री. अंगांत घारण्याचे कपडे.

मुस्ते द्-ित. १ सिद्धः तयारः सज्ज. 'जीन खोगीर बखत-२ मजबुती; बळकटी.

मुस्नाद, मसुराद-पु. (गो.) कलमी आंब्याची एक जात. मुस्लि(स्ली)म-पु मुसलमान. [अर. मुस्लिम्]

मुहंजोरी-की. कडक, कठोर बोलणं; उद्धट भाषा. मुजोरी

मुहळी—स्री. मनगटाची पट्टी.

मुहीम-मोहीम पहा.

मुहिम्मात- नअव. कामें. -आदिलशाही फर्मानें. [फा. ] मुहुरणे -- अकि. मोहोर येणें; प्रफुहित होणें. 'नीतिभाग्यें रसशृंगारू। दानधर्मी शांत विचारू। त्या पुष्पी हा कल्पतरू। मुहू-रलासे। ' -कथा २.१७.१२२. [मोहोर]

मुद्रमेद्द:-- किवि. वारंवार, पुन्हां पुन्हां. [सं.]

मुहुतं—पु. १ दोन घटकांचा काळ. २ (ल.) शुभ वेळा; योग्य समय; उपनयन, विवाह, गृहप्रवेश ६० कार्योस इन्छित उष्णतेचा रोग. मुळव्याधीचे प्रकार:-रक्ती, मोडाची, लसणी, ठरविलेली शुभ वेळ. ३ कार्याचा प्रारंभ. ४ समय; ठरलेला वेळ. ५ ( ल. ) क्षण; अल्प काळ. ६ पुनर्विवाह; म्होतूर; पाट; न्हावेर (म्होत्र हें अपभ्रष्ट रूप रूढ आहे ). [सं.] क्ररणें-१ चेत-विणे. -हंको. २ ( शुभ दिवशीं ) आरंभ करणे. 'तरी क्षेत्रज्ञदशे। भात्मा मोटका पैसे । हें देह भी ऐसें। मुहूर्त करी। ' - ज्ञा १४. १४५. ॰पूजन-पूजा-नस्री. (,लमादि विधीत ) पत्रिकापूजन; लप्रमुहुर्त लिहिलेल्या पत्रिकेची पूजा. •मणि-णी-पु वधूच्या गळथांत ( शुभ मुहुर्तावर ) बांघतात तो सर. **ेमेट**—की. रुप्त-कार्याकरितां मांडव घालतांना किवा घर बांधतांना शुभमुहूर्ता-वर रोविलेला पहिला स्तंभ-खांब. **ेमेढ रोखणे**-एखार्दे का**म** सुरू करणें. साहेतीन मुहुर्त-पुअव. वर्षप्रतिपदा, अक्षयतृतीया ब विजया दशमी हे तीन उत्कृष्ट मुहूर्त व कार्तिक शुद्ध प्रतिपदा हा अर्घा म्हणजे सापवाद मुहूर्त मिळ्न साडेतीन मुहूर्त. कित्येक दसरा, दिवाळीचा पाडवा (कार्तिक शु० १), गुढी पाडवा. हे तीन व नागपंचमी ( किंवा कांहींच्यामतें अक्षयतृतीया ) अर्घा मिळ्न ३॥ मुहूर्त मानितात.

मुहुतं - स्री. मूर्त; मूर्ति; शब्दाचा अपभ्रंश | सं. मूर्ति ] मुळकंड, मुळकुंडी, मुळकंड-डी-मूळ शब्द पहा. मुळका-पु. १ घाई; तगादा (कि॰ करणें; लावणें) २ घाई (कि॰ सुटणें). ३ उत्सुकता लागणें.

मुद्धोर्णे-अक्ति. (कु.) करपणें; शिजतांना खाली चांगला जाळ न लागल्यामुळे बिघडणे.

मुळमु(मू)ळ—स्री. १ दुसऱ्याला समजण्यास कठिण व पाल्हाळिक भाषण; अस्पष्ट बोलेंग. २ झिमझिम पाउ.स: पिरपिर; बारीक थेंबांचा व पुष्कळ वेळ पडणारा पाऊस. ३ भिक्षेकऱ्यानें लावलेली पिरपीर. ४ कामाची घाई, निकड.(क्रि॰ लावणें; लागणें). [ ध्व. ] मुळ मुळ-मुळां-क्रि.वि. १ हव् हव्हः स्फुंद्न स्फुंद्न (रडणें). २ क्षिमक्षिमः; पिरपिर (पाऊस पडणें). मुळमुळणें-भिक्त. १ गुळमुळणें; पिळपिळीत बोलणें; अस्पष्टपणें किवा तोंडा-तल्या तोंडांत बोल्णें. २ ( पाउस ) झिमझिम पडेंगे. पावसाची पिरपीर सुरू असर्णे. ३ कण्हणें: कुंथणें. मुळमुळीत-वि. १ बेचव; नीरस ( खाद्य, पेय ). २ संदिग्ध; अनिश्चित ( विधान, जबाब ). ३ पुळपुळीत; परिणामरहित ( भाषण ).

मुळवणी—सी. बोळवण. [ मूळ ]

मुळवशी—स्नी. (राजा.) खेडें, बाग, शेत इ० चा सर्वीत खालचा भाग, बाजू; सखल प्रदेश. [ मृळ+वास ]

ती जागा; मूस. -बदलापूर २९३. [ मूळ ]

मुळव्याध-व्याधि-धी--सी. अर्श; गुदाला होणारा एक चुंबळी इ०. [सं. मूहब्याधि]

मुळस-पु. (गो.) मूळ; पायथा (डोंगराचा). [ मूळ ] मुळस्ता--पु. (गो.) फिरकी; मळसुत्र.

मुळहारी, मुळारी—पु. मुन्हाळी पहा. मुळाऱ्या-पु. ( शिपी ) उम्राला बन्हाड आणणारा माण्स. -बदलापूर १०६.

मुळा-पु. एक प्रकारची भाजी-पाला व कांदा,मूळ.मुळयाचा आकार गाजरासारखा परंतु रंग पांढरा असतो. मुळयाच्या हेंगां-चीहि (डिंग्रीचीहि) भाजी करतात. २ (कों.) शिंपेत राहणारा एक जलचर प्राणी. याच्या शिपल्यांचा चुना करतात. [ सं. मूलक ]

मुळिया-पु. ज्योतिषी. 'पाटक ज्योतिषी दीक्षित । भष्ट अभिहोत्री महापंडित। शुक्ल मुळिये अनंत। आके यागा।' –कथा ३.८.२१. [ मूळ ]

मुळी — स्त्री. लहान मूळ; पाळ; जडी; मुळाचा तुकडा; मुळखंडीः पाळखंडी. [सं. मूल ] मुळचा पाताळीं गाडस्या जाण-१ फार खोलवर मुळवा जाणे. २ (ल) ( एखादा स्थळी, समाजांत, स्वभावांत ) पक्षेपणें किंवा दढपणें जाऊन वसणें; दढ होणें.

मुळीं—िकिवि. १ अगदीं; अजीबाद; बिलकुल. २ प्रथमतः सुरवातीलाः मुळांत. ' मुळीं देह त्रिगुणांचा । सत्वरजतमांचा । ' -दा २.५.१. [ मूळ याची सप्तमी ]

मुळु-ळू--वि. (नंदभाषा) पांच. 'मुळुवदर्ने जया कारण। उदानु नेत्र देदीप्यमान । '-भवि १८.८९.

मुळु मुळू—किवि. आंतल्या आंत; इलक्या आवाजांत; बाहेर पइं न देतां (रडणें).

मुळे-पुअव. (कों.) (मूळचे या अर्थी) मानकरी ब्राह्मण (देशस्थ, कॉकणस्थ, देवरुखे आणि क-हाडे); ज्योतिषी.

मुळे-किवि. कारणानें; योगानें; च्याकरितां; म्हणून.

मुळेपण-न. जोशीपणा; खंडयांतील ज्योतिषाची शृति. प्रामजोशी मुळेपण। त्याहून विशेष सोनार जाण। '-भवि ३४.९. [ मूळ ]

मुळेमाठ-पु. माठाच्या भाजीचा एक प्रकार.

मुळो-- पु. (कु.) शेणवी ब्राह्मण जातीच्या कांहीं घराण्यां-तील प्रतिवर्धी शूद्र पुरुषाला नारळ, तेल आणि फुलें देऊन भोजन घारण्याचा एक कुलाचार.

मुळवा- पु १ काष्ट्रीवधी विकणारा मनुष्य. २ ग्रामजोशी; गांवजोशी; ज्योतिषी. ३ (राजा.) वतन, अधिकार इ०चा मूळचा मुळवा-पु. एका शेतांतून दुसऱ्या शेतांत जेथून पाणी जाते भोक्ता. ४ वयोग्रद्ध गृहस्य; जुन्या पिढीचा म्हतारा. ५ मूळ नक्षत्रीवर जन्मलेला, द्वाङ, खोडकर, दुष्ट, उपद्रवी मनुष्य. [ मूळ ]

मुक्क--- वि. मुख्य. [ सं. मुख्य; प्रा. ]

मुक्षद, मुक्स(क्षु)द--की. जेबणानंतर तींड स्वच्छ दरण्या-साटीं खाण्याचे सुपारी, लवंग इ० पदार्थ; जेवणानंतर सुपारी इ० बार्णे; मुखशुद्धि. [सं. मुखशुद्धि ]

**मूक**—वि. मुका; वाचा नसलेला. [सं.] ०गायन-गान-न. (ल.) अशक्य गोष्ट; अविद्यमान वस्तु; खपुष्प, शशश्रंग ६० प्रमाणे. ०त्व-न. मुकेपणा. [सं. मूक]

मू(म्)ग-न. मौन; स्तब्धता; मुकत्व. ' वेद वानूनि तंवचि चांग। जंव न दिसे तुझे आंग। मग आम्हां तया मृग। एके पांती। '-ज्ञा १४.११. [सं. मूक; प्रा. मूग] • आरोगणे-खार्ज-गिळ्ण-गिळून बसर्जे-( शोणी अपमान केला असतां विवा आपणास उत्तर यावयास येत नसतां, उत्तर दिल्यास अनर्थ होईल म्हणून ) न बोलतां, स्वस्थपणे, मुकाटयाने वसणे. 'आरो-गुनी मुग । बैसलासे जैसा बग।'-हुगा १४६८. 'जो कोणी पुढाकार घेईल त्याला कोणी कांहीं बोललें तरी मूग गिळावे लाग-तात. '-पकोधे. मू क याचे प्राकृत रूप मूग हे आहे. मूग हें धान्य खाण्याचे असल्याने मौन स्वीकारणे ह्या अर्थी मूक ह्याचे मूग है ह्मप घेऊन खाणे, गिळणे इ० धातुशीं त्याचा प्रयोग केला जातो. वास्तविक मूग धःन्याचा मौनाशी संबंध नाही.

म्ग-पु. एक द्विदल धान्य. ह्याचे झाड किंवा वेल सुमारे हातभर उंच वाढतो. आकृति, रंग, वाढ, शेंग ही सर्वे उडदासारखीं असतात. मात्र मुगाची शेंग हिरवट असते. हिरवा, पिवळा व काळ-सर अशा मुगाच्या निरनिराळ्या जाती आहेत. मूग हिंदुस्थानांत सर्वत्र होतो. डाळ पिवळी असून ती पथ्यकर आहे. हिचा उप-योग खिचडी, वरण, मुगदळ इ०व.डे होतो. [सं. मुद्र; प्रा. मुग्गो ]

मूठ-- पु. बैलाच्या पाठीवर टाकण्याची (बुरणुसासारखी) एक गादी; बैलाचे खोगीर. ' बसला वृषभ कधीहि आपण न म्हणेचि जेवि मूठ कसा। '-मोगदा १.४९. [ प्रा. ] ०वळी-स्री. वैलाचे खोगीर. मूठ पहा.

मूठ-की. १ मुष्टि या शब्दाचे सर्व अर्थ पहा. २ मुष्टि-प्रयोग; मंत्रप्रयोग; मंत्राने भारत मुठींत घेतलेले उडीद इ०. हे दुस--याच्या नाशाकरितां फेकावयाचे असतात. (कि॰ मार्गें; टाक्गें). ३ मुठींत राहतील इतक्या भाताच्या रोपांची जुडी; भाताची लावणी करण्यापूर्वी रोपें उपद्न त्यांची जुडी करतात ती. ४ मुठीनें पेर-केंलें भात. ( कि॰ पेरणें; टाक्क्णें ). ५ हत्ती, घोडा वगैरे जना-वरांच्या रोजच्या अन्नांतृन त्यांच्या रखवालदारास द्यावयाचा मुठीच्या परिमाणाचा (पगाराहुन अधिक) भाग. ६ घोडघाच्या पायाच्या खुराला लागून असलेला सांधा (ह्या सांध्याशी घोडगाचा पाय लहान घेराचा असल्यामुळे येथे बांधलेलली दोरी खालीवर

चांचपुन पाहील्यास गर्भाचा आकार मुठीसारखा लागतो असे म्हण-तात यावरून ). 'ही मूट मुलाची किवा मुलीची आहे. '९ (कों.) होतांतील पीक कापण्याच्या वेळीं करावयाचे कुणबी लोकांचें देव-कृत्य. [ सं. मुष्टि; प्रा. मुहि; पं. मुह; सि. मुठि; उरि. मूठि; बं. मूठ; हि. गु. मूठ, मुद्रि ] ३ह० झांकली मूठ सवा लाखाची उघ-डली मूठ फुकाची=आपण बोरलों नाहीं तोंपर्यंत आपलें अज्ञान झांकून राहील, बोल्ल्यास तें लोकांना दिसून येईल. (वाप्र.) o आवळणे-दुसऱ्यास देण्याचे थांबण; चिक्कुपणा करणें, कर्रू लागणें व वाबणे - चे पणें - गार करणें - भरणें - लांच देणें : लांचाची रक्षम मुठीत किंवा हातांत देणे. 'त्याने पन्नास स्पयांनी फौजदा-राची मूठ दाबली तेन्हां तो सुटला. ' अर मास बढणें-वाढणें-लह होणें; गर्विष्ठ होणें; फायदा झाल्याने अत्यानंद होणें. मार्णे-मंत्रसामध्यनि दुसऱ्याचा नाश करणे; प्राण घणे. मुठीत असर्णे-( एखाद्याच्या ) पूर्णपणे किंवा सर्वधेव ताब्यात, व.ह्यांत, अधिकारांत असर्णे. 'श्रोत्यांच्या साऱ्या मनोवृत्ति या वक्त्याच्या जशा काय मुठींत होत्या. ' -नि. मुठी-मुठेळवा-मुख्या मार्ज- मुश्मिथुन कर्णे. मुख्या मार्रात बस्तज-(व.) माशा मारीत बसणें; निरद्योगी राहणें; आळसानें वळ घालविणें. एका मुठीची माणस्-एकाच कायदाखाली किंवा हुकमतीखाली येणारी माणसे. एका मुठीने-एकदम; एकाच इप्त्याने, एकाच वळी. ( रुपये देणें, घेणें, फडशा पाडणें). झांव ल्या मुठीने-गुप्त-पणें; खरी गोष्ट बाहेर पहुं न देतां; कोणाजवळ काय आहे किंवा कोण कसा आहे तें बाहेर फुदं देतां. सामाशब्द- ०पसा-प. पसामूठ पहा. •मर्हाई-सी. १ अन्यायाने व दांडगाईने किंवा पाशवी सामर्थ्याने दुसऱ्याचा पैसा ६० छुबाडणे. २ दांडगाई; जुलुमजबरदस्ती. ३ चोर, भामटे इ०नी एका जुटीने दला कहन खुबाडणें. •माती-स्री. (प्रेत इ०) पुरणें; पुरण्याचा अंत्य संस्कार. (कि॰ देणें). मुठवा-पु. (नाविक) भुरह्याच्या थोडें मार्गे दोन बोडतास दोन लांकडी जाडे खुंट टोक्तात त्यापैकीं प्रत्येक. याचा उपयोय टांकणीचें शेवट अडकविण्यासाठीं घोंस नाळीस चेपणीच्या वेळीं अगर पागर बांधण्यासाठीं होतो. मुठळी-बी. १ मूठ. २ मुर्टीत घहन इलविणे. मुठा-पु. १ पाणी भरण्याचे पखालीचे तोंड. २ (राजा.) चुलीतील विस्तव विश्वन जाऊं नये म्हणून तींत पुरून ठेविलेला शेणाचा गोळा. (कि॰घालणें;पुरणें). ३ वातविकाराने किवा भयाने पोटांत उटणारा गोळा. ४ रेशीम. सुत इ०चा गुंडा, लड. मुठाण-न. एकजूट; संघ; टोळी; चांडाळ-चौकडी. मुठाळण-सिक. हातीं घरणे; मुठींत घरणे. 'झाला सकोप, परजाळा मुठाळुनि भुजालागि थापटिच करें। '-आमा ४५. मुडियो-५ १ (गो.) तांदुळाच्या पिटाचे गूळमिश्रित होत नाहीं). ७ एक मुरुचि खेळ. -मखेपु ३३६. ८ गर्भ (हातान पिंडाकृति एक पकात्र. २ (गो.) सोनाराचे एक हत्यार मुठा-

जी. (राजा.) खोब-याची गोणी; खोबरें भरहेलें पोतें. मुठीचा वारंवार मुतणारा; फार मुतणारा. २ ( ल.) गळका; भोंक अस-खेळ-पु. मंत्रानें भारलेलें धान्य मुर्डीत घेऊन ते एखाद्या पदार्था- लेला मुत्ररी-त्री-ली. १ मुतण्याची जागा, मोरी. २ लहान झरा; वर टाकून केलेला जादूचा खेळ. मांगगारूड पहा. मुट्ठा-वि. १ रेशीम, कलाबत इ० पुष्कळ प्रकारचे धारो एवत्र बांधून केलेला बिंडा. मुख्या-पु. १ एका जातीचा खेंकडा. २ नांगराच्या रुम-ण्यांत बसविलेली, हातांत धरावयाची खुंटी; मूठ. [ म. मूट; का. हिडी; गुज. हदेली ] मुख्याल-न. (हेट.) मुठेल पहा. मुख्यो-पु. (कु.) १ काथ्या ठोकण्याचे लांकुड. २ (कु. )लाह्या, उमले इ० भाजतांना तें दवळण्याकरितां काठीच्या टोकाला फरकी गुंडा-ळून केलेले चेह्रच्या आकाराचे साधन; घाटणा. मु**सका**-५. (व.) पेंढी; गहा. मुखगा-पु. १ मूटभर धान्य. २ केरसुणीची मूट.

मुद्ध-वि. १ मूर्ख; अज्ञानी; मह; मित्मंद: अडाणी. २ मूर्चिछत पडलेला. ३ गोंधळलेला; संभ्रांत झालेला ४ सुर्यप्रकाशांत असल्यामुळें डोळघांस न दिसणाराः ज्याचा अस्त झाला आहे असा ( ब्रह् ). [ सं. मुहू=वेडा होणे, मूर्च्छना येणे ] •गर्भ-पु. १ मेलेला गर्भ २ जनमतांना आडवें आहेलें मूल. मिति-वि. १ मंद बुदीचा, जड; मह; ढ; मूर्ख. २ गोंधळलेला; अमलेला.

येणारें खारट पाणी. [सं. मूत्र; अ:में जि. मुग्ल; यूरोपियनजि. मृतेर ] • आणणें-१ ( एखाद्यास ) अत्यंत त्रास देणें; सतावणें. भविविण: भीति घालणें. ०जळप-(गो.) एखाद्याला मोटी योग्यता येणे. मुतमुतगावली करणे-पुष्कळ मनधरणीच्या आणि नरमाईच्या गोष्टी करणें; अत्यंत लाघवाने दुसऱ्याचे मन वळविणे. मृत येण-होणे-१ फार भयभीत होणे; अत्यंत ऋषी, बस्त होणें; कष्टामुळें जर्जर होणें. मुतांत माजा( मासोळवा ) मारण-( ल. ) आळसाने वेळ घालविणें: निरुद्योगीपणांत काळ षालविणे. मुनाने विवा पाजळणे-लावणे-अत्यंत निर्देय असणें, कठोर-पणाने वागणें, जुलमी असणें. मृतखडा-पु. ज्यामुळें रुघवीला अडथळा होतो असा एक रोग; अ**इमरी.** 'ज्या वेळीं वायु बस्तीमधील शुक्रमिश्रित मूत्राला भगर, फफाला शुष्क करतो त्या वेळी, गाईचे पित्त शुष्क झाल्यामुळे जसा गोरोचनाचा खडा बनतो त्याप्रमाणेच अनुक्रमें शुक्रजन्य पित्तजन्य आणि कफजन्य मृतखडा बनतो. '-योर २.१३७. मत्र - स्त्रीन. मूत्राशयाची पिशवी, आधान; द्रव पदार्थाचें स्तंभ. २ मूत्रविकार. मूत्राचा कोठा-पोटळा-पु. मूत्राशय. आशय. ( कि॰ येणें; परणें; निघणें; फुटणें ). -वि. १ मुताची सूत्रावरोध, सूत्रावष्टंभ, सूत्रस्तंभ-पु. लघवीला न होणें; षाण येणारें, मुतानें घाण क्षालेलें (वस्न, जागा इ०). २ मुता- लघवी कोंडणें. मूत्रादाय-पु. मूत्राचा कोटा. [मूत्र+आशय] सारखी (घाण); मुतासारखा (वास). मृतर्णे-न. मासे व साप मूत्राष्ट्रक-न. गाय, घोळी, मेंढी, म्हैस घोडी, गाढव, उंट व यांचें मूर्त्रेद्रिय. -अफि. रुववी करणें; मूत्रत्याग करणें; मूत्रविसर्जन इत्ती या आठ जनावरांच्या मूत्राला मूत्राष्टक म्हणतात. -योर २. करणें. उभ्याने किया फेर घेऊन मुतर्णे-१ (छ.) अत्यंत ६०३. मूत्रित-वि. मुतलेखा; मुतट मूत्रीत्सर्ग-प. लघवी लज्जास्पद गोष्टी करणे. २ लाज सोडणे. मुतरा, मुत्रा-वि. १ करणे; मुतणे.

लहान प्रवाह. मृतवणी-न. १ मृत; लघवी. २ (ल.) उबट पाणी; कोमट द्रव पदार्थ. [मूत+पाणी ] मूतसळ ई-की. मूत बोंडलें असतां ते काढण्यासाटीं मुत्रेंद्रियांत धालण्याची शस्त्रवैद्याची सळई. [सं. मूत्रशराका ] मुताची गांठोडी-स्री. मूत्रावरोध झाला असतां येणारा बस्तीच्या भागांतील फुगीरपणा आणि कठिण-पणा. मुतार-की. तबेल्यांत घोडा बांधण्याच्या जागी त्याचे मूत निघून जाण्यासाठी ठेवलेलें,भोंक,मार्ग. मूत+ठाय] **मुताटणें**-न मूत्रद्वार; मूत्रमार्ग. -अक्रि. मूत्रप्रतिरोधाने पीडित होर्गे. [मूत+ ताठणे ] मुतारी-की. सुतरी अर्थ १ पहा. मुती, मुतु-स्त्री. (बाल-भाषा ). रुघवी; मुत्रण. मुतीर-वि. वरचेवर मुतावयास जावे लागल्यामुळ त्रस्त झालेला. मुतेर-रे-न. ज्यावर लहान मुले मुतलेली आहेत असे, मुताने भिजलेल, घाण झालेल वस्न.

मूत्र — न. मूत; रुघवी. [सं.] सामाशब्द – मूत्रकाम्स्ट – न. एक प्रकारचे अम्ल (इं.) यूरिक ॲसिड. - ज्ञाको (अ) ३६७. मुत्रक्टच्छ-न. १ थेंबथेंब लघवी होउन वेदना होतात असा रोग; उन्हाळी. २ मुतखडा; अश्मरी. • कोंड-मूत कोंडणें; मुता-वयास न झाल्यामुळें मृत सांट्रन राहणें; मृतखडा. 'मूत्रकोंड आणी परमें। रक्तपिती रक्तपरमें। '-दा ३.६.२९. •खडा-पु. मुतखडा पहा. ०प्रेथि-स्नीपु. मुतखडा; मूत्राशयांतून मूत बाहेर पड-तांना प्रतिरोध होण. ०चिकित्सा-परीक्षा-स्री. मुताची परीक्षा. •ढाळ-पु. १ रुघवीचा जुराब होणारें औदध. २ मूत्ररेच; रुध-वीचे जुलाब. ॰दाइ-५. मुततांना होणारी जळजळ; मूत्रविकाराने होणारी आग. ०दोष-पु. मूत्ररोग; मूत्रविकार. ०विरोध-पु. मूत्रावरोधः; अदमनीः; लघवी वोडणें. ०एश्रज्वर-पु. मूत्रमागीत सळई घातल्यामुळें यणारा ज्वर. • पिड-पु. मूत्र ज्यामध्ये त्यार होते तो पिंड. (इं.) किडनी. ०पूट-न. औषधाला दिलेलें मुताचे पूट; मुतांत औषध तयार करणे. •पोतर्डे-न. मूत्राशय; मूत्र ज्यांत सांठून राहतें तो भाग. •मार्ग-पु. लघवीची वाट. •शालाका-की मूंतसळई पहा. •शुक्र-न. रेतमिश्रित लघनी; दुधासारखी पांहरी रुघवी. •शोधन-न. १ रुघवी साफ होणें. २ लघवी साफ होण्यासाठी यावयाचे औषध. ३ (औषधाला) मुताचे पूट देणे. मूत्राघात, मूत्रघात-पु. १ मूत्रावरोध; मूत्र-

मूद-सी. १ ओगराळशांत चेपून, ठोकून पाडलेला विशिष्ट आकाराचा भाताचा गोळा. २ स्त्रियांचा वेर्णीत घालण्याचा एक तील प्रत्येक दोन स्वरांमधील तीन सूक्ष्म स्वरांश. एकंदर एकतीस सोन्याचा अलंकार; कलशाच्या आकाराचा एक अलंकार. ३ तंग र्किवा पट्टा ज्यावरून आवळला जातो असा झुलीचा, खोगीराचा चामडगाचा किंवा कापडाचा तुकडा. ४ खोगिराच्या मध्यावरील मुदनी किंवा फांसा. ( मुदनी किंवा यासारखे आणखी इतर अथे वि. बेशुद्ध झाटेला; मूर्च्छा आलेला. या शब्दाचेहि असं शक्तीर ). [का. मुद्द ] अभेवाळण-आपली अत्यंत प्रिय व्यक्ति भेटल्यावर तिजवहून भाताची मूद रानें यक्तः, साकारः, कांहीं तरी निश्चित आकार, आकृति असलेला. इ० ओंबाळून काढणें. 'मग करूनिवां कुरवंडी । मूद ओवाळून सांडी । '-कथा १.६.१९१. मुद्राळे-न. मूद पाडण्याचे साधनः ओगराळें.

मूम(मी )र-पु. कढत, उन्ह राख.

मूय—स्री. (गो.) मुंगी.

मूय-पु. भाटयापाटयांच्या खेळांतील सुराची मुयदंड पहा.

मूर--न. (कु.) दंव, दहिंवर, मु-हें.

मूर-सी. १ गुप्त छिद्र; न दिसणारें भोंक; शेताचा बांध ६० मधून पाणी झिरपून जाण्यासारखीं बारीक भोंकें प्रत्येक. २ सच्छिद्रता; जिरण्याची, मुरण्याची अगर शोषून घेण्याची एखादा पदार्थाच्या अंगची पात्रता,गुणर्धम.३ पाझरणे; गळ्न जाणें; गळती. ध गळतीमुळ होणारें नुकसान; मुरल्यामुळें, जिरल्यामुळें आलेली तूट. ५ धंद्यांतील, व्यापारांतील बूड; नुकसान; ठोकर; तूट. (क्रि॰ येणे). 'ह्या रोजगारांत मूर आली.'६ (कों.) तुपाची बेरी; तेलाचा तळाला राहणारा सांका, बेरी. ७ अवकाश; जागा; समावेशशक्ति; धर. 'ह्या कणगीत खंडीभर धान्याची मूर आहे.' ८ (दगडांतील, लांकडांतील) तडा; भेग; नरमपणा; शुष्कता; सामः न्यतः कोणताहि दोष. ९ भातशेतांतील एक किडा; खार. शेतांतील पाणी आटल्यावर हा किडा पिकाच्या मुळ**घांस** उपद्रव देतो. १० टरफलाचा किंचित् भाग. - मुंच्या ३९. ११ झाडाच्या खोडास लागणारी कीड, हिने खोड पोखरलें जातें.

मूर्ख-वि. अशिक्षित; अज्ञानी; मूढ; निर्बुद्ध; बेअकली. [सं.] म्ह्र० १ मूर्खाशीं बोध करितां श्रम होय वाणी=मूर्खाला उपदेश करतां करतां तोंड दुखेल परंतु त्याचेवर कांहींहि परिणाम होणार नाहीं. २ मूर्खापुढें कहाणी=निष्फळ प्रयत्न; ज्यर्थ श्रम. सामाशब्द-०वाद-पु. मूर्खपणाचें भाषण, वादविवाद. ०समज-समजूत-पु.सी. मूर्क्षपणाची समजूत, कल्पना; (अज्ञानामुळॅ झालेली ) चुकीची समजूत; खोटी समजूत; गैरसमज. **०समजा**-बद्दी-विद्दी-वीस, मूखंसमजावणी-ली. मूर्खाला समजा-वुन सांगणें; मूर्खाला एखादी गोष्ट पटविणें.

मूर्च्छना—स्री. १ घेरी; बेशुद्धि; भोंवळ; मूर्च्छा. २ गायनां-मूर्च्छना तीन प्रामांच्या धोरणाने होतात. 'तानमान मूछेना अवरोहास । प्रशंसिते ब्राह्मण । ' –स्वादि ४.५ २१. [सं.]

मुच्छा-की. घेरी; चक्कर; बेशुद्धि. [सं.] ०गत, मूर्चिछत-

मूर्त, मूर्तिमान-मंत-वंत-वि. १ ह्याने किवा आका-२ खरोखर; साक्षात्, नगद; प्रत्यक्ष. 'मी तुला मूर्तिमंत शंभर रपये दिले असतां नाकबूल जातोस ? ' ३ देहधारी; साकार; सगुणस्त्पाने युक्तः प्रत्ययः ' तो नार्वे तरी शिशुपाछ । एन्हवीं मूर्तिः वंत काळु।'-शिशु १६४. [सं.]

मूर्ति-मूर्त-स्त्री. १ प्रतिमा; पुतळा; निश्चित आकारयुक्त आकृति. ' कीं विवेकाची सौभाग्यदेवता । मूर्ति झाली । '-शिशु ३२. २ देह; शरीर. ३ मनुष्य; माणूस; व्यक्ति. ' आम्हीं चार मृर्ति आहों. '[सं.] महु० मूर्ति (व्यत्कि) तितक्या प्रकृती. =जितके लोक तितक्या प्रकारचे स्वभाव. **्धर**-वि. देहधारी. ' धर्म म्हणे मी म्हणतों मूर्तिधर बहिश्वर स्वअसु यांतें। '-मोसभा ४.६०. ०**भंगी**- वि. ( गो. ) मूर्ति फोडणारा.

मूर्घा, मूर्घान-न्हीन. १ डोकें; शिर. २ (भूमिति) पाया; पायाची रेषा. [सं. मूर्धन] मूर्धन्य-वि. मस्तकांतून किवा टाळ्याला जीभ लावून ज्याचा उच्चार करावा लागतो किंवा होतो असा (वर्ण); ऋ. ऋ, टवर्ग, र आणि ष हे वर्ण अभिषिक्त-वि. १ राज्याभिषेक .केला गेलेला; सिंहासनाधिष्ठित; पट्टाभिषिक्त. २ ( ल. ) मुख्य; पुढाकार घेणारा. ० भिषेक -पु. राज्यावर बसतांना करावयाचा अभिषेक; राज्याभिषेक. [ मूर्धा+आभिषेक ]

म्घोवसिक्त-वि. ब्राह्मणापासुन क्षत्रिय स्त्रीच्या टिकाणी **झा**रेला. 'अंबष्ट आणि मूर्घावसिकत। प्रवृत्ति आणि सारस्वत। इत्यादि नांवें जे वर्तत । ते जाण समस्त अनुलोमजा '-एभा २०.३३. [ सं. ]

मूल-पुन्नीन. १ बालकः लहान पुत्र किवा कन्या (वयनिर-पेक्ष ). २ -न. झाडाचें पाळ. ३ (ल.) उत्पत्तिस्थान; उगम; पाया; मूल कारण. अधिक अर्थासाटीं. मूळ शब्द पहा. [सं. ] मुलाचीं हार्ड भाजण-मुलाचे लग्न करणे. -मसाप ३.३. मुलाचे पाय पाळण्यांत दिस्रणे-मोठेपणी मुलगा कसा निघल याचा अंदाज त्याच्या लहानपणाच्या कृत्यांवसन वर्णे. मुलांची धाम-सी. उत्सुक मुलांची हुहड; झुंड. धाम (-स्री. ) अर्थ २ पहा. **मुलेंखाळे**, मुळेलेकरे-नअव लहान-थोर सर्व मुले. भुलेमाणसे-नअव. कुटुंबांतील मुलांपासून थोरापर्यंत सर्व माणसे. सामाशब्द- ० तस्ब-द्वध्य-न. रासायनिक द्रव्याचे अंतिम घटक प्रत्येक. ( इं. )एलिमट.

•प्रकृति-की. मूळमाया; आदिमाया. •मंडळी-की. ल्हान शरीराच्या माणसाबहल उपयोग.) शरीराचा आकार सुंदर असर्णे म्हणजे आम्हांला बघा समाधान वाटतें. ' –भा ७. ०संधि-स्री. प्रत्येक अवयवाचा शेवटचा, तळचा भाग. मूळांक्र-पु. मोड. [ मूल+अंकुर ] मुलाधार-पु. मूळ आधार, पाया; मूळ कारण. [ मूल+आधार ] मूलाज्ञान-न. मूळमायाः; त्रिपुटी. मूले कुठार-ज्या सिद्धांतावर एखाद्या मुग्राची उभारणी झालेली असते तो मुहा सोडण्याकरतां मूळ सिद्धांतच फोल ठरविणें. मूलक-(कारणवाचक प्रत्यय ) त्यामुळे झालेले; मुळे.

मूलक-पु. मुका. 'सोमवारीं मूलकाला आणि त्लकाला स्पर्श करूं नये. ' [सं. ]

मूलपादी-- पु. एक प्राणी. याला तोंड नसतें. - प्राणिमी 943.

मूलरूपप्राणी — पु. प्राण्याची एक क्षुद्र जात. हे प्राणी नेहर्मी पाण्यांत असतात यांतील सजीवक्रण अल्ब्युमनाच्या म्हणजे अंडवांतील बलकाच्या घटनेचे असन त्यांस चलनवलनाची शक्ति नसते -प्राणिमो १५२.

मूक्य - न. मोल; किंमत. [सं.] • वान् - वंत - वि. मोठ्या किंमतीचा; महाग; किंमतवान् [ सं. मूल्यवान् ] मूल्यत्व-न. ( रसायन शास्त्रांतील ) परमाणुंची संयोगशक्ति ( ई. ) व्हल्न्सी. ' उज्ज हें एकमूल्यक द्रव्य असून त्याचें तें मूल्यत्व स्थिर असल्या-मुळें संयोगशक्ति मोजण्याकडे त्याचा उपयोग केला जातो. ' -क्राको ( म ) १८८. ०**त्व क.ट्यना**-मूल द्रव्वे विशिष्ट परिमाणां-तच संयोग पावतात हा सिद्धांत. (ई.) थिअरी ऑफ व्हॅटन्सी. मूल्यानुवर्ती-वि. किंमतीवर अवलंबन असलेली; किंमतीच्या प्रमाणांत असलेली. याच्या उलट परिमाणानुवर्ती.

मूष, मूषक-पु. उंदीर. [ सं. मूप्=चोरणे ] ॰कर्णी-स्री. मुसाकणी पहा; उंदिरकानी एक; वनस्पती. ∘वाहन-वि. उंदीर ज्याचे वाहन आहे असा (गणपती).

मूम — स्त्री. १ सोनें, चांदी आटविण्याचें पात्र; धातूचा रस करण्याचे पात्रः आटणी. २ सांचा. ३( यंत्र, शरीर, काम, योजना, बेत इ०ची ) घडण, रूप; आकार; रचना; घाट; ठेनण;घडी; जम. 'कामाची मूस एकदां फुटली म्हणजे जमत नाहीं. ' ४ ( ल. ) योजना; मसलत; युक्ति. 'तुमची मूस समजली-साधली-बिघ-डली. ' ५ (राजा. कु. ) खाजणाच्या शेताच्या बांधाच्या आंत सांचणारें पाणी बाहेर जाण्यासाठीं बांधांत केलेलें दार; गोरी. ६ (गो ) माशी. ७ -पु. (राजा. ) माग; शोध; मार्ग; पत्ता. (कि० विशेमाला.

माणसें; मुलें. 'तुम्ही मूलमंडळी अशी आगळीक करूं लागला 'काय हो मूस उतरली-ओतली आहे ? ' ध्यरणें-(व.) गांठ बसर्गे. येर्गे. ' मानेला मूस धरली.' (गोर्ष्टाची, बोलण्याची) **्फ्रटणें**-एखादी ग्रुप्त गोष्ट फुटणें; तिचा बश्रा होणें, लोकांत पसरणें. 'ऐसा मनसबा जालाची मूस फुटली आहे.'-पेद ६.१४९. ॰मारून निजणं-(ताप वगैरे भाला असतां ) मुड-गुशी मारून निजण; गुडघे पोटाशी घेऊन व डोकें खाली करून निजर्णे. ॰ मारग-५ पत्ताः खूणः अवशेषः, तपासः मार्गः मारगः शोध; (क्रि॰ टावर्णे; पाडणें, काढणें; लागणें; पडणें; निघणें; उमटेंग; उमगर्णे.) 'घातला परी लाग। की कोठें नाहीं मूसमारग । ' -नव १५ ३. [ मूस+मार्ग ]

मूळ----न. १ झाडाचे पाळ. मूल शब्द अर्थ २ पहा. २ मूळपुरुषः, आदिपुरुषः, वंशसंस्थापक. ३ आरंभः, सुरवातः, उगम; उत्पत्ति. ४ ज्यावर टीका केलेली असते तो ग्रंथ. ५ मुख्य, प्रधान वस्तु, गोष्ट. ६ एकोणिसावें नक्षत्र. ७ (गणित) एखाद्या वर्ग किंवा घन संख्येची मूळ संख्या; उदा० वर्गमूळ. ८ बोलावर्णे; आमंत्रण, नवीन लग्न झालेल्या मुलीला नेण्याकरतां आलेला इसम; नवऱ्याला लग्नाकरितां बोलाविण्यास गेळेला इसम; एखाद्या माणसाला घेऊन येण्याकरितां गेलेला मनुष्य; माघारी. 'केला लग्नाचाही निश्चय चैद्यासि धार्डिले मूळ।'**–**मोक्कण ८३.१९. [ सं. मूल ] (वाप्र. **) ्काढणे-खणणे-झाडणे-**पुसर्णे-मोडणे-मारणे-निर्मूळ करणे-सर्वस्वी नाश करणे; पूर्णपर्णे विघाड, नाश उच्छेद, विध्वंस, संहार करणें. ०चा, मुळचा-वि. मुळांतला; प्रारंभींचा; सुरवातीचा. ०जाणे-मुलीला सासऱ्याहुन आणण्यासांटी तिच्या माहेरच्या माणसार्ने जाणे; बोलावण्यास, आमंत्रण करावयास जाणे. **्धाडणे**-बोला-वर्णे पाठविर्णे; घेऊन येण्याकरितां इसम पाठविर्णे. मळाचर जन्मण-मूळ नक्षत्रावर जन्म होणें; दुसऱ्याचा नाश होईल अशा अञ्चभ नक्षत्रावर जन्म होणे. **मुळावर येणे-बसर्णे**-एखायाच्या नाशाला कारण होणे, असणें. (विशेषतः कुयोगावर जन्मल्यामुळें आईबापांच्या नाशास कारणीभूत झालेल्या मुलाबद्दल उपयोग करतात). मुळाशीं हात घालणें-तत्त्वाशीं गांठ ठेवणे; तत्त्व न सोडणें. 'बाह्योपाधीक हे लक्ष न देतां प्रत्येकानें मुळाशीं हात घातला पाहिजे. '-टि २.५९५. मुळाहून, मुळाधरून-मुळा-पासून; आरंभासून; सुखातीपासून. सामाशब्द- अहंता-स्री. मूलप्रकृति; मूळमाया; ब्रह्मांडीचा महाकारण देह. अक्षरें-नअव. लिहिण्यास शिकवितांना प्रथम शिकवावयाची अक्षरें; मूळाक्षरांचे पुस्तक-न. लावर्णे; काढणें; लागर्णे; निघर्णे-मागमूस). [सं. मूषा ] (वाप्र. ) विण्याचे पुस्तक. मूळ आचार-पु. उदय; बाढ; प्रगति; उत्कर्ष. • उतरणें-ओतर्ज-क।ढर्णे-बनर्जे-(एखाद्या धंदर व घाटदार ( मूलाधार शब्दांचे हें अपश्रष्ट रूप असावें ) मूळक, मूळिक,

मृळिक-ति. पहिलें; मूळचें. 'ना तरी दीपमूळकीं । दीपशिखा अनेकी। मीनलिया अवलोकी । होय जैसे ।'-का १४.५५. मूळकरी-५. (व.) मुलीस, सुनेस आणण्याकरितां पाटविलेला **ंकः मे**-न १ मूलभूत काम; सुरवातीचे कार्य; भाग्रक्तेव्य. २ (गणित) एखाद्या रंख्येचे दर्भूळ काढणें. किडा-पु (व.) बैलाच्या शिगांत उत्पन्न होणारा एक किडा. याच्या योगाने शिंग इलं लागते व गर्न पहते. व्याह-कंड-न. (अशिष्ट) १ मुळी, मुळाचा हुकडा. २ (व.) झाडाची जाह मुळी. [ मूळ+खंह=तुकडा ] •गांच-न. एखाया घराण्याचा अगर वंशाचा मूळपुरुष ज्या गांवीं राहत असे तो गांव; वाडवडील राहत आले तो गाव. ॰ ग्रंथ-५ ९ मूळचा श्रंथ; ज्यावर टीका लिहिली तो, आधारभूतंप्रथ. २ ( ल. ) आधार; पाया; मूळची हकीकतः सुरवातीचे कारण. 'मूलप्रंथ कळल्यावांचुन कज्जाचा न्याय होत नाहीं. ' •घरक-पु. (रसा.) पदार्थाचा मूळचा घटकावयव. •िचठी-स्नी. अ:मंत्रण्पन्निका; वुंकुमपत्रिका. ' त्वरित मुळचिठया त्या सोयऱ्यांला लिहील्या । '-सारह ३.३३. ०डाळ-न. मूळ, प!ळ वगैर. -तुगा. ०**द्रव्य-धन**-न. भांडवल; व्यापा रांत गुंनविकेला पैसा. • नक्षत्री-वि. मूळ नक्षत्रावर जन्मलेला. ' येवढेवरी ढिसाळ। नित्यनैमित्तिर्शी आहे फळ। परी तें त्यजिज मूळ। नक्षत्री जैसें। '-ज्ञा १८.१२३. ०पत्र-न. १ अस्सल पत्रः मूळ दस्त ऐवज. २ परवानगीचा दाखला; परवाना. 'आणि तयाचि स्थिति तमीं। जे बाढोनि निमती भोगक्षमी। ते घेती नरकभूमी । मूळपत्र । ' - इत १४.२७४. ० पाटी - स्त्री. टाकरांत विवाहप्रसंगी मुलाबा बाप लग्नाचें सामान ज्या टोपलीतुन मुलीकडे नेतो ती रोपली. -बदलापुर १४७. व्याउ-न. १ मूळस्थान; देवता ज्या ठिकाणीं पहिल्यानें प्रगट झाली तें स्थान; उगमस्थान. 'ऑकार मातृकांसकट । तोचि जाणावा कंबुकंठ। वेदाचे जे मूळपीठ । तेथून प्रकट त्रिकांडी । ' - एहस्व १.४२. २ एखाद्याच्या पूर्वजांचे स्थान. ०पीठिका-स्नी १ आदिकारण; प्रारंभ; उगम; (एखाया देशाची, राष्ट्राची, कामा-प्रसंगाची) सुरवातीची स्थिति. २ साम्र वृत्तांत; समूळ हकीकत; (एखाद्या कामाच-कृतीचे-प्रसंगाचे हकीकतीचे ) सर्व मुद्देः, सर्व गोधी. ' अनुष्ठानाची मूळपीठिका ठाऊक असल्यावांचन ते करावयास येत नाहीं. ' ॰ पुरुष-पु. १ एखाद्या वंशाचा विवा घराण्याचा संस्था-पकः; आरापूर्वज. २ कुलाध्यक्षः; टोळीचा नायकः; घराण्यांतील मुख्य पुरुष. • प्रकाशक-पु. (बीजगणित) एखाद्या घातसंख्यंचे मूळ ज्या आंकडयाने दाखिवलें जातें तो; मूळदर्शक अंक. ' घाताचा मू उ प्रकाशक दाखविण्याच्या दोन रीति आहेतः-घात संख्येच्या आरंभी V असे चिन्ह काढून त्यांत मूळदर्शक अंक लिहितात अथवा धातसंख्येचे वर उजवे बाजूस अपूर्णोक रीतीने मूळ-दर्शक अंक

मांडतात. –छअं १५३. उदा॰ ३V२७, २७ $^{\frac{1}{2}}$  V ४, ४ $^{\frac{1}{2}}$  या वरील उदाहरणांत अनुक्रमें ३ आणि २ हे मूळ प्रकाशक होत. घात प्रकाशक पहा. • प्रकृति-स्त्री. भादिमाया. प्रकृति पहा. •बंद-ध-प्र. वजासन; योगशास्त्रःतील एक बंध, आसन. योगा-भ्यासी साधक योनिस्थान दावून अप्रीण गुदद्वार न संकुचित कह्न अपानवायूची अधोगित मोडून ती उध्वे करितात. त्यायोगें प्राण आणि अपान यांचा संयोग करवितात. मूलस्थानाचे बंधन होतें म्हणून यास मूलबंध म्हणतात. 'त्रिगुणांची वेणी तुझे उडते पाठीं । सावहनी धरी घाली घाली 🚶 वंदीं गांठीं । ' – तुगा २५८. • बांध-बंद-पु. (क.) शेतांत पाणी अडविण्यासाठीं घातलेला बंधारा. •भूत-वि. सर्वोस कारण असलेला; आदिकारण. 'जय जय देव निष्कळ । स्फुरदमंदानंदबहळ । नित्य निरस्ता-खिलमळ। मूळभूत। '-ज्ञा १८.४. • माध्यय-विना. द्वारके-जनकील एका क्षेत्राचे नांव. ' वचना मानवला बळिदेवो । ऐकोनि हासिन्नला देवाधिदेवो । पाणिश्रहण मूलमाधवो । मुळीचा टावो लग्नासी। ' -एहस्व १४.३८. ०माया-स्री. आदिमाया. 'म्हणोन इँ बोरुणे होये। जाणीत मू जमाया। '-दा १०.१०.१५. ०**मुहुर्त-**किवि. प्रथमारंभीं; सुरवातीला. **वस-वसा-पु. (कों.) खेडें**, शेत इ०चें खालचे टोंक किवा बाजू; प्र**थम ब**स्तीची जागा. **ेबरी**-पु. हाडवैरी. ' इत्रामुर आणि देवेंद्र । मूळवैरी झुंजती ।' -मुविराट ३.१४८. ०६याध-धि-धी-सी. एक गुदरोग. मुळव्याध पहा. ॰शोधन न उगम किंवा मूळ शोधणें. ॰साडा-पु. ( माण. ) नवन्यामुलीला मूळ बाइन व तिच्या सासुला साडीचोळी देखन तिला परत घरी नेणे; नवरी ववसून नेणें. •सूत्र-न. सुत्रहणानें असलेलें मूळ. 'एवं वेदाचें मूळसुत्र। सर्वाधिकारैकपवित्र।'-शा १८.१४२६ ०स्तंभ-पु. १ मुहर्तमेढ; घर बांधतांना जोत्यावर प्रथम उभा केलेला खांब. २ ज्यांत विश्वाची रचना, उभारणी वर्णिली आहे असा एक प्रंथ. ०स्तंभारोपण-न. मुहूतँमेढ घालणें-पुरणें; घर बांधावयास सुस्वात कर्णे. •स्वभाष- उपजत स्वभावः जन्मस्यावः 'त्याचे येळकोटः राहिना। **ेहारी-पु.** मूळ आलेला मूळस्वभाव जाइना।'-तुगा. मु-हाळी पद्दा **्क्षेत्र-**न. घर; निवासस्थान; बसितस्यान. 'गंधर्वनगरीक्षण एक न राहावें। तैंचि करावें गूळक्षेत्र।'–दुगा ३५३१.

मूळवर्णे—न. उन्मूलन; उच्चाटण. 'तैसे कथेचें इये ऐकर्णे। एक श्रवणासि होय पार्णे। आणि कंसारदुःख मूळवर्णे। विकृती-विर्णे। '-ज्ञा ४.२३२. -िक. घालविण; मूळ उच्चाटन होणें, करणें. [मूळ]

मृ्ळू--वि. (कर. नंदभाषा) पांच. मुळु पहा.

नक्षत्र. ३ मृग नक्षत्राचा पाऊस. ४ सामान्यपण चतुष्पाद प्राणी; बोंबचे आधी पळावें. सामाशब्द- • छ।ल-छ।ला-पु. मृगा-जिन; हरिणाचें कातडें. 'शेले शाली शाला दुशाल। स्वीकारा सांड्रन मृगछाल। ' --नव १७१३७. ०जल-ळ-न. अति-उन्हाने जमीन किवा वाळवंट सडकून तापले म्हणजे त्या लग-तच्या हवेचे थरिह तापून इलके होतात. ते वर जाऊं लागले म्हणजे हवा पाण्याच्या लाटांप्रमाणे हलं लागते व ते थर पाण्या-प्रमाणे भासतात अशा रीतीने होण:रा पाण्याचा भास. **्जल**-स्तान-न. अशक्य गोष्ट; खपुष्प. ०तृषा-तृष्णिका-स्री. मृग अळ पिऊन शांत होणारी तृष्णा; अशक्य गोष्ट. •नयना-नैना-नेन्नी-लोचना-स्री. हरिणाच्या डोळ्यांसारखें डोळे अस-केली स्त्री; सुंदर स्त्री **्नाभि-मद-**पु कस्तुरी. 'मृगन:मीरेखिला टिळा । ' -तुगा ४०६९. ०**नीर-**न. मृगअळ. ०**पति-राज-**वर, मृगेद्र-पु (कान्य) पशुंचा राजा; सिंह. • बहार-बार-पु आगोटीच्या सुमारास किंवा मृगनक्षत्राचे वेळी येणारा बार; पहिला बहर; हत्तीबार, आंबेबार पहा. अम (-पु. मृगनाभि पहा. **०लांच्छन, मृगांक-९.** १मृगाच्या आकाराचा डाग(चंद्रावरील). धरिला हरिण। मृगलांछन चंद्रमा। ' -मुआदि ३४.१२. •शा-बाक्षी-की. हरिणाच्या पिलाच्या डोळगंसारखे डोळ असळेली, चंचल डोळ्यांची स्त्री; संदर डोळ्यांची स्त्री 'मृगशावाक्षी गुण निधान । उपमा नाहीं स्वस्तपातें । ' -शिली १४.१४९. [ मृग+ शाव=पिलं+अक्षन=डोळा ] ॰शि(शी)तळाई-शि(शो)तळी-स्त्री. मृगाच्या पावसानें हवेंत आहेला थंडावा. ० शिर-शीष-न. मृग नक्षत्र. ॰र्रााचेक(हरूत)-पु ( तृत्य ) मुठ मिद्दन नंतर वियायाम आटपल्यानंतर शरीराला विश्रांति देण्याकरतां करावयाचे ळीचें साल व सुरसन पहा. •सेवडी-स्री. कृष्णाजिन; हरिणाचें मृति-स्री. मरण; मृत्यु. 'न मृति मज म्हणे हो चेतनाचेत-कातडें. 'वरी चोखट मृगसवडी । माजी धूतवस्त्राची घडी।' नाहीं।' -वामन, नृसिंहदर्पण १९. मृतक-न. १ मृताशीचः मगाचा किडा-पु. मृगनक्षत्रांत किंवा त्या सुमारास आढळ- ज्या भागावर आघात केलां असतां तत्काळ मरण येतें तो भागः णारा एक तांबडा किडा. मृगांबु-न. मृगजळ. 'ब्रह्मगिरीहुर्निन मर्म. 'सांग तुझे मृत्यंग कोण । मीही सांगतों आपुर्ले मरण । ' निघे । आणि समुदीही कीर न रिगे। तरी मार्जी दिसे वाउगें। -रावि २.१७४. [ मृति+अंग ] मृगांबु जैसें । ' -ज्ञा १५.२३८. [ मृग+अम्बु=पाणी ] मृगाब्धि, म्यांभ-न. मृगजळ. मृगासन-न. १ वसात्रयाचे हरिणाचे माती; कांहीं अनुष्ठानांत किंवा शांतिकमीत सात प्रकारच्या मृत्तिका कार्दें, २ देवडीच्या दोन बार्नुस असणाऱ्या ओटवांपैकी प्रत्येक सांगितल्या आहेत. त्याः -अश्व, गज, रथ, चतुष्पथ, गोष्ठ, वल्मीक.

मृग-पु १ हरिण; काळवीट. २ सत्तावीस नक्षत्रापैकी पांचवें भाठ समांतर ओळी व बाजूने दोनदोन ठिपके देऊन चौपट साधून काढतात. -रंगविह्नका १.११. मृगी-की. हरिणी. मृगेद्र, पशु; जनावर. । सं. मृग्=शोधर्ण ] म्ह ॰ मृगाचे आर्थी पेरावें मृगेश-पु. (काव्य) सिंह. [मृग+इंद्र, ईश ] मृगया-स्ती. शिकार; पारध. [ सं. मृग्=शोधण ]

> मृड - पु. शिव; शंकर. [सं. ] मृडानी-स्री पार्वती. मृणाल-निष्. कमळाचा देठ [सं. मृण्ः=इजा देणें] ०सुत-कमलतंतु. ' मृणाल सुतांचा पासवडा घातला । ' -शिशु १७७.

मृणी—( हेट. ) बसण्याचा पाट.

मृण्मय-वि. मातीचें बनविलेलें. [सं. मृत्+मय]

मृत-वि. १ मेलेला: प्राण गेलेला: जीवनशक्ति नाहींशी झालेला (प्राणी, वनस्पति). २ (ल.) निष्फळ. ३ (वैद्यक) भस्म केलेला (धातु). 'मृतें लोहें होती। ते ससहपें जिती। जळोनि इंधर्ने येती । वन्हिदशे । ' -अमृ ३.५. [ सं. मृ=मर्णे ] •गोदान-न मृत्युगोदान पहा. •ितथी -िहन-दिवस-स्त्रीपु. पुण्यतिथिः श्राद्धदिन. ०पत्र-न. मृत्युपत्र पहा. ०प्राय-वि. मेल्यासारखाः मृतवत् भाषा की. चाल् नसलेली भाषा. ·लेख-पु. १ मेलेल्या माणसाच्या हातचा लेख, लिखाण. २ मृत्युपन्न. • वत्सा-सी. १ जिचे वांसहं तन्हें असतानाच मेलें अशी गाय, म्हैस. २ जिची वासरें मरतात अशी गाय, म्हैस. ३ २(काव्य) चंद्र; मृगाची आकृति धारण करणारा. 'कृपेनें अंकीं जिचीं मुळे लहानपर्णीच अगर जन्मतांच मरतात अशी ह्वी. •वंध्या-स्त्री. मरतवांझ; जिचीं सर्व मुलें मरतात अशी स्त्री. • शब्या-स्री. मेलेल्या माणसाच्या नांवाने ब्राह्मणास दान दिलेली शय्या. ॰ संजीवनी-सी. मेलेल्यास पुन्हां जिवंत करणारा मंत्र. **्रनान**-न. प्रेतयात्रेला जाऊन आल्यानंतर करावयाचे स्नान. •स्नात-वि. ज्याने मृतस्नान केले आहे अला. मृताशीच-न. सुतक. मृतासन-न. (योगशास्त्र) सर्व आसनविधि किंवा आंगठा व करंगळी उभी करणें. ०**साल**-न. मृगनक्षत्राच्या आरंभा- ( आंग लुळे कहन मृतवत् पडले असतां होणारें ) आसनः गात्र-पासन सुरू होणारें वर्ष. या खेरीज दुमरें पाडव्याचें साल, दिवा- शिथिलीकरण **मृताह**-पु. मृत्युदिन; पुण्यतिथि. [ सं मृत+अहन् ] -ब्रा ६.१८२. मृगांकः-पु. चंद्र, मृगलांच्छन पहा. 'उदैला पुतक. २ अंत्यविधि; मृनाची किया. ३ प्रेत. ' मृतक तें ढकलोनि आनंद मृगांकु । मोहा अंधकारीं । '-भाए २. [ मृग+अंक=चिन्ह] धरातळी । ' -वामन, नृतिहृद्दर्भण १७७. मृत्यंग-न. शरीराच्या

मृत्तिका - जी. १ माती. २ एखाद्या विवक्षित जागेची ओटा. ३ रांगोळीची एक आकृति. ही आठ आठ ठिपक्यांच्या व्हद अगर संगममृत्तिका. कांहीं लोक गोष्ठ, वेदिका, कितवस्थान, चूर्ण झाला मृद्घटवत। ' [सं. मृद् = माती+घट+वत ] मृत्मय, मुण्मय-वि. मातीचा बनविलेला.

मृत्यु-त्य-पु (काव्य) १ मरण; अंत. 'शोकार्णवीं नाना पड्न, नित्य रहरड्न पावले मृत्य। '-ऐपो ४१९. २ यम; अंतक. [ सं. मृत्यु; मृ=मरणे ] ( वात्र. ) ः पावर्णे-मरणे. मृत्युचा फांसा पडुँग-मरणोन्मुख होणे; मरण. 'भ्रमला सुविचक्षण परि पडेले कंठांत मृत्यूचे फांसे । ' –मोआदि ४.८२. सामाशब्द- ०कळा~ स्त्री. मरणाच्या वेळीं तोंडावर दिसणारी कळा; मरणकळा; प्रेत-कळा; मरणाच्या वेळचा तोंडावरील फिक्कटपणा; निस्तेजपणा. oisiत-नपु. जीवावरचें संकट; मृत्युप्राय संकट; जीवावरचा प्रसंग; गंडांत शब्द पहा. •गोदान-न. १ (प्र.) मृतगोदान; मेलेल्या गाइचें दान. एका चिक्कू गृहस्थानें मेलेह्या गाईला नेऊन टाकण्याचा खर्च वांचावा म्हणून तिचे मरणप्राय स्थितीत एका ब्राझ-णाला दान केले यावरून वरील संप्रदाय प्रचारांत आला. २ (ल.) मरतुकडा प्राणी; अत्यंत कृश व अशक्त असलेला मदुष्य विवा पशु. ३ ( ल ) निर्वीर्थ मनुष्य; पुचार मनुष्य; पुळचर इसम, मेमल्तोंडचा. त्रिम्ह-न. मरणाचे चिन्हः, मृत्युकाल समीप आल्याची खुणः मरणकाळचे रक्षण; महत्मंकटाची सूचना. ( कि॰ उमटणें; दिसणें: होगें) **ंपंचक-**न. (ज्योतिष) एक अशम योग; या योगावर जन्म झाल्यास मरणाची भीति असते. पंचक पहा. 'अगे हा रुक्मिया दुर्बुद्धि । न पाहेचि लग्नसिद्धी । मृत्युपंचकाचे संधी । लग्न-सिद्धी मांडिली । ' -एरुस्व १२.८. ० एच्च-न आपल्या मरणा-नंतर जिंदगीची व्यवस्था कशी व्हावी यासंबंधी लिहिलेला लेख, दस्तिएव त. •पन्न सालिवारा-५ मृत्युपत्राप्रमाणे जिंदगीची अति दूरचा बिंदु; मंदोच्च पहा. सर्वे विल्हेवाट लावणारा. ०पंध-मार्ग-५. मरणाची वाट; मानवी जीवित; मर्त्यहोक. ' मनुष्याचा जन्म हा मृत्युपंथच आहे आणि हें भूमंडल हें मृत्युपंथ नन्हें तर काय? • मुर्खी-किवि. (मूळ शब्द मृत्युमुख ) मृत्यूव्या तींडांत, काळाच्या जबड्यांत. ० दोग-पु. (ज्योतिष ) एक कुयोग रविवारी अनुराधा, सोमवारी उत्तरा पाढा, मंगळवारी शततारका, बुधवारी अश्विनी, गुरुवारी मृगशीर्ष, शुक्रवारी आश्लेषा, व शनिवारी हस्त याप्रमाणे त्या त्या वारी ती

्हद, कर्षितक्षेत्र, चतुष्पय, स्मशानमृत्तिका या सप्तमृत्तिका मान- ती नक्षत्रे आर्टी असतां त्या दिवशी मृत्युयोग असतो. ० छोक-तात. रसायनशास्त्रांत नऊ प्रकारच्या मृतिका सांगितल्या आहेत. पु. पृथ्वी; भूलोक. वेळ-वेळा-स्री. दिवसांतील एक अशुभ [सं.] ॰होण-माती होणें; नाश होणें; धुळीस मिकणें. ॰वुद्धि- काळ; काळवेळ. वेळ शब्द पहा. [सं. वेला ] ॰षडाएक-न. स्त्री. रातीप्रमाणे मानणे; दुर्मिळ मृत्तिका-स्त्री. (रसा.) (ज्योतिष) मेष-कन्या, तूळ-मीन, मिथुन-वृश्चिक, सिंह-मकर, कांहीं खनिज पदार्थीत सांपडणारे प्राणिद. या प्राणिदांमध्यें किक-कुंभ, बृषभ-धन; या दोन दोन राशीतील अंतर सहा व आठ सेरियम, टर्नियम व इटर्नियम ह तीन धातु असतात. मृत्यिष्ट- आहे. म्हणून यास षडाष्टक म्हणतात. या दोन राशींपैकी एक पु. मातीचा गोळा. [सं. ] मृदावरणशास्त्र-न. भूगर्भशास्त्र; वशुची व एक वराची असल्यास विवाहकार्यास हें वर्ज्य मानलें भूस्तरशास्त्र. [ सं. सृद् + आवरण + शास्त्र ] सृद्धटवत्-क्रिवि. जातें. सृत्युंजय-पु. १ शंकर; शिव. ' तात तुझा तेजस्वी सृत्युं-मातीच्या भांड्याप्रमाणे, मडक्याप्रमाणे. 'धरणीवरि आपटिला। जयसचिव होय अजित रणीं।'-मोभीश्म ३ २९. २ (वैद्यक) एक मात्रा; औषघ. बचनाग, गंधक, मिरी, टांकणखार, पिपळी हीं औषधे एकेक भाग व हिंगूळ दोन भाग घेऊन आल्याच्या रसांत खद्न त्याच्या गोळचा करतात. हें औषध सर्व ज्वरांचा नाश करिते. [ सं. मृत्यू+जि=जिंकणें ]

> मृद्--वि. (प्र ) मृदु; मऊ. 'गगनाहून मृद पूर्ण। ब्रह्म जाणावें। '-दा ७.४.२९. [ सं. मृदु ]

> मृदंग-पु. १ पखवाजः एक वायः मुरदंग पहा. २ (संगीत) एक यति. गायनारंभी दुत, मध्ये मध्य, अंती दुत किंवा प्रारंभी द्रुत मध्यें विलंबित व अंती मध्य अशा लयींची गती असणें. [सं.] **म्ह**० मृदंगास मार दोहोंकडून. मृदंगी-ग्या-पु. १ मृदंग वाजविणारा; पखवाजा-जी. २ आट्यापाट्यांच्या खेळांतील मुर्दुग्याः सुरपाटी धरणाराः

> मृदु, मृदुल-वि. १ मऊ, नरम; खरखरीत नसलेला. २ कोमलः, नाजुक, लवचीकः, नमताः शिथिलावयव. ३ ( ल. ) सौम्यः, सोपें; साधें; शांत; न लागणारें; गोड, नम्र; कटोर नसलेलें (भाषण इ॰). [सं.] ॰काय-पु. अपृष्ठवंश प्राणिसंघांतील मृदुकाय हा एक संघ आहे. गोगलगाय, पिकूळ, खुबडी, कवडी, कालवे, शिप वगैरे प्राणी या संघांत मोडतात. - ज्ञाको (म) १९०. • वर्ण-पु. वर्णीचा एक वर्ग, कटोर नव्हे असा वर्ण. ग, द, ज, वगैरे मृद्ली, म्बोर्ला-ळी-की. मऊ गिरदी. 'विचित्र घातलीं आसने। सुकुमार मृद्पणे। गाद्यापडगाद्या टेंकणे। वोठंगणे मृदोळिया। ' -एहस्व १५.४०.

> मृद्रच्य-न. (ज्योतिष) प्रहाच्या कश्तील धूर्यापासून

मृद्यल्या - सी.अव. एक कोंकणी पक्कान्न; सांधणांचा एक प्रकार. -पाक ६०.

मृषा-वि. खोटें; मिथ्या; नक्ली. ' मृषा शीर निर्मूनियां राघवाचे । सिर्ते दावितां हारपे रूप त्याचे । ' -मुरामायणयुद्ध५०. -क्रिवि. १ खोटेपणार्ने; लुच्चेगिरीनें; फसवून २ निष्फळ; ब्यर्थ-पणें; फुकट. [स ]

मे-- पु. इंग्रजी वर्षाचा पांचवा महिना. [इं.]

में, मे-सना. (चि. राजा.) मी.

मेकड-नपु. मेकूड पहा.

मेकडा-पु. रोगट हवेने झाडांस किंवा जनावरांना होणारा रोग, मेकाड पहा.

में(मे)कण-न. (राजा.) कानांतील मळ; कर्णमल.

मेकलण-सिक, घर बांधणे, मेखलण पहा 'निदालस्या न मेकली। '-माज्ञा १८.१०२७. (पाठ). [मेख]

मेकाड-डा-नपु. भाजीपाला, पिके यावरील रोगहप क्षुद्र जंतः विशाखा नक्षत्राच्या पावसाने पिकांवर पडणारा रोग. हा अनुराधा नक्षत्राच्या पावसाने धुदून जातो असे म्हणतात.

नाकांतील मळाच्या खरपुडचा.

'तुकारामबोवाची मेख ' ३ लोखंड ६० धातचा खिळा. ४ अलै- पुरे यया मेखला।' -कर्म १.५४. 'जेवि कां मेखळेचा सिंह विरा-कारार्थ दातांत बसविलेली मोन्याची चूक. ५ (ल.) धष्टपुष्ट व जमान । '-स्वादि ११.१.४५. [सं.] ३ तरवारीच्या मुटीस बळकट मनुष्य, पशु. [फा. मेख़ ] मह० १ सोन्याची मेख आणि बांधळेली दोरी; सांखळी. ४ कमरेस गुंडाळावयाचे बस्नविशेष. तमाशा देख. २ तुम्ही आम्ही एक कंटाळीला मेख. ' (वाप्र.) समर्थे कंथा मेखळा देखन स्ळळासी आणिलें । '-सप्र २१.५५. घालणं. ठेवणं. • बसर्णं-अडवणूक, अटकाव होणं; मेखल्लं जाणं. मेखला+बंधन ] • मुख-वि. नेवराच्या (तंगडीच्या) पुढच्या टेवर्ण ( चालु व्यापार, धंदा काम, इ० ) २ प्रतिपक्ष्याचे कांहीं न अग्रुभ चिन्हु आहे. -मसाप २.५६. अग्रुभचिन्हें पहा. चालेल अशी तजवीज करून टेवण, विघ्न आणणे. ःसोसणें- मेंग-सी. सापाची कात, कवच. (कि॰ टाकणें) [सं. मृतांग] घेणें (हातावर)-(वाईट कृत्यें करण्यांत किंवा त्यांजबहल मेंगचोट, मेंगा-ग्या-वि. १ बुळा; षंढ; निवीर्य; नेभळट. दु:ख भोगण्यांत ) अतिशय धेयै, रांकटपणा, सोशीकपणा असणें. 'तुका म्हणे मेंग्या गाढवाचे जिणे । ' -तुगा २९५५. २ ( ल. ) मेखळणें-उकि. १ ( घोडा, बैल इ० ) मेखेस, खुंट्यास बांधणें; दुबळा, गयाळ; मूर्ख, गायतोंडया; अनिश्चयी. ३ पराक्रममशून्य; गुंतविणें. २ (ल.) चालतें काम थांबविणें, बंद पाडणें [ मेख ] निष्क्रिय. 'रामजी मेंगा माणूस आहे. ' [मेंग ] मेंगटा-वि. मेखा उचटणें-उचळणे-उपटणें-स्रांदावर घाळणें-देणें (कु.) अजागळ; निर्वेल 'रेडा मारील म्हणून गडबड्डं नका. ताबहतोब बिदाई करणे; काढून देणे, घारुवणे; उचाटणें, निखळणें. मेंगटा आहे तो. '[मेंगा] मेंगावणें, मेंगलें, मेंगेस येणें-मेखा घेणें-१ (आपल्या तंब्रकरितां गांवन्या सुताराकड्न) अकि. (राजा.) १ (सापानें) आपली कात टांकणे. २ (ल.) फुकट व जुलूम करून, मेखा घेणें. यावरून २ (ल.) बळजबरी करणें; भिऊन माधार घेणें; कचरणें; कचणें; कचक्णें. | मेंग | मेंगें-न. जुलमाने घेणे, सुड घेणें; जुलमाने आपली हानि भक्तन काढणें. गयाळ, मूर्ख, नामदै, मेंग्या मनुष्य. मेंग्यामारवाडी-पु. बाहेरून मेरोवेवर बस्वविर्ण-सरळ. नम्रपणें न वागतां वांकडी गोष्ट सांगणें. दिसण्यांत भोळवट पण आंतून कावेबाज असलेला मनुष्य. मेंग्या मेख(क) चु-सू-पु. मेख ठोकण्याची मोगरी; तंबुच्या मेखा साप-पु.(ल.) खुनशी; आड गांठ्या मनुष्य. ठोकण्याचा ठोकळा. -वाडसमा १.२३३. [ हि. मेखचू ] मेखसं मेखस-न. १ ओबडधोवड अशी मेख; मोठी मेख. २ केलेलें मीठ; धारमृतिका. मोठा व लांब हो खंडाचा खिळा. [मेख] मेखला-स्नी. बैहर-गाडीच्या कोखडाच्या खुट्या प्रत्येकी. मेखाटणीस-मेखा- तांना हवेपासुन उत्पन्न होणारा व नंतर विस्तवावर तयार केलेला दीस बर्सण-हर्ट घरणे. घहन बसणें; पुरता पिच्छा पुरवर्णे; एक विशिष्ट खाण्याजोगा पदार्थ. [सं. मेघ; प्रा. मेह; गुज. हि. पाठीस लागणें ( तगावेदार, सरकारी अधिकारी, खमक्या मालक मेह; सि. मेह ] (वाप्र.) अभोळणें-दग येणें; आका

इ०नीं ). मेखाटणें-सिक. १ मेख, खुंटी माह्न बांधणें; खिळ्न टाकर्णे. २ (ल.) ठोकर्णे, चोपणें, तासड्णें, सतावृन श्रास देणें. [ मेख, मेखाटी ] मेखाटी-ली. मेख; खुटी (बहुधा मेखाटया असा अनेकदचनी उपयोग करतात. [ मेख ] ( वाप्र. ) ःखांदा-डास देंगें-एकदम काहून देंगें, घालविंगें; वाटेला लावेंगें. •घेणें-१ वेठीस धरून काम करून घेणें. २ ठोकणें; तासडणें: भर्त्सणें; अतिशय गांजणे. मेख्या-वि. खमक्या; शारीरिक किंवा मानसिक प्रचंड शक्तीने प्रतिपक्षीयास दावन टाकणारा; प्रतिपक्षी-यावर दरारा बसविणारा, वस्तादः पुरून उरणारा, खंबीर. [ मेख ]

मेखेळा-ळा-की. १ उपनयन संस्कारांत त्रैवर्णिकानी मेकी—की. एक वेल [का. मेके ] मेकें-न. मेकींचें फळ. कमरेला बांधावयाचें तिहेरी कटिसुन्न, दोरी. हें कटिसुन्न वर्णपरत्वें मेक्(क्र)ड—नपु. नाकास चिकटलेला वाळलेला रेनियुड; निरनिराळ्या प्रकारचे असतें. 'तंचि मेखळा मिरवती।'-ज्ञा १.९. २ स्त्रियांचा कमरपट्टा; कटिबंध; सांध्यावर; फांशावर सिंहांचे मेख — स्त्री. १ खुंटा; खुंटी. २ खोंच; रहस्य; गूढ गोष्ट मुख वगैरे चित्र असलेला कमरपट्टा. 'नितंब अतिदीर्घ हा निच •ठेवणें-एखादा करार, कहुलायत करतांना त्यांत विशिष्ट खोंच, अट | ०वंधन -न. मेखला बांधण्याचा विधिः; उपनयनविधि. [सं. •मारणें-१ जोरानें, पुरतेपणी थांबविणें, बंद करणें; अडकदून भागाच्या उजन्या बाजूस वळलेला भोवरा असलेला (घोडा) हैं

मेंगळ-मेंगे मीठ-न. खातरा व केरकचरा यांपासन तयार

मेघ-पु. १ घन; जलद. २ हिम. ३ दाट धुके पडलें अस-

अधान्छादित होणे. ' असंभान्य भेघ ओळला। एकाएकी चहुंकहै।' -ह १२.४५. सामाशब्द- ०गंभीर-वि. १ मोठा नाद करणारा; भेघगर्जनेश्रमाणे घन व पूर्ण. [ सं. मेघ+गंभीर [ ॰गभ-पु. ( अनेक वचनी उपयोग) गारा; करका. [सं. ] ॰ डंबर, मेघाडंबर-नपु. १ मेघांचे अवहंबर; आभाळ भह्न येण ; ढगाचे छत. २ (ल.) पोकळ धमकावणी; व्यर्थ वल्गना; भयंकर पण निष्फळ देखावा. • **डंबर-री**-की. १ छत; मंडपी; उंच छत्री. 'भिवत वैराग्य ज्ञान । हेंचि मादीमार्तव सूर्यपान । मेघडंबर पताका । ' -स्वादि ७.५.५२. २ घुमट; हत्तीवरील अंबारी. 'यापरी हवदे मेघडंबरी।' -नव १३.७५. -वि. मंडपी, छत असणारा (वेव्हारा, डोला इ०). [सं.] ०तां ह्वेत्-स्त्री. ( शाप. ) ढगांतील वीज; ( इं. ) लाइट-निंग. [सं.] •तिडिद्वाहक-पु. (पदाव) ढगांत उत्पन्न होणाऱ्या विजेपासून संरक्षण होण्याकरितां इमारतीच्या उंच भागावर धातच्या पश्या बसवून त्या जमीनीत पुरहेल्या असतात त्या प्रत्येक. [ सं. मेघ+तडित्+वाहक ] ०पटल-न. ढगांचे आवरण; छतः ढगांनी आकाश आच्छादित होणे. (कि॰ येणे; पडणे). ॰मंडल-न. १ मेघांचा समुदाय. २ मेघांचा प्रदेश; वातावरण, आकाश. [सं. मेघ+मंडल] •मक्हार-५ (संगित) एक राग. ह्या रागांत षड्ज, तीव ऋषभ, कोमल मध्यम, पंचम, तीव धैवत, कोमल निषाद, तीत्र निषाद हे स्वर लागतात. जाति षाडव-षाडव. वादी षड्ज. संवादी पंचम. गानसमय मध्यरात्र. वर्षा अपूर्वत सार्वकालिक [सं] • मांस-न. मेघ अर्थ २ पहा. [सं] •माळ-स्री. कागद कातहन केलेली माळ; नक्षत्रमाळ; रंगमाळ पहा. माळा-स्त्री. १ ढगः मेघपंक्ति. २ मेघावर कलेला एक अविष्यसूचक प्रंथ. ३ रहाटगाडग्यावरील गाडग्यांची माळ. **ंरंज्ञनी**-पु. ( संगीत ) एक राग. ह्या रागांत षड्ज, कोमल ऋषभ, तीव्र गांधार, कोमल मध्यम, तीव्र निषाद हे स्वर लागतात जाति औदुव-औदुव. बादी मध्यम. संवादी षड्ज. गानसमय रात्रीचा चौथा प्रहर. कचित् ह्या रागांत तीव मंध्यम घेण्यांत येतो. •ि**वतान**-न. मेघडंबरी; मेघांचा चांदवा, विस्तार. [सं.] • इयाम-वि. ढगासारखा काळासावळा; घनश्याम मेघाडंबर-न. मेघडंबर पहा. मेघुडा-पु प्रळयकालचा मेघ. 'मग मेघुडे विराले। '-विड ५.४**९. मेघो(घौ)ड**़ **मेघौर्डे**-पुन. मेघ, ढगांचा समुदाय. 'जैसे वर्षाकाळींचे मेघीडे।'-हा ११.१९४. [प्रा.] मेघौनि-किवि. मेघापासून. 'देखे मेघौनि सुटती धारा । '–ज्ञा ६ ८७. [ मेघ∔हून–ऊन ]

मेच- पु. (कों.) एक प्रकारचा मासा.

मेच-पु. (कों.) एक प्रकारचा बांवू.

मेचक — न. एक उपरत्न. हें दृष्टि निर्मल करणारें, सौभाग्य-दायक व वशीकरण करणारें असतें; पण हें हृही आवळत नाहीं. -वि. काळा. -मोमंभा १०.३१४. -शर. [सं.] मेचका---मोजका पहा.

मेचकू-- पु. (प्र.) मेखचू पहा.

मेचकें—न. (प्रां.) सांध्याच्या आंतील वळण, वाकण. बेचक—की पहा.

मे( मॅ )चट—वि. ( प्र. ) मेणचट पहा.

मेंचणं — उकि. १ मोजणं; मानणं; ऐकणं; जमंत घेणं; जुमानणें; (निषेधार्थी प्रयोग), मानणं; खिजगणतीस घरणं 'बुद्धि मेचवेना घोंडीं।'-ज्ञा १४.२४६. 'हा त्याला मेचायाचा नाही 'र कचरणें; कचणें; भिऊन माघार घेणें. 'मरण जविळ आलें काळ कोणास मेचे।'-सारुह ४.९०. ३ आटोपणें. ध इन्छिणें. -मनको. [मे(मो)जणें] मेचून असणें-भिऊन, नमुन असणें. 'मी वोणाला मेचून असणार नाहीं.'

मेचला—वि. मेमटतींड्या बोलण्यास लाजणारा, भिणारा. मेचाड— वि. (व.) अशक्तः; दुवैळ. 'मेचाड माणुस काय करील १' [मेचट]

मेचु-चू-सी. आवडः भक्तः प्रीति. 'ते मधुरी रसी वाढे। मेचु तथा।'-ज्ञा १७.१२५ [का. मेच्चु=आनंद, समाधान]

मेछनी-पु. (कों.) एक प्रकारचा मासा.

मेज—न. लिहिण्यासाटीं केलेल लांकडी घरवंचीसारखें साधन; (ई.) टेबल. [फा. मेझ्] ॰ मंडळी—की. (गो.) कार्य-कारी मंडळ. ॰ मांडप—(गो.) सोडावाटर इ० विकण्याचें दुकान घालणें. [मेज+मांडणें]

मेज, मेजणी, मेजदात-द-स्त—(प्र.) मोज, मोजणी इ॰ पहा.

मेजणं— सिक. अंक किंवा प्रमाण संख्येन मोजणें. 'कथा अशि असो पहा स्वचिरतें तुम्ही मेजनी।'-केका ३९. २ (ल.) गण्णें. (गो.) मेजप. [मोजणें] मेजला, मेजीय-(प्र.)मोजला, मोजीव पहा.

मज्ञवा(मा-वा)न—वि. १ मेजवानीस, भोजनास बोला-वलेला (मनुष्य, पाहुणा). २ कुटुंबांतील आळशी व निरुद्योगी इसम. १ (क.) मेजवानी देणारा (यजमान). ४ (मेसमन या इंग्रजी शब्दाशीं साम्य जोड्न चुकीने)खानावळवाला; खानसामा. [फा. मेझबान्-मान्] मेजबा(मा-वा) नकी-गी-की. १ मेजबानी देणें; जेऊं घालणें; आदरातिध्य, सत्कार करणें. २ आद-रातिथ्य; पाहुणचार. १ स्वागतखर्च. ४ नजराणा 'पांच हजार रुपये सरकारांतृन मेजवानगी पाठविली '-ख ९ ४७४३. [फा. मेजबानी] मेजबा(मा-वा)नी-की. १ सोयरेधायरे, संपत्तिमान लोक यांस आदरानें मिष्टान्नभोजन घालणें. २ थाटाचें जेवण; आतिथ्य; मेहमानी; १ नजराणा. 'अदबानीवरावडील वकील मेजवानी व वस्नें घेऊन आले आहेत।'—स्व ६.३०९६. [ फा. शब्द— मेट( टे )करी—पु. मेटयावरील, नाक्यावरील चौकीदार. मेझ्बानी ]

वगैरेचे लाबीचे प्रमाण. [ इं ]

माप घेण्याचे सोनाराचे इत्यार. [ मेजण ]

मेट-अ. आधिक्य, प्रकर्ष दाखविण्याकरितां काळोख शब्दा-बरोबर योजितात. उदा० काळोख मेट=अंधार गुडुप. [ १ तल. का. मेटी=उच्चता ]

इ०नी थकला असतां त्याच्या ढोपरासंबंधी योजतात (सामान्यतः अनेकवचनी प्रयोग. ( कि॰ मोडणें; घेणें; घरणें; दुखणें; थकणें ). 'घोडचाचीं मेटें मोड.' २ चौकी; पहारा; गस्त:पाह-याची जागा, [ मेटण (हें कियापद रूढ नाहीं.)] टाणें ( डोंगरी किल्रपाच्या वाटेंतील वळणावरचें, तंटवंदी गांवाच्या वेशीच्या बाहेरील बाजूस किंवा प्राताच्या सरहदीपाशीं असलेलें मजुरांच्या मेठाचा मुख्य. बहधां महारांच्या वस्तीचें ). 'अहंकाराचें मेट होतें। '-एभा ५. ५६१. ३ (क.) दार धरणे; लग्नांतील एक सोहला (वरात मेडका-पु. मेढ; खुंट (विशेषत: दुवेळके असलेला). आल्यावर गृहप्रवेशाच्या वेळी वराची बहीण दार आडवून धरते व या वधवरांस जी मुलगी होईलती आपल्या मुलास देण्याविषयीं २ (सामा.) उंच, कड; कणा; दांडा. [ हि. मेन्ड ] त्यांस वचन मागते ). ४ अवसान; हिंमत (कि॰ वसणें). [ मिटणें ] ( वाप्र.) • पडणें –हातपाय गाळणें, गळणें. 'धांप दुसऱ्या स्वरावर घर्षणाने जाणें: नाजुक रीतीनें उत्पन्न केलेली कांप पढ़े मेट। ' -एभा १२.५७४. ०मार णे मारून पडणें - स्वराची वक्रता. [हि.] (बैल इ॰च्या ) शरीराचा लोळागोळा होऊन पडणे. •मारणें-मारून बसर्णे-पाय दुमइन गुडध्यावर हनुवटीस टेकून बसर्णे. मेटा असर्णे-(माण.) मुडा असर्गे. मेटेखंटीस, मेटाखटी, फुगीर झालेले हातापायाचे स्नायु; शिरा ( ऋ० जमणें: निघरें): मेटाकुटीस ये**णें-१ मां**डी घातलेली काढून गुडध्यावर उमें फुगणें ). व्यायामाने स्नायु फुगणें २ प्रहारानें, चिमटा घेतल्यानें राहुणे ( एखाद्यास मारण्याकरितां वादांत वरचन्मा होण्याकरितां ) हाताच्या स्नायंत दिसणारा उंचवटा, बेडकी: मांसल गांट. (कि.० २ नेटाने खेंचण्याकरितां, ओढण्याकरितां गुडव टकून उमें राहणे. येण : उठणें ; निघणें ; काढणें ). ३ पेटका ; वळ ( हातापायांतील ) ( मतुष्य, पशु यांनीं ). ३ ढोपरखुंटीस येण; महातारपणामुळें ( ক্ষি॰ चढणे; उतरणे; बांधणे; ओढणें ). [ सं. महुक ] मेंडकी -गुडचं खचणे. ४ हटास पेटणे. 'हमामा घालिती कडोकडी। मेटाखंटी स्त्री. (व.) बेहुक; बेडकी. [सं. मंहुक] मेंडकु (को)ळी-स्त्री. येऊनियां।' −ह १०.९५. ४ शिकस्त करून कंटाळणे; अगदी ( ना ) वेडकी; बेटकुळी. दमर्गे, त्रासर्गे. मेटेखंटीस बसर्गे-गुडचे टकर्गे. मेटेघालर्गे-१ रडकुंडीस येंगें. २ गुढध्यांत डोकें खुपसणें ३ गुडचे जिमनी- णारा; धनगर. वर टेक्जें. 'मेटें घालून सांवरी।'-वेसीस्व ४.९९. ॰ घेंजें-(मह्नविद्या) खुरमुंडी घेऊन हिसडा देणे. **ेटॅकणे**-१ गुडघे टॅक्णे. झाडावर फुटलेले दुसरें झाड. २ परोपजीवी वनस्पति किंवा प्राणी. २ वार्धक्यामुळे, अशक्ततेमुळे गुडघ मोडणे; खचणे. ३ ( ल. ) खचणें: डगणें. ॰धरणें-संधिवातानें गुड्ये आंखडणें: दुखणें. • **बस्पों - १ वा**र्धक्यामुळे व अशक्ततेमुळें अवसान खचणें. २ दाणगट, रानवट भिक्षेकरी. २ खणपटया, डोईफोड्या इसम. (ल.) कचरणे; कचणे; धीर खचणें. •वळणें-गुडवे हुनुवटीला टेकून गुबध्याभौवती दोन्ही हातांचा विळखा वेऊन बसर्गे, सामा- एक मोठा दोर करण्याची किया.

' मेटेक्री अष्टौदिक्पाल।' -रंथोवा ६.८७. के पा-स्ती. १ मेज ( झ )र - न. ( छाप. ) जुळलेल्या मजकुराचें एक पृष्ठ स्नायुमय भागांत उत्पन्न होणारा वायूचा गोळा; पेटका पहा. २ मंडका, मेंडकी पहा. मेटा( मेटें )कुटी-खुटी-खुटी-खी. १ मेजोटी-स्री. (गोफ, कड्या, मणी इ०) दागिन्यांचे ढोंपर टेंकून बसण्याची रीत; ढोंपरखंटी. २ महत्प्रयास; निकर.

**मेटचें**—अक्रि. (गो.) जुळणे.

मेटण — न. (गो.) शिवण; शिवण.

मेटाणणें —अकि (ना.) तेलकट घाण येणें [मेणचट+घाण] मेटी—जी. (बे.) मळणीनंतर रास खळ्यांत ओतल्यावर मेट. मेटें--न. १ जानुसंधिः गुडध्याचा सांधा. घोडा चाल त्यामध्यें पुरलेला खांब. [सं. मेथि-ठिः; का. मेटि ]

मेटी रयत-पु. गांवचा मुख्य शेतकरी.

**मेटीच** — वि. ओबडघोवड; कसा तरी घडविलेला ( दगड ).

मेठ—स्त्री. (व.) संघ; समुदायः जूट. ०क.र-५. (व.)

मेड—सी. १ (प्र.) मेढ पहा. २ आधारस्तंभ. ३ मेख.

मेंड--पु. १ शेताची उंच कड, कांट, बांध; सीमा; मर्यादा.

मेंड-स्त्री. १ तरंग; लहर. २ (तंतुवाद्य) एका स्वरावस्त्रन

मेड - पु (व.) मध्य.

मेंडका-की--पुश्री. १ शरीर कमावल्यामुळे भरदार व

मेंडका-क्या. मेंडपाळ--वि. मेंढका-क्या; मेंढरें राख

मेडगू(गु)ळ--न. १ ( आंबा ६० झाडावरील ) बांडगुळ: मेडग्या — पु.आकाशांतील नक्षत्राकडे पाहन भविष्य सांगणारा. मेंडजांगी--पु. १ शूद जातीचा. अडाणी व रानटी जोगी:

मरणकाळीं लागणारी अति उत्कट भूक.

मेडल-—स्री. ( खा. सुतारकाम ) दरवाजाच्या बाहेरील बाजूस लगरी खिळे माह्नन बसविलेल्या आडव्या लांकडी पट्टया प्रत्येकी. बेणी पहा.

देश करणारी ख्रिस्ती बाई ( बहुधा शेपर्डेस याला प्रतिशब्द ).

मेंडा--सी. हह; मर्यादा; मेंड पहा

मेडा--पु. पीळ देऊन मुरइलेली, नरम केलेली कड़ब्याची तार्टे. यांचा पेढ्या बांधण्यास उपयोग करतात. (कि॰ मुरगाळणे )

में इ.म. ख — वि. वेडकासारखें तोंड असलेला (घोडा) हें एक घोडयाचे अञ्चभ चिन्ह आहे. [सं. मंड्क+मुख]

मेंद्र-की. सीमा. मेंड पहा. ' आम्ही सरोन आपल्या मुलु-खाच्या मेंढ्यावरी जाऊन... ' -पेद २१.९६.

मे( मे )ढ-ढी--स्नी. १ (को.) वरच्या टोकास दुबेळकें अस-ळेळें. छपरासाठीं, मांडवासाठीं जमिनींत पुरून जें उंच उमें करिः ॑ मिंधीं पहा. मेंढें–न. मेंढक्तं ( नर किंवा मादी ). [ मेंढा ] तात असै लांकुड. २ आंखुडखांब. ३ (कों.) गुरे बांधण्याचा खुंटा. ४ ध्रवतारा. ५ आधारस्तंभ. ६ दोरीचा पीळ. [सं. मेठि-थि-धि: प्रा. में ढि ] मह० हार्ती लागली चेड आणि धर मांड-वाची मेढ. में(में) ढकी-कें-स्नीन. लहान मेढ.

मेढंगमत, मेढजोशी, मेढवाई, मेढमत—मेढेमत, मेढे-जोशी, मेढेदाई इ॰ पहा. मेढंगमती, मेंढगी-ग्या-मेढेजोशी इ० पहा.

मेंद्र--- पु. भाताचें रोप तयार करण्याकरितां माळावर केलेला राब. -बदलापूर २८३.

मेढका-क्या-वि. मेढ्या राखणारा; धनगर. [ मेढा ] मेंढपा-पाळ, मेढरपाळ--प. १ धनगर. २ (ल.) निरक्षर मनुष्यः ठींच्या.

मेंद्वरी---स्री. मेंधला पहा.

मेंहरूं--न. मेंहें; मेंहीचें पिलं. [मेंहा] मह मेलें मेंहरूं आगीला भिईल काय रे मेढरांची दावण देवास देणें-वेवाला मेंढरांची माळका एकदम बळी वेणे. मेंढमाळ-स्री. मेंढयांची रांग. मेंद्ररू चेंद्वर्र्क-न. मेंढर्क व त्यासारखें दुसरें क्षद्र जनावर. [मढरूं द्वि.] मेढवाडा-पु १ रात्रींच्या वेळीं जेथे मेंढ्या कोंडून ठेवतात तें घर, जागा. २ ( ल. ) मेंढरांचा कळप, जमाव. मेद्धिशा-स्त्री. मेंढ्याच्या शिगाच्या आकाराचीं फर्के असलेली दुधाळ व कांटेरी वनस्पतिः, काकडर्शिगी. हिचा नेत्रौष-। भांत उपयोग करतात. [ सं. मेषशंगी. मेढा+शिंग ]

मेंढसर-- पु. सोन्याच्या तारेचे कंकण.

वैराग्याचा मेढा।'-डपा १२५. २ खुंटांची दाट डमारणीः आधारस्तंभ असलेलाः मेढेकरीः पुढारीः मुख्य. २ रुवाडीच्याः,

मेडभक--स्री. ( कु. ) मरतांना लागणारी जोराची भूक; कुंपण; लाकडी कोट; कठडा. ३उभ्या लाकडांचा कोट.' भुकुटीचे मेढे चढवीले । ' –अकक २. उद्धवचिद्धनकृत शुकरंभासंवाद १३. अपाठीराखा: पार्टिबा वेणारा. ५ दोऱ्यांतील तेढ, अढी. ६ त्रिश्ळ. ७ धनुष्य; धनुष्याची कांबीट 'मेढा निगुती वाहिला।' -एहस्व १०.२५. ' बळें मेढा वोढिला। '-एहस्व ९.१८. ८ मेडा---पु. मेंढा पहा. मेंडी-स्त्री. (गो.) बायबलचा उप- ढाल. -शर. [मेढ] (वाप्र.) ०वाहुणे-प्रतिज्ञा करणे. 'वाऊनि मेढा चालिला। '-एभा १२.१५१. ' भागवरामाचा तो वाहियला मेढा । '-मध्व ५३. मेढावि( व )ण-उक्ति. एखाद्या जागेच्या भोंवती मेढी पुरून कुंपण करणें; आवार घालणें. [मेढा]

> मेढा---पु. १ एडका; मेष. २ सरळ नसलेले, वांकलेलें टोंक (काठी, शिंग इ॰ चें ). -वि. वाकलेली; टोंक असलेली (काठी, शिंग ). [सं. मेढ़: प्रा. मेढ; हि. मेढा] व्येण-मस्ती येण. •बैल-पु. ज्याची शिंग मागल्या बाजूस वळलेली आहेत असा वैल. मेढी-सी. मेंढरांतील स्त्री-जात. [मेढा] ॰गरव्हार-गव्हार-स्री. प्रस्तीनंतर विटाळशी न होतां गर्भिणी होणारी स्त्री.

> मेढिंगमत, मेढिंगमती, मेढिंग्या—मेढेमत मेढेजोशी इ० पहा.

मेढी-हं- स्त्रीन. मेढ, मेढा पहा. १ लहान मेढ. २ आइट्या फळीस, तुळईस धीर देण्यासाठी खांबासारखा उभा केलेला दुवेळका र्किवा विन दुबेळका लहान खुट. ३ खळगांत मधोमध पुरलेला खांब: तिवडा. 'जेवि खळांत वृषांचा घेरा सर्वत्र मेढिला होतो।' -मोआश्रम ५.८८. [मेढ] मेढीचें केल-ळ-न (वॉं). १ मेढीच्या वरच्या बाजूस लांकुड ठेवण्यासाठी राखलेले सुमारे हात भर लांबीचे दोन फांटे: दुबेळकें. २ मेढीचा शेंडा. मेढेकरी-प्. आधारस्तंभः आधारः अवष्टंभः मेढ्या पहाः मेढेकोट-पुः मेढाः लकडकोट; लांकडाचें केलेलें दाट, मजबूत कुंपण [मेढा] मेहेजोशी-प. १ जमीनीत खंटे पुरून तिथि इ० कांची गणना करणारा जोशी. 🤻 भविष्यकथन, शकुन पाहर्णे, शुभाशुभ काल सांगणें, पंचांग करणें इ० धंदे करणा-यांचा एक वर्ग किंवा त्यांतील एक व्यक्ति हे शद असन मेहेमताचे अनुयायी असतात. मेहेमत पहा. ३ (उप.) गांवचा पिढीजाद, वतनदार जोशी. ४ महा-रांचा धर्मगुरु. दाकोता पहा. मेढेदाई, मेढेदाईक-वि. शंजा-ऱ्याच्या आवारापासून आपले आवार भिन्न करण्यासाठी आपल्या हद्दीवर कुंपण घालणारा शेत इ० चा मालक. [मेढा+दाय] मेढेबंदी-स्त्री. मेढेकोट. मेढेंमत-न. उत्तरधुवाच्या ताऱ्याव-ह्नन बसविलेलें एक ज्योतिषमत. शहांत हैं मत प्रचलित आहे. यावरून मेढेजोशी विवा डौरीजोशी यांचा वर्ग निघाला. [ मेढ= मेढा---पु. १ दुबळकें असलेला खुंट; खांब; डांग. 'दाटूनु घ्रुवतारा+मत] मेढन्या-वि. (बुटुंब, सैन्य, मंडळी इ०कांचा)

लुच्चेगिरीच्या कामांत तरवेज असलेला. ३ मेढेजोशी पहा [मेढ]

मेढ़-पु. १ मेढा. २ शिश्र. ' गुदमेढा आंतौतीं ।'-ज्ञा ६. १९५. [ सं. ]

मेण--न. म्यान; कोष; तरवारीचें घर. 'मेण शिकल केली. -ऐपो ४३०. [फा. मियान्] (बाप्र.) •करणें-१ म्यानांत तरवार घालणं; कोषित करणं. २ ( ल. ) झाकणं; वस्त्रादिकांनीं आच्छादित करणे. ' मेण कर आरसा, सख्यांनी, गुलाल भांगी नका भहं। '-प्रला १३६. एका मेणांत दोन सुऱ्या (सामावर्णे-राहणें )-१ कोणतेहि दोन मोठे राजे, विद्वान, प्रतिष्ठित पुरुष, परस्पर विरोधी स्वभाव व बुद्धि असलेली माणसें, प्रतिस्पर्धी हीं भांडण न करतां शांततेने एकत्र राह्रं शकत नाहींत अशा अर्थी वापरतात ' तुकयाची प्रतिष्ठा वाढतां तेथें । त्याचे मनीं द्वेष उप जत । म्हणे एका मेणांत दोन सुऱ्या निश्चित । समावती कैशा पंरी । ' २ एक काम दोघांकडे असल्यानें त्या कामाची होणारी दुर्दशा, अन्यवस्था या अथी.

चरबीसारखा पदार्थ; मधूच्छिष्ट. २ जनावराच्या शरीरांतून र्किवा ्वला-वि. ( प्र. ) मेणोला; भ्रेणा पहा. ्वात-स्री. मेणबत्ती वनस्पतीपासन काढण्यांत येणारा वरील सारखा पदार्थ: तेलाची पहा. मेणा-ण्या-वि. मेण, तेलाचा-तपाचा गाळ, जाळलेल्या बेरी. ३ (कु.) मासे मारण्याकरितां केलेलें विषारी औषध. -वि विध्या, शेण्यांची राख इ०कांच्या मिश्रणानें लेपलेला (हारा, टोपलें, (ल.) मऊ व चांगला शिजेलला पदार्थ ( तांदूळ डाळ, इ० ) [फा. सपुप, पाटी, इ० ). [ मेण ] मेणाचा-वि. १ मऊ; अशक्त; कम-• **धालणें** –(क.) मारे धरण्यासाठी त्रिफळे, गेळफळ, निवळकांडें इ० दाखविण्याकरितां नेहमीं योजतात. उदा० तुं कोण मेणाचा मला कुद्दन पाण्यांत घालणें. ॰स्वस्त होर्णे-(मनुष्य) लहु व गुलगुलीत सांगायला है मेणाळ-स्नी. ( जरतारी घंदा ) मेण असलेली, मेणयुक्त होणें. ०होणें-१नरमावृन सौम्य,शांत होणें. २ शिजून मेणाप्रमाणे तार. **मर्णा-**स्त्री. १ तेलकट काजळ; मस; घाण. २ केसांच्या होंगें ( भात, डाळ इ॰ ). मेणाची चोटली कढयता-ओड़न वळलेल्या जटा. ३ (ठाणें) काकडीची एक जात. -कृषि४८२. मेणी चंद्रबळ आणण. मेण(णा)वर्ण-विर्ण-१ मेण, तेलाच्या मोडशी-स्री. जुनाट, फार दिवसांची मोडशी. [मेण्या+मोडशी] तळची बेरी, तेलांत भिजविलेली चिध्यांची राख इ० नीं सूप, टोपर्ली इ० महविणे; त्यांस लेप देणे २(ल.) गोंडस, लह बनणे. सामाशब्द. ०क.ट.-न. १ (समई, तेलातुपाचे भांडे यांस चिक-द्रन असणारी ) तेलाची घाण, मळ, चिकटा, बेरी. -वि. १ घाण तेलानें, तुपानें माखलेला; मेणचटः तेलकट; ओशट (वास). [मेण+कट] मेणक(क्र)ट्रणं-अकि मेणकट लागणं; घाण तेला-तुपाने माखरुं जाणें (भांडें). •कापड-न. मेण लावटेलें एक प्रकारचे कापड. •गट, मेण-कुटला-वि. अतिशय शिजविल्याने मऊ व मेणासारखा झालेला (भात). [ मेण ] ०गट, ०कुटलें-न. जास्त शिजविल्याने बिघडलेला भात. ॰गटी-स्वी. जास्त शिजवि लेल्या भाताचा मऊपणा व मेणचटपणा. [ मेणगट ] बाट होर्जे-अफ्रि. एकजीव होणें; मिसळणें. ॰गोळी-स्त्री. १ मेणाची गोळी. २ ( ल. ) मक, नरम, सौम्य मनुष्य. • घुणा-ण्या-वि. सौम्य.

शांत, गंभीर मुद्देचा पण मनाचा कुढा, लबाड मनुष्य; न बोल-णारा, आंतल्या गांठीचा इसम. •चट-वि. १ मेणगट; कण्या न पडलेलें (तूप). २ मऊ व मेणासारखा शिजलेला (भात). ३ गिच्च व पचपचीत ( शिजविण्यांत बिघडलेलें अन्न ). ४ मंद; ढील; गयाळ; सुस्त; निजीव; उत्साह, धेर्य, पाणी नसणारा. ५ कृपण; कंजूष ( मेणचाटणारा ). •चोट-चोट्या-वि. १ नपुंसक; निर्बल; नामर्द. २ जड; रेंगाळणारा; मेंग्या मारवाडी. ३ भोळ-सट; भोळानाथ. • तेल-न. ( गो. ) तेलांत शिजविलेलें मेण; (स्त्रिया कुंकु लावतांना हैं मेणतेल कपाळास लावून त्यावर पिजर लावतात). • बन्ती-स्त्री. मेणाने मढविलेली वात: मेणाचा दिवा. [ फा. मोम, मूम+बत्ती ] ०**बाजार−**पु. दररोज दुकानासाठीं पालें यावयाची व ती रात्री काढावयाची अशी दुकाने असलेला बाजार, जुना बाजार. हा मुख्य रस्त्यांत नेहमीच्या दुकानाशी समांतर ओळींत भरवितात. आयते तयार केलेले कपडे व जुनेपाने जिन्नस यांत विकीस मांडतात. •बाजारी-प्र. १ मेणबाजारांतील दुकानदार, माल विकणारा. २ ( ल. ) पत नसलेला, बेअब्रचा माणुस. • बाबली-सी. १।( ल. ) लहान, सुबक, नेटकी व चपल मोम् ] (वाप्र. ) ॰काढर्णे–( ल. ) खुप चोपणे, झोडणे, मारणें. ेकुवत. २ नरमः, निर्जीव. ३ अयोग्यः, अक्षम. ४ धिकार, तिरस्कार मेणें-न. १ (कों.) जिच्या चिकानें मास आंधळे होऊन सहज सांपडतात अशी नदी ६०च्या प्रवाहांत टाकतात ती एक वनस्पति: कांडवाहुरा. २ माशांना मारण्याकरितां, गुंगी आणण्याकरितां नदींत टाकलेटा चिकचिकीत द्रव्याचा पदार्थ. मेणे डोळे-पुअव. डोळे आले असतां त्यांतृन अतिशय पू वाहणारे, फार वरवरणारे डोळे; बरबरीत, पुवाचे डोळे; शेणे डोळे; याच्या उलट काट डोळे. मेणें वावर-न. (रब्बीच्या पेरणीकरितां) नांगरून, खत घालन. राखन टेबरेलें वावर मेणोला, मेणोल-वि. मेणा पहा. मेण्या-वि. १ मऊ; दुवळा; नामर्द; गरीब. २ मंद; धारिष्ट नसलेला; निर्जीव. [ मेण ] मेण्यामारवाडी-पु. दिसण्यांत भोळा पण कावेबाज इसमः सौम्य मुदेचा पण शठ मनुष्य. मेण्या साप-पु. १ सापाची एक जात. २ ( छ. ) गुप्तपणें आकस घरून नाहा करणारा मनुष्य.

मणा --- पु. झाऋलेली पालखी; डोलीसारखें परंतु चारहि बाजुर्नी बंद, पटीवजा, खाद्यावर वाहून न्यावयाजोगें वाहून; पालखी पहा. मध ). मेणचट पहा. [फा मियाना] मेणेकरी-पु. मेणा वाहणारा इसमः भोई.

मत( थ )इ ट--न. १ तांदृळ, निरनिराळया डाळी, मोह्या, मध्या ६० एकत्र दळ्न केलेले पीठ व त्यांत दहीं घालून तयार सागर. केलेलें एक इचकर तोंडीलावणें. २ (ल ) मेळ; एकी; इंढ मैत्री. ' शिंद, वाळोवा व भाऊ यांचे भेटकूट झालें होतें. '-अस्तंभा घालून तो वादून त्यानें हातापायांचीं बोटें व नखें रंगवितात. ह्या ९६. [सं. मिथः कूटः मित्र-प्रा. मिन + कूटः मेथी+कूट ! ] झाडावरील फळांच्या घोंसास इसबंद म्हणतात. मुलांची दृष्ट काढ-(वाप्र.) ॰ जमणें-मिळणें-रनेह जुळणें; मन मिळणें; सख्य होणें. ण्यास हा घेतात. मेंदीच्या फुलांचें अत्तर काढतात त्यास हीना ' दिश्लीपति अववरात्विक्ती एकपुत शीं चार्के वार्न त्यांच्या म्हणतात. [ सं. मेवी ] मेंदा-पु मेदींतील नर जाति. मलीशीं सप्तें साविलीं इतके मतकूट जमविलें. '-निचं.

मथी-न्धी. (कों.) मंदी.

मेथी--की.१एक पालेभाजी.६च्या जून झाडावर शेंगा येतात, | मेदुर अंबर ! । ' -टिक १७५. [ सं. मिद्-मेद ] त्यात मध्या असतात. २ या भाजीचे बीज; एक उपधान्य. [सं.] मिथिका; हि. ब. गज. मेथी ] मेथा-पु. मेथीची एक जात. मेथ-। अंग ठेचलें असतां त्यांतून मांसासारखा निघणारा अंश. २ मगज; वर्णा-न. मेथीच्या काड्या घालून केलेली आमटी; ही भाकरीशी खातात. [मेथी+पाणी] मेथोडा-पु.(वाढंतीण इ०करितां केलेला) मेथ्यांचा लाइ. [मेथी+वडा] ्

मेद--भी. आल्यासारखें एक मूळ. हें आठ मुख्य औषधी-द्रव्यापेकी एक आहे. [सं. मेदा ]

मेद-- ५. १ चरबी; शरीरांतील सप्त धातुंपैकी एक. 'मेदाचे पर्वत फोडी । ' - ज्ञा ६.२१८, २ स्थौल्य; पुष्रता; लहुगणा. [सं.] **्चात-**पु. मेदोबात पहा. **मेंदगी-**स्त्री. स्थूलता; गुबगुबीतपणा. ( कि॰ येणें : चढणें ; घरणें ). [ मेंद्र | मेदस्वी-वि. लट्ट ; पुष्ट ; स्थूल; फोफसा. [ सं. ] मेदोत्रंथि-पु. शरीरावर होणारी चरवीची मेध्य । '-ज्ञा १८.५६०. [ स. ] गाठ; वाळुक. [ सं भेदस्+ग्रंथि ] मेदोधगा-स्नी. चरबी राहण्याचे मेद वाइणारी शीर: मेदोवाहिनी. [ सं. ] मेदोवात-पु एक रोगः मेदांतील किंवा स्नायुतंतूत पसरणाऱ्या स्निग्ध विसर्जनांतील वात. लह्रपणा. [ सं. ]

मे( में )दर्गा---र्का १ नवा गिलावा केलेल्या भिंती सारवि-ण्याकरितां बकन्या-मेटगांच्या लेंडगांमध्ये माती-मसारा घालुन, पाण्याने भिजवून व दगडावर चांगले मळून तयार केलेले मिश्रण. २ अशा मिश्रणाने मित इ० सारविण्याची त्रिया. ( कि० करणें ).

मेंदरि . - स्त्री. बकन्याच्या शेणाने शित इ० सार्शवण्याची [ सं. मेघा ] किया.

मेंदर्गा - स्त्री. थक्वाः भागवटाः शीण. ( कि.० येर्षे ). [फा. मांदगी ]

में इट--वि. पळपळीत; मुळमुळीत; कण्या मोडलेलें ( तूप,

मेद्(दा)र--पु. (बे. ना. ) बुरूड; बुरूड जात. [का. ] मेदिनी--स्त्री. भूमि; पृथ्वी. [सं.] व्यसन-न. समुद्र;

मेदी- स्त्री, एक झाड. स्त्रिया याच्या पाल्यांत कात, चुना

मेदु-- पु. गोष्ट १ -शर.

मेदुर—वि. १ घट व चिकट. २ गच्च; जड. ' भेगुर बेसुर!

मेंद्र-9. १ ( अस्थि, मांस यांतील ) सारभूत अंश; मज्जा; ज्ञानतंतुजाल. ३ (ल.) वुद्धि; अक्कल. ४ (ˈल.) नासल्यामुळे मऊ व स्रवणाऱ्या स्थितीप्रत पोचलेले फळ, मांस इ०; बागुरडा, विचू, खेकडा इ० प्राणी चिरडल्याने त्याचा होणारा लगदा. ५ रक्त व पू यांचें मिश्रण. (फोड, गर्द्ध, इ० तून स्रवणारें). [सं. मेद] ॰निघण-वासणे-बाहेर पडणें-( श्रमामुळें ) टेकीस यें जें.

मेध- ५ १ एज्ञ. (समासांत) अश्वमेध; नरमेध इ० २ आहुति; बळी; यज्ञिय पशु. [सं. मेधू=मार्गे ] **मेध्य**-वि. १ बळी देण्यास योजलेला, योग्य. २ (हवनीय) पवित्र; शुद्ध. 'तयाचि परी खाद्याखाद्य । न म्हणे निद्यानिद्य । तींडा आवडे तें

मधला—पु. (वास्तुशास्त्र) दरवाजास मार्ग-पुढे दोन उदरांतील स्थान. [मेदस्+धरा ] मेदांगोग, मेदो•याधि-पु. चौकटी असल्यास त्या एकमेकीस जोडणाऱ्या वरील बाजूच्या स्थौरय; पुरुता; मेदोबृद्धीमुळे जडलेटा न्याधि [सं.] मेदोवह-न |दोन भुजा प्रत्येकीं; मेंढरी; घोडा. खारच्या भुजांना छिली म्हणतात. छिली पहा.

मेथा—सी. १ बुदीची तीक्ष्णताः कुशाप्र मितः; तीव बृद्धिः; [ सं. ] मेदोवृद्धि-स्त्री. अंगांत चरवीची होणारी वाढ; फोपसेपणा; | धारणायुक्त बुद्धि. ' पें स्वहिता अनुजायिनी । मेधा ते गामी इये जर्नी। '-ज्ञा १०.२७९. २ ( श्रद्धा या अर्थी चुकीने उपयोग ). आवड; चाड; प्रीति. 'तयां बहुत करूनि मेधा। स्वर्गी आथी।' -ज्ञा १७.७६. 'त्या मुलावर त्याची मेधा आहे. तितकी याज-वर नाहीं. ' [सं. ] मेघावी-विनी-वि. बुद्धिमान् : बुशाप्र मतीचा-ची-चें. 'तो भक्तु मेधावी तिपया।'-ज्ञा१८ १५०५.

> मेघी---स्री. एक वनस्पति. [सं.] मेंघी अवळी-सी. एक वनस्पति. मेना-पु. मेणा पहा. [फा. म्यान]

मेपटं—न. (क.)(कार किंवा कटक उडविण्याची वेळुची) मणी. यांत माळेचीं दोन्ही शेवटें ओवितात. 'स्मरणीलागीं मेस्र फुंकणी; उडवणी.

गोविन्दगीर मशार्निल्हेसी...कालवा पाणी कैसे अलाहिदा चालत होते त्याप्रमाणे चालविजे. '-रा १५.१४६. फा. मी+बायद कि-क ]

मेम-साहेब-की. मडम; बाईसाहेब. [ई॰ मॅडम] मेमटमाऱ्या, मेमणचोट्या—वि. ( निंदार्थी अश्लील ) -( बडोर्दे ) स्वारीनियम पृ. ५२. [ ई. मेल ] मेणचोटचा; मेण्यामारवाडी पहा.

मेमटा-ट्या, मेम(म्)टमाऱ्या, मेंवटा-ट्या--वि. व कावेबाज. म्ह० मेमटा घेतो चिमटा भडभडयाचा बोभाटा.

मेमण-पु. मुगलमान कोशी, विणकर जात. [मोमीन.] मेम(मा)ण-अिक. मॅमें करीत ओरडणें. 'दोनी एडके चोर नेती । मध्यरातीं मेमात । '-एभा २६.६८. [ध्व. ]

मेमुलगाढा, मेमलतींडा-डवा-वि. गयाळ; मेंगा; गायतों ड्या; मूर्ख ( मनुष्य ). [ मेमे+गाडा ]

मेमे-सी. (गो. बालभाषा) मासळी.

मेया-यां-सना. (महानु.) म्यां. 'तंवं मेया भणितलें।' -शिशु ११७. [मी]

मेर—स्त्री. १ ( शेतवाडी, टेकडी इ० ची ) कड, कांठ. २ -धवळे उ. २४. मेलेकरी-पु. मेळगांतील मनुष्य. (कों. गो.) शेताचा बांध; हद्द. ३ (हेट.) जमीन उंच-सखल असरयामुळें होतीचें खत व पाणी राहण्याकरितां लहान तुकडे पाइन |काढणाऱ्या, आपणांस दुखविणाऱ्या पुरुषासंवंधी तिरस्काराधी हा मध्यें टाकलेला मातीचा वरंबा; बांधोली. ३ (व. ) पेरा; लागण. शब्द नेहर्मी वापरतात. २ मुरदाड; निकस: वचव; शिला; ' उसाची मेर यदां ठावळी. ' ४ समयः वेळ. ' तेंचि मरणाचिये निर्जीव, नीरस ६० अर्थी अनेक नामांशी योजतात. जसें-मेळा मेरे । ' –ज्ञा ८.७४. [ देश्रा. मेरा=मर्यादा; का. मेर=टेकडी ] **म्ह**ं चुना=मळर्णीत वापरलेला, बांधकामांत योजलेला, विरी गेलेला धनी नाहीं मेरें आणि दोत भरलें बरें. **ंघेजें, मेरी करणें**−ंचुना. मेली भाकर≕चाकरी किंवा मेहनत न करितां मिळालेलें (ठाणें ) इंतिक्या बेणणीनंतर भात निसवायच्या अगोदर अत्र. मेलें अत्र पढ़ा. मेली माती=बांधकामांत एकदां उपयोगिलेली, बांधावरील गवत कापून काढून, टाकर्णे. –बदलापूर २८८. बांधा रिक्ष, नि:स्नेह, चिकटपणा न धरणारी माती; कुजलेली माती; वरचें, नजीकचें गवत बेणेंगे व जागा स्वच्छ करेंगे. ०धार-स्त्री. क्षारपुटाची माती. मेले अन्न=श्रम न करितां अगांतुकी कमन किंवा ( कु. ) ( अब. मेरोधारों ). होताचे कुणमें ( वाफे ) करण्यासाठीं हास्त्रविहित नसतां भिक्षा मागण्याच्या निय मार्गानें मिळविलेलें मिठागराप्रमाणें रचलेली चिखलाची लहान भितः मेर. मेरुली- अत्र. (कि॰ खाणें ). मेर्ले कातर्डे=निर्जीव कातर्डे. मेलें काम=एखाँदे स्या—स्त्री. मेरेवर, शेताच्या कडेला पेरतात ते पावट्यासारखें एक निहत्साही काम; मनाला उत्तेजन किंवा व्यायाम न देणारें, जुसत्या द्विदल धान्य. (गो.) मेरेली. [मेर]

मेरिशांगी—सी. एक लहान झाड.

प्रदेश म्हणून समजलेला, सप्तखंडांच्या मध्यभागीं असलेला, श्रेष्ठ नख=मृत, रुक्ष, अळंच्यासारखं नख. मेरुं पाणी=कढविल्यानें किंवा

जैसा. ' – अमृत १६. ३ जिच्यावर चिलीम बसविलेली असते ती में बायदकी-के-जद्रा. झालें पाहिजे कीं. 'में बायद के गुडगुडीची नळी. ध सांबर, हरिण यांची एक जात. [सं.] सामा-शब्द-०दंड-पु पाठीचा कणा. 'तेण मेहदंड अवक शुद्ध। '-एभा १४.४१० [सं.] •स्थान-न. माळेच्या मधील मोठा मणि.

> मेल-स्त्री. १ डाक; टपाल. २ डाक, टपाल नेणारी आग-गाडी; डाकगाडी. 'नोकरांना मेल गाडीनें न पाठवितां ......'

मेल-पु. (संगीत) थाट शब्द पहा [सं.]

मेलं- उद्गा. (बायकी) नावड, तिरस्कार इ० चा बाचक गंभीर पण आकसस्तोर; दिसण्यांत साळसूद पण आंतुन दुष्ट; धूर्त शब्द. मेला पहा. 'मेल, असं हो काय करतां चिमाबाई ?' –मोर १४. 🔻

मेळकार—५. शस्त्रवियेचा शिक्षक.–शर. [फा.]

व सार्वभौम सरकारचे अधिकार या दोहींचें थोग्य मेलन करिता आर्ले पाहिजे '-पार्ल २७२. २ मिश्रण. [सं.]

मेला - लीप. १ मेळा; यात्रा. मेळा पहा. [सं. मिलु; हिं. मिला ] मेलि(ली-बिल)कार-पु (महानु.) १ वसति; छावणी. 'पातले पवनवेगें जेथ मेलिकारू केला श्रीकृष्णराये। '-धवके पू २६. २ समुदायः, जमाव, 'मेलीकारे नाचती सुभद्रेचे गानीं।'

मेला—वि. १ मृत; मेलेला (मनुष्य): श्रिया आपली खोडी मज़रीचें काम. मेलें तुप=योग्य तो खर्च करून किवा उपयोग केल्यानंतर अवशेष राहिलेलें तूप. मेलें तेल=खर्च न होतां राहणारें मेर- पु. १ हिमालयाच्या उत्तरेकडील तार्तरीचा डोंगरी तेल (दिन्याचे दिपुष्टेल); तळण्यांतील राहिलेलें काळें तेल. मेलें मानलेला असा पर्वतः स्वर्ग, मृत्यु, पाताळ यांस आधारभूत असा तापविल्याने त्यांतील वायु निघून गेला आहे असे पाणीः, बेचव सोन्याचा पर्वत. 'तो मध्यस्थु गा गिरिवरां। मेरु जैसा। '-ज्ञा निर्जीव पाणी. एकदां उपयोग केलेलें पाणी. मेलें भांस= प.५०२. २ (ल.) जपाच्या माळेतील मध्यवर्ती असलेला मोठा मृत मांस, जखमतिील अलंब्यासारखी वृद्धि. मेलें रक्त=१ मृत.

नाडिबहिर्भृत रक्त. २ पडलेलें रक्त, गोठलेलें रक्त. ३ अर्धवट चलन पावणारें, मृत रक्त ( जसें, म्हताऱ्या माणसाचें ). मेलें राज्य=नष्ट होय ना जंत मेळेरें। ' - अमृ २.५२. [ सं. मिल्; म. मेळ ] राज्य, मत्ता. मेलें लिहिणे=मनाला आंल्हाद न देणारें लिहिण्याचे काम, नुपते नकल करण्याचे काम. मेले हत्या(ते)र=निकामी इ० पहा. धार नसलेलें, गंजलेलें, वापरांत नमलेले इत्यार; कितीहि चांगली वाड चढ़को-जाण-प्रताच्या किमतीचें होणे; सर्व किमत गमावर्णे मेरया आईन्वें दूध प्यालेला असर्णे-निर्वेळ,निर्जीव, नेमला असणे. मेरवाच्या मार्गे कोणी मरत नाहीं-दुसरा मेला म्हणून कोणी स्वतां मरत नाहीं: तोटा, नुकसान झाले असतां कोणी आपला जीव देत नाहीं. मेल्याचे तळपट हो-(बायकी शिवी) दुष्टांचा सर्व नाश होवो. 'कृष्णा हि म्हणे मेल्या अक्षकरांचे समुळ तळपट हो । '-मोविराट ६.७८. (वाप्र.) मेर्या तझी रांड हो-तुझी बायको रांड(विधवा)होवो. म्हणजे तुं लवकर मृत्यु पावोस. 'मेल्या ! रांड तुझी हो ऐसे शापी हद्यम कु त्यातें।'-मोवन १२.५८. मेश्यापेक्षां मेला होणे-अति-शय खजिल होंगे. मेरलया सारीर वडे भाजून खाणारी-(गो.) चितेवर भाकरी भाजून खाणारा, उलट्या काळजाचा मेहुणा इ० पहा. मनुष्य सामाशन्द-मेलतोंडचा-वि. मेमलतोंडचा; गायतोंडचा; राजाळु मुखदुर्बळ. [ मेला+तोंड ] मेलेला-वि. १ मृत; निर्जीव. २ बुडालेलें; डुबलेलें (कर्ज). याच्या उलट जिवंत किंवा जिता. [मर्गे ] मेलेली सोंगटी बसविणे-सोंगटी लागणे-( तिफाशी सोंगटधांचा खेळ ) डावांत प्रतिपक्ष्याने मारलेली सोंगटी पुनः डावांत खेळण्यास घेणें. अशी सोंगटी लागण्यास किंवा वस-विण्यास नऊच्या पुढील दान पडावें लागतें. मेलेली सोंगटी बसे-पर्यंत दुसरें दान वेतां येत नाहीं. मेलेलें अन्न-न मेले अन्न. कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायांत नाहीं, मेलेलें अन्न खाण्याची हौस ह प्रकार चोहोंकडे माजलेले आहेत. ' - के.

मेलिकार-पु. जमाव. मैल्यकार पहा. [ सं. मिल् ] मेला-पु. (गु.) शिरसावरील एक रोग. -कृषि ३५५. [गु. मेलु]

मेहह ( छ )वन-न. ( महानु ) १ मालवर्णे. 'तरि सभावीं होईल मेल्हवर्ने । या केवरासी : '-भाए ८०. २ नाहींसे होणे; अस्त. 'जाणतां दिधल मेलवर्णे । या संसारासि । '-भाए २४८. [ सं. म्हे ] **मेल्हवनी**-स्नी. ( महानु. ) रात्र. ' तरि सभावी फिटैल मेल्हवनी। अज्ञानतमाची। '-भाए १६६. [सं. म्लै; प्रा. मिलाणि] असतो.

मेल्हरें, मेळेरें---न. संयोग; भेट. 'तया दोहों परस्परें

मेस

मेवणा-णी, मेवुणचार, मेवूण-(प्र.) मेहुणा-णी

मवा-पु. १ द्राक्ष, अंजीर इ० मिष्ट फळें; फळफळावळ. व्यवस्था असली तरी गोळी उडण्यास चुकणारी बंदूक, तोडचाची 'जंगी नवं नित येती मेवे बागांत।' -प्रला २२९. २ मिठाई, बंदुक, तोफ इ० याच्या उलट जिवंत हत्यार; चालू हत्यार. [ सं. मुरांबा इ० मिष्ट पदार्थ. 'मज मिळाला तो दर्शनाख्य मेवा ।' मृत; प्रा. मइल ] (वाप्र.) मेला मुर्दा उकरणें-उखाळवार -र ३६. [फा. मेवा ] म्ह० बाजारचा मेवा बापलेकांनी खावा. पाखाळ्या काढणें; विसरलेलें भांडण, वेर उकरून काढणें. मेहयाचा सामाशब्द- मेवा( मेवे )फरोश-वि. फळफ ठावळ विकणारा. ' एक्या महिन्याचे मुदतीनें मेवा न पोंहचे; मार्गीतच सङ्ग जाईल म्हणून विलायतचे मेवे फरोशांहीं सांगितलें '-ऐटि २.९५. [फा. मवा+फरोश् ] • मिठाई-स्नी. फळफळावळ, पेढेवर्फी इ० मिठाई मेवेजात-पु. मेवाः फळफळावळ. 'त्यांचे समागमें भेवजातच्या बंग्या वर्गेरे सरंजामही खाना करावयास तयार झाला आहे. ' –रा ५.४४. [फा. मेवजात्. मेवाचे अव. ]

> मेवाडी-वि. मेवाड देशांतील ( मनुष्य, वस्तु ६० ). मेवाती-वि. १ मेवात प्रांतांत राहणारा ( एका जातीचा मनुष्य ). हे छटारू असतात. २ छटारू; बंडखोर. ३ पुरभग्या. [हि. मेवाती]

> मेव्हणचार, मेन्हणा-णी, मेव्हण--(प्र.) मेहणचार,

मेश(शी)पात्र - न. भितरा, मुखदुर्बल मनुष्य; मेमलतोंड्या, गायतोंडया, भळु मनुष्य; मूर्क, भोळानाथ, दुधखुळा. [ मेष+पात्र ] मेशा-शी- वि. गायतोंडयाः मेमलतोंडयाः भळ्ळ, दुर्बेल व भिन्नाः मेषपात्र. [ मेष ] **मेराी**-वि. (गो. कु. ) अप्त्रशी. 'उद्योगांत सोडाच पण जेवणांत सुद्धां तो मेशीच. '

मेष-- ५. १ मेंढा. २ वारा राशीतील पहिली रास. अश्विनी, भरणी व कृत्तिका नक्षत्राचा पहिला चरण यांचा या राशीत समावेश होतो. [ सं. मिष्=शिपडणें; टक्कर देणें, स्पर्धा करणें; झें. मएष: फा. मेष ] सामाशब्द– ०**पात्र**–वि. मेशपात्र पहा. 'अंगांत कर्तृत्वशक्ति पाहिजे. नुसर्ती भेषपात्र माणसे काय कामाची ? '[सं.। ॰संपात-पु. मेष राशींत सूर्याचा प्रवेश; ता. २१ अगर २२ मार्च या दिवशीं सूर्य विषुववृत्तावर येऊन दिवस व राज्ञ यांचे मान सारखें होतें, तो काळ [सं.] मेर्षी-स्त्री. मेंढी. [सं.] मेषी-शी-सी-वि. मेंढराच्या कातड्यांचा केलेला.

मेषोन्मेष-पु. मिटणें व उघडणें; उघडझांप (डोळगांची, फुलाची ). [सं. मेष+उन्मेष ]

मेस - पु. मेच; एक जातीचा बांबू. याच्या पे-याजवळ वांक

मायेराणी। '-दा ३.२.२७. [सं. महिषी]

मेलाई, मेलादेवी, मेलाबाई--स्नी एक क्षुद्र देवता. 'ब्राह्मण म्हणविती मद्यमांस सेविती । मेसाई पृजिती वश्यकर्मी ।' -ष ५३०. 'नव्हे जाखाई जोखाई । मायराणी मेसाबाई । ' -तुगा ७९१. [सं. महिषी]

मेसी---सी. ( चांभारी धंदा ) मेंढराचे किंवा हरणाचे कातडें. [मेष]

मेसीरी—स्री. राख; मस; मशेरी; मशीरी ( चूर्ण, खल). ' यैसे वाळळउनु मेसीरी कीजे '-वैद्यक बाड ४६. [ सं. मृश्-मृष्टि ]

मेस्त- पु. (गो.) मुतार. [पोर्तु. मेस्तर ]

मस्तक-न. १ अंकगणिताचे पुस्तक; उदाहरणें सोडवि व्यवहारचोपडी.

मेस्तर---न. गिलावा घोटण्याचे गबंडचाचे एक इत्यार.

मेस्तरी, मेस्त्री, मेस्त--पु. १ मुख्य लोहार, सुतार, गवंडी किंवा शिकलगार; इतर कामगारांवर देखरेख करणारा कामगार. वर थोडीबहुत त्यांची मेहमानी करून बहुमाने त्यास त्यांचे २ कामक=यांवर देखरेख करणारा मनुष्य. ३ वेकरीमधील <sub>स्थळास</sub> पाठवृन द्यावें. ' - मराआ २२. [फा. मि**इमा**नी ] पोर्तुगीज जातीचा रोटीवाला. ४ ( आदराधी ) पोर्तुगीज जातीचा चाकर; विशेषतः स्वयंपाक्याः [ पोर्तुः मेस्तर; ई. मास्टर ]

मृत्रोत्सर्गः; मुतणें. ३ मढा. [सं. मिह्=शिपडणें ]

मेहतर, मेहतरकी, मेहतराणी-प्र. म्हेतर इ० पहा.

मेहतर, म्हेतर - पु. १ श्रेष्ठ; नाशीक प्रांतांत भिल्लांच्या जातीच्या पाटलाला, पुण्याकडील सुताराला मेहतर म्हणतात. जातीचा मुख्य; म्होरक्या; पुढारी. -गांगा २९. २ भंगी. ३ घडा; रांजण. [ फा. मिहतर ] सामाशब्द- मेहे त्रेपण-पणा-नपु. जातीचा पुढारीपणा; एक हकः हकाची बाब. 'नेवासे परगण्यां-तील न्हान्यांमधील मेहेतरपणाचा कज्जा न्हान्यांनी पाटीलकुळ-कर्णीनिशीं हुजुरास यंऊन तोडून घेतला. ' - पेशवेकालीन महा-राष्ट्र पृ. ४८३.

मेहंदळ—वि. पुष्कळ; विपुल; मायंदळ पहा.

मेहंदी-ह्नी. एक झाड; मेंदी पहा. [सं. मेंधी]

मेहन-न. १ मूत्रोत्सर्गं करणें. २ शिश्र. ' वंढाचें अति लंब मेहन करें लोंबे दहा अंगुलें। '-निमा ३.७५. 'घोडा पांडरा पडे अंतःकरणीं। '-भाए ३४४. मेल्हवनी पहा.

मेसको-स्री. जलदेवता; क्षुद्र देवता. 'जळीच्या मेसको किंवा श्यामवर्ण असून मेहन आरक्तवर्ण असल्यास तो घोडा उत्तम होय '-अश्वप १.२६. [सं.]

मेहनत-ती-की. १ कष्टः श्रमः आयास. ' अन्तोजीने भेहनती केली. '-ब्रच १०५. २ मजुरी; कामधंदा. ३ मजुरीचें मोल, वेतन. [ अर.मिहनत् ] सामाशब्द-०मजुरी-स्री. भाडयाने किंवा पैसा घेऊन शारीरिक श्रम करणें. १ (व्यापक.) कष्ट; श्रम; निगा; प्रयत्न. २ शेत वर्गरेची नांगरणी, बेणणी, खुरपणी इ० कामें. [ अर. मिहत्न+मशकत ] मेहनताना-प श्रमाचा मोबदला; मजुरी: पगार. [अर.] मेहनती-त्या, मेहनती खपती-वि. मेहनत करण्याचा स्वभाव असलेला; श्रमी; उद्योगी; कष्टाळू; खटपटी.

मेहम( मा )न-पु. १ अतिथि; सत्कार करण्याकरितां बोला-वलेला किंवा अवचित आलेला मनुष्य. २ ज्याची वंशपरंपरागत जमीन, घरदार,हक्क्संबंध इ०कांहीं नाहीं असा उपरी गांवकरी. ३ (कु.) ण्याचीं कोष्टकें, हिशेबाचीं कोष्टकें लिहिलेली वहीं, नियमांचें व केलेल्या चाकरीकरितां किया कृपापात्र म्हणून सरकारनें पोसलेला बेरजांचें पुस्तक. २ मायने बेगेरे लिहिण्यासंबंधीं व नमुन्यांचें अब्बूदार मनुष्य; सरकारी पेनशनर [फा. मेहमान ] मेहम(मा) पुस्तकः, लेखनपद्धति. ३ कामाच्या नियमांचे व हुकुमांचे पुस्तकः, नकी-स्त्री. मेहमानचा गुण किंवा त्याची स्थिति. मेहमानगी-स्त्री. मेहमानी; आदरसत्कार; मैत्री; सल्ख. 'अलीयेदल शहानें चारी पादशाहासी मेहमानगी केली. '-इमं १३. मेहमानी-स्री. आतिथ्यः पाहणचारः मेजवानीः नजराणाः ' खंड फारीक झाल्या-

मेह( हे )र—सी. १ कृपा; दया; दयादष्टि ' इलाहीचे हुकूमें व बहेखान यांचे मेहेर आमचे जागा होती. '-ब्रप ३०८. २ मेष्ठ—पु. १ मूत्रासंबंधी रोग. हा एकवीस प्रकारचा आहे. कींव. -चित्रग्रुप्त ३४. -पु. भर्तृदत्त विधवावेतन; घटस्फोट कर-प्रमेद्द पहा. 'मेह, पिन्नस विख्यात ।'-गीता १३.२४९६. र तांना पतीनें पत्नीसँ बावयाची करार केलेली रकम. [फा.मिह्र्] सामाशब्द- व्यार-स्त्री. कृपादृष्टिः, दयादृष्टिः, व्या(वा)न-वि. १ कृपाळु; उपकारी; अनुग्रही; बहाल. २ अर्जीत अधि-काऱ्याच्या नांवामार्गे जोडावयाचे उपपद. [का. मेहरूबान्] •वा(वा)नी-वा(वा)नगी-स्री. कृपा; दया; अनुप्रह; उपकार, बहाली [फा. मेहेरबानगी]

> मेहर-पु. पूर्व. -शर. [ सं. मित्र; अवेस्ता मिश्र; फा. मिहिर] मेहरणे--अिक. बिधर होणे. मेहरी-स्त्री. बिधरता; जडपणा; ( अंगांतील, अवयवांतील ) ' माझ्या पायांस मेहरी आली. '

> मेहरा(र)ब-प--सी. १(भितींत केलेला) लहानसा कोनाडा; कोनाडा, भिंत, मखर इ० कांस शोभेकरितां केलेली कमान. २ मशीदींत पश्चिम दिशेस असणारी पवित्र देवळी: हिच्या शेजारीं मिंबर (व्यासपीठ) असतें. [ अर. मिहराब ]

मेहलनी-की. (महानु). अंधारी रात्र. 'कटाक्षाची मेहलनी

लागला वाणमेहो । '-सुरामायण, युद्ध ३७२. [सं. मेघ] मेहुडा-क्षणार्थं मोडे।'

जोडपें; दांपत्यः नवराबायको. [ सं. मिथुनः प्रा. मिहुण ] मेहुणा-पु. १ बायकोचा भाऊ. २ वहिणीचा नवरा. ३ (व.) आतेचा किंवा मामाचा मुलगा. [देशा. मेहणिआ=साला, मामाचा मुलगा ] मेहुणचार-पु. (पाहुणा शब्दापासून पाहुः णचाराप्रमाणे मेहुणा शब्दापासून साधित ) १ मेहुण्याचे आदश-तिथ्य. २ (ना.) थट्टेचें नातें. [ मेहुणा ] मेहु णिआ-स्त्री. मेहुणी. [ व. ] मेडुणी-स्नी. १ मामाची मुलगी. २ आतेची मुलगी. ३ (कों.) बायकोची वहीण. म्ह० राजाची राणी पाटलाची मेहणी. महेतर, महेतरकी, मेहेतराणी-प्र. म्हेतर इ० पहा.

महेता—पु. गुजराथी लिहिणारा कारकून. [ सं. महत्: गुज. ] मेहेताजी-५ शिक्षक. [गुज.]

मेंहेदा, मेहेनत, मेहेराव, मेहेमान, मेहेर, मेहेरणे, मेहेरी, मेहेराय-मेहंदी इ० पहा.

महेरबान, महेर्बान, महरबान--वि. सुप्रसन्न; कृपावन्त; दयाळ, मेहरबान पहा. [फा. मिहरबान् ] मेहर(र)बा(बा)नगी-र्जा. दया; लोभ, कृपा. मेहरबानगी पहा. 'आपणहीं हुजुरीहून मेहेरबानगीचा खिलत पाठवावा '–दिमरा १.९९. [फा.] मेहे(ह)रघानी-स्त्री कृपा. ' मेहेरवानी ं -राज १५.१४. [ फा. मिहरबानी ]

मेळ-पु. १ मिलाफः जमः संगतिः संयोगः 'तैसं हेतुकारण-मेळें। '-ज्ञा १८.३७०. २ पटेंगे. 'भलतेंगेसि मेळ्। '-ज्ञा १२.३५८. ३ जमणे; मिळणें; समतोल करणें (हिशेव इ०). ४ समृहः समुदायः मेळा. 'तेथेहि तापसांचा मेळ।'-मुआदि २७. ४५. 'कामिक मेळ भोंवे भोंवतां । '-मुविराट ३.६. ५ ताफा ( गाणारांचा, वाजंत्र्यांचा ). ६ संगत; योग; संबंध. ' घडली जयाचेनि मेळे । '-अमृ २.२३. ' घंडे तैसाचि पात्रमेळ । '-ज्ञा १७.२८४. ७ घसट. ८ गाण्यांतील एक चाल. 'पहा स्वार हो उनियां दिल्ली शहरची बारी। तुम्ही झेल तबेले गडी देखणे भारी । मेळ । ' -प्रला १९१. ९ मैथुनासक्त सापाचे जोडपें. १० कळक; वेळ् इ०कास जें बीज येतें तें. [सं मिल्=भेटणें]

मळप-- कि॰ (गो.) व्यभिचाराने अंगीकार कारणें.

मेळवण- न. १ समूह. 'जें महामोहाचें मेळवण। '-एभा १४.३६७. २ ( ना. ) जनावरांस खाऊँ घालावयाचें मिश्रण.

मेडू-हु-हो--पु. १ पर्जन्य. २ मेघ. ' उभय विर सरोपें मिळवणी. २ अतिशयोक्ति. [ गुज. ] मेळविणें-सिक. १ एकत्र जुळणी करण. 'मेळविला भोयांनीं। पालखींत घालून चालविला। ' ळा-ळा-पु. (काव्य) मेघ. 'अकाळी दिसती मेहहे । चंडवातें -ऐपो २०. २ मिळवर्णे, मिसळ्णें. 'युक्ती मेळवितां द्रव्यांतर। ' -एभा २.५८०. मेळा-पु. १ मनुष्यांचा समुदाय; जमाव; जमात मेहु( हु )ण— न. भोजनादिकांस बोलविलेलें, लग्न झालेलें ( विशेषतः धार्मिक किंवा न्यापारी उद्देशानें विशिष्ट कार्ली जम-लेला); जन्ना इ०. (कि० भरण; जमणे). २ संगम (नदीचा) ' पाहुं पंचर्गगेचा मेळा। स्नान कहं गंगेचें।'-गंगेची भूपाळी. ३ गणपतीच्या उत्सवांत पर्दे म्हणणाऱ्या, टिपऱ्या खेळणाऱ्या मुला-मुलींचा संघ, समुदाय. ४ पंच; संघ. 'आमचा मेळा निवडा. ' [ सं. मिल=भेटणें ] मेळवास मिळणे-पैकीं एक म्हणून जाऊन मिळणें. मेळाप-५. समुदाय. हैसा सज्जनांचा मेळापीं।'-ज्ञा १८.१५२१.

> मेळपक, मेळापाक-- प. १ मिलाफ; मिश्रण. 'माजि तया मेळापकु । सिंहनादाचा । '-गीता १ ७७८. २ समेट; मन-जुळणी. ३ जमवाजमवः जुळणीः समुदाय. ४ वियोगिताची पुन-भेंट. [सं. मिल् ]

> मेळाचा-पु. (कवि.) १ जमावः समुदायः 'नाना रत्नांचे मेळावे । अलैकिक गुंफिले । ' २ मेळ; संयोग; मिलाफ. ' तैसा मेळावा अर्जुनी । झाला दिसे समस्ती । '-मुआदि ८१ रे. रे समारंभ. ४ सैन्यविभाग, सैनिकसमृह; तुकडी. 'तो मेळावा रण-काळ डंका । विदुरथाचा । ' –शिशु १०३२. [ सं. मिलू ] **मेळि** (ळी)कार-पु. भेट. ' कृष्णे केला मेळिकार । ' -एरुस्व ६.२७. मेळ-ळ -पु. भेट; मेळ; संयोग. 'बैसा मेळ आला गोडिये। ' -अमृ १.११. मेळे करणे-िक. (कु.) एकत्र जमून गप्पा मारणें. मेळेकरी-9. एखाद्या गांवचा पिढीजाद गांवकामगार. मळेदार-पु. पंचायतीपैकी एक इसमः; पंच.

मेळावां—५. (गो.) द्वेषभाव.

मेक्षण-न. यज्ञकर्मातील एक पात्र. हें लांकडाचे असून उल-थन्यासारखें असतें. [ सं. ]

मै-किवि. सह; बरोबर. [अर. मह] मेजमीयत-किवि. जमातीसह. -पया ४९३. मे-फौज-क्रिवि. फौजेसह. -पयाव 888.

उंची, रुचकर, महाग असे केळें. -सह्यादी ३०८.

मैत-वि. मेलेला; मयत; मैत या शब्दाशी समास होउन झालेले शब्द मैयत शब्दांत पहा.

मैन्न—पु. मित्र; स्नेही; दोस्त. 'मैत्राचें बोलें उणें।' (ब.) गाई-म्हशीस चारावयाचा दाणा; आंबवण. मिळवण पहा, -दा २.१.५५. -न. अनुराधा नक्षत्राचे नांव.-वि.स्नेहीपणाचा; ३ (सामा.) मिश्रण. [सं. मीलन] मेळवर्णी-स्री. १ मिश्रण; मैत्रीचा [सं. मित्र] मैत्रकी-स्री. दोस्ती; स्नेह: मैत्री. 'पत्रिका

यदुवरें लिहिली गे। मैत्रिकी स्मरुनि ते पाहिली गे।' -मध्व १९९. मैत्रणी, मैत्रिणी, मैत्रीण-स्री. स्रीमित्र; दोस्तीण मैत्रिकी, मैत्री-स्री. दोस्ती; स्नेह. 'लाभाविणें मैत्री तोई नथे.' [ मित्र ]

मैत्रायणी—सी. कृष्णयजुर्वेदाची एक शाखा. मैत्राणी,

मैथिल—पु. एक ब्राह्मणाची जात किंवा तींतील व्यक्ति. –िव. मिथिला देशाचें किवा नगरासंबंधाचें. [ सं. ]

मैथुन-न. १ संयोग; अंगसंग; स्त्रीपुरुषसमागम; संभोग. २ एकी; समेट; संयोग; संघ. [सं.] व्वैराग्य-न. बेसुमार संभोग केल्यामुळें दु:खप्रद औदासिन्य व विषाद उत्पन्न होऊन स्त्रीविरक्ति उत्पन्न होणें किंवा कामवासनेचें संयमन करण्याची इच्छा होणें. [सं.]

मैंद्-पु. ढेकळें फोडावयाचा कुळव; पेरलेल्या शेतांतील सरी बुजविण्यासाठीं त्यावह्नन फिरवावयाचे एक औत.

मैंद्र—पु. एका विवक्षित जातींतील व्यक्ति. हे लोक प्रवासी लोकांना वार्टेत अडवून त्यांचा खून करतात. -वि. १ बुद्धिमंद; जड; सुस्त. २ घातकी; ढोंगी; दांभिक. 'मेंद सोइरी काढिती। फांसे घालोनी प्राण घेती। '-दा ३.२. 'मैंदाचे स्वीकारिल कवण विचक्षण अमूल्य निष्क-पट। '-मोउद्योग ६.४९. [सं. मंद; महेंद्र] •कर्म-न. खुन; दरवडा. 'गर्व सत्यभामेचा निर्दाळुन समुळिहन करी एक चोर ज्यार चाहाड एक मैंदकर्म आचरी। ' - होला २७. मैंदाची नगरी-सी. सोदे किंवा लबाड लोकांचा कंपू. मैंदाच-वे-न. १ मैंद नांवाच्या लोकांचा दरवडा, अत्याचार. २ मैंद पणा; घातकीपणा. 🎙 भुलावणी; मोह. 'येकलें जाववेना संसार मैंदावें।'-दावि २३५.

मैदा-पु. ओलविलेले गहुं वाळवून त्यांचें दळलेलें पीठ; सपीट; [फा. मैदा]

अंग किंवा मधला भाग (वस्राचा). [अर्. मैदान्] •बसर्णे-क्रि. सृष्टिशोभेचे सुख धेण्यासाठीं मैदानांत बसर्णे. घोडेमेदान-न. मर्देमकीची जागा; रणक्षेत्र.

मैदालकडी--नी. (हिं.) एक औषधी झाड. उदबत्या [सं. मिल्=एकत्रित होणें] करण्याकरितां याचे लांकुड वापरतात.

मेदी--- जी. (व.) मेदी पहा.

गाणारा पक्षी. या पक्ष्याच्या अनेक वाती आहेत.

मै-फर्जन्दान--किवि. लॅंकरासहः, वंशपरंपरा. 'इनाम मै-फर्जन्दान मुकर असे. ' -वाडसनदा ८७ [फा. ]

मैफल — स्री. (व.) मजलस; मंडळी; सभा. 'मैफल जमली. ' [ अर. महफल ]

मैयत—वि. १ मेलेला; माजी; इहलोक सोड्न गेलेला. २ मैत्रायणी-पु. ब्राह्मणांची एक जात किंवा तींतील व्यक्ती. [ मैत्रा-|निर्वीज झालेलें; विनाशित ( घराणें, कुल ). ३ करपलेलें ( पीक ). [अर. मयत ] •अर्जी-की. मयत इसमासंबंधींचा अर्ज. •क्यास-पु. संशयित मृत मनुष्याच्या मरणाच्या कारणाचा तपास किंवा त्यासंबंधी बनविलेलें मत, विचार. •चौकः शी-सपासणी-स्री. मृत इसमाच्या संबंधाने केलेली विचारपूस. **ं जिंदगी**-स्री. १ मृत इसमाची राहिलेली, त्यानें टेवलेली मालमत्ता. २ वेवारशी, योग्य वारसदार हक्कदार, नाहीं अशी मालमत्ता. ॰**पंचनामा**-पु मृत इसमाच्या चौकशीचा केलेला पंचनामा. ० पाहणी-स्री. जळुन गेलेल्या किंवा रोग पड्न नष्ट झालेल्या पिकांची पाहणी. **्रमाल**-पु. मयत जिंदगी **पहा.** मोकहमा-पु. मृत इसमासंबंधी चौकशीचा, मोकदम. ०याद-**की. १ म**यत झालेल्या लोकांची केलेली यादी, फेरिस्त. **२** मृत इसमांच्या चौकशीचे निकालाचे ठेबलेले कागदपत्र. • वारीस-पु. बेवारशी वतन, मालमत्ता.

मैया-वि. शंभर ही संख्या. [ अर्. मिआ ] मैयातैन-वि. दोनशें (फक्त मुसलमानी वर्षासंबंधानें उपयोग). [ अर. मिअतीन] मैराप---स्त्री. महिरप पहा. 'मैरापीची सर्जा केल्या जशी दुसरी द्वारका. ' -पला. [ अर. मिह्राब ]

मैराळभाऊ--- पु. ह्या नांवाच्या इसमावह्न काटक व बल वान इसमाबद्दल योजावयाचा शब्द.

मेळ—पु. एक रस्त्याची, मार्गाची लांबी मोजण्याचे प्रमाण; अर्घा कोस. [इं. माइल]

मेल — पु. घाण; खळमळ; मल. ' जळती चित्त मेल सर्वथा। ' मैदाविणे-मैदावणे-- कि. मैदपणा करणें; मैदासारखी कृति | -विपू १.६९. [ सं. मलः सं. मल्=धारण करणें । •स्वोर-वि. मळकट रंगाचा; घाण दडवणारा; मळखाऊ (रंग) मेळा-पु. नरक; घाण. [ सं. मल्=धारण करणें ] मैलो-प. (कु.) मळ. | म.मेला ] मेलागर—पु. १ एक प्रकारचे चंदनाचे लांकूड; उत्कृष्ट चंदन. २ मलयगिरी पर्वताचें नांव. [ सं. मैलागिरी, मलयगिरी; द्रा. मलै=

> मेक्यकार-पु (महानु.) संघ; जमाव. चतुरंग सैन्यासह मुकाम. 'पातले पवनवेगें जेथे मैल्यकारू केला श्रीकृष्णराओं. '

पर्वत ]

मैस, मैंस-सी. काजळ; मस; शाई. 'सकळ पर्वतांची मेंस कहानि । समुद्राचिया पात्रामाजीं भहानि । कल्पतहंची धुंदर मैना-सी. १ पोपटाची, राघुची मादी. २ साळुंकी; एक करूनि लेखणी । लेहुं बैसे आदिमाया। ' -स्वादि ७.४.४८. 🛚 सं. मषी ]

मलिन-मइल-मैल-मैळ ]

मैळे-न. (महानु.) वस्त्र. 'तया अनुरागाचेया चोळे। रापे ईंद्रियांचे मैळें। ' –भाए ७९६. [ सं. मुल्=धारण करणें ]

माशांस आक्टोबर नोव्हेंबर मध्यें पकडतात.

मोआजीन-पु. मशिदीची बांग पुकारणारा मनुष्य. मवा-जीन पहा. 'इमामलोक व मोआजीन लोक यांची चौकशी करणें -वाड सनदा ७९. [ अर्. मुअझ्झिन् ]

मोईतसबी-वि. मुकरर वस्ती करणारे. 'मोईतसबी यांची चौकशी करून. '-समा ३.२०५. [फा.]

मोई(इ)न-स्नी. वर्षाची नेमणुक; ठराव; नियम; पगार; तैनात; कायम नेमणक. 'इतिकयावर मोईन प्रमाणें चौकीपहारा न राखेच तर परिच्छिन्न दूर करावा. '-मराभा १४. [अर. मुभय्यन् ] • जाबता-पु. १ नेमणुक होतांना किंवा पगार निश्चित करतांना लिट्टन घेतलेला लेख; पगारपत्रक; नोकर लोकाचें पत्रक. २ कराराचे पत्रक; वांटणीपत्रक. ०द्वार-पु. संस्थानांतून नेमणुक किंवा वेतन घेणारा इसम. मोईन पहा. ॰ माप-न. १ ठराविक किंवा निश्चित मोजमाप. २-किवि. खचित; करारानें; कायमपणें: ठराविकपणें; खरोखर.

मोईर-पु. (गो.) मुसलमान. [मूर?]

मोऊळ-प. (कू.) गवताची केलेली लहान केरसुणी. [मोळ]

मोक, मोख-पु. अंकुर; मोड; कोंब; गर्भ. ' केळीचा मोक हरभ-यायेवढा घेऊन...त्यांत हें औषध संध्याकाळी घालावें ' -अश्वप २.१८०. [सं. मुख]

मोकट-वि. मोकळा; बेबंद; स्वच्छंद. मोकाट पहा.

मोकडी---की. एक झाड.

मुकद्दम, मुकद्दमी पहा.

मोकरर-वि. स्थिर; निश्चित. मुकरर पहा. [ अर. ]

तरी सदर्ह पैकीयाची सोडी मोकल करीन. '-रा १८.६६. -पु. करितां खुला असलेला (तलाव, नदी, जमीन). २ ऐसपैस: संरक्षक; बदरका. ' आम्हास पन्नास तोपची मोकल देऊन गडावरी अघळपघळ; नेऊन...' -रा १८.६४. [ अर. मुवक्क् ]

शिष्यांची भीड धरुनि साधु शिष्य मोकलिला '-मोआदि ९.३४. मज मोकळीक वा जे ' -र १३. २ सुटका; रजा इ० [मोकळा]

मैळ--पु. मळ. मैळ-वि. मिलन. मैळणें-की. मिलन 'स्वराक्ती करिता खाण्डव वन दहन। इन्द्र मोकलील मेघजीवन ' होणें; मळणें. 'तरि तें पंधरेपण न मेळे।'-ज्ञा ८३९. [सं. -मुआदि ४९.९९. २ मोकळा सोडणें; दाब किंवा बंधन न टेवणें. 'द्वारे मोकलुनि । जनक शुंखला तोडुनी '-पाळणेसंप्रह १०. 🧸 गमावण. ४ ओक्सबोसी, मोठयानें ( हेल काढून, ओरइन, कंठ-संकोच न करितां ) रहणें. [सं. मुक्तः देशा. मोकलः गु. सोकल्बं ] मोआ-की. (कों.) माशाची एक जात. या जातीच्या मोक्टू न देंग-थांबावयास टावर्णे; जाऊं न देंगें; अटकाव करणे.

> मोकळ—स्री. १ विस्कटलेली, निबंध, अस्तान्यस्त स्थिति. र फंड (कर्जाची). ३ खुले किंवा विस्कळीत स्थितींतील भारे, गहे, इ० ४ मोकळीक; स्वतंत्रता; सोडणुक; सुटका; मुक्तता. -क्रिवि. १ मोकळेपणें; स्वैरपणें; स्वतंत्रेतनें; दाब किंवा प्रतिबंध नसतां. ( कि॰ सोडणें; धुटणें; फिरणें; हिंडणें; चरणें ) २ (खुल्या र्किवा उघड्या स्थितीत-) पत्र, हिशोब, दस्तऐवजः (कायम मुकर किंवा निश्चित न केलेल्या स्थितीतील )-हिशोब; स्मरणार्थ टिपण. [ सं. मुक्त ] • चरणी-वि. मनास येईल त्याप्रमाणे चाल-ण्यास स्वतंत्र. २ भटक्याः, उनाष्ठक्या करणाराः; ३ अस्थिर किंवा सात्रीचा, निश्चित नसलेला ( पगार, उत्पन्न इ० ). ० चरणें-क्रिवि. मोकळेपणं; अनिरुद्ध; स्वतंत्रपणं. मोकळिचिट्टी-स्री. मोकळीक देण्यासंबंधीचें पत्रः, मोकळीक चिद्वी पहा. ० लेख-पु. खुल्या कागदावर किंवा उघड्या कागदावर लिहिणें. याच्या उलट बंदिस्त लेख. **्वर**-क्रिवि. १ खुलेपणें; (पेंढया जुडे र्किवा भारे अगर गढ़े न बांधता ). २ बंद न करतां; उघडें ठेवून. ३ ऐसपैस; अघळ पघळ; प्रशस्तपणें ( मैदान किंवा विस्तीण पटांगण ) ४ सैंवरपणें; स्वतंत्रपणाने ( भटकणे इ० ). [ मोकळा+वत् ] •वाडी-वाडी-स्त्री. १ (प्रां. ) मोकळीक. २ स्थलत्याग. ३ निराश स्थिति. ' सृष्टि गेली रे गेली। देवा मोकळवादी जाहली। ऐशी एक टाळी पिटिली। सत्यलोकीं। '-ज्ञा १.१५७.

मोकळा-वि. १ स्वतंत्र; बंधमुक्त; अनियंत्रित. २ खुरुँ; उघडें; बंद नसलेलें (दार किवा दरवाजा अथवा पेटी). 🤱 मोकदम-- पु. मुख्य अधिकारी. मुकदम पहा. 'मोकदम वेगवेगळे; एकत्र न झालेलें; एकत्र न गुरफटलेलें. ४ न व्यापलेलें; (मुख्य आदमी) हा किताब पाटलाला असे '-गांगा ४५. रिकामें. ५ (भयंकर रोगापासून, दुःखांतून) सुटका झालेला; मोकदमा-पु. मुक्दमा पहा. मोकहम-मोकहमी-(प्र.) मोकळा झालेला; मुक्त. [ सं. मुक्त; प्रा. मोको; पु. मोकळू. सि. मोकल; उरि. मुकुळा ] •चाकळा-वि. स्वतंत्र; स्वैर; अप्र-तिबद्ध; खुला; उघडा; बंद नसलेला इ० [मोकळा द्वि.] ०ढाकळा-मोकळ-वि. स्वाधीन. 'भापली कुलकर्णाची गोही बाल वि. १ उघडा; न झांकलेला; बंद नसलेला; सार्वजनिक उपयोगा-लांबहंद (झगा, घर इ०) [मोकळा द्वि.] मोकळी-सी. १ स्वन्छंदीपणा; स्वातंत्र्य. मोकळीक-सी. मोकलर्जे — कि. १ पाठविणें. धाडणें; प्रेषणें. 'ब्रह्मध्ना १ सुटणुक; सुक्तता; स्वतंत्र किवा मोकलें होणें. 'तुवा दिधली

•चिट्ठी-स्री. १ सोडवणकीची, सुटकेची अगर मुक्त केल्याची चिठी अगर लेखी कागद. २ जप्त केलेला माल सोडलेल्याचा तिकडे हिंडणारा, उनाड. किवि. मोकळेपणार्ने, स्वतंत्रतेनें. लेख. मोकळोभाजी-स्त्री. शिजवृन कोरडी केलेली, आंत पाणी नसलेली भाजी. ह्याच्या उलट असट भाजी किंवा गोळा भाजी. मोकळें-न. मोकळेपणा. ॰मेदान-रान-न. १ ऐसपैस जागा. २ ( ल. ) पूर्ण स्वातंत्र्य; सदर परवानगी.

मोका-पु. १ संधि; प्रसंग. 'अलीकडे मोका आल्यास कैलासवासी महाराज साहेब, ह्यांची चांगली पूजाही करीत असत. -विक्षिप्त २.१६८. २ नाकें; प्रमुख ठिकाण. 'मोक्यावरची जागा. ' [ अर. मौकुअ ]

मोकाट--द्र-द्व-वि. १ (माण.) उद्धटः द्वाडः दांडगाः स्वच्छंदी. २ (व.) मोकळा; अनर्गल. 'धीट सैराट मोकाट। चाट चावट वाजट।'-दा २.२. [ सं. मुक्त ]

मोकाडकी-सी. एक प्रकारचें दावें. [ मोकाड=मुख+ अडकी=अडकर्णे ]

मोकादम, मोकादमी-पु. मुकद्दम व मुक्द्मी. मुकादम पहा.

मोकाबला—पु. मुकाबला पहा.

मोकाम-पु. मुकाम पहा. 'ती दिसाचे मोकाम' -ऐपो ८०. मोकार-पु. एन खर्च.

मोकार-किवि. १ मोकळेपणानें, निर्वेध नसतां. २ स्वतं-त्रपर्णेः, फाजीलपर्णे.

मोकारा—पु. (महानु.) मोगरसूल. 'केला परमुखाचा मोकारा । जीवपशुवा । '-ऋ ५१.

ज्यास आहे असा इसम; संस्थानचा अगर अशा इसमाच्या मार्फ-तीचा वसूल जमा करणारा शेतकरी; गांव इत्यादि ज्यास इनाम आहेत किंवा चाकरीबद्दल दिले आहेत असा इसम. [ मोकासा ]

मोकास-पु. गांव, जमीन, इनाम देतात ती. सरकार चाकरीबद्दल मिळणारा गांव.

मोकासा—पु. १ लब्करांतील नोकरीची अट घालुन त्या संबंधाने किंवा इनाम म्हणून दिलेलीं गावें, जिमनी वगैंगे. २ गांवच्या वसुलामध्ये व अंमलामध्ये हिस्सा. ३ चौथाईपैकी राजबाबती वजा करून राहिलेला भाग; चौथाईपैकीं तृतीयांश अथवा तीन आण्यांचा भाग. -इनाम ३०, ध गांवखोती वगैरेसिह हा शब्द लावतात. ५ मुशाफरांची मालमत्ता सुरक्षित राखण्याच्या अटीवर दिलेलें इनाम. [ अर. मुकासा ] मोकास-स्त्री. वसुलापैकीं काहीं स्वयंवर ९९. [ सं. मुखर ] हिस्सा मिळण्याचा हक. 'मौजे बहूल तालुके पाबळ येथील मोकास बाबेचा अंमल. ' [ अर. मुकासा | बाब ]

मोकाळ-वि. मोकळा; भटक्या; स्वतंत्र; मन मानेल

मोकील-पु. (व.) (मोंगलाई) अशील. [ अर मुअक्कील] मोकुफ-ब-वि.किवि. स्थगित; थांबलेलें; रहित; बंद. 'वतन चारुविण मोकुफ राहिलें होतें. '-थोमारो १.६५. 'दोन दिवस मोकूब जाले आहेत. ' -पेद ६.२०३. [अर. मव्कूफ]

मोख, मौख—पु. १ धान्यादिकांच्या आंत जो बीजभृत अंश असतो तो. २ सुपारीच्या मध्यभागाचा मऊ पदार्थ; नारळांतील अंकुर; मोड किंवा बीजाचा खाण्यामध्यें येणारा भाग. मोखर, मोखार-वि. १ मऊ; कठिण नसलेला; सहज मोडणारा किंवा फुटणारा; ढिसूळ ( दगड इ० ). २ भरभराटीचें, जोमानें वाढणारें; वयाच्या मानाने बाळसेदार व सुरेख असलेले (मूल). [ मुख ]

मोखंडी-वि. (व.) उत्तम. 'मोखंडी जमीन. '=गव्हाची उत्तम जमीन.

मोखर्ण-कि. (गो.) १ विनचुक तीर मारणें. २ (गो.) झोंकून देंणे.

मोखा-9. १ दांडा; खुंटा. २ लवचीक किंवा हिरवा कोंवळा फोक (झाडाचा ); कांहीं भागांत डांबा शब्दांबद्दल उपयोग करतात.

मोख्तसर—पु. मुख्तसर पहा. वजनदार लोक. 'हंजीबा सांगात मोख्तसर दाहाजण आले होते. '-इमं १०. [ भर. मुख्त-सर; संक्षिप्त; निवडलेलें ] मोख्लीसान-पु. स्नेही. [फा. मुख्लिसान ]

मोग-पु. (कों.) मोड; अंकुर; कोंब. मोख पहा.

मोग-पु. (गो.) लोभ; मोह.

मोगड, मोगण-न. (सामा. मोघड, मोघण असा शब्द मोकाशी-सी, मोकासदार-पु. मोकासपणाचा हक हु हु ) पेरणी करतांना पाभरीच्या दर चौथ्या तासांत मुख्य धान्या-शिवाय जे दुसरें धान्य पेरतात तें. मोगडा, मोगणा, मोगणी-एकाच वेळीं दोन धान्यें पेरण्यासाठीं पाभरीला जोढलेला स्वतंत्र नळा. मोघडा, मोघणा पहा. ( कि॰ धर्णे; चालवर्णे ). 'भाज गव्हाचा मोगडा धरावयाचा आहे. '

> मोगर-रा-पु. १ टापरणें; ठोकणी; ठोकणें; मेखसू. २ लहान गांठ ( ओंबलेला मोती सोन्याच्या तारेंतुन पड़ नये म्हणून तारेच्या टोंकाला मारलेली, बसविलेली ). ३ फरसबंदी करणारांची टोकणी, टासणी;परटाचे कपडे बडविण्याचे साधन; लाकडी हातोडा. ४ ( ल. ) पायदळ. ' चालती पायांचे मोगर। पातले कौंडिण्य<u>प</u>र नगर । आणीक वऱ्हाडी महावीर । चैद्यभार तेही आले । ' -एहस्व ५.२६. [ सं. मुद्रर; प्रा. मोग्गरो; सिं. मुङ्गिरो ]

> मोगर-वि. मुख्य. ' चालती मोगर चातुरंगी। '-मातकी-

मोगरसूल, मोंगरसुल-न. धान्य, धन, इतर पदार्थीचा समृह दानधर्म म्हणून जनतेकड्न छटविण्याची क्रिया; छट. संक्रांतीला स्त्रिया उंसाची वंगरे लुट करतात ती; वोवसादान. ' तरि मक्तीचे मोगरमुल देवें।कां न कीजे।'-भाए ६१९.

मोगरा—पु. एक फुलवेल; तिचें फूल; झुबकेदार फुलास बट-मोगरा म्हणतात. मोगरं-न. मोगऱ्याचे फुल. मोगरं छ-न. मोग-ऱ्याचे तल. मांगरी-ली. (की.) मोगऱ्याचे झाड.

मागरी-मी. कणसे बडविण्याचे लांकडी अवजार: लाकडी मोठा हातोडा; रोतांतील ढेकळे फोडणारें लाकडी औत. मुळशाची विलायती शेंगः, हो रंगार्ने तांत्रुस असते [मं. मुद्रर] •मार-पु. १ (कपडे धतांन ) मोगरीचा मार देंगें; चोप देंगें. २ ( ल. ) चांगला, खरप्रस चोप, मार देशें, 'मोगरीमार बुधलेमार।'-दा ३ ७.६५.

मोगल, मोंगल-पु. मध्य आशियांद्रन किंवा तातरीहून हिंदस्थानांत आलेली मुसलमानांची एक जात; मोंगल जातीचा मुनलमान इसम. [फा. मुघोलू] मोगलाई-स्री. १ मोगैले लोकार्चे राज्य, अंगल, सत्ता. २ कोणत्याहि मुसलमान राजाची सत्ता, त्याचे राज्य. ३ ( ल ) बेबंदशाही. ४ करविशेष ( मेर्रंग-लांनी बसविलेली मोंगलांचें हिश्श्याची रक्कम ). -थोमारो २.७०. मोगल ] • मललत-की. कपटडाव. 'परंतु मोंगलाई मसलत यांस उमजली नाहीं. '-भाव ४८. मोगलाण-न. १ मोगलांचा देश; मोगलांच्या सत्तेखालील देश. २ मोगल लोकांच्यामधील, मोगल लोकांनीं सरकारविरुद्ध केलें बंड, दंगा, उठावणी. [मोगल ] मोगली-वि. १ मोगल लोकासंबंधीचें. २ कपटी. 'ऐशियासं मोगली मन्सवा, इनाम देउन आपला मतलब साधितील. ~इमं २०१. [ मोगल ] ०**एरंड**-पु. एक प्रकारचें एरंडाचें झाड; वईचा एरंड. ॰ बाजार-पु. जोराची दंगल, आरडाओरड. (कि॰ मांडणें; माजणें; मातणें; करणें ). बेदाणा-पु. बेदाणा; एक औषधोपयोगी पदार्थ. [फा.] ॰ मिरची-स्री. वांग्यासारखी मोठी मिरची; भाजीची, भोपळी मिरची.

मोगल-पु. काजूगर.

मोगळ-पु. (कर.) चौपाखीपैकी बाजूची छपरें. मोळ पहा. ' छपराला मांगळ ठेवले तर खर्च फार येणार नाहों. '

मोगा--वि. (गो) सखा; जिवलग (मित्र) -चित्रा, दिवाळी अंक १९३६.

मोगा-धा-पु. (हेट.) १ रहाटगाडग्याचे मडकें; मातीचा लोटा. २ नारळाचा सुयरा, पोगी; (क्वित) नारळांत उद्भवणाऱ्या कोंबासिह म्हणतात. मोगारा-पु. कोंब; कोम; अंकुर. (कि॰ येणें; फुटणें ).

फायतशीर. ' ज्यावर सत्कवीचीं वचनें मोघ होत नाईति ... ' -नि ८९५. [ रां. ]

मोघड, मोघण-सीपु. (व.) १ मुख्य धान्यामध्ये पेरलेले दुसरें धान्य: उतवडा. २ असे धान्य पेरण्याचा नळा. मोगण पहा.

मोघड्या-स्री. (स्रा.) दोन फणी पाभर, स्नानदेशांत गहं, हरभरा या पाभरीतून पेरतात. मोघणा-पु. मुख्य धान्यांत मोगण म्हणून दुसरे धान्य पेरण्याचा नळा. मोघड किंवा मोघण ह्या अर्थी उपयोग. २ ह्या नळवाने किंवा मोघण्याने पेरलेले ताम. मोघणी, मोंघणी-स्री. १ जोंधळा, बाजरी वगैरे मध्यें तर, हरभरा इ० ची केलेली पेरणी. ३ असे पेरणीचे काम ज्या नळवाने केलें जातें तो नळा. मोघणा पहा. मोघणों-कि. मोघणाच्या साधनानें शेतांत तास पाइन त्यांत बीं पेरणें. [मोघण]

मोघम, मोहगम-वि. सर्वसाधारण; अनिश्चित, अस्पष्ट रूप-रेपेचें; खुलासेवार नव्हे असे (भाषण, काम,व्यवहार,खर्च); संदिग्ध. 'ऐसे मोहगम हजरत म्हणतात यांत काय समजावें ? '-रा ५. १४५. [अर. मुग्हम् ] • बाब, बाबती-स्री. कोणताहि खुलासा न केलेला असा कर, वर्गणी किवा पट्टी; कोणत्या बाबीकडे खर्च करणेची हैं न टरवतां वसूल केलेली रक्कम.

मोघल--- तंबुचें, हेऱ्याचें मागील दार. [ अर. ]

मोघळ-पु. (कर.) गटार; पाट. ' गाय मोघळा मोघळानं गेली. '

मोघा-मोगा पहा.

मोघारणे--- न नकसगाराचे हत्यार.

मोधें-- न. जोंधळा, बाजरी किंवा गहुं ह्यांच्यामध्यें मोध-ण्याने पेरलेले धान्यः मोगण पहा. (व.) असे धान्य पेरण्याचा

मोच-की. खाण्यास योग्य अशी एक भाजी.

मोच-पु. मऊ कापूस ज्यास येतो असे झाड; सावरी; शेवरी. मोचरस-पु. मोच नांवाच्या झाडाचा, सावरीचा चीक, डिंक; एक औषधी पदार्थ; सुपारीचे फुल. -मुंच्या १७१.

मोचक-वि. मोकळा करणारा; सोडविणारा; मुक्त करणारा; सुटका करणारा; ( समासांत ) भवमोचक; पापमोचक; ऋण-मोचक. [ सं. ] मोचणें-( काव्य ) मोकळा करण; सोडणें; मुक्त करण; सुटका करणें. [सं. मोचन, मुच् ] मोचन-न. मोकळें होणे; मुक्त होणे; स्वतंत्र होणे; सुटणुक; स्वतंत्रता; मोकळीक; (सामा.) जाऊं देणें. [सं. मुच्=सोडणें ]

मोचड- पु. जोडा. [प्रा.] मोचडी-स्री. नाजुक जोडा. मोचा-9. १ मोजा. २ जोडा; एक प्रकारचा बूट. हा अह-मदनगराकडे वापरतात. 'होईन मोचे वाहणा। पार्थी सकळा संत-मोध-वि. व्यर्थ; निष्फळ; विनाकारण; निरुपयोगी; बंकि-जना। '-तुगा ११४१. [हि.] मोचे खाण-बस्पो-पायपोसांचा मार खाणे, बसणें भोची-स्री. एक्सेकांमधील खेटराखेटरी किंवा जोडाजोडी. मोचे फेडणें-कि. जोडें फेकणें; तुच्छ मानणें.

'गजवाजीनृयानशासता । तेर्णे गर्वे इंद्रमाथां मोचे फेडी ।'-एसा ५.१५२. [मोचा द्वि. ]

मोची, मोचेकरी—पु. १ एक जात; चांभार. 'जीनगर सलतानगर चर्मक। डोहर भाट बुरुड रजक। दांगट मोचेकरी खाटिक। लोणारी आणि कैंकाडी।'-स्वादि ६.५.३८. २ मांग जातीतील एक पोटजात; खानदेश व सोलापूर जिल्ह्यांत ही पोट-जात प्रामुख्यानें आढळते. —अस्पृ ४७—१८. [बं. मुचि; हिं. मोची: मोचा]

मोच्छाय, मोच्छाह—पु. महोत्सव; कोणताहि मोटा उत्सव. [सं. महोत्सव, महोत्साह]

मोज-न. १ मापन; परिमाण किंवा संख्या निश्चित करणें. २ माप्णें; मोजणें; मापानें मोजून निश्चित कर्णे. ३ मापानें मोजून निश्चित केलेली संख्या. ४ (लांबी, वजन किंवा क्षेत्र यांचे) मापन किंवा माप. ५ मोजण्यासाठी घेतलेचें कोणतेंहि परिमाण. [ सं. मा=मोजणें ] ॰दात-दाद-दास्त-स्री. संख्या मोजणें; गणनाः मापनः मोजणी. [ अर. ] ०प-न. संख्या मोजणेः मापणेः मोजमाप करणें; संख्या. ॰पट्टी-स्री. मोजण्याची पट्टी; फूटरूल. मोजका--वि. मोजलेलाः मर्यादित किंवा इयत्ता ठरविलेला. २ माफकः; साधारण. [मोजर्णे ] मोजजा-पु. मोजणी. 'आंबे जाहाले असतील त्यांचा नजर मोजजा आजमासे कहन '-वाड-बाबा १.२१२. मोजणी-स्री. मोजण्याची किया; संख्या ठर-विणें; मोजणें; मोज किंवा मोजमाप करणें. २ जमीनीचें मापन किंवा क्षेत्र मोजर्णे. [ मोजर्णे ] ०दार-पु. जमीनीचें क्षेत्रफळ काढ-णारा, मोजणी करणारा. मोजणें-कि. १ मेजणें; मापणें; गणित करणें. २ ( ल. ) भिणें; पर्वा करणें; जुमानणें; अभिमान धरणें; मानेंगः; गणेंग. 'यांच्या गुणापुढें न त्रिदशांचा आपणासि नग-मोजी।'-मोविराट ६.३८.

मोजला—वि. मोजलेला; मोजमाप केलेला; गणलेला; विविक्षित रक्षम किंवा परिमाण टरविलेला; मय दित केलेला; मोजका. 'मोजल्या रुपयांनीं संसार होत नाहीं.' मोजी करणें—िक. काटक्सर करणें. मोजीय मापीय—वि. मोजलेलें व मापलेलें; निश्चित केलेलं, एकत्र जमा केलेला किवा विस्कळीत नन्हे असा; मोजमाप किती आहे हें माहीत असलेला. [मोजणें व मापणें ] मोजोटी, मोजवटी—की. (सोनारी) मोजपटी; एक प्रकारचा शिक्षा. मोजया—पु. मापारी.

मोजवा, मोजवेदार--पु. (प्र. भोसवा व मोसवेदार पहा.

मोजा (-- पु. थंडी वगैरेपासून हातपा विं रक्षण व्हावें म्हणून त्यांस घालण्याची विविक्षित आकाराची पिशवी. [फा. मूझा ]

मोजिब, मोजीब—किनि. प्रमाणें. [ अर. मूजिब्, मुजिब्] मोइया—पु. खल;चर्चा; सारांश; प्रतीसाक्ष्यमू.-राव्य ८.८१. 'हा कागद साहेबी जतण करून ठेविला पाहिजे. याचा मोझ्या होईल. '-रा १६.४६. [ अर. मुवाझअ ]

मोट--- सी. (व.) १ मोठी पिशवी; पोतें; मोठें ओझें; गाठोंडें ( धान्य, शेण इ०चे गाठोडें किंवा एकत्र जखडून बांधलेल्या पुष्कळ वस्तुंचा समूह ढीग, रास ). 'ना तो सूर्य मोटं। बांधितां निर्के। ' –अमृ ७.२७४. २ बैलांकडुन किंवा रेड्यांकडुन विहीर वगैरेंतील पाणी वर काढण्याचे साधन. ३ पाणमोटः, पोटांतील पाण्याची पिशवी. ( क्रि॰ येणें; पडणें; फुटणें; निघणें ). ४ ( ल. ) पशुला खालीं जमीनीवर पाइन त्याच्या पायांचे चारी ख़र एकत्र बांध-लेली त्याची स्थिति; भूत-पिशाच्च बाधा झाली असतां माणसाची गठडी वळवून त्यास बांघलें जाणें किंवा त्याचे हातपाय जखडले जाणें ५ शिदोरी; उपहाराच्या साहित्याचे गाठोडें. ' मग आपुलालिआ मोटां घेऔंनि। सकळें एतें जालें।'-दाव २०१. ६ दहा हजार ही संख्या. ( स्त्रिया फुलांची, दुर्वोची लाखोली वाहतात त्यावेळीं लक्षाचा दहावा अंश याअर्थी योजतात.) म्ह० शिनळ धरावा खाटेस चोर धरावा मोटेस. ० बांधर्ण-इच्छेविरुद्ध जखडून बांधर्णे; एखायास त्याच्या इच्छेविरुद्ध एखाया कार्यास प्रवृत्त करणे; इच्छा नसतां धरणे. ( वाऱ्याची ) • वांधणे- असंभाव्य गोष्ट कर्ह पाहणे. ०धरण-िक. मोट जुंपणे, सुह्न करणे, हांकणे. सामाशब्दoकरी-पु. मोट हांकणारा; मोटेवर काम करणारा. oक(क्र)ळ-न. गांठोडें; कसे तरी बांधलेलें किया नीट न बांधलेलें गांठोडें. मोटळा पहा. •क्कळी-स्री. गांठोडी. •उडी-स्री. (पाण्यांत) उडी टाकतांना हवेंत असतांच स्वतःचे हातपाय पोटाशी धरून व शरीराचे गाठोडे करून जी उड़ी मारतात ती. याच्या उलट चुब-कती उडी. मोटला-ळा-मोटली-ळी. मोटलें-ळे-प्रश्लीन. मोटकुळें. पुरचुंडी; गाठोडें. 'पृथुक मोटली सांपडतां प्रभु वह हर्पाला लाहे। '-मो सुदामचरित्र ( नवनीत पृ. ३७७ ). मोट-वण-न. १ मोटेंतील पाणी जेथें ओतलें जातें ती जागा. २ (कर.) मोटेचे वडप; मोटेकरितां उभारलेली जागा. मोटस्थळ, मोटस्थळ जमीन-नहीं. मोटेच्या पाण्याने भिजणारी जमीन: विहोरीच्या पाण्याखालीं, बुहकीच्या पाण्याखालीं भिजली जाणारी जमीनः याच्या उलट पाटस्थळ. **मोटाळा-ळी-ळ-**न. (महानु.) १ गाठोडें: बंधन. 'महातारी तमाचा मोटाळा गा।' -चरित्र. २ (महानु.) (ल.) सामान; संग्रह (रोजचें न्यवहारोपयोगी भांडीं-कुंडी, खाद्यवस्तु इ० ). 'मोटाळा बांधागा। '-सूत्रपाठ. मोटवा-वि. मोटा वाहण्याचे कसब कहन उपजीवन करणारा ओझीं किंवा गहे वाहन नेणारा, हमाल. [ मोट ]

मोट-नी. मठ; एक धान्यविशेष; मटक्या.

मोटका-वि. निषुण; निष्णात; नेटका; प्रत्यक्ष; चांगला. मीटका देओ वागारां हातु घालीं। सर्वेचि वैसे मागिलीं पांसाळी। -शिशु १०११. 'मोटका काळासीं मीतकारी।'-भाए ४५८. मोटका-पु. फडकरी. -कृषि ४०३.

मोटका-को-वि. (गो. कु) खुजा; ठेंगू; क्षुद्र. 'मोटके दोघिंच भालेकार।'-उषा १४३१.

माटकी - पु. गायनशास्त्रांतील एक राग. ह्या रागांत षड्ज, कोमल ऋषभः कोमल गांधार, कोमल मध्यम, पंचमः, कोमल धैवत. कोमल निषाद हे स्वर लागतात. जाति संपूर्ण-संपूर्ण. वादी मध्यम. सवादी पड्ज. गानसमय-दिवसाचा दुसरा प्रहर.

मोटके -वि. १ थोडें. २ सुक्ष्म.

मोटगार-9. हमाल.

मोटन-न, बोडण पहा. [सं.]

असते.

मोट्यं-न. ( की. ) लहान.

[मोट+सृत]

शय; जास्त; फार; अधिक ( चांगल्या किंवा वाईट अर्थी ). 'दिसतोस तूं बरा मोटा।'-मोआदि २.२९. 'हा मोटा आळशी – अडाणी – शहाणा – चतुर-विद्वान – मूर्ख-लबाड इ० ' —িকবি, थोर, परम इ० शब्दांप्रमाणें उपयोग ). फार, अतिशय. युणांक, मेळवणी, पोहणें, झोंपणे इ० ची जी रीति ती. ৫ खुरदा [ सं. महतर ] मोटाई-स्नी. १ मोठेपणा; थोरपणा; जाडपणा. सिंवा लहान तांब्याणे नाणे (पैसं वर्गेर ). ' एक रुपयाची मोड २ ( ਲ. ) श्रेष्ठत्व. (क्रि॰ करणें; धरणें; लावणें; मिरवणें; दाखिवणें; आण. ' ९ —स्त्रीपु. जड होणें किवा दु:ख होणें ( कामाचा भार भोगणें; बाळगंगें; वाढवणें; सांगणें ). [मोटा ] मोटाड-वि. पडल्यामुळें किवा वाकून अगर दबून राहिल्यामुळें अवयवामधील अतिशय, अत्यंत मोठा; थोर; जाडा: जाड. [मोटा] मोटा- किंवा इंद्रियामधील). आळस; मंदपणा. ' हाताला-मानेला-धाटा-वि. १ मोटा व जोरदार, जाड आणि धिष्पाड (मनुष्य, कमरेला-मोड येती-येतो. [सं. मुट-मुड् = मोडणें ] मोड जनावर ). २ बळकट, जाड्या अंगाचा; जाडेंभरडें, बारीक, सुंदर, पाडणाँ-कि. (चांभारी धंदा ) घडी पाडणें. मोडतोंड-स्त्री. नाजुक नव्हें असे (कापड; धागा, वस्तु ). [ मोठा द्वि ]

सायक्रल-भी. फटफटी मोटार; पेट्रोलच्या साह्यानें चालणारें मांडीं इ०ची ). ३ मिटवेंग; तडजोड करणें; एकी घडवून आणणें सायकलसारखें दोनचाकी वाहन मोटारहाक्या-वि. मोटार (भांडण, कर्ज इ०संबंधी ). ४ भाग किंवा अवयव निरिनराले. हांक्रणारा इसम. 'दोन मोटारहांके यांना पकडून नेलें. '-के वेगवेगळे करणें व ते पुन्हां जोडणें; दुरुस्त करणें; नीट करणें. १७.६.३०. [ ई शॉफर, ड्रायव्हर ]

लाज जाईल मग काय राहील मोठाई।-पला २९.

मोठाड्या-पु. साप. [ मोठा+बावा ]

क्तेत्राखाणा—पु. ( खा. ) वडील चुलता. [ मोठा+बाप ]

मोठी-वि. थोरली. • घोळ-स्त्री. रस्त्याची नांकण. • माय-स्त्री. (व.) आजी. 'मोठी माय मेली. ' वहोणें-कि. (कु.) नहाण यें जे. मोठें-वि. थोरलें; लहान नाहीं तें; स्थूल (शरीर); ( ज्ञानार्ने, वयार्ने, धनार्ने ) अधिक. ०पोट-न. ( ल. ) अंतःकरणार्चे औदार्य; दया, क्षमा करणें. ( कि॰ असणें ). ॰शहाणे-(निंदार्थीं) अतिमूर्ख. ' आपण मोठे शहाणे अहात. ' मोठ्ठा जात-वि. (व.) फार मोटा; खुप मोठा. -रणगर्जना १७.९.२८.

मोड-पु. १ पराजय; मोडलेली, फाटाफुट झालेली किंवा विस्किटित झालेली स्थिति (सैन्याची ); बखेडा. २ पाणीच पाणी करणारा पाऊस; मोठा पूर. -स्त्री. १ जुर्नीपुराणी, फुटर्भीतुटर्की हरकामी न येणारी अशीं (विकृत टाकण्यासारखीं धातची भांडी र्किवा दागिने वगैर.) २ भाषेची मांडणी. 'मराठी शब्दांची लिंगावचनानें रूपें कशीं कशीं होतात ह्याची एकदा मोड समजली मोटची-न्नी. एक प्रकारची मिरची; ही आंखूड व जाड महणजे चाललें. ' ३ दूण; दुमड; सळ; केसांमध्यें काढलेला भांग; उभ्या पिकाच्या शेतामधून पडलेली रेषा, ओळ; अशाच तर्हची पडलेली सामान्य रेषा ओळ. ४ (नदीचें, रस्त्याचे ) वळण मोटसुती—वि. जाड धाग्याचे किंवा जाडेंभरडें कापड. किंवा वांकण. ५ दिशा; रोख; वळण, मोडणी; सर्वसाधारण गति र्किवा मार्ग. 'जशी केंसांची मोड असेल त्याप्रमाणें वस्त्रा फिर-मोटा-ठा-वि. १ थोर; जाडा. २ ( शब्दश: ल. ) अति-विला म्हणजे लागत नाहीं. '६ पदत; रीत; वलण; प्रधात;सरणी; रोंख ( भाषणाचा, निबंधाचा, कृतीचा ) ' गणुची अक्षराची मोड फार चांगली आहे. ' 'घोषाच्या कुंडीं। नाद चित्रांची रूपडी। प्रणवाचिया मोडी। रेखिली ऐसीं। '-ज्ञा ६.२७६. ७ हिशेब, १ मोडलेल, तुटलेल सामान; त्याची दुरस्ती. २ एखादा व्यव-मोटार—सी. तेलानें(पेट्रोटनें) चालणारी गाडी [ई.] मोटार- हार, वस्तू वगैरे बदलून घेणें, विकी करणें ( जुने दागिने, धातुचीं [मोडणें +तोडणें ] मोडभांग-पु. भांग आणि जोरगत ह्यांच्य मोटाळणे--- कि. मोडणें. [ सं. मोटन ] मोठा-मोटा पहा. दरम्यानची समुद्राची स्थिति. भरती आणि ओहोटी ह्यांच्यामधली मोठाई - स्त्री. (कों.) मोठेपणा मोटाई पहा. 'दासीची अवस्था (वास्तविक मोडभांग व मोडजोहार हे दोन्ही शब्द एकच व दोन्ही शब्द एकमेकांच्या ऐवजी उपयोगी येतात). मोडमाड-स्ती. मोडतोड;विध्वंस; सत्यानाश. मोइसुरा, मोइसुरी-पु.सी. ज्याचे पाते मिटवितां येते असा सुरा किंवा सुरी; मिटणारा चाकू

[मोडणें+पुरा ]मोडामोड -स्त्री. (कों.) मोडतोड. मोडह्या वळाचा सारथी-पु. (ल.) अनाथांचा वाली; असाह्य स्थितीं पिकाचीं कणसे मोडण्याची, खुडण्याची क्रिया ( मळणी करण्या-तल्या इसमाला मदत करणारा; दीनदुबळयांचा साह्यकारी.

तो; अंकुर, कोम; मुगारा. ( कि॰ येर्णे; फुटर्णे ) मूळव्याध झाली ५.४६. २ मार्गे; पद्धत; वागण्याची रीत; ओळ; मोड ( -स्त्री. ) असतां गुदद्वारीं होणारी मांसवृद्धिः; एक प्रकारचा रोग.

मोड-वि. (कर.) खाष्ट.

२ एक उपनांव.

मोडकळ-ळी--स्नी. दमुन जाणे; थकवा; दमणुक; ग्लानि. (म्हातारपणामुळें किंवा जास्त परिश्रम केल्यामुळें आलेला)-वि.१ विघाड करणें, (इमारत इ०); विस्कळित करणें; भन्न करणें; मोडलेला;-हास पावलेला;नाश पावलेला;नादुरुस्त झालेला (उद्योग, | नाहींसें करणें ( मोडणें आणि तोडणें ह्या दोन्हीहि कियापदांचा हा इमारत, व्यापार इ॰ ): नाश झालेली ( स्थिति ). ( कि॰ येणें; सर्वसामान्य अर्थ आहे. तरी पण दोहोंच्या अर्थीत बराच भेद होणें: घालेंगें; आणणें ) २ अन्यवस्थित; अस्तान्यस्तः, नादुरुस्त आहे. (तोडणें पहा.) तोडणें याचा अर्थ कांहीं तरी मोठें, अचा-(सरंजाम, सैन्य इ०) ३ तुकडे पडणारा, ढिसुळ, मोडणारा, नक भयंकर कृत्य कहन तीक्ष्णधारी जोरकस इत्याराचा उपयोग पिन्छ, फुसका; चुरा होणारा (तांदूळ इ॰ ) मोडकळणें, मोड- कहन किंवा जोरानें किंवा एकदम हिसकून एखाया वस्तूचा नाश कळीस येगें-कि थक्षें; दमणें. ( म्हातारपणामुळं इ० ); नाश करणें. आणि मोडणें म्हणजे पदार्थाच्या आकारांत, स्थितींत बदल १२.१५९. मोडका-वि. मोडलेला; दुखविल्याने अगर भंगल्यामुळें घेतले तर पहिल्यांतील तोडणें याचा अर्थ रानांतील झाडें तोडुन, मोडल्यामुळें निरुपयोगी किवा अधु झाला आहे असा (पदार्थ). छाटुन, खांडुन नाहींशी करणें व मोडणे याचा अर्थ रानांतील [मोडणें ] ∘**तोडका**−िव. मोडावयास झालेला; मोडवळीस झाड<u>झ</u>हुप काढून साफसफाई करणें असा अर्थ ध्वनित **हो**तो.) आलेला. ०वाणी-पु.लहान प्रमाणांत न्यापार करणारा न्यापारी; जसैं:-देशपद्धति मोडणें. 'त्याचे लग्न त्याने मोडलें.' २ तुकडे जुन्या पुराण्या मालाचा, तुटपुंज्या भांडवलावर धंदा करणारा करणें; भाग किंवा अवयव वेगवेगळे करणें (यंत्राचे ६०). ३ वांक-वाणी, घेवारी; डाळपिठया, हिंगमिऱ्या वाणी. मोडकी-स्त्री. वृन तुकडा करणे ( कांठी, वेत, लांकड इ०चे ) खुडणें. (धान्याचीं १ (सामा.) मोडलेली स्थिति; मोड; पराभव; मोडल्या बद्दलचे कणसें, भुट्टे इ०). 'जादुगारानें काठी मोडलेली आम्ही पाहिली. ' अपयश. २ अडथळा; प्रतिबंध; हरकत; अडचणीचें कारण. ( कि॰ आणणें; ठेवणें; घालणें; येणें ). ३ विघाड ( कामाचा, इ॰ ). ५ विस्कळित होणें; विस्कट होणें; पांगापांग होणें (बाजार, उद्योगाचा, मताचा ). 'चार मनुष्यं काम चालविणारीं परंतु कामाची मंडळी, सभा, कौन्सिल इ०ची ). 'म्हेस उधळल्यामुळें सभा मोडकी मुख्याच्या डोकीवर येते. ' ४ खंडन; मोड; वितंडा; खोटें मोडली ' ६ खुरदा किंवा नाणें करून आणणें ( मोहरा, रुपया करून दाखविणें; निरुत्तर, कुंठित करणें. (क्रि॰ येणें; आणणें). [मोडणें ] •कांटी-काठी-स्त्री. १ मोइन पडलेलें कांटेरी झाड, काठी. २ ( ल. ) ज्या मनुष्याची सत्ता, अधिकार इ० नाहिशीं झाली आहे अशा मनुष्याबद्दल उपयोग. महः मोडकी काठी भलताच लाटी.

मोडक्(कू)ल-ळ-न. (गो.) भात मळल्यावर, तुडविल्या-वर भात्याण खालींबर करण्याकरितां व निराळें काढण्याकरितां तयार केलेली, टोंकास ८-१० बोटें वाकडी असलेली काठी.

मोड जोहार—स्नी. जोर नसलेली किंवा कमजोर भरती भांगः ऐन भर निघुन गेल्यानंतरची पक्षमध्यातील भरती. [मोडणें+ जोहार (जोर शब्दापासन) ]

मोडणां -- भी. १ शेतांतील कापणी केलेल्या धाटांची किंवा साठीं); कापणी; मोडण्याची किया. 'होता स्थूळ पिकाची मोड-पु. बीजादिकांपासून मूलभूत अंश जो उत्पन्न होतो मोडणी । होय सुक्ष्म बीजाची पुडझाडणी । '-स्वादि १३. पहा. ३ मांडणी. ४ देवाला कौल लावले म्हणजे अमकी गोष्ट करावयाची तर उजवी कळी दे, नको कहं असे म्हणावयाचे मोडक-- १ एक जातीचा डोंगळा. मुंगळा किंवा माकोडा. असेल तर डावी कळी (प्रसाद) दे, अशा प्रकारें कौल लावण्याची क्रिया.

मोडणें सिक. १ तोडून खाली टाकणें, पाडणें; नाश करणें: होणें, ऱ्हास पावणें; नादुरुस्त होणें-असणें; बिघडुन जाणें. -मोवन करणें. उदा० रान तोडणें आणि रान मोडणें हे दोन वाकप्रचार ध तोडणें, नाहींसा करणें (मंत्री, संगत, दुकानदारी, व्यवहार यांचें) ' एक रुपाया मोडून नाण, खुर्दा घेतला. 'पैसे करणें; (दागि-न्याचे, धातुच्या भांडयाचें ). विक्री करून पैसे घेणें (जनावरांचे, वस्तुचे). ७ भंग करणें; अडथळा करणें; बिघाड करणें (झोपेचा, शांततेचा, चालु कामाचा, उद्योगाचा इ०). ८ विघडविणै;नाखुश करणें: अवमानणें ( मन, मजी, इच्छा, हेतु ). 'पितृसत्यपालना प्रभु कैकेयीचे न चित्त मोडून । ' -मोरामायणे १.४८४. ९ विघाड करणें: रचना, जुळणी नाहींशी करणें; विस्कटणें (पागोटें, निऱ्या इ० ). १० नाहींशी करणें; ओसाड पाडणें; (वस्ती, गांव,वसाहत). १२ खंडण करणें; पाडाव करणें ( पक्ष, मत, वाद इ०चा ). १२ खर्च करणें; नाश करणें, गमावणें; घालविणें; बुडविणें (वेळ, काळ, दिवस). १३ जोर हटविण, नाहींसा करणें; शमविण; दाबून टाकणें;

घालविणें. (तहान,भूक, काळजी,संशय, भय). १६ जिरविणें; कमी करणें; घालविणें (खोड, व्यसन, गर्व, इ०). १५ स्थिरस्थानर करणें; सांत्वन करणें; नाहींसें करणें (भांडण, झगडा, दंगा). १६ भंग करणें; अतिक्रमण करणें; उल्लंघन करणें (कायदा, हुकूम, आझा, वचन,करार इ०). १७ रद्द करणें; बंद करणें; काहून टाकणें(कायदा; नियम, विधी, संस्कार, समारंभ). १८ दिवाळ काढणें;नाश करणें; मोडतोंड करणें. १९ पुसुन टाकणें, नाहींशी करणें; खरहून टाकणें; मागमूस दिसुं न देणें. 'गाडीची वाट फेसाटीनें मोडावी.' मोडणें हें तोडणें या कियापदाहून भिन्न आहेच परंतु याच अर्थासारखें भासणारें फोडणें या कियापदाहूनिह भिन्न आहे. फोडणें पहा. मोडून टाकणें-काढणें-१म्हणणें किंवा बोलणें खुंटविणें; गोंधळविणें; कुंटित करणें; निरुत्तर करणें. २ पराजित करणें; फजित करणें. 'त्याचा हा परिपाक आजि दिसतां या पंडिता मोडिलें।' नसारह ६.६४.

मोडणें—सिक. उकरणें. 'जैसा न मोडिलिया विहिरा। मग आपलिया उगर्मी झरा। भरोनि ठाके।' – ज्ञा १५.२६९. [सं, मुट्, मुड्=भोडणें: सं. मोटन; प्रा. मोडण; हिं. मोडन ] मोडणें शब्द उत्तरपर्दी येणारे कांहीं वाक्प्रचार (एखाद्याचें) मन मोडणें=त्याच्या इच्छेविरुद्ध जाणें, न ऐकणें; त्याची आज्ञा निष्फळ करणें, मजींच्या उलट जाणें. घर मोडणें=कुटुंबातील माणसांची पांगापांग करणें. प्रॉमिसरी नोट मोडणें=ती बाजारभावानें विकृत मोबदल्याचे पैसे घेणें. दिवस मोडणें=दिवस खर्च करणें. भय मोडणें=भय घालविणें; भीति वाटेनाशी करणें. चालरीत मोडणें=चालरीत सोडणें, ती न पाळणें. मातींचें चित्र मोडणें=तें छिन्नभिन्न करणें.

मोडणें — अंकि. १ भम होणें; छिन्नविच्छिन होणें; विस्कळित होणे. २ ऱ्हास पावणें; अपकर्ष पावणें: कमी होणे. ३ (एकादशी) निष्फळ होणें. ४ मोडून जाणें; भाराखालीं, दाबाखालीं नमणें. ५ प्रकृति खालावणें; व्हास होणें. ६ ओसाड होणें; निर्जन होणें: लोकांची वस्ती नाहीशी होणें. ७ दिवाळें वाजणें; मोडतोड होणें. ८ वंद पडणें, चार्त्र नसणें ( उद्योग, कारखाना, धंदा ). ९ नांवा खालीं येणें; मध्यें अंतर्भाव होणें; जाणीव होणें; पोटांत, सदरांत येणें, अंतभूत होणें. 'पुणें शहरांत भांबुर्डा मोडतो' 'हिंद्स्यानांत लंका मोडते. ' १० स्मृतीतृन नष्ट होणें; विस्मरण पडणें (आचार, रूढी, पद्धत यांचें ). ११ ( अशक्तपणामुळें, अधिक श्रमामुळें ) ढिले पडणें; हतबल होणें; त्राण नाहींसा होणें; कसकसणें. १२ तुटणें. (अंग) मोडून येणें-कसकस येणें; तापाची कसर येणें: हातपाय मोड्न येतात. मोडर्ते घेणें-नाकबूल करणें: इनकार करणें; नाकारणें; माघार घेणें; मार्गे इटणें; पाऊल मार्गे घेणें. मोडता काळ-पु. अपकर्षाचा, मंदाईचा काळ. 'मोडत्या काळीं जो धर्म करील तो धर्मात्मा. [सं. मुट्ट=चूर्ण करणें: ठार करणें ]

मोडती—की. १ कांहीं एक कार्य हो ऊंन वेण्याविषयीं केलेला भाषणादि व्यापार; बंदी, मनाई; अडचण, अडथळा; अटकाव. (कि॰ घालणें). 'मी जाणार होतों परंतु त्यांनीं मोडती घातली म्हणून राहिलों.' र मनाईची, अटकाव केल्याची, हरकत घेतलेली स्थिति. [मोडणें] ॰घेणें—थांवणें; मार्गे घेणें; ओहून घेणें, खेवणें.

मोडवर्णे-कि. (प्र.) मोडावण पहा.

मोडवांक — श्री. हातांत घालण्याचा क्रियांचा सोन्याचा, रूप्याचा एक दागिना. [मोडणें +वांक]

मोडिवळी—की. भाजी इ० चिरण्याचे एक साधन; जिचें पार्ते उघडतां व मिटतां येतें, मोड्न खार्टी पाडतां येतें अशी विळी. विळी, इळी पहा.

मोडशी, मोडवशी— स्त्री. रेच; यंडी हो उन लागलेली हग-वण; अजीण; अण्चन. [मोडणें ] •उत्तर णें-(ल.) नक्षा उत रणें. 'शिंदे यांचे फीजेस हांसत हो ते त्यांची मोडशी उतरली.' -भाब८१. (एखाद्याची) • जिरविणें-एखाद्याची खोडसी जिर-वणें; त्याला खूप चोप देणें; त्याचे पारिपत्य करणें. 'हहीच्या काळीं एखादा फडक्यासारखा वेडा पीर जर कांहीं गडबड करण्यास आरंभ करील तर सरकार त्याची मोडशी एका क्षणांत जिरवील.' -निबंधचंदिका.

मोंडळ—न. बेडकाप्रमाणे ओरडणारी, निर्विष, दुर्तोडी, आखूड, जाड, रंग बांडा-तांबुस अशी सर्पाची जात. -बदलापूर ३४८. माहूळ पहा.

मो**रा**—पु. १ हरकत; विघ्न; अडथळा; नको म्हणणें; नकार देणें; मनाई करणें; कांहीं एक कार्य होऊं न देण्याविषयीं केलेला प्रतिबंधक व्यापार. २ अशा व्यापारानें कार्याची झालेली कुंटिता-वस्था; खोळंबा; इरकत केलेली, मोडता घातलेली स्थिति. 'पर्ज-न्याने चार दिवस आंवजेचा मोडा केला. ' ३ पाठ नसलेली खुर्ची; घोडी. ४ गुरांचा व शेतकामाचा सुटीचा दिवस. ५ ( मह-विद्या ) आपल्या मानेवर जोडीदाराने हात ठेविला असतां आपल्या बाहेरच्या हाताने मानेवर ठेविलेल्या जोडीदाराच्या हाताचा पंजा धहन तो मुरगळून जोडीदारास चीत करणे. ६ घडवंची. [मोडणें] मोडा-मोडता घाळण-िक. अडथळा करणे: विघ्न आणणें: हरकत येणें. 'भोपाळावर स्वारी करण्याच्या राघोजीच्या बेताला इंग्लिशांनी मोडता घातला. '-विवि ८.७.१३९.- ० कुंव-पु. एक प्रकारचा रोग; आळस. •खा-पु. (कु ) जेथून दोन रस्ते फुटतात तें स्थळ. • वणी-सी. गळाठून जाणें; इतबल होणें; कमजोर होणें; अंग मोइन येणें; कसकसणें. [मोडावणें ] मोडावणे-अकि. थक्णें; दमणें; मोडकळीस येणें; कोसळलें दुखणे यांमुळं अलानि येणे. 'मोडावला जाणो निकुंभ । उटावेला बजानाभा मग पाठीसि घातला सांब। मदन वीरे। '-कथा १ होये। तेर्णेचि मोडावला ठाये।'-ब्रा १८.१६१३. ३ वाढ खंटणे प्रयत्न हाणून पाडणारा. २ अडयळा, हरऋत, विघ्न आणणारा. किंवा थांबर्णे. [मोडणे]

फोड़न केलेली शेतजमीन; जमीनींत डागडुजी करून तो झाडें लाव-ण्यासाठीं व्यवस्थित करणें; पडीक जमीन उपयोगांत आणेंग. [मोडणे]

मोडिक-वि. कुत्सित. -शर.

मोडी—स्नी. नटणें; सज्जें; शंगार. -शर.

मोडी-ली. १ जलदीने मराठी भाषा लिहिण्यासाठी वर्णः मोडून लिहिण्याची प्रचारांत आलेली पद्धति. २ प्रकार; सरणी: पद्धत. 'त्या रजाची स्वरूपमोडी। ऐके निरवडी सांगेन। '-एमा २५.२१९. ३ मुरमाची पुटकूळी. [ मोडणे ] ० लिखी-स्त्री. जलद लिहिण्याची लिपी; मोडी लिपी ही हमाड पंडिताने उपयोगांत आणली. मोडीच्या सांप्रतच्या स्वरूपावरून ती देवनागरी(बाल-बोधी )चीच परंत लिहिण्यास सोयीच्या अशा मोडणीची बनलेली असावी असें दिसतें. 'मराठी साम्राज्याच्या उदयापूर्वी तीनशें न करी अलंकार मोथड।'-एभा १३.२२१. बर्षीपासून मोडी लिपी प्रचारांत होती. '-ज्ञाको (म) २१८.

मोडी--स्नी. (बे.) ऍद्रजालविद्या.

मोडीव-वि. १ घडी करतां येण्याजोगाः आटोपसर आका-रांत ठेवतां येण्याजोगाः, ज्याचे अवयव सटे करतां येतात आणि पुन्हां जोडतां येतात असा (पंढंग, टेबल इ० वस्तु किंवा यंत्र ). र मोडतोड झाल्याकारणाने विकृत टाकले पाहिजे असे; विकी करून मोडण्याजोगें; विकी करून किंवा बदलून घण्याजोगें; मोडीला घालण्याजोगें (सामान, दागिने, भांडी इ०) ३ फुटकीं तुटकीं भांडीं, दागिने, इ० आटवून किंवा पुन्हां सांधून नवीन केलेली ( भांडीं, दागिने इ०); मोडलेल्या दागिन्याचे किंवा धातच्या भांडयाचें केलेलें. ४ नादुरुस्त; फुटका; मोडका (कोणताहि पदार्थ); तुकडे तुकडे झालेले. [मोडणें ] अडिकत्ता-पु. ज्याचे पातें भांतील बाजुने व बाहेरील बाजुने मोडता किवा वळवितां येतें असा सुपारी कातरण्याचा अडिकत्ता. ्घडी-स्त्री. घडधा मोड लेली कापडाची गांठ किंवा गहा. मोडून घेण-कि. पाडाव करणें कांबीज करणें. 'तयाचा वेहदुर्ग हा थारा । मोड्डीन घेतला तो वीरा।'-ज्ञा १८.१०५२. **मोडन-मोडोनि येर्जे**-क्रि. झाड लवण्याइतकें, मोडण्याइतकें बहारीचें झाडास पीक. फळ येणें. 'निब निबोळियां मोडोनि आला। तरी तो काउळियांसीचि सुकाळु जाहला। '-ज्ञा ९.४३८.

मोर्डे -- न. (कु.) ताप; अंगमोइन येणारा ताप. [मोडण ] मोड्या--वि. १ मोडतोड, नाश, विध्वंस किवा नासाडी करणारा-करण्याच्या स्वभावाचा किंवा करण्याच्या प्रवृत्तीचाः जातीतील एक व्यक्ति.

9३.६३. २ देहस्मृति नाहींशी होणें. 'राया हें बोलतां विस्मित अडचणी किंवा भय दाखवून, अनियमितपणें वागून योजना, ३ कांहीं अवयव, भाग किंवा गात्रें मोडली आहेत ज्याची असा; मोडावर्ण —अकि. (धान्यादिकाना ) मोड येणे. अंकर फुटणें. ( समासांत हात, पाय, बोट इ० शब्दांशी जोडुन, जसें - ) हात मोडावळ-- स्त्री. (कु.) १ मोडतोड; दुरुस्ती २ डोंगर भोड्या=ज्याचा हात, मोडला आहे असा (माणूस, पश इ०)

मोढ-- पु अंकुर, मुगारा, मोड पहा.

मोढा-पु. १ नदींत घुमलेला आणि पाण्याने बहुतेक वेष्टि-ेलला असा जमीनीचा पृष्टा. २ खोल ओढा, ओघळ किवा ओहळ (पाणी असलेला किंवा नसलेला).

मींढा-वि. (व ) डोक्यावर मुकुट नमलेला उघडघा डोक्याचा ( रुपया ). ' मोंढा रुपाया कोणी घेईना. '

मोत, मौत-सी. (व.) १ मरण; मृत्यु. २ मोठें संकट. ( कि॰ येणें ). ३ स्मशानयात्रा. [ सं. मृत्यु; प्रा. मत्तुः हि. पं. मौत; गुज. मोत: अर. मौतू ] **कुञ्य।च्या मोर्तानें मरणें-**हाल होऊन अथवा समाजाने अवमानिलेल्या स्थितीत मरणें.

मोनड, मोथड—न खटाटोप, 'गाढव गाढवीसि बुंथड ।

मोतहार, मोताददार--पु. घोडधाला खरारा करणारा, त्याला दाणापाणी देऊन त्याची निगा राखणारा नोकर: सईस; खासदार. [ अर. भुत अहिहद्=काळजी घेणारा ]

मोतरिंगणी — स्त्री रिंगणीची एक जात. [ मोती + रिंगणी ] मोतसबी--न्त्री. फडणिशी: हिशेबनिशी. -थोमारी ९. १०६. मोहतसबी पहा.

मोताद—स्री. १ ठराविक किवा परिमित प्रमाण किवा परिमाण ( अन्न, औषध, पैसा इ० चे ); टराविक भत्ता किंवा मिळकत. २ प्रमाण; इयत्ता; मर्यादित रक्कम. [अर. मुअताद= ठराविक; अर. मुद्दताज्ञ=दिग्दि ] मोतादि - दी, मोहोतार्जा-स्री. टरविकपणाः मर्यादितपणाः परिमितपणाः

मोताद-स्त्री. १ अगदी दुटपुंजा पदार्थ. २ दुर्भिक्ष्य; अभाव. 'पादशाही बन्दे तुम्ही सन्निध असतां पादशाहीची ही दशा होऊन कवडीस मोहोताजी व्हावी हें अपूर्व आहे. '-दिमरा २.१२५. ३ मध्यमपणाः -मदवा २.३०. -तिः नादारः; दरिद्रीः प्राप्तीचा अभाव दर्शवितांना समासांत नामास जोडून योजतात. उदा० अन्नाला-बन्नाला-खर्चाला-मोताद=अन्न, बन्न इ० ज्यास मिळत नाहीं असा. [ अर. मुह्ताजी=कंगाली, गरिबी ]

मोताना-पु. १ लढाईत मरण पावलेल्यांच्या मुलाबाळांस दिलेली देणगी -होकै १२३. २ बालपरवेष. [अर. मीत्]

मोताळा-पु गुजराथी ब्राह्मणांची एक जात किंवा तथा

मोतिया—9. १ मोगऱ्यांतील एक भेद. २ मोत्याचा रंग. मोतीया रंग-पु. एक प्रकारचा मोत्यासारखा रंग.

मातिलग -वि. मोत्यें लाविलेला; मोत्यांचा हार; मोत्यांचे प्रसंग. [स. महोत्सव, महोत्साह] सर. 'तिये पदीं जे मुलीन । तेचि जडित पदक जाण । मुक्त मोतिलग संपूर्ण । गुणेविण लेइलासे । ' -एहस्व १.३९. मोती-- कंद. [सं. मुस्ता; प्रा. मोत्था; हिं. पं. मोथा] मोत-दाणा-पु (तंजा.) हिरे व मोत्यें यांनी जडित अशी नथ.

मोर्ती-न, १ समुद्रांत शिपीच्या पोर्टी जे रतन उत्पन्न होते र्ते; मौक्तिक; मुक्ताफळ; मुक्ता; मुक्तिका. मोर्ती वजन करण्यासाठी पावणें } पुढील वजनांचा उपयोग करतात.- १३॥। टक्के किंवा १६ तंडुल= १ रति. २४ रति=१ टांक. १६ बदाम=१ दोकडा. ६। दोकडे=१ मोदक बहु चाग्लि देखा। जेविता आमुचा आवांका । गलित टकाः; १ टाक=६२ ट्रायघेन. -छअं. ७१. १६ बदाम=१ दोकडाः १०० दोकडे=१ टका, चव. १३॥। टके=१ रती; २४ रती=१टांक; मार. -वि. सुखदायक; आनंददायक. [सं. मुद्=एकन्न करणें] २६ आणे=१ रती. २४ रती=१ टाक. -मुंब्या १२०. २ वरील पदार्थासारखा कृत्रिम पदार्थ करतात तो; नकली मोर्ती. ३ सोन्याच्या तारेत मोतीं ओंबून त्याचा नाकांत घालण्यासाठीं जो दागिना करतात तो; नथ. ४ डोळगांतील एक विकार, विकृति. मोतीबिंदु; मोतिबिब, पटल. (कि॰ उतरणें, पडणें). । सं. मौक्तिक; का. मुत्तु; प्रा॰ मोत्ता ] (वाप्र.**) नाका पेक्षां मोती जड**–मोतीं हें नाकाला शोभा आणण्यासाठी असते. मोती जड झालें तर नाक तुरण्याचा संभव असतो यावरून एखाद्या गौण वस्तूला मुख्य वस्तूपेक्षां ज्या ग्हाटावर घालतात त्या रहाटावर खांबण्या ज्या मातीच्या अधिक महत्व प्राप्त होणे याअर्थी योजतात. मोतीदाणा-वि. गोळगःमध्ये उभ्या करतात, बसवितात त्या गोळगांपैकी प्रत्येक. मोत्याच्या दाण्यासारखा सुंदर ( मनुष्य, अक्षर ) ' धन्य भगवाना २ ( सामा. मोधळा ) सैल बांधलेला गवत, काटक्या इ०चा भारा; नेलास मोतीदाणा ' –ऐपो १३८. मोत्यांचा भांग-पु. केसांच्या गुरांनी खाऊन उरलेल्या कडब्याचा भारा. 🤾 ( ल. ) अगडवंब, भागांत घाळावयाचा मोत्यांचा दागिना. एक तन्हेचा मोत्यांनी जड, किंवा ज्याळा आपळे शरीर पेळता येत नाही असा माणुस, गुंफिलेला दागिना. -तुळसीदास शाहीर यांचे पोवाडे. मोत्यांची ओळ-बी. सुंदर वळणदार अक्षराबद्दल योजतात. मोतर्शिप-पी-नी. जींत मोतीं तयार होतो ती शिंप. मोतिबिंदु, मोति-बिंब, मोत्याबिंदु-बिंब-पु एक नेत्ररोग. (कि॰ उतरणें; मोदळा। '-एमा १०.१८९. ६ मोहाळें; धार काढण्याच्या वेळे पडणें: होणें ).

मोतीचूर-पु. १ बारीक कळ्यांची बुंदी; लांड्चा एक प्रकार. २ घोतर, लुगर्डे ६० यास असलेला जरीचा विवा शोभि-वंत कांठ, किनार.

मोतीण — स्त्री. एक पांढऱ्या फुलांची वेल.

मोतीयाळे---न. (गो.) लहान माशांची एक जात. -मसाप ३.३.

मोतुर-- प्र. पाट. मोहतर-तुर पहा. ' आपल्या भावाचा... खुन करून व हॅमलेटच्या आईशीं मोतूर लावून...'-गीर २९.

( ल. ) पिकदाणी.

मोत्याळ--ब्री. एक प्रकारचा तांदळ.

मोत्रा-पु. घोड्याचा एक रोग. -अश्वप २.१४०.

मोत्साव, मोःसाह—पु. महोत्सव; मोठा उत्सव; मंगल

मोथ, मोथा-स्त्री. पु. नागरमोथा; एक धुवासिक गवत व

मोथळा-पु. मोदळा पहा.

मोद-पु. आनंद; आल्हाद; उल्हास. [सं. मुद्=संतोष

मोदक- पु. एक पकान्नविशेष. ' तडस भरोनि येती तिडका। झाला तेथवां ' - ह १२.१९२. २ (ल.) मुष्टि मोदक: खापूस •विडा-९. एका विशिष्ट आकाराचा नागवेलीच्या पानांचा विडा; विवक्षित पद्धतीने केलेला विडा. मोदणे-अित. आनेदित होणें; आनंद मानणें; उल्हासित होणें. [सं. मुद् ] मोदराशि-प. आनंदाने भरेलेला किंवा ज्याप्त असा. 'सदानंद जो मोदराशि। तया भेटवी आजि दामोदराशी। '[सं.] मोदित-वि. आनंदित; प्रमुदितः, उल्हसित. [सं.]

मोदळा, मोधळा-पु. चिटाचे सुत उकलण्यासाठी ते पश्च, किंवा वस्त. ४ मातीचा गोळा; डिखला; चिखलाचा गोळा. 'कैंचा लेंबिवीणं कांबळा। मातियेवीण मोदळा।'-ज्ञा १८. ८१४. ५ गांठोडें, ओझें. 'देह नश्वरत्वें देखिला। विष्ठामूत्रांचा शिवाय इतर वेळीं दूध पिऊं नये म्हणून वासराच्या तींडावर काटे असलेलें तरट बांधतात तें. ७ मुद्रल. -अमृ ६.४९. ८ शिररहित देह. 'निरंजन तो जना वेगळा। आधार पाहतां न दिसे डोळां। अवयवहीन केवल मोदला। याह्रनि भिन्न। '-स्वादि ६.१.३८. [सं. मृद्+गोलक]

मोदाड-न. थोबाड.

मोदी-पु. १ मोठया किंवा थोर इसमाच्या पदरचा ंदिवाणजी किंवा कारभारी; सरकारी खाणेंपिणे इ० चा सर्व सरं-जाम ज्याच्या स्वाधीन असतो तो २ धान्याचा दुकानदारः; मोत्या 🔐. १ क्रुत्रा. २ (ल.) लहान मुलाची बुली. ३ सर्वसंप्रह जवळ बाळिगितो असा जो वाणी त्यास म्हणतात; धान्याच्या खरेदी-विकीचा धंदा करणारा. [ हिं. मोदी; अर. मुदाई=निधिधारक, दूस्टी ]

ठेवण्याची जागा किंवा ह्या संबंधाचे खाते, सैन्याच्या पुरवठयाच्या वस्तू ज्यांत भक्तन ठेवल्या आहेत अशी इमारत. 'पदार्थ भरपूर मोदीखाना।'-ऐपो २१५.

मोधळा--मोदळा पहा.

मोधा-वि. मुग्ध; स्तब्ध. 'ज्ञान पावोनि नव्हे मोधा। स्वरूपींशुद्धा प्रबोधी।'-एभा ११.१०१६. [ सं. मुग्धू ] ०गोळा-पु. १ गात्रांच्या क्षीणतेमुळें जो वांकला आहे आणि जो सदा जुडी कहन बसतो असा परस्वाधीन झालेला रोगी किंवा महातारा माणुस; लंगडा, थोटा किंवा बोजड अंगाचा, मोठा, अवजड इसमः, जडगोळा. [ मुग्ध-मुडा+गोळा ]

मोधाड—वि. जुनाट झालेला; कुजलेला; जुनाट झाल्यामुळे कमजोर झालेला.

मारलें. '

मोधाड्यों -अकि. मार्गे. 'ऐसा मोधाडीन की याद राख. ' मोधी, मोधीखाना-मोदी, मोदीखाना पहा.

मोनई, मोनवत-की. केळीच्या पानाचा रेंडियाकडचा भागः पानाचे जे तीन भाग करतात त्यांपैकी शेवटचा, तिसरा भाग. आगोतली [सं. मौन; मोना=मुका]

मोनजात-सी. मुकें जनावर, पशु; मुका प्राणी. [ सं. मौन+ म. जात ो

मोनवत-( प्र. ) मौनवत पहा.

मोनवा, मोना-पु. (कों.) १ केळीच्या खुंटाच्या किंवा ताड माड ६० च्या मध्यांतून जे नवीन ( सुरळीसारखें ) पान निघतें तें; सुयरा; कोंब. ह्याच अर्थी मुनवा असेंहि रूप आहे. २ केळीच्या खुंटांच्या मुळाशीं जो नवीन कोंब फुटतो तो किंवा माजवळचे स्थान, मोठ बंदर; खाडी ओलांडण्याची जागा; खाडीचें असा कोंब तेथून काढ़न दुसरीकडे लाविलेला असतो तो. 'केळीचा मोना जोरांत आहे. '-वि १ मुका; न बोलणारा. २ असंतोष इ० कारणांमुळ मुद्दाम बोलत नाहीं असा; नि:शब्द. १ (कु. ) बागुल-बोवा. [सं. मौन ] मोनेपण-(कों ) मुकेपणा. मोनाभक्ष्य-न. (कु.) अंडें.

मोर्ने-वि. थोर.

मोप-न. (व.) १ चिखलाची, मातीची वीट; कच्ची वीट; भेंडा. २ (महानु.) पेटी; भंडार. ' उघडिलें माणिकांचें मोप।' –दाव १३७. ३ टसा. 'सृष्टीचिये टांकसाळें । शरीराचें मोप्रपीर−िव. (व. ) फुकटखाऊ व मिजासी. पडिले. '-भाए २४७. [ माप ] मोपाळ-न. विटा घालण्याचा साचा: विटाळें. मोपें-न. मोठी कच्ची वीट.

मोप, मोपाड, मोपर, मोपार-न. (पर्वतार्व, टेकडीर्वे पर्वताच्या रांगेचें ) पुढें आस्रेलें टोंक किंवा शिखर, जमीनीचा मोमीइले. '[ अर. मूमा-इलैंह ]

मोदीखाना—पु. लब्कर, सैन्य इ० ची धान्यादि सामुग्री चिचोळा भाग किंवा भृशिर; तुळईचें पुढें आलेलें टोंक. किंवा इमारती लांकडाचा तुकडा.

> मोप-वि. (व.) पुष्कळ; बहुत; विपुल; अमूप, ह्या शब्दांचीं अन्य रूपें- उमोप, उमाप, म्वाप अशींहि आहेते. 'गाभेवनांचें करौनि माप। मविजे परिमळाचे मोप। '-शिशु २५२. [ अमूप सं. मा=मोजणें ] मोपण-िक्त. मोजणें. 'आयुर्दिना मगहशा पठियेसि मोपी। '-अकक २, विवृत्त रसमंजरी.

मोपला, मापिला-पु. मलबारच्या मुसलमानांतील एक जात.

मोफत--वि. फुकट; विनामूल्य. [ अर. माफी ]

मोच-पु (बे.) रास. 'उंसाचा मोब घाला. '[का.]

मोबत, मोबद, मोहबत-की. १ कृपा; प्रेम; दयाळ्पणा; मेहेरबानगी [ अर. महब्बत्=मैत्री ]

मोबद्ला, मोबाद्ला, मुबाद्ला—प. १ एक वस्तु वेऊन तीबद्दल दुसरी वस्तु घ्यावी अशा तन्हेचा जो व्यापार तो; अदलाबदल. 'त्या आकाराबहुकुम दरोबस्त अम्मल-मोबदला घ्यावा ' - मराचिथोशा ५३. २ हिशोबांतील एका सदरांतून किंवा खात्यांतून दुसऱ्या सदरांत किंवा खात्यांत घालणे. ३ वसुल. -िकवि. एखायाच्या ऐवर्जी किंवा बहल. [ अर. मुबादला ]

मोबलक-ख-ग-वि. पुष्कळ; विपुल. मुबलक पहा. 'त्या खार्ली दोघे पादशाहाचे लस्कर मोबलग झगडीयांत पडीले.' –इमं १२.

मोबा-मोबा-पु. मुगावर पडणारा रोग; मुगास हाँग धर-ण्याच्या वेळी पाऊस जास्त पहला तर हा होतो. -कृषि १६९.

मोबार-मोबारी--न (कों.) नदी व समुद्र यांच्या संग-तोंड. ' कदाचित वखारीस जागा देंगें झाली तर खाडी वे मोबारी समुद्रतीरी न चावी. ' -मराआ २१. [ अर. मअवर् ]

मोम, मोम-पु. मेण. [फा. मोम ] ॰ जामा-पु. मेणकापह. ' खर्च किरकोळ खाद्या व मोमजामा यांस, व हुण्डणावळ अधिक लागली. ' -मदबा १.२१. ०दील-वि. हळुवार; मेणहृदयी. ' प्राणत्यागच केला तर नाहक दुर्निमित्य होईल यास्तव मोम्दी-लही जाली. '-मदबा १.११५. •बन्ति-स्नी. मेणबत्ती. 'झाडें मोम्बरयांचीं लावणे तीं पुसुन लावावीं. '-पया २८६. मोमद्या

मोमा-पु. (महानु.) मुका; चुंबन 'नमस्करीति देति । ' -पूजावसर. [ ध्व. ]

मोमी इलै-इले, मोमिलै-वि. मशारनिल्हे. 'नरसिंगराव

मार्मान - पु. मुसलमान कोष्टी; मुसलमानांतील एक जात. [ अर. मूमीन=सनातनी ] मोमनाऊ, मोमनी, मोमिनी-नि मोमीन जातीच्या विणकरी लोकानी तयार केलेलें, बनविलेलें.

मोमुर - पु गरम राख; फुपाटा. मुंबर पहा. 'चटणीसाठीं बांगी उकडण्याऐवजी आपल्या चालीप्रमाणे मोमुरांत भाजून काढली असतां तीं विशेष रुचिकर लागतील. '-पाश्चिमात्य पाकशास्त्र ५७९. मोमो-9. (गो.) स्तन.

मोयीन, मोयीनजाबता, मोयीनदार—मोईन इ० पहा. -प्रला २. मोर--पुन. मयर. एक अत्यंत मुंदर पिसाऱ्याचा पक्षी.

मोराच्या स्त्रीस लाडोर म्हणतात. २ (ल) मोरणी, मयुराकृति नथ; नथेचा एक प्रकार. 'नाकी तिचे अति मनोहर मोरसाजे '-साह्नह साठी केलेली मातीची, लांकडाची उंच रचना; धमधमा; टप्पा. ८.१३५. ३ एक मुलींचा खेळ. -मखेषु ३०४. [सं. मयर; प्रा मोरो । ॰ नाचतो म्हणून लांडोरहि नाचते-मुर्खपणाचे अतु करण. मारकंचा-पु. मोरचेल. मोरचल-चेल-पुन. (काव्य) तो जंग, कलंक. ७ आरशाचा पारा मधून मधून निघून गेल्यामुळें मोराच्या पिसांचा केलेला जुंबडा. हा देवाच्या मृतीवहन किंवा उवडा पडलेला आरशाचा भाग. [फा. मूर्ची, मूर्चील ] मोरचे-राजेलोकांवरून फिरवितात. चेळा-वि. तोंडावर देवीचे वण असलेला; देवीचे वण उमटलेल्या ओळ, माळका. ' किल्र्यास मोर्चेबंदी करून शहर घ्यावें. '-समारो तोंडाचा; फोडेल तोंडाचा. [ मोरचेल ] मोरपत्र, मोरपीस- १.१६ मोर्चे लावण-तोफा डागर्णे. 'रघुनाथदादा यांस विषाद न. मोराचें पीस. ' शिरीं बांधितीं मोरपत्रें विचित्रें।'-वामन, येऊन क़ंभेरीस मोर्चे लाविले.'-भाब ३. **वनसुधा १.१७. मोरचिडा-ए** नागवेली पानाचा विडा. यांतील बरील पानाचा आकार मोरासारखा असतो. **मोरवींस-वीसा-** मिश्रण होऊन होणारा पदार्थ; एक विषारी औषधी जिन्नस. [ हिं. विसे-न. (महानु.) मयूरपिच्छ; मोराचें पीस; मोरपिसें; मोराच्या मोरथुथिया ] मोरचुती डांख-पु. सोनें आणि मोरपूद यांचा पिसांचा मुकुट, **मोरमु**कुट ' माथा मोरवीसा वेटी । ' –दाव ७८.∫बस्विलेला डांख. [सं. मयूर+पिच्छ] मोरशिखा-५ एक फूलझाड आणि त्याचे फूल. [ मयुरशिखा ] मोर्**र्द्दाग**-न. एक प्रकारची पितळेची तुतारी. | व्याचा समारंभ. | -बदलापुर २७५. मोरशंडा-प. एक फूट. मोरा-वि. सर्व शरीर काळे किंवा तांबडें असून त्यावर पांढरे िंगके असलेला ( वैल, घोडा ); तोंडावर चित्र विचित्र रंग अगलेटा ' आएला मंत्र नव्हे बरा। माझा बैल चुकला मोरा ।'-तुगा ४४४०. [ मोर ] मोरांगी घार-स्री. घारीची एक तारेचा केलेला एक दागिना; स्त्रियांचे नाकांतील मोती म्हणून एक जात. तांबूस अंग आणि वर ठिपके असलेली घार. 'किल्ल्यावरी मोरांग्यांचा उपदव फार ...' -पेद १८.१३. मोराची शेंडी. मोरशेंडी ी. मोराच्या डोक्यावरील तुरा. मोराची समई-की. वाड्यावर झांकण असन त्यावर मोराचे चित्र असलेली समई. मोरा म्हातारा-वि. वयोवृद्ध आणि शरीरावर सर्वत्र पांढरे ठिपंक असलेला (इसम) मोन्याची टिकली-स्री. (तांबड्या रंगाच्या खोंडाच्या कपाळावर पांढऱ्या रंगाची टिकली असते त्यावह्न ्र छ.) विद्रान अथवा **शाहण्या बापाचा मुलगा मद्र किंवा अडाणी** असला म्हणजंत्य स म्हणतात.

मोरई---सी. समुद्रांतील एक मोठा मासा. ह्याची पाठ काळी असन पोट पाढरें असतें.

मोरकी, म्होरकी-स्री. मोहरकी पहा.

मोरघार---सी. एका पक्ष्याचे नांव; भारद्वाज पक्षी. काव-ळयाच्या आकाराचा, काळ्या रंगाचा व पिंगट, तांत्रुस असा पिसारा व लाल गुंजेसारखे डोळे, बारीक चोंच असलेला पश्ची.

मोरचंग-पु. दंग; मुखवाद्य; हैं वाद्य दातांत धहन उजन्या हाताच्या बोटांनी त्या तारेच्या उभ्या टोंकाशी बोटाचा आघात करून वाजवितात. 'टाळ विणे मोरंचंग। वाजतात बीन मृदंग। '

मोरचा, मोरवसा—पु. समुद्रांतील एका माशांच नांव.

मोरचा, मोर्चा, मोरचा(र्चा)ल-५ १ तोफ टेवण्या-२ अशा प्रकारें अनेक तोफांची केलेली मांडणी. 🧸 तोफांचा मारा; अ चौकी; पहारा. ५ कोटबंदी; तटबंदी. ६ तरवार इ०वर चढतो वारितात. [ हिं. मोरछल ] मोर- मोर्चेबंदीं-स्नी. तटबंदी: कोटबंदीची उभारणी, रचना; त्याची

मोरच्चत-द-- ९ तांचें आणि गंधक ह्यांचें पृथ्वीच्या पोटांत

मारहाठ--- प्र. तेली लोकांतील बाशिगाचे गाठोडे नदींत टाक-

मोरट्ट-वि. (तंजा.) धसमुसळ्या; दणकट; दांडगाई कर-णारा. [ता. मोरडु=खरखरीत; मोरटु=दांडखोर]

मोरणी--सी. स्रियांचा नाकांत घालावयाचा सोन्याच्या अलंकार. 'सोहं मोरणी, मोरणी गे साजणी। गुरुने दिली होती गांठणी।'-भज ८९.

मोरणी--सी. (कों.) विळी. [मोर] मोरणं--कि. ऐक्णं.

मोरंबा, मोरांबा-पु. साखरेच्या पाकांत आंव्याच्या फोडी शिजवृन तयार केलेला पदार्थ. मुरंबा पहा. [ अर. मुरब्बा ]

मोरली-ळी-न्ही. (कों.) विळी.

मोरव-पु चाटण. -शर. [मुरणें]

मोरवई--सी. एक पसरणारा वेल.

मोरवंडी, मोरवंड-की. (व.) चुनखडीची (जमीन) —कृषि **१**६.

मोरवर्ण--सिक. सांत्वन करणें. 'सावध होऊनी ते मुली बैसली। गाईस मोरविली कुर्वाळोनों। ' -ब २८.

मोरवा - पु. १ पाणरहाटाच्या माळेचा मातीचा मोघा. २ (सामा.) मातीचा, धातूचा लोटा ३ घराच्या आढ्याला अथवा तिरास आधारभूत असा तुळईवर असलेला आंखुड खांब, खांवणी, कैची. ४ खांबाखार्टी दिलेला तळखडा, खांबाच्या डोक्यावर दिलेला आडवा लाकडाचा ठोकळा.

मोरचें---न.(व) ( शिजलेले पातळ पदार्थ ) वाढण्याचे महकें. ' कुंभाराकडुन चार मोरवीं आण. '

मोरवेल - पुली. १ एक वेल. हिला येणारे फळ खाण्याच्या उपयोगी असतें. त्यास गोमटी म्हणतात. २ एक प्रकारचा फुलांचा वेल.

मोरवो-पु. ( कु. ) वीत दीड वीत खोल पाय जाईल इतका ज्या भातशेतांत चिखल करावा लागतो अशा शतांत वी पेर-ल्यावर पाणी सुकवून परत पाणी देण्यास त्या जागेंत लहान लहान

मोरस — न. हें झुड़्प लहान असुन जमीनीवर पसरलेलें असतें यास बारीक भातगोट्या एवढी पाने असून त्यांचा रंग हिरवा, तांबुस व अस्मानी असा अनेकरंगी असतो. या भाजीच्या देठावरील मुल्य=मोल ] मोल देणें-विकणें. मोलास त्रटणें-विंमतींत बारीक पाने काढ़न घेऊन त्यांची भाजी करतात व देठ टाकतात. ही भाजी समुद्राच्या आसपास वार्व्यत होते म्हणून किंचित खारट तुटलें ' - ह २१.२६१. करी, मोलारी-पु. मजूर; काम-लागते.

तयार झालेली साखर. [ मॉरिशस ]

मोरांडणें - कि. भहन येण: भारावण: गळणे. 'माझे पाय मोलकाह '-भाए ३८१. मोरांडले आहेत. '

कसकसी. ' [ मुर्णे+हाड ]

तोलण्यासाठीं लावलेला उभा खांव; कैची; खांबोटी; खांबणी; होईल. '-टिलि ४.४.१. २ गुणमाही; किमत करणारा. मोला लहानसा खांब किंवा ठेपसा; आढ्याचा धीरा.

मोरी-- की. (कु.) १ एका माशाचें नांव मुंबईत या प्रका रच्या माशास मुशी असे म्हणतात. -प्राणिमो. २ पाकोळीची एक जात.

जागा, नाली वगैरे. २ पाण्याची भांडी ठेवण्यासाठी केलेली स्त्री. स्त्री मजूर: मोलकरीण: मोल मजूरीने काम करणारी स्त्री जागा. [का. मोरबु=तळशांतील वाहून जाणारें अधिक पाणी; किवा वाई. मोलावणें, मोलाविणें-कि. १ किमतींत वाढ फा. मुरी | मोरीयर जाण-(बायकी ) लघवी करणें.

परंपरा. ' मौरुषी इकाची जमीन. ' [ अर. मौरुशी=वंशपरंपरा ] वृत अजमावण्याकरितां चाललेला जनसंमर्द. ' − हिंदु ११.२.३०.

मोरू--- न. शेताच्या सांडव्याच्या ठिकाणी असलेले झापड, फाटक, र्किवा दरवाजा [का. मोरवू]

मोर्ची-नी. (कु.) मोरकी पहा.

मोत मारप- कि. (वाप्र.) (गो.) खून करणें.

मोतेब, मोरतब-न १ संस्थानचा, सरकारचा शिका; राजचिन्ह. २ पत्रावर वठविलेला अनुमतिदर्शक शिक्षयाचा ठसाः छाप, चिन्ह. 'त्यानें अनेकांचे रंजन कहन आपल्या प्रशंसेचे मोर्तब काळास दाखविलें '-नि ३१. ' महालांचे बंदोबस्तास मोर्तब महालांचे चालीचे कहन देंगें. '-समा१७.७. [ भर.म्रत्तब= तयार ] व्यदीर-बारदार-पु. राजमुद्राधर: शिक्षेमोर्तव संभाळ-णारा. वस्तद-मोतेबांत मोतेबसुद अशी अक्षरं कोरलेली असतात. यांचा अर्थ ' मुद्रा केली '

मोन्हांटा--- पु. जनावराच्या पाठीच्या कण्याचे मानेकडचे टोंक; कांटा; दांडा. [मोहरा+कांटा]

पाटांचें जाळें करतात त्यांपैकी एक पाट. (- अव. मोरवे). [मूर] तुमच्या सुज्ञपणाच्या न हानि मोलाहो '-मोसभा ५.४६. २ विदागी; कोणी केलेल्या कामाबद्दल त्याला दिलेली मजुरी; मजु-रीचे पैसे ' मोलें घातलें रडाया। ' – तुगा.–ज्ञा १८.१६७. [ सं. कमी होणें. 'सोन्याचें कडें घडविलें। तरी काय सोनें मोलास करी; पैस घेऊन लोकांची कामें करणारा माणस. वकरीण-स्ती. मोरस साखर की. साखरेची जात; मॉरिशस बेटांत कुणबीण; पैसे घंऊन लोकांची कामें करणारी स्त्री. -गांगा १०९. **कारू-**पु ( महानु. ) मोल करणारा: गिन्हाईक. ' कुडा होय ∘तोल- न किंमत; |खर्च ( मोल द्रि ). ० मजुर्गा-मजुर्गा-भी मजुरी घेऊन मोगंडें -- न. (महानु.) मुरलेलें हाड. 'दैत्यांचीं मोरांडी। केलेली लोकांची कामें समुज्वयाने किंवा अशीं कामें करून मिळ-विलेखें द्रव्यः नोकरीः काबाडकष्ट. व्यान्-वि. १ उपयुक्तः मोरावा, मोरावो-पु (कु.) इमान्तकामांतील आढें किमतीं भें महत्त्वाचें. 'इतिहासिभज्ञास तें पुस्तक फार मोलवान् आगळा-वि. (काव्य) थोग्य किमतीच्या बाहर किंवा जास्त मौल्यवान् ; बहुमोलः; भारी विमतीचे. 'द्रौपदीस दिघले अलंकार । मोला आगळे अपार. ' [ मोल+आगळा ] मोला महागाचा-वि. अतिशय महागः फार किमतीचा. [मोल+महाग] मोरी---की. १ नाहणी; स्नानगृह, सांडपाण्याकरितां बांधलेली मोलारी-पु. सामान्यपणे मोलकरी: पुरुष मजूर मोलारीण-होणे; किमत काढणें. २ नुसती किमत विचारणे; मोल-किमत, दर मोहची, मौहची-वि. (व.) कायमच्या इकाची; वंश- लावणे ठरविणे, करणें. 'खरेदी करण्याकरितां किवा नुसते मोला-

मोलांडणें - कि. (व.) एका स्थितीत फार वेळ राहिल्याने शरीरास रग लागणें. ' लिहिण्यानें पाय मोलांडून आले '

मोर्लान-भी. (कु.) सुताराचे एक इत्यार.

खणणें. मोवाण, मोवण-न. लोणी; माईव आणणारा पदार्थ. 'पहारेवाल्यास बरेच मोवण लावलें तेब्हांच श्रीमंताचे पाय दिसले. ' मोवारी-की. मवारी पहा. मोवारीचे वंगण घाळणं-(ल.) ममतेने वागविणे. 'मोवारीचे वंगण घालणारा नाहींसा झाला.' -दुँदैवी मोहरे. **मोबाळ, मोबाळी-**वि. मवाळ; मृदु. **मोबाळी**-स्त्री. लोणी. -मसाप २.४.१८५१. मोबाळणें-कि. मृदु होणें: मोझांबिकला पाठवितात यावरून मोझांबिक-मोसमी ). वठणीस येणे.

मोर्चई-नी. केळ, माड इ० च्या पोटांतुन निघणारा सुयरा; कोंब; मोना.

मोचट, मोचई-की. सर्पणाच्या उपयोगी एक वृक्ष.

मोवर्णे-- कि माप्णे. - शर. [सं. मा]

मोवरे—न. (कु. ) खाण्यायोग्य मच्छी; मासळी; हलवान; म्हावरे.

मोवला--पु. ( मालवणी ) काजुगर, मोगल पहा.

मोवळां---नअव. (गो.) कानांवरील केसांची झुल्पें. मोवळी-(कों.) पानांची मोळी; गुंडाळी.

मोवा-पु. (व.) शेतांतील पीक, भाजीपाल्याची नासाडी करणारा एक कीटकविशेष; वेलांबर किंवा भाजीपाला व पीका वर सातींत एक प्रकारची बारीक कीड पडत ती. ही कीड फार बारीक असन ती सर्व झाड व्यापते.

मोवागी, मोवागीत, मोवारी-स्री. मवागी व 'सवा गीत ' पहा मंद मंद असा जाळ. मोवा उवर-पु. तापाची एक जात, प्रकार, यास प्रायः जीर्णज्वर म्हणतात. 'मोवाज्वर आणि संताप। या नांव आध्यासिक।' –दा ३ ६ ३४.

मोबार- ५. (गो.) गोंव्यांत नदीच्या लगत राहणारा शुस्र पांढ=या रंगाचा एक पक्षी. सह्याद्रीच्या पायथ्याशी ३०६.

माञाळ-- न. वासराला धारेच्या वेळेशिवाय इतर वेळी पिता येऊं नेय म्हणून त्याच्या तींडाला घालतात तें जाळें; मुसकें. [मुख]

सुगावा; माग (क्रि॰ ठागर्णे; काढणें; लागर्णे ) ' तो मोसु श्रीचरण श्रामक विषयांचें बंधन. मोहजाल पहा.॰यंत्र⊸न. नळा (शोभेच्या पंक्रजां जवळि दीसे । ' **~क्र** ६.५५१. 'जीविताचा मोस् दारूचा);फुलबाजी.'मो**ह**यंत्री सुमनमाला। अग्निपुष्पॅ भासती डोळा । घेऊनि कैसेनि जाता । ' −भाए १२०. २ कुंपणाला लावण्यासाठीं फुलें म्हणती अवळा । पाहता डोळां ते राखा ।'−एरुस्व १५.११८. भाराच्या तोडलेल्या लहान लहान फांचा.

मोसवा-पु. १ हिशोब; हिशोबपत्रक; खर्चाच्या हिशोबाचे टिपण. र मुक्ततेची र्किवा सुटका झालेली स्थिति; सुटणुक; मोक-ळीक. ३ पराक्रम (निंदार्थी). [अर. मुहासबा ] मोसबा मोत्र--वि. मृदुः, मऊ. ' भृहून उदक मोव असे ।'-दावि ६० । फारक-ख-ग-वि. हिशोब पुग झालेलाः, ज्याचे हिशोब झाले [ सं. मृदु ] **मोव असा ये खणतः**-(गो ) मु असेल तेथे आहेत असा. **मोस्सवेकरी-**पु. हिशोब तपासणारा. 'त्यास माल मजकुरी वीस पंचवीस कारकुन चांगले लिहिणार मोसबेकरी. ' -समा २.१९६. मोसबेदार-पु. फडणीस; हिरोबनीस.

> मोसंबी--स्री. नारिंगाच्या जातीचे एक फळ. मोझांबिक मधूम प्रथम आले यावरून. [ मोझांविक ] मोसमी धाडप-(वाप्र.) (गो.) काळ्या पाण्यावर पाठविणें: (गोव्यांतील कैदी

> मोसम-पुन. कांहीं गोधींचा योग्य, अनुरूप काळ, समय, ऋतु; सुगी; हंगाम. -कृषि ६८६. [अर. मौसिम ] मोसमी-वि. कांहीं काळपर्यंत टिकणारा; हंगामी.

मोसवी-पु. (कु.) शेत, जमीन जाळल्यानंतरची राख. 

मोह-पुन्नी. चेहरा; हजामत. -बदलापूर ३७.१०५. [मुख] मोह-हो-पु. एक वृक्षः याच्या फुलांपासन दाह काढतात. [सं. मधु, मधुक; प्रा. महु; उरि. बं. महु ] मोहु ेल-टेल-न. मोहटीपासून, मोहाच्या बियांपासून काढलें तेल: मोहाळ. [ मोहरी+तेल ]

मोह—प. १ मुर्च्छा; बेशुद्धि; चित्तश्रम; भुरळ; भारणी; मोहन; भुलावण; भूल. २प्रेम; माया, दया, कींव, सहानुभूति इ० ना चेतविणाऱ्या विषयांचा क्षुब्ध लोभ; मोहन. ' द्रोणाला दु:शासन कथितां दे भीष्म हानि मोहातें। '-मोभीष्म ११.१३२.३ सदसद-विवेकबुद्धीचा, जाणिवेचा लोप; विस्मरण; घोटाळा; मतिभ्रम; भुलवण. ' निजदोषें व्यसनातें पावुनि मोहीं निमन्न नससी कीं। ' –मोकर्ण १.६. ४ अज्ञान; मूर्खपणा; आत्मज्ञानाचा अभाव असल्या मुळें जगांतील सर्व विषय, सर्व दश्य जगत खरें आहे असा भास होऊन त्याचा उपभोग व वैषयिक सुख घेण्याकडे प्रवृत्ति होणे. ५ आवड; शोक; प्रीति; प्रमाचे वेड; प्रमाचा अतिरेक. 'परिसूप-पुत्र मोहें केला पहिल्या परीस ही अंध ।' -मोरोपंत. ६ चुक. [सं. मुहू ] मोहक-वि. १ भुरळ पाडणारें; भ्रम उत्पन्न करणारें: ग्रंतविणारें; गुंगविणारे. २ आकर्षक; रमविणारें; चित्त हरण कर-मोस, मोस-प. १ (महानु.) मार्गः पत्ताः मूसः शोधः णारं. [सं. ] ॰पादा-प मोहरूप जो पाश तोः संसाराचे जाळेः मोहा, मोहाचा-वि. मोहक किंवा उत्कृष्ट गुणाचा-(एक प्रका-

रच्या नारळाबद्दल किंवा सुपारीबद्दल उपयोग). मोहाचा नारळ नारळी-माड-सुपारी-पुली. ज्यांची गोडी इतर नारळ, सुपा- व ना मोहकूब करण ' -बडोदेअ ४.१६४. [ अर.मवकुफ, मौकुफ ] रीपेक्षां अधिक असते तो नारळ, सुपारी इ०. या नारळाचे स्रोबरे गोड असुन तें खाल्ल्यावर चोथा रहात नाहीं; सुपारीहि गोड असते. -कृषि ७०३. मोहाथिण- कि (कान्य) मोहनी पाडणें, भुरळ र मचूळ. मोहचूळ, मोहचळ-वि. घोटभर, चूळभर; थोडेसे. किंवा भुलवण पडणें; भुलून जाणें, मोहीत होणें. 'अवस्य 'तुज अभिषेक होणें जेणें जळें। ऐसें हैं मोहचळें तरी देई।' म्हणोनि तीर्थेश्वरी मोहाथिली अनुवादे। ' मोहाळणे-कि. मोह पावणें. माहित-वि. मोह पावलेला; भुललेला; भुरळ पडलेला; मोहानें व्याप्त असा; लुब्ध. मोहरात्रि-स्नी. श्रावण वद्य अष्टमी. वाटला । ' -मध्व ३०६. (या रात्री कृष्णाने कंसदृतास मोह पाडला यावरून). मोह-जाल-जाल-न. मायेच्या थोगाने संसारांत उत्पन्न होणारा मोहाचा पाशः संसाराचें, जगांतील पसाऱ्याचे जाळें; कुटुंब, इष्ट-मित्र, मालमत्ता व इतर श्रामक विषय यांची भूल, भुरळ. 'तां घेतले ये मज मोहजाळीं। '-सारुह १.१९ मोहण-उकि. भुलणें; भुळावर्णे, वश करून घेणें, वश होर्णें; मोह पडेल असे करणें; भारणें; व्यामोह उत्पन्न होणें, करणें; मुलविणें, मुलणें; चित्त भ्रमणें, भ्रम-विणें. ' मन मोहिलें नंदाच्या नंदनें । ' मोहन-वि. १ मोहविणारें: आकर्षक. २ भुलविणारें; भूल पाडणारें; भ्रामक. 'एक म्हणे राच्या अखेरीम मारलेली नक्षीदार फळी वगैरे; पानपट्टी. कुडजेनें टाविला चंदन । त्यांत कांहीं घातलें मोहन । तरीच भुलला जगज्जीवन । कौटिल्य पूर्ण केलें तिनें । ' – इ २१.१७७. – नः १ (वैद्यक) ग्रंगी आणणें; भूल देण; बेहोष पाडणें. - ज्ञा १३.९९५. २ भुरळ मूर्च्छा; भ्रम. गुंगी, निदा आणणारें औषध. मोहनः भत-न. एक प्रकारचे भूत, पिशाच. मोहनमाळ-माला-स्वी. मिनिटांचा काल, वेळ. २ (ल). योग्य काल; शुभकाल,ऋतु, क्षण. सोन्याच्या मण्यांची गळगांत घालावयाची एक विशिष्ट माळ. मोहनास्त्र न. एखाद्या इसमावर मोहनी टाऋण्याचे अस्त्र; जे लावणः; लागणे ). [सुहर्त ] शत्रुवर सोडलें असतां त्याला मृर्च्छा येते असे एक अस्त्र. मोह ( हि )नी-सी. १ भूल; भुलावण; मोहन. २ मोह घालण्याची कृत्यें; वश करण्याचीं किंवा भूल घालण्याचीं, भुलविण्याचीं कृत्यें ( ক্রিত ঘার্লে), एखाद्यास भुलविण्याकरितां उपयोगांत आणण्याचे मंत्र. ३ विष्णुने अमृतमंथनाच्या वेळी घेतलेले मुंदर स्त्रीचें रूप. [सं. मुद्र = बेशुद्ध होणें ] मोहिनी-स्त्री. १ मोहन; प्रलोभन; भुलवणः भुरळणेः चित्तभ्रमः बुद्धिभ्रमः मोह करणारी. २ समुद्र-मंथनप्रसंगीं भगवंतानी जै मोहिनीचे रूप घेतलें होतें तें; भुरळ पाडणारी. 'कथा भुवन मोहिनी अशि न मोहिनी होय ती।' -केका १०३. [ सं. मुह् ] मोहिरें-न. (महानु.) मोहक वस्तु; मोहविणारें 'तो दाउनि माया वेषाचें मोहिरें। जेथ चरित्रें करी ' -寒 ४२.

मोहकम — वि. भक्षम; दढ; बळकट; मजबूत. 'हा करार ठेवीत जाणें.'-वाडसनदा ७७.७९. [ अर. मुहतसिब् ] राजे याजकडूनच बहाल व मोहकम जहाला. '-पया ४०३. [ अर. मुह्कम ]

मोहकूब-कुब-किव. (व) तहकूब; बंद. 'दिलेला पर-मोहगम--वि. मोघम पहा.

मोहचळ-वि. १ गरमः कोंबट (पाणी, इतर द्रव पदार्थ). -मध्व ५८३.

मोहछाव-- पु. महोत्सव. 'भक्तवत्सल भेटला। मोहछाव

मोहजबा, मोहजबेदार-पु (प्र.)मोसबा व मोसबेदार पहा. मोहरळ--- गुरांना चरण्याचे कुरणः सार्वजनिक गुरा-ढोरांचे चराऊ रान; गायरान.

मोहटी-की मोहाच्या झाडाचें फळ.

मोहटी--स्त्री. १ छपराचे अग्र. २कठडा नसलेला घराचा गॅलरी वजा लहानसा भाग;ओसरीचें छप्पर. ' हाटक मंडप मोहटघा रत्न-दीप। '-दावि ४७४. ' खांब उथाळी मोहटचा सोनें। '-अमृत ३६. मोहटीचे पान-न वाश्यांची टोकें दिसुं नयेत म्हणून छप-

मोहडा-पु. मोहोराःमुख्यः, म्होरप्याः ' हातींचिआं मोहडा। सिंहो करी रगडा।'-शिशु ४८६. मोहडा चांदाचा-पु. घोडयाच्या तोंडावरील भूपण. [ मुख-मुह-मोइ-मोहह ]

मोहतर, मोहतूर, मोहतीर-पु १ मुईत: अंद्रेचाळीस ३ शूद स्त्रीचे, पुरुषाचे दुसरें लग्न, विधवाविवाह; पाट पहा. ( कि॰

मोहतरफा-तर्फी-- पु खंडचांतील दुकानदार व कारागीर यांच्यावरील करः, गवंडी, सुतार इ०कांस त्यांच्या कसबासंबंधीं सर-कारास जो कर यावा लागतो तो. 'पांढरी हकांना मोहतरफा म्हण-तात. '-गांगा. ' ढवळचा निसबत मोहतरफा. ' -समा४ ८३(फा. महतरिका । मोहतरकी-वि. मोहतर्का ज्या कुळास द्यावा लागतो र्ती कुळं, तो इसम.

मोहतसदी-मोहतसबी-की. वजनमापांची तपासनिशी. -थोमारो २३.६. मोहतसीब-पु. निपिद्ध कर्माची चौकशी आणि निवाडा करणारा; धर्मशास्त्री; पंडितराव. याचीं काम:-कज्जे तोडणे व मामलेफैसला करणें, ज्या बायकोस आईबाप वगैरे कोणी नसेल तिचा मोहतूर लावण व मेलेल्या मनुष्याच्या मालाची धर्माप्रमाणे वांटणी करणे व चक्बन्दी व शराचे कागद

मोहतोपद्र--पु. मशालजी. 'एमाजी गुंजाल मोहतोप-दार. '-वाडवाबा १.१६. [फा. महताबदार्]

मोहदाद--वि. माफक.

माहन-वि. मोवन पहा. कणीक किंवा कोणतेंहि पीठ मळ तांना त्यास मऊपणा आणण्यासाठीं त्यांत घातलेले तूप, तेल.

मोहन --- न. (व.) (प्र.) मौन. स्तब्धता; स्थिरता; शांतता; साहो की मोहन घरनी बसों।' -तुगा १११८ [मौन]

ज्या करंज्या, मोदक इ० करतात त्यांत घालतात ते पुरण, चुकीने तेल. मोवन, तूप. [ मोवन ]

बार तक्ता किंवा यादी.

रस आटवून करतात ते एक खाधविशेष. ३ गव्हांचा शिरा.

मोहचत-द - स्त्री. थ्रेम; कृपा; मेहरवानी; भीड; मुखत. रोकडे दाऊं '-ज्ञा १७.१२० 'धर्माची प्रीत नव्हं पाक मोहबत सत्ता सारखी। '-सला ३५. [ अर. महब्बत् ]

कापड; उंची सुती वस्त्र. [ अर. महामुदी ]

 आपल्या नांवाचा अक्षरांकित ठमा. ४ रुपया, पैसा, नाणें इ० खुणेकरितां केलेलें चिन्ह. [फा. मुहर ] मोहरकन्द-पु. मोहरे- चन्द्र-वि. मोहर किंवा शिका मारून बंद केलेले. पर्के बंद; वर मोहोर केलेलें; बन्द करून लखोटा केले गेलेलें. मोहरी-वि. १ सही-शिकेदार. 'मोहरी दस्तऐवज '-रा ७.३५. २ मोहोर केलेलें; सही शिक्यानिशीं. मोहंग्दार, मोहोंग्दार-वि. तुळ-तुळीतः घोटीवः गुळगुळीतः चकचिकत व उजळः उजळपाजळः न्यतुळीतः नितळ [फा. मुहरा+दार]

मोहर, मोहोर-पु आंब्यास येणाऱ्या फुलांचा गुच्छ: भुपका; आम्रवृक्षमंजरी. [सं भुख ] मोहरणें-अकि. १ केसरणें; कळशांचें तरे येगें; मोहर येगें (आंब्याला व अशाच तन्हेच्या इतर झाडाला. २ (शेत, धान्य ६०) परिपक्व दशेस येणें: पूर्णपूर्ण पक होणें. ३ (लोगी, उंसाचा रस, तूप, यांची) कढ-विण्याची किया पूर्ण होणे. ४ ( गुरें, ढोरें, मेंढरें इ० नीं ) कळ पुढें होणें: मार्गीत प्रगति कहन घेणे. ६ (चंद्र) उगवण्याच्या कि. फलणें: केसरणें-( आंबा आणि अशाच सारखीं इतर झाडें ). इ॰ चे पात्र गुळगुळीत व चकचकीत करण्यासाठीं घोट:वयाचा

मोहोरवर्ण-कि. प्रकृष्टित करणे; आनंदित करणें. ' वाचिता हरिस मोहरवी हा।' -िकंगवि ७. मोहर-मोहरेलली स्थिति; फुल्लेली र्किवा केसरलेली अवस्था-(आंब्याची व इतर झाडाची). [मोहर] मोहर-स्त्री. १ अग्रभागः पुढचा भागः, पुढची जागा. १ गुपचुपपणा; निःशब्दता. 'काय संवृं नव शीत उष्ण तहान । पुढील फौजेचें तोंड; पुढें असलेले किंवा गेलेले लोक; विनी; अघाडीची फौज; पुढील तुकडी. 'मार्गे दुरावला श्रीधर । पुढें मोहन--न. गुळ, खोबरें आणि वेलची वैगेरे एकत्र करून गेली गाईची मोहर। '-ह १४.२६. ३ अग्रभागीची निषाणी, खुण, चिन्हः ध्वज. 'तंव बाणाचे वहनासमोर । तो चालिला गरुडमोहर। गरुडें करूनि जर्जर। पडिला तो। '-कथा १.७. ४ मांहन जावता--न. सरकारी सर्व धर्मदायाचा नामनिशी- बोलेंग चालेंग. कांहीं काम करेंग इ० ची परिपाठी. ५ गमनाची दिशा; गंतव्यस्थान (कि॰ घरणे),मार्ग;रस्ता- ज्ञा ३.१७१. ६ बाजू. मोहन भोग--पु. १ (व.) तांदुळाची एक जात. २ आंब्याचा ं ईश्वराची मोहर धरी ' -महानु ९० ७ प्रकार. ' आणि एकसरें आहारा । कैसेनि तिनि मोहरा । जालिया तेहावीरा । िसं. मुखः प्रा. मुह**े मोहर** धर्णे-अघाडीस जाणें; पुढारीपण घेणें: पुढें निघणें; अघाडीला जाणे. 'ऐसे म्हणोनी तस्कर । गांवाकडे धरिली मोहर.।' मोहमदी-मुदी-की. कापसाचे वस्र किंवा कापड; सुती मोहरकाडा-पु. अग्रेसर. मोहरकाख्या, महोरक्या, मोहर कडा-डी, मोहरपी-प्या-वि. पुढाकार घणारा; पुढे होणारा; मोहर, मोहोर-सी. १ एक सोन्याचे नाण. २ शिका. (कोणत्याहि मंडळाचा, समेचा-संघाचा) मुख्य इसम किंवा पुढारी; समारंभाचा चालक; मालक. मोहरकी-मोहोरकी-वर जे चिन्ह किंवा खूण असते ती आकृति. ५ कांहीं पदार्थावर स्त्री. (व.) (बैलाच्या किंवा घोडयाच्या वैगरे तोंडाभोवतालून मानवहन दुहरी किंवा तिहेरी विळखे घेऊन बांधलेले ) कातड्याचे वर उमा मारणाराः मोहरचा शिक्षा उसा खोदणारा. |फा. खोदण | किंवा दोरीचें बंधन, घोडवाचें तोंडास बांधलेली पट्टी; बैलाच्या तोंडास बांधलेली जाळी. मोहरकी गांठ-स्त्री. मोहरकी तयार करण्याची शेतकरी लोकांना अवगत असलेली गांठ. मोहरचा-ला-वि. १ पुढचा-ला; अघाडीचा; पुढें जाणारा (कालामध्ये, किंवा जागवर) २ भविष्य काळाचा. [मोहर] मोहरणें-क्रि. मिरव ं, मोर्चा वळविणें 'नाना पुनिवेचे अंधारें। दिहा भेणे रातीं मोहरें '-अमृ ७.४०. मोहरणें-अित. पुढें होणें: वळणें; फिरणे. १ -सिक. वाजविणे (पोवा, मोहरी) २ गोंजारणे. -तगा २१३०. ३ मन आकर्षणें: मोहून टाकरेंगे. 'गोपी स्त्रियांचें मन मोहरी हा ' -नदा ५२. मोहरप-पुढला;वडील. 'रामचंद्र पाटील निमे मोकदम मोइरप. ' मोहरा-पु. बुद्धिबळाच्या खेळांत राजा व प्यादा खेरीज बाकीचीं बुद्धिबळें प्रत्येक. ( यावरून ) २ नेता: मुख्य; पुढारी. ३ मृदंग वाजविण्याचा एक प्रकार. ४ चेहरा; मुद्रा: पाच्या पुढं चालत असर्णे. ५ पुढं असर्णे किंवा जाणें; पुढारणें; तोंडावळा; मुखः तोंडः चेहेरेपटीः, मुखाची रूपरेषा. ५ देखणाः पराक्रमी किंवा साधनसंपन्न असा इसम: ज्याचा चेहरा दिसण्यांत बेतांत असणें; वर येणें; उगवणें; उदय पावणें; उदयास येणें; सुंदर आणि इश्रतदार आहे असा मनुष्य. ६ कोणीहि कोणस्याहि क्षितिजावर येणें. चंद्रोदय जवळ येऊन ठेपलेला असणें. मोहूर्णे- गुणानें उत्कृष्ट असा मनुष्य. ७ कागद, दागिना, सोनें. चांदी.

मणि किंवा दगड; अशा घोठण्यानें आलेली चकाकी, तजेला, गुळगुळीतपणा. ८ सर्पाच्या डोक्यांतील कल्पित मणि. हा विषाला स्नान वगैरे कामासाठी केलेली चुनेगच्ची मोरी. तोफेचा मणी मारक आहे असे म्हणतात. -केका ८४. ९ आघाडी; अग्रभाग; किवा डोळा. चुन्याच्या भरीचे भीक. [ मोरी ] पुढील भाग; पुढची र्किवा अघःडीची जागा; बिनी; फौजेचा पुढचा भाग. १० कोऱ्या कागदामधील शिक्का किंवा आकृती. अधिकारी: देशपांडयाचा मदतनीस. [ अर. मुहरिर ] मोहरिरी-[ मुखर ] मोहोरा इरेस पडणें-कि. अभिमानी गुंतणः, अब्हर- श्री मोहरीराचा उद्योग पगार किंवा वतनः, मोहरीराचे कर्तव्य, खातर कोणते एक कृत्य नेटानें करणें. 'असे संकट प्राप्त झालें. अधिकार किंवा पगार. मोहरा इरेस पडला. आंतन कोणी सल्ल्यास येईनात. ' -भाव ३. मोहोरा माघारी फिरविण-आघाडी मार्गे फिरविणे; तोंड फिरविणें. मोहरा-क्रिवि. सामोरा; आघाडी; बाजूला; पुढें; समोर; मांगलाचे गोटावर चालले. '-खरे २०९६. २ शहराचा भाग: नीट. ' मग निकट दक्षिणेच्या मोहरा। आलं कऱ्हाड सोलापुरा। गल्ली. [ अर. महला ] महावीरा । परशुरामासी । ' - कथा २.२.८६. मोहरी-वि पुढवा; अप्रभागचा; पुढील अघाडीचा. मोहरून- 'मोहसवा इहलोक व परलोक विषयीं घेत जावा. '-सानेपयाव किवि. (बा.) समोरून; पुढन; पुढील; समोरील; समोर्च्या ४३७. जागेपासून. मोहरे-न. १ तोंड; चेहरा. २ राजा खेरीज करून मुख्य भाठ बुद्धिबळापैकी कोणतेहि एक बुद्धिबळ; बुद्धिबळातील तगादा करणारा शिपाई, -गांगा ५८. [ अर. मुहस्सिल ] प्यादीं व राजा याशिवायचीं बुद्धीबळें. ३ तोंडाने वाजवावयाचें एक वाय. ' शुंगें काहळ्या रणमोहरीं।'-मुआदि २३.११९. दूध पिता येऊं नये म्हणून त्याच्या तींडाला बांधलेलें मुसकें विवा -क्रिवि. १ पुढें; च्या समोर, पुढें, अघाडीस. २ ठशविक वेळेच्या पुढील काळात किंवा दिवसांत. [ फा. मुहरा; सं. मुख; प्रा. मुह: हि. मुंह; सि. मुहु; गु. मोहो ] रणमोहरें-रणवाद्य मोहरें घाळणे-गों जारणे. -शर. मोहिरा-पु. अप्रभाग. मोहिरे-न. सन्मुखता. ' परतले अविदेवें मोहिरें ' –अमृ २.१४. मोहाडें पहा.

मोहरम—9. १ अरबी वर्षाचा पहिला महिना. २ ताबुताचा स्रण. [ अर. मुहरेम् ]

मोहरम-पु. पराभव; धुव्वा. पराभृत; नामोहरम; अर. महरूम् ]

मोहरी--स्नी. फोडणींत घाटतात ती वाटोळचा आकाराची करड्या रंगाची राई; मोहरीचें झाड हातभर उंच वाढतें. मोह रीच्या महत्त्वाच्या-दोभ जाती (१) शिरसू-यापासून कडवें तेल काढतात. (२) राई हो शरीर विलेपनाकरितां उपयोगांत आण-तात. मोहरी इतका जीव-( दुखण्यामुळें ) जीव मोहोरीच्या आकाराप्रमाणे किंवा राईप्रमाणे अगदी लहान होणे. मोहरवणी-न. तोंडी लावण्यासाठीं आंब्याच्या कैऱ्यांच्या फोडी, हिंग, मोहो-या, मीठ इ० चें मिश्रण केलेलें असतें तें; लोणचें वैंगरे तथेचें। '-कथा ७११२. प्रमाणे याचा उपयोग करतात. [मोहरी+पाणी ] मोहर्गिस-(व.) मोह-यांचे बारीक भुरका पाणी टाकून फेणवून साल काढ़न अब्याच्या बारीक फोडी त्यांत धालून केलेले एक प्रकारचें लोगचें.

मोहरी-की. तोडार्ने वाजवावयाचे एक वाद्य; पुंगी. ' टाळ मृदंग मोहरिया। पावे कृंगि घुमरिया। ' - इ १०.१४०. 'जैसे सैन्याची चाल: मुलुखगिरी; (सैन्याची) सफर. ' मुख्य शहर मोहरी वाजतां एकृनि कानीं ' -भवि १६. [ मुख ]

मोहरी-सी. पाणी वाहून नेण्याकरितां केलेला लहान पाट.

मोहरीर-ल -पु. लेखक;देशपांड्याचा गुमास्ता; सार्वजनिक

मोहर्क-स्थी. (व ) मोहरकी पहा. -वशाप ५२.

मोहल्ला-पु. १ व्यहः चढाईः मोर्चा. 'फौजेचा मोहला कम्पन

मोहसबा, मोहसबेदार-9. मोसबा, मोसबेदार पहा.

मोहसङ्ली—पु. महसूल करणारा शिपाई; महसुलाबहल

मोहळ-ळें, मोहाळा, मोहळा---नपु. वासराला मातेचे मुखंबधन. [ मुख ] मोहळी-स्री. घोडवाचा लगामः मोहोरकी; मोहरकी. 'घोडिया बाणली मोहाळी। कंगणरोप रागावळी। पाखरा झळकती तेजाळी। आरसे तळीं लाविले। ' मोहाळें-न. बैठांसाठीं ( डोळयाचा भाग उघडा ठेवून) तरटाचे शोभीवन्त बन-विलेले झापड किंवा झांकण; सकलादीचें आच्छादन. ' झडपीती वाहवांचे मोहाळे '-उपा १७२३. [ मुख+आलि=मुहाळ ]

मोहळ, मोहाळ, मोहोळ, मोहोळें--- न. मधमाशीचें पोळें किवा टाळें ( पोळी व मध्याचा कांदा मिळून सर्व भाग ); मधार्चे पोळे. ०वर बसणं-चरकणे; धाबरणे.

मोहळ--न. मोहाळे पहा.

मोहळे, मोहोळ-न. मधमाशांचे पोळे; मधाचे पोळे.

मोहाड--न. चेहरा; तोंड. ' दिश्गजा चिश्रां मोहाडा। जरि आनंदाचिआ होति दोनि सोंडा '-शिशु ४००. [ मुख ]

मोहाळ-वि. व्यर्थः, निरुपयोगी. नातरी वांझ स्त्री मोहाळ। काय कीजे तिचा उदरगोळ। की अपत्यावीण किडाळ । न फिटे

मोहिम, मोहीम - ली. १ महत्त्वाचें कार्य; अंगीकृतकार्य. मोहिमेचे (कामाचे) दिवस हाते, याजकरितां नबाबांकडून जाबास चार दिवस लागले. '-रा ७. -खलप १.१०५. २ कांहीं देश जिंकण्यासाठीं राजेलोक वगैरे जी स्वारी करतात ती: दक्षिणेवरती मोहोम झाली. '-ऐपो २३०. मराठींत फक्त लढाईच्या कामीं मोहीम शब्द वापरतात. ३ ( छ. ) गोसावी लोकांची सफर: पर्यटन, फेरफटका. ॰ शीर-वि. १ वारवार स्वाऱ्या कर-णारा. २ मोहीमेंत गर्क; मोहीमेवर, स्वारीवर असलेला. ' हरीपंत-तात्या व होळकर वर्गेंग् सरदार मोहीमशीर आहेत. ' -ख ८. ४११९. मोहिमी-मोहिमेसंबंधीं; मोहिमेचा. 'धोंडोपंत गोखले यांस मोहिमी वस्त्रे देऊन... '-मदर २.४ [ हिं ]

मोहिरं-न. साहित्य; सामग्री.

मोहीय-3. स्नेही; आपण; पत्रांत तुम्ही या अथी योजा वयाचा शब्द. 'येथील खैर-सल्ला जाणून मोहिब्बी आपली खैर सल्ला हुर्वक्त कलमी मर्कुम ' - रा १५.२५३. - ब्रप२३४. [ अर.मौहिब= देणगी ]मोहीयान-पन्हा-पु.स्नेह्यांचा आश्रयदाता. -रा३.७१.

माहो-पुन. मोह अपन्नंश; मोह पहा. मधुमक्षिका मधु संचयार्थ जे पोळे करीत असतात तें. •मार्शा-स्त्री. एक प्रकारची मधमाशी. ही मोही तयार करते.

मोहोटी, मोहोटेल, मोहोण, मोहोतरफा, मोहो-तूर, मोहोती, मोहोबद, मोहोर, मोहोरकी, मोहोरण, मोहोळ, मोहोळ-मोहटी, मोहटेल इ० पहा.

मोहोर्टे-न. (व.) मोहटी पहा.

मोहोर्डे— न. बैलाच्या तोंडावरील दागिना. मोहाडे पहा. मोहोतीर-पु. (व.) गंधर्व. मोहतर पहा. -वशाप ५२.१ मोहोत्साव — पु. महोत्सव पहा. 'तिथी पर्व मोहोत्साव। तेथे ज्यांचा अंतर्भाव।'-दा २.७.३१.

मोहोबत-की. प्रेम. मोहबत पहा मोहबत।'-अफला ६९.

9888.

मोहोळ-स्नी. अस्तनीचें मनगटाकडील तोंड अथवा विजा-रीचा घोटचाकडील भाग. 'नेफा मोहोळ प्रथम तयार करा. ' -शिकशि २.२९. मोहोळी-स्त्री. तोंड. 'पाटथर दगडास टाकणें-(वैतागांत ) दमलेलें शरीर जमीनीवर टाकून पडणें; मोहोळी असते. ' [ मुख ]

बळचणीच्या बाजूचा छपराचा पुढें आलेला भाग. ३ डोकें. 'कर्पूर 'मोळिकारा घांडोळितां रार्ने । जेवि मोळिए जोडिलें बावनें। ' सञ्जानाचा मोळ । गुणधन वैभवें करूनी । ' –जै ३.७१. – न. मोळी विकून उदरनिर्वाह करणारा. [ सौल ] लहान मुलांच्या पोटरीवर होतो तो एक रोग [ सं. मौलि=शिर]

गवत. ज्याच्या केरसुण्या, कुंचे करतात तें गवतः २ -पुन. पीठ फे-यांत न सांपडतां कायमत्रा ब्रह्मासध्ये विलिन होणें; चार पुरु-वगैर गोळा करण्याचा एक प्रकारच्या राठ गवताचा कुंचा. ३ षार्थापैकी अखेरचा पुरुषार्थ. हा प्राप्त झाला असतां संसारांतन काय-क:नांतील मळ. [ सं. मृदुल=मऊ ]

मोळका—५. ( बे. ) कोंब. [ सं. मौलि ] मोळसुद-न (गो.) मळसुद, मळसुत्र पहा.

मोळा-पु. १ वळण; रीत; पद्धत; परिपाठी; वर्तनाची सरणी; चालरीत; वागणुकीची रूपरेषा. 'ल्हानपर्णी मुलास जसा मोळा लाविला तसा लागतो.' 'त्या मुलाला मोळा नाहीं.'मराटमोळा. २ हृढ भालेली पद्धतः हृढीः प्रघातः, संबयः, चालरीतः, पद्धति. 'जळो जळो वोंगळ हा । हा तुमचा मोळा । '-मध्व १२७. ' ऐसा विप रीत आहे मोळा। जाणा येथीचा जी गोपाळा। '-निगा २४५. [सं. मूल−मौलिक १]

मोळा-पु. १ ठमा. मुक्तिचा मोळा उमटे। '-भाए१७०. २ खिळा; खुंटी; ओखंडी किंवा लांकडी मोठी पुक; लहान भेख. [सं. मौलि]

मोळा—न.मोहाळे पहा.वासराच्या तींडाला घालतात ते जाळे; वासरास मातेचे दूध पितां येऊं नये म्हणून बांधलेलें मुखबंधन. •घाळ**ण**-वासर्स अथवा रेडकू त्याच्या मातेबरोवर रानांत चराव-यास सोडतेवेळीं त्याला पितां येऊं नये म्हणून काटे लावलेली म्होरकी घालणे. मोळांडणें-(व.) रग लावणें. पायास सुग्या येणे किंवा पाय दुखाँग या अथीसुद्धा हा शब्द वापरतात. 'इतका वळ लिहिण्यासाठी मांडी घालून बसल्याने पाय मोळांडले. '

मोळी—की. १ जळणाच्या लांकडांचा भारा, ओझें किंवा गहा; लांकडांचा भारा; लांकडें, उंस, गवत इ०चा जो मोटा भारा तो. 'मोळी तसि गांधारी त्या अभीत स्वमूर्ति टाकिल तें।' 'भट करी बटिकारी -मोसभा १.६८. २ शरीराबद्दल तुच्छतेने हा शब्द योजतात. मोळी उचलीं-१ (मनुष्याला) उमें करणें; उंच करणें; उत्था-मोहोरे- फिवि. पुढें. 'तौंडें काढूनी येरी मोहोरे।'-उषा पन देणें; (मनुष्याची) तळी उचलणें. २ (होळीच्या खेळा-मध्यें) मनुष्याची गठडी कहन त्याला वर उचलणें. मोळी बुच-कळण-स्नान करणे ( थोडया पाण्यांत ). मोळी करणे-मनु-ष्याच्या दहाची गठडी करणे ( हातपाय व अंग दूमडून ) मोळी (विश्रांतीसाठीं, निजण्यासाठीं). मोळीची बाहेरील टांग-स्त्री. मोहोळ-न. ( कु. ) पर्वताचे खोरें. [ सं. मौलि किंवा मलय ] ( महिवदा ) इःतपाय मोळीसारखे बांधून पायाने पाय अडकवृन मोळ-पु. १ छपराची तिकोनी बाजू किंवा उतार. २ मारण्याचा डाव. मोळीकार-पु. मोळी विकणारा; मोळीविक्या. कर्दळी असती सुफळ। भारे ख्वोनि स्पर्शती भूतळ। जैसा लंब -ऋ १००० विक्या, मोळक्या, मोळविक्या-वि. लांकडांची

मोळें-न. वासराचे मुखबंध. मोळा पहा.

मोक्स-पु. १ मुक्तिः, शरीरांतून आत्मा निघून जन्मरणाच्या मची सुटका होते; दुःखाची अत्यंत निश्चति व परमानंदाची प्राप्तिः ब्रह्मस्वह्नपता. २ सोडविणे; (जन्मरणापासून) सुटका. ३ मृत्यु. मुंज; यज्ञोपवीत धारण करण्याचा विधि; ब्राह्मणाच्या मुठाचा 'रात्री ज्याचा मोक्ष झाला त्याची पोर्ती उघडण्याकरितां सर्वे व्रतबंध विधि. [सं.] मंडळी एकत्र झाली. ' -विवि १०. ५ ते ७.१२४. ४ कर्ज फेडणें. ५ मुक्त अवस्थाः आध्यात्मिक पूर्णावस्थाः । यालाच वेदांतात महाल अशाच दुसऱ्या शब्दाशी मुख्यत्वे उपयोग करितात ); मोक्ष असे म्हणतात. '-गीर ४८६. [सं. मुच-सोडणें ] काम- गांव; खेडें; महाल, कसवा इ० संज्ञा ज्यास नाहीं असा गांव. वि. मोक्षाची इच्छा असलेला. 'ऐसे मोक्षकाम सकल । '-ज्ञा ४. [ अर. मौज्ञा ] मौज्ञे-न. गांव; खेर्डे. -िक्रवि. च्या खेडेगांवांत १४८, ० गुरू-पु. आत्म्याला मोक्ष, मुक्ति मिळविण्याची दिशा किंवा-ला; खेडेगांवाच्या नांवाच्या पाठीमार्गे हा शब्द योजून दाखबून देणारा गुरु (समासांत) मोक्ष-मार्ग-धर्म-प्राप्ति. पत्रांत्न लिहितात. उदा० 'मौजे गिम्हवर्णे; मौजे करजगांव मोक्षण-न. मोकळे होणे; स्वतंत्र होणे; सुटका. ०धर्म-पु. इ० पारलीकिक धर्मास मोक्ष, किंवा मोक्षधर्म म्हणतात. -गीर ६५. मौजूद-वि. विद्यमान; हजर, तयार. 'टिपू सरन्जामसुद्धां ०पट-पु. एक खेळ; मुलांचा खेळ. समखेषु २०७. ०पद-न. पाऊसकाळ न म्हणतां लढाईस मीजूद. '-पया २५९. [अर. मोक्षाचे स्थान, स्थिति. श्रेष्ठपद; ब्रह्मत्व. (कि॰ दंणें; मिळणें ). मन्जूद ] •श्रो-स्री. मोक्षलक्ष्मी. •प्री-स्री. काशी. 'मोक्षपुरी मास्ती-पुढे पाषाणी । '-दावि ७ •८. •साधन-न. मोक्ष साध्य होर्जे, बुद्धिमांद्य. -एमा १०.२७५. [ सं. मूढ. मौढ्य ] मिळणें. [सं.]

वि. मऊ; कोमल; मवाळ.

मोकुफ-वि. तहकूब; मुल्तवी. [ अर. मव्कूफ ]

घेऊन तो आत्मसात् करून आपल्या शरीरांत त्याचा एक रस तयार करते. हा चुना व प्राणिज द्रव्य या दोघांचा बनलेला असतो. ते कालव शिपल्याच्या अंतर्भागावर या रसाचे थर वेते आपल्या शरीरांत घुसलेल्या पदार्थावर अगर कृमीवर या रसाच फेरे फिरवून मोती बनवितें. या रसास मौक्तिकरस म्हणतात.

मौत-स्त्री. १ मजा: गम्मत: चैन: क्रीडा: खेळ: करमणुक: आनंद देणारीं कृत्यें किंवा देखावे. २ सुख; आनंद; मनोरंजन. ३ एऋदम उद्भवणारी लहर, तब्येत विनोद, आश्चर्य; नवल. अर. मोज ] मौज, मौजा-वि. नाना प्रकारच्या मौजा करण्याचा ज्याचा स्वभाव तोः रंगेलपणांत काळ घालविणाराः मौजाळा-वि. गमती; खेळकर; मजा करणारा; खेळाडु; करमणुक करण्याचा शोक अगर आवड असलेला. मौर्जा, मौज्या-वि. मौजाळा पहा.

मौज, मोजा —सी. पु. लहर; लाट; तरंग; हलकावा; हलावा; वीची: ऊर्मि. [ अर. मौज=तरंग ]

मौंज-वि. मोळ नांवाच्या गवताचें; मुंज तृणाचें. [सं.] याजबहुल सामान्यतः उपयोगः, मुंज. मोंजीबंधन-न. उपनयनः अनालापवृत्ति. [सं. मौन ] मोन्य(न)पण-किवि. स्तब्धः

मौजा-पु. खेडेगांव (वसूल किंवा सारा ह्यासंबंधानें कसबा,

मौढ्य-न. १ अज्ञान. २ मूर्खपणाः महपणाः वेडसरपणाः

मौत-की. मृत्यु; संकट; मरण. 'आतां राजे यांचे मौ—वि. १ मऊ; नरम. २ मृदुः लक्चीकः; नमनशील. ३ अगोदर आपणास मौत येईल तर बरें. ' -मदर १.७७. मोठें (ल.) मऊ; सौम्य; नरम. [सं. मुद्=मऊ] मौआळ, मौबाळ- अरिष्ट, संकट किंवा आपदा याजबहल देखील उपयोग करितात. जसें- विकत मौत-मुद्दाम ओढ़न घेतलेलें संकट: मुर्खपणान, हिकटपणाने अंगावर ओढ़न घेतलेलें संकट. [ अर. मौत्; सं. मृत्य ] मौक्तिक-न. मोतीं; समुद्रांत शिपीच्या पोर्टी सांपडतें तें. - मौन-न. गप्प किंवा स्तब्ध बसणें; न बोलणें; ग्रुपचुप [सं. द्रा. मुत्तु ] •रस-पु. मोत्याचे कालव पाण्यांतील चुना बसर्णे; मुक्रेपणा; निश्शब्दता; विवक्षित कालपर्यंत भाषण न करितां राहण्याचा जो व्यापार तो. 'नकळे हृदयीचें महिमान। जेथें उपनिषदा पडलें मौन । तेथेंही संचरले सज्जन । देहाभिमान सांडोनी। '-एरुस्व १.३७. २ अबोलपणाः स्तब्धताः अनालापिताः अनालापवृत्ति.-वि. मुका; न बोलणारा; स्तब्ध किंवा गपच्प वसणारा. [सं.] •मुद्रा-स्त्री. शांतपणाची, न बोरुण्याची किंवा अबोलपणाची मुद्रा; अबोलपणानें राहण्याची प्रवृत्ति दशविणारी चेह-याची टेवण. [सं.] • व्रत-न. कांहीं मुदतीपर्यंत न बोल-ण्याचा नियम, नेम; कांहीं कालपर्यंत मौन वृत्तीने राहण्याचे धरलेलें वत. (कि॰ धरणें.) [सं.] मोनावर्णे-कि. स्तब्ध राहणें: अबोलपणाने असणें; एखाद्याने स्वतःची शांतवृत्ति राखणें; चुप बसणें, होणें. 'प्रेमें विकासलीं कमळें शुद्ध । गुंजारवती कृष्ण षर्पद। ऐको नि गंधर्व जाहरे स्तब्ध। सामवेद मौनावरे। '-एहस्व ३.६. 'स्वयं शेष मौनावला स्थीर पाहे।'-राम १५८. मौनी-वि. १ स्तब्धः मौनवत घेतलेलाः निरशब्दः अबोलः अल्पभाषीः अनालापी; भाषणविरक्त. २ जगापासून पराङ्मुख होऊन ज्यान आपले सर्व विकार (कामकोध इ०) जिंकले भाहेत असा: वन-मींजी-ली. मुंज नांवाचें कटिसूत्र ( मुंज गवताची केलेली असते वासी; अरण्यवासी; वानप्रस्थ; ऋषि ( धार्मिक ). मीन्य- न. १ म्हणून ); ब्राह्मणाचे कटिसूत्र; परंतु मुजविधि किंवा वतबंध स्तब्धता; मीन; शांतता. २ मुकेपणा; अवोलपणा; अनालापिता; मुकाटवानें. 'बस तुं मौनवर्णे अथवा उगा।'-वामनचरित्र १४ (नवनीत पू. ११०).

मौख्र्य -न. मूर्वत्वः मूदपणाः मौद्रयः मूर्वपणाः बुद्धिमांद्यः श्रुचित्वे जो । '-ज्ञा १८.६५८. अक्टहीनपगा. २ अज्ञान; निरक्षरता; अशिक्षितपणा. [ मूर्ख ]

मौर्ची-नी, धनुष्याची दोरी, 'बाण वर्षला घनदाट। रुकिमया भुलविला आली वाट। रथ'लो दुनियां घडघडाट। मोर्व्या-कंठ बांधिला ' -एहस्व १२.१३५. [सं.]

मोल--भी. मौली; मस्तक. [सं.] मोळ-न. १ शिर; डोकें. 'चमत्कारोनि महाव्याळ वारंवार डोलवी मौळ।' -मुआदि ८.२९. ' कृपेने मौळ स्पर्शिलें हस्तें। '-मुसभा १.६२. मौली पहा. २ - पु फगस इत्यादि फलांवरील कांटे ते. ३ शिखर - जा १३.५६७. मौलि, मौली-सी. १ शीर्ष: डोकं; शिर. २ डोक्यावरील केसांचा झुबका किंवा जुडगा. ३ -पु. मस्तक [सं.] मौळी, मौळि-मुक्ट; मुगुट.

मौल--- कपट, इंदजाल. मौलाचा बाजार-मौला-बाजार व मिनाबाजार भरविण्याची पर्वी चाल होती. या बाजारांत मालाची विकी क्रैकरण्यास बहुधा वेश्या किंवा स्त्रिया असत. त्या मालाची मागतील तितकीच किंमत द्यावी लागे. आणि एकदा रक्कम किंवा माल मागितल्यावर तो घ्यावाच लागे असा नियम असे. हा बाजार रात्रीस भरे ह्याचाच दुसरा प्रकार खोट्या रक्तमा (बस्तु) किंवा रकमेचें रूपांतर करून बहुत किंमतीची रक्कम थोडया किंमतीस द्यावयाची. यासच मौलाचा बाजार म्हणतात. 'तेव्हां छद्मी जयपूरवाल्यांनी शहरांत मौलाचाचा बाजार भरविला। -मल्ढारराव चरित्र ६८.

मौलवी-पु. इस्लामधर्मशास्त्रीः, मुसलमानी धर्माधिकारीः मुद्धाः न्यायकोर्टोत मुसलमानी कायद्यांचा अर्थ सांगणाराः मुलानाः मुसलमानी धर्म सागणारा. [अर. मब्लवी ] मौला-पु प्रभुः ईश्वर; मालक; धनी [अर. मब्ला] **मौलाना**-पु. मुसलमान र्धमशास्त्रवेत्ताः शिक्षकः मौलवीः मुसलमानांचा उपाध्याय. ( अर मौलाना=भामचे साहेब ]

मौल्य-- न. मूल्य; मोल; किंमत [सं. मूल्य]

मौबाळ-वि. (महानु.) मऊ; मोवाळ; मृदु. 'रत्नकुटांची केवाळु मौवाळ उदकाजवळीं।'-दाव १७७. मौचाळे-स्री. मृदुपणा. [सं. मृदुल]

मौसर---श्री. ऐपतः सामर्थ्यः

'नवाव मौसूफ '-रा १०.१६५. [अर. मवसूफ]

मौळला -- वि. मृद्ल; मऊ 'मी मदनु मौळला सापु।' -उषा १२६ [सं. मृद्रुत]

मौळा-पु. मोळा पहा कांटा; फळावरील कांटा. 'कनका चिया फळा । आंतुमाज बाहेरी मौळा । तैसा सवाह्य दुबळा ।

म्यां — सना (काव्य) मीं; मी ची तृतीया. 'जगोनि बहु काय म्यां सुकृत जोडिले दुर्बेळें। '-केका ५०. 'एकें विधिजेल पांडुपुत्रा स्यां। ' –मोकर्ण ७.२४ [सं. मया ]

म्याऊ---उद्गा. मांजरीचा शब्द. [ध्व.]

कोष-स्त्री. सापाची कात. [फा. मियाना ] •करणे-१ तरवार म्यानांत घालणे. २ (ल.) तोंड बंद करणें: जीभ आटोक्यांत ठेवणें; जीभ सैल न सोडणें; स्तब्ध राहणें; असणें. [फा. मियानू] शालणें −त्रिफले, गेळफलें, निवलकांड इ० क्टून त्या नदीच्या एखाद्या इवक्यांत टाकतात. यामुळे पाणी विषारी बनते व मास मरतात. मेण घालणें पहा. एका म्यानांत दोन तरवारी-सुऱ्या-राहत नाहींत-एकाच घरांत दोन सवती सुखानें नांदत नाहींत किंवा एकाच धंद्याची दोन माणसे परस्परांचा मत्सर केल्या-शिवाय रहात नाहींत; दोन तेजस्वी माणसे दोजारी राहूं शकत नाहींत. त्यांच्यांत तेढ येण्याचा संभव असतो. **म्याना**-पु. १ मेणाः पेटीवजा पारुखीः पारुखीसारखॅ वाहनः पारुखी पहाः २ एक औषध हैं इराणाहन येतें. ह्यास तुरंजबीन अथवा शिरखैस्त म्हणतात. हा पदार्थ एका प्रकारच्या झाडाच्या बुंधास चौंचे मार-ल्याने निघतो. हें साधारण सारक आहे.

**म्यानेजर**—पु (इं.) एखाद्या संस्थेची, उद्योग-गृहाची, कारखान्याची, नाटकमंडळी इ०ची किंवा कांहीं कामाची व्यवस्था पाहणारा- करणारा; व्यवस्थापक. [ इं. ] स्थाने जिंग कमिटी-स्ती. व्यवस्थापकमंडळ. 'इकडे अमक्या सधन गृहस्थांवर मंड-ळीस 'पार्टी ' करण्याची पाळी येईल म्हणून म्यानेजिंग कमेरीचे अध्यक्ष बोटॅ चोखीत असतात '

**म्यार**—स्त्री. (कु.) खाचरा सर्भोवतीचा बंधारा; मेर; शेताची सीमा दाखविणारा बंधारा. [ म. मेर ]

**म्यालेट**— पु. हातोडाः मोगरीः घणः फर्मा ठोकण्यास लागः णारें साधन. हा लाकडी ठोकळा असतो. -मुद्रण १०६.

म्य्निसिपा( पॅ )लिटी—स्री. शहरसुधराई इ० कामें करण्यासार्टी ( कांहीं कायद्यान्वयें ) स्थापन करण्यांत आलेली कांहीं मंडळींची संस्था; नगरपालिका. [इं.]

मयौ—उहा. १ मांजराबद्दलचा उद्गारवाचक शब्द. २ मांज**्** मौसुफ, मौसूफ - वि मशारिनिल्हे; उपर्युक्त; मजकूर. राज्ञ ओरडों. -स्री. (म्हणून) मांजर ( याअर्थी) -िकवि. मांजराच्या ओरडण्याच्या आवाजासारखें.

> **इलान**—वि. १ थकलेला; गळलेला; अवसन्न; अवसादित; क्लांत; मल्ल. २ कोमजलेला; फिकट; निस्तेज; सुस्त; जह: गलित:

दिसणारा [सं. म्लै=कोमेजणें ] ॰ दृष्टि-स्ती. डोळगांची चमक नष्ट करणे; दष्टीस मंदता दाखविंगे; बुबुळे खालच्या पापणीचे आंत दडविणे: हा अभिनय व्याधि, ग्लानि दर्शवितो.

मलेच्छ, मलेछ, मलेछ, मलेच-पु. परकीय किंवा यवन लोकांबद्दल सामान्यपण योजावयाचा शब्द; यवन; हिंदृब्यतिरिक्त अन्यधर्मीयः, मुसलमान व युरोपियनः, अनार्यः [ सं. म्लेच्छ्= अशुद्ध बोलेंगे ]

म्बाल-सी. (कु.) किंमत; मोल. [सं. मुल्य; म. मोल] म्वार-सी. मोहर (अप.) ' दक्षिणप्रांतीं कुतुबशाही ही पराक्रमी महान् सकलार्थे समृद्धि मंत संस्थाने तसेच मागल एक एक सुभा लक्षलक्ष म्वारांचा. ' -मराआ ३. [ मोहर अप.]

महद्भ, महर्द्भ - स्त्री. महेस पहा.

महर्छे — (पादपूर्णार्थेक-मराठी बायकी ) १ लक्षांत असुं द्या. २ सिद्ध गोष्ट. ( आर्जव शक्तीनें व अदबीनें व केव्हां केव्हां किंचित् थेंडच्या सुरांत उपयोगांत आणछेला शब्द ). ॰ते॰हां-अ. केव्हांहि.

दृष्टांतायुपयोगी लोकमान्य झालेलें सुटसुटित आणि चटकदार असे कृ नयं अशी विडलांची महण. ' २ बोलण्याची रीतः वाक् बातमी; खबर; वार्ता. [म्हणणें]

म्हण-उभ. म्हणून. 'कांतेला श्रमहो झणी म्हण तरू पुष्पें स्वहस्ते हरी। - अकक २, विद्रल, रसमंजरी १. [ म्हणणें; सं. भण्=बोलेंग ] •गत-स्त्री न. म्हणणें; बोलेंगे; भाषण. 'आम्हीं तुमची ह्मणियागते । जे सांगतसा ते माननि हिते । काया वाचा मनसा तुमते । अनन्य भावे शरण जी। '-स्वादि १२.४.७९. म्हणजे-उथ. १ त्याचा अर्थ भी; अन्यशब्दांनी तेंच सांगावयाचें तर; किंवा; अथवा. 'अश्व म्हणजे घोडा.' २ त्याच्या योगानें; तेणें करून; त्याचा परिणाम असा होतो कीं; अशी स्थिति असल्यामुळें; पूर्वोत्तर क्रियांचा कार्यकारणभाव असतां कारण कियावाचकापुढें या अन्ययाचा योग होतो. 'पाऊस पडला म्हणजे पीक चांगलें होईल'; 'तुम्हीं बोलला म्हणजे माझें कार्य होईल. ' [म्हणणें; म. म्हणिजे=म्हटलें जातें ] म्हणणें-कि. १ बोलणें; डच्चारणें; वदणें. २ पठण करणें; पाठ म्हणणें 'म्हणेल तो चुकेल.' करण (वेद, शास्त्र इ०) ४ नांव घेणे; नांव उच्चारणे; आन्हान महणेरा-तगादा. -शर. करणें: बोटणें: नामोच्चार करणें [सं. भण् ] **म्हणणी-स्री.** १ म्हणणें; पाठ म्हणणें. २ म्हण्याची किंवा पठण करण्याची विधारी जनावर. [मण्यार]

कोमेजलेलें (पुष्प, मनुष्य किंवा एखादा पदार्थ ) ३ खिल्ला, विषष्ण रीत अथवा मार्गः; ग्रहणण्याची तःहाः धाटणी ३ एक किंवा एकदां म्हणावयाचा पाठ (वेद वंगरेचा). ४ म्हण: आहणा; लोकोक्ति. म्हण पहा. 'दुस-याचें जो वाईट इच्छितो त्याचे बरें होत नाहीं अशी होकांची म्हणणी आहे. 'महणण्यासारखा-किवि. विशेषः सांगण्यासारखाः उद्धेख करण्याजोगा. 'तो लांब टांग्या असून शर्यतीत म्हणण्यासारखा उहेख करण्याजोगा पुढें आला नाहीं. -वि. फार चांगला. विशेष. ' हरदासाची कथा कांहीं म्हण-ण्यासारखी नसते ' **म्हणतखेवो-खेवीं**-क्रिवि. म्हणता क्षणींच; म्हटल्या बरोबर. 'कऱ्हा म्हणतखेवो '-पंच १.३९ म्हणता-वि. म्हणणारा. -एभा ७.४४३. महणतां महणतां-क्रिवि. फार थोड्या अवधीतः बोलताबोलताः अगदी अल्प काळात. ' वारा अनु-कल असल्यामुळें म्हणतां म्हणतां आमची होडी एक मैल गेली. म्हणपण-िक, म्हटले जाणें. [प्रा.] म्हण(ि )िवणे-िक. १ एखाद्यास बोलावयास विं.वा म्हणावयास लावणें: बोलविणें: वद्विणें; उच्चारविणें; पठण करविणे किंवा करावयास लावणें अथवा भाग पाडणें. २संज्ञा देण्यास, अभिधान करावयास लावण्याम, नासोच्चारण करावयास लावणं, भाग पाडणं; म्हणवृन घेणं; **म्हण**—स्त्री. १ लोकपरंपरेनें आलेलें नीतिबोधक किंवा 'शिवाजीने आपणास इ. स. १६७४ मध्यें राजा म्हणविलें.' ३ कांहीं गुणांची प्रौढी मिखणें. 'तुं आपणास घीट म्हणवितोस दृष्टांतभूत वाक्य; रूढवचन, म्हणणी; लोकोक्ति. 'कोणाचें वाईट मग साप पाहतांच कां पळून गेलास? [ म॰ 'म्हणणें चे प्रयोजको म्हणासार-किवि. (गो.) म्हणेपर्यत. म्हणितली-ल-कि. प्रचार. 'एका स्यानंत दोन सुऱ्या अशी स्हण आहे. ' ३ स्हटली-लें; बोलली-लें. 'कर्ता भोक्ता स्हणितलीं. '-विष ३.८४. 'ते वेळीं म्हणितलें रुक्मिणीसीं।'-उषा ६४.३०. म्हणविणें पहा. महिणया-वि. आज्ञाधारक. 'महिणये तुम्हाते मागतील महाऋषि। '-ज्ञा ३.९९ महाणियागत-वि. आजाधारकः चाकरः आज्ञेप्रमाणे वागणारा. -ज्ञा ९.२८४. म्हणियारा-रें-वि. १ म्हटलेलं करणारा. 'होतील सकल। ऋदिसिद्धि म्हणियारीं.' -तुगा ३२४. २ -पु. दास: चाकर; दत. ' नाहीं वेठी जेवा सारा। जाहाती नाहीं म्हणियारा. '-तुगा ३६०. 'अवचित काळाचें म्हणियारे । मारीत मुटती एकसरें. '-दा ३ ९.३९ महाणियें- न. १ आज्ञा: मेवकांचें कर्तव्य; सांगितलेलं काम. 'आणी कांवो तं दिसमी दुश्चित्ती। म्हणिये काम नलगे तुझ्या चित्ती। '-तुगा१११. २ काम. -माज्ञा १३.४३९. [ प्रा. ] म्हणिएण-म्हटला जाणें. -एभा ६.१८५ म्हणीजेल-म्हटले. 'द्विजी निषधापासाव म्हणी जेलें। '-र ४. म्हणुं-म्हणावा; म्हणतो जणुं काय 'चारु तापद वन्हिन हा म्हणुं तरी. '- मृ ७. म्हणे-मानतो. ' द्वीग्ण काळी ३ वाचणें; अभ्यास करणें; पढणें; सर्व म्हणून टाकणें; मुखोदूत तुसचपेटी म्हणे वज्रमुस. ' - वैद्यकबाड ७९. [सं. मन्ये; भण ]

**इहणयार**—स्त्री. (कु.) मण्यार; एक जातीचे सरपटणारें

म्हणम्हणी, म्हणम्हणां-- भ. म्हणून. म्हण म्हणोनि-म्हणून. -जा १४.४१. महणिपे-ये-अ. महणजे. नांवाचा-ची- एक प्रकार महताब पहा. चें. 'भक्ति तेचि पें आर्ति । आणि जिज्ञासु म्हणिये ज्ञानस्फूर्ति. ' -मिन ४.८८.

महर्णी-र्फा. (कु.) पाट (बगावयाचा).

उदा० कोठे म्हणून कोठे ! [ म्हणणें ] •का-म्हणा किंवा काय शब्दाचे तुच्छतेचे रूप; निदेने म्हाताऱ्यास म्हणतात महातार-ह्या शब्दानें जोर ब्यक्त होतो जसें:- गह म्हणून का (महणा; काय) चळ-पु. महातारपणी बुद्धीस होणारी विकृति; महातारपणी होणारा जोंधळा म्हणून का (म्हणा; काय) जो जिन्नस पाहिजे तो आहे. बुद्धिश्रंश; साठी बुद्धि नाटी; पिसें; चाळे; तारे; म्हातारपणी बुद्धि कधीकधी अधिक जोर् किंवा अधिक स्पष्टता दर्शविण्यासाठीं कांहीं बावचळणें. महातारडा, महातारडक-वि. थेंग्डा; मुर्ख महातारा सर्वनामें व कियाविशेषणे याम 'म्हणून 'हा शब्द पुढे जोडून उपयोग करितात. कोण म्हणून १ काय म्हणून १ कोठे म्हणून १ **्द्यानि**-महणून **्साठीं**-रिजनि. एवढयासाठीं; यास्तवः, महणूनः सबब: तरम:त: अर्थात् इ० हणोनि-क्रिवि याकरितां. ' ध्रव-स्तवनि आवडी धरि म्हणोनि अत्यादरे । -केका ६२. ' आधार हा सज म्हणोनि गणोनि डोले। '-र ७५ म्हणौनि-अ. म्हणून. 'म्डगौनी त्रिस्वनी विख्यात्। '-उषा 🗸 :३ [सं भण=म्हणणे] महणौन्-महणन. 'महणानु धातुसोधन. वयकबाड ७८.

महासक -- भी. कांखेत घेऊन नेण्यानी कातडी पाण्याची पिशवी. पखाल: धान्य परतेवेळी धाना ठेवण्याची मोठी हरण च्या अगर संदराच्या कातडचाची दिश्वी. [ मसक ]

म्हस्रण, म्हस्रणखाई, म्हस्रणखंट, म्हस्रणवर्टा— स्मशान. मसण पहा. [प्रा.]

म्हसा—मी. (व.) चामखीळ. [मसा]

म्हाकळ--पुन. समुदक्षफ: समुद्रफन-फंस; सिंधुकफ; सुफेन. महाग. महानिरी, महागेरी, महाळूंग, महाळु-महाग, महागिरी इ० पहा.

महाजूर असर्णे ---माहिती असर्थे.

महात-- पुहती हांअणारा. महात पहा. [ महात ] इहातन---न (कों.) कुणबी लोकांचे देवकृत्य.

महातापी-स्त्री. (कु. ) आतपवाजी; शोभेच्या दाह्रकामांतील

**म्हातारा**—वि. १ वृद्धः वयोवृद्धःवयस्कः ' म्हाताऱ्याने केलें नांव. ' २ पुनर्वेस नक्षत्राबद्दल होतकरी लोक म्हणतात. तसेच पुष्य नक्षत्राला तरणा अशी संज्ञा देतात. ३ एक प्रकारचे गवत. -बदलापुर म्हर्णाजे—अ. म्हणजे. 'चित्रांगु म्हणीजे येकु '-जवा ९.९७ | १६१. 🏿 मं. महत्तर 🕽 म्हाताऱ्यास पिपांत ठेविल पाहिजे म्हणून, म्हणान, म्हणवून-ऊन-किवि. १ (काव्य ) किवा पेटीत अगर कैठाळीत घालून नेले पाहिजे-त्यामुर्छै: त्या कारणास्तव; त्यासाठीँ; यावरून; तस्मात् , सबव; आपणाला सल्ला देण्यासाठीँ आपणाबरोवर नेहमी वयोवृद्ध माणसै त्याअर्थी. 'त्यानं मला शिवी दिली म्हणून म्यां तोंडी मारलें. 'असावयास पाहिजेत. म्हातारपणीं ढोचळा मणी-(व.) पूर्वोत्तर कियांचा कार्य-कारणभाव असतां कारण कियावाचकापुढें महातारपणी कशाला शंगार हवा. महाता=यावगर काणी याचा प्रयोग होतो. जर्से- 'नदीस पूर आला म्हणून भी अलीकडे जायना-(गो.) म्हातारा मनुष्य असल्याशिवाय कहाणीसारख्या अडकरों. ' २ असे, इत्यादि: याप्रकारचे, अर्थाचे. 'मी तुझे वरी टराविक गोष्टी पार पडत नाहीत. म्हाताऱ्याच्या वायकोस येईन म्हणून म्हणाला. 'राजाने मार्से घर लुटले आणि माझी तांबटाच्या रोटबा-म्हातारीला घड खाण्यास अन्न व नेस-चै।घांमध्ये अगर्दी अप्रतिष्ठा केली म्हणून ( अमें ) हा बोलतो. '३ ण्यास वस्र मिळत नार्ही. तिला उरलेंसुरेलच खार्वे लागतें. म्हाताऱ्या -वि. म्हटले जातें तें; या नांवाचें. 'साप म्हणून एक भयंकर प्राणी माणसाचे लोणचे घालून ठेवावें-सदुपंदेश पाहिजे असेल आहे. ४ अर्थशून्य पादपूरकः, जोर देतांना हा शब्द योजतात. तिर म्हाताऱ्या माणसाचा सहा ध्यावा. श्हातारखंड-न. म्हातारा अशा अर्थी; तुच्छतादर्शक महातारा या अर्थी ( स्त्री, पुरुष या दोहों-बद्दल उपयोग); म्हातारखंड. म्हाताराकोताग-वि. म्हातारा (द्विस्कीनें); वृद्ध आणि ५यसकः, म्हातारा आणि अशाचसारखा. महातारी-स्त्री. १ वृद्ध स्त्री; वृद्ध आई; जरट स्त्री. २ वोडकी; कस भादरलेली विधवा स्त्री (तहण किंवा म्हातारी कशीहि असो इजबद्दल उपहासार्थी योजावयाचा शब्द) ३ कापसाचा इलका पुंजा किवा हरके पीस ( हवेंत उडणारें ) याजवहरू कोजावयाचा शब्द. रुईच्या फळातील तंतुसमुदायः (वाप्र ) ' मुर्ले खेळताना म्हाताऱ्या उडवितात. ' -मराठी ६ वें पुस्तक पु. २४३. **म्हातारी मेलीस** हाण-( ल. ) अतिशय दु:ख होणे. महातारीने कींबडें झांकून ठेवलें म्हणून उजेडावयाचे रहात नाहीं-शेवडा उजेड-ण्याचे अगोदर आरवतो. यावरून क्रीबडधाच्या आरवण्याचा आणि उजेडण्याचा कांहों कार्यकारणभाव आहे असे मात्र नाहीं. उजाई नये म्हणून महातारीने कोंबंड झांकून ठेविले तरी उजाडावयाचे ते उजाडतेंच. सृष्टिकमाप्रमाणे गोष्टी होऊं नयेत म्हणून कितीहि प्रयत्न केला तरी त्या गोष्टी थांबावयाच्या नाहींत.

**∓हान, ∓हांद**---न.(गो.) कणगरामारस्या एक कंद. याचे <u>त</u>कडे तुपांत तळून साखरेंत घोळून खातात. हे कंद औषधी असतात व ते वेलीच्या मुळाला होतात. विषावर उतारा म्हणून हा कंद स्वावयास देतात.

म्हापुरस्य — पु. (कु.) महापुरुष; उगीच एखाद्यास मोठेपणा देण्यासाठीं वापरण्याचा शब्द. [ म. महापुरुष ]

महामूर-वि. पुष्कळ; महामूर पहा.

महार-नि. महार. महारवड-महारोडा-पु. महाखाडा. महारांनी तयार केलेल्या टोपल्या इ० जिन्नस महारपोर-वि.! महारपोर. महारटोपी-स्त्री. ( कु. ) महाराच्या पाठीस गळ टोचुन वीसपंचवीस फूट उंचीच्या खाबावर लटकावून गरगर फिरविण्याचा .विधी. वगाड, आंकडे घेंगें ( आतां ही चाल बंद झाली आहे ). म्हारकावळा, महारकी महारवी-महार शब्दाखाली पहा.

**म्हारकाव**—स्त्री. गह्नचा एक प्रकार; एक प्रकारची काव; तांवडी माती. गेरू पहा.

म्हारकांडो--पु. नेता, म्हारकाड्या.

महारग-वि (गो.) महाग. महारगाय-(गो.) महागरा. महारगा--महार.

मरणारा खेंकडा.

**म्हा**स्ट-न. (गो.) टारपोला नांवाच्या वनस्पतीचा दुपडदी फुलाचा कवचीवजा भाग.

म्हाल-वि. (कु.) माडाच्या पेडीपैकी पूर्वीच्या पेडीचे नारळ. [ महत् ] ॰गडा-पु. ( कों. ) मुख्य विद्यार्थी. ॰तंगडी-नायकः म्होरक्या. •म्हातारी-स्वी. म्हातारी स्त्री.

म्हाला-महाली-महालो-५ (व.) न्हावी; हजाम. मशाली किंवा मशालजी; मशाल (टेंमा) घरणारा. -विवि ५९. ३.४. 'हजामतीला आठ दिवस झाले तरी म्हालो आला नाहीं. '

महांव, महाँ-न (कु) मोह पहा. मधाचे पोळें; मध-माशांनी बांधलेलें ( मधयुक्त ) पोळें.

म्हांबडोळ, मावडोळ-- न. (गो.) एक सर्पजात.

म्हाँवरा-न. मासळी; म्हावरें पहा.

भ्हावर्दे -न. (कु.) मावंदें. महामनां-(कु.) यात्रेहुन आल्यावर करावयाची सांगता ( संतर्पण ).

म्हावर-न (गो.) १ घवाड. २ मासाः मच्छीः मासली. (सामुदायिकपणे किंवा तैरूयेनें ) पकडून आणुन विकीकरितां उघडे उत्तम पिण्याची दास काढतां येते) मरुई;मछी] ब्चें -(को )गरुणे. ठेविलेले मासं. ॰िमळप-(गो ) घवाड मिळणे.

म्हावेली—पु (कों.) (फळांतील) गर.

पटणी. 'म्हासाड (पटणी) घुरे अशा पिकतात.'-खेया.

म्हासरा-9 वेढाः महासरा. महसरा पहा. 'अहमदखा पठाण बंगस प्रयागास म्हासरा करून होता. '-पया १३९.

म्हाळ, म्हाळवस, म्हाळवसा, म्हाळुंग, म्हाळुंगी, म्हाळ-पु. (कों.) महालय, श्रादः पक्ष. महा शब्दामध्यें पहा. [ महालय ]

म्हाळसा — स्री. १ खंडोबाची स्री. २ कुंकवाचा मोटा टिळा म्हारांगाण-( कों. ) महाराकरितां आंगण. महारचत-( कों. ) लावणारी, घष्टपुष्ट आणि अन्यवस्थित राहणारी भांडकुदळ स्त्री. ३ पुज्य द्वता (खंडोबाची बायको म्हणून) 'म्हाळसाईने केल धांवण, -दावि १०१. •कांत-पु. खंडोबा; म्हाळ सेचा कांत •देवी-की. खडोबाच्या बायकोचे नांव. महाळोबा-पु. खंडोबाचे किंगा खंडेरावाचे नाव. [ महालसाकांत, म्हालसाकांत ]

म्हाळुंग---न. महाळुंग पहा.

महाळुंड चाचप-कि. (कों.) अळणी पदार्थ करणे. (मार्छ्ड चावलेल्या माणसाला मीट खारट लागत नाहाँ यावह्न ).

महाळू--पु. महाळु; म्हाली; न्हावी.

**म्हण--अ.** (कु.) म्हण; म्हणून. 'व्याला वाढविलें म्हण। मज सुख तुज सीण। '-तुगा १९०७. [म. म्हणून; म्हण ] म्हुनशान-म्हणून.

म्हेतर- ९ १ भंगी; झाडूबाला. २ खंडेगांवच्या वंशपरंपरागत वतनदार महीराज्या बद्दल योजावराचा शब्द. ह्यावरून सर्वसाधा-रणपेंग चांभार व महार या<sup>च्या</sup>बद्दल योजावयाचा शब्द. तरें।च अशा तरहच्या शब्दांना प्रत्ययवजा जोडून उपयोग. जम:-हिर म्हेनर; चांगम्हेतर. ३ गवंडी, सुतार, लोहार, साळी, कोशी, तेळी ताबोळी, माळी, चांभार यांच्यांतील नायकाबद्दल किंवा मुख्या-बदल मोठेपणानें योजावयाचा शब्द. ४ पाटील, कुळकणीं, चौघुला इ०वतनदार लोकाच्याबद्दल प्रतिष्ठितपंग योजावयाचा शब्द [सं मह-त्तर ] ०३/१-स्त्री. महेतराचा उद्योग दिवा कर्तव्यः प्रामादिसवधी एक वतनदारी. महेतराणी, महेत्राणी-की. १ भंगीण किंवा झाडुवाली बाई. २ म्हेतराची श्री (वतनदार महार किवा चांभार याची ) चांभार जातीची स्त्री. महेत=या-पु. वतनदार मदाराबद्दल श्रेष्ठत्वाचा शब्द; कांहीं कारागीर लोकांतील नायकावदल योजाव-याचा शब्द. तसेच जातीतील मुख्य इसमाबद्दल योजावयाचा शब्द. म्हेतर अर्थ २, ३ पहा. [ म्हेतर ]

महर, मोहरे,-- श्री. मातीचा वांध. मेर पहा.

म्हेळ-म्ब्री.उंसाचा रस कढविताना वर येणारी मळी(शापासून महस-स्त्री. १ महिपी; रेडचाची मादी; महसह; महस. २ एक प्रकारचा सहा पायांचा माशीपक्षां मोठ्या आकाराचा व म्हासड, म्हासाड, म्ह.साळ — प. एक प्रकारचे तांदूळ; वरचा पृष्टभाग कठीण असलेला किडा. ३ केळफुलावरील निवर, काळमर रंगाची पारी. पांढऱ्या रंगाच्या पारीस गाय म्हणतात. म्ह० मेल्या म्हशीला दहाशेर दूध किंवा बहु दूध. [सं. महिष प्रा. महिस ] पाण्यांत महेस न बाहेर मोल-महैस इबक्यांत

बुड़न राहिली असतां तिची किंमत ठरविणें. महरीविर पाऊस पडणे-बेकिफायतीचे प्रयत्नावदल किंवा निरर्थक झालेल्या हित कारक गोष्टीवदल योजावयाचा शब्द. महशाचा प्राणनाथ-पु. रेडा. –िव. (ल.) सुस्त; मस्त. 'तो काय नुसता म्हशीचा प्राणनाथ आहे. ' महरानि पाय विलेलें नाक-न. नकटे किंवा बसकें नाक. महत्त आहर्णे-दूध वावयाचे बंद होणें; दूध न निघणें. 'गेल्या महिन्यापासन महैस आटली आहे. ' महैस पावल्या-कुरूप रेडियाबहरू किंवा इतर पशुबहरू तुच्छतेने योजावयाचा पहा. महैसरट, महैसरूड, महैसर-न. महैस किंवा महैसा याज-शब्द, २-वि. (ल.) रेडियासारखा धष्ट पुष्ट मितमंद; म्हशीसध्रखा बद्दल तुच्छतादर्शक बनलेली सपें. महेस्सर्ह-न. महेस शब्दाचे नर जड प्रकृतीचा. ३ सुस्त; दांडगा आणि घाणेरडा अशा इसमाबद्दल किंवा मादी वगैरे भेद लक्षात न घतां लाडिकपणाने योजावयाचा याजावयाचा तुच्छतादशक शब्द; मूर्ख अचरट मनुष्य. 'की महशाचे शब्द. महैसवा-पु. (महानु.)एक प्रकारचा पाषाण. 'की भावहाटी गण्या नाम । '-नव १८.१७२. [म्हैस] महत्रागुग्गुळ-गुगुळ- महैसवा थर । नव्हतां दृष्टी गोचर । ' -ऋ ४८. महैस्स बल-स्ती. पु. १ एक प्रकारचा गुग्गुल. २ (म्हशा किंवा महैस) घिष्पाड एक <sup>कुंड्</sup>प. महैसा-पु. टोणगा; रेडा (हा शब्द मराठींत विशेष गलेलद्र व टोंब्या इसमाबद्दल निर्भत्सनापुर्वक योजावयाचा शब्द. हळलेला नाहों.) रांड-भांड म्हैसा बिघडे तो होय कैसा? [ म्हता, म्हेंस; मशी आणि गुग्गुल ] **म्हशाबोळ**-पु. एक प्रका- ( हिदी म्हण ) ' नको देऊं म्हेंसा । ' –प्रला. **म्हेंसासुर –**पु. एक रचा बोळ; एक औषधी वनस्पती; एका झाडाच्या चिकापासून हा दिशाच्च; अद्रदेवता. 'म्हैसासुर मिलकार्जुन। ' -दावि ६३. होतो. याचा रंग काळा असतो. हें औपथ गुरांचे पोटदुखीवर [महिषासुर] महिषासुर ] महिषासुर निक महिशीचा. महस्तीबा-महसोबा. चालते. महशास्तर-पु. देवीने मारलेला एक दैत्यः महसोबा. [स. महिवापुर] महशी केळें, महशेळी, महशळें, महस-केळे-न. एक जातीची मोटी व जाड केळी. महशीचा खटारा महशीचे खोड-महशीचे डोबड-पुन. म्हशीबद्दल उपहासाने म्हणतात. महर्शाचें मेळवण-न. (विनोदानें ) अन्यवस्थित जेवणः पात्रावर खाद्यपदार्थोची अन्यस्थित रेलचेल. महस्स-स्री. (व.) म्हैस; महिली; म्हसरू; म्हसरूड; म्हसर ह्या शब्दाकरितां म्हैंसर्क इ० शब्द पहा. [ म्हंस ] महस्तर्का-महसक्या-नि. म्हैस राखणारा, चारणारा. महसडी, महसडें-वि. महशीचें कातडें; महिषचर्म. [ महेस-महस-महसडी ] महसर-होर; लांब व सापट ( म्ह्रशीच्या पाठी प्रमाणें ) ह्या अर्थी नामाशी सामासिक शब्दांत महैस किंवा महस शब्दाचे तुच्छतादर्शक रूप; कंटाळवाण व न संपणारे लांबलवक. जसे-म्हसरमाळ, म्हसर मैदान, म्हसररान. कधीं कधीं महसरमुई व महसरजमीन, महसरशेत, महसरवाट, महस-ररस्ता, म्हसर मजल, म्हसरकोस, म्हसरपलाइ. [एकवचन म्हसक्] म्हस्तर-म्हेस, टोणगे. म्हस्तडशा-वि. (व.) म्ह्सीसारखा जड

नांव, यास देवीनें मारलें. कांहीं हलक्या जातीचे लोक ह्याची पूजा करितात; एक पिशाच्च. [महिष ] म्हसोबाला नाहीं बायको व सटवाईला नाहीं दाएला. महसोबा कोपविणे, पेचविणे-कृष्णानदी तटाकास अक्कलखोप गांवीं म्हसोबा आहे त्याला आपल्या शत्रुचा सुड घेण्याकरितां नारळ फोडणें; देव घालणें महेशा-पु. अंगाने मोटा व कुरूप अशा रेडचाबहल किंवा इतर नर जातीच्या पशुबद्दल रागानें किंवा उपहासपूर्वक योजावयाचा वि. (व.) म्हशीसारखा जड प्रकृतीचा. महैस पाहणें-(व.) शब्द. -वि ज्याचे शरीर पुष्ट असुन जो आळशी आहे त्यास म्हरीचिं दृध काढणें. महैस पिळणें-धार काढणें. 'मी महैस निवंनें म्हणावयाचा शब्द. [महैस] महैसभादच्या-वि. आपल्या पिळून येतों. 'महेस हात पारखते-( व. ) महैस धार काढ- कामांत निपुण नसळेल्या न्हाव्यावहल उपहासारा योजावयाचा णाऱ्याचा हात ओळखते. महरीची शिंगे महशीला जह शब्द; वाईटपणे खाडाखोड करून लिहि गाऱ्या लेखकाबद्दल योज-होत नाहींत-मुळे अधिक असली तरी तीं आईबापाला जड तात. महैसमंगळ-वि. मह. महेसमाळ-पु प्रवासामध्ये लवकर नसतात. मह्या-पु. १ (व.) रेडा; हल्या; जड, दांडग्या व न संपणारा मोठा माळ र्किवां श्रीमाड व नापीक जमीन. म्हसर ' मुज्या झोटिंग करणी। महैसोबाची '

> महोतरका, महोतरकी, महोतीर, महोतुर-भोहतरका, मोहतरफी इ० पहा.

म्होप( उमाप )—वि. (कों.) पुष्कळ.

महोर- न. बाशिंग; ताडाच्या व शिंदीच्या पाती, केळीची सोपें वर्गरे जिनसांचें केलेंजें ह बाशिंग असतें. भिंगाचे व काचेचे गोळे वसविले म्हणजे हे बाशिंग मुकुटासारखे दिसते. असल्या बाशिंगाला रुपये २५ ते ४० पर्यंत किंमत पडते. महोर-किवि. पुढें. 'म्होर हो.' 'म्होरं होऊन बघ कोण आलं तें. म्होरकाढ्या, म्होरकी, म्होरक्या, म्होरचा, म्होरणें, म्होरपी, महोरला, महोरून, महोरे, महोरकाडी, महोरको. म्होरकी, म्होरक्या, म्होरळा म्होरे-मोहर काट्याइ० शब्द पहा. (माणवंशी) पुढचा. -अ. (कु. को.) पुढें. महोरो-प. विष उतरण्याकरितां लाविलेला दगड. मोहरा पहा.

म्होच, म्होवं-- प. (गो.) १ मोहाचे झाड. २ मधः प्रकृतीचा. महस्तासूर, महस्तोबा-पु. एका असुराचें किंवा दैत्याचे मधमाशीचें मोहो किंवा मोहोळ. 'महांव संपले, ' ३ बसण्यासाठी थवा, घोळका. ४ गोडा. महोडवामुस-(गो.) मधमाशी.

म्होवरी--श्री. (हेट.) मोहरी.

महोचलो -- पु. (गो.) भाजलेली काजुची बी.

महोवाळप, महोवाळचे-(कों.) मधुर होणे.

महोवो, महोवी नाल-पु. (गो.) गोडा नारल

म्ही-मह--पु.न. मोहोळ. मधमाशांनी तयार केळेळे मधाचें असेल तर चांगला, खाली असेल तर वाईट. -अश्वप १.१०२. पोळें. ' चिंचेच्या झाडाला मह लागला आहे. '

मह्यानत-स्त्री. (क.) मेहनत. [म. मेहनत]

## य

य-व्यंजनमालेतील सव्विसावें अक्षर. अक्षरविकासः-या वर्णाची पहिली व दुसरी अवस्था अशोकच्या गिरनार लेखांत णारें सर्व; एकहि न वगळतां. [सं. यत्+च+यावत्] आडळते. दुसऱ्या अवस्थेतील 'य' लेखणी न उचलतां काढला तर तिसऱ्या अवस्थेतील 'य' निघतो. ही अवस्था कुशानवंशी राजांच्या किलेलें; 'याजन' याच्या विरुद्ध अर्थ ). २ एखाद्या हिर्वद्रव्याचे हुवन. वेळच्या (इ. स. १ लें आणि दुसरें शतक) मथुरा येथील लेखांत [सं. यज्=यज्ञ करणें ] **यजणें** - सिक. **होमहवन** करणें; यज्ञ करणें; 'रुये' किंवा 'स्य' या जोडाक्षरांतृन दिसून येते, शेवटची अवस्था इ. स. ५८८ मधील महानामाच्या बुद्धगया येथील लेखांत पहावी आपण आज लिहितों तसा य ११ वया शतकांतील उज्जनीच्या लेखांत लिहिलेला आहे. -ज्ञाको (य) १. हा वर्ण गांवढळ लोकांच्या बोलींत वर्तमानकाळाच्या प्रथम व तृतीय पुरुषाच्या एकवचनाच्या रूपांना जोडलेला आढळतो. उदा० मी जातोंय: हा जातोय; मी देतोय (देतों, देत आहे). त्याचप्रमाण एच्या ठिकाणींही य असा उच्चार आलेला त्यांच्या बोलींत। आढळतो. |वोसरें। क्रियाजात । ' −क्षा ४.१५०. उदा० यका, येक. यचा हि सुद्धां, अशा अर्थी शिष्ट भाषेत उपयोग आहें. ' 'अधिक महिनाय आला आहे. ' -सागोप्र ३.१.

यआं - याचें सामान्यह्रप. (महानु.) यां. 'यआंसी कुळ ना ज्ञाती। रूपु ना संपत्ती। '-शिशु २१०.

यऊल—पु. (कु.) तरस.

यक-वि. एक. -आदिलशाहि फर्मानें. [फा. यक् ] यकुमु-स्त्रनीपणा-पु. एकवचनीपणा. 'यक्मुखनीपणाची नेकी व खुबी सर्व टोपीकरांस जाहिरीस येई तें करणें वाजीब व लाजीम आहे.' -रा १०.२८०. [फा. यक्मुखुन्]

नसलेला; कोणीहि; कोणीएक. [ सं. य: +क: +चन, चित् ]

य( ये )कीन-पु. खात्री; सत्य; निष्ठा; निश्चय; विश्वास. -क्रिवि. खचित: निश्चित: पूर्णपर्णे: खात्रीनें. 'आम्ही हरामखोर यजित!'

कायमची जागा हुडकणाऱ्या किंवा शोधणाऱ्या मधमाशांचा असे खचित यकीन जारें असल्यास आम्हांस परिक्रित्र गोश्माली करावी. ' -ऐस्फुले ४९. [ अर. यकीन् ]

यकृत् --- पुन. १ पित्ताशय; (ई.) लिब्हर. २ उजव्या कुर्शीत असणारें पित्ताशय; यकृत् वाढलें किंवा फुगलें असतां होणारा महोवाळ-न. (गो.) मधुर, फळ; मध, रस निघणारें फळ. रोग; जरंडी. [सं.] **्पक्कपिंड-प्.** १९१वंशीय प्राण्यांचा यकृत् आणि पक्विषंड मिळून होणारा संयुक्त पिंड. - ज्ञाको (क) १९४.

यक्रब-- प. घोड्याच्या तोडावरील भोवरा. हा जबड्यावर

यखतियार्, यख्तियार्, यख्त्य।री-अख्त्यार इ०पहा. यगानगत-की. ऐक्यः सख्यः मैत्रीः विश्वास. 'बाळाजी-राव यांनी आम्हांस यगानगतीचे मार्गे जे सांगून पाठविलें ती दोस्ती त्यांचे पाठीमार्गे आम्हीं अदा केली. ' -रा ५.८६. [फा. यगानगत् ]

यच्चयावत्, यच्चावत--- भ. सर्वः झाडुनः सगळेः अस-

यजन---न. १ यज्ञ; होमहवन (स्वतः करितां व रवतः, पुजर्णे. 'जे इष्टयङ्ग यजावे। ते हिर्विमत्रादि आघवें।' -ज्ञा ४. १२०. यजिजणें-सिक. पुजिलें जाणें. ' जे जैसे देव यागीं यजि-जती। तैसीं तैसीं त्यां फळें देव देती। '-एभा २.६५ यजित-सांत-पुअव. यह करीत होत्सात; यह करणारे. 'परी तें असो येण उचितें। ज्ञानयज्ञें यजितसांते। उपासिती मातें। ते सांगितले।' -ज्ञा ९.२६२. यजिता, यज्ञा-वि. यज्ञ करणारा; यजनकर्ता. ' जेथ यजितयाचा कामु पुरे । यज्ञींचें विधान सरे । मागुतें जेथूनि

यज्ञमान-पु. १ यज्ञकर्भ करणाराः; स्वर्गादि फल प्राप्त व्हार्वे केलेला आढळतो. उदा० 'तेव्हांय मीच होतें आतांय मीच महणून याग करणारा; यज्ञाचा खर्च ६० चालविणारा मुख्य मनुष्य २ ( ल. ) धनी; मालक; कुटुंबाचा मुख्य; एखाद्या उपाध्यायाचा आश्रयदाता. ३ (बायकी भाषेत) नवरा; पति. ४ वेश्येचा धनि; उपपति. ५ (गो.) गोमंतकांतील देवस्थानचा (गोवा हृद्दीच्या बाहरील ) कुळावी. [सं. यज्=यज्ञ करणें, देवपूजा करणें ] उह्न • यजमानाचा होतो पाहुणचार पण पाहुणा होतो थंडगार. • कृत्य-न. १ जोशी किंवा उपाध्यायाने यजमानाच्या घरीं करावयाचे धमकृत्य. २ धमकृत्यांबद्दल जोशाला यजमानाकडून मिळणारा वैसा. यजमानी-प. (कु.) लगादि समारंभातील मुख्य मनुष्य. यःकश्चन, यःकश्चित्—वि. सामान्य, क्षुद्र; वरच्या दर्ज्याचा यजमानीण-न, यजमानिनी, यजमानपत्नी-स्री. यजमा-नाची स्त्री; मालकीण; धनीण.

यजित-वि. महाग. 'असे असतां मी अनाच्छादनास

यजित, यजितजाण, यजितपत्र, यजीत—अजित पहा. वादाचे समर्थन करणारा, प्रयत्नवाद मानणारा. ०वान्, यत्नी-हरल्याबद्दलचा केख.

यजीत(द्) स्वत-न. सोडचिही. [फा. आझाद्-मुक्त ]

कांडाबद्दल विशेष माहिती आहे. [सं.] यजुर्वेदी-पु यजुर्वेद ज्याज्या टिकाणी. शाखेचा ब्राह्मणः यजुर्वेदाचे अध्ययन करणारा ब्राह्मण. यजुः-यज्ञेंदी; माध्येदिन; यज्जेंदशाखीय. [सं. यजुः]

हाला बांधलेला नाहा.

यटक-नीन. खुबी; मम; युक्ति.

यसताक---न. घोटाळा: अडचण.

यहताकर्णे-कि. हेल्पाट घालणे. [का.]

यडु---न. मस्ती; खोडसाळपणा. [का.]

यन्तु ]

जाणावा. [सं. यम्]

२ भिक्ष (जैन भिक्ष ). [ सं. यति. यम्=नियमन करणें ]

यती-पु. १ प्रयत्न करणारा; मोक्षाकरितां प्रयत्न करणारा संन्यासी. २ यज्ञ करणारा. -हंको. [सं. यतिन् , यत्=प्रयत्नकरणें ]

यत्किचित्-किवि. थोडा सुद्धां; थोडया प्रमाणांत: थोडेसें. [सं. यत्+िक्म्+िचत्] ०(यत्किचित् न ठेवतां) सगळा-सारा-सर्व-समस्त-अवधा-अख्वा-सर्वः मुळींच शिल्लक न ठेवतां.

यत्न-पु. प्रयत्न; उद्योग; खटपट; परिश्रम. [ सं. यत्= मेहनत करणें ] ०तः-िकवि. प्रयत्नानें; खटाटोपानें; उद्योगानें •वाद-पु. प्रयत्नावर सुखदुःख, उत्कर्षापकर्ष इ० गोष्टी अवलंबन आहेत, दैवावर नाहींत असे मानण्याचा सिद्धांत: प्रयत्नवाद. याच्या तथा प्रजा. ' २ या शब्दाचा पुष्कळ संस्कृत शब्दांशी समास

['अजित' चेंभशिष्ट रूप ] धरण. यजितस्वत-न. अजितपत्रः वि. खटपटीः उद्योगशीलः प्रयत्न करणाराः उद्योगी. ०सिद्ध-वि. यत्नाने साधलेला; प्रयत्नाने प्राप्त झालेला. सिद्ध पहा.

यत्र-अ. जेथे. [सं.] • कुत्रचित्-कुत्रापि-किवि. कोठें यजुर्वेद, यजुः— पु. चार वेदांपैकी दुसरा वेद. यांत यज्ञ तरी; कोणच्या तरी एखाद्या ठिकाणी. यत्रयत्र-क्रिवि. जेथें जेथें;

यंत्र--न. १ साधन; हत्यार; कोणतेंहि एखादें काम सुलभतेनें, शाखी-पु यजुर्वेदी; यजुर्वेदशाखीय. [यजुः+शाखा] यजु-पु, जलदीने किंवा कमी प्रयासाने होण्यासाठी तयार केलेलें गुंता-गुंतीचे उपकरणः कळः युक्ति २ बंह्कः, तोफः, कोणतेहि अशा रीतीचें ३ रहाटः रहाटगाडगे. 'वाया यंत्राह्नढ जीवसृष्टी । भ्रमतुसे ।' -ऋ १३०. ४ देवतेच्या पूजेला लागणारी एक गृढ रेखात्मक यद्धकतर्णे — सिक. (माण.)त्रास होणें; अडचणीत थेणे. [यटक] आकृति; इच्छा पूर्ण होण्यासाठी कागदावर वात्स्यायन कामसूत्र-कर्त्या ऋषीने सांगितल्याप्रमाणे काढावयाची आकृति; एखादी गुढ अाकृति. हो कागदावर काढून व ती ताइतांत घालून गळयांत बांधतात किंवा तिची पूजा करतात. असे केल्याने इच्छित फल यंता—वि. नियमनं करणारा; दाब टेवणारा; सूत्रधार. [सं. मिळते किंवा अनिष्ट टळते अशी समजूत आहे. उदा० स्वस्तिक कमल वैगेरे यांनी पिशाञ्चबाधा होत नाहीं. ' मंत्रयंत्र काहीं करिसी यति—पु. १ पद्याच्या चरणांतील यांवण्याची जागा; अक्षराचें बुटबुटी । तेणें भृतसृष्टी पावशील । ' -तुगा. ५ जादू. ६ प्राणायाम. अवसान; विसावा; दम. 'मालिनी वृत्तांत आठव्या अक्षरावर यति ७ कळाशी. ८ वाद्य. [ सं. यन्त्र्=बांधर्णे, नियमांत आणणें ] थेतो. ' २ (संगीत) लयीचा गतिनियम. हे पांच आहेत. समा, एखाद्या भीवतीं-बरोबर-शीं यंत्र किंवा यंत्रमंत्र स्रोतोगता, मृदंगा, पिपीलिका व गोपुच्छा. [सं.] **भंग-पु. लावर्णे-मांडणें-चालविणे-करणें-ए**काद्याच्या विरुद्ध न्यूह वृत्तांत जो यति यावयाचा तो पदांतीं न येतां पदार्घावरच आल्यास रचणें; एखाद्याच्या विरुद्ध कट रचणें; जंतरमंतर करणें. **गोळ-५**. होणारा दोष. उदा॰ 'पुढें माझा नारायण तरुण तो पुत्र तिसरा। रतो केचा गोळा. 'उल्हाट यंत्रांचे मार। दुर्गावरूनि होती अपार। या ओळींत नारा या अर्धपदावरच यति येतो. या ठिकाणी परसैन्याचे यंत्रगोळ समप्र । दुर्गपरिघामाजी पडती । ' - ह २२. एखार्दे पूर्ण पद असावयास पाहिजे होतें. म्हणून हा यितभंग दोष ८९. ०धारी-पु. हत्यारबंद शिपाई. 'काय तुझें नांव पुसती यंत्रधारी। तो म्हणे बेगारी विटा की जी। '-तुगा ४४३६. यति-ती-पु. १ संन्यासी; मनोविकारांस ताब्यांत टेवणारा.। •शास्त्र-न. यंत्रासंबंधी ज्यांत विवेचन केलेले असर्ते असे शास्त्र; पटार्थाच्या स्थिरावस्थेचें व गमनावस्थेचे विवेचन करणारे शास्त्र. याचे दोन विभाग आहेत-१ स्थितिशास्त्र. २ गतिशास्त्र. (इं.) एंजिनिअरिंग. यंत्रित-वि. नियंत्रण केलेला; नियमित बांधलेला; ताब्यांत ठेबलेला. यंत्री-वि. यंत्र चालविणारा. 'देह हैं ईश्वर निर्मित यंत्र आहे, यंत्री चालबील तसें तें चालेल। '-वि. यंत्रा-च्या सहाय्याने बनविलेले. यांत्रिक-वि. १ यंत्रासंबंधी. २ केवळ यंत्रयोगे झालेलें.

> यत्राब्द-पु. संस्कृत ब्याकरणांतील एक संज्ञा. संबंध वाचक शब्द. [सं. यत्+शब्द]

यथा-अ. १ जसा-शी-सें; ज्या प्रमाणें. 'यथा राजा जलट सिद्धांत दैवनाद अथना प्रारच्धनाद. ∘वादी-प यत्न होतो. तेथे याचा अर्थ त्या त्या प्रमाणें, त्याचें उल्लंबन न करितां

असा प्रायः होतो व तो शब्द कियाविशेषण होतो. अशा तन्हेचे नीतिनियमांस धहनः खन्या मार्गनें; योग्य प्रकारें. •यथा-काहीं सामासिक शब्द पुढीलप्रमाणें. [सं.] •कथंचित्-अ. १ किवि. १ जसजसा; जसा जसा. तथातथा शब्दावरोबर प्रयोग. कसा तरी; कांहीं झालें तरी; चांगल्यावाईट किवा योग्ए अयोग्य ' यथायथा चंद्रादिक प्रह येशात तथातथा जप करावा. ' २ कसेंतरी; मार्गानें. 'त्यानें दिवसभर खपून लिहिलें तर यथाकर्याचेत् दोनरें। सरासरीः जितक्यांस तितकैः बेताबाताचें: अल्प. 'त्याचें गणित-प्रंथ लिहील. ' २ यथाकदांचित् ; यदाकदाचित् , कदाचित् | ज्ञान म्हणजे यथायथाच आहे. ' ०**युक्त, ०योग्य**−क्रिवि. जरें कदाचित् ; जर शक्य झालेंच तर, शॅकडा एक शक्यतेर्ने; जगदी असावें तसें; योग्य तव्हेर्ने; बरोबर रीतीर्ने; रास्त. ०**रीति-री**ः– पराकाहेनें. ' एवढा उद्योग उभा राहणें दुर्घटच, पण यथाकथंचित किवि. रीतीप्रमाणें; रूढीनुसार; प्रचाराप्रमाणें; वहिवाटीस अनु-तो राहिलाच तरी त्यास सहाय्य मिळण्यासारखें नाहीं. '-नि १११. ०कथा-किवि. १ योग्य रीतीनें: जर्से पाहिजे त्याप्र-माणे; म्हटल्या-सांगितल्या बरहकूम. २ (विह्न.) फार झालें तर; कदाचित ; चुकून. •काम-क्रिवि. इच्छेप्रमाणें; मनाजोगें. •कामी-कामिनी-पुली वि. आपल्या इच्छेनुरूप वागणारा-री; स्वेच्छाचारी; आपल्या मनाप्रमाणें करणारा-री. ०काल-लीं-ळीं-किवि. योग्यवेळीं; नियमित कालीं; हंगाम साधून. 'पेरणी यथाकाली झाली म्हणजे पीक चांगलें येतें. ' ॰क्सम-क्सें-क्रमान-किवि. १ क्रमानुसार; क्रमवार; क्रमानुस्प; अनुक्र-मार्ने; ठरलेला क्रम न सोडतां; ओळीने. २ शिस्तीतः; नियमार्ने, नियम किवा रीत यांना न सोडतां. ०गम-किवि. शास्त्रानुसारः यथाशास्त्रः शास्त्रोक्तः शास्त्रांत सांगितल्याप्रमाणे. 'ऐसें कर्म-भेदें मुदलें। फळमुखही त्रिधा जालें। तें हें यथागमें केलें। गोचर [ यथा+अवकाश ] यथावत-किवि. यथायोग्यः जरें आहे तसें. तुज। '-ज्ञा १८,८१०. [यथा+आगम् ] ०जात-वि. १जन्म-ल्याप्रमाणे; जसा जनमला तसा. २ मुर्ख; खुळा; वेडपट इ० सुचित अर्थी. ३ स्वभावतः; निसर्गसिद्धः स्वाभाविक. ०तथा-अ. कसा तरी; कष्टानै; जेमतेम. 'संसार यथातथा चालला. ' ० तथ्य-क्रिवि. जर्से असेल तरें; खरें; खरेपणानें. ०तृप्त-तृप्ति-क्रिवि मनसोक्तः पाहिजे तित्रकें. यथाशक्ति-क्त्या यथानुकाक्ति-क्त्या-क्रिवि. शक्तीप्रमाणै; सामर्थ्यानुस्पः एखा-याच्या कर्तृत्वाप्रमाणें. [यथा+अनु+शक्ति] विग्रुती-क्रिवि. यथार्थत्वानें, यथार्थपंगं, योग्य रीतीप्रमाणें; यथायोग्य; स्पष्ट. 'ऐक बापा परीक्षिती । तूं तंव मुखाची मुखमूर्ती । भीमकी पाणिप्रहणस्थिती । यथानिगुती सांगेन । '-एरुस्व १ ९ . यथानु-कम-मे, यथानुक्रमान-िक्षवि. यथाक्रम पहा. ०न्याय-िक्षवि. न्यायास नीतीस धरून: न्याय्य रीतीने: योग्यपणे. •पद्धति-त-किवि. रीतसर; पद्धतीप्रमाणें; वहिवाटीला अनुसहन. [सं.] ० पूर्व-किवि. पूर्वीप्रमाणें; पहिल्यासारखें, पूर्ववत्. होतांच दुखणे पुन्हां यथापूर्व झाले. ' [सं.] ॰प्रति-त-किवि. मूळ प्रतोप्रमाणे. [ सं. ] ० बुध्दि-मति-क्रिवि. आपल्या बुद्धी-प्रमाणें; आपल्या बुद्धीच्या कुवतीप्रमाणें; आपल्या ज्ञानाप्रमाणे. नुरूप; सामान्य रीतीप्रमाणें; पद्धतीप्रमाणें. ०संभव-किवि. १ यथाभिमत-किवि. इच्छेप्रमाणे, कल्पनेप्रमाणे आपल्या योजनेस शक्यतेप्रमाणे; अंदाजाप्रमाणे. २ ऐपतीप्रमाणे,साधनानुकुलतेप्रमाणे.

सहन. [सं. यथा+रीति ] • रुचि-किवि. आवडीप्रमाणै; इच्छे-प्रमाणें; मनाप्रमाणें. 'दिघलें भोजन यथाहंचि।'-एहस्व ३.२५. यथाथ-किवि. १ बरोबर, खरें; जसे घडलें त्याप्रमाणें; वास्त-विक योग्य रीतीनें. ' किंबहुना प्रियपणें । कोणतेंही झकवूं नेणें। यथार्थ तरी खुपर्णे । नाहीं कवणा । ' -ज्ञा १६.१२०. २ अन्वर्थः नांवाप्रमाणें: शब्दाप्रमाणें. उदा० भूपाल, जलिंध, आतपत्र. हे शब्द यथार्थ होत, कारण प्रत्येक शब्दावह्न आपणास त्या शब्दवाचक वस्तुचे वर्णन किंवा माहिती कळते. [ यथा+अर्थ ] यथार्थवृध्दि-स्री. निःपक्षपाती बुद्धिः, मनाची समता. -नि ५८३. यथाई-किवि. योग्यतेश्रमाणें; शोभेसें. [यथा+अई] लाभ-किवि. मिळकतीप्रमाणै: फायद्याप्रमाणै: उत्पन्नाप्रमाणै. यथावकारा, यथावकार्शे-क्रिवि. सवडीप्रमाणै; फुरसतीर्ने. 'तरें समस्तही श्रुतिजात। ठाके लाजले ऐसे निवांत। तें मीचि करी यथावत । प्रकटोनिया । '-ज्ञा १५.४३५. [सं. यथावत् ] यथाः वसर-क्रिवि. प्रसंगानुसारः, वेळ सांपहेल त्याप्रमाणे. [यथा+ अवसर ] • विधि-किवि. नियमानुसार; शास्त्रांतील विधींत सांगि-तल्याप्रमाणें; विधीचें उहुंघन न करितां. • विभव-किवि. ऐपती-प्रमाण: सामध्यतिहरः मिळकतीला धहन. • विभाग-िकवि. विभागाप्रमाणें; वांटणीप्रमाणें; हिश्शाप्रमाणें. ०वृत्त-क्रिवि घड-ल्याप्रमाणे: जसे झाले तसे: खरपणाने. •शक्ति-किवि. भापल्या शक्तीप्रमाणें; ऐपतीनुसार; कर्तृत्वानुसार. यथांशत:-क्रिवि.वांटणी-प्रमाणं; योग्य प्रमाणानें; निरनिराळ्या हिश्शांप्रमानें; हिशोवानें. [ यथा+अंशतः ] •शास्त्र-क्रिवि. शास्त्रांत सांगितल्याप्रमाणै: शास्त्रमर्यादा न उल्लंघितां. ० श्रुत-क्रिवि. १ ऐकल्याप्रमाणे; ऐक-केल्या गोष्टीबरहकुम. २ जसँ शिकला त्याश्रमाणः; आपली बुद्धि न चालवितां फक्त गुरूनें पढविल्याप्रमाणें. ३ काब्याचा अर्थ लाव ' कुपथ्य तांना फक्त पदांचा अर्थ दिसतो त्याप्रमाणें; यौगिक अर्थानें; व्यंगार्थ लक्षांत न घेतां. ' -मभाको ॰संख्य-क्रिवि. संख्येप्रमाणें; यथानु-क्रम; क्रमानें. [यथा+संख्या] ०संप्रदाय-क्रिवि. संप्रदाया-अनुसहन. [यथा+अभिमत] •मार्ग-किवि. योग्य मार्गानें; •सांग-किवि. पूर्णपणें; कांहों न्यून न ठेवतां; कोणतीहि गोष्ट कमी न करतां; अंगोपांगासहित शास्त्रांत सागितल्याप्रमाणें. 'येथा-सांग रे कमें तेंही घडेना । घडे धर्म तों पुण्य गाठीं पडेना । '-राम [ सं. यदा+क्दा+चित् ] १००. [ यथा+स+अंग ] ०सामध्यं -किवि. शक्तीप्रमाणें; यथा शक्तिः; करीबगारीला साजेसें; ऐपतीप्रमाणें. ॰ सुख-िक्रवि. समा वेला एवढा + वेल ] धानानें; शांततेनें. •सूत्र-क्रिनि. सूत्राप्रमाणें; तंतोतंत त्याप्रमाणें; ठिकाणीं; उचित जागेवर. [ यथा+स्थान ] • स्थित-क्रिवि. १ करूनच होतें तसें सुखिह यट्डिंग्रेक्सनच होई र. ' २ स्वन्छदी स्वकीय कुशल लिहीत जावें. ' •ज्ञान-ज्ञाने-क्रिवि. यथामति; क्वानाप्रमाणे; एखाद्याच्या समज्तीप्रमाणें. [सं यथा+क्वान] यथेच्छ, यथेच्छा, यथेष्ट-क्रिवि. १ भरपुर विपुल; इच्छेला येईल तर्से, तितर्के; इच्छेप्रमाणें. ' यथेष्ट पुरतें जरी प्रथम दाम कां साधिती। ' - केका ८७. २ स्वैर: मन मानेल तसें: अनिबेधपर्णे: अनिर्वध. [यथा+इच्छा; यथा+इष्ट ] यथेष्ट्राचार-पु. मनसोक्त वर्तनः स्वैराचारः अनिर्वेधताः बेछ्ट वागणुकः (यथा+इष्ट+आचार) यथेष्टाचारी-वि. स्वैराचारी: मन मानेल तिकडे भटकणारा: वाटेल तमें वागणाराः यथेप्सित-किवि. १ इच्छेप्रमाणै; इच्छिल्या-प्रमाणें. २ स्वैरपणें, स्वतंत्रपणें; आपल्या कल्पनेप्रमाणें; वाटेल तसें. [ यथा+ईब्सित ] **यथोक्त, यथोदित**-क्रिवि. म्हटल्याप्रमाणें; वोल्ल्याप्रमाणै, वर्णन केल्याप्रमाणै; दाखवून दिल्याप्रमाणै; आज्ञा केल्याप्रमाणे. [यथा+उक्त, उदित] यथोचित-किवि. योग्य दिसेल तमें; लायकीप्रमाणें; अनुरूप. [ यथा+उचित ] यथोप-पन्न-क्रिवि. शक्तीप्रमाणें; ऐपतीप्रमाणें; प्राप्तीप्रमाणें. 'यथोपपन्न खर्च-दान-भोग-वर्तन-वैभव-खाण-पिण 'इ० [ यथा+उपपन्न ]

यद - सना. जो, जी, जें; हें संस्कृतमध्यें संबंधीसर्वनाम आहे. परंत मराठीत याचा उपयोग फक्त समासांतच आढळतो. उदा० यत्कथा=जी गोष्ट, ज्याची गोष्ट. यदंश=ज्याचा अंश. यत्कृत= ज्याने केलेले; यिचता, यन्नाम इ० [सं.] यदर्थ-किवि. ज्या कारणाकरितां; ज्या हेतूनें [ यद + अर्थ ] यदर्थीं-किवि. हा शब्द यदर्थ याचे अनागर रूप असून एतदर्थ ऐवर्जी चुकीने वापरला जातो: या कारणास्तव; या कारणाकरितां. यदीय-वि. ज्याचा; ज्यासंबंधी

यदगुदी-सी. (कर.) गडबड; धांदल. (विशेषत: बाय-कांच्या भाषेत रूढ ).

यॅदॉच, येदोच---वि. (गो.) एवढाच. 'येदोच दिता. ' यंदा, यंदाच्या वर्षी - किवि. यावर्षी: चालु सालीं. [फा. भायंदा ]

यदाकदाचित, यदि-शम. जर करतां; जर कदाचित.

य रूळ--क्रिवि. हावेळपर्यतः इत हावेळः वाद्वळ. िसं इयत्+

यहच्छा - स्री. १ योगायोग; आपोआप संभव; सहज गति: अगर्दी बरोबर तसें. •स्थानीं-किति. योग्य स्थळीं; योग्य परमेश्वराची इच्छा, ईश्वरेच्छा. 'दु:ख जसें प्रयत्न न करतां यहच्छे कालातुंह्रप; परिस्थितीप्रमाणें. २ भरपूर; यथेच्छ; रगड; पुरेपूर; पणा; स्वैरपणा. [सं. ] ०लाभ-पु. अनायासे किंवा आकिस्मक पूर्णपर्णे: जितके पाहिजे असेल तितकें. 'आज भोजन यथास्थित रीतीने घडलेला लाभ; प्रयत्नाशिवाय झालेला फायदा. ०लाभ-मिळालें. ' ३ जमें होतें तसें; यथायोग्य. ' पोथी नीट यथास्थित जीवी-वि. आपोआप मिळेल त्यावर जगणारा. यदच्छ्य:-बांधन ठेवः नाहींतर भिजेल. ' ४ पूर्वकुशलावस्था न पालटतां; किवि. सहजः प्रयत्नाशिवाय. ' यांचेविण यथाकाळे । यहच्छया ज पॅर्वीप्रमाणें. 'आजपर्यंत इकडील वर्तमान यथास्थित जाणुन जि मिळे। ते ते सेवी सकल मंगळ । गुरुवाक्यमेळें स्वानंदें।' -एभा ३.५००. [ यहच्छा शब्दाचे तृतीयेचे एव. रूप ]

यंदो-पु (गो.) चूल कोरलेला दगड.

यद्यपि, यद्यपिचेत्—उभ. जरी. [सं. यदि+अपि] म्ह० ' यद्यपि शुद्धं लोकविरुद्धं नाचरणीयं नादरणीयं. '=एखादी गोष्ट जरी योग्य असली तरी ती लोकह्रढीच्या उलट असल्यास कहं नये व आदर्फ नये.

यद्वा-- किवि. अथवा; अगर; किंवा. [ सं. यद्+वा ] यद्वा- किवि (कु.) एव्हां; ह्या सुमारास. [म. एधवा] यनमेनसवर्ता—(वाप्र.) एक मुलींचा खेळ. -मराठीखेळ

**य:परु।य--**( वाप्र. ) पञ्चन जाणे; धूम ठोकणे; पाय काढणे. (कि॰ करणें; म्हणणें) [ यःपलायति सजीवति । या संस्कृत म्हणी वरून ]

**यत्रड**— वि. महः मंदः गबाळघा. [ का. ]

यबाच--पु हावभावः, अजागळपणाः, चाळा. ( शेतक-यांत रूढ ). [ म. हावभाव ]

यब्धा-पु. स्त्रीसंग करणारा. [सं.] उह० अडाणी यव्धा योनीचा नाश.

यम-पु १ प्राण्याला त्याच्या मरणानंतर पापपुण्याचा निवाडा करून त्याप्रमाणे नरकाला किंवा स्वर्गाला पाटविणारी देवता (ही सामान्यतः पाप्यांनां शिक्षा करणारी देवता असेच मानण्यांत येते ); कृतांत; काळ; यमधर्म. २ (ल.) कर्दन-काळ; निर्घण मनुष्य; भयंकर दिसणारा मनुष्य. [ सं. ] ( वाप्र. ) यमाच्या दाढेत असर्णे-पड्णे-सांपड्णे-जार्णे-१ मृत्युः मुखांत असणे-पडणें-सांपडणें. २ ( ल. ) मोठ्या संकटांत असणें, पडणे, सांपडणें; अतिशय हाल करणाराच्या तावडींत सांपडणें. यमाच्या दाढेत घालणे-टाकणे-मृत्युमुखांत टाकणः मोट्या संकटांत घालणें: अति कर मनुष्याच्या आहारी टाकला जाणें.

सामाशब्द- ॰कुंड-कोंड-पु (गो.) १ नरककुंड; पाप्यांना यमलोक; मरणोत्तर शिक्षा भोगण्याचे ठिकाण. [सं. यम+सदन] शासन करण्याकरितां त्यांना कोंडून ठेवण्याचे यमाचे कुंड. २ (ल.) यमसदनाला पाठविर्णे-ठार मारणे. यमाचा पाडुणा-पु. तुरुंग; कैदलाना. [ सं. यमकुंड ] ॰ गंड-पु. मृत्युकाळ; मरणकाळ; ( मरणानंतर खात्रीने यमाच्या घरी पाहुणा म्हणून जाणारा इसम, गंडांतरः, मृत्युयोग. ' त्याच दिनीं यमगंड समजुनी। निमन्न झाला पार्थिव पूजर्नी। '-कीर्तन १.६०. ०जाच-जाचणी-पुली. यमार्ने दिलेली शिक्षा; यमार्ने भोगावयास लावलेलें दुःख. • झाडी-स्त्री. संकट. 'सांपडलासी यमझाडी।' –नामना १९. ०तपेण-न. यमाच्या नांवाने करावयाचे तर्पण. हे यमद्वितीयेला करितात. **०तुरुय**−वि. १ यमासारखाः कूरः, भयानकः, अतिशय भयंकर. २ विरूप; तिरस्कृत; किळसवाणा. ०दं इ-५. पाप्यांना यमाकडून करण्यांत येणारी शिक्षा. ०दंशा, दाढ-स्ती. १ यमाचे मुख; काळमुखः; मृत्युमुख. २ आश्विन महिन्याचे शेवटचे आठ व कार्तिक महिन्याचे सर्वे दिवस. या अर्थी अनेकवचनी उपयोग. या काळांत रोगराई आजार बराच असतो. यावरून रूढ. [ सं. यमदंष्ट्रा ] • दिशा-की. दक्षिण दिशा; यमाचे वसतिस्थान ज्या दिशेकडे आहे ती दिशा. •दूत-पु. १ माणसाचे प्राण इरण करून नेणारा दे. प्रा. जम; सं. यम्=ताब्यांत टेवर्णे ] •ितयम-पुश्व. १ यमाचा नोकर. २ ( ल. ) निष्ठर अंतःकरणाचा नोकर, कूर शिपाई. • द्वितीया-स्री. कार्तिक शुद्ध द्वितीया; भाऊबीज. • धर्म-पु. यम ॰नंदन-पु यमाचा मुलगा; धर्मराजा; युधिष्ठिर. [सं. नंदन=पुत्र; मुलगा ] •पारा-पु. मनुष्याचे प्राण काढून नेण्या-साठी यम टाकतो तो पाश; मृत्यूचा फांस. मृत्यूची छाया. ' यमपाश गळगांशीं ज्यास लागला त्यास. ' –शाखा. •पूरी-स्त्री. १ यमाची राजधानी; पापी लोक:ना शासन करण्याची इंद्रियें, राग, विकार इ० ताव्यांत ठेवणारा; आत्मसंयमी व व्रत-जागा: यातनांचें आगर. २ दुरुंग. ३ यमपुरीतील यातना दाखवि-णारा कळसूत्री बाहुल्यांचा खेळ. [सं. यम+पुरी ] यमपुरी-रा जार्णे-कि. मरणें. 'धर्मात्मजार्थ सेनाबिंदु कुरुश्रेष्ठ यमपुरा गेला।' -मोकर्ण ४.२१. यमपुरीस पाठविणें-१ अतिशय मारणें; बेदम चोप देणे. २ ठार मारणे. यमपुरीची यातना, यम-पुरीचा दंड, यमपुरीचे दुःख-मोठ्या आजाराचे दुःख; घोर शिक्षा; बेदम मार इ० ० बाधा - स्नी. यमाने दिलेली शिक्षा; यम-दंड; यमयातना. 'न भुले वाट न पहे छंदी। त्यास नन्हे कथीं लिंपोनि स्वस्वस्पद्दानि यम।'-मोसभा ३. -वि. जुळा: जावळा: यमबाधा। ' ॰भट-पु. ( विनोदानें ) यमाचे दृत. ॰यातना-स्त्री. १ यमाकडून पापीजनास करण्यांत येणारे हेश. 'विषयाचें सुख येथें बहु लागे गोड । पुढें आहे अवघड यमयातना । '-नागा. २ विपरीत परिस्थितींतील भयंकर हाल; अतिदु:ख; क्रेश. [ सं. यम+यातना ] ० रूप - रूपी-स्वरूप-पी -वि. काळरूपी; यमा-सारखा भयंकर, उद्यः, मृत्युसारखा. ० लोक-पु. यमाचे वसती-ह्यान ज्या ठिकाणी मरणोत्तर प्राण्यांना शिक्षा केली जाते ते कारांतील प्रत्येक ओळीतील अक्षरांचा अर्थ प्रायः निराळा स्थान. • लोकची बाट धरणें-१ मरणोन्मुख होणें. २ मरणें. असतो. उदा॰ जो धैर्ये धरसा सहस्र करसा, तेजें तमा दरसा।

नरकांत जाणारा ) महापापी मनुष्य. यमाजीपंत, यमाजीभा-स्कर, यमाजीबाबाजी-पु. यमः मृत्यु. यमाजीपंताचे-यमाचे बो(बु)लावण-न. १ मृत्यु; मरण २ (ल.) अतिदुष्ट मनु-ष्याचे बोलावणे, अतिकडक मनुष्याकडून किंवा कर्दनकाळाकडून आलेलें बोलावण; अति नावडणारे परंतु विरोध करतां न येणारें-न चुकवता येणारे बोलावणें, काम.

यम-पु. १ नियमन; ताब्यांत ठेवण; इंद्रियदमन; राग, विकार, इंद्रिये यांचे दमन; आत्मसंयमन. २ अष्टांग योगांतील पहिले अंग. ती आठ अंगे येणेप्रमाणे:-यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि. यम या अंगांतील पांच प्रकार, भाग यांबद्दल सामान्यतः योजतात. ते पांच प्रकार यात्रमाणें-अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य व अपरिव्रह [ सं. आत्मसंयमनासाठीं करावयाचीं कृत्यें; नियोजित व ऐच्छिक ब्रतें; अष्टांग योगांतील पहिलीं दोन अंगें. नियमाचे पांच अवयव याप्रमाणें:-शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वरप्रणिधान. 'यम नियय दोघे द्वारपाळ । अखंडित सावध अविकळ । अंतर्बाह्य वृत्ति कह्ननि निश्वळ । दोघे दोहीं बाहीं । उभे । ' –स्वादि १०.२.२८. २ आत्मसंयमनाचे नियम; यमाचे नियम. ० नियमसाधनी-वि. वैकल्यें यथायोग्य करणारा; योगी. यमणे-सिक. (काव्य) नियमन करणें. 'यमु म्हणे काय यमावें । दमु म्हणे कवणातें दमावें। '-ज्ञा ९.१९९. यमन-न. दमनः, ताब्यांत टेवणें: निग्रह; संयमन. [ सं. ] यमी-वि. १ यमनियम किंवा यम साध-णारा; संयमी; इंदियनिष्रही; योगी. २ ताब्यांत ठेवणाग; नियमन करणाराः आंवरून धरणारा.

यम, यमल--न. जुळेभाऊ; जोड . 'कहनी करिति रजांहीं जोडीपैकीं एक. [सं.]

किंवा चरणाधीत जी अक्षरें ज्या कमाने संनिध असतील त्याच क्रमाने दुसऱ्या चरणांत किंवा चरणार्धीत त्यांची आवृत्ति झाली म्हणजे हा अलंकार साधतो. याचे अनेक भेद आहेत. उदा० वर्ण-पद-लिंग-प्रकृति-प्रत्यय-भाषा-पदावयव - यमक. या अलं-•शिक्षा-स्नी. यमदंड; यमजाचणी. •सदन-न. यमाचें घर; जो रत्नाकरसा गभीर सुरसा भूपां यशोहारसा। ' -र. [सं.]

'हरिकीतैनःसीं नर हो तुम्ही जागा ' अशा चार ओळी यमकाला राखेपासून तयार केलेला क्षार; (ई.) नायट्रेट ऑफ पोटवाशः यमक-१ जशास तसें; तोडीस तोड. (कि॰ मिळवणें; साधणें; [सं. यवक्षार] यवोदक-न. (श्राद्धाच्या वेळीं लागणारें) लाव में; बसवर्ण; मिळणें; लागणें; बसणें ). २ होस हो; प्रत्येक मातृमिश्रित पाणी. गोशीला होकार देणें; अनुमति देणें; होयबा करणें.

विशाखा, मंगळवारी आर्दा, बुधवारी मळ, गुरुवारी कृत्तिका, वंशीय नसलेला मनुष्य; हुहीं सामान्यतः मुसलमानास हा शब्द शुक्रवारीं अनुगंधा, शनिवारी हस्त यात्रमाणे त्यात्या वारी ती ती योजतात. [ सं. ] यवनान्वार्य-पु. १ मुसलमान शास्त्री; मुसल-नक्षत्रें आर्टी असतां यमघंटयोग समजावा. -ज्योतिषसार पृ २२. मानांतील बिद्व'न् किंवा पंडित. २ रमल शास्त्र हिंदूत फैलाविण्या-यमन-न. नियमनः, निष्रहः, ताब्यांत टेवणें. [सं.]

प्रकार आहे म्हणून त्याला यमनकल्याण असेंहि म्हणतात. ह्या स्त्री. यवन स्त्री; मुसलमान स्त्री. -वि. यवनासवंधीं; यवनाचा. रागांत षड्ज, तीत्र मध्यम, पंचम, तीत्र धैवत, तीत्र निषाद, हे स्वर लागतात. जाति-संपूर्ण संपूर्ण, वादी गांधार, संवादी निषाद, मेहनतीचें काम. २ त्रस्त अवस्था; अतिशय त्रासिक स्थिति. गानसमय रात्रीचा पहिला प्रहर. यमन( नी )विलाधल-र-पु. [ वनवास वर्णव्यत्यास ] ( संगीत ) विलावल रागाचा एक प्रकार. ह्यांत पड्ज, तीत्र ऋषभ, स्वर लागतात. जाति संपूर्ण-संपूर्ण. वादी पड्ज, संवादी पंचम. गानसमय दिवसाचा पहिला प्रहर.

नांव. २ यमाची बहीण. [सं.] यमुनेचा खडा, यमुनी-पुली. यमुना नदीत सांपडणारा एक प्रकारचा काळा खडा. 🛭 इंग्जीत बमवून त्यावर सोनेरी अक्षरें कोरतात

यया- सना (काव्य) यास; ह्याला (या किंवा हा याचे चतुर्थीचें रूप). ' कें ऐसे पातां ययां एक हीं गुणु । आधीचिना ।' **–**शिशु ८६२.

यरकाल-न (बे.) बैल गाडीची साटी व जू यांना जोड-णारा दांडा. [का. येर-उचलणे;+काल-पाय]

यरेकर-पु (क्व.) येरे धहन वसणारा.

या शब्दाचा प्रयोग होतो. अशाच अर्थाची दुसरी जोडी. यदा यशापयश-न. कीर्ति किंवा अपकीर्ति; मानापमान; स्तुति तदा. हे शब्द विशेषतः शास्त्री, पंडित इ० च्या वापरांत दिसुन किंवा निंदा. •वंत-वि. विजयी; कीर्तिमान् ; दैववान् यदास्कर-येतात. अशाच तर्हचा दुसरा शब्द. कर्हि-केव्हां; कदा. [सं. ] वि. १ यश देणारें; कीर्तिकर, प्रसिद्धि करणारें. २ स्तुत्य; यस्रम —की. (गो.) सोडत; लॉटरी. [अर. इस्म=विद्या ] माननीय; आदरणीय. [सं यशसू+कृ-करणें ]

वेवीची जोगतीण. [का. यहम्मा]

यवाच्या आकाराचे चिन्ह. १ यवाच्या दाण्याची लांबी. हे एक त्वाने किंवा सान्निध्याने यश मिळते अशी (वस्तु); शुभगुणी; लांबीचें परिमाण. सहा मोह-यांच्या दाण्यांच्या लांबीबरोबर हैं लाभदायक. यशोधन-न. यशे हेंच धन; कीर्तिह्नपी संपत्ति. न्यमते. [ सं. ] **ःक्षार-स्वार**-पु. (विरू. ) सातुच्या गवताच्या -वि. कीर्ति हेच ज्याचे धन आहे असा ( मनुष्य ).

यवज्ञण-सिक्त. (कु. ) आठवण करणें; योजणें. [सं युज् ] यमग्रंट---पु. (ज्योतिष) एक योग. रविवारी मधा, सोमवारी यवन--पु. म्लेच्छ; आयोनिया देशांतील मनुष्य; आर्य-करितां मुसलमान झालेला कोणी एक ब्राह्मण. [ यवन+आचार्य ] यमन---पु. ( संगीत ) एक गग. हा कल्याण रागाचा एक यवनानी-स्त्री. अरबी अगर फारशी अक्षरित्रपी. [सं.] यवनी-

यवनास-पु. अव. १ श्रम; त्रास; दगदग; कंटाळवाणें व

यवस---- गवतः तुणः चारा. 'यवस क्षत्रिय-कुळशत तीत्र गांधार, तीत्र मध्यम, पंचम, तीत्र धैवत, तीत्र निपाद हे यत्परशुद्वानळा, तयाराम । '-मोबालमंत्र रामायण १.३५. [सं.] यश-न. १ दैवाची अनुकूलता; चांगलें नशीय; सुदैव. 'हा वीर आहे पण याला यश नाहीं म्हणून हा पराभृत होतो.' २ यमपुष्प--- न सुरवंट; कुसरूड; घुला; केसाळ किडा. [ सं. ] जय; विजय; सुपरिणाम; सुप्रल. 'याला बहुत वैद्यांनी औषघें दिलीं यमुना-- भी. १ गंगेला मिळणाऱ्या एका मोट्या नदींचे परंतु गोसान्याचे हातास यश आलें. ' ३ आपल्या सत्कृत्यांबद्दल इतरांकडून मिळणारी बाहवा; उपकाराच्या जाणिवेचें अस्तित्व पाहून मिळणारा आनंद. 'तुम्ही याचे किती बेरे करा, परंतु हा तुम्हांस यश देणार नाहीं, भांडन जाईल. ' ४ कीर्ति; प्रसिद्धी, [सं. यशम् ] • बुद्धिण-नांव, कीर्ति बुद्धविणं. 'तों भीष्मयश हयांनी स्वैरग होऊनियां बुडविलें हो । '-मोभीष्म ९.४. **्लाभास येणे-**श्रमाचे सार्थक होऊं लागणे: चांगला मोवदला मिळुं लागणें, मिळणें; आशा फलदुप होणें. ( बाळगिलेला मनुष्य र्किवा प्राणी, चालविरेला उद्योग अगर अभ्यास यांच्या विषयीं उपयोग). यशाचा केश-कीर्तीचा-मानाचा अल्पांशः अत्यल्प यहिं -- किवि. यदा; ज्यावेळीं. तर्हि या शब्दाशीं संबंध राखून मान; थोडेंसे यश. (कि॰ मिळणें; सांपडणें). अपयश, यलम्मा -- श्री. १ रेणुकाः, परशुरामाची आई. २ यलम्मा यशस्वान, यशस्वी-वि. १ कीर्तिमानः, प्रसिद्धः, नांवलैकिक मिळविलेला; विजयी. २ सुदैवी; नशिबवान्; भाग्यवंत; भगवान; यव---पु. १ एक घान्य; सातू; जन. २ हाताच्या बोटावरचे सुखी; भरभराटींत असलेला. ३ यश देणारा; ज्याच्या अस्ति-

यसवार, यस्वार—पु. (कु.) वेस्वार; मसाला (मिची घातलेला ). -मसाप ४.२८०.

यसा—पुभव. (निजाम सं.) कोळिष्टकें.

यहतियात-स्त्री. काळजी; बंदोबस्त. 'तुम्ही आपले बचावाची यहतियात करीत जावी. ' -रा ५.९१. [अर. इहतियात् ]

एहसान. [ अर. इहसान् ] ॰ मंद - कृतज्ञ. [ फा. इहसान् मंद ]

यह( ह )दी-पु. पालेस्टाइन प्रांतातील एका जातीचे नांव. इस्रायल. -पु. या जातीचा मन्ध्य; इस्रायल.

यळकोट— न. १ सातिकेहे; तट असलेली जागा. २ खंडो-बाला ओंवाळतांना उच्चारण्याचा शब्द; खंडोबाचा जयजयकार. येळकोट पहा. [का. येळकाटि=सात किल्ले ]

पाणी काढून टाकर्णे, पेज काढून टाकर्णे; भात शिजल्यावर त्यांतील ज्याचे सर्व अवयव यज्ञरूप आहेत असा श्रीकृष्ण; यज्ञमूर्ति कृष्ण. पेज काहुन तो मोकळा व फडफडीत करणे, वेळणे, वेळवें 🖰 पहा. यळवणी-स्त्री. ( मराट्यांत रूढ ) कटाची आंबटी किंवा पुसे । ' -ज्ञा १६ १३५. [ यज्ञ+अंग ] यक्किय-वि. यज्ञासंबंधी; सांबारें.

यळिळ---वि. निष्फळ. -शर.

यक्ष-पु. एक देवयोनि; उपदेवता; कुबेराचा सेवक (ह यक्ष कुबेराच्या खजिन्यावर किंवा बागेवर नेमलेले असतात.) [ सं. यक्ष=पृजा करणें ] ०कद्म-नपु. सुगंधी उटी; सुवासिक उटणें; कुंकुम, अगरु, कस्तूरी, कर्पूर आणि चंदन अशा पंचद्रव्याचें हें उटणे असतें. 'यक्षकर्दम डवरिले सरिसे।'-भाए ४४३. **्धन**-न. पुरून ठेवलेलें द्रव्य; ठेवा; सांठा; ज्याचा उपयोग न करतां ज्यांचे फक्त रक्षण करावयांचे असे धन. ' तैसेचि कृपणांचे यक्षधन । नाहीं दान धर्मरक्षण । त्यातें तस्कर नेती मारून । ' -एभा ८.१४९. •धूप-पु. राळ; सर्जरस. •प-पु [ यक्ष+प; पा=रक्षण करणे; ] • विन्त-न. यक्षधन पहा. उप-भोग न घेतां फक्त रक्षण केलेलें द्रव्य. यक्षिणी-स्री. यक्षाची स्ती; यक्षस्ती. या मंत्रतंत्राच्या सहायाने मनुष्यास वश होऊन अलौकिक सामर्थ्य देतात. यक्षिणीची कांडी-स्री. यक्षिणीची मंत्र सामर्थ्ययुक्त काठी; जादू, मंत्रविद्या. यक्षिणीची कांडी **फिरणे**-अकल्पित रीतीनें स्थिति पालटणें.

यक्ष्मा--पु. क्षयरोग. [ सं. ]

**यज्ञ**—पु. १ याग; होम. २ विलिदान; एखादी वस्तु देव-तेस अर्पण करण्याची क्रिया; त्याग. ३ धर्मकृत्य; ईश्वरविषयक यजमानाने हातांत बांधावयाचे कंकण. 'ते यज्ञकंकण करां- [हिं.]

होमांत आहुति टाकण्यासाठीं केलेली जागा; होमकुंड: वेदी. ॰दीक्षा-स्त्री. यज्ञ करण्याचे व्रत; हें व्रत घेतांना कांहीं तरी खूण व्रत घेतल्याचा दाखला म्हणून घ्यावयाची असते. यावरून यज्ञदीक्षा म्हणजे ती खूण असाहि अर्थ होतो. उदा० यज्ञकंकण. ॰ नारायण-पु. अग्निदेवता. ॰ पर्रा-पु. यज्ञांत बळी देण्यास योग्य अगर बळी देण्याचा पशु. ०पुरुष-पु. विष्णुः यहसान — न. १ उपकार; कृपा. २ सत्य. ३ निष्ठा; विश्वास; यज्ञदेवता. 'तुं यज्ञपुरुष नारायण।' - एरुस्व ३.३१. ०मुख-पु. अग्नि. 'यज्ञमुखें काढीतसे खोडी। तो भिहिणीची दंखोनी आवडी। ' •याग-९ यज्ञ, होम इ०. यज्ञ वँगरे [एकाच अर्थाचे दोन्ही शब्द ] **्चक्ष-**पु. यज्ञाला ज्याचे लांकूड उपयोगी पडतें असे वृक्ष. हे-विपळ, पळस, औदुंबर, रुई, शमी, खैर व आघाडा. निघंद्रमध्यें वेहेकळ व नदीवड किवा खुजावड यांनांहि यज्ञवृक्ष म्हटलें आहे. •शाला-स्री. यज्ञाची जागा; होमशाला. [सं.] य अणे, यळवणे — सिक्ति. पदार्थ शिजल्यानंतर त्यांतील ्सूका-पु वराहावतार. यक्कांग-न. १ दक्काचा भाग. २ -पु. तया नांव त्यागु । म्हणे तो यज्ञांगु । हें मानूनि सुभगु । पार्धु बली दंण्यास थोग्य. [सं.] यक्केश-पु. यज्ञांतील मुख्य देवता; यज्ञपुरुषः , यज्ञफलदाता (विष्णु). [यज्ञ+ईश ] यज्ञोपवीत-न. जानवें ( इहीं हें सुताचें नऊ पदरी तीन फेरे असलेलें झालें, प्राचीन काळीं तें उपवीत म्हणजे विणलेलें वस्त्र होतें. ) [सं. वं=विणणें ]

य(-- उभव. १ अगर; अथवा; दिवा. 'बातमी खरी या खोटी '-ख ९.४७९५. २ व; आणि. 'पत या तेज बुडली. ' –ख १.१५०. – उद्गा. हे; अरे. ' देवाचें नांव या खुदा असें घेऊन. ' -मदर १.८३. [फा.]

या, आ-एक प्रत्यय. हा प्रत्यय सक्रमेक कियापदांना लागला म्हणजे कर्तृत्ववाचक विशेषण तयार होतें. उदा० गोड बोलर्जे-गोडबोल्या; वाटमार्जे-वाटमाऱ्या; प्राण घेर्ने-प्राणघेण्या.

याकृती—स्नी. साखर, मसाला ६० घातृन केलेलें भांगेचें मिश्रण; घोटा. [फा.]

याकृत-न. माणिक; तांबड्या रंगाचें एक रत्न उत्तम याकृत हिंद्रयान, सैबीरिया, सिलोन, इराण व ब्राझील या देशांत सांपडतात. - ज्ञाको (य) २३. [ अर. ]

याग-पु. १ यज्ञः हवनः होम. २ पूजा. [सं. यज्ञ=पूजा करणें ] यागी-वि. यज्ञ करणाराः, यजमान.

यागी-- वि. संतप्तः, दुःखीः, रुष्टः, ' उमाबाई दाभाडी कर्म. [सं. यज् =पूजा करणें ] •कंकण-न. यज्ञाच्या वेळी पुत्र वारले म्हणोन बहुत यागी जाहली. -मरााचिथोशा ५१.

याचक-पु. १ भिकारी; भीक मागणारा; २ मागण्यास आलेला मनुष्य. [सं. याच्-मागणें ] •वृश्चि-स्त्री. भिक्षुकी; भिक्षा मागण्याचा धंदा; भिक्षा मागृन पोट भरणें. [सं. कुत्= राहणें ] याचकी, याचकाई-स्री. भिक्षकी; भिकारीपणा. याचर्णे सिक. १ मागणें; विनेति करणें; प्रार्थना करणें. २ भिक्षा मागणें; एखाद्यापाशीं भीक मागणें; एखादी वस्तु मागर्णे. [सं. याच=भीक मागर्णे ] याचन-ना-नस्त्री. भिक्षा; भीक; विनंति; अर्ज, प्रार्थनापूर्वक मागणे. याचनीय-वि. भीक मागण्यासारखी; भिक्षा मागण्यास किंवा घालण्यास योग्य, लायक. [सं.] यांचा, याञ्चा-स्री. याचना. [सं. याद्या] याचित-वि. मागितलेलं, ज्याच्या जवळ याचना केली तो (मनुष्य.) [सं.] याचिता-वि. भिक्षा मागणारा; भिकारी; याचक. याची-प. याचक. ' असं असतां द्विज पांचसात याची। '-र ३.

याजक, याजी-पु. यज्ञकर्ता; यज्ञकर्म चालविणारा उपा-ध्यायः; ऋत्विज इ० [सं.] याजन-न. दुसऱ्याकडे यङ्गिकया वगैरे चालविणें; दुसऱ्याकरितां यज्ञासंबंधीं सर्वे व्यवस्था पाहन तो तडीस नेणें; उपाध्याय, ऋत्विज इ० चे होमासंबंधींचें काम. [सं.] याजी-वि. यजनशील; यज्ञकर्ता. 'याजी होउनियां द्विजांस म्हणतो या जी धर्ने व्यावया । '-र २. याज्य-न. यज्ञाचा विषय; ज्याकरितां यज्ञ केला जातो असा मुख्य विषय-हेतु. 'जे भजतियांसी भज्य। याक्तिकांचे याज्य। '-ज्ञा ६.४७७, -वि. यिज्ञय.

याजुष—वि. १ यजुर्वेदासबंधीं; यजुर्वेदांतील. २ यजुर्वेदी; यजुःशाखीः, यजुर्वेदांत सांगितल्या प्रमाणे विधि व कर्मे करणारा. [सं. यजुस् ]

यात-ती--स्ती. बाह्मण इ० जात; वर्ग; भेद; वर्ण. 'कोण याती कोण वर्ण। ' [सं. ज्ञाति, जाति ] याति-ती-की. १ जात, प्रकार. 'नाना याती कुशममाळा।'-दा १.२.१९. २ ज्ञाति; जात; वर्णमेद. [सं. जाति]

यान-वि. १ गेलेला; गत. २ मिळालेला; संपादित. [सं. या=जार्गे ]

यात--स्त्री, मोटवण. [का. याता]

कष्ट. २ यमयातनाः नरकवास. [सं.]

यातायात-- स्त्री. १ येरझारः जाये;खेप; हेलपाटा. २ त्रास; श्रम; कष्ट; भानगड. जाण्यायेण्याचा त्रास-श्रम-कष्ट. ३ जन्म-मृत्युः, जननसरणः, पुन्हांपुन्हां जन्मणें आणि मरणें. 'ते कर्मी [फा. याद्+दास्त् ] **० खस्त-हस्त**–स्नी. सूचीः; लेख. 'कितेक अर्जुना तयां। '-ज्ञा २.२७८. [ यात+आयात ]

र्किंवा ब्रह्मनिष्ठ यातायाती मनांत आणीत नाहींत. ' [ सं. जाति, ३०९२. २ स्मरणार्थ खूण-लेख. [ फा. याद्+बुद् ] याद्वान-जाति-ज्ञाति ]

यातु, यातुधान-पु. राक्षस, ' उभाजभारे यातुधाना । करीत उटला हेचि गर्जना । ' -कीर्तन १.५१. [ सं.-स्त्रीपु यातु= जादुः यातुधान=जादुगार ]

यात्रा--स्री. १ देवतादर्शन, तीर्थस्नान इ० करतां निर-निराळ्या पुण्यक्षेत्री जाऊन तेथे तीथस्नान, देवदर्शन, क्षीर, ब्राह्मणभोजन इ० विधि करून येणें; क्षेत्रसंचार. २ यात्रेकरूंचा समुदाय-समूह, ३ जत्रा; उत्सव. 'आज त्या देवाची यात्रा आहे म्हणून सर्वे दुकानें तिकडे गेलीं.' ४ (ल.) फुकट पडलेला हेलपाटा; निष्कारण प्रवास. 'ज्या कामाच्या उद्देशानें मुंबईस गेलों तें झालें नाहीं, उगीच यात्रा घडली. ' ५ देशांतरास गमन; संचार; पर्यटण. ६ (ल.) मरण; मृत्यु: न्यसुता. ' यात्रासमय-भ्रंशें दुर्गति ऐसा धर्लं नकात्रास । '~मोभीष्म ११ १२९. [सं. या-जार्णे ] यात्रकरू, यात्रस्थ, यात्रेकरी-रू, यात्रिक-वि. यात्रा करणारां; तीर्थक्षेत्रांम जाणाराः वारकरी. [यात्रा+ करणें; सं. यात्रिक ] ०९ ब्यी-स्त्री. यात्रेच्या ठिकाणीं किंवा देव-ळांतृन यात्रेक-यांनी दिलेले पैसे ६० टेवण्याची पेटी; अशा पेटींतील पैसे इ०

याथातथ्य---न. खरेपणाः, सत्यः, वास्तविकता (याच्या उलट अर्थी भास ) [सं.]

याथार्थ्य-न. सत्यताः, उचितपणाः, औचित्यः, खरेप-णाला धरून असर्णे.-क्रिवि. उचितपणाने: योग्यपणानें; सत्यतेला धरून; बरोबर. [सं. यथा+अर्थ ] याथाथि क्र-वि. खरें असेल तर्से; योग्यः; बरोबरः; रास्तः; न्याय्यः; सत्यता आणि खरेपणाला धहन; औचित्याला अनुसहन.

याद -- स्त्री. १ स्मरण; आठवण; एखादी गोष्ट लक्षांत टेवर्णे –आणर्णे. 'कुठवर वाट पार्हुसखे मज सांग कांहीं। घडोघडी याद होते गृहीं पतिराज नाहीं.। '-प्रला १४३. २ यादी; फेरिस्त; सुची; स्मरणार्थ टिप्पण; यादी लिहिलेला कागद. 🧸 अर्ज; विज्ञा-पनापत्र. ( याद ही एखाया विशेष दर्जाच्या मनुष्याकडून येते आणि अर्ज हा सामान्य किंवा गरीब मनुष्याकडचा असतो.) यातना — स्नी. १ हाल; अपेष्टा; तीव दुःख; वेदना; त्रास [फा. याद्] •गारी-गिरी-स्नी. १ आठवण; स्मृति; स्मरण. २ आटवण राहण्याकरितां खूण; स्मारक. [फा. याद्+गार] व्हास्त-स्ती. सूची; रोखा; सुचीबद्ध कागद. -मराचिथोरा ७३. २ गायकांना येणाऱ्या घ्रुपद, ख्याल इ० चा थोडाबहुत भरणा. तरी वर्तती । परी कर्मफळा नातळती । आणि यातायाती लोपती । जिन्नस सुटींत गेला त्याची यादवस्त...'-रा १.३६.[फा.याद्+ -हस्त्] ० खूद्-स्ती. १ निश्चित यादी; ठराव; दस्त्ऐवज; लेख. यातायाती— की. जातिभेद; जातीजातींतील फरक. 'साधु 'आणशपत यादीबुदी व्हावयाच्या आहेत. होतील. ' - ख ६. न. जन्मकालीन तिथिवारादि ज्या कागदावर लिहिलेले असर्ते तो

कागदः, जन्मलग्नपत्रिकाः, टिपण. यादी-स्त्री. १ स्नरणार्थे टिपणः, याद; फेरिस्त. २ संस्थानिकांनी हुजुरास केलेला अर्ज. [याद] गोष्ट; अडचणीची वेळ. [सं.] -िव. जाणारा; गमन करणारा; **्दास्त**−वि. यादी देणारा. 'यादीदास्त करारदाद कुंकर बळराम संस्थान. '-वाडबाबा ३.६०. याद पहा. यादीचा-वि. धड आठवणीचा; चांगली स्मरणशक्ति असलेला.

याद -- न. जलचर; मत्स्य; मासा. 'सोडीना सुत्रतें तो जिसे बलिधजलें तापलें याद शीतें। '-मोअंबरीषाख्यान ७ (नवनीत पृ. ३६०) [सं. यादस्]

यादव - पु यदूचा वंशज, एक राष्ट्र; कृष्णाचे फुल. यादवी-सी. आपसांतील कलह; भाऊबंदकीचीं भांडणें; गृहकलह ( कृष्णा-बतारीं यादव दाह्न ें धुंद होऊन आपसांत लढले व त्यामुळें त्यांचा नाश झाला यावहन ). यादबेद्र-प. कृष्ण. [ यादव+इंद्र ]

यादश-वि. जसाः; ज्याप्रमाणैः; ज्यासारखा. [सं. यादशः -शी-शम् ]

यान-न. १ ज्यांत किंवा ज्यावर बसून जातात असे साधन; बाहुन; उदा० गाडी, पालखी, जहाज, घोडा इ०. २ जाणें; गमन; प्रवास. [ सं. या=जाणें ]

यानी-ने-भ. त्याचा अर्थ असा कीं; म्हणजे; पुढें. [ भर. यभनी ]

याप्त-कि. प्राप्त झाला-ली-लें. -भादिलशाही फरमानें. [ फा. ]

याबू-- पु. लहान घोडचाची एक जात. [ फा. ]

याम-9. १ प्रहर; दिवसाचा आटवा भाग. 'एक याम उरली यामिनी। तों तृषाक्रांत जाइली जननी। '-पांप्र ११.५. २ तीन तासांचा पहारा, ३ सहनशील्या. ४ थांबण; विश्रांति; सुकाम. [सं.] • श्रय-न. दिवसाचे किंवा रात्रीचे तीन प्रहर. •द्वय -न. १ दिवसाचे किंवा रात्रीचे दोन प्र**ह**र. २ विशेषतः सुर्योदयानंतरचे दोन प्रहर. यामार्ध-न. वारपरत्वे प्रत्येक दिवशीं अर्घा प्रहरपर्येत असणारा वाईट मुहूर्त, कुमुहूर्त. [ याम+ अर्थ ] यामिनी-स्त्री. रात्र [सं.] यामिनीचर-पु राक्षसः निशाचर. [ यामिनी+चर् ; सं. चर-फिरणें ]

याभ्य-वि दक्षिणेकडचा, दक्षिण दिशेचा. [सं.] ०गोल- दक्षिण गोलार्ध. यास्योत्तर-वि. दक्षिणोत्तर. [ याम्य+उत्तर ] याम्योत्तर रेषावृत्त-न एका ध्रुवापासुन दुस-या ध्रुवापर्यंत मध्यरेषेस लंबसपानं छेरून जाणारी रेषा; मध्यान्द्ररेषा; रेखावृत्त. याम्योत्तरवृत्तपात-पु याम्योत्तर वृत्ताचा विषुववृत्ताशी होणारा छेद -सुर्थ १२. याभ्योत्तरा-स्त्री. एका मोठया वर्तु-लाला लंब असलेलें दुसरें मोठें लंब वृत्त; मध्यान्ह रेषा.

यायी- पु. अवचित येणारा प्रसंग; अकस्मात् घडून येणारी प्रवासी: उतास.

यार--- पु. १ मित्र; स्नेही; दोस्त; मदतनीस. २ जार; धगड; प्रेमी. ३ हत्तीबरोबर चालणारा भालाईत. [ फा. यार; सं. जार द्वितीयार्थी ] **यारी-की. १** मैत्री; अत्यंत सख्यभाव; दोस्ती; निकट स्नेह. 'अधमाची यारी। रंग पतंगाचे परी।' –तुगा ११७७. २ मदत; साह्य. (क्रि॰ देंगें.) [फा.] •**देंगें**– संकटकाळीं मदत करणें; (जहरीचे वेळीं) उपयोगी पडणें. ०**न देण-( जरुरीचे** वेळीं ) निराश करणें; मदत न करणें; हेळ-सांड करणें. यारेवी, यारवी-पु. १ वेशपांडवाचा मदतनीस वतनाची दंखरेख करणारा; गुमास्ता. २ -स्नी. त्या गुमास्त्याची वंशपंरेने चालत आलेली मालमत्ता–हुद्दा–जागा ६० [ फा. यारी– दिह्ं ]

यारदा-दी-वि. १ ठेंगणा व लहान; ओझ्यापाझ्याच्या कार्मी उपयोगी पडणारें; हलक्या व ठेंगण्या जातीचें ( घोडें ). २ इलक्या कामाला उपयोगी पडणारा; सर्वसामान्य; रहलका; कमी योग्यतेचा (मनुष्य, पशु ६०) ३ लहान परंतु बळकट अशा बट जातीचीं. (तरें, घोडीं)

यारी—सी. (नाविक) ओझें उचलण्याचे यंत्र. यांत मुख्यतः कप्या असतात. ( ई. ) केन.

यार्ड-पु. तीन फूट, तीन फुटांचें माप; बार; गज. [इं.] यावत-अ. १ जेथपर्यतः, जोपर्यतः २ -वि. जितकाः, जेवढाः. (तावत् या शब्दाच्या बगेबर उपयोग). ३ यच्चयावतः, सर्वः, एकहि न वळगतां; शिष्ठक न ठेवतां. ' आज गांवांतील यावत् मनुष्य कथेला गेलें आहे. ' [ सं. ] महु० यावत्तैलं तावदृज्याख्यानम् = जोंपर्यंत दिन्यांत तेल आहे तोंपर्यंतच गोष्टी चालावयाच्या मनुष्या जवळ द्रव्य वर्गेरे असर्ते तोंपर्यत त्याची चैन चालते. यावडचंद्र-विवाकरौ-किति. चंद्रसूर्य आहेत तोंपर्यतः सदासर्वकाळः अनंत-कालपर्यतः; चिरकाल. [ सं. यावत्+चंद्र+दिवाकर=सूर्य ] यावः उजीव-क्रिवि. जिवंत असेपर्यत. •तावत्-न. (बीजगणित) भव्यक्त संख्या आणि अंक यांमधील संबंधः, अव्यक्तसंख्यादर्शक अक्षर. - किवि. बेताचें; विशेष सांगण्यासारखें नसलेलें; अधिक नन्हे व तुटपुंजेहि नन्हे असे. 'आमच्या घरी यंदा दृधदुभते यावत्तावत् आहे. '

**यावनाल—५.** जींधळा; जींधळचाचा दाणा 'यावनालऋण देखील नाहीं '=जोंधळयाचा एक दाणा सुद्धां नाहीं, सुदीच नाहीं.[सं.] यावनी-वि. यवनाची, यवनासंबंधी.

यावा-पु. १ उदय; प्राप्ति; भागमन. 'मग म्हणे जी श्री गुरुदेवा। जो तुम्ही दाविला निज रूपाचा यावा।'-स्वादि

१२.२.१०३. २ प्रभाव; धेर्य; सामर्थ्य; बल. 'समई यावा चुको हार-पु. बेताचें अगर पचेल तेवढें खाणें; मिताहार; योग्य रीतींचें नांवें।तंबचि पूर्वपश्चिमेचे यावे। जंब न येती आघवे। समुद्रामाजीं। 'बेताचें खाणारा; योग्य अन्न योग्य प्रमाणांत घेणारा. -ज्ञा ९.४६२. ४ आवेग; आवेश; फेरा; संचार; प्रवेश; तडाखा; कचका. 'कृष्णासी म्हणे राहे साहे। माझा यावा आला पाहें। ' -एहस्व १२.८९. ५ स्वारी. 'आला कर्नाटकी यावा।'-राम दासी २.१८७. ६ महत्त्व; सामध्ये; श्रष्टता. ' मत्पुत्र इंद्रासम ज्यास यावा। '-वामन विराट ८.२९. [ येणें ] याखांका-पु (महानु.) धेर्य; पुरुषार्थ. 'ऋषीकुंगु तपाचा यावांका।'-भाए 880.

ह्यांस. [हे]

याक्तिक-न. १ यज्ञयागः सामान्यतः यज्ञसमारंभ. २ लप्त, मुंज वाटणें, दिसणें. 'बहु बोलणें तयांचें धर्माच्या येइनाचि युक्तिस यांतील उपाद्धिक. -पु. १ थज्ञ करणारा; अप्तिहोत्री; यज्ञ करणारा ति । '-मोशांति ३.८४. युक्तीयुक्तीने करणे-घेणे-त्वरा पूर्वभीमांसक. 'परिजे नुसधी हिसा। तथ उगवैल काय अहिसा। अथवा दांडगाई न करता सोईने करणे. सामाशब्द- क्कीशह्य-परीनवल बापा धिवसा। या याज्ञिकांचा। '-ज्ञा १३.२२३. २ न. उपाययोजनेतील कौशल्य; तोड काढण्यांतील प्रावीण्य. • घोष-लप्त, मुंज इ० धर्मकृत्चे चालविण्याचे अनुष्ठान जाणणारा ब्राह्मण. पु. बंधह्मपी मंत्रघोष. 'तेथ संयमाप्रीची कुंडें। इंद्रियद्रव्याचेनि [यज्ञ] याक्किकी-स्री. याज्ञिकांचे काम; लग्न, मुंज इ० धर्मकृत्ये पवाडें। यजिती उदंडें। युक्तिवोषें। '-ज्ञा ८.५०. ० त्रय-न. चालविण्याचे काम व तत्संधीं मंत्रमंत्र वगैरे. -वि. याज्ञिकांसंबंधीं; याज्ञिकाचा. [सं.]

यिव, यीव-- सी.बकःयाच्या मानेच मांसः मानेतील मांसाचा तुकडा. [ यिव=मान सं. प्रीवा ? ] • कुकडी-स्री. मानेतील भाणि द्वंगणांतील मांसाचे तुकहे. (एखादा बकरा अगर मेंढा कापला असतां कुकडी=ढुंगण, मागचा भाग; अविश्वष्ट भाग ]

भोंक: कु:हाइ, कुदळ, इ०ना दांडा बसविण्याकरितां असलेलें भोंक: ( तर्कशास्त्रास अनुसहत नव्हे पण सामान्य व्यवहारास पटेल नेहें.

योस्तारी--स्नी. पत्रावळ. इस्तारी पहा. [सं. वि+स्तृ] युक्त—वि. १ जोडलेला;मिळवलेला; मिसळलेला; जुळविलेला. २ सहित; संपन्न. ( समासांत ) चितायुक्त; शोकयुक्त; संशययुक्त; खेदयुक्त; हर्षेयुक्त; कामयुक्त; जलयुक्त; शर्करायुक्त ६०. ३ तत्पर;

नये।'-दा २.२.३१. ३ ओघ; प्रवाह. 'तंववरी नदानदींची पथ्यकर आणि मित भोजन. [युक्त+आहार] युक्ताहारी-वि.

युक्ति, युक्त-सी. १ शक्तल; खुबीदार कल्पना; शोधकबुद्धि. २ कसव; खुबी; कल्पना; कौशल्य (शक्तीच्या विरुद्ध). ३ ( एखाया यंत्रांतील ) कळ; मरुखी; किली; मखलाशी. ४ उचित-पणाः योग्यपणाः औचित्यः विवेकः प्रमाणः नियमितपणाः ' तरि तत्सत्तेविषयी उपमन्यो कोणती असे युक्ति।'-मोअनु ३३१. ५ ऐक्यः मिश्रणः मिळणीः एकत्रीकरणः एकी. ६ निष्काम कमे करण्याची हातोटी. 'जो युक्तिपंथें पार्था। चढे मोक्षपर्वता। तो याहा( हो )स-सना. (चतुर्थी विभक्ति ) (व. ) यांनाः महा सुखाचा निमथा। वहिला पावे। '-ज्ञा ५.३२. [सं. युक्ति] (वाप्र.) युक्तीच्या पोटीं-क्रिवि. युक्तीनें; मुत्सद्देगिरीनें; याह्मसेनी-विना. द्रौपदी; यज्ञामध्यें उत्पन्न झालेली स्त्री. कोशल्याने. युक्तीस येगे-मनास पसंत पडणे; योग्य, युक्त ( योगशास्त्र ) वज्रासन, जालंदर आणि उड्डियान असे तीन बंध. -ज्ञा ४.१२७. ॰प्रयुक्ति-स्नी. नानाप्रकारच्या युक्तवा; बरेवाईट उपाय. [सं. ] युक्तिप्रयुक्तीन-िक्तिवि. बऱ्यावाईट उपायांनीं; कोणत्याद्दि मार्गाने; कांहींहि करून; या नाहीं त्या उपायाने. **्वाज-मान-वंत-वान**-वि. युक्तवा जाणणारा; युक्तवा लढ-महाराचा या दोन भागांतील मांसावर हक असे ) [ यिव=मान+ विणारा; हुषार; सुपीक डोक्याचा; शोधक; निरनिराळे उपाय योजणारा. • वता-क्रिवि. कौशल्यानें; युक्तीनें; खुबीनें; हुषारीनें; यींदा-पु. (माण.) नांगरास हाळीस बसण्याकरितां पाडलेलें लबाडीनें. [ युक्ति+वत्, बाट ] ०वाद-पु. युक्तीनें केलेला वाद असा ) ० सार-वि. बरोबर; योग्य; रास्त; पटण्यासारखें; औचि-त्याला धहन असलेलें. युक्त्या-वि. कसबी; हुशार; युक्तिबाज; सुपीक डोक्याचा; चलाख; निरनिराळे बेत, मसलती, उपाय योजणारा. -क्रिवि. युक्तीनें; कौशल्यानें; लबाडीनें; हुशारीनें.

युग-न. १ वृत, त्रेता, द्वापार आणि कलि असे जे विश्वाचे तयारः (अभ्यासांत अगर कामधंशांत) गुंतलेखाः, गहून गेलेलाः, कालमापक चार मोठाले विभाग त्यांपैकी प्रत्येक. २ मोठा काल-सदोदित लक्ष देत असलेला. 'पार्थहितीं मुरारि युक्त सदा। <sup>ने</sup> विभाग; वरील चारी कालविभाग मिळून होणारा काल; चारी -मोकर्ण २३.२५. ४ योगांत निमम्न झालेला; योगाभ्यासी. ५ युगांचा काल. ३ जोडी; दोन वस्तू: युग्म; द्वय. उदा० कर्णयुग; योग्यः, रास्तः, बरोबरः, उचितः, शोभेसाः, जुळणाराः ( सं. युज्= बस्नयुग इ० ४ जोखडः, जुःधुराः -वि.चार संख्या (युगे चार मानिर्ली जोडणें ] युक्ताथिला-वि. आस्तिक्य भावना असलेला -हंको त्यावरून ) 'नाराच सहस्र युग ।' -मोकर्ण ४३.७७. ०धर्म-[ युक्त+आधिला ] युक्तायुक्त-वि. योग्य आणि अयोग्य; बरें पु. १ कालमाहात्म्य; त्या कालांतील लोकांची प्रवृत्ति. कलानुहृत्य आणि वाईट; साजेसा व न शोभणारा. [ सं. युक्त+अयुक्त ] युक्ता- योग्य वर्तन. •पत्-क्रिवि. एकत्र; एकदम; एकाच वेळीं. ' घट

आणि घटाभाव हे एका अधिकरणीं युगपत् संभवत नाहींत. ' ·माहात्म्य-न. युगाचा मोठेपणा; युगाचें महत्त्व; वैशिश्य; काळाचा गुण, प्रभाव. **यूगांत−५ १** युगाचा शेवट. साठीं किंवा भुऋण्यासाठीं छू छू शब्द उच्चारतात. २ प्रलयकाळ; चारी युगांनंतर येणारा प्रलयकाल. 'जैसा सिंहाचिया हांका। युगांतु होय मदमुखा।' –ज्ञा २.२१५. [युग+अंत] युगादि-९. युगाचा प्रारंभ, सुस्वात [युग+आदि ] युगानुयुग-किवि. कित्येक युगेपर्येत. [युग+अनुयुग] युगुल, युगल, युगळ-न (काव्य) जोडी; द्वय; दोन वस्तू. [सं. युगुल]

युगूत, युगत—स्री. युक्ति; खबी. [ युक्ति अप. ]

युगम-न. १ द्रयः जोडी. २ जोडपें; मिथुनः मेहूण. ३ वाक्यरचनेनें व अर्थानें एकत्र जोडल्यामुळें दोन्ही मिळुन अर्थ पूर्ण होणारें श्लोकद्वय. 😮 (गणित) प्रमाणांत असलेल्या दोन संख्या ( यांतील पहिलीस अग्रसर व दुसरीस उपाग्रसर म्हण-तात). -छअं१०४. [ सं. युज्=संयोगकरणें, जोडणें ]०भोजन-न. देवतातुष्ट्यर्थ मेहुगांना, जोडप्यांना घातलेल जेवण.

युत—िव. जोडलेला; संबद्ध; युक्त; एकत्र झालेला, असलेला; [सं. यु=जोडणे ] युति-स्ती १ (ज्योतिष) चलप्रहांचे एका दक्षिणोत्तर रेवेंत जबळ जब ठ येणे. २ मिलाफ; जोड; एकत्र येणे. ३ ( गणित<sup>.</sup>) बेरीज. [ सं. युं≕जोडणें ]

युधिष्ठिर-पु विना. १ पांडवांतील सर्वोत मोठा; धर्म. २ ( यौगिक) सामान्यतः निधडया छातीचा, युद्धांत स्थिर असणारा

युद्ध, युद्धय-न.१ लढाई; रणकंदन. २ भांडण; मारामारी; झुंज; दोन व्यक्तींचा, पक्षांचा झगडा, लढा, सामना. समासांत कुक्कुटयुद्ध ( कोंबडयांबी झुंज ); मेषयुद्ध ( मेंढयांची साठमारी ); गज्युद्ध; मल्रयुद्ध ( मल्लांची झोंबी, कुस्ती ); तलातल्युद्ध ( हातांनी केलेली मारामारी ); गटायुद्ध; मुष्टियुद्ध इ० [ सं. युद्ध, युध्=लढणें ] ( वाप्र. ) युद्धास तींड लागणे-युद्ध सुम् होणें. कलहास, मारा-मारीस, वादास वगैरे आरंभ होणें. सामाशब्द- ॰ केंड्र-स्त्री. लढाईची खाज; लढण्याची, भांडण्याची तीन, उत्कट इच्छा; मारा-मारीची खुमखुमी, [सं.] •कंदन-न. लढाईतील कत्तल; प्राणां-तिक लढाई. ' युद्धकंदन मग करूं। '-रावि १५.७५. [ युद्ध+ पक्षी यांचा ). [ सं. ] कंदन; ] •करी-पु. योदा; लढणारा. युद्धकर्ज-न. युद्धाच्या खर्चासाठीं काढलेलें कर्ज. ०फळो-स्री. (काव्य) सैन्याची रांग; लढाईस उमें असलेलें सैन्य; सैन्याची मांडणी, रचना. ० मद्-पु. लढण्याचा आवेश, स्फुरण. [सं.] ०वीर-पु. शूर पुरुष; योद्धा. [स.] युष्दांगण-न. १ रणमैदान; रणभूमि. २ फड; हौदा; कुस्तीची किंवा झुंजेची जागा. [ युद्ध+अंगण ]

युनानी-व. मुसलमानी वैद्यकासंबंधीं; यवनी. [फा.] युनिव्हिसिटी--न्नी. विश्वविद्यालयः [इं.]

युयु, यू, यूयू--उद्गा. कुत्रयाला बोलावितांना उच्चारण्याचा युगाचे शब्द. याच्या उलट म्हणजे त्याला एखावाच्या मार्गे लावण्या-

युरेजन-जिअन-शिअन - ति. हिंदी स्त्री व युरोपियन पुरुष यांच्या संबंधापासून झालेला ( मनुष्य ). [ ई. ]

युवक-पु. तरुण. युवकसंघ-पु तरुणांचा संघ; तरुणांची संस्था. ( ई. ) यथलीग.

युवति-ती--स्नी. तरुण स्त्री; सोळा ते तीस वर्षीपर्यत वयाची स्त्री. [ सं. ]

युवन---न. १ यौवनः तारुण्य. 'जो कैवल्यकुसुमाचा आमोदु। नातरि ब्रह्मविद्येचा युवनमदु। '-भाए ३७. २ स्तन. 'सदैव युवन पाजिती । दुद मरिये ।' –िख्नपु २.२.१५४. [सं. यौवन; हिं जोबन ]

**युवराज-जा**—पु. १ गादीचा वारस; ज्येष्ठ राजपुत्र. २ राजाने राज्यकारभार चालविण्यास मदतीस घेतलेला व त्याच्या नंतर गादीवर बसणारा राजपुत्र किंवा दुसरा एखादा इसम. [सं. युवराजा ] युवराज्य-न. गादीवर बसण्याला नियुक्त मनुष्याचे कर्तव्य किंवा जागा, हुद्दा, पदवी; युवराज हें पद. [ सं. योवराज्य]

**युवा**— पु. १ तरुण पुरुष; तारुण्यावस्थेत प्रवेश करणारा मनुष्य (सोळा ते चाळीस वर्षीपर्यंतच्या पुरुषालाहि युवा म्हणतात ). २ साठ संवत्सरांतील नववा संवत्सर. [ सं. ]

युष्मत्—सनाः तुः, तुम्हीः (समासांत) युष्मदेश; युष्मत्पुत्र इ० [सं. ] युष्मादि रू-सना. तुम्हीं; आपण ( उपरोधिकपणाने किंवा विनोदाने उपयोग ). कियापदाचे रूप तृतीयपुरुषाचे असते. ' आतां शौर्याच्या गोष्टी सांगतां पण त्या दिवशीं चोर आले तेव्हां युष्मादिकच पळाले. ' [सं. युष्मत्+ आदि+क]

**युक्षदंड**—पु. ( अप. ) इक्षुदंड; ऊंस. [ सं. इक्षुदंड ] युका—जी. ऊ. [ सं. ]

यूथ-पु. कळप; तांडा, समूह, समुदाय ( विशेषतः पशु र्कवा

यूनान-विना. यवनदेश. श्रीस देश. अयोनिया. [ ई. ] युनिर-पु. १ एकः एकांकः एकम् . २ व्यक्तिः, व्यष्टिः एक-बीज. ३ मूलमान: मूलपरिमाण; मापनपरिमाण. [ इं. ]

यूप--पु. खांब; स्तंभ; यज्ञस्तंभ. [सं.]

यू(यु)रोपियन—वि. यूरोप खंडांतील; यूरोप खंडासंबंधी; 〔〔4、〕

ये---सना. या; ह्या. ' ऐशीं शरीरें नेणों किती । म्यां निर्माण केलीं ये क्षितीं। '-एभा ७.२४५.

ये --- उद्दा. सलगीचें संबोधन. [सं. ए] लग त्यास...करावें. ' -पेद ३.५.

पाहोनि वोलिलें आदरें। '-ज्ञा १०.५३. र येबढेमें. 'तिया सामोरें. [प्रा.] येकल-वि. एकटा. 'तरी आम्ही भेटविला भाडां येउते जयां पाहती। तं कलपश्काः '-जा ९.३७५. -िकवि दमयंती नळ। तंथें हंसचि होता येकल। '-कथा १.८.१०. येथें. [सं. यावत्]

मधून यात्रें जावें अशा प्रकारें. 'मी येथ नेहमीं राहणार नाहीं, येऊन ५८१. विकी-खी. तादातम्य. - इंको. [प्रा. एक+अंक] जाऊन अमेन. ' २ सरतेशेवटीं; वाकी; शेवटचें कृत्य, उपाय • स्वगी-अ. एका प्रकारानें. [सं.] • सट-पु. एका ठिकाणीं जमणें; साधन म्हणून. 'वरकह सारी दौलत भंपली आता येऊनजाऊन वतन एकत्रता. ' सकळांचा जाहला येकबट । ' नकथा९.५.८. व्वटण-राहिलें. ' ३ फार तर. ' तुं येअनजाउन मारशील, आणखी काय सिकि. गोळा करणें. 'रत्ने साधाया कारणें। मृतिका लागे येक-करणार आहेस ? ' ४ नहमीं; सतत. 'येऊन जाऊन हाच धंदा. ' वटणें। ' -दा ७.३.२. ० वळा(-क्रिवि. एकत्र; एकाग्र. ' कृती [यों+जाणे]

मध्यं पहा. (समासांत). येकंदर, येकलकाजा, येकलकोट, येकल- येकसरां। '-दा १.१.२८. ०सरें-किवि. ताबडतोब; एकदम. भौंडा, येकवट, येकवटणें, येकवत, येकवळा, येकसुरा, येकाड, ०सार-न. एकच तत्त्व. -हंको. ०सुदी-स्त्री. सुधेपणा; येकांड्या, येकांत्रा, येकांत्रा आड, येकांत्राड, येकामी, येकारणें, सरळपणास 'सदरह कलमांचा लिहिल्याप्रमाणें फडशा न केल्यास येक्कणात, येक्कण, येकोषा, येकोबा, येकोशास, येकोशी, येकोस तुमचे येकसुदीस चांगले नाहीं म्हणोन -वाडदुबा ५.१६६. येका-इ०. २ कित्येक. 'साधूनि मारिती । येकाची सर्वस्व हरितीं। खडी-स्ती. उजळणी; ओ ना मा नंतर शिकवावयाची अ आ थेकालागी उभारिती। ' [सं. एक] सामाशब्द - ०इसा-वि. इ ई ६० स्वरादि अक्षरें. ' ऐसा महाक्लेशेसि त्यास शिक्वी। (कों.) वीस. येकंकार-पु भ्रष्टाकार. 'अवघा येकंकार ओनामा आणि येकाखडी।' -स्वादि ४.४.४५. येकाध्र-वि. करिती।'-दा ११.१.३२ • जथ-पु. एकत्रित जमावः 'तीन एकाश्रः 'श्रोती करावें श्रवण। येकाश्र होऊनि।'-दा ३.६.१. हजार येकजथ आहे. ' -पेद २०.१७६. ०जरा-इहा-भ. बिल ं येकाख्यता-स्ती. १ एकदेशीपणा. 'तै गातयाचेनि पांगें । येका-कुल; थोडें सुद्धां. [ अर. ] •जहर्ता-स्त्री. स्नेह; मैत्री. 'हमेशा दियता नोहे। '-ज्ञा १८.१७३६. २ अपूर्णता. -शर. येकांत-पु. मकातीव पाठवृत दोस्ती येकजहती दीन-ब-दीन जादा होय. '-रा एकांतांत भाषण वगैरे करणें. ' परांगनेसी येकांत । ' -दा २.१.२९. 'येकजिनसी स्वतंत्र।'-दा २०.२.३. येकटका-वि. एकटा. 'चुकोनि येकाधा जाये।'-गीता २.२३३१. येकायतन्त-न. 'गेला हरि येकटका यास्तव घेवूनि आपणहि ये कटका । '-मोक्रका एकायतनः एक अधिष्ठानः ब्रह्म. [सं. ] येकाये की-वि. एकटाः ५३.९५. ०ठोक-वि. सर्व एकासारखें एक. 'राजमित्रादि येद- निःसंग. -िकवि. अकस्मात्. [ प्रा. ] ये कावळी-की. एक पदरी ठोक,। '-दावि ३९०. ०तार-वि एकरूप. 'येकतार रामेसी। ' मोत्याचा हार; एकेरी हार. 'चतुर्भुज माळा हळ येकावळी। ' -दावि ७१. • तुर्के-वि. सारखें; समान. 'ऐसे येकतुके पांच- -तुगा ८. येकाहारी-वि. एकपंक्तीचा. 'आहाति जे ब्रह्माच्या भौतिक। '-क्ना ७.२५. येकंदरें-वि. एकाकार; एकाम. -शर. येकाहारी। '-ज्ञा १७.३३४. येक्क-वि. एक. 'भजाया जर्नी -सारुह ६.३४. • दुमाल-किवि. एकामार्गे एक उमे राहुन. येकेताळीस-वि. एकेचाळीस. 'वर्त्या येकेताळीस कमाना।' येकवेसी नसावें।' -दा २.९.२९. [सं. एक+वेश ] • खगी-वि. १६.६७. [सं. एकोपजीवी ]

एक प्रकारचें. 'परि तें एकबगी थोडें। '-ज्ञा ११.४०४. [ एक+ येइतलाग-किवि. येईपर्यत. ' केकीन...मोहिवास थेइत- बग ] ब्ह्रेग-म. एकदम; ताबहतोब. [फा.] ब्रमुख-शम. समोर. 'व्यासासि केर्ने येकमुख।' -एमा १.१५१. (पाठमेद) येउ( ऊ )तें -वि. १ येवढें. 'ऐसे अर्जना येउते सर्वेश्वरें । [प्रा.] अमोहरें-विवि. १ एकत्र. २ एका बाजूस तोंडे असलेलें; येकलहरा-वि. जो चावला असतां एकाच लहरीने मृत्यु येती येऊनजाऊन—किवि. १ प्रसंगानें; कायमर्चे नग्हें; मधुन असा (सर्प) 'बलावा गारोडी भुजग इसवा येकलहरा ।'—मध्य करणे येकवळा। '-ज्ञा १८.६३७. [ एक+भोळ ] ० सर-वि. ये ऊल-पु. (कों. गो.) १ मुंग्यांची एक जात. २ तरस. एकजात; ब्रह्म [प्रा.] • सरणें-सिक. एक मार्गी होगें; अनुसरणें. येक —िव. १ एक; सामाशब्द व साधित शब्द एक शब्दा- ⊢हंको. [प्रा.] ०सरां-रा-अ. एकदम. 'तुटे संशयाचें मूळ। १०.३१२. [फा.] • जिनसो-वि. एकाच प्रकारचें; अमिश्र. येकांतर-वि. एका दिवसाआड. [प्रा.] येकाधा-वि. एखादा. [प्रा.] ०दाण-न. एकदाणी. 'ते येक दाणे मिरवे गळांचें। 'पाइतां राम थेकु।'-राम १३१. सेकुणा-वि. दीड दुमता. -शर. 'घोडेस्वारांनीं येकदुमाल होऊनु।'-ममं ९. •वेस्ती-वि. १ -दावि ५०४. येकांद्र-वि. सख्खाः एकोदर. 'त्यांचे बंधु एकपक्षी; सर्वत्र लागू न होणारें. 'परि तों आहे येकदेसी। दृष्टांत येकोदर दत्तात्रेय। '-रामदासी २. १६९. येकोपजीची-वि. न घडे वस्तुसी। '-दा २०.१०.६. २ एकमार्गी; अल्पन्न. 'बिरक्तें एकच आश्रय असलेला. 'तेथ दैवा गुणां येकोपजीवी। '-ज्ञा

येकसुई-की. स्नेइ. 'तर्फेन येख्लास व येकसुईची तरक्की रोज-ब-रोज ज्यादा होत असाबी. '-रा १९.१०५. [फा. यक्सु]

येखंड, येंग, येंगरजें, येंगाडजें, येंघजें, येच, येचजें, येज, येंट-ठ, येंटाळणे, येंटाळा-ळी-ळे—वेबंड, वेंग लेलें अन्नाचे ताट. इ० पहा.

येखलास, येखलासनामा, येखलासी—इबलास ६०.

येखलास, येख्लास--पु. मनाची शुद्धता; अंत:शुद्धि; स्नेह. ' मुख्य येख्लास बाढावा. '-ख ८७५. [ भर. इख्लास ]

येखादा--वि. एखादा; क्षचित्. 'येखादा राहिला स्वरबिंदु।' —कथा १.१.७२. [एक+अर्घा]

येग---पु. (व.) चढ; चढाव. [ येंगण=चढाव ]

येगाननत-सी. यगानगत पहा. ऐक्य; भैत्री. 'दोन्ही कड्ड दोस्ती व येगानगत रोज-ब-रोज वृद्धीत असावी. '-दिमरा ৭.४५. [ फा. ]

येचु-- पु. (इ.) विंचू.

बजमान भप]

येजा - की. १ त्रासाचें व श्रमाचें येणें आणि जाणें; येरझार २ पुन: पुन: येणें व जाणें. (क्रि॰ करणें; लावणें; मांडणें). [ येपें+जाणे ]

येजित, येजित जाण, येजित पत्र—(अशिष्ट) अजित, अजित जाणें इ० पहार येजित स्वत-न. अजित पत्र. 'त्यांचे साक्षीनें येजित खत लिहून दिल्हें. ' -वाडवाबा २.९.

येटके—न. जोत जुंपण्याचे सामान, पट्टे, कांसरे, वाला इ० यटक पहा.

·**येटाण**, ये( **ए** )**टाळ**, येठ—न. ( कों. ) वेटाळ, वेठ, वेठण इ० पहा.

येड, येडका, येढबळ, येढोळ, येढोळां—एड, एडका इ० पहा.

ये(वे) ड -- सी. घोडचास इशारा करणें. ' तुजला मारिन मी, करिन येड । '-ऐपो १२६. येड करणें-घोडवास इशारा करणें, प्रेरणा करणें. • देणें-( व. ) लगामाच्या इषाऱ्याने घोडवास मागें परतविणे.

येंड--न. (कों. हेट.) मासे धरण्याचे एक प्रकारचे जाळे. येखगा-9. (कों.) धनगराचा उपाध्याय.

येडताक-- पु. विसंवाद.

येडपट-वि. वेडपट. [का. यडपट]

येंडी--सी. (व.) एरंडी. येंडीचें तेल-न. (व) एरंडेल. येडीकुंटी--बी. भाउत.

योडुळ बेडूळ-वि. (व.) ओबडधोबड.

येणां -- स्री. गंजिफाच्या खेळांतील राजाचा वजीर असणा-ऱ्याकडून पान येण्याचा हकः. [येणा ]

येणे--न, एखाद्याकडून यावयाचा असलेला पैसा, यावयाची रकम, उगवावयाचे कर्ज.

योणें — अकि. १ आगमन करणें;आहेला असणें; दाखल असणें. विद्यमान झालेला असणें; प्राप्त होणें. ३ एखाद्याजवळ, कडे भोढवणें; समीप जार्गे. ४ एखाद्याला माहीत असर्गे, एखाद्याकडून करण्याजोर्ने असर्गे; अवगत होर्गे; जाणर्गे. 'याला लिहिंगे येते पण पढ़ेंगे येत नाहीं. ' ५ उद्भवगें; उत्पन्न होगें (राग, लोभ, विषयवासना, दया इ०. ) ६ बितणें; प्राप्त होणें. ७ उत्पन्न होणें; उद्भवर्णे (फुर्ले, फर्जे, पाने इ०). ८ भरणे; मिळून होणे, बराबर येजमान-पु. भाश्रयदाताः, मालक. यजमान पहा. [सं.] असर्णे. 'ही अंगठी तोळाभर वजन येईल.'' तो गांव एथून चार कोस येईल. ' ९ उतरणें; योग्य आकारांत, स्थितींत दिसर्णे. 'हैं पागोर्टे चांगलें आलें नाहीं, आणखी बांध.' १० होणे; एखाद्या स्थितीला, अवस्थेला प्राप्त झालेला किंवा पोंचलेला असर्णे. 'घर अगदीं मोडकळीस आलें आहे. ' ११ संभाव्य, जहर, उपयोगी, योग्य, उचित होणें. 'तं धनी पहले त्यासीं उत्तर करतां येत नाहीं. प्रसंग पाहून बोळावयास येईल. ' १२ अवलंबर्णे (मार्गे इ०). 'वडील वर्तत आले त्याप्रमाणें आम्ही करीत आलों. ' १३ पासून निघण, उत्पन्न होणें, तयार होणें. ( दुधापासून लोणी इ० ). १४ प्रवासादिसमयी जाण्याकरितां निरोप घेतांना 'जाणें, ह्या अधी येणे ह्या शब्दाचा उपयोग करितात. कारण ह्या प्रसंगी जाणे शब्दाचा उपयोग अञ्चम मानतात. 'आतां आम्हीं येतों कृपा असो द्यावी।' 'येतों वसा, प्रसन्न प्रभु तुम्हां, हो। '-मोवन १३.२. [सं. यान = गमन करणें] **३ह** ( दुखणें ) येतें इत्तीच्या पायानें, जातें मुंगीच्या पायानें. (वाप्र ) येणें जाणें-न. ? येणें व जाणें म्हणजे भेटीला जाणें किंवा येणे; राबता, दळण वळण. 'श्रीमंताकडे त्यांचे येणेजाणे आहे. ' २ येंग व देगें अस लेला पैसा; उक्रळण्याचें कर्ज व फेडा-वयाचें कर्जः; देण्याघेण्याचा व्यवहार. 'तुम्ही जा म्हणून सांगतां पण लोकांकडे आमर्चे येणेजाणे आहे त्याची काय बाट ? ' येता-वि. येणारा. 'येती यासी पुसे '-नामना २. येताजाता-प्र. उतारू; मार्गस्थ; प्रवासी. 'मार्गावरचा आंबा हा येत्या-येंडी--बी. (कु. ) तडीस दोघांनीं पागण्याचें बाळें. यंड पहा जात्याचा. 'येतांजातां-किवि. नेहमीं; एकसारखें; सतत. 'सदा

येतां जातां बमत उउतां कार्य करतां।' 'तो येतां जातां बाय कोस शिन्या येतो.' [येण+जाण] येता पाय-पु. प्राप्तीचा किंवा अनुकूल काळ. येतापाया-पु. चलती; भरभराट. [येणे+ पाया] येतेकरी-पु. १ येणारा. २ शास्त्र, कला इ० त्वरित संपादन करणारा मनुष्य. येते द्वार-न. येण्याचा रस्ता. 'येते द्वार बुजवावें।'-एरुस्व १८४७. आस्या-(वर्षास-महि न्यास-विश्वसास-वारास)-वर्ष, महिना इ० येतें तसें म्हणजे सतत, नियमितपणें.

ये गेंकडून, येणेंकरून — किवि. यामुळें; याकारणार्ने. येणें नार्वे — किवि. यामुळें.

येणेंप्रमाणें -- किवि. ह्या प्रमाणें; एणेंप्रमाणें.

येतपर्यंत, येतपाचेती-एतपर्यंत इ० पहा.

यतुकी-का—िव. इतका. 'चमू समुद्राची येतुकी।' -मुआदि ४४.६२.

येतुला—िव. इतका; एवढा. 'तरी तिहीं येतुला अवसरीं। ' -ज्ञा १.८७. -िकवि. येथे. [प्रा.] येतुला(ले)वरी-िकवि. इतकें; येथपर्यंत. 'देवा हैं येतुलेवरी। बोलावें नलगे अवधारीं। -ज्ञा २.३०. [प्रा.]

येरन—पु. यत्न, प्रयत्न. 'देहे रक्षणाकारणे येत्न केला।' -राम २६.

येथ — किवि. येथ. 'श्रोते पुसती कोण प्रंथ। काय बोलिलं जी येथ। '-दा १.१.१. [सं. अत्र ] येथचा, येथपर्यंत, येथ-पावेतों. येथवर, येथील, येथून, येथें, येथोन येघवां, येघछ-एथचा, एथपर्यंत इ० पहा.

येथा — स्त्री. (व) (अप.) व्यथा; रोग. 'त्याला पोटाची येथा असल्यास मी दवाई देतों. ' [सं. व्यथा]

येथें — किनि. या ठिकाणीं [सं. अत्र; प्रा. एत्थ ] (नाप्र.) येथेंच घोडें पेंड खातें-मुख्य अडचण ती येथेंच आहे; मर्म-स्यान तें हेंच; छिद्र, कमीपणा, लबाडी जी आहे ती येथेंच आहे.

येद्छोक—िकिबि. (व.) इतका वेळ. [सं. यावत्काल] येद(ध)वां—िकिबि. एव्हां, या वेळीं. [सं. यावतवा]

येदाळा, येघोळ—फिनि. एवढावेळ; अपेक्षेपेक्षां जास्ती वेळ. येदळ-फिनि (फु.) बऱ्याच वेळापासून. [सं. इयत् वेला; बाढ्ळ ]

येदो-वि. (कु.) एवडा. [सं. यावत्]

येधाळा—किवि. (ना.) या वेळीं. [सं. यावत् वेला] येधोळ—किवि. (व.) आतांपर्यत. [सं. यावत् वेला]

रोन—की. (व.) वीण; जननाचा मोसम; विण्याचा काळ. [वीण]

येबिन--पु. पौत्र; नातु 'आपाजी बिन भगवंतराव येबिन कृष्णाजी कदम पाटील, '-समा २.३१७. [फा. ]

यम-पु. (अप.) यम. 'जया नावडे नाम त्या येम जाची।' -राम १०१. [सं. यम]

येमाई देवी — स्री. एक क्षुद्र देवता. 'यमाई देवी म्हणे जी गुरुखत्र छाई।' -सप्र ५.१४. [यमाई]

येयां—सना. याला. 'किती मोडा केला येयां देतां । माझेनि लोमें ।'-शिशु २१२. येयांचिआं-सना. यांच्या. 'तेंह वेळीं ते नायका । भणे येयांचिआं कवतिकां ।'-शिशु २२४.

यर-रू, येरी-रें-सना. (व व्य ) दुसरा; तो एक; उहेख केलेला मनुष्यः अन्यः इतरः 'सीता । इणे सक्ष्मणा धाव । येह्न म्हणे राक्षसी माव । ' २ हा; जवळचा. पुववाक्यांत ज्याचा नामनिर्देश केला असतो त्याचा पुनः उल्लख कर्तब्य असता ह्या सर्वनामाचा प्रयोग करितात; तो; हा. 'तैसाचि देखे येरें। निनादें अति गहिरें। ' -ज्ञा १.१४६. [ सं. अपर, अवर. सं. अन्यतर-अण्ण-यर-यर=येह्न ] सामाशब्द- ० शर्-न. ब्रह्मस्वह्नप. ० जावाई-पु जावयाच्या भावास तुच्छतेने म्हणतात. **ेयर**-वि. परस्पर; एकमेक. 'काय किजत असे येखरीं। '-ज्ञा १,८७. ०येशां-किति. १ एकमेकाशीं; त्यांच्यामध्यें; परस्पर. ' येरयेरां भेटी युद्धाच्या प्रसंगी । ' २ सतत; नेहर्मी. ०वार्डा-ळो-किवि. (व.) लौकर; वाजवीपेक्षां अगोदर [येर+वेळ] **वाळीं**-किवि. योग्यकार्ळी; सुवेळीं; लवकर; जें काम रात्रीं करण्यास त्रास पडतो ते दिवसा उरकून घेण्याबद्दल सांगावया े असल्यास उप-योग. ' येखाळी गाईस चारा घाल. ' येरोकड-किनि. दुसरीकडे; इकडे. ' राम उमे लग्नासी । येरीकडे जानकी । ' -वेसीस्व १०. ७४. ' येरीकडे नृपति धाडुनि राजहंसा । ' -र ३०. येरीमोहर-वि. उलटें; शेंडा खालीं व बुडखा वर असें; भलतीकडे तोंड अस-केलें. ' उपडिलें कवतिकें । झाड येरी मोहरा ठाके । ' - ज्ञा १५. ४१. [ यर=दसरा+मोहरा=तों इ ]

यरजा(झा)र, यरधार—ली. कंटाळवाणी व निष्मळ जाये; खेप; हेलपाटा. 'त्याची सरली थेरजार। झाला सफळ व्यापार। '[यरे+जारे] यरजाच्या-लीभव. खेपा. 'कर्में करितांना फलाशाहि सोडलेली असल्यामुळें स्वर्गाच्या येरजाच्या न घडतां...'-गी २९२.

यरदेर-पु. (गो.) वारस.

येरली—स्त्री. १ (कु.) एका माशाच नांव. २ धान्याची कंणंग. यरवण—स्री. (हेट.) बांबूची विणलेली मोठी दुरडी. येरवां-किवि. परवां, तेरवां.

येरवान—न. (कु.) लम्नांत वधूवरांकडून **परस्परांस** येणारा शिधा.

येर(=ह-ची)व्हीं-अ. विचाराअंती: नाहीं तर. 'तरीच खंडेल चिंतारोग। येन्हवीं अनर्थ रोकडा। ' - मुवन १.८२.

येरांस-पु. (गो.) नातेवाईक मनुष्याची इस्टेट मिळणें; इतरांश; वारसा. [ यर+अंश ]

येरिका—स्री. लव्हाळा; लव्हाळवाची एक जात. 'समुद्र-लाटांचे कलोळ । तेण लोहचूर्ण सकळ । प्रभासे लागूनि प्रबळ । उठिले तत्काळ येरिकाल्पें। '-एभा १.३८२.

येरी-इही-अ (ना.) एखींच; उगांच.

येह्व्या — स्त्रीअव (व.) चारा एवर्डी एक प्रकारची आंबट गोड फर्जे.

येरें, येरं-न. (गो.) सुकाणुं. येरें भर-न. येरें धरून बसण्याचे होडीचे टोंक. येरे घुंबडावप-क्रि. (गो.) मार्गास (बस्नें, भूषणे यांचा). 'काळ्या मनुष्याला मोत्यांचा येवा लावणें; दिशा दाखविणें; किली फिरविणें. येन्द्रि-किवि येन्द्रवीं. 'येन्डि नाकळसी कोण्डासी।' -सप्र ६.३५.

येन्ही, येन्हवीं — किवि. (व) सहज.

येल-वेल पहा.

येल(ल)गार-पु. एलगार पहा. मोहीम; दौड; नेटाचें कुच; चढाई; निकराचा हला. [ तु. इल्गार ]

येल(ल)ची-9. वकील; प्रतिनिधि; तह ठरविणारा वकील. -पया ४५४. [तु. ईल्ची]

येलण- अक्रि. (ना. व.) खोड्या, चेष्टा करणें; त्रास वेण्याच्या हेतून वात्रटपणा करणें; वेडेविदे चाळे करणें; गमजा यशस्वी, यशवंत इ० पहा. करणें. 'काहून येलत गा! पायजे (पाहिजे) काय कांहीं?' [बेल्हाळ १]

येलजोल-किवि. १ (व.) एका टोंकापासून दुसऱ्या टोंका-पर्यत. २ क्रोताच्या धुऱ्यापासून दुसऱ्या धुऱ्यापर्यत. [ क्रोल=टोंक ] वेसकट इ० पहा.

येला-पु. एक झाड; वेलदोडा, वेलची. 'येला कंकोळ पुगीफल खदिर शशी जायपत्री लवंगा।' -सारुह ३.४८. [ मं. इतक्या रेंद जागेस लावावयाचा ( काटवांचा, कांबटवांनी बांध एला ]

येली-सी. (व.) लाकडाच्या लांब ठोकळगास चार पांच उभ्या खुंट्या बसवृन कपाशी पेरण्याकरितां केलेले आऊत.

येलें-- न. कच्च्या चामडयाची दोरी असलेलें नांगराच्या उपयोगाचे आऊत. हें मांग लोक करितात.

येख्या—स्त्रीअव. (स्ता. ) वेला; वेळा. स्त्रियांचा दंडामध्यें पतन कुलक्षयीं। '-इत १.२६१ [सं. ईंट्स ] षालण्याचा चांदीचा दागिना; स्त्रियांचे बाह्भूषण. [ वेल ]

ये ब्हे -- पु (व.) त्रास; कष्ट; हाल; येलणे पहा. 'काय येल्हे मांडले त्याचे. '

येरहावर्णे-अकि. (व.) फाजीलपणा करणें; इत्रावणें. -वशाप ५१.४७९.

येवंच-किवि. एवंच; एक्ण, एकंदरींत, सारांश. [सं. एवम्+च ]

येवजणे—सिक. (गो.) आठवण करणे, मनांत आणणे; योजणे. (अप.) [योजणें]

येवंतर्णे—सिक्ते. (प्र.) वेवंतर्णे. पःठीस लागणे; चिडविणे: खनपटीस बसणें: त्रास देणें.

येवा-- पु. १ येणें, आगम, आगमन, ह्या अथी जावा शब्दा-शींच प्रयोग होतो. २ दुसऱ्याकडून येंग असलेला पैसा. 'पांचरें रुपये लोकाकडे येवा आहे. ' १ (ल.) लाभ; प्राप्तिः मिळालेला ४ शोभा; लावण्य; रूप; देखणेपणा. सोन्यानें कसा येवा आला. ' योग्यता, शोभिवंतपणा; प्रशस्तपणा. असतो. ' [ येणें ] म्ह • उदंड खाहा मेवा तर येईना अर्धभाकरीचा येवा. सामाशब्द- •जावा-पु. येणेंजाले; घरोबा; राबता; भेटीस जाणियेणें, दळणवळण. [येणें+जाणें ] ० देवी-स्त्री. जमा व खर्च: घेणी व देणी; व्यापार: व्यवहार. [ येणें+देणे ]

र्थे(हें) वाळे -- न. (कों.) पाणसर्पाची एक जात. ही पाण्यात राहते.

येवि — किवि. जंब; जों. 'एय कां पां हा उगला। म्हणौनि कृष्णे येवि पाहिला। ' -माक्षा ११.१५३.

येदा, येदास्वी, येदावान् , येदावंत, यदाापेदा-यव,

यशेल-न. (व.) गोडें तेल; खावयाचें तेल; अळशीचें तेल.

येस, येसकट, येसण, येळ, येळण, येळ -- वंस,

ये स-न्त्रो. (स्ना. अहिराणी) शेवाडें; गाडी जाण्या लेला) दरवाजा, झाप, झापा, फाटक. [वेस]

यसकर-पु. (व.) वेसकर पहा.

येसकी—न्त्री. ( पुगें, रोतकी ) मोठी शिवळ.

येसणा-नि. इतका; असा. 'ग्रामा येसणा विस्ताह।' -गीता २.२२७७. [ सं. ईटश ] येसणें- वि येवढें; असं. ' येसणें

यसपार--- प्र. ठावठिकाणः पत्ता.

येसर—न. १ (व. घाटी) आमर्टीत घालावयाचें भाजलेली हाळ, तांदूळ इ० कांचें मिश्रण. २ तिखट मसाला. वेसवार पहा. येसवा —की. १ वेश्या. वेसवा पहा. २ (वायकी) भांड खोर, तंहणारी, तोंडाळ बाई. 'वाई येसवाच आहे. '[सं. वेश्या] येसवार—की. (व.) मसाल्याची आमटी. [सं. वेसवार] यसान, येहसान—न. प्रसाद; कृपा; उपकार. 'या गृहस्थावरी तुम्ही यहसान करून निरोप दिल्हा यामुळं तो उपकारी आहे. '-ख ९१६. [अर. एहसान्] यहसानमम्बी-की. कृतक्रता. -पदमव ९९.

यसाय — स्त्री. (गो.) तालीम (नाटक इ०कांची). [व्यवसाय?] यस्र — न. काळें तिखट; तिखट मसाला. वेसवार पहा. येळ, येळा — न. ( चंद्रपुरी ) वेल; सोन्याचें अगर चांदीचें

कडें. येल्या पहा. [ वेळणें ]

येळकोट-टी-- ली. खंडोबाचा जयजयकार, एळकोट. 'लोक येळकोटि म्हणती लक्ष कोटीरे।' - आप १९. - पुली. नाश. 'सगळशांच्या मदतीनें नानाचा येळकोट करण्याचे सोपें आहे.'-अस्तंभा ९६. [यळकोट]

येळणी—स्ती. वेळणी; पसरट भांडें; (चंद्रपुरी) पसरट वाटी; (व.) खापराचें परळ.

येळवाळीं— अ. वेळेवारीं; योग्य वेळेला. [ वेळ+वार ] येळा— पु. वेल्दोडा; एला. 'चतुर्विध परिमळा। येळा वाळा उदादि । '-एरुस्व १४.१३६. [सं. एला]

येळा-ली. खांब.

यळाइत-पु. वेळाईत पहा. कैवारी; साह्यकर्ता.

येळील—वि. १ अळणी. 'येळील केलें सर्वस्व।'-दावि ४०. २ लिजत. 'लोक येळील केले।'-दावि ४०. येळिलवाण-वि. ओशाळें.'येळिलवाण कर्तं नेये।आपणासी।' -दा १४.१.५४.

येन—किवि. १ ऐन; भर; मुद्दल. 'साठ लाखाची वेरीज यैन व इजाफा मिळोन सिद्ध केली. '-रा ७.५३. २ तत्त्वत; मुख्यतः [ भर. ऐन्]

यो-कि. येवो. (थे चें तृतीयपुरुषी अज्ञार्थी एकवचन) 'सुर्षि म्हणतो तुर्भे यशचि धन्य यो गायना ।'-केका १९४. योक-पु गिरदा; खांदेपट्टी. 'योक प्रमाणेंच कापडाच्या स्रांबीतृन कॉलर काढावयाची असते.'-शिकशि १.६० [इं.]

योग—पु. १ जुळणी; जोड, मिलाफ; संग; संयोग; संलप्तता; ०पट-पु. १ श्रेष्ठ भोग. २ संन्याशदीक्षेचा एक प्रकार. संन्याशानें लग्न. 'योग पुढें भगुसवें तिचा घडतां'-मोभादि ३.६. २ परस्पर धारण करावयाची विशिष्ट वर्लें. ३ (ल.) संन्यास घेतल्यावर संबध; ऋणानुबंध; संगत. 'तिला नहाण यावें भाणि तिचा दादला त्यासंबंधी पाळावयाचे नियम वगैरे. 'ते योगपटाची मदणी। मरावा असा योग होता ' (समासांत) कालयोग; देवयोग; जीवीं अनियम चिंतवणी। '-श्ला १६३३२. ०भूमिका-की.

प्रारम्थयोग इ० ३ आध्यात्मिक मथवा भाविक भक्ति मगर ध्यान, चितन करून होणारें ब्रद्मैक्य; ध्यानपूजा, मानसपूजा, समाधि व त्यासंबंधीं नियम व आसनें; प्राणायामादिक साधनांनीं चित्त-वृत्तीचा किंवा इंद्रियांचा निरोध करणें. ४ मार्गः, साधनः, आत्म-साधन या अर्थी भक्तियोग, कर्मयोग, ज्ञानयोग इ० 'संक्षेपानें नुसता योग अगर कर्मनिष्ठा असें म्हणतात. ५ खगोलाचे २० भाग; ज्यावह्न चंद्र सूर्याचे अक्षांश रेखांश मोजतात ते; ते योग असे-विष्कं भः प्रीति, भायुष्मान्, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा, धति, शूल, गंड, वृद्धि, ध्रुव, व्याघात, हर्षण, वज्र, सिद्धि, व्यतीपात, वरीयान् , परीव, शिव, सिद्धि, साध्य, शुभ, शुक्र, ब्रह्मा, ऐंद्र व वैधृति असे २७ योग आहेत. उयोतिषी २८ योग मानतात. ६ संबंध; जवळ येणें. 'प्रहांचे कालांश (वस्तुत: भोग) सूर्याच्या इतके झाले म्हणज़े त्याचा सूर्याशी योग झाला किंवा युति झाली असे म्हणतात. '-सूर्य २३. ७ उपाय-योजनाः, वस्तुचा उपयोग, विनियोगः, कार्यार्थं साधना, प्रयत्न. ८ इष्टता; योग्यता; समत्व. ९ (गणित ) रक्तम; रास; बेरीज. १० साधनः, युक्ति. ' एकच योग (साधन अगर युक्ति) आहे. ' –गीर ५६. ११ मिठी. १२ कवळा. १३ कार्यकुरालता. १४ संधि. ' योग बरवा हा पुन्हां घडेना। '-दावि २४२. १५(वैद्यक) इलाज; उपाय; औषध. 'आमवायूवर एरंडेलाचा योग प्रशस्त आहे. '१६ मोटा लाभ. 'मग योग योग ऐसा सहसा उठला वळी महा शब्द। ' –मोकण ७.३५. १७ जारणसारणः जादुरोणा. १८ ईश्वरी संकल्प. १९ समाधिशास्त्र. २० तत्वज्ञान. २१ ब्युत्पत्तिः, ब्युत्पत्तिमूलक अर्थ. २२ सूत्रः, नियमः, कायदा. २३ (ज्यो.) विशिष्ट तिथि, वार, नक्षत्र यांचे सहचर्य येणे. उदा० रैविवारी इस्त आलें असतां त्यास अमृतसिद्धि योग म्हणतात. [ सं. युज्=नोहर्णे ] सामाशन्द- •च्युत-पु. योगश्रष्ट. - हा ६.४४८. ०धर्म-पु. कर्तन्य; सद्गुण, अथवा योग्याचे विशेष कर्म; त्यांपैकी दहा विशेष भाहेत - भहिंसा, सत्य, मस्तेय, ब्रह्मचर्या, अपरिष्रह (हे पांच यम व) शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर-प्रणिधान (हें पांच नियम होत ). दुसरी गणना अशी आहे-अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, अपैशुन, दया, अलोभ, मादैव, लज्जा. कांहीं दम, क्षम, अचापल्य, तेज, तितिक्षा, हे यांतच गणतात. • निद्रा-स्नी विश्वप्रख्यानंतरची व विश्वीरपत्तीपूर्वीची ब्रह्मदेवाची झोंप; ईश्वराची निदावस्था; योगमाया; सहजस्वरूप-स्थिति. - इ। ५.७८. ० निष्ठा - स्ती. योगपरायणता. - इ। २.३१५. पट-पु. १ श्रेष्ठ भोग. २ संन्याशदीक्षेचा एक प्रकार. संन्याशाने धारण करावयाची विशिष्ट वस्त्रें. ३ ( ल. ) संन्यास घेतल्यावर

योग्याची विशिष्ट अवस्था, स्थिति. 'द्रष्टादश्यांचिया प्रासी । मध्यें रूप; उचित. 'या स्त्रीस हा नवरा योग्य आहे. ' ४ उत्कृष्ट; श्रेष्ठ. उल्लेख विकासी। योगभूमिका ऐसी। अंगी वाजे। '-अमृ७.१८५. **्भग्र**-वि. योगसाधनांत कांहीं प्रत्यवाय घडल्यामुळे पुनर्जन्म पाव-लेला. •माया-स्री. ईश्वराची जी मायाह्नप शक्ति ती: श्रम: माया: माया व ब्रह्म पहा. •मुद्धा-स्त्री. खेचरी, भूचरी, चाचरी, अगो-चरी, आलेख इ०. पांच योगमुदा; यांची स्थाने अनुक्रमे नादविंदु, नासिका, नेत्र, कर्ण, व आकाश ही होत. ' खेचरी भूचरी चाचरी। अगोचरी आलेख यापरी। माजी समरसली खेचरी। नादबिंदुसी। -कथा ७.४.७३. **राज गुरगुल-ळ-**पु. एक प्रकारचे रसायनः मात्रा. • रूढ-वि. व्युत्पत्तीने ज्यांचा प्राप्त अर्थ व रूढ अर्थ हे जुळतात असा ( शब्द ). जसे - भंगरखाः, जलधरः, पंकजः, भूधरः कांहीं शब्द यौगिक, कांहीं रूढ आणि कांहीं योगरूढ असतात. शास्त्र-न. चित्ताची एकाप्रता करण्याच्या साधनासंबंधींचें शास्त्रः ज्यामध्ये प्राणायाम।दिद्वारां अंत:करणाच्या एकाव्रतेचा उपाय सांगितला आहे असे सहा शास्त्रांतील एक शास्त्र. ०सार-५. विचार. • क्षेम-9न. निर्वाह, चरितार्थ; उदरपोषण. ' यांचे योग-क्षेमाबद्दल मौजे वडु तर्फ पाबल पैकी इनाम. '-शाछ १.३६. योगश्चेम चालविर्णे-एखाद्या मनुष्यास पाहिजे असेल तें मिळ-वून देंणे; संसाराची एकंदर व्यवस्था पाहणे; उदरनिर्वाहाची तज-बीज करणें. 'जे मला अनन्यभावें शरण येतात त्यांचा योगक्षेम मी चालवितों. ' योगानंद-प. योगाभ्यासाने होणारा आनंद; पांच आनंदांपैकी शेवटचा, योगाभ्यास-प. हटयोगादिकांचा अभ्यास, शिक्षण; योगशास्त्र(चा अभ्यास; चित्तवृत्तींचा निरोध कहन ध्यानादिकांचा केलेला अभ्यास. योगायोग-पु. १ देव-गति; अनपेक्षित अशी घडलेली कांहीं गोष्ट; बनाव. २ अनुकूल काळ आणि प्रतिकळ काळ. 'योगायोग पाहन वागावें.' योगा-सद्ध-वि. योगी; योगनिष्णात. 'तोच पुरुष योगाहत महणजे पूर्ण योगी झाला '-गीता ६९४. योगासन-न. योगाभ्यास करणाऱ्या योग्याची विशेष प्रकारच्या पद्धतीने वसण्याची रीत. योगिनी-स्त्री. १ दुर्गादेवीची परिचारिका. या ६४ आहेत. २ योगाम्यासी स्त्रीः जोगीण. [सं. ] योगी-पु. १ योगसाधन कर णारा; योगमार्गास लागलेला मनुष्य. - ज्ञा ६३९. २ योगसाध-नांचा उपयोग जादगिरीच्या रूपाने करून लोकांस चमत्कार दाख विणारा मनुष्य. 'भारतीय वाङ्मयांत योगी याचा अर्थ बडा जादू-गार असा होतो. '-ज्ञाको (य) ६५. ३ (सामा.) संन्याशी अथवा भक्त. योगेश्वर-पु. १ श्रेष्ठ योगी; सर्वात श्रेष्ट प्राणी; नांबाजलेला योगी; भक्त; सन्यासी; साधु. २ कृष्ण.

योर्गे--शथ. मुळे.

ही भीमंतासं योग्यः ' २ मान्यः; संमतः रास्तः; बरोबरः १ अनुः वय्याः [ सं. ]

' अवध्या मंडळीत बापुजी बावांचें अक्षर योग्य आहे. 'योग्यता-स्त्री. मोठेपणाः पात्रता.

योजक -- वि. १ क्लिपि काढणारा, युक्तिवान. २ व्यवस्था पकः; योजना करणारा. ३ जोडणाराः; लावणाराः वियोजकः, संयो जरु. ४ ( गणित ) मिळवावयाचा; बेरीज करावयाचा ( आंकडा रक्कम ). ५ ( चुकीनें ) शोधून काढलेलें; योजलेलें. [सं. युज्=संयोग कर्णे ] योजकरूतत्र दुर्लभ:--एखाद्या वस्तुचा योग्य स्थली व योग्य प्रसंगी उपयोग करणारा माणुस दुर्मिळ असतो. उपयोगाच्या वस्तु जगांत पुष्कळ आहेत त्यांची योजना करणारा मनुष्य मात्र मिळणें कठिण आहे. ' योजणूक-स्त्री. योजना पद्दा. [योजनें ] योजर्ण-िक. १ लावणः; नेमणः; कोणकाला कोणेक कामी नेमणें: र्किवा स्थापिणे. 'त्याजकडे पगारदार जर चांगला कणक्या योजला तर पैक्याचा उगवा होईल. '२ व्यवस्था लावणे: उरक्णे: रचणे. ३ विचार करून टरविणें; शोध लावणें; डोक्यांतून काढणें: युक्ति काढणें, साधन मिळविणें; कोणेक गोष्ट अशी अशी. या प्रकारें करावी इ० रूपें संकल्पिणें. ४ निश्रय करणें; निश्रित करणें: नेमणे: नेमस्त करणे; ठरविणे 'तुम्ही वर योजला होता स्याचे रासकूट मिळत नाहीं. ' ५ देंगें; टेवरेंग. 'यदुच्या देहीं जरेसि योजीन। '-मोआदि ११ ६४. ६ आश्रय करणें. ' जे बुद्धियोगा योजिले । तेचि पारंगत चाहले । '-ज्ञा २.२२७. [ सं. युज्≕योजना करेंगें ] योजना -स्त्री. १ व्यवस्थाः रचनाः टराव २ बेतः धोरणः अंदाज; कल्पनाः संकल्प; युक्तिः ३ नेमणुक; लावणः जोडणेः योजिम-वि. १ रचलेलें; टरविकेलें: उपयोगांत आणलेले. २ हुडकून काढिलेलें; शोधिलेलें; मनानें टर्विलेलें: संकल्पित. ६ जोडलेला, लाविलेला; नेमलेला; निश्चित; नेमस्त केलेला; जुळलेला; जुळविलेला. [सं.] योज्य-वि. १ योज-ण्यास योग्य २ (गणित) जीत कांहीं रक्कम, संख्या मिळ-वावयाची आहे अशी ( संख्या ). [सं.]

योजन-- न १ रस्त्याची लांबी अगर अंतर मोजण्याचे मापः चार कोसः; नऊ मैलः;कित्येकांचे मर्ते ५ मैलः ' शक्षसभा सःधैशतक योजन दीर्घा तशीच विस्तीर्णा। '-मोसभा १.२३. २ योजनाः बेत इ० (सं.)

थोध - पु. योदा; वीर. ' हरुनि यशो-धन गो-धन गोध अगणित क्षयासि नेऊन । ' -मोविराट ६.५२. योधसंराव-५. यद्भतयारीची सुरवातीस सूचना देण्याचा आवाज; शंख फुंकणें: लढाईत स्फुरण येण्यासाठी ओरडण्याचा शब्द (हरहर महादेव योग्य—वि. १ शोभेलसें; स्थानानुकूल. 'पालखी जी आहे दि ) [सं.] यो**द्धा**-पु. शूर पुरुष; वीर; लढाज शिपाईं: लढ-

योनि-नी-सी. १ (स्त्रियांचें ) जननेदिय. २ जन्मस्थानः झरा; उगम; त्या त्या पदार्थीचें जें उत्पत्तिकारण ती. ' मेध हा किडे, १०लक्ष पक्षी,३०लक्ष पञ्च, ४ लक्ष मानव. ४जगाचें-निमित्त तारुण्यांत मनुष्याच्या तोंडावर येत असतात त्या [सं.] कारण जें ईश्वर, काल स्वभाव इ० त्यासिंह म्हणतात. ' ईश्वर हा आकृति करतात ती. [ सं ] • कंद-पु एक रोग. [सं.] • चतुष्ट्य- किंवा अधिकार. [ सं. ] न. जीवांचे चार प्रकार, कोटि (जन्माच्या प्रकारभेदानें-जरायुज, अंडज, स्वेदज, व उद्भिज). ०दाह्र-पु स्त्रियांचे जनने-द्रियांतील असहा उष्णता; एक रोग. [ सं. ] •द्वार-न. मूत्रद्वारः मूत्रेंद्रिय ( त्रियांचे ). [ सं. ] ॰नासा-पु. स्त्रीजननेंद्रियाचा भाग ॰पुष्प-न. (काव्य) स्त्रीजननेंद्रियाचा भाग [सं.] ॰ भ्रंश-पु योनी बाहेर येंगे. [सं.] ०रोग-पुस्त्री जननेंद्रियाचे विकार. हे २० प्रकारचे आहेत. • वात-पु. योनीसंबंधी वातविकार. [ सं. ] **्ञण-पु**. योनीमध्यें क्षत पडणें; योनी चुरचुरणें. [ सं. ]०**इाल**-पु. योनीत दुखर्णे; कळा येणे. [सं.] **संकर-**पु उत्तन, अधम वर्णाचा मिलाफ; मिश्र संतति; जारज उत्पत्ति. • स्वंबंध-पु. विवाह-द्वारा जो परस्पर संबंध होतो हो; यौनसंबंध. [सं.] ०संव्रत्ति-स्नी. योनीचें आंकुंचन. [ सं.] ०स्फूरण-न. योनी थरथरणें; एक रोग. [ सं. ] •स्फोट-पु. थोनी फाटणें; छिद्र पडणें. [सं.] योन्यर्श-पु. योनीचा विकार; जननेंद्रिय बाहेर येणें. [सं.]

योषा, योषित्, योषिता-स्त्री. १ सामान्यतः स्त्री. २ व्यभिचारी; अपितव्रता. [ सं. युष्=सेवा-चाकरी करणें ]

यौक्तिक-वि. १ कृत्रिमः, बौद्धिकः, कसबाचें. २ सामासिक अथवा संयुक्त (शब्द अथवा प्रत्यय) जसें- 'देवभक्त, विद्वान्.' 🤰 योगविषयक. [सं.]

कालैक्य. [ मं. ]

यौगिक-वि. प्राकृतिक; प्रत्यय किंवा इतर अनेक अर्थवंत शब्द यांचा परस्पर योग होऊन अवयव शक्त बनुरोधाने अर्थ व्हाव-याजोगा सिद्ध झालेला (विशिष्ट शब्द). शब्दावयवांवह्नन निघणारा ( अर्थ ). • शब्द-पु. ज्या शब्दाचा अर्थ त्याच्या अव-यवांच्या अर्थाच्या जुळणीनें उत्पन्न होतो तो शब्द.

यौतक--न. स्त्रीधनाचा एक प्रकार. [सं. युजू, युति ]

यौतिकमास-पु. नक्षत्रप्रदक्षिणेनंतर सूर्याची युति होण्यास चंद्राला २ दिवस ५ तास आणखी लागतात. ह्या कालास यौतिक मास किंवा चांद्रमास म्हणतात. हा मास २९ दिवस १४ तास आणि १४ मिनिटें ह्यानीं पूर्ण होतो.

यौनसंबंध-पु. योनिसंबंध पहा. [सं.]

यौवन--- न तारुण्यः वयांत येणः पूर्ण वाढ ( शरीराची ) धूमयोनि आहे. ' ३ प्राण्याची जाति किंवा वर्गः, कोटी उदा० [सं. युवन्-तरणा] • कंटक-५. तरुणपर्णी तोंडावर येणारे मनुष्ययोनि, व्याघ्रयोनि इ०. या योनी ८४ लक्ष आहेत असे फोड अगर पुटकुळचा; तारूप्यपीटिका [सं. ] ०पीटिका-स्त्री. मानर्षे आहेत. त्यांत २० लक्ष गृक्ष, ९ लक्ष जलचर, ११ लक्ष कफवातिपत्त यापासून शेवरीच्या काटवासारख्य। पुटक्ळवा

जगबोनि होय. ' पहोमकुंडाच्या मेखलेस पश्चिमभागी शाद्धंकेसारखी शीर वारस त्याची कर्में, कर्तव्यें किंवा अधिकार; युवराजार्चे पद

## ₹

र---मराठी व्यंजनमारेतील सत्ताविसावें व्यंजन. अक्षरविकास-चार अवस्था. पहिली अशोकाच्या गिरनार लेखांत, दुसरी मंदसोर लेखांत (इ. स. ५३२ ), तिसरी कुंडेश्वर लेखांत (इ. स. ६६१ ), व चवथी जोधपूर-टेखांत (इ. स. ८३७). [ओझा]

र---स्री. रड; रहणे या अर्थी संकेतानें; रदन; किंकाळणें; रडणें. 'करि बहु ज्यातें मानुनि पतितेज:सारपुंज राका र।' –मोअनु ३५५. **र चा पाढा वाच**णे,**र चे गा**णे **लावणे**– सांगर्ण-मांडर्ण, र कर्ण-गाण-१ मोठ्याने रडणे, ओरडणे. २ रडगाणें सागणें; दुबळेपणा दाखविणें. ३ रखडणें; कसा तरी काळ कंठणें. ४ पोरकटपणें वागणें; रडणें भेकणें. र र-मी. रडगाणें. र पहा. [र द्वि.] ॰ करीत-किनि. जोरानें किना उत्साहानें नव्हे असें; रडत कढत; कष्टानें.

र--अ. र (अप.) 'दौडी देण्याचा हुक्म झाला है र. ' -नामना ८६.

राा-( संक्षेप ) १ खाना. २ राजमान्य. •खर-(संक्षेप) रबिलाखर. •वल-(संक्षेप) रविलावल.

रअया-आया-स्री.अव. रयत. -आदिलशाही फर्मानें. [ अर. ]

रइ-ई---स्नी. (व.) रवी; घुसळणी. [सं. रवि; प्रा. रइ; हिं. रई ]

रईस-पु. १ सरदार; जहागीरदार. 'अव्वल घरचा बंदो-बस्त नीट राखावा हें रईसास लाजम. '-पया २१. २ श्रीमंत: मोठा माणुस. 'रईस माणसें आहेत या गांवांत. ' ३ ( व. ) राह-णारा; वस्तीदार. 'कोठले रईस तुम्ही १ ' [ अर. रईस ]

रंक-वि. १ गरीब, दीन ( माणुस ). राजा किंवा राव या शब्दाच्या जोडीनें येतो. - हा ५.११०. - एभा ५.४६८. 'रंक राजभाज्ञेसि भ्यालें। तेचि पुढें राजा जालें। -दा ९.१०.३१. २ दीन; लाचार; क्षुद्र 'पें रंकु एक आडलेपणें । काकुळती अंतीं

-ज्ञा १८.३२३.

रंक---- न. जीवत्व. 'भीतरीं नसतां रंक । लोक प्रसीध वाज-विति संख।'-ऋ९३.

र्किवा रेशमाचा, केळीच्या सोपाचा, गंगावनाचा तुकडा; गव-ताची पात चिंधी वगैरे. २ करगोटचाकरितां वळलेला दोर वैगरे.

वस्त्र. ३ जुना शेला, धोतर, उपरणें इ०स तुच्छतेनें म्हणतात. का. रट्टु=जाडेंभरडें कापड ]

रकत, रगतओढ, रकतिपती—(प्र.)रक्त, रक्त ओढ, रक्तपिती इ० पहा.

रकवा---पु. १ (अप. रुकबा) गांवाभोंवतालची जमीन; गांव, खेडें, परगणा वगैरेची हृद अगर प्रदेश; किला वगैरेच्या सभौवतालचें मर्यादित क्षेत्र. २ गुलाम; बंदी. [ अर. रकबह= गळगाभोंवतालची कडी, सांखळी ] ०वंदी-स्त्री. गावच्या जमिनी (पडीत, वहीत, इनामी इ०) ची माहिती देणारा तक्ता, कागद; जमाबंदीचा तक्ता.

रकम, रक्कम- स्री. १ हिशोबाची वाब; कलम; गोष्ट; अंकराशि. २ खुण; चिन्ह; हस्ताक्षर; लेख. ३ (व ) जात; प्रकार; आदपाव वजनाच्या... '-विक्षिप्त १.११. ५ विशिष्ट द्रव्यसंख्या; पदार्थाचें विशिष्ट प्रमाण. ८ तह, ठराव, करार वगैरेचें कलम किंमतदार बनविणे; वस्तु फायंदशीर करणें. रकमेस येण-१ किमतवान होणें; मुल्यवान होणें. २ (ल.) जेर येणें. 'तो दोन दिवसांत रकमेस आला. ' ३ हिशेबांत धरण्याइतकी किंमत येणें; व्यापार, देवघेव, अगर व्यवहार वगैरेची किंमत निश्चित होणें; मूल्य ठरविण्याइतकें निश्चित स्वरूप प्राप्त होणें. **्पात**−स्त्री दागदागिने. 'शिरसाळकर व वालुजी हुजऱ्या हे माझे घरी जाऊन माझी रकमपात घेऊग गेले '-विक्षिप्त २.७९. बंद-चार-किवि. एकेक बाब घेऊन; कलमवार; अंशाअंशानें. रकमाला-पु. १ बाबींची, जिनसांची यादी; वस्तूंचा हिशेब. २ जमाबंदी; जमीनमहसुलाचे हिशेबपत्र; राजलेख. -राव्य ९.२५. रकमी-वि. १ ठराविकः, निश्चितः, कायम (जमाबंदी). २ कलमी. रकमेरकमेचा-वि. (ना.) तन्हेतन्हेचा.

केलेला भाग; कागदाचा उभा भाग, स्तंभ; तुर्यभाग. -राज्य १०. रक्तप्रवाह तिडीक लागून होतो तो; रक्तप्रमेह. 'मूत्रकोड आणि

धांवा गा धांवा म्हणे। '-ज्ञा ८.१२८. [सं.] ०पण-न. दारिद्य ८ (ई.) कॉलम. [अर. रुकन्=स्तंभ] रकान्यास आणें येणें-१ बरीच किंमत आणणें, येणें; हिशेबांत लिहून ठेवण्या-इतकी किंमत आणण, येण. रकमेस आणण-येण पहा.

रकाना-णा-- पु. (व.) माजः उन्मत्तपणा. रकान्यावर रकटा-9. दोरा; आगवळाकरितां वापरावयाचा दोऱ्याचा येणं-(व.) माजणं; जोर येणं. 'रकान्यावर आला म्हणून असं बोलतो. '

रकाब, रकाबी, रकेबी—स्री. रिकाब-बी पहा.

रकार-पु. १ रहगाण; रडणं; र करणं; बोंबलणं. २ ईर्पेचा अभाव व त्यामुळे येणारा ढिलेपणा. ३ अपयशः, नाशः, ओंफस् (काम, योजना इ०चा). (कि० होणें; करणें ). (र (रडणें )+ करणे ]

रकट(कटा)ण-न-न. (विणकाम) वशारण्याच्या गांठी. दिल्यावर जें दोन बोटें विणतात ते; लुगडें इत्यादि वस्त्राच्या करळ्यांचा भाग. [ रकटा ]

तांबडा रसः, शरीरांतील एक दवरूप धातु. -वि. १ तांबडाः, तांबुस रंगाचा; रक्तासारखा (तांवडा ) लाल; लालभडक. २ रंगविलेलें. रंगीत. ३ आषक; अनुरक्त; संवय, शोक, लळा, ओडा असलेला: [सं. रंज्-ग्त-रक्त; फेंजि. रत, पोर्तु.जि.अरत ] (वाप्र.) •आट-विणे, रक्ताचे पाणी करणे-उरस्फोड करणे; फार भेइनत तु-हा. ४ चीजवस्त; डाग; दागिना. · चांदीच्या रकमा एकझेर करणे. ०पडणें–शौच्याच्यावाटे २क्त जाणे. रक्ताचे पाणी (आणि हाडाचे मणी) करणें-अतिशय इमानानें आणि परिमित द्रव्य; ऐवज. ६ पोटगी; भत्ता; खर्ची. ७ कोणत्याहि मेहनतीनें कामगिरी करणें. ०**पाडणें-(** मंत्र, जादृटोणा इ०नीं ) बाहेर रक्त पडेल असे करणे. रक्तावर्णे, रक्ताळण-िक्त. १ -पया ३२०. [अर. रक्म्] **रक्कोस आणर्णे**-मोटा ऐवज करणें; रक्त वाहूं लागणें; रक्तस्राव होणें ( जखभेतुन ). २ रक्तबंबाळ होंगं ( शरीर, बस्र, वस्तु ). सामाशब्द- अभोड-स्त्री. रक्त पढतें अशी हगवण; रक्त जाणे. ॰कांचन-पु. एक डोंगरी झाड; तेंटू, इतका उद्दाम घोडा होता पण त्या चाबुकस्वाराचे हातीं जातांच तेंतु. ०गुन्म-न मुलाच्या डोक्याचीं हार्डे व त्वचा यांमध्ये ऋधीं कधीं रक्त सांचुन गुल्म होतें तें. '-बालरोगचिकित्सा ५०. •गोलक-पु. (शाप.) रक्ताचा थेंब, बिंदु इ० (ई.) ब्लड ग्लोब्यूल. -संपू २. ० **चंदन-पु.** एक वृक्ष; तांबडा चंदन; याच्या बाहुल्या, खेळणीं इ० करतात. [सं ] ० चंदनी-वि. रक्तचंदनाच्या संबंधीं. • तालू-वि.घोड्याचा एक प्रकार. ' ताळूचे टिकाणीं तांबडा, दारूप्रमाण नेत्र; मानेवरील केस आरक्तवर्ण आणि बाकी सर्व अंग तांबडें अशा घोडचास रक्ततालु म्हणतात. '-अश्वप १.२३. •धात-पु. तांबडा खड्द; तांबडा( हर )ताल. [सं.] •नेश्र-वि. तांबडे, लाल डोळे असलेला (घोडा); अशुभ चिन्ह होय. [सं.] उप-१ राक्षस. २ ढेंकूण. [सं. रक्त+पा=पिणें ] ०परमा-में-रकाना—पु कागदास उभी घडी पाडून अगर आंखून पुन. जननेंद्रियाचा रोग; कांहीं व्याधीच्या योगानें शिश्रद्वारां जो

परमें । रक्तपिती रक्तपरमें । ' -दा ३.६.२९. [सं. रक्तप्रमेह] मोक्षण पहा. फासण्या टाकून रक्त काढणें. **स्त्राध**-पु रक्त जाणें. •पात-प्र. खुन; कापाकापी; मारामारी; कत्तल; रक्त सांडणें. वाहणें; रक्ताचा पाट. [सं.] रक्ताचीआण-स्त्री. एखाद्याच्या 'त्याच्या दाराशीं रक्तपात केल्यावांचून तो पैसा दणार नाहीं.' रक्ताची शपथ घेणें; निकराची शपथ. बंदाखाली बसणें पहा [सं.] •िपती-स्त्री. महारोग; महाव्याधि; गलतकुष्ट रोग. [सं. रक्तांज्ञनी-वि. एकरंगी पांढरा अधुन डाव्या कुशीवर फक्त रक्त+पित ] • पित्या-ि रक्तपिती भरळेला; महारोगी. • पिस- तांबडी टिकली असलेला (घोडा). -अश्रप १.९७. [ रक्त+अंजन ] पुन. नाक, तोंड इय्पासून रक्तस्राव होणे. 'भाम्छिपत्त रक्तिपत्त।' रक्तातिसार-पुरक्ताची हगवण. -बालरोगचिकित्सा १०७. -गीता १३.२४९७. ० प्रदर्-पु एक प्रकारचा प्रदररोग. ० प्रमेह- [ रक्त+शतिसार ] रक्तांबर-पु. भगवें, तांबेंडे वस्त्र. - वि. १ बुन. रक्तपरमा-में पहा. जननेंद्रियाच्या द्वारें रक्तस्राव होणारा तांबडें वस्र परिघान केलेला. २ रक्तानें न्हालेला, जखमी झालेला. प्रमेहः लप्नवीत्न एकत जाणे. •बंबाळ-बांबाळ-वि. १ रक्ताने [ सं. रक्त+अंबर ] रक्तांबील-ळ, रक्ताभांबळा-वि (कान्य) भरळेला, माखळेला; अंगातून आंतशय श्कत बाहत असळेला. रकताने माखळेला; अंगातून रक्तस्राव होत असळेला. [सं. रक्ता-२ शरीर भवयव द०ची अशी स्थिति. 'हाताचा रक्तवंबाळ विल ] रक्तामिमान-पु समान रक्ताविषयीं अभिमान, जाग्रति; . झाला. **' ∘बाऊ −बा**हु –पु. एक सन्निपात ज्वर; अंगावर तापांचे जातीचा जागतेपणा. 'आम्हालासुद्धां रक्ताभिमान हा आहेच. ' तांबंद्रे चकंदळे उटणे. **ेर्बाज**-वि. १ ज्याच्या रक्तापासून नवीन -टिले २.४५०. **रक्ताम्र-**पु. एक प्रकारचे झाड व त्याचे फळ. असुर उत्पन्न होई असा ( एक असुर ). २ हेंकूण ३ (ल.) डाळिंब, रातंबी पहा. [सं. २क्त+आम्र] रक्तार्श-पु. मूळव्याधः २क्ती मूळ-तांबडे दाणे असलेलें. [सं.] ॰ बुंद्-पु. राक्षस. [सं. रक्तबिंदु] ॰ याध; शौचाच्या वाटेने २क्त पडणे. [सं.] रक्तावरोध-पु •बोळ-पु एका झाडाचा औषधी तांबडा डिंक, गोंद. ०भरित रक्त न वाहणें; रक्ताचें अभिसरण होण्याचे थांबणें; रक्ताचा (गो.) रक्तानें भरेटेटा ॰माँडळी-स्त्री. (गो.) सापाची एक विशिष्ट जागीं संचय होणें. [ रक्त+अवरोध ] रक्ताशय-५ जात. ही चावली असर्ता तोंडांतून रक्त वाहतें. •मा(मां)स-न. शरीरांतील रक्त संचयाची जागा; हृदय. [रक्त+आशय ] रक्ता• रक्त व मांसः शरीरांतील महत्त्वाचा अंशः 'रक्तमांस आटलं- स्नन-न. तांबड्या दुपारीचे झाडः रक्ताक्ष-वि. १ तांबड्या शोवलें-सुकलें इं. ' मांस एक-एका स्कताची: कुळांतील; लाल डोळयाचा (घोडा ). २ तांबडा; लाल (मोर्ती, ख्राक्ष ) सगोत्र. •मांस निराळे-नात्याचा कांहीं संबंध नसंभै: नातें [ सं. रक्त + अञ्ज | रक्ताक्षी-पु साठ संवत्सरांतील अठावन्नावा नसंग, असगोत्र. •मान्य-वि. लढाईमध्यें केलेल्या कार्यावदल, संवत्सर. रक्ता-वि. पंथराव्या श्रुतीचें नांव. [ सं. ] रिवत-स्त्री. मालेल्या जखमांवद्दल बक्षीस दिलेल्या, सारा माफ जिमनी. अनुराग; रंग. [सं.] रिक्तका-िव. सातव्या श्रुतीचें नांव. [सं.] •मखराग-प्र. ( तृत्य ) वीर. रौदरस. विवा महाची धंदी दाख- रिक्तिमा-प्र. तांबहेपणाः ठालपणाः ठाली. [सं. ] रिक्तिया-वि. विण्याची तोंदावरील लाली, तेज. •मेह-पु. रक्तप्रमेह पहा. लाल रंगाची छटा असलेला (हिरा). हा दोष अशुभ मानतात. रक्ताचे निष्कासन करितात ते. ॰रंजन-न तांबर्डे करणे. ॰रुधि ( रक्त+उत्पल ) रपेशी-सीअव. रक्ताच्या तांबड्या पेशी. (इं ) रेड कॉप्युस्कल्स. •रोडा-रोहिडा-रोहडा-पु. एक प्रकारचें झाढ, औषधी वन- शाई पुरविणें, द्रोण, पानें आणुन जेवण्याला मांडणें या कामावरचा हपति; रगतरोडा. पार्ने भोकरीच्या पानासारखीं, मिऱ्याहून मोठीं श्रीमंताच्या घरचा नोकर. -वाडवाबा १.९३. [फा.] व्यानी-गोल व तांबडया रंगाची फळे येतात. [सं. रक्तरोहितक] व्यर्ण-वर्णी-वि. लाल; तांबड्या रंगाचें. [सं.] व्याहिनी-स्री. जीमधून रक्त वाहत असर्ते अशी शरीरांतील नाडी. [सं.] •विकार-पु. रक्तदोष; रक्तांतील बिघाड [सं.] •विपाक-पु. रक्तदोषानें होणारा रोग. विपाक पहा [सं.] ०व्रध्वि-स्त्री. रेंगाळणें; रेंगत चालगें, ढुंगणानें सरकणें. रखडणें-िक. १ ( आ जारानंतर ) शरीरांत रक्त वाढणें.याच्या उलट रक्तक्षय. [सं ] •शोषण-न. १ ( आजारामुळै) रक्त कमी होणें; अंगांतील रक्त एखादें कार्य घड न होतां त्यांतन आपली सुटका होणार नाहीं कमी कहींन कुश करणें. २ ( ल. ) लोकांकहुन त्याच्या शक्तीबाहेर अशा कंटाळवाण्या स्थितीची विपत्ति भोगीत बसर्णे. २ भटक्या

[सं.] •मोक्षण-न. शरीरांतील रोगांश बाहेर पडावा म्हणून रक्ती-रक्त्या मुळव्याध-की.जींत रक्त पडते अशी मूळव्याध. जळवा लावून, कापून, फांसण्या टाकून विवा शिरा तोडून जे रक्त्या बाळ -रक्तबोळ पहा. रक्तोत्पल-न. तांबडं कमळ.

रकतवान-पु. १ शाई विकृत निर्वाह करणारा. २ घराला स्त्री (क्तवानाची वृत्ति, घंदा.

रक्वा -पु. गांव।खालची जमीन. रकबा पहा. [ अर. रकब ] रख -वि. ( सांकेतिक ) ( भाजीपाला बाजार ) तीन संख्या. रखडणी—स्त्री १ रखडपटी; रेगाळत चालणे, काम करणें: कष्टांत दिवस काढणे; कसें तरी चालणें; ढकलणें खितपत पडणें; ैसे उक्तळणें; जळवा लावणें. [ पं. ] •सांड-को. (कों.) रक्त- मारणें. 'पायाखालचे खंडे तुडवीत रखंडत फिरत असतो.' खुरडणें. [ ध्व. खरडणें वर्णव्यत्यास ] रखडपट्टी-पाटी-स्री. १२०. (ग्र.) भटकणें; हिडणें.

रखतवाणी-वानी-वाळी-(प्र.)रक्तवानी पहा. 'म्हणोनि रग-स्त्री. १ इंगाः नांगा. २ ईर्पाः मिजासः मस्तीः जोरः केली रखतवानी । '-दा २०.९.१०.

रखनेसुरत ते तर्फेने अमलांत आली. ' -थोमारो १.६६.

जागाः उकिरडा. [राख+मंडळ]

तीव उष्णता. २ रोगामुळें पोटांत पडणारी आग; खाखा. ३ तीव रगा। ' -प्रला १३१. ७ वेदना; पोट, हातपाय, डोकें, डोळे क्षुषा अगर शोष. (कि॰ करणें), [अनुकारी, लखलख प्रमाणें; इ॰ अवयवांमध्यें सारख्या होणाऱ्या कळा. [फा. रग=धमनी ] तुल. सं. रुक्ष ] रखरखर्ण-अकि. १ रखरख होणे; प्रदीप्त होणे; (वाप्र.) • जिरविर्णे-मोडर्णे-खोडकी जिरविणे; खोड मोडणें; तप्त. रखाखर्ण-अकि. फार धगधगणे. रखरखणे पहा.

रखवाली-की. १ राखण; पहारा; संरक्षण; संभाळ.

-(बडोदें) स्वारीनियम २६. [सं. रक्षा; प्रा. रक्खा]

बेगे। '-केक १५.

रखाद-तु-की. (व.) रदी. [फा. रख्त्=माल, सामान] रखेळी—स्री. राख; उपपत्नी; बाळगलेली स्त्री. [ राखलेली,

रक्त--पुन. १ जिंदगी; सामान; २ कापडचोपड. रस्त=मालमता } •स्नाना - १ कापडखाना. २ सरकारी कचेरी गाण्यास रंग चांगला आला. ' ४ देखणेपणा; उत्कृष्टता; चांगली

-भा १ १ १ . ३ दुखण्यांत खितपत पडणें. ४ ढुंगणानें सरकत जाणें; कोठी. 'अजरखूतखाने खोदायनंद खाने अ**ीशान' -रा २०**.

रख्तवान-नी -रक्तवान-नी पहा.

गुर्मी: ताठा: मग्हरी. ' मराठ्यांची रग जिरविल्याशिवाय ते गप्प रखना—पु भांडण; वाद. 'त्या अलीकडे दरम्यान रखने बसावयाचे नाहींत.' (कि॰ धरणें; बाळगणें: येणें; मोडणें; जहाले. '-थोमारो १.२२१. [फा. रख्ना=फट, चीर ] रखने जिर्विणे ) ३ उत्साह; जोर; सहनशक्ति. ४ तीव्रता; कडकपणा; सूरत-सुरत-स्त्री. तंटवाची तऱ्हा; भांडणाचे कारण. दरम्यान प्रभाव; वेग; सोसाटा, 'गळवाचे रक्त काढतांच त्याची रग मोडली, ' ' उन्हाची-पावसाळगाची-वाऱ्याची रग. ' ५ कळ; रखमंडळ—न. १ राख पसरलेली जागा. २ (ल.) घाण वेदना; दु:ख; अवघडणें. ( कि॰ लागणें; येणें ) ' टवकारूनी दृष्टि लावुनिया रग। दावी झगमग डोळघापुढें। '-तुगा ४०७. ६ रखरख—स्त्री. १ कडक ऊन, आग; भक्तभक; धगधग; धमनी; नस, स्नायु, शीर: नाडी. 'मिटी मारा सळसळती साऱ्या ( जळजळीत अस्में ) २ घसा कोरडा होगें; तीव क्षुधा अगर<sup>्</sup>शासन कह्न एखाद्याचा ताठा नाहींसा करणे. ॰ जिर*ाँ*न-उतरणें-तृषा लागणें. ३ तीत्र दाह अगर आग आग होणें; तापणें. ४ मस्ती शमणें; नरम येणें. ' मदनरगा या त्वरितगती जिहें रुक्ष, शुब्क होण (जमीन, प्रदेश). रखरखलेला निखारा-पु. देरे। '-प्रला १८७. (मणगटाला) रग लावर्णे-मनगट १धगधगीत विस्तव.२(ल.) जाज्वल्य माणुस, वस्तु. 'रखरखलेल्या घट पकडणें; अवञ्चन घरणें; पिळणें; वेदना होतील अशा रीतीनें निखाऱ्यांना कोणीच लाथाडुं शकत नाहीं. '-सवतीमत्सर २९. दावर्णे. **कामाची रग**-कामाची आच, त्रास, घाई; जाचणुक. रखरखाट-पु. १तीत्र भुक, तहानः अत्रापाण्याच्या अभावामुळें (कि॰ लावणें : लागणें ) सावकाराची रग, देगेदाराची पोटांत होणारी रखरख. २ रुक्षता; शुब्कपणा; रखरखीतपणा रग-स्त्री. सावकारानी किंवा वर्णेदारांनी मार्गे लाविलेली टोचणी, ( प्रदेश इ॰ चा ). [रखरख चा अतिशय] रखरखीत-वि. तगादा, त्रास, दु:ख; छळगुक. सामाशब्द- रगदार-वि. १ १ स्निग्धांशविरहित कोरडा; भरभरीत; कठिण (खाण्याचा पदार्थ). जोरदार; पाणीदार; मस्त; रगेळ, उन्मत्त: मिजासखोर; ऐटबाज. २ कोरडा; नापीक; निर्जन; निर्वृक्ष (प्रदेश, प्रांत); थंडावा, स्निग्ध- २ जिवंत; उत्साही; ईर्पेबाज तगडा ( मनुष्य, पशु ६० ). रग पणा जेथें नाहीं असा (देश-प्रामादि). ३ धगधगीत; अतिशय पहा. रगदारी-स्त्री. उत्माह; ईर्षा; कम, जिवंतपणा; चैतन्य. रगमोड-स्रो. गर्वहरण: मानहानि: नाक खार्ली होणे: मस्ती रखवाळदार—पु. रक्षक; राखण करणारा; पहारंकरी; घालविणें; जाणें. रगेळ-वि. अंगांत पुष्कळ रग अमलेला. भय्या. [ सं. रक्ष; प्रा. रक्ख; देप्रा. रक्खवाल; हिं. रखबाला ] ( मनुष्य; घोडा ); ताठलेला; गर्विष्ठ; मस्त; गुर्मीखोर. अहंमन्य; मिजासखोर: बेगुमान: दिमाखी.

रखा-पु. जागल्या. ' मुलकी खाल्यामार्फत ठेवलेले रखे. ' रंग-पु १ केवल चक्षरिद्रियानां जाणतां येतो असा पदार्थाच्या टिकाणीं जो पांढरेपणा, तांबडेपणा इ० वर्ण तो; एखद्या वस्तुवर रखा-स्त्री. (कों.) राख; भस्म. [ सं. रक्षा; प्रा. रक्खा ] प्रकाश पडला असतां ती वस्तु ज्या रंगाची असेल त्या रंगाच्या रखाडी-स्री. राख. राखुंडी पहा. 'रखाडीला जा मिळ्नियां किरणाशिवाय इतर किरण शोषले जाऊन त्या रंगाचे किरणच फक्त बाहेर टाकते. त्यास रंग म्हणतात.-ज्ञाको (र) २. २ रंगाची पुड; पदार्थाला तांवडा, काळा इ० कोणताहि वर्ण देण्याचे द्रव्य: रंगविण्याचे द्रव्य. ३ (ल.) तेज; तेजस्विता, चकाकी; भपका; गायन, कीर्तन, तमाशा, भाषण, इ० चा लोकांची अंत:करण [फा. रमण्याजोगा पडणारा शोभाविशेष; मजा; शोभा; आनंद. 'आजचे

कां १ ' -नाकु ३.४६ २ रंग आणणें. 'रंग भरिती अदुभूत । ' **्राखणें, रंगाची मोट बांधणें**-विजयानें, वैभवानें हुरळून न ज्याची खोली; पात्रें रंगून तयार होण्याकरितां केलेली जागा; जातां सम्य आणि सौम्य वर्तन कायम ठेवण; आपल्या प्रति असतां आपण दिलदारीनें त्याच्याशीं वागणें: त्या सरशीच्या एकांतीं लुटा । घर सुंदर कर पोपटा । '-प्रला १४०. २ भव्य,

स्थिति ( मनुष्य, वृक्ष, बाग, शेत, इ० पदार्थाची किंवा रंसार, अधिक पेंचात ढकलण्याचा प्रयत्न न करणे. 'त्याने मी चुकलों व्यवहार ६०ची ). ' नुकता संसार रंगास आला तो बायको मेली.' असे कबूल केले ते वस झाले, आता काय रंगाच्या मोटा बांधा-५ देखावा; आकार; ढब; डौल; घाट; अंदाज; चिन्ह; परिस्थिति; वियाच्या आहेत १ ' ० शिएणें –होळीचे अगर लग्नाचे वेळी रंगाचें प्रसंग; संघी. ( कि॰ दिसणें ) ' आज गरमी होती तेव्हां पाउस पाणी उडविणें, फेक्रणें; रंग खेळणें. रंगाचा भंग करणें-आनं-पढेलसा रंग दिसतो. ' ' उन्हाचा-ना-याचा-आभाळाचा-दिव दाचा बिरस करणे. रंगांत येणे-तल्लीन होणें, रंगून जाणे. चढणें-साचा-काळाचा-धारणेचा --भावाचा --पिकाचा-चाकरीचा-रंग. रेशोभा प्राप्त होणें, खुळून दिसणें, पूर्णतेस चेणें, विकास पावणें; 'तुं शालजोडी मागशील तर पहा, मागण्याचा रंग आहे. '६ भरास येणे. रंगास-रंगास्त्रपास आणणें-येणें-चढणें-१ सोंगटयांचे चार भित्र प्रकार; गंजिफाचे निर्रानराळे दहा प्रकार; फल्द्रूप होर्गे-कर्णे; वैभवशाली, सुखावह, कर्णे; आरंभिलेले कार्य पत्यांच्या चार वाजू प्रत्येकी. ७ गंमत; मजा; तमाशा; खेळ. अनुकूल संस्कारादिकांनी चांगह्या स्थितीला आणणे, येणे. ' भंगकरी रंग, अफ़ू करी चाळा, तंबाखू वापडा भोळा. ' ८ रंगण; ' माझ्या ग्रंथाचा मी नुमता कच्चा खरडा तयार केला आहे. तो कीडास्थान ( नाटचं, नृत्य इ०चें ); हौदा: आखाडा; रंगभूमी; रंगासपास आणावयास वर्ष दीड वर्ष तरी लागेल. ' २ ( तिरस्का-सभागृह; सभागंडप. ' असे बोलून इकडे तिकडे फिरते आणि रार्थी ) एखाया तन्हेस, आकृतीस, विशिष्ट अवस्थेस पोंचणें, रंगांतृन पडवांत निधून जाते.'—केमं. २; –मोआदि २६.२१. ९∫पोचिविणें. 'हा आतां राम म्हणावयाचे रंगास आला. 'सामा-नवराः, पति ( समासात स्त्रीच्या नांवापुढे योजतात ). 'सीतारंग. '्रेशब्द- •आखाडा-५. क्रस्ती खेळण्याची जागा. 'धनुर्याग १० विचार; बेत. ' जाणत्याचे जाणावे प्रसंग । जाणत्याचे घ्यावे आरंभिला । महिं रंगआखाडा केला । ' -कथा ४.६.३७. ०काम-रंग ' –दा १८.२.१२. ११ तऱ्हा; ढोंग. 'बहु शिकला रंग न. १ रंग देण्याचें, रंगाचें काम. २ (रंगारी घंदा ) धाग्यावर चाळे । खरें खोटें इचे वेळे. -तुगा १३५९. १२ गाणें, बजावणें, रंग चढवून तो पका बसविण्याची किया; (इं.) डाइंग. ०डाव-नृत्य इत्यादि करमणुकीचा प्रकार. 'आजि कुमारिकेच्या महा-<sup>!</sup> बाजी-पुकी. गंजिफा, पत्ते खेळण्याचा एक प्रकार. ०डी, रंगडी लासी । रंग होतो दिवसनिर्धी । ' –शनि २४६. १३ थाटमाट हुंगडी-धंगडी-स्री. १ ढंग; चाळा. २ फसगंमत; फसवेगिरी; 'रंग स्वर्गीचा उतरे।'-दावि ५०४. १४ महत्त्व. 'या खोडी; लबाडी; डावरेंच इ० (अनेक वचनी उपयोग). [रंग+ कारणें कांहीं रंग। राखोन जावें '-दा १७.७.२१. १५ विवाह, ंढंग] ०ढंग-नपु. १ युक्ति; कारवाई; फेद; चाळा; लटपट; कावा. शिमगा इ० प्रसंगी एकमेकांच्या अंगावर केशर इ० चें रंगीत पाणी ( कि० करणें; मांडणें; चालविणें ). २ रागरंग; स्वरूप; एकंदर टाकतात तें किंवा तें टाकण्याचा समारंभ. १६ प्रेक्षकांचा किंवा देखावा. ३ नाचरंग वगैरे; स्वच्छंदी आचरण. रंगणावळ-स्त्री. श्रोत्यांचा समुदाय. १७ चुना; सफेती; उजळा. ( कि० देगे ). रंगांवण्याबद्दलची मजुरी; रंगविण्याचा खर्च. | रंगणे ] ०दार-वि. [ सं. रब्जू -रंग देगें; फा. रहून; हि. रंग ] ( वाप्र. ) • उडणें - १ मनोहर रंग असणारा ( पदार्थ, फुल, वल्ल ६० ) ३ रंगेल गमत्या; १ मूळचा रंग जांग, फिका होणें; तेज कमी हांगें ० कर फीं- विनोदी विषयी; चैनी; (माणुस) ३ रंगीत; रंगविलेले; रंगीबेरंगी. मजा मार्गें। मौज कर्गें. ० खेळगें-विकाहादि प्रसंगी एकमेकांच्या ० देवता-स्त्री. गाणेंबजावर्गे, कथा, पुराण, प्रवचन, व्याख्यान अंगावर रंग उडविणें. • चढणें-अंमल, निशा, मद, धुंदी येणें. इ॰ कांस जिच्या प्रसादानें रंग येतो, यश मिळतें अशी एक कल्पित • विसर्णे -एखादी गोष्ट होईलशी वाटणे, आकारास थेणें; संभव देवता; खेळांत रमणीयता आणणारी देवता. २ खेळांची अधिष्टात्री असणें. 'तरी यापुढें जे एकंदर अवस्थांतर होण्याचा रंग दिसत देवता. [ सं. ] • द्वरुयें - नअव. (रसा. ) जी द्रव्यें सूर्यकिरणांचा आहे. '-नि. ॰भरणें-१ भरास येणें: जोमांत येणें; मजा येणें. कांहीं विशिष्ट भागच फक्त आरपार जाऊं वेतात अथवा परावृत्त ' भल्त्या प्रसंगी भल्त्या तालाची चीज सुरू केलीत तर रंग भरेल करतात व बाकीचा भाग नष्ट करून टाकतात ती द्रव्यें. –ज्ञाको (र) ३. २ रंगविण्याच्या कार्मी लागणाऱ्या वस्तु, पदार्थ. •नाथ--सप्र १०.८८. ३ तडजोड करणे. -पया १४०. **मार** में- पु. कृष्णः श्रीकृष्णाची बालमूर्ति. [ सं. ] ॰ पंचमी-स्त्री. फाल्गुन बाजी मारून नेणे. 'रहस्य राखून रंग मारला । '-ऐपो २५३. वद्य पंचमी. या दिवशी एकमेकांवर रंग उडवितात **०पट-**पु. रंग-(इं.) डेसरूम, ग्रीनरूम. [सं.] व्यहार-पु. १ मौज. कमालीचा पक्ष्यांवर वादांत किंवा कांहीं कामांत आपण सरशी मिळविळी आनंद: सुख; आनंदाची लूट (कि॰ करणें मांडणें; होणें) 'रंगबहार जोरावर त्याच्याशीं कठोरपणा न करणें; त्याला न हिणविणें; आनंददायक दश्य; थाटमाट. ३ नानाप्रकारच्या करमणुकी, खेळ,

इ०ची आनंदप्रद रेलचेल. ' पिकांचा-धान्याचा-आंब्यांचा-लाड- । ० वणी-न. रंगाचे पाणी. [ रंग+पाणी ] ० वल्ली-स्नी. रांगोळीचे वांचा-जेवणांचा-रंगबहार. [रंग+बहार ] ०बाजी-स्री. पत्त्यांनीं चित्रः, रांगोळी पहा. [सं. ] ०शाला, रंगांगण-स्रीन. नाटकग्रहः, खेळण्याचा एक प्रकारः, पत्त्यांतील एक खेळः, रंगडाव. ॰ भंग-पु. विरसः आनंदाचा नाशः मध्येंच एकदम येऊन खेळ थांबविणें, बंद करणें: खेळांतील आनंद, गोडी न वाटल असे करणें. ०भूमि-स्त्री. १ नाटकगृह; प्रयोग किंवा नाटक करून दाख-विण्याची जागा; सभागृहः सभामंडप. २ मर्दानी खेळांचें मैदान; रणांगण. [ सं. ] •मंडप-९. कुस्त्या वगैरे खेळण्यासाठी घातलेला मांडव. [सं.] ॰ मंडपी-स्त्री. खेळाची अथवा करमणुकीची जागा. [स.] •महाल-पु. विलासमंदिर; दिवाणखाना; आरसे व तज्ञबिरी लावून सुखोपभोग घेण्यासाठी केलेले घरांतील दालन: श्रीमंत लोकांची आरशांनी, रंगीवेरंगी चित्रांनी सुशोभित केलेली बाजूकडील घरांच्या ओळींत येऊन बसणें. ०**स्थल**-न. रंगण; रंग-विलास करण्याची खोली; (विशेषतः) निजण्याची खोली. [फा.] मूमि पहा. 'विचक्षणा पडवांतून रंगस्थलांत येते. '-कमं २. ्माळ-स्त्रो. लग्न वगैरे समारंभाच्या मिरवणुकीपुढची नक्षत्रमाळाः रंगाई-स्त्री. (हिं.) रंगणावळ; रंग देण्याची मजूरी, किंमत. रंगीबेरंगी कागदांचीं अथवा बेगडांचीं फुलें कातरून दोऱ्यांत ओवून ' रंगाऱ्याला कपडे रंगविण्याबद्दल रंगाई वावी लागते. ' -विक्षिप्त काठीला बांधून लग्नकार्यात धरण्याच्या माळा. [ सं. रंग+माला ] | १.१२. [फा. रंगाई ] रंगांगण-न. कुस्त्या, खेळ इ०कहन दाख-्माळा-स्त्री. १ रांगोळीचीं चित्रें; रांगोळी. ' प्रवर्तीन गृहकामी विण्यास योग्य स्थळ; रंगशाला पहा. रंगाचळ-न. ( महानु. ) रंगमाळा घालुं पाहती। '-भूपाळी घनश्यमाची २०. २ सिंहासन रंगाचा भर; आनंद, उत्साह; भर. ' निरुपनांचा रंगाचळी। त्यागाचे अथवा मूर्तीचें देवालय याचे भोंवर्ती तिन्ही बाजूंनी बसविलेल्या आढाळ चाळी। ' –भाए २३७. [ रंग+अचल ] रंगाची(रंगीत) लाकडी अगर धातुच्या सोंगटया अथवा निरनिराळचा आकृतीची तार्लाम-स्त्री.रंगभूमीवर नाटक होण्यापूर्वी खाजगी रीतीने सारंकृत चिन्हें. ३ नक्षत्रपुंज; तारे. ४ नक्षत्रमाळा; (सामा.) रंगमाळ प्रयोग करून पाद्दणे. [इं.] रंगाथिणें-कि. रंगविणें; रंगविशिष्ट • मृति-स्त्री. ज्याच्यामुळ समारंभास विशेष शोभा येते असा करणें. 'यया भूतांचेनि संगें। जीवें घेतळीं अनेक सोँगें। विपरीत मनुष्य अथवा मूर्ति; कृष्णाचें बालस्वरूपी लांकडी अथवा धातृचें वासना संगे। रंगाथिला।'-सिसं३५.२२२. **रंगामेज-**५.१चितारी छायाचित्र; श्रीकृष्णाची मूर्ति. [ मं. ] अमोड-स्त्री. रंगभंग; ऐन व्होंगी; दांभिक इसम. [फा. रंगामेझ] रंगामेजी-स्त्री. १ आरसे. भरांत खेळ आला असतां विरस होणे; हिरमोड; उत्साहभग; आनं चित्रें; इ०नीं सुशोभित करणे;दिवाणस्वाना इ० स्थलास नानाप्रकारचे दाचा नाश; खेळाचा चुथडा. ०रस-पु. आनंद; हर्ष. 'हस्ती रंगांनीं, चित्रें, वेलबुट्टी काढून शोभेसाठीं चितारण्याचा केलेला सेवकांसुद्धां सकळही लाल रंगरसी । ' –हो २०३. ०**राग**–पु राग- संस्कार. 'भीमनाथ केदार राममंदीर रंगामेजींचें । ' – प्रला ७८. रंग पहा. • रूप-न. आकार, रंग, वर्ण, चर्या, देखावा इ० (फळ, २ ( छ. ) दांभिकताः कृत्रिमताः कृतिस्ताः रंगारी-पु. कपडे रंग-च्यापार, व्यक्ति, इ०चा); बाह्यस्वरूप. [सं.] **रुक्तपास्त आणणें** - विणारा; वस्त्रें रंगवून उपजीविका करणाऱ्यांची एक जात. [सं. चांगल्या स्थितीस आणणें; निरोगी करणें; ऊर्जित दशेस आणणे. रंज्; फा. ] रंगारी हिरडा-प. एक प्रकारचें हिरडवाचें झाड व वेणें: रंगविणें; सफेती [फा.] ॰रोगण-न. १ तेलिया रंग. २ रंगालय-न. नाटवशाला. [सं.] रंगाला-न (राजा.) चामडें तील एक शब्द, गंजीफांचे डावांत सर्वाचीं पाने एक रंगाचीच पडलीं चढवून तयार केलेलें जरतार. रंगिला-वि. रंगेल; ख्यालीख़शा-असतां तो हुकूम फुक्ट जातो आणि पानें सर्वोनीं छुद्दन घ्यावीं लीचा; चैनी; विषयी; खेळाडू. [ हि. ] रंगी-स्त्री. ( बे. ) जुगार: असा एक प्रकार आहे ती. • लेला ऊंस-पु. गाभ्यांत लाल पड- जुवा; पत्त्यांतील खेळाचा एक प्रकार. रंगी, रंगीन, रंगील-वि.

कसरती किंवा त्या जेथें चालतात तें ठिकाण. ४ मुबलकता; पीक 'द्राखे घोंस लांबटी। रंगवटामाजी मिरवती।'-स्तिपु १.८.२३. खेळाचें मैदान; तालीम: नर्तनशाला; जेथें नाटकांतील पात्रें रंग-वितात ती जागा. [सं.] •शिला, रंगशिल-स्वी. १ दगडी पाटा. २ देवाच्या मूर्तीपुढील मोठी शिळा; पंढरपूरच्या विटोबाच्या पढील मोठी शिळा ( यावर भक्त नाचतात ). ' नाचा रंगशिळेवरी। भेट वेईगा मुरारी। रामचंद्राहो। ' -भज ८२. [सं.] ०सभा-स्री. १ खेळ अथवा करमणुक यासाठी असलेली जागा. २ खेळाडू अगर विनोदी मंडळी. (कि॰ जमणें; भरणें; मांडणें: चालणें: उठण: मोडणें ). असही-स्री. तिफांशी खेळांत पक्क्या रंगाच्या चारी सोंगट्या पटाच्या चारी वाजु हिंडुन आपल्या पटाच्या डाव्या • स्वास येण-चढणें-चांगल्या स्थितीस किंवा पूर्णतेस येणें, त्याचें फळ (पिवळसर रंगाचें ). यालाच जंगली किंवा चांभारी पोहोचणें. •रेज-पु. रंगारी. [फा. रंग्रेझ] •रेजी-स्त्री. रंग हिरडा म्हणतात. सुरवारी हिरडा हा दुसऱ्या जातीचा आहे. सामान्यतः रंग देणें; साफसुफ करणें वगैरे किया. [रंग-इ-रोघन्] ताणुन घोटण्याचें साधन (हें सुताराच्या पटाशीसारखें पण बोथट ०लाल-वि. चैनी (मनुध्य). [रंग] ०लूट-स्त्री गंजिफाचे खेळां- धारेचें असतें ). [रंगाळें ] रंगिन-न. चांदीवर सोन्याचा पत्रा •स्ट्र-स्ती. खेळण्याची जागा; की**डांगण; रंगण. १ रंगीत**; रंगविलेलें. 'तुम्ही रंगीन फेटा पाठविला तो पावला. '

-रा३२.८९. २ रंगेल पहा. [ रंग; महानु ] रंगीढंगी-वि. रंगेलः | धडपडः रगडमलाचे कमे. 'नीट विचार करून अर्थ लिहीत जा. चंगीभंगी: व्यसनी. ' मुलगा रंगीढंगी असुनहि केवळ पैसा पाहून पांचहजार हंडचासह: त्याच्या ताब्यांत वेऊन टाकरी. '-हाकांध १८२. रंगात-वि. रंगी: रंगविलेलें; रंग असलेलें; रंग लाविलेला; कुसुंबा, हिंगुळ इ० रंगानीं रंगविलेला ( पदार्थ, वस्त्र, काष्ठ इ० ). रंगीबेरंगी-वि. अनेक रंगाचा. रंगीला-वि. रंगीन; रंगेल; गुलहोशी. रंगेरी-स्री. (गंजीफांचा खेळ) अखरीस म्हणजे सर्व खेळाच्या शेवटीं खेळणाराची अखेरी दोघानीहि मारली. तिघांचेंहि पान एकाच रंगाचें निघालें तर त्यास रंगेरी म्हणतात. रंगेल-ला-ली-वि. १ आनंदी; विनोदि; खेळाडु, खेळवर; चैनी; विषयी: विलासी: लिलतकलाप्रिय: गाणें, तमाशा, इ० विषयांचा उपभोग, मस्करी, या विषयावर ज्याची अधिक रुचि असा आनंदी; रसिक: इष्कबाज. रंगिवर्ण-िक. १ रंग लावणें, देणें; रंगानें बस्नादिक विशिष्ट करणें; शोभिवंत करणें. २ ( ल. ) तोंडांत देणें; भडकाविणे; मारणें. 'त्याचें तोंडांत दोन रंगविल्या म्हणजे कवुल होईल. ' (तींड) रंगविणें-१ विडा खाणें. २ ( ल. ) थोबाडांत मारणें. [रंग; रंज=रंग देण ]

रंगजोडवें - रणजोडव पहा.

रगटा, रगरें-- 9न. रकटा; रकटें; हलकें, जीणे, फाटकें वस्त्र. 'पाटोळचा संवसाटी । दिली रगटवाची गाठी । '-तुगा १३५१. –मुरंशु ३८४. [ का. रट्टु=जार्डे भरडें कापड ]

रंगरेड-- पु. भामरयांचा नाईक. -गुजा १७.

रगड- स्त्री. पूर्णताः भरपूरपणाः (सामा.) रगडाः चंगळः वैपुल्य. –वि. भरपूर. मुबलक. [रगडणें; अर. रघद् = विपुलता] पृष्टंदी-स्री. चंगळपट्टी: भरपूर पुरवठा; [विपुलता. [ रगडपट्टी ] रगाडी-की. रेलचेल; चंगळ. 'मोरोपंतानी आपल्या कवितेत संस्कृत शब्दांची रगाडी कहन दिली आहे '-नि ७६६.

रगडण - कि. १ (कांही पदार्थ) चेपण; दडपणं. 'कुरुबल-निलनवनांते भीमगज निकार आठवी रगडी।'-मोभीष्म ६. ८ नाश करणे; मारून टाकणे. 'त्या कुरुसेनेसि वासवी रगडी। '

उगीच रगडपट्टी कर्ल नका. ' [रगडणें +पट्टी ] रगडमल्ल-वि. १ ज्याचे अंगीं काम करण्याची युक्ति नाहीं व काम कोणत्या रीतीनें केलें असतां नीटनेटकें होईल इ० विचार न करितां केवळ अंगबळाने काम करण्याचा ज्याचा स्वभाव तो; दांडगा; रानवट; ओवडघोवड. २ ज्याचे अंगी नाजुकपणा, सुरेखपणा नाहीं आणि सामान्य रीतीपेक्षां आकारानें जो मोठा आहे असा (दागिना, पदार्थ, पात्र, बस्न इ०). [रगडणें माल ] रगडमल्ली-सी. १ ओबडधोवड, बिगारी, आडदांडपणानें केलेलें काम; रगडमलपणा. २ धुडगूस; धांगडधिंगा, बेफामपणा. रगडा-पु. (कों.) १ संकृचित स्थलामध्ये अनेक मनुष्ये जमली असतां होणारी दाटी; चैंगराचेंगरी; गर्दी; दाटी. 'पांचशें दळव्याचा ज्याचा एकच रगडा झाला । '-ऐपो ६९. २ रस काढावयाचा चरक. ३ कुर्च-बणा; अव्यवस्थित कारभार. ४ नाश. 'वागृळाचा रगडा निज-शस्त्रें कीजे। '-एभा ३.३५. ५ ढीग; मोठें ओझें; अतिशय-पणाः भारः घाई वगैरे. 'आज कामाचा रगडा आहे. ' ६ (गो.) उखळांतील उभा वरवंटा; वाटण्याचा दगड रगडो**. रगडा-झगडा-**पु. रगडा पहा. [रगडा∔झग३ा] रगदुन-किवि. १ खुप जोराने; पुष्कळपणीं, मनसुराद. ' तो रगडुन जेवला. २ आवे-शानें; घट. 'त्याला बांगलें रगडून धर नाहीं तर तो पद्धन जाईल. ' रगडुन-बांधण-जोराने वांधण; ओढून बांधणे. रगडून धरणे-घः, दाबून धरणे. रगडून मारणे-सपाटून, खुप मारणे. रगडन जेवणे-पोटभस्त खाणें; ओकारी येई-पर्यंत खाणे. रगडून सांगण-बोळणं-मनमुराद बोल्णे, शिव्या देणें; निर्भर्त्सेना करणें; रागें भरणें. रगड्या-वि. आडदांड; दडप्याः गदीतुन, अडचणीतुन वाट काढणाराः कशाहि स्थितीस न डरतां मनांत असेल तें करणारा. २ विचित्र; चमत्कारिक; बेफिकीर; ओबडधोबड काम करणारा. [रगडण ]

रंगण-न. १ मंडळ; वर्तुलाकार वाट, प्रदेश; भजनासाटी ४७. २ लाटणें: मटकावणें: बळकावणें. ' भलत्याचें पागोटें भक्तमंडळी जो फेर धरतात तें. ' वैष्णव नाचित रंगणि करिती रगडलें नी चालला. ' ३ चेपणें; दाबणें; जोरानें चोळणें; मालिश तव सेवा। '-भज ७७. २ खेळाची जागा; खेळाचें मैदान. ३ करणें. 'निजउनि निज शयनावरि, शयनावरि बंधुच्या पदा अंगण; प्राकार. 'पातली अंबिकेचें रंगण। केलें करचरण क्षालन। ' रगडी। ' –मोकृष्ण ८१.२७. ४ खाणें. 'त्याने पंचवीस लाडु –एहस्व ६ ७८. ३ भोंवरा इ० खेळाचे वर्तुळ, हृद्द. ४ घोडे फिर-रगडले. ' ५ निष्काळजीपणाने करणें. 'त्याने भलताच प्रयोग विण्याचे मैदान ५ नाटकगृह; नर्तनगृह. 'इतक्यासिहत त्वां बा रगडला. '६ घासणे; पीठ करणें; चिरडणें. ७ दटावणें. ' सांगेल यावें माझे रंगणीं नाचावें । '६ सभा; मंडली ( खेळासाठीं जम-कोण दुसरा भीष्मिहि सांगेल ज्या न रगडूनी। '-मो उद्योग १.१९. लेली ). [सं. रंगांगण ] रंगणांत येणें-१ प्रतिपक्ष्याशीं लढा-वयासाठी पुढे सरसावणे; सामन्यास छातीठोकपणे येण; धैर्याने -मोविरा ४.८९. रगडणी-स्नी. मागावर विणुन झालेलें कापड पुढें येंगे. २ देखत, समोर आरोप करण्यास धजणें. 'पाठीमागें गुंडाळण्याचा रूळ फिरविणारें लाकुड. [रगडणें ] रगडण्ड्री- बडबड्डन फळ काय ? अवसान असलें तर असा रंगणांत ये. मग स्त्री. दहपशाहीचें कसें तरी उरकलेलें, धसमुसळेपणाचे काम; पाहीन. ' • टोला-पु. रंगणांत भोवरा फेंकणें; चिंगाटी फेकणें.

• **डाव**-पु. मुलांचा एक खेळ. -मखेपु १३२. ०पाणी-न. एक ८.९२. ४ शब्दांची, विचारांची योग्य प्रकारें मांडणी, जुळणी खेळ. -मखेप ५५.

गढून जाणें किंवा तल्लीन होणें (गाणें, ईश्वरभक्ति वैगरेंत ); तन्म योजना ) ठरविणें; आंखणें. -अफ्रि. तन्मय होणें. ' तूं संत स्तवनीं यता पावणे. 'त्रजाचिया गोपिका स्त्रीस्वभावें। गतिप्रीतिने रचसी। तरी कथेची से न करिसी। '-ज्ञा ५.१४९. [सं. रच्= रंगल्या स्वस्वभावें। ' २ वस्रादिक विवक्षित रंगानें विशिष्ठ होगें; रचना ] रचना⊸स्त्री. १ मांडणी; रचण्याचा व्यापार; व्यव-रंग घेणें; रंगीत होणें; विशिष्ट वर्णयुक्त होणें. ३ रंगात थेणें; भर स्थित ठेवणें; एकावर एक किंवा एकापुढें एक ठेवणें. ' अनेक येणे. [सं. रञ्जू]

रगत । ' -मोविराट ६.९३. ०ओढ-न. रक्तओड पहा [ रक्त] कांहीं वस्तु, गोष्ट इ०. ४ प्रंथ, मसलत, श्लोक इ०ची उत्तम •रोटी-स्त्री. (रक्तांत केलेली भाकरी ) १ (ल ) सैन्यांतील नोकरी; प्रकारची जुळणी. ५ घटना; जुळणी. ' शरीराची रचना स**र्व** जीमध्यें जीव धोक्यांत असतो अशी नोकरी. २ ( ल ) लढाईत शस्त्रवैद्यांस ठाऊक असावी लागते. ' ६ हार, दागिना, यंत्र ६० 🖻 केलेल्या कामाबहल मिळालेले वतन इ०. ०रोडा-रक्तरोडा पहा. अवयव विशिष्ट प्रकारे जुळवून त्यांची विशिष्ट प्रकारे केलेली रंगत-- स्त्री. सजावट. [सं.]

रगबा-पु. गांवरान; रक्बा पहा.

रंगरूट-पु. सैन्यांत नवीन भरती होणारा शिपाई. -वि. (ना.) धर्टिगण; आडदांड. [इं रिकूट]

रगस, रघास-न. ( राजा. ) गुठें; दिंड; शेत नांगरल्या-नंतर डिखळें फोडावयाचें आउत.

रगाटणी—स्री. मागाचा एक भागः फर्णीतन धागे ओवि ल्यानंतर जिला बांधतात ती काठी. रगडणी पहा.

रगाडा-रगाडी-पुन्नी. रगडा पहा.

रंगेरा-पु. वेलीसारखें झाडास विळखे घालणारें एक झाड. रघटळें -- न. (बे.) वेद्यचा पाळणा.

रघत---न. रक्त पहा. (खा.) रंघत. [सं.रक्त] •रोडा-रक्तरोडा पढा.

-अकि. रेगाळण; मार्गे पडणे. रेघाळणे पहा.

रचलेली वस्तु. ४ रचून केलेला ढीग किंवा केलेली रास. [सं रचू=रचना करणें ] रचणावळ-स्रो. जुळण्याची, एके जागीं ठेवण्याची मजुरी, किमत. [रचणें+वल ] रचणी-स्त्री. १रचण्याचा चुनि सर्वोगाला वनासि गेला हो । ' -मोसभा ७.६३. २ फुलां-जो ज्यापार ती. २ रचना. रचणी, रचणुक-स्त्री. रचना; तील परागाचा कण; ३ सोनें इ० चा एक बारीक कण. ४ जुळणकः; ब्यवस्थित लावणीः; ब्यवस्था [सं. रचना ] रचणीं - मनुष्याचे जे तीन गुण (सन्त, रज, तम ) त्यांतील दुसरा. ५ उक्ति. १ मांडणें; जुळणें; व्यवस्थित रूपांत टेवणें, उरकर्णे, स्त्रियांचा मासिक विटाळ. ६घांसुन साफ करावयाची पृड. 'आरि-दुसऱ्या थरावर तिसरा, अशा प्रकारें त्यांची रास करणें; जुळणें. (वाप्र.) रजाचा गज करणें-१ राईचा डोंगर करणें; अति-

कह्न प्रथ, श्लोक इ० निर्माण करगें. ५ (कादंबरी, गोष्ट, बनावट रंगणें -- अक्रि. १ कांहीं आनंद, करमणुक, सुखास्वाद इ० मध्यें हकीगत इ० ) आपल्या कल्पनेनें नवीन बनविणे. ६ (माप, पदांची रचना केली असतां श्लोक होतो. ' २ घर, मांडव, भिंत, रगत-न. रुधिर; रकत; रक्त पहा. ' कृष्णा ताटांत तें घरी गवताची गंजी इ० ची उभारणी. ३ कल्पनेनें निर्माण केलेली जुळणी. ७ मांडणें, बनविणें, उभारणें, निर्मिणें, जुळविणे. घडविणें, गुंफिणें इ० कियांनीं झालेला किंवा अस्तित्वांत आलेला पदार्थ. 'तव रचना देखे गोमटी। राजद्वारी '- अ ५६. सिं. रच=जुळलें ] रचमच-पु.(महानु.) उपदृष्याप. 'जया रचमेचची भीति । सदा जनशीं संगती । गुरुक्कळी रती । नाहीं कदा । ' - जाप्र २३५. रचयिता-वि. रचना करणारा [सं.] रचलेपणा-पु. स्थिरपणा; सुखरूपता. 'म्हणे पावो धडफडील । तरी स्वामीची निदा मोडैल। रचलेपणा पडैल। झोती हन '-ज्ञा १३.२५६. रचाई -स्री. १ रचण्याची किया, सरणी, तेणेंकहन सिद्ध शासेला पदार्थ. २ अशा सिद्धतसाठी वावे लागलेले द्रव्य. ३ व्यवस्था: तजवीज; व्यवस्थित लावणी; जुळणी. ४ रचना; मांडणी; जुळणी; उभारणी. 'धर्ममंदिराची रचाई श्रद्धेच्या किंवा विश्वासाच्या पायावर झालेली आहे. ' रचावा-पु रचना. 'तरी हे इच्छा धरी र्दाळणें—सिक. १ फरपटत नेणें; फरा फरा ओढणें. २ कोण। सृष्टीरचाव्याची।' –दा ८.२.१२. रिचत–वि. १ रच-(धोतर ६०) बरेंच नापह्न गुधडणें, मळिवणें. 'हें धोतर दोन लेला; जुळिवलेला; माडलेला; व्यवस्थित टेवलेला, लावलेला. दिवस रंघळून नंतर परटाकडे या म्हणजे पांढरें शुभ्र होईल. १ २ योजलेलें; बेत केलेलें, जुळविलेलें; बांधेलेलें (पुस्तक, कविता, फुल वगैर); आंखणी, अंदाज केलेलें. [सं.] रचून, रच्चन-रच-पु. १ ढीग; रचना; रचाई. २ रचण्याची किया. ३ किति. भरपूर, पूर्ण या अर्थी. रचनक-स्त्री. (व.) भडिमार; एकसारखा मारा. 'पत्रांची रच्चक लाविली.'

रज-पु. न. १ धुळीचा कण; घूळ. 'नकुळ रजाहीं मळ- व पदार्थ एकावर एक ठेवणें किंवा पदार्थाच्या एका थरावर दुसरा, सियालागीं सांचावें। अधिकें रज। '-माज्ञा १८.१४०. [सं.] ३ उमें करणें; उभारणें; मांडणें. 'बाहेरी पद्मासन रचुनी । '-क्का शयोक्ति करणें: थोडवाचे जास्ती करणें; एकाचे दहा करणें: नाहीं अशा गोष्टी फुगवृन सांगणे; पराचा कावळा करणें. ३ पुष्कळ काळ पोसर्णे व चांगला वाढीला लावणें; लहानाचें मोठें करणें. रजःकण-पु. धुंळीचा कण, बिंदु. [रज+कण] रजरेण−पु. धूळीचा कण. [रज+रेणु] रजोगुण-पु. सस्व, रज, तम, या तीन गुणांपैकी दुसरा; कामकोधादि मनोविकार या गुणाच्या प्राबल्यानें उत्पन्न होतात. [सं.] **रजोगुणी**-वि. ज्यामध्यें रजोगुण पुष्कळ व प्रधान आहेत तो; विकारी; विषयी; कामुक. [सं.] रजोदर्शन-न. ऋतुदर्शन; ऋतुप्राप्ति; न्हाण; अगदी पहिलें विटाळशीपण. [सं. ] रजस्वला-वि.स्री. विटाळशी; ऋतुमती स्त्री; ऋतुस्नात; अस्पर्शे स्त्री. हिला पहिल्या दिवशी चांडाली, दुसऱ्या दिवर्शी ब्रह्मघातिनी, तिसऱ्या दिवर्शी रजकी समजतात. 'कृष्णा म्हणे सभेत न न्यावें मज, मी रजस्वला आंगा।' –मोसमा५.५. [सं.] रजी-की. घूळ; धुराळा. [रज] रंज-पु. दु:ख; नाखुषी; खेद; त्रास. 'चेह्र-यावर जितका ानंदहोता त्याचे दसपट रंज झाला ' – विक्षिप्त २८३. [फा. रञ्जू ] **रंज करणें**-कि. ( माळवी ) दुःख करणें; दुःखी होणें.

रजाई, रजाई—स्री. लेप; दुलई; उबदार पांघरूण, वस्रांचे पोटीं कापूस घालून शिवून पांघरावयास केलेलें वस्त्र. [फा. रझाई, रजाई ]

र्जक—पु. धोबी; परीट. 'रजक अंत्यज अत्यंत । आतळे त्यासि अधःपात।'-एमा ७.१९०. [सं. ] रजकी-स्त्री. धोबीण; परटीण.

रंजक — विषु. १ रंगारी. २ चितारी. ३ उत्तेजक पदार्थ. -वि. १ रंगविणाराः २ करमणुक करणाराः आनंद देणाराः उत्साहक. 'तैसेचि मनासि रंजर्के । श्रीकृष्णाची मधुरवाक्ये।' -रास २.४९. [ <del>सं</del>. ]

रंजक-स्री. १ बंदुकीच्या कान्यावर घालतात ती दारू; बार भरण्याची, ठासण्याची दारू. ( कि॰ देणें, भरणें ). २ बार; दारू उडणे; बार होणें. 'तोफखान्याची मात्र एक दोन वेळा रंजक झाली. '-पेद १९.८४. ३ बाण अथवा शस्त्रास्त्रांची लढाई. ४ वस्त्रारीत अगर कोठारांत साट्याकडे भरून जाणारी पिठाची, दासची ( सुरंगी ) गाडी; दासगोळयाची गाडी, डबा; दासगोळा. [फा. रञ्जक्] (वाप्र.) ० उडणें-झडणें-क्रि. १ सुरंग अगर बार उड़ों, झड़ों; बंदुका, तोफा यांची फैर झड़ों. २ (ल.) कज्जा किंवा भांडण एकदम किंवा जोराने सुरू होणें. ॰ हेणें-**पाजर्जे-भर्जे-**एखाद्यास कांहीं काम करावयास भर देजें, उठ-विणे, चेतविणे. ० स्नाणें – दारू जळ्न बार न उडणें. ० पिणें – हानी-दान-सीन. बंदुकीच्या दारुची पिशवी अगर शिंग; हलका.

अगर्दी क्षुष्ठक वस्तृला अतोनात महत्त्व देणें; ज्यांत कांहीं अर्थ कान्याची दारू ठेवण्याचा डवा. रंजकीची दारू-की. सुरुंगाची दारू; बंदुकीच्या कान्यावर घालण्याची दास (ही फार उत्तम असते ). रंजकीची विडी-की. बंदुकीचा घोडा, काटा.

> रंजगंज-पु. किटण, कीट, तांबरा (धातू, लांकूड, बस्न, शरीर इ० वरील ). [ गंज द्वि. ] **रंजणें गंज**णें-क्रि. किटण, कीट तांबरा जमणें, बसणें. [ रंजगंज ]

> रजर्गा—नी, विकीला नालायक भशा मोड म्हणून आलेल्या सर्व जिन्नसांची खिचडी, मिसळ, भेसळ. [रज]

> रजगुडाई—स्री. (व. ) लाडीगोडी. 'रजगुडाईनें वागलास तर काम निभेल. ' [रंजणें+गोडी ]

> रंजणें — उकि. १ एखादा विषय गोड लागल्यामुळें अंतः करण आनंदित होऊन उद्वेगादि दुःखें विसह्हन त्या विषयाकडे लागून राहणे; रंगणें; मोहित होणें; (कान्य) गुंगून जाणें; एकतानता होणें, आल्हादणें: सुप्रसन्न होणें (सौंदर्य, उत्कृष्टता यांमुळें). २ मनोरंजन करणें. 'विश्वरी देह न पूजी। लोकांतें न रंजी।' –ज्ञा १३.२०७. [सं. रञ्ज्]

> रंजण-अफ्रि. दुःखी होणें; कष्टी होणें. रंजणे गांजणे-त्रासणें; दु:खित, पीडित होणें, असणें. 'जेकां रंजले गांजले । त्यासि म्हणे जो आपुले। ' -तुगा २२१५. [फा. रञ्जू ]

> रजत-न. चांदी; रुपें; एक घातु. [सं.] व्यणी-स्ती. रुपेरी मुलामा, चांदीचा मुलामा. 'कां साडेपंघरया रजतवणी। तैर्शी स्तृतीचीं बोलणीं।'-शा १०.१५.

> रंजन-न. १ करमणुक; मौज; गाणें, सुभाषित इ० विषयां-मध्यें दंग असतां उद्वेगादि दु:खांचा विसर पड्डन अंतःकरणास होणारी सुखह्नपता; आनंद; सुख. २ रंग. ३ तांबङ्या चंदनाचें लांकूड, खोड. [सं. रंज्] रंजवण-स्त्री. करमणुक. -वि. मनाचे रंजन करणारे.

> रजनी—स्री. आरसा घांसण्यासाठी राखेची किंवा इतर द्रव्याची पोटळी. ' आत्मलोहांचा दर्पणीं। करावी ईश्वरध्यानाची रजनी । ' –भाए २११. [ रज=कण ]

> रजनी-सी. रात्र; निशा. 'न दिसे, न कळे स्वपर, ध्वांत परम गाढगाढवी रजनी।'-मोभीष्म ९.६८. [सं.] ०कर-पु चंद्र. [सं.] ०चर-वि. रात्री फिरणारा (राक्षस, चोर, घुवड इ०). ' अवघे मतवादी रजनीचर। शंकर त्यावरि रघ्वीर।' [स.] अमुख्य-न. प्रदोष; संध्याकाळ; संधिप्रकाश; संध्याप्रकाश; [सं.]

रंजनी- स्ती. सहाव्या श्रुतीचें नांव. [सं.] रजपज-की. सर्वसाधारणपणाः मर्यादितपणाः माफकता कान्यावरची दारू मात्र जळ्न बार न उडणें. सामाशब्द-०**दाणी**- [ रज द्वि. ] **रजपजचा, रजापजाचा**-वि. माफकः, मर्यादितः, व्यक्ति. [सं. राजपुत्र ]

रजब-पु. मुसलमानी वर्षाचा सातवा महिना. [ अर. रजब् ] त्रास देणें. ॰ ये**णें**-त्रासुन जाणें. रजबली-ल्ली--स्त्री. रदबदली; मध्यस्थी. ( कि॰ करणें ). [रदबदली]

रजमें -- नथव. कागदाची रिमें. -पेशवे. [ अर. रिझमइ ] रजा-स्री. १ कांहीं एक कार्याविषयीं कोणाएकार्चे अनुमतः केसांची वेणी. ४ लगाम. [सं.] अनुमतिः सम्मतिः आज्ञाः परवानगी. 'तेथून जैसी रजा सादीर होईल त्याप्रमाणें वर्तणुक केले जाईल.'-रा ८.७. २ सुटी; चाकरास चाकरीवह्न कांहीं काल किंवा पूर्णपर्णे दिलेली मोकलीक. ३ कोणी कोणास आपल्या जवळून इतरत्र जाण्यास जो निरोप वेतात तो. ४ नियमित सरणीनें चालकेल्या कामांत विश्रांतीसाठीं, करमणुकीसाठीं किंवा अन्य उद्देशानें झालेला खंड किंवा बंद ठेवण्याचा काळ. [ अर. रिझा ] ० चिठी-ड्री-ड्री-सी. १ अनुक्रा; परवानगी किंवा घालवृन देण्याचा हुकूम ज्या कागदावर लिहि-लेला, नोंदलेला असतो असा कागद. २ गैरहजेरीबद्दल लेखी पर-वानगी, पास; रजेचा अर्ज. ०तळब-स्री. आज्ञा; इच्छेप्रमाणें वागणे; यजमानाच्या हुकुमाप्रमाणे नोकराने वागणे, वागण्याची कबुली किंवा वागण्यांत तत्परता. (कि॰ असणे; राह्णे). 'कुसाजी ... आमचे रजेतलबेंत राहुन सांगितल्याप्रमाणे वर्तणुक करून कार्य सिद्धि केली. '-रा १०.४१८. ' त्याचे रजातलब वर्तीन...'-रा 9५.२०४. [ अर. रिझा+तलब् ] रजावंद-मंद-वि. १ कबूल. 'पुण्यांतील सावकार...निदान पावणा लाख रुपये पावेतो नजर यावयास रजावंद जाहुले आहेत की मुंबईचा माल आणावयास मोकळीक यावी. '-ख ५.२३९६. २ खूष; संतुष्ट. 'रयतेस राजी व रजामंद राखून... '-रा ६.३०२. [फा. रिझामन्द] रजावंती, रजावंदी, रजामंदी-स्री. १ सम्मति; मर्जी; खुषी. 'धणी यानीं खुषी-रजावंतीनें निरोप दिला तर उत्तम आहे. ' -भाब ८. २ समजूत. 'यानीं आमची रजावंदी केली. '-पया ३२६. ३ परवानगी; स्वतंत्रता; मोकळेपणा. ४ आपखुशी; स्वसं-मती. [फा. रिझामन्दी]

रंजित-वि. अनुरंजितः आनंदितः, उल्हसितः अत्यंत संतुष्टः, प्रसन्न. [सं.]

रजिस्ट(ष्ट)र---न. १ नोंदवही; नोंद. २ पोस्टाकडून पाठिवतात तें. [ इं. ] •करणें-नोंदणें; नोंद करणें; पोस्टाच्या विदूष अगर अवाढव्य वस्तु अथवा प्राणी. विशिष्ट सुरक्षित पद्धतीने पाठविणे.

रजपूत—पु. राजपुतान्यांतील एक हिंदु जात व त्या जातींतील | लेला; त्रस्त. 'दर्म्यान इस्कील करून गोसावी मजकूर यांसी रंजीस करिता. ' –रा २०.१७२. [ फा. रञ्जिश ] ०**करणे**–( व.)

रंजुक---सी. रंजक पहा.

रज्जब-- पु. मुसलमानी सातवा महिना र्जब पहा.

रज्जु--स्री. १ दोरी; च-हाट. २ धागा; दोरा; तंतु. ३

रंझणें — कि. रंजणे पहा. गांजलें जाणें; कष्टी असणें; पीडित असणें; जुलुमांत असणें.

रंझळणें —अिक. प्रयत्न निष्फळ होण्यामुळें किंवा विलंबामुळें एखाद्या कामांत न्यत्यय येण. रेंघळणे पहा.

रंझाड-पु. (व.) एक हिंदु जाति.

रंझाड-वि. (व.) ऑगळ; घाणेरडें. 'तिचें काम फार रंझाड आहे. '

रह—वि. रठ; रंठ पहा.

रटणें -- अफि. १ (बेह्न ६०) ओरडणें; ओरड करणें. २ ( मुलानें ) एकदम किंचाळून रडणें; किंकाळी फोडणें. ३ बडबड करणें; टकळी लावणें. ४ घोकणें; धोकून पाठ करणें. [ध्व.]

र ट प करणें — थोडें थोडें वाचणें; अडखळत वाचणें (लहान मुलानें ).

रटमट-रट--स्त्री. हुरहुर. -िक्रवि. भात इ० शिजतांना होणाऱ्या शब्दाचे अनुकरण होऊन; रटरटां. ( कि॰ शिजणे; वाजः ; होणें करणें ). [ध्व.] रटमटणें, रटरटणें-क्रि. १ रटरट असा आवाज होणें (तांदुळांचा शिजतांना). २ (अपचनानें अथवा जंतामुळे पोटांत ) गुरगुरणें; वाजणे. रटमट-टां, रटरट-टां-क्रिवि. (तांदुळ ६० जिन्नस) शिजतांना होणाऱ्या पाण्याच्या आवाजाप्रमाणें; पोटांतील जंत इ०मुळें होणाऱ्या आवाजाप्रमाणें: पाणी उकळत असतां होणाऱ्या आवाजात्रमाणे. रहरहाह-प जोराचा रटरट असा आवाज.

रटाला-इया, रटेल-वि. १ लह; दांडगा (मनुब्य, भाकर, दागिना, पदार्थ); धष्टपुष्टः, अगडबंबः, ओबडधोबडः, जाडजुडः, अवाढव्य; विचित्र; चमत्कारिक; वात्ळ; स्थूल (व्यक्ति). 🤏 राकट; रासवट; रानटी (काम, कामगार ).

रट्ट, रठ-पु. १ दाटी; गर्दी; चिकार जमाव. २ जाडी पावती घेऊन जोखमीचे कागदपत्र पोस्टाच्या विशेष संरक्षणानें |ओबडधोबड भाकरी किंवा पोळी; रोठ. ३ ओबड धोबड काम:

र्ट्टा, रट्या, रेटा-पु. १ टोला; तडाखा; जोराचा धका; रंजी—स्री. वैताग; कंटाळा; त्रास. [फा. रंजिज्ञा] धबका. (कि० मारणें, लगावणें, बसणें, लागणें ). 🤋 (कामाचा ) रंजीस-वि. उत्साह, मनोरथ, यांचा भंग झाल्यामुळें खिन्न नेट किंवा दडपण. (काळजीमुळें मनावर दाव. (कि॰ पडणें शालेला; त्रासलेला; दुःखित; असंतुष्ट; निराश; थकलेला; दम- बसणे ). ३ मुसंडी, (लहान अहंद मार्गानें जातांना ) (फि० मार्गो)

📦 ओवडशोबड, विद्रप वस्तु. ५ अवाढन्य, अचाट राक्षसी खच; इ० विकारविशेष उत्पन्न होणें; रडणें; रुदन. ( कि० येणें ). ' देखे हिगारा (वस्तृंचा ) ६ अतिशय दाव अगर चिरङ्ग टाकण्यास मडें येई रहें. ' [रहणें ] रह्या-वि. १ सर्वेकाल रहण्याचा ज्याचा समर्थ असा धका [ध्व.] रहे-घड़े खार्णे-पडणे-सराव स्वभाव आहे असा; सर्वदा रडणारा; उत्साहहीन; संदगतीने चाल-होगें; टेक्केटोणपे खाणे. रहे-रहा-देणें-हातानें मारणें; तडाखा णारा; रडतराऊत; रडतोंड्या: दुर्मुखलेला. २ ( ल. ) चालण्यास, मार्गे. रद्भावन-किनि. रेट्रन; भक्रम; पूर्ण. 'स्टेशन अद्यानि कामास मंद असा (बैल इ०). ३ हरसबबी (इसम). [रडणें ] रहावृन कोसभर आहे. ' 'मघाशीं रहावृन जेवलों, आतां भक रडका-वि. १ सदा रहत असणारें (मूल); रडण्याची अगर नाहीं. '

रहा, रेटा -पु. बाहु; हात. [का. रहे=हात]

पहा ८ सोशीक.

 याची किया. (कि॰ घणें, लावणें, लागणें, चालणें, खळणें, राहणें, भाटोपण ). 'या मुलाला सकाळपासून रह लागली आहे.' २ तकार; पिरपिर. ( कि॰ लावर्णे; चालविणें ). [ रडणें ] सामाशब्द-•कथा-कहाणी-स्री. लांबलचक करणास्पद कहाणी; दुःखाची गोष्ट; विपत्तीची कंटाळवाणी हकीकतः (कि॰ सांगणें; गाणें ). •गार्ज-न. करुणास्पद कहाणी, गोष्ट, तकार इ०; रडकथा; दुःखाची गोष्ट. •गात्या-वि. सदा आपल्या दुःखाच्या रहकथा, गान्हाणीं सांगणारा. [ रहेंज आणि गार्ज ] ०गान्हाणीं-न. रह-कथा, रहगाणें, शोकमय कथा. (कि॰ सांगणें; गाणें ) ॰ गेला-वि. रहकथा, रहगाणें सागण्याची प्रवृत्ति असलेला. [रहका] •तींडग-वि. ज्याचा सर्वेकाल रहण्याचा स्वभाव आहे असा; मेषपात्र; दुर्मुखलेला; नेहर्मी रहगाणे कुरकुर करणारा, सांगणारा. [रहणेंं +तोंड ] ॰ पंचक-न. नेहमींचे रहगाणे अगर रहकथा, (प्रपंचांतील ओढाताण व दुःख यामुळे) ( ক্রি॰ गाणें, सांगणें, वाचणें, | अनादरानें बाजूला ढकलला जाणें. ' चार दिवस पाटीलबोवांचा लावण, मांडण ). रडारड-ली. कोणी गेला, मेला इ॰कारणाने आश्रय होता तोहि रडला, आतां गोंदोबाला भीकच मागितली मोटें दु:ख आलें असतां कोणेकांनीं रहं लागावें असा जो व्यापार पाहिजे. ' 'बक्षिशी रही पण पगार तर बाल की नाहीं ? ' ध चालतो ती; (सामा.) रडणे; शोक करणे; अनेकांनी एकदम नुकसान होणे. 'तं नोकरी सोडलीस तर त्यांत माझे काय रडतें?' रडणें. [रडणें ]रडाराई, रडारोबी-स्त्री. मोठा शोक व रडणें; ५ (वैतागानें, निदेनें ) असणें; होणें. 'दोन वर्षे मामलत रहत छाती, कर बडवून रडणें; मोठा भाकोश; आरडा ओरड. 'काय होती तेव्हां आमच्या मुलानें आम्हाला काय दिलें तें तुम्ही पाहि-होईल माझे मांडिल कवतुक। आदराची भक रडारोवी। '-तुगा लेतच, आतां मामलत गेली, आतां काय देणार फतऱ्या ? ' ६ १५८२. [ म. रडणें; हिं. रोना=रडणें ] रडुरडु, रहूरहू-नस्त्री. एखादी गोष्ट घडणें, करणें, सुरू करणें या अर्थी तुच्छेतेनें योज-रडण्याची पिरपीर. -किवि. नेहमीं रडत रडत; मुळमुळीत संम तात. 'मी सावकारी करीन म्हटलें ती रडली. आतां दसरें कांहीं तीने; दीनवाणीपणानें. ( कि॰ करणें, लावणें, मांडणें ). रह, रडावें. '७ निंदणें, निर्भार्तियों. 'भी त्याला नाहीं दोष देत. मी रडें-न. १ रइण्याची किया. ३ रइण्याचा आवेश. (कि० कोस | आपल्या देवाला रडतों. ' −सिक. (निदेनें ) चालविणे; करणें. ळणें ). ३ शाक, भय, दुःख, प्रेम, हर्ष इ० कारणांनी अंत:करण 'दोन वर्षे तूं दुकान रडलास तेवढें बस्स झालें. '[सं. रट्;

चिरचिरण्याची संवय असलेला; नेहमीं तक्रार करणारा; गा-हाणे सांगणारा. २ दुःखी; कष्टी; मंद; निराश; निरुत्साही (चेहे-याचा रठ, रंठ--वि. १ राट: कठिण; गांटचाळ ( लाकूड ). २ अगर बोलणारा ). ३ ज्याचे हातन कोणतेंच काम चांगलें होत किंडिण; टणक (नारळ, फळ). ३ जाड; भरड (पीठ). ४ नाहीं, तडीस जात नाहीं असा. ४ रडतांना होतो तसा (आवाज, कटोर; कर्कश (भाषा, शब्द). ५ कटिण, नापिक ( जमीन ). ६ भक्तम: चर्याः). ५ ज्याचा चेहरा, भाषण, काम इ० टबटवीत, उत्साहयुक्त घटमूट ( शरीर ) ७ ( सामा. ) रटाल, रटेल ( या अर्थी ). राठ किंवा प्रसन्न नाहीं असा. ६ कंटाळवाणें ( भाषण ६० ). [ रहणें ] रडको गोप्र-स्त्री. शोकमय किंवा शोकजनक गोष्ट; वाईट गोष्ट. रड-न्त्री. १ एकसारखें न थांवता रडणें किंवा अशा रड- रडकी सूरत-वि. सदा दुर्मुखलेला (इसम); सदा रड्या; नेहमीं रडकी मुद्रा असणारा; रडकी मुद्रा धारण करणारा; रडचा; दु:खी चेंहरा, मुद्रा असलेला. [ रडका+अर. मुरत ] रडकुंडा-डी-वि. रडावयाच्या बेतास आलेला; डोळे पाण्याने भहन आले आहेत असा; निस्तेज. [रडणें आणि तोंड ] रडकुंडीस येणें~ कांहीं कामांत अति त्रासल्यामुळे किंवा दु:ख सोसवेनासे झाल्यामुळें आतां रहें लागावें अशा स्थितीस पोहोंचेंग; रडण्याच्या बेतांत येणें; अति दगदगीमुळे रडण्याच्या स्थितीस येणें; रडें कोसळण्या-इतका त्रास होणे. याच अर्थानें जीव रडकुंडीस येणे-रडीस येणे असेहि म्हणतात. 'ती आजोबाजवळ गेली आणि अगदीं रडकुंडीस येऊन म्हणतं कीं, लोक आतां तोंड नाहीं काढ़ं देत बरं कां १ ' -पकोघे. रडकूळ-स्त्री. (गो.) रहकुंडी. रडणें-अकि. १ हदन करणे; अध्र गाळणें. २ विषाद वाटणें; शोक करणें. ३ (ल.) अपयश येणें; ठेचाळणें; आपटणें; नष्ट होणें; बंद पडणें; शिथिक होकन डोळगांत अधू येणें, तोंड पसरणें कंडध्वनि निघणे प्रा. रह ] उहु १ रोज मरे त्याला कोण रहे. २ (व.)

णाऱ्या मुलीला अनुसहत आहे. म्हणजे रडण्याचा एवढा धाक [ रंडा ] अमल-पु बायक्या, जनानी, नामर्द, स्त्रीबुद्धि कशाला-या अर्थी ). रहतखडत, रडतरडत, रडत पष्टत, मनुष्याचा कारभार. रडत कसत-क्रिवि. मोटथा कष्टानें; इच्छेविरुद कर्सेबसें; त्यांतील व्यक्ति; विधवेच्या ठायीं जारापासून उत्पन्न झालेली रेंगाळतः आळसल्यासारखेंः नाइलाजानेंः बिगारीनें, मदपणानें. संतति. रंडागीत-न. १ विधवेची कहाणी, गीत. २ विधवेच्या र्डतगोत्र-न. रड्या वंश; रडी मंडळी अथवा जथावळ; सदो-दित करकरणारी अथवा रहतराऊ व्यक्तिः नेभळट. नेभळा, बिनकर्तबगारीचा, उत्साहरहित मनुष्य. 'त्याचे रडतगोत्र आहे ' (म्हणजे तो रडतराऊत आहे) रडत घोडें, रडत राऊत, रडत राब-नपु. लोकांच्या सक्तीने किंवा स्वतःची इच्छा नसताना कांहीं काम करणाराः, रडवा मनुष्यः, उत्साह किंवा धमक नसटेला, नेहर्मी वाईट अगर संकटाची सबब सांगणारा इसम. रडता राऊत घोड्यावर बस्रविजे-एखाद्या कामास आंबटर्तोड्या अगर निरुत्साही मनुष्यास पाठविण अगर त्यास काम सांगणें;काम करण्याचे मनांत नसणाऱ्यास बळजबरीने कामास लावणे. 'रडत-राऊत घोडचावर बसविला तर मेल्याची खबर आणितो. 'रडत लक्षमी-लक्ष्मी-स्त्री. रडतपावती; क्षणोक्षणी कांही थोडेसे निमित्त होतांच रहं लागणारी स्त्री; उत्साहरहित स्त्री. रडता-वि. रडणारा; रडका; रडचा; रडतोंडघा. 'हासती बायको आणि रडता पुरुष कामाची नाहींत. ' (रडणें रडतींड-न. दुर्भुखलेला चेहरा अगर सुरत. रडवा-वि. रडका; दुःखी; खिन्न; कटी; नेहर्मी रडण्याची संवय असलेला; सदा तकारी कर णारा; कुरकुऱ्या किंवा तशा स्वभावाचा; निराश; दुर्मुखलेला. [रडणें ] रडविण-सिक्त. १ रडावयास लावणें, भाग पाडणें; दु:ख देऊन रडीस आणणें. २ दु:खकारक प्रसंगाच्या वर्णनाने किंवा देखाव्याने कोणेकाला डोळ्यांतून अधु गाळावयास लावणे. 🧸 ( ल. ) नाश करणें; वाढ खुंटविणें; उर्जितावस्थेस येऊं न देणें. ४ त्रास देणें; चिडविणें; एखाद्याला रहावयास येईल इतकें छळणें, गांजणें, उपद्रव देणें. 'मला ह्या कामानें पांच वर्षे रडविलें. 'प आनंदाचा प्रसंग, पाऊस, वारा, रोग, थंडी, ऊन्द्र इ०नीं शेत, रचनाविशेष इ०च्या रंगाचा भंग करणे.

रंडकी, रंडकीम्ंडकी-स्त्री. विधवेसंबंधीं तिरस्कारयुक्त व करुणाजनक शब्द; विधवा; निराश्रित व दुर्बळ विधवा. [रंडा; रंडकी-मंडकी ]

र डखडणे — कि. (सामा.) रखडणें; जडपणें आणि मंदपणें हलणें चालणें.

रंडा -- स्त्री. १ विधवा स्त्री; रंडकी. २ जारिणी; स्वैर स्त्री. [सं.] रंडका-वि. १ गरीव; निरुपयोगी. २ विधवा ( स्त्री.) अगर विधुर

रहली तर रहली काय माणिक मोती झडतील ? (ही म्हण रह- करुणास्पद स्थिति असलेला. ४ फायदा नसलेला; निरुपयोगी. रंडगोलक-पु. गोलक नांवाचा वर्ग व शोकासारखें गाणें. ( ल. वाईट काव्यास म्हणतात ). 'रंडागीतानि काव्यानि ' [सं.] ॰पंडित-वि. बायकांत निर्रुज्जपणे बोल-णाराः थापा मारणाराः, बढाई मारणाराः [सं. ] रंडापति-वि. १ ज्यानें रांड बाळिगली आहे असा. रंडीबाज; छिनाल. २ ( ल. ) वायक्या; बाइलबुद्ध्या; ॰पुत्र-पु आई विधवा झाल्यावर अगर बाप मेल्यावर जन्मास आलेला पुत्र, मुलगा. [सं.] ०प्रिय-वि. १विधवांची आवड असलेला. २बाइलवेडा ;स्रीचा नादी; कीलंपट; क्रैण. रंडी-स्री. (हिं.) १ वेश्याः नाचणारी स्त्री. २ दासी; रखेली. ३ पत्त्याचे खेळांतील राणी. [ सं. रंडा ] रंडी-बाज-वि. वेश्या इ० रंडीचें ज्यास व्यसन आहे तो; बाहर-ख्याली, व्यभिचारी; परस्रीगमनी; वेश्यागमनी. **रंडीबाजी-**स्ती. १ वेश्यागमनः; बाहेरख्यालीपण. २( क. ) रङ्की ऐवर्जी उपयोग करतात. रंडुला, रंडोला-वि. १ बायक्या. २ श्रेण, बाइल-बुद्ध्या. [ रांड ] रंडेय-पु. रंडीपुत्र; वेश्यापुत्र; विधवापुत्र; अनौरस मुलगा.

> रडी, रंडी, रड्डी—स्त्री. १ (सामान्यतः रडी ) भान जाऊन खेळांत खोटें खेळणें, खेळांत चिडणें. (कि॰ घेणें). २ बाटेल तेव्हां डोळ्यांतुन पाणी, अध्य आणणारी स्त्री. (रडणें ) रडी खाण-चिडणें; रडकुंडीस येणें; पराभव होणें. 'पांडुरंगे पहा खादलीसे रडी। परिनाम सेंडी धरिली आम्हीं। '-तुगा १२१८. र डी येणें-ज्यावर डाव आला असेल त्या मुलीनें किंवा मुलानें माझेवर मुळींच डाव आला नाहीं असे किंवा अशा प्रकारचें खोटें सांगर्ण. रडी(रंडी)खोर-वि. चिडखोर; खेळांत खोटें बोलणारा. र-रंडीवाल-वि. रडण्याची संवय लागलेला, असलेला; चिरडीस जाणारा. रडी खाण्याचा किंवा रडीस येण्याचा ज्याचा स्वभाव आहे तो.

र्ण--- ९न. १ युद्धभूमि. २ युद्धः संप्रामः, लढाई. 'श्रीराम-राक्षसांचा तो कीं हा एक होय परम रण।'-मोभीष्म ३.५७. -न. १ तंटा; आवेशाचें भांडण; जोराजोराचा वादिववाद. २वाळुचें मैदान. 'कच्छचें रण. '[सं.] ॰कंदन-कंदळ-न. १ निकराची लढाई; कापाकापी; परस्परांमध्यें आवेशाने होणारें पराकांब्रेचें युद्ध. २ ज्यांत हाणामारी, अरेतुरे होते असा जो पराकांग्रेचा कज्या, भांडण इ०; तुंबळ युद्ध: नाश. 'मुसळघायं करी चूर्ण। रणकंदन मांडिलें।'-एरुस्व १०.६०. (पुरुष). ३ ( ल. ) नागवा; उघडा; नंगा; कफलक; दरिदी; कृपण: | कक्किदा-वि. चिकाटीनें लढणारा. ' आमही प्रचंड धनुवृद्धि।

रणकर्कश रणगाढे । ' - एरुस्व ८.१९. • कास्रो-पु. युद्धांतील रणांत वाजवावयाचे वार्य. ' रणतुराचेनि बंबाळें । भीडींनिलीं दोनि हाव, पेच. 'वीरीं घेतला रणकावो । वेखोनि धावित्रला शाल्वो । ' -एरुस्व १०.६२. [रण+कावा] ०कुक्ळ-वि. १ भांडखोर. २ लह व वातुळ व्यक्तीस म्हणतात. • खंदळ-खूदळ-खूंदळ-ळा, •खुव्छ-जीनपु. निकराची लढाई; घनचकी; रणभूमीवरील बिनशिस्त लढाई; रणकंदन; जंगी युद्ध; दाणादाण; नाश; कत्तल. ' त्यांनीं फौजेंत रणखंदल करून मारामारी केली. ' – भाग ६७. [ सं. रण+कृंतन ] • खंद( दा )ळी-स्त्री. युद्धपराक्रम; रणकंदन; मारामारी: गर्दी. ' यादव उठावले महाबळी । रणखंदळी करि-तील । '-एरुस्व ८.५६. ० खांख-पु. रणस्तंभः एकमेकांवर हल्ला करून जाणाऱ्या दोन सैन्यांमध्यें पुरलेला खांब; लढाईस उत्युक झालेल्या दोन सैन्यांमधील खुणेचा खांब. या खांबाचा सैनिकांस एकत्र जमण्यास खुणेसारखा उपयोग होत असे. 'रणखांब रोविला सुकाम घोडेगांव। '-ऐपो ११८. [सं. रणस्तंभ] व्याभीर-वि. यद्वाच्या वेळीं न हगमगणाराः धीराचा [सं.] •गरी-स्री. भारमार. -के १.५.३६. ०गाडा-प. १ लढाईत तोफा किंवा दाह्रगोळा वाहून नेणारा गाडा; बैल, घोडे यांनी ओढावयाचा तोफेचा गाडा. २ ओझें वाहाबयाचे उपयोगी मोठा गाडा. ्गादा-वि. कसून लढणारा. 'भाउही प्रचंड धर्नुवाहे। रणकर्नश रणगाढे । ' -एरुस्व ८.१९. •घर-न. रण; रणमैदान; रणभूमी. 'आम्ही जातों रणघराला। '-ऐपो ११६. व्याई-स्नी. १ युद्धांतील पराकाष्ट्रेची गडबढ; हातघाई. २ जोराचा, नेटाचा प्रयत्न. **३** घाईघाईचें काम. ( कि॰ करणें, चाटणें ). ॰ घाइया-वि. ऐन लढाईच्या दिवशी विश्वासघात, निराशा करणारा; दगा देणारा; हातपाय गाळणारा (घोडा, मनुष्य), ऐन वेळी अवसान सोड- (खांब, तुळई, ओझें इ०). ०भीत-वि. युदाला भिणारा, रण-णाराः अवसानघातकी. • चत्वर- चत्वार- न. रणांगण. | सं. ] • इडतरी-स्री. सैन्याच्या भोंवतीं पहारा करणाऱ्या संत्र्यास [सं.] • भेरी-स्री. रणवहिरी (-स्री.) पहा. 'सोनजी भापकर इमें राहण्याकरितां केलेली तात्परती लांकडी खोली. •जोडवें-न, पायाच्या अंगटशांतलें चांदीचें वळें. •झंझार-पु. पराक्रमी; [ सं. ] •मंडल-ळ-न. १ एक प्रकारचा व्यृह; योद्धशांची शर; लढवय्या. 'विती झाले तरी स्वराज्याचे ते एक अनुभवी, कसलेले वयोवृद्ध रणझुंझार वीर आहेत. '-स्वप ९६. • झेंडा-पु. ध्वजः सैन्याचे निशाणः युद्धाच्या क्षेत्रावरील निशाण, खुण. •टाळ-पु. युद्धांतील एक वाय. •ठाण-पु. पिक्ना; युद्धाकैरितां रूपी यक्ष-होम. 'गाठी आराधाया रणयर्क्ने करुनि सिद्ध कटकांतें।' उमें राहण्याची पद्धति. 'तुझे गर्वेकवच छेदन करण्याकरितां रण-ठाण मांडून बसलों आहे. ' -पारिभी ५३. **ंढोल-९**. युद्धांतील करितां उभारलेला खांब; रणस्तंभ. [सं.] **ंरंग-५**. लढाईची हात-नौबत: मोठें ढोलगें, मृदंग, दोन्ही बाजुनीं वाजवितां येणारें ढोलगें, तुंबळ-न. तुमुल, घनघोर युद्ध, जोराची लढाई; धुमश्रकी. −िव. अतिशयित जोराचें (भांडण, मारामारी, कज्जा ६०). [रण∔तुमुल] वीर; रणवीर; युद्धांत पराक्रम करणारा. ०**वट**-पु. रणांगणातील •तुरा-पु. युद्धांत विजयी साल्याचें चिन्ह म्हणून पागोटवांत, स्थान. 'की हा (मुकुट) माथां असतां रणवट। न भंगे तुझा।' शिरोबेष्टणांत खोचण्याचा तुरा, दागिना इ०. **्तुरा-तुर्य-पुन. —कथा २.४.१२८. ०वाद्य**-न. लढाईतील वाय, शंख, <u>दं</u>द्भि

दळें। '-शिशु ८७६. **्तरा लावणे**-कि. पराकमी वीराप्रमाणे हौलांत चालणें, जाणें, मिरविणे. ॰धीट-वि. युद्धांत ज्यास भय वाटत नाहीं असा. ॰धीर-वि. रणगंभीर पहा. [सं.] ॰धुमाळी-स्त्री. धुमश्रकी; हातघाई; निकराची लढाई; युद्धांतली गडवड. •घेडा-पु. लग्नांत वधुवराम खांद्यावर घेऊन नाचतात त्या-प्रमाणें रणांत नाचणें. 'ऐसेनि लग्न लागलिया पुढा। रणीं नाचेल रणधेंडा । वोवाळणी बाण प्रचंडा । परस्परें पडतील । ' -एइस्व ४.४०. ० नवरा-वि. १ मर्द, शुर, उत्साही (वीर). २ स्वारी-वर असतां अथवा हिंडतांना ज्याला आपल्यापुढें वांचे वाजतगाजत ठेवण्याचा अधिकार अथवा मान आहे असा ( योदा ). ३ स्फुरण येऊन लढणारा; सेनापति; पुढारी; लढवय्या. 'अखंड रणनवरा।' -दावि १७६. ४ बेफाम; बेहोष. ०पंडित-पु. लढवय्या; युद्ध-कलेंत निष्णातः, सफाईनें शक्क चालविणारा. [सं.] ०पिसा-न. युद्धाचें वेड लागलेला. 'एक ते रणिपसेचि जाले। कंबर सोइनि मोकळे। '-गीता १.४८८. ॰प्रसंग-न. युद्धः; लढाई. 'एकदोन वेळां रणप्रसंग पाहिल्यावांचुन कोणी घीट होत नाहीं. ' [सं.] ॰फंदी-पु. रणश्रुर; लढवय्या; युद्धाची आवड असलेला. ' जिवबा-दादा ते रणफंदी।'-ऐपो २६७. ० बहिरी-स्त्री. रणभेरी; एक मोठें कर्ण्यासारखें वाद्य. 'कर्णे किती एक रणबहिरी कर्कती।' -ऐपो ११९. -वि. रणशुर; लढाईत घीट असलेला. [रणभेरी= रणवाय ] • बावरा-वि. १ लढाईसाठी अथवा युदासाठी बेफाम. २ (ल.) भयंकर उतावळा; अत्यंत उत्सुक. •बोका-वि. १ गलेलह; गब्बू व अधाशी आणि विषयी (प्राणी). २ फार मोठा भीरु. [सं.] ०भूमी-स्त्री. युद्धस्थळ; युद्धाची जागा; रणांगण. मानाजी पायघुडे रणांत राहिल्या रणभेरी।'-ऐपो १३५. वर्तुळाकार उभारणी. २ रणभूमी; रणमैदान; रणांगण. 'रणमंडळीं रघुवीर । ऐका कैसा शोभला । ' ॰ मोहरी-मोहरें-स्त्रीन. रणवाद्य. 'राञे गिडगिडिमां रणमोहरी।'-शिशु ५२६. ० यह-पु. युद्ध--मोभीष्म ५.१. • यूप-५. दोन्ही सैन्याच्या मघोमध खुणे-घाई; घनचकर, युदाचे भीषण स्वरूप; युदाचा भयंकर देखावा; युद्धाच्या वेळची गडबड, गोंधळ. ०रंगधीर-वि. रणामध्यें घीट;

आण । रणविदान पाहे माझें । ' -एहस्व १०.३८. ०िहाग-न. स्त्री. गुजेचा एक प्रकार; ढोरगुंज. रत्नगुंज पहा. ०जोत-स्त्री. १ रणाच्या वेळीं योद्धयांना बोलावण्यासाठीं, उत्साह येण्यासाठीं वाज- डोळवास थंडावा आणणारें एक औषध. २ वेदुची कांडी. ३ वितात तें किंग. [सं. रणशंग ] • द्वार-१पु. घोडयाच्या ग्रुभलक्षणा- ( ल. ) चणचणीत, हुषार मुलगा, वगैरे. ' तट्ट माझा रतन जोत ' पैकी गणलेला, मानिलेला एक गुण. -वि. २ युध्दांत घीट, परा-कमी, माघार न घेणारा; वीर.[सं.] •शौंड-वि. युध्दकलानिपुण; १३२. •पारस्ती-पु. रत्नांची परीक्षा करणारा; हिरे, मोर्ती, विकमशाली. [सं.] ॰संकुल-न. हातवाईची लढाई. [सं.] माणिक इ०ची पारख असलेला. ॰बाध-ली. (राजा.) पाटाचें युध्दकाळचा पोषाखः **∘सज्जा**−स्री. 'होईल भातां रणसांडी। '-उषा •सांडी-स्त्री. पराभव. १७४३. ०स्मौरा-वि. रणशूर. 'आनंदे नाचत रणसौरे। '-निगा ६१. ० स्तंभ-पु. १ रणयूप पहा. २ स्मारकासाठी उभारलेला खांब; स्मृतिस्तंभ. [सं. ] ० हुळकी-गी-स्त्री. एक प्रकारचें रणवाय. •क्षेत्र, रणांगण-न. रणभूमि. [ सं. ] रणालगी-स्ती. (वे ) टिमकी. [रण+इलगी ] रणोत्साह-पु. युध्दाची आवड; गोडी. रणंग. रणाग. रणांग-की. फोड येतात आणि आग होते

असा एक रोग; खवडे इ०.

रणदिस होणे-( माण.) बेजार होणें; थकणें; रंजीस येणें. रणरण-सी. भयंकर उन्हाचा ताप; कडक ऊन. [ध्व. ] **•ऋरणें-अ**क्रि. मध्यान्हसमय, ऊन, निखारे, ज्वरविशिष्ट शरीर इ०कांनी स्पर्शन-दर्शनादि करण्यास अशक्य पडायाजोगी अति-संतप्तता पावणे: भयंकर तापणें, जळणें (सूर्य, तापांतील शरीर, अप्रि, यांनीं ). रणरणणे-अित. १ जळजळणें, अत्यंत तप्त होणें ( झळीनें ); अतिशय उष्णता वाटणें; उकडणें. २ ऊन, निखारे, स्ये, अमी इ॰कांनीं अतिशय संतप्त होणें. रणरणीत-वि. अति-शय जळजळीत; कहक; प्रखर ( सूर्य, ऊन्ह, अप्नि, दुपार इ० ). रणरणीत उन्हाळा-पु. उन्हाळ्यांतील कडकडीत ऊन्ह, उष्ण झळा; (सामा.) हवेंतील प्रखरता. रणरणीत दुपार-स्नी. उन्हाळगांतील ऐनदुपार; मध्यान्हसमय.

रत-न. १ संग; संयोग; सुरतभोग; मैथुन. २ करमणुक. -वि. रमलेला; रममाण झालेला; निमम; गुंगून गेलेला. तक्षिन; अनुरक्त. 'ज्यांचें कृष्णीं तन मन जालें रत।'-तुगा १२. ( समासांत ) कामरत; कर्मरत; विषयरत; स्त्रीरत; दान-धर्म-भक्ति-रत. [सं. रम्=खेळणें; कीडा करणें] रतणें-अकि. १ आनंदित होणें. २ आसक्त होऊन खेळणें रममाण होणें; सहजासहजीं गुंग होणें. 'चिलशृत्ति रतली हरिपार्यी । ' ३ भटकर्णे; बागडणें; करमणूक करून घेणें. ४ मैथुनांत आसक्त होणें, विषयसुकांत निमम होणें; सभोगेंग. [सं. रम्, रत]

रतन---न. रत्न; मौल्यवान पदार्थ. [सं. रत्न ] • आबसी-की. ( गो. ) एक फुलझाड; त्याचें फुल. क्राप-कुंड-न. उत्तम बी, गुंज. २ ( ल. ) वजन करण्याचे अगदीं सहान ( कास्पनिक )

इ० [सं.] • विदान-न. युष्ट्कीशल्य. 'गेंदं घातली आपुली पोसलेला, पिकलेला आणि तेजस्वी आंबा, पेरू इ० फळ. • गुंज-─त्राटिका. [रत्न+ज्योति ] ०जोध-न. कमळबीज. –मुंज्या समरशोभा. [सं.] पाणी आंत घेऊन बाग शिपण्यासाठी केलेला खळगा, विहीर, खांच.

> रतनाळ-ळूं-ळे--न. (ना. व.) राताळें. [रतन+आख] रतन्या—पु. (व.) शिरा घोटण्यास केलेला मोठा लाकडी सराटा.

> रतल, रत्तल-पु. १ सुमारे १५ औंसांचे म्हणजे ३६ सुरती रुपयांइतके वजन, कां**हीं**च्या मतें १६ है औस, तर कांहींच्या मतें १२ औंस; सध्यां ४० रुपये भारांचें वजन प्रमाण मानतात. २ (सामा. ) अर्था शेर; पौंड. [ अर. रत्ल ]

रतांजली-की. रक्तचंदन. -मुंक्या १६३.

रताळूं, रताळें—न. एक कंद; गोडा बटाटा; पांढरें व तांबेंड अशो याच्या दोन जाती आहेत. [सं. रक्ताल ] रताळी-स्त्री. रताळ्याचे झाड. वेल.

रति-ती-की. सदी; नशीब. (कि॰ फिरणें, अनुकूळ होंगे ). 'पहिल्याने जुगारांत मला रती अनुकूळ होती. '-बाळ २.२. 'रति फिरली, सारांश मिळाले लोक अपूज्याला –ऐपो [दैवाची रित याचा संक्षेप; सं. रित ] ॰ धत-वि. दैववान; भाग्यशाली. 'रतिवंत महाराज पेशवे माधव विष्णू अवतार '-ऐपो ४३९.

रति—सी. १ कांहीं विषयाच्या ठायीं।प्रीतिपूर्वक भासक्ति. इच्छा. 'कुकमी रति घडे।'-ज्ञा ३.८२. २ मैथुन; संभोग; स्त्रीसंग. 'रतीचिया बेटा। आदळती कामाचिया लाटा।'-जा ७.७४. ३ मदनाची, कामदेवाची स्त्री. ४ विषय: कामवासना: कामेच्छा; शुंगाररसाचा स्थायीभाव. ५ आनंद; सुख. ६ कीडा; विलास. [सं.] •चळ-पु. काम; विषयलालसा. 'नाहीं तीळ रतीचळ। तुझी कळा अचळ। '-पला १.४. ०नाथ-पु. मदन. [सं.] •राय-पु. (महानु.) मदन. 'ते रितरायाचे माराक कासी। तरि कवण विषयविष्ट्रातवसी। '-भाए ४४५. ० युष्ट्य-न, संभोग; सुरतक्रीडा. -नि ८०५. ०रोदन-न. प्रथम रति-प्रसंगींचें हदन [ सं. ] • सुख्य-न. संभोगजन्य सुखः, कामशांति. [सं.]

रति-ती-की. १ हिरे, मोतीं इ० वजन करण्याची एक

प्रमाण, सुमारे १॥ ग्रंज दिवा २। प्रेन, ४ गई दिवा १६ तंदुल= १ रती, २४ रती=१ टाक, ६० किंवा ६४ रती=१ तोळा. [सं. नाशीं फार रत्व केला आहे. ' −रा १.१९४. [अर. रब्त् ] रिकतका=गुंज ] ०रित-किवि. अगर्दी बारीक बारीक. 'रित रित मांसतुकडे करोनी । जळचरातें वोपीतसे ।'-नव २२.१४०.

रतीय-9. १ उकाडा; रोजी नियमित यावयाचे अन्न वगैरेचें प्रमाण; ठराविक देणें, खाणें, इ०. (कि० लावणें ). २ रोज नियमित खर्चास घेण्याचा पदार्थ. ३ खुराक; पौष्टिक अन्न. [ अर. रातिब; रातिबा]

रतन-न. १ हिरा, माणिक, पाच इ० मूल्यवान खनिज पदार्थ; ( हिरा, पाचु, माणिक, पुष्कराज, नीळ, गोमेद, लसण्या, प्रवाळ इ०). २ (ल) कोणेक जातींतील, समुदायांतील किंवा वर्गीतील रत्नाप्रमाणे उत्कृष्ट व्यक्ति. उदा० पुत्ररत्न, कन्यारत्न, अश्वरत्न, 'सखाराम बापू म्हणजे एक रत्न आहेत.'-इंप ७१. ३ ( ल. ) शोभा देणारा, सौंदर्य वाढविणारा, संसार, सभा इ०स ज्याच्या योगाने शोभा येते असा पदार्थ. 'संसारांत मूळ हें रत्न आहे. ' ४ समुद्रमंथनापासून तत्पन्न झालेले चंद्र, अमृत, लक्ष्मी ६० चतुर्दश पदार्थ. ५ ( उप. ) मूर्ख मनुष्य. ' इंदूर प्रजेचें दुर्दैव म्हणून हैं रत्न या गादीला लाभलें. '-विक्षिप्त १.१७. •खचित-जडित-वि. हिरे, माणकें इ॰ रत्नें बसविलेलें; जडा-वाचे; रत्ने बसविलेला (सोन्याचा दागिना, सिंहासन इ०). [सं.] ्रां,ज-एक झाड. यास लांब रोगा येतात. एकएका शैंगंत ८।१० गुंजा असतात. मुंबईकडे सोने, हपें तोलावयास यांचा उपयोग होतो; वाल. ०त्रथ-त्रितय-न. जैन धर्मातील सम्यक् दृष्टि, सम्यक्कान व सम्यक् चारित्र्य हीं तीन अमोलिक तत्त्वे. [ सं. ] •दीप-पु. दिव्यासारखा लखलखीत प्रकाश देणारे रतनः, स्वयंप्रकाशी रतनः, अशा प्रकारची रतने पाताळांत असल्या-बद्दलच्या कथा आहेत. •पारखी-वि रत्नाची परीक्षा करणारा; ज्यास रत्नांची पारख आहे असा. • वाटी-स्री. हिरे इ० रत्नें बसविलेले बशीच्या आकाराचे भांडें. [सं.] ०सान-पु. मेर पर्वत. [स.] रत्नाकर-पु. १ रत्नांची खाण. २ (ल.) समुद्र (तळाशीं रत्ने असतात म्हणून). ३ रामेश्वरापासून अलीकडील पश्चिमेच्या आंगचा जो समुद्र तो. [रत्न+आकर ] रत्नाकर-आळि श्रिं-पु. (समुद्र शांत करणें ). काम न करतां (रडत, बोंबलत ) परत येणें; अपयश घेऊन येणें. 'हा रहतोंडचा खरा. जेथें कामास पाठवावा तेथून रत्नाकर आळवीत येतो. ' [सं. ] रत्नाचल-पु. मेरु पर्वत. - ज्ञा १८.३५. [ रत्न+अचल ] रत्ना-भरण-न. जडावाचें भूषण. [ सं. रत्न+आभरण]

रानी-सी. १ नाचणी धान्याची एक जात. २ माकडाच्या बेळांत माकडीला दिलेलें नांव. [ सं. रत्न ]

रत्य--पु. ठरावः; करार. 'मुरादखानानें वाजीद अलीखा-

रथ-पु. १ राजा, देवाची मूर्ति इ०ची मिरवणुक ज्या गाडींत निघते ती गाडी. २ घोडयांनीं ओढीत न्यावयाचे राजादिकांचें वाहन; राजेशाही गाडी. ३ लढाईतील वाहन; आंत बसुन लढण्याची गाडी. ४ रथी; रथावरील योदा. ' मजपासी दूत मद्रथां बाहो।' मोशल्य ३.६. ५ पृथ्वी. 'चळित रथ रथाचा नाथ संतुष्ट मोर्दे । ' –मुरा, बाल १०२. [ सं. ] ०**कार–कारक–५. १** रथ बनविणारा धुतारः, गाड्या तयार करणारा. २ एक जातः, द्विचा उद्भव माहिष्य जातीचा पुरुष व करण अगर लेखक जातीची स्त्री अशा दांपत्यापासून आहे. ० भार-पु. जींत रथासारखीं वाहनें आहेत अशी युद्धसामुग्री. [सं.] ०यात्रा-स्री. जगन्नाथादि देवाच्या मूर्तीची रथांतून मिरवणुक काढण्याचा समारंभ. •सप्तमी-स्री. माघ शुद्ध सप्तमी: या दिवर्शी सूर्य रथावर आरोहण करतो अशी कथा आहे; या वेळपासुन दिवस वाढत जातो. [ सं. ] रथांग-न. १ रथाचा भाग, चाक, जुं वगैरे. ' रथांगांचा मेळावा । जेवीं रथु म्हणिजे पांडवा। का अधोध्वे अवेवां। नांव देही। ' -ज्ञा १३.१५१. २ चकः; विष्णुचें सुदर्शन. [ सं रथ+अंग ] रथी-पु. १ रथांत बसणारा; रथाचा मालक; मुख्यस्थानी रथावर बसणारा योदा. २ रथांत बसून एकटा लढणारा वीर. **रथोद्धता-स्नी**. एक समवृत्तः, ह्याच्या प्रत्येक चरणांत ११ अक्षरें आणि र, न, र, ल, ग हे गण असतात उदा० 'मोकळा करुनि कंठ तेधवा।'-वामन भरतभाव १६. [रथ+उद्धता] रथोत्सव-रथोत्साह्व-पु. देवाची मूर्ती रथांत बसवून मिरवणुक काढण्याचा सभारंभ; रथयात्रा पहा. [सं. रथ+उत्सव ] रथ्य-पु. गाडीचा घोडा. [सं.]

रथ्या---स्री. राजमार्गः, हमरस्ता. [सं.] रथ्योदक-न. रस्त्यावर वहाणारे पाणी. 'तथ जैसी रथ्योदकें सकळें। घेऊनि गंगा समुद्री मिळे।'-ज्ञा ५ ११४. [ सं. रथ्या+उदक ]

रद, रदन-- पु. दांत; दंत. [सं.] रदी-पु. इत्ती.

रद, रह—वि. १ काहून टाकलेलें; बातल. २ फॅकलेलें; बाजूस सारलेलें. ३ खोडलेलें; नामंजुर. ४ निरुपयोगी झालेलें; टाकाऊ. ( कि॰ होणें, पडणें, असणें ). 'ही चांगली पोथी मिळाल्यापासून ती पहिली रह पडली. '-स्त्री. परतवर्णे; फेड. [अर. रद्, रह] •कर्ज-न. १ (हि.) कर्जमुक्त झाल्याची स्थिति; ऋणम्बतता. २ कर्जफेड. 'बाकी राहील ऐवज रदकर्जास लावून देतो '-ख ८.४३२२. ०कर्जी-स्री. कर्जाची फेड. ०जबाब-पु. (कायदा) प्रत्युत्तर. [फा.] • बातल वि (कायदा) कायवाने अमलांत आणताच येणार नाहीं असा करार - घका ९२. रही-स्त्री. निरुप-योगी झालेल्या कागद इ०चा समुदाय. रह पहा. -वि. त्याज्य; कवडीमोल.

रद्बद्ल-ली—सी. १ मध्यस्थी; तहाची वाटाघाट; तह-चर्चा. 'सोंधेकरी यांची रदबदल लागली असे. '-पया ६९. २ विकली; शिष्टाई; तरफदारी. 'केली गोष्ट सुधरावी म्हणजे त्यांची रदबदल न चालेल असा विचार काय आहे ?' —ख ५.२३५७. १ एखाद्याला भीड घालणें; मनवळवणी. [फा. रह-उ-बदल]

रंद-ध-पु. गळूं; फोड, इ॰मधून निवतो तो रक्तमिश्रित पू; लस. 'त्याच्या कानांत रंद फार झाला आहे. '[सं. रद् !] रदळ-वि. (मुंबई) माणेरडा; गदळ. [रह]

रदळ—१व. ( सुबई ) वाणरडा; गदळ. ( रह ) रंदा, रंदागोळ—पु. ( प्र. ) रंधा; रंघागोल पहा.

रदाळ्या-ल्या-वि. रटाळ्या पहा.

रदा—पु. १ माती, रोण इ०चा तुडवृत तयार केलेला गारा; चिखल (इमारतीसाठीं). २ (व.) पेंड; दडपण. ३ लगदा; गरगट. [सं. ख्=फोडणें १] चुन्याचा रदा—चुन्यांत वाळ् आणि पाणी प्रमाणांत घाळून तें मिश्रण घाणींत घाळून तयार केलेला चुना.

रंधन न. १ शिजविणें; रांधणें: पाकिकया. २ शिजलेलें पदार्थ; स्वयंपाक. 'किं धाला बैसे पार्टी । रंधनाच्या ।' - अमृ ५.६४. रंधप-न. (कीं.) १ शिजवृन केलेला स्वयंपाक. २ शिजविलेले पदार्थ. रांधप पहा. रांधपी-पु. आचारी, स्वयंपाकी. रांधपी पहा.

रधवर्णे, रधविणे—िकि. १ (सामा.) रुधविणे; रुधे असा करणे; रुधणे पहा. २ (व.) सतावणे; रडकुंडीस आणणे, त्रास-विणे. [सं. रुध्]

रंधा—पु. १ सुताराचें लांकूड साफ, सपाट करावयाचे एक इत्यार. याचे प्रकार-वजी, गोल्या, खोल्या, एकधड्या, वांकडा. २ त्या इत्यारानें लाकूड साफ करण्याचा केलेला संस्कार. (कि॰ करणें). [फा. रन्दा] ॰गोल-पु. लांकडाची कड गोल व साफ करण्याचें इत्यार. ॰गोलची-स्ती. कांठ, कड रंध्यानें गोल करणें; रंध्यानें केलेली गोलाकार वस्तूची साफसुफी. (कि॰ करणें). ॰पट्टी-स्ती. गिलावा साफ करण्याची पट्टी. रंधणें-कि. लांकूड रंध्यानें साफ करणें; रंधा फिरविणें. [रंधा]

रंध्र—न. १ छिद्र; भोंक; वेज. २ भगदाड; डोंगरांतील गुहा. ३ (ल.) व्यंग; उणीव; दोष; न्यून; विंग. ४ (ल.) नाजूक भाग; मर्म, वर्म. [स.] ॰ राखाका-स्त्री. छिद्र पाडण्याचे हत्यार. रंधान्वेषण-न. १ भोंक, छिद्र शोधून काडणें. २ न्यून पाहणें; उणीव, विंग, मर्म शोधणें, हुडकून काडणें. [सं.] रंधान्वेषी-वि. छिद्रान्वेषी; दोष काडणारा. [सं.] रंधिका-स्त्री. एक वाद्य. 'ढोल दमामे मृदंग चंग। शंख रंधीका स्वरशृंग।' -स्वादि ८.५.९५.

रनाळा—पु. (कों. कुलाबा ) उन्हाळा. [ रण ] रनाळी-स्त्री. उन्हाळी.

रञ्जावर्णे—अकि. (व.) १ आळसावणे; सुस्त बसर्णे. २ शेफार्णे;माजेंणे. 'फार रत्नावलास तूं, तुला वाटेवर आणिलें पाहिजे.'

रप, रपका—पु. १ धपाटा; गपका; गुद्दा; चापट. २ मऊ, ओल्सर पदार्थ हापटल्याचा होणारा आवाज. ३ मऊ व कठिण पदार्थीच्या संयोगानें निघणारा आवाज. [ध्व रप]

रप-कण-कन-कर-दिशीं—किवि. धपाटा मारल्यानें, ओलसर, मऊ, कठिण पदार्थाशीं घांसुन गेल्यानें, चिखल वगैरे पदार्थीत पाय गेल्यानें, पडल्यानें इ० प्रसंगीं होणाऱ्या झपाटचाचें व तीक्ष्ण आवाजाचें अनुकरण कह्नन. [ध्व.]

रपाटा—पु. चपराकेचा जो मोटा प्रहार तो. रपदिशी आवाज होऊन मारलेला, गपका: गुदा. 'कुरुपतिस दिला भीमें उप्र गदेचा असा रपाटा कीं।' -मोगदा ३.२२. २ एखाद्या वस्तृचा आकार सामान्य आकारापेक्षां एकदम मोटा दिसल्यास योज-तात. 'केवढी थोरली रपाटा भाकर हो!' ३ वेग, चलाखी, भयंकर जोर जींत आहे अशी किया. ४ झपाटा पहा. रपाटणें, रपटणें-कि. १ दपटणें; रगडणें. २ एखादी गोष्ट, एखादें काम तडकाफडकी, घाइँघाईँने आणि आचरटपणानें करणें; त्वरेनें करून टाकणें. उदा० हांकत रहाणें, ढकलणें, हात उगारणें, बलात्कार करणें इ०. रगडणें पहा. [रप] रपाटखान - वि. सामान्य प्रमाणा-पेक्षां, नेहर्मींच्या अगर थोग्य आकारापेक्षां भयंकर वाढ झाली असतां योजावयाचा शब्द; गवदुलखान [रप, रपाटखा - दपाटखा - कि. सपाटन. रपाटखा - दपाटखा | रपाटखा - कि. सपाटन. रपाइन पहा. [रपाटणें ] रपाटखा - वि. रपाडचा पहा. [रपाटणें ]

रपापा, रपा(प)रप-रपरप-- किवि, भराभरा, एकसारखें केलेल्या आघाताच्या आवाजाचें अनुकरण करून. (कि॰ मारणें, धोपटों).

रपटा—पु गूळ, चिंच, चिखल वगैरेचा केलेला लिबलिबीत, पातळ लगदा.

रंपाळं—वि. ( कुलाबा कों. ) अवादन्य; अगर्दार.

रपोट-- पु. अहवाल, वृत्तांत. - पैमा. [ इं रिपोर्ट ]

रफडा--पु. (व.) धामधूम. रफरफ-श्री. १ अत्यंत अव्यवस्था; सांवळागोंधळ. २ नाश, चुयडा; चिंधड्या; पूर्ण विध्वंस; नासाडी (काम, धंदा, संसार इ०ची). [ध्व.]

रफल-मी. (काश्मिरी) इलकी लेंकर.

रफा—प. १ विचका; विघाड; चिवडा. २ डिवचाडिवच; कालवर्णे व टाकून देणें, मातेरें; नाश; मचका. 'काय भाताचा रफा करून टाकलास हा. ' ३ निराकरण. ' थोडेच दिवसांत खलश

रफाही होईल. '-रा ५.१५७. [ अर. रफ्अ ] ०**तका-**रफादफा पहा. ॰दफा-स्री. १ चिवडाचिवड; खिचडी; काला. २ अन्य-षस्था, गोंधळ. ३ नासाडी. [ अर. रफ्अ-द्वि. ] रकादका, रफे-इफे-स्री. १ ,निवाडा; उरक; निकाल. 'असे जाहल्यास मागील रफेदफे करून त्यासही भेटीस बोलवावें. '-रा १.२८९. २ (कर्जाची) फेड; निवारण. 'देणेदाराची कोचवण किती आहे याची रफेदफे धनी अथवा आपण कहन मला मोकळें करावें. ' —होबै २०. – वि. निकालांत काढलेलें; उरकलेलें; पार पाडलेलें. [ अर. रफ़ अ द्वि. ] रफे-खल( लि ) श-पु. वैराचें निराकरण. ' आमची त्याची रफे-खलिश व्हावा ऐसें बेतांत आणिलें आहे. ' -ऐकिप्र ४१. [ फा. रफ-इ-खिटश् ] रफे-दार-पु. वैराचें निरा-करण. 'रेफे-शर केला व तस्फियाचा नक्शा टरविला. '-वाड-कैफियती १००. [अर. शरॅ=वाईटपणा; रफ-इ–शर्र ]

रफाकत, रफीकत—स्री. स्नेह; सख्य; मैत्री. 'तुम्ही 🛊 प्रेजांची रफाकत करणें ठीक नाहीं. ' –दिमारा १.१२३. 'म्हणजे भाग्ही रफीकर्तीत राहुं. '-दिमरा १.२०७. [अर. रिफाकत्] रफाड--न. (व. ना. ) मोकळ मैदान; खुली 'गांवाच्या बाहेर रफाड आहे. तेथे शाळा बांधावयाला जागा टीक आहे. '

रफायत, रफाहीयत—स्री. भरभराट. ' किफायत सरकार व रफायत राया (र आया=प्रजा) अमलांत आणोन...'-रा १५. ११३. 'आपले रयासतीची बंदोबस्ती व खल्खुलाचे रफाहीयतीवर असावें. '-वाडसमा १.३२८. [अर. रफाहत्; रफाहीयत् ]

रफीअइकदर-वि. उच्च दर्जाचा; अत्युच्च; एक पदवी. –इमं ६५. [अर. रफी उल्कट्र ]

रिकक, रकीक—पु. स्नेही; मित्र; रक्षणकर्ता; सामील: दोस्त. 'हलीं रफीक होऊन सेवा करून दाखवुं.'-इमं २६०. [ अर. रफीक ]

रफ़--पु.सी. १ कापडाचें छिद्र विणुन बुजविणें; तुणणें; वस्राचे रबल पसरण्याचे काम चालू आहे. [ इं. ] छिदादि युजविण्याकरितां युक्तीने सुते भक्तन संधान करण्याचा एक प्रकार. २ या कियेने युक्त असा वस्त्रभाग. ३ जुन्या छपरावर नवीन गवत व पानें पसर्णे. (क्रि॰ कर्णे). [अर.रफ्व; फा. रफू ] करी, •गार-पु. रफू करणारा; रफूचें कसब करून उपजीविका करितो तो; तुणणारा. [फा. रफूगर]

रफूचक्कर होणे—वि. (व.) पळून जाणें.

रफ़क-पु. मेहेरबानी; स्नेह. ' एके ठिकाणी रफ़काचें कलम भसावें. '-पया २२१. [अर. रफक]

रफ्त-पु. १ चाल; रीत. 'राव पन्त प्रधान यांजकडील सर्दारांशीही रफ्त आश्नाईचा भाहे. ' -रा ५.१०१. २ व्यासंगः | उल्-आखिर् ]

परिपाट. 'अलीकडे घोडगावर बसण्याचा माझा रफत मोडला. ' ३ जाण्यायेण्याची वहिवाट. [फा. रफ्त ]

रब—स्त्री. (व.) चाल; रीत. [सं. रव किंवा फा. रफ्त] रधक-न. एक तंतुवाद्य; सारंगी. [अर. रुवाब; फ्रें इं. रेवेक] र्य-कण-कन-कर-दिशी--रपकण इ० पहाः रवका-पु. १ रपाटा; धपाटा (आवाज होईलसा ). (कि॰ मार्णे; देणें ) २ कोणताहि अवाढन्य, अगडवंब पदार्थ.

रबखा—पु. (व.) दरारा.

रवडगा-पु. १ अनेक कामांचा दबडगा. रगाडा; रगडा. २ कामाची गदी; गडबड; घाई इ०.

रबद्धणं -- अक्रि. रखडणें; फार काम, कष्ट करणे किंवा सोसणे. **रश्वडा**—पु. चिखल; रहा; गारा. [ध्व. रब!] **रखडा** काढणें-लावणें-(माण) एखाद्या झाडाचे मूळ अथवा साल उगाळून गंध काढणें.

रबड़ी—स्री. (उ. हिं.) रावडी; दुधावरची मलई; कढईच्या बाजूला लागून वाळल्यावर कडईत राहिलेल्या दुधांत ती मिसळ्न व साखर घाळून बासुंदीसारखी तयार करितात ती. (सामा.) बामुंदी; आटीव दूध. [ राब; हिं. ]

पदार्थ, रबराच्या अंगच्या चिवटपणामुळे त्याचा पुष्कळ उपयोग होतो. शाई-पेन्सिलीनें लिहिलेलें यानें पुसतात.

रबर—न. जाड, हलक्या प्रतीचें भरड, नि:सत्त्व अन्न. [ भरड ] रबरब-रबां—क्रिवि. चिखलांतून चालतांना, चिखलांत पाय रुततांना होणाऱ्या आवाजाचे अनुकरण. [ ध्व. रब ! ] रखरबीत-वि. गोळा कहं गेलें असतां होऊं नये इतका पातळ झालेला ( चिखल, पीठ इ॰ ). [ रब ]

रब(ब्ब)ल-न. (व.) भिंत रचण्याचे किंवा सडकेवर घालावयाचे अनघड दगड; ओबडधोबड दगड; डबर. 'सडकेवर

रंबार-न. (बे.) कामाची गदी.

रबाब-न. एक तंतुवाद्य. स्रांकुड कोरून हें तथार करतात व गजाने वाजिवतात. [फा.]

रबाच-9. १ (प्र.) हवाब, धाक; दरारा. 'रबाब पूर्ववत् जमून इंदुराम आले. '-होकै २९. २ डौल; ऐट. [फा.रू=चेहरा+ आब=तंज | रखाख-रुखाख कस्मर्ण-(व.) धाक, दपटशां दाखविणें.

रिबता-- पु. रावता पहा.

रबिलाखर-पु. अरबी वर्षाचा चौथा महिना. [अर. रबी-

र्षिलावल, र्षिलोवल-पु. अरबी वर्षाचा तिसरा महिना. [ अर. रबी-उल्-अब्बल ]

रबी, रब्बी, रबीधान्य-सीन. पर्जन्यकाळच्या अखे-रीस पेरून वसंतऋतूंत कापावयाचें धान्याचें पीक; वैशाखी पीक. 'वैशाख फलम् ' –रान्य ९.१२. याच्या उलट खरीफ. 'गारा फाल्गुन मासी पडल्या, रब्बी बुडाली. '-रा ३.१६४. [ अर. रबीई=वासंतिक]

रबीसोस-पु. ज्येष्टमधाचा शिरा. -मुंब्या ११३.

रबुका-- पु. रबका पहा.

र्बूक—वि. विशाल; प्रचंड; फारच अवाढव्य (वाडा, पशु, मनुष्य, वस्तु ६० ). २ अत्यंत विपुल; समृद्ध; भरपुर (माल, पाणी, पीक, आंबे इ० ).

रबेत-द, रबेता-दा--पु. १ जोराचा रहा किंवा तडाखा; ठोसा (आवाज होईल इतक्या जोराचा) (कि॰ मारणें देणें). २ रावता; वहिवाट; प्रघात; चाल. ३ व्यासंग; संवय. [अर. | (सामा. ) स्त्री. [सं. ] रब्त , रफ्त ]

र्वेत-द्-िव. अवादन्य; मोठा; राक्षसी; प्रचंड.

भरून त्याची अफू करतांना तो पातळ कापडाच्या थैल्यांत येऊन चिकटतो तो. −कृपि ५०७. [ अर. रुब्ब्=रस ]

ताडिली । शुंडादेंडें वारणें ' - ह २.१३४. २ स्वर्गीतील सुंदर स्त्री; मुलगी. [सं.] ०तृतीया-स्री. १ मार्गशीर्षे शुद्ध तृतीया. ०**नंदन-पुत्र-**पु. कापूर. ' अग्नीस २ या तिथीचें वतविशेषः विक्षवावया रंभानंदन । आवेशेंकरून लोटला । '-रावि १४.१७६.

रंभा—पु. (चांभारी) कातडें कापण्याचे एक इत्यार. हें रापीहून वेगळे असतें. -स्त्री. गवत काढण्याचे खुरपें. ०पुतळी-स्त्री, खुरपें.

मुसलमान लोक दिवसा उपनाम (रोजा) करतात. [ अर. रमझान् ] गाई, रमजानिगाई-की. रमजान महिन्यांत उपवास न कर. ण्याबद्दलचा दंड; एक कर. ' मुलकाचे दस्तावर रमजानिगाई कदीम तहनाम्याप्रमाणें न घ्यावी. '-वाडमा १.२२३.

रमढोल-न. प्रचंड, अवाढव्य वस्तु. -वि. विशाळ, प्रचंड; अवाढव्य.

रमण-पु. १ उपभोक्ता; रममाण होणारा पुरुष; आवड असणारा. २ नवरा. उदा० जानकीरमण; सीतारमण. ३ जार. ४ मन्मथ. -न. १ मैथुन. २ कांहीं एक विषयाच्या टार्थी चित्ताचा रमण्याचा व्यापार; ऋीडा; विहार. '-वि. १ सुखविणारा; प्रिय. २ मोहक; सुंदर. [ सं. रम् ]

रमणा-पु.१ बागः क्रीडास्थानः रम्य स्थलः २ चोहींबार्जूनी आवृत स्थान: दक्षिणा वांटण्याची जागा: कोंडी. ' पेशव्यांचा रमणा पर्वतीच्या पायथ्यास होता, तेथें आज रान माजलें आहे.' 🧣 (ल.) ब्राह्मणांना दक्षिणा वाटणें किंवा तदर्थ खर्चलेली रक्कम. ४ अनेक मंडळीनीं केलेला गोंधळ किंवा गोंगाट. (कि॰ माजविणें); गदी. 'रमणा बहुत तिथें मातला ।'-ऐपो १४१. ५ ( इमारत काम ) जिन्याच्या आरंभी किंवा शेवटी जिन्याच्या दारापुढें असलेली चौकोनी जागा. 'रमणा घट बसवा. ' [ सं. रम्=रमणें ]

रमणी—स्त्री. १ तरुण, सुंदर स्त्री. २ पत्नी; बायको. ३

रमणीक-वि. रम्य; आनंददायक; रमणीय (स्थल इ०) 'रमणीक याचेसरी। परण आन असेना।'-मुआदि ४६.२०. रञ्बा—पु. अफ़्च्या बोंडावरील रस काढून तो मडक्यांत [सं.रमण] रमणीकपणा—न.रमणीयता; रसझता. 'रमणीकपणें पाइतां मन । कदा काळीं नुठावें । '-मुआदि ३५.६१. रमणीय-घालतात. या रसाचा जो भाग थैल्याच्या बाहेरच्या अंगास वि. रम्य; मनोहर; सुखावह; शोभिवंत (जागा, मूर्ति, काव्यार्थ इ॰ ). रमणीयता-सी. मनोहरत्व; सौंदर्य. [सं.] रमणुक-रंभा—स्त्री. १ कदलीवृक्षः, केळ. 'जाणिजे योगपीठीचा स्त्री. १ चैनीखातर फिरणे; विहार. २ मनोरंजनः, करमणुक. [रमणें] भैरवु। काय हा आरंभ रंभेचा गौरवु। '–ज्ञा ६.४६२. 'जैसी रंभा रमर्णे–अकि. १ कांहीएक विषयाची गोडी लागल्यामुळें तेथें चित्तवृत्ति आसक्त होऊन रहाणें. 'पुष्पाचे सुगंधावर भ्रमर रमतो.' एक अप्सरा; देवांगना. 'नाना रंभेचेनिही रूपें। शुकी नुठिजेचि २ वागवगीचा, चांदेण इ० उपभोग्य जे विषय, तदुपभोगद्वारां कंदर्षे । '-ज्ञा १६.१२७. ३ वेश्या. ४ (उप.) स्थूल, कुरूप विनोद करीत काळ घालविणे. ३ रेंगाळणे; गमणें. संभाषणांत किंवा व अञ्यवस्थित वस्त्राची, पिजारलेल्या केसांची बाई, विद्येषतः | खेळण्यांत वेळ घालविणे. ' लवकर जा. वाटेस रम् नको. ' ४ विलास करणें; मैथुनार्थ संगत होणें, जुळणें. [सं. रमण] रमतरमत-गमत, रमते रमते-फिवि. १ स्वस्थपणें; सुखानें; सहज; बिन त्रासानें; घाई न करितां; विशेष तसदी न घेतां (काम करणे इ०); २ बागबगीचा, चांदर्णे, वायु इ०कांपासून करमणुक करीत करीत. (कि॰ जाण; येण; चालणं इ०). (रमते रमते हें हिदी रूप आहे). रमताराम-पु. भटक्या, फिरस्ता, प्रवासी माणुस, विशेषतः तीर्थे रमजान—पु. अरबी वर्षाचा ९ वा महिना. या महिन्यांत हिंडणारा गोसावी. [रमणें राम ] रममाण-न-वि. रमणारा; आसक्त; ग्रुंग; तहीन; रंजित. रमविण-क्रि. रंजन करणे; रंज-विषे: करमणुक करणें; सुखविषें. [ रमणें ]

> रमराट-पु. प्रचंड रास, ढिगारा (खरकटीं भांडीं, उष्टी पानें इ० चा ). रामरगाडा पहा. [ सं. राम+राष्ट्र ]

रमल-न. रेतीवर किंवा कागदावर काढलेल्या रेघांवरून अथवा फांशावलन शकुन पाइण्याची विद्या. मूळ देवदूत जिन्दईलनें प्रेषित दनियल यास बाळ्वर रेथा काढून त्यावह्न भविष्य वर्तै- स्वतंत्र ठराव करण्याची पद्धति. याच्या उलट जमीनदारी (फा. सांगणारा. [रमलु]

नायक-पति-रमण-वर-१ विष्णु. 'रमारमणी एकांती। तिक ) रहा : आरडणें ( दोन्ही शब्दांत आरंभी र आहे). [ सं. ] इच्छित परधन परनारी। ' -स्तोत्रमाला ३२५. ॰कांत आळविर्णे-( विष्णुचे घ्यान, पूजा, भाराधना करणें ) रया — श्री. १ किमत; मोल; गुण; योग्यता. (मनुष्य, पदार्थ **३ रमणें गमणें: रेंगाळणें. ब्वंध-पु.** चंद्र. [सं.] रिमक-वि. 'गवताला जी रया तीहि तुला नाहों. '३ कांति; शोभा; तेज. (ना.) रमणीय.

रमात करणें -- कि. थहेवारी घालविणें.

यांची बरोबरी; तोंडमिळवणी; नफा-तोटा सारखाच असणें, १४७. २ अदब. 'परंतु तुम्ही आतां शास्त्राची भाज्ञा उलट वरून होणें. 'यंदाचे व्यवहारांत तोटा नाहीं, नका नाहीं, रमारमी आपले मगरूरीनें रया सोइन देखन त्या सतीस मारितां.' -ऐटि झाली. ' २ समता; सारखेपणा=( गरीव-श्रीमंत, नफा-तोटा, २.३४. ३ भीड. ४ दान; देणगी. ( क्रि॰ देणें; करणें ). [ अर. बरें-वाईट इ॰ चा) ( कियाविशेषणा सारखाहि उपयोग होतो. ) रिआयत्]

रमुजी, रमोजां - वि. १ विनोदी; गमती; विचित्र; चित्ता-रमूज-स्ती. १ खेळ; करमणुक; गमत; मौज. 'कोण दिसेना प्राणिप्रयकरे, चल रंगमहाली रमूज कहं। '-सला ३४. २ स्वतःची करमणुक करून घेणें; खेळणें; विंहरणें. ३ झालेलें मनोरंजन, कर मणुक. ४ (समासांत) मनोरंजक पदार्थ, वस्तु. जसे- रमज-बाग-रान-शेत-बाडा-गायन-नाच-तमाशा-वाणी-भाषण इ० किंमत अजमास सहा आणे. [स्पॅनिश; ई. रियल] [ भर. रमुझ ]

रम्य-वि. रमणीयः मनोहरः आनंददायकः सुदर. [ सं. ] चें आदाक्षर ] रम्या — स्री. ( संगीत ) विसाव्या श्रुतीचें नांव. [ सं. ] रय-पु. वेग [सं.]

रयत-रयत - स्त्री. १ प्रजा ( राजाची ). लोक; जनता. 'कौल देऊन आज्ञा केली तर रयत उमेद धहन किदी करतील. ' होतो. रयता दिल्गीर. '-ख ११.६१३. २ कुळ ( शंतमालकाचें); करणें ] रवळा-पु. (व.) गडवड; कोलाहल. शेतकरी; जमीन कसणारे होक. [अर. रईयत्] श्भाग-पु.

विण्याची ही कला शिकविली. यावना फलज्योतिषशास्त्र. [ अर. रईयत्वारी ] रयतानी-स्त्री. रयत; कुळें, शेतकरी, (समुच्चयानें). रम्ल् ] रमली-वि. रमल जाणणारा; रमलशास्त्राप्रमाणे भविष्य (रयत ) रयताचा-पु. १ रयतानी पहा. 'त्या राज्यांतील रयतावा मुखी आहे. ' २ रयत, कूळ यांची स्थिति, कामें, कर्तव्यें वगैरे. रमा—स्त्री. १ लक्ष्मी. २ शोभा. [सं.] •कांत-नाथ- ३ जमीनीचा सारा-चावडी (कुळांवर वसविलेली). [रयत] रयनी-स्त्री. रात्र; रजनी. -माज्ञा १६.३६९. [ सं. रजनी;

मीनल्या काम नुपने चित्ती। ' -एहस्व ७.५८. २ ( उप. साके- प्रा. रयणी ] रयन-दिवस-किवि. रात्रेदिवस. ' मन रयनदिवस

१ ( उप. ) रडणें; भेकणें. २ पोराध्रमाणें असहाय्यतेनें ओरडणें. धंदा इ० ची ) ( कि० जाणें ). २ वजन; मान; पत; दर्जा. 'तेजें गुणे उत्तर ते रया रे।' -दावि ३७९.

रया, रयात, रयायत—स्री. १ कीव; कृपा; क्षमा;माफी. रमारम, रमारमी - स्री. १ बेतासबंत; जमा आणि खर्च 'सवव तुम्हावर रयात कहन ... ' -थोमारो १.४५. -पेद २१.

र्या, र्याया, राया — स्री. प्रजा; शेतकरीवर्ग. 'किफा-कर्षक; हंसविणारा (वक्ता, त्याचे भाषण). [अर. रमूज] यत सरकार व रफायत राया. '-रा १५.११३. [अर. रआया रईयत चें अनेकवचन ]

> र्यान-नी-पु. रयतः प्रजा. 'मौजे मजकूरचे रयान व कुळकणी. '-समारो ३.६७.

रयाळ-पु. एक चांदीचें नाणें; स्पेन देशांतील एक नाणें.

र र---स्री. रहगाणें; चिरचिर; कुरकुर. (कि० करणें ). [रहणें

रच-पु. (कु.) रोह; पालेभाजी, भात वगैरेचा अति लहाम अंकुर; रोप. [ सं. स्हू=रुजणें ]

रव-9. १ ध्वनि; शब्द. ' परवामलोचनेच्या ऐकों न शकेंचि या विलाप-रवा। '--मोसभा ५.३४. २ नांव; कीर्ति; स्तुति; -रा ६.१४८. 'रानांत कोठें पिकं आहेत तेथें उपद्रव बहुत गुणानुवाद. 'कीर्तिचा तरि जगीं रव ह्याचा।' [ सं. र=आवाज

रच-पुनी. १ रस्ता. ' मंगळवेढधाची पांचसात खेडी रवेस रयतेचा, कुळाचा वांटा, मेहेनताना. •रजावन्ती-स्त्री. रयतेची लागतात. '-स्त्र ११२३. २ परिपाठ; शिरस्ता; चाल; रूढी. 'येथें खुशी. 'पाऊस कमी, पिकें तमाम वाळतात, त्यामध्यें रयत एक वेळ लटकें पडलें म्हणजे मनुष्यास पुन्हां जवळ उभें राहूं देत रजावंतीने वसुल घेतच आहों ' - ख ५.२४०९. व्यार-क्रिवि. नाहींत. येथील ख या प्रकारचा. ' - रा ८.२२०. ३ रांग; ओळ. कूळ अगर प्रजा यांशीं प्रत्यक्ष रीतीनें; प्रत्येक कुळाशीं स्वतंत्रतः । ४ वंश; परंपरा. ५ रवण पहा. ० पहाणै-वाट होणें, रहदारी चालणें. •वारी-वारी, •पध्वत-स्त्री. रयतेने जमीनीचा वंशपरंपरेने ' रव पडली पहा उंट तटें किती सौदागर देशावरले। हांका उपभोग घ्यावा अशी व्यवस्था;प्रत्येक कुळाशी सरकारने साऱ्याचा शारोळचा देति भयंकर मार्ग चुकुन ढोंगरी शिरले। ' -प्रला १२५.

-पेद १.१९.

रवका-पु. एखाद्या खाळ पदार्थाचा जमलेला, तोडून काढ लेला लहानसा डोला; तुकडा; (गूळ, मध, तुप इ०चा). बरें. ' [रवा]

रवखंदळ-स्रीन. नाश; दाणादाण.

रंबखळ-खळा-खाळा - रंबखळणे - खाळणे, रंव-टळ-टळा, रंवरळणे-टाळणे—रंवदळ, रंवदळणे पहा.

रवाबांच-पु. मजल्याची उंची वाढिनिण्यासाठी किंवा छप्पर उंच करण्यासाठी भिंतीवर जे खांव वसवितात ते प्रत्येक, घराच्या रंबीस ज्या खांबण्या देतात त्या प्रत्येक. [ रवी-खांब ]

रवण--- श्री. १ रांग; ओळ. रव पहा २ ( महानु. ) वावर-ण्यास प्रशस्त स्थळ. ' पृथ्वीएवढें खण असे. '३ वेळ; प्रहर. 'रात्रीच्या रवर्णी फिरत जाऊं नकोस. ' ४ गस्त. रवणवाला-प्र. गस्तवाला; गस्त घालणारा पोलीस शिपाई.

रवणदिवली, रवणदिवा, रवणदिवी—पुली. (प्र.) रोवणदिवली इ० पहा.

रवर्णे--कि. (कु.) राहणें.

र(रं)वर्णे--रोवणें पहा.

रवंथ-- ९न. आपलें खाद्य प्रथम अर्धवट गिळ्न नंतर तें सोईच्या वेळी पुन्हां तोंडांत आणुन पूर्णपण चघळीत वसणें ( गाई, महशी इ॰ची किया); चर्वण. [सं. रोमंथ] रवंथण-कि. १ रवंथ करणें. २ एखादा पदार्थ चघळीत चघळीत पुष्कळ वेळ खात बसणें. रंबर्थे-न. अनेक प्रकारचें उष्टेमाप्टें अन्न एकत्र कालवलेलें, सोन्याचा आटवृन तयार झालेला गोळा; खका पहा. जें गाई-म्ह्शी इ॰कांस खाबयासाठीं टेवलेलें असर्ते तें. २ आंबो-णाचें भांडें. | सं. रोमंथ ]

रंबशो-पु. (गो. ) कोरहया खरजंतील कीड. व्यवरप- खसड झाली तेव्हां तुम्ही आला नाहीं. ' (गो.) रवंथा शिक्षक टेवणें; रोगाचें मूळ शिलक टेवणें.

रबंदणें - कि. तुडविणें; नाश करणें. ' खंदी सुद्धद राजा गुरु। अंगावर चालून जाणें. सोंडे कवळी स्वर्ग शिखक। '-एमा ३.५१८. ( जुनीप्रत )

रंबदळ, रवंदळ—मी. रहदारी. 'शहराची रवंदळ वाढली. ' चुराडा; नाश; दाणादाण; ( पाणी, चिखल, गवत इ०) तुडविणें; डिवचणें, कुसकरणें किंवा या कियेनें झालेली पदार्थाची अन्य-बस्था; नासाडी किंवा दुर्दशा.( कि॰ घालण; करण; पडणे; होणें ). 'सरोवरामाजीं कमळीं। गज करी रंबदळी। '-एहस्व १३.६. [रव+दलन ] रवंदळा-दाळा-पु. दुर्दशाः नाशः तुडवातुडव. रवंदळारवंदळ-सी. तुडवातुडव. ' शत्रस रान मोकळें सुद्रन ' दिठी वियाचा रवा । नागर इया टेवा । ' –अमृ ९.५. २ मध मोर्चेकरांची नुसती खंदळाखंदळ झाली. '-वसईची मोहीम. फिंवा कढविकेलें तुप इ० न डिवचतां ठेवून दिलं असता त्यात

' आज मोंगलाची रव पडल्यावर बैलें, ढोरें कांहीं तटें आलीं. ' **रंबदळणें**, **रंबदाळणें**–सिक्ति. १ तुडविणें; पादाकांत करणें-२ डिवचणे, कुसकरणे. ३ डवळणे ( नासाडी होईल अशा प्रकारें ); घुसळणें, इत्रवणें, रेंदाळणें (पाणी, चिखल). रवरचीत-वि. ओळीच्या ओळी असलेलें; पंक्तीच्यापंक्तीसह 'अंगीं रोमांच 'कलिंगड चांगलें असलें म्हणजे त्याचे खके तोड्डन खावयास रवरवीत । स्वेद्बिंदू डळमळीत । ' -एभा १४.३१७. [ रव द्वि. ] रवंदा-पु. वाळलेला पाचोळा: मुख्यत्वेंकह्न उंसाचा पाचोळा. (ख)

> रवरव-पु. १ किड्यांनी भरलेला नरक; एकवीस महा नर-कांतील एक नरक. 'रवरव कुंभपाक भोगिती यातना। नये नारायणा कहणा त्यांची ।' –तुगा २४११. २ बुजबुजाट (माज्ञा, उवा, डांस इ०चा ). -िक्रवि. वळवळ करणाऱ्या किड्यांनी वुजबुजल्या प्रमाणें; बुजबुजाट होऊन. (कि ० किंडे पडणें). [सं. शैरव] **०नरकवास**-पु. १ खरव नरकांत वास. २ (ल ) अतिशय वाईट, दु:खकारक स्थळ; प्रसंग.

> रवरव, रवरवी--स्री. १ वधिरता ( अवयवांची ); मुंग्या येंगें. २ कणकण; कचकच ( ज्वराची); शहारे; आंग मोड्डन येंगें. ३ पोटांत विष गेल्याने होणारा दाह. ४ विंचू चावल्याच्या वेदना. ५ मुंग्या चावल्याने होणारी आग; हुळहुळ. ६ अक्कलकारा, पिंपळी इ०खाह्यामुळे जिभेची होणारी चुरचुर,झणझण. -किवि. गर्दी करून, पुष्कळ. [ ध्व. ] रचरवर्णे-क्रि. शरीर विवा शरीरावयव खरवीने युक्त होणें, रवरव होणें. रचरची-स्री. १ एक प्रकारचें औषधी झाड व त्याचे फूल. हैं जिभेवर ठेविलें असतां रवरव सुटते. २ रवरव पहा.

> रवला-पु. (सोनारी) बुचार गुंजांच्यावर वजन असलेल्या

रवस-पु. (वे.) जोर. [रव किंवा सं. रय ]

रवसड—की. (व.) विपुलता. 'आंब्याची गेल्या माली

रवसहर्णे-कि. आवेशाने चालन जाण; रवसडून, जोराने

रवळें -- न. सोनाराचा एक ठसा; खाळणें, खाळें पहा.

रवळनाथ-५. गोमंतकांतील एक देवता. रवळनाथाचे रवंदळ, रवंदळी, रंवदळ-ळी—स्त्री. तुडविलें जाणें; कूळ-न. १ (राजा.) ज्याचे घरीं धान्यादिकाची आठचार दिवसांची देखील बेगमी नाहीं असा दरिदी, कंगाल माणूस, २ (गो.) बावळट मनुष्य. [ खळनाथ+कळ ] रवळिया-स्री. एक क्षद दैवत. [प्रा.]

रवळा-ळी--रोवळा, रोवळी पहा.

रवा-- पु. १ कण (बंदुकीची दाह्न, साखर वाळु इ० चा).

जे कण उत्पन्न होतात ते. ३ भरडळेल गव्हाचे पीठ, सांजा, रोखे, सनदा, पावत्या ६० चा कागट. २ पावती. 'बाकी रसद तेचि वेगळी रवेयासी । '-एभा ४.२६१. ५ सोन्याचांदीचा [फा. रवनाशुदा=पावता झालेला] रज; सोनें आटवृन बारीक असा गोल आकाराचा केलेला लहान रवाळणें, रवाळें - न. सोनाराचे एक हत्यार; गृहीच्या गोळा. ६ दिव्यामध्ये तापलेल्या तेळांतन बाहेर काढावयाचा दरामध्ये सोन्याच्या मण्याची दोन छकलें तयार करतांना सोन्याचा किंवा धातचा तुकडा. 'त्या सतीने खा काढिला.' सोन्याच्या तुकडवावर उभी करून वर ठोकले अरुतां, वरचा टोका -वाडवाबा २.६३. े जो उगाळतात, ज्यांचे गंध कुंक, वगेर सोसणारी (रवीसारखी) काडी; नक्षी उठविण्याचा खिळा. करतात तो तांवडा हळकुंडाचा तुकडा; विशिष्ट क्षाराची पुटे ढेळन [ रवा ] तांबर्डे केलेले हळकुंड. ८ रहाटाच्या कणेकडास वसविलेले आढीस जोडणारें उमें लांकुड. ९ दागिन्यावरील कंकर, पेरांच्या आवटीची येण्याजोगा माळा. मुद्रा, टुसा; सोनाराच्या पेराची आवटी नांबाच्या ठशांतील खांच (ज्यांत सोनें, चांदी, इ० चा पातळ पत्रा टोकला असतां त्यांत निलकाः; इडानाडी. [सं.] **कांत**-पु. सूर्थकांतः स्फटिक. फुगा उत्पन्न होतो ). •काढणें-सोनें चांदी इ॰ चा रज किंवा •ग्राचा-प. सूर्यकांत; ज्यांत सूर्याचे किरण एका बिंदूत वेंद्रीभूत तुकडा तापलेल्या तेळांतून हाताने बाहर काटणे; एक दिव्याचा होऊन विस्तव पडतो असा एक दगड. [सं. प्रावन् = थोंडा] प्रकार. रवा अर्थ ६ पहा. रवाळ-वि. १ जाडया कणांच्या ह्रपांत ० छिद्र-न. झरोका; लहान प्रकाशद्वार. 'ऐसा सुस्रीव विलपत । असलेलें; दाणेदार; कणदार (तृप, मध, साखर इ०). २ खरी- मी ग्रुतोनि पडलें विवरात । भ्रमण करितां अकस्मात । देखिलें पेक्षां मोटा व पत्रीपेक्षां लहान (कोळसा) -स्त्रीन. सोनाराचे एक तिथे रिविछिर। '-भारायुद्ध ४.१०३. ०तन्न-वि. उन्हानें तापलेला, हत्यार. खाळणे पहा.

योग्य. [फा.]

'रवौनकीचीं वस्त्रें.'–रा १२.१९२. २ पाठवण्क; पाठविणें; सिंधु ऐसा नव्हता ।'–तुगा ४१११. २ (सांकेतिक) कर्ण(कान). र्पत्रोत्तर; उत्तराकरितां पत्र पाठविणे. 'श्रीमंत वसईचें मुक्कामीं 'अलि कुलवहनाचें वहन आणीत होतें। ...रिव सुत महिसंगें असतां बहत पत्रे आपर्शी आलीं व त्यांच्या रवानग्याही बहुत फार दुःखाते झाला । '-कुटश्लोक. [ सं. ] जाल्या. '-रा ६.५८२. ४ मालाची निर्गत; विक्रीस जिन्नस पर- रची-स्त्री. १ दहीं घुसळण्याकरितां जें लांकडाचें यंत्र करतात वेळीं चावयाची आगाऊ खर्ची. ' लोकांस खानगी नाहीं. '-पया वरच इंद्रकट दिलें असतां मांडा ण टेंगणी होते म्हणून त्या अनुज्ञापत्रकः पासपोर्ट. रचाना-पु. परवानाः पास. -वि. पाठवि- वाढवितात. ३ पखालीत वरून पाणी भरतांता तोंड ( मुंढा ) उघहें लेला; धाडलेला; प्रेषितः मार्गस्य केलेला (कागद, माणुस, इ०)। रहावें म्हणून त्यांत ज्या वांबच्या कांबटया घालतात त्या प्रत्येक (कि॰ करणें; होणें ). रवानाचंद्र-मिती-पुस्ती. ज्या दिवशीं (रच्या असा अव. प्रयोग). रवा] ॰होर-पु. घुसळण्याची दोरी. कागद-पत्र-रवाना होतें त्या दिवशींचा चंद्र, मिती. [फा.]

आज्ञा इ० ची नोंद ज्यावर करतात तो ); दस्त ऐवज हांकणारे, २ ऊंस चरकांत लावणारे, ४ फडकरी=ऊंस कापणें

कणीक, तांदळाचे पीठ, इ० कांतील जाडा कणांश राहतो तो. हुजूर शा ८०० पैकी रवासुदगी सेटी खाटक हुजूर-बाजार लस्कर ४ खडा; हेप, (गुळाचा, साखरेचा ). ' जे गोडी नाबदरासी। हा। १०० '-रा १५.१०१. ३ नक्तीचा जमाखर्चे.-इनाम ४९.

र्वि-सी. (कों.) गलबतावरील चारी वाजूस वावरतां

रचि-पु. १ सूर्य. २ अर्कः, रुईचे झाड. ३ उजवी श्वास-करपरेला, पोळलेला. 'जिस बहु रिव तप्ता सावली गोड वाटे। तिश रवा—किवि. चालु; विद्यमान. 'आपणांस इनाम... विनि पतिलाई मानिता कोड वाटे।'[सं.] ৹तनया-खी. कारिकदी-दर कारिकदीं मोकासियानीं माजी मुतैन रवा अस्त. 'यमुना. [सं.] ० मंडळ-ळ - न. सूर्यविंव. [सं.] ० वार--रा १५.१४५. [फा. रवान् ] •दार-पु. अनुमोदक. 'तुम्हीं वासर-पु. आदितवार. •संक्रमण-न. १ सुर्याचे एका राशीतुन सरकार नुकसानीचे खादार कांहीं नाहीं.'-रा ७.५६. [फा. खा+ दुसऱ्या राशींत जाणें. २ विशेषतः मकरराशींत जाणें; मकरसंक्रमण; दार ) ॰रास्त-वि. विह्वारीतीलः शिरस्त्याचेः परंपरागत व संकात. ॰संक्रमणाचे तीळ-पु. ( अव. ) संकातीच्या दिवशी वांटावयाचा तीळगूळ, इलवा. ०स्तुत-पु. १ (सूर्याचा मुलगा) रचानकी-गी-स्री. १ बिदागी; जातंबळची दंणगी. यम; कर्ण. 'पंथ पुरिचा रविधुत पुरे आतां। आड बरावा भव-

गांवीं, दूरदेशीं पाठविणे. ५ कांहीं एक कार्याच्या उद्देशानें देशांतरी तें; घुसळेंणे. २ घराचा मजला दिवा छप्पर उंच करावयाचे फौज पाठविणे, दास्तगोळा गलवर्ते इ० पाठविणे. ६ पाठवणीच्या असतां भितीवर जेलहान खांव टेवतात ते प्रत्येक; घराच्या तुळयां-३२४. [फा. ] रवानगी चिट्टी-सी. परवानगी; परवाना; वुळयांवर असे दीड-दोन हात उंचीचे खांब देउन माळशाची उंची

रवी-- स्त्री. गुन्हाळावरील अकरा माणसांचा समृह (१ रवास्टर्गा—सी. १ सरकारी कागद (दस्त ऐवज, हुकूम, गुळच्या, १ जाळच्या, १ पेरच्या=तुकडे करणारा, २ पालके=बैल करणारे ); (सामा.) गुन्हाळावरील कामकरी मंडळी.

रवे-पुअव. ( कों. ) रहाटाच्या कणेकडाचे आरे. रवा पहा. •कड-न. १ रहाटाच्या आंसाभोंवतीचा आरा. २ चाकाचे आरे काढण्यास योग्य असा लांकडाचा तुकडा. रवा पहा. [ रवी+ काष्ठ ]

रवेश-स-स्नी. चाल; रीत;पद्धत; बहिवाट;रिवाज रव पहा. ' इन्साफाची रवेश दर्किनारा ठेऊन खंद-गर्जीवर नजर देऊन साधी सरकारांत देण्यविषयीं ताकीद न केली. '-ख ७.३५७०. -रा १५.२१९. [फा. रविश ] रवेश्वार-पु. चालीप्रमाणें; योग्यः

रवैया-पु एखालीच तोंड भरतांना उघडें रहावें म्हणून काटयांची रचना करतात ती. रवी अर्थ ३ पहा. [रवी ]

रदाना—स्त्री. १ दोरी. २ लगाम. ३ कंबरपटा. [सं.]

रशेला—वि. रसभरीत. 'बट गंगु हैबतीचे रशेले रिझाऊ। निवडक अक्षर अर्थी बहुत सजाऊ।'-प्रला १५३. [ रसाळ; हिं. रसीला ]

रिम-पु. प्रकाशिवरण. 'कां रश्मी इन मृगजळा-। पासुनि अर्कमंडळा। '-ज्ञा १५.५३०. २ दोरी; रज्जु. ३ लगाम. [सं.] • कर-पु. किरण. 'तेथूनि फांकती रश्मिकर । ' -ज्ञा १५. लोपिली चंद्रादि तेजें। '-ज्ञा १४.४६.

रक्शी -- स्त्री. दोरी; दोर. [ सं. रिम; हि. रिस्स ] • खेंच-कीपु. एक विलायती खेळ; दोरी खेंचण्याचा खेळ; दोरखेंच. (इं. ) टग ऑफ वॉर.

इ॰ जो पदार्थाचा धर्म समजतो तो. ' सुरभिद्ग्धपान रस मजला समजे। '-मोअनु २.७. २ चीक; द्रव; पान, फूल, फळ इ०तील पातळ अंश. ३ ऊंस, आंबा यांतून निघणारा द्रवपदार्थ. ४ अर्क. ५ अन्नाचें रक्त व्हावयापूर्वीचें रूपांतर; शरीरांतील ज्या अन्नापासून रक्त व घाम बनतो ती अन्नाची अवस्था. ६ धातुचे द्रवह्नपः, पक्षान्न आहे असे जेवण. ०मय-वि. (रसपूर्ण) जलमय. 'अद्र-कोणत्याहि धातूचा वितळून केलेला द्रवपदार्थ; सोनें, चांदी इ०ची यानंदस्पर्शे । दिटी रसमय जाली असं । तं अधु नव्हती जैसें। अग्निसंयोगानें झालेली द्रवरूप स्थिति. ७ (साहित्य) अंतःकर- द्रवत्वचि '-ज्ञा १८.१६०४. ०रंग-पु. मकरसंक्रांतीचे दिवशीं णाच्या कृतीचें कांहीं कारणानें उद्दीपन होतें आणि त्या उद्दीपत कुंकु आणि गळ हीं दोन पात्रांत भरून ब्राह्मणांस सुवासनीस देतात झालेल्या वृत्तीच्या अनुभवानें किंवा अवलोकनानें अनुहर विचार<sup>ं</sup>तो; संकातीचें हळदीकुंकू. [रस आणि रंग] ०**रा**थ−पु. (महानु ) प्रकट करण्याची प्रेरणा होते तिला रस म्हणतात. रस नऊ आहेत- शंगाररस. ' निर्यास गेलें। रसरायाचें।' -भाए ९९. ०वडी-सी. शुंगार, वीर, करुण, अद्भुत, हास्य, भयानक, बीभत्स, रौद्र व शांत. तोंडीलावण्याकरितां मसाल्याच्या रसाने युक्त हरभऱ्याच्या 'तें नवरससुधाब्धीचा । थावो लामे। ' - ज्ञा १०.७. ८ ( ल. ) पिठाच्या वड्या करतात त्या; पाटवडी. ०वंती--की. १ (प्र.) गोडी: आवड; राम: मनोरमता; मोहकता (प्रसंग, साहित्य, रसवती; वाणी; वाचा (रसाचें अधिष्ठान मानली जाणारी); भाषण, ब्यापार इ० तील.) 'वचनांत कांहीं, रस नाहि पाही। विकतृत्व. २ गोड भाषण. ३ जीभ. ४ एक वनस्पति. ०वांगे-न. -लीलावती. ९ प्रीति; प्रेम; अनुराग, १० वस; योग्यता. 'ऐसि मसालेदार रसाने युक्त असे शिजबून तयार केलेलें सगळें वांगें:

आणणें, पांचुदा गोळा करणें, गुन्हाळघरांत आणणें इ० कामें यांचा कोण मानितो विश्वास । निवंडे तो रस घाई डाई ' -तुगा ३३६२. ११ खाणीतील मीठ; खनिजक्षार: (गंधक, मोर्चत इ०). १२ पारा. १३ पुरुषाचें वीर्य किंवा रेत. १४ विष. १५ उत्तेजक द्रव्य (तेल, मसाला, साखर, मीठ इ० ) ( संस्कृतमध्ये असे भनेक प्रतिशब्द या शब्दाला आहेत). १६ पाणी. 'तरी नुरोनि वेगळेंपण। रसीं भजित्रलें लवण। '-ज्ञा १७.१८. १७ दूध. 'कथा सुरभिंचा रस स्वहित पुष्कळ स्वादुहि । '-केका. १८ रसायन; औषध. 'पैं कळांतर गांटीं बांधिजे। मग पुढिलांचे काज कीजे। पूजा घेऊनि रसु दीजे। पीडितांसी '-ना १७.२८७. १९ नारळाच्या रसांत गुळ मिळवून तयार वेंलंल पातळ पेय. [ सं. ] सामाशब्द-•कस्न-पु. १ रसज्ञता. -शर. २ रसाचा कसः रंगः; बहारः गोडी. ( कि॰ जाण; घेणें ). ' भोग आतां रसदस घे बरी ही संधी साप-डली । '-प्रला १९९. [रस+कसणें ] व्येतळी-सी. (महानु.) रसंकेलि; नवरसाची कीडा. 'जेही रसंकेळि खेळित मनें । कळा-विदांची. ' - भाए २७२. [सं. रस+केलि=कीडा ] •ग्रहला-गोल्डा-पु. (व.) एक वंगाली गोड खाद्य पदार्थ; एक प्रकारची भिटाई. ०द-पु. मेघ. [ सं. ] ०पूजा-स्री. औपधाबद्दलची किंमत; वैद्याची फी. 'रसपूजा घरोनि पोटीं । वैद्य औषधांच्या सोडी गांठी। '-एभा ११.१०४४. •बाळ-बाळी-बेळी-बेळ-सी. ४०४. [रिश्म+कर ] ्राज-पु. सुर्थ. 'कां उदितें रिश्मराजें। केळ्याची एक जात (सोनकेळ्याप्रमाणें ). [रस+का. बाळे=केळ; का. रसवाळ ] ०भंग-पु. १ गोडी जाणे; काव्यव्रंथ गानादिसंबंधी वाचकश्रोत्यांचा विरस. २ वरंग; सौंदर्यनाश. ३ उत्साह, उमेद, यांवर विरजण पडणें. [सं. ] ० भरित-वि १ रसाने युक्त अगर भरेलें; रसपूर्ण; (फळ ६०). २ (ल.) चटकदार; गोड; रस-पु. १ चव; रुची; स्वाद; जिन्हेनें खारट, तुरट, गांड मनोरंजक; धुंदर ( भाषण, वर्णन, इ० ). [सं.] ० सरू-वि. रसानें भरलेला ( फलादि पदार्थ ); रसपूर्ण; रसाळ. [ रस+भरणें ] ॰भावना-की. पुटें देण्याची रीत; किमयेची रीत. 'परी मात्रेचेनि मार्पे। दिव्यौपध जैसें घेपे। कां कथिलाचें कीजे रूपें। रसभावनी।' -ज्ञा १८.७७४. ०भोजन-न. ज्या जेवणांत आंवरस हें मुख्य

खणारा. ३ रस, भावना, ३त्ति ओळखणारा. [ सं. ] •क्कता-स्त्री कर्मणुक. [ सं. ] रस जाणण्याचा गुण, पात्रता. • शताचात-झानचात-स्त्रीपु. रस देवेसी। द्वंद्र यया '-ज्ञा १४.४११. [रस ध्व.] रसरसीत- पद्धत. 'जैसा रसरीति मरतां। राखिला विषे । '-ज्ञा १८.१६३. केळेला रस. उदा० पशुपक्ष्यादिकांचा शुंगार वर्णन करणें. हा शुंगार- जन-न. डोळघांत घालण्याचें एक औषघ; पितळभस्म, दास्हळद, रसामास झाला. २ अशा तन्हेचें काव्य अगर नाटक. ३ स्थायी- बकरीचें दुध व भाग थांचें मिश्रण आटवून केलेलें अंजन. 'नेन्नीं भाव नांवाखाली येणाऱ्या अष्टरसांपैकी एकाचे केलेले खोटे आवि- रसांजनाचे अंजन । ' [सं. रस+अंजन ] रसायण- ल-न. १ पारद, हकरणः अशा रसाचें ( क न्य, नाट्य रूपानें ) केलेलें दिग्दर्शन. ४ गंधक इ०कांचा रांधा करून केलेल्या मात्रा. भरमें व इतर औष्धे. कांहीं खोटचा बतावणीनें खरी भावना दडवून टेवणें. [सं.] 'पै रसायनें तै गोडें। जैं आरोग्य देहीं। '-ज्ञा १०,१७०, २ रसाल-ळ-वि. १ रसभिति: ज्यामध्ये रस पुष्कळ आहे असा रसज्ञ, सिद्धपुरुषाने तयार केळेंळे असृत. ३ रसिसिद्धि: धातुपरिवर्तन-(फलादि पदार्थ) २ रसयुक्त; मधुर; गोड. 'केळीचें दळवाडें। विद्या; किमया. ४ (रसायनिकया करतांना फार चपळाई लागते हुळू पोकळ आवडे । परि फळोनिया गाढें । रसाळ जैसें । '-ज्ञा यावरून ल. ) अत्यंत निकड; नेट (कि॰ लावण; लागणें ). १३.२१२. ३ चटकदार, मनोरंजक, आवडेलसें (भाषण). 'आतां ५ (कु. ) रस, शिकरण. 'केळगाचें रसायन.' [सं. रसायन] टाकृत बहुत शब्दजाळ । बोले रामकथा रसाळ । ' ३ बरका फणस | • किया-कार्य-स्त्रीन . निरनिराळवा पदार्थीचा परस्परावर

भरलेलें वांगें (भाजी). • वान-वि. १ रसभित-युक्त-पूर्ण. २ खमंग: चांगलें; मुरलेलें; चमचमीत (पाक, लोणचें, ओला पदार्थ) चवदार; स्वादिष्ट; मिष्ट. [सं. ] • विक्रय-५ (तेल, मीठ,लोणी, ७ रसिक;रसज्ञ. 'तुं सांग तो वर तुला रुचला रसाळे। '-नल ९.१. साखर, दूध, तूप, इं०) रसाळ, पोपक पदार्थीची विकी. शास्त्रांत रसाळी स्त्री. १ (व.) आंबरसाचें जेवण. 'अंबादासपंत हा दोष मानला आहे. [ सं. ] • च्रान्ति-स्त्री. शंगारादिक रसभाव. खाडयाच्या येथे दरवर्षी एक रसाळी होते. ' २ ( कों. ) उंसाच्या (कि॰ प्रकट करणे). 'येथ विभूती प्रतिविभूती। प्रम्तुत अर्जुना चरकाचे खालचे लांकुड, काटवट. रसिक-वि. १ मर्भज्ञ, गान, सांगिजेती । त विद्रदा रसवृत्ती । म्हणिपैल कथा । ' - ज्ञा १०.४१. काव्य इ० रसावर विशेष श्रीत असून त्यांतील मर्म जाणतो तो; ०स्रोय-स्री. स्वयंपाक; पकान्न. 'जैसी रांधवणी रससोय निकी। सहृद्य. २ थट्टा-मस्करी, भाषण इ० द्वारा दुस-याच्या आणि करूनियां मोले विकी । '-ज्ञा २.२५४; –अमृ ५.४३. ०**स्वादन** | आपल्या अंत:करणप्रवृत्तीस विनोद उत्पन्न करील असा. ३ गमत्या; न. स्त्रियांच्या शंगारचेष्टांचे वैगरे वर्णन ऐकण्यामध्ये असलेली श्रद्धा, विनोदी. ४ भावनाप्रधान. ५ चंवदार; स्वादिष्ट; मधुर. ६ ( ल. ) गोडी. 'हावभाव कटाक्षगुण । सुरतकाम निरूपण । तथ ज्याचे (काव्य) आल्हाददायक; सुखोत्पादक. [सं.] र सिकत्व-न. श्रदा श्रवण। रसस्वाद त्या नांव ' -एभा ११.७०७. ० **झ**-वि. १ १ माधुर्य. २ रसिकता. - ज्ञा १८.३४७. रसिक रसीला-वि. रस जाणणारा; रसिक: मर्मज्ञ. ' पुष्पाच्या मकरंदाचा रसज्ञ भ्रमरा- रसाचा खरा खरा भोक्ता; इंब्कवाज. [रिगक+हिं. रसीला=रसदार] सारखा दसरा कोणी नाहीं. ' २ योग्यता जाणणारा; महत्त्व ओळ- रसोत्पत्ति-स्री. १ रसाची उत्पत्ति,निर्मिति. २ विनोद; हास्य;

रस-पु. पारा: पारद धात. ०कापूर-पु. पारायुक्त पांढरा जाणण्याखरीज बाकी सर्व इंद्रियांची ज्ञानशक्ति यांचा नाश करणारा कापूर अगर कापराचा गंधक, पारा, भीठ इ० शीं केलेला संयोग, वात. रसरसर्णे-अित. १ रसाने पूर्ण भरून असर्ण. २ (अग्नि) मिश्रण; एक औषधीपदार्थ. [सं. रसकपूर ] ॰पूरप-न. पाऱ्याचा प्रज्विति असर्णे; धगधगर्णे;प्रखर्णे. ३ ताप्णे; जळजळीत असर्णे; एक संयक्त पदार्थ. -पदाव १७२. [सं.] ्राज-पु. एक औषधः जळजळणें ( तापांत अंग, डोळे, उष्णतेनें पाणी, तवा इ०. ४ मौक्तिक, प्रवाळ, पारा, सोनें, चांदी, अभ्रक, कांतलोह, वंग या एन तारुण्यांत. भर ज्वानींत असर्णे. ५ भर-भरांत असर्णे (देवी, सर्वोची भर्में समभाग घंछन त्यास गुळवंलीच्या रसाच्या आणि गोवर, ज्या त्या हंगामांत उत्पन्न होणारे पदार्थ) किंवा संतापानें. शतावरीच्या रसाच्या सात सात भावना दिलेलें रसायन. हे उर-' संजयो विस्मयं मानर्सी । आहा करूनी रसरसी । महणे कैसे पा क्षतनाशक व कामोदीपक आहे. [ सं. ] ०रीति-श्री. रासायनिक **इतित**–वि. १ रसाळः रसपूर्ण. २ भर ज्वानीने युक्तः तारुण्याने ०रूप-न. रसायन रूप. 'मृते होहे होती। ते रसरूपे जिती। मुसमुसलेली. ३ प्रखर: प्रज्वलित; तापुन लाल झालेलें. ४ पिवळा जळोनी इंधनें येती । वन्हिदशे । ' -अमृ ३.५. [ रस+ह्रप ] शब्दामध्ये पहा. रसा-रस्सा-पु १ पुष्कळ रस असलेली भाजी; श्राध्दि-स्री. पारा शुद्ध करणे, मारणे. श्रीसंदर-पु. एक रासा-मसाला इ० घादन केलेल पातळ तोंडीलावण (बटाटा इ०चें ). यनिक औषधः मात्रा. (पारा, गंधक व नवसागर यांपासन केलेली) २ मांसाचें कालवण. [सं.] रसाधिपति-पु. वरुण. [सं.] [सं.] ०सिध्दी-स्त्री. १ रसायन शास्त्राचें ज्ञान. २ किमया: रसाभास-पु. १ कृत्रिम, खोटी भावना; अनुचितपण प्रवृत्त रासायनिक गुणांची निर्मिती करण्याची कला अवगत असणें. रसां-बास दुसरें नांव. ४ गमतीचें; विनोदी; हास्यजनक ( भाषण ). ५ व्यापार. •शास्त्र-न. पृथ्वीवरील पदार्थीच्या घटनेंत होजाऱ्या

फरकांविषयीं ज्या शास्त्रांत सांगितलें आहे तें शास्त्र; यांत धातु व अधात यांच्या संयोग-वियोगाचे विवेचन केलेले असतें. ( ई. ) केमिस्ट्री. रसायनाकर्षण, रसायनप्रीति-नन्नी. १ विजा-तीय परमाणु ज्या शक्तीनें एकत्रित होतात ती शक्ति. (ई.) केमि-कल अट्रॅक्शन-ऑफिनिटी. २ दोन किंवा अधिक तत्त्वांस एकत्र करून नवीन पदार्थ उत्पन्न करणारी आणि त्या नन्या पदार्थी-तल्या तत्त्वांस पुन्हां निराळें होऊं न देणारी शक्ति. रसायनी औषध-न. खनिज औषध. रसी उतरण-िक्त.हात, पाय इ० अवयव सुजण; फुगणें (घोडचाचें ) रसीषध-न. रासायनिक औषंध. 'जैसे रसौषध खरें। आपुलें काज करूनि पुरें। '-ज्ञा 96.9009.

रसक्तें -- अकि. मजेंत असणें; सुखाच्या, आनंदाच्या अगर मनाजोग्या कामांत गुंग होणें, रमणें. 'त्या मुलाला कांहीं खेळणें देऊन अमछसा रसकीव व तुं जेवृन ये. ' [ रस ]

रतकस-घस-म्बी. १ भांडण; बोलाचाली;वाद; धुसपूस. (कि॰ करणे; लावणें; मांडणें ). २ कवकच; ताप चढण्यापूर्वी होणारी अवस्था. ३ रोमांच; शहारे. ( कि० येण, वाटणे ). ४ (कु.) अप्रीति. 'लोकांच्या रसकशीमुळें केलेल्या कामांत यश नाहीं ' प घासाघीस; जिश्रीर. रसकसणें-क्रि. १ कसक्सणें. अंगावर कांटा अगर शहारे येणें; ताप येईलसें वाटणें. २ भांडणें-तंडणें; बोलाचाली होणें, करणें; हुज्जत घालणें. [रसकस] रसकी-स्री. (बे.) जखमेंतून गळणारें नासकें पांढरें पाणी; त्रस.

रसखंटणा-पु. धातूचे गज, सळया तोडण्याची छिनी. रसडी—की. दोरी. [ अर. रसन्=दोरी तुल० सं. रशना, रिश्म ]

रसद—की. १ सैन्यासाठी सांठविलेला, पाठविलेला दाणा-गोटा: धान्य. २ कमाविसदाराने केलेला आपल्याकडील मुलुखाच्या वसुळाचा भरणा; मामलेदाराने एखाद्या परगण्याचा इजारा घेतला म्हणजे जी रक्कम त्यास सरकारांत आगाऊ भरावी लागते ती: गांवच्या वसुलाचा सरकारांत भरणा. 'रसद सालमजकुरी सरका-रांत दंऊं नये. ' --थोमारो १.८. ३ स्वारीवरील सैन्याच्या खर्चास दिलेला पैसा. ४ पेढी-हुंडीवाल्याने आपल्या गुमास्त्यास पाठविलेला पैसा. ५ सैन्यामागुन जाणारा दाणावैरणीच्या जना-वरांचा तांडा. ६ (व्यापक) सैन्यामागृन जाणारी माणसे व गुरंढोरें, ७ (सामा.) दाणावैरण, दारूगोळा, सैन्य, पैसा इ० युद्धसामुत्री. 'रणमस्तखान यांशीं युद्ध देऊन रसदवंदी करून. '-संभाजीचरित्र १५. [फा. रसद्] •भरणा-प्र. १ मामलतीसंवंधी रसदेचा जो भरणा तो. फौजेचे बरदास्तीकरतां गांवागावांतृन पाठिवतात ज आहे. '-दिमरा १.४५. [ अर. रस्ट्) धान्य, दास्गोळा इ० सामान तें. रसदो-वि. अंदाजी वसुला-

इतक्या खजिन्यांत भरलेल्या रकमेच्या तारणावर घेतलेला (गांव, प्रांत ); सरकारांत रसद देऊन घेतलेला. [ रसद ]

रसना-की. १ चवः आवड. २ जीभः जिन्हा. [ सं. रस= हचि घेणें ] रसनेद्विय-न. ( चव घेण्याचे इंद्रिय ) जीभ; [सं. ] रसपें-न. गाढवावर नेतां येण्याइतके ओझें (धान्य इ०चे). रसम, रसम-की. चाल; रीत. ' आलम दुनियास हेच रहा व रस्म ' -पया ४६७. [फा. रस्म=नियम; चाल ] ःरव-की. चालरीत. ' आं साहेबही त्यांचें रस्मरव यांस ख़ब वाकीफ. ' –पया ४७६. **्रिसायत-**स्त्री. वहिवाटीचें अवलंबन, 'वस्त्रें वगैरे रसम रिसायत केली. ' -जोरा ५६. रहमीयात-स्त्री. बहिवाट. ' वस्त्रें शादीचे रस्मीयातीचीं। '-रा ७. - खलप १.२. [अर. रस्मीयात]

रसमस—ली. गडबड; रसकस पहा. ' रसमस अति गांवी थोर संतोष होकां '-माधवकृत रामायण अयोध्या ८.

रसमालगे—न. (कु.) मार.

रस्मवस्म—की. ( मुंबई) कटक्ट; त्रास; रसक्स पहा. [ध्व.] रसा—स्री. पृथ्वी. 'प्रसंव न यासि राधा प्रसंवल सुधाः करासि काय रसा। ' –मोकर्ण नवनीत ३३३. **रसातल–**ळ-न. सप्तपाताळांपेकी एक खालचा पाताळ. [सं.] रसातळास-तळीं जार्जे-बुडणें-( ल. ) पूर्णपेंग नाश होण ( कामाचा ). रसातळास नेण-पूर्णपण नाश करणे; सफा बुडिवर्णे (धंदा, उद्योग यांत). (पोट) रसातळास जाणें-पोट पारीस लागणें; क्षघापीडित होणें.

रसाणें--न. निखारे; रसरशीत निखाऱ्यांचा समुदाय. १४व. **रस** ]

रुसानगी---स्त्री. दुसन्याच्या मार्फत अगर चिट्ठीन दिलेली परवानगी. -वि. दुसऱ्याच्या मार्फत पाटविलेलें. [अर.]

रसासणे—िक. रसरसण पहा.

रसीद-न्ही. पावती; पोंच (रमद भरल्याची); पोंचल्याचा दाखला. 'वकील मजकूर याणीं हुजूर अर्जदास्त रसीद कह्नन ' –रा १५.२९९. [ फा. रसीदू ; तुल० ई. रिसीट ] रस्ती-दर्गा-पैवस्तगी. रसीदन-पावणें; पोहोंचणें. 'आतां रसीदन मिमेली देखतांची. ' -रा १५.१५६. [फा. रसीदन]

रस्रो-की. घोडगाचा खुरासंबंधी एक रोग. यांत गुडध्या-पासन पायास खुरापर्यंत गळवे होतात. -अश्वप २.२५७.

रम्म-पु. १ जिल्ह्याधिकाऱ्याचा पगार, हक, वेतन इ० २ कर; फी; कमीशन [अर. रुसुम्, रस्मचे अव.]

रसुळ-पु. प्रेषितः पेगम्बर. 'खुदा व रसूरुखुदाची शपथ

रसोई-- स्त्री. स्वयंपाक. [ म. रसशोई; हिं रसोई ]

रस्त-स्ती. रसद पहा. ' शेहराबाहेस्न रस्त येत नार्टी.' -पेद २१.४२.

रस्ता-पु. १ मार्गः; वाट. २ चालः; वहिवाटः; नियम. फा. रस्ता; तुल० सं. रथ्या; प्रा. रच्छा ] ( वाप्र. आणि सामाशब्द-वाट शब्दांत ) रहते बंदी-स्त्री. १ सडक तयार करण्याचे काम. २ रस्ता बांधगी; रस्ता-दुरुस्ती. [फा. ] रस्तोरस्ती-क्रिवि. प्रत्येक रस्त्यावर: सर्व रस्त्यांतृन.

रह्सा-पु. भाजी, कालवण इ० चा आद्वन राहिलेला रस; रसदार भाजी, कालवण.

रस्सा-पु. मोठी जाड दोरी; दोर; कासरा; दोरखंड. [हिं.] रस्सी-स्त्री. दोरी; काढणी. [ अर. रसन्. तुल० सं. रश्मि ]

रहकारू-पु. राहणे. 'जया नाहीं रहकारू।' -गीता. 92.096.

रहुगुज(द)री-वि. १ वाटसहः, फिरस्ता. २ गैर-वतनदार. 'दोन चार दुकानदार रहगुदरी ठेऊन... '-वाडबाबा २.२१६. [ फा. राह्=रस्ता+गुझर ]

रहवारी-की. १ माणसांचें जाणें येणें; मालाची ने आण; वर्देळ; जाये; राबता. 'त्याजवरी यंदा नापीक; तशांत लब्करची रहदारी.' -ख ८५०. २ जकात; पट्टी. ३ जकातमाफीचा परवाना; पासपोर्ट. 'इंग्रजास थैली पावतांच रहदारीचें दस्तक रवाना केलें. -ख ७.३७८६. [फा. राह-दारी ] •जकात-स्त्री. रस्ता वाप-रण्याबद्दलची पट्टी, कर.

रहवर-पु. वेगवान घोडा. 'मित्ररथीचा जैसा रहवर। बलाढ्य सुंदर तैसेचि । ' - ह २२.३६. [ फा. रहवार ] रहवाळ-न. घोडदळ. 'त्याहन मार्गे रहवाळ आलें।'-सारुह ७.५४.

रहेवर-पु. पहिल्या प्रतीचा, दर्जाचा रथ; श्रेष्ठ रथ. 'कीं परवांचा सेरु जैसा । रहंबरु मिरवितसे तैसा । '-ज्ञा १.१३९. २ (सामा.) रथ. [सं. रथवर; प्रा. रहवर]

रहवाई-वि. राहणारा 'इभ्रामखान गाडदी निजाम अली पाशील रहवाई. '—भाब १२०. [ राहणें ]

रहवास-पु. १ सहवास; दळणवळण; परिचय. २ रहिवास; राहणें; वस्ती. [ सं. रहिवास ]

रहसाळी - स्त्री. रहस्य; दृढ मैत्री; एकमेकांशी वागण्यांतील गोडीगुलाबी आणि प्रेमळपणा. [ रहस्य ]

रहःस्थान-न. गुप्त जागा; एकांत जागा; खासगी जागा. [ सं. ]

३९. २ मैत्री; स्नेह; प्रेम; परस्परांचा सख्यभाव. 'रहस्य राखून र दोन्ही बाजूच्या वतीनें खेळणारा खेळाडू. ३ एकदा एक तर

रंग मारला।' -ऐपो २५३. ३ विनोद; खेळ; गम्मत; चेष्टा; थहा-मस्करी; बागडण-वोलणे. ४ मुख्य उद्देश; तात्पर्य; महत्त्वाचा महा: खोंच. 'तुम्ही बोलतां यांतील रहस्य माझे ध्यानांत आलें नाहीं. ' ५ राम; गोडी; फायदा; चांगलेपणा. 'सराफीचे व्यवहा-रांत आतां कांहीं रहस्य राहिलें नाहीं. ' रहस्यांत येणें-खुलणें; रंगांत येण. रहस्यभेद-पु. ग्रप्त गोष्ट फोडणें, तिची वाच्यता करणें.

रहा-न्ही. १ मार्ग; वाट; 'रघुनाथराव यांस सुरतेहून खुस्कीचे रहाने मुंबईस खाना केलें. '-ख ७.३५७०. २ रीत; पद्भत. 'चवधाची रहा जशी असेल तीप्रमाणे तुम्ही चाला. ' ३ वागणक; वर्तन. 'साष्टी घेतल्यावर (मुंबई करांनीं) लिहून पाठिवलें की प्रतेकेश घेणार म्हणून आम्ही घेतली! हे रहा कोण ? ' -ख ७.३५६८. [ अर. राह ] ० दार-पु. १ वाटसरू; वाहतुक करणारा. 'वाणी उदमी वगैरे रहादार यांस लुद्रन वाटा मारितात. '-वाडसमा २.१५५. २ मार्ग-रक्षक. ' मांग, रामोसी व रहादार ' -भाअ १८३४. [ फा. राह्रादर् ] ०दारी-रहदारी पहा. ०र(स्त-वि. योग्य; न्याय्य; सरळ; प्रामाणिक, बिनचूक (भाषण; वागणुक). [फा. राष्ट्र+रस्त] ०रीत-स्त्री. चालरीत. ' सांप्रत त्यांची रहा-रीत मराठे लोकांप्रमाणेंच आहे. '-भाजुएगो २७. [ राह्+रीत ]

रहाकळ--स्री.न. कावरेंबावरें होणें; राहकळ पहा.

रहार-पु. १ पाणी ओढण्यासाठीं दोन चाकांचें एक साधन. २ यंत्राचे चाक (पाणी काढण्याच्या, सुतास पीळ देण्याच्या, दोऱ्या बळणाच्या ). (सामा.) एखाद्या यंत्राचे चाक. ३ यंत्र. ४ कांडचावर सूत भरण्याचे साधन. ५ सूत कातण्याचा चरखा. [ सं. अरघह; प्रा. अरहहू-रहट ] • गाड्यो-न. १ वर गाडग्यांची अगर पोह-यांची माळ असलेलें रहाटाचें मोठें चक्र. २ (ल.) नशीबाचे नेहर्मी होणारे फेरफार, चांगली किंवा वाईट परिस्थिति; ऐहिक व्यापार; खार्लीवर होणें; ( प्रपंच, व्यवहार इ० ची ). ३ एकसारखी देवचेव, व्यवहार. •घटिका-स्त्री. रहाटगाडगें. 'न चुके संसार स्थिति। रहाटघटिका जैसी फिरतचि राहिली। '- तुगा २४८३. • पाळणा-प. यात्रेत चार पाळणे बांधलेलें फिरतें चक उभारतात तें; जत्रेतील खालींवर फिरणारा पाळणा. • बार्ड-स्त्री. (कों.) रहाट तयार करण्यास लागणारी साधने (कणा, रवे, खापेकड, लोटे, तुंबे इ०) •वर्णी-न. (को.) रहाटाचे पाणी; रहाटगाडग्यानें काढिलेलें पाणी; याच्या उलट ओढ्या-विहिरीचें पाणी. ' या एवढे मोठे आगरास रहाटवणी किती म्हणून शिपाल. ' [ रहाट+वणी=पाणी ] रहाटागर-पु.न. रहाटाने पाणी देऊन रहस्य---न. १ गोप्यः गुप्त गोष्टः, खासगी गोष्ट. 'वदले तयार केलेलें पीक, मळा, शेत. [रहाट+आगर ] रहाटचा-वि. १ असेचि नारद केशव मजसी रहस्य हैं मार्गे। '-मोभीष्म १२. रहाट चालविण्यास नेमलेला अगर नेमण्यास लायक मनुष्यः, पश्च.

(ल.) व्यवस्थापक; प्रमुख. ५ (लग्न इ० समारंभांत ) वेतन न घेतां काम करणारा. ६ ओझे वाहून शिवाय वाट दाखविणारा वाटाड्या; हमाल व वाटाड्या. [ रहाट ]

रहाट्रणे--कि. १ एखाद्या कामांत अभ्यस्त होणें; कळणें, काम-धंदा अंगवळणीं पडणें. २ (काव्य ) वागणें; वर्तणें. [ रहा ]

रहाटी-सी. १ आंबे इ०ची निविड राई; आंबे, बामळी, **झाडी. 'या दाट रहाटीमध्यें ' २** किल्ल्याच्या पायथ्याची झाडी ( जीमध्यें थोडिशी वस्ती असते अशी ).

रहाटी-सी. १ पायरहाट; पायाने चालविण्याचे रहाटगाडगे. २ सत उकलण्याकरितां ज्यावर प्रथमतः सुत ताणतात ती.

रहाटी-स्रो. १ पद्धतः रीतः शिरस्ताः पूर्वीपासुन चालत आलेला प्रचात. २ (काव्य ) वागणुक; वर्तणुक. [ राह ]

रहाड-डी-सी. १ राड; चिखल. 'कोण तें रहाडीचें सुख। वरते पाय आरते मुख। '-तुगा २७९९. २ शिमग्यांत धुळवडी-साठीं केलेली चिखलाची खळी. ३ धुळवडींत खेळणें; धुळवड. ४ चिकचिक; राड ( जमीन, रस्ता यावरील ). ५ चिकचिक; रेबडी; द्याणसङ्घा ( नासकें कलिंगड, पाघळलेला गळ इ० चा ). राड पहा. रहाडण--स्ती. (व.) खापराचा तवा; परळ. 'कुंभाराकडून

रहाडण आण.' रहाडा-डी-पु. १ रगाडा; गदी; गडबड (लग्न, मेजवानी इ॰ची ). २ ( सामा. ) गलका; गोंधळ; धामधूम इ॰ ( कि॰घालणें; . पडणें; असर्णे ) [ रहाड ]

रहाडी-सी. एक बारीक जातीचा कळक; चिवाटी.

रहाण, रहाणं --- न. १ (कों. ) अंगांत दैवत आणवृन बोल-विणे, एखाद्याच्या अंगी पिशाच्चाचा संचार व्हावा म्हणून देवभगत जो वाद्यांचा गजर करतात तें. ( कि॰ घालणं; माजवणं ). 'केले समंघाचे सायास । राहाणें घातलें बहुवस । '-दा ३.३.४४. २(ल.) एखादा मनुष्य महं घातला किंवा मेला असतां होणारी रडारड.

रहाण-न. (ना.) कामाचा ढीग; तुंबलेलें काम. रहार्णे - कि. राहणे पहा. [ सं. रह्=थांबणें ]

रहाणी, रहणी—स्री. वागणूक; वर्तणुक; वहिवाट; चाल; पद्भत. 'कथनी पठणी करूनि काय। वांचुनि रहणी वायां जाय।' -तुगा ३६३१. रहणीस लागणें-लावणें अस्म प्रयोग येतो. [फा. राह; म. रहा]

रहार-स्त्री. तुरीची एक जात. -के ४.१२.३६. [हि. अरहर] रहासाळी-सी. (कों.) रहसांळी पहा.

जिल्हा. उदा० ' पुणे, रहाळ, नाशिक रहाळ, सोलापूर रहाळ इ० २ दु:ख; अस्वस्थता. ३ जळफळ; भांडण. ५ थट्टा; रळी पहा.

एकदा दुसरी बाजू घेणारा; दुटप्पी; वेळ येईल तर्से वागणारा. ४ विवक्षित भाग, हद्द (प्रांताची ). 'या रहाळांत अशी चाल नाहीं. ' ३ वेटाळें; गांवातील वस्तीचा विशिष्ट भाग; वाडी.

रहाळ-ळी--स्री. पु. १ दाट परिचय; सहवास (माणूस, व्यवहार यांशीं ). २ घरोबा; निकट स्नेहसंबध. ३ (क.) येणारा-जाणारांची गदी, दाटी, वर्दळ. रहाळण-क्रि. १ चांगला परिचित होणें; दाट घरोबा असणें. २ अंगवळणीं पडणें; संवय होणें. [रहाळ] रहाळसहाळ, रहाळसाळ-वि. १ खुल्या सुरमाड इ० कांची जी निविड राई असत्ये ती; जाळी; दाट दिलाचा; मोकळा; मनिमळाऊ. २ (०यापक.) मनमोकळी; दिलजमाईची; प्रेमळ (भाषा ). [ रहाळणें+शील ] रहाळी-स्री. रहाटी पहा. रहाळीस लागण-योग्य मार्गास, बाटेस लागणे.

> रहित-वि. शिवाय; खेरीज; वर्जित. (समासांत उपयोग). उदा० जलरहित धनरहित; कोधरहित. 'विद्यारहित पुरुष शोभत नाहीं '[ सं. रढ़=सोडणें ] र(हि )हीत−वि. १ (हिइोबी ) बाकी; अवशिष्ट; मागच्या खर्चीत न भालेलें. उदा० रहीत-आढावा-जमाखर्च-बेरीज - रक्म-तारीख-मिति-व्याज-शिहक इ० २ राहिलेलें; शिलकी; अद्याप करावयाचें असलेलें. ३ तहकूब; रद असलेलें. [ राहणें ]

रहिवाल-वि. वेगवान (घोडा); रहवर पहा.

रहिचास-पु. १ राह्णें; वस्ती; मुक्ताम; निवास; वास्तव्य. 'जिये उदरीं तुझा वास । तेथेंचि माझा रहिवास '-मुआदि १७.१३८. २ घर; निवास; राहण्याचे ठिकाण.। 'मीचि घ्राण मीचि वास। मीचि जाण सुवास। मजवेगळा रहिवास। परिमळास असेना।'-एभा १३.३४६. रहिवासर्णे-क्रि. १ वस्ती करणे; मुक्काम करणे; राहणे. २ स्थिर होणे; चिकटणे; रमणें. 'रहिवासले मन पाहूनि स्वरूप । 'रहिवासो-वि. वसति करून राहणारा; स्थायिक; याच्या उलट उपरी. [रहिवास ] रहिवास चाल-स्री. घोडयाची एक चाल; बसणाराचें अंग हलूं न देतां घोडयानें जाणें.

रही-की. १ रांग; ओळ; रव पहा. २ पायाची धळ. ' वंदिल्या हिषकेशाच्या रही।' –अफला ५९.

रह-पु. (कों.) पेरण्यासाठी भिजवन मोड आणिलेले धान्य. (प्र.) रोह पहा. [सं. रुह् ] रहुपणी-स्त्री. (राजा.) दिवाळगांत भातास मोड आणुन तें भात पेरणें; रोपण.

रहेपर---स्त्री. ( ना. ) थापटी; थापड.

रहोपहो-पु रोहोपोहो पहा.

रळ--- स्री. (सामा.) रडी; रड्डी; खेळांत चिड्न वाटेल तसं खेळुं लागणें. (कि॰ खाणें; घेणें; खेळणें; जाणें ) [रडणें ]

रळपळ, रळफळ—स्री. १ गोंधळ; गैरन्यवस्था; वेशिस्त पणा; घालमेल (परिस्थिति, काम, वस्तु इ०ची ). 'ऐसे कां जालें रहाळ-की. १ (समासांत उपयोग) प्रांत; देश; परगणा; मजही न कळे। कीर्तनाचे रळेपळे जगीं। '-तुगा १२८९. २ बेचैन: हे भठी रळी।' -गीता १.२१८४. ४ व्यंगोक्ति-वकोक्त्यादिके-कहन केलेली थरा. ५ विटंबना; खोडी. 'विन्मुख जो प्रालब्ध पाहती पांडव द्रौपदीची रळी। ' -होला ११०.

रक्षक — वि. १ रक्षणकर्ता; संरक्षण करणारा. २ (ल.) राइ] कृपण; चिक्कू. १ पहारेक्री; शिपाई. ०गण-९. १ रक्षण करणारे हत्यारवंद शिपाई (इं.) बॉडीगाई-ऐरापुविवि १८४. २ पहारेक्सी: रखवाल्या: राखण्या. 'तुम्ही बाहेर जाऊं लागाल वं. राय=राजा ] तेन्हां घरास कोणी रक्षकगण ठेवा, मग जा. '[सं.] रक्षणाईत-पु. रखवालदार. ' तंव त्या रक्षणाइतीं इटकिलें । तुम्ही कोणाचे भोण वहिले । '-जै ७६.१७. रश्नणीय-वि. रक्षावयास योग्य, जरूर, आवश्यक, पात्र. [ सं. ] रक्षण-िक्र. सांभाळ करणें; राखणें; राउत खास। ' -मोविराट ६.२८. २ घोडचाचा खासदार. '... जपर्णे, रक्षपाळ-पु. रक्षक. 'तेथ राभे रक्षपाळ सैन्यपती । शैल्यू पसंत घोडा मोगलाई सामानासह वक्तशीर कामगिरीचे ठिकाणी असे । '-शिशु १०३७. रक्ष रक्ष होणे-अगरी अगतिक दशा पों चेल अशा बेताने राउतावरीवर कारखान्यांतृन खाना करावा. ' प्राप्त होणें; त्राहि त्राहि भगवान् अशी अवस्था येणें. रश्ना- -ऐरापुप्र ४.२५८. ३ रजपृत. ४ मांगास ही संज्ञा लावतात. ५ स्त्री. १ राखणः, जोपासना. २ सुरक्षितपणा. ३ अभिमंत्रित ताईत, ( ढोरकाम ) वादी. [ सं. राजपुत्र ] • वाड-पु. राजापेक्षां किनष्ठ गंडा, (कणाची वाधा होऊं नये म्हणून) मनगटावर बांधतात दर्जाचा पुरुष. 'रायापासौनि राऊतवाड़ा हें ब्रीद सत्य केलें।' ती. ४ श्रादनी पौर्णिमेला हातांत बांधावयाची राखी. ५ लाख. ६ –িরিহ্র ५१८. [ राजवत् ] राउताळी–स्री. ( महानु. ) शिपाई; प्रमृत स्त्री आणि तिचें मूल यांच्या गळ्यांत इंडापीडा टाळण्यासाठी दळ; सैन्य. 'राउताळी अफाटे। '-गस्तो ४४. राउताळे-रक्षापुत्र-पु. लेकवळा; दासीपुत्र. रक्षाबंधन-न. श्रावणी राउतै करीतु । असिवारापुढें । '-शिशु १००२. पौर्णिमेस हातांत राखी बांधण्याचा विधी. [सं.] रश्लाबा-पु. रक्षण. ' जेणें जेणें मार्गे रिघावा । करील तैसा तैसा रक्षावा । ' ९.१७. -गीता १.६९४. रश्चित-वि. राखलेलें; सांभाळ केलेलें; संरक्षित; सुरक्षित. रश्लोविधि-पु राक्षस विवाह. 'रक्षोविधी कहिन ने मिश्रण. -जिन (पारिभाषिक शब्दयादी) १२. [राई ४ पढा ] परिणुनि माते। '-अकक २ कृष्णकौतुक २७. रश्लोहण-न. रक्षणाच्या मंत्रांचे पटणः स्तोत्रगानः 'द्वारी करावया रक्षणः केले रक्षोहण मंत्रींचें। '-जै ९२.५४. रक्ष्य-वि. रक्षणीय. [सं.]

रक्षस-पु. राक्षस. [ सं. ]

रक्षा-की राख; भस्म. 'गिरी टाकिती चंड मंडीत वृक्षा। रथांची शतें त्यातळीं होत रक्षां। '-मुरा युद्ध ११९. [सं.]

रळी---१ विनोद; यटा; मस्करी; कौतुक. 'तूं या विश्वाची |'मायवापाची आण याला राई।' −राला ४२. [सं. राजिका] अनादि आदी । वैससी जिये सभासदी । तथे सोयरीकीचिया (वाप्र.) राईचा पर्वत करणे-एखादी हकीकत, बातमी, संबंधीं। रही बोलो '-ज्ञा ११.५४४. २ लडिवाळपणें धरळेला फुगवून सांगणें; अतिशयोक्ति करणें; पराचा कावळा करणें. सामा-आग्रह: हट. (कि॰ घेर्णे, चालर्णे, पुरविंगे, चालविंगे) शब्द- ॰काई-वि. बारीक कण, तुकडे तुकडे झालेलें. ॰भर-' आईबाप पोरांची रळी चालवितात. ' ३ तंटा; भांडण. ' शालकां किवि. अगर्दी थोडें. ० भोग-पु. एक प्रकारचे तांहुळ. ( प्र. ) रायभोग पहा.

> राई-स्त्री. १ बन; दाट झाडी. 'एक बृक्षाची राई होती तींत उत्तरलों. '-विवि ८.८.१५१. २ रांग. [सं. राजि; प्रा.

> राई--न्नी राही; राधा 'रखुमाईवहभा राईच्या वहभा पावे जिवलगा। '-विद्वलाची आरती. [सं. राधिका-राही-राई;

राई-सी. (सोनारी) तांबें. [सं. रक्त, म. रातें]

राउटी-स्त्री. रावटी; तंबचा एक प्रकार. राहुटी पहा. राउ(ऊ)त-पु. १ घोडेस्वार. '...भ्रमले धनुच्या परिसोनि सह।व्या दिवशीं सठीची पूजा करून तिला वाहून बांधतात तो न (महानु.) सैन्य. 'ते देखौन राउताळें।'-शिशु ९६१. दोरा. ८ राखः; रखेलीः; ठेवलेली स्त्री.-वि. रक्षण केलेलीः; रक्षित. राउतै-न. १ ( महानु. ) राजतपणाः; स्वारी. ' जेयांवरी परब्रह्म ' प्रभुजी रक्षा तुमची दासाची मी लहानशी बटिक। ' [ सं. रक्ष ] आमोले-पर्णे । राउतै करी।'-शिशु ५०७. २ घोडदौड. 'निघाला

राउत-पु अपानवायु. 'येक राउत सोडिती। '-दा १८.

र (उती -- स्त्री. चांदीचा डाख देतांना उपयोगांत आणावयाचे राउस--पु. एक मासा. -प्राणिमो ८१.

राउ(ऊ)ळ-पु. १ ( महानु. ) राजा. ' राउळे नेली सर्व संपत्ती '। -भाए ७२६. २ (महानु.) श्रीकृष्ण परमात्मा; देव. 'भवमोचकें चरित्र।राउळाचीं।'-ज्ञाप्र९५२. ३ (महानु.) गोसावी; देव; चक्रधर. 'ऐसीं परीकरें पवित्र । राउळांचीं लिळाचरित्रें।' -ऋ २५. ४ छोटे रजपूत जातीचे जहागीरदार. ५ श्रीग्रहमहा-राई—स्त्री. १ मोहरी. 'राई राईपण बीर्जी।'-ज्ञा १४. राज; श्रेष्ठ पुरुष.'तरी यार्चिलागी तुमतें। म्यां राउळासि विनविलें २५६. २ बारीक कण. - वि. शुद्र; निरुपयोगी; शुह्रक. 'स्वप्रकाशा होतें।' - ज्ञा ५.५. ६ एक जात किंवा तिच्यापैकी एक व्यक्ति. प्रकाश काई। दशन्त विकार अवघे राई। '-बाप्र १०४. हे भैरवाचे भक्त असून कोष्टी कामाकरितां लागणारे कुंचले. फण्या

इ० तयार करितात. ( नाशिक ) वई तयार करणारी जात. - ज्ञान-प्रकाश ९.१.३१. ७ बदरीनारायणाचा नंबुदी ब्राह्मण जातीचा पृथ्वीच्या पोटांतील आहे. कांहीं ठिकाणी याचे झरे आहेत. पुजारी. ' बदरीनारायणाची पूजा अद्याप आचार्योचे लंबेरी म्हणून [ इं. रॉक्=खडक+ऑईल=तेल ] ब्राह्मण आहेत त्यांजकडेस आहे. त्यांस ... राऊळ म्हणतात. -तीप्र ५३. ८ पहाटेस हातांत मोठा त्रिशुळ घेऊन दोहरा म्हणत भीक ' तिसरा खिजमतगार, राख मग चौघांची एकच मौत । ' -ऐगो मागणारा भिकारी. -न. १ घर; राजवाडा. 'आला वसुदेवाचिया ३२४. [सं. रक्षा ] (वाप्र.) राख सावडणें -टाक्रेंग-प्रेत राउळा। '-एभा २.३९. २ देऊळ; मंदिर. 'काकडभारतीस ते जाळल्यां क्तर ती राख भक्त टाकणे. सामाशब्द- राख्य-वेळीं । पुजारी आले राउळांत । ' –भवि २.२९. [ सं. राजकुल ] मंडळ-न. ( को. ) राखामंडळ; राख पसरलेली जागा. रखमंडळ सामाशब्द- •गण-न. ( महानु.) राजमंदिर. 'कांइवो बोलणे रांडळगणांत । '-धवळे पू. ७.२. **राउळार**-न. राऊळ; राजवाडा.

राऊ-पु. १ राजा. २ (सांकेतिक) थोरले बाजीरावसाहेब पेशवे किंवा गादीवर वसलेले बहुतेक सर्व पेशवे. -पया. २९१. राऊसाहेब-५. थोरले वाजीराव साहेब पेशवे; राऊ पहा.

राओ-पु (महानु.) राजा. 'जेथ सर्वज्ञ राओ निरूपिता। ' -भाए ३८.

रांक--वि. फार गरीब; रंक पहा. 'नातरि दुर्भक्षी पकार्ते । रांकु लाहे। '-न्म ११. [रंक]

रांक-की. (तंजा.) दिमाख; अभिमान; मगहरी.

रांकट—वि. १ शरीराने बळकट असन नाजुकपणा किवा बारीक युक्ति इ० गुण अंगीं नसलेला; गलेलह; गांवढळ; कण-खर व टणक. २ घातपाताविषयी विचार न करितां अंगधटाईनें एखाद्या कामांत पडणारा ( मनुष्य, त्याचे शरीर ); साहसबुद्धिः वज्रदेही. [रानट] रांकटाई-स्त्री. रांकटपणा; कणखरपणा; टणकपणाः मनाचे धाडसः धिटाई. [ रांकट ]

मोठ्या दगडीभर सातुचे पीठ खालें. '

रांकडु-वि. नीरस; शुष्क; वीट आणणारा. 'आनंदु होओ गोड़। फ़ुन तोही नावेकु रांकड़। '-शिशु १३४. [राकट]

राक्तणा-पु. (हेट.) गुराखी. [राखणा]

रांकधनी-स्त्री. पूर्णिमेची समाधानी; पूर्णिमेच्या परमानंद-कारक प्रकाशाची विपुलता, रेलचेल. 'दारूण संसाठ दुःकाळीं। जेंगे परमानंदाची रांकधनी केली। '-शिशु ५. (राका+धणी !)

राकस--पु. राक्षस; भूतिपशाच. 'राकस पिटा कांडती ' -मसाप १.२. [सं राक्षस]•भुकस-वि. (व.) रानवट; अव्य-वस्थित राहणीचा. 'बाया कशातरी राकस भुकस राहतात.'

राका-सी. पूर्णिमा. 'राकाशशी मदनदर्पण भाविला है।' -**नल २७.** [ सं. ]

हारी प्राणी. हा उत्तरअमेरिका व उष्ण कटिबंब यांत आढळतो. -प्राणिमो ३०.

राकेल-न. घासलेट; मटीचें तेल. हा खनिज पदार्थ

राख-स्त्री. भस्म; जळल्यानंतर राहिलेला अवशेष; रक्षा. पदा. ॰मीठ-न. ( सोनारी धंदा ) मणी वगैरेस चुकून राहिलेल्या छिद्रांतून, भरलेली लाख बाहेर येऊं नये म्हणून राख व मीठ यांचें मिश्रण वादन लावतात तें. ॰रांगोळी-स्त्री. पूर्ण निर्दळण: नाश: विध्वंस; जाळून पोळून केलेला सत्यानाश (देश, गाव, शंत, कुटुंब, काम यांचा). (कि० करणें; होणें) [रांख+रांगोळी] ॰रांगोळी करेंग-पूर्ण विध्वंस, नाश करेंगे. ॰वड, राखाडा-डी-स्रो. १ राखेची रास, ढीग. २ राख विख्रलेली जागा. ३ (कों.) नुसती राख. [ राख ] •वडा-पु. राखंडी. राखाड-**डी**-स्री. राख. **राखाडी**-स्री. १ पसरलेली किंवा एकत्र दीग केलेली सांचलेली राख. २ (कों.)(सामा.) राख;रखा. **राखा**-मंडळ-न. राखमंडळ पहा. राख्नंडा-पु. राखेचा ढीग; राखेची खळी. -वि. ओठ तुटलेला (मनुष्य). रागोंडें पहा. राखंडी-र्खा. १ गोवरीच्या राखेचा ढेपसा. २ ( ल. ) करपून काळा झालेला भात, भाकरी इ० [राखंडा ] राखोटी-श्री. राख. राखोंडा-पु. राखंडा. राखं( स्त्रो )डा-वि. राखेप्रमाणें रक्ष, निकस, भर-भरीत ( जमीन, बुरूम, पीठ, विशिष्ट चूर्णे ) [ राख ] राखोंडी-राइडला—वि. (व.) अधाशी. 'राकडल्यासारखें त्याने स्त्री. १ राखंडी अर्थ १ पहा. २ ( ल. ) नःश. 'झाली रत्नाची राखोंडी ।' –एभा १ १.५५४. **राखोंडें** – वि. प्र. रावखंडें; जन्मतःच ओठ तुटकें ( मूल ). ' मुकें बधीर राखों डें । ' -दा ३.६.४१.

राख—स्री. रखेली; टेवलेली स्त्री; उपस्री. [सं रक्ष=राखणें ] राखडी—स्री. १ स्त्रियांचा एक वेर्णीत घालावयाचा अलं-कार; केशभूषण. 'मुद, राखडी लेणें वेणीचें। करी श्रंगार।' -देवदास भामावर्णन ९९.

राखण --स्त्रीन. (कों.) १ राखणें; टेवों, रक्षण करणें. २ रक्षक म्हणून ठेवलेला मनुष्यः, रखवाली. 'राखण वायसें राह-वेना।' -एभा १३.४७४. ३ रक्षकाचें, रखवालदाराचें वेतन. ४ पिशाचादि उपद्रवापासुन आपलें रक्षण व्हावें म्हणून ग्रामदेवतेस प्रतिमासी किंवा प्रतिवर्षी अपीण केलेला नारळ,बळी. ५ सुतें, उंदीर, टोळ इ०कांच्या उपद्रवापासून मनुष्यें, प्राणी, शेतें इ०कांना मंत्र, राकृत—पु. अस्वलाकृति, कु≂याएवटा मोठा एक मांशा- तंत्र, मानता इ० उपायांनी मुक्त कह्न सुरक्षित ठेवण्याची किया; भूतादिकांचा बंदोबस्त करणें. (क्रि॰ लावणें; करणें; लागणें). ६ (क.) पूर्ण अभाव होऊं नये म्हणून घरांत राखून ठेवलेलें अल्प-

पदार्थ. 'सगळे दाणे सर्चु नका, घरांत राखण म्हणून दोन पायली तरी राखन टेवा. ' ७ (माळवाशांत) अतिशय कुरूपतेमुळें व अकाळविकाळपणामुळे घराचे व त्यांतील स्त्रियांचे चेटकापासुन रक्षण करण्यास समर्थ म्हणून मानलेली स्त्री. -न. ब्राह्मणांत प्रसृती-नंतर तिसऱ्या दिवशी, सुईण बाळंतिणीच्या खोर्लीतील एक कोनाडा सारवन, रांगोळी काढून, त्यांत वर गंधाची बोर्दे ओढलेलें व आंत पैसा, सुपारी टाकलेलें जें मडकें टेवते तें; किंवा बाळं-तिणीच्या दहा दिवसांत तिच्या जेवणाच्या वेळीं तिच्या खोलींत, निखारा व त्यावर थोडा भात टाकून टेवलेले मडके. याच मड-क्यांत प्रत्येक जेवणाच्या वेळी असा निखारा व भात टाकतात. [सं. रक्षण ] (वाप्र.) ० लागणे-उपद्रव न होईल असा बंदो-बस्त करणें. ' या खिस्तीचे एकदां रुपये भरले रहणजे चार महि-न्यांची राखण लागली. 'सामाशब्द- करी-दार, राखणा, राखणाई(इ)त, राखणार-पु. १ रखवालदार; पहारेकरी. २ ग्रराखी. ' जरी राखणाइत सहपरीवारी । '-विज ९.७६. ' माली-काचा मी तो राखणार। '-दावि ४५९. म्ह० राखण्याने गुरे टाकर्ली म्हणून धनी टाकील काय ! राखणावळ-स्त्री. ? गुरा-ख्याची मज़्री, वेतन. २ राखणें; रक्षण करणें; काळजी घेणें. [ राखणें ] राखणी-स्त्री. राखणें; संभाळणें; ठेवणें; बाळगणें इ० [राखणं] राखणं-सिक. १ रक्षणं; रक्षण करणं; रखवाली करणें; खबरदारी घेणें; अपकारापासून वांचविण्याकरितां आपल्या ताब्यांत घेणें. 'काढ़िन राखे प्राण्।'-ज्ञा १६.१४३. २ टेवणें; उरिवणें; पुढच्या काळाकरितां किंवा कांहीं उद्देशानें ठेवून देणें. 'त्या रानां-तील गवत यंदा राखलें आहे. ' ३ खर्चल्याशिवाय ठेवणें (सामर्थ्य, जोर ). 'जोर-हात राखला. ' 'टोला-घाव-मार-राखला. ' ध एखादी किया करणे प्राप्त झालें असतां ती न करितां, तो पदार्थ तसाच ठेवणें; आहे त्या स्थितींत राहूं देणें. 'कोनाडयाची जागा तवढी राख आणि अवघी भिंत सारीव. ' ६ करणें; ठेवणें; एखादा पदार्थ स्थित्यंतर न पावं देतां ठेवणे; बनविणे व कायम करणें. ' ही भिंत फार हंद राखली म्हणून जागा अडली. ' 'हा अंगरखा त्वां [ राखणें ] राख्या-वि. स्त्रीनें ठेविलेला ( यार ). [ राखणें ] आंखड राखलास म्हणून शोभत नाहीं. ' ७ स्त्रीनें पुरुषास किंवा पुरु-षानें स्त्रीस उपभोगार्थ बाळगणें, ठेवणें. ८ ठेवणें; धरणें; पाळणें; हेळसांड, अवज्ञा न करणें; एका बाजूस पड़ं न देणें. ९ व्यवस्थित, योग्य स्थितीत ठैवणें. १० पालन करणें; न ढळणें ( वचन; आज्ञा; प्रतिज्ञा ). [सं. रक्षण; रक्षः प्रा. रक्खः; पं. रक्खणः; सि. रखणः; ाइ. रखना, राखना; गुज. राखयुं; वं. राखिवा; फ्रेजि. रख;पोर्तुजि. अरखना=रक्षक ] मह ॰ रास्त्रील त्याचें घर, खणेल त्याचें शेत. राख- | ३ लाली; आरक्तपणा. 'फुल पलाशवनीची होय सखी शोणिताई-

स्वल्प भान्यादि खाद्य पदार्थाचे परिमाण; घर म्हणून ठेवलेला णिकरी-पु. राखणदार, राखणकरी पहा. राखण्या-पु. (राजा.) गुरें राखणारा; गुराखी. **राखले-**स्त्री. हुंडी विकत घेणाराची स्थिति, पेशा, अधिकार, पत दर्शक योजावयाचा शब्द. 'त्या हुंडीमध्यें माझी राखले घातली होती. ' [ राखण ( गुजराथींतून भालेला शब्द ) ] राखवळ-स्ती. (प्र. ) राखणावळ; राखण्या-बद्दल मजूरी, वेतन.

**राखणा--पु. पानें खाणारा एक लहान किडा.** 

राखांदुली-स्त्री. (बायकी) दुहेरी दोरा पिवळा कहन घेऊन, त्यांत दोन सोन्याचे मणी आणि हळकुंड व वंखंड यांचे तुकहे बांधून मुलाचे नांव ठेवण्याच्या वेळी बाळंतिणीच्या गळचांत बांधतात तो दोरा. राखांदळी-स्री. (कों.) बाळंतीण झाल्या-पासून तिसऱ्या किंवा पांचव्या दिवशीं भूतादि बाधा निरसनार्थ बाळं-तिणीच्या खोलीच्या दाराशीं राखेने भहन ठेवलेलें भांडें. राखा-वळ-सी. राखणावळ; राखणाऱ्या मनुष्याची मजुरी. राखी-स्त्री. पिशाचापासून रक्षण व्हार्वे म्हणून श्रावण शुद्ध पौर्णिमेस हातांत रेशमाचा, कलाबतुचा अथवा कापसाचा दोरा बांधतात तो: रक्षासूत्र. [राखणें] राखीपाडवा, राखीप्रतिपदा-पुश्री. राखी पुनवेच्या पुढील दिवस. ब्राह्मणांच्या तीन मोटथा भिक्षा मागण्या-च्या दिवसांपैकीं हा एक आहे. बाकीचे दोन गुढी पाडवा व हिप-वाळीचा पाडवा हे होत. राखीपुनव-पू(पी)णिमा-स्री. श्रावण शुद्ध पौर्णिमा; या दिवशी राखी बांधतात. राखील-स्त्री. (की.) १ गुरें, शेत इ० राखण्याचे काम. ( कि० घालणे ). २ गुराख्यास गुरे राखण्याबद्दल धावयांचे वेतन. -वि. राखलेला; बाळगलेला (रखेली, माकड, कुत्रा, राघू, लढणारा एढका). राखीव-वि. राखलेला; राखुन ठेवलेला. [ राखणे ] राखीव खातें-न. मध्य-वर्ती सरकाराने प्रांतिक सरकाराकडे न सोंपवितां आपल्याकडेच चोह्न टेवणं; पोटांत किंवा मनांत टेवणं. 'तुझ्या मनांत असेल टेविलेलें खातें; (इं.) रिझर्व्हड डिपार्टमेंट. 'तिसरें राखीव खातें तें सारें बोल. कांहीं राखुं नको. ' ५ एखाया पदार्थावर ओवानें म्हणजे परराष्ट्रीय राजकारण होय. ' -वस्व ६६. राखळ-स्त्री. १ गुरे राखणे, वळणे. ( कि॰घालणे ). २ गुरे राखण्याची मजूरी. राखोळ-ळी-स्री. १ राखूळ पहा. २ राखणावळ. राखोळा-वि. पाटराखणा पहा. [ राखणें ] राखोळी-स्त्री. गुरचराई; गुरें राखण्याची मजूरी. 'राखोळी द्यावया नाहीं।'-दावि ७६७.

राखीसमुख—सीन. (अशिष्ट) राक्षसांची दिशा: दक्षिण दिशा. - किनि. दक्षिणा भिमुख; दक्षिणेकडे; गंगमोहरा पहा. [सं. राक्षसमुख] राखेसमोहरा-री-क्रिवि. दक्षिण दिशे-कडे: गंगमोहरा पहा.

राखोळा-- पुओठ तुटका.

राग-पु. १ रंग; वर्ण; छटा. २ रंगविणें; रंग देणें; रंजन.

स्वभावें। नाशतील। ' - ज्ञा २.३३१. [ सं. राग; रंज़ ]

राग-पु. १ कोध; संताप; कोप. २ संस्कृतांत हा शब्द कोध र्किंबा दु:ख, आनंस, क्रोध, इच्छा, हेवा इ० मनोविकार सामा-न्यतः दर्शवितो. [सं. ] म्ह० राग खाई आपणांस संतोष खाई दुसऱ्यास. (ए**खाद्याचा) राग कर्जे-**ज्यावर आपला राग आहे तो दृष्टीस पडला किंवा त्याची गोष्ट निघाली की रागावणै: त्याचा कंटाळा करणें. (एखाद्याला) •आणणें-एखायास कोपयुक्त करणे; खिजविणे. अआणण-धरणे-करणे-येणे-एखाद्याविषयी पोटांत राग घरणें. ॰गिळणें-अतिशय राग आला असतां तो प्रयत्नानें आवहन धर्णे. ॰ नाकावर असर्णे-लवकर रागास चढणें; लवकर चिडणें. •मानणें-एखाद्याबद्दल अढी बाळ-गणें: नासपंती दर्शविणें; नाखुष होणें. ० येणें, रागें भरणें-रागावर्णे. रागाच्या हातीं जार्णे-कोपवश होणे. रागाच्या हातीं देणें-रागाच्या हवालीं करणें; रागाच्या लहरीत सोडून देणें (काम, स्वामित्व, उद्देश) रागाने लाल होर्णे-रागाने संता-पर्णे; अतिशय रागावणें. रागाने हिरवापिवळा होणें-क्रोधा-मुळें अंगाची कांति बदलणें; भयंकर रागावणें. रागास येणें-भरणे-पेटणे-बढणे-खवळून रागावर्गे; चेतर्गे; तापर्गे. रागे भरून घेणें-स्वतःवर दुसऱ्याचा राग ओढवून घेणें. (एखाः द्याला ) रागै भरणे-एखाद्यावर आपला राग काढणे. रागणें-सिक. रागावर्ण. रागावर्ण-अिक. कोपयुक्त, रुष्ट होणे. [राग] रागिष्ट, रागीट-वि. कोपिष्ट, संतापी, तामसी. [राग] म्ह० रागिटाची चाकरी तरवारीची धार. रागी-वि. १ राग, मनोविकार असणारा (तीव्र, आवेशी, आस्थेवाईक, अनुरत, शीघ्रमनोविकारी, सहृदय, रसिक इ० ). २विपयी; आसक्त. ३ शोक असळेला. 'तेथ रागी प्रतिमहाचा। '-ज्ञा १८.४९०. [सं. राग] रागीसांड-डी-सी. विषयत्याग. रागीसांडी-वि.विषयासक्त. रागेजणे, रागेणें-अकि. (काव्य राजा) १ रागावणें. 'रागे-जर्णे सुदुर्मिळ तेंहि जिचें ज्वालसें गर्गाने जावें। '-मोसभा ४.७५. २ रंगयुक्त होणें. रंगणें. 'रागेजली अरुण-कांति विराजवी ते।' -नल ९८. [ राग ] रागेळा-वि. रागावलेला. 'रागेला परी सेवक चित्ता । धुसधुसी मिखतसे । '-नव १४.१८२. [राग]

राग-- पु. ( संगीत ) पांच स्वरांपेक्षां कमी नाहीं असा बादी-संवादी स्वर व आरोह-अवरोह यानीं शोभा आल्याने जो जन-मनरंजनास योग्य होतो असा स्वरसमुदाय. षड्जादि स्वरांची परस्पर जुळणी केल्यानें गायनास योग्य होणारा त्यांचा रचना-विशेष, हली प्रचारांत समारें दीहरों राग मानितात त्यांचीं नांवें:-कामोद, कार्लिगडा, कुकुभविलावल, केदार, कौशी, खट. खमाज, ०रंग-५. १ गाणें व खेळणें; खेळ, मौज व ख्यालीखुशाली.

तनु रागें।'-मोकर्ण १५.६. ४ प्रीति; आवड. 'मग राग द्वेष खंबायती, गारा, गुजरी तोडी, गुणकली, गौडमल्लार, गौडसारंग, १ गौरी. २ गौरी. चंद्रकांत. चांदणीकेदार. छायानट, जयजयवंती, जयंत, जयत्कल्याण, जलधरकेदार, जेताधी, जैमिनीकानडा, जोगिया, जौनपुरी, क्षिंझुटी, झीलफ, टंकी, तिलक्कामोद, तिलंग, तोडी, त्रिवणी, दरबारीकानडा, दीपक, दुर्गा (१), दुर्गा(२), देव-गांवार, देवगिरीबिलावल, देवसाख, देशकार, देस, देसगौड, देसी, धनाधी, धानी, नट, नटबिलावल, नटमहार, नायकी कानडा, नारायणी, नीलांबरी, पंचडा, पटदीप, पटदीपिका, पटमंजरी (१). पटमंजरी (२), परज, पहाडी, पीलू, पूरिया; पूर्या धनाश्री, पृथी, प्रतापवराळी, प्रभात, बंगालभैरव, बडहंस, बरवा, बहादुरी-तोडी, बहार, बागेसरी, बिंद्रावनी सारंग, बिभास (१), बिभास (२), बिलावल, बिलाखानी तोडी, बिहाग, बिहागरा, भंखार, भटि-यार, भीमपलासी, भूपाळी, भैरव, भैरवी, मधुमादसारंग, मलुहा-केदार, मांड, मारवा, मालकोस, मालवी, मालश्री, मालीगौरा, मियांमछार, मियांसारंग, मुख्तानी, मिरामछार, मेघमछार, मेघरंजनी,मोटकी,यमनकल्याण, यमनीबिलावल,रागेश्वरी रामकली, रामदासीमहार, रेवा, लंकादहनसारंग, लच्छासाग, ललित, ललित पंचम, लाचारीतोडी, वराटी, वसंत, वसंतमुखारी, शंकरा, शहाणा, शिवभैरव, शुक्लबिलावल, शुद्ध कल्याण, शुद्ध महार, शुद्ध सामंत, शुद्ध सारंग, श्याम, श्री, श्रीरंजनी, सपैर्दा बिलावल, साजगिरी. सामत सारंग, सावनी कल्याण, सावेरी, सिंधभैरबी, सिंधुग; सुघ-राई, छहा, सुरदासीमछार, सोरट, सोहनी, सौराष्ट्रमैरव, हमीर, हंसकंकणी, हंसध्विन, हिजेज, हिंदील, हसेनी कानडा, हेम. 'श्री, रागोऽथ वसंतक्षमेरवः पंचमस्तथा । मेघरागो बृहनाटो षडेते पुरुषाः स्मृताः। 'या संगीतरत्नाकर प्रथांतीलं श्लोकाप्रमाणे श्री, वसंत भैरव, पंचम, मेघ किवा मेघमल्हार, बृह्नाट किवा नटनारायण असे सहा पुरुष राग आहेत ( मोल्स्वर्थ कोशांत वरील श्लोक संगीतरत्ना-करांत असल्याबद्दल उहेख आहे परंतु उपलब्ध संगीतरत्नाकर प्रथांत हा श्लोक आढळत नाहीं). काव्यांत व पुराणांत यांवर चेतनधर्माचा आरोप केला असून प्रत्येकाला रागिणीनामक सहा (कांईंच्या मतें पांच ) स्त्रीरूपें मानिलीं आहेत. सामाशब्द- ॰माला-ळा. मालि( ळि)का-स्नी. १ गीताचा एक प्रकार; स्वरांची किंवा अनेक रागभेदांची मालिका; निरनिराळचा रागांत म्हणतां येण्या-सारखें गीत. २ किछी दिली असतां अनेक रागांचे सुर ज्यामधून निघतात असे यंत्र; पियानोफोर्ट नामक वाद्यासिह म्हणतात. [ सं. राग+माला ] ॰ मालेचीं चित्रे-नअध. राग गाइले जात असतां त्यांचा प्रभाव काय दिसतो हैं ज्या चित्रांवरून दिसतें तीं चित्रें उदा॰ मेघमल्हार हा राग घेतला तर मोर हर्षभरित होऊन आपला अडाणा, अभिरी, अहैया, अहीरभैरव, आसावरी, कानडा, काफी, रमणीय पिसारा उभारतो. इ०. -पेशवेकालीन महाराष्ट्र १६१.

२ लक्षणे व चिन्हें, साधारण स्वरूप, सुमार (कामांचा, गोष्टीचा). 🤾 रांभवः पूर्वसूचनाः, बरेंवाईट स्वरूप. 'पावसाचा रागरंग पहा, तसे निषा. ' [राग+रंग ] • वाचक तान-स्री. (संगीत) ज्या विण्याकरितां हिचा पुष्कळ उपयोग करितात. रागामध्ये तान ध्यावयाची अमेल त्या रागाच्या जीवभूत स्वरांची तान. ०संकर-प्र. गातांना एका रागांत दुसऱ्या रागांतील स्वर [ सं. रिंगण=अडखळणे ] मिश्रित करून गाणें. [सं.] ० ज्ञान-न. रागांचें, स्वरांचे किंवा गीताचे ज्ञान. [सं.] रागांग राग-पु. (राग) शुद्धः शास्त्रीय राग. ह्याच्या लक्षणांत सांगितल्याप्रमाणेच हा गाइला पाहिजे असा कडक नियम आहे. [ सं. ] **रागालन्नि**-स्त्री. ( प्रवंध ) वर्ण, अलं-कार, गमक, स्थाय, ह्यांच्या साहाय्याने रागाचे पूर्ण स्वस्त्पं दष्टीस पाडणें व त्यांत रागाचे आविर्माव व तिरोभाव दाखविणें. [सं.] रागालाए-पु. (प्रवंत्र) ग्रह, अंश, न्यास, मन्द्र, तार, अप-न्यास, अल्पत्व, बहुत्व, षाडवत्व, औडुवत्व, ह्या रागाच्या विशे-पांचें प्रकाशन ज्यांत होतें अशी स्वररचना. [ सं. ] रागिणी-स्त्री. 🤋 मिश्र किंवा पोट राग; मंजुल स्वर असलेला गायनांतील राग. प्रत्येक रागास रांगिणी सद्दा अथवा पांच मानिलेल्या आहेत. पुरा-णांत रागिणी हो रागाची स्त्री असे मानिलें आहे. राग पहा. कांहीं श्रंथकार रागांचे वर्गीकरण पुरुषराग, भार्थाराग, पुत्रराग, स्नुषाराग असे करितात त्यावेळी कांही रागांस भायाराग महणतात. तेव्हां त्यांस रागिणी म्हणून संबोधितात. वस्तुत: राग, रागिणी ह्यांमधील भेद कोणत्याहि प्रथकाराने स्पष्ट सांगितला नाहीं. २ विलासिनी, अनुरक्त स्त्री. [ सं. राग ] रागेश्वरी-स्त्री. एक राग. यांत षड्ज, तीव ऋषभ, तीव गांधार, कामल मध्यम, तीव धैवत, कोमल निषाद हे स्वर लागतात. आरोहांत ऋषभ व पंचम वर्ज्य. अवरोहांत पंचम वर्ज्य. जाति औडुव-षाडव. वादी मध्यम, संवादी षड्ज. गानसमय रात्रीचा दुसरा प्रहर.

रांग—स्त्री. १ पंक्ति; ओळ; हार; आवली; श्रेणी. २ बरोबरी; समान दर्जा. लोकपाळ रांगचे। राउत जिये पदवीचे। ' श ९.३२६. ३ (व.) गंजी, ढीग. -वशाप ८.५१.२४५. ४ दोन्ही बाजूंस असलेली उतरती कडा किंवा ओळ. उदाहरणार्थ, दोन्ही बाजूस उतार असून मध्ये उंचवटा असलेल्या बांधावस्तन जाणारा मार्गः; एका बाजूस डोंगर व दुसऱ्या बाजूस स्रोल कडा तुटलेला अशी डोगरांतील अहंद बाट, धक्क्याच्या लांबीचा प्रव्रभाग. [स. राजि; इं. रॅंक ?]

रांगडा—प. १ गुजराथ व मेवाड यांमधील एका देशाचे नांव व त्या देशांतील व्यक्ति. -वि. १ भडाणी; रीतभात ठाऊक नसलेला. २ रांगडा देशांतील (मनुष्य, भाषा इ०) इसम) [ हि. रान्गडा ]

रांगण---न. कुंभाराच्या भट्टीतली राख. रागणा-- ५ एक मासा - प्राणिमो ८१.

रांगणी-सी. (कों.) मोठी, हंद, रेखांकित व किंचित् गोल अशी शिप. हातावर गंधाचा लेप कहन त्यावर रेघा उमट-

रांगणें अफि. हात व गुडघे टेकून पुढें जाणें, सरपटणें.

रागबा(वा)गा—स्री. घोडयास चाल शिकविण्यासाठी त्यास बांधलेली दोरी. 'पुढें राखे नेहटूनि रागबागा। '-एभा २०.२१६.

रांगसारांगुस-सी. (राजा.) एखारें ठिकाण नाखुषीनें सोड्न जातांना त्या जागेभींवर्ती रेंगाळणे; घोटाळणे. [ रांगणें ]

रांगा-पु. स्थिर किंवा शांत समुद्राची पट्टी.

रागा( घा )वळी-ली-सी. घोडचाच्या पाठीवर घाला-वयाची जाळीदार झूल. 'घोडिया वाणली मोहाळी। इंगण टोप रागावळी। '-एहस्व ८.१५.

रागी—स्त्री. एक धान्य; नाचणा; नाचणी. [सं.] रागोळ-न. (माण.) खळ्यांतील कणसे गोळा करण्याचे लांकडी हत्यार.

रांगोळी, रांगचळी-नी. १ देवापुढे, मेजवानींत इ० प्रसंगी चित्रें, निरनिराळ्या आकृती काढण्याकरितां तयार केलेली शिरगोळयाची, तांदुळाची किंवा दुसऱ्या वस्त्ची भुकटी: पूड. 'तिआ रांगवळी सूती राणियां । चक्रवर्तीचिआं ।' -शिशु ५९१. २ वरील भुकटीने काढलेली रेघ, आकृति, चित्र वेल इ० [सं. रंज=रंग देणें; रंगवहीं; रंग∔ओळ ] (वाप्र.) ०**करणे**−(ल.) सत्यनाश करणे; विश्वंस वरणे; टार मारणे. 'ठेचून करी रांगोळी।' -संप्राम ११. •हो**णे**-समूळ नाश होणे. 'ऐसे साइस करितां होईल तनुची पळांत रांगोळी। '-मो विराट ४.३३. रांगोळ-न. बारीक भोकें पाडलेली, तांवें इ० धातूची नळी. हींत रांगोळी भहन ही जमिनीवर ओढली असतां चित्रविचित्र आकृति उमट-तात. (ना.) रांगोळणे.

राघ-न. मोठें पाप; महापातक. [सं.]

राष्ट्रव-पु. १ रघूच्या वंशांत जन्मळेला, विशेषतः श्रीराग-चंद्र. २ एक अवाढव्य व काल्पनिक मासा. (राघव आणि तिर्मिगल हे दोचे भूगोलाभोवर्ती एकमेकांचा पाठलाग करीत असून जेव्हां त्यांची गांठ पडेल तेव्हां पृथ्वीची वरील बाजू खालीं व खालची वर अशी ती फिरली जाऊन प्रस्त होईल. अशी समजूत आहे). [सं.] व्हास लाडू-पु. खा, साखर व खवा यांचा केलेला लाडु; यास चुरमा अथवा राधाविलास असेंहि म्हणतात. ॰**म।स्-ा**पु. देवमासा. 'जर्ळी राघत्रमाशास अडविलें असंख्य क्षिग्यांनीं।'-ऐपो ४०३.

रांघळणें — सिक्त. फरपटत नेणें. रंघळणें अर्थ १ पहा.

राघावळ---स्री. १ निळीची एक जात. २ तांबडगा रंगाच्या लुगडयाची एक जात. राघावळी-वि. राघावळ राजलीं।'-वेसीस्व ७.४०. [सं. राजु ] नांवाच्या निळीसंबंधीं; तिनें रंगविलेलें ( वस्र ).

राघृ—पु. (विणकाम) गातडीच्या मध्यभागी असलेली एक जाड लांकडी खुंटी. हिच्यांतून दोर इकडून तिकडे फिरतात

राघू-घो--पु. १ शुकः, पोपट. २ ( ल. ) इदग्याच्या फुलां-तील हिरवे तंतु. ३ (लावणी इ० मध्यें ल.) प्रियकर; दोस्त (वाप्र.) ० पढ विर्णो-पोपटास बोलावयास शिकविणे.

राघोडा—९. कर्जाऊ घेतलेल्या रकमेवर ब्याज म्हणून हंगामावर देऊं केलेलें धान्य इ० किंवा पैसा; अशा रीतीनें पैया वेण्याचेण्याची चाल; काढा. 'सावकाराचे दाहा रूपये म्यां बाजरी राघोडा कबूल कह्न घेतले आहेत. '

करण्याची पद्धतः -सह्याद्रीच्या पायध्याशी १६२. [पोर्तु.]

करणारा

राज, राज्य---न.(ना.) (खेळांत) एखाद्या खेळाडूवर अथवा एखाद्या पक्षावर आलेला डाव. [ सं. राज्य ] ०देणी-डाव देणें. •येण - खेळांत डाव येणे; हार येणें.

रांज-की. (कु.) १ झऱ्यांनी बनलेला पाण्याचा डोह. २ ( कु. ) समुद्रास मिळणारा ओढ्याचा भाग.

राजगिरा-पु. एक प्रकारचे तृणधान्य व त्याचे झाड. हें झाड तांबड्या माठासारखें असतें. पान लांबट, पण रंग फार तांबडा नसतो. हें कंबरेइतकें वाडतें; ह्याला तांवडचा मखमलीसारखीं फुलें येतात. ह्याच्या बियास राजगिरा म्हणतात. ह्याचा रंग पांढरा, क्रचित काळाहि असतो. पाल्याची भाजी होते व बी उपोषणास खातात. [ सं. राजगिरी ]

रा( रां )जण-णी-स्त्री. बकुळीच्या जातींतील एक झाड. फळ बकुळासारखेंच पण पिवळचा रंगाचें असून गोड असतें. हीं झाडें गुजरायेत फार आढळतात. [सं. राजादन]

रांज( झ)ण--पु. मातीच, धातूचे-पाणी सांठविण्याचें मोठें भांडें; डेरा. 'पाहुणा देखतां आंगणीं। म्हणे उदक नाहीं रांजणीं।' -कथा ५.२. दि. रांज( झ)णी-स्त्री. १ लहान रांजण. २ (कों.) रोजच्या खर्चाकरितां रोज काढलेले तांद्रळ ठेवावयाचें भांडें. [रांजण ]

रांज(झ)णवा(व)डी —स्री. डोळघाच्या पापणीला होणारा फोड; अंजिणी; आंजरली. 'नेत्री होती रांजणवाडिया।'-दा 3.4.89.

राजणी - स्त्री. (ना.) विहीर खोदल्यावर ज्या जागेपासून ती वर बांधीत आणतात तो भागः विहिरीचा बांधकामाचा तळ, पाया.

राजणें -- अकि. (काव्य) शोभणें; प्रकाशणें. 'राजवस्त्र

**राजन्य--**पु क्षत्रिय. [सं. ]

राजपीण—स्री. (कु. ) स्वयंपाकीण. [ रांधपीण ]

राजस-वि. १ रजोगुणप्रधानः रजोगुणसंबंधीं. 'हें नेणेचि राजसे । सुखें जो गा । '-ज्ञा १३.७४२. २ रागीट: विषयी:लोभी इ०. रजोगुण व गुण पहा. [ सं. रजस् ] राजस्ती-वि. रजोगुण युक्त; रागीट; राजस पहा. [ सं. राजस ]

राजस सो-वि. १ (काव्य) सुकुमार व देखणा; सुरेख; षुंदर. ' हे राजस बाळे। किती करशील चाळे।' 'परमसकुमार राजसी । ' २ शुंगारिक नायक. [ राजा+सा ] राजस्वाणा-वि. रांच-की. ( गो. ) सैन्यांतील सर्व शिपायांनी एकत्र जेवण राजसः संदरः सुकुमार आणि देखणा. ०राजसी-वि. राजकीय थाटाचें; बादशाही; उमदा; भन्य; खासा; नामी ( मनुष्य, कृत्य, राज—पु. (व. ना.) गवंडी; बेलदार; चुन्याचे काम∣वस्तु). [राजप्त; राजा+सा ] राजसी उपचार−पु. रोग घाल-विण्याचा राजस (मृद्, सौम्य, सुखावह) उपचार.

> राजा—पु १ नृप; नृपति; भूपाल; नरेंद्र; छत्रपति; लहान राज्यें व थोडक्या प्रजा असलेले संस्थानिक व सरदार यांसहि हा शब्द लागतो. २ (मंडळीचा, टोळीचा) नायक; मुख्य. ३ सजातीय पदार्थसमुच्चयांत श्रेष्ठ मानलेला तो. ४ अन्न, वस्त्र इ० पदार्थ यथास्थित असल्यामुळें ते मिळविण्याचे कष्ट किंवा काळजी ज्यास करावी लागत नाहीं असा मनुष्य, ५ गंजिफांच्या बाजुंतील मुख्य. पत्त्यांतील एक चित्राचे पान. ६ बुद्धिबळाच्या खेळांत डावांतील मुख्य मोहरा. ७ वर्षाचा शास्ता म्हणून मानलेला प्रहः वर्षेशहह. ८ (ल.) वेडा, मर्ख, स्वेच्छ वर्तन करणारा मनुष्य, ९ कसरीच्या राणीस म्हणतात. ( सगासांत ) राजपत्नी; राजपुत्र; राजकन्याः राजगुरुः राजपुरोहितः राजोपाध्यायः राजसभा इ० ह्याचे मराठी शब्दाशीहि समास झाले आहेत. जसें- राजपसंत: राजदरबार इ०. राजपद उत्तरपदी येणारे नायक या अर्थाचे कांहीं सामासिक शब्द- मृगराज=मृगश्रेष्ठः तीर्थराज=तीर्थापैकी मुख्य. सागर किंवा प्रयागः तसेंच गजराजः सर्पराजः अश्वराजः द्विजराजः देवराजः, कविराजः, वैद्यराजः, पंडितराजः, स्वामिराजः, गणराजः भूतराजः, यक्षराजः, वनराज ( आपटा किंवा शमी ), वृक्षराजः, राज-पद पूर्वपर्दी असलेले कांहीं सामासिकशब्द- राजकांति: राजशोभाः राजकृपाः, राजित्तः, राजिमित्रः, राजिप्रयः, राजाश्रयः, राजाश्रितः, राजबुद्धिः; राजसत्वाः; राजरंगः; राजमहालः; राजवटी इ०. [सं राज= प्रकाशंगे ] ( वाप्र. ) राजापासून रं हापर्यत-श्रीमंापासून तो गरीबापर्यंत; सर्व दर्जाच्या लोकांत. 'ब्राह्मणाला राजापासून रंकापर्यंत मान मिळत असे. 'राजा याचे राज असे ह्नप होऊन झालेले कांहीं पामाशब्द- ० अंबीर-पु १ (शंगारिक काव्य) गंभीर स्वभावाचा,

सभ्य नायक. -वि.बादशाही; भन्य; नामी; उत्कृष्ट ( मनुष्य, देश, पोपाख, बोलण्याची ढब, कोणतीहि गोष्ट). [सं. राजा+अर. अमीर ] • आवळी-स्नी. आवळीचा एक प्रकार. या झाडास फळें लहान येतात. हीसच हरपरंग्वडी, रानआवळी असेंहि म्हणतात. ०कडी-स्त्री. विशिष्ट प्रकारची कानांतील कडी; एक क्रिभूषण, ०क्कवि-पु. दरवारी कवि. सि.] ०काज-कारभार-नपु, राज्यकारभारः, राज्यासंबंधी सर्वे प्रकारचे काम. ०कारण-१ राज्यासंबंधीं मसलतः खोल व गृढ मसलतः, कल्पनाः 'राज-कारण बहत करावें।'-दा ११.५.१९. २ ग्रप्त निमित्त, गृढ ( एखाया गोष्टीचे ). ' भितीस किती साखें, लिपिलें तरी चीर पड़ते याचे राजकारण कांहीं समजत नाहीं. ' है शासनसंस्थे-संबंधीं गोष्टी; राजनीति; (इं.) पॉलिटिक्स. 'बिझांटवाई तरुण मुलांनी राजकारणांत पड़ नये असे सांगतात. '-केने १.१९. कारणी-वि. खोल मसलत करणाराः मुत्सदी. कारभार-पु. राज्यव्यवस्था. ०**कारस्थान**-न. राजकीय मसलत, कल्पना, बत, चतुराई; राज्याची मसलत. ०**कार्य-न**. १ राजकीय कर्तव्ये, काम; राज्याची कामें. २ राजाचे काम, ३ राजाचे शासन, कायदा, कृत्य. [सं.] • किकर-पु. राजाचा चाकर; सरकारी नोकर, शिपाई, जासद इ० (सं.) • किशोर-पु. राजाचा मुलगा. [ सं. ] राजकी-पु. राजाचा नोकर. 'राजकी म्हणती आमुचे घर । '-दा १.१०.४६. -वि. राजापासून उत्पन्न होणारी; राजाच्या संबंधाची (सत्ता, जुल्म, कृत्यें). याच्या उलट देवकी. 'दुस=या राज्यांत गेल्याने राजकी उपदव टाळायास येईल पण दंवकी उपद्रवापुढें उपाय चारुत नाहीं. ' [ राजीक ] राजकीय-वि. राजासंबंधीं; राजाचा; राजविषयक (व्यवहार, कारभार. मनुष्य इ०) [सं.] ॰कीय केदी-पु. राजदोहामुळें तुरंगांत केद केलेला राजकारणी पुरुष; सरकारविरुद्ध अराजकता माजविणारा म्हणून केंद्र केलेला मनुष्य. •कीय बंदी-पु, सरकारी केंद्रेत अडकलेला कैदी; राजदोही बंदिवान. •कीय **ब्यवहार-प्र.** १ राज्याचे काम. २ राजनीति. [ सं. ] ०कीय सभा-स्री. राजका-रणासवंधीं सभाः (इं.) पोलिटिकल मीटिंग. 'कचित एखादा सरकारी नोकर आपल्या मुलांना राजकीय सभांना जाण्यास प्रति-वंध करतो. ' - केले १.२३३. [सं.] • कुमर-कुंबर-रो-क्रमारी-स्री. राजाची कन्या. [प्रा.] क्क्रमार-क्कंवर-पु. १ राजाचा मुलगा; राजपुत्र. २ पुनर्वेसु नक्षत्र. [ सं. ] ०कुल-न. राजघराणें; राजवंश. [सं.] क्रेकळ-ळी-ळे-स्नीन. केळीची एक जात व तिचें फळ. •क्रांत-क्रांती-स्रेन. १ राज्याची उलथापालथ; राज्यवयवस्थेत मोठी उलाढाल, खळबळ, बदल, 🤻 युद्ध, शत्रुचे आक्रमण इत्यादीमुळे माजलेली गडबड, गोंघळ.

राजाची गादी; सिंहासन. ० गृह्य-न. राजाचे किवा राज्यासंबंधी गुपित, गुढ; गुप्त गोष्ट. •गोंड-स्त्री. (शहराचा, गांवचा ) मोठा रस्ता. •गोड-पु. गोंडांतील एक श्रेष्ठ जात. •गोंडा-पु. पाल-खीच्या दांडीला मध्यभागी लोंबता बांधलेला, हातांत धरावयाचा गोंडा. •घोस-स्त्री. एक वेल. हिच्या पानांच्या काढ्याचा देवी इ॰ आजारांत उपयोग करितात. ॰ घोळ-स्री. घोळ नामक भाजीची एक जात. • चिन्ह-न. १ राजेपणाचे चिन्ह; राजांचे छत्र, चामर इ० वैभव. २ (सामुद्रिक) नशीर्वी सिंहासनावर बसण्याचा योग आहे असे दाखविणारी खुण, लक्षणविशेष किंवा विशेष गोष्ट ( आजानुबाहुत्व इ० ) ३ राजाची मोहोर, शिका, किंवा सही ( नार्णे, पत्र इ०कांवरील ). ४ (राजाच्या सह्या अस्पष्ट, वाचण्यास कठिण असतात यावहृन ल. ) फरपट्यांचे, बिरखुडी, वाईट लपेटीचें, दुर्बोध अक्षर. [ सं. ] ॰िट्टबी-स्त्री. पिवळसर रंगाची टिटवी. ० तिलक-पु. १ राजांमध्ये श्रेष्टः सार्वभौम राजा. २ राजटिळा. ३ राज्याभिषेक. [सं. राजा+तिलक] ०तुरा-पु. एक फुलझाड व त्याचे फुल. ० तेज-न. राजाचे तेज, वैभव, ऐश्वर्य. [सं.] •त छत -न. १ राजाचे सिंहासन. २ राजधानी. ' किला रायगड राजतख्त. ' –िचत्रगुप्त १६७. ०त्व-न. राजेपणाः राजाधिकार; राजपद. [सं.] ॰दंड-पु. १ राजाने केलेली शिक्षा. २ राजानें बसविलेला दंड. ३ जातिबहिष्कृत केलेल्या मनुष्यास जातींत परत घेतांना त्याने राजास यावयाचा दंड. ४ राजाच्या हातांतील अधिकारदर्शक काठी. •दंत-पु. चौकडीचे दांत; पदार्थ तोडावयाचे दांत; पुढील दांत. [सं.] •दरबार-१ राजाची कचेरी; न्यायसभा. २ प्रजेचीं गान्हाणीं ऐकण्याकरितां बसावयाची राजाची जागा. •दरबारी-वि. राज्यासंबंधी. •दर्शन-न. राजाचे दर्शन; राजाची भेट. 'राजदर्शन म्हणजे मोटा लाभ.' [सं.] •द्रहिता-स्त्री. राजाची मुलगी. 'वर शिशुपाळ ऐक्तां। दचकली ते राजदृहिता। '-एहस्व २.४१. [सं.] ०दृत-पु. राजाचा नोकर, हुजऱ्या, सेवक; जासुद. [सं. ] •द्वोह-पु. १ सरकाराबद्दल अप्रीतिः; राजाविरुद्ध कट, वंडः; फितुरी. २ राज्य व राजसत्ता याविरुद्ध गुन्हा. ३ (कायदा) बादशाहाविरुद्ध किंवा ब्रिटिश अमलाविरुद्ध द्वेष, तिरस्कार किंवा बेदिली बोललेल्या किंवा लिहिलेल्या शब्दांनी किंवा खुणानी किंवा इतर रीतीनी उत्पन्न करणें; (इं. ) सिडिशन् • द्वार-न. १ न्यायाच्या कचेरीचा राजवाडाः; राजदरबार. २ राजवाडयाचा दरवाजा. [सं.] ०धन-न. राजाचा महसूल, उत्पन्न. [सं.] ०धर्म-पु. १ राज्यकारभार चालविण्याकरितां मार्गदर्शक असा शास्त्रांत सांगितलेला कायदा, अनुशासन. २ राजास योग्य किंवा शोभणारा गुण, राजगुण. कार्योपदेशकौशल्य, प्रागलभ्य इ०). ' जे राजधर्म स्रतह सख वगैरे नासधूस. ३ राजाचा जुलूम, अन्याय. [सं.] ०गादी-स्त्री. | मखसे सुखद उत्सवद नार्की । '-मोसभा १.१५. ३ राजाचें कर्तेब्य

शहर. [ सं. ] •धान्य-न. एक धान्य; सांवा. [ सं. ] •धारी-पु. एक प्रकारचा तमाशा. –कलावंतखातें (बडोडें) १३८. ०निष्ठ-स्त्री. राजाविषयीं, सरकाराविषयीं आदर दाखविणारा.. ंनिष्ठा-स्त्री. राजासंबंधीं, सरकारसंबंधीं आदर, पुज्यबुद्धि. ' राज्यपद्धतीं-तील दोष अधिकाऱ्यांच्या नजरेस आणणें हीच खरी राजनिष्ठा. ' -टिस २१५. [ सं. ] • नीति-स्त्री. १ राजव्यवहारशास्त्र. आन्वी-क्षिकी किंवा तकेविया, त्रयी किंवा धर्म विद्या, वार्ता किंवा अर्थ-विद्या व दंडनीति असे चार राजनीतीचे भेद आहेत. २ नीति: नीतिशास्त्र. [सं.] ॰नील-नीळ-न नीलमणी. [सं.] पंचक-न. ज्यांत शजापासून जुलुम किंवा नासधूस होते असा ज्योति-षीय गणिताने येणारा काल. अग्निपंचक, चौरपंचक, मृत्युपंचक, हानिपंचक इ० पहा. [ सं. ] ० एड्र-पु. राजाचा शिरताज; राजाचें ललाटपट्ट. [सं. ] •पत्नी-स्त्री. राजाची स्त्री; राणी. [सं. ] **ंपत्र**−न, राजांचें पत्र; देणगीपत्र, सनद. 'ब्राह्मण स्थापिले वृत्ति-क्षेत्रीं। ते ते अक्षर्यी राजपत्रीं। '-मुसभा ६.५६. [सं.] ॰ पद-न. राजाचा अधिकार, दर्जा; राजत्व. **ेपद्धति-त**-स्त्री. राजास विद्या, शौर्य इ० गुणांनी प्रसिद्ध असलेला, तेजस्वी (पुरुष). 'या योग्य अशी रीति, चाल, बहिवाट. [सं.] • पसंत-द-वि. राजे राज्यांत नानाफडनवीस एक राजमोहरा होता. ' २ देखणा व व अमीर उमराव यांस मान्य असणारा; सर्वोत्कृष्ट; उंची; खासा; छबीदार (मनुष्य); राजविंडा. ०यश्-न. राजांचें, राज्यांचें यश; नामी. [ सं. राजा+ फा. पसन्द ] ॰ पिंडा-पु. देखणा व छबी- कीर्ति. ' राजयश वर्णितां वर्णितां भाट शिणले । ' [सं.] ॰ यक्ष्मा-दार मनुष्य; राजबिंडा. [ सं. राजा+पिंड ] ०पीठ-न. १ राजांचं | पु. क्षयरोगाचा एक भेद; कप्रक्षय. [ सं. ] ०योग-पु. १ हटयो-आसन; राजाचें सिंहासन. २ राजधानीचें शहर. [सं.] ॰पीढी-पु. ( महानु. ) राजपुरुष. ' रवमंदं पातले राजपीढी । ' –गस्तो ४३. [राजा+पिढी] ॰पुत्र-पु. १ राजाचा मुलगा. २ क्षत्रिय. [सं.] **्प्री**-स्त्री. बादशाही शहर; राजधानी. [ सं. ] ०प्रहण-पु. १ सरकारी अधिकारी, नोकर. २ राजाच्या चाकरीतील कोणीहि लहान-मोठा मनुष्य. [स.] ०वंदी-पु राजकेदी; राजकीय गुन्हेगार, बंदिवान. • बनसी-वि. राजवंशाचा. हा हिंदुस्थानी शब्द मराठी लावण्यांतन नेहर्मी येतो. [ राजवशी; हिं. राजवनसी ] • बाबती-स्त्री. राजांस द्यावयाचा वसुलाचा चौथा भाग. चौथ पहा. ० विष्टा-वि. अतिशय सुंदर व नाजुक पुरुषास म्हणतात; राजासारखा अथवा अत्यंत देखणा, सुदर आणि तजस्वी (मनुष्य). [ राजा+ पिंड ] • विदी-स्री. राजमार्ग. 'इंद्रियग्रामींचा राजबिदीं। '-ज्ञा ७.१०६. ०बीज-वि. १ राजाच्या बीजाचा, वंशाचा. २( ल. ) मुस्वभावी व सुंदर मुलास म्हणतात. •वीध-स्नी. ( शहराचा ) मुख्य; मोठा रस्ता; राजविदी. • बेत-(को.) राजदंड. [राज-वेत्र ] •भाग-पु. राजाचा भाग; सरकारास यावयाचा कोणत्याहि | खेळायास राजहशी असती. ' [ सं.राजा+फा. हशन ] •रू(रो)स-उत्पन्नाचा भाग. [सं.] ०भार्या-भाजा-स्त्री. राजाची पत्नी; श-ष-क्रिवि. उघडपर्णे; प्रसिद्धपर्णे; स्वतंत्रपर्णे; अनियंत्रितपर्णे;

विशेष काम. [सं.] •धातु–५. कित्येक कवींनी लोखंडास हें मारील राजभाजा । '–ध्रुवाख्यान ४ ( नवनीत पृ. ४११ ).[सं.] नांव दिलें आहे. ०धानी-नगरी-स्त्री. राजाचें राहण्याचें मुख्य ०भोग-पु. सरकारचा हकः. [ सं. ] ०भ्रष्ट-वि. राज्यावरून निघा लेला. ॰**मंडल-ळ-न. १** राजांचा समुदाय. २ राजकीय मंडल; राजभृत्यः राजपुरुषः बादशाहा भोवतालचे अमीरजमराव इ० [सं.] •मंत्र-पु. राजाचा बेत, उद्देश. [सं.] •मद-पु. राज्याचा गर्व, दर्प. [सं.] •मंदिर-न. १ सौध; राजवाडा. २ (लावणी शंगारविषयक कान्य इ० कांत ) विलासमदिर; रंगमहाल; अंतः पुर इ० [सं.] •महाल-पु. राजवाडा. •मान्य-वि. १ राजानें मान देण्यास योग्य; पुज्य; श्रेष्ठ; वरिष्ठ; २ ज्याला पत्र पाटवा-वयाचें असतें किंवा ज्याचा उहेख करावयाचा असतो त्याला सन्मानार्थ कागदोपत्री हैं विशेषण लावतात. ३ सर्वोस पसंत पंडल असें. ' हा एक राजमान्य उपाय आहे. ' [ सं. ] ॰ मार्ग-पु. १ राजाचा इमरस्ता; सार्वजनिक रस्ता. २ ( ल. ) सर्व लोकांनी मान्य व पसंत बेलेली चाल, वहिवाट, रहाटी. [सं.] ॰माष-पु. एक कडधान्य. [सं.] ॰मुद्रा-स्त्री. १ राजाची मोहोर; तिचा शिक्षा; ठसा. २ राजाच्या छापाचे नाणें. [सं.] ॰मोहरा-मोहोरा-वि. १ शहाणा; शूर किंवा विद्वान् (मनुष्य); गाहून भिन्न असा योगाचा साधा व सोपा प्रकार; प्राणनिरोध इ० न करितां अंतःकरण एकाग्र कहन भगवत्स्वहृषीं लावण्याचा उपाय. ' राजयोगतुरंगीं । आरूढला । '-ज्ञा १८.१०४७. २ राज्य मिळ-वुन देणारा पत्रिकेंतला प्रह्योग. ३ श्रेष्ठ, सवोत्कृष्ट योग; प्रापं-चिक वैभव व संपत्ति हीं उपभोगीत असताहि त्यांहन आत्म्याची भिन्नता ओळखून आत्मचितनाचा अभ्यास चालु टेवणें. [सं.] **ंयोगी-पु. राजयोग करणारा मनुष्य; हटयोगीच्या उलट. [सं.]** ्रा-सी. (नेहमीं अनेकवचनी उपयोग) कुलाचाराच्या प्रसंगी तबकांत ठेविलेल्या देवीच्या सात मूर्ती. [सं. राजेश्वरी=एक देवी ] ंराज-पु. राजाधिराज; राजांचा राजा; बादशहा. [सं.] ॰राजेश्वर-पु. सम्राटः बादशहाः सार्वभौमराजा. [सं.] ॰राणी-स्री. राजाची मुख्य पत्नी; पहराणी. [सं.] ॰रीति-स्री. १ राजांस योग्य अशा रीति, पद्धति, सरणी, मार्गे. २ सर्वमान्य पद्धति. [सं.] ०६(रो)शी-स्त्री. सार्वजनिक आणि स्वतंत्र परवानगी; उघड व पूर्ण स्वतंत्रता; मुभा. 'पोरांस सुटीच्या दिवसीं पद्यभिषिक्त राणी. 'येरु बोले पाहीन पिता माझा । नको जाऊं विधडक. 'तो राजरोस इराणीच्या दुकानांत जाउन चहा पितो '

२ दिवमाढवळ्या. [ सं. राजा+फा. स्हान, रोहान्, ; रोहा-इ-रौहान] राजाची पदवी; राजाचे वैभव; राजासंबंधी बोलतांना सन्मानार्थ राजिषि-प. तपश्चेंने ज्याने ऋषि ही उच्च पदवी मिळविली योजावयाचा शब्द. ' एव्हां राजश्रीची स्वारी कचेरीस आहे.' भांत्र असा क्षत्रियः, तपस्वी क्षत्रियः, राजांमधील ऋषि. 'राजर्षि र सामान्य माणसास पत्र लिहितांना त्याच्या नांवापूर्वी हा शब्द महर्षि सकळ येथे न्युनाचि भूमिपाळ सभा। '-मोसभा १.१०. आदरार्थ योजतात. ३ (विनोदार्थी) विचित्र, तन्हेवाईक माणूस. [सं. राजा+ऋषि] ेलब्हा न. १ पक्षिविशेष. याचे मोठा व ४ (सामा.) गृहस्थ. 'आतां हे राजश्री भाज्या भीमास पाणि लहान अमे दोन भेद आहेत. • लक्ष्मण-न. १ राजत्वाचे मुचक लावून।'-मोस्त्री २.२९. • सत्ता-स्त्री. १ राजाची सत्ता, कायदे-एखादं स्वाभाविक चिन्ह. २ ( छत्र, चामर इ० ) राजचिन्हांपेकी शीर अधिकार. २ राजाची थोरवी, कदर, भारदस्ती. [ सं. ] कोणतिहि चिन्ह. [सं. ] ० छेख-पु. राजाचे पत्र, सनद. [सं. ] ० सदन-न. राजवाडा. [सं. ] ० सभा-स्त्री. राजाची सभा, •चर-वटा-टी-पुकी. १ एखाया राजाचा, राज्याचा, अंग- कचरी; राजाचा दिवाणखाना; दरबार. [सं.] ०**स्थान**-न. राजाची लाचा, कारकीरीचा काल; कारकीर्द. 'विक्रमाचे राजवटगांत सर्व राहण्याची जागा. ०स्तूय-पुन. सार्वभौम राजाने करावयाचा लंक सुखी होते. ' २ अंमलाचा, वजनाचा काल; (सामा.) चलतीचा काल. इसानान्य चाल, रीत, संप्रदाय, विह्वाट. मांडलिक राजांसह करावयाचा असतो ). अथवा राजा (सोम-' आमचा सकाळीं जेवण्याचा राजवटा नाहीं. ' -िकवि. राज्यांत; लता) याचें सवन (कंडन) ज्यांत करतात तो यज्ञ. ' देवर्षि म्हणे नृप अमलांत; कारकीर्दीत. 'विडलांचे राजवटा ही गोष्ट घडली तो सम्राट् प्रभु राजसुयमखकर्ता। ' -मोसभा १.४६. [सं.] नाहीं.' [ राज्य+वर्ति ] •बटा-९. हमरस्ताः राजमार्गे. [ राजा+ वाट । राजवर्खी बांगडी-स्री. एक प्रकारची बांगडी. ०वंश-पु. राजाचें कुल. [सं. ] ॰धेइय-वि. राजाच्या कुळांतील, वंशांतील. [सं.] •वनसो-वि. राजपराण्यांतील [सं. राजवंशी] •वळ, केली असतां त्यांतुन दूध तेवढें वेगलें करण्याची शक्ति याला आहे राजावळी-स्नी. राजाची अक्षरें ( सही ); राजाचा शिका; असे मानितात. 'राजहंसाचा कळप पोहताहे। '-र ९. २ (लावण्या, राजमुदा. 'तन्ही राजावळीचीं अक्षरें।'-ज्ञा १७.३२२. शंगारिक काव्य ) प्रियकर; नायक. ३ एक झाड. हीं झाडें लहान •वांटा-पु १ मुख्य वांटा, मोठा हिस्सा. 'तो सुखदु:खाचा भुइसरपट असतात; पाने बारीक व जोडलेली; यास तांबूस रगाचीं राजवांटा । '-ज्ञा ८.१८४. र राजाचा भाग. •वाडा-पु. बारीक फुलें व बारीक शेंगा येतात. [सं. ] राजांगण-गण-न. राजाचा वाडा; राजमंदिर; प्रासाद. ॰ विद्या-स्री. सर्व विद्यांमध्यें १ राजाच्या, श्रीमंत लोकांच्या वाडघापुढें रिकामी राखलेली श्रेष्ठ विद्या. 'या दोन्ही कारणांमुळें राजविद्या शब्दानें भक्तिमार्गच मोकळी जागा. २ राजवाडवाच्या समोरचा चौक. ३ चौसोपी या ठिकाणीं विविक्षित आहे असे सिद्ध होतें. '-गीर ४१५. [सं.] घरास मध्यें असलेलें चतुब्कोणी अंगण. 'पैस नाहीं राजांगणीं।' ंविलास−प. राजाची सुखें विकरमणुकी; उच्च प्रकारची सुखें –दावि ५०४. [सं.] राजागर-न. १ राजाचा बाग. 'सुटली व कीडा. [ सं. ] विळासी-वि. राजासारखीं सुखें भोगणारा; तरी राजागरीं मरें। '-एभा ११.५५८. २ रायभोग तांदुळाचे शेत. राजविलास करणारा; राजविलासांचा शोकी. [ सं. ] •वेन्न-न. 'तेणें पिकती केवळ राजागर। '-एमा २७.२०२. •धिकार-राजदंड. [ सं. ] ०वैद्य−पु. १ वैद्यशास्त्रपारंगत असा उत्तम वैद्य. पु. राजाचा अधिकार. [ सं. ] राजाधिपति, राजाधीशा−पु. २ राजाचा वैद्य. [ सं..] •व्रत बांगडी-स्त्री. बांगडीची एक जात. राजाधिराज. [ सं. ] राजाधिराज-प. राजांचा राजा; सार्वभौम; •হাক-५. ज्येष्ट शुद्ध १३, आनंदनाम संवत्सर, शके १५९६. अनेक मांडिलकांवरचा मुरूय राजाः [ सं. ] **राजानुकंपा**-स्त्री. या वर्षी शिवाजी महाराजांनी आपल्या राज्यारोहणानिमित्त सुक्ष राजाची कृपा, दया. [सं. ] राजानुग्रह-९. राजाची प्रसन्नता. केलेला शक. कोल्हापुर व इतर कांहीं संस्थानांत हा चालतो. [सं.] **्पुरी**-वि. राजापुर गांवासंबर्धी ( गूळ, हळद, भाषा इ०). •হाय्या-श्री. सिंहासन, राजाची शेज. [ सं. ] •शासन-न. १ राजाप्रधान सोडणें-(बायकी ) चातुर्मासांत भात व वरण राजाची आज्ञा. २ राजा अपराघ्यांना जें शासन करतो तें. [ सं. ] हे मुख्य पदार्थ वर्ज्य करणें. राजाभिषेक-पु राज्यारोहणप्रसंगी ॰शोभा-सी. राजाची शोभा; राजाचें तेज, कांति इ॰. [सं.] महानद्या, समुद्र इ॰कांचें पाणी आणून त्यानें अमात्य, पुरोहि-• श्रियाविराजित-वि. १ राजाच्या तेजाने व शोभेने विभूषितः तादिकांनी मिळून राजावर विधिपूर्वक अभिषेक करावयाचा, राजाला लक्ष्मीर्ने राजासारखा सुशोभित असा. २ वरोबरीच्या गृहस्थास पत्र गादीवर बसविण्याचा समारंभ. [सं. ] राजाम्लक-की-पुस्री. लिहावयाचे असतां त्याच्या सन्मानार्थ हा शब्द त्याच्या नांबापूर्वी रायआवळा-ळी पहा. [सं. ] राजावर्त, लाजवर्द-५. हलका,

यज्ञ ( हा यज्ञ सार्वभौमत्वाच्या द्योतनार्थ राज्यामिषक समर्यी ॰हत्या-स्री. राजाची इत्या; खून. [सं.] ०हत्यारा-वि. राज-हत्या करणारा. ० हंबीर-पु. राज अंबीर पहा. ० हंस-पु. १ चोंच आणि पाय तांबडे व वर्ण पांढरा असा पक्षी. दुध व पाणी एकत्र बिहोषणाप्रमाण योजतातः, पत्राचा मायना. [सं.] •श्री-पु. १ कमी प्रतीचा हिरा (इं.) लापिसलॅझूली. याचा मुख्य रंग निळा; कर्धी तांबुस पिवळाहि सांपडतो. [ सं. ] राजावली-स्री. राजांची | मनुष्यांचा समाज. ५ कोणत्याहि व्यवहारांत दुसऱ्यास न जुमा-परंपरा; राजाचें घराणें; राजवंश. [सं.] राजावळ-स्त्री. १ नतां स्वतंत्रपणें वागण्याजोगें एखाद्याचें आधिपत्य असते तें. त्याचे तांदुळाची एक जात. २ तांबडया रंगाच्या लुगडयाचा एक प्रकार. ३ वर्षाचा अधिपतिः मंत्री इ० प्रह दाखविणारा पचांगाच्या आरंभीचा भागः संवत्सर फल. राजावळी-वि. राजानें काढ-लेली (ओळ). 'तन्ही राजावळीचीं अक्षरें।'-ज्ञा १७.३२२. राजासन-न. राजाचे सिंहासन; तख्त. [सं.] राजाळूं-न. पांइ-या अळवाची जात. ह्याच्या पानाचा देठ लांब व जाड आणि कांदा मोठा असतो. राजाळे-न. केळगाची एक जात. राजाज्ञा-पु. राजाच्या प्रधानांपैकी ( अष्टप्रधानांपैकी नव्हे ) एक. -स्त्री. १ राजाची आज्ञा, शासन. २ निखालस व खमखशीत हुकूम; आदेश; आजा. राजिक-वि. राजकीय. 'राजिक देविक उद्वेग चिन्ता।' -दा ११.३.५. राजी-स्त्री. गंजिफांतील शब्द; राजेरी देणी. [राजा] राजीक-न. १ राजाचा जुलमः अन्यायः राजापासून उत्पन्न होणारीं सकटें व दुःखें; याच्या उलट देविक. २ सैन्याच्या स्वाऱ्यांमुळे होणारी नासधूस, धूळधाण. ३ राजाचे काम; लढाई व तिच्यामुळें होणारी अन्यवस्था. ४ ऋांति; बंड. [ राजा ] राजी बेराजी, राजीक बेराजिक-स्रीन, निर्नायकी; बेवंदशाही; एक राजा गादीवह्न दूर झाल्यापासून दुसरा चेईपर्यतचा मधील क ळ. [ राजीक ] राजेंद्र-प. १ राजांचा राजा; बलाढ्य राजा. २ राजअंबीर. [ सं. ] राजेरजवाडे-पुभव. राजे; संस्थानिकः; राज्यांग-न. राज्याची मुख्य अंगे. ही रवामी, अमात्य, सहत् सरदार इ०. राजेश्री-वि. १ राजश्री याचे अधुद्ध ह्मप. २ ( ल. ) कोश, दुर्ग, राष्ट्र व बल अर्शी सात आहेत. यांतच कोणी पौर-मुर्ख माणुस. ' हे राजेश्री दुस-याला तोंडघशी पाडण्याऐवर्जी आप- श्रिणी व पुरोहित यांचा समावेश करतात [सं.] राज्याभिलाष-पु. णच पडेले. ' -के २४.६.३०. **राजेश्वरी**-स्त्री. शिवाची अथवा राज्याचा अभिलाषःदुसरे देश जिक्कण्याची किंवा त्यांवर राज्य कर-ईश्वराची पत्नी; देवी. [सं.] राजेळ-ळी, राजकेळ-स्त्री.न. केळीची एक जात व फळ. हे केळें ६ ते १२ इंच लांब व तिधारी असतें. ह्याची सुकेळी करतात. राजिश्वर्य-न. राजाचे ऐश्वर्य, वैभव, थाटमाट. [ राजा+ऐश्वर्य ] राजोट-टी, राजोटा-स्रीपु. राजवटः राजवटा पहाः राजोट्या-पु. १ कुटुंबांतील कर्ता पुरुषः, विधिपूर्वक करावयाचा अभिपेकः राज्याधिकाराची वस्त्रं देणे. [सं.] घरांतील मुख्य कारभारी. २ (ना.) लुडबुड करणारा, चोंबडा मनुष्य. राज्यासन-न. सिंहासन;राजासन पहा. [ सं. ] राज्योगचार-रा जोपचार-पु. १ राजत्वास योग्य असे आदर, उपचार; राजास पु. सरकारी अधिकाऱ्याचे छृत्य. [ सं. ] उचित असे उपचार ( छत्र धरणें, चवरी-मोरचेल वारणें इ० ). २ सात्विक, सौम्य औषधयोजना, शस्त्रिकया इ० नाजुक प्रकृतीच्या 'सोशिल इतर कसी दे मदिपूंची भंग राजि रामा जी १।' माणसास सोसण्याजोगा औषधादि उपचार. [सं. राजा+उपचार] -मोभीव्म ११.३६. [सं.] राज्य-न. १ प्रजेपासून कर घेऊन तिचें पालन करणें असा राजाचा अधिकार किंवा काम. २ राजाचा अंगल; हुकमत. ३ राजाच्या कुल. 'वाजीचें मन जाणतां सकळही राजी शिपाई जया।' -र २. सत्तेखालचा प्रदेश. ४ राष्ट्र: कायवार्ने राहण्यासाटी संघटित झालेले [ अर. राझी ] सामाशब्द - •खुशी-घी-खी. मजी; मान्यता: व एका विशिष्ट देशांत राहणारे ठोक (ही ब्याख्या बुड़ो विल्सन पूर्ण कचूछी. हा शब्द विशेषतः करारनाम्यांत तृतीया व पृष्ठी विभ-यांची आहे ); किंवा एका उराविक प्रदेशांत दंडशक्तीच्या सहा- कींत येतो. ०नामा-पु. १ शेवटच्या निकालाचा वादीकडून

घरांत सारें बायकांचें राज्य झालें आहे.' ६ खेळांतील डाव, हार. [सं. राजन् ] • क्रांत-क्रांति-स्री. राज्याधिका-मात आणि राज्यपद्धतीत जबस्दस्तीने घडवून आणहेली उलथापालथ. [सं.] • घटना-स्री. राज्यव्यवस्थसंबंधीं: मूलभूत कायदे वगैरे. •घटना मोडणे-राज्यघटनेच्या कायद्यांत ज्या पद्धतीने राज्य-कारभार चालावा असे नमूद केलें आहे त्याप्रमाणे कारभार चाले-नासा होणे. -के ५.१.३७. •घटना राबविण-मंत्रिमंडळास जे अधिकार दिले आहेत त्यांचा उपयोग लोकहितवर्धनार्थ कराव-याचाच. पण प्रत्यक्ष कायग्राच्या कलमांतील शब्दाने जो अधिकार दिला नसेल तोहि प्रत्यक्ष न्यवहाराला आवश्यक म्हणून पर्यायाने दिला गेला आहे असें म्हणून त्यांचाहि पायंडा पाडणे. ' - के ५.१.३७. •पद्धति-स्त्री. राज्यकारभाराचा प्रकार. हिचे राज-सत्ताक, प्रजासत्ताक व राजप्रजासत्ताक असे तीन प्रकार आहेत. [ सं. ] • भार-पु. राज्याचा कारभार करण्याची जवाबदारी, भार. ओझें. [सं.] •रीति-स्त्री. शासनपद्धति. 'ज्या राष्ट्राची राज्यरीति उत्कृष्ट आहे त्यास धनसमृद्धि अपायकारक होत नाहीं. '-नि ५३. ०लोट-स्त्री. राज्यकांति: राज्य बुडणे. 'झालिया राज्य-लोट । ' –एमा ३०.३५९. व्**टयवहार**–९ राज्याचे काम. [सं.] ण्याची महत्त्वाकांक्षा. [सं.] राज्याभिलाषां-वि. राज्याचा अभि-लाप करणारा. [सं.] राज्याभिषिक्त-ति सिंहासनावर बसविलेलाः ज्यास राज्याभिषेक झाला आहे असा; राजशीने यक्त केलेला. [ सं. **] राज्य।भिषेक-**पु. राजाला गादीवर यसविण्याच्या वेळीं

राजि-जी-मी. रांगः ओळः पंक्तिः समदायः गईः वन.

राजी-नि. १ खुशी; तयार; कबूल; मान्य २स्वाधीन: अन य्याने न्याय व शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी स्थापित केलेला लेखी स्वीकार; बेदावापन 'हर्दो वादियांचे राजीपण राजीनामे लेहून घेऊन. ' –रा १५.४७. २ एखायाची आज्ञा मान्य अस 📗 राज्ञ—स्त्री. लुटून, पाडाव करून आणलेले लोक. 'दहा ल्याचे लेखी कनूलीपत्र; कतुलायत. 'बेपारी मजकुराचें कापड हजार राड लब्करांत आली आहे '-पेद २०.९३. झाडियानसी देऊन त्याचा राजीनामा पाठवृन देंणे. '-रा ६. प्रतिपक्ष्याची मात कबूल करणें. [फा.राक्षीनामा] •िबराजी-स्थी. २ नाचणे, ऋीडा. ३.रेबड, रेंदाड, घाण; चिखल. ४ रस्त्यावर खोत व भिडे यांनी मिद्रन राजीमते केली. '-आडिवन्याची मूमि, खळी इ० ती. -वि. घाण; गहुळ; रेंदाड (पाणी इ०) महाकाली ४२. ०र्जावंती(दी)नं-किवि. १ मान्यतेनें;कबुलीनें; [ का. राडि ] रार्डा-स्त्री. १ चिखल, 'तेंही बाळाचे हातवरी। राजीखुशीनें; परवानगीनें. ' उदमी यांचे राजीरजाबंदीनें करारा∙ चिवडिहें जैसी राडी करी । ' −ज्ञा १७.१६०. २ धगधगीत प्रमाणे बटछपाई घेणे. '-वाडसमारो ३.२३४. २ (खतपत्रांत, निखाऱ्यांची खाई. 'आतां छेकुराचें मुख देखेन । तरी आनंदें विशेषतः अकलहुषारीने ह्या शब्दासह योजना ) स्वतंत्र खुशीने राडी चालेन। ' –दा ३.३.४१. आणि पूर्ण स्वातंत्र्थानें; बळजबरी न करितां दिलेल्या कबुलीनें. राजीरजावंतीचा-वि. स्वतंत्र खुशीचा व पूर्ण कबुलीचा (ह्याचा विश्या. ३ ( तिरस्कार, राग किंवा अनाथ स्थिति दाखवावयाची प्रथमाविभक्तीत प्रयोग कवितच आढळतो ). [ अर. राझी+फा. रझामन्दी ] राजू-वि. ( ना. ) कत्रुल.

राजीय-पु. (काव्य) पतिः श्रियकर.

॰नयन-नेत्र-लांचन, राजीबाक्ष-क्षि-वि. (काव्य) देवास उद्देशून लाक्षणिक अर्थानें कवितेत येणारं शब्द. कमलासारखे सुंदर राजीव+नयन ]

रांझण, रांझणवाडी, रांझणी—रांजण, रांजणवाडी इ०

अहिराणी ) सुत कातण्याचा रहाट; चरखा. [ रहाट ]

राटावळ—की. (कों.) खटपट; श्रम. [ रहाटणें ]

राटावळी-सी. वाट ! 'मार्थ पाहे घरिंची राटावळी।' -स्त्रिपु २.३६.१६.

ण्याची जागा.

रां(रा)ठ—वि. १ आडदांड; अडाणी: रानटी (मनुष्य). २ कणखर; चिवट; खडखडीत व कठिण (माती, पीठ इ०). ३ चरचरीत; भरभरीत (केस, कापड इ०). ४ खरवरीत ( रुक्ष पदार्थामुळें होणारी जीभ ). ५ कर्कश; बेसुर (आवाज ). ६ कठीण व ओवडघोबड; कसातरी केलेला (जिन्नस). रठ पहा. •गवत-न. रानगवत.

राड-मी. १ शिमग्यांत खेळण्याकरितां आंत पाणी घालून ६०६. ३ नोकरी सोडण्याविषयींचें पत्र. ४ (बुद्धिवळांचा खेळ ) ज्यांत चिखल केलेला असतो तो मोठा खळगा; होळीची खांच. सुखरुःख, संकट. 'राजीबिराजीचे दिवस, सर्व वस्तवानीसह कुटुंब मार्गावर पाणी पड्डन, पाऊस पड्डन झालेली ओल. ५ कचरा; एका किहेंत, तेव्हां स्थळाची मजबुदी पाहिजे. '-ख ५.२२१२. वाळलेळा पाला: गुन्हाळाच्या चुलाण्याखालीं जाळण्याकरितां •मर्ते-किवि. स्वसंतोषें. 'श्रीसत्यंदवाची स्थापना कोंडसकर घातछेला पालापाचोळा. ६ धगधगीत निखाऱ्यांनीं युक्त जी

रांड--स्री. १ (निंदार्थी) विभवा. २ दासी; कलावंतीण; असतां) स्त्रीजात; बायको. 'तुझी रांड रंडकी झाली.' -नामना ९२. ४ ( निरुद्योगीपणा, नवरा मेलेल्या स्त्रीच्या स्थिती-प्रमाणें ) विघडलेली, अतिशय खलावलेली स्थिति; दुर्दशा. जीवें । अनुसरितया राजीवें । '-ज्ञा १६.१६३. [सं.] सामाशब्द- रांड झाली. ' ५ ( निंदेनें ) भित्रा, नीच, नामर्द मनुष्य; युद्धांतन पळुन जाणारा सैनिक. 'म्यां न वधावें पळतां चाला माह्ननि काय रांडा या। '-मोकण ३५.६०. [सं. रंडा] महु० रांडेच्या डोळे असलेला. [ सं ] ॰**नयना**-स्त्री. (कान्य ) सुंदर स्त्री. [ सं. लग्नाला छत्तीस विब्नें. (वाप्र.) **रांडेचा**-वि. १ वेकायदेशीर संबंधापासून झालेला. २ ( प्राम्य. ) पादपूरणार्थक किंवा उदारवाचक राजू--श्री. दोर, विशेषतः जाड व मोटा दोर. [सं. रज्जु ] शब्द. ३ एक प्राम्य शिवी. रांडेचा, रांडचा मारलेला-वि. स्रीवश; स्रीलंपट रांडे(डि)च्यानो-उदा० (बायकी) रखेली पासून झालेल्या मुलांना उद्देशन बोललेल्या शब्दावह्नन पुष्कळदा राट-- पु. १ (राजा.) रहाट; पाणी ओढण्याचें चाक. २ (खा. आश्चर्य ब्यक्त करण्याकरितां पण क्षचित् निरर्थकपणे निघणारा उद्गार. रांडेवाचन पाणी पीत नाहीं-आपल्या बायकोला एखादा कटोर शब्द बोलल्यावांचन तो पाण्याचा थेंब सुद्धां पीत नाहीं (सतत शिन्या देणाऱ्या नवऱ्यासंबंधीं म्हणतात). रांडेहन रांड-वि. वुळा; अतिशय बायक्या(मनुष्य). सामाशब्द- • अंमल -पु १ राटचा-- पु. (हेट. नाविक) शिडाची दोरी टांगून टेव- स्त्रीराज्य. २ नेमळा, अयशस्वी कारभार. ० काम-न. १ बायकोचें काम; गृहकृत्य. २ विधवेचें काम; बाहेरील आडकाम किंवा रानांतील गवत कापणे व सपेण गोळा करणे इ० काम. कार-भार-पु. १ बायकी कारभार. २ श्रियांचा कारभार; श्रियांची कृत्ये. ३ ( निंदेने ) भिकार, मूर्खपणाची कृत्ये; दुबळी कृत्ये. • खळी-वि. (गो.) विधवा झालेली. • खांड-स्री. स्त्रियांस लावावयाचा रांड, बाजारबसवी, बटीक इ० अर्थांचा अभद्र शब्द शिवी. 'मी त्याची कांहीं गोष्ट बोलिलें नसतां उगीच मेला मला

सवन. २ बायकी भावाज. [रांड] •गांठ-स्त्री. विशिष्ट आका- नंतर विधवा स्त्रियांस एकटें राहतां आल्यामुळें व मोकळेपणा राची गांठ; ढिली गांठ. बाईलगांठ पहा. याच्या उलट पुरुषगांठ. मिळाल्यामुळें कधीं कधीं येणारा लक्ष्रपणा. (कि॰ चढणें; येणें ). •गाण-गा=हाण-न. पिरपिर; बायकी कुरकूर; बायकी विनंति; [ रांड+मांस ] •मुंड-स्त्री. १ केशवपन केलेली, अनाथ व अनु-रहगाणें. (कि॰ गाणें; सांगणें ). रांडगो-प (गो.) वेश्येचा कंप्य अशी विधवा. २ (शिवी) रांड; बोडकी; अकेशा थेरडी: मलगा. किंवा विधवेस अनीतीच्या मार्गानें झालेला मुलगा. विधवा. [रांड+मुंड] ०रळी-स्त्री. विधवा किंवा विधवेसा-•चाल-स्त्री. भित्रेपणाः, नामर्दपणाः, बायकीपणा. •छंद-पु. रखीः (व्यापक.) विधवा. 'रांडरळी म्हणती हा मेला बरें झालें' रंडीबाजीचा नाद; रांहेचें व्यसन. व्हंदी-वि. रंडीबाजीची संवय [रांड+गळी] व्रागोळी-की. (व्यपक. ) रंडीबाजी व बदफेळी. लागलेला; रांडगा. विवादा-पु. (कुण.) (साऱ्याच्या किंवा [रांडद्वि.] रांडोळी-स्री. १विधवा किंवा तिच्या सारखी स्री. कर्जाच्या ) पैशाची (पिठ्या शिपायाने नव्हे ) कुळाकडे सौम्य रांडरळी पहा. २ शिदळकी. ३ शायकांशी संगत ठेवणें; रंडीवाजी. रीतीनें केलेली मागणी. ह्या मागणीकडे दुर्लक्ष करण्यास आपणास ० र्कं-न. विधवा स्त्री. ० रोट-रोटा-पु. आपल्या मरणानंतर मुखत्यारी आहे असे कुणबी मानतो. बडग्याच्या विनंतीशिवाय बायको विधवा होईल यासाठी लग्नाच्या वेळी नव-याने तिच्या दुसऱ्या कोणत्याहि विनंतीस दाद न देण्याबद्दल हा वर्ग कित्येक तर्तुदीकरितां दिलेलें वेतन; बाइलवांटा; रांडरोटचाची चाल मुख्यत्वें पिढ्या प्रसिद्ध आहे. कुणवी पहा. **्पण**-न. १ (को.) वैधव्य. गुजरायेंत आहे [ हि. ] ्रोटी-स्त्री. लढाईत पडलेल्या किंवा २ नाशः, नादानपणा. 'कां घेतां रांडपण ठरून भाऊ नाना।' सरकारकामी आलेल्या माणसाच्या वायकोस निर्वाहाकरितां -ऐपो ११६. ॰पाटा-पु. वैधव्य (कि॰ भोगणें; रेणें; मिळणें; दिलेली जमीन इ॰. [ हिं. ] ॰ हैं ( ल्यों )क-पुन. १ रंडापत्र: प्राप्त होणें: कपाळी येणें ). [ रांड+पट ] •िपसा- वि. रांडवेडा; विधवेचा मुलगा; एक शिवी. 'काय केलें रांडलेंका। तला राजी अतिशय रांडछंदी; रंडीबाज; बाईलवेडा; श्लेण. ॰िपसें-न. रांड- नाहीं तुका। ' २ (व.) मेलें या शब्दाप्रमाणें वाक्याच्या आरंभीं वेड: रांडेचा नाद. ॰पोर-न. १ (व्यापक) वायकामुलांसह किंवा मध्यें निरर्थक योजतात. 'आम्हास नाहीं रांडलेक अस एखाद्या ठिकाणचे सर्व रहिवासी; गांवांतल्या बायकापोरांसुद्धां सर्व येत!' **्यडा**-पु. सर्व बायकामाणसं; घरांत सत्ताधारी पुरुष लोक. 'आज कथेला झाडुन रांडपोर आलें होतें. 'र एखा- नसल्यामुळें होणारें श्लियांचें प्राधान्य. र बाजारबसवी, रांड, बटीक द्याच्या पदरी असलेलें. बायको, मुलें इ० वृदुंव, खटलें. इ० शब्दप्रचुर शिभ्या; शिवीगाळ; गालिप्रदान. (कि० गाणे: ३ रंडकीचें मुल, ४ दासीपुत्र; वेश्यासुत. [रांड+पोर] रांडपोर गाजविण; ऊटवणें ) 'किती रांडवडे । घालनि व्हालरे बापडे । र कीं राजपोर-रंडकीचा मुलगा किंवा राजाचा मुलगा हे दोघेढ़ि -तुगार ७४६. [रांड+वाडा] ०वळा-पु. श्रियांच्या कडाक्याच्या अनियंत्रित व अशिक्षित असतात; दोघेहि बेबंद व निर्धास्त भांडणांतील शिवी; रंडकी, रांड, बटकी, बाजारवसवी इ० शिव्यांची असतात. •पोरें-नअव. घर, गांव, देश यांतील मुख्य कत्या माळका. (कि॰ गाणें; वाजवणें ). [रांड+आवलि ] •बांटा-प. पुरुषाहुन इतर बायका, मुलें इ० सर्व माणसें. ० बाज-वि. वैधन्य. ० वांटा कपाळीं येणें-विधवा होणे. ० वाडा-प. रंडीबाज; बाहेरख्याली. [हिं. ] •बाजी-स्त्री. बाहेल्याली- कुंग्णखाना; वेश्यांची आळी. •द्यसन-न, रांडेचा नाढ, छंड पणाः रंडीबाजी. [हिं.] • बायल-स्त्री. (गो.) विधवा स्त्री. | • ध्यसनी-वि. रांडवाज. • सांड-स्त्री. विधवा. [रांड+सांडणें ्बेटा-प. रांडलेक. 'तुका म्हणे कोरान्न रांड । वंटा भांड किंवा रांड द्वि. ] ०सांध-स्त्री. विधवेचा कोपरा. [रांड+संधि ] मागेना कां। '-तुगा २९८३. •बोडकी-स्री. विधवा स्त्री. •सांधीस बसणें-घरांत उदाम हो उन बसणे (रागानं एखा-'त्या रांडबोडकीनें लन्न जुळलन्।'-मोर ११. ०भांड-म्नी. चास म्हणतात ). रांडक-वि. (कों.) विधवा झालेली. 'सडा ( निंदार्थी ) रंडकी; बाजारबसवी; बटीक. [रांड द्वि.] •भांडण- मफलीस व रांडक वायको व भिकारी बैरागी हे निमदस्ती. '[रांड] न. १ बायकांचें भांडण. २ (ल.) बिन फायदेशीर, निरर्थक रांडका-पु. विधुर; ज्याची बायको मेली आहे असा पुरुष. गोष्ट. ॰भाषण-न. बायकी, नामर्द, दीनवाणें भाषण. ॰मस्ती- [ रांड ] रांडकी-स्त्री. विधवा. ( तिरस्कार दया दाखिततांना ). स्त्री. १ पतिमरणानंतर विधवेस येणारा लहपणा व जोम. २ (ल.) [ रांड ] रांडगा-वि. ( राजा. तंजा. ) रंडीबाज. २ -पु. (ब.) नियंता न हींसा झाल्यावरोबर एखाद्या माणसास येणारी टक्टवी; महार जातीचा बलुतेदार. याला वतन इनाम जमीन असते. याचा चपळाई. घिटाई. •माणूस-न. १ (दुबैलत्व दाखवावयाचे हक कर्णाटकांतील लक्ष्मीच्या जत्रेंत रेडा मारण्याचा असतो. हर्ली असतां ) स्त्री; स्त्रीजाति; स्त्रीमात्र. २ (तिरस्कारार्थी ) बुळा, ह्या शब्दास अपभ्रष्टता येऊन तो शिवीदाखल योजिला जातो. निर्जीव बायक्या मनुष्य; भित्रा मनुष्य. [ रांड+माणुस ] ॰ मामी- रांड रूं-न. ( निरस्काराने ) विधवा स्त्री. [ रांड ] रांडच-वि.

रांडखांड म्हणतो. ' [रांड द्वि ] •गळा-पु. १ टिपेचा सुर; तृतीय स्त्री. (करणेने) विधवा स्त्री. •मांस-न. (निदार्थी ) पतीच्या मृत्य-

झालेला; मृतपत्नीक; विधुर. [ रांड ] रांडवर्ण-अकि. विधवा रडारड (मृत्युसमर्यी होणारी मनुष्यसमुदायाची ) होणें: रांडावणें पहा. [ रांड ] रांडवा-स्त्री. विधवा स्त्री. 'रांडवा केलें काजळ कुंकूं। '-एभा ११.९६६. रांडा पोरें-नभव. १ कुदंबांतील कनिष्ठ दर्जाची माणसें (बायका, मुलें व कुणबिणी). २ समाजांतील हलक्या दर्जाचे लोक. ०रोटा-पु. विधवांनी करा-वयाचे सामान्य आडकाम. ( दळण, कांडण, मोल मजुरी इ० ). रांडाच-वि. (गो.) विधवा. रांडाचण-अक्रि. १ विधवा-पणाच्या केविलवाण्या स्थितीस प्राप्त होणें. २ (ल.) फिसकटणें; मोडावण: नासणे: विघडणे: भंग पावणें ( व्यापार, मसलत, काम ) ( विशेषत: या लाक्षणिक अर्थानेंच हा शब्द योजतात ). ' त्याणी मागं संसार चांगला थाटला होता पण थोरला भाऊ मेल्यापासून रांडावला. ' [रांड] रांडाचा-स्त्री. (माण.) बालविधवा; बाल-रांड, रांडरांड-म्बी, १ रंडक्यांतली रंडकी; अतिशय अनाथ व असहाय रंडकी. २ (ल.) नामर्द, बुळा, अपात्र, नालायक, मनुष्य. ३ पराकाष्ट्रेचा अनाथ किंवा निराधार मनुष्य. रांड्ळ-स्वी. ( गो. ) ( अनीतीच्या मार्गानें ) विधवस झालेला मुलगी. रांद्रल-स्री. (कों.) विधवा स्त्रीला उपहासाने म्हणतात. रांडे-उद्रा. एक शिवी. ' भांडे तृष्णेसीं द्विज भाराती, म्हणे यथेष्ट घे रांडे!' -मोअश्व ६.७५. [ रांड, संबोधन ] रांडेचा-वि. रांडलेक. -उद्गा. आर्थ्यवाचक उद्गार. 'अग रांडेचें! पांच वर्षीचें पोर पहा किंग कशी पोथी वाचतो. 'रांडेचा आजार-पु. गर्मी. रांडेच्या-उद्गा. (प्रेमळ) एक शिवी. 'आहा रांडेच्या !... '-देप ६२. रांडोळी-मी. १ (करणेनं, तिरस्कारानें ) विधवा स्त्री. २ विधवे-प्रमाणे वागवणुक. १ कुचाळी, थहा. ' करितां गोपिकांसी रांडोळी । ' -एभा ६,३६५. **४ मारामारी;** कत्तल. ' निकरा जाईल रांडोळी।' -एरुस्व ६.९. ५ कीडा. ६ नाश. 'की भीष्मदेवें चरणातळी। केली कामाची रांडोळी।' -जै २४.७ [ रांड ] रांड्या, रांड्या राऊजी, रांड्या राघोजी-वि. १ रंडीबाज; रांडव्यसनी: रांडछंदी. २ बायक्या; बाइल्या; नामर्द. ३ बाईलवेडा. ४ रांडचाराघोबा, रांडचारावजी, बायकांत बसून किंवा त्यांजबरो-बर फिह्न गप्पा मारण्यांत आनंद मानणारा (मनुष्य); गप्पीदास; चुलमावसा. म्ह ० रांडया रावजी आणि बोडक्या भावजी. [रांड ] रांद्र है, रांद्र-न. (तिरस्काराथीं) विधवा स्त्री. रांडरू पहा. [ रांड ] राड बांधर्णे-कि. (बे.) झड बांधर्णे; भितीस पाऊस लागूं

नये म्हणून आडोसा करणें. ं राडवाळि-वि. (महानु.) राजकारणदक्ष. 'प्रस्तुत नारा-

यणे बाह्याळिये। जन्म देउनि राडवाळिए। '-ऋ ७. राष्ट्रा-पु. १ पसारा; कामाचा रगडा; कचका. ( कि॰ घालणें:

१ रंडकी झालेली; विधवा (स्त्री). २ बायकोच्या मरणानें उघडा नाहीं. '-पेद १.४३. ३ खोल चिखल, रेबड. ४ आकांतः

राडिके-न. (महानु ) विनोदाचे उत्तर, भाषण, वचन. ' देशकाळे निऱ्हां राडिकें। –शिशु ११९.

राज--न. (प्र.) रान. शब्द, वत्याचे सामासिक शब्द पहा. राणटा-वि. गांवढळ. 'तेथें त्या राणटा स्त्रीजाति। '-रास ५.६४. •वटी माळ-स्री. वनमाला. •वाट-स्री. रानवाट पहा. 'धरितां राणवाट गुहराव।'-दावि. ३१५.

राणा-पु. एक मासा. -प्राणिमो ८१.

राणा--पु. १ ( काव्य ) राजा.' मी असे उज्जनीचा राणा । नाम माझे विकम। '-शनि ३६७. २ मुख्य; नायक. ' तंव बोले शिष्यांचा राणा । ' [ सं. राजन् ; प्रा. राण; हिं. राणा ] राणी-स्री. १ राजपतनी; राजाची स्त्री. २ (पत्यांचा खेळ) राणीच्या चित्राचे पान. [ सं. राज़ी; प्रा. रण्णी (१); ग्रु. पं. सिं. बं. राणी; हिं. रानी ] राणि(णी) वसा, राणवसा-पु राणीची किंवा राजाच्या बायकांची राहण्याची, बसण्या-उटण्याची जागा; अंतः पुर; जनानखाना. ' तंव ते येउनि राणिवशासी । ' – इ ३१.१९७. [राणी+वास] राणीचा जाहीरनामा-पु. १८५७. सालच्या बंडानंतर लोक शांत व्हावे म्हणून व्हिक्टोग्या महाराणीने काढ-लेला एक जाहीरनामा. राणी माशी-स्त्री. मधमाशी; आका-राने भोठी असून अंडीं घालून नेहमीं पोळयांत राहणारी मधमाशी; (इं.) क्वीन् बी. राणीराउत, राणीराउ(व)नाणी-प्रसी. श्रीमंत व दरिद्री हा भेद; श्रीमंती, वैभव, निर्धास्तपणा किंवा धिटाई दाखविण्याकरितां भाषणसंप्रदायांत योजलेला शब्दः 'राणी रावताणी त्याच्या घरीं पाणी भरती. ''हा राणीराव-ताणी भीत नाहीं-खातरेंत आणीत नाहीं. ' राणी(णि)च-स्त्री. (काव्य) १ राजाचा अधिकार; राजेपण; राजपद. 'नातिर राणीव सांडावी। '-शिशु ४७५. २ राज्य. 'जीत असतां हे पांडव । पुत्रांसि न जिरे राणीव । '-मुआदि ३४.१००. ३ राज्यमुख. ' मजवीण भोगा सुखें राणीव।'-मुआदि १८.६९. ४ (महान्.) अधिकार; सामर्थ्य. 'भक्तीसी राणीव जाली ।' -भाए ४७. राणीवी-स्री. राज्यः समृद्धि. [प्रा.] राणेपण-न. १ मोठेपण. 'परि राणेपण शाङ्गीधरा । बोला हें तुम्हीं । ' -ज्ञा १०.३२३. २ (महानु.) राजेपणा. 'आतां देवो कांई विसरले राणेपणें।'-भाए १४३. राणेराॐ-पु. राजराज; अधिराज. 'नागार्ज्जनाचा दातारू। राणेराॐ श्रीचक्रधरू।' -शिशु ७. राणो-पु. (गो.) (राणे नांबाच्या होकांनीं बंड केलें होतें यावरून ) बंडखोर मनुष्य.

रात-9. (कों.) रिक्तमा; तांबहेपणा; डोळ्यांची आरक्त पड़णें), २ भानगड. 'या उपर गुता राडा फार करून राहिला स्थिति. [सं. २क्त ] रातं(तां)जन-पुन. एका झाडाचें नांव. [रक्त+अंजन] रातड-वि. किंचित् राता, तांवडा (तांदूळ, तिचा सुर्यानें अप्रकाशित असलेला अर्था भाग. २ रातिकेडा: झिल्ली. जोंधळयाची एक जात.

रात—स्त्री. १ रात्र. 'सुप्रीव म्हणे यत्नें लंकेचें भस्म जा करा रातीं। '-मोरामायणे युद्ध ५५७. २ रातिकडा. [ सं. रात्रिः प्रा.राती; हिं. पं. गुज. बं. उरिया रात; सिं राति; पोर्तुजि. अराची] म्ह॰ (गो.) रातचे बोल दिसाक पोल=रात्रीच बोल दिवसाच्या वेळी फोल होतात**. रातच्यारात**-क्रिवि. रात्रभर. सामाशब्द-रातिकडा-प. रात्रीं किर आवाज काढणारा एक किडा. रात-बिरात-स्री. संकटाचा, धोक्याचा, अनुपपतीचा काल, वेळप्रसंग. 'रातबिरात आहे, चार जिन्नस घरांत बाळगुन ठेवावे.' - ऋिवि. संकटकालीं; रात्रींबेरात्रीं. 'धान्य घेऊन ठेवांबें, रातबिरात उष-योगी पडेल. ' [हिं रात+बिरात ] रातवडा-पु. (गो.) एका रात्रीचें काम. रातवणी-न. (बायकी) रात्री हातपाय धुण्या-करितां, शौचाकरितां किंवा पिण्याकरितां ठेवलेलें पाणी. [रात्र+वणी= पाणी | रातवा-पु १ राजीचा सर्व काल; राजपणा. ( कि॰ पडणें; होणें ). २ रात्रीचा पाऊस. 'रातवा पहुं लागला; रातव्याच्या पावसाने किंवा रातव्याने बाजरी नासेल. 🕻 ३ बुज् नये म्हणून घोडयाला रात्री बाहेर काढणें. (कि॰ वंगे) रात रातवा घेउन निघणे-रात्र असतांना निघगे. ( पावसाने ) रातवा धरला-पावसाने रात्री पडण्याला सुरुवात केली. रातसार-किवि. रात्रभर. रातांध्रळा-वि. ज्याला रात्री मुळींच दिसत नाहीं असा; रातांधळे प्राप्त झालेला. रातांधळे-न एक नेब-रोग. ह्यामुळे सुनुष्यादिकांस रात्री दिसत नाहीं. रातोरातीं-क्रिवि. रात्रीं, मध्यरात्रीच्या वेळीं. [वात ] राताचणे-अक्रि. (काव्य) रात्र पडणें, होणें. 'रातावलें आतां जाऊं दे बाई घरा। ' [रात] रातिवळा-पु. (वों.) रात्री गुरांच्या पुढें टाकलेली वैरण किंवा ओलें गवत. रातिया-पु. रात्रपणाः रात्र. 'जे कांडाचेनि आंधारें। करिति रातिवा।'-शिशु ९४४. राती-स्ती. १ (कान्य) रजनी; रात्र. ' आनंदकदा प्रभात झाली [ रातंबी+तेल ] उठ सरली राती । '-भूपाळी घनश्यामाची २०. २ अंधार. [सं. रित्र ] रातीच्या रातीं-किव (कुण ) रात्रीच्या मुदर्तीत; रात्रीच्या रात्रीं. राती( त्रि )दिवो-क्रिवि. रात्रंदिवस. 'तंव राहटवी रातिदिवो । '-माज्ञा १८.५०४. [ प्रा. ] रातोरात-किवि. १ रात्रीच्या रात्रीं; दिवसाची इ० वाट न पाहतां रात्रीच्या वेळीं. २ सर्व रात्र; रात्रभर. ' हें पत्र म्यां रातोरात जागून लिहिलें ' ३ रात्रीच्या वेळीं, रात्र असतांना. ' एव्हां निवालास तर रातोरात पोंचशील. ' रातोरातीं-किति. रात्रीं; मध्यरात्रींच्या वेळीं. [रात] रात्र-स्त्री. १ रजनी; रात्रि; सुर्योस्तापासुन सुर्योदयापर्यतचा सर तांबडा (तांदूळ, फळें, खाण्याचे कंद.) २ तांबूस (डोळे). काळ; पृथ्वी दैनेदिन गतीने आपल्या अ:साभोवती फिरतांना [ सं. रक्त=तांबडा ] सामाशब्द- रातांजन-९न. एक झाड.

विशिष्ट फर्कें डोकें इ०), [राता] रातडी-स्त्री. तांबडया [सं. रात्रि] (वाप्र.) • अभेरडणें-झिलीच्या शब्दानें नादणें. •वैन्याची जाणें-अतिशय दःखांत व हालांत रात्र जाणें. मरती रात्र झाली-शपथेचा एक प्रकार. बंदाखाटी बसणे पहा. सामा-शब्द - शकेडा-पु. रातिकडाः क्षित्री. रात्रंदिवस, रात्रंदिस-किवि. रात्रीं व दिवसां; अहर्निश; अहोरात्र; सर्वेदा. रात्रांध-वि. रात्री ज्यास दिसत नाहीं असा; रातांधळें झालेला. [सं.] रात्रि-स्त्री. रात्र; रजनी. [सं. ] रात्रि(त्रि)चर-पु. १ निशा-चर; राक्षस. २ चोर. [सं.] रात्रिदिख-फिवि. (काव्य) रात्री व दिवसां, सर्वेकाळ. ' जे राजिदिव तुझे दित साधाया धरूनि धन् जपती । '-मोकर्ण ३.३७. [सं. ] र।त्रि/विर्ता-किवि. रात्रीं; भर मध्यरात्रीं [ रात्रि+विर्ता ] रात्री-किवि. रात्रीस; रात्रीच्या ठायीं.[सं.] रात्रीण-अकि. रात्र करणे. 'ऐसे आंहीं यावें रात्री न सायासीं। '-शिशु १८३.

> रातर्णे-अकि. १ (काव्य.) रतर्णे; अनुरक्त होगे; मुलगे; भाळणे. ' अभगकडवें नामगोष्टी माझी सोय सांड। आतां रातले अनंता तुका महणे। '२ रमणें; रत होणें; विलास करणें. ' आपुली अंगना रातली परा।'-मुश्रादि ३४.९. [ सं. रत ]

> रातनबाव, रातंबाच-न्नी. (प्र.) रतनबाव पहा. पाटाचें पाणी घेण्याकरितां खणलेली खांच.

रातब--पु. रतीव; खुराक. [ अर. ]

रातंबा-पुन. १ रातंबीचे फ ठ; को कंब. २ तांबडधा आंब्याची जात. रातंबेपिकणें-(ल.) उन्दांत गेल्यामुळें गोऱ्या, नाज़क मनुष्याचे गाल रक्तवर्ण होगा. रातंबी-स्ती. अमसुलाचे झाड; हें झाड कोंकण, मलबार, उत्तरकानडा या भागांत होतें. ह्याच्या फळास रातंब किंवा कोकंब म्हणतात. फळांतील मगज खातात पाण्यांत कोळ्न साखर घालून सरबत करतात. बियांचे तेल खाण्यास व औषधास उपयोगी आहे. [ सं. रक्तम ] रातेंब-न. रातंबीच्या झाडाचें फळ. रातंबेळ-न. रातंबीच्या वियांचें तेल; कोकंबतेल.

रातबा-मसाला—पु. रोजचा खुराक व इतर योग्य खर्च. 'तेथील कमाविसदार यांस तुम्ही रातबामसाले विशीं कागद व जासद जोडी देंगे. '-पया २०२.

रातवणी—न. (कु) १ फार ऊन पाणी. २ लप्नांत वधू-बरांना खेळण्यासाठी केरेले लाल पाणी. रातःयाचा रुपया-पु लग्नाच्या दिवशी नवरा मुलगा नवरीच्या घर्गे येतांना उपा-ध्यायास द्यावयाचा रुपाया.

र ता-पु तांदळांची एक जात; तांबहेतांदुळ. -वि. १ काळ-

'जाई जुई रातांजन।'—ह १४.१२७. रातांचा—बी—बें, रातां-बेळ—प्र. रातंबा ६० पहा. राताळी—मी. (प्र.) रताळी पहा. एक वनस्पति. राताळूं—ळें—न. रताळे पहा. एक कंद. रातो-रपळ—ढठ—न. तांबंड कमळ. 'अति सुरंग चरणतळें। उपमे कठिण रातोत्पलें। '—एहस्व १.२१. [सं. रक्तोत्पल]

राद्धांत-पु. सिद्ध केलेलें सत्यः प्रमाणानें सिद्ध, टरविलेली खरी गोष्ट किंवा अनुमानः सिद्धांत. [सं.]

रांधण-न-न. १ शिजविणे; रांधणें; पाककिया. २ रांध-ण्याचे भांडे, मडकें. 'रांधण नाहीं आमुचे धरी '-भिव ९. १७०. ३ स्वयंपाक. ४ (गो.) चूल. [सं. रधू-रंधन ] रांदा-यणी-स्री. स्वयंपाकीण बाई. [सं. रंधन ] रांधचेकु इ-स्री. (क.) स्वयंपाकघर. रांधणी-स्त्री. (व.) स्वयंपाकघर. रांधणे-सिक. शिजविणें: उकडणें. [सं. रंधन ] उहः सारी रात्र जागली आणि शेंगावांगी रांघली. रांते घर-न. १ स्वयंपाक घर; रांधतें-घर. २ माजघर. रांधतेंघर-स्त्रीन. (ना. ) स्वयंपाकघर; पाक-शाला. रांधनीपल्ल-न. (गो.) चुलखंड. रांध(दा)प-न. १ शिजविणें; उकडणें. २ रांघलेले पदार्थ; स्वैंपाक. [रांघणें] रांधपखण-न. (हेट.) स्वैंपाकघर. रांधपी-पु. १ सैंपाकी; आचारी. २ (हेट. नाविक ) जहाजावर जेवण तयार करणारा इसम. [ रांधप ] रांधपीण-स्त्री. ( गो. ) स्वयंपाकीण. [ रांधप ] रांधय-न. (गो.) एक आमटीचा प्रकार. रांधवणा-पु. सैंपाकी; आचारी. 'बह्नव रायाचा रांधवणा । '-मुविराट २.४४ रांध-चर्णी-स्त्री. रुवयंपाक करणारी सुगरण स्त्री. 'जैसी रांधवणी रस-सोय निकी।'-ज्ञा २.२५४. -वि. स्वयंपाक करण्याची(चूल). 'रांधवर्गी चुकीपुढें ।'–ज्ञा १३.५६२. रांधवणी–न. स्वयं-पाकाचीं खरकटीं भांडी व हात ध्रतलेलें पाणी. [रांधणें+पाणी] रांधापघर-न. ( रत्नागिरी ) स्वयंपाकघर, रांधिये उर्ण-वि. प्रतेपणी किंवा मुळींच न शिजविलेलें. रानपीण-स्री. (क.) स्वयंपाकीण. [रांघण]

राधा—स्त्री. १ हंडणसखी; अनयाची स्त्री. २ नाचकामाकरितां स्त्रीवेष धारण करणारा पुरुष. राधाईमावदीि-स्त्री. (.जाद्गार व कोल्हाटी लोकांत) नळीच्या तोंडाशीं असलेली नाचणारी बाहुली. ०नगरी-नगरी रेशीम-न रेशमाची एक जात.राधाष्टमी-स्त्री. राधेचा वाढदिवस म्हणून पाळण्यांत येणारी आश्विन वद्य अष्टमी. [सं.] राधेय-पु. राधापुत्र कर्ण. [राधा=एक कोळयाची स्त्री.]

रांधा—पु १ रसायन; शिजवून केळेलें मिश्रण; पाक; काला. 'शरीर अवगुणांचा रांधा।' –तुगा ७३९. २ रसायन तयार करण्याची किया, कृति. ३ शिजविणें. ४ शिजलेलें अन्न. राधणें ] मह रांधा वाढा उष्टीं काढा.

रान—न. (जंबिया) चड्डीच्या काढणीजवळील मांडीवरचा पुढील भाग; बॉक्सधील एक डाव. आपल्या हातांतील जंबियांनें जोडीदाराच्या उजव्या मांडीवर चड्डीच्या काढणीजवळ मारणें. [फा.]

रान---न. १ जंगल; वन; विशेषतः जँगलांतील खुजा, ठेंगण्या झाडाझुडपांचा समुदाय. २ तत्रवट; माळ; रुक्ष प्रदेश; नापीक व निजैन प्रदेश. ३ मनुष्यास उपभोग्य असा भाजी-पाला इ०कांह्न भिन्न असे तण, गवत, उपद्रवी-निरुपयोगी वनस्पती इ०. 'भाजीचे वाफ्यांत कोठें कोठें रान रुजलें आहे तें उपट्रन टाक. ' ४ रोतांत उगवणारें गवत; तन. ५ रोत. ६ झाडी; राई: बन: ब्रक्षवाटिका. 'बंदर किनाऱ्यास सारें नारळीचें रान. ' ७ देश; प्रदेश; भाग. ' मारवाडदेश म्हणजे उंटाचे रान. '' त्या रानचे मनुष्यास है रान मानत नाहीं. ' ८ विदेश; परका मुळुख. 'परस्परें या रानांतील उमराव व रजवाडे यांस पत्रें देऊन तुमची कुमक करवितों.'-भाव १३. ९ (ल ) फार मोठी वाढलेली हजामत. प्रदेश ह्या सामान्य अर्थी रान शब्दा-पूर्वी विशेषणात्मक शब्द जोडल्याने त्याचा विशेष अर्थ होतो; उदा० डोंगररान; खडकरान; धोंडेरान किंवा गोटेरान; बनजररान गवतरान; माळरान इ० तसेंच काळें रान, पांढरें रान, चिक्कणरान काळधा-पांढऱ्या-चिक्कण मातीचा प्रदेश. नर्वे रान=पूर्वी जंगल र्किवा माळ असन नुकतीच लागवडीस आणलेली जमीन [सं. अरण्य; प्रा. रण्ण] महु० (गो.) रान झालें लागीं घरां जाली पैस=म्हातारपण प्राप्त होणें, मरण जवळ येणे या अर्थी. (वाप्र.) **ंउठण**-लोक खवळणे; कुद्ध होणे. 'म्युनिसिपल इमारतीवर संयुक्त निशाण लावण्याचा ठराव हुजूरपक्षाने फेटाळला त्यामुळे शहरांतील रान उठलें होतें.'—के २२.७.३०. **०उठविण-**जागविण-पारधीकरितां धडधड आवाज कहन सावजांना जागे करणें. झाडींतून पारघ, सावज बाहेर हुसकर्णे. 'रान उठविल्या-शिवाय, जागविल्याशिवाय शिकार कशी सापडेल ? ' **कादर्ण-**१ जंगल-जमीन लागवडीस आणणें. २ झाडें झोडपन व ओर-डून ओरडुन शिकार उठवर्णे. ३ रानाचा, जंगलाचा शोध लावर्णे. •खवळणें-१ एखाद्यावर खवळणें; उठणें (रान, श्वापदें ). २ अतिशय क्षुच्य होणे, (राग, भूक, लोभ, काम इ० कानीं). 'लवकर जेवायला वाढा, आज इकडे रान फार खवळलें आहे.' **ेघेण-१** रानांत पळून जाणें (गुरांनीं). २ ( ल. ) वढंग मार्गाचा स्वीकार करणे; बारगळणे. ३ रानांत शिरणे पहा. ० बदलाणे-सोड पारखें होणें-(ल.) आपलें मन किंवा उद्देश बद-लगें: एखाद्यासंबंधीचा आपला विचार फिरविणें; आपला पूर्वीचा महा सोड्डन देणे. ॰भारजें-१ सर्व प्रदेशावर जादू पसरणें; मंत्र टाकर्णे. 'तमाम गारोडी रान भारतो तसा प्रकार त्याने केला. '-भाव

२४. **२ (** ल. ) यथास्थित पैसे चारणें. **्मानणें**-त्या देशाची रंगानें तांबुस व चरबट असतें. **्चा राजा**-पु. भील किंवा कात-हवा इ० प्रकृतीस मानवर्णे, पसंत पडणें. 'कोंकणच्या माणसास करी. •िचमणी-स्त्री. १ चिमणीसारखा एक लहान पक्षी. २ हें रान मानवत नाहीं. ' **ेहांकर्ण-** ( शिकार उटविण्याकरितां ) जांभळीं व पांढरीं फुलें येणारें एक झाड. **ेजाई**-स्त्री. उंच वाढ-झाढें झोडपणें ब आरडाओरड करणे. रानांत, आडरानांत णारें वेलासारखें झुडुप. ० जेवण-न. वनभोजन; रानांत किंवा पडणें-एकटें सापडणें; उदास होणें. रानांत शिर्णें-(ल.) झाडाखालीं केलेंले जेवण. रानट, रानक(ग्ट-वि. १ रानांत ( संभाषणप्रसंगी ) सरळ मार्ग सोड्न अयोग्य गोष्टी सांगत बसणें; राहणारा; रानटी; अज्ञानी. 'होतां तापत्रयाते त्वरित भववनीं विषयांतर करणें; बहकणे. रानीं रिघण-अरण्य संविणे. 'ब्रह्म- रिक्षितां रानटाचा।'-केका १२२. २ आडगांवीं राहणारा; शहर, सकाळ लाधला ते ही। जे रानी रिगाले। '-ऋ १६ रिकाम्या रानी-किवि. बेफायदेशीर; व्यथः, निरर्थकः, फुकट(बोलणे, चालणे). ' आतां एथे काम नाहीं काज नाहीं. रिकाम्यारानी कशाला बसावें, रहावें, फिरावें इ०. ' रान या शब्दापुढें पक्षी, पशु व वनस्पति यांची नांवें जोडून रानटी किंवा न माणसाळ छेला, न लागवड केलेला या अर्थी बरेच समास होतात. जर्से:- रान इवर: रान-मांजर: रानकेळ: रानउडीद: रानतूर: रानपडवळ: रानमटकी: रान-मसुर; रानमाठ;रानमूग इ०. तसेच रानआंबा-केळी-कोंबडा-जेवण. या व यासारख्या दुसऱ्या अनेक सामासिक शब्दांत रान ह्याचा रानांत राहणारा किंवा होणारा असा अर्थ होतो; कांहीं विशिष्ट सामाशब्द- ॰ आंबा-पु. वृक्षविशेष. ॰ आर्छ-न. रानांत होणारें आले. • आळ-न. तेरे अर्थ. हे पर्धन्यकार्धी उगवेते; याचा रंग पांढरा, हें फार थंड आहे. याची माजी चागली होतं. ०व.2:-वि. खेडवळ; गांवढळ; रानावनांतील ( मनुष्य, पशु ). [ रान ] वि. आडदांड;रानटी; धिष्पाड; राक्षसी काम करणारा. ०दांडगे-•कंट-पु. एक कंद. •करी-पु. रान्या; गवत, लाकुडफांटा इ॰ पुअव. सर्व तन्हेची शस्त्रें घेऊन शत्रूचा किंवा लुटाह धाडीचा प्रति-आणण्याकरितां रानांत फिरणारा माणूस.०का**ट्या**-वि. शिकार कर- कार करण्याकरितां जाणारा शेतकरी किंवा खेडगांतील लोकांचा ण्यासाठी रान काढण्याकरिता लावलेला ( मनुष्य ); पारध्याकरितां समुदाय. ०निव्य-न. राननिवोणीचे फळ. निवोणी-निव्यण-सावज कचाटगांत आणणारा. •कांदळ-न. एक वन्य यृक्ष. **्कापशी**-स्त्री. रानांतील कापशीचें झाड; देवकापशी, देवपळ्ही-हन भिन्न व पळहेंशी जुळणारी. हिचें बीं रुहान व वाटोळें असून वरड, माळवजा ( भातजमीन ). ॰ पिपळ-पु. पारोसा पिपळ; देवकापशीचें मोठें व लांबट असर्ते. •कापुस-पु. रानकापशीचा एक झाड. •बाजरी-स्त्री. गवतासारखी वनस्पति. •भरी-क्रिवि. कापुस. **ंकाबळा**—पु. कावळ्याच्या जातींतील जंगली पक्षी. रानोमाळ.'रानभरी झाले साधारण। '- एभा२३.३१६. **ःभरी**— कांद्रा उकड़न किंवा वाजवून त्याचे पीठ करून खातात: कबदर व मनुष्य ). ' महा वारण जे उन्मत्त । दैत्यें सोडिले तयावरते । ही एकच. कबदर पहा. • कींखडा-डी-डे-पुकीन. जंगली कोंबडा. तयास प्रल्हाद सिंह दिसत। मग ते होत रानभरी। ' २ ( छ. ) एक औषधी मूळ; सालवण. याची पाने बेलाप्रमाण त्रिदळ असून चुकणें; आहरस्त्यास जाणें. २ गोंधळणें; घाबरेंणें; घाबरें होणें. यास निर्निराळ्या रंगाची फुलें येतात. याचे मुळ सर्वे प्रकारचे तापा- शाजी-की. १लागवडीशिवाय उगवणारी भाजी. २वनांत होणारी वर गुणकारी आहे. •गाय-स्त्री. तार्तरी देशांतील गाय; वनगाय. स्त्राच वनस्पति. •मटकी-स्त्री. रानांत होणारी मटकी. मट. वेल.० घोळ-स्त्री. घोळ नामक भाजीचा एक प्रकार. हिचें पान मांजर; मोठा व धाकटा असे याचे दोन मेद आहेत. ० माणस-

रान

कचेरी, दरबार इ० टिकाणीं न जाणारा; अडाणी (मनुष्य). ३ जींत भात, गहुं इ०न येतां गवत फार उगवतें अशी जमीन.०टाकळी-सी. टाकळीची एक जात. रानटी-ठी-वि. १ रानासंबंधीं; आपो-आप उगवणारा. २ गांवढळ; खेडवळ; रीतभात नसलेला. [रान] •टोणगा-पु. जंगली टोणगा; रेडा. •टोळ-पु. टोळाची एक जात. • इक (क्र) र-पुन. भुइमूग, अंस, भात इ० पिकांचा फला उडविणारे रानटी जनावर. ०तरचड-पु. तरवडाची एक जात. •तीळ-पु. काळा तीळ पहा. •तुळस-स्वी. एक वनस्पति; वैज-यंती; ही तुळशीसारखीच असते. पाने मात्र मोटी असतात. हिला मंजिऱ्या येतात. बीं काळे, किंचित् तांबुस व खसखशीएवढें असून पाण्यांत घातले असतां फुगर्ते. हे तुकुमराई (सबजार्चे बी) प्रमाणे असते. यासिह तुकुमराई म्हणतात. ० तूर-स्री. एक लहान पिवळ्या फुलांचें झुडुप. •तेरडा -पु.तेरडयाची एक जंगली जात. •दांडगा-स्त्री. एक मोठें काटेरी झाड. ॰ निवडुंग-पुन. जंगली निवडुंग. ॰पासरा-पु. दुकानदारीची झिंबड. ०पाळ-वि. नापीक:भकिस्त: े केळ-ळी-बी. केळीची जंगली जात. हिच्या पानावर जेवतात. भरू-वि. १ भयभीत; घावरलेला; पलायमान; परागंदा ( पश्. •स्वर्डा-पु. जंगलखरडा पहा. •गट-वि. १ खेडवळ; गांवढळ. विनीकरितां इतस्ततः भटकण्याच्या हेत्ने ज्याने आपली बायका-२ वन्यः लागवडीशिवाय उगवणारा. [ रान ] •गांजा-ज्या-पु. पोरं सोडली आहेत असा. [ रान+भरणें ] •भरू होणें-१ रस्ता गोवरी-स्री. जंगलांत सांपडणारें इतस्ततः पडलेलें शेण, शेणी | •मसूर-स्री. एक जंगली झाड; हीं झाडें महाबळेश्वराकडे पुष्कळ याच्या उलट होण थापद्रन लावलेली गोवरी. •घेवडा-पु. एक होतात; ह्यांचें बीं मसुरासारखें असते. •मांजर-पुन. जंगली

न. १ एक प्रकारचा वानर. २ (ल.) रानटी; खेदवळ माणूस. माळ । भयें कह्ननि पळतात । '३ (ल.) पसरल्यासारखें; इकेड • मग-पु. रान त होणा-या मुगाची जात. •मोगरा-पु. अरुद तिकडे अस्ताव्यस्त फेक्ट्यासारखें. 'वाऱ्याने पोथीची पत्रे रानो-पानची जाई. • रहेंस-की. जंगली स्टेंस. • रावताण-णी- माळ झाली. '[रान+माळ] रानोरान-किवि. रानांतून आणि नकी. रावताण पहा. वट-स्री. मोठ्या रस्त्यापासून फुटलेली वनांतुन; दरीखो-यांतुन; सर्व देशभर 'माझी गाय चुकली रानास जावयाची वाट 'पुढच्या आंव्याजवळ वाट उजवी म्हणून मी रानोरान फिरलों ' [ रान द्वि. ] रान्या-वि. रानावनां फुटरी आहे ती रानवट आहे.' -वि. १ जंगरी; सागवह तील; खेडवळ; गांवहळ; रानकरी; रानट. [रान] न केरेली व साफ न केरेली ( जमीन ). २ खेडवळ: गांवटळ: , रान्ह-न्हें—न. भाकरी भाजण्याचा मातीचा तवा; परळ. रानटी ( मनुष्य ). ३ वन्य आपोआप उगवणारा ( बृक्ष, वन- रांधण पहा. [ रांधणे ] स्पती ). • धत-न. (राजा.) वन्य बृक्षाचे पान; ज्यांची पाने सामान्यतः भोजनाकरितां, पुड्याकरितां उपयोगी पहत नाहींत अशा झाडाचें पान. [रान+पत्र ] •वन-न. (ब्यापक) रान; तुरट भाणि आंबट रस. (कि॰ चढणे; येणे; बसणे ). २ कोवळी जंगली प्रदेश; रानांत फिरणे, वन्य पदार्थीवर उपजीविका करणे सुपारी विवा एखादा तुरट पदार्थ ज्यांत शिजविला आहे असे किंवा निवाहाकरितां वन्य पदार्थ शोधणें. (कि॰ करणें; पाहणें; पाणी; फल, पुष्प इ० कांच्या द्वाच्या अंगीं असलेला काळा इ० फिरणें; हिंडणें ). 'रानवन मला व्हावयाचें-विवा भी करीत रंग. 'सुपारीचा रांप धोतरावर पडला तर धोतर खराब होईल. ' असतों. '[रान+वन] रानवा-पु. लागवडीस न आणलेली पहीत रा(रां) पर्णे-अफि. १ हदेवर उघडे टेविल्यामुळे किंवा लोखं-जमीन: जंगल: रान. ' गांवाला रानवा असल्यावांचून तृणकाष्ट्राची बाशी संबंध झाल्यामुळे काळे होणे ( तुरट किंवा आंबट फेळ, सोय होत नाहीं. 'रानचाट-स्त्री. जंगली व रानवट प्रदेशाकडे भाजी-पाला ). काळवटणें. २ छानदार छटा येणें; रंगणें. 'तया जाणारी बाट. • बाळक-न. ( थंं. नें, ल. ) दगह. • बाळक चार्**जे**-( ल. ) दगड मारणें. •शकट्ट-पु. एका जातीचें श्वापद. 'रानशकट आणी रीसें।' -दा ३.७.९. **ेहोकट**-पु. रानशेवगा पहा. • होण-होणी-गदरी-स्त्री. १ रानांत पडलेले गाई-म्हशीचें वाळलेले शेण. याच्या उलट वळशेण. २ जेव्हां एखाद्या मनुष्याचे ( खार, मीठ, क्षार, रंग ). ६ सर्व अंग व्यापणे; सर्व शरीरावर ज्ञान, समज, सामर्थ्य किंवा संपत्ति यासंबंधी पूर्णपणे निषेचदाख बाबवाचा असतो तेन्डां उपमानाप्रमाणें योजलेल्या (शेण, गोव-या. माती, धूळ, दगड, धोंडा, राख इ०) शब्दापैकी हा एक शब्द आहे. उदा॰ त्याला रानशेणीचे पीठ समजते ? =त्याला काय समजते ? •दोर-पु. एक वनस्पति; हुरा. •दोवगा-पु. एक झाड. सामा-न्यतः रानेशर. •सठ(ट)धी-स्त्री. सटवीचे रूप धारण करणाऱ्या देवीचें किंवा दुगेंचें नांव. ' उच्छिष्टचांडाळी रानसटवी जखणी।' **−ह १३.६८. ०सावज-**न. रानांतील जंगली पशु, 'की रानीचें [राप] रानसावज उनमत्ता ' -नव २२.१३१. ०सिवार-न. शिवारां-तील जंगल. ' गांवचें रानसिवार खोताची सत्ता आहे. ' -मसाप (कु.) अनेक जार्ली एकत्र वरून मासली धरण्याचे साधन. २.५९. व्सोडवण-स्त्री. रान तोडन साफ केल्याबहरूची जकात. -अस्पृ ३८. ब्सो( व )र-सोक-पु. रानडुकर. 'रानसोवर [ रांपणें ] रांपणें-सिक. १ चाचपणें; पाहण्यावरितां दाबणें व बळकट। '-कालिका २२.१९. [रान सुकर-सुअर-वर] ० हळद-वी-स्त्री. एक वनस्पति. ०हरा-पु. सामान्यतः रानशेर राना-बळी-स्री. एक लहान फुलझाड. हिचा औषधांत उपयोग करतात. रानी-परज-स्त्री. सुरतपासून नवापूरपर्यंत राहणारे रानटी लोक. रानोमाळ-किवि. १ रानांत आणि माळांत. २ तजावजा: अञ्यवस्थितः अस्ताञ्यस्त रीतीनः पांग्रनः 'तैसे ब्राह्मण रानोः ' रिक्यां रापदिक्रिया करीतः । ' -दाव २१६.

रांप--पु. (बे.) घराची बाजू किंवा पहवी.

रा(रां)प-पु. १ तुरटपणाः, विशिष्ट फुलांचा व वनस्पतींचा अनुरागाचेया चोळ । रापें इंद्रियाचें मैळें। '-भाए ७९६. ३ चांगल्या रीतीनें भिनणें, मिसळला जाणें, मुरणें ( मसाल्यानें खार, क्षारांनीं रूत ६० ). ४ अहीच्या उष्ण तेमुळे गुणविशिष्ट आणि स्वादिष्ट होणे (आंब इ०). ५ आंत खोल भिनणे व छटा येणे परिणाम होणें (ताप, उपदंश इ० आजार, विष विवा दुसरें रोग-कारक द्रव्य, औपध यांचा). ७ असा विकार भोगणें ( अंग, शरीर यांनीं ). ८ सर्वत्र पसरणे व विश्वासास पात्र होणें ( आवई, बार भी ). ९ पूर्ण, सतेज, टबटवीत, जिबट दिसणें (पूर्वी कृश व निरतेज असलेला मन्त्य ). १० व्यापणें: व्यापणे व ताक्यांत, कबज्यांत घेणें. ' फौजेंन विवा परदकानें मुस्क रांपला.' ' गवतानें बोत रांपलें. ' ११ (ल. ) परिच्ति, चांगला माहितगार होणें.

रां(रा)पण- स्त्री. (कु. कों.) मासे धरण्याचें मोठें जाळें;

रांपणी-सी. १ चाचपणी; दावणी. २ चाचपून शोधणे. चिवळणें. ' म्यां त्याचें पोट संपून पाहिले, पोटांत कवल आहे. ' २ (आट्यापाट्यांचा खेळ) मुयदंड नामक लांब मध्यरेषेवह्रन चालणें; अशा रीतीने खेळगड्यांना ती रेषा ओलांडुं न देणें. ३ -अफ़ि. ( अंधारांत ) चाचपून पाहणें, चांचपडणें.

रापदळी-सी. (महानु.) शरीर इलविणे; अंगविक्षेप.

ण्याचे एक हत्यार: (कु.) रांपो. सुपारी इ० तुरट किंवा आंवट फळें कापण्याचें हत्यार. [प्रा. रंप=छिलणे ]

रांपा-पु. ( चांभारी धंदा ) चामडें कापण्याचें, दोहों बाजुंस धार असलेलें इत्यार.

रांपी-सी. १ चांभाराचें, कातडें कापण्याचें उल्ट्या खुर-प्याच्या आकृतीचें हत्यार; कापणी. २ ल्हान रांपा. रांपा पहा. [प्रा. रंप=छिलणें ]

घालणें; बसणें; पडणें; लागणें; चालणें; जिरणें; विरणें; मोडणें ). ०लागण-अकि. एकसारखा पाउस पडणे. रापेचा पाउस-पु. एकसारखी सतत शृष्टि: संततधारपाऊन.

रांफ. रांफेचा पाउस-सीपु. राप पहा. एक सारखी वृष्टि-(कि॰ घालणें; बसंणं; पढणें; लागणें; चालणें; विरणें; जिरणें; मोडणें ).

शब्द. -मासिक मनोरंजन पृ. १०६ फेब्रुवारी सन १९३५.

राब- स्त्री. १ काकवीपेक्षां दाट असा उसाच्या रताचा रांधाः २ दुखणेक-याम पिण्याम द्यावयाचे पेय. पीठ घालून दाट केलेले लेला असर्णे (रस्ता); वारंवार लिहिल्यामुळें शाईनें सारवल्या-आणि कढविलेलें साखर घातलेलें पाणी. ३ (कों.) रोपाकरिता भाजलेली जमीन. ४ अशा रीतीने तयार केलेल्या जमिनीवर केंटलें रोप. ५ जमीन भाजण्याकरितां लागणारें गवत, पानें, केर-कचरा, टहाळ इ०. ६ तेला-तुपाचा गाळ, बरी. [ देप्रा. रव्बा: हिं. राब । (वाप्र.) ॰कर्णे-( जुन्नरी ) जमीन भाजण्यासाठीं पान-पाचीळा वगैरे शेतांत पसरणे. 'त्याने भातासाठी राब केला आहे. ' ॰जाळणें-( जुन्नरी ) शेतजमीनीवर पान-पाचीळा पस-हन आवन जमीन भाजणे. • बरडळणें-भाजलेली जमीन नांग-ह्मन दांताळधाने देकळें फोइन सारखी करणें, राबड-स्त्री. चिड-बिड: रेंदा: चिखल; गाळ; खळमळ; रेबड. [ राब ] राबडी-की. रवडी पहा. बासुंदीचा एक प्रकार; साखर व मसाला घालन आट-वन दाट केलेलें द्ध. २ पातळ गूळ; पातळ चिखल [राब] तयार करणे व भाजणे; भाजावळ; दाढ. राचणें-सिक. जमीन घेण्यांत येणारे सरकारी काम किंवा त्या कामाच्या मोबदला नांगरणें, लागवडीस आणणें. 'आम्ही वर्षास दहा बिघे शेत पाणी-न. उपयोग केटेल पाणी.

मागील दरबाजानेंच राब घातला आहे. ' ४ भाटोकाट मेहनतः, -बाडबाबा २.८३. राबतीण-स्री. (व.) मालकाच्या शेतांत

रापणें, रांपा--नपु. (राजा.) सुपारीवरचा पापुदा सोल श्रिम. 'कुकर्माचा करवी । रावु जरी । '-ज्ञा १३.३०. ५ धुमा-कूळ. ' हा ठायभरी लोभु । करी स्वैरत्वाचा राखु । ' - ज्ञा १४.२३०. ६ कुटुंबांतील माणसांची वर्देळ; विस्तार; पसारा. 'तुमचा राव मोठा. तुम्हाला एवढें घर पुरणार नाहीं. ' [ राबणे ] • बावणें-सबय लावणे.

> राबड्-- की. मेहनतः श्रमः कष्ट. राबद्वर्ण-अफि. मेहनत, श्रम करणें. [ राबणें ]

रांबणावळ-- स्री. ( वों. ) १ भोढाळ जनावरास ताळचा-रापा--स्त्री. पावसाळा; एकसारखी सतत वृष्टि. (फ्रि॰ वर आणुन तें कळपावरोवर चालण्याकरितां ग्रुरारूयास द्यावयाचें वेतन, बक्षीस.

रावणी रावणुक--भी. १ येजाः वापरः जात्रा येवाः राहणः जन्म घालविणे. २ संवयीचा, परिचित होणें. ३ पदारा; चाकरी. 'सर्वेद्रियाच्या आंगर्णी। विवेक करी राबणी।'-ज्ञा १४.२०६. ३ ( व्यापक ) लागवड: नांगरणी: शेतीचे काम. 'दहा विघे जमीनीची रावणी करावयास शंभर रुपये तरी खर्चास,पाहिजेत. ' राफजी—पु. बोहरी लोकांस तुच्छतेनें वापरण्यांत येणारा [ रावणें ] रा(रां )बणें-अकि. १ संवयीचें होणें; परिचित होणें (परक्या कळपाशीं गाय इ०, नुकतांच शाळेत घातलेला मुलगा. घरांस रानमांजर, ओझ्यास खांदा, पाठ इ०). २ चांगला मळ-सारका होणें (खर्डा).

> रावर्ण-अफ्रि. नित्य येणे जाणे असणे: राबता असणे ( रस्ता, मैदान, जमीनीचा तुकडा यावरून ); वारंवार जाणे येण असणे ( एखाद्याच्या घरीं, एखाद्या जागेत ), राहुणे; असणे: जन्म घालविणें (एखाद्या घरांत, जागत); विशिष्ट रीतीनें, संवयीनें जन्म घालविणें; वापरणें; परिचित होणें. राखता-पु १ वारंवार जार्गे येणे; येणाऱ्या जाणाऱ्यांची गर्दी, दाटी, वर्दळ; वापर; परिपाठी; अभ्यास; संत्रय; पौनःपुन्य ( एखाद्या कृत्याचे ). आज गाणसांचा रावता दिसत नाहीं. '-मदह १.५५. २ ऋणानु-बंध; स्नेह; दळणवळण. 'आपला व खानाचा स्नेह व राबता बराच आहे. ' [ अर. रक्त ]

रावर्णे-कि. मेहनत, श्रम करणे. म्ह० १ राव राबतात देव राबणी-स्त्री. टहाळ, शेण, गरत, बारीक माती घालून रोपटा कांपतात २ राबेल तो चाबेल. राबता-पु. महारांकडुन हकानें त्यांजकडून घेण्यांत येणारा पैसा. -वि. मेहनत करणारा. 'जया वरी राबतो. 'राबरी-स्नी. घट न झालेला, पातळ गूळ. राबाचे प्राणाचे वरी । अंगे रावते भाऊ चारी । '-ज्ञा १३.२८. राखता महार-पु. गांवचे सरकारी काम करणारा महार; पाळीचा महार. राय-पु. १ रीत. २ स्वभाव. ३ वारंवार जाणे येणें; एखादें 'व रावता महार वगैरे मशारनिल्हे यांजकडे देत जाणें. ' कृत्य पुन्हां पुन्हां करणे; अभ्यास; वापर ( कि॰ घालणें; पाडणें ). -थोमारो २.४७. राबती-वि. चालु; लागवडीची ( जमीन ). ' आताशीं घरांत मनुष्यें थोडीं म्हणून पुढला दरवाजा बंद करून 'इनाम पडजमीन विघे ५ देवविली ती रावती जमीन होती.'

काम करणाऱ्या नोकराची बायको. रावत्या-पु. सार्वजनिक काम विकारित पांढरे रेशमी कांठ असलेलें (वस्र). वर्केड-न. १ करणारा महार; पाळीचा महार; वतनीमहार. [ रावता ]

राबस -वि. १ टोसर (नागली, कांग, कुळीय, राळे, सावा इ० धान्यास म्हणतात). २ अरवट चरबट; वाईट (अत्र, जेवण ). ३ घाणेरडा; अन्यवस्थित; दुकरासारखा खाणारा किंवा तशी खाण्याची रीत.

इत्यार.

रांचा(ब)ड-डा-वि. (राजा.) भटकणारा; स्वैर वागणारा; उनाइ; बारगळ. रांबा(ब) इकी-स्त्री. (राजा.) स्वच्छंदी वर्तन; उनाहकी. [रांबाड]

राभस--वि. रावस पहा.

कर्मा। राभस्य सांडे सीमा। '- ज्ञा १७.३९६. २ अविचाराचे भाषण, 'येतुरु हं राभस्व बोलिलेती तुम्ही।' - ज्ञा १०.३१९. [सं रभस]

२ ( ल ) सामर्थ्य, तथ्य; जीव. 'त्या उपरण्यांत आतां कांहीं • जायंती - स्त्री. १ रामजन्माचा वार्षिक उत्सव. २ चैत्र शु॰ ९. राम उरला नाहीं. ' ३ ( सांकेतिक ) सीता विवा सीताबाई हें जसें [सं.] • टेकी-वि. रामटक नामक गांवासंबंधीं(विडयाचीं पानें इ०). अघेलीस त्याप्रमाणे राम है रुपयास नांव आहे. ४ वाईट टोला-पु १ विटीदांड्रच्या खेळांत विटीवर दांड्रने मारलेला बातमी ऐकली असतां किंवा दुस-यार्ने बोललेल्या दोषादिकांचा पहिला टोला. (कि॰ मार्गे).२ (ल.) जोराचा प्रहार (काठीचा, निपंध कर्तव्य अस्तां हा शब्द उच्चारतात. [सं. रम्=श्मेण ] मुठीचा). ३ मोठी व जाड भावरी. ४ (सामा.) मोठी, प्रचंड (वाप्र.) ॰ कसर्णे-( मारुतीला सीतेर्ने प्रसन्न होउन दिलेल्या वस्तु. [ राम=प्रकर्ष, जोर ] ॰ त(ती)ळ-न. (गुज. कों.) कारळे. तिच्या गळशांतील रत्नहाराचे एक एक रत्न त्याने फोड्सन पाहिले जतरई-स्री. एक भाजी. ज्तरस-स्री. तुळशीची एक जात. पण त्यांत रामाची मृती त्यास दिसेना म्हणून तें व्यथे समजून व्याद्वी-स्त्री. पितळेचे मोहरे मणी. -गुजा १७. व्यास-पु. तो सर्व हार त्याने फोहन टाकला ह्या कथवरून) सत्व, अर्थ १ एक प्राचीन महाराष्ट्रीय राजकारणी साधु ह्यानी ठिकठिकाणी नसणें. • म्हणणें - होणें - ( मरतांना माणसाच्या तोंडांत रामाचें मठ स्थापून धर्मजागृति केली. ह्यांचे दासबोध, मनाचे श्लोक, राम-नांव यार्वे भशी हिंदूची समजूत आहे ह्यावरून) मरणें; मरण्यास गीता, दासगीता इ० ग्रंथ प्रसिद्ध आहेत. २ (सांकेतिक) एक-सिद्ध होणे; मरणोन्मुख होणे. रामाचे नांच, रामचर्चा-एखाद्या आणा. ०दासी-शी-पु. श्रीसमर्थ रामदास यानी स्थापिटेल्या गोष्टीचा पूर्ण अभाव होता असे जोराने सांगावयाचे असतां योज- संप्रदायांतील मनुष्य. दास्ती महार-प्र. (संगीत ) एक राग. तात. 'अजून तरी त्याला पश्चाताप झाला होता म्हणाल, तर यांत षड्ज, तीत्र ऋषभ, कोमल गांधार, कोमल मध्यम, पंचम, रामाचे नांव. ' सामाशब्द- • कली-बली(भैरघ)-स्त्री. (राग) तीब्र घैवत, कोमल निषाद हे स्वर लागतात. जाति संपूर्ण-संपूर्ण. ह्या रागांत षड्डज, कोमल ऋषभ, तीन गांधार, कोमल मध्यम, वादी मध्यम, संवादी षड्ज गानसमय रात्रीचा दुसरा प्रहर. पंचम, कोमल धेवत, तीत्र निषाद हे स्वर लागतात. जाति संपूर्ण- ० दत-पु. मास्ती; बानर. [सं. ] ० नगरी-वि. १ रामनगर संपूर्ण वादी पंचम. संवादी ऋषभ. गानसमय प्रात:काल. वरील संबंधीं. २ तांबडे पंख असलेला व आकाराने जाड असलेला स्वराशिवाय तीव मध्यम व कोमल निषाद ह्या स्वरांचा विशिष्ट (राघु). विश्वमी-स्वी. चैत्र शुद्ध नवमी; रामाचा जन्म दिवस. प्रयोग रागवाचक असाच दिसतो. 'प्रभात समर्थी रामकली।' ॰नामी-वि. रामाचे नांव असलेली (आंगठी). ॰पंचायतन--दावि १८६. [रामकेलि ] •कां(का)शे-ठी-ली. बाभळीची न. राम, लक्ष्मण,सीता, भरत, शत्रुघन आणि मास्ती यांचा समु-एक जात. हिला पुळाटी किंवा रामबाभळ असेंहि म्हणतात. ही दाय. •पत्री-स्त्री. खोटी, नकली जायपत्री. मारपत्री व ही

नाशकास गोदावरीवर असलेलें एक कुंड तीर्थ (स्नान करणे, मृताच्या अस्थी टाकणे इ० करितां ). २ ( यावरून ) कोणत्याहि नदीकाठी असलेलें असे कुंड, तीथ. •कोदंड-न. रामाचे धनुष्य. 'जसें चातकाला घनाचें चि पाणी। स्वभक्तां तसे राम कोदंर-पाणी । '[सं. ] • क्रडणपंथ-पु. आराध्य देवाची नावें ( राम. क्रडण. राँचा-पु. (सुतारकाम) सामता; टोपण; छिद्र पाडव्याचें गोविंद, हरि इ०) उचारण्याचा पंथ, संप्रदाय. 'ज्ञानदेवा जिण नामावीण व्यर्थ । रामकृष्ण पंथ क्रमियेला । ' ॰ गोळा-पु. (रामनव-मीच्या फराळाकरितां केलेलां ) ताकांत भिजविलेल्या लाहीपिठाचा गोळा. • चंद्र-९. दशावतारांतील सातवा अवतार; दाशरथी राम ०चर्चा-किति. पूर्णपणं एखाद्या गोष्टीची नाकबुली किंवा अभाव जोराने दाखवावयाचा असतां भाषण -संप्रदायांत योजावयाचा राभस्य—न. १ अविचार; दांडगेपणा. 'म्हणोनि तैसी शब्द. 'तो तुम्हाला किती सांगो, पण मी त्याला रामचर्चा एक अक्षरिह बोललों नाहीं. ' [ सं. राम+चर्चा=उचारणें, नांव घेणें ] **्जन्म-**नपु १ रामाचा जन्मदिवस. २ रामनवमीचा उत्सव.[सं.] **ं जनी-की. गाणारी कसबीण, वेश्या. 'गावांत गाणा**ऱ्या राम-राम-पु. १ परशुराम, रामचंद्र, बलराम यांस सामान्य संज्ञा. जन्या पांचपंचवीस होत्या. '-विक्षिप्त १.५९. [राम+जानी ] सामान्य बामळीपेक्षां अधिक उंच, सरळ व गेंददार असते. एकच. **्पाहारा-पाहरा पारा-**पु. सुर्योदयापासन पहिले

तीन तास; पहिला प्रहर; पवित्र, देवाधर्माचा काल. 'रामपहाऱ्यांत िलीला-स्त्री. आश्विन महिन्यांत खोटें बोलं नको, खरें सांग. ' ॰ पान्न-न. पाणी पिण्याचें पितळी ठिकाणीं रामाच्या चरित्राचे केलेले नाटकप्रयोग. [सं.] ॰ चचन-भांडें; फुलपात्र. [सं.] •पुरी लड़ी-ली. रेशमाची एक जात. -मुंच्या ९७. • प्रतिज्ञा-स्री. सत्य व खात्रीचे वचन. [सं.] ॰फळी-फळ-स्त्री. एक फळझाड व त्याचे फळ. हें झाड बरेंच उंच असतें. पानें अशोकाच्या पानांसारखीं लांबट असतात फळ मोठें असून रंग तांबस असतो. चवीस सीताफळापेक्षां किंचित् गोड. हें वातहारक आहे. [सं. गुज. रामफल] व्याण-पु. १ रामाने सोडलेला बाण. हा कधींहि व्यर्थ जात नसे. ( यावह्न ल.) २ खात्रीचें, ठाम, अचक वचन, करार, भविष्य इ० 'त्याचा प्रश्न म्हणजे रामबाण, कधीं खोटा व्हावयाचा नाहीं.' -वि. कर्घी न चुकणारें, अचुक ग्रुणकारी (औषध इ०) [सं.] •बाण औषध-न. इटकून गुण करणारे औषध •वाभळ-स्ती, बामळीचा एक भेद. रामकांटी पहा. राम बोलो भाई राम-पु (गुज.) प्रतास नेतांना मोठधाने म्हणावयाचे शब्द. मं(मां)-दार-पु. एक वृक्षः, मांदाराचा, रुईचा एक भेद. 'डार्ळिब सावरी राममांदार ।' [सं.] ०रग( गा )डा -पु. पराकाष्ट्रेची दाटी, गर्दी (लोकांची, काळर्जीची, कामांची, उद्यो-गांची). [राम=पुष्कळ+रगडा ] ॰रट्टा-पु. १ मोठा प्रहार; रपाटा (काठीचा, मुठीचा). (कि॰ द!खविणें; देणें). ३ कचकाः भार (अवाढव्य उद्योगाचा, कामाचा). ४ घोटाळाः गोंधळ. ५ दाटी; चेप; गर्दी. [ राम=अतिशय-१रहा ] ०रस-पु. मीठ. [प्रा.] •र्श्ना-स्त्री. १ रामाचे एक ग्रुप्रसिद्ध स्तोत्र. २ हें स्तोत्र म्हणून अभिमंत्रिलेली विभूति, राख. ३ ( निंदार्थी ) लाहीपीठ, बाळंतिलेबाची पाने, मिरच्या इ० कांची रास. [सं.] ॰राज्य-न. १ ज्यांत लोकांचें सर्व शत्रुंपासुन रक्षण केलें जातें व त्यांजवर न्यायाने व चांगल्या रीतीसे राज्य केले जाते असे राज्यः श्रीरामचंद्राने केलें तसे उत्क्रप्त. सखाचे व शांततेचे राज्यः २ रागे भरण्यास कोणी नसल्यामुळे (मुलानी) केलेले स्वैर वर्तन. 'घरांत तीन दिवस कोणी वडील मनुष्य नव्हतें. तेव्हां मुलांनी रामराज्य चालविले होतें. '[सं.] (वाप्र.) •राज्य **करणें-१** सुरक्षितपणें व सुखानें राहुणें. २ निर्भयपणे वागणें. **्राम-**पु ब्राह्मणाशिवाय इतर लोक दुसऱ्याच्या सत्काराथे एका हाताने वंदन करतांना जो शब्द उच्चारतात तो; अशा प्रका-रच्या नमस्कारासंबंधीं शब्द.हा पत्रलेखनांतिह योजितात. [राम] **्राम ठोकण-**एखाद्याचा निरोप घेणें; त्यास सोडून जाणें. 'परीक्षा झाल्यानंतर शाळेला रामराम ठोकला.'०**रामी**—

उत्तरहिंदुस्थानांत न. सत्य भाषण, वचन. [ सं. ] • बरदा(यि) येनी-स्नी. तुळजा पूरची भवानी. 'रामवरदायेनी ते कुळस्त्रामिणी। ' -रामदासी २.१. [रामवरदायिनी ] रामाचे राज्य-न. रामराज्य पहा. रामानुज-पु. वैष्णवामवील एक पंथ, भेद. [सं.] रामानुः जाचार्य-पु. वैष्णव धर्मपंथांतील एक पंथप्रवर्तक. ह्याने वेदांत-सार, वेदार्थसंग्रह, वेदांतदीप, ब्रह्मसूत्रें व भगवद्गीतेवरील भाष्य है प्रंथ रचिले. रागानुजाचार्याच्या पंथांतील लोक दक्षिण हिंदुस्थानांत पुष्कळ आहेत. -ज्ञाको (र) ९८. [सं. ] रामायण-न. १ राम-चरित्रवर्णनपर वालमीकीने लिहिलेले महाकाव्यः रामकथाः राम-कथावर्णनपर काव्य. २ (ल.) लांबलचक, कंटाळवाणी गोष्ट; च-हाट. 'आमचे एकदा रामायण संपू द्या. मन तुम्ही दुसरी गोष्ट काढा. ' ४ अस्तान्यस्त पसारा; घालमेल; गोंधळ. ' ह्या पोराने धान्याचे आणि कागदापत्राचे रामायण केले.' [स.] म्ह ० ताकापुरते रामायण=आपले कार्य साधण्यापुरते आजेव करणे. रामेश्वर-प शिवाच्या बारा ज्योतिर्लिगापैकी दक्षिणेतील एक स्थान. [सं. ] रामा-स्त्री. १ सुंदर, रमणीय स्त्री. २ (सामा. ) स्त्री. 'पीडित दशाननाला त्या श्वेतद्वीपवासिनी रामा।'-मो रामायणे १.१५३. सि. र

रामगा-पु. (माण.) भुताचे नांव अगर जात.

रामठ-ठा-पु. हिंग. ' जरी कर्परचुणें मिश्रित केला। तरी रामठा अंगीं दुर्गधी। '-जै ४०.१३.

रामणे-अफ्रि. (प्र.) रांवणे पहा.

रामाठा-ठ्या, रामेठी-ठा-पुन्नी.पु. रानांतील एक फुल-झाड. ह्याला पिवळे झुपकेदार फल येतें. हें महाबळेश्वरच्या डोंगरावर पुष्कळ सांपडतें. याचीं पाने चार बोटें लांव व अर्थद असतात. ह्याचा चीक डोळयास लागल्यास मोटी इजा होते.

रामोसी-शी-पु. १ एक जात व तिच्यापैकी एक व्यक्ति. ह्यांच्या दोन पोटजाती-पुरंद किंवा भडाते व भोलगे. यांची मुख्य वस्ती पुणे, सातारा या भागांत विशेष आढळते. हे जागलकी. मजुरी, गाड्या हाकणें, हमाली शेत कसणें इ० धंदे करतात. २ (ल.) बिलंदर. [सं. अरण्यवासी-रागवंशी, रामंठ]

राय-स्त्री. मतः अभिप्राय. [फा.]

राय-पु. राजाः नृप. राव पहा. 'ऐसें सांगोनि रायासी।' -एहस्व ६.४७. [ सं. राजा; प्रा. राआ-या; हि. गुज. राय] सामाशब्द- अशंबळी-आवळा-स्रीपु. राय आंवळयाचे झाड व त्याचें फळ. ह्यास हरपररेवडी अमेहि म्हणतात. •कुरा-री-स्त्री. १ परस्परानीं परस्परास रामराम करणें. २ रामराम करतां पु. स्त्री. एक कोंकणी झाड. डाक घेऊन जाणारे शिपाई रात्रीच्या येण्यापुरती ओळख. ३ सामान्यतः रमारमी. [रामराम] वेळी ह्याच्या लांकडाचा दिवटीसारखा उपयोग करतात. • केळ-•रोट-पु. (ना.) जाड पोळी, रोटी. -वि. धर्टिंगण; आडदांड. म्बीन. केळीची एक जात व तिचें फळ, हें तांबड्या जातीच्या

केळचासारखें असतें. [ दे. ] •िगडिगडी-स्नी. ( महानु. ) लहान नगारा. 'रायगिडगिडी बोबडिआं।'-शिश १०५३. ०घणस-पु. सर्पाची एक जात. -प्राणिमो ७०. •घोळ-स्त्री. एक प्रका-रची भाजी. ०धाडक-पु. (महानु ) घाय; धाव. ' मग रायधडक निशान लागला । '-संत राजी ह १३.५. **्पण**-न. राजेपणा. तुकडे केले जरी । '--अफला ८. [ राई ] ' स्वप्नीचेनि जै अवतरे। रायपणे। '-ज्ञा १५.३४०. ०**प्री**-वि. रायपूर शहरासंबंधी (साखर, छुगडें, खण इ०) - प (साकेतिक) भामट्या. •बोर्-सी.न. एक वृक्ष व त्याचे फळ. •भुलावण-स्त्री. राजास भुलवणारी किंवा मोह घालणारी स्त्री; सुंदर व मोहक स्त्री. ०भोग-पु. तांदुळाची एक जात. - वि. राजाने खाण्या-जोगा; उत्तम (पदार्थ). [सं. राज+भोग] •माड-पु. १ (कीं.) ज्यापासून माडी काढतात तें माडाचें झाड. २ सरकारी हकाचा माड. **्मुनी**-स्त्री. एक फुलझाड व त्याचे फूल. **्राजेंद्र**-पु. (पोवाडे काव्य) राजाच्या एखाद्या प्रधानाची पदवी. ० विनोदी-वि. बहुरूपी व माकडचेष्टा करणारा; मस्कऱ्या; नक्रल्या; माधवी. 'दंडीगार्णे टेहलकरी । रायविनोदी । '-दावि ४७४. ०**होवती**-स्री. एक फुलझाड; शेवतीचा एक प्रकार. **्रथळ**-न. राजघानी. 'पूर्वकालच्या राजधान्या अशाच किल्ल्यावर करीत. नाहींतर मैदानांतर्ले रायस्थळ शत्रु केञ्हां येऊन हुद्दन नेईल याचा नेम नसे. '-के ९.२.३७. राया-पु. डीलानें बोलतांना फांकडे, फंदी, अफीणबाज इ० कांनी स्वतःस लावलेली ऐश्वर्याची व वैभवाची पदवी. [सं. राजू=प्रकाशणें; राय ] (वाप्र.) रायाप्पा नाइ-काचा फराळ करणे-थंडा फराळ करणें; फक्त पाणी पिणें.

राय-- न. १ सोन्याचा डांख बसवितांना उपयोगांत आणा-वयाचे मिश्रण. २ (सोनारांत प्रचलित) तांबें. रायडें सोनें-न. (सोनारी धंदा) तांबें मिसळकेलें, मिश्र सोनें.

**रायघाचळ**—न. दोन धागे काळे व एक घागा मावहा असॅ उभार व माढवणासहि दोन दोरे काळे, एक मावडा. किनार कोणत्याहि प्रकारची असे विणलेलें लुगडें.

रायजमी -- स्त्री. १ राजनीति. २ विचार करेंगे. [फा.], 

रायणी—स्त्री. एक झाड; खिरणी. [स. राजादनी; प्रा. रायणी ]

रायदिष्ठा-पु. एक झाड, दिंडगाचा एक भेद.

राय(या)त--स्त्री. कृपा; अनुग्रह; मेहर. [ अर. रेआयत् ] रायतावा--पु. रयतावा पहा. प्रजा, विशेषतः शेतकरी वर्ग. रायते-- न. कोशिबिरीच्या उपयोगी मुळा, गाजर, काकडी इ० चिह्नन किंवा किसून त्यांत मोहऱ्या, दहीं इ० घालून केलेलें तोंडीलावणें; (व. ना.) लोणचें.[राई]

रायनी—सी. (व.) लोणचं; रायतें. [राई ?]

रायपी-पु. (कु.) सोवळेकरी. [ रांधपी ]

रायबारी-वि. (गो.) मंगलकार्यात राबणारा.

रायरस्ती-किवि. (गो.) राजरोस. [राजा+रस्ता]

रायराय-वि. राइराई एवढे; बारीक, लहान. 'राय राय

रायवणी—न. १ मोहऱ्या, आबे इ० मिळवून केलेलें तोंडीलावणें. मोहरवणी पहा. २ मोहऱ्यांचें पाणी. ' नाकवणी चुनवणी । मीठवणी रायवणी । '-दा ३.७.६८. [राई+मोहरी पाणी ]

रायवळ—न. जंगली लांकुड (इमारती करितां तयार होऊन पडलेलें )-वि. १ साधा किंवा जंगली साया, शिसव, (खैर व फणस यांशिवाय ) किंवा कांहींच्या मर्ते साया व शिसव यांखेरीज सर्वे हलक्या लाकडांस लावण्याचे विशेषण. २ सामान्य; वन्य; निकृष्ट; कलमी किंवा इरसाल नसलेला ( आंबा, आंवळा, जांभूळ इ० ). [राई] रायवळी-वि. रायवळ जातीच्या लांकडाचा केलेला.

रायांगण---न. ( महानु. ) देवळापुढील अंगण. 'अंबीके रायांगणीं उभी ठेली बाळी। '-धवळे पू ७८. [ राज+अंगण ] रायेण--- न. कडु वृंदावन. रायणी पहा. रायेणाचे भातुकै-न. कडू बृंदावनार्चे फळ. ' जैसें रायेणार्चे भातुर्के। '-विपू ७.७२. रारा-उदा. १ (महातु.) मंत्र. 'करणेचा रारा करीं ठाऊनि अविद्या बिष उतरीं। '-भाए ७७९. २ यंत्र. ३ निंबाची डहाळी.

रारावर्ण, रोराण करण-अक्रि. रडणे; रीरी करणे.[ध्व] राच--पु. १ नृप; राजा. 'ब्यास योगियांचा राव। '-सुभादि ३९.८७. २ नांवापुढील सन्मानाची एक पदवी. जर्से:-बळवंतराव, माधवराव. क्रचित नुसता राव शब्दहि येतौ. 'काय राव सांगावें, तुम्ही काल नव्हतां. मोठी मौज झाली. ' ३ एक मराठा जात व तिच्यापैकी एक व्यक्ति. मराठा पहा. ४ समशेर बहादर: तिस्मारखां. ५ दक्षिण हिंदुस्थानांत वेशस्थ ब्राह्मण, मराठे, जैन आणि दोवेंगार राव ही पदवी लागतात. गोणी विणकरांची पेरिके नांवाची जातिह कधीं कधीं राव पदवी लाविते. ६ पेशवाईत विशिष्ट शौध गाजविल्याबद्दल एखाद्या व्यक्तीस दिली जाणारी पदवी. [सं. राज, राय ] म्ह० राव करीत नाहीं तें गांव करितो. (वाप्र.) राच खालीं आले-एखादा मोठा मनुष्य घोडगावस्त, मोठ्या पदावस्त खाली आला असतां त्यास उद्देशन निघणारा उद्गार. राच घोडवास्त्राली आहे-राव मेले. रावाचा रंक होणें-मोट्या, श्रीमान मनुष्यास दारिद्य, गरीबी येणे. सामाशब्द -रावकी-स्त्री. रावाची स्थिति, गुण; रावपणा-'याला हणमंतराव म्हणून सारे हांक **मा**रितात, याला रा**वकी** कोणी दिली ? ' रावजी-पु. पुरुषास लावावयाचा बहु मानाचा

शब्द. [राव] रावरंक-पु. राजा व रंक; श्रीमंत व भिकारी. 'साधूला रावरंक सारखे. ' रावो-पु. १ राजा. 'देशाधिपतीस दंडिता रावो । ' -दा ३.८.९. २ श्रेष्ठ मनुष्य. 'तो चतुरांचा रावो । '-रास २.४७८.

रावखंडा-१ तुरका; तुरलेला ( ऑंट ) २ ऑटतुरवा. ३ (ल.) आ पसरणारा; खिंडार पडलेला; उघडा व भकास दिसणारा; विशोभित. (वाडा, घर, खिंड, खाडी) 'या पाख्यास कवें लावलीं तीं चार ओळी कमी आलीं त्यामुळे पाखें रावखंडें दिसतें. ' [ सं. राजी+खंड ] राचखंडें-न. तुटका ओंट.

राव( व्ह )दी-स्त्री. राजे इ० कांनी राहण्याचे कापडी घर; लहान तंब, राहटी पढ़ा. [ हिं. राउटी ]

रावण-पु. १ रामानें मारलेला छंकेचा राजा. २ ( ल. ) ( निवेने) शरीराने मोठा असा टोणगा, बोका इ० [ सं. र=शब्द करणें ] इह । रावणास भिकेचे डोहळे=नीचे व हलकट साधनांचें नाशास, अधोगतीस कारणीभूत होते याअथी. (বাস.) रावण किंवा रावणाची लंका जळणें-कानाची भोकें बोटांनीं बंद केली असतां ऐकुं येणाऱ्या आवाजास म्हणतात. रावण माजण-मातणे-होण-अतिशय ताठेबाज, उद्धर,शिर जोर होणे. सामाशब्द- श्वीत-वि (राजा.) दांडगा; टणक (मनुष्य). •फळ-न. एक वन्य फळ. याचे रामफळाच्या उलट गुणधर्म असल्यामुळे ह्यास हे नांव आहे. ०भात-पु. मसालेभातः **षटा**टेभात, वांगीभात यासारखा भात. ०**राउय-**न. १ अंदाधुंदीचा, झोटिंगपातशाहीचा प्रदेश. २ अंदाधुंदी; झोटिंग पातशाही. ३ बेवंदपणा. याच्या उलट रामराज्य. [सं.] वेला-स्री. विशिष्ट वेळ. काल. ही लढाई करण्यास, स्वारीवर निघण्यास अञ्चभ आहे रावणाचा लेक-पु. (ल.) १ फुशारखोर, अरेराव मनुष्य. २ ( ल. ) ताठेवाज, कह्यांत न राहणारा मनुष्य. - चा वाजंत्री-पु. डांस. -ची खाई-स्वी. (ल. ) सर्वे खाणारी, गृह करणारी, ग्रस्त करणारी जागा, धंदा, काम इ०; ज्यांत सर्व कांहीं खपतें तें. जसें-कच्याबच्यांचा संसार, अगस्तीचें पोट, अधिक वाढलेलें शहर. 'संसार ही रावणाची खाई आहे. जो पदार्थ आणावा तो गडप होतो. ' रावणारि-पु. श्रीराम. [सं. रावण+अरि] रावणी-पु. इंद्रजीतः; रावणपुत्र. [सं.]

व्यवस्थाः रोवण.

राब( वि ) जै—न. लेप. 'उभिलें संध्या-रागाचें रावणे। ' -शिशु ५९३. -सिक. रंगविणें. 'रांविले कुंकुमरसें ।'-शिश् ९७. 'जेंगें राविली वस्तु धवळ।'-अमृ ७.९६. [ रापणें ] रावणावळ-सी. (ना.) रंगणावळ; रंगविण्याची मजूरी.

रावणी—सी. चांभाराची कुंडी

र(वण्या--स्ती. अव. प्रार्थना; विनवण्या. ( क्रि॰ कर्णे ). [राव राव असे म्हणणें ! ]

रावताण-णी-सी. घोडेस्वारांनी केलेली लुटमार, नास-धूस; रानटी, छुटारू किया रानांत हिंडणारे ह्या अर्थी अथवा प्रकर्षार्थी ह्या शब्दापूर्वी रान शब्द जोडतात. जर्से-रानरावताणी ह्याचे खातरेत नाहीं; हा रानरावताणीस भीत नाहीं, मानीत नाहीं इ०; अशा रीतीने रानरावताणी व राणीराउताणी या दोन शब्दांच्या अर्थामध्यें घौंटाळा होतो. राणीराउताणी पहा. [ राउत ]

रा(रां)वस-पु. एक तांबड्या रंगाचा समुद्रांतील मासा. रावळी—स्री. देवदासी; देवळी. -ऐरा २०३. [ राऊळ ] रावळक-- स्री. (गो.) केस झडणें.

रा(रां)बा-वि. रावखंडा; ओंटतुटका. [ रावखंडा ]

रा(रां)चा-पु. राघु; पोपट. ' किती रावे असतील तुझ्या धार्मी '-र. महु० जो जो रावा पढे तो तो पिंज-यांत पडे=मूर्ख स्वतंत्र असतात व शहाणे गुलाम बनतात. ० मुख-वि. पोपटाच्या तोंडासारखा तोंडाचा आकार, टेवण असलेला ( घोडा ). घोडयाचें एक अशुभ चिन्ह.

रावा---पु. दळलेली हळद.

रावुत, रावूळ—प्र. राऊत, राऊळ पहा.

रावेणी—स्रो. (ना.) लोणच्याचे पाणी; पाडाचे आंबे उकड़न केलेलें रायतें. रायनी पहा. [ राई ]

रा(रां)वेरी-स्त्री. तांबडचा रंगाच्या कपडचाची एक जात. र।शा-वि. १ मध्यम प्रतीचा. राशी पहा. २ नपुंसकः नामर्द. ३ दुर्बळ; मूर्ख. ४ वेडसर. [रास] राशि-शी-सी. १ रास; ढीग. ( समासांत ) पुण्यराशि; पापराशि; तेजोराशी; तपो-राशी; गुणराशि. २ सरसकट ढीग; ढिगारा; सळमिसळीचा सम-वाय. ३ मूळ घटक. 'समाजांतील प्रांरंभीची राशी म्हणजे जसें दंपती किंवा कुटुंच...'-आडिवन्थाची महाकाली ( प्रस्तावना ) ६. ४ गणिताच्या कियेकरितां मांडलेला आंकडा किंवा आंकडे (धन, गुण्य, भाज्य इ०) ५ बेरीज, एकंदरी. ६ (आकण, निकण, मणी यांहून भिन्न) कणसांच्या पहिल्या मळणीपासून झालेली धान्याची रास. मदन पहां. [सं.] (वाप्र.) राशी पूंजीस येण-राशीस, सांठ्यास पडगें; ( खर्चवेच भागून ) निवळ रावणी—स्री. (कु.) उनारा; अंडी उनविण्यासाठी केलेली नेका म्हणून उत्पन्न होणें; खिशांत पडणें; संप्रहीं पडणें. राशी-वर-क्रिवि. मळलेल्या धान्याच्या हिगावर; खळ्यावर; मळणी झाल्यावरोबर. ' अदमण दाणे केले करार ते मी देईन राशीवर।' राशि-शी, राश -ंपुस्री, १ नक्षत्रचकाच्या किंवा कांति

वृत्ताच्या कल्पित बारा भागांपैकी कोणताहि एक भाग; रास. मेष, वृपभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तूळ, वृश्विक, धन, मकर, कुंभ व मीन अशा बारा राशी आहेत; तारांचा पंज. [सं.]

राशीस वसर्णे, लागर्णे-१ अनिष्ट असर्णे ( ग्रह ). २ तीव | वृतीचें जीवन, स्वतःचें राष्ट्र स्वतः चालविण्याची पात्रता. ' हिंदुः वैरामुळे एखाधाचा नाश करण्याकरितां त्याचा पाठलाग करणें. ३ स्तानच्या लोकांनी राष्ट्रीय अस्तित्व कधींच संपादं नये... ' –िट एखाद्याच्या खणपटीस वसणे, हात धुनुन-पाठीस लागणें. ३ मन ३.२. राष्ट्रीयत्व-न. स्वर्थमे, स्वभाषा, स्वदेश व पूर्वज लाबुन, एकचित्ताने अस्यास करणें. [राशि] सामाशब्द- ०३ द्र- यांच्याविषयीं आदर, अभिमान. 'स्वयर्म, स्वभाषा, स्वदेशा-नं. दोन माणसांच्या जन्मकार्थी उच्च असलेल्या दोन राशी. किंवा भिमान, पूर्वेतिहासस्मरण हीं राष्ट्रीयपणाचीं लक्षणे होत. ' –िट संप्राच्या वेळीं घढित पाहतांना दिसून येणारी वधूत्ररांच्या परस्पर २.२३७. [ सं. ] राष्ट्रीय शाळा-स्री. राष्ट्रीय शिक्षण देणारी राशींची अनुकूलताः [सं.] •घटितः, राशघटित-नः जन्म पत्रिकेवरून वधवरांची मैत्री, विरोध यानिषयीं ज्ञान; वधुवरांचे पंपत्ति वाढून त्याची इतरांवर छाप बसेल असे राष्ट्र बनविण्या-घितत. [सं.] •चक्र-न. भचकः, भमंडल. वारा राशी पहा. सारखें शिक्षणः राष्ट्रीय समा-स्त्री. जनतेच्या प्रतिनिधींची ज्यांत मुख्य प्रहांच्या कक्षा सर्वोशी सांपडतील, असा क्रांतिष्ट- राजकारणविषयक सभा; काँग्रेस; राष्ट्रसभापद्दाः [सं.] त्ताचा दोहोंकडे आठ आठ अंशापावेतों विस्तारलेला एक कटि-बंध कल्पिला आहे तो. -सूर्य १८. [सं.] राशिचक्रसंबंधीं प्रकाश-पु. कांहींसा अंधुक व त्रिकोणाकार उजेड संध्याकाळी बेल, म्हशी व गाई यांची संख्या, नफर=उंटांची संख्या, नग= पश्चिम क्षितिजाकडे व सकाळीं पूर्व क्षितिजाकडे दिसतो तो-ज्योतिः शासाचीं मूलतत्वें. •नाम, राशनाम-न. जन्मराशीवह्न मुलाचें देवलेले गांव. [सं.] भोग-पु. राशीतून प्रहाचे गमन. [सं.] राशी-वि. १ राशा; राशीचा; मध्यम गुणाचा; मध्यम. 'राक्षी तृप.' २ मधल्या पायरीचा, धड पुरुष नव्हे, धड स्त्री

नव्हे असा; नपुंसक. [ राशि किंवा रास ] राष्ट्र-न. १ देश; राज्य; मंडल; प्रांत. २ धार्मिक, सामा-जिक व राजकीय आपलेपणा भरलेला लोकसमुदाय; एका दिलाची व एकाच मनोभावनेनें प्रेरित झालेली देशांतील जनता. ३ जम-लेला समुदाय; पुष्कळ मंडळी; मेळा; बृंद. 'साकरेच्या भोंवती पहा कसें मुंग्यांचें राष्ट्र जमलें जाहें. ' ४ ( ना. ) प्रस्य; कारभार; वैभव. [सं. ] सामाशब्द- •गीत-न. स्बदेश, स्वभाषा, स्वविक्रम, स्वधर्म किंवा संस्कृति यांचें निदर्शक गीत. ॰ ध्वज-पु. सर्व राष्ट्रास मान्य अशा वर्ण व चिन्हांकित निशाण. राष्ट्रीय **झेंडा, निशाण. ०संघ−पु. सर्व देशांतील एकजुटीची संस्था**; जगां-तील राष्ट्रांमध्यें समेटाचें कार्य करणारी संस्था; (इं.) लीग ऑफ नेशन्स. ' राष्टसंथाच्या बैठकींत हिंदी प्रतिनिधीचें नेतृत्व बिका-मेरच्या महाराजाकडे आलें. '-के १७.६.३०. [ सं. ] ०समा-स्त्री. सर्व भरतखंडाचे राजकारण करणारी एक सभा; कांग्रेस 'राजकीय हक संपादण्यासाठीं आमच्या लोकांनी अलीकडे जी राष्ट्रसभा स्थापिली आहे. '-आगर ३.६७. [सं.] राष्ट्रा(ष्ट्र)ण-पसारा ( अवाढन्य कामाचा, सामानाचा ); मोठा राडा ( जेव-णावळीनंतर अन्नाचा );

शाळा. राष्ट्रीय शिक्षण-न. ज्या शिक्षणाने राष्ट्राची इभ्रत व

राष्णा-स्ना-पुन. एक वनस्पति व तिचे मूळ. रास्ना पहा. रास-पुथ. नग. संख्या दाखविणारा शब्द. सर= हतींची संख्या. या प्रमाणें रास हा घोडयांची संख्या सांगण्या-करितां योजतात. 'घोडे रास दाहा. बैल, गाय इ० सर पांच. उंट नफर वीस. '[ अर. राख=डोकें] ॰करदन-न. एक जिन्नस मोइन दुसरा जिन्नस नवीन केला असतां मोडले तें नावें व नवें केलें तें जमेस लिहिण्याची जमाखर्ची पदत; दुबेरजी. 'तुरा मोत्याचा बाबत रासकरदन '-समारो १.२३९. [अर. रास= डोकें+फा. करदन |

रास-पु. गवळवांचा गाण्याचा, नाचण्याचा, खेळण्याचा उत्सव; कृष्णार्ने गोपींबरोबर केळेली नृत्यक्रीडा. 'ऐसा रास विलास, सारुनि सुखें लावण्णिच्या दीपिका । '-आनवरस चरित २७. [सं.] (वाप्र.) •मांडणें-नृत्य चालविणें. सामाशब्द-•क्रीडा-स्री. कृष्ण आणि गोपी यानीं केलेलें मंडलाकार नृत्य. [सं.] ॰ लीला-स्त्री. रासकीडा. [सं.] रास्रोत्सव-पु. कृष्ण व गोपी यांच्या गाण्याचा व नाचण्याचा उत्सव. रास पहा. [ सं. रास+उत्सव ]

रास-वि. किवि. (शिल्प) सरळ; तिरकस नव्हे असे (बेतलेला कपडा किंवा कपडा बेतणें ) याच्या उलट इरेफ. - वि. १ उमें (कापड). ' पुढें रास बाजू ठेवावयाची. ' २ (व.) चिकणी ( सुपारी ). 'रास सुपारी येथें मिळेल.' ३ (व.) अनुकूल; योग्य. 'दंडालाच रास आहेत हे लोक. ' [फा. रास्त]

रास-स्री. (ज्यो.) राशि पहा. रासक्रट-घटित-म. १ झुंड; जमाव ( दंग्यांतील ); अस्तान्यस्त मेळा. २ मोठा नाम-राशिकूट इ० पहा. रास-की. १ ढीग; राशि. राशि पहा. २ सरसकट ढीग. 'तुम्ही आंबे निवडून घेणार तर सवादोन रूप-अडगळीचा विखरडा (कामानंतर यांनीं मिळतील व रास घ्याल तर रुपयानें. '३ (व.) खळयांतील जिन्नसांचा, इत्यारांचा ). ( कि॰ घालणें; पडणें ). [ सं राष्ट्र ] धःन्याचा ढीगः; (कु.) कणसें मञ्चन वारवृन स्वच्छ केलेला धान्याचा राष्ट्रि (शे)य-वि. राज्यासंबंधीं; राष्ट्रासंबंधीं; प्रांतासवंधीं; डीग. ५ (गणित) मुद्दल व व्याज मिळून झालेली रक्स. [सं. राष्ट्रच्या हिताचे. [सं. राष्ट्र] राष्ट्रीय अस्तित्व-न. स्वतंत्र राशि ] (वाप्र.) असर्णे-न. खळवातील जमीनीवर धान्याची

रास बरणे. सामाशब्द- •पूजा-स्त्री. मळलेल्या धान्याच्या निकीनें; प्रामाणिकपणानें. [फा. रास्त् ] सामाशब्द- •कौली-राशीची पुजा. •माथा-पु. खळवट; शेतमाल तयार होऊन खळगांत धान्याच्या राशी पडण्याचा हंगाम. ह्या श<sup>ब्</sup>दाचा प्रथमाविभक्तींत उपयोग करीत नाहींत. [ रास-माथा ] • माथां, -माथ्यास-क्रिवि. शेर्तातील धान्य काढून, मळून, त्याची रास केल्यानंतर (सावकार देणे, वारणे, घेणें इ०) 'हा पैका हरभ च्याच्या रासमाध्यास फडशा करीन.' **व्यट**-वि. १ राशी; राशीचा; मधल्या पायरीचा, गुणाचा; मध्यम; सामान्य. हलक्या दराचा, दणगट. ३ (वं) अडदांड. [रास ] •वटा-प्र. रासोटा पहा. • वळ -वि. १ समाथिक. २ (को ) साधारण प्रतीचा. रासिवा-पु. राशि. 'सुखाचा कीर निखळु। रासिवा मीची। '-ज्ञा १६.३५६. [रास] रासी-वि. मध्यमप्रतीचें राशी पहा. रासुं(सां)डा-प. (व.) धान्याची मळणी पूर्ण झाल्यानंतर गडी-माणसे खळचावर स्वयंपाक करून धान्याच्या राशीला नैवेदा दाखवून जेवतात तो समारंभ. पूर्वी कचित राशीला बकऱ्याचा बळी देण्याची चाल असे. रास्तोटा−पु. रास काहून नेल्यानंतर राहणारा खळवावरील धान्याचा अवशेष. ह्यावर महा-राचा हक असतो. [ रास+टाय ]

रासणी—सी. सांगडीचा किंवा जोताचा म्होरक्या बैल. [रास] रासतुरा—पु. एक फुलझाड व त्याचे फूल. [राजतुरा अप.] रासना—की. एक औषधी वनस्पति. रास्ना पहा.

रासनाहर्णे-व्हाणे-व्हाण-न. १ लग्नांत वरपक्षीय ब्रियांस वध्पक्षीय स्त्रियांकडून वार्धे वाजवुनं न्हावयास घालण्याचा समारंभ. २ (ल.) गमत, खेळत, पुष्कळरें उन्ह पाणी घेऊन केळेळ स्नान. [ सं. रास+स्नान; फा. रास≔डोर्के+स्नान ]

रासनी-णी-की. बीं पेरल्यावर तें झाकून टाकण्यासाठीं श्रेतांत फिरवावयाचें एक औत; रेकला. (माण.) मुईमूग पेरल्या नंतर बरची माती साफ करण्याचे गुठे. रासन्या-वि. रासनी हाकणारा.

रासबेरी — स्त्रीन. १ एक झुडुप व त्याचे फळ. २ त्या [फा. राह्+दार्] फळांच्या रसाचे पेय. हे लालसर असते.

रासभ—पु. गर्दभः, गाढव. रासभी-स्त्री. गर्दभीः, गाँढवी. 'परि तयांत ही रासभी।' -केका ५४. वि. गाढवासारखें. [सं.] रासक्(रो)शी, रासक्(रो)स-किवि. (प्र.) राजस्शी इ० पहा.

रासी-वि. (कों.) इलकी (माडी, दाह्र ). राशी पहा. रास्त-स्ती-वि. १ खरा; न्याय्य; नेकीचा; नीतीचा; पहा. सरळ ( मनुष्य, भाषण, कृत्य, आचरण ). ' हुजूर आलियावर रास्ती न्याय करून...'-मराआ ३१. २ खरें; प्रामाणिक; नक्षी; अन्यथा राहटण ।'-बोधवैभव १६८. [फा. राह् ] राहटण-पूर्ण मेजाचे (बजन, माप). -िकवि. ख-या रीतीने, न्यायानें उकि. आचरणे; वर्तणे. ' शुभाशुभ राहटे प्राणी । तितुकें दृष्टी

खी. सत्यवक्तेपणा. ' यांत रास्तकौली इंग्रेजांची कोठून राहिली **?**' -ऐटि १ ५९. [फा.] •गो-वि. खरें बोलणारा; सत्यवादी. [फा. रास्त्-गो ] •गोई-स्त्री. सत्यवादित्वः खरेपणाः सत्य भाषण. ' दुनियत रास्तगोई परमेश्वराने किमिया दिली आहे. ' -ऐटि १.५९. [फा. सस्त् गोई ] •मामलगी-स्नी. न्याय्य वर्तन. 'त्याप्रमाणें गायकवाड यांचें पत्र आणून ठेविलें असतां महाल गुजारत न केलें हे रास्तमामलगी की काय ? '-ख ७. ३५७२. [फा.] •रवी-स्त्री. सरलगामित्व; सरळपणा. ' जदीद करार झाला त्याची ही अहवाल, तेन्हां रास्तरवी कायमी कोठें राहिली १ ' -ख ७.३५३७. [फा. ] रास्ती-ति. रास्त; योग्य. रास्ती माप-न. खरें, प्रामाणिक माप, मोजण्याची रीति. याच्या उलट बोटधरणी माप, हातधरणी माप.

रास्ता-पु. लुगड्याची एक जात, प्रकार; 'पांढ=या किंबा कोणत्याहि रंगाच्या उभ्या काड्या असलेलें लुगडें. [ फा. रास्त= सख]

रास्तार---न. ( व. घाटी ) पसारा; राष्टान पहा.

रास्ना-पु. एक ओषधी वनस्पति. सर्वे प्रकारच्या वायूवर यावयाचा रास्नादि काढा प्रसिद्ध आहे. सपै, विंचू यांच्या दंशा-वर ह्याचा कांदा ठेंचून बांधतात. [ सं. रास्ना; हि. रासन, रास्ना; बं. रास्ना; गुज. रासना; कर्ना. रसना; ते. रासना पुडका; ता. रासुन ]

राह, रहा - स्ती. १ मार्ग; रस्ता. 'जेन्राल मञ्कूर ताब आणितां न सकतां राहेंत आपले हमराही सरन्जाम टाकीत... गढीच्या आसरेस जाऊन पोहोंचला. '-रा १०.१८७. २ वाट; अवधि; मार्गेप्रतीक्षा. 'दीड महिना राह साहेबाचे यावयाची पाहिली. '-इमं ६८. ३ सरळ मार्ग; योग्य वागणुक. ' त्यास राहावर आणूं, निदान त्यास तंबी करूं '-रा १.४६. [फा. राह् ] राहदार-वि. १ मार्गदर्शक. २ नाकेवाला. -रा ६.२७०.

राष्ट्रकळ- स्त्रीन. १ कावरेंबाबरें होऊन गरगरां फिरणें ( भ्यालेल्या गुरांच्या कळपानें ). २ निकराची झोंबाझोंबी व ओढाताण ( जिसवर उदार होऊन झगडणाऱ्या माणसांची ).

राह्युजरी-सी. एक प्रकारचा कर. [फा.]

राहर-की. (महानु.) झाडी; अरण्य; जाळी. 'उदय अस्त द्वेत वाट । नाहिच राहट दिवाराति । ' –ज्ञानप्रदीप ३६९. रहाटी

राहट-स्त्री. राहटी. राहटण-स्त्री. वर्तपुक. 'न घडे

देखती । '-मुआदि १६.१३८. राहरी-स्त्री. १ वागणूक. रहाटी पहा. 'तैसी सूतमात्रीं राहटी । मवाळ ते। '-ज्ञा १६.१७०. २ कम; रीति. ३ व्यापार;व्यवहार ४ संसार. 'गृहिणी होवोनि दरिव्र यासी । राहटी करणें जळो तें । '-मुआदि १५.४०. [फा. राह्]

राहटवणी, राहट्या, राहणी, राहदारी, राहदारी जकात, राहसाळी—रहाटवणी, रहाटवा इ० पहा.

राहडी-सी. १ राड; चिखल. २ (विष्ठा इ० दुर्गिविपदार्थीनी भरलेली ) खांच. 'इंगळ चालती राहडी। '-ज्ञानप्रदीप ७४०. राष्ट्रणे-अक्रि. १ नांदणें; वास करणें; असणें; मुकाम करणें. 'आम्ही सांप्रत काशींत राहतों. ' २ एका स्थितींत टिकर्णे. ' एका बोटावर काठी कशी राहील. ' ३ मावणें; समाविष्ट होणें ( भांडयांत पदार्थ ). 'या दौतींत अच्छेर शाई राहील. ' ४ खळणं; थांवण, बंद होणं; शेवट होणं. 'पाऊप राहिला म्हणजे तुझ्या पोटांतील तिडीक राहील. ' ५ मार्गे पडेंगे; सध्यां टाकलें जाणे; न संपतां पडून राहणें; तात्पुरतें बंद पडणें. (काम इ०). 'वाड्याचे काम अर्धे झालें अर्थे राहिले.' 'यंदां त्याचे लग्न होणार होतें पण राहिलें. ' ६ उरणें, शिलक असणें; हातांत, खिशांत शिलक, बाकी म्हणून असणे. ७ मार्गे घेणे; थांबणे. 'त्वां शिवी दिलीस तर तो तोंडांत मारल्याशिवाय राहणार नाहीं. ' ८ शिथिल होणें; असमर्थ होणें (अवयव, ईंद्रियें); मोडावणें; खचणें (सामर्थ्ये दम ) ९ ठेवला जाणें; पदरच्या माणसात्रमाणें, चाकरात्रमाणें असणें; कामावर, दिमतीस असणें. 'तु एका महिन्याचा चाकर. मी कालपासून राहिलों.' १० ( आयाचा शेवटीं असणाऱ्या धातुसाधितां बरोबर ह्या क्रिया-पदाचा प्रयोग असतां ) मार्गे फिरणें, थांवणें. असा अर्थ होतो. ' हा मारायाचा-खायाचा-बसायाचा-जायाचा-राहिला.ं ' ११ ( तिरस्कारार्थी ) असुं देणें; बाज़स सारणें; दुर्लक्ष करणें. ' होउनि तृप्त नृपातें भीष्म म्हणे काय ती सुद्धा ? राहो । '-मोभीष्म १२. १२. [सं. रहू=थांबणें ] साधितशब्द- राहतक-न. १ राहते पण. २ ( ल.) राहण्याची किया. 'यालार्गि जोतो पुसे जातक। कोणी राहतक पुसेना। '-भारा बाल ९.४१. राहराहों-क्रिवि. पुनःपुनः; वारंवार. 'राहराहों शोध घ्यावा । परांतरांचा । ' -दा १५.१.४. [ राहुन राहुन ] राहुच (वि ) जे-सिक्र. राहुवून, ठेऊन घेणें. 'कैकेयी चालली रायासरसी। राह्वितां तिसी न राहे।' -भारा बाल १.८२. राह(हा-हि)बलेपण-न. रंगेलपण. 'कां सरलेया गीताचा समारंभु । न वचे राहवलेपणाचा क्षोभु । '-ज्ञा 96.838.

राहळ-सी. देशाचा एक भाग. रहाळ पहा.

राहा, राहाट, राहाटचणी, राहाड, राहण, राहाणे, राहादारी, राहासाळी—रहा, रहाट, इ॰ पहा. राहाटणं — अकि. १ वर्तणें; आचरणे. राहटणें पहा. २ (महानु.) फिरणे. 'पिर समग्रें अंधकारीं। राहाटों नये।' – भाए २९७. ३ वर्तण्के, न्यापार. [राहणें ] राहाटवि(व)णें-सिकि. १ वापरणे. 'म्हणौनि विचारावया शास्त्र। राहाटवांवें ज वक्त्र।' – ज्ञा १७.२३२. २ वागविणे. 'ज्ञाता इंद्रियांचा मेळावा। राहाटवि तथ पांडवा।' – ज्ञा १८.४९३. ३ न्यापार करविणें, चालविणें. 'देहनिर्वाहापुतें। राहाटवी हातां पायांतें।' – ज्ञा १८.१९९. राहाटी – स्त्री. १ वागणुक. २ रिवाज, परंपरा. ३ घड-छेळा प्रकार, प्रसंग. 'असो अशी होतां राहाटी। मग उठते झाळे चतुर्थंजेटी।' – नव १२.१३२.

राहाटमाळ-की. रहाटगाडगे.

राहाड-स्त्री. धगधगीत निखाऱ्यांची खाई.

राहाडी-सी. राडी; राड. राहडी पहा.

राहाण—न. १ (महानु.) ज्यामध्ये पिशाच संचार होतो असे शरीर. 'ते श्रीरंगाचे राहणे। जग प्रसीध अवतरणे।'-ऋ ६५. २ अंगांत दैवत आण्वन बोलवर्णे; दैवताचा, भुताखेतादींचा संचार होण्याकरितां करावयाचा विधि, मांड. 'योगियापुढें राहाण।'-दा ७.९.१९. रहाण पहा.

राहाणी—स्त्री. पेहराव; रीत; रिवाज; आचार विचार; वागणूक; रूढी. 'पाश्चात्त्यांची राहाणी हिंदुस्तानापेक्षां निराळी आहे. '-के १७.५.३०.

राहाणें—न. अंगांत दैवत आणणें. रहाण पहा. ॰घालणें– कि. अंगांत दैवत आणुन बोलवर्णे.

राही—स्त्री. कृष्णसस्त्री राधाः राधिकाः राई पहा. ' राही रखमाई सत्यभामा माता । पांडुरंग पिता माहियेर । ' -तुगा २५८१. [सं. राधिकाः, प्रा. राहिआ, राही ]

राहु-हू-हो-पु. १ एक उपप्रहः, नवप्रहांतील आठवा प्रह. २ ज्याचे शिर विष्णुने धडापासून वेगळे केल असा एक दैत्य. ह्याचे डोकें तो राहुप्रह व धड केतु प्रह झाला. यांच्यामुळे सूर्यचं दांस प्रहणे लागतात असे म्हणतात. ३ (ज्यो.) भूमिच्छायाः, वरचा पातविंदु. [सं.] (वाप्र.) राहुकेतु मार्गे लागणें, राहुसारका मार्गे लागणें—येणे—पाठ घेणे—खनपटीस बसणें, अतिशय सतावणें, एखाद्याच्या मार्गे लागून त्याला प्रासण्यास पहाणें. सामाशब्द - श्रम्त-वि. राहुने प्रस्त केलेलाः, प्रहण लागलेला (सूर्य, चंद्र). [सं.] श्रास-पु. प्रहणामुळें होणारा सूर्य-चंद्राचा अस्त. [सं.] श्राचे—न, ज्या दिवर्शी प्रहण लागतें

तो दिवस, पर्वकाल. [सं.] • मेळ-पु. प्रहण; राह्चा संयोग 'तेय रिवचंद्र राहुमेळु । होतां पाहे पुण्यकाळु । '- ज्ञा १७.२७२. [प्रा.] • संपात-पु. ज्याप्रमाणे भूमध्यवृत्त आणि कांतिवृत्त ही एकमेकांस २३॥ अंशांचा कोन कहन छेदितात, त्याप्रमाणे चंद्राची कक्षा व कांतिवृत्त हों एकमेकांस ५ अशांचा कोन कहन छेदितात. तीं ज्या दोन बिद्दंतून छेदितात त्यापैशी एकाला राहुसंपात म्हण्तात. - सृष्टि ११३. [सं.]

राहु(हो)टी--स्री. लहान तंबू. रावटी पहा.

राहुन राहुन—अ. पुनःपुनः; थांबून थांबून; अधूनमधून. 'या नक्षत्राचा पाऊम एकसारखा लागत नाहीं, राहून राहून पडतो. '(राहुण)

राळ — स्ती. १ शालनिर्यास; एक ज्वालात्राही डिंकासारखा परार्थ. ज्यांपासून हा डिंक निवतो तीं झाडें वंगाल, अचूचा पहाड व उत्तरहिंदुस्तान यांत होतात. २ रातिकडा. हा सरलपक्ष कीटक बिळांत राहतो. याचा रंग उदी असतो. ३ (ल.) नास- रेली, विघडलेली, विचका झालेली, भंगलेली, फजीति झालेली; मोडलेली स्थिति. पिटाड, पीट, धूळ, मुसाडा इ० पहा. ४ हुर्रे- वडी; फटफजीती. 'झाडाचा पाला समजून राळ करितात. ' — कफा प्र २. ५ चांदीसोन्याचा गट. [सं. राल] (वाप्र.) ॰ करणें — १ घाबरबून सोडणें, फट फजिती दैना, दुदैशा करणें. २ नाश करणें. 'आशा तृष्णा कल्पना काम कोध काळ। दुरविली छुद्ध बुद्धि केली राळ। ' -तुगा ४०६६. ॰ पाट-पु. एखाद्या जिन्न- साला नक्षी काढतांना तो जिन्नस चिकट्न रहाण्यासाटी राळ ठाव- केला चौकोनी, वाटोळा लाकडी तुकडा.

राळा—पु. एक प्रकारचें हलकें तृणधान्य. याच्या पांढरा, पिवळा व काळा अशा जाती आहेत. ह्याचा भात वगैरे करितात. वेशावर गरीब लोक राळचावर निर्वाह करतात. राळवण-न. १ राळचाचीं ताटें, पेंढा; कणसें तोडल्यानंतरचें ताट; राळे बडविल्यानंतर राहिलें गवत. २-नश्री. (ल) शिणलेली, पुष्कळ श्रमलेली स्थिति. (जिवाचें) राळवण-न. मरे मरेतों काम, कष्ट करण्याची स्थिति. राळसाळ-की. केरकचरा; उरले सुरले अवशोष, वगळ. -वि. टाकाऊ, रहः

राक्षस—पु. १ मानुष किंवा अमानुषद्धप देवांचा शत्रुः मुजारियान पर्गणे वेण्याची रहाळ असणारा, मृत शरीरांना सजीव करणारा उप्र पिशाच म्हणून निरिनराळ्या रीतींनी विशिलेला देव किंवा पिशाच; असुरः दानवः दैत्य. २ क्र्र, भयंकर, अकराळ विकराळ, अधाशी, प्रत्येक. [अर. र क्रोपाळ्य मनुष्य. ३ साठ संवत्सरांतील एकुणपन्नासावा संवत्सर. [सं.] सामाशब्द—०गण—पु. जन्मकाळच्या नक्षत्रावद्धन केलेल्या देवगण, प्रा. रित्त, रिक्ष ]

मनुष्यगण, व राक्षसगण ह्या तीन वर्गोतील शेवटला वर्ग. [सं.] **•गणी-**वि. राक्षसगण असलेला. **•मुखी-मोहरा-मोरा-**मोहरी-विकिवि. दक्षिणाभिमुख; दक्षिणेकडे. गंगमोहरा पहा. [सं.] • विधि-विवाह-पु. विवाहाच्या आठ प्रकारांपैकी एक प्रकार. बलात्कारानें केलेला विवाह; पालकांच्या व कन्येच्या इच्छेविरुद्ध तिचें हरण करणें. अष्टी विवाह पहा. ' परणुं पाहे राक्षस विधि।'-एहस्व १२.६६. [सं.] •वेळ-वेळा-स्रो. सुर्याः स्ताच्या व रात्रीच्या मधील काळ; तीनीसांजा. [सं. राक्षस+ वेळ ] **राक्षसान्न**-न. तामस अन्न ( बाजरी, उडीद, मसुर, राळा, मिरची इ०). [सं.] राक्षशी(सी,ण-स्त्री, १ राक्षसाची स्त्री. २ दुष्ट स्त्री. [ सं. राक्षसी ] उहु । राक्षसणी पीठ कांडितात घरा-मध्ये-रानामध्ये-तेथें=पराकाष्ट्रेचा ओसाडपणा दाखविण्याकरितां योजतात. **राक्षसी-शी**-स्री. राक्षसाची बायको; राक्षसस्री. -वि. १ राक्षसांच्या संबंधी; राक्षसास योग्य. २ प्रचंड; भीम; साहसी; मनस्वी ( कृत्ये ). ३ आसुरी; तामस; अघोरी ( उपाय ). ४ कुत्सित; अयोग्य; जबर (अन्न, खाणें ) (समासांत ) राक्षसी-कृत्य-करणी-खाण-भाषण-घोडा-बाग-मजल - जोर ६० [ सं. राक्षस ] सामाशब्द - • अवतार - पु. अतिशय कर आणि रानटी मनुष्य. •उपाय-उपचार-पु. असुरी, अघोरी उपाय, उप-चार. • झोंप-स्त्री. अतिशय गाढ व दीर्घ काल झोंप. • दौलत-स्री. सात्त्विकपणा, टिकाऊपणा नसलेली भरभराट,संपत्ति. **॰घान्य-**न. बाजरी (कारण हें धान्य हेमाडपंतानें लेकेहून आणलें अशी सम-जूत आहे ). ०पीक-न. अतिशय विपुल पीक. ०भाषा-स्त्री. संकृताच्या अपभ्रंशाने बनलेली व नाटकांत राक्षसांच्या, पिशाः चांच्या तोडीं घातलेली, हेंगाडी भाषा. • **माया-माब-**स्त्री. राक्षमाची माया, कपट. अमुलूक-ख-पु. नर्मदेच्या दक्षिण-कडील प्रदेश. ह्याच्या उलट देवमुलुक ( नर्मदेच्या उत्तरेकडील प्रदेश). ंविद्या-स्री. राक्षस आणि पिशाच यांस काढून लाव-ण्याची, त्यांस ताब्यांत ठेवण्याची विद्या. ०वेळ-वेळा-सी. राक्षस वेळ पहा. ०संपत्ति-स्त्री. राक्षसी दौलत पहा. ०हाड-न. टणक व बळकट मनुष्य. राश्लेख-पु. राक्षस. 'किती येक राक्षेस ते हाक्कलीती। '-राक १.४

राज्ञी-सी. राणी, राजपत्नी. [सं.]

रिआया—की. प्रजा; स्थत. रअया पहा. 'रिआया व मुजारियान पर्गणे चाकण.'-रा ६.१५३ [अर.]

रिक ब-बी, रिकाबी—की. घोडयावर वसण्यासाठीं व बसून पाय ठेवण्यासाठीं दोन बाजूंस सोडलेल्या दोन कडयांपैकी प्रत्येक. [अर. रकाबे]

रिकवि(वी)णै—सिक. रिचविणें; रिकार्मे करणे. [ स. रिक्त; ग. रित्त, रिक्क ]

रिकशा, रिक्शा—स्त्री. मनुष्यानें ओढण्याची गाडी. ही सांपडला. '[सं. रिक्त, रिच=रिकामें करणें] म्ह० रिकामा किशा=आगगाडी ]

रिकाड-न. (रेकॉर्ड अप.) संप्रहः यादीः नींद. [ ई. रेकॉर्ड ] रिकांडी-- स्त्री. (विणकाम) कापडामध्यें आडवें सूत भर-ण्याकरितां सत गुंडाळलेली कांडी.

रिकाय-चा-स्त्री. आरोहिणी; रिकव-बी पहा. [ अर. ] **्दाल-**9. रिकबीची वादी; रिकबीचा चामडगाचा पृहा.-वि. रिकवीच्या जागीं भीवरा असणारा (घोडा); हा अशुभसूचक मानितात. [ अर. ] ० भोवरी-स्त्री. रिकिबीच्या वादीचा दाब बसतो त्या ठिकाणी धोडगांच्या अंगावर असलेला भोवरा. हा अशुभ होय. -वि. रिकाबदाल (-वि.) पहा. ०सोऱ-पु. रिकिबी बांधण्याचा दोर.

रिकाबा-बी, रिकेबी--स्री, बशी; जेवणाचे ताट. 'भोज-नास रिकाबा रुप्याच्या नव्या करवित्या. '-पेशवेकालीन महा-राष्ट्र ३४८. [ अर. रिकाबी ]

रिकामका—वि. रिकामा; निरुद्योगी; कामधंदा नसलेला. [रिकामा] •खटाटोप-५. निरर्थक दगदग; फायदा न मिळतां विनाकारण करावें लागलेलें काम, श्रम.

रिकामा-वि. १ ज्यांत कांहीं नाहीं असा; पोकळ. 'ही धागर रिकामी आहे. २ ( ल. ) पोकळ; निराधार; तथ्ांश नस-केला; कोरडा; पुराव्यानें, प्रमाणानें, उदाहरणानें ज्याची सत्यता, यथार्थता सिद्ध करतां येत नाहीं असा (वाद, विधान, इकीकत). उदा० रिकामा डौल; रिकामी स्तृति. ३ ज्या जागेवरीलअधिकारी किंवा काम करणारा मनुष्य अद्यापि नेमण्यांत आहेला नाहीं किंवा रजेवर गेलेला आहे अशी (जागा); ' ह्या कचेरींत तीन कार-कुनांच्या जागा रिकाम्या आहेत. ' ४ निरर्थक; व्यर्थ, निष्फळ; निष्प्रयोजन; खोटा (दगद्ग, पायपिटी, चौकशी, बोलणे). ' नको सांग्र बडिवार रिकामा लक्षमि नाना परी'-प्रभाकर-लावणी-रुक्मीपार्वती संवाद ( नवनीत पू. ४१५. ). ५ जहर ती सामुग्री, हत्यारें इ० साधन ज्याचे जवळ नाहीं असा. 'माझी इत्यारें सारीं घरीं आहेत, भी रिकामा तुमच्या घरीं येऊन काय करणार १ ' ६ ज्याला नोकरी, उद्योग-धंदा नाहीं असा; बेकार; निरुयोगी; कामावीण; 'कधीं रिकामा असूं नको ।'-अनंतफंदी लावणी (नवनीत. पृ४३७.) ७ उपयोगांत नसलेली, कामांत न गुंतविळेली (वस्तु, गाडी ६०). 'तुमचा चाकू रिकामा झाला म्हणजे महा अंमळ द्या. '८ एकाकी; उदिष्ट न साधलेला; प्रयोजनशन्यः, फलशन्यः 'मी तुला पुढं घालून घेऊन जाणारः, रिकामा परत जाणार नार्ही. ' ९ ज्यास कोणी मालक नार्ही असा मोकळें, साफ पोट. [सं.] **्पाणी-हस्त**-वि. रिकाम्या **हाताचा;** 

जपानांत व मद्रास शहरींहि आढळते. [जपानी रिकशा; जपानी न्हावी कुडाला ( भितीला ) तुंबडया लावी. ( वाप्र. ) ० बस्पीं-उद्योग नसणें; बेकार असणें: निरुद्योगी राहणें; आळशीपणानें वेळ काढणें. 'संहज रिकामे वैसाल घरीं। संसार चाले केशापरी।' सामाशब्द- रिकामचावडी-टॅकडी-स्री. निरुघोगी लोकांची चकाटया पिटीत बसावयाची जागा-अड्डा; निरुद्योगी लोकांचा समूद-टोळी-कंपू. •चेष्टा-स्त्रीअव. निरुधोगी माणसाचे चाळे. उपन्यापः रिकामपणाच्या खोड्या. ०चोट-टवळा-टेकडा-वि. (अशिष्ट ) निरुद्योगी; आळशी. (मनुष्य ); उपयोगी न पडतां पड्न राहिलेली (वस्तु). म्ह० १ रिकामचोट आणि गांवास उपद्रव. २ रिकाम टवळा आणि गांवचा होवळा.' रिकामटी. रिकामणुक-स्त्री. सवड; फुरसत; रिकामा वेळ; रिकामीक. 'पुराणीं बैसतां नाहीं रिकामटी। खेळतो सोंगटी अहोरात्र '। -तुगा ४२३४. रिकामढंग, रिकामे ढंग-प्रभव. रिकाम-पणचे चाळे; निष्फळ उपन्याप; निष्प्रयोजन काम. ०पण-पणा-न. पु. फुरसतः सवडः कामांत न गुंतल्यामुळें मिळणारी सावकाशी; सुटी; रजा; विश्रांति. •वाणा-णी-वि. व्यथै; फुकट; आळसाने घालविलेले; निष्फळ. ०वेळ-स्री. पुर-सतीचा वेळ; सवड. रिकामा ताठा-पु. पोकळ गर्व: पोकळ डील; मोटेपणाचा खोटा आव. इह० 'नार्की नाहीं काटा रिकामा ताटा. '-रिकामीक-स्त्री रिकामपण; फुरसत; सवड. रिकाम्या पोटी-किवि. अनशेपोटीं; जेवण्यापूर्वी. रिकाम्यारानी-णी-किवि. विनाकारणः, फळाची आशा किंवा संभव नसतां. 'तुमचें तिकडे काहीं का होईना? मला काय त्याची पंचाईत ? रिकाम्या रानीं मी कशाला आपल्याला त्रास कहन घेऊं?' (ज्यांत जनावरें नाहींत अशा रानांत शिकारी जात नाहींत यावरून वरील प्रयोग). रिकाम्या हाताने-किवि. आणावयाची वस्तु न आणतां: रिक्त हस्ताने. रिक्यामी-वि. (गो.) रिकामा. 'हांव रिक्यामी ना. '

> रिकिबी, रिकीब-रिकब पहा. ० त्रार-वि. रिकेबदार: रिकाबी धरणारा; रिकिवीस धहन पळणारा ( सेवक ). दर रिके-दीस-किवि. पुनःपुन्हां; वारंवार; वरचेवर ( वाईट गोर्षीविषयीं उपयोग.)

रिक्त-वि. १ (कामा, रिता; पोकळ; मोकळा; कोरडा. २ ( ल. ) विहीन; ( जवळ कांहीं ) रसलेला; विदुक्त. [ सं. रिच्= रिकामें होणें. ] अवकाश-स्थळ-पुन. पोकळी; हवा किंवा दुसरा कोणताहि पदार्थ नसलेली जागा. (इं.) व्हॅक्यूम. क्कोछ-न. अन्नांश अगर महांश ज्यांत नाहीं असे पोट किंवा कोठा; ( देश, मुलूख इ० ). 'आर्योना दंडकारण्याचा प्रदेश रिकामा हातांत कांहीं एक देणगी देण्यास न घेतां जाणारा; हात हाल**दी व** 

पाणि दहरान। सो सेना कि मनांतून। '-शानप्रदीप ६१८. [रिक्त+ पाणि=हात ]॰भाषण-न. खोटें बोलगें; खोटचा उठावण्या; पोकळ आश्वासनः खोटे वचनः वल्गना ,बडबड. ० मध्य प्राणी-वि. ज्यांच्या शरीरांत पोकळी असते अशी एक प्राण्याची जात-वर्ग; (इं.) सिलेंटेरा. या पोकळीला शरीरविवर असे नांव आहे. -प्राणिमो १३९. रिका, रिकातिथी-स्री. शुक्रपक्षांतील चतुर्थी, नवमी आणि चतुर्दशी या तिथी.

रिक्थसमभाग-पु. (कायदा) सारखा वारसा. [सं. रिक्थ=वारसाह्क+समभाग ]

रिखाटा-पु. सोटः बिनफांदीचे झाड. 'रिखाटचासारखे दोन जीव '-भा ७.

रिंग—स्त्री. १ आंगठी. २ वळें; कडी, कडें; वसवी; मुदन; इ० कोणतीहि वर्तुलाकार वस्तु. [ई. ] रिंगण-न. रिंग; वर्तुला कार जागा; सर्कशीतील खेळ करण्याचे वर्तुलाकार स्थान; रंगण. रिंगोळी-स्री. ( चांनारी घंदा ) रिंग टोऋण्याचे इत्यार.

रिंगण-न. मुलाचे रांगणः; सरपटणः; घसरणः; सरकणः. [ सं. रिंग=जाण, हालणे ] •चेंड्र-पु. पांच किंवा त्याहून जास्त गडधांनी चेंड्रने खेळावयाचा एक खेळ. -मखेपु ५८.

रिंगणा—पु. ( ना. ) शाद्यु.

रिंगणा-पु. (इमारतकाम) घराच्या तातऱ्याच्या खालची व खांबांच्या आधारावर असलेली खांबणी, लहान तुळई, कडी.

रिंगणी-स्त्री. एक कांटरी औषधी रोपटें. ही पित्तकारक, अग्निदीपक, मलभेदक व वातनाशक आहे. -योर १.४२. [दे. प्रा. रिंगणी; हिं. रेंगनी; गु. वेटीभो रिंगणी ] रिंगणभूळ-न. रिंगणीचें मूळ. हें औषधी आहे.

रिंगणी, रिंगी--स्त्री. १ रिठ्याचे झाड. २ रिटा ( फळ ). हीं फळें साबणाश्रमाणें कपडे इ० धुण्यास उपयोगी पडतात. रिंगणें, रिंगी, रिंगणें,-न. रिंगीचें फल, रिठा. रिंग्या.

रिंगणे—न. लहान मुलांची तोंडांत घालून चोखण्याची वस्तुः चोखणी.

रिगण, रिंगण-- अकि. १ रिघणें; शिरणें; प्रवेश करणें. 🖁 चापेआंचेआं संजारांतु । रीगता झाला। ' –िशशु १७६. २ -उगुक्त होणें; तयार होणें. 'बृक्ष जेणें प्रतिपाळिला। तो त्या आधीन जाहला। कां जो छेदावया रिगाला । त्यासही झाला स्वाधीन।'-एभा ७.३९४. [सं. रिंग्=जार्णे, हारुणें ] **रिगम**-(गो.) रिगवो [ दे. रिग्ग ] रिगवणी, रिगवणी-न. १ प्रवेश. काढून टाक्नणें. २ आदळणें; रागानें फेक्नणें; आपटणें; बाजूस

जाणारा. 'रिक्तपाणिन पश्येत राजानं देवतां गुरुम् ।' 'रिक्तः -एमा १६.७२. रिगनिग, रिगिनिगी, रिघीनिघी-स्री. ये जा; येणें जाणें; जा ये. 'पै प्राणाची अंतौरी । क्रियाशक्ति जे शरीरीं। तियेचि रिगिनिगी द्वारीं। पांचें इहीं। '-ज्ञा १३.१०२. [ रिगणें+निघणें ] रि(री)गा(घा)वा-पु. १ प्रवेश; रीघ; रिधावः प्राप्ति. 'मग ब्रह्मसाक्षात्कारी रीगावा । तुज मी करीन । ' -भाए २१२. २ प्रारंभ; सुखात. ' तयापरी पांडवा। जया सुखाचा रिगावा। '-ज्ञा १८.७८१. रिगुंक, रिगौंक-क्रिवि. (गो.) प्रवेश होण्याला; शिरण्यास.

> रिंगण्यां-पु. (व.) ज्यानें बैल लंगडूं लागतो असा एक वातविकार.

> रिगरिग जाण-करणें-कि. (कुण.) इळ इळ जाणें; अतिसावकास चालणें. [ सं. रिंग-हालणें ]

रिंगरिंग-स्नी. (ना.) लहान मुलांची पिरपिर.

रिंगळुं---न. (गु.) वांगें.

रिंगी-सी. (ना.) दोन बैलांभी लहान गाडी; रेकला. ह्यांत तीन माणसे बंसु शकतात. याला तटचाचा टप असतो. [सं. अणुरंगा=गाडी ]

रिघर्णे — अक्रि. १ दाटीमध्यें किंवा अडचणीच्या जागेमध्ये बळानें प्रवेश करणे; शिरणें; घुसणें. २ जाणें; निघणें; आंत जाणें, 'प्रभुच्या पाठीसीं तदनुजाधव रिघाला।'-मोस्नी ३.५६. 👢 सुरण, रताळें इ० कंद जिमनींत मोठे वाढणे पोसणे, धरणें. ध घडणें; घडून येणें. रिघणी-स्त्री. रिघान; प्रवेश. रिघिनिधी. रिधनिध-स्री. रिगनिग; जाये; येजा. रिधाव-वा-पु. शिर-कावः प्रवेशः; वाटः, मार्गः 'कीं तस्करीं होतां घरांत रिघावा । त्यासिह प्रकाश देई जैसा दिवा। '-नव १६.१६४. रिघू, रीघु-पु. १ रिघाव, प्रवेश. २ समज; ज्ञान. 'गर्वाभिमान्या न होय रीघु। '-दावि ३४३. रिघेरिघे-क्रिवि. हळू हळू; सावकाश.

रिचवर्णे, रिचांवर्णे-अित. १ ढासळून पढणें; कोसळ्णें: तुकडे तुक्डे होऊन पडणे (रास, ढीग, भिंत, विहीर इ०), 'हीं भांडीं नीट एकावर एक ठेव नःहीं तर रिचवतील. ' २ ज़ोरानें किंवा वेगानें (पाऊस, झाडाचीं पाने किंवा फळें, पोत्यांतील धान्य, जखमेंतून रक्त इ० ) गळणें; वाहेर पडणें; वाहाणें; उसळणे. 'देर्वेंद्र जें रिचवलाच बलाहकातें।'-र ६०. ३ अजीर्णोश जोराने बाहर येणे ( ओकारीच्या रूपाने किंवा मळाच्या रूपाने ): ध जोराचा रेच किंवा वांती होणें. ५ (विनोदानें ) घोड्यावस्त पडणें. [सं. रिच]

रिचविणे, रिचाविणे—सिक्त. १ (एखाद्या बारदानांतील मु, रिगु-गू, राग-पु. रिघाव; प्रवेश; अवकाश; शिरकाव; जिन्नस ओतुन तें ) रिकामें करणें; ओतणें; खाली करणें; वाहेर 🧸 आरंस. 'झालिया वसंताचे रिगवणें । वृक्ष सपुष्प सफळ तेणें । ' फेंकणें; नजरेआड करणें. ३ सांठविणें; ढीग करणें; भरणें: ( रिकासे

रिच्छोली

४ गिळंकृत करणे; दावणे; उपटणे. ' कडव्याच्या व लांकडाच्या वेणारा धनको पहा. रिणाईतस्वरूपी, रिणायत-स्वरूपी, गाह्या त्यांना फुकटांत रिचवितां आल्या. ' -खेया. [ सं. रिच्= रिकामें करणें ] रिचवणी-स्त्री. रिकामें करणें; रितें करणें.

रिंड्डोली--मी. पंक्ति; ओळ. -मसाप २.६८.

रिज-स्त्री. रीझ; कृपा; मेहेरनजर. 'दुर्बेळ ब्राह्मणावर फार त्याची रिज। '-ऐपो १३८. [दे.]

रिजणे, रिजाऊ—रिझणे, रिझाऊ पहा.

रिजाला—वि. नीच; इलकट; क्षुद्र; इलक्या मन।चा. [अर.] रिझक-वि. रिझाक पहा.

रिझर्णे — अक्रि. संतोष पावणें; समाधान होणें; आनंदित होण: संतुष्ट होणें; रंजन होणें. 'संजयो बहुणे कौरवराया । गुणा रिझों ये रिपृचिया। '-ज्ञा १७.४२७. [सं. ऋध्; प्रा. रिज्क्ष; हिं. रीझना ]

रिझव(वि)णे--सिक्र. संतुष्ट करणे; रंजविणे; आनंदित करणे; समाधान देणें. हे रिझवितील आयणीतें। सज्जानांचिये। '-ज्ञा ६.४९५. [रिझण ] रिझाऊ-वि चित्तरंजकः रम्यः मोहकः पसंत पडण्यासारखें; आनंददायक; सुखकर. [रिझणें] रिझाक, रिझक-आवडता; रिझविणारा. ( लावण्यांत व वि. प्रियः प्रियकरः पोवाड्यांत ह्या शब्दांचा उपयोग केला जातो ).

रिझला—ित्र. नीच. रिजाला पहा.

रिठा-पु १ रिगे; साबणासारखें कपडे धुण्याच्या कार्मी उपयोगी पडणारें एक फळ. याचें पाणी विषनाशक आहे. (गो.) रिठो. २ या फळांचें झाड. [ सं. अरिष्ट; रिष्ट; प्रा. रिव्ह ] रिठी-स्त्री. रिट्यार्चे झाड. रिठें-न. रिगें; रिटा (फळ). रिटेमाळ-स्त्री. दृष्टमण्यांची माळ. ( रिट्याच्या फळांत जी काळी व कटिण बी असते तिचे बजरबट्ट अथवा दृष्टमणी करतात ). 'मग रिठासुर तो मायावी । ग्रंफिली रिठेमाळ अति बरवी । '-निगा ११.

रिठा-पु एका असुराचें नांव.

रिठोळ-9. टोळ; सोटभैरव; उनाड किंवा उच्छ्रंखल मनुष्य. ' रिठोळांच्या संगतींत राहतोस हैं बरें नवहे. '

रि(री)ण - न. देणें; कर्ज; ऋण. समयीं प्राणसमपेण करुनि तुझें फेडिलें नृपा रीण। ' -मोकर्ण ३.१८. [ सं. ऋण; प्रा. रिण ] •कर •करी-वि. १ धनको; सावकार; ऋणकरी. 'तुका म्हणे घरीं। बहु वैसले रिणकरी। '-तुगा ५७१. २ कर्जदार; रिणको; कर्ज घेणारा. ०गस्त-ति. कर्जदार; कर्ज काढणारा; कर्जीत झुडा-लेला. 'आळसी खादाड रिणगस्त ।' –दा १२.९.१. [सं. ऋण∔ प्रस्त ] • दार-वि. कर्जदार, ऋणको. • फेड-स्त्री. कर्जफेड: कर्जीतृन मुस्तता, सुटका. • बोड-बोडचा-वि. कर्जीत बुडलेला.

कर्णे याच्या उलट अर्थ) धान्य पोत्यांत भरणें, सांठविणें. - व ४८६. [ऋण+बुडणें ] रिणको, रिणकोनाम-वि. कर्ज रिणायीतस्वरूपी, रिणानुंबध, रिणी-ऋणानुंबध ऋणाईत इ० पहा.

रिता-वि. १ पोकळ; मोकळा. २ रिकामा ( सर्वे अर्थ-विशेषतः पहिले पांच अर्थ ) पहा. ३ (काव्य ) वांचुन; विरहित; गरज किया कमतरता असलेला. 'चतुर मी जालों आपुल्या भोंवता । भावेंविण रिता स्फ़ुंद अंगीं । '-तुगा २०१९. [सं. रिक्त ] ॰भरला-वि. होय नाहीं; केलें किंवा न केलें; असा तसा; बरावाईट; बरोबर किंवा चुक. 'जें काम मी सांगितलें त्याचा जाव मला रिताभरला ग्रावयाचा होता. 'रिताड-स्री. १ माल, टाकून रित्या झाछेल्या गाडचा, बैल, तर्हे इ० २ -न. रहाटगाडग्याबरील रिकाम्या लोटचांची माळेची बाजू. ३ स्त्री. रिकामें असण्याची स्थिति. याच्या उलट भरताड. **रिति-ती-**वि. रिकामी; मोकळी; व्यर्थ. रिकामा पहा. रिते-वि. १ रिकामें; पोकळ. २ ( गो. ) सहज. ' इांव रितें आयहें ' ≔मी सहज आलें होतें ' ०सोप-वि. निर्धिक. रोतहाती-स्री. ( महानु.) हातांत कांकर्णे नसलेली, विधवा. 'आतां वेल्हाळ वेधवती । जाली रीत हाती। '-भाए ९२. [सं. रिक्त+हस्त]

रिती-तु-स्त्री. चाल; प्रकार. रीत पद्दा. [ सं. रीति ]

रिद्धि-सी. १ संपत्ति; समृद्धि; ऐश्वर्य. २ स्वाभाविक सिद्धि; पूर्वतपःसाध्य सिद्धि. [सं. ऋदि ] ० सिद्धि-स्त्री. रिद्धि आणि सिद्धि नांवाच्या गणपतीच्या दोन दासी (संपत्ति व परिपूर्णता यांच्या दर्शक). 'रिद्धिसिद्धि दारीं सदा वोळंगति। सकळ संपत्ति सर्वोघरी । ' (एखाद्याच्याघरीं ) ॰पाणी भर्णे-(एखा-याची ) संपत्ति आणि यश भरपूर असणें. रिद्धि आणि सिद्धि या दासी प्रमाणें कामें करतात अशा तन्हेचा नशीववान् असणें.

रिक्की-स्त्री. (व.) वृद्धिः; सोयरः, जननाशौच. [सं. वृद्धि ] रिपट -टें--न. ( व. ) थालिपीठ; लहान पानगा.

रिपरिप-स्त्री. १ पिरपिर; कटकट; एकसारखें मागत राहुणें; दुखणाइताची कुरकुर; निकडीची भुणभुग. २ सारखें दोष देत राहणें; धमकीवजा बडवड; टकळी. ३ पावसाची झिमझिम, झुमझुम. ( कि॰ ठावणें; मांडणें, करणें ). [ध्व ] -किवि. पिर-पिर; किरकिर; झुमझुम; गुरगुर.

रिपाड-र-पुन. छपराचें ओंबण;कारवी; भिंतीचें कूड. [रीप] रिपु--पु. शत्रु; वैरी; दुष्मन् ; अरि. [ सं. ] रिपुंजय-वि. शत्रुला जिंकणारा; शत्रृवर जय मिळविणारा. [ सं. रिपु+जिंकणें ] रिपेअर, रिपेर-- स्त्री. डागडुजी; दुरुस्ती. [ इं. रिपेअर ] रिपोर्ट, रिपोट, रपोर्ट-- पु. इतिवृत्त; अहवाल; बातमी; 'रिणवोडया हरी जाणतोसी मुर्ळी । तुजसी निराळीं होतों कां रे ।' हकीकतः खालच्या अधिकाऱ्याकडून वरच्या अधिकाऱ्याकडे जाणारी कैफियत. 'त्यांच्या तकारी ऐकून घेऊन त्यांवर रिपोर्ट रिसाल्याचा मुख्य अंमलदार. [ अर. ] रिसालदारी -स्री. घोड-करण्याकरितां एक कमिशन नेमण्याचा विचार आहे. '-आगर दळाचे आधिपत्य. ३.४६९. [ इं. रिपोर्ट ] रिपोर्टर-पु. बातमीदार; निवेदन कर-णारा; माहिती सांगणारा. [ई.]

रिफाकत-स्त्री. संगत; मैत्री; स्नेह. 'तुम्ही रघुनाथराव यांची रिफाकत सोड्न देंगें. -ख ७.३५६९. [अर. रफाकत्]

रिफाहत--स्री. स्वस्थता. -आदिलशाही फर्मानें. [फा.]

रिबड़ी-न्ही. (नगरी) आमटीची खडी; घट आमटी; चिखलासारखा दाट पदार्थ.

रिबाड--न. (राजा. कुण.) चिखल.

रियाज-पु. रोजहः बागा. -आदिलशाही फर्मानें. [अर. रोझा अव. ]

रियात-स्त्री. रीतः मार्गः रीतिः रयात पहा. 'रियात कह्न ध्यावयाची '-वाडबाबा ३.२३७. [फा. रिआयत्]

रि(री)याती- स्त्री. (रयत शब्दाचे अनेकवचन) प्रजा. 'रियाती आहेत याजकरितां निदान बेचाळीस हजारांची जागा घेणें, '-बाडबाबा १.६४.

रियासत, रियाषत-की. १ राजवट; राज्य; सत्ता. २ राज्यविस्तार. [फा. रियासत्]

रिवरिवर्णे, रिवरिव—रवरव इ० पहा.

रिवाज-पु. ह्रढी; चाल; शिरस्ता; वहिवाट; रीत; प्रकार; त-हा; पद्धत. [अर. रिवाज् ] ०पडणे-प्रचारांत येण; रूढ होण.

रिइते(स्ते)दार-पु (व.) नातेवाईक; आप्त; संबंधी. [हिं.] रिइवत-- स्री. लांच. 'भवानीपंताच्या मार्फत दहा लक्ष

पावेतों रिश्वत घेऊन इंगामा होऊं दिला नाहीं. '-परमव ६८. [ अर. रिश्वत् ]

रिषी-पु. (तात्रपट) ऋषि. --शक १०१६. चा शिलाहार ताम्रपर.

रिष्क-पु. जाच; जुलूम. [ अर. ]

रिस-स्त्री. राग; क्रोध; चीड; न्नास. [हिं; सं. रोष] रिसीक-पु. (कु. ) छलक.

रिसाड-वि. १ घाणेरडा; औंगळ. २ आळशी.

रिसाल-पु. कर्तव्यः कामः पत्र धाडणेः पुस्तकः प्रबंधः लहान टापू. [ अर. ]

रिसालत्पनाह--पु. भविष्यवादित्वाचे आश्रयस्थान. -भादिलशाही फर्मानें. [फा.]

पथक ( साधारण १०० जणांचे ) २ सरंजाम; सामुग्री. 'त्यांत रीतीला अनुसहतः, वहिवाटी-हृदीप्रमाणे. साल मजकूरी तोफा, बाण, 'जेजाला यांचा रिसाला बहुत तयार करविला. ' —ख ८७५. [अर. रिसाल ] रिसाल( ले )दार-पु. चाल; सराव. ३ रिवाज; शिरस्ता; लोकरीति; स्टी; चालरीत;

रिसीट-- ही. पावती; पोंच. [इं.] रिसीव-वि. श्रेष्ठ. -मनको.

रिसीव्हर-पु. घेणारा; वादांतील मिळकत किंवा दिवाळें काढलेल्या मनुष्याची मालमत्ता आपल्या ताब्यांत घेऊन तिची व्यवस्था लावण्याकरितां कोर्टानें नेमलेला मनुष्य. [इं.]

रिस्त-स्त्री. रसद पद्दा.

री-स्त्री. १ गायनांतील स्वरसप्तकांपैकी दुसरा स्वर. २ मुख्य ग्रायकाचे गायन चालले असतां त्याचा हस्तक किंवा साथी-दार त्याच्या मागोमाग त्याचेच सुर म्हणत जातो ते. (कि॰ नेणें; धरणें, ओडणें ). [ध्व.] अोढणें-१ दुसऱ्याच्या सुरांत सुर मिळविगे. २३सऱ्याच्या म्हणण्यासारखेंच म्हणणें; पुनरुच्चार करणें.

रोग-घ -- स्त्री. रिगवणी; रीघ. रीघ:वा, रिगणें; रिघणें पहा. रीगचेद--पु. (प्र.) ऋग्वेद पहा.

रीगावी--स्री. (महानु.)प्रवेशद्वार. 'पूर्वाभिमुख रीगावी।' -ऋ ११५. [ रिगणें ]

रीज-स्थी. रीझ पहा.

रीझ-ज-की. १ करमणुक; आनंद; रंजन. २ आवड; पसंति; प्रीति; कृपा; खुशी; अगत्य. 'त्या पानशावर रावसाहे-बाची रीझ। '-ऐपो २८२. [सं. रंजन; हिं. रीझ] ब्बूज-स्त्री. सुखसमाधान.

रीठ--न. (ना. व.) १ बखळ; पडक्या घराची जागा; पूर्वी वस्ती असलेली परंतु सध्यां नसून ओसाड पडलेली जागा. ३ ओसाड व मोडकळीस आलेलें घर, घराचे भग्नावशेष. (वाप्र.) रिठावर दिवा लागणार नाहीं-निःसंतान होऊन घर पहन त्याचें रीठ होईल व तेथें कोणीहि घर बांधणार नाहीं.

रीठा-पु. रिठा पहा. रोठी-स्त्री. रिठ्याचे झाड.

रोद्धकास्थी-स्त्री. पाठीच्या कण्याची हार्डे; मणके. रीढक+ अस्थि ]

रीत-स्त्री. रीति; प्रघात; मार्गः, पदतः, चारुः, विद्वाट. [सं. रीति ] म्ह॰ (व.) रीत बाटली म्हणून जात थोडीच बाटली. ॰ पाडणे-विह्वाट घालणे; नवीन चाल पाडणें; प्रघात सुद्ध करणें. o**भांत-भात-**स्त्री. रीतरिवाज; चाल; वहिवाट; प्रघात. [ रीत+ भांत ] • रवेस-पु. १ चाल; रीत; पद्धत; वागणुक. 'परंतु राजाने माझी रीतरवेस पाहून किल्ल्याची देखरेख मात्र कराबी. ' रिसाळा—पु. १ घोडदळ, घोडेस्वारांची पलटण, स्वारांचे -बाळ २.६३. [सं. रीति+फा. रवेश ] •सर-वि. सशास्त्र;

रीति-सी. १ पदत; त-हा; वहिवाट; प्रचार. २ संवय;

वैदर्भी, मागधी इ०. 'वैधर्भी तशि मागधी स्फुरु अम्हां वेबोत रुईच्या फुलासारख्या नक्षीचा. **्मांदार-पु. पांढरी स्वच्छ फुलें** रीति अशा। ' -कमं १.२२. [सं. रीति; री-चालणे; हालणे ] **३ह**० सरळ रीतीचा अढळ कृतीचा. ०भृत-पु. (व्याकरण) भूतकाळचा एक प्रकार. किया सतत चालली होती असे हा काळ-दाखवितो. उदा० करीत असे. याचप्रमाणे रीतिवर्तमान व रीति-भविष्यकाळ जाणावे. ०स्थिति-स्त्री. चालरीत; वागणुक; आचार-विचार: वर्तन व परिस्थिति. 'ह्याची रीतिस्थिति चांगली आहे.'

रीति-सी. रिता भागः न्युनताः कमीपणाः 'ब्रह्मसमन्यें पाइतां पाही । स्थावरजंगमाच्या टायीं । तिळभरी वाढी रीती नाहीं। आपण पै पाहीं कोंदला। '-एभा ७.४३६. [सं. रिक्तता]

रीप—स्री. औंबण करण्याकरितां लांकडाच्या केलेल्या पृष्ट्यां• पैकी प्रत्येक; तक्ते उमे चिह्न चारचार बोटें हंदीच्या (वाशांवर माह्यन ओंबण करण्याकरितां ) केलेल्या पट्ट्या; ओंबण; पांजरण.

रीफ--पु. कठडा. -मसाप २.७६.

रीम-न. कागदाचे वीस दस्ते (चोवीस कागदांचा एक दस्ता याप्रमाण); ४८० कागद. [ पोर्तु. रेमा; इं. रीम ]

री री करणें — रेंगाळणें; सावकाश, मंदगतीनें चालणें. 'त्याच्या जबळ एवढें मोठें सैन्य असुनिह वेढ्याचें काम रीरीच चाललें होतें. '-स्वप ४४४.

रील-न. सत गुंडाळण्याचे चक्त; रीळ, बाबीन. [इं.]

री(री)ल-पुन. १ अस्वल. 'मी काय आहे वृकव्याप्र रीस। '-शिली. २ (ल.) आळशी, घाणेरडा मनुष्य; ऑगळ, मुर्ख माणुस. [सं. ऋक्ष]

रीस-स्नी. १ अपराधः, गुन्हाः, चुक. २ असंतोषः, गैरमर्जीः, राग. ३ ञास; कंटाळा; तिटकारा. 'कमाईस मोल येथें नका रीस मानूं। '-तुंगा ३३५. ४ (व. ना.) किळस; वीट; शिसारी. ५ (गो.) भय; भीति. [सं. रोष]

रीस-स्त्री. विराणी; आगीचा प्रसार होऊं नये म्हणून भीव-तालची जाळलेली जागा; ईर. -बदलापुर २८५. [ईर; सं. वीर्य ] रोसी-ली. मूळव्याध. -वैद्यकबाड ४६. [सं. अर्श ]

रीळ-न. दोऱ्याचा गुंडा; दोरा गुंडाळण्याचे साधन. रील पहा.

रुगे-(संक्षेप) रुपये.

रुइटी, रुई-सी. १ एक झाड, अर्क वृक्ष. २ निवड्न सरकी काहून स्वच्छ केलेला कापूस; पिंजलेला कापूस. 'याशिवाय रई वगैरेचा व्यापार चालतो. '-विक्षिप्त १.२५. [हि. ह ] ॰दार-वि. कापूस भरलेला. ०फूल-न. १ रुईचे फूल. २ रुईच्या फुला-सारख वस्त्रावर अगर दागिन्यावर काढलेलें फुलाचें चित्र, आकृति. ॰फूलकांठ-पु. रुईच्या पुलासारख्या आकृती असलेला बल्लाचा वणुक. [ हिं. सेकना ] ०से-क्रिनि. थांबुन थांबुन.

एखाया ठिकाणची विहेषाट. ४ (साहित्य) लेखनप्रकार. उदा० कांठ, किनार. ०फुलकांठी-वि. रुईफुली कांठांचे. ०फुली-वि. येणारी रुईची एक जात; याला मांदाररुई असेंहि म्हणतात.

> **रुड्**— प. रोही; नीलगाय. 'पळे जंबुका स्वार सुग थडकले रुई। '-ऐपो ४३४. [सं. रोहित् ( मृगविशेष )-रोहिअ-रोही-रुई-भाभ १८३३]

> रुई-की. योग्य रीत; रूढी; प्रकार; मार्ग; रिवाज; शिरस्ता; शिस्त; चाल; बहिवाट. 'वाजवीचे रुईने अंगल करून रयेत अबाद राखणें. '-वाडसमा ३.१२४. [फा. रूयू ] रुईचा-वि. रीतसर; योग्य रीतीचा; लोकमान्य. रुईस येण-रीतीस येण; प्रघात पडण, स्टीस अनुसस्त असर्णे; जम्णे.

> रुई खुई -- कि वि. कसाबसा; कष्टानें; सायासानें. ' आतांच दुखः ण्यांतून तो रुईखुई उठला आहे. '

> रुईरयात, रुरयात—पु. भीडमुखत. 'तुम्ही इरदृवाद्यास जाणुन यांचा त्यांचा करिना भोवरगांव व जमीनदार दोन्ही महा-लचे मेळवृम कोण्हाची रुईरयात (रुरयात) न करितां वाजवी मनास आणुन... ' -वाडमा २.१९५.

रुकरक, रुकसत—रुखरुख, रुखसत इ॰ पहा. रुक्तशांग-स्त्री. बांढगूळ; आंब्यावर वाढणारी वनस्पती. सिं.

वृक्षांग ]

रुकसत, रुक्सत-सी. रना; रवानगी. 'कितेक सरदार वगैरे यास आपआपले स्थलास रुकसत केले ' -पेद १.२. [अर. रुख्सत् ]

रुका, रुका-पु. १ पै; आण्याचा बारावा भाग. २ जमीन मोजण्याचे एक परिमाण. हे अडीच बिघ्यांपर्यंत (२॥, ५, ८, १०, २०) निरनिराळचा ठिकार्णी निरनिराळें आहे. ३ पत्र: रोखा: पत्ता; कोष्टक; यादी. 'ज्ञादीचा रूका. '-रा ७.२०४. 'रुक्या-प्रमाण सामान तपासुन... ' -ऐरापुप्र २.१४०. ४ सोनें; द्रव्य; धन. 'तत्काळ सिद्ध तो करि हरि हरि जैसा सदा रुका सबदे।' -मोशांति ६.५१. ५ अर्घा आणा. -इमं ४५. [अर. रुक्आ; तुल० सं. रु∓म=सोनें ] ० अडका-विस्वा-पु. पैसा अडका; संपत्ति, 'तथापि रुकाविस्वा मिळेना।' -गीता २.२१६५.

स्कार-पु. १ संमति; अनुमति; परवानगी; होकार. ( कि॰ देगें). २ संमतिलेखाची नक्कल केल्यावर रुजवात घेतल्याबद्दल रु अक्षर लिहुन केलेलें चिन्ह. [ रुजवात घेणें यांतील पहिन्या अक्षरावहन ] रुकारणें-अकि. १ संमति देणें, दाखविणें; पसंति दर्शविणें. २ -सिक. हो म्हणणें; अनुमति देणें.

रुकाबर- स्त्री. प्रतिरोध; अडथळा; विरोध; प्रतिबंध; अड-

रुक्त-पुत्री. १ खांब; आधारः मदत. २ उमराव. राज्याचा आधारस्तंभ, एक पदवी. 'रुक्तुद्दौला,' ३ कवितेचा चरण. [फा. रुक्त=स्तंभ]

रुकम न. सुवर्ण; सोनें. 'दासी शत दासि शत आठ महा नाग रुक्मरथ सोळा।' – मोडयोग ७.२. [सं.] ॰ पुंख – वि. सोन्याचे पुच्छ, पिसारा असलेला (बाण). 'रुक्म पुंख सरले।' – कृसुरा २५.५४. रुक्मांभ – वि. सोन्यासारखी कांति असलेलें. 'रूप रुक्मांभ संकाश।' – गुच ३६.३८८.

रुक्मिकेली, रुक्मबाहु, रुक्मरथ — विनापु, रुक्मि णीच्या भावांची नांवें. 'तैसे रुक्मिकेली रुक्मबाहू। दोघे भाऊ दोहींभायी। ' -एरुस्य ६.६०.

रुक्मिणी—की. कृष्णाची पृहराणी. रुक्मिणीसुत-पु.

रुक्वाना — कि. अडथळा करविणे. [रोखणे ] रुख — स्त्री. इच्छा; रोख. [हि.]

रख, रंख, रुखा—पु. १ झाड; वृक्ष. 'वाटतें रुखावरी चढोनि।' –दावि १३. २ खोड; फांचा तोडलें झाड; बोडकें झाड; खोडांचा खालचा भाग. ३ रहाटगाडग्याच्या कनेकडांची टोकें ज्या दोन आडच्या लांकडावर टेंकलेली असतात त्यापैकीं प्रत्येक. [सं. वृक्ष; फें जि. रुक ] रुखराप-य -पु.अव. १ (महानु.) मोठीं झाडें; थोर वृक्ष. २ अश्वत्थ; पिपळ. 'तैसं रुखराए पाझिरेले। अंतराळीं।' –िशशु ६१७. [सं. वृक्षराज] रुखा(खां)डी—डखा, रुखी, रुख्या-वि. झाडावर चढण्यांत पटाईत; नेहमीं झाडावर चढणारा. [रुखें; सं. वृक्ष] रुखेंाडुं-न. ताडावर किंवा माडावर चढणारा पायाला दोरीचा घालतो तो फासा; पायंडा. [रुख] रुखांचुं-न. झाडावर वाढणारें एका जातींचे अंद. [रुख+अद्धं]

रुख-पु. १ तोंड; चेहरा. २ बाजू; दिशा; बिंदु. -सिक. रोखर्ण, अडविण. [हिं.] •घेर्ण-(ना.) तोंड देण.

रुख-पु. बुद्धिबळांतील हत्ती. [इं. रुक] रुखणें—शकि. रागें भैंगणें; रागावणें. [सं. रुष्] रुखत—न. (खा.) रुखवत.

रुखय — स्री. (कों.) एका जातीचा साप. हा बहुधा झाडावर भाढळतो. [सं. यक्ष.]

रुखरुख-नी. चिंता; ेटोंचणी; (एकादी वस्तु द्वरिविली असता विवा दुर्कृत्याची अगर मूर्खपणाच्या कृत्याची आठवण साली अ तां होणारा ) पश्चात्तापः, चुटपुटः, चटकाः हुरहुरः, खेद. [ध्व.]

च्यर्कित-वि. ओसाड; रखरखीत. [वृक्षरिहत]

रुखवत—न. लप्तांत नवरा मुलगा वधूच्या घराकडे लप्ता साठीं जाण्यापूर्वी वधूपक्षाकड्दन वराच्या घरीं त्याला व त्याच्या स्नेह्याना जो उपहार वेण्यांत येतो तो; किंवा असा उपहार वेण्याचा समारंभ (कचित् हा समारंभ वरप्रस्थानानंतर वधूमंड-पांतिह करतात). र अशा प्रकारच्या फराळाची सामुग्री, सामान. [फा. रिषवत्=लांच; रुपवत्=वेणगी]

रुखसत, रुख्सत, रुसकत—की. १ रजा; सुटी. २ परवानगी; निरोप; सोडवणुक. ३ विरोध. -वि. रवाना केलेला; पाठविलेला; सोडलेला; मोकला; कामावह्न काढलेला. [अर. रुख्सत्]

रुखा—ित. १ रुक्ष; नीरस, बेचव; शुब्क; कोरडा; अस्निम्य ( भक्ष्य पदार्थ ). २ ओसाड; वृक्षरिहत व जलशून्य: रखरखीत; भयाण (प्रदेश). ३ कठोर; निदय; मायाविरहित ( बोलणें, भाषण). ४ कणेकटु; घोगरा; कानाला गोड न लागणारा; बेताल ( आवाज, स्वर, गाणें इ०) [ सं. रुक्ष ]

रुखें रुखें - किनि. (व.) कोरडें; बेचव; रुक्ष [रुक्ष ]

रुखा-- पु. जड्याचे इत्यार. - शर.

रुखो—पु. (गो.) पिपासारखें उंच लांकडाचें भांडें. ताक ठेवण्याकरितां याचा उपयोग करितात.

रुख्तार-- पु. गाल. - आदिलशाही फर्मानें.

**रुगरदा, रुगर्दा**—पु. कापूस भक्त केलेला तक्या. -वि. कापसाने भरलेली ( उशी, गिरदी, इ०) [क्र+गर्दा]

रंगण अकि. (व.) मंदावण; रेंगाळणें. 'विहिरीचें काम रंगतच चाललें आहे. '[रेंगाळणें]

रंगळणें — अिक. बारीक होणें; कृश होणें; वाळणें; उतरणें. रंगाळा — पु. कृशताः क्षीणताः काटकुळेपणाः किरकोळपणाः किडकिडीतपणा. –िष. १ कृशः बारीकः किरकोळः; पातळ. २ काटकुळाः सडपातळः किडकिडीत.

रुगु—पु. (निंदायी) ऋग्वेदी. (हा शब्द यजुर्वेदी ब्राह्मण ऋग्वेद्यांस उपहासाथी लावतात). [ऋग्वेदी]

रुंगें-न. हपें. -शर.

रुगा-क्क-वि. रोगी; रोगप्रस्त; आजारी. [सं. रुप; रुज्= दुःख होणें.] ॰दंत-वि. किडक्या दातांचा; किडके दांत असलेला. ॰परिचर्या-की. रोग्याची गुश्रूषा; रोग्याची चाकरी. ॰परिचर्यापथक-न. रोग्यांची गुश्रूषा करण्याकरितां उभारलेलें पथक; (इं.) अँब्युलन्स कोर. 'काग्रेसचीं रुगणपरिचर्यापथकें मोटारींत्न हिंदू लागलीं.'-के १४.६.३०. रुगणालय-न. आजाऱ्यांना ज्या ठिकाणीं ठेवून आषधोपचार केले जातात असें घर; (इं.) हॉस्पिटल. [सं. रुगण+आलय]

रुच्च—स्त्री. रुचि; चव; गोडी. -न. (कुण.) मौठ. -वि. रुचकर. [सं. रुचि]

रुचक---न. एक आल्कली. -मराठी ६ वें पुस्तक २ री/ भावृत्ति १८७५). पृ. १६२. -वि. रुचकर; स्वादिष्ट.

रुचकर-वि. रुचिकर; स्वादिष्ट; मधुर; चवदार. [सं. रुचि ] रुचकी —वि. रहेचा-ची-चें. ' पळसाचीं कीं रुचकीं पानें। वात घ्यावयाची आहे असें (कलम, नांवनिशी, रक्कम इ०). –दावि १८०.

रुचर्णे-अफ्रि. १ आवडणें; गोड लाग्णें, 'ध्यान रुचो प्रभुचेचि जसें रुवतें शिशुच्या पय अन्न मनातें। '-मोरामायणे १. २९७. २ शोभणें; शोभून दिसणें; योग्य दिसणें; बरोबर वाटणें. 'तुम्ही पिढीचे भट; तुम्ही प्रसंगी भिक्षा मागितली तरी रुचेल पण आम्हां गृहस्थाला लोक हांसतील. ' ३ ( चुकीनें उपयोग ) रुतणें [ सं. रुच्=आवडणें ]

रुचि-नी. १ गोडी; चव (पदार्थात असणारी); स्वाद; रसाळपणा. २ रसर्नेद्रियांत असणारी चव घेण्याची शक्तिः तोंडाला असणारी चव. ३ आवड; गोडी; आनंद; सुख. 'यश श्रवण कीर्तर्नी इचि दिली तरी हावरा। '-केका १२. ४ (कों.) मीठ. ५ कांति; प्रभा; तेज. 'वासरमणिको टिरुचे !'-मोभीष्म १.४५. [सं. रुच=१ आवडणें. २ शोभगें; प्रकाशणें ] ० क.र-वि. १ हचकरः चवदारः तौंडाला गोडी आणणाराः पदार्थाला स्वादिष्ट करणाराः; रसाळः; खमंग. २ करमणुक करणाराः; रंगविणाराः; रंजविणाराः; रमणीय. [सं.] रुची-रुचि पहा. रुचीक-वि. १ ठचकर; स्वादिष्ट; आवडणारें. २ ( ल. ) रमणीय; रमविणारें. मह ∘ (गो.) रुचीक सोरो नी पतीक पसारो=चव घेऊन घेऊन सोरो (दारू) संपविली व पत (वानगी) देऊन देऊन दुकान संपविलें. रुच्य-वि. १ रुचकर; मिष्ट; चवदार. 'देखें रोगार्ते जिणार्वे । औषध तरी देयावें। परी तें अतिरुच्य व्हावें। मधुर जैसे। ' -ज्ञा ३.१९. २ सुखदायकः मनोरंजक. रुचिर-वि. भोहकः सुंदर. [सं. रुच्-प्रकाशणें ]

रुचीकि, रुचिक—पु. रुईचा चीक.'रुचिक बिबवे घालिती। नाना दुःखें दहपे देती । '-दा ३.७.३५. [ रुई+चीक ]

रुज़ई—सी. (व.) कापूस घालून शिवलेंले पांघरूण; दुलई. रजई पहा.

रुजाणे-अफ्रि. १ क्रीब येणे; मोड फुटणे; ( एखादे रोपटे ) जिमनीतून वर येणे. २ लागणे; उगवणे; फुटणे; जगणे; वाहणे. 🧣 (उपवेश इ॰ चा) परिणाम होणें; फलद्रूप होणें; बिंबणें. [सं. रह-रजणे=बाढणें ] रजत घाळणे-पेरणे; रुजण्याक-रितां पुरणे. हिंदुस्थानांतील नारळ दिला तो तिनें पालचे स्मर-णार्थ रुजत घातला. '-पाव्ह ४०. रुजवट-वि. उगवलेलें; किंबा रोप ). रुजवण-न. पेरलेलें बीज; फुटलेला अंकुर; उगव-लेलें: मूळ धरलेलें बीं र्किवा रोप; रुजण्याकरितां पेरलेलें किंवा लावलेलें बीज अगर रोप.

रंजणें — अकि. रंजी घालणें. 'त्या सुवासा वेधून। भ्रमर तेथें रंजती। ' -इ १.३२. [ध्व]

रुजवात-सी. रुजुवात पहा. रुजवाती-वि. ज्याची रूज-

रुजा-- स्त्री. १ रोग; पीडा; दु:ख. २ ज्या ठिकाणीं रोम-रंध्राची तोंडें बंद झाल्यामुळें गळलेले केंस परत येत नाहींत ती जागाः -योर २.४२७. [सं. रुज् ]

रुजामा-पु. १ रू भरलेली बिछाईत; पातळ गादी; जाजम; सतरंजी; जिमनीवर आंथरण्याची बैठक; तक्क्या, गादी इ० कापूस भरलेली वस्तु. 'इजामे भरजरी कनकवर्ण।'-नव १५.१९०. २ रूदार आंगरखा. [फा. |

रंजी - स्त्री. १ ग्रंजारवः भ्रमराचे ग्रणग्रणणे. ' तों तेथे एक भ्रमर । अकस्मात पातला संदर । हंजी घालीत क्षणमात्र । गोपि-कांनी देखिला। ' - इ २१.१५४. २ (एखाद्या वस्तूभोंवती) गुणगुणत घातलेली घिरटी, चकर, फेरी. ४ पारव्यांचे किंवा कबु-तरांचें ( एकमेकांचे मार्गे लागून) घिरट्या घालण व घुमणें. (कि॰ घालणें ). [ध्व. हंज्रों]

रुजु-वि. सरळ. [ सं. ऋजु ] ्रव-न. सरळपणा; सरलत्व. [सं.:] रुज़ुवर्ण-अकि. १ फेडणें; पूर्ण करणें. ' कुळदेव देव्याचें ह**जव**ती रिण ।'-दावि ३६५. २ सरळ करणे.

रुजुवात—स्री. ( निरनिराळे हिशेब, कागद, लिखाण, यादी-तील कलमें इ०) समक्ष ताडुन पाहुणे; ऋबुली; समक्षता; प्रत्यय; लक्ष्य; बरोबरपणा; सत्यता; खरेपणा; निष्ठा. ( क्रि॰ घेणे; करणे; घालेंगे इ० ). 'गलीमपराभव प्रत्यक्ष जनांत रुजुवातीस आला या आनंदे खुशाली. ' -चित्रगुप्त ४५. [अर. हज् अत्; हजूअ] **्पन्नक-**न. तिजोरीतून काहून आणलेली रक्कम जमा केली किंवा नाहीं तै पाइन त्याचा ठेवलेला दाखला. -बडोदें पहिलवान व कुस्ती पृ. २८. **े हर्फखान**-पु. खानाचे पूर्वीचे शब्द, म्हणणें. 'मागील रुजवात हर्फखान दूर करावा. '-वाडमा १.२२३.

रुज्ञ-सी. १ निष्ठा. २ समिति; कबुली. ३ रुजवात. ( कि॰ घेणें; घालणें; पाहणें ). -वि. १ (एखारें काम करण्याम ) तयार; तत्पर; राजी; कचूल. 'तुम्ही सांगाल तें करावयास मी रुजू आहे.' २ इजर; गुदरलेला; दाखल; सादर; सरकारजमा; जप्त. 'मी कालच चाकरीवर रुजू झालों. ' 'तुम्ही चोर धरले ते सरकारांत नेऊन रुंजू करा. ' ३ मान्य; पसंत; संमत: रुकार दिलेला. 'अनु-पकारी मनुष्यावर उपकार केला असतां व्यर्थ म्हणतां परंतु तो रुजलेलें; मोड आलेलें; क्रोंब फुटलेलें; पालवलेलें; मूळ धरलेलें (बीं ईश्वरास रुजू होतो. ' 'जबरदस्तीमुळें त्यास रुजू होते. ' –इमं २६०. ४ सहीशिका केलेला; पसंति दर्शविलेला; ५सामील; बाजुचा. ६ बरोबर; दुरुस्त केलेला. मालक सर्व पत्राच्या खाली व मोर्तबा-खालीं रुज़ या अर्थी ह असे लिही. लिहिण्यांत चुक, झाली तर तो मजकूर न खोडतां पुढें रुजू लिहून नंतर शुद्ध मजकूर लिहीत नेपुरे। वांकी बोभाटती गजरें। '-दा १.२.२३. रुणझुणकार-म्हणजे पूर्वीचा मजकूर रह समजत. उदा० बुधवार प्रातःकाळ रुज पु. मधमाशांचा गुंजारवः, बाणांचा सुसुं आवाज. रुणझुणणे-**्घालणे**—ताडुन पहाणें. ' पुनील बिशादीचें जावते रुजू घालावे. ' **्होजें-१** पटणें; मान्य होणें; पसंत पडलें. 'फाकूं नका रुज़ येथें रुणझुणसी।'-ह २१.१२६. जालियावांचृन । सांगाजी कोण धरती धण्या । ' – तुगा ३३६. २ भेटणें; नजर देणें; सन्मुख येणें; अंकित म्हणविणें. 'आम्हांस रुजु जाहले नाहींत. '-मराचिथोशा ३. सामाशब्द- ॰ गुद्रस्त-वि. गेल्या सालीं किंवा मागील वर्षी पसंत होऊन दाखल झालेला. **्म्(मो)कावला--पु.** ताडून पाहणे; समक्षता; रुजवात; ताडण्या-कस्तिां एकत्र आणणे; तुलना. ( कि॰ कर्णे; होणे ).

रुझणें, रुझवण--रुजणें; रुजवण पहा.

रुंझी---स्री. रंजी पहा.

**रुटका--**पु. बिध्याहून लहान असे जमीन मोजण्याचे परि-माण. हें मुसलमानांनी सुद्ध केलें. रुटकेबंदी-स्त्री. रुटका या मापा-प्रमाण ठरविलेला सारा; रुटक्यावर ठरविलेला धारा, जमीनमहसूल.

**रुटुखुटु, रुटुगुटु, रुटुघुटु, रुटुघुट**—किवि. संदगतीने, हुळु हुळु; सावकाश; धीरेधीर (घोडयाची चाल किंवा कामाची गति.;) • करणे-बारीक सारीक कामें करणें; पुष्कळ लहान लहान धंदे करणें; नाना उद्योग कहन कसें तरी पोट भरणें.

रुट्टनबस्रणे—अित. (व.) रुसून बस्रणे.

**रुट्ट**—पु. (बे.) तगादा.

रुठणें-सिक. मार्णे; बडविणें. ' एवढा माहांकाळ रुउला । ' -उषा ११९.

रंड--न. (अप.) रंड; शिर; मुंडकें; धडापासून वेगळें केलेलें . डोकें. [ सं. ] म्ह॰ एक घाव आणि दोन रुंडें ( तुकडे ) ॰ माला-ळा-स्ती. मुंडक्यांची माळ. ही शंकराच्या किंवा काली देवीच्या गळ्यांत असते. ' गळां रुंडमाळांचे हार । '-पाळणेसंप्रह पृ. २४.

रंढ-ढी--सी. दुर्गादेवीच्या देवळांतील कौल घेतांना उच-लुन पहाण्याचा दगहः, उचला पहा. [ र्हड ]

रुढणें--अकि. १ बातमी पसरणं, अफवा उठणें. 'रामसिं- फर्मानें. [अर. रुत्या ] गाचे पोराने चोरी केली असे सगळवा गांवमर रुढलें. ' २ व्यव-हारांत आणणें. 'तैसें लटिकें येणें रुढे । जड येणे उजिवडे । '-अमृ २.३५. [स्ट होणे]

रुण---न. ऋण; कर्ज; देणे; रीण, रिण पहा. 'द्रव्य नसेल तरी घ्यार्वे। रुण कळांतरें। '-दा ३.२.३७. [सं. रुण]

रुणझुण-णां-क्रिवि. गोडपणानें; मंजुळपणानें. 'रुणझुणा वाजती निज्ञाको (र) ११५. [ इं. ]

भोमवार. ' 'पीलगों डें घेतलें हजू भागानगर घेतलें. '( म्हणजे अक्रि. १ इमझुण आवाज करणें; गोड नाद निघणें; मंजुळ वाजणें पीलगों डें न घेतां भागानगर घेतलें ). [ अर. रुत्रूअ ] (वाप्र.) | (पैंजण, नूपुर इ० ) २ गुंतणें; घोटाळणें. 'कळलासी तुं कृष्णाचा हेर। पाळती घेतोसी समय। तुं शठाचा मित्र शठ साचार। कासया

> रुणरुणण अकि. (वेगाने जाणारा गोफणीचा दगड, बंदु-कीची गोळी इ० ). सुं सुं वाजणे; घुं घुं करणें; गुंगणें. [ध्व. ]

> रुगा-- पु. (वॉ.) १ झुरणी; सतत होणार दु:ख; हदोग. २ उतरती कळा. [ ध्व. अथवा सं. रणरण ]

> रुणाईत, रुणाईतस्वरूपी, रुणानुवंध, रुगी-ऋणा-इत इ० शब्द पहा.

> रुण्य-स्त्रीपुव. (व.) आळ्चा; कि.डी. (एक्वचन रुगी). रुत-पु. १ ऋतुः हंगाम. २ विटाळशीपणा, रजस्वलावस्था. ३ कोरडी भिक्षा. ' रुत म्हणिजे माध्यान्ह समयावसरी । घरो-घरीं फिरोनि प्रामांतरीं। आणी कोण्ही जन्ही सुपभरी। तन्हि घेणें मुष्टि येक । ' -स्वादि ५.५.१३. [ सं. ऋतु ]

> हतण-न-म्त्री. रुपण; भुसभुशीत जागा; मऊ जमीन; (एखादा पदार्थ) रुतन राहील अशी जागा ( उदा० चिखलाची जागा, वाळुने युक्त असे स्थान इ०). रुतर्णे-१ बोचेंण; टींचणें; खुपणें; मऊ पदार्थीत कठीण पदार्थ शिरणें; घुसणें; फोड़न आंत शिरणं; चेपून शिरणें. ' मुईवर निजरूं म्हणजे अंगांत खडे रुततात.' २ अडकृत पडणें; रुपणें; बुड्डन अडक्णें; चिकद्दन पडणें, पुरला जाणे: पुरलेला असणें. 'ना तरी निदेवाच्या परिवरीं । लोखा ह तिलया आहाति सहस्रवरी। परि तेथ बैसोनि उपवासु करी। कां दरिंदें जिये। '-ज्ञा ९.५९. रुती-स्त्री. रुतण; अडकवण. 'मम-तेची ओल प्रबळ। ते ठायीं रुती गुती सबळां। '-एभा १२.५७६.

> रुतबा, रुत्बा-पु. दर्जा; पदवी; अधिकार; योग्यता. ' अष्टप्रधानाचे बरोबरीचा इत्वा ' - भाऐपया १०३. [ अर. इत्वा ] दर्जा; योग्यता; अधिकार. - आदिलशाही रुखत--पु.

> रुत्-पु. १ ऋतु; वर्षाचा विभाग; द्रोन महिन्यांचा काल. २ विटाळ; रजोदर्शन; न्हाण. ३ माद्यांचा प्रसवण्याचा हंगाम; फुलांचा किंवा फळांचा हंगांम; मोसम. [ सं. ऋतु ] •स्नात-दर्शन-मती-वती, रुतुस्नात-ऋतुस्नात इ० पहा.

हथेनिअम्, रूथेन-पुन्नीन. (रसा.) एक प्लातिन रुणझुण-स्त्री. मंजुळ भावाज; झुमझुम; बारीक मधुर वर्गोतील धातु. हा प्लातिनच्या कच्च्या धातुर्शी संयुक्तस्थितीत भावाज (विशेषतः घागऱ्या, पेंजण इ०चा); गोड आवाज. [ध्व.] असलेला आढळतो. यापासून अम्न वगैरेचे संयुक्त क्षार मिळतात.

असा. [सं. वृंद-वृंद-रुंद-भाअ १८३२. देप्रा. रुंद ] रुंद्ट- शीघ्रकोपी, अविचारी, रागीट मनुष्य. ० बिल-पु. रुद्र देव--क्राप्र २५०. -रंदसो, रंदाड, रंदा-वि. (कु. गो.) रंद; मसणवटी. अधिति स्त्री. (व.) अधारी; झांपड. 'असा नास मोठा; विस्तृत. रंदार-ड-वि. फार रंद; अतिशय रुँद, विस्तृत. चारुलेला पाहिला की आमच्या डोळ्यांना रुद्रमळी येते.' ०योनि-रंदावणी-स्री. रुंद करण्याची, रुंदी बाढविण्याची किया. स्त्री. १ काश्री येथील विश्वेश्वराच्या देवळावाहेरील खडकांतुन विणे; विस्तृत करणें, रुंद करणें, बस्न इ० पसहन विस्तृत करणें. चढावाचा आहे. यावहन ब्रह्मयोनि आणि रुद्रयोनि हे शब्द ज्या भाडवी लांबी; पन्हा. रंदुका-न. (चि.) रंद तोंडाचें सुगड, मडकें. -मसाप २.१८९. इंदेला-वि. रेंद्; हंदट; विस्तृत.

रंव--प्र. (व.) जखमंतील प्र.

रुइन---न. रडणें; शोक. रुद्णें-अकि. रडणें. [सं. हद्] रहंती-सी. रडारड. 'फीजंत जिकडे तिकढे रुरंती झाली.' -भाव ५७. रुवित, रोदित-न. रडणें; रुदन; शोक; रडारड.

रुदबा---पु. दर्जा; अधिकार. रुतवा पहा.

रुद्वणें -- सिक. (कर.) गुतविणें. 'सगळी भांडी रुद्वं नकोस.' -अकि. गुंतर्णे; व्यापर्णे; कार्यमम असर्णे. 'कपडवांनी सगळवा खंटचा रुदविल्या भाहेत. '

**रुद्वा**—पु. दर्जा; पदवी. [ अर. रु:बा ]

रुद्ध-वि. १ अडकून पहलेले अडथळा आलेले. २ थांब-बिलें गेलेलें. ३ वेढलेलें; ग्रंतलेलें. [सं.]

रुद्र--- पु. १ शंकराचा एक अवतार; शंकर. २ ब्रह्मदेवाच्या कपाळापासून उत्पन्न झालेला देव: देवताविशेष. हे ६३ अकरा भाहेत. अकरा रुद्र पहा. (यावरून रु.) ३ अकरांचा समुदाय;अकरा ही संख्या. ४ ६३ताल; शिवस्तोत्र; ह्या तालांत अकरा मात्रा व पांच विभाग असतात. ५ अकरावा रुद्र; मारूती; इनुमान. ' चुडा-मणिसह देवी प्रभु आणाया निरोप दे रुद्रा। '-मोरामायणे १.१८७, -वि. भयंकर, रडविणारा. [ सं. ठर्=रडणें ] •काठी-वि. तीन धागे काळे व एक पांढरा, नंतर एक काळा व एक पांढरा असे उभार व आडवणहि त्याच प्रकारचें, किनार कोणतीहि असे ( छगडें ). •कोप-पु. भयंकर प्रसंग; भयंकर संकट. 'क्षुद्र इतर जे शूद्रचे तयांवरि रुद्रकोप या क्षणीं। '-ऐपो ३७०. ०गांठ-स्त्री. कापड विषतांना त्यांत चौकटीसारखें उठविलेलें चिन्ह. •गांठी-वि. ६३-गांठी असलेलें (लुगडें, वस्न इ०) •ताल-पु तालाचा एक प्रकार. रुद्र अर्थ ४ पहा. ' मंगलाचरणाचा एक जिवाचा एक ताल आणि भरतवाक्याला रुद्रताल हा टेवकेलीच. '-भा ३८. • पि**राम्ब-५.न. १** काशींत केलेल्या पापाचे क्षालन होईपर्यत

रंद्—िव. विस्तीर्ण; चवडा; भाडवा; विस्तृत; रंदीनें युक्त (काशींत मेल्यानंतरिह) पिशाच योनींत राहिलेला जीव. २ ( ल. ) **ड-वि. अ**धिक हंदीचा; अधिक विस्तृत. 'राजपश्रासम हंदट।'<sup>†</sup>तांना अर्पण केलेला मांसाचा बली. **०भूमि**-स्नी. स्म**शान**; **रुंदावर्णे-**अक्ति. हंद होणें; (शरीर) फुगणें; लक्ष होणें. **हंदाबा**- गेलेला भुयारासारखा प्रदक्षिणेचा मार्ग. ह्या मार्गात मनुष्य मेल्यास प. ठंरपणा; ठंरी; पन्हा. रुंदाविर्णे-सिक. पसहन रुंरी वाढ- तो रुद्रिपशाच होतो. हा मार्गे उतरता आहे व ब्रह्मयोनीचा मार्ग **र्रह**ाळ-वि. फार र्हर; अतिशय र्हर. **र्हरी**-स्त्री. चवडाई; घराचे भाग उंचसखल असतात त्याला लावतात. २ लांब व अहंद गही; बोळवंडी. ब्रह्मयोनि पहा. •वात-की. चार बोटें लांबीची अकरा मुतांची वात. अशा वातींचा लक्ष लावतात. • वि(वी) **णा**-प. वीण्याचा एक प्रकार, ह्याचा आकार तंबोऱ्या• सारखा असतो. दांडीचें टोक वळवून पाठीकडे नेलेलें असतें. दांडीच्या मार्गे शेवटाला एक गोल भोपळा बसविलेला असतो. दांडीवर मेणांत चोविस पडदे पक्के वसविलेले असतात. ह्याला चार तारा असुन त्या सा, प, सा, म, ह्या स्वरांत. व आणखी तीन तारा प. सा व तार सा मध्यें लावितात. वाजबिण्याचा सर्वे प्रकार बीनाप्रमाणे असतो. ॰ विदाति-स्ती. प्रलयकाळ (माधवंप्र-थांत हाच शब्द रुद्रवंश, रुद्रवंशी असा आला आहे.) 'भयानका क्षिति झाली घर-बाली रुद्रविश्वति जर्गि फांकली।' -ऐपो ३६८. [साठ संवत्सरांतले शेवटचे वीस संवत्सर रुद्र देव-तेचे म्हणजे संहार देवतेचे असल्यामुळें ते अनिष्ट मानतात. ] **्संख्या**-वि. अकरा. ' कृष्णावाळुवंटी ब्रह्मचारी पुजिले । **रह**-संख्या नाभिपर्भत पुरिले । '-सप्र ३.३७. ०सावर्णि-चवदा मनु पहा. -गीर ७५२. रुद्धाचल-पु. रुद्र नांवाचा पर्वत. ['रुद्र+ अचल ] रुद्राणी-स्ती. पार्वती. 'शिव भवानी रुद्राणी। कां पां न पावतीच कोणी।'-एरुस्व ५.७४. रुटाचतार-पु. १ शिवाचा अवतार; शिषाचें उग्रस्वरूप. २ (ल.) तापट किंवा रागीट मनुष्य; तामसी व्यक्ति. [ हर्म-अवतार ] ॰धा ण करणे-संतापणं; अतिशय संतप्त होणं; अति क्रोध येणं. द्वाक्ष-पु. १ एक बृक्षविशेष आणि त्याचें फळ. याचे मोठे मोठे वृक्ष होतात. पाने गंगेरीसारखीं असतात. हीं झाडें कोंकणांत थोडीं व म्है सुर-कडे फार आहेत. या झाडाच्या फळांतील बिया तेच रुद्राक्षमणी. याची माळ कहन शिवभक्त गळगांत धारण करितात. रुद्राक्षाला एक ते सहा मुखें असतात. याच्या आणखी जाती गौरीशंख व रुद्राक्षल अशा आहेत. २ शंकराच। डोळा; शिवनेत्र. 'कल्या-णाचे बाण निर्वाण मारा। रुद्राक्षींच्या पावकातुल्य धारा।' -मुरामायणे बालकांड ११०. [सं. रुड=शंकर+अक्षन्-डोळा] रुंध, रुंधट-वि. रंद, रंदट पहा.

रुध्रेज, रुंधर्णे — सिक्त. १ अडवर्णे; रोधर्णे; अडथळा आणणें; प्रतिवंत्र करणें. 'तें गजवर्जो लागे कैसा। व्याधे हंत्रला मृगु खचणें; खोल जाणें; शिरणें; अडकणें. २ बोचणें; खुपणें; हतणें. जैसा।'-ज्ञा १३.१८६. २ व्यापर्णे; बंद कर्णे; वेढणें; भरून 'जैशी केशनखें आंगें वाढती । आपुर्ली आपणाते रुपर्ती।'-रावि काढ़ों. 'आणि आथी नाथी तितुकें। रुपलें असे येणेचि एकें। ६.२१८. ३ खोंचेंणे; रोवणें; पुरणें. 'आचारभंगाचीं हाडें। कल्पांतींचेनि उदकें । ब्योम जैसें । '-ज्ञा १५ ५३. [सं. रुध ] रुपती इंद्रियापुढें । मरे जरी तेणेंकडे । किया जाय । '-ज्ञा १४. रुधर्णे. रुंधर्णे, रुंधवर्णे-अकि. १ अडयळा येणे; अडकून २४९. रुपण-स्रीन. रुतण; मऊ जमीन; भुसभुशीत नागा;. इ॰च्या दाटीमुळे अडणे किंवा त्यांतून जाणे कठिण किंवा अशक्य जाण्यासारखा भाग. रु गणी-स्त्री. (कों.) हपण्याची, पुरण्याची होणे, भहन जाणे; पूर्ण भरल्याने बंद होणे. 'स्वह्नपे कृष्णाच्या अविरत जिंचे मानस रुधे। ' -सारुह ७.८१. ३ धंदा-उद्योगांत गंतलेला असणे: एखाया गोधीनें न्यापला जाणे: एखाया कामांत अडकला जाणें; गुंतणें. [सं. रुध ] रुधविण-सिक. (मनुष्य, प्राणी, वस्तु ) गुतविणें; कामाला लावणं; उपयोगाला आणणें; उद्योगांत अडकविणे. [ रुधणे ]

रुधणें—रुजणे पहा.

रुधा-वि. रोध पावलेला. -मनको.

रुंधावणे, रुंधावा, रुंधी-- हंदावणे, हंदावा, हंदी पहा. रुधिर---न. १ रक्त. २ -पु. मंगळ हा प्रह. -वि. तांबडा. [सं.] ॰तंतु-पु. (शारीरशास्त्र) रक्तांतील तंतु, दोर; रक्ता-मधील एक पांढरें तंतुमय द्रव्यः ह्या द्रव्यामुळे रक्त गोठतें. • द्वय-पु. रक्ताचे कण ज्यांत असतात असे द्रव द्रव्य; रक्ताधार जल; रक्तकणधारी रस. ॰ पेशी-स्त्री. रक्तगोलकः रक्तांत असणारा तांबडा किंवा पांढरा गोलक. ०ळसिका-स्री. रक्त थिजल्यावर त्यांतून वेगळें होणारें पाणी; रक्तजल; रुस. ०वाहिनी-स्री. रक्त जीतून वाहतें अशी शरीरांतील नळी; नाडी; धमनी; शीर. •वाहिनीसमूह-पु. रक्तवाहिन्यांचा समूह. रुधिर।भिसरण-न. रक्ताचा शरीरांत सर्वत्र होणार संचार; हृदयांतृन सर्व शरीरभर व सर्व करीराच्या भागांतून परत हृदयांत रक्ताचे जाणेयेणे. [ रुधिरन अभिसरण ] रुधिराभि-सरणव्युह्-पु. रक्ताभिसरणसंस्था. रुधिरादान-पु. राक्षस. [ रुधिर+अशन=खाणें ] रुधिरू-न (महानु.) रक्त. हार्तीचें रुधि हं पीतांतीं तान्हेले। तडस भणौनी। -शिशु १०५६. रुधिरोद्वारी-पु. साठ संवत्सरांतील सत्ताव-न्नावा संवत्सर.

**रुंन**—वि. (गो.) ठंद.

रपटका रुपटकी, रुपडी-पुत्री. रुपयाबहल तुच्छता-देशक शब्द.

रुपष्टक्टी-सी. घोड्याच्या खोगिराच्या खालचे वस्नः घामोळं. 'रुपडही गोंडे १६ सह. '-ऐरापुप्र ९.५१३.

रुपर्डे-न. १ रूप; सुंदर रूप; गोजिरवाणी आकृति. ( प्र.) ह्रपडें पहा. २ ह्रपवान मूल. 'वामन रक्षक रुपडें । जिकडे तिकडे पढे दृष्टि । '-ज्ञानप्रदीप १९९१. ३ (गो.) कचच. [सं. रूप] तोंबाकडून किया पाठीकडून [फा. स=तोंब+पुस्त=पाठ]

रुपणें अक्रि. १ रुतणे; दलदलींत किंवा भसभुशीत आगेंत थांबर्णे. २ (रस्ता, वाट, जागा इ० ) माणसें, गाड्या (जमीन, मांसल भाग, किंवा सामान्य पदार्थ यांचा ) रुपलें काठी; पुरुष दीड पुरुष उंचीची काठी. 'बिवळया मांडवास खाजणी रुपण्या चांगल्या परवडतात. '

> रुपद्—की. (रसा.) एक धातु. ही अनाम्लिक असून रजता-सारखी पांढरी असते. ती हवेंत उघडी राहिल्यास तिच प्राणिद बनतें. तिचीं बरींच प्राणिदें व गंधिकदें माहीत आहेत. - जाकी 98 (T) 998.

> रुपया, रुपाया, रु गा—प. १ सोळा आणे किंमतीचें चांदीचें नाणें. निरनिराळघा राज्यांत व निरनिराळघा टांकसाळीं-तील रुपयांना निरनिराळीं नांवें होतीं. त्यांचें प्रमाण पुढील प्रमाणें - कंपनीच्या १०० रुपयांबरोबर १०४ चांदवडी, १०४ चिंचवडी, १०६ भडोच, १०९ बडोदी, बाबाशाई, ११२ खंबायती, १०७ अमदाबादी, ३७९ देसलशाई, १०९ कितुर शापुरी, १२३ औरंगाबादी, १२३ इराणी. ज्या परगण्याचे अगर देशाचे नांव रुपयाला असे त्या परगण्यांत अगर देशांत तो चाले. याशिवाय आणखी पुढील प्रकारचे रुपये होते. -शिका, तळेगांवी, पन्हाळी, उखळी, कंची, बेलापुरी, अंकुशी, कोरे, ऐन शिका, मलकापुरी, अटीकी, वागलकोटी, नीळकंठशाही, तुटकरी, अरकोटी, इटावा, जरीकडा, काशीशिका, फुलचरी, दौलताबाद शिक्षा, हुकेरी, गंजीकोट, छत्रपरी. २ धन; संपत्ति; पैसा; नाणें. हपया व त्याचे भाग यांना पुढीलप्रमाणें सांकेतिक नांवे आहेत.-राम=रुपया; सीता=अधेली; लक्ष्मण=पावली; भरत=चवली; राम दास=आणेली. [सं. रूप्यक. हतं. ] ॰ मो इणें. रुपयाची मान मोडणें-इपयाची मोड करणें; रुपयाचें नाणें किंवा खुर्दा करणें.

> रुवस-वि. रूपवान् ; देखणा. 'वेदभक्तिने रुपस । सगुण सर्वीर्गी डोळस । '-ज्ञाप्र ४४६. [रूप]

रुपा-वि. पांढ-बा अंगावर काळे किंवा तांबडे ठिपके अंसकेला (बैल.)

रुपाया-- पु. १ रुपया पहा. २ नानक शहाचा अनुयायी. -विधी इंग्रजी कोश.

रुपाळं -- नि. रूपनान्; फक्रड; सुंदर; सुरेख. [ गु. ] रुप्रत-की. गंजिफाच्या खेळांतील एक पारिभाषिक शब्द.

क्तर्ये-न. रजतः, अशुद्ध चांदीः, ही मौल्यवान् धातु प्राचीन काळापासून नाणीं, दागिने इ० करितां उपयोगांत आणल्या जाणाऱ्या धातुंपैकी आहे. ही घातु फार तन्य व पनवर्धनीय आहे. -क्वाको (र) ११७. २ चंगकांचन खेळांतील एक रंग. ३ जोंधळयाचा हिरवा पाला. [ सं. रूप्य; आ. रुप्य ] रुपेरी-स्त्री. (जर) नुसती चांदीची जरतार -वि. १ रुप्याचे केलेले. २ रुप्याचा मुलामा दिकेलं. ३ हत्यासारखें दिसणारें. -हपेरीकांटा-प. बामळीचा किवि. मंजुल आवाजानें; घुंगुरांच्या आवाजानें. कांटा. ( हा पांढरा असतो यावस्त ). रुपेरी डोळे-पुअव. पांढरे डोळे; कवडीसारखे डोळे. रुपेरी डोळे करणें-मरणें. रुप्याचे डोळे होर्जे-अंतकाळ आल्यामुळें डोळे पांढर होर्जे; मरणोन्मुख होणे. रुपेरी निखल(निलख)-न. १ छीट; चित्रवस्न; खडी र्किवा चित्रें अगर वेलबुड़ी काढलेलें कापड. २ रीप्यपट. [ फा. ] रुपेरी पाऊस-पु. शोभेच्या दारुकामांतील रुप्यासारस्या फुलांचा (नळा इ० लावजा असतां) पडणारा पाऊस. रुपेरी पेरण-स्त्री. पांढ-या पाठीची पेरण. (पेरण= फर्न; नेच्याच्याजातीचे झाड ). रुपेरी विडी-वेडी-स्त्री. (ल.) सेवावृत्ति; द्रव्याच्या लालचीनं कहन घेतलेलें वंधन 'ही रुपेरी बेडी आपोआप तुरली यांत मला आनंदच आहे. ' -संन्याशाचा संसार. रुपेशाई लोखंड-न. शिकेशाई लोखंडापेक्षां कमी प्रतीचे लोखंड. रूप्याचा सकेत मुलामा-प. (ल.) पांढरा रंग; रुप्यासारखा रंग. ' केसांवर जरादेवीनें रुप्याचा सफेत मुलामा चढविल्यामुलें शरीर शिथिल दिसे. ' -विवि ८.१.५.

रुबकार—किवि. १ सन्मुख; जवळ ठेपछेजी; निश्चित; समक्ष; पुढें. ' लढाई रुवकार आहे. '-पेद ५.५९. २ तन्मयतेनें; सलक्ष्य. [फा. रु+ब+कार्]

रुवगुंड-पु. (तंजावरी) पाटयावरवंठयाऐवर्जी तामीळ प्रांतांत वापरण्यांत येणारा घाण्याच्या तत्त्वावर बनविलेला दगड-उखळांतील उभा वरवंटा [तामीळ. का. ] रुवंग-सिक. (तंजा-वरी ) रुवगुंडांत पदार्थ वांटणे.

रुंबड, रुमड-पु. १ (हेट.) औदुंबर; उंबर. २ (की.) असोला नारळ. व्यापारी लोकांत रूढ.

रुवया-पु एक महिन्यापर्यंत निवणारा घोडचाचा दांत. -अश्वप १.११८.

हबर, रुबुरू, रुबेरूब, रोबरो-किनि. १ समक्ष; समोर; समोरासमोर; प्रत्यक्ष. 'हे गोष्ट रुवहत्च जाली तर बहुतच उत्तम आहे. -पेद २१.११४. २ अपेक्षित; नजीक. 'नित्यानी लडाई रुवल आहे. '-दिमरा १.२०१. [फा. स्न-ब-स्त]

रंबल, रंबाल-पु. (की. कुण.) हमाल.

रुवाइयात-स्री. चतुष्पदी, चार चरणांची कविता. [फा.] कबाई-स्री. १ विवाइगीत. २ चार ओळींची कविता. [बं.]

रुवाब-- पु. १ दरारा; ऐट; मिजास; ताठा. २ दमामा; एक तन्हेचा ताशा. [ अर. रू+आब ]

रुबीत—किवि. रुबरू पहा.

रुब्अ--वि. पाव. -आदिलशाही फर्मानें. [ अर. ]

रुड्या-स्त्री. अव. (व.) डाळचा.

रुमझुम-- खी. घुंगुरांचा आवाज. [ध्व.] रुमझुम-झुमां-

रुम 🗷 — पु. ( कु. ) उंबर, रुबंड पहा.

रुमड(--पु. १ जुन शहाळ; कोंवळा परंतु शहाळचाहुन जून असा नार ठ. २ - वि. (कु.) असोला (नारळ).

रुमडी - स्त्री. (कु.) नांगराचा दांडा; रुमणी.

रुमणी-णे, रुम्इणी-णे, द्धमणे--न्नीन, नांगर, वखर, डवर, तिफण, कोळपे इ०चा दांडा-मूठ. रुमणवाक, रुमणी-रूम्डणखांक-पु. शेताचा किंवा बखळीचा रुमणीच्या वळणा-सारखा बांक किया वळण. 'शेतास जागोजाग रुमणबाक आहे म्हणून मोजणी कटीण. ' [ रुमणी+वाक ] रुमणमो**ङचा**-वि. १ रुमणी धरणाराः, नांगर हांकणाराः, नांगःया. २ गांवढळः, खेडे-गांवीं राहणारा; खेडुत. फमणवाक-पु. रुमणबांक पहा.

रुमा-विना, न. १ सांबर देशांतील सरोवर, हा शब्द ऋग्वे-दांत आढळतो. रुमा सरोवराजवळील जो प्रदेश तो रुमदेश. -भाअ ८३३. २ -स्त्री. विना. सुप्रीवस्त्री. -हंको.

रुमा(मां)मस्तकी, रुमेमस्तकी-स्री. एक औषधी पदार्थ. रुमाल-पु. १ चौकोनी वस्र; फडका; तोंड पुसणे, हात पुसर्णे इ० करितां उपयोगांत आणावयाचे वन्न. २ डोक्याला गुंडाळण्याचे चौकोनी वस्त्र. ३ वेष्टनवस्त्र; कागद, वह्या इ० गुंडा-ळ्न बांधून ठेवण्याचे कापड. ४ जमाखर्चाचे कागद इ० फडक्यांत बांधून केलेले गांठोडें; दप्तर. ५ राजेरजवाडे इ०च्या वर वारण्याचे शेल्यासारखें वस्न. 'रुमाल दीपिका विजने वारिती करीं।' सप्र २१.३१. ६ तहाँचे निशाण. लढाईत सेनापतीने किंवा राजाने रुमाल फिरविला तर तो दुसऱ्या पक्षाच्या राजास किंवा सेनाप-तीस शरण गेला असे पूर्वी समजत. ७ देशपांडचाला किंवा कुळ-कर्ण्याला दिलेली इनाम जमीन (हीस असे नांव पडण्याचे कारण या हो शांना हमाल किंवा दप्तर बाळगावें हागतें ) ८ (खा.) उपरणें. (कों.) हुमील. [फा. रूमाल, रु = चेहरा + माल ] रुमाछी-स्री. १ ( व्यायाम ) मुद्रल फिरविण्याचा एक प्रकार. २ -पु. चर्री; (माळवी) लंगोट. 'पहिलवानाने जांगियाचे आंत हमाली घातलेला असुन...'-पहिलवान व कुस्ती ११. ३ (बेरडी) शरीर आंत जाईल असे भितीला किंवा धाव्याला पाडलेलें भोंक. -गुजा १०. ४ कबूतराची एक प्रकार-जात. -वि. चौकोनी. रुमाली गज-पु. कापड मोजण्याचा १४ तसूंचा गज. जमीन

मोजण्याचा १६ तसुंचा गज असतो त्यास रेशमी गज म्हणतात. - ह्या ६.३८७. ५ (महानु.) मारणें. ' आड ठाकों महाकाछ । ते रुमाली घड़ी-स्त्री. चोळखण इ० ची एक प्रकारची त्रिकोनी हीं रुसैन। '-शिशु ९२२. [सं. रुप्; फें जि. रुश ] ्फ्रुगणें-वडी; शिंपी घडी. रुमाली पाटी-स्नी. दोन, तीन पायल्या धान्य राहील अशी बांबूची पाटी, टोपली. रुमाली रस्ता-पु. एक-मेकांस काटकोनांत छेदणारे रस्ते. ' हमाली रस्ते बांधन चार।' -अफला ४९. रुमाल्या-वि. नेहुमी डोक्यास रुमाल बांधणारा व कधीहि पागोटें न घालणारा.

रुमोरुम—वि. (व.) पूर्ण. 'रुमोरुम खूष झाला तेवढ्यानें.' रुय, रुंयदी, रुयफुल, रुयमांदार, रुयी—रुई, रुइटी, इ० पहा.

रुयदाद, रुएदाद--क्रिवि. प्रविष्ट; प्राप्त. ' आं अमां-रत्-पन्हाकडील खैरीयत कलमी कहन शादमानी रुयदाद होय तें केलें पाहिजे. ' -पया ६८३. [ अर. ]

रुर्यात-की. भाडभीड; पक्षपात; मेदभाव; मुखत. र्देश्यात पहा. 'चौकशी करून कोणाची रुखात न धरितां...' -वाडसमा २.२२८. [फा.]

**रुलोरुला—पु.** एक प्रकारचा लगा**म. –अ**श्वप १.१८५. रुवां-न. अव. (कों.) खरजेचे फोड. रूं पहा.

रुशायत, रुश्वत, रुख्वत, रिश्वत—स्री. लांच. [फा. रिश्वत ] **लांचरुश्वत-**न. लांचलुचपत.

रुषा-शा-पु. (महानु.) क्रोध; संताप. 'तरुमरण रुषा की बा।'-दावि ३८. दाखवीले मुरारी । ' -गस्तो ९.३९. [ सं. रुष् , रुषा ]

रुषी-पु. (अप.) ऋषि. [सं. ऋषि ] ०संख्या-वि. (सांके तिक ) सात ही संख्या.

रुष्ट—वि. १ रागावलेला. २ रुसलेला; नाराज; नाखुष. [सं. रुष्=रागावणें ] रुष्ट्री-स्त्री. रागः क्रोधः राग आला असतां असणारी स्थिति, रसवा. 'तुझी तुष्टी आणि रुष्टी । दोन्ही तृण-प्राय माझिये दृष्टी । '-मुसभा ११.४५.

**रुसकत, रुस्कत**—स्त्री. परवानगी; रजा; नोकरी सोडणे. रुखसत पहा.

आपल्या मनास न आल्यानें त्याने आजेव कह्न समजी करावी अशा तन्हेचा भावनापूर्वक कोप येण; (स्वतः) रागावण; (स्वतःस) बुस्सा येणे; नाखूष होणे; राग धरणे; अबोला धरणें. २ (ल.) दूर करणे; नाश करणे; नाहींसें करणें. 'आतां तेचि हात-वटी। तुज सांगों गोमटी। जया कर्मातें किरीटी। कर्मचि इसे।' -ब्रा१८.१६५. ३ झां क्रॅंग;दडवर्ण. 'आभाळें भानु त्रासे। तै आभाळ कोणे प्रकाशे। सुष्टित सुष्टितया रुसें। तै तेंचि कोणा। '-अमृ ७. १६. ४ त्याग करणं; टाकणं. 'या सोपिया योगस्थिती। उक्छ देखिला गा बहुतीं। संकल्पाचिया सपत्ती । इसोनियां।' हालणें. 'ऋदिसिद्धी पायधुळीमाजीं रुळती सबैदा।' - मुआदि

अकि. रागावण आणि चरफडणें; घुम्यासारखें बसणें. रुसका-वि. (कों.) बारीक सारीक गोष्टीवह्न रागावणारा किंवा रुसणारा, वारंवार रुसणारा. [ रुसणे ] रुसवा-पु रागः घुस्साः रुसण्याची किया; रुसलेपणा. रुसचापुराचा-पु. राग आणि चरफड; हुई; रुसणी; तकार. 'मुलीकडल्यांनीं मुलाकडल्या झाइन साऱ्या मान-करणींचा रुसवाफुगवा जिथल्यातिथं कसा अगर्दी मनाजोगा मिटवृन टाकला. ' रुस्विणे-सिक्रि. ( एखायाला न आवडणारी गोष्ट कहन त्याला ) राग किंवा घुस्सा आणणें; नाखूष करणें; बिघडविणें: खोड्या काढणें. [ रुसणे चें प्रयोजक ]

रुसीत-किवि. रुजु होऊन. 'जमीनदार व संस्थानिक वगैरे घाटगे आदीकरून रुसीत होऊन मर्यादेने वर्तत नाहीं. '-वाडशाछ 960.

रुसु(सू)म-पु. १ देशमुख व देशपांडचाचा अमिमीच्या उत्पन्नांतील भाग. २ इक पैका; कर; फी; इक म्हणून द्यावयाचे देय; इक; शैंकडावळ; दरसारुं मिळणारी नक्त नेमणुक. 'रसदेचा ठराब करून घेऊन त्या-ऐवर्जी जमीदाराचा ऐवज हक रुसुमा-बद्दल ... १ ' -वाडसमा ४.१२. [ अर. रस्म्( =चाल, रीत )चें अव ) • इलाखा-पु. कुळकण्यांचा हक. ' रुपुम इलाखा नाहींच

रुस्कत---की. रुखसत पहा. रुस्त-वि. (गो.) धाडशी.

रुस्तम, रुस्तु(स्तू)म-पु. मोठा पराक्रमी व धावसी पुरुष. इराणचा भीमसेन; इराणांतील बारा वीरांपैश्री एक (शहानामा काव्यांतील एक वीरपुरुष. याची इस्फांदियारबरोबर दोन दिवस कुस्ती झाली व त्यांने गदेनें त्यास मारिलें. ) [फा. ] ॰राख-पु. हस्तमसारख्या पराक्रमी योध्याला द्यावयाची पदवी. मावळांतील कडु आडनांवाच्या देशमुखास ही पदवी होती. -शिदि ४३२. रुस्त( स्तु )मी-स्री. शौर्थ; शक्ति; पराक्रम; धारिष्ठ. 'शाबास रुस्कों-अक्रि. १ मित्र इ० आपल्या आप्तानें केलेली गोष्ट तुमच्या हिमतीची व दिलेशी रस्तुमीची। ' -पया १४०.

> रुह्—िव. वाढणारा; उत्पन्न होणारा; उगवणारा. ह्याचा उप-योग उपपदतत्पुरुषसमासांत उत्तरपदीं होतो. उदा॰ शिरोरुह= केंस; सरोरुह=कमळ; कररुह=नख; महीरुह, भूरुह=झाड. 'तटानि-कट भूषह श्रमहर स्वयें वाकले। '-नरहरी गंगारत्नमाला १४४ (नवनीत पृ. ४३२ ). [ सं. रुहू-वाढणें ]

रुष्ट, रोही--स्री. नीलगाय.

रुहुई-सी. एक मोठें झाड.

रुळण-अिक. १ लोळणे; लोंबणे; सैल किंवा मोकळेपणे

३९.१५. २ ( अलंकार, केस इ० ) शोभा देत हालणें; झुलणें. 'कस्तुरी मळवट चंदनाची उटी। रुळे माळ कंठीं वैजयंती। ' -तुगा २. 'भाळीं कुरळीत केश रु ठती।' ३ शोभिवंत दिसणें; शोभणें; मुंदर दिसणें. ४ (वम्त्र, दागिना इ०) वापरण्यानें चोळ-बटणं, मळणं; चुरगळणं. बिकांहो रुजला दिसे चिरा मस्तकीचा श्रीरंगा।' -होला १४. ५ मळणें; झाकणें; लोपणें. 'म्हणोनि ज्ञानें उजळं। कां अज्ञाने रुळे। '-अम ४.१७. ६ परिचय होणें; सराव होणे; वहिवाटणे; एकाद्या कामांत किंवा नोकरीवर किंबा कांहीं मंडळींत अभ्यस्त किंवा परिचित होणें; भीड मोडणें; परिपाठ पर्णे. ७ एखाद्या विषयांत सफाई प्राप्त होऊन प्रगति होणें, होऊं लागर्णे. ८ -सिक. गुंढाळणे; घडी घालणे; चुरगाळणे. [सं. रुट् ] रुळलेला-वि. वहिवाटलेला; परिचित; वापरानें सोयीचा र्किवा मुखकारक झालेला; ज्याच्या आंगवळणी एखादी गोष्ट पडली आहे भसा; एखाद्या शास्त्रांत, कामांत अगर करेंत विह्वाटलेला. रूळला मळला-वि. (कपडा, दागिना इ०) वापराने मळलेला; वाप-ह्न घाण झालेला. [ इंजलेला आणि मळलेला ]

रुळे--न. स्त्रियांचा पायाच्या घोटचावर घालण्याचा एक अलंकार.

रुक्ष-वि. १ शुक्तः; कोरडें; ओलावा नसलेलें; स्निग्धशा-रहित. २ कोरडा; कठीण; बेचव; रसहीन; पाणी किंवा रस नस-**३** पाणी किंवा झाडें नाहींत असा; लेला (खाद्यपदार्थ). शृक्षहीन, वालुकामय; ओसाड; रखरखीत (प्रदेश). ४ कटोर; कर्कश; . बसुर, ज्याच्या थोगाने अंतःकरण रंजत नाही असे; रस, कारुण्य भगर माधुरी नाहीं असे (भाषण, लिखाण, गायन). 'इत्यादि रुक्ष वाणी कृष्णेला जो सभेंत आयकवी। '-मोकर्ण ६.६२. [सं. रूक्ष=कठोर बोलर्गे ]

रुश्न-पु. रीस; अस्वल. 'वाल्मीक मुनि आणि रुक्षवानर-गण। बिभीषणादि सकळ भर्तेसी। '-स्वानुदिन ७.४.७७. [सं. न्नक्ष ]

कक्षांग---न. (कों.) दुसऱ्या झाडावर वाढणारे एक झाड. याला फक्त पात्या येतात व ते झाडाच्या ढोलींत किंवा खोबणींत बाढतें. याच्या पात्यांचा रस हगवणीवर घेतात. [सं. वृक्षांग ]

रू-पु. १ पिंजलेला व सरकी काढलेला कापूस. २ (खा.) कापूस. [सं. रूत; दे. प्रा. रूअ; हिं. रुई] व्हार-वि. ज्यांत कापूस भरकेला आहे असे; मऊ. [हि.] भरी रज़ई-स्वी. कापूस भरलेली रजई. -पेशवेकालीन महाराष्ट्र ३३०.

रू--- त. १ गंजिफांची पुढची बाजू. २ फौजेची अघाडी; रोंख. १ भीड; धाक; अब्रू. [फा रूअ] रुवाकडून मागणें-म्हणजे चनडीच्या खालच्या बाजूने मागणे.

क्रं—न. (कों.) खवडा; डोक्यांतील फोड. -अव. रुवां-वें. 📆 - पु. एक प्रत्यय. हा लघुता दर्शक प्रत्यय पाणिनीय स्टरच् प्रत्ययापासून निघाला आहे. उदा०वाघर्त=व्याघतर;**म्हसर्तः**= महस्त तरः, वांसह्न=वत्सतर-वच्छअर-वासहं. इ०. -भाअ१८३४.

र्ह्हरेनें - किवि. शिरस्त्याप्रमाणें. [अर. ह्नय]

रूख—न.( चंद्रपुरी ) पाण्यांतील नाव; पाण्यावसन जाण्याकः रितां केलें लंकडी साधन; डोंगा. [सं. वृक्ष]

रूख - पु. १ झाड; युक्ष. 'स्खु मोडिले हें वाणितां।' –दाव ४६०. 🤏 रहाटगाडग्याच्या कणेकडाची टोकें ज्या दोन आडव्या लांकडांवर टेकलेली असतात ती प्रत्येक. ३ शाखारहित झाड; झाडाचा सोट. ४ झाडाचा बुंधा. [ सं. वृक्ष ]

रूख--पु. १ तोंड. 'ते इंप्रजी विकलास सख देणारच नाहींत. '-दिमरा १.५४. २ लक्ष्य; रोंख; दिशा; इरादा; रीत. 'रूख कोणीकडे जावयाचा हें समजलें नाहीं. '-रा १०.२६५. [फा. रुख़] वन दें ज-समोर बोलज न करजें. 'आनि स्वामी-कडील धोंडाजी अगर आम्हासी रूख देत नाहीं. '-पेद. १०.७२. ॰ मिळविणे-( व. ) मिळतें घेणें; सलोखा करणें.

रूखनळणी—न्त्री. कमळाचा वेल. 'जळामध्ये राहे रविप्रिय सदा रूखनळणी। '-दावि २२४. [ सं. वृक्ष+निहनी ]

रूच--स्री. १ स्वाद; चव; लज्जत; रसाळपणा. २ चव; स्वाद घेण्याची शक्ति; रुचि ओळखण्याची शक्ति; जिभेची गोडी. ३ आवड; गोडी; चव; रुचि; नाद. [सं. रुचि]

रूचकः रूचकास्थि-न. १ ज्या हाडाचे दांत बनतात ते हाड. अस्थि पहा. २ एक उपरत्न. हें पिंवळें, हिरवें, पिंगट अगर शुभ्र वर्णाचें असतें. हें काश्मीरमध्यें सांपडतें.

रूंझी--श्री. १ (महानु. ) हंजी; गुंजारव. 'धुमाडि करि-ताति मधुकरा। हंझी घालिताति । '-शिशु २८६. २ हर्षः; रंजन. 'ऐसे नानाविध खेळु खेळतु । देअ राभांसी हंझी उपजवीतु । ' –दाव ८८. [रुंजी]

रूटका—पु. बिध्यापेक्षां लहान असलेलें जमीन मोजणीचें परिमाण. [फा.]

क्रंड—वि. १ उगवलेला; उत्पन्न झालेला. २ वृद्धिगत; बाह-लेला. ३ प्रचारांत किंवा चालू असलेला; जाहीर, समाजांत चालू असलेला; सर्वप्रसिद्ध, सुप्रसिद्ध. ४ सर्वसामान्य; माहीत अस-लेला; प्रसिद्ध ( मत, संप्रदाय, कल्पना, व्यवहार, चाल इ० ). प कुप्रसिद्धः वाढलेलें; प्रमृत झालेलें. [ सं. रुह्=वाढणें ] ०पण-न. प्रतिष्ठाः प्रचारांत येणें. 'माधुर्यी मधुरता । शृंगारी धुरेखता । स्त्रवण उचितां। दिसे भलें। '-ज्ञा १.३६. [सं. रुह् ] • शब्द-गंजिफाच्या डावांत उतारीनंतर जे पान मागणे ते पोटाकड्वन पु. जो स्वतःसिद्ध असुन संकेताने किंवा ह्रढीने अर्थाचा बोध कहन देतो असा शब्द. -नि ४९. स्टूडणें-अकि. १ प्रसिद होणें, रूढ होणें; प्रचारांत येणें; पसरणें. 'तुक्ष्या कृपाबळेचि तयासि सायास लागती फार । सेवरी रूपास येतां साखर । चवी सर्वे हृदछे यया मही ।' -निमा १.३२. २ उत्पन्न होणें; वाढणें; तयार होणें. 'ते अज्ञान एक रूढे । तेणें कोहंविकल्पाचें मांडें । ' -क्का १५.३४२. ३ बोलगे. -शर. रूढव(वि)णे, रूढावणे-सिक. १ बाढविणे. 'जगीं कीर्ति स्टब्वीं। '- ज्ञा ३.१९०. २ जाहीर करणें: प्रसिद्ध करणें: प्रगट करणें. 'लोकांत हरें विलें पूर्ण। कीं गोवत्स मारिलें शाईलें। ' ३ प्रघात पाडणें; प्रचारांत आणणें. रुढि, रुढ-की. १ वाढ. २ उत्पत्ति. ३ प्रसार; फैलाव; प्रसिद्धी. **४ चाल; बहिबाट; शिरस्ता; संप्रदाय; प्रघात. ५ कींर्ति; प्र**सिद्धी; योग्यता. 'तुका म्हणे कवी। जगामधी हृही दावी। '-तुगा ६२१. ६ केवळ लोकसंकेतावरून ठरलेला अर्थ.

हृदय पदार्थ. ३ चेहेरा; तोंडवळा; मुद्रा, मुखवटा. ४ ( न्याय शास्त्र ) डोळ्यानीं दिसणारे पदार्थाचे रंग आणि आकार हे धर्म; नेत्र ह्या इंद्रियाचा विषय. ५ नमुना; विशेष मासला; टराविक ठेवण; विशिष्ट घडण; अवस्था; स्थिति. ६ सौंदर्य; शोभा; तेज; पाणी; भूषण; शोभादायक गुण; बांधेसुदपणा. 'हें काम असें कीं मनुष्यानें जीव देऊन केलें तरी रूप यायचें नाहीं. ' ७ मूळ धर्म; स्वभाव; गुणधर्म; मूळ अवस्था. ८ (व्याकरण) नामाचे अगर धातुचे प्रत्यय इ० लावुन सिद्ध झालेलें स्वह्नप, स्थिति. ९ (व्याकरण) कोणताहि धातु विधि अगर निषेध या अर्थी चालविला असतां त्याचें होणारें रूपांतर. रूपें दोन आहेत-करण-ह्मप व अकरणह्मप. १० तादातम्यः प्रतिबिंबः सोंगः सारखेपणाः बेष. उदा॰ पितृरूपः पिशाचरूपः, वायुरूपः, अलंकाररूप. इ॰ ११ (गणित) एक ह्या संख्येची संज्ञा; बीजगणितांत न्यक्त संख्या. १२ एक परिमाण दुसऱ्या परिमाणांत नेलें असतां होणारा बदल. उदा० अडीच रुपयांचे आण्यांचे रूप चाळीस आणे. १३( वैशक ) निदानाचा दुंसरा प्रकार. १४ एखाद्या कामाचा श्रेयस्कर किंवा प्रशंसनीय परिणाम; चीज; फलद्रपता. 'कृतघ्नाची नोकरी कर-ण्याचे रूप होत नाहीं. ' -पु. चंगकांचनी गंजिफांतील सातवा रंग. [ सं. ] ( वाप्र. ) ॰ करणा-सांगणे; निरूपण करणे;वर्णन करणें. 'जरी प्रक्षेचेनि आथिलेपणें। श्रीगुरुसामध्यी रूप कहं म्हणे।' -मा १०.१४. •पालटर्णे-१ आकार बदलगें; निराळी आकृति घेणें: वेदा बदलेंगे. 'असो बानरहृप पालटोनि । अणुप्रमाण वेष असतात. हा कर्णाटक संगीत पद्धतींतील आहे. ह्यांचे माञ्चा-घरोनि । '-रावि १९.१०१. २ तोंडवळा, रंग, वर्ण, वेष, सोंग प्रकार पांच आहेत. ते असे- ५.६.७.९.११. ' सुताळा स्वपका । इ० बदलणं; चेहरा बदलणं. ०होणं-एखाद्या कामाचा सुपरिणाम विर नाचतां पात्रकळिका। '-भाए ४६०. रूपकास्त्रप्ति-सी, होणें; चीज होणें; श्रेय मिळणें; फलदायी होणें. 'जीव देऊन (संगीत) चीजेचे बोल व तिचा ताल ह्यानें रागांचे प्रकाशम प्रत येणें; चांगले गुण येकं लागणें. 'कां इक्षुदंड गाळितां साचार । भाग पाइन केलेलें रागाचें महन किंवा रागविस्तार असतो.

खाणार जाणती।' सामाशब्द- •कार-न. मूर्ति; प्रतिमा; प्रतीक. - ख्रिपु. • बे सूप-न. चांगले किंवा वाईट रूप. [सं. रूप+ विरूप । • रंग-पु. बाह्य देखावा: सामान्य स्वरूप; आकृति आणि रंग. रंगरूप पहा. 'रूपरंग चातुर्थकला पाहुनि झालों खुशी।' •रःनगरीक्षा-स्त्री. नाणीं आणि रतने यांची परीक्षा; चौसष्ठ-कलांपैकीं ही एक कला आहे. •रेखा-षा-स्नी. १ बाह्य देखावा; बाह्य मर्यादा. २ घाट; आंगलट; घटना; बांधा. ३ आराखडा; कच्चा नकाशा. ०**लावण्य-न.** आकाराचे किंवा बांध्याचे सौंदर्य; आकार, चेहरा व ठेवण यांचा मोहकपणा; देखणेपणा. बांधेसुदपणा. ० लिपी -स्त्री. सारणी; सुत्र. -साठे, रासायनिक परिभाषा (इं.) फॉर्म्युला. •वती-स्री. सुंदर स्त्री; देखणी स्त्री. [स.] •वान्-वि. १ सुंदर, देखणा; चांगल्या बांध्याचा. २ ह्रप असळेला; आकृति असळेला; आकारयुक्त. [ सं. ] ॰ विकार-पु. एका रूपांतून दुसऱ्या रूपांत जाणें; रूपांतर; अवस्थांतर. उदा० वेड्क मूळचा जलविहारी. परंतु स्थलविहारी होऊन हवेचें श्वासो-च्छ्वसन कर्स लागला. या स्तपांतरास रूपविकार म्हणतात.-प्राणिमो ७६. ऋपांतर-न. १ अन्य रूप; दुसरे स्वरूप; नवें स्वरूप. २ फरकः, बदल. [रूप+अंतर | रूपाभिमान-पु. सौंदर्याचा अभिमान; देखणेपणाबद्दलचा गर्व. [ रूप+अभिमान ] रूपाबलि-ळी-स्री. नामें किंवा कियापदें यांचीं प्रत्यय लावल्यानंतर होणारी रूपें दिलेलें पुस्तक. [ रूप+आवलि ] रूपडें-न. १ ( काव्य ) धुंदर रूप; गोजिरवाणें रूप; रूप; मूर्ति; मोहक मुख. रूपडें चोरटें चित्तार्च । उभें पंढरीचें विटेवरी । ' -तुगा २६३०. २ मुखवटाः मुखटोपः बुरखाः रूपस-नः स्वरूपः सौंदर्यः -ियः ( काव्य ) चांगल्या आकाराचा; सुंदर; रूपवान्; नीट नेटकाः धुरेख; शोभिवंत; देखणा. 'कुष्टी उपहासे रूपसा।'-मुसभा १५.२७५. रूपी-वि. रूप घेतलेला; त्यासारखा; एखाद्याची आकृति धारण केलेला. समासांत पिशाचरूपी, देवरूपी, दैत्यहूपी, रूपिणी-स्री. रूप घेतलेली. 'प्रणवरूपिणी मळप्रकृति।'

यांचा अभेद वर्णिलेला असतो तेथे हा अलंकार समजावा; मुख्य बोलण्याचा विषय अन्योक्तीनें सांगणें. [सं. रूप्=रूप देणें ]

रूपक-पु. एक ताल. ह्याच्या मात्रा सात व विभाग तीन काम करूं या पण त्या कामार्चे रूप व्हावयार्चे नाहीं. 'क्रपास करणें. क्रपकालाप-पु. (संगीत ) रागविस्तार करीत असतां येजें-आकार येजें, उपत्म होणें; नांवारूपास येणें;चांगल्या स्थिती- यांत चीकेची अक्षरें व ताल नसून स्वरांच्या समुदायांचे वेगळाळे

रूप्स्त--किवि. पुढें व मागें; वर व खालीं; तळाकड्न व माध्याकडून; पोटाकडून व पाठीकडून; आरंभी व शेवटीं; दोन्ही टोकें धरून; जोडीनें. 'कृतयुगाच्या ह्पुस्तास म्हणजे मागें व पुढें मिळ्न दोन्ही वाजूस. '-गीर १८९. [फा. रूअ+पुस्त ] रूप्रताचीं कामे-पुढचीं-मागचीं कामें.

रूपेस्त-वि. (गो.) रूपवान्, युंदर. [सं. रूप.]

रूप्य--न. हपं; चांदी. [सं.] रूपजस्ती-स्री. हप्याचा मुलामाः, जर्मनसिलव्हर.

रूब-न. (गो.) चार पै; फद्या.

रूबकार-- पु. हुकूम; आज्ञा. [हि.] रूबकारी-स्री. सुनावणी.

रूबगुंड---न. (तंजावरी) १ वैश्वदेवाचे कुंड. २ उखळ. रुवगुंड पहा.

रूबरू, रूबुरू - किवि. रुवरू पहा. 'त्यांस निरोपसमर्थी विद्यमान राजश्री बाबासाहेव शुक्रवारचे वाडयांत सबस्त पाहुन दिल्हा. '-बाडदुवा ११३. [फा.]

नोपल.

रूय---सी. १ रुई; पिंजलेला कापूस. २ रुईचें झाड. ह्याच्या बों डांत कापसासारखे तंतृ असतात.

रूयदाद—वि. प्राप्त; आलेलें. [फा.] रूयेशा-पु. घोडेस्वार. [फा.]

**रूरयात—स्री.** मुर्वत; भाडभीड. रुखात पहा. 'कोणाची रूरयात न धरितां उभयतांचा इरएक मजकूर मनास आणुन वाजवी असेल त्याप्रमाणें विदित करणें. ' -ख ७.३४९०. [फा. रू+रयात]

रूवी - स्त्री. रुईचें झाड.

रूळ—पु. स्त्रियांचे एक पादभूषण, पेंजण, नूपुरामारखा चांदीचा दागिना. 'रूळ साखळधा घाछन हळु हळु चार कदम चालावें। '-सला ४६.

रूळ—पु. १ वाटोळी आंखणी. २ आगगाडीचा लोहमार्ग. 🧸 छापतांना टाइपास शाई लावण्यांचे साधन. ४ रस्त्यावरील खडी दाबण्याचा वाटोळा दगड अगर लोखंडी यंत्र. [ इं. सलर; रोल ( एखादा प्रश्न भलत्या ) रुळांवर नेर्णे-गैरमुयाचे, अप्रस्तुत बोलणे. ' प्रश्न भलत्या रुळांवर नेऊं नकोस. -सुदे २३३. रूळणे-कि. रुळणे पहा. रूळी-स्नी.अव. नियम; कायदे. 'सरकार रूळी करणार आहे. '-टि १.३२५. [ई. ह्रल ]

रे सता...'-मोकण ५.१२.

रे--- पु. एका जातीचा मासा.

रेड्ला—वि. (महानु.) रचिलेला. 'रेड्लिया हाडांची मोळी । सुरढावया बळी । वोढौनि शिरादळी । निहारिजे। '-म्नान-प्रबोध ७५२. [ सं. रचः; रेइणीचें धातुसाधित ]

रेक—्स्री. चंगळ; विपुलता; रेट; रेलचेल. रेकटी---स्त्री. रेघोटी; बारीक रेघ. [रेघ]

रे(रे)क्रणें-अिक. १ (म्हेस, रेडा इ०नीं) ओरडणें. २ घोग-या आवाजानें बोलणें, गाणें; मोठगा, कर्कश शब्दानें बोलणें; मोटचानें हांक मार्णे. ३ चरफडणें; पिरपिरणें; असंतुष्टपणानें ओर-डणे. (गो.) रेक्योंचे. [सं. रेष्=अव्यक्त शब्द करणें ] रेकत-किवि. हुळू; जडपणें; आळसटपणार्ने; आळसावत; मंद गतीर्ने; ( कि॰ करणे, बोल्णे, चालणे ). [ रेंगत याबद्दल वरील शब्द या वाक्प्रचारांत आलेला दिसतो. याशिवाय इतर ठिकाणी याअधी रॅंकर्णे याचा उपयोग नाहीं ] रेंकत येपें-( म्हैस अभिलाषानें ओरडत येते त्याप्रमाणें ) लालचीनें; आपण होऊन येणें; उत्सुकते-मुळें धावत येणे. ' आम्हांस श्रीमंत होऊंदा, मग कोण पाहिजे तो रॅकत येईल. 'रें(रे)काटचा-वि. म्हशीसारख्या भावाजाचा; रेंकत बोलणारा; घोगऱ्या आ**वाजाचा; कर्करा आवाज असलेला.** 

रे(रें)कला—पु. १ छकडा; एका; एक बैलाची गाडी. २ जिमनीत वी पेरल्यानंतर वर माती लोटण्याचे भाऊतः कुळव. ३ सुरंग लावून खडक फोडण्याचे एक साधन. **४ एक प्रकारची तोफ:** एक बंदुकीसारखें इत्यार. 'किष्ठयांत फिरगी रोहिला जंगी। मारितो रंग रेकल्याचा। '-ऐपो १८२. [ हिं. रहकला ]

रेकार्ड--न. १ दप्तरः, कागदपत्रेः, फाईलः, मागील पत्रव्यव-हार अगर प्रकरणे यांचे टांचण; एकेजागी टांचून ठेवणे. २ आलेख; ध्वनिलेख: यंत्राच्या साह्याने घेतलेला गाण्याचा आलेख: फोनो-प्राफची तबकडी.

रेका--पु. हिंदुस्थानी किंवा फारसी भाषेतील एक गीताचा प्रकार. [फा. रेख़ताह्]

रेख--की. (कों.) रेघ; रेषा. [सं. रेषा]

रेख(खा)टणं — सिक. १ (कागद, भिंत इ०वर) चित्र, आकृति, शब्द इ० काढणें. २ (कागद, भिंत इ०वर) अव्यवस्थित पणें रेघोटया काढणें; रेघा काढून विरूप करणें; चितारणें. [रेखणें] रेख(खा)टणी, रेखणी-स्री. १ आकृत्या किंवा रेषा काढणें; आंखणें. २ वर्णनः, विस्तारः, आखणी. ३ आखण्याची पट्टीः; आंखण्याचें साधन; रूळ.

रेखणे—सिक. १ (जमीन, कागद, भिंत इ०वर) रेषा किंबा रेघोटचा काढणें. २ (चित्र, कांहीं आकृती) भिंत, कागद इ०वर रे--उद्गा. भरे; हे (हाक मारतांना उपयोग ). 'भूप म्हणे रेघांच्या योगाने काढणें. ३ घासून गुळगुळीत करणें. ४ (देव, साध इ०च्या प्रतिमा मूर्ती ) मनांत उसवृन घेणें; कल्पिणें.

अंग, कपाळ इ०वर (गंध इ०) रेघांच्या रूपाने चिन्हित करणः कोरणें; नीट करणें; प्रमाणांत लावणें, काढणें. 'चतुर्भुज माळा रुळे साने अगर मंद गतीनें काम करीत राहणें. २ मार्गे पडणें; मार्गे येकावळी। कस्तुरी निढळी रेखिलीसे। '-तुगा ८. ६ वस्नाच्या चुण्या किंवा डोईच्या केसांच्या पट्या चापृनचोपुन बसविणें. ७ वर्णन करणे; विंबविणें, उसा उमटविणें; चित्रित करणें. ' ऐकोनि जो स्वहृदयांतिच रेखिला हो । प्रत्यक्ष तोचि नयनी हरि देखिला हो।'[रेखा, रेषा] रेखला, रेखलिया-वि. १ नीटनेटकाः प्रमाणबद्ध. २ कोरीव; कोरलेला; रेखलेला; मुंदर. ३ योग्य; बरो डर; तंतोतंत. ४ चित्र काढलेला. 'म्हणोनि माझी वैखरी। मौना चेहि मौन करी। हे पाणियावरी मकरी। रेखिली पां। '-अमृ 90.90.

रेखणें -- किवि. ओरडणें; रेंकणें पहा. ' आडवे होऊनि रेखत गेलें।' -दावि ४८४. [रॅंकणें]

रेखा-सी. १ रेघ; रेषा. २ काढलेलें चित्र किंवा आकृति ३ मर्यादा; सीमा. 'जेथ साहित्य आणि शांति। हे रेखा दिम बोलती।'-ज्ञा ४.२१८. ४ रांग; पंक्ति; ओळ. ५ हात, बोटें इ०वर जन्मजात चिन्हें असतात तीं. 'ध्वजवज्रांकुशरेखा । चर-र्णीचीं सामुद्रिकें देखा। '-एहस्व १.२२. ६ लंका व मेह्न यांना जोडणारी दक्षिणोत्तर रेषा; याम्योत्तरवृत्त; ध्रुवांमधून जाणारी रेषा; शुन्य रेखांश. ७ काव्यरचना. 'नवल बोलतीय रेखेची बाहणी। देखतां डोळचाही पुरों लागे धणी। '-ज्ञा ६.१८. ८ यथोक्त कमे. ९ ( नृत्य ) नृत्यामध्ये अंगप्रत्यंगांची जनचित्ताला भानंद देणारी मनोहर टेवण. [ सं. रेषा ] •कला-स्री. चित्रें काढ-ण्याची कला (इं.) ड्राइंग. ०गणित-न. भूमिती. रेखांतर-न. रेखांश; पहिल्या रेखावृत्तापासुनचें पूर्व-पश्चिम अंतर. [रेखा+अंतर] रेखापात-य. मध्यान्हरेखा पहा. रेखावृत्त-न भुगोलावर उत्तर व दक्षिणध्रुव यांना जोडणारे व भूमध्याला छेदन जाणारे श्रुतः, माध्यान्हवृतः, याम्योत्तरवृत्तः, रेखांश-पु. कोणत्याहि स्थळाचे पहिल्या याम्योत्तरवृत्तापासन पूर्वेकडील किंवा पश्चिमे-कडील अंशात्मक अंतर.

रेखाटा—पु. नकाशाः भाराखडाः रेषाचित्र.

रेंगडी--स्नी. एखाद्या अवयवाला येणारा पेटका. (कि॰ वळणें ).

रेंगणीया-- स्त्री. मिरचीची एक जात. या जातीची मिरची मोठी असते. -कृषि ५६८.

रेंगणे-अफि. १ रांगणें; सरपटणें. २ आळसानें, मंदगतीने अगर अनुत्साहानें कांहीं काम करीत राहणें; चुकवीत चुनवीत काम करणें. [सं. रिंख् रिंग्]

रेंगरेंग--स्त्री. (ना.) किरकीर; पिरपीर. रिंगरिंग पहा. रेंगळ- स्त्री. रेलचेल; इंगळ; अरपूरपणा; वैपुरय; र.मृद्धि.

रंग(गा)ळण-अक्रि. १ आळसावणें; आळस्भरणें; आळ-राहणे. ३ दमणें; अति श्रांत होणें; मोटचा परिश्रमामुळें थकणें; [रॅगण ] रॅगाळता-वि. (राजा. कुण.) अति मंदपण काम ऋरणारा.

रेंगळा-न. (कु.) चांभाराचे एक इत्यार.

रेंगापींगा—पु. '(व. ) निर्वळ होक; रडका कारखानाः द्रवळ संघ. ' आमचा रॅगापोंगा आहे तुमच्या भरंवशावर. '

रंगी—स्वी. (व.) आच्छादन नसलेली व वजनाने फार हलकी अशी बेलगाडी. रिंगी पहा.

रेघ-सी. १ रेषाः ओळ २ कांहीं आकृतीची मर्यादा. 🤻 चेहराः हजामतः दाढी करून कपाळावरील वेस न्हाव्याकडून काढून महिरपीच्या आकाराची आकृति हौशी लोक कपाळावर, करवितात ती. ( कि॰ धरणें ). सरकारी किंवा इतर कामाच्या कागदावर निर-निराळ्या लांबीच्या व प्रकारच्या व निर्मिराळे अर्थ असलेल्या रेघा मारतात. त्यांची नांवे:- किंदरी, किताबती, खंडे, दुरकानी, तिरकानी, दफाते, बितैन, चीत, मसदर किंवा मशोदर, महदर, शरायती, दरफ, हिकायती. इ॰ ( क्रि॰ ओटणें, काटणें;फाडणें ). [सं. रेषा] अभेद्रन देण किंवा काद्रन देण-एखाद्याच्या वर्तनाला शिस्त लावून देणें; त्याला वर्तनाचे नियम घालून देणें. •धरणा-दाढी करून कपाळावरील , केंस काढून महिरपी-प्रमाणे आकार करणे. ॰मारणें-इद टरविणें; ओळ बाढणें. रेघे-क्रपास आणण-येण-चढणे-उत्कर्षाच्या स्थितीस पींचविण, पोंचण: वैभवशाली करणें, होणें; नांवारूपाला आणणें, येणें; ऊर्जिता-बस्थेला आणणं, येण. काढ्रस्या रेघेन-रेघे-चालणे वागणे-इ.र जे-टम्बन दिल्याप्रमाणें; सांगितल्याप्रमाणें; नेमल्याप्रमाणें वागणें: आंखन दिलेल्या मार्गानें चालणें. रेघनरेघ-किवि. पूर्ण: खडानुखडा; बारीकसारीकसुद्धां. रेघरूप-न. १ पदार्थाची घटना किंवा आकारमान. २ पदार्थाचे स्वह्नप. ३ उत्कर्षाची स्थिति; भरभराटः पूर्णपणा. रेघेरूपास आगणे पहा. रेघटी, रेघोटी-न्ती. ( वांकडीतिकडी ) रेघ; रेषा; ओळ. रेघाटणें, रेघाळणें-मित्र, रेखाटणे पहा.

रें घळणें — अकि. १ आळसानें किंवा मंदगतीनें (काम, धंदा, माणुस इ०) चालणे चालत राहणे; आळसावत करणे, बोलणें, चालणं, गमणं; करें तरी ओढीत ( काम ) करणें. २ मार्गे पहणें; मार्गे राहणे, रेंगळणे. रंघळणे पहा. ३ आजारांत खितपत पहणे; कुचमणे. ४ घसरत चालणे; (उतारावस्त ) घसरणे. ५ नाना-प्रकारची विध्ने येऊन (कांहीं काम ) अहस्रळत चालणें; रख-**इत चारुणे. ६ प्रयत्न निष्फळ झाल्याने एखाद्या काम**ांत न्यत्यय रोणें: रझळणें.

रेघी—िव. रेघांनी युक्त अशी; पाव, अर्घा, पाऊण यांच्या कियांची आवृत्ति करणें. शेवटीं क्रमानें रेचित उरोमंडल व किट-निदर्शक एक, दोन, तीन उभ्या रेघांनी युक्त. [रेघ] • उज्जळणी— किछन्न करणें. • क्रिट-की. नृत्यामध्यें दोन्ही पाय अंचित करून गुणाकार—वेरीज—भागाकार—वजावाकि—कीपुन्नी. रेघा-कंबर खालीं घालविणें. • भुवर्द्दे—की. नृत्यामध्यें एखादी भुवर्द्दे युक्त संख्यांची उजळणी, गुणाकार इ॰.

रेघोतळी—की. (सोनारी) दागिना किंवा भांडें यांच्यावर नक्षीच्या नाजूक रेघा उमटविण्यांचें किंवा ओरखडून काढण्यांचें सोनारांचे एक इत्यार. गुजरणी; छटकारा पहा.

रेच, रेचन—पु. १ ढाळ; जुलाब; रेचकामुळें झालेलें शौच; गुदद्वारें जोराचें मलविसक्तन. २ ढाळक; जुलाब होण्याकरितां ध्याबयाचें औषध. ३ सारक औषधांचा प्रयोग. सप्तोपचार पहा. [सं. रिच्=रिकामा करणें ]

र्रेच-पु. १ मनुष्य जेवण्यास बसला असतां कोणी भरल्या **पायांचा मनुष्य** तेथें आला किंवा त्या जेवणाराला कोणाची दृष्टि लागली तर त्या जेवणाराची अन्नावर एकदम अरुचि उत्पन्न वहावी, मळमळूं लागावें किंवा वांती व्हावी असा जो प्रकार होतो तो. ( कि॰ भरणें; उतरणें; लागणें ). २ एखाद्याच्या पार्टीत किंवा दुसऱ्या गात्रांत शैत्यादि कारणांनी उत्पन्न होणारा ताठपणा. ३ खुमखूम; गर्व; हिंमत; ताठा; तोरा; गुर्मी. ४ ( राजा. कुण. ) ( एखाद्यास ) पुष्कळ मारणें; जोराचा मार, ठेंचणें. ५ (कों.) अप-चननाशाचा एक तोडगा. हा पुढील प्रमाण:-एका मडक्यांत कांही निखारे त्यावर मीठ, मोहरी, मिच्या व बारीक खडे टाकून विकारी माणसाच्या पुढून व मागून ते मडके वरून खाली उतह्न परातीत उपडें ठेवुन परातींत पाणी ओततात. कांहीं वेळानें पाणी मडक्यांत ओढलें जातें. • उतर्णे-मोडणें-कर्णे-१ पाठीच्या शिरा मोइन ती इलकी करणें; पाठीचा ताठपणा, करक. उसण इ० जोराचा धका मारून किंबा चिमटवानें मांस ओहून ताणून नाहींसा करणें. २ (ल.) गर्व हरण करणें; खोड मोडणें: रग जिरविणें; नक्षा उतरणें; पराभव करणें. 'हा उतरिताचि त्याचा असता तरि मानवेदसुत रेंच।'-मोवन ११.३२.

रेचक—न. ढाळक; जुलाबार्च औषध; सारक औषध. -पु. प्राणायाम करतांना आंत घेतलेला श्वास बाहेर टाकणं; पूरकार्ने ओढलेला वायु कुंभकांत स्थिर झाल्यानंतर तो सोडणं. -वि. सारक. [सं. रिच्=रिकामा होणं] रेचणं-सिक. सोडणं; नाकार्ने, वायु सोडणं. 'वायु जो धारण धरावा। तो जंव फुटेना अव्हासव्हा। तंविविदी विरोधावा। मग रेचावा हानै: हानै:।' -एभा २७. १८३. रेचन-न. १ रेचक औषध; सारक औषध. २ रेन; जुलाब; जोराचें मलविसर्जन. रेचित-वि. १ मोकळें केलेलं; सोडलेलें. २ ढाळ झालेला; कोटा साफ झालेला. ०अंगहार-पु. (नृत्य) उजवा हात रेचित वरून ग्रुन्हां डाव्या बाजूस त्याच

कियांची आवृत्ति करणें. शेवटीं कमाने रेचित उरोमंडल व किटचिछन्न करणें. •किट-की. नृत्यामध्यें दोन्ही पाय अंचित करून
कंवर खालीं घालविणें. •अवर्षे-की. नृत्यामध्यें एखादी भुवर्षे
गमतीनें वर उचलिली म्हणजे दुसऱ्या भुंवर्षेची होणारी स्थिति.
•मान-की. नृत्यामध्यें कंवर निवृत्त कर्क लागतांच शरीराला एक
प्रकारची गति मिळते. त्यावेळीं मानेसिह गति मिळते. हो गति
मिळण्यापूर्वीची स्थिति. •संयुक्तहस्त-पु. (नृत्य) हंसपक्ष
हात वर करून फिरविणें व मग आपल्या समोर पसरून उताणे
करणें.

रेचकना—पु. (ना.) दुबेळक्या लाकडास दोन आडव्या काठ्या बांधन केलें कुंपणाचें, वाडग्याचें फाटक; बेर्डे.

रेचकित्कुट्टक करण—न. (नृत्य) उजवा हात रेचित करून उजवा पाय निकुटित करणें; डावा पाय ह्या बाजूपासून त्या बाजूपर्यंत हलवीत राहणें.

रेचका—पु. (कर.) भार; कामाचा बोजा. 'कामाच्या रेचक्याखार्टी तिचा पिहा पडला. '[रचर्णे]

रेचा—पु. (व ) कापूस वटण्याचे, सरकी काढण्याचे यंत्र. रेचाषड—स्त्री. लागवड.

रेज—पु. १ धात्चा कण; लहान तुकडा. २ लहान नाणें. ३ एक कोंबडा. ४ मजूर; मोलानें लावलेलीं मुलें. [सं. रजस] ॰गण-गाण-पुन. १ सोन्याचांदीचे कण. २ दागिने, नाणीं, भांडींकुंडीं इ० चे तुकडे, कण इ० ३ कपडा बेतल्यावर उरणारे कापडाचे लहान तुकडे (समुच्चयानें). ४ उरणारे तुकडे; चाराचुरा; चिटोऱ्या. ५ बंदुकीचे छरे. ॰गिरी-स्थी. १ बंदुकीचा भडिमार; छरे तोफांची किंवा बंदुकीची एक फर, शिलग; रंजक. २ लहण्याचे कौशल्य; शौथे. ३ तोफंत्न उडविण्यांत येणारे धात्चे तुकडे. -वसईची मोहीम. 'तोफेचे तोंडीं दिली रेजगिरी इहणे पेटवा लोकर।' -ऐपो ३५३. [सं. रजस् फा. राजगिरी]

रेजकदाणी - की. दास ठेवण्याचे पात्र; छरे किंवा बंदु कीच्या गोळचा ठेवण्याचे पात्र. 'रेजकदाणी शिंगाची. ' - वाड बाबा २.४२. [फा. रंजकदाणी]

रेजगी—सी. १ मोड; किरकोळ नाणें; चिहर; खुर्दा. २ फोडलेल्या, तासलेल्या लाकडाचे किंवा दगडाचे तुकडे,खंड, धलप्या इ० समुच्चयानें. [फा. रेझगी]

रेंजणी—वि. (गो.) सदोदित दुखणाईत. रेंजणेवचें-कि. (गो.) सदोदित आजार लागणें.

रेंजाणें — सिक. (राजा.) आदरबुद्धीनें किंवा पूज्यभावानें लेखणें; आदर बाळगणें; भिणें; धाक बाळगणें. (निषेधार्यी प्रयोग). 'जो बापाला रेंजीत नाहीं तो चुल्त्याला काय रेंजणार?' रेंजर—पु. जंगलखात्याचा फिरता अधिकारी. [इं.]

रेजा—पु. १ कापडाचा तुकडा; उंची कापडाचा लहानसा तुकडा; (सामा.) तुकडा; किरकोळ वस्तु. २ (कों.) लांकडी गज. (जाळींत वसवितात तो). खिडकीचा गज. १ फाशां-वरील पगडा; टिंव. (सकरेजा—दोन फाशांवरील दान. सहा भाणि एक). ४ मुकटी. – मुंव्या ३५. ५ सोन्याच्या किंवा चांदीच्या लांब लगडी पाडण्याकरितां धातूचा रस दोन्ही टोंकांस बंद असलेल्या च्या पन्हळासाख्या लोखंडी साधनांत ओततात तें साधन; मूस; भट्टी. ६ (विणकाम) पदर इत्यादि नसलेला सनगाचा कांहीं भाग, तुकडा. ७ (व.) कारागिराच्या हाताखालचा सांगकाम्या मजूर. [सं. रज्यू; फा. रेजाह् = काप-डाचा तुकडा ] • बाकी—स्त्री. वस्त्राचा अविश्वष्ठ भाग किंवा बेग-मीच्या धान्यापैकीं कांहीं अवशेष.

रंजी-सी. (गो.) खहज.

रेजीम—न. कागदाचे रीम; कोऱ्या ४८० पानांचा किंवा २० दस्त्यांचा गहा. [पोर्तु.]

रेजो ... पु. (चि.) १ गज. २ हात्चा. ३ (सिंधी) सोन्या-चांदीची वीट, लगड करण्याचा सांचा, मृस रेजा पहा.

रेट, रेंट—न. (अशिष्ट) १ जाडा रोट; जाडीभरडी भाकरी. (कि॰ रगडणें; रदाटणें; झोकणें; खाणें, बडवणें; टोकणें; करणें). 'मगती रेट भाजती. '-तोबं ९७. २ (व.) वाळ- केल्या भाकरीचा तुकडा. [रेटणें]

दे(दें)ट—स्वीपु. १ गर्दी; दाटी; खेचाखेंच. (कि० करणें; बसणें; होणें). २ नेट; पदार्थ पुढें सरकविण्यासाठीं त्याला मागून लाविलेला जोर; मागून दिलेला दाब; धका. (कि० लावणें; देणें). ३ (व.) भार, जोर; वजन. ४ (व.) दांडगा किंवा उद्दाम मनुष्य. 'उभारेट मुसळभट. ' [रेटणें]

रेटकपणा—पु. रेट्सन नेण्याचा गुण; काम जोराने पुढें कर-ण्याचा किंवा करविण्याचा गुण.

रे(रें) टणी-स्त्री. रेटण्याची क्रिया; नेट देण्याची, पुढें ढकल-ण्याची क्रिया; ढकलणी. [रेटणें]

दे(दं) ट्रणं—सिक. १ पदार्थाला पुढें जाण्यासाठीं गित देणेंः ढकलणं; मागून दाब घालणं; खुपसणं. २ (कांहीं अनिष्ट प्रसंग) प्रतिकार करून थांविवणं; संभाद्यन धरणं; योपविणं. ३ (कठिण काम) नेटानें पार पाडणें; (धंदा, नोकरी, उद्योग इ०) विष्नास न जुमानतां चालविणं. ४ कष्टानें चालविणं; संकटाच्या स्थितींत काढणें किंवा कंठणें (दिवसकाळ). ५ (खाद्यपदार्थ) आधाशीपणानें खालन टाकणें, गिळणें. रेट्टन जाबसाल करणें-भीडमुरवत न ठेवतां स्पष्टपंगें आपलें स्हणणें मांडणें; उचड वोलणें; धीट-पणानें आपलें स्हणणें सांगणें. रेट्टन-किंवि. १ जोगनें; आवेशानें. १ मोठ्या प्रमाणांत. रे(रें) ट्रणं-अकि. १ सरक्णें; स्थाम अष्ट

होणें; आपली जागा सोडणें; (फार दाबामुळें खांब, तुळई इ०) कलणें.. २ (धान्य, पाणी इ०) विपुल होणें, पिकणें; अमर्याद होणें; अतिशय होणें. उदा० पीक रेटलें, पाऊस, रेटला, अमरदानी रेटली.

रेटमकहाणी—स्त्री. भाकडकथा.

रेटमत—न. जबरदस्तीनें लादलेलें मत. 'रेटमत की हो दासाचें।'-दावि ४३२. रिटणें+मत]

रे(रें)टा—पु. धक्का; नेट; जोर. रे(रें)टाई-की. १ रेट ण्याची किंवा ढकलण्याची किया; धक्का; ढकलाढकली. (कि॰ करणे.) २ (ल.) जोर; जुलूम; बळजबरी; धटाई; दांडगाई. 'ताकीद केली असतां भारी जमावानें तुम्हांसी रेटाई कहन जाणार असतील. '—वाडसमा १.१९६. ३ संकटें, विध्नें ६० कडे दुलैक्स्य कहन किंवा त्यांना न जुमानतां काम चाल ठेवण्याची किया. ४ चालढकल. रेटारेट-रेटी-की. १ ढकलाढकल; खेंचाखेंच; ढकलण्याची किया. २ (ल.) चालढकल; हेळसांड; दुलेक्ष. 'मला बारीक ज्वर येत होता त्याची रेटारेट केली म्हणून बळावला. ' [रेटणें] महा दिवस गेला रेटारेटी आणि दिवे लावून कापूस वेटी. रेट्रक, रेट्रक-न. (तुम्अतेनें) जाड भावर, पोळी, पापड इ०

रेड — स्त्री. आंबे, फणस, धान्ये ६० चें वैपुल्य; समृद्धि, रेलचेल; चंगळ. (क्रि० होणें; पडणें). 'आज आंव्यांची बाजा-रांत रेड पडली आहे. कोणी विचारीत नाहीं.' [हिं.]

रंड—पु. (विटीदांड्चा खेळ) विटीचे एक टोंक हातांत धरून दुसरें जिमनीकडे करून ती खालीं सोड्न जिमनीस लागण्या-पूर्वी वरच्यावर तिच्यावर टोला मारून ती फेंकणें; कोटें कोटें लेंड अगर चिट्ठी म्हणतात. -मखेपु १८.

रेडका-पु. एक प्रकारची गाडी.

े **रेडणें** —अकि. शिंपणें; ओतणें. 'पाणी रेडलें. ' **–मौ**ज २. ६.३०. [ ग्रु. ]

रेंडमुंह—वि. (व.) आहमुटा; विचार न करणारा; आह-रांड. –िकिवि. (व.) कांहींएक विचार न करतां. 'रेंडमुंड जाऊन पडला आंगावर. '

रेडा—पु. म्हशीच्या जातीचा नर; हल्या; टोणगा, महिष. [स. रिष्=हिंसा करणें]

रेडा, रेडका—पु (विशेषतः रेडका ) बटवा नांवाची पिशवी उघडण्याच्या ज्या दोन दोऱ्या असतात त्यांपँकी प्रत्येक. तडकणीसार्टी गोणी, पोर्ते इ० वर घातळेळा दोरीचा फास.

पणाने आपलें म्हणणें सांगणें. रेटून-किवि. १ जोरानें; आवेशानें. रेडी-स्त्री. १ पारडी; उहान महैस ( दृध देउं लागण्या-१ मोठ्या प्रमाणांत. रे(रे)टर्णे-अकि. १ सरकेंगं; स्थामश्रष्ट पूर्वीच्या स्थितीतील). रेडुक-न. पारह्रं; म्हर्शीचे वासकं; रेडक्ं रेडकूं, रेड्रक--न. १ पारडूं; म्हशीचें पोर. २ (तुच्छतेनें ) म्हेस. (रेडा ]

रेडिअम — श्री. पिचरुउँड नांवाच्या खनिज द्रव्यापासून मिळणारी अतिशय दुर्मिळ अशी धातु. हिचा १८९८ मध्ये शोध लागला. हिच्यामध्ये प्रकाश देण्याची शक्ति आहे. – ज्ञाको (र) १२९.

रेड्स-पु. (ना.) बसणारांना खाली पाय सोईन वसतां येईल अशा प्रकारची हलकी, उघडी गाडी, पायटांगी गाडी; रेडका.

रेडे अननस — श्री. जंगली अननसाचे झाड. याच्या पात्यांचीं दोरखंडें करतात.

रेडेमान(ण)गा—पु. एक प्रकारचा वेळू, वांतू. रेड्डी—स्री. तेळंगी शेतकऱ्यांची मुख्य जात.

रेण-पु. रेणु पहा.

रेणवी —स्री. खाऱ्या पाण्यांतील माशांची एक जात.

रेजा---स्री. विना. ऱ्हाईन नदी. 'आमचे रेणानदीकांठचे पाश्चात्त्य आर्थबंधु सदावजीनंतर अग्निमीळेवर घडाका उठवितात.' -नि ८४८. [ई. ऱ्हाइन]

रेणु—पुकी १ धूळ; केर; रज:कण. २ फुलांतील पराग. ३ पित्तपापडा. [सं.]

रेणुका---की. विना. जमददग्रीची पत्नी व परशुरामाची

रेंगे—न. (राजा.) जें गवत, कडबा ६० खाऊं लागेलें न हीं, केवळ दुधावरच आहे अशा वासराची, रेडकाची विष्ठा. रेगेणें— अकि. अशी विष्ठा (रेडक्ं, वासरूं ६०नीं) विसर्जिणें; वांसरानें रेणें, हुगेंगे.

रेणोल--पोर्तुगीज सैन्यांतील एक प्रकार. -वसईची मोहीम.
रेत-- न. पुरुषाचे वीयै; धातु; शुक्र. पुरुषाच्या शरीरांतील
गर्भोत्वादक धातु. 'देवुनि म्हणे मुनि, असो येणे जिर तुज
ब होय सुत रेतें।'-मोसभा १.७४. २ (शंकराचें रेत) पारा.
जालें को गाच्या शिखिवदन हुतें कनक सांग गा-रेतें।'-मो
अनुशासन ३.४५. [सं. रेतस्] रेतःपात, रेतस्खलन-रेतपुन, वीयै गळणें; वीयैपात. रेतस्तंभक-वि. वीयैपात बंद करणारें
(औषध). रेतोधान-न. गर्भाधान. [सं.]

रेताई—स्री. चक्राकी आणण्यासाठीं दिलेली मजुरी.

देती, देत—की. १ वाळ्; अगर्दी बारीक वाळ्. २ (सोनारी धंदा) बारीक कणकण रूपानें असलेली सोन्याची पूड. [सं. रेत, रेतजा ] रेतकरंडक, रेतदाणी-पुश्ली शाईनें लिहिलेल्या कागदावर घालावयाची वाळ् ज्या भांड्यांत ठेवलेली असते तें भाडें; वाळ्दाणी; वाळ्ची डवी. [हिं.] रेताड-वि. रेती पुष्कळ असलेली (जमोन, माती).

रेंद, रेंदग(गू)ड, रेंदड, रेंदा, रेंदाइ-स्नी.नपु.स्नी.पु. न. १ घर, गुरांचा गोठा इ० तील केरकचरा किंवा गदळ. २ चिखल; घाण. ३ तेल, तूप इ०च्या बारदानांतील गाळ; पाण्यांत जमलेला मातीचा अंश; मातीमुळें गहुळ झालेलें पाणी. ४ ब्रण, गर्य इ०तील दाट पु; रक्त. ५ शेणाची रास. ६ पाघळलेला गूळ. ७ राड; खातरे. रेदा-रेदाड-रेदगड-रेदगुड काढण-झोडपून काढणें; रक्त निघेपर्यंत मारणें. रेंत-वि. आळशी; मंद; मुस्तः जड. रेंद्वणी-न. गढूळ पाणीः,गदळ पाणी. [रॅदा+पाणी] रेंदसरा-पु. पाणी पाझहन येण्यासाठी किंवा पडण्यासाठी ठेवि-लेलें भांडें. [रॅदा+सरणें ] रेंदाड, रेंदगड, रंदगुड-वि. चिख• लाने भरलेलें; घाण किंवा धूळमिश्रित (पाणी, तेल, तुप, रक्त इ०). रेंद्रावर्ण-अकि. १ (पाणी इ०) गढ्ळ होणे; घाण होणें. २ ( गर्द्ध इ०मध्यें ) पू सांचर्णे; पुनानें डबडबर्णे; पू गळण्यासारखें बर-बरीत होणे. रंदाविण-सिक. (पाणी इ०) गढूळ करणें; धाण करणें. रद्या-वि. रबरवीत. 'रेंग्रा चिखुल ते वाळलेसे वाटे। -दावि ७६१.

रंद्-न. (राजा. कु.) १ ताडीमाडीचा मक्ता. २ दाह्य गुत्ता. ३ दाह्न गाळण्याची भट्टी; रंदसरा. रंद् इरी-पु. मक्तदार; दाह्न, ताडी विकणारे लोक. रंद्(दे)सरा-पु. दाह गाळण्याची भट्टी. रंदा-पु १ दाह्न गाळण्यासाठी आंविवलेला, कुजत घातलेला पदार्थ. २ पितळ करण्याकरतां मिसळण्याचा पदार्थ. ३ सोन्यांत घालावयाचे हीण. रंद्-न. अवकारीकर; दाह्न गाळणी वरील सरकारी कर. 'रेदे व गादीयादेखील' -वाडवाबा ३.४. रंदेकरी-पु. दाह्न मक्तदार. रंदेर-पु. (गो.) भंडारी; माडी, ताडी, इ० काढणारी जात.

रेदा-पु तंबाखूची जुडी.

रेंदीयाचेंदीया—किवि. (महातु.) कसें तरी. ' रेंदीयाचेंदीया दर भरीजेति। '

रेप, रेप — की. तापामध्यें अंगांत उठणारी शिणिक, शिणक. रेपा-की. (विशेषत अनेकवचनी प्रयोग) १ यंडीतापामुळें अंगांत उठतात त्या वेदना; शिलका. २ आमांशानें पोटांत निघणाऱ्या कळा, वेदना, मुरडा.

रेंप, रेप—सी. १ मोठा दगड; शिळा; खडक. २ (ल.) अगडवंब माणूस, राक्षसी माणूस, पशु इ०. ३-स्रीपु. दाट चिस्नल; चिस्नलाचा लादा. रेपाचर रेप-किति.चिस्नलाचे धरावरधर. रेपाचर रेप-किति.चिस्नलाचे धरावरधर. रेपाचररेप घालणे बस्तिण-आधाशीपणाने स्वायपदार्थ पोटांत घालणे, एकावर एक अधाशीपणाने स्वाणे. रेपणें, रेपणें-किक. कांहीं हालचाल न करतां सुस्तपणाने बसणें; घट चिकद्दन बसणें, चिस्नलाच्या गोळधाप्रमाणें (लह मनुष्यानें) फतकल मास्त बसणें

रेफ--- प्रसी. रफार; र हें अक्षर. अर्ध र दर्शक्र चिन्द; अक्ष-राच्या डोक्यावरचे र चे अधेवर्तुळाकृति चिन्ह. उदा० अर्क या **शब्दांतील क या अक्षरावरील चिन्ह.** [ सं. रिफ्=कर्कश नाद करणें ] रेख-की. (कों.) १ मज चिखल; राड; खातेरा. २ समु

द्राच्या कांठावर येणारा मक गाळ. रेबट-स्नी. (गो.) चिख-लाची जागा.

रेबट — स्त्री. रमत गमत दिवा सुस्तपणे काम करणे; दीर्घ-सुत्रीपणाः चॅगटपणा. [प्रां. ] रेमटकहाणी-स्नी. कंटाळवाणी हकीगतः लांबलचक गोष्ट. (कि॰ लावणें; मांडणें; सांगणें; लागणें; चालणें ). 'येरांनीं सांगावी रेमटकहाणी । चित्ता रंजवणी करा-बया।'-तुगा ३८४६.

रेबटर्णे—सिक. ( पदार्थाला ) तेल, तृप इ० चोपडर्णे; माखर्णे; बाटेल तसे चोपडणे. रेंबटचा, रेंबटी-वि. मंदपणें किंवा सुस्त-पणे काम करणारा, चेंगट; दीर्घसूत्री; भटक्या, आळशी.

रेबर्गे, रोबर्गे—सिक्त. (राजा.) १ खुपसँगः; शिरका-बाँ. २ जोरानें दावणें, चेपणें.

रेबटी-सी. (राजा.) रेवडी पहा.

रेबड-न. १ घाण; रक्त मिश्रित पू. २ -स्री. चिखल, शेण, गू, इ॰चा ढीग अगर पसारा; रेंदाड; घाण; रबडा; चिखलाची जागा. रेबद्धर्णे-सिक. (भांडें, अंग इ०) बरबटिवणें; माखणें; चोपडणें; फासर्णे. -अिक. बरबटलेलें असर्णे किंवा होणें; (रस्ता, शरीर, नाक, तोंड, भांडें, वस्तु ६० ) माखलेलें असणें. रेखडी-टी-स्त्री. (राजा.) १ पाघळून पातळ झालेला गुळ. २ बिल-बिलीत झालेलें फळ; अविकल्यानें आंबा, फणस इ०चा थिलथिलीत झालेला गीर; कुजून शेण झालेला जिन्नस.

रेबीट-न. दोन लोखंडी पृथा जुळविण्याचा खिळा. [इं.] **रेखीन**—स्त्री. ( चांभारी धंदा ) पट्टी; फीत; गोठ घालण्याच्या उपयोगाची वस्तु. [ इं. रिबन ]

रेबो-पु (गो.) चिखल; गारा.

रेभ—स्त्री. (प्रां.) ( भिंत, जमीन इ॰तील ) भेग; फट, चीर. रेमट, रेमटणे, रेमट्या—रेंबट, रेंबटणे इ० पहा.

रेम्या. रेमेडोक्या. रेम्या डोक्या-वि. १ मंदः अनु-त्साही. २ मूर्खः, महडः, महः, बुद्धिहीनः, दीर्घसूत्री. 'हा प्रकार पाहून रेमेडोक्या सार्जेटाचा संताप झाला. '-के २४.६.३०.[रे आणि मे बावळटपणाचे निदर्शक आवाज ]

रेया--- उद्गा. राया; अहो. ' मारिले मारिले अधुर । कोघं फरश-धर। कोपले रेया। '-विठा-रेणकानंदन पर्दे (प्रभात, व. १ अं. ८)

अनुत्साह. ४ एखार्दे काम करतांना चालविलेली कुरकुर: वेळ काढणे. ( कि॰ ठावणें ). [ रर ] ॰करी न-किवि. हळ् हळ्: रडतकढत.

रेरे, रेरेरेरे — उद्गा. (आ 🛶 व दु:ख यांचा नि इर्शक उद्गार ) अहाहा; अरेरे; हाय हाय.

रेरे-सी. हांक; जोराची हांक; परत परत बोलावणें. 'मला काय रेरे करतोस, तुला काय आग लागली.'

रेल-की. १ वैपुल्य; समृद्धिः चंगळ. २ महापूर; स्टोंढा. (कि॰ येगे). ३ रेती; बारीक वा दु. [ हिं. रेल; प्रा. रेख़ ] ॰ चेस्ट-पेल-टेल-सी. अति वेपुल्यः बाहुल्य अघळपघळ पुरण्याइतके एखाद्या पदार्थाचे वैपुल्य.

रेलणें—अकि. १ कलणें; झुकणें; ( !मत ६० चें बाधकाम ) खचून तिरकें होणें; एका बाजुला तोटणें: एका बाजुला पड़ेणें: सरकणें. २ एखाद्याला टेंकून उमें राह्णे; टेंक्ज़ें, दुमऱ्यावर भार वेऊन राहुणें; रेटणें. ३ ( साखर, मीठ इ०ची रास ओली बाल्यानें) विरघळून पडेण; भिंत इ० ढांसळून पडेंगे; पडून तुकडे होणे. ४ (कपाळाचा घाम, पू, रक्त, भितीचा रंग) झिरपणें: गळन पडणें: उड्डन जॉर्णे. [ अर. रेलना; सं. छुठ्; प्रा. रुट् ]

रेलवे--पु. आगगाडीचः रुळाचा मार्ग. -स्त्री. ( ल. ) आगः गाडी. [इं.] •स्टेशन-प. आगगाडीचे उभे राहण्याचे ठिकाण. [ 🔅 ]

रे(रे) च-न्नी. १ बारीक वाळु; रेती. २ धान्यांत वगैरे असणारी बारीक रेती; साखर, दळलेलें पीठ इ०कांतील कचकच. ३ -न. आकाशांत लांबलचक पांढऱ्या ढगांचे पट्टे कधी कधी पसर-लेले दिसतात ते समुच्चयानें किंवा तशा परधानीं न्याप असे आकाशः (क्रि॰ निघणै; चढणै; वाढणै; पसरणै; विरणै; निखारणै. विरळणे). ४ गाळ. ' मग दुःखाचेनि बरबर्टे बोंबर्ले। पार्टी मरणा-चिये रेवे रेवले। '-ज्ञा ७.८८. रे(रें) वट, रे(रें) घंडील-बि. वाळूची; रेताड; वाळू असलेली; पुष्कळ खंडे आहेत अशी(ब्रमीम). रे( रें )वठा-प. वाळ्चा किंवा रेतीचा ढीग; रास. रेवडा-प. (कों.) १ वाळु; रेती. २ रेताड जागा; खंडे असलेली जागा.

रेवचिनी, रेवचिनीचा—सी, रेबाचिनी द० पहा.

रेवड--- जी. १ कांबळें, घोंगडें इ० च्या दशा बद्धन, ग्रंफुन किंवा दूसरें रंगीत सूत, रशीम इ० भहन गुंफलेला गोफासारखा पद्टा. (क्रि॰ घालणे; वळणे ), २ (कों ) लपेट. ३ परवड.

रेवडाचप-कि. (गो.) ( फरका इ०) होक्याला ग्रंहालणें. रेवडी-सी. १ सासरच्या किंवा गुळाच्या पाकांत तीळ रेरे, रेरें — स्त्रीन. १ पिरपिर; रड. ' हरिदास तें रेरें करिती। घालून केळेली वडी. २ (ल.) फजिती; एखाद्याचा उडविलेला भोटासाठी । '-दा १८.१०.२८. २ अति संयपणाने दिवा मंद बोऱ्या; लाजिरवाणी स्थिति. [ हिं. ] **उडणें-होंणे-फा**जती गतीनें कांहीं काम करण्याचा प्रकार. ३ धेय गमावणें; धीर खचणें; होणें. 'धरली बेदरची वाट, रेवडी झाली।' -ऐपो २३७.

शको. ६. ३२

रेयडी यळियणें-हवेलंडी उडिवणें, फिजती करणें. •दाणा-दाण-स्री. पूर्ण फिजती. रेयडया यळणें-फिजती होणें.

रे(रें) खण-- की. १ किल्ल्याच्या तटाच्या बाहेर किंवा खंद-काच्या बाजूला संरक्षणासाठीं उतरता मातीचा दीग घालतात तो. (यावरून ल.) उतरण, घसरगुंदी. २ खंदक, विहीर ६० खांचा भरण्याची माती, दगई. ६० भरताह. ३ वतण; चपण; दलदलीची जागा; भुसभुशीत जागा. [रेंब] म्ह० चढणीस घोडा रेवणीस रेडा. रेवणी-स्ती. १ खंदकाच्या बाहेर घातळेली मातीची वरवंडी; रेवण. २ तटाखालीं खंदकाच्या पुढें जी घोडी जागा असते तौ. किल्ल्याच्या रक्षणार्थ ज्या बाहेर चौक्या असतात त्या येथेंच अस-तात. 'सावन्तरकर नवाब याजकडील पठाण किल्ल्याचे रेवणीवर सतरंज्या हातरून वर बसवून तिरंदाजी करीत.' –हरिवंशाची वखर ए. ९. ३ किल्ल्याच्या बाहेरील प्रदेश; परिखावलय. 'सभीता खंदक मग रेवणी।' –अफला ४९.

रेवंणा, रेवण्णा—पु. लिंगाईतांचा देव. 'येक म्हणती रेवंणा कर्ता।'-दा १३.८.१४.

रेवणी-की. (कों.) माशाची एक जात.

रेवणं — भकि. १ (ित, खांब, विहीर ६०) खालीं दबणें; खालीं जाणें; भारणें; रेलण. २ चिखलांत अडकून पडणें; रुपणें; रुतणें. 'जेणें या न भवाख्यपंककुहरीं हे रेबती, दे बरा।' —मोकृष्ण ७३.६. ३ (नदी, विहीर, खड़ा ६०) होरणें; भरणें; भाती, गाळ ६०नीं भहन येणें. ४ (दुखणें, कैफ, भूत ६०) अंगांत शिहन, भिनुन राहणें; मुरणें. 'दुखणें आंगात चांगलें रेवलें आहे; बरेच दिवस औषध घ्यावं लागेल.' ५ एखावा ठिकाणीं अगर एखावा धंवांत पुष्कळ काळ रहाणें किंवा मुरणें, मुरब्बी बनणें. —सिके. (विहीर, खांच ६०) भहन काढणें.

रेवंत-पु घोडणावर बसुन मृगया करणारी देवता. [सं. सत्] -भाभ १८३२.

रेखती—श्री. १ सत्ताविसावें नक्षत्र. २ बलरामाची वायको. ३ चमेलीच्या जातीचें एक झाड. ४ अधेली; अर्घा रुपया (बल-रामास राम म्हणतात व रुपयाचें सांकेतिक नांव राम असल्यानें बलरामाच्या पत्नीचें नांव हें अधेलीकरितां सांकेतिक नांव झालें). [सं.]

रेवंद, रेवंदी चिनी—की. रेवाचिनी पहा. रेवंदंडी—िव. रेवंदंडा येथील (क्पया). रेवनी—की. (ब.) रेवणी पहा. [रेवणी] रेविलिआ—की. रेव. [दे.] रेवलें —िव. स्तण्याजोगें. रेवस्—न. एक झाड. [फा.]

रे(रें) वसळ—वि. रेताळ; रेताड; रेवट; रेती असकेलें (स्थळ, जागा). [रेंव+शाला]

रेवसाम्ल-न. एक वनस्यतिजन्य अम्ल. (ई.) मॅलिक ॲसिड. रे(रें) धा-यु. १ बारीक रेती; वाळ्; बारीक खडे; धान्यां-तील अगर साखरेतील कचकच. २ गाळ; गाळसाळ. 'पोटांत अन्नाचा रेवा बसला.' ३ ढगांचा जमाव; ढगांची दाटी. ४ जमाव; सांचा; जमलेला किंवा सांचलेला गाळ. 'मोरीमध्ये रेवा बसला-जमला-भरला-दाटला.' ५ धुकें; खार. [रेंव]

रेवा—स्ती. १ नर्भदा नदी. 'स्मराला सेवाया धरणिवरि रेवातट वसे।'-अकक २ रसमंजरी ३१. २ पृथ्वी. 'रेवा करी जो धवला करांनीं।'[सं.]

रेवा—पु. (संगीत) गायनशास्त्रांतील एक राग. या रागांत षड्ज, कोमल ऋषभ, तीव गांधार, पंचम, कोमल धेवत हे स्वर लागतात. जाति औडुव—औडुव, वादी गांधार, संवादी धेवत, गानसमय सायंकाल.

रेवाचिनी— खी. एक औषधी वनस्पती. चीन, हिमालय, पूर्ववंगाल व सीलोन येथील जंगलांत रेवाचिनीचीं (गांबोजचीं) आडं आढळतात. झाड ६-७ हात उंच असते. या झाडांतून पिवळा चीक येतो. ह्यांतील पियळ्या राळमय द्रव्याला रेवाचिनीचा शिरा म्हणतात. यांत रेचकगुण आहत. शिवाय याचा रंगाकडेहि उपयोग होतो. रेवाचिनीच्या मुळांचा औषधांत फार उपयोग होतो. [सं. रेचनी] रेवाचिनीचा शिरा, रेवंदसार-पु. रेवाचिनीतिल राळमय पिंवळें द्रव्य. याचा रेचक, रंग व शिल्प यांमध्यें उपयोग होतो.

रेवाज-पु. रिवाज पहा.

रेवाडी जोडा-प. मारवाडी साधा जोडा.

रेवांतकू—पु. (महानु.) सूर्याचा घोडा. 'रेवांतकू सांबळेयां आंगा।'-शिशु ५३१.

रेवाळ-ळें—न. १ वाळ्; रेती; धान्यांतील कवकव; धान्यं पाखडून, वाळ्न राहिलेली रेंब, गदळ इ० २ मुस्म; वाळ्युक्त जागा. ३ दाट धुकें; विरल ढग. (कि० धरणे; जमणें; पडणें; निघणें; विरल्लें ). रेवाळ-वि. रेती, माती, कवकच, वाळ् इ० मिक्ळलेलें; रेताळ; रेतीची. [रेंब]

रेवीपेवीं, रेवींटेघीं— किवि. कांहीं इकडे सांडलें तिकडें सांडलें, कांहीं गुरानें खालें, कांहीं पोरांनी उडवेलें, कांहीं कुजलें, कांहीं गेलें इ० प्रकारांनी अन्यवस्थेमुळें नासधूस होऊन (धान्य). [रेंव द्वि. किंवा रेंव+पेंव]

रेंचो—प्र. (कु.) तांबडमाती; रेती. [रेंब] रेश—शा—स्त्री. १ रेघ; रेषा. २ तंतु; आंब्यांतील धसकटें, केसर. १ तंतुमयता. [सं. रेषा]

ण्याच्या उग्योगी असा धागा, दोरा, कृमिज तंतू. [फा. रेशम्-अब्रीशम् ] ०भरणें-न. १ कापडात्रर रेशमानें नक्षी काढणें. २ (चांभारी) तजास रेशीम शिवणें. रेशमाची आरी-की. (चांभारी) रेशीम भरण्याचे इत्यार. रेशमाची गांठ, रेशी (षि)मगांठ-स्री. (पतिपत्नी, जीवात्मा व देह इ०मधील) कर्घीहि नष्ट न होणारा संबंध; जन्माची गांठ. २ मुखकर बंधन. ' जगन्निवासा कां अंतरलों रेषिम गांठिला। ' -ऐपो ४१०. रेजा-माचा किडा-पु. ज्या किड्यांपासून रेशीम मिळतें तो किडा. यांनां एकंदर चार अवस्थांतून जावें लागतें (१) अंडें. (२) अळी. (३) कोश व (४) पतंग. अळीची पूर्ण बाढ-झाली म्हणजे तो किंडा स्वतःला आपल्या तोंडांतून धागा कादृन गुर-फरवून टाकतो. हा धागा म्हणजेच रेशीम. रेशामी-वि. रेशमार्चे. २ ( ल. ) रेशमासारखें मऊ; खरखरीत नव्हे असा. ३ रेशमासारखा; सौम्य; गरीब. रेशमी कांठी, रेशीम काठी-वि. कांठांस रेशीम घातलेलें; रेशमाचे कांठ असलेलें. रेशमी गज-पु. जमीन मापण्याचा गज. ह्यांची लांबी १८ तसु होती. हमाली गज पहा. •जोडा-पु. रेशमाचे कांठ असलेली घोतर जोडी. •नारिंग-न. नारिंगाची एक जात. याची साल फार पातळ असते. •मुस्तलमान-पु. मुसलमान योध्यांची एक जात. ह्यांना दंडाला रेशमी गंडा बांधून शत्रुवर सोडिले जात. ० संज्ञां-पु. संत्र्याची एक जात. या जातीचे फळ कौला संत्र्यासारखें असतें. फळ अति लहान असून स्यांत रस कमी व बिया पुष्कळ असतात. याचा तेल काढण्याशिवाय दुसरा उपयोग होत नाहीं. -उद्यम, मार्च १९३६. रेशीमुदाल-स्वतंतुः रेशमाचे तंतुः रेशमी धागे.

रेषा—की. १ रेष; रेखा; ओळ. 'ज्याला लांबी आहे परंतु कंदी व जाडी मुळींच नाहींत त्याला रेषा म्हणावें. '-महमा १. १ तंतु. १ आंड्यांतील धसकटें किंवा तंतुमय भाग. [सं.] उमर्र्यो—उपर्ट्यो—भाग्याची रेषा स्पष्ट दिसुं लागणें; दैव उघडणें; अकल्पित रीतीनें भाग्य उदयास येणें. ''शाहू महाराजांची कृपा म्हणण्यापेक्षां त्यांच्या दैवाची रेषा उमद्रन ते राज्य-छक्ष्मीचा उपभोग घेऊं लागले म्हर्टें तरी चालेल.' -मराठ्यांचे पराक्रम. अभोद्रन देणें-काढून देणें-एखायाच्या वागणु-कीला मर्यादा घालून देणें. काढलें -जंगलाच्या हृदीवर पन्नास फूट जागा जाळणें. -बदलापूर ३२९. ०परिमाण-न. लांबी मोजण्यांचें माप. मराठी:-अंगुलें, तसू, गज, दंह, काठी, कोस, योजन. इंग्जी:-इंज, फूट, यार्ड, पोल, फर्लोग, मेल ६० ०मय-वि. रेषांनीं युक्त; रेषांनीं भरलेलें. ० वृच्य-न. विषुववृत्ताशीं लंब व

रेशीम—न. तुतीच्या किंवा एरंडाच्या पानांवर उपजीविका दोन्ही ध्रुवांतृन जाणारे वृत्तः, याम्योत्तरवृत्तः, माध्यान्दवृत्तः. रेखुं-करणाऱ्या एका जातीच्या किंडवापासुन निघणारा वस्त्रं ६० कर-ध्याच्या उपयोगी असा धागा, दोरा, कृमिज तंतु. [फा. रेशम्— रेखुं।'—उषा २८.१५. [सं. लिख्]

रेषे--पु. (कों.) चिखल.

रे(रें)स-पु. १ आण्याचा पंचित्तसाया भागः स्पयाचा ४०० वा भागः ३ एक पोर्तुगीक्षः, 'तांच्याचें, एकपंचवीसांश आणा किंमतीचें नाणें. [पोर्तुः रीस] ०भर-वि. थोडासाः अत्यत्यः यतिंकचित्. (बहुधा निषेधायी प्रयोग होतो.) 'एक रेंसभरिह मी इथन हल्लार नाहीं.' -स्वप १८९.

रेस—सी. घोडयांची शर्यत; घोडदीडीचा जुगार. [ इं. ]
रेसिडेंट—पु. संस्थानिकांच्या दरवारी असणारा इंग्रज सरकारचा प्रतिनिधि. [इं. ] रेसिटेस्सी-सी. संस्थानांतील इंग्रज विकलत.

रेहकर्ण — अफि. (व.) रॅक्णें; म्हशीचें ओरडणें, हेल काढून कर्कश रडणें. [ध्व.]

रेहकला, रेहेकला—पु. रेकला पहा.

रेहकी, रेंगी-सी. (ना.) बैलगाडी.

रेहटणें — अकि. (ना.) रेटगें; तहस लागेपर्यंत खाणें. २ चोप देंगें; पछाड़ पछाड़ मारणें; चोपणें.

रेहटा—पु. (ब.) विष्टेचा पोड; शेणाचा गोळा; फोतका. रेहदेह—पु. (व.) हलगर्जीपणा; निष्काळजीपणा; हेळसांड.

'प्रकृतीची अशी रेहदेह करूं नका.'

रेहपट, रहेपट, रहापट-सी. (ना. व. ) थप्पढ; जोराची चापट-

रेड्र-की. एका जातीचा मासा. [ हिं. ]

रेहुस साहुस-पु. सर्वीमुळे घोडवाला होणारा रोग. यामुळे घोडा जिमनीवर निजला तर उर्दे शकत भाईी. '-अश्वप २.३००.

रेहेकला—पु. सुरुंग उडविण्याचें इत्यार. -पेशवेकालीन महाराष्ट्र ५३४.

रेळ, रेळचेळ, रेळणं—रेल, रेलचेल, रेलणे इ० पहा.

रेळरेट--वि. भरपूर; चिकार.

रेळा—प्र. (कों) (रंग, साखर, मीठ ६० चा) ओघळ; पाझर. [रेळणें]

रैयत, रैयताबा—की.पु. रयत, रयतावा ६० पहा.

रैवत-पु. चवदावा मनु.

रेवस जी. रिवाज; रीत; समारंभ. [ फा. रवेश ]

रोऊळ—सी. (हेट.) शेवाळी.

रोक-पु. एक माशाची जात. -प्राणिमो ८३, रोक-पु. रोंच पहा.

रत्नें इ० ऐवज. स्ट. माइ: हिं. ने रोकड बाजार-पु. कंपनीचे बेत; मन. वरील पक्षाचा एकंदर रीख जुन्या मतांविरुद्ध आहे. वर्डा-की. की देवही. रोकसा-स-वि. १ प्रत्यक्ष सोनें नाणें इ० ही किया. [फा.] रोखण, रांखणी-स्त्री. १ रंघा; लांकुड ह्मप असकेला (ऐवज ); रोख (रक्कम.); नगदी. 'कांहीं पैसा तासून सपाट करण्याचे हत्यार. २ रंध्याने लाकुड तासणे; रंधणे; ठोक; स्पष्ट; ताबडतोब; शंकाबाह्य; प्रत्यक्ष; मूर्तिमंत; साक्षात; तोफ इ० चा विवक्षित लक्षाकडे रोख करणे. २ सपाट करणे; नीचाचा घात रोकडा। '-मोअंबरीबाख्यान ७१ ( नवनीत पू. सिक्र. सारख्या नजरेने लक्ष लावन पाहाण; न्याहाळण; निरीक्षण ३६९). १ ताबडतोबीचा; लगोलगीचा. ४ -फ्रिवि. आतां; इत-क्यांतच; सध्यां; या घटकेला. 'तो कुक्ता वरीं गेला आहे त्या-पेक्षां रोकडा आठ चार दिवस तर येत नाहीं. ' • जाबाब-प भीड-मुख्तत न बाळगतां स्पष्ट शब्दांनी दिलेलें उत्तर. रोकडी कारकुन-पु. खजिन्यावरचा कारकुन. रोकडी हुंडी-स्री. दर्शनी हुंडी; दिल्यावरोवर पैसे मिळतील अशी हुंडी. रोकडोबा-पु. एक प्रामदेवता ( ताबहतीब नवसाला पावती म्हणून हें नांव ) हा पुण्याजवळ भांबुहर्याला आहे. रोक.डवा-प सावकाराचा किंवा सराफाचा खजिनदार: प्रवासांत सराफाचे पैसे बाळगणारा.

रोकणी, रोकणे, रोकणे—रोखणे, रोखणी, पहा.

रोकवणी-न. (कों.) विटाळ झाला असतां एकवार स्नान करून पुन्हां शुद्धचर्थ डोकीवरून ध्यावयाचे पाणी.

**रोकाण**—न. ( गु. ) इरक्त; अडथळा; रोखण.

रोख-पु. रोष; राग; क्रोध. 'मग बोले क्षण द्याया रोखातें।' -मोवन ४.१६१. [सं. रोप]

रोख-वि. १ में ७४; नगदी रुपये, दोन इ० (ऐवज.) १ तयार; प्रत्यक्ष; उधार क गर्मतां प्रत्यक्ष दिलेला. 'पैसा रोख, माल चोस. ' १ ( ल. ) ोखठोक; तात्कालिक; तयार; चलाखीचें, तरबेज ( उत्तर, जबाब इ० ). [ सं. रोक ] ०ठोक-वि. १ जिन्नस विकत घेतला ते हाच देण्याचा-दिल्ला; उधारीचा नसलेला: ताबडतोब, तेन्द्रांच दिलेला. 'रोखटोक पैसा दिला म्हणजे जिन्नस स्वस्त मिळतो. ' २ ( ल. ) निभीडपणाचें, खरें; चलाखीचें; तायडतोबीचें ( उत्तर, मुद्दा इ० ) - क्रिवि. निर्भीडपणाचें: आंत बाहेर न ठेवतां. 'काय तें रोखठोक बोलावें. मार्गे कुरकुर कामाची नाहीं. ' [रोख+ठोक ] ०१ इस्म-की (जमाखर्च) ज्या रकमेचा ऐवज शिलकेंत प्रत्यक्ष पडतो किंवा होतो ती. • विक्री-स्त्री. १ उधार न ठेवतां केलेली विकी; पैसे घेऊन केलेली विकी. २ विकृत ताबडतोब मिळालेला पैसा; रोखीच्या सौद्याचा पैसा.

हांक, ' निघाला ओंगल भागानगरचा घरला रोंख । '-ऐपो २६०. रोखीचा, रोखीने ६० प्रत्ययांत रूपांतच विशेष उपयोग होतो ).

रोकड- खी. १ नार्णे: रोख पैसा; रोख रक्क्म. २ सोनें, चांदी, २ कटाक्ष; रागावून टावलेली टक. ३ ( ल. ) धोरण; उद्देश; हेतु; होअर बाजारांत विश्वल जाऊन तिचें भांडवल जमतें तें. **रोकड़** -नि ५६१. **४** (कुस्ती ) डाव करणाऱ्याचा डाव चालु न देंगें-रोकडा । कळांतरें काढिला । '-दा ३.४.१३. २ ( ल. ) रोख- रोंखणें. [ हिं. ] रोखणें-सिक १ दाखविणें; नेम धरणें, बंदूक, भडधडीत ( जबाब, शिवी, प्रत्युत्तर इ० ). 'साधूच्या लंघनी होती समपातळीत आणणें; रोखणीनें साफ करणें. [ रोख ] रोखणें-करणे; हेतु धह्न टक लावून पहाणें. ' दृष्टीं कार्मुक रोक्षिलें मग मदें तेणें ह्यू लेखिलें। '-आसी ४०. रोखून पाहाणें-१ टक लावून पहाणें; एखाद्या वस्तुकडे एकसारखें पहात र हें में; एखाद्या वस्तुवर सारखी नजर ठेवणें. २ नेम धरणें; निशाण धरणें; नेम लावणें.

रोखणे—सिक. १ अडविणे: थांबविणे: अडवून धरणे: पुढे-येऊं न देणें; प्रतिरोध करणें; ग्रासणें. ' मृत्यूनें जननास वार्धकपणें की यौवना रोखिलें।'-वामन, स्फुट श्लोक ६५ (नवनीत पृ. १४१ ). २ व्यापणे ; ताब्यांत घेणे; घरणे. [ हि. ] रोद्ध न धरणे-पुढें येऊं न देणें; अडवून धरणें; अडचणीच्या जागी अडविणे-गांठणें; कोंडन धरणें.

रोखा-पु कर्जसत; कर्ज घेतल्याचा हेस. २ दस्तऐवज; करारनामाः, करारपत्रः, केखः, कागदः, पत्रः, 'अञ्चनी बरि तन्द्री रहे तीचा फाडुनि टाका रोखा हो।'-मध्य ५५. ६ आज्ञा-पत्र; साऱ्याचा अथवा माल पुरवटवाचा सरकारी हुकूम; करारमाफक तगादा व वरात काढणें तें; मागणीपत्र; ताकीदपत्र; जरूरीचा हुकुम. 'त्योनी महाराजांस न मेटतां स्वार व रोखा गेला. ...' -मराचिथोशा १२. [अर. ६क्आ] रोखेबाजार-पु. रोखे व भाव यांची देवचेव पद्धतशीर रीतीनें होण्यासाठीं मोठ-मोठ्या शहरांतन त्यांचे विशिष्ट बाजार निर्माण होतात व ज्या-मध्ये ऋणलेखांची खरेदीविकी चालते अशा बाजारविषयक संस्था. (इं.) स्टॉक एक्सचेंज. -काळेकृत व्यापारी उलाढाली. रोखा-रोखी-सी. उधारी न टेवतां मालाची रोख किंमत घेऊन केळेला व्यवहार. ' उधारीपेक्षां रोखारोखींत सुख आहे. ' - क्रिवि. १ रोखीनें; उधार न टेवतां ( एखादा व्यवहार करणें ). २ ताबड-तोब; एकदम; जलदीनें; तेन्हांच (बोलणें, करणें ). [ रोख द्वि ] रोखी-की. ? ताबडतोब पैसे देखन दिवा घेउन केलेला व्यवहार: उधार न ठेवतां केलेला व्यवहार. 'आग्ही काय बाजारांत घेणें तें रोखीनें घेतों. उधार करीत न हीं. ' २ नाणे; पैसा;नगदी. ( पैशाचा व्यवहार याअथी ). ' कापह, किराणा ह्याचे रोंख--पु. १ झोंक, वळणः नेमः दिशाः कलः भारः ध्येयः, उदमापेक्षां रोखीचे उदमास योग्यता अधिकः ' ( ह्या शब्दाचा

**रॉखारोखी**—स्त्री. समक्षासमक्ष भेट; बोलाचाल. 'त्याची पीडणें; रोग होणें. 'नव्हे पचपचीत तुन रोगपली। '-प्रला २१९. माझी भाज रोंखारोखी झाली. '[रोंखणें द्वि.]

रोग-पु. (खा. भिही) १ राग. २ रंग.

' अगस्त्याचे फुलांतील मधली वाडी तो रोग आहे. तो काइन टाक. ' ४ विकृतिकारक पदार्थ; गोगकारक वस्तु, अन इ० ' हे धरघडीत किडके तांदळ दिसतात आणि पैसा खर्चन हा रोग कशाला आणिलास ? ' ५ दुसऱ्याचें चांगलें पाहन होणारें दु:ख किंवा त्रास; ज्यामुळें अंतःकरणास व्यथा होते असा रोग (चिंता, मत्सर इ०). ६ तिरस्करणीय, घाणेरडा, रोगट, कुसकट पशु किंवा मनुष्य. [ सं. रुज्=रोगं होणें ] श्राम-पु. रोगाचें वसतिस्थान; शरीर. • निदान-न. रोगाची परीक्षा; कोणता रोग झाला आहे हें ठरविणें. •भावना-स्त्री. रोगांचीं लक्षणें; उदा • क्षयरोग-भावनाः पित्तव्वरभावनाः पांडरोगभावनाः २ लक्षण दिस् लागली **भाहेत असा रोग. ३** रोगपरीक्षा; रोग टरविणे. ४ पिशाचबाधा. •मळ-पु. सदां रोगी; रोग व दुखणीं यांनीं जर्जर झालेला मनुष्य; रोगिष्ट माणुस. ०मसाला-वि. (ना.) रोगानीं जर्जर झालेला; रोगेल; मरतुकडा (तिरस्कारार्थी उपयोग). ०राई-स्त्री. १ लहानमोठे रोग: दुखणीपाखणी. २ वाईट गुण: उपद्रवकारक धर्म: विकृति उत्पन्न करणारे एखाद्या वस्तुचे गुण. 'ताकाला ठिकरी रोटी पहा. -गृशि २.१७. दिली म्हणजे त्याची रोगराई चट जाते. '[रोग+राई. सं. चिन्ह. रोगवणी-न. १ रोगाचीं बीजें बरोबर वाहून नेऊन कोठा स्वच्छ करणारें रोग्याच्या पोटांतून बाहेर पडणारें पाणी. मल, रोगोत निग्यो. ' ओकारी इ० २ भाजीपाल्यांतील शिजवृन किंवा आंबवृन काढलेला अहितकर रस, पाणी. ३ रोगैं आणणारा पाऊस. उदा० आश्वेषा नक्षत्राचा पाऊस: पिकावर रोग आणणारा पाऊस. [रोग+पाणी ] •वारे-न. रोगराई; क्षुलक दुखणें. 'समर्था कदा रोगवारें नकोरे। दुखण्याने पछाडलेला; आजारी. २ खुरटलेला; मुरइलेला; रोग ' अत्यंत जे रुचिर रोचकतेस आलें। ' –सारुह ६.७४. **रोचन**– विकृति जहणें; आजारी पहणें. २ ( झाह, वेल, फळ, फूल ६० ) स्वादामुळं उत्पन्न झालेला मोहकपणा, आनंद. ३ गोरोचनाचें संक्षिप्त खुरटणें; मुरडणें; कीड लागणें. [ रोगट ] रोगणें-अकि. ( कों. ) ह्रप. [ सं. ] रोखना-की. १ ठचिकरपणा; चवदारपणा; गोडी. ३ रोगार्ने झिज़णें: क्षीण होणें: रोड होणें. रोगपर्ण-निक. रोगार्ने रमणीयता: खुबदायित्व. रोखस्मती-की. रचि: भासिक.

रींगा-वि. (राजा.) १ रोडका; कृश अंगाचा; रोगट; आजारी दिसणारा. २ सुकट व आंबट चेह-याचा; रुसलेल्या चेह-याचा. रोग—पु. १ मोठें दुखणें; आजार; प्रकृतीतील विघाड; रोगड्या-स्वा-वि. आजारी,रोगानें क्षिजलेला; अशक्त; नाजुक शरीरप्रकृतींत उत्पन्न होणारी विकृति. २ शरीर प्रकृतींत विघाड प्रकृतीचा; रोड. रोगाळणे-अक्षि. १ रोगट असणे, होणे; अजा-उत्पन्न करणारें कारण. 'त्याचे पोट दावन पाहिलें, चांगला आंब्या- रानें अक्षक्त होणें. २ रेंगाळणें; झिजणें. [ रोंगा ] रोगिष्ट-प्र-एवढा रोग हाताला लागला. '३ (फळांफुलांतील ) नासका अगर वि. रोगी; आजारी; कांहीं तरी रोग जडलेला; सतत आजारी; किडका भागः रोगोत्पादक र्विवा प्रकृतीत विघाड करणारा भागः रोगट शरीराचा [ सं. रोगिष्ट ] रोगी, रोगिया-वि. (कान्य) १ ज्याली पंड, क्षय, दम, कुष्ट, मेह इ० चिरस्थायी रोग जडला आहे असा; रोगिष्ट; प्रकृतिस्वास्थ्य बिघडेलला; आजारी; दुखणा-ईत. 'का जिम्हालंपर रोगिया। अन्नें दुषी धनंजया। '-ज्ञा १८. १३६. २ अहितावह; अपथ्यकर; रोगकारक. रोगीण-स्री. देवीची भक्तीण. या नेहर्मी आजारी असतात. भावीण पहा. रोगेण, रीघण-अकि. (राजा. कों.) रोगणे पहा. रोगेल, रोगेला, रोगलेला, रोग्या-वि. रोगट; नाजुक प्रकृतीचा; रोगिष्ट; सदा रोगी; रोगाडचा. रोगी-वि. (कु.) आळशी.

> रोगण-न. १ तेलिया रंग; तेल, राळ, मेण इ० चें चिकट मिश्रण, व्हार्निश. हें लाकडास लाविल्यानें लांकुड पाण्यानें भिजत नाहीं व तकाकित दिसतें. २ वरील चिकट मिश्रणाचें माखण; तेलिया रंगाचा हात; व्हार्निसर्चे साखण. [फा. रौघन् ] रोगणी-वि. ज्याला रोगण लाविलें आहे असा; रोगणानें माखरेला: तेलिया रंग दिलेला. 'रोगणी भिती लखलखाट वर तथ्यारी।' -प्रला ९२, रोगणी रोटी-स्त्री, फत्तीरी रोटीचा प्रकार, -फत्तीरी

रोगन, रोगान---न. चरवी; तेल; तुपासारखा पदार्थ. हा राजि=ओळ ] ∘ सक्षण-न. १ एखाचा दुखण्याची लक्षणं; रोगाची | पदार्थ इराणांत चोंहोंकडे मिळतो. ह्याचा उपयोग भाताबरोबर व भावनाः २ रोगाची पूर्वसूचक लक्षणें; होणाऱ्या रोगाचें सूचक रोटीबरोबर खाण्याकडे करतात. -सारसंग्रह २.२३२. [फा. रौधन्] रोगोत-न. ( भिल्ली, खा. ) रक्त. ' कोहबतां कोहबतां

> रोंगोपाग--न. (राजा. कोळी) घनपागहून लहान व वारीक मासे पकडण्याचें जाळें. [रोगा+पाग]

रोघावण-अफ्रि. (व.) रेगाळणे; हळू हळू चालणे.

रोचक-न. पादेलोण, नवि. १ रुचिकर; अन्नाला रुचि किंवा -वेसीस्व ( प्रस्तावना १२ ). •वेळ-ळा-स्री. तीस घटकांपेंकी चांगला स्वाद आणणारा; चवदार. २ तोंडाला रुचि उत्पन्न कर-विशिष्ट ३॥ घटका. वेळ शब्द पहा. रोगट-वि. १ रोगार्ने किंवा णारा; जिभेला गोडी आणणारा. [सं. ] ०ता-स्त्री. शावड; गोडी. सालेला ( भाजीपाला, फर्ळे इ० ) रोगटर्ण-अित. १ रोग होणें; न. १ स्वाद; गोडी; रुचि उत्पन्न करण्याचा गुण. २ रमणीयता;

घुसणें; रुतणें; बोंचणें.

रोचिस---न. (काव्य) प्रकाश; प्रभा; ते म; उज्ज्वलता; प्रभाव. [सं.]

रो(रो)ज-न. (गो.) झेंड्चें फूल.

रोज-न. (नाविक) गलवताच्या बांधकामास लागणारें प्रारंभींचें मुख्य ल'कुड. ही रोजें दरेक गलवतास दोन असतात, एक मार्गे व दुसरें पुढ. पुढील रोज हें मुख्य होय.

रोज-पु. १ दिवस ( २४ तास ); अहोरात्र. ' तीन रोज मुर्दा राहिला अझुनि कांहीं हेतृ नाहीं पुरला। ' -ऐपो १६४. २ दिवसाची मजुरी; एका दिवसाचा पगार. ' सदला बारा आणे रोज मिळतो. ' २ सरकार किंवा सावकार इ० कांकडील तगाददार आला असतां त्याचा आपल्याकडून खोळंबा होउन दिवस मोडल्या-मुळें त्याला द्यांवें लागणारें द्रव्य. - क्रिवि. प्रत्यहीं: प्रतिदिवशीं: दररोज; प्रत्येक दिवसाला. ' बकासूर रोज गांवकऱ्यांकडुन गाडा-भर अन्न घेत असे. ' [फा. रोझ ] उहु० रोज मरे त्याला कोण रहे. =तीच तीच गोष्ट वारंवार होऊं लागली म्हणजे तिच्यांतलें स्वारस्य जाऊन तिजकडे दुर्रक्ष्य होतें. सामाशब्द- •करी-पु. रोजच्या बोलीनें कामावर ठेवलेला गडी. ०काम-न, १ दररोजचें काम. र प्रत्येक दिवसाचें काम ज्यांत टिपुन टेवलेलें असतें ती वही; डायरी. 'त्या दिवशींच्या रोजकामांत उल्लेख...' -ऐरापुप्र २. 99६. • कीर्ड-स्त्री. १ दिनचर्याः डायरी. २ रोजचा जमा व खर्चः रोजन्या रोज जमाखर्च लिहुन शिल्लक काढतात ती कीर्द; रोजचा जमासर्च ठेवण्याची वही; रोजखर्डा. १ रोजब्या गरजा; कुटुंब-पोषणादि कामांस नित्य लागणारा खर्च; कुदंबाच्या नित्य गरजा पुरिवर्णे. ( कि॰ चालणें. ) 'रोजकीदी जमा धरुनी सकळ । खता-बिला काळ वरावरी ।' -तुगा१८९४. [फा.] ॰कीवेचही-स्ती. रोजच्या हिशोबाची वही. • खरडा-खर्डा-प व्यापाऱ्याचे रोजच्या व्यवहाराचें टांचण: रोजर्चे कच्चें टांचण: रोख विक्रीचें कब्बें टांबण. [ रोज+खर्डा, सिं. खरिडो ] ० गार-प. १ धंदा: चाकरी; नोकरी; उद्योग, पोट भरण्याचें किंवा निर्वाहाचें साधन, पैसा मिळविण्याचा उद्योग. ' आतां शेतकीच्या रोजगारांत जीव राहिला नाहीं. ' २ कीणताहि उद्योग: काम. ' त्याची गोष्ट या-पार्शी सांगणें व याची त्यापार्शी सांगण भसला रोजगार भामहाला होत नाहीं. ' फा े ंगारशीर-वि. धंद्या-उद्योगांत परलेला: नोकरी असलेला: चाकरमान्या. •गारी-वि. १ नोकरी असलेला: उद्योग असलेला; नोकर. २ व्यापारघंदा किंवा अन्य व्यवसाय **करून पोट भरणारा. •गुजारा-पु. रोजच्या गरजा भागवृन** दिवस दक्लण. ( कि॰ दरणें; होणें; चालणें ). [फा. ] ॰ गुदस्त-**इतां**-फ्रिवि. काल; भादल्यादिवर्शी ( जमसूर्चीतील अब्द ) [फा. ] करीते रोजना । '-होला १६९. [ सं. रोदन ]

रोंचर्ण--- तिक. टोंचर्ण; भोसक्णं; खपस्णं. -अकि. शिरणे; विदार, रोजनदार, रोजं( जिन )दार-पु. रोजमुऱ्याने काम करणारा; मजूर. रोजंदारी, रोज(जि)नदारी-स्री. रोजची मजुरी: रोजच्यारोज केलेल्या कामाबद्दल दिलें जाणारें वेतन. रोजदुकू-पु. (राजा. कुण. ) रोजमुरा. • नामा-पु. (कायदा) एखाद्या फिर्यादीचें किंवा कोर्टाचें रोजच्या कामाचें टांचण, टिपण. ०नामा-निशी-नामचा-पुलीपु. १ रोजकीर्दः, रोजच्या जमा-खर्चाचे टिपण. २ रोजची हकीकत लिहिण्याची वही; डायरी; रोजच्या कामाचें टिपण; दिनचर्या; दैनंदिनी. [फा. ] ॰ मज़री-स्त्री. दिवसाचा पगार; दिवसाचे वेतन. ॰मजुन्या-वि. रोजाने काम करणारा: दिवसाच्या कामाची त्याच दिवशीं मजुरी घेणारा; दिवसाच्या कामाची मजुरी टरवून काम करणारा. •मरा- मारा-मुरा-मुन्हा, रोम्ममरह-पु. मजुरी, मुशाहिरा; दिवसाचे वेतन; पगार. 'तमाम फौजामिळोनि दिले रोजमुरे त्यांशीं।'-ऐपो २७५. ्मेळ-प. १ रोजच्या जमेचा व खर्चाचा मेळ. २ रोजकीर्दः रोजचा रोखीचा व्यवहार नोंदण्याची वही; रोजखर्डा. •रोज-किवि. प्रत्यहीं; दररोज. • घडा-पु. (कारकून लोकांत रूढ) दिवसाचा हिशेब; एका दिवसाचा जमाखर्च. • वारी-सी. रोजच्या कामाच्या हिशेबाचें पुस्तक ( माहेवारी, साल्वारी इ० प्रमाणें हा शब्द सारावसुली खात्यांत रूढ आहे ). रोजारोजी-सी. १ रोजमजुरी: प्रत्येक दिवशीं मिळणारा दिवसाचा पगार: मजुरी. 'रोजारोजी करून पोट भरतों.' २ हातावरचें पोट; रोज मिळ• वन रोज खर्च करणें. 'सी रोजारोजींत आहें. '-किवि. मिळवावें आणि खावें अशा रीतीनें. 'मी काय उत्पन्नभक्षी नाहीं, माझा निर्वाह रोजारोजी भाहे. '[रोज द्वि.] रोजिदार, रोजिन-दार, रोजिनदारी-रोजनदार, रोजनदारी इ० पहा. ०उठून-क्रिवि. प्रत्यहीं; रोजच्या रोज; दररोज. ' आम्ही रोजउठून तुम्हांला ताक कोठून पुरवावें ? 'रोजचा-वि. नित्याचा; नेहमीचा. रोजचे रोज-किनि. दररोज, प्रत्येक दिवशीं; नित्य. रोजि (जी)ना-पु. रोजची मजुरी; मुशारा. -वि.क्रिवि. दररोज; प्रत्येक दिवशीं. 'रोजीना चार हत्तीस पंचवीस रुपये खर्चे. '-ख र. ५४०. [फा. रोझीना ] रोजी-स्त्री. १ कुटुंबाचा एक दिवसाचा र्खन; रोजचा खर्च. २ दिवसाचें वेतन; पगार; मजुरी. १ ( ल. ) दुसऱ्यापासून रोजच्या रोज मिळणारी वस्तु; रोजचा भत्ता; रोज मिळणारें अन्न. ४ मोहरमांत फिकरास केलेला धर्म; भिकाऱ्यास दिलेला पैसा. [ फा. ] रोजीबाला-वि. रोजची नेमणुक, मजुरी, भिक्षा मिळविणाराः, रोजगारी.

> रोजआंवळी-ळो-न्हीपु. (गो.) रायमांवळी; राय-आंवळचाच झाड व त्याचें फळ.

रोजना--- की. रुदन; रहणें; शोक. 'तुम्ही कोठें गेल्यावर मी

रोजमरी---की. वासाच्या पानाचें झाड. -बागेची माहिती | १०४. [ई.]

रोजह-पु. बाग. रियाज पहा. - आदिलशाही फर्मानें.

रोजा-पु. मुसलमानांतला उपवासः, निरशन. रमजान महि-दयापूर्वी व सूर्यास्तानंतर जेवणाची मुभा भसते. [फा.] रोज-दार-पु. (ना.) रमजान महिन्यांत उपवास करणारा मुसलमान. वरील अर्थ हृढ ). २ अतिशयपणा; वैपुल्य; उंघळेपणा.

रोजी-सी. (गो.) प्रास; घांस.

रोजी-पु. (बडोदें) तीन वर्षे टिकणाऱ्या झाडाचा कापूस. (मनुष्य). -कृषि ३८५.

रोझा-जा-पु. १ समाधिमंदिर; दर्गा; यडमें. २ बाग होती ). [ अर. रौझा ]

रोझीनह-किवि. रोजीना; प्रत्यहीं [फा.]

रोटिंगे केले। '-दावि २८. रोटो-स्री. पोळी; चपाती; पाव; अंगाचा; बारीक. कणकेची भाकर. [ वे. प्रा. रुट्टिया, रोटग; हिं. रोटी ] ॰ मागर्णे-(महात.) घांसदाणा मागणें (एक प्रकारचा कर). 'रोटी-मागे सातें पातळीं। '-शिशु १६२. ०पात्र-न. चपाती किंवा भाग हरभऱ्याचें पीठ घेऊन त्यांत ओंवा, हिंग, मीठ, तूप घालुन भाकरी खाण्याची थाळी. 'की राव घेऊन रोटीपात्रा । भोजन त्याची जाड पोळी निखाऱ्यावर भाजली म्हणजे हा रोडगा होती करी श्लाघ्यत्वें।'-नव २१.१९. ०पीर-पु. पिराचा प्रसाद. ' रोटीपीर पाठविला । ' -ऐपो १४. ० **ध्यवहार**-पु. एकमेकांच्या हातचें खाणें; अन्नव्यवहार. ० सुटी-स्त्री. भरीतरोडगा. 'वहि-रव खंहराव । रोटीसुटीशाठीं देव । ' -तुगा ७९१. रोठ-पु केशर, साखर, बदाम, दूध इ० घालून केलेली रन्याची जाड पोछी.

रोटी-ठी-सी. फुलें येणारें झुडूप.

रोंटी-डी--वि.(ना.) खेळांत लवाडी करणें किया चिडणें. रोठ-प. विरोध. -मनको.

**रोठा-टा-पु. नारळाच्या झाडास लागणारा किडा. हा नार** ळाचें झाड खोडांतून स्वराब करतो. - कृषि ७५७.

रोंडा-टा, रोंडी-टी-पुकी. पिकून तयार झाल्यावर झाडा-वहन काढलेली सुपारी; मोठी पांढरी सुपारी. 'क्षीर न खाय सळाची प्रभु विदुराच्याचि जेवितोचि कण्या । आवडतिच्या सुपाऱ्या रोठ्या बरड्या, नव्या जुन्या चिक्व्या । ' –स्फुट आर्या. <sup>|</sup> ( कर्षी इसतमुख्य नसणाऱ्याबद्दल योजतात ). [ हिं. ]

रोंडेलाट, रोंटेलाट—स्री. ( क. ) १ दुसऱ्याला फसवि-तांना स्वतःच फसणें; दुसऱ्याला खड्डयांत पाडतांना आपणच त्यांत पडणें (हा शब्द एका सुपाऱ्यांच्या व्यापाऱ्याच्या मुर्खे पणाच्या कृत्यामुळे रूढ झाला. गिन्हाइकाला चांगल्या सुपान्यांच्या न्यांत मुसल्मान लोक हे उपवास करतात. या उपवासांत सुर्यो - ऐवर्जी वाईट सुपारी देतांना, चांगली देखन शिवाय त्याने वाईट सुभारीहि मोफनच दिली. व अशा तन्हेनें तो फसला. याबह्रन

रोठ्या-वि. (व.) मूखे, धडधाकड परंत महदः ठींव्या.

रोड- प. मोटा रस्ता. 'मुंबई रोड, टिळक रोड इ० '[इं.] रोड, रांडका-गा-वि. कृश; बारीक; क्षीण; बाळलेला; ( औरंगाबादेजवळ रोझा नांवाचें जें गांव आहे तेथें मूळची बाग शेलाटा; फाटक्या अंगाचा; रोडावलेला. ' जें स्थूल बा रोड। ' -विपू २.३८. [ सं. रुद्=रडणें; रुद्र:-रहु:-रोड ( =रडका, बाळ-रेला, आसर्वे ढाळणारा. –भाग १८३३; का. रोडि ] ० महल्ल– रोझेळ—स्री. आंबाडीची एक जात. ( तांबडी आंबाडी ). पु. ( विनोदानें ) अत्यंत कृश मनुष्य. [ रोड+मह्ह ] रोडनेळा-रो( रों )ट, रोटगा, रोडगा—ए. कणकेचा भाकरी- वि. साधारण रोडका; जरासा काटकुळा; बारीकसा. रोडणें, सारखा जाड व भाजलेला गोळा; जाड भाकरी; जाड, मोठी रोडाचण, रोडेण, रोडेजण-अफ्र. (राजा.) (काव्य) रोड भाकर. [ हिं.; फा. रोटिलो ] रोटपाट-पु. (खा.) पोळपाट. होणें; कृश होणें; वाळण; सुकून जाणें; खराब होणें. ' शरीर अत्यंत रोटक-का-पु रोटी; भाकरी. रोटा-पु १ भाकरी; जाड व रोडलें। तें सूर्यनारायणें रक्षिलें। ' रोडिक पण-न. (महात.) मोटी पोळी. २ आंबरेला युरोपियनांचा पाव. [हि.] ३ अत्र; क्रुशता; क्षीणता; बारीकपणा. 'काई पुर्सो रोडिकपण। '-शिश्च पोटापाण्याची चिंता. रोटिगा-प. रोडगा; रोटगा. 'कांदेभरित १२०. रोडचा, रोडा-वि. ( निंदेनें ) कुश; अशक्त; फाटक्या

रोडकी - स्री. कोकिळेच्या जातीचा एक पक्षी.

रोडगा-9 रोटगा; रोट. आठ भाग गन्हार्चे पीठ व एक -योर १ ७५.

रोडनारो-वि. (सा. भि.) तोडणारा. 'एक लाकडें रोंडनारो खाडी तेडी लाकडे रोंडतलो ... ' - मिल्ली १५.

रोडा-पु. रक्तरोडा (वनस्पति) पहा.

रोडा-पु. भाजलेल्या विटेचा तुकडा; दगडाची कपरी: [ हिं. ] रोडी-स्त्री. १ विटांचे, दगडाचे तुकडे; रस्त्यासाटीं खडी. २ वारीक वारीक दगडांचा ढीग; रास; दगडघों है.

रोंडी-सी. (ना ) रडी; चिडणें. रडी पहा. 'असत्याची खाईल जे रोंडी। तिजनर पड़ो आकाशाची घोंडी। '-मध्य १६८.

गेणदिवी-सी. (प्र.) रोवणदिवी पहा.

बोणसो-वि. (गो.) रोडका; कुश.

रीत-थ, रीत(थ,ण-रोवंथ, रोवंधण पहा.

रोती सुरत-की. रहकी मुद्रा; रडवा, दु:खी चेहरा, तोंड

रोद-नी. विना. (महानु.) बंदराचें किंवा देशाचें नांव. 'रोदेचीं सोने खैरीं। –दाव २८०.

रोदन-न. रहणें; शोक; हदन. 'न साहे वियोग करिती रोदना। श्रमिष्ट भावना देहाचिया। '-तुगा १०९. [सं.]

रोदा-पु. आंतडयाची केलेली तांत; सांब; तार. [फा. ह्रदा] रोह-पु. ( खा. ) रोज. 'ती रोदिही हाकाली उठीने...' -भिल्ली २७. [ रोज; तुल० सं. रौद्र; प्रा. रोद=अहोरात्रीचा पहिला मुह्ते ]

धतिरोधे तया। पांचांही केलें। '-ज्ञा १८.१०१५. २ विरोध; शिरकाव न होऊं देंगें; भहन गेल्यामुळें बंद होगें. उदा० द्वाररोध, अबिकों. ' उठा, एकीकडे बसा. कोणी सोंबळचाने जाणार येणार भासिकणें; जोराने दाबून आंत शिरकाविणें; आंत चेपणें, दाबणें. त्याची वाट रोधं नका. ' र प्रतिबंध, अडथळा आणणं; विरोध करणें: कोंडणें. 'तपोबळें स्वसामध्यें। अर्धपर्थी रोधिला।' -मुमादि ११.१३३.

रो(रों)प-पा-नपु. १ लहान झाड; नोंवळें झाड, गडबड रोंभा पहा. 'कीं संतोषतरूचें रोप। थांवलें जैसें। '-ज्ञा ६.२५६. २ बीं पेरून रुजल्यानंतर उपद्रन व्यवस्थित लावावयाचे रोप. २ ( ल. ) पुढें मोठें होणारे व सध्यां लहान व नुकर्तेच जन्मलेलें किवा लिगाड. 'लग्नाचें काम म्हणजे सगळ्या मुलखाचा रोंभाडा. ' उत्पन्न झालेलें आशास्यानः 'चंद्रवंशाचें हें रोप। '-र २२. बोपटा-डा-पु. लहान, फोफावणारें परंतु उपट्रन दुसरीकहे काम. ' लावतां येण्याजोगें ( आंबा, फणस इ० चें ) झाड. - शके १२८९ चा नागांव शिलालेख. रोपटा-प. रोप तथार करण्याकरतां राच्या कातडीवरील फार बारीक भोंक; रोमाचें छिद्र. [सं.] भाजून, खणन इ० प्रकार तयार केलेली जागा. रोपटें-डें-न. फुलझाडाचे किंवा भाजीपाल्याचे रोप; लहान झाड. रोपण-न. प्रभुचे पाहुनि रोपण। तेव्हांच केला दुर्घट हा पण। '-ऐपो २०९. २ दूषण लावणें; आरोप करणें; दोष देणें. रोपण- उकि. (कान्य) १ (झाड) लावणे; पेरणें; रोवणें. २ खुपसणें; खोंब- रंग्नि चैतन्य खेळवी राष्ट्राच्या ईश्वरा। '-राष्ट्रीय पद्यमाला. सर्णे: घुसविणे; रोवणे. -अकि. घुसणें; आंत जाणें; शिरणें; शिरकणे. रोपदळ-न. (कों.) नारळ-सुपारीचीं रोपें; लहान भार्डे ( दुसरीकंड उपदून लावण्या योग्य अशीं ). ' आमचे वाडींत रोपदळच बहुत आहे, झिटें नाहींत. ' रोपलाचणी-स्री. (हेट.) काढलेलें रोप शतांत योग्य खत घालून व चिखल कहन लावण. रोपा-प. १ (सामा.) रोप पहा. २ (कीं.) नारळ येण्या-पूर्वीवें नारळाचे आड; माडा. रोपाचे भात-न. लावणीचें भात, रोपें लावून आलेलें भात; रोपी-स्त्री. ( कों. ) रोप; सुपा रीचें लहान, कें वेळ झाड ( सुपाऱ्या येण्यापूर्वीचें ).

रोप-- ५. बाण. 'दुर्योधनन्प मृद्धित केला भेदुनि उरांत रोपार्ने । ' -मोभीष्म ४.१. [सं.]

रोपित-न. दोषारोप; (कि॰ करणें) -वि. लाबलेलें; पेरलेलें ( बीं ); स्थावित. [ सं. रोप ]

रोपीटोपी-वि. (बालभाषा ) चिमुक्लें; ल्हानसें: इबलेसें. [ रोपी ? ]

रोप्य- न. चांदी: हवें. -वि चांदीचें; हप्याचें. [ सं. रीप्य ] ॰मुद्रा-स्री. चांदीचे नाणः; रुपया.

रोब, रोआब—पु. धाक; दरारा; सलाबत; रुबाब. 'तेव्हां है शकल सल्तनतीचे बेइबुदीची पातशाहीचे दाब-रोबीची सर्का-रोध—पु. १ विरोध; अडथळा; प्रतिवंध; अटकाव. 'तैसें रांतृन अमलांत आली. '-रा १२.१२ 'हा दाबरोआब सर्वोना दिसों लागला. '-रा ७ खलप; २०.२७. [ अर. हआब ]

रांबरणें, रोमरणें — सिक्त. (राजा. ) खपसणें; ( होळा, मार्गरोध. [सं. ] रोधर्णे-सिक. १ (वाट, रस्ता ) बंद करणें; मातीचा गोळा, पोट इ० कांमध्यें बोट, लांकुड, कटचार इ० )

राबरा-सबस पहा.

रांबार---न. (कु.) १ शिमग्यांतील खेळकः-यांचा जमाव ( आरडाओरड करीत जाणारा ); घोळका. २ ( ल. ) गोंधळ;

रोंचें, रांची-न.स्री. (कों.) दृषित रक्त काढण्याची तुंबडी. रोंभा, रोभाष्टा-पू (ना. व.) १ घोटाळा; पसारा; २ आक्रोश: ओरडणे. ३ घोटाळा: वांधा. 'रोभ्यांत पडलें

रोम-- न. शरीरावरील वे.स; लव. [सं.] ०क्रप-पु. शरी-ज्याचे रोमकूपी ब्रह्मांडकोटी । तो हरि वैकुंठी नांदत । '-एभा २४.२६०. • बीज-न केंसांचें मूळ. 'तंव बाहेरी विरूढी १ लावणी; पेरणी. २ बीजसंभव; आरोपण; आधान. 'गर्भी करपे । रोमबीजांची । '-ज्ञा ६.२३४. -रंध्र-न. १ त्वचेंतील सुक्ष्म छिद्र; रोमकूप पहा. 'त्याच्या सर्व रोमरंघ्रांतून घाम आला म्हणजे ताप निघेल. ' र (सामा. ) रोम; कस. ' रोम-[रोम + रंध्र] ०रक्षा, रोमरक्षा भ्यतीपात-स्री.श्रव. पु. एखाद्या कामाचा निरर्थकपणा दाखविण्याकरितां हे शब्द योजः तात. उदा॰ 'त्याचे कां तुं नादास लागला आहेस, तेथे काय रोमरक्षा आहेत ? ' रोमरक्षा या शब्दाचा एकवचनी प्रयोग पुढील वाक्यांतील धूळ, राख, माती यात्रमाणें होतो. ' तेथे काय धूळ आहे; त्याला काय राख समजता; तेथे काय माती मिळ-णार आहे. •राजी-स्त्री. केसांची ओळ, रांग. [सं.] •शांति-स्री. जननेद्रियावरील देंस वाढणें. [सं.] ०शुचि-स्री. देंस नसण: केशरहितपणा. 'रोमशुचि जैसी । तळ हातासी । '-ज्ञा १७.२३५. ०**हर्ष-**पु. अंगावरचा कांटा; रोमांच पहा. **०हर्षण-**

न. १ रोमांच उमे राहर्णे. 'मा त्याच्या अंगावर रोमहर्षण रोरावर्णे, रोरेजे-अकि. (राजा.) १ गुरगुरणें. २ ( घुशीनें ) -भाब १४. **ेहर्षवाय**-पु. ज्यांत रोमांच उमे राहून फार हसुं आवाजानें. [ध्व.] येतें असा वातिविकार. रोमागणित-किवि. प्रत्येक वंसाबरोबर; रोच-पु. १ मोड आलेलें पेरण्याचें बीं; रहू; रींप; नुकरोंच केसागणीत. रोमांच-पु. अतिशय आनंद, भय, प्रांति, इ० रुजून वर आलेलें वीं; कींब. [सं. रुह्-रोह; दे. प्रा. रोव] विकारांच्या प्रावल्याने अंगावर उभा राहणारा कांटा; अंगा- रोवण-स्त्री.न. (कों. प्रां. ) पेरणें. वरील केंस ( तव ) ताठ उमे होणें. 'आपाद कंचुकित । रोमांच रोवण — श्री. १ जिमनीचा मऊपणा व भूसभुशीतपणा. २ भाले। '- ज्ञा ९.५२७. रोमाचळ-पु. कांटा; रोमांच. 'आंगीं ( नदीच्या किंवा ओहोळाच्या कांटाचा ) जमीनीचा खच, रोमांचळ उठीले। '-उषा ६२.६. रोमांचित-वि. १ आनंदा- पडझड. ३ पुष्कळ बिळें, भोकें असलेली स्थित (जिमनीची तिशयाने किंवा इतर विकृतीमुळें ज्यावर केंस उमे राहिले आहेत अति लागवडीने किंवा कुळविल्याने, नांगरल्याने झालेली ); असं ( शरीर ); ज्याच्या अंगावर कांटा उभा राहिला आहे असा | जिमनीचा भुसभुशीतपणा. [ रोवणें ] •घे**णें** –( कोंबडीनें ) अंडीं (माणूस); 'रोमांचित धर्म म्हणे, बाई गातिल तुझा प्रभाव उबविणें. (गो.:) रोवावचें. बिवा-दिवा-दिवी-स्त्रीय. १ सती । '-मोवन १३.८१. रोमाधळी-ळी-छी-छी. १ केसांची प्रवासांत उपयोगी व पाहिजे तेव्हां जिमनींत रोवतां येणारा एक रांग-पंक्ति-ओळ. २ छातीपासून खार्टी वैवीपर्यंत गेलेली लांब लोखंडी दांडा असलेला दिवा; टाणवाई. २ ( ल. ) आळशी पोटाच्या मध्यभागची केसांची रांग. 'सागरीं लहरींची नव्हाळी। माणुस. रोजणी-स्त्री. ( गो. ) पेरणी. रो(रों)वर्ण-सिक्त. तैसी उदरी त्रिगुण त्रिवळी । कर्माकर्म रोमावळी । बहिर्मुख वाढ- १ ( खांब, खुंटी, झाड, ) जमिनींत पुरणें; घट बसविणें; स्थिर लिया । '-्भा १.३६. [सं. रोम + आविल ] रोमाळ-वि. केंसाळ; फार केंसाचा. 'एक अस्वअकार रोमाळ । ' –मुआदि । 90.88.

रोमट-न. (गो.) शिमग्यांतील एक खेळ; रोबाट पहा. रोमणदिवा-दिवली-दिवी, रोमणी-रोवणदिवा इ० पहा.

रोम गबाक-मोड्या, रोमणी-णे—हमणवाक इ० पहा. रोमंथ, रोमंथन—पुन. रवंथ; पोटांत गेलेला घांस पुन्हां तोंडांत आणून गुरें तो चघळीत बसतात ती किया. [सं.] रोमंथक-वि. रवंथ करणारा ( प्राणी ).

रोमरावेखंड-न. वेखंडाचा एक प्रकार.

रोमें -- न. तुंबडी; दूषित रक्त काढण्याचे साधन; रोंबें पदा. रोम्हणबाक-मोड्या, रोम्हणी-जै-- हमणवाक इ०पहा. रोंय-यी-की. एक विशिष्ट आवाज (जोराने फॅक्टेल्या वस्तुचा ); पुई; रों. [ध्व.]

रोयण-न. (गो.) वाहळ.

रोयली—स्त्री. (कु. हेर. नाविक. ) एक प्रकारचा लहान ( गलबताचा ) नागर. याला वर उलट वळलेले पांच पाय (आंकडे) असतात: लोयली.

रोरांण-न १ घुशींचा एकदम होणारा रों रों असा मोठा

होगें तर दूरच. '-सामं २.१७४. २ भय, धाक दाखविणे. रौरीं असा आवाज करणें. रोरों-स. १ ( घुशीप्रमाणें ) रो रौ ' तुम्ही ठासुन राहावें म्हणजे त्यांच्यानें रोमहर्षण होत नाहीं. ' अशा आवाजानें. २ सूं सूं करीत; वाणाच्या गतीमुळें होणाऱ्या

करणें. ' जेणें श्रांतीपासूनि हिरतलें । गुरुवावयें मन धुतलें । मग आत्मस्वलपी घातले । रोवृनियां । '-ज्ञा ५.३४. २ पर्णे; लावणें (बीं. इ०). ३ खुपसणें, खोंचणें, टोंचणें; शिरकाविणें. 'रोंबोनि उपडितां दाभणा। छिद्र शोधितां न दिसे कोणा।' -मुआदि १३.१६. ४ दावणें; दाचून ठेवणें. 'नकावरी पदं दुजें उचलोनि रोबी । ' -र ५७. -अकि. शिरण; घुसण; इतण; आंत जाणें; टोंचणें. [सं. रोपण.]

रोघंतणं - अकि. ( महानु. ) रोवंधणं; रवंथ करणं. ' श्री-कृष्णे नीववीले पशु सकळ । आनंदें रोवंताती । ' -दाव १४२. [सं. रोमंथ ] रोवंध-3न. रवंथ; खाहेरें चघळणें. [सं. रोमंथ] रोवंशर्णे-अक्रि. खंथ करणे; चघळणे.

रोबळा—पु. एक माप; ( कैली ) खंडीचा एकषष्ठांश.

रो(रों) वळी — स्त्री. १ तांद्रळ, भाजी धुणें इ० उपयोगाची विशिष्ट आकाराची बांबची परडी; दुरडी. २ पुष्कळ बारीक बारीक भोकें पाइन वरील उपयोगाकरितां केलेली घातची परडी; चाळणी. [का. ओरोळिंग ] रो(रों)वळणाँ-सिक. ( तांदुळ इ० ) रोवळींत घालून धुणे. रो(रों )वळा-प. मोठी रोंवळी.

रोवा-पु. ( वांभारी, कों. ) चामड्यावर नशी उठविण्याचे साधन.

रोशन-वि. १ विशद; स्पष्ट; श्रुत. (कि॰ करणें) 'बंद-भावाज. २ ( ल. ) गोंगाट; पोरें इ० च्या ओरडण्याचा गलका | गीस रोशन होय हे अर्दास ' -रा १५.७६. २ लखलखित; किंवा गलबला; किलक्लाट ३ थोडया कारणावस्त झालेलें पुरेख. [फा. रौशन् ] **्दान-पु.** झरोका; साणें. ॰नाईक-पु. शिबीगाळ, मारहाण इत्यादि प्रकारचे मोठें भांडण. [ ध्व. ] मशालजी. • হাক্স-वि. माहीत প্লাঠতা; ज्ञात. राহাणाई-की.

🤋 ( दिब्यांचा ) लखलखाट; चक्रचकाट. २ असंख्य दिवे लावून रामाची आई. ६ मृगजळ. 'नातरी भौमा नाम मंगळु। रोहिणीतें रमणीयता; शोभा ( एखाद्या स्थळाची, प्रसंगाची ). ३ आरास; शोभिवंत करणें, शुंगारणें. रोशनी-स्त्री. उजेड. रोशनाई पहा. ' रात्रीं रोशनीनें नवाव दौलाचे येथें आले. '-रा ७.१०४. [फा. ] रोषगाई, रोसनाई-स्री. रोशनाई पहा.

रोदी, रोहोल गवत--न. एक प्रकारचे गवत. याचे तेल काढतात. -वगु ५.४५. [ सं. रोहिष ] रोशेल-न. रोशें गव-तापासून काढलेलें औषधी तेल (वातविकारावर उपयोगी). [रोशें+तेल]

रोष-सपु. रागः, रुसवाः, कोधः, नाखुशीः, संताप. 'रोषं प्रेम दुणबंटे। '-क्षा ९.१८. [सं. रोष ] रोषाविष्ट-वि. कुद्ध; संताप-लेला. [रोष+आविष्ट]

रोषणं--- न. अव. पहारा, रोखणी; नजर ठेवणें. ' भंवती भास्त्रीयांचीं रोषणें । ' -उपा पृ. ९. [ रोखणें ]

रोस-पु. (गो.) आमटी. [रस]

रोह-पु. रोव; रहू; कोंब; मोड; अंकुर; मोड भालेलें धान्य. [ सं. रुड् ] • करणें-घरीं टोपलींत बी पेरणें; धान्याला मोड आणणे. रोहें-न. ( कों. ) अगदीं कोंवळे झाड; रोप.

रोह-पु. हरिण; रोही.

रोहक-न. (व.) खटाई; खरड; पिहा; हड्डी नरम होणें. 'कामाने चांगलें रोहकच निघालें माझें. '

रोहक-पु. भूत; ब्रह्मराक्षस. ' दक्षिणचें सौभाग्य गळसरी कोण्या रोहकाला। '-ऐपो ४१०. [सं.]

रोह(हं)क-पु. (काव्य) रोंख; मनाचा कल, प्रवृत्ति. 'परवस्तु चोरावया देख । भखंड लागला असे रोहंक ।' [रोंख]

रोहकर्ण-सिक. १ रोंखणें; धरणें; अडविणें; थांबविणें. २ धरून ब्यापणें; पछाडणें; वेढणें; [ रोखणें; सं. रोधन; प्रा. रोहण ]

रोहका-पु. (व. ना.) खंथ. ' गाई रोहका करीत बसल्या. ' रोह(हि)टी-की. उगवर्ते धान्य; धान्य पेरल्यानंतर प्रथम दिसणारा अंकुरसमुदाय. [ रोह ]

रोह(हि)डा-पु. १ एक औषधी झाड; रक्त-रोहिडा. २ एक किह्ना; विचित्रगड. [ सं. रोहित ]

रोहंत, रोहमंत-पुसी. रवंथ; चघळणें. [सं. रोमंथ] रोहरोल-न. रोशेल पहा.

होहिण-सीपु. मुंग्यांचें वासळ. -िखपु. [ सं. रोहण ]

रोहिणी - स्ती. १ सत्तावीस नक्षत्रांपैकी चवधे नक्षत्र. २ नऊ वर्षोची कुमारिका. ३ वीज. ४ रोही जातीची हरिणी. ५ बल-

सण करणें: दीपोत्सव; दिवाळी. २ (ल.) आनंद; उत्साह; म्हणती जळु। '-ज्ञा ५.११६. ७ (संगीत) एकोणिसाच्या श्रुतीचें नांव. ८ शुद्धरक्त वाहून नेणारी रक्तवाहिनी. हिला चुकीनें धमनी म्हणतात. ९ रोहीण; एक बृक्षविशेष. रक्तरोहिडा; मंजिष्ठा; या झाडाच्या सालींचा रंगाला उपयोग होतो. [सं.] • जल, रोहिणीचे जळ-न. मृगजळ. -ज्ञा २.१२१. ' विषय असत्य रोहिणीचें जळ । वाटतें सकळ श्रांतिह्नप । ' - ब १५७. ०पति-वर-पु. १ चंद्र. २ वसुदेव. ०रोग-पु. चाळपुळीचा रोग. 'रामकृष्ण परमहंस यांच्या दुखण्याचे पर्यवसान रोहिणीरोगांत झालें. –विवेकानंदजीवनरहस्य**.** 

> रोहिला—पु. पठाण; मुसलमानांतील एक भेद. यांच्या वस्तीवहन ' रोहिलखंड ' (बरेली विभाग ) हें प्रांतनाम पडलें.

> रोही-सी. १ गोडया पाण्यांतील एक गोजिरवाणा मासा. २ एका जातीचा हरिण; नीलगाय. हा आकारानें बैलाएवढा, रंग काळसर पांढरा असतो. 'जंबुक चितळे रोही भेंकरें कुरवाळुन धरणें।'-ऐपो ६९. -प्रला २५६. [ सं. रोहित; प्रा. रोहिअ ] रोहे-न. हरिणाची एक जात; रोही अर्थ २ पहा.

रोहो-9. (गो.) लांकुड पौंखरणारा किडा.

रोहो--प. १ आरंभ; सुखात; उपक्रम; उत्पत्ति. ' म्हणोनि फळाचा लागु । देखे जिये असलगु । तिये कर्मी चांगु । रोहो मांडी ।' −ज्ञा १८.६५२. २ वाढ; वृद्धि; ६ढता. 'आणि वाढे जंब जंब मोहो । तंव तंव विषयीं रोहो । '-ज्ञा १६.३७०, ३ अकुर. [सं. रुडू-रोह ]

रोहो-ह, रोहोक, रोहोकणें, रोहोटी, रोहोत, रोहो-मंत, रोहोशेल-शेह, रोहशेल इ॰ पहा.

रोहोपोहो--पु. १ व्यवहार; दळणवळण; येजा: घसण: घरोबा (कि॰ पाडणें; घालणें; करणें; पडणें; असणें ). २ परि-चय; ओळख. ( कि॰ पाडणें; घालणें ). [राहणें+पाहणें ]

रोळ-पु. कम; नियम; वहिवाट; प्रघात, परिपाठ. 'हा अना-दिसिद्ध रोळ्। '-विपू ३.५७. [ तुल० इं. हल]

रोळ---९. रस्त्यावरची खडी दाबण्याचें यंत्र; ह्रळ. [ ई. रोलर ]

रोळणे—सिक. रेलणे; वल देणें. ' धसणारानें आपलें शरीर-दोन्ही बाजूस रोळीत जावें म्हणजे चाल लागेल. '-अश्वप १.१८९. [रेलणें]

रोळण, रो(रो)ळा-ळी--रोवळणे, रोवळा-ळी पहा. रोळा-पु. वृष्टि; समुदाय. 'दिन्य सुमनांचा रोळा। कृष्णा चौपार्शी विख्रला। ' -एभा ३१.३७. [ तुल० ई. रोल ] रोळे---पुभव. ( दादर ) दाते.

रौखे--पु.अव. (महानु.) पैसा. 'सांडोनी ईश्वराची जव-ळीक रौखे जोडी। '-ज्ञानप्रबोध ३१९. [ रोख ]

रोंडा-- न. हंड; धड; कबंध. ' शैंडा करी ताण्डव तुआं नाचित्रं । ' –िशशु ४५०. [ सं. हंड ]

🖍 रौणक--स्त्री. (ना.) रौनक पहा.

रींद( दा )ळेंणे, रोंदळा-रवंदळणें, रवंदळा पहा.

रौंदळी -- स्नी. (व.) रोवलेला दिवा; रोवणदिवा. [ रोवण-दिवली ]

रौद्र-वि. १ रागः, क्रोधः, कोप. २ नवरसांपैकी एक रस. उदा० ' गांगेय कोपा चढला कसा रे । ज्या मानिती हाचि कृतांत सारे । इ० ' -भीष्मार्जुनयुद्धांतील वर्णन. -पु. १ रुद्रासंबंधीं; शिवाचा; शैकराचा. २ भयंकर; अत्यंत भीतिदायक; उग्र; अकाळ-विकाळ. ३ तामसी; रागीट; रागावणारा. 'एके रौद्रे अतिभिन्नें। भयानकें एकें पवित्रें।' –ज्ञा ११.१२९.

रौद्री-विना.स्री. (संगीत) आठव्या श्रुतीचें नांव. ०पिडी नृत्य-न. त्रिश्लाच्या आकृतीत उमें राहून नर्तकांनी केलेलें नृत्यः

रीनक—स्त्रो. १ सौंदर्य; शोभा. 'दौलतींत कांहीं वाकी राहिली नव्हती, त्या दौलतीस खावंदाबरोबर रौनक आणिली. ' -रा ५ ८६. २ (ल.) महत्व; उच्च दर्जा. [फा. रौनक] •अफ्जा-वि. १ शोभावर्धक. ही एक पदवी आहे. 'हजरत येथें रौनक अफ्जा होणार. ' –रा ७.१०६. २ एक पदवी. [फा. ]

रौप्य--- न. रुपें; चांदी [ सं. ] ्मुद्धा-स्त्री. रुपया; चांदीचें नाणें. •शंखला-स्नी. (हप्याची सांखळी) (ल.) सरकारी पगार, नोकरी. ' मुशिक्षितवर्ग सरकारने रीप्यशंखलेने बद्ध केला आहे. '-टि १.६४

रौरव—९. एकवीस महानरकांतील एक महानरक. [सं.] -ज्ञा १६.२२६. खरव पहा.

रौक्य---न. रुक्षत्व; काटिण्य; कोरडेपणा; कठोरपणा; तापट-पणा. रुक्ष ५हा. [ रुक्ष ]

=याध--स्त्री. (रेघ) चेहरा; हजामतीतील एक प्रकार. मोद पहा. -बदलापूर ३७. [रेघ अप.]

=या=या--स्रीपु. लहान मुलांचें रहणें; टयां टयां. (क्रि॰ करणें ). २ ( ल.) इताश होऊन, भिऊन मुलाप्रमाणें वागणें; रे रे करणें. [ध्व.]

**न्हद**—पु. डोह; नदींतील खोल पाण्याची जागा. 'तेथ ज्ञान हर्दी आल्हावलें। तुझे आंग। '-भाए २६९. [सं. हद]

**≈हद**—पु. (शाप.) एक धातु; (ई.) ≈होडियम्. ही प्लाति-नशीं संयुक्त असते. ू=हवर्णे, =हेर्णे-वि. (राजा. कुण.) राहणे.

**इहस्व**—वि. (हस्व) १ आंखुड; कमी लांबीचा. २ गि**इा**; ठेंगणा; ' एकें कुशें एकें स्थूळें । एकें इहरवें एकें विशाळें । पृथुतरें सरळें। अप्रांतें एकें।'-ज्ञा ११.१२४. [सं. हस्व ] •गोल-पु. (ज्यो.) लघ्वक्षानें दुभागिलेलें दीर्घवर्तुळाचें अर्घ त्या लघ्वक्षा-भोवर्ती अमविलें असतां जो आकार उत्पन्न होतो तो. -सूर्य ८. ॰ जंतु-पु. अतिसुक्ष्म जंतु. ( ई. ) बॅक्टिरीया • सूर्ति-वि. टेंगणा; गिड्डा; खुजा. •स्वर-पु. ज्याच्या उच्चारणास एकमात्रात्मक काल लागतो असा (अ, इ, उ, ऋ, ल) स्वर. उहस्वास्थि-सी. आंखुड हाड.

**-हास** —पु. नाश; उतरती कला. हास पहा. [ सं. हास ] **्हो**—स्नी. लज्जा; लाज. [सं.]

**-होच--पु. (राजा. कुण.**) रहू; कौंब फुटलेलें धान्य. रो**ह** 

ळ-वर्णमारेंतील अहाविसावें व्यंजन. वर्णविकास:-पहिली अवस्था अशोकाच्या गिरनार लेखांत, दुसरी कुशानवंशी राजांच्या वेळच्या मथुरा येथील लेखांत (इ. स. १-२ रें शतक), तिसरी झालरापाटण येथील राजा दुर्गगणाच्या लेखांत (इ. स. ६८९) व शेवटची इ. स. १९०८ मधल्या ओरिआ लेखांत दृष्टीस पडेल. –ज्ञाको (ल) १९.

ल(इ)ई—वि. (कुण.) बहुत; पुष्कळ; अतिशय; मोटपा संख्येचा, परिमाणाचा. लय पहा. -तुगा १४१. ' उत्तरेचा महिमा र्ल्ड । जाऊनि राहा हिमालयी। '-मध्व ३५२. ०ऌट-स्री. (कुण.) रेलचेल; विपुलता; ढीगचे ढीग; मोप; मस्त. लय पहा. [लई+लूट]

लईण-न-स्त्री. १ रांग; ओळ; रेघ. २ सैन्याची तुकडी. ३ पोलिस बंगैरे लोकांच्या घरांची रांग. [ई. लाइन]

लक-कण-कन-कर-दिशीं--किवि. १ चक-कण; झक-कण. २ झटक्यांत; क्षणांत. [ लक्क-रूख ]

लक्चे-अफ्रि. (गो.) तोल जाणें.

लकट(ड) णें — उक्ति १ (प्र.) लगटणें पहा. २ लोटणें; ढकलणें. [सं. लग]

लकड—स्री. (कों.) १ अतिशय उंच वाढरेलें माडाच्या जातीचें झाड. २ (ल.) शरीरानें कृश, सोटासारखा उंच असलेला मनुष्य. [लांकुड] सामाशब्द-- ॰कोट-पु. मोठमोठीं लाकडें जिमनीत उभी पुरून भितादासारखें केलेलें आवार; लाकदाची तटबंदी; मेढेकोट. [ लाकुड+कोट; हिं. लकडकूट ] •खाना-पु. ' आठ दी रिकाम -हवर्चे. ' -मसाप २.११०, -लोक २.८०. १ इमारतीची किंवा जळाऊ लाकडे । ठेवण्याची घरांतील स्वतंत्र

जागा; लांकुडघर. २ लाकडांची वखार. [ लाकुड+खाना; हिं. लकड-खानह् ] विद्यो-वि. रोडका; लुम्डा; उंच व कुश. [लाकुड+ दिवा ] • वाला-पु. इमारतीची किंवा जळाळ लांकडे विकणारा. [हिं.] लकडा-पु. १ मोठी काठी. २ वाळलेला, रोड झालेला मनुष्य. 'त्याचा लक्षडा वळला. '३ वाळलेला व लाकडासारखा कडकडीत झालेला पदार्थ ( कपडा, भाकर, वाळलेलें काड ६० ). लकडी-स्त्री. १ लाकडाप्रमाणं घर होईतोंपर्यंत कढिविलेला उसाचा मोडून रान लकलकीत कहन तेथे किला बांधुं लागला. ' रसः लाकडासारखा कडक झालेला गुळाचा पाकः गुळाचा एक प्रकार. २ लाकुड; काठी. जोंधळयाचा एक प्रकार. [ हिं. ] (वाप्र ) लकडी वांचुन मकडी वठ(ळ)त नाहीं-माकडबेशादि सौम्य उपायांनी वंद होत नाहींत, त्याला मारच पाहिजे. ि लाकुंड+ माकड ] लकडी कोट-पु. लकडकोट पहा. लकडी पूल-पु. नदी इ॰कांवर बांघलेला लाकडांचा पुल. लकडी पेढी-स्री. (कों.) होळीकरितां मुलांनी घरोघर फिस्न मागिरालेली लांकडें, भौडके व गवत ६० (न्यापकार्थी ). लकड्या-वि. उंच आणि लुकडा. [लकड]

लकडा-- पु. १ गळ्याशी लागणारे, ओझ्यासारखं वाट-णारें, निकडीचें काम; निकड: तगादा; नेट; ओझे ( वेणें, ससार, इ॰चें ). ( कि॰ लावणें; लागणें; बसणें ). (बाप्र. ) ॰ लावणें-तगादा, निकड लावण, स्वस्थ वसुं न वेणे; काहीं सुचूं न वेणे.

लकतर-री-नभी. १ चिंधी. २ फाटलेली वस्तु, वस्न इ० [सं. लक्तकः; स्टर् , स्कद्=लाथ ] स्वकतन्या-स्रीयव. १ चिंधडया; धुडके (बन्नाचे) (कि॰ निवर्णे; हो गें; काढणें). २ फाटकी बक्रें; जीर्ण कपडे. [सं. रुक्त हः, फा. रुतर्]

स्वकृताल---वि. (व.) हुज्जतस्रोरः, कज्जेदलाल. [लचका+ तोडणें ? ]

लकतुवाय-न. (गो.) प्रेमळपणा; प्रेम.

लक्षपक-वि. चकपक; चापचोप; ठाकठीक; नीटनेटका; छानदार. लिक द्वि. ]

लक्ख-न्नी. १ वाईट संवय, रीत; दुर्गुण; खोड. 'दुस-च्यास वेडावूं लागल्यापासून त्याला तोतरें बोलण्याची लक्ब लागली.' २ घाटणी; पद्धति: शैली; ढब. ' बोलण्याची चालण्याची. लिहिण्याची लक्षब. ' ३ आसक्तिः; व्यसनः [ अर. लक्ब्=टोपण नांव ]

लक्कलक — वि.किवि. चक्कितः झणझणीतः लकः (वीज, क्षिलईची भांडी इ०प्रमाणें ); दिपल्याप्रमाणें. ( कि० करणें; होणें ). 'त्यांची भांडी पहा कशीं लकलक करतात तीं.' [ अनुकरण; लक्क द्वि. ] •क.र.णें-( पित्तक्षोभ इ० मुळे डोळचांपुढें लक्तलक होणें; काजने येणें. ' कालचे उपासानें आज डोळगांपुढें लक्तलक करतें. ' लकलकर्ण-अकि. १ चकच हणें; प्रकाशणें. २ लकलक करणें. येतात. कारण या शहरावसन पहिले याम्योतरवृत्त जातें अस

लकलकाट-पु. चक्रचकाट; उज्ज्वलता; अतिशय प्रकाश; तेज; लक्लकी. लक्लकी-स्री. चकचकाट; चकचकी; उज्बलता. लकलकीत-वि. १ चकचकीत; झगझगीत. २ (ल ) स्वच्छ; निर्मल; नामी; लक्ष; लकपक; चकपक ( मनुष्य,वस्न,सामान इ० ). ३ (उप.) साफ; उघडा; नागवा; सुनका; सुना. 'दोन डागिने होते ते चोरानें नेले आतां ती लक्कितीत झाली. ' 'झाहें तोडून

लक्क(ख)चा—पु. बातरोग; अर्धागवायु.

लकसप(फ)कस, लव:सवकस—किवि. (व. ना. ) घाई-घाईनें. [ लक्क+स(सहरा) द्वि. ]

लका-का-पु. कबुतराची एक जात. याची दूम नेहर्मी उभारहेली व पसरहेली असते, मानेचा झोंक नेहमीं पाठीकडे असतो. -मराठी ३ रें पु. (आ. ४) पृ. ६८. [अर. लका]

लंका-की. तंवाख़ची एक जात. कृष्णा आणि गोदावरी या नद्यांमधील भागांतील तंवाखूस म्हणतात. -कृषि ४१९. [सं.]

लंका-- स्त्री. १ रावणाची राजधानी. २ सिंहलद्वीप; सीलोन बेट. ३ राक्षस, वानर, झाउँ इ० कांच्या दाह्रच्या केलेल्या आकृती: दाह्नचीं झाडें. ४ (विनोदानें, निदेनें ) लहान पोरगी. (व.) केस पिजारलेखी, कुंकू नीट नसलेखी गयाळी मुलगी. ५ जारिणी, स्वैरिणी स्त्री. [सं.] म्ह० १ (व.) टंकेंत जन्मले तितके राक्षसच=वाईट कुळांत चांगली माणसें जन्मणें शक्य नाहीं, याअर्थी. २ लंकेंत, लंकेस सोन्याच्या विटा≖लंकेंत पुष्कळ सोनें असलें तरी त्याचा आपणास काय उपयोग ? ( मिळकतीप्रमाणें खर्चिहि जास्त या अर्थानेहि वापरतात). (वाप्र.) ० त्व्रटर्णे-अवाढन्य संपत्ति मिळणें. ॰ होणें-(गो.) सौंदर्यवान, सालंकृत होणें. सामाशब्द- ०दहनसारंग-पु. (संगीत) एक राग. यांत षड्ज, तीव ऋषभ, कोमल गांधार, कोमल मध्यम, पंचम, कोमल निषाद हे स्वर लागतात. धैवत स्वर वर्ज्य. जाति षाढव-षाढव. वादी ऋषभ. संवादी पंचम. गानसमय मध्याह. [सं.] • लूट-खी. अगित संपत्ति मिळविणे;लंका लुटणे पहा. लंकेची पार्वती -स्री. ( लंकेला जाऊनहि गोसाविणीच्या वेषांत असणारी शिवपत्नी, पार्वती ) १ जिच्या अंगावर एकहि दागिना नाहीं अशी उंच व रोडकी स्त्री. २ (सामा. ) अलंकाररहित सवाष्ण स्त्री. ज्यावर खोगीर, जीन वगैरे कांहीं नाहीं अप्ता रोडका घोडा. लंकेश्वर-पु. लंकाधिपति रावण. 'अहो रानींचिया पालेखाइरा । नेवाणें करविजे लंकेश्वरा । ' −ज्ञा ११.२३. [ लंका+ईश्वर ] लक्को**दय−५.** तारे, प्रह, राशी यांचा सीलोनांतील उदयकाल. यास चरसंस्कार कहन वाटेल त्या ठिकाणेचे त्या त्या खगोलांचे उदयकाल काढतां

मानतात. हें उज्जिशिनीच्या शास्त्रीतरवृत्तावर आहे. ' मेवाचा लंकोदय चार घटका अडतीस पळ. '

लकाटण-अकि अतिशय चमकणें; लख् ख् करणें; लक् [ध्व ] लक्षणें; झळकणें. [लक्लक ] लक्षाकणी -स्त्री. चकावणी; चम कणी; झळकणी. स्रकाको-स्त्री. चकचकी; चक्राती; उज्वस्ता: पराकाष्ट्रची रोषणाई, तेज, तजेला, [ लकलकी ]

**लकार-च्या, लकार विव्हा-विव्ह्यांतला-**नि.(लगड, लुच्चा इ० शब्दांचा ल ने आरंभ होतो यावस्न सांकेतिक) लख्=हालणें } लबाड, लुच्चा; लफगा इ० लक्षारी-स्वी (संकेतिक) लवाडी: लकारी.

रोगणें (वारनिसं ) देतात. [लाख+करणें ]

लंकिन कांठ-पु. (नाशिक) जरीच्या कांटाची जात. -शानप्रकाश ९ १.१९३).

लिकरी-स्त्रीयु. (सामा ) छकेरी पहा.

लकीर—सी. रेषा; रेघ; पड़ी; ओळ. [ हिं. ]

**लकीरी, लकेरी**—सी. १ तेज; चकाकी; जिल्हई**. २** (ल.) ण्यांत इ० ). ( कि० मारंगें ). ३ च्युक; छटा; वास; गंघ ( रंग, स्वाद, राग इ० मध्ये एखाद्या परक्या गुणाचा ). (कि० मार्ग्न). 'ओल्या रंगांत कोणत्याहि रंगाची लकेरी पाहिजे असल्यास...' -मॅरट २३. ४ कांठ; किनारी ( किनखावाची, जरीची, रेशमाची इ॰ ). ' या दुपटयांचें सुत चागलें आहे पण लंबरी चांगली नाहीं.' [लक्!]

लकोलक-वि.कि.वि. लक्लकीत पहा. 'झाडें तो इन मो इन रान लकीलक करून तेथें किला बांधूं लागले. '

लकुच-न. एक फळ; लिकुच. 'लकुच कट्चि अमृतक्रा करवीं हीं शर्करेंत घोळविला। '-मोवन ९.६८.

लक्क-क्ख-ख्ख-न. १ वीज इ० कांचे तेज स्फरण होणे किंवा तसा भास होणे; लकलक करणे; चकः चमकः ' अकस्मात रिलचेल. -वि.किवि. त्रिपुल, प्रचुर; रेलचेल. [ लाख+लुटणें, लोटणें] वीज चमकतांच माझ्या डोळचापुढं एक झालं. ' २ आकस्मिक भीति; आकस्मिक दु:खाचा धसका; धक्का. - वि. १ स्पष्ट; ठस-ठसीत. २ चकचकीत; झगझगीत इ० लक्तलकीत पहा. ३ उघडा बंब; अगदी नागवा. ४ कफलक; निर्धृत; उघडा (नम्र गोसावी). ५ छानदार; सुरेखं. [ध्व.] (वाप्र.) एकः भावडी कड़ा उजी-(गो.) नसता खर्च करून ऐट मार्गे.

**लक्कड, लक्कडकोट, लक्कडखाना**—(प्र.) लकड, स्कडकोट इ० पहा.

लक्कण, लक्कन, लक्कर, लक्काविशी---किवि १ लक्रकण-कन-वर-दिशी इ० पहा. २ झटकन: चटवन; पटवन; क्षणांत.

**छक्तर**—न. स्कतर पहा.

सकताळ—वि. ( व. ) बेशरम; निरुज्ज. रुकताड पदा. लखणी--सी. पंग; झोपेमुळं येणारी इतकी. ( कि॰ देण ). २ (कु.) झोंप. स्टखणें-अकि. (कु.) पंगणे, दुलकी येणे. (सं.

लखपचोतरी-त्री—स्वी. १ (लाख संख्येबर आणसी पांच) लुक्चेगिरी. रुवाडी शब्दाशी हा जोडून योजतात जसं- लवाडी खोटें किंवा भरमसाट अवास्तव वोरुण: वाता; गप्पा. २ (कांहींच्या मतें लाख सारविणें यावहत्न) पोकळ जिल्हई; दिखाउ.पणा, असत्य लकारी, लकीरी--- पु. एक जात व तिच्यांनील एक व्यक्ति. वोल्णें; खोटेपणा ( मनुष्याचा, दश्याचा ). - वि. दिखाऊ पण हे लोक लाखेच्या बांगडचा, कंगण्या व इतर अलंकार करतात व पोकळ; दिसण्यांत चांगला पण खोटा; नकली. [लाख+पंच(पच)+ उत्तर ] लखपचोतऱ्या-वि. खोट्या, निराधार गोष्टी सांगण्याची, बाता झोकण्याची खोडी असलेला.

> लखपति-ती-पु. लक्षाधीशः, लाखों रुपयांचा मालक. [सं. लक्ष∔पति; गुज. ]

लखमा -- पु. (क. ) अधीगवायु; लक्षवा पहा.

लखलख--सी. १ चकचकणे; चकाकणे; चकमकणे; लकलक माधुर्य; मोहकता; छवदारी; चित्ताकषैक गुण ( गाण्यांत, बोल- पदा. २ तीत्र क्षुधा; वसवस्त. ( कि.० सुर्रणं ). [ ध्व. ] सखड-लखड क्र्रॉंन-अक्रि. वखवख करणे अधाशासारखें वागणें. [अनु-करणवाचक ] सखसखर्जे-अकि. १ सक्तरकों; चमकों. २ तीव धुवा लागणें. [ ध्व. ] **लखलखार, लखलखी, लखलखीत-**लक्तकाट इ० पहा.

> लखलाभ-५ ( लाख स्पयांचा लाभ ) १ अतिशय मोठा लाम. 'आपली मेट झाली हाच आम्हास लखलाम झाला. ' र दुकानदारापासुन एखादा जिन्नस विकत घेतला असतां, गिन्हा-इकास तो लाख रुपयांच्या योग्यतेचा होवो अशी इच्छा दर्श-विण्याकरितां द्वकानदार उद्गार काढतो तो. 'जा, ही शालजोडी तुला लखलाम असो. ' [ सं. लक्ष+लाम; हिं. लख=लाम]

> छखळो(छ)ट, खखाळ(ळां)ट—-बीपु वैपुल्य; प्राचुयै; स्खापडी-मी. (गुज.) पत्रव्यवहारः लिखापढा पहा. 'निरर्थेक रुखापडी कमी करण्याबद्दरु नियम.'-(बडोर्दे) खानगी खातें अपवाद ३०. [ लिहिणं+पढणें; हिं. लिखापढ ]

लखेरा--9. लाखेचे दागिने करणारा किंवा त्यांस झिलई वेणारा. लकारी, लकेरी पहा. [ लाख; हिं. लकहिरा ]

लखोटा-पु. १ पाकीट. २ बंद केलेलें पत्र. लाखोटा पहा. लग-पु. १ खांबांवर आडवी टाकलेली तुळई. २ आधार; लगा पहा. ३ -पुन्नी. अवयय, अंग, खांदी इ० मोडलीं असत

ती तुद्भन न पहतां ज्याच्या योगानें लेंबत राहते तो अंश. ४ संयोगभूमि. ५ जोड; दुवा (दोन पक्षांतील, बार्जुतील, व्यक्तीं-·मधील.) [ सं. लग् ] ( वाप्र. ) लगीं असर्णे-संबंध असर्णे; लागु असणे. लगीचे काम-न. ज्यांत छपराला लगीचा आधार असतो तो इमारतीचा प्रकार. याच्या उलट पिढ्यांचे किवा पिढवापाटाचें काम.

ल (लं)ग-की. (कारकुनी शब्द) दुकालमी यादीपैकी एखादा कालम अपुरा राहिल्यास तो दुसऱ्याच्या बरोबर करण्या साठीं पहिल्या कालमांत रकमेच्या ठिकाणी शून्य व पुढें लग शब्द लिहून पूर्णता करतात ती. [ लागणें; किंवा फा. लन्ग्= लंगडा ] लगपुज-न. वरीलप्रमाणें रकमेच्या ठिकाणीं लिहिलेलें पुज्य. ( क्रि॰ घालणें; देंणे; मांडणें; लिहिणें ).

लंग-न. (कु.) लहान माशाचे जाळे.

स्त्रंग—वि. अतिशय क्षीण व अशक्त झालेला (दुखण्यानें, ंडपासानें ). [ लंगणें किवा लंधन ]

लंगचो—पु. (कुं. ) चिमटा.

लगर-पुन्नी. १ नेटाचा व निश्चयाचा पाठलाग (सामा-न्यतः एखाया विषयाचा, वस्तुचा ); ( शब्दशः व ल. ) शक्तीचा व बुद्धीचा अत्यंत उपयोग करणे; संघटित व नेटाचा प्रयत्न. २ जोराचा इहा; चालून जाणें. 'तो एकसाचि कोप संसप्तक योध संघकरि लगट। '-मोकर्ण ३३.२१. २ पाट न सोडणे; चिकटणें; पिच्छा पुरवर्णे. ३ -स्त्री. दाट मैत्री; घसण. ( क्रि॰ करणे; लावणें; घालणे; पाडणें. ) -वि. चिकटून राहणारा; पाठ न सोडणारा; चिक्ट. ' रामभाऊंचा मुलगा किनई फार लगट आहे. ' [ लागणें ] (बाप्र.) • करणें-( वाईट अर्थी ) जवळ जाणें; अंगाशीं अंग लावणें. **स्त्रगटर्णे**-सिक. १ चिकटविणें; चिकटण्यास लावणें. २ मिसळणें; भेसळणे. 'श्रीवर्धनचे सुपारीत भोवरगांवची सुपारी लगटतात.' 🤰 ढकलणें; दपटणें; लाटणें; रगडणें; रपाटणें. 🗝 कि. १ चिकटणें. 'पावसाचे योगानें सगळे कागद एकास एक लगटले. ' २ ( र्ले. )। दाट घोंस लागणें ( फळें, फुलें यांचे) लटकणें. ' पीक पिकेल घुमरी। पुरुषार्थ चारी लगटोनि।'-एभा ६.३०७. ३ नेटणें; भिडणें. स्नागणें; पावणें; ठेपणें. 'फौज येऊन किल्र्याचीं लगटली तरी [ध्व.] तुमची तयारी कांहींच नाहीं पुढें कसें ? ' [सं. लग् ]

लगट-नी. (वरघाटी) १ मोठी पास. २ बैलाच्या पाठी-**पर-पाणी आणण्यासाठीं-**ठेवावयाची होखंडी चौकट; हगड: माकण.

लगड-- प. बहिरी संसाणा; कावळचासारखा एक मांसभक्षक पक्षी. 'लगडझगड जळखंडे बाटोवाट।' -ऐपो २४२.

स्रगड- श्री, सोनें, बांदी इ० धातंबी कांब, वीट.

लगड—की. माकण; पशुच्या पाठीवर घागर ठेवण्याकरितां केलेली लाकडी किंवा लोखंडी चवकटं; पशुंच्या पाठीवरील घागरी. लगट पहा. 'नदीच्या गांवीं लगडीनें पाणी आणतात. ' २ ओझें. –शर.

लगडणे—अफ्रि. १ लगट करणें. लगटणें पहा. २ फल-पुष्पांनीं गजबजणें. ' सत्संगाचे निजमेळीं । परमार्थ जाय पाल्हाळीं । लगडोनि ये स्वानंदफळीं । सर्वेकाळीं सफळित । ' – भाराबाल १. 98.

लंगहर्णे-अफ्रि. लंगणें; एक पाय अधु असल्यामुळें दुसऱ्या पायावर भार देऊन चालणें; पाय काढीत, वेडेवांकडे चालणें. [ सं. लग्-लंग, फा. लंगीदन; हि. लंगडना ] लंगडणी-स्री. एक पाय अर्धवट किंवा न टेकतां उड्या मारीत चालणें. लंगडदीन-वि. लंगडाऱ्या मनुष्यास थट्टेने म्हणतात. लंग**डशाई-शादी-**स्री. **१** ਲੰगडत चालणें. (क्रि॰ घालणें ). २ लंगडीचा खेळ. एक पाय आंखड्न धरून दुसऱ्या पायावर उडत चालणें. (ऋ॰ घालणें; करणें ). -वि. लंगडा. [ लंगडा ] उहु० लंगडशादी पायांत वादी. लंगडा-वि. १ एक पाय आखुड विं.वा अधू असळेला. २ अधू; पंगु; इतशक्ति; विकल; व्यंगी (पाय, हात इ०नें-मनुष्य,पर्गु). २ ( ल. ) ( एखाद्या जहर असलेल्या मनुष्याच्या किंवा वस्तूच्या अभावामुळें ) पंगु; कमजोर; निकामी (काम, यम, इ०). 'एक बैल नाहीं यामुळें नांगर लंगडा झाला. ' उहु ० लंगडच्या लंगड आन गांवखोरी पण चरना. लंगडी-स्नी. एक खेळ; एक पाय दुमडून दुसऱ्या एकाच पायाने उडघा मारीत चालणे. **ंकोशिंबीर**-स्री. एक मुर्लीचा खेळ. -मखेपु २७१. **ंसबव-**स्री. तुटपुंजें, अप्रयोजक, अप्रमाण कारण; अपुरं निमित्त; असम-पैक कारण. 'वजनदार पुढाऱ्यांनां कांहीं लंगडया सबबीवर पक-इलें. '-के १७.५.३०.

लगडत( थ )गड-स्री. (साहित्य किंवा फुरसत नसल्या-मुळं ) काम अपुरें करणें; रपाटणें; रगडणें. ' लांकडें पुरतीं नव्हतीं आणि पर्जन्य तर आला आंगावर तेव्हां लगहतगढ करून एकदाचे घर बांधलेसे केलें. ' २ अनेक मसलती, बेत योजणें; अनेक उपाय, 'लगटला स्वर्गाचिये सीमा । ' –मुभादि २७.४९. ४ पोंचणें; ब्रिल्टिप्त काढणें. ३ –िक्रिबि. कसें तरी, निष्काळजीपणानें; वरवर.

लंगणी—अफ्रि. (प्र.) लंगडणे; लंगडत चालणें.

लंगणे - अकि. दुखणेकरी, रोड होणें; वाळणें. [सं. लंघन ] लगत-सी. १ जोड; संधि; जोडलेपणा; समीपता; भिहन असणें ( जमीन, शरीर इ० चें ). ' या स्थळास नदीची लगत आहे. ' र सोयरीक; नार्ते. १ दाट परिचय; घसण. ' ही गोष्ट त्याजपाशी बोलायाइतकी त्याची आमची लगत नाहीं. '-किवि. 📍 जबळ; समीप; सन्निध. ' दसरा नवरात्राचे लगत आहे म्हणूब 👉 चित्रया पाठविल्या तेन्हां तो निघृन आला. ' २ अनुक्रमानें; खंड न पडतां (कालाचा, स्थलाचा ). ' एथून लगत तीन शेतें आमचीं भाहेत. ' [ लाग ] सामाशब्द - ०मजकूर-पु. परिच्छेद, भाग न पाडलेला (लेखी किंवा तोंडी) मजकूर; लागोपाठ मजकूर. तुटक मजकुराच्या उलट. ० लाखोटा-पु. १ हुंडीपत्राचा इ० मजकुंर आंत लिहून त्याच हुंडीपत्रास चिकटवृन पाठविलेला कागदाचा लाखोटा; हुंडीला चिकटविलेली आणि हुंडीबरोबर घडी घातलेली सुचना आंत असणारा लाखोटा. २ आंतील मजकूर व वरील पत्ता निरनिराळथा बंदावर नसून एकाच वंदावर असतात तें पत्र; पत्र व लाखोटा एकच असा प्रकार. • हुंडी-स्री. सूचनेचें पत्र सोबत असलेली हंडी. लगता-पु. १ संबंध; जोड; जवळजवळ असणे (देशांचें, पदार्थीचें). २ शेजारीं, भिड्न असणारा प्रदेश; सरहह-प्रदेश; सीमाप्रांत. <sup>्</sup>यंदा करनाटकचें लगत्यास चांगलें पीक आलें.' -वि. लागून, जोड्डन असलेला. **्जाब**-पु. १ लगतलाखोटा; हंडीबरोबर घडी करून हुंडीला चिकटविलेले हुंडीच्या सुचनेचे पत्र. २ हंडीच्याच लिफाफ्यांत लिहिलेली हुंडीसंबंधी सूचना, जाब. ॰लाखोटा-पु. रुगत लाखोटा पहा. ॰लोळ-पु. १ मार्गे येईका । ' -नव १३.११३. लगबगी-ग्या-वि. सदां घाई अस-लींबणारा वस्त्राचा घोळ; मागें फरपटणारें वस्त्र. २ मालिका; माळ; लांबण. (कि॰ लावमें; लागणें). ३ शेतें, मळे, झाडें इ० कांची लांब मालिका; आश्रितांची, पदार्थांची, साधनें-उपकरणीं यांची लांबलचक मालिका, गाडी. लगताळ-स्रीपु. माला; माळका; हार; एकसारखा कम. ( कि॰ लावणें; लागणें ) लगताळा-ळ्या-वि. १ चिकट; पाठ पुरविणारा; तेलंगभट. २ अंगावरील बस्नाचा घोळ मागें टाकणारा; कपडे फरपटवीत जाणारा. ( ल. ) गबाळ: भौंगळ. लगती-वि. १ विवाहानें संबंध असलेला; सोय-रीक असणारा; सोयरा; नातेवाईक. 'तुम्ही पडला श्रीमंतांचे लगती, तेव्हां तुम्हास असे क्से बोलावें ? ' २ स्नेहाचा; प्रीतीचा. [लगत] लगतग-सी. १ एखायानें टेवलेली टेव बळकावणें; लबाडीनें तिचा अपहार करणें. २ एखाद्या धंद्यांतील लवाडी; अप्रामाणिक

व्यवहार.

लगतऱ्या—सीभव. लकतऱ्या पहा. ( कि॰ निघणें; काढणें ) लगदन-न. (राजा.)(मांस, कणीक इ० च्या) गोळधाचा हातानें, तोंडानें तोडलेला तुकडा; लचका. ( कि॰ घेणें; तोडणें ) [लगदा]

कोण्ही नवरात्रांतच धरतात. ' २ लागोपाठ; लगोलग. ' लगत तीन पीठ, भाजी इ० शब्दांशी विशेषणात्रमाणे योजतात. ) ५ पुंजका गोळा; गुंता ( केंस, कागद, पानें इ०चा ).

> लगदा-पु. १ लाखेर्चे पुरण; लाखेर्चे महवण (दागिन्यांना केलेलें ). २ बांगडीचा एक प्रकार; लाखेनें मढविलेली बांगडी. 🤱 (ल.) खोटें सोनें.

> लगधग—की. १ ( घाईनें, चलाखीनें ) जाणें, येणें, काम करणें; झटपट; लगवग; चपलता. २ गडवड; धांवपळ. [ ध्व. ] लगधगी-ग्या-वि. चपऊ; चलाख. [लगधग]

> खगन -- न. ( प्र. ) लप्त; विवाह. [ सं. लप्त; हिं. लगन ] लगनकळा, लगनघरका, लगनचिद्वी, लगनचुडा, लगनटका, लगनटीप, लगनसराई-लप्रकळा इ० पहा.

> लगफ्ग-किवि. जोराच्या वाऱ्यानें कपडा इ० कांच्या फड-फडण्याप्रमाणें आवाज होऊनः, फडफड. [ध्व.]

> लगबग—की. १ घाई व गडबड; त्वरा; उतावळी. 'लग-बग उटतां हे राजकन्वेस जाली । '-सारुद्व ४.७१. २ झटपट; चलाखी. ३ उत्मुकता. - किवि (काव्य) घाईनें; गडबडीनें; त्वरेनें: लगबगा-ग-किवि. (काव्य) घाईनें; गडबडीनें. 'लगबगें लेला; अतिशय उतावीळ. लगबगून-क्रिवि. ( क्वचित् कान्यांत व अशिष्ट भाषेत ) घाईनें; गर्दीनें. [लमबगर्णे क्रियापदापासून ]

> लगभग-किवि. (चुकीन) सरासरी. 'लगभग बारा वर्षे झार्ली त्या गोष्टीला. ' [लगोलग हिं]

लगम-श्रीप. लगाम पहा.

लगर—की. (प्रां.) (मोत्यांचा, फुलांचा) सर [ ! ]

लगर—वि. (प्रां.) भाडदांड; उर्भट; बंडखोर. [ लंगर १] लंगर—स्री. (व.) संबण; मालिक्षा. ' मालांच्या डब्यांची लंगर लागली. ' -वि. (व.) दीर्घसूत्री; चेंगट. लंगरी-वि. लंगर.

लंगर-पु. १ गलबताचा लोखंडी नांगर. २ लोखंडाची मोठी सासळी. ३ ( ल. ) साधारण प्रमाणांपेक्षां मोठा, अवजड पदार्थ ( दागीना; तोडा; सांखळधा, दोऱ्या इ० ). 'सब्बा शेराचा लंगर ज्याने हातामधी घातला। '-ऐपो ७१. ४ चुना, पोहे इ० कुटण्याचे एक यंत्र. ५ मोहरमच्या सणांत फकीरास वाटतात तें अन्न, शिधा. ' अनुहत लंगर बाजे । फकीर दरवाजे दरवाजे । ' 'शहर मजरूरी पेशजी मोगलाई अमलांत दररोज लंगर पांच सात पहें धान्याचा चालत होता. '-बाडयोमारो २.२७२. ६ मठ. स्वादा--पु. १ लादा, भिजवुन, चांगला मञ्चन केलेला गोळा [ फा. लङ्गर ] ( बाप्र. ) •तो हणे-(माण. ) जत्रेत खंडोबापुढे ( चुना, चिखल, कणीक इ॰ कांचा ). २ एक घास **हो**ईल एवढा पुजाऱ्यानें लोखंडी सांखळी तोडणें. सामाशब्द- •स्नाना-पु. १ मांस इ॰कांचा गोळा; लचका. 'रिपुहृदयांचे चि तोडिती लगदे। अवाढव्य, विस्तीर्ण कारखाना. २ ( ल. ) जेथे दाद लवकर लागणें -मोक्की २१.२१. ३ घट पदार्थ ( चिघळणारा गूळ, पळप- किटण अशी संस्था, प्रकरण ६०; अन्नछत्र. ' गुरु गोविंदसिंधाच्या ळीत भात इ॰ ). ४ ( समासांत ) पचपचीत व मऊ ( भात, जयंतीच्या वेळी जो रूंगरखाना उघडण्यांत आला होता त्यांत

होती. '-प्रयोध ( पुळे ) १६.२.३६. **ेखानी**-वि. १ अवा**ढ**न्य [फा. लिगाम् ] ( वाप्र. **) ेघालणे**-आळा घालणें. **लगामी-**व भन्य ( कारखाना, घंदा, लवाजमा ६० ). २ अडाणी, आड- वि. १ स्वाधीन; अधीन. २ न्यवस्थित; शिस्तवार. याच्या उलट दांड लोकांची टोळी. ॰दोर-पु. गलवताच्या नांगराचा दोर [दे.] वेलगामी. लगामी-किवि. हुकुमाखाली; ताब्यांत; शासनाखाली. •हास्राचा-वि. मोठ्या हाडाचा; मोठार; जाडजूर; धट्टाकटा. ( কি॰ असणे; चालणे; तागणे; ठेवणे; चालवणे; आणणे; लंगरी काम-न. ( छंगरानें केल्याप्रमाणें काम ) जंगी व बेडौल लावणें ) 'हा जन तुमच्याचि असे इतरा कोण्हाचियाहि न लगामीं। ' मनुष्य; फाजील वाढलेला, लोटचा माणूस.

लंगरू — वि. घोडयाची एक चाल. –अक्षप १.१९४. [ लंगडी ? ]

स्रगस्य — स्वी. १ घाई; उताविक्रपणा; त्वरा; धांदल. (कि० करेंगे ), २ ( ना. ) आधाशीपणा. -क्रिवि. जलदीनें; झपाटचानें ( काम करों), जेवेंगे; इ० ) [ सं. लग्न; म. लग द्वि. ] लगलगां-किवि. लगबगीने.

लगविर्णे—सिक्त, लगाविण पहा.

लगहीन-न. (की.) गवंडी कामाचे इत्यार.

लगा-पु. (विणकाम) सुताचे ५ किंवा १० थोक एकत्र ताणून केलेला ताणा.

लगा—पु. १ थिरा; लग. २ (ल.) संबंध; नातें; धागा दोरा; सूत; संबंधार्चे, दळणवळणांचे साधन. ( कि॰ लावण ) ३ (संधी, लक्ष, उद्देश या अर्थी) लाग पहा. (कि॰ लावणें) ४ आश्रय; आधार. 'रक्षी द्रौणीतें जो दढ होतो आयुचा लगा मरणी । ' -मोकर्ण ११.६९. [ लग् = संयोग होणं ] ०वांधा-हा-पु. १ सबंधः; अंगः; बंधन (नात्यांचे,मित्रत्वांचे ). २ आश्रयः; आधार. 'आम्हास एथं कोण्हाचा लगाबांधा असता तर भिक्षा कशास मागितली असती ?' ३ दैवयोग; नेमानेम;लागाबांया पहा. **ंलगाबांधा जसा लागला असतो तसें घडतें. '४ पूर्वजन्मीं**चा संबंध; ऋणानुबंध. [ लागणे +बांधणें ]

लंगाड--न. (गो.) टवाळी.

स्रगाम-सीप. १ घोडयाला ताब्यांत ठेवण्याकरितां व वळ-विण्याकरितां त्याच्या जवड्यांत अडकविलेली लोखंडी सांखळी. कडी. मुखयंत्रण. उभा लगाम, करवती लगाम, कडोळी-ळचा लगाम किवा कडवाले, कडवांचा लगाम, काटवा किवा काट लगाम, काटेकडी लगाम, कुन्हाडचा लगाम, साकळी लगाम, सुतळया लगाम असे लगामाचे कांहीं प्रकार आहेत. 'तव भुज या तरलश्रीवडवावदर्नी लगाम हा बा ! हो। '-मोऋर्ण ७.१४. २ वरील सांखजी, कडी अनीनीला किंवा जेराला लावून केलेलें नियंत्रणसाधनः वादी. ३ स्वाधीनसूत्रः मार्गदर्शकत्वः व्यवस्थाः दिशा दाखविणे; ताबा. 'या फीजेचा लगम बक्षीचे स्वाधीन भाहे त्यास वश करा म्हणजे झालें. ' ४ कस्तीचा एक डाव. जोडी-

बारेठ त्या माणसाठा भोजन करण्यास मुभा ठेवण्यांत आहेली दोन बोटें जोडीदाराच्या गालफडांत घाटून त्याला ची**त करणें.** -मोवन ४.६६. -भाव २४.

> लगाव-प. १ नमः रोख (एखाद्याजागी तोफ इ०च्या मा-याचा ). ' नगरच्या किल्ल्यास भिंगारकडून लगाव आहे. ' २ संबंध; संधान. या शब्दाचे हिंदींत यापेक्षां जास्त अर्थ होतात. [लंगणें; हि. लगाऊ]

> लगाव(वि)णें -- अर्कि. (चावुक, काठी इ०कांनीं ) मारणें; ठोक देंजे. [हिं लगाना] (शिक्या) लगावर्णे-शिब्या देंजे.

> लगिन्या बैल -- पु. कालवडीशीं लग्न लावून मोकाट सोड-टेला गोऱ्हा; सांड; पोळ. [ लगीन∔बैल ]

> ळगी--स्त्री. १ निशाण; पताका; झेंडा. ( विशेषतः स्वारी-पुढें चालवीत असतात तो ). 'जाधव चवाण घोरपडे घाटगे लाया भडकती जरी। ' -ऐपो २३२. २ खांबांच्या माध्यावर ठेवलेली तुळई, लग पहा. [ सं. लगुड; सं. लगु; हि. लगी; म. लग]

लगीत—वि. (व.) लागवडींत असलेली; वहीत (जभीन) लगीत-वि. (व.) पुष्कळ.

लगीन --- न. (प्र. ) लग्न पहा. [अप. लग्न ] लगीन गोष्ट, लगीन घटका, लगीन घर, लगीन चिठी, लगीनचुडा, लगीनटका, लगीनटीप-लप्तगोष्ट, लप्तपटका इ० पहा. लगीन न्हावप-क्रि. (गो.) लग्नाचा सोहळा उपभोगणे. स्सराई-साडा-स्त्री. लगसराई-साडा पहा.

लंगुटा, लंगुटी, लंगुटीवार, लंगुटबंद—लंगोटा ६० पहा.

लगुंडा—पु. लगेंडा पहा.

लंगूल—न. हें पूटे. [सं. लांगूल]

लगू, लोग- किवि. (व.) पर्यत. 'घरालगू ये ' [ हिं. लग] लरो - उद्गा. एखाद्यास उत्तेजन देणें, चेतविणे, या कार्मी योजावयाचा शब्द. धन्य ! वाहवा ! भेले ! [लागणें ] ॰ढोल-स्री. चटपट व चलाखी (कामाची ). (कि॰ लागणें ). -िकवि. (कोल्हाटी, भोरपी, गाहडी इ०कांनीं ढोलके वाजवून जलद व पुनः पुनः उच्चारहेला उद्गार ) झंपाटधानें; चलाखीनें; चटपटीनें व जोरानें (चालु काम, एखादी किया, चळवळ). (कि॰ लावणें; चालणें; करणें ) लगेधूम पहा. [हिं. लगीडहूल ]

लगे-किव. लागलीच; लगोलग पहा. [ लागणें ] •तेरो• दाराला खालती धहन घोडचाला लगाम देताते त्याप्रमाणे आपली करून-क्रिवि. घाईने व अर्धवट, क्रंसे तरी. ' पाऊस डोईवर आला तेव्हां लगेतगेकह्न एकदांचें घर शेकाह्न चेतलें. ' •तार-क्रिवि. (ब.) एकसारखा; मध्ये खळ न पडतां. 'लगेतार बारा वर्षे न पडतां; एकसारखें; भविरत. [लागणें; लग द्वि.] मोकरी केली. ' [ हिं. लगातार ] •धूम-िकवि. झपाटचानें; चट-पटीनें; जलदीनें; झटक्यांत; क्षणांत. ( कि॰ पळणें; धावणें; जाणें; [[ सं. लगु ] बेणें ). हा शब्द भोरपी इ० लोक चमत्कार दाखवितांना योजि तात व लगेढोल या अर्थीच पण थोडचा फरकानें हा येतो. ० लगे-सी. घाई; गदी; उतावळी. ' अशी लगेलगे केली तर काम विघ-हेल, सावकाश करा. '-किवि. घाईनें; गडबडीनें; उतावळीनें. 'तुमचें बलावणें आहें तेन्हां लगेलगे जेवलों आणि तसाच आहों.' हात-क्रिवि. १ त्याच वेगानें; त्याच दमांत; त्याच कामाबरो-बर. ' तुम्ही बाजारांत जातांच आहां तसेंच लगेहात पुढें जाउन त्या गृहस्थास बोलावृन आणा. ' र दुसरी एखादी गोष्ट करीत असतां; त्याचवेळीं, एकसमयावच्छेदंकह्न. ३ (सामा.) लाग-लीच; पाठीमागून; ताबडतोब. 'एका शब्दावह्न निराळगा शन्दांचे वाचक असे शब्द लगेहात हावे तितके करतात. '-नि

लगेसा—सीवि. (अकिष्ट) जहर असेल तितका. [लागेल-लागेलसा+असा ]

लंगोर-पु. १ लंगोटा; मोठी लंगोटी, २ तालीम, कुस्ती यांसाठीं वापरावयाची चड़ी. [हिं.] ॰ पेख-पु. (महविद्या) एक विशिष्ट पेंच. ० खंद-पु. १ ब्रह्मचर्य पालन करणारा. वतस्य इसम. २ फक्त लंगोटी नेसणारा मनुष्य, सामान्य कामकरी मजूर. लंगोटा-पु. मोठी लंगोडी. लंगोडी-स्त्री. १ फक्त गुहोंदियें झांकण्या-पुरती करगोटवांतून ओंबलेली-खोबलेली बस्राची पट्टी. (फि॰ नेसणें ). २ चार सहा-बोटें ६ंद व हात-दीड हात लांब असा बस्ताचा तुकडा; अहंद व फार लांब असलेला तुकडा; पट्टी (जमीन इ० कांचा ) [फा. हि. ] लंगोटीयार-मित्र-पु. बाळिमत्र; स्द्वानपणीचा भित्र. म्ह० सर्वोशीं गांठ पडावी पण रुंगोटीयाराशीं हेतु सिद्धीस आण्याकरितां त्या मनुष्याची केलेली शिफारस, प्रशंसा. गांठ पहुं नये.

लगोडा-पु. १ एका ठिकाणीं चिकटणारा गोळा (केसांचा, दोऱ्यांचा, पानांचा, कागदांचा इ० ). २ लगदा; गुंता; चिकटा; चिकटण, जसें- हिकाचा-रक्ताचा-चिकाचा कणिकेचा लगोंहा. ३ चिकटलेपणा; चिकटलेली स्थिति. [ लागणें +गुंडा ]

लगोरी-सी. १ चेंड्ने पाडण्याकरितां एकावर एक रचलेले स्प्रकडाचे किंवा खापराचे सात वर्तुलाकार चपट तुकडे प्रत्येकी. २ अशा रीतीनें रचलेल्या विटा, रोडे, दगड ६० प्र. लगोच्या-अव. 🤋 खेळण्यासाठी एकावर एक रचलेली रास, उतरंड. २ डाव; खेळ; बंह फेंकून एकावरएक ठेवलेले सात तुक्खे (लगोऱ्या) पाड-**श्याचा** प्रकार. का. लगो बेंडू. ३ लकतऱ्या पहा. [ सं. लघू+उपरि ?] क्विंग सम+गोल ।

ह्मगोल (ला)ग-किवि. पाठोपाठ; लागलीच मागृन; खंड

लग्गा-पु. १ संधि. (ना.) १ संधानः वशीला. लाग पहा.

लञ्च-न. १ सोयरीक; शरीरसंबंध; विवाह. ( कि॰ करणें. होणें ). ३ मुहूर्तावर केलेला विवाहसमारंभ. ( कि॰ लावणें; लागणें ). ४ ऐक्य; साहचर्य. ' मग लग्नी जेविं ॐकार। बिबीचि विलसे। ' - ज्ञा ८.११६. ५ योगः सहतैः समय. - ज्ञा १६.३०३. हनुमान् प्रभुला भेटे ज्या लग्नी फार चास्ते ।'-मोरामायणे पृ. ६. ६ कांतिवृत्तांतील प्रत्येक राशीबरोबर एकामागृन एक बर येणारा विषुवश्वताचा विभाग; विषक्षित काली उदयाचलाशी संलम असणारा राशि. ७ राशीचा उदयकाल; राशींत सूर्याचा गमनकाल ( अहोरात्रांत एकंदर बारा राशींची बारा लग्ने होतात ). उदा० मेष वृषभ लग्न, उदय-अस्त लग्न. -वि. १ संयुक्त; संबद्ध; चिकट-छेलें. २ ( ल. ) निरत; आसक्त; तहीन. [ सं. ] (बाप्र. ) **्नाहुण-विवाहविधीं**त सांगितलेली नहाणी व दुसरे संस्कार करून घेणें. सामाशब्द- ०क-पु. हामीदार; जामीन. ०कळा-स्त्री. लप्रसमारंभामध्ये नवरीच्या चेहऱ्यावर दिसणारं किंवा दिस-तेसं वाटणारं तेज, टबटवी. •कार्य-न. मंगल कार्य ( लग्न, मुंज गर्भाधान इ.) [ सं. ] • कुंडली-स्त्री जनमकाली पूर्वेकडे उदय पावलेल्या राशीचा दर्शक अंक पहिल्या घरांत मांडन तेथन डाबी-कडे कमानें प्रत्येक घरांत तद्नुरोधानें राशि व त्या राशींचे प्रह लिहन तयार केलेलें बारा घरांचें कोष्टक. [सं.] •गंडांत-प्र. कर्क-सिंह, वृक्षिक-धनु व मीन-मेष या लगांच्या संधीची एक घटका ( जसे, कर्काची शेवटची अधीं व सिंहाची पहिली अधीं मिळ्न एक ). [ सं. ] ॰गीत-न. विवाहगीत; मंगलाष्टक. [सं.] ॰गोध-श्ची-न. एव.अव. १ एखाद्याचा विवाह किंवा दुसरा एखादा इष्ट जसें-' नोकरी नसली म्हणून काय झालें, तो मुलीवर पांचशेर सोनें घालील अशी आमची खात्रीच आहे ' 'हा चांगला पतीचा माणुस आहे, याला हजार रुपये कर्जाक दिले तरी चिंता नाहीं इ० १ अनुरागाची पोकळ किंवा निरर्थक बोलणी; मदतीची आश्वासने. •घटि(ट)का-सी. १ लग्न किंवा मुंज लावण्याकरितां ज्योतिः शास्त्रांत शभ म्हणून सांगितलेला सहते, वेळ. २ सहते साधण्या-करितां पाण्यांत टाकलेलं वेळ मापण्याचें अर्थगोलाकृति भांडें; घटि-पात्र. ३ असा निश्चित केळेला आणि साधळेला काल, मुहूर्त. 😮 ( ल. ) अणीबाणीची वेळ, प्रसंग, कांहीं कहन अडचण पार पाड-लीच पाहिजे अशी वेळ. ' ब्राह्मण तर जेवावयास बसले, घरांत तुप नाहीं अशी लप्तघटिका सोळंबली आहे म्हणून तमस्याकहे धांबत तप मागावयास भालों. '[सं. लप्तघटिका] ० घर-न. १ ज्यामध्ये

समसमारंभ चालला भाहे तें घर: जानोशाचें घर. २ (ल.) लगां-त्रयाप्रमाणे माणसांनी गजबजरुलें. फार गडबड चालली आहे भेंसे घर. ६ लप्नासारसा भरमसाट खर्च चालला भाहे, भानंदी- (रोग, उपवास, श्रम यांमुळे ). -सिक. (काव्य ) १ ओलंडगें; भानंद भाहे भरें घर. •िचटी-ठी-ठठी-स्त्री. १ लगाचा परवाना (सरकारकडून शुद्दादिकांस मिळत अस्रकेला ). २ लप्तमुहूर्त ज्यांत लिभिती अंतराळे । '-मुआदि ४.१०७. २ ( ल. ) अतिक्रमणे. भाहे भसा जोशानें केलेला कागद. १ लप्त-मुंजीची आमंत्रण-यिक्ता; कुंकोबी. ०खु(च्यू) हा-पु. लप्नांत नवरीस व तिच्या बाजुच्या वन्हाडणींस बांगडया इ० भरण्याचा विधि. हा घाण्याच्या पूर्वी होतो. • टका-क्का-पु. लग्न लागल्याबद्दल घेण्यांत येणारा सरकारी कर ( हा शुद्राकडून घेण्यांत येई ). ॰टीप-स्त्री. लप्राच्या मुहर्ताची यादी. ०तीथ-ली. ज्या तिथीस लगाचा मुहर्त येतो ती तिथि. [ सं. लप्ततिथि ] ॰थर-पुन. लप्नासाठी चेतलेलें कापड-चोपड. थर पहा. [दे.] ०नक्षत्र-न. लग्नास शुभ असलेलें नक्षत्र. [सं.] ॰पत्रिका-स्त्री. वधूवरांच्या पत्रिकांवह्रन सप्ताचा श्चम मुद्देत नक्षी करून उभय कुलांच्या उल्लेखासह तो ज्यावर लिइल ठेवतात तो कागद. लगापूर्वी याची पूजा करतात. [सं.] **ंप्याला-पु. (तेली) नव-यामुलानें लग्नासाठीं मुलीकडे जाण्याचा** समारंभ; वरघोडा. -बदलापूर २६९. ०भुज-पु. (ज्यो.) मेषादिक लग्नाचा भुज; चारकांड. ० मेडप-पु. लग्नसमारंभा-करितां उभारलेला मांडव. [सं.] •मास-पु. लग्न करण्यास शुभ म्हणून सांगितलेला महिना; लगाचा मोसम. [सं.] •महत्त-न. १ लग्नास शुभ अशी वेळ, मुहुतै. याचे दिवा, गोधूल किंवा गोरंज आणि रात्री असे तीन प्रकार आहेत. २ (लग्न आणि मुहूरी =मोहतर, कमी दर्जाचें लग्न ). लगकार्य पहा. [सं.] वेळा-सी. लप्तघटिका; लप्त लावण्याची वेळ. 'त्रिवेणीसंगर्मी तिसी साधियेली लग्न वेळा। '-मध्य ३९१. ब्रिश्याई-स्री. लग्नाची मध्यस्थी; लग्नासंबंधीं बोलणे; लग्न जुळविणे. •शुद्धि-सी. चितिल्या कार्याच्या भारंभाकरितां राशींची निर्दोषता, शुभता.[ सं.] · सराई-सी. लप्ताचा हंगाम, मोसम (मार्गशीर्षापासून ज्येष्ठ महिन्यापर्यत ). •साडा-न. १ लग्नांत वधुपक्षाकडून वराच्या आईस देण्यात येणारें छगडें. २ (कांहीं प्रांतांत) वराकडून वधूस ·वेण्यांत येणारें उंची वस्त्र ( पैठणी ). •सोह( हा )ळा-प्र. लग्न-ंसमारंभांतील मेजवान्या, उत्सव इ०; विवाहोत्सव, 'लप्नसोहळा ते 'बेळीं। चार दिवस जाहला।' लग्नाऊ-वि. लगाच्या प्रसंगास '**श्प**योगी, योग्य (अहेरी वस्त्र ६०). लग्नाचा-वि. लग्नाच्या संबंधाचा ( नवरा, बायको ). स्त्राक्षता-स्रीभव. लप्नांत बराने व वधूने परस्परांवर टाकलेले तांदूळ (सामा.) लप्नविधि. हिम्मीक-वि. (गो.) बांधलेला. लप्तक पहा. 'कुटुंबाचा मालक <sup>1</sup> आपल्या बहिवाटाचा हिशेब वेण्यास लग्नीक आहे. ' –गोमांतक रीतीमाति ११. सिं. लगक ]

लग्या-व. फांसे, जुगार या खेळांतील एक संज्ञा.

लंघणी - अित. १ क्षीण, अशक्त होणें. २ थकणे व वेंगणें भाक्रमणे. - ज्ञा १५.३५९. 'स्वापद पक्षियांचे पाळे । पळती [सं. लंघन]

लंघन-न. १ उपवास करणे (विशेषतः पथ्य म्हणून ). ( कि॰ करणें; धरणें; पढणें ). उपोषण व उपास पहा. ' जैर्ड नेणतां बाळक । लंघनचि कीं ।। '-ज्ञा १७.३५०. २ ओलांड्णें; आक्रमणें; वह्नन जाणें. ३ उहुंघन; अवज्ञा. 'भीमत्रिया प्रियससी लबहि न साहेल लंबग गदा हैं। '-मोवन ९.१३. ४ क्षीण होणें. ५ (संगीत) एखादा स्वर रागालापांत टाळणें अगर त्याला फारच थोडा स्पर्श कहन जाणें. [सं.] लंबले-लोपले-पुनव. दुखणेकरी व अशक्त; श्रांत व जर्जर. [ रूंघणे द्वि. ]

लघळ--वि. लघाळ पहा. ०पणा-प्. लाळघोटणी: लोचट-पणा. ' ह्या लघळपणाबद्दल थेरडचा, स्त्रीराज्यांतून तुला आतांच्या भातां हांकलून दिलें जाईल. ' -बाय २.४

लघाळ-सी. १ मालिका; रांग; ओळ (वस्तृंची ) (कि॰ लावणें; लागणें ). ' एथून तेथून पांचरणाची लघाळ लागली. ' र लांबलचक भाषण; भाषणाची होज, गाडी ( विशेषत: ढाळाटा-ळीचे व निराधार ). ( कि॰ लावणें; लागणें; होणें ). ६ (सामा.) दीर्धसुत्री,नीरस बोलणें. [ ? सं. लघ्वी=लहान गाडी+आली=ओळ ]

लघाळ-वि. १ पुढेंपुढें करणारा; लाघवी; लघळ; रुाळ-घोटया. २ अतिशय बडबडया; बोलका. ३ लोचट; चिकट; कोडगा. •की-सी. १ लघळपणा. २ गप्पाः अतिशय बहबह. •मामदी-भवानी-बाई-स्री. १ लघाळ, बडबडी व गणा मारणारी बाई. लोचट स्त्री.

लघिमा—पु. १ हलकेपणाः, कमीपणाः, २ अष्टमहासिद्धीः पैकी एक सिद्धिः पराकाष्ट्रेचा, निसर्गबाह्य, हलकेपणा. -एभा १५. ४२. ३ हुळुवारपणा. 'ऐसिया लिघमा चालतां।' - 🗊 १३. २५५. [स. लघु]

लिशिष्ट--वि. अत्यंत इलका. [सं. लघु परमाविधवाचक ६प] लघु-- वि. १ इलका; (भारानें ) जह नव्हे असा. ' गुइत्नें जेव्हडा चांगु । तेव्हडाचि तारुनि लघु । ' - अमृ ९.६९. २ छहानः छोटा. ( आकारानें ). ३ व्हस्य (स्वर ). याच्या उलट ग्रह. ४ (संगीत) एकमात्राकाल. ५ हलका; क्षुत्रक; क्षुत्र (योग्यतेनें ). ' बकी सुमति ताटका लघु न हे भली लाजशी।' -केका ५५. [सं.] सामाशब्द-**ंकाथा**-स्री. एकवाङ्गयप्रचार; शक्य तितक्या परिणामकारक रीतीने आणि शक्य तेवहया क्मी पाञ्चप्रसंगाच्या साह्यानें सांगितलेली एकच गोष्ट. -प्रतिभासाधम. •कीज-

**न-पु. ( भूमिति ) काटकोनापेक्षां लहान अ**सलेला कोन; (ई. ) अंक्यूट अँगल. •कोणित्रिकोण-पु. ( भूमिति ) ज्या त्रिकोणाचे तिन्ही कोन लघुकोन असतात तो कोण. • प्रह-पु. (ज्यो.) सात मोठे प्रह द पृथ्वी हीं खेरीज करून वाकीचे लहान प्रह; प्रह-कल्प. उदा० मंगळाच्या पलीकडचे सुर्याभीवर्ती फिरणारे सुमारे २०० लहान प्रह. [ सं. ] •चीर-न. रुमालासारखें वस्त्र. 'शुभ-**रुघुचीर हातीं घेऊनी । हरीवस्तनि वारीत रुक्मिणी । –ह** २७.७१. **्तम साधारण भाउय-**पु. ( गणित ) दिलेल्या संख्यांनी जीस नि:शेष भागतां येईल अशी सर्वोत लहान असलेली भाज्य संख्या. [सं.] •स्व-न. १ इलकेपणा. २ लहानपण. ३ (ल.) क्षुद्रता; मान्यतेने हलकेपणः वैभवः ऐश्वर्यः, गांभीर्य किंवा अधिकार यांचा अभाव, उणेपणा. ४ अवमानाची, हलकेपणा आल्याची भावना. (कि॰ येणें; वाढणें ). 'ते पिढीजाद भिक्षुक, त्यांणीं याचना केली म्हणून त्यांस लघुत्व येतें असे नाहीं. ' • दंती-वि. लहान दांत असणारा (घोडा). घोडयाचे एक अशुभ चिन्ह. अशुभचिन्हें पहा. [सं.] • स्यास-पु. पूजेंतील लहान देवतास्थापन विधि: न्यासाचा एक प्रकार. याच्या उलट महान्यास. न्यास पहा. [सं.] **॰भोजन**-न. फराळ; अल्पाहार; उपाहार. [ सं.] ०**मंग**ल-न. उपनयन व विवाह यांशिवाय बाकीची जातकर्मादिक कर्में, संस्कार प्र. [ सं. ] •मालिनी-चसंत-पु. एक रसायण; मात्रा. •मूत्र-न. रुघवी दावृत घरेंगे; मूत्रनिप्रह. -वि. मूत्रावरोधास समर्थ असलेला. [ स. ] •लाघव-न. चापल्य. ' किरातें लघु लाघवें कहन । बाणामार्गे विधोनि बाण । वदन संपूर्ण भरियेलें। '-मुआदि ३०.१८६. [ सं. ] ० लेखान-न. ऐकलेलें भाषण ठराविक चिन्हें इ॰ कांनी लवकर व थोडया जागेत लिहून घेणें. (इं. ) शार्ट-**हैंड.** [सं.] **ेलेखनपद्धति**–स्री. अशा तन्हेर्ने लिहून घेण्याची लिपी, प्रकार. ॰लेखक-बि. लघुलेखन करणारा. ॰विष्णु-पु. (गो.) लघुरुद्वाप्रमाणे एक अभिषेकविधी. व्युक्त-न. लहान वृत्तः गोलाला मध्याखेरीज इतर ठिकाणी सरळ पातळीनं कापिले तर तेथें गोलाच्या पेक्षां लहान त्रिज्येचें जें वर्तुल होतें तें. -सूर्य १०० [सं.] •शंका-सी. १ लघ्वी; मूत्र करणें. २ मूत्र. [सं.] •शंकेस जाण-लब्बी करण्यास जाणे. •सुदर्शन चूर्ण-न. एक ज्वरनाशक पूर्ण. यांत गुळवेल, पिपळी, हिरहेदळ, सुठ, लवंग, काडेचिराईत इ० औषधी असतात. [सं.] लड्ड क्ष-प्र. (ज्यो.) बृहदृक्षाशीं लंबहृप असणारा व्यास. -सूर्य २२. [सं.] [लबु+अक्ष] लच्चाहार-पु. फराळ; अल्पाहार करणें. [सं. लब्र-भाहार ] लब्बी-सी. १ मुत्र करणे. २ मुत्र (लबुशंका ). ३ नाजुक की, परी. [सं.]

लखक—सी. १ कचक, उसण; मुरागळणे. (कि॰ भरणे; निघणे; वसणें). ३ उसण भरल्यानें होणारें दु:ख, चमक. (कि॰ मारणें). ३ चट; चटक; आवह; छंद. (कि॰ लागणें). [ध्वःलच्च. हिं. लचकना ] लचकणी—सी. १ लचक भरलेली असणें. ३ उडी मारणें; दचकणें इ॰ लखकणें—अकि. १ कचक, लचक भरणें! शिरेवर शीर चहन वेदना होणें; चमक मारणें; मुरागळणें. ३ उडी मारणें; दचकणं; खालीं, बाहेर, दूर, अकस्मात् सरकणें; घसरणें. 'तेवीं लचकलिया दिठी।'-इा १४.८४. ३ मुरखणें; मुरकणें. 'या शिकृन शिकृन कशा उगाच लचकति ललना।'मह० १ लोभ लचकला पान्हा मुटला (वात्सल्य उद्भवन पान्हा भाला). २ लोभ लचकला, डोळा पिचकला. लखका—पु. १ चट; चटक. (कि॰ लागणें). २ अकस्मात् भरलेली लचक. (कि॰ वसणें).

लचकंद्-ड—न. (व.) काटा कोरण्याचें, कापण्याचें व उप-टण्याचें एक शस्त्र (सुई, चिमटा इ०) ज्यांत आहे अशी कढी. [सं. लुच्=कापणें, उपटणें]

लचका—प. १ हातानें, तोंडानें तोंडलेला तुकडा; चावा (मांस, कणीक इ० कांचा). (क्रि॰ घेणें; तोडणें; काढणें; मारणें; निघणें; जाणें).

लचकुटा—िव. (प्र.) लतकुटा पहा. कोडगा, निलानरा. लचं(चां)ड, लचं(चां)डी—नली. १ घोटाळयांत घालणारें काम; अडचण; संकट. २ घोटाळयाची स्थिति; कातर; पेचाटी. 'येरे लचांडा वेरे गचांडया. '(आपणावर बळेनें संकट ओडून घेणारांसंबंधीं म्हणतात). ३ उलाढाल; भानगड, झेंगट; कुलंगडें. ४ तोहमत; तुफान. ५ एखांडें गोंधळविणारें साहस, गोष्ट; त्रासदायक योजना, क्लिस. लचं(चां)ड खोर, लचं (चां)डी—वि. १ नाहीं नाहीं तीं लचांडें करण्याचा स्वभाव असल्ला; उलाढाली करणारा; घालमेल्या; कचाटया; उलाढाल्या. २ द्वाड; लुडबुडधा; कळ लावणारा; भांडण चेतविणारा. (सामा.) लुच्चा; भामटा.

लचर्णे—मिकि. (अधिष्ट) कवणे, सवणे; [हि. लचना] लचला लवंगला—वि. १ यकलाभागला; दुखावला, लंगदा-लला झालेला (पुष्कल सालण्यामुळें, ओझे वाहण्यामुळें). १ (ल.) उठवणीस, मोडकलीस आलेला; बुडालेला (ज्यापारी). [लचकर्णे+लवंगणें]

लखलख-**चां, लखालखा**— क्रिवि. बाटण्याच्या शब्दाचें अनुकरण करून. ( क्रि॰ चाटणें; पिणें; खाणें; जेवणें ). [ ध्व. ]

लचा (च्या ) ह-ल-वि. १ वहवहया; वाचाळ; रिकामा गप्पीदास. २ लोडा कारभारी; चुगलकोर. ३ रिकामटवळा; श्रुद भाषण करणारा. ३ लोचट. 'बाळक ह्वबक स्वयाह्न।'-हा ३. ३.२८. ४ लाचखाऊ. ५ (व.) बेशरम. लचा(च्या) ह(ळ) २ चुगलखोरी; कुचाळी; हलकटपणा; छिछोरी.

लंखन-न. (प्र.) लांछन पहा. ' अवचेयां लंखन आणी।' -गीता २.१५४५.

स्टब्हासाग---प्र. (संगीत ) एक राग. बिलावल रागाचा एक प्रकार. या रागांत षड्ज, तीव्र ऋषभ, तीव्रगांधार, कोमल मध्यम, पंचम, तीव धैवत, कोमल निषाद, तीव निषाद हे स्वर लागतात. जाति संपूर्ण-संपूर्ण. वादी धैवत. संवादी गांधार. गानसमय दिव-साचा पहिला प्रहर.

लज-सी. (गो. ) लाज. [सं. लज्-लज्जा]

लजणें -- अकि. लाजणें. 'तैसे अनुसरले जे मज प्राणें। तयां-चैंन काइसेनिहिन लजे मी। '- ज्ञा ९.३४०. म्ह० (गो.) लजेक आनी पेजेक पढाना=आपली गरज भागवावयाची असेल तर लाज धहन होणार नाहीं.

लज(उज)त-स्री. १ ठिच; स्वाद; गोडी; खुमारी. २ चट; षटक; वाईट संवय; खोडी. (कि॰ करणें ). ३ छटा; वास; गंध; छाया: चुणुक, धुनुक ( एखाबा विशिष्ट किंवा परकीय गुणाची-रंग, राग, भाषा, रीति, रुचि इ०मध्यें ). [ अर. लक्ष्झत् ] ०द्वार-बि. रुचकर; स्वादिष्ट.

लजितीफजिती—स्री. फजिती; बेअब्र; छी: थू:, [फजिती द्वि. 1

लंजूर-वि. ( मुंबई ) कमजोर.

लाजा-की. १ लाज; विनय; सभ्यता, मर्यादा दर्शविणें. २ लाजरेपणा; लाजाळूपणा. ३ भीड; संकोच. [ सं. ] म्ह० (सं.) एक लज्जां परित्यज्य सर्वेत्र विजयी भवेत् । ' ॰कज्जा, लज्जे-कउजेने-किवि. लाजेकाजेने; लाज वादन. लउजा(उया)यमान-बि, लाजलेला, लिजत; शरमिधा. 'नगरीचे लोक लज्जायमान। कपार्टे लावृनि बैसति। ' [सं.लज्जमान] लज्जाल-पु. लाजाळू नावाची वमस्पति. -वि. लज्जायुक्त; लाजाळ्. [सं.] लज्जा-वती-सी. लाजाळ नामक वनस्पति. -वि. लाजाळ (स्री.). [सं.] **छज्जावान्-शील-वि.१ विनीतः मर्यादशीलः,स**भ्य. २ लाजाळ्. **स**िजत-बि. लाजलेला; शरमिधा. [सं.] लउजेचा-वि. १ लज्जाबान्-शील पहा. २ लाजिखाणें; लाज भाणणारें (कृत्य).

लज्जा(ज्या)होम-- प. (प्र.) लाजा होम; विवाहांत लाह्यांचा होम करतात तो.

लट-ठ-पु. सोबग; सोटा. [ हिं. लठ ] स्रष्ट-ची. १ युद्धेद्रियावरील केंस; वेंट. २ गुंतागुंत ( केसांची, -**कोकरी**च्या <u>स्र</u>तांची, तंतंची ) [ हिं. ]

लट---सी. १ (व.) साठ कागदांचा संघ. दोन लटांची एक की, लचा(च्या)ळी-स्नी. १ बदबडणें; रिकाम्या गप्पा मारणें. जोडी, चार जोडवांची एक गड्डी होते. -के १९.४.३५. २ (राजा. कुण. ) ठाट. –मसाप २.१०५. [ लाट ]

> लटक-सी. १ लकब; धारणी; रीत; तऱ्हा ( गाणें, बोरुणें, चालणें इ॰ कांची ). 'त्याचे गाण्याची लटक मी साधावयाला जातों पण साधत नाहीं. ' २ संवयः, रीत. ' हरिभजनाची लाव लटक। ' -राला ९१. ३ वाईट सवय, चाल; दुर्गुण; खोड. [हि.] लटक-पु. खोडसाळ, दुष्ट मनुष्य.

> लटक --- न. एक वृत्त, चाल. उदा० बजे सनई घनघोर। नगार-नकी लगे झोर। बाजे कर्णा बंभोर। दिसों नाद धूमती। '-अकक २.३३.६९. [हि.]

> लट-कण-कन-कर-दिनी-दिशी--किवि. १ अबस्मात किंवा वेगानें उठणाऱ्या, उडणाऱ्या, उसळणाऱ्या मनुष्याच्या किंवा वस्तुच्या कियेचें दर्शक अथवा त्यावेळीं होणाऱ्या शब्दाचें अनुकरण होऊन. [ध्व.]

> लटकर्णे-अफि. १ (वरच्या आधारानें ) लीवणें; ओथंबणें. २ हिलगेंग; अधांतरीं लोंबगें; लोंबकळणे. [हि. लटबना] लट-कत चालण- नखऱ्याने दुमकत चालणे, लचकणे. लटकन-पु. (ना. व.) कंदील; टांगता दिवा. [हिं.] लटक चिणे-कि. टांगणें; लोंबत ठेवणें. लटकावणें पहा. लटकावणी-सी.टांगणी; लोंबणी; लटकत टेबलेली स्थिति. लटकाव(वि)णें-कि. १ टांगणें; लोंबत ठेवणें. २ ऐटीनें, झोकांत अंगावर घेणें, धारण करणें (पागोटें, शाल, दागिना ). ३ पटकावणें; आत्मसात् करणें; लांब-विणे ( दुसऱ्याचा माल ). [ हिं. लटकामा ]

लटका-की-वि. १ खोटा; खरा नसकेला; बस्तुस्थितीच्या विरुद्धः असत्य. 'पण करिति मदुक्ती काय लटकी ही। '-मोसभा ५.३३. २ खोटा; लबाड; विश्वासघातकी; भत्रामाणिक; लुज्या. **३** व्यर्थ; रिकामा; निष्फळ. 'गेलों खरा पर काम झालें ना**डीं.** लटकी खेप मात्र पडली. ' ४ अन्याय्यः वृथा, अयुक्तः असमपैक. 'मी कांहीं अपराध केला नसतां मला लटक्या शिष्या कां देतां ? ' ५ अधु; व्यंगयुक्त ( अवयव, इंद्रिय इ० ). सटका पर नेटका-स्रोटा पण चांगला दिसणारा; दिखाऊ, दशैनी; चांगला. सामा-शब्द- •ताठा-प्र. रिकामा दिमास, डौल. म्ह० नाकांत नाहीं काटा भाणि लटका ताठा. ॰फटका-बिटका-लांडा-बि. खोटा; विश्वासघातकी; अप्रामाणिक; लुच्चा. [ स्टका द्वि. ] लटका(को)रा-वि. खोटा; त्रवार. [लटका ] लटकेपण-व. लबाडी; खोटेपण. लटिका, लटीक-वि. (विशेषतः कान्यांत ) खोटा. लटका पहा. ' लटिकें हें तुम्हां वाटेल खेळणें। एका कुम्णा-विणे अवर्षेचि । ' -तुगा २३. -मोसभा ५.७३. स्टीकवाद-प्र. (राजा.) खोटें सांगणें, बोल्णें; बोटें बोल्ण्याचा दोव. पाप.

**पेईल. ' लटिकेपण-णा**-नपु, खोटेपणा, 'ईश्वरवाक्य व्रथा गेलें। आजि देवासि आलें लटिकेपण । ' -कथा १.४.९५.

लटपर-की. १ चलाखी; जलद हालचाल. २ ( पेंच घालून लट किंवा भरमसाट बनविलेला शब्द ) **बेळतांना, मुलांचे खेळ रंगांत आले असतांना चिमण्या इ० पक्षी** भांडतांना, वादिववादांत वगैरे दिसन येणारी ). धडपड: खळबळ. 😮 चाई; उताबीळपणा; धांदल. ४ तळमळ; अस्वस्थता. ५ मोठघा भयाने होणारा थरकांप; घाबरगंडी. 'बाघ पाहतांच त्याची लटपट **झाली. '६ हमरीतुमरी; अरेतुरे;बोलाचाली; भांडण. (** कि० झडणें; होणें; लागणें ). 'काल देवळांत त्याची आमची लटपट झाली.' ओढाताण: झटापट. ' प्रत्येक पदर्थात तिन्ही गुणांची लटपट चाल-केली असते. -गीर १५६. (निंदार्थी) लवाडी; फसवेगिरी. -क्रिवि. दिला बसविसेला खांब, खुटा, खुंटी, खिळा इ०कांच्या हलण्याच्या रीतीचें किंबा शब्दाचें अनुकरण होछन. ( कि॰ हालणें: करणें ). [ ध्व. ] लटपटणी-स्री. हगहगणें; इकडकणें; लटलट हालणें. लरपर पहा. [लरपरणे ] लरपरणे—अित. १ ढिलेपणामुळें डग-मगणे; डकडकणे; हालणे (खांब, खुंटी, खिळा). २ फसणे; फिसकटणें; बिघडणें; नासणें; चुर्लीत किंवा रसातळास जाणें; नष्ट होणें (काम, जागा, अधिकार, मसलत, संपत्ति ). 'मामलतीचे छंदास पहला तेणें करून पहिली सावकारी होती ती लटपटली. **३ (निरुपयोगी, व्यर्थ म्हणून)** दूर, बाजूला फेंकला जाणें; नापसंत, रह केला जाणे, गाळला जाणे; रह पडणे. 'पहिला कार-भारी येतांच नवे कारभारी झाले होते ते लटपटले. ' ४ निस्तेज, फिकें पडणें; वजन न पडणें. 'त्याचे वक्तृत्वापुढें आमचीं साऱ्यांचीं बक्तत्वें लटपटलीं. ' ५ गोंधळणें; घाबरणें. [ लटपट ] लटपट पंची-उद्गा. (पोपट, डोल) पोपटास म्हणायला शिकवितात तो शब्द. -स्री. १ (ल.) घोटाळा; गोंधळ. २ फसविण्याच्या उद्दे-शाने केळेले घरसोडीचें, गोंधळविणारें भाषण. 'खऱ्या मार्मिक श्रोत्यांस केवळ ल्टपट वेल्याने लेशमात्रही दव येणार नाहीं. -नि. ३ लबाडी; फसवेगिरी. ४ बढाई; शेखीच्या गोष्टी (अंगीं ताह्य सामर्थ्य नसतां केलेल्या ). ' एवढें डीलानें बशाला बोलतां, तमबी लटपटपंची बालायाची नाहीं. ' [लटपटणें+पंची+पोपट] लटपटीत-वि. १ भावाज करून हगमगणारा; हगहगणारा, खिळ-बिका ( दिला बसरेला खांब, खुंटा, खुंटी ६०). २ ( ल. ) डळ-मळीत; अस्थिर; अनिश्चित; चंचल (अधिकार, नेमणुक, काम, मसलत, भाषण, बर्तेन ). [लटपट] लटपटचा-वि. १ चपल; चलाखः झटपटवा ( मनुष्य ). २ थांदराः, गडबडवा. ३ पुढे पुढे नाचणारा; लडवडणा, लुडबुडणा ४ तवाडी करणारा; फसस्या. **[ स्टरपट ] स्टरापटी-स**ी. स्टपट पहा.

सर्ट(टां)बर-बद्ध-त. १ सामान सुमान व खटलें; प्रवा-बारा बरोबर बद्यवारें ओसें; सामान, ग्रांडोरें, बायकामुळें. २ लडन-न. लोळण. [सं.]

' देतों म्हणून बोरूलों आतां जर न दिल्हें तर मजकहे लटीकवाद घोटाळयांत घालणारा किवा लोवणें म्हणून बागबाबा लागणारा ( चाकरांचा, गुरांचा इ॰ ) समुदाय; ( जिनसांची ) रास, माल. ३ गुंतागुंतीचें, घोंटाळधाचे काम, फ़्रत्य (वाद, कज्जा ६०). [ध्व.

ल**टरफटर**—न. सटर फटर पहा. [ध्व.]

लटलट-लटां--किवि. कांपण्याच्या, जलद हालण्याच्या रीतीचें दर्शक किंवा शब्दाचें अनुकरण होऊन. [ध्व.] लटलह करणे-१ जलद हालणे; कांपणें. २ लटपटणें; इगडगणें. लडे-लटणं-अकि. १ झोके खाणें; डोलणं, वाऱ्यांत स्वच्छंदानें, दुलणं, खेळणें; झोळकंबणें. २ कांपण: थडथडणें; अत्यंत चंचल स्थितींत असणे. ३ डगमगणे: डगडगणे: ढिलेपणामुळे इतस्ततः हालणे. 😮 (ल.) लडबडणें; लुडबुडणें; लुबरेपणानें, दुसऱ्यास त्रास होईल अशा रीतीनें पुढें पुढें करणें. ५ पाणीदार व चकचकीत दिसमें ( मुख्यत्वें मोतीं ). ६ टवटवीत, दुकदुकीत, सुप्रसन्न दिसणें (चेहरा, बर्ण ). [लरपर ]

लटा-9. (कृ. हेट.) जुनें, फाटलेलं कांबळें; घोंगडीचा जुना तुकडा. [सं. लक्तकृ; फा. हि. लक्ता≕चिधी]

लटारणा-वि. फार मोठा; जंगी, अवजह; प्रचंड. लटिंगा--पु. (कों.) आख़ह व जाह (दोन तीन हात लांब) लांकुड; काठी; सोडगा; दांडकें. [ लुट ]

लदुपटु, लदु( रू )फदु-दू, लदुब(बु)दु-दू, ल**टफटचां,** लट(रू)ब(बु)टचा, लद्ध(रू)फ(ब)रूबा—वि. लंडपुड ६० पहा. लटुऱ्या—वि. (व.) लुडबुडचा. 'जेथें तेथें हा लटुऱ्या आहेच. ' [सं. लट् ]

लट्ट--वि. अज्ञानी. 'करि उदार कथा भलता लद् । '-शामन वामनचरित्र ४. [सं. लट]

लटोर-प. १ लटिंगा पहा. २ जोंधळचाची मोठी व टप्पोरी जात; अरगडींतील एक भेद. १ एक वनस्पति. -वि. भक्रम, जाडा लह ( मनुष्य, वस्तु ). लटोरे पडवळ-न. भावृह व जाह पडवळाची एक जात.

लप्ट-ट्टा-पु. (अश्लील) पुरुषाचे जननंद्रिय, लड्ड-सी. जननेंद्रियावरील बेंस, लट पहा.

लठ-सी. १ (व.) लाठी; काठी; सोटा. २ कापड मोक ण्याचा गज. ३ मूर्ख किंवा अशिक्षित मनुष्य. [ हिं. ] • बाजी-स्री. क्षोडपट्टी, चोपणं, चोप. लडाईत-वि. (व.) १ लाठी बाळ-गणारा. २ धश्रोट. लुदुंगा-वि. भक्तमः, राकटः, मजवूतः, बळकटः, अटस.

लडजें -- मित. गडबडा लोळणं; लोळण घेणें. [सं. लुठन]

वळणाचें लाकुड, ओंडकें. -वि. १ विलक्षण मोटा; भक्रम; जाड; धसाडा ( मनुष्य, अवयव, दागिना, दोर, दोरी इ० ). २ स्थूट; फोपशा. [ हिं. ] सामाशब्द- •निरंजन, लठ्ठ( ठूं )भारती-पु. ( मूळ गोसान्यां संबंधी रूढ. ) शरीरानें धष्टपुष्ट, दांडगा मनुष्य ( विशेषतः निरक्षर व भाडाणी ). -वि. १ धष्टपुष्ट. २ बेफिकीर.३ बांडगा. ४ मूर्ख. लड्डा-पु. (व.) मोठा सोडगा. लड्डा, लठ्डू, ळहुचा-वि. अजलः; अमर्याद मोठाः, भक्षमः; जाडः, भसाडा (मनुष्य,पञ्च, वस्त्र, भांडें, जिन्नस). लह पहा. लटठाई-स्नी. दांडगाई; जनावराप्रमाणें धुडगुस, लढाई; लठ्ठामिश्र, लठ्ठाश्रम, लठ्ठुबगाइया, लठ्ठेश्वर-पु. लहिरंजन पहा. लंड्रामिश्रई की. ? उमेटपणाचें वर्तन; दांडगाई. २ लहालही. [सिश्र=मैथिली ब्राह्मणाची पदवी ] लठ्ठालठ्ठी-स्री. सोटे, दांडकी इ० कांनी प्रस्परांमध्ये चालणारी मारामारी; (सामा.) भांडण; इमरी-तुमरी. ' आम्हां ळोकांत एकी तर इतकी, की यतिंकचित् लाभ होण्याचा सुमार दिसुं लागला न लागला तों लहालही सुरू व्हाव-याची ! ' -के. लठ्ठाश्रम-मी-पु ढोंगी, दांभिक, धर्टिगण भसा जोगी. लोठाश्रम पहा. 'ल्रहश्रमाच्या लागून पार्यी। विघ्न भागिलें राज्यांत । ' - नव १८.३५. [ल्छ+आश्रमी ] ल**ड्रेश्वर**-लहनिरंजन पहा. लठ्टचा-पु. (बायकी ) १ दांडगा, स्वैर, मोकाट माणुस. लहा पहा. २ एखाद्या ह्वीनें टेवलेला माणुस: जार. ल द्रा- प. ( माळवी ) मांजरपाट ( कापड ).

लड-सी. (प्रां.) पानांचें ओझें; भारा.

लड--- जी. १ सर; माळ ( मणी, मोतीं, फुलें इ० ची ). २ रेशमाची, सोन्याचांदीच्या जरीची इ० गुंडी.

ਲੱड—पु. १ ( अश्लील ) पुरुषाचें जननेंद्रिय; शिश्र. २ ( ल. ) खोल मसलतीचा व लुच्चा भनुष्य. 🤱 दांडगा, उन्मत्त, बेगुमान इसम. ४ खळेल, आतताई मूल. इ०. ५ देवधर्माला न जुमानणारा, पासंडी, विषयी मनुष्य. -वि. १ स्वच्छंदी; स्वैर. २ ठक; पक्षा भूतै. २ दांडगा; उन्मत्त; उनाड. 'ऐसा मान्यतेचा पृष्ट गंड। तो अभिमानी परमलंडु। '-ज्ञा १६.२३६. ४ (व.) धीट; धीमा; बेगुमान; बेफिकीर. [फा. लन्द्ं , ,लवन्द् ] सामाशब्द- ०पण-न. दांडगाई; जन्मत्तपणा. 'म्हणवितों दास न करितां सेवा। लंड-पणें देवा पोटभरीं। ' -तुगा ८८८. •भारती-पु. ( निंदार्थी ) नागवा असणारा गोसावी इ० लंडा-पु. (अश्लील) पुरुषाचें जननें-द्रियः लंड. लंडाई-स्री. १ कावेबाजपणाची व लुक्चेगिरीची बर्तपुक. २ दांड, आतताई, झोटाईची वर्तणुक; दंदेली. ३ हटीपणा; सकेरी. [लड ] लडामंडी-स्री. (क.) भांडण. (लंड, मुंडइ० शिष्या वेण्यावहत ). लंडी-सी. १ ( निवेनें ) भित्रा, वायक्या,

लड्ड--पु. १ सोटा; सोडगा; जाड काटी. २ ओवड-धोवंड -वि. १ भित्रा. २ लंड; दांडगा (मनुष्य. ) ' असे अधुनियां दबली लंडी।' -ऐपो २२५. ३ अविचारी; स्वाह; सुक्याः ' लंडी लटिका लावाड । '⊸दा २.१.३३. [लंड ] **लंडीपण**⊸ न. नामदेपण; दौर्बल्य. ' ऊठ टाकृनियां तुच्छ लंडीपण परंतपा ।' -वामन, गीतासमकोकी २.३.

लंड—वि. (प्र.) लांडा पहा. ०पुच्छ-वि. १ लांडा; शेपूट कापलेला, तोडलेला; बोखाडलेला. २ ( एका लबाड, शेपूट तुटक्या उंदराच्या गोष्टीवरून ) मुलांच्या टोळीचा नायक; लहान पुढारी लंडोबा-वि. लबाह.

लडका-पु. मुलगा; पुत्र. 'बाराजण लडक्यांनीं।'-ऐपी ५६. [हिं. लडका; तुल. इं. लॅड़ ] लडकी-सी. मुलगी.

लखुर्जे-अित. (व. कुण.) रडणं; शोक, विलाप करणें; आकंदणें. [रडणें ]

लड थड - स्त्री. १ वादप्रस्त, अनिश्चित गोष्ट. २ वादाची जागा, सुद्दाः, विवादास्पदता ( द्विशेषांत, व्यवहारांत ). ३ वरील गोधीसाठीं ) वाद; तंटा; झटापट. 'त्याचें आमचें वरकड सारें खटलें तुटलें परंतु शंभर रुपयांचे कलमाची लडथड पडली आहे.' लांझा पहा. ४ भानगड; घोटाळा; चबढब. 'त्यानें कामांची लड-थड करून टाकली. '-वि. (बायकी ) अस्वच्छ; ओंगळ; अर्ध-बट केलेलें. 'तिचे काम फारच बाई लड्ड आहे. '[ ध्य. लड+थड. विवा लढणे द्वि. ] लडथड, लडथडवाणा-पी करण-सतावणें; इळणें; त्रास देणें ( मुलानें ). लडथडणें-मकि: मध्यें येऊन अडथळा करणें; लुडबुडणें. लुडथडया-वि. 🔁 नेहमीं फिर्याद किंबा बाद करण्यास सज्जः कज्जेदलाल. अ गोंधळ घालणाराः घोंटाळा माजविणारा. ३ (व्यापारधंयांत) स्रदपट्याः, गडवड्याः, उलाढालयाः, घालेमल्याः, ४ गबाळः, अधेषट काम करणारा.

लडवृ(द्)-धू-वि. १ घटिंगण; घट्टाक्ट्टा; भक्तम. २ गब-दुल. ३ निरुयोगी; रिकामा. ३ हु॰ (क.)येबी लडद जाबी लडदू= रिकाम्या माणसाची येजा; येणें जाणें.

लडव(फ)ड—की. १ लटलट होणें; दिलाई; शिथिल शाहेली स्थिति; फडफडत इतस्ततः झोळकंबणें; लोंबणें (यंत्र, एखादी रचना, कपडे इ० चें ). २ लबलवीतपणा; शैथिल्य; बलहानि (अंगाची). ३ व्यप्रता व क्षब्धता (जीवाची). ४ घोंटाळा; विस्कळित स्थित (संसाराची, जिंदगीची, हिशेबाची, मसल-तीची ). ५ लुडबुड पहा. -िक्रवि. १ ढिलेपणानें; शैथिल्यानें; लटपटां; फडफहत ६०. बडबड ( -नाम ) पहा. ( क्रि॰ हारुणें, चारुणे; करणे). २ अब्यवस्थित, गयाळ रीतीने. ( क्रि॰ चारुणे; धावणें; बोलणें; जेवणें; नेसणें; करणें ). [ध्व.] इह० द्राविद्यो नामदे मनुष्य. 'भवाच्या भयें काय भीतोस लंडी ।'-राम २७. | लडबड्डाम्यहं=इक्ड्न तिकड् व तिकड्न इकडे विवाकारण लुक्खुडणें.

लक्ष्यक्रणी-सी. १ डगमगर्णे; हगडगर्णे; लडबडां हार्ल्णे. २ लुबरेपणाने, दुसऱ्यास त्रास होईल अशा रीतीने मध्ये दात घालणे. [ लडबडणें ] लडबड्णे-अक्रि. १ डगमगणें; डगडगणें; लटपटणें; **ढिकेप**णामुळे इतस्तत: **हा**लणें. २ मध्यें शिरणें, हात घालणें; लुड-**बुडणें पहा. ३ बरबटला, लेपडला जाणें.** –सिक्ते, लपेटणें; **माख**णें; केपरवें।. [ लडबड ] लडुब इलारणया-लारखा-वि. १ दांडगा-उदाम; खळेल. २ बेपरवाईनें, दांडगेपणानें लुडबुड करणारा. लड-बद्धीत-वि. १ माखलेला; भरलेला; चोपडलेला ( चिखल, घोण 💶 कार्नी ). २ ( प्र. ) लटपटीत; डळमळीत; खिळखिळीत. [लडबड] लडबडचा-वि. भलत्याच रीतीनें, त्रासदायक रीतीनें, मध्ये हात घालणारा. लुडबुडचा पहा.

**रु इलड्र—**िक्रवि. ला**डानें**; लाडेंलाडें; लडिवाळपणानें; लाडी-गोडीनें. (कि॰ बोलणें; करणें ). [सं. लड्; म. लाड]

लडलडणे—अित. (कचित उपयोग). लटलटणे पहा.

ਲਵਾ--पु. ( प्रां. ) मेंदा. ਲਵੀ-स्री. मेंदी.

स्टाई—स्री. लढाई. १ दांडगेपणा–शर. २ कज्ज्या; भांडण; युद्धः, लढाई. 'तुमची व त्याची गाठ पडोन, लडाई होऊन ....' -बाइसमारो २.६१. [लढणें]

लडालडा-किवि. (को.) लडलड पहा. 'मामाच्या रे वरीं। नको जाऊं लडालडा। येऊं दे गाडीबोडा। '-प्रह्मादि, फेब्रु-बारी १९३६.

लडिबाळ—सी. लाटदेशीय स्त्री. [सं. लाटी ]

लंडिचाळ-ळी--पुसी. (काव्य) १ लाडुकपणा; लाडी-गोडी, लाडीक; लालन. २ (सामा.) लाड; कौतुक; कोड. 'पुर-विस्ती आळी। जे जे लंडिवाळी।' [लाड] लंडिवाळ-ड, स्रिबास, स्रिवासा-वि. १ आवडीचा; प्रिय; लाडका. 'निवारी निजभक्तांचें साकडें । तीं लडिवार्ड पै मार्झी।'-एभा २८.६७. -र ५. २ लाडीगोडीची; लडिवाळपणाची (भाषा ६०). [लांड] लडेवाळ-वि. लाडका; लडिवाळ. ' जो सकल अनर्थीचा बाता। ज्याची लडेबाळ कन्या ममता। '-एमा १३.५१६.

स्रडी—स्री. १ लड; सर (मोत्यांचा, फुलांचा). २ (जर-तारी धंदा ) एक किंवा सवा तोळा बजनाचें तयार जरतार; लड पहा.

लॅडीस--न. एक परयांच्या खेळांतील विशिष्ट डाव. याचे प्रकार दोन एक ३२ पानांचे व दुसरें ४८ पानांचें.

लडो--पु. (गो.) मार; ताडन.

स्रह्र -- वि. मूर्खः; मंदनुदीचाः; जड. [सं. लट्, लड्ः, तुल० ई. **इह्न ] लड्ड इम्रहर्ग-प. ( बे. ) लड्डाचा खेळ. [लड्ड+मुहर्गा=गोळा ]** लड्ड, लड्ड्क---५. लाडू. [सं.]

लढ--की. १ समुद्रांतून, नदींतून वाहात किनाऱ्यावर आकेला गाळसाळ, रेंदा. २ गुंतागुंत; गुंताडा; गुरफटा. ३ ( ल. ) भानगड; घोंटाळा. (कि॰ पडणें; काढणें; सोडणें; उलगडणें; उदलें ). [ हिं. लट ] **लढणें-अ**कि. दाट येणें; एकमेकाला चिकटणें (फळें, कणसें, माळेतील मोतीं इ०) लहडणें पहा लहवा-प. (कों.) लढ अर्थ १ पहा.

लढ-ढे-न. १ (खा. व.) शेतीचा माल वाहून मेण्याची बिन तट्टथाची, लांबट, पुढें निहंद व मागें हंद होत गेलेली बैल-गाडी. २ (खा.) कपाशी वाहण्याची गाडी.

लढण-स्वी. (व.) संवय; मोड. 'मुलीला जशी लढण लावाबी तशी लागते. '

लढणें-अित. १ युद्ध करणें; झुंझ करणें; द्वंद करणें. के झग-डणें; भांडणें; तंटा करणें. ३ ( ल. ) स्पर्धा करणें; चढाओढ करणें; टकर मारणे. [हिं. लडना] (वाप्र.) ल**ढन पडणें**∸मोटवा औत्सुक्यानें, उत्कंठेनें एखाद्यावर झद्रन पडणें, तुंद्रन पडणें. लढत-स्री. युद्ध, झुंज; झगडा (क्रि॰ लागणें; चालणें; होणेंं). लढा अर्थ १ पहा. [लढणें ] लढता-वि. १ लढाऊ; युद्धकुशल, लडवई पहा. ' शिंदे यांची फौज एवडी लडती, तिची ही गतः' -भाव ७५. २ लढवय्या; लढणारा; योद्धा. ल**ढवय्या-पु**. लढ-ण्यांत हुशार असलेला मनुष्य; योदा; वीर. [ हि. ] लढव(वा)ई-वि. १ झुंजार; रणधीर; रणशूर. २ लढाईस योग्य ( मनुष्य, घोडा. जहाज, रथ, शस्त्र ). [हिं.] लढिविण-मिक्रि. १ झंजाक्यास लाबणें. २ बरोबरी, स्पर्धा करण्यास लाबणें. 'हें पागोटें त्या पागोटचाशीं लडवून पाहिलें परंतु लढत नाहीं. ' ३ चालविणे; करणें; योजणें; उपयोग करणें ( मसलत, शकल, युक्ति, यत्न, तजवीज, साधनें ). लढा-प. १ भांडण; बाद; तंटा; बादाचा विषय, भूमि. (कि॰ लागणें; चालणें; असणें; होणें; राहणें व तोडणं; चुकविणं ). २ प्रतिबंध; अडथळा; निरोध; हरकत; मिप्रह करणारें, आड येणारें, गति कुंठित करणारें कारण. 'त्या कागदा-वर घोटणी नाहीं म्हणून रेघ ओडतांना मध्यें लढा लागतो. ' ३ ( शब्दशः व ल. ) गुंता; गुताडा; गुरफटा. लढाई—स्त्री. १ भाडण. तंटा करणे. २ सामना; रण, संत्राम. १ युद्ध; युद्धसंसार. : [हि. लडाई] (वाप्र.) ॰ जिंकण-लढाईत जय मिळविणें: विश्वयी होणे. लढाऊ-वि. लढण्यास योग्य ( मनुष्य, पशु, जहाज इ०), [हिं. लडाऊ ] •गलवत-जहाज-न. लडकरी जहाज.

लढा-पु. दाह्माळा भरलेली गाडी: रणगाडा. लढ-दे पहा. [ हिं. ]

लत-सी. १ खोड; दुर्भूण; वाईट संबय. ( किं ० संगणें पडणें, जडणें व मोडणें; सुटणें ). २ दोषीपणा; सदोवता. (क्रिंब लढ-ढी-लीपु..माक; सर (मोत्यांचा, फुलांचा) लडी पहा. लावणे; लागणे ). 'हा आपल्या वचनास लत लावणार नाहीं?'

🧸 फजीति. ४ युक्ति. ५ (व.) वेड; पिसें. 'वेवाची लत आहे । भर्त्सेनेनें व अनादरानें वागविणें. ४ मोडणें; नासणें; भंगून त्याला. '[सं. लट; हिं. लत] लता(टा)वर्ण-अफ्रि. वाईट टाकणें; विघात करणें; फिसकटविणें (भरभराटीचा उद्योग, बालीस लागणें; विघडणें. [ हिं. टत=खोड, संवय ]

-दावि ७६१. [ सं. लता ] •कुटा-ठा-कुटार-कोडगा- इ॰ ( शब्दश: व ल. ); लथाडणे पहा. लथाडप( स )थड, गाढय-स्रोर-स्रोरा-वि. निर्लङ्ज; निगर्गेष्ट; वाईट चालीस लथडालथड-स्री. १ नाश; विघात; मोडतोड; लाथाडर्जे. चिकटणाराः लाथाबुक्या-निदा-शिव्या यांना न जुमानणारा. २ चालढकलः, घालघुसर (कामाची ). (कि॰ लावर्णे ). स्वथ-[ लात+कुटणें, कोडगा ] •स्त्रोरा-पु. १ बाहेरच्या चौकटीच्या उप( सथडप )-क्रिति. चालढक्ळीनं, हलगर्जीपणानें. [ लघ• उंबऱ्याप्रमाणें आंतल्या चौकटीचा खालचा आडवा तुकडा. २ डणें द्वि. ] लथ**डवा**-९. प्रहार. ' मुष्टी लत्ता लडथवे थडका । ' ( ब. बाटी ) जिन्याच्या पायरीस लावलेल लाकुड. लताङ्गणी-**जे-**( प्र. ) लथाडणी-णें पहा.

लतमला-पु. घोडयाच्या गुडध्यावरील रोग. -अश्वप व लुगडें नीट नसणाऱ्या मुलीस म्हणतात ). २ लावडी. 2.266.

स्रता-स्री. ? सरपटणारी किंवा झाड इ० वर चढणारी बनस्पति; वेल. २ फांदी; उहाळी. [सं.] ०गृह-मंडप-नपु. वेलीचा मांडव; कुंज. [ सं. ] ॰ बंध( नूप्त )-पु. ( नृत्य. ) नर्तकांनीं निरनिराळचा तन्हेने जाळें विणल्याप्रमाणे उमें राहून मृत्य करणे. [सं.] लितिका-स्त्री. लता; वेल. [सं.]

लताइ--न. (कृ.) पडकी भित.

स्रतारणी-की. (माविक. कों.) बोंब हाकारण्यासाठी डोलकाठीच्या धाकटचा गाल्यांतून भहन घेतलेली दोरी. ही दोरी मागच्या हरसास अडकवितात व पुढच्या टोंकास लोखंडी कडियास वेढा देऊन तें टोंक दोशीत मिळवितात व त्या कडियांत बौंबाचा हुक अडकवून लतारणी खेंचून बांधतात.

लती, लतेला-वि. (व. ना. ) लहरी. [लत]

**रुत्त-त्ता**— स्तीपु. लगतचा देश, प्रदेश; सरहह; लगता पहा. **लत्तरबाळचा**—स्री.**थ**व. ( उप. ) चिंध्या; लक्तऱ्या. फा. लन्न=लक्तर∔बाळी ो

लता—पु. बिधी; धडफा. [फा. लता ] लत्ती-स्री. लक-तरी, फडफड उडणारी चिंधी, फाडलेली धांदोटी. लत्त्याबत्या-श्रीषव. चिध्या भाणि सकतऱ्या. [ सती द्वि. ]

लक्ता--स्री. लाथ; पायानें मार्गे. [सं.] •प्रहार-पु. हाथेचा तडाखा; जोरानें लाधा मारणें. ( क्रि॰ करणें; देणें ). [सं.] लत्तेस रानी येण-असण-शनि जन्मस्यानापासून द्वेतीयस्थानी असणे. - शनैश्वर पहा.

लथ (था) डणे -- अकि लपेटलें; बरबटलें जाणें. [हिं. लथ-ाना ]

· लथ( था )डणें — उक्रि. १ यथेच्छ लाथांसाली तुडविणें; गरणे. २ (ल.) नामोहरम करणे; जिक्नें (प्रतिपक्षी-युद्धांत, **ार्तत ). ६** तिटकारणें; क्षिबकारणें; तिरस्कारानें बाजूला सारणें; त्याचप्रमाणें त्याचें भोंक, घर ). लापट पहा.

शिजलेली पक झालेली योजना ). लाथाडणें पहा. [ सं. लता; म. लत—स्री. (प्र.) लता; लाथ. ' ज्ञानरहित सदा लत खाती।' लात-थ; हिं. स्थाडना ] लथ(था) डणी-स्री. स्राथा मार्गे -भुवन २.५४.

लथाबळ-वि. १ (व.) गबाळ; गैरशिस्त (वेणी, कुंकु,

लध्याड-नि. (व.) १ लहानसा फेरफटका; फेरी; उभ्या-उभ्या भेट. 'तितक्यांतच एक लध्यड माह्न आली.' २ (व.) नुकसान. ' त्याही न्यापारांत लध्यह लागली. ' [ हिं. ल्लाह ]

लदडफदड—वि. घाणेरडा; बरबटलेला. 'तिचे काम फार लदडफदड आहे. '[ लथडणें द्वि.]

लंदफंद-( ना. ) फंदिफतूर. [ फंद द्वि. ]

लक्षाच-पु. १ ज्यावर कमान रचतात ते मातीचे किंवा लाकडाचें काम. २ कमानीखालचा, कमानदार दरवाजाचा, खिडकीचा भराव. ३ लादलेलें ओझें. [हिं. लदाक, म. लादणें]

लदा-पु. १ चिकटलेलापणा (केंस, कागद इ॰ कांचा); लगदा. २ चिकटलेला गोळा. ३ (इतर अर्थी ) लादा पहा.

लन्हा मुगद--- पु. (बे.) भाताचा प्रकार.

लप—स्त्री. बांक; वांकणें. (क्रि॰ खाणें ). [ध्व.]

रुपक्रणे—अक्रि. (व.) थांबणें; थवक्रणें. [ध्व. लप् !]

लपका-पु. ओलसर आणि मऊ पदार्थाचा गोळा; लबका ( चिखलाचा, शेणाचा, लोण्याचा, खाली टाकलेला, मारलेला ). एकादा इसम खिडकी लिकलिकी कहन खालची मौज पहात भाहे तोंच एकादा चिखलाचा लपका येई '-नि ३४५. [ध्या. लप ! ]

**लपंगा-ग्या, लपं( पां )मं—(** प्र. ) लफंगा-ग्या व लफंग पहा.

लंपर-वि. १ (क्रिया, संसार, प्रापंचिक सुखें यांविषयीं ) निरत, आरक्त; (विशेषतः) कामुक; स्त्रीव्यसनी. (समासांत) स्त्री-विषय-लंपट. ' निष्काम तो झाला कामासी लंपट। गोपिकांची बाट पाहात बैसे । '-तुगा २४१. [सं.]

रंपर--वि. लापट; लटपटीत; ढिला (स्क्रू, सांधा ६०,

स्त्रा चामडें. चामडें.

लपरणे—सिक्तः लपेरणे पहाः

ल गट्रणे—अकि. चिकटणें. [सं. लिप्त; हिं. लिपटना.]

रुपणें — अकि. वांकणें; खचणें:कचणें (तुळई, वांसा,खांब). [रूप]

लपणे-अित. दडणें; छपून, गुप्त राह्रणें. [ सं. छप् ] लपि।-स्री. लपण्याची इच्छा. 'लपि। धरुनि एके पर्वती तो निषाला।' —कृष्णकौतुक १३. अकक २.२६. ल**पंछपं, लपन**-छुर्पन-न. लप्पं छप्पं पहा. लपंडाई-च-स्नीपं. १ लपण्याचां व शोधून काढण्याचा खेळ; हा खेळ वात्स्यायन कार्लीहि होता. २(ल) तोंड चुकविणें; उघड न बोलेंगें; गुप्तपणा. ३ (ल.) काळें; कपट; लबाडी; छन्नी, चोरटीं कृत्यें. (क्रि॰ करणें; खेळणें). [लपंजे+डाव] ल रण-स्त्री. १ लपण्याची; दडण्य सी जागा; भासरा; भाडोसा. ' भापभयें पळतां यासी । लपणी मिळाली भ्रमापासी । '-एभा १३.१५. २ स्वतःस लपविणे; दहने. ( कि॰ धरणें; घेणें; करों, साधणें ). ३ रहस्य; खुबी . ' या ब्रह्मविद्येच्या लवर्णी । ' –दा ७.७.५७. [ लवर्षे ] लचनाछि( शि )पनी-स्री. (ना.) लपंडावाचा खेळ. लपणीचपणी-स्री. लपडाव खेळ. -तुगा. लपविणे-सिक. दडविणे; छपविणे; दुसऱ्यास न दिसुं हेंगे. लपविणे व दडविणे हीं कियापदें अर्थानें कांहींशीं भिन्न आहेत. दहिन्में पहा. लग्धिपी-पुत्री. लग्डावाचा खेळ. 'नभ तुज-मार्जी खेळे। लपीथपी।' –ज्ञा १४.९. [प्रा ] लपुनछपून, ल्यतद्भपत-क्रिवि. १ चोह्ननः ग्रुप्तपणाने (वर्तन करण ). २ ग्रुप्त-पणानें: उघडीक न होईल असें; दड़न ( असणें; राहणें ). [ लपणें+ छपणें ] लटपुंछरपुं-न. १ लपंडाव. २ शेखीचें बोलणें; अप्रासं गिक, टाळाटाळीचे भाषण; लबाडीचें, मूर्खपणाचें दिलेलें कारण. निमित्त, सबब इ० ( कि० लावणें; मांडणें; करणें). [लपणें+छपणें]

लपांगा-ग्या-वि. (विह्न.) लफंगा-ग्या पहा.

लपारण-ण-न. (न्हावी) चटपटणें, पलाटणें पहा.

छपाटी -- स्त्री. (क.) एक प्रकारचा चारा.

लिया नाहीं. '७ लडपट, कावा. ८ दव; धाटणी; पद्धत लक्ष्में अवस्पान करण्याची कर्णे वर्ष करावाची करण्याची क

(लिहिणें, बोलणें इ. ची). ९ पदर; पटी. [सं. लिप्; हिं लपेट] लपेटणी-की. गुंडाळणें; बेष्टणं, लेप वेणें. [लपेटणें ] लपेटणें-कि. १ गुंडाळणें; बेष्टणं, झांकून टाकणें. २ सभोंवतीं वेष्टणें; गुंडाळणें. [लपेटना] लपेटा-प. १ आच्छादन; मढण (कपड्याचें, कातड्याचें, चिखलाचें, रंगाचें ). 'अडुळशाचा पाला एका पानांत पालन त्याचा पुडा कहन त्याचे भोंवती शेणाचा लपेटा वेद्धम फुपाट्यांत भाजावा. '२ ज्याच्या भोंवतीं सोन्याची किवा क्याची तार गुंडाळलेली आहे अशा कांचेच्या बांगड्या. 'अरे कासारा, या मुलीचे हातांत लपेटाच भर. '[लपेट; हिं. लपेटवां] लपेटी-की. (विक्) लपेट अर्थ ६ पहा. लबाडीचा व्यवहार; लटपट. (वाप्र.) लपेटी खालीं-लपेट्न नेणें-लपेटी माहन साधून नेणें; गुप्तता राखून वेळ माहन नेणें; सारवासारव करणें. लपेटी, लपेटीचा-वि १ लटपटीचा; लवाडीचा. २ गृढ; गुप्त (भाषण, काम, मनुष्य). [लपेट] ०लपेटीदार-वि. लपेटी असलेलें (अक्षर, भाषण).

लपोट( इ )शंख—िव. ( प्र. ) लबोडशंख पहा.

लप्पड---स्री. (ना.) थप्पड; जोराची चपराक. [ हिं. ध्व. लप् ? ]

लफं (फां) गा-ग्या, लफं घा-प्या—ित. १ लुक्चा; फसन्या. २ नुसत्या वल्पना वरण्यांत हुवार. ३ कां हीं तरी सबबी पुढें करणारा; चुकवाचुकवी, टालाटाली करणारा. ४ थापा, पोकल वचने देण्यांत पटाईत. [अर लफाझ्=बडवडया; हिं.] लफं गें, लफांग-गे-न. १ लचांड; संकट; अडचण; पेंच. २ वाईट, निर्थेक गप्पागोधी; कुटाळक्या. ३ एकसारखी, गेरफायदा, उलाखाल, कचाट.

लफडा-डें-पुन. १ सतावणारें, त्रासदायक काम, संकट; अडचण. २ लचांड; क्रेंगट. ३ निष्फळ व खडतर वाद; रिकामी बाचाबाच, झटपट. (क्रि॰ लावणें; लागणें). लांझा पहा.

लफ्रें -- अफ्रि. (प्र.) लप्णे पहा.

लफलफफें — अकि. १ थलथल हालगें (जनावराची कांस, पोट इ०). २ गडवडीनें, असंबद्ध वोलगें. 'वाचा लफलफीत जडत्वें गाढी।'-एभा २२.५३०. [ध्व.]

लफा, लफेदार—(प्र.) लफ्फा, लफ्फेदार पहा.

लफार-- १. ( ना. ) अंगठा.

लफाट—वि. (व.) १ लबाड. २ लुक्क्या; हाताळ. लफाटचा-(व.) बाता झोकणारा; बाताडचा, लफंगा.

लफाइ -- न. (व.) मैदान; मोकळे अंगण; रफाड पहा.

**लफ्फाइ──की. (व.)** थप्पड. ' एक लक्फाड मार्स्ं ? '[ध्य लफ्]

लफ्का---पु. १ किनस्वाब; जरीचें कापड; मोठा जरीचा पदर लेब वर्तुळाच्या आकाराचें. [सं.] • ख्रुच-न. १ (ज्यो.) (शेला, पागोटें इ० कांचा ). [हिं. लप्पा] लक्फेदार-वि. किनसापी किंवा जरतारीच्या कांठाचें; मोठ्या पदराचें ( शेला, पागोटें इ० वम्न ). रूपयाचा-वि. जरीचा. 'एकादा महाशंख लफ्याचा पदर लावून पढ़ें भाला की शकुन उत्तम. '-नि २३०.

लक्का-पु. १ गोल इमारती लाकुड; लाकुड चौरस करण्या-करितां वरच्या अंगाचा करवतून काढठेला तक्ता. २ खांबास, तुळईस बळकटी येण्याकरितां जोड दिलेला तुकडा. [सं. लिप्त; प्रा. लिप्प ? ]

लक्का--पु. एक गळ्यांतला दागीना.

लब—न. ( उत्तर कीं. ) कोरफड.

लब-की. १ निरोपाचें काम; निरोप नेणें. (कि॰ करणें; मार्णे). -वाड-थोमारो १.६०. २ (क) ओठ. 'कागद स्य लावृत सारखा फाडला. निरोपाचे काम हा लबचा अर्थ कदा-चित् फा. लब्=ओठ ह्या पासून निघःला असावा. निरोपकाम हा अर्थ सार्वित्रिक आहे. ओठ हा अर्थ किचित् आहे व तो कांहीं लाक्षणिक किंवा काल्पनिक प्रयोगांत दिसून येतो. जसं-घेऱ्याची स्व (=राडीच्या मुळाभोवताली असणारा घेऱ्याचा ओठ) शेंडी भाणि घेरा हीं जेथें मिळतात ती जागा. मिशांची लब इ० [फा. लब=ओठ. तुल॰ लॅ. इं. लाबियम, लेबिअल | सामाशब्द-स्वई-सी. निरोपार्चे काम; लब. [लब] लबे कामगिरी-स्री. लब; जासुदगिरी. ' दिमत लबेकामगिरी. '-शारो १.१. लचे-बाई-सी. निरोप पोचविण्याचें काम. लबेचा, लबेशाईचा-पु. निरोप्या चाकर-गडी-माणुस-काम इ०

लब—स्त्री. बांक; वऋता. लप पहा. [लप] (वाप्र.) ब्राणी-बांकणें; कच खाणें; खचणें. ( तुळई, वासा इ० ).

लंब-पु, १ ओळंबा. २ (भूमिति) काटकोन करणारी रेषा. ३ (ज्यो.) जी रेषा पातळीला छेदीत असून त्या छेदन-बिंदूंतून त्या पातळींत निघणाऱ्या एकंदर रेषांवर लंब असते, ती रेषा त्या पातळीवर व ती पातळी त्या रेषेवर रुंब आहे असे म्हणतात. -सूर्य ७. ४ अक्षपूरण; अक्षकोटि. -बि. १ लांब. २ मीठा; बृहत्. [सं.] ॰क-पु. लंब; ओळंबा; आंदोलक. [सं.] •क्कण-पु. १ (सांकेतिक) गाढव, ससा, इत्ती इ॰लांब कानाचा प्राणी. २ (विशेषतः ) गाढव. ( रुक्षणेने वापरतात ) [सं. ] योचा गोळा. •च्यड-चेड-छोड-वि. प्रमाणाबाहेर उंच किंवा लांबं( मनुष्य, माड, तुळई, दांडा ). व्हाडी-वि. लांब पह्याची (तोफ). •उया-की. अक्षकोटिज्या. [सं.] •मान-त्रि. ओळंबणारा: लोंबणारा. [सं.] ेरेषा-्स्री १ लंब अर्थ २ व ३ पहा. २ (ज्यो ) उभी रेषा. (ई ) व्हर्टिकल. अक्ष पहा. -सूर्य १५. [सं.] •वर्तुल-ळ-न. लंबरूत. [सं.] •वर्तुलाकार-वि. भृपृष्ठावरचे स्थल आणि भूमध्य ही साधणाऱ्या त्रिज्येवर खस्य

द्रामंडळ-वलय. (इं.) व्हर्टिकल. २ अंडचासारखें लांबट वर्तुळ. (इं. ) इलिप्स. [सं.] •संस्था-स्री. (गोलाची ) यथार्थ स्थिति. [सं.] लंबा-विकिवि. १ पूर्ण लांबीत असलेला, ठेवलेला; भुईवर पसरळेला; जमीनदोस्त झालेला ( मृत्यू, मूर्च्छा, प्रहार, इ० कार-णानीं ). 'अकस्मात् जेव्हां पटकी आली तेव्हां एका दिवसांत हजार माणूस छंबे झालें. ' २ फस्त; फन्ना; खर्च केलेला; उडालेला (पैसा, साठा). ३ खाली आडवा पडलेला; जमीनदोस्त (कोस. ळल्यामुळें-घर, भित, झाड). [सं. लंब; हि. लंबा] (वाप्र.) ०करणें-चोप देंणे. ०होणें-१ पसार होणें. २ मर्गें. सामा-शब्द- • सबडा-वि. लांबलचक; पाल्हाळिक. 'त्यांनी एकंदर हकीकतीचा रंबाचवडा विस्तार कह्न...' -सूर्यंत्र २५७. [ हिं. ] लंबारा-ट्या-ड्या-वि. उंच व सडपातळ; सडपातळ व कृश; शेकाटा. लंबाणभाऊ-उंच, काटकुळ्या, बेडौल माणसास विनों-दानें म्हणतात. लंबांतर-न. (ग.) दोन समांतर रेषांपैकीं एकीं-तील कोणत्याहि बिंदूपासून दुसरीवर टाकिरेला लंब. -महमा ५३. रुंबायमान-वि. प्रमाणावाहेर, फार मोठ्या लांबीचा; अतिशय लांव; लांबलचक. [ सं. लंबमान ] लंबासन-न. १ एक आसन; लांब पसर्णे. २ (ल.) निजणें; पसर्णे. [सं.] लंबी-स्त्री. ( जमीन मापणी ) लांबी. जसें- शेताची रस्त्याची घराची लंबी. ( लांबी ] ( वाप्र. ) ॰ता**णणें-लाव**र्णे-लागणें-आळसानें हातपाय ताणुन पसर्णे. लंबीत-वि. लांब. 'बहुसाल लंबीत होत्या विशेषा ।' -राक खं. १ पा ८. लंबू-पु. ( संकेत. ) पुरुषाचे जननेंद्रिय; बंबू. लंबे-क्रिवि लंबा. ( वाप्र. ) ०करणें-मारणें. 'गिलच्यांनीं गोख-डींत दहापांच बैरागी सत्पुरुष होते तेही बसले ठिकाणी लंबे केले. ' -भाब २८. ॰चालुण-(व.) मर्यादातिक्रमण करणे. लंबोदर-पु. १ गणपति. -वि. लांब पोटाचा; हेरपोटचा. [सं. लंब+उदर] लवक—स्री. १ चट, चटक. (वाईट गोष्टीची ); दुर्गुण, खोड; त्वक पहा. २ पद्धति; धाटी (चित्रं काढण्याची, बोल; ण्याची इ०). [ लक्ष्व ] स्टब्क्फें-अक्षि. १ चट, चडक लागणें. लबकर्ण-अकि. (चंडु इ० पकडण्याच्या तयारीने ) पढें वांकेण. [लब]

लबका—पु. ( प्र. ) लपका ( मांस; चिखल, शेण इ० ) पदा

लंबण, लंबणभाऊ—(विर.) लंबाण पहा.

लबतूक-किवि. (गो.) अगत्यवाद.

लवदा-पु. ओला गोळा; लगदा पहा. ०लोळ-वि. अगदी भिजलेला; पार चिंब झालेला.

लंबन—न. १ ओळंवणें; लोंबणें; लोंबलेंशी स्थिति. २ (इयो )

पदार्थाच्या मध्याशीं होणारा कोन. दक्सुत्र व गर्भसूत्र यांमधील अंतर. -शिद्धांतशिरोमणि. (इ.) पॅरॅलॅक्स. ३ ग्रहण हम्गोचर होण्यास देशपरत्वे होणारें वेळांमधील अंतर. [ सं. ]

म्हणून जी दोरखंडें बांधलेली असतात ती प्रत्येक. यांचा उपयोग केन प्रमाणे होतो. यांनी आंतील वस्तु बाहर व बाहरील आंत षेतां येते.

लबलब - सी. बडबड; जल्पना; जिभेची त्वरित गति. (कि॰ **करणें; बोलणें,** चालणें ). [ ध्व. तब् ? फा. तब्=ओठ ] **लबलब**-वां-फ्रिवि. (निंदा.) जलद बोलतांना, खातांना होणाऱ्या ओठांच्या शब्दांचें अनुकरण होऊन (क्रि॰ खाणें; जेवणें; बोलणें; चालणें ). ' माझे गोष्टींत तुं बोलुं नको म्हणून शंभर वेळां सांगितलें तथापि मध्यें लबलब बोलतो. ' [ध्व.]

**स्वलकोत**—वि. पातळ. लिबलिबीत पद्दा.

लवाड-न. (ना.) मदास कडून येणारे एका जातींचें विड्याचे पान.

लवाड--वि. १ खोटें; असत्य; अप्रामाणिक (मनुष्य,भाषण, केख, ग्रंथ, आचार इ० ). २ सात्त्विक नसलेला; अंगच्या सद्गुणां-विरुद्ध बर्तन करणारा. ३ लुच्चा; गुलाम (लडिवाळपणे मुलांस म्हणतात). [ हिं. लबाड ] सामाशब्द-०की-स्त्री. १ स्त्रोटेपणाः असत्यवादिता; लवाडी. २ बनावटिंगरी; ठक्तवाजी. ०झवाड- वि. खोटा व थोतांह्या; खोटा व कपटी. [लबाड द्वि.] ०लचाड-लताड-ळ-वि. खोटा; इलकट; नीच; विश्वासघातकी; लुच्चा; सोदा इ॰ [लबाड द्वि ] (वाप्र.) ॰ वांच्यननव्हे - अद्याप पूर्णपण असत्यवादी जाहे; अजून सुद्धा तो लवाडच आहे. लखाडी-स्त्री. कपट. ३ खोटें, बनावट कृत्य; कपटलेख; ठकबाजी. ४ (कायदा) इ० [ सं. ] सामाशब्द- ०प्रतिष्ठ-प्रतिष्ठित-वि. १ ज्यानें प्रतिष्ठा, अन्यायाचा लाभ किंवा नुकसान व्हार्वे या इराद्यानें केलेलें कृत्य. **म्ह**० थोडी तों गोडी फार तों लबाडी. लबाडीलचाडी-लाताडी-ळी-की. लुच्चेगिरी; सोदेगिरी, लुच्चेगिरीची वर्तणुक. [लबाडी द्वि.]

कोणताहि, किनार रेशमी किंवा सुती, व किनारीमध्यें गोम नसुन त्या जागी पांढरे साधे घर भरून घेतलेलें असे लुगड्याचे वाण.

लवाडी-सी. १ अवजड ओझें किंवा गहा आंवळून बस-विण्याकरितां व घट करण्याकरितां योजलेली युक्ति(काठी घालून दोरी पिळणें इ० ). २ दगड इ० उचलावयास, उनकटावयास लावलेली तरफ. ३ सैल दोरी पकडतां यावी म्हणून तिला बांधलेला काठीचा तुकडा; लवटी. ४ वाशाच्या माथ्यांतून शिरकवलेली भाडवी काठी. (कि॰ घालणें)

लंबाण-पु. १ (धान्य, मीठ यांची वाहतूक करणारी) एक जात किंवा त्यांपैकीं एक व्यक्ति; लमाण; वंजारी. २ (न.) त्यांच्या टोळीचे लोक, गुरं व सामान; वाट चालत असलेली किंवा तळ देऊन राहिलेली या लोकांची टोळी. [हिं. लंबाडा] ०भाऊ-पु. छंबाण जातीच्या मनुष्यास आदराने म्हणतात. लंबाणी-वि. लंबाण जातीची, संबंधी (जनावर, भाषा, चाली). लबालब की. (व.) रेलचेल; वै गुल्य. -क्रिवि. पुरेपूर. 'तेथे लबालब खायला मिळतें म्हणून वरचेवर जातो. ' [ लबलब] लंबित-वि. अवलंबणाराः लोबणाराः लोबकळणाराः [सं.] लबुद—वि. १ लुब्धः, आसक्तः, परायण. २ नादी.[सं.लुब्ध ] लवेद-वि. गलेलहः धटाकटाः जोरवसः [हिं. लवेदा=सोटा] लवेदा-पु. १ प्रवासांत बरोबर असलेला बायकामुलें, जना-वरें, चाकरनोकर इ० परिवार; खटलें. 'श्री. अणे यांनां सामानाचा फारसा लबेदा नको असतो. ' -स्वभावचित्रें १२३. २ (ल.) लचांड; अडचण.

लबोड-वि. अडाणी; खोटा; असत्य (मनुष्य, इकीकत). [लबाड] • शंख-शिंग-वि. (एका खोटवा शंखाच्या गोष्टी• वह्नन ) मोठेपणानें उगाच आश्वासने द्यावयाची पण कृति कराव-याची नाहीं अशा स्वभावाच्या माणसास म्हणतात.

लड्य-वि. १ संपादिलेला; मिळविलेला; मिळालेला. २ ( गणित ) काढलेला; निघालेला; प्राप्त. (भाजकाने भाज्य भागिलें असतां येणारें फल, अनुमान ). ३ शब्द, वाक्य इ० कांपासून ब्यंजनेनें इ॰ निघालेला (अर्थ). 'त्या वाचुन मला क्षणभर करमत नाहीं या वाक्यापासून त्याजवर माझा सर्व प्रेमा आहे असा अर्थ लब्ध होतो. ' ४ (समासांत पूर्वावयव असलेला) ज्यानें संपादलें, मिळ-१ स्रोटेपणा; असत्यवादित्व; दुइप्वीपणा; अप्रामाणिकपणा; विलें आहे असा. लब्धाधिकार; लब्धोपदेश; लब्धधन, लब्धविया किर्ति मिळविली आहे असा. २ ( निंदार्थी ) अधिक कीर्ति इ० मिळविण्याचा प्रयत्न न करतां पूर्वीच्या भांडवलावरच जगणारा. ३ (निंदार्थी) खोटी प्रतिष्ठा मिरविणारा; स्वतःस मोठा समज-णारा. ' सुधारणेच्या सर्व पद्धती व्यर्थ, पोकळ व त्याचा उपक्रम लबाडनकर्शी - न. (विणकाम) एक प्रकारचें लुगडें. पोत करणारे लब्धप्रतिष्ठ. '-नि ३५९. ४ (कं.) फाजील लुडबुदधा. [सं.] •प्रतिष्ठा-शिष्टाई-स्नी. कोरडी प्रतिष्ठा; प्रौढी; पोकळ गर्व. [सं.] • श्रारत्व-न. बढाई; फुशारी. [सं.] • संब-वि. पुन: स्मृति विं.वा भान प्राप्त झालेला; सावध. [सं.] ०स्मरण-रमृति-वि. १ ( मूर्च्छनेनंतर ६० ) भानावर आलेला; सावध. 'तों होऊन लब्धस्मरण उठिता झाला।' २ ( अन्य-कार<sup>ण</sup>ानें ) स्मरण, आठवण ज्याला झाली आहे असा. [सं.] ल्डिध-स्त्री. १ संपादन; लाभ; प्राप्ति. २ फायदा; नफा. ६ ( गणित ) भागाकार. [ सं. ] लख्या-वि. लब्धप्रतिष्ठ. [सं. ]

णाराः बात्या.

लब्माद्याई, लब्भु(बमु)द्याई--स्त्री. १ बनावट गोष्ट, खोटे लेख, कैफियती इ०, लबाडी. २ वायफल, पोकळ बोल; बाता. ( कि॰ करणें, लावणें; मांडणें; चालवणें ). -वि. लब्भेचाद पहा. लभाशाई-वि. (दादर) लघळ.

लभणे-अकि. मिळणं; प्राप्त होणं; लाभणे पहा. 'बोलके पणाचेंनि क्षोमें। लागसहं न लभे। बोला प्रभु।'- इत १३.३२१. [सं. लभ्]

शक्य, योग्य; मिळण्यासारखें. २ (लब्ध ऐवर्जी चुकीनें योजलेला) संपादिलेला; मिळविलेला. [सं. लभ्] **्मान**-वि. लाभणारा;मिळ-णारा. [सं. लभु ] लभ्यांदा-पु. १ लाभ; मिळक्त. २ मिळवि-केली, संपादिकेली गोष्ट. [सं. लभ्य+अंश]

लमाण, लमाणभाऊ, लमाणी—लंबाण इ० पहा. लमाणलंगही-पु. एक मुलांचा खेळ. -मखेपु ११०.

लय-9भी. १ वाय बाजविल्यानंतर मार्गे कांहीं काळ पावेतों राहणारा त्याचा नाद, ध्वनि. २ (-पु.) (वादनात) ताल देण्याच्या क्रियेमधील विश्रांतीचा काल. ह्याचे द्रुत, मध्य व विलंबित असे तीन भेद आहेत. ३ (वादनांत, नृत्यांत, चाल-ण्यांत ) समकाल. ४ गायन, बादन व नृत्य यांचे ऐक्य. ५ ( एका पदार्थाची दुसऱ्याशीं तहपता झाल्याने होणारा ) नाहींसे-पणा; लोप; अनस्तित्व. ६ ( सर्वामुळें, वापरामुळें ) खलास होणें; क्षय; नाश; निःपात. ७ झोंप. ८ राजयोग समाधीस होणाऱ्या दुसऱ्या विधाचे नांव. ९ - ९न. जगाचा नाश; प्रलय; संद्वार. उत्पत्ति आणि स्थिति या शब्दांबरोबर वापरतात. 'कयास मज हा लया इद करि दया दृष्टि झांकली। '-ऐपो ३६८. १० पु. चित्ताची एकाप्रता; एकतानता. (क्रि॰ लागणें; होणें ). 'लय लक्ष्मनियां झालों म्हणती देव।'-तुगा २८०८. [सं. ली-लय] लयास जाण-अफ्रि. १ तहूप, ऐक्य होणे. 'अरी स्तम्य बुद्धीसीं लया । जाइजे कां। '-ज्ञा १६.१८. २ विनाश पावणें; नाहींसें होणे. सामाशब्द - • क्रिया - स्ती. १ संहारकारी. २ गाण्यांत ताल धरणें. [सं. ] ० स्था-वि. तटस्य; समाधींत असलेला. 'लयहर्ये एके । '- ज्ञा ११.१२९. [सं.]

मायंदळ. २ (विशेषणाच्या आरंभी जोडला असतां) अतिशय; फारच. उदा० लय मोठा; लय उंच; लय लांब. [सं. लय. ( अवा तिचें प्रतिविंव म्हणजे लय, विनाश अशा उद्गारवाचक अर्थानें )] बरवें चिन्ह. -वि. सुंदर. [सं. ]

सडभे(डमा)चाटू—वि. बनावट; खोटें करणारा; पदरचें रच· लिय, स्यालूट-स्री. ( कुण. ) रेलचेल; समृद्धि; अतिशयितता; लयकाळ येज-अकि. (व.) संभार, परिवार येज. लयस-वि. (व.) परिपूर्ण, जय्यत. ' सर्व सामान लयस.,' लया दिशीं-क्रिवि. (कुण.) पुष्कळ दिवसपर्थत; पुष्कळ दिवसांत. [ लय+ दिवस ]

> लर्जा, सर्जी-पुकी. (संगीत) अनाद्रुत काळांत हाताची तयारी असल्याचे दाखविण्यासाठीं स्वरांचा कंपितपणा कहून दाख-विण्याची किया. - क्ला १३८. [फा. लर्झा=कंप]

> ललकार, ललकारणी—पुस्री १ पुकारण; हांक मारण; ( विशेषतः ) दरबारांत राजाचे आगमन सचित वरण्यासाठी भाट, चोपदार जी आरोळी देतात ती. ' आदब, इ० ' २ ओरहणें; मोटया आवाजांत सांगणे. ३ उच्च स्वरांत गाणे. 'हा गातो तेंच तो गातो परंतु त्याची कांहीं ललकारणी निराळी आहे.' [ ललकारणें ] ललकारणें-अकि. १ मोठ्याने पुकारणें; हांक मारणें. २ मोठ्यानें आरडणें, म्हणणें (दवंडी पिटतांना, गातांना इ०). ३ ( चालण्याची गर्दी करण्यासाठीं ) सांगणें; ओरडणें ( जनावराला हाकतांना ). ४ ओरडणें; गर्जना करणें ( दरहाव-तांना, खडसावतांना ). -सिक. १ ओरड्न हांक मारणें. २ गायन करणें; गाणें. 'फंदी अनंत कटिवंद छंद ललकारी।'-ऐपो २५३. [ध्त्र. हिं. ललकारना ] ललकारी-की. भारोळी; भोरहः पुकारा; गर्जना; मोटयाने हाका मारणे; ल्ल्लकारणी पहा. ( कि॰ करणे; मारणे ). [ध्व. सं. लल+कृ, प्रा. लक्षक; हिं. ललकारी ]

> लल(लि)त-पु. (संगीत) एक राग. ह्या रागांत षड्ज, कोमल ऋषभ, तीव गांधार, कोमल मध्यम, तीव धैवत, तीव निषाद हे स्वर लागतात. जाति षाडव-षाडव. बादी कोमल मध्यम. संवादी षड्ज. गानसमय रात्रीचा चवथा प्रहर.

ललन - न. १ की हा. २ कंपन. [सं.]

ललना—स्री. १ स्री; महिला. २ स्वैरिणी किंवा विला-सिनी स्त्री. [ सं. लल्=विलास करणें ]

ळळळळ-उदा. निराशेचा किंवा विस्मयाचा उद्वार: चचचच !

त्रिवळी ललाटीं। '-एहस्व १.६१. २ दोन भिवयांमधील प्रदेश. [सं.] ॰रेषा-खा-स्री. कपाळावरील लेख; दैव; नशीब. लय—विकिवि. (कुण.) १ अतिशयः, पुष्कळः, पराकाष्ट्रेचाः, [ सं. ] ०रेषा उभी राह्र्गे-दैव अनुकूल, प्रसन्न होणेः, नशीब सदयाला येणें.

ललाम--न. १ रत्न. २ भूषण. ३ शोभा. 'अमोल्य हुक्यपणा पाहून मनाची आश्चर्यचिकत, दिड्मूढ स्थिति जी होते ल्लामाचिया खाणी । ' -सुआदि ४.५४. ४ चिन्ह. ५ कपाळा- विकारदर्शी लक्षणें; भाव. ( आळसानें आळपिळे देणें, लोळणें [ सं.] 💶 ). 🧸 विलास; शृंगार. ४ स्त्रीचे नृत्य. ५ लबीत पहा. -वि. सुंदर; रमणीय; सुरेख. २ स्वैर; विलासी; विषयी (स्त्री). **६ कोम**ल. [सं.] सामाशब्द- ० अलंक: १र-पु. वर्णनीय जो प्रकृत अर्थ त्याचे वर्णन न करितां त्याचा प्रतिबिबस्प जो अप्रकृत अर्थ त्याचे वर्णन करणे. उदा० ' न गणावा गरुडिह मग लेखावा काय हो! मशक तातें। '-मोभीष्म १.२५. [सं.] •कला-स्री. काव्य, गायन, वादन, चित्र, नृत्य इ० सौंदर्य-विषयक कोमल कला. ( इं. ) फाईन आर्ट. [ सं. ] ललिता-स्नी. ? स्वैरिणी स्त्री. २ सुंदर स्त्री. ३ सामान्य स्त्री. ललना पहा. **४ देवी: पार्वती. [सं. ] ० पंचमी-**स्त्री. १ आश्विन शुद्ध ५ चा दिवस. ह्या दिवशीं लिलतादेवीची पूजा करतात. २ या दिवशीं केलेली ललितादेवीची पूजा. [सं.]

ल्लुपत्, ल**ब्लुपन्,** लुलुपत्, ललोपतो—नश्री. अंजारणी गोंजारणी; भोळावणी; लाडीगोडी; खुशामत करते. [ वे. प्रा. लिह=खुशामत; किंवा लाला+पुता=पुत्रा ] •करणें-दादाबाबा करणे; आर्जन करणे. ' आम्ही कांहीं कोठें ललोपतो करीत नाहीं. ' -पेद १०.६६. ललेखांपे-स्नी. थापटणें व शांत करणें; गोंजारणें; कुरवाळणें. [का. लाले = अंगाई+थाप; किंवा लाह+धोपरण 1

लक्ल-नि. चंचल. -शर.

लावणै; दाखविणै; देणें ).

लक्ला( ब्हा )र-- न. (प्र. ) ललाट पहा. म्ह०-दैव नाहीं लल्लाटी पाऊस पडला शेताचे कांटीं. ेरेषा-खा-ललाट रेषा TET.

लल्हावर्णे—अफ्रि (व.) लालचावणे. 'खायला लल्हा बला. ' [ लहा ]

ल(लं) च-सी. १ (दाढी, मिशी, डोकें इ० ठिकाणी असणाऱ्या राठ केसावांचुन ) पाठ, पोट, हात, पाय इ० अव-यवांवरील बारीक, मऊ केस, अंगावरील केस. २ प्राण्यांच्या कातश्रीवरील मक केस; लोंकर. ३ खराऱ्यानें निघा छेले घोड्याच्या अंगावरचे केस व मळ. [ सं. लोम=लव ]

लब-पु, १ अणु; सुक्ष्म अंश. २ ( प.लज्यो. ) अंश; भाग. ३ अपूर्णीकाचा अंश (वरचा भाग). ४ तुकडा. ' शरधारी रिपू-

भाणि र, ज, स, ल, ग हे गण असतात. उदा० देवता मुनी लवलीला।'-मोभीष्म ४.४०. [सं.] ० क-वि. किंचित्. .**बिमिति सर्वदा । तुजवाचुनी कोण सर्व-दा ।' २** स्त्रियांची राग- <mark>० लेदा~पु.</mark> किंचित् अंश, कण. ' घरांत तुपाचा ल**वलेश नाहीं.'** 

लब--पुन. एक वृक्ष व त्याचें फळ.

लवकंड-सी. १ लोळकंड; एकमेकांवर उड्या मारणें ब लोळणे; झोंबाझोंबी (खेळांत, भांडणांत-कुन्नी, मांजरे, गुरें इ० कांची ). ( कि॰ देणें ). २ ( ल. ) गर्दी; दाटी; रेटारेटी; दकली. [ तवंडणें ]

लवकर---न. अवधी; अवकाश; (आधीची) वेळ; उशीराच्या उलट. 'अझन त्वकर आहे एव्टांच कशाला जातां!'-क्रिवि. १ जलदीनं; त्वरेनं; गर्दीनं. २ चटकन; पुष्कळ वेळ जाण्यापूर्वी. ३ आधीं; नेहमींच्या वेळेपूर्वी. 'यंदा त्वकर पेरे झाले म्हणून होतें लवकर पिकलीं. '

लवकळी—सी. (व.) इलकल्होळ. 'इतक्यांत दंग्याची चोहोंकडे एकच लबक्की उटली. ' [ध्व. ]

लवका, लवकिरा—वि. (प्रां.) त्वचीक; मृदु; नरम; वांकणारें; नमणारे. ' हें पाठीचें हाड बळकट असुन त्वकें असावें लागतें '-मराठी ६ वें पु. ( आ. २ री. ) पू. २५६. [ ल्बेंगे ] ਲਂ( ਲ )वका-पु. हातानें, तोंडानें तोडलेला तुकडा; लचका ( मांसाचा, कणकेचा इ० ) ( कि॰ घेणें; तोडणें; काढणें व निघणें; जाणें ).

लवस्य -- वि. (प्रां.) त्वकाः, त्वचीक पहा.

लबसाद-सी. ( घाईनें, उतार्वाळ पणानें घेतलेली ) उडी; लक्ला-पु. आमिष; मधार्चे बोट; प्रलोभन. (कि० झडप; झांप (कांहीं वस्तु, देणगी यांवर) (कि० पडणें). 'उमेद-वारांची लवखाद पडती. '

लवंग-सी. १ एक झाड. २ हिचें फळ. उत्पत्ति मलाका व अंबोयना बेटांत फार. रुवंगा म्हणजे रुवंगांच्या झाडाच्या न उमलेरेन्या वाळलेल्या कळगा होत. उपयोग मसाल्यांत व सुगंधी पदार्थीत. तेलिह काढतात. ३ एक सोन्याचें इ० लवंगेच्या आका-राचें कर्णभूषण. [ सं. ] सामाशब्द- •का(क) चरी-सुपारी-स्त्री. कोवळी असतां लवंगेच्या आकाराच्या तुकस्यासारखी कातरलेली, शिजविलेली सुपारी; कोणत्याहि आकाराची लहान खांडें केलेली शिजवृन वाळवलेली सुपारी. • चुरी-चूर-बीपु. लतंगकाचरी सुपारी. (संक्षेप) ॰ पट्टा-पु. (तंजा.) दालचिनी. लवंग(गी)पिंपळी-स्री. पिंपळीची अतिशय लहान आत. ०फूल-न. लुगड्याचा एक प्रकार. लुगड्यावरील लवंगेच्या भाका-राचें फूल. लवंगल-पु. ( शाप. ) लवंगांच्या तेलांतील मुख्य घटक. गणाचे लव । करिन ऐसें जाणावें । '-जै २९.१३. ५ छत्तीस पुष्कळ सुगंधी तेलांत हा असतो. (ई.) युजेनोल. लचंगाहि निमिषांइतका काळ. ' निमिष निमिषार्ध शहर तक क्षण। '-एभा वटी-की. एक चूर्ण किंवा त्याची गोळी. लखंगी-वि. १ लबंगेची,

२ लवंगेप्रमाणें बारीक, लहान किंवा तिखट. • कापूर-पु. लवं-। गेच्या अर्कापासून काढलेला कापूर. याच्या सुईसारख्या कांडगा असतात. • कुन्ने-न. बुज्याची एक लहान जात. • फ्राइडा-प्र. छवंगेसारखा बारीक पण कणखर आवाज करणारा फटाकडा. •िमरची-सी लवंगसारखी बारीक एण फार तिखट अशी एका जातीची मिरची. ऌवंगे(३ये )छ−न. लवंगाचें तेल. [ लवंग∔तेल] **लवंग-क--**सी. (गो.) पहार. [स लोहांग] **लवंगी**-

स्त्री. १ (कोळी) साधी काठी. - गुजा ६२. २ लोहंगी; लोखंडाची वेटाळी जागजागी लावून मजवूत केलेला प्राणघातक सोटा. ' विचवा लवंगी गुरगुज सांगसोंटा बरची फेंकिती।'-ऐपो १०९.

लवंगणें—अिक. लचकणः, मुरगालणें; दुखावणें ( शरीर, भवयव ).

**कॅंचगाट**—न. ( कु. ) १ तचांड. **२ (** त. ) रखेली. लवगी—सी. (ब.) दोरी. [हिं. लाव=दोर]

लवं( व )घा-पु. दाहु; शोष; अतिशय तृष्णा. ' तैसाचि लवंघा धुटे। मग भुई ना सेजे सांटे। पाणियाचें न सुटे। तोंडोनि पात्र।' -ज्ञा १७.१४९.

**ळवंचक--**न. रभारणीः, पोकळपणाः, निरर्थवत्व. 'भातां द्वंदाचें लवंचक । सांडुनि दुणीचें कंचुक । ' – अमृ ५.३३.

**लवची(चि)क-**वि. १ न मोडतां वांकणाराः; लवणाराः; लवका; लवकिरा. २ स्थितिस्थापक. ३ हरी, आग्रही नसलेला; दुसऱ्याचे ऐकणारा (माणूस).

· **लघटय—पु. व**रवरचे प्रेम; लाडीकपणा. 'जावया परपुरुषाशीं। लबोधवो लाबी निज पतीसी।'-एभा २१.२७४. [१ तुल० फा. लाव=विनोद]

लघटी—की. ओझें, भारा आवळून बांधण्यासाठीं त्याच्या भोंबताली बांधलेल्या दोरीत घातलेली काडी, चीप. ०घेणी-**(कों.** ) गांठ मारतेवेळीं सैल दोऱ्यांमध्यें एक हात काठी घालून ती पिळवटन न हालेशी झाल्यावर करकचून बंद बांधणें. 'सांध्यावर लबटी घे म्हणजे धास्ती नाहीं '

लबरें-व. १ लवण्याजोगें. २ लवलेलें. -शर. [ लवणें ] लवंडणें -- सिक. १ उलंडणें; कलंडणें; पालथें पाडणें. २ उलंडन सांडणे. -अकि. १ उलटणें; सांडणें; एका बाजुस किंबा पालचें पड़ेंगे. २ (कों.) घसहन पड़ेंगे. ३ (बिछान्यावर इ०) निजण; भाडवें होणें; वामकुक्षी करणें.

**लवडसवड-डी**—स्री. लगबग; तातडी; त्वरा. 'एशी तेथिंची जीवा आवडी । म्हणोनि तेंचि वेखावया स्वष्टसबडी । ' -ज्ञा ११.५९८. -एभा ३.६१७. [. त्व न सवड ? ] स्टबड-

चटपटीनें; चलाखीनें. -एकस्व ५.७९. 'श्रीकृष्णें खांदा घेऊनि कावडी । पाणी वाहत लवडसवडी । '

लवडा—पु. (अश्लील) पुरुषाचे जननेंद्रिय; शिश्न; लिंग. [ हिं ] लबहेलूट-स्री. ( अशिष्ट ) १ अतिशय रेलचेल; मोठें वैपुल्य. २ ( ल. ) मातीमोल स्थिति.

लवंडा-9. १ (व.) मुलगा. 'तो माझा लवंडाच आहे.' 🤏 पोऱ्या; गुलाम. [फा. लवन्द; हिं. लींडा ]

लवंडी—स्री. १ बटीक, दासी. २ वेश्या. ३ रखेली. [ फा. लवन्द्; हिं. लोंडी ] लवंडी(डि)चा-वि. ( एक दिनी ) नीचोत्पन्न; जारज. हा शब्द शिवी देण्यांत, निंदा करण्यांत योज-तात. 'कृणिकुन आला लवंडिचा घातक। '-ऐपो १२६.

खारें; क्षार्युक्त. [ सं. ] सामाशब्द- •जल-न. (काव्य) ( खारें पाणी ) समुद्र. ' लवणजलविषे कहन । सबै हा पसरला लंबाय-मान। '[सं.] •त्रय-न. सेंधेलोण, पावेलोण, बिडलोण हीं तीन रुवणें; त्रिरुवण. -थोर १.१७६. [सं.] ० पंचक-न. संचळें ( पावेलोण ), सैंधव, बिडलोण, औद्भिद् ( जिमनीमध्यें उक्हन निघालेल्या खाऱ्या पाण्यापासुन सुर्वेकिरणांच्या किंवा अभीच्या साहाय्याने झालेले मीठ ) व समुदाच्या पाण्यापासून झालेले मीठ. -योर १.१७६. [सं. ] शाक-स्त्र-पुस्री. खारावहेली फळें, भाज्याः लोगचें. [सं. ] •सागर-पु. खारा समुद्र. 'कां लव-णाची कुंजरी। सुद्विया छवणसागरीं। '-ज्ञा १५.३१८. [सं.]

इ॰ ); बतखल. ( सामा. ) खोल, आंत गेलेला भाग; खळगा. जसें- पायाची-मानेची-हाताची-लवण. २ वळण: बांकण ( रस्त्याच, नदीचें इ० ). ३ ( व. ) लहानसा ओढा; नाला. ४ उतार; उतरती जागा. ५ लीनता; ठवर्णे. [लवर्णे] इहु० लवर्ण-तेथें जीवन. ॰ **भंजन**-न. ( उप. ) १ पुज्यतेचें व नम्रतेचें मोठें भाडंबर करणे; लवून नमस्कार करून पूज्यतादशेक शब्दांनीं संबो-धर्णे, बोल्पें. ( कि॰ कर्णे ). 'पंडित भेटती समत्सर । स्वण भंजन अतिनम्र। '-एभा १०.१७३. २ अत्यंत नम्रताः आदरः भार्जव. [लत्रणें + भजणें ] लदणा-वि. (व.) ओणवा. ' लवणा पड. ' लवणी-स्री. वांकलेल्या शरीराच्या अवयवाच्या खालील लवण; खलगी. २ बांक; वक्रता; कमान (रस्त्याची इ०); लवणांतील आंत गेलेला भाग. [लवणे ] लखणे-अक्रि. १ वांकणे. लचलेलें-वि. वाक्लेलें; नमलेलें. 'भारेंलवे प्रतिपदी भू, शेष धहं शके न लवलीला। '-मोभीध्म ४.४०. २ वांक्णें; दबणें; दबकणें. ३ तळपणें (वीज). ४ स्फुरणें (डोळा). ५ कलणें ( मन, मनोवृत्ति ); वाहणें ( मनदेवता-पिंगळी ) ह्या अथी मन. मनदेवता, मनपिंगळी इ० शब्द कर्तृस्थानी योजतात. ६ (व.) सवडीं, स्वर्शास्त्रहीं- त्रिव. (काव्य) झपाटवानें; जरदीनें; उडगें; उडी मारणें. ' भितीवहन रुवला. ' ७ रीन, नम्र होनें.

' गुरुचरर्णी त्यज्ञनि खेद लवतीस । '-मोवन ४.७१ [ सं. लीन; नमन; अप. नवन; हिं. नौना, पं. नौणा लवन-पु. पाणी बाह्न जाण्याचा पाट: स्वण अर्थ ३,४ पहा.

लव्यवर्णे—अफ्रि. १ लवलवीत, स्थूल होणें. २ लेंवर्णे. ' अमुप लवथवितीं कातडी।'-दा ३.१.१९. ' लवथवती विकाळा ब्रह्मांड माळा। '-आरती शंकराची. लवशयित-वि. थलथलीत; लबलबीत. [ लवणें द्वि. ]

लवथा-पु. ( राजा. ) हातानें धुसून ओढलेला शरीरांतील मांसाचा गोळा; लचका. ( कि॰ घेणें; काढणें, तोडणें ).

्र **लवदार**---न. ( कु. ) जुनें, फाटकें बस्र; बोंदर.

लबधर-वि. (प्रां.) १ निष्काळजी; बेपरवा; अविचारी. 🤻 दुराप्रही; हृही; अहेल.

लवनी —सी. एक प्रकारचें सिताफळ. [सं.]

लवनी —सी. (प्र.) लवणी पहा.

लवफल-न. लव या झाडाचें फळ हें लहान पण फणसा-सारखें आंबटसर असतें. ' गुलाबजांव व लवफले रा. स्वामीनी... पा। आहेत. ' -पेद १८.११७. [ सं. स्वलीफल ? ]

लवरलवर—किवि. ( ना. ) थरथर.

लवलव----स्री. १ बडबड; चुरचुर लबलब (बोलतांना जिभेच्या उवण्यावस्त ). 'वृथा बोलाची उवलव ।' -एभा २२.४३. २ हालबाल; वळवळ. 'कीं गर्भांधु नेत्रपातीं। न सांडी लक्तवा। '-कथा १.२.३३. [लक्षे द्वि.] स्वस्तव-ल्खां-किति. १ जलद बोलण्याचें अनुकरण कहन; लबलब, लुब-लुब पहा. ( कि॰ बोलणें; करणें ). २ घाईनें; गर्दीनें; लवकर. लचलचर्णे-अकि. १ जलद व चपळाईने वांकणे व वळणे ( अति-शय लवचीकपणामुळें ); वळवळणें ( साप, किडा इ०नीं). २(छ.) बोलण्याविषयीं उत्सुकतेनें, फुरफुरणें; वळवळणें (जीभ); स्फ़रण चढणें. [ टवणें ] त्यंचत्रचाट-पु. ( त्वलवचा अतिशय ) १ उत्कंठाः उत्सुकता. २ घार्डः त्वरा. 'सद्गुक्तचे ध्यावया उच्छिष्ट । मजचि मोठा लबलवाट । ' -एमा १२.५४७.

लच्लच - स्त्री. १ लुमलुशीतपणा; कोमलता. 'कां भूमीचें मार्देव। सांगे कोंभाची लवलव। '-ज्ञा १३.१८०. २ टवटवी; इत्सुकता. 'तया अवधानांचिया लवलवा। पाहतां व्याख्यान ( ल. ) विश्व किंवा प्रवृत्ति आणि माया. 'भणाल लवे लागणिचा । चढलें थांवा। चौगुणें वरी। ' - ज्ञा १३.११५०.

लबलवीत-वि. १ लबका; लबकिरा; लबचीक. २ मऊ ब दबणारें (लोणी, मळलेली कणीक, शिजलेला भात, तुइ-बेंग्रेला चिखल इ०); लबथवीत. 'रक्तवर्ण मांसपेशी। तर्ली पहली लवलवीत । '-मुभादि २६.६६. [ लवलवणें ]

स्वस्रक्षण-न. (राजा.) देखणेपणाः, सौंदर्यः, चास्ता (टबटबी, सुरेखपणा इ० मुळे येणारी ). [ त्रव+त्रक्षण ]

लवलाह्-पु १ त्वरा; वेग. 'पूर्व पूण्याचेनि लवलाहें। तुज रुाधलें अकस्मात हैं। ब्रह्मज्ञान गा। '-विषु ७.१०२. र सामध्ये. –माज्ञा १८.१०८९. [ लव = क्षण ] **लवलाह, लवलाही-हे-**ह्या-फ्रिवि. (काव्य) भ्रटपट; जलदीनें; झटक्यांत; क्षणांत. 'ऐसें म्हणूनि लवलाही। शेतासी आला ते समर्यी। ' 'तरी चंद्रविंब लवलाह्या । काढूनि वेई रांजणीचें । '- इ ६.९.

लवलाव--पु. चळवळ; स्वस्व पहा.

ळवळी—स्त्री. एक झाड. हरपररेवडी पहा. [सं.]

लगा-- पुलब्हा पहा.

लवा—पुसत्ता 'तेथे सरकारचा अंमल व लवा ... '-स ७.३५६६. [ अर. लीवा=निशाण ]

लवाज( जि )मा-पु. १ नोकर चाकर; पदरचे लोक; मोठे-पणा, डौल दिसण्यासार्टी बाळगावा लागणारा परिवार ( माणसें; गाड्या, घोडे, नोकर वंगरे ). बड्या माणसाचा इतमाम. ' बरोबर लवाजिमा मात्वर. ' - मराचिथोशा ३६. २ अट; लवाजीम पहा. ' जाहीरदारींत सर्वास दोस्तीचे लवाजिमे जाहीर होतील ' –रा ५.१७६. [अर. लवाझिमा] लवाजीम-पु. १ हक्क. २ कर. ' हक-दक वैगरे लवजीम कुल जे असतील ते वसूल कहन सरकारांत जमा करणें. '-वाडबाबा २.४५. [ अर. ल्वाझिम् ]

लवाद-पु. १ मध्यस्थः पंचः दोन पक्षांत तहजोड कर-णारा. २ मध्यस्थी; तडजोड (कोर्टीत न जातां खाजगी रीतीनें केलेली ). [ भर. त्वाझ=कैवारी ] ॰कं1र्ट-न आपसांतले तंटे सरकारी न्यायकोर्टीत न नेतां पंचांमार्फत तोडून घेण्यासाटीं स्थापि-लेली सरकारमान्य संस्था. लवादी-स्त्री. लवादाचें काम; पंचा-**ई**त -वि. लवादाच्या,मध्यस्थीच्या संबंधाचा. [ लवाद ] **लघादी** लवादीचा निवाडा-हकुमनामा-पु. लवादानें, पंचानें दिलेला हु इसनामा, निवाहा.

**लवाळा---पु. तृणविशेष; लञ्हाळा. लव्हा पहा.** 

लिश्र--न कोयता. [सं.]

लविथपी--सी. लवंडाव. -शर. (प्र.) लपीयपी पहा.

लवे-लागणी-की. (पडवी व शेजार) संबंध; ऋणानुबंध. तरि मध्यें लटिका वायांचा । ' –ऋ ४४.

लवोटवो-पु. आर्तव; लाडिकपणा. लबटव पहा. 'धन-वंता पुरुषापाशीं ।स्त्री लंबोटवो करी कैशी । ' -एभा २३.३३६. लवाथवा-पु. १ लवटव. २ आदरातिथ्य. ' वोस घरासि वस्तीसि पहांहो। निर्जीव पाहुणा आला राहो। त्याचा कोण करी लवी-थतो । ' -एभा २१,४९८. [ स्वटव ]

लब्ह ( इहां )गी-स्त्री. गदा; लंबंगी, लोहांगी पहा,

ल॰हलःह -- किवि (खा.) त्वकर. त्वत्व पहा. ' स्टब्ह-लब्ह चालसीन तब्हात गाव जोय. ' = लवकर लवकर चालशील तेन्हां तर गांव जवळ येईल. [लव द्वि.] लव्हा-वि. (बे.) लीकर पीक वेणारें.

लव्हा-- पु. एक पक्षी.

लब्हा, लब्हाळा-पु. तृणविशेष; दर्भासारखें गवत. हा चार फुट बाढतो व ओढघाच्या आणि खाडीच्या तीरांवर प्रायः आढ-ळतो. याचा घराची छप्परें, चटया इ०कडे उपयोग करतात. [ सं. लय-वा ] लक्ही-सी. बारीक व नाजुक जातीचा लब्हा.

लक्सा—वि. लहान. [सं. लघु; प्रा. लघु]

लक्ह(-पु. मोठी तरवार. ' राया जाधव जप्तन-मुलुख लब्हा वरच्यावर लसलसतोस कां ! ' [ सं. लस् ] केला। '-ऐपो ३३५. १९. ०गर्व-स्री. तरवारींची खणाखणी. ' खना खना लब्हागर्द उडली । '-ऐपो २७९. [ लब्हा+गर्द=गर्दी] लःहाणा—प गुजरायी लोकांतील एक जात किंवा तींतील एक व्यक्ति.

लव्हार, लब्हारकाम, लव्हारकी,लव्हा(व्हे)रसाळ— (प्र.) लोहार इ० पहा.

लदा( प ) कर, लदक( क्क-स्क )र-न, १ सैन्य; फीज, उत्केटा. २ सैन्य जेथं राहतें तो भाग; कॅप; गोट. -पु. न!खवा; खलाशी; किंवा लष्करांतील नोकर; लास्कर. [फा. लइकर्] (वाप्र.) कशी न लसतीच होय दमयंती । ' -र १. [सल्णें] लक्करच्या भाकरी भाजण-निष्कारण दुसऱ्याच्या उठाटेवी करणें ( पूर्वी सैन्य एका टिकाणाहून दुसऱ्या टिकाणीं जाई तेव्हां लस्लस-लसां-क्रिवि. ? अतिशय तप्त व क्षुच्ध द्रवपदार्योच्या, त्या त्या ठिकाणच्या होकांना शिपायांच्या भाकरी भाजण्यासाठी क्षतांत किंवा नासलेल्या फळांत बुजबुजणाऱ्या किंद्यांच्या व्यापा-लाबीत ह्यावरून हा वाकप्रचार निघाला आहे ). ' पत्र धाडणारा राचें दर्शक किंवा शब्दाचें अनुकरण होऊन. २ टबटवीतपणें; टक-खरोखरच जानकीबाईच्या कळवळयाचा होता की ... लष्करच्या मकीतपणे. लसाक.पसाक-किवि. ( कु. ) अवळफवळ. लस-भाकरी भाजणारा होता ? ' -रंगराव. लकाकर गिरी,लक्क (क्क) फशीत पहा. रगिरी-स्नी. १ सैन्यांतील चाकरी; शिपाईगिरी; स्वारीवर जाणें. सरकार पक्षपाती श्रोफेसरांनी त्यांचे अभ्यास बुडविले ' - केले १. ३१७. लश (प)करी, लइक (दक्त) री-वि. सैन्यासंवंधी. •कायदा-५ युदामुळें किंवा बंडाळीमुळें नेहमींचा असलेला कायदा तहकूब होऊन लष्करी अधिकाऱ्यांचा बसलेला अंमल व त्यांचा कायदाः (इं.) मार्शल लॉ. ॰िपवळा गहुँ-पु मोठ्या दःण्याचा पितळा व चमकदार गहुं. -मुंत्र्या ४३. ० बेदा-पु. बाहून नेण्यासारखें लब्करी सःमान, बाजारबुणगे.

लशाकोड्या-वि. (राजा.) कोड आणि लस असलेला; गलतकुष्ठ झालेला [लस+कोड ] लशी खरूत-की. लस वाह णारी, ओली सहज [ लस+सहज ]

लञ्जन-लस्ण पहा.

व्यक्तीला उद्देशून योजावयाचा एक तुव्छतादर्शक शब्द.

लघुन-म - न. (व.) १ व्यसन. 'हें लघन नवें लागलें. ' २ लचांड.

लस-स्री. जसम, फोड इ० तुन वाहणारें पाणी, द्रवांश, रक्ताच्या पाण्याचा स्नाव, दवांश. [ सं. रस, लसिका ]

लसण-- न (खा..) लसुण पहा.

लसणा — पु. कुन्हाड इ०कांस धार लावण्याचा दगड; निसणा. लसर्णे-अित. (व.) लचकणें. लसलसर्णे पहा. 'असा

लस्पें -अकि. विलयणं; शोभणं. 'म्हणोनि परिहास हा सहज भाजि केला लसं। ' -मो कृष्ण ६०.९ [सं ल्स] लसत-वि. उत्कृष्ट; शोभायमान; उज्वल. [सं.] लसती-की. विटासी, सुंदर स्त्री. - त्रि. विल्सणारी; सुंदर. [ सं. ] लब-रकांचन-न. तेजदार सोनें. ' एके लसत्कांचनसम पिवळे। '-शा ११.१३५. [ सं. ] ल.सित-न १ विलास; ऋीडा. २ **उल्हास**;

**लस्म में** — बोचणें; मनास लागमें; डांचमें. ' सुंदर सकल वध्तें

लललल-स्री. १ अतिशय वळवळ; चळवळ. २ उत्कंठा.

लसलसणे—अित. लसलस करणे. १ रसरसणे; सळसळणे. २ (उपजीविकेकरितां ) तब्कराबरोबर जाणे; तब्करांतील वाणी, खळबळ करणे (पाणी इ०). २ क्षत इ० कांत किंडे इ० कांनी शिपी इ० चा धंदा. ०भरती-स्वी. सैन्यांत नवीन उमेदवार वळवळ करीत असर्णे; वुजबुजाट होणें. े३ भर येणें; भरज्वानी भर्णे; (इं.) रिकृटिंग. ' लब्करभरतीची चळवळ निघाली तेव्हां येणें (तारुण्याची धमक, तेज). ४ छसलुसणे; टवटवणें; तका-कण: प्रफुछित होणे. ५ अति उत्कंठित होणे. ६ वखवखणे. [ सं. ट्रम्. द्वि. ] लसलसाट-पु. ( ट्रसलसचा अतिशय ) बुज-बुजाट, वळवळ. ( क्षतांत किंवा नासक्या पदार्थीत किंहे इ० कांची ) [ लसलस ] लसफशी( सी )त-वि. १ ढील; शिथिल; भांगळ; घड, भटस नसलेलें (पागोटें, वेणी ६०) लस्तलशी (सो) त-वि. १ अतिशय तप्तः फार खवळळेलाः उसलसणारा, फसफसणारा ( द्रव पदार्थ ). २ झपाटयाने बुजबुजणारे ( क्षतां-तील इ० किडे ); बुजवुजाट असलेलें. ३ लुमलुशीत; टवटवीत; टकमकीत. 'तैसें हृदयीं अष्टदळ। अधोमुख ऊर्श्वनाळ। अति कोमल लसलसित । १ -एभा १४.४६५.

**असतें**. लसुण स्वादाकरितां मसाल्यांत, चटणींत वगैरे घालतात. थाचे अनेक औषधी उपयोग आहेत. २ या वनस्पतीचा कांदा किया कांद्याची पाकळी. (सं. लगुन; प्रा. लगुण, लसण] सर्वरभक मनुष्य किंवा पशु. लसणा-ण्या-पु १ एक रत्न; दुध्या कांचमणि. (सं.) लग्रुन. ह्यास बहिवेत्र आकार दिला असतां त्याचें बिडालाक्ष किंवा मार्जारनेत्री हें रत्न होतें. ह्याचे रंग धूम्र, पिंवळट, पांढरट वगैरे. 🤏 (कों.) फणसाचा प्रकार (बारीक गरे असलेला) [लसुण] स्मणी-स्री. १ रुसणाची पाकळी, कुडी. २ तिच्या आकाराचा स्त्रियांचा एक अलंकार ( जवा, तोडा इ० ). ३ वैदूर्यमणि. -वि. १ स्रमणीच्या पाकळीच्या आकाराचा (मणि इ०) २ लसणासंबधींचा. [ लसुण ] • जावा-पु. जन्याचा एक प्रकार. याच्या कडवा लस-णीच्या कुडीच्या सार्ख्या असतात. २ लपुणजव्याप्रमाणे जोडणी. •िबंब-न. वेताची एक लहान जात. याला पिंगट फूल येतें. •सालंमिश्री-स्त्री. सालंमिश्रीची ल्हान जात. याच्या उल्ट पंजाबी सालंमिश्री. रहसूणबी-स्नी. लघुणाची पाकळी, कुडी.

लसुण घांस - पु. (कों.) एक प्रकारचा चारा. [ इं. ल्युसर्न प्रास ो

स्सी—सी. १ दूधपाणी. २ (व.) दूध व पाणी मिळून केलेली थंडाई. | हिं. ]

लहंगा-पु. घागरा; परकर (मोठवा बायकांचा ) [ हिं; तुल॰ फा. छुंग्; म. छुंगी ]

लहुज-पु. क्षण; पळ; निमिष. [ अर. लहुझ ]

लहडणे—अकि. (प्र.) लागणें; लढणें; लगटणें. 'लहडतील ताटांना कणसं। मग शाळुंची जंवा। देऊं देवाजीला दुवा। ' -ठोकळकृत मोटवरचं गाणें.

लहणी हुंडी-सी. हुंडीचा एक प्रधार. उदा॰ अ चे पैसे ब जवळ आहेत. क चे पैसे ब जवळ नाहींत. तेव्हां ब वर दिलेली हुंडी त्यानें स्वीकारावी म्हणून क नें अ पासून घेऊन ब कडे पाठविलेली हंडी. [लहणें + हंडी ] लहणें-न. १ ज्याजवळ त्याचे पैसे नसतात अशा व्यापाऱ्यावर जेव्हां एखादा व्यापारी हुंडी देतो तेव्हां तो त्याजकडे हुंडीची रक्कम रोख ं**अथवा ज्या**कडे त्याचे पैसे असतील त्या व्यापाऱ्यावर दिलेली तितक्या रकमेची दर्शनी हुंडी पाठिवतो. ही रोकड किंवा हुंडी लहणें होय. २ जम; मेळ. ( मनुष्याचा, वस्तृचा ). -वि. लाभ-दायक; धार्जिणें. [ सं. लभन; प्रा. लहुण ] (वाप्र.) ( ह्याचें मला, ह्याचे माझे) लहुणे नाहीं-त्याच्या भाणि माझ्यामध्ये ममता, स्नेह ६० नाहीं.

लहं(हां)बर, लाहंबर—न. १ लटंबर पहा. प्रवासाचा सरं-जाम; खटला; सामानसुमान आणि नोकरचाकर. २ ( ल. ) भिका-

लसृज-पुलीन. १ एक वनस्पति. याचे झाड कांद्याप्रमाणें | च्यांचा, मुलांचा, रिकामटेकडया किंवा त्रासदायक लोकांचा समु दाय. ३ अडगळ वाटणारा ( कळप, खिलारें, गाडवा इं० कांचा ) सरंजाम; कारखाना; गाडया, गुरंढोरें इ० चें लचांड. ४ अधाशी,

लहम-सीपन. लहज पहा. [ अर. हिं. लंह ]

लहर—स्री. १ तरंग; लाट (पाण्याची). 'प्रकटित बहुतर लहरी, करि करिवरसा -हदासि बहु तरल हरी। '-मोकृष्ण १६. १०. २ श्रीरांत उठणारा वेग, पेटका, झटका (मादक, विषारी पदार्थ, विषारी दंश, क्रोध, काम इ० कां पासून किंवा मरणकाळीं येणारा). 'सोसिल शोकविषाच्या कृष्णा मत्काय हा किती लहरी।' -मोस्री ४.९. १शौचाच्या वेळी होणारी पोटांतील खळवळ,ओसर, शौचाचा आवेग. ४ झगडा, वेदना इ० च्या वेळी होणारी ऋिया; धडपड. ५ वाऱ्याची झुळूक; मंद वायु. ६ हुकी; एकदम् होणारी इच्छा; प्रवृत्ति; कल ( मनाचा ). ' वामनाची तेव्हां लहर लागली नाहीं. ' ७ विशिष्ट जातीच्या सापाच्या गळचाखालच्या रेषा ( ह्या जितक्या असतात तितक्या तो साप चावलेल्या मनुष्यास विषाच्या लहरी येतात अशी लोकांत प्रसिद्धि आहे ). ८ नागमोडी सारखी रेषा (कापड, वस्त्र इ० वरील विणकामांतील किंवा रंगानें उठवि-लेली ). ९ कापड, पोषाख याची नागमोडी घडी. १० आकस्मिक झडप; प्रासणें ( झोपेनें ). 'झोपेची लहर ' ११ छाया; झांक. [ सं. स्रहरी ] सामाशब्द- ०द्वार-वि. १ छोदिष्ट; स्रहरी; तबियती इ०. २ नामी; सुंदर; लहर दाखविणारा ( पोषाख, गाणें, वाज-विणें, भाषण, कविता इ०). [लहर] ० बहर-स्री. १ जोम; ज्वानी; भर, अत्युकर्ष. ' नवतीची लहरबहर थोडी. ' ' आंव्याची लहरबहर उन्हाळचांत असती ' २ हुक्की. [लहर+बहर ] लहरा-पु. १ (संगीत) छाया; थाट; सुर (विशेषतः तंतुवाद्यावरील). 'कोणत्या रागाचा लहरा आणूं बरें <sup>१</sup> ' **२** तान; लकेर. ृ(¦वाप्र.) **मार्गे**-छांदिष्टपणानें कीडा करण; मौज मार्गे. लहेरी-स्री. १ लाट. २ (काव्य) शरीरांत उठणारा वेग, पेटका. 'काम-कोध लहरी ' 'लागला म्हणोनि लहरी। भांजेची ना।' -हा २.७१. -तुगा १४०. ३ (व.) चुनडीप्रमाणे नागमोडी रेघा असलेलें क्षियांचें नेसण्याच एक बक्ष. लहर पहा. -वि. छांदिष्ट; चंचल; मनस्वी. [लहर] •दार-वि. १ लहरी, नागमोडी (कांठ, वस्र इ० ); लाटांसारच्या रेपांचा. 'किनखापे लाल लहरीदार. '-समारो २.७३. २ छांदिष्ट; लहरी; तन्हेबाज; विरुक्षण. १ पाण्याच्या लांटप्रमाणे वरखाली होणारे. [लहर+दार] • बहरी-वि. छांदिष्ट: लहरी, लहरबहर पहा. [लहरी द्वि.] लहऱ्या पिटणें-(व.) कमालीची उत्सुकता लागणे, दाखनिणे. 'जाण्यासाठीं लहुच्या पिटतो जसा. '

लहा-- पु. ध्यास. लाहो पहा.

शको. ६. ३६

लहा, लहालहा—स्त्री. १ उसासा; धापा देणें. २ लख- जातीचा; एकंदर. ०पण-पणा-नपु. १ लघुता; इलकेपणा. लख करणें; झळाळणें, चकाकणें. 🤰 (ल.) स्पर्धेनें धापा देणें; 'लहानपण देगा देवा। मुंगी साखरेचा रवा।' २ बाळपण. लाइडा होणें; स्पर्धेनें होणारी तडफड. (फ्रि॰ एखाद्याशीं बांधणें ). [लहान ] •बापा-पु. (खा.) बापापेक्षां लहान असणारा -फ़िबि. १ (उप्णतेच्या तापामुळें ) धापा देणें, उसोसे टाकणें यांचें चुलता. [ तुल० कानडींत चिक्क अप्पा, दोह अप्पा (लहान अनुकरण करून. (क्रि॰ करणें). २ प्रखर सुर्थ किरणांमुळें हवेच्या बाप, मोठा बाप) असे शब्द धाकटचा व मोठचा चुलत्याला हेलकाव्याचे, मृगजळाचे अनुकरण करून. (कि० करणें). ३ शेतां- वापरतात. ] ०लहू-लोहू-लव-वि. लहुलहान पहा. ०वी-सी. तील लहरीदार पिकाच्या चकाकण्यांचे अनुकरण करून. ४ अत्यंत १ ( वयाचा, आकाराचा ) लहानपणा. २ ( ल. ) हलकेपणा; होऊन. (कि॰ करणें). ल(ला)ह(कर्णे-अकि. (ना.) धांपा टाकर्ण: जोराने श्वासोच्छवास करणे.

लहाई-सी. (कों. कु.) सागुतीचा किंवा माशांचा खंका किंवा फोडी.

लक्षांगड-स्त्री. दुचाकी गाडी (धान्य, भूस, कडबा इ० नेण्याची ).

लहांगी-स्त्री. गदा. लोहांगी पहा.

लहांचट-ड-र-वि. १ नकाराला, निपेधाला न जुमानतां खणपटीस बसणारा, दुराग्रही; हटी. २ (मुरूयत्वें कहांचर ) लचाळ (चहाडी करण्यांत, लुडबुडण्यांत); लुब्रा. (व.) बहाचर.

लहाडी---स्री. ( मराठवाडा ) राडी; विस्तवाची खांच. लहाण-वि. लहान पहा.

लष्टाण -- अकि. १ लाभणें; लहुंग पहा. 'स्वर्ग न लहा अ एक् कवडी।'-शिशु १३३. २ पात्र असंणं. 'काव्ये जालीं माता-बर्ळी। तिए टार्को न लहती जवळी। सेया गाउंवा। ' – शिशु ८५. [सं. लभन; प्रा. लहण]

लहान-वि. १ लघु; सान; अल्प (वय, किंमत, सामर्थ्य इ॰नी). २ आखुड; छोटा ( आकार, प्रमाण इ॰ नी ). ३ अल्प; थोडा. [ सं. लघु, प्रा. लहु ] म्हु॰ ( व. ) लहानशी बुटली सांज-सकाळ उटली=घरी नवरा बायको दोघेच असल्यामुळे ज्यास फारसा खर्च नसतो अशास म्हणतात. ( वाप्र. ) लहान तीडी मोठा घास घेर्णे-आपला लहान दर्जा न ओळखतां एखादी मोठी गोष्ट करणें;आपल्याकडून होण्याजोगें नसलेलें काम करावयास सिद्ध होणें. सामाशब्द- विकेळी -स्त्री. एक वनस्पति. देवकेळी पहां. ्रखुरी-वि. १ लहान पायाची (गाय, बैल इ०). २ लहान बांध्याची; रेंगणीद्धसकी. 'लहानखुऱ्या रेंगण्या देखण्या त्या कां होईना त्या राजी। '-सला ४३. लिहान+ खूर] •गा-वि. १ धाकटा; अधिक बुटका-आखुड-लहान-तरुगः ( तारतम्यानें ) कमी ( उंची, लांबी, वय इ० कांत ). २ छोटा; बुटका; आंखुड; लहान. (तारतम्याशिवाय) [लहान+ गा प्रत्यय ] • झारडी-पु. (कों.) एक मासा. • थोर-

रक्ष हवेंत पिकें जणुं घापा टाकीत आहेत त्यावेळचें अनुकरण लखुत्व; थोरवी, मान्यता, गौरवं यांचा अभाव. [लहान ] ॰वीथोर्**वी-स्री. तुलना करतांना दाखविलें जाणारें दोन** माणसांतील ( मुख्यत्वं वयाचे ) अंतर; दोन वस्तुंमधील तुलना-त्मक अंतर; असमता. ' स्त्री-पुरुषाची दोहों वर्षोची लहानवी-थोरवी असावी ' ०स्तर-वि. लहानसा; कांईींसा लहान. ' हं घर लहानसरच आहे पण दुमदार आहे. ' [लहान ] •सहान-वि. बारीकसारीक; लहान, हलका इ० ( व्यापक व सामान्य अर्थी ). [ लहान द्वि. किंवा लहान + साना ] लहाना-वि. लघु, लहान पहा. [ लहान ] ल(ला)हानाव(ळ)णें-अक्रि. १ कमी, अधिक लहान, अधिक अशक्त इ० होत जाणें; घटणें. 'पाऊस लहाना-वला म्हणजे मग जा. ' २ क्षीणक्षीण, बारीकबारीक होणें ( विझ-णारा दिवा ). ३ लहान प्रमाणांत येणें; संकुचित होणें ( जवळचे भाग सुजले असतां, डोळा ). [ लहान ] लहानाळ-वि. (राजा.) सामान्य प्रमाणापक्षां लहान बांध्याचा ( मनुष्य, पशु इ॰ ). [ लहान ] लहानाळणें-सिक्त. अधिक लहान-आखुड-अशक्त-मंद-कमती-करणें ( शब्दशः व ल. ). ' आपण भ्रमें लाहाना-ळला। '-दा ९.३४. [लहान]

> लहा(हां) बर-वि. १ वाचाळ; बडबड करणारा. २ लचाड; लुडबुड्या; लांडा कारभारी.

लहाय, लहायलहाय—की.किवि. लहालहा पहा.

लहाय-पु (कु. कों.) १ मांसाचा तुकडा. २ काठीवर भाजलेलें मांस.

लहार्से -- न. लहान डाग, वण. लासें पहा, ' उरीं जयाचे मिरवे लहासें। '-सारुह ३.२३. [ लास ]

लहारी-सी. १ तीन आण्यांचें एक जुने नाणें; लारी. २ ( यावरून ) तीन आणे ( एकवट ).

लही-सी. (व.) लव्हाळें.

लहोन—वि. (प्र.) लीन पहा. [लीन] •पणा-पु. (बायकी) लीनता; विनय. 'इतकी श्रीमंती मिळविली पण अजून अंगांत किती लहीनपणा ! ' -हाकांध २३.

लाइ—वि. लघु; लहान; बारीक. -िक्रिय. (गो.) हल्केच; मोठा-वि. लहान आणि मोठा; प्रत्येक आकाराचा, वयाचा व सावकाश. [सं. लघु; प्रा. लहु ] • लहान-वि. लघ्वाकृति; लहान

[लघु-|लहान ]

काठी; लोहांगी. 'पाश लहुंडी चडक-चक । '-मुआदि ३०. १६४. -कृमुरा २५.१४. [ लोह+अंग ]

दम खा. '

ंतो जागच्या जागीं लळला. '[ लोळणं ] **लळतलीबत**-क्रिवि. 📍 फरपटत; खरडत. २ लोंबत; लोळतलोंबत. ( कि॰ चालणं, जाणं; येणें; धरणें; ठेवणें इ० ). [ लोळणें+लोंबणें ] लळतें घेणें-क्रि. हलक्या हातानें, हळू, सहज रीतीनें घेणें. लळती गोष्ट, लळतें बोल्ली-स्नीन. मन वळविणारें किंवा शांतवनपर भाषण.

लळत्या--वि लिळत्या पहा.

बाहेर लोंबणारी जीभ). ( कि॰ करणें) [ सं. छल् ] लळलळणें-'तैसा जिभांचा लळलळाटु देखिला । आवाळुवें चाटितां । '-ज्ञा 99.826.

असलेलें मूल, पशु इ॰कांवरील ). (कि॰ करणें; बाळगणें; पाळणें; लावणें). ' की हा जेवि तसी न माय पुरवी कुक्ष्युद्भवाचा लळा । ' -मोकृष्ण ५७.२९. २ लाड; हर्ट. (मुलांचे, आश्रिताचे) **४ह**० लाव-शील लळा तर पडेल गळां. 'तुका म्हणे अहो केशीराजा दयाळा। लक्केया-वि. हृद्द घेणारा. 'कां जे लकेयांचे लके सरती । '-क्का लक्षेश्वरी की भिक्षेश्वरी. 9.3.

दिवशीं राज्ञीं उत्सवदेवता सिंहासनारूढ झाली असे बह्यून वासु- अवधान; चित्त. ' की शेतीं वी विखरिजे। परी पिकीं लक्ष । '- डा

बारीक. २ लहान व सुंदर; लहान व देखणा ( सजीव प्राणी ). देव, दंडीगाण इ० ईश्वरभक्तांचीं सोंगें आणून त्या सोंगांनीं स्वसं-प्रदायानुह्नप देवतेस प्रसाद मागुन सभासदांस वाटण्याचा विशिष्ट लहु(हुं)डी-सी. एक शस्त्र; लोखंडांचे अप्र वसविलेली समारंभ. २ ( यावरून ) उत्सवप्रसंगीं सोंगें आणून नाटकाच्या प्रवेशाप्रमाणे खेळ करणे. ३ अशा प्रसंगाकरितां रचलेली व म्हटलेली गाणीं, अभैग, पर्दे इ० कवनांचा ग्रंथ. ४(ल) दुष्परिणाम; दुःखांत; लहेजा-मा-पु. (व.) क्षण; लहज-म पहा. 'लहेमाभर फजीती (राज्य, संसार, व्यवहार ६० ची) -तुगा ४८४. -शर. ४ शेवटचें मंगल म्हणून मानलेल्या एका माळकेचा शेव-लळपें—अफि. (व.) निश्चेष्ट पडणें. 'बाधा झाली नि टचा अभंग. मंगल पहा. [ सं. ललित ] (वाप्र.) लळ( ळि)-ताघर येजें-वाद इ० प्रसंगीं चिरडीस येऊन निकरावर येणे; अतिप्रसंग होऊन रागावणें. लिळित्या-वि. लळीत करण्यांत निपुण ( हरदास इ० ).

लळ्तम् गळ्तम्—न. (व.) अति सख्य [गळणें द्वि.) लक्ष-प. १ शतसहस्र; लाख ही संख्या. ' निवहनि किन्ने सेना । लक्षवरी । ' – ज्ञा ७.११. २ – न. ( ल. ) आनंदाची गोष्ट; लळलळ-लळां-किवि. लळलळीत रीतीनें ( हालणारी, लाखाच्या योग्यतेची गोष्ट; लखलाभ. लाख पहा. 'ऐसें ऐकुनि म्हणती आम्हाला हेंचि लक्ष ते पितर। '-मोआदि ४.१४. भित्र. फेसासह-लाळ बाहेर लोंवणें; इकडे तिकडे हालणें; लळलळ [ सं. ] सामाशब्द- **्तीप**-पुभव. ( उत्सवांत लावलेले ) शंभर करणें ( जीभ ). स्वरुस्तार-पु. लक्ष्यत्व करणें; स्वरुस्तार दिवे; उत्सवांतीस रोशनाई. ०पू(पू)जा-स्नी. १ (फुलें, फेंळे, विशिष्ट झाडांची पानें, अक्षता इ० कांची ) लक्ष संख्या बाह् न ( देवाची इ०) पूजा करणें. २ वरील पूजेकरितां ( फुलें. फर्ळें. लळा—9. १ प्रीति; ममता ( लालनपालन केलेलें, करीत इ० कांची ) जमविलेली वस्तुंची संख्या; लाखोली. [सं.] •भोजन-न. धर्मकृत्य म्हणून लक्ष ब्राह्मणांस भोजन घालणें. [सं.] ॰चौऱ्यायशी योनी-स्रीअवं. चौऱ्यायशी लक्ष जन्म. मनुष्ये चार लक्ष, पशु वीस लक्ष, कृमि अकरा लक्ष, खेचर दहा लक्ष, जलचर नक लक्ष, स्थावर तीस लक्ष. एकूण ८४ लक्ष. ब्लाभ-बरवा हा लळा पाळियेला शेवर्टी । ' -तुगा ४५५. लळा याचा पु, लखलाभ पहा. [सं.] लक्षश:-ऋिव. लक्षाविध; लाखोग-मुळचा अर्थे आईबापांची किंवा वरिष्ठाची प्रीति, ममता हा आहे. णती. [ सं. ] लक्षाचा मनुष्य-माणूस-५. पराकाष्ठेचा उत्कृष्ट, परंत लैकिकांत कनिष्ठावर किंवा वरिष्ठावर केलेली प्रीति भशा लायक मनुष्यः, लाखमाणुसः लक्षाधीश-पति-पु. लाखीं रुपये दोन्ही अर्थी हा शब्द योजतात. [सं. ठल्-ड] (वाप्र.) जवळ असलेला मनुष्य. 'नवीन लक्षापती सावकारांच्या मालम-**्चालविण-पुरविण-**लाड पुरविणें; मनाप्रमाणें करणें-कर्क तेची जप्ती करून जुलुम चालविण्यांत येतो. ' –विक्षिप्त १.२०० वेणें: कोडकौतक करणें. ०देणें-प्रेम लावणें; माया करणें. [सं. लक्ष+अधीश, पति ] म्ह० १ लक्षाधीश की कक्षाधीश. २ ' इंद्रिया लळा देउनी । ' –ज्ञा ३.१९४. सामाशब्द– लळा लक्षापति की भिक्षापति. लक्षानुलक्ष-वि. लक्षाविध; असंख्यात. ( क्रि-ळे )वाड, लळेवडा, लळवेडा-वि. लाडका. 'म्हणे [ सं. लक्ष+अनु+लक्ष् ] लक्षावधि-क्रिवि. लक्ष्माः, लाखोगणती. रे बापा लळवेडा । ' -प्रंथराज १.८. ' तीं लळिवाडें पें माझी ।' लाखों. [सं. लक्ष+अविध ] लक्षेश्वर-पु. लाख रुपयांचा -एभा २८.६७७. 'तो भक्त चकचुडु । मियां केला लळेवडु । ' मालक; श्रीमंत मनुष्य. ईश्वर पहा. [सं. लक्ष+ईश्वर ] लक्को--भाए ८०९. ' तेवी निजमक लळेवाड । '-एमा २ ७८०. श्वरी-स्त्री. मोठ्या संपत्तीची मालकी; लक्षाधीशपणा. उहु०

लक्ष--न. १ लक्ष्य; नेम ( बंदुकीचा इ० ); वेधण्याचें उद्दिष्ट. स्रुद्धी( कि )त-न. १ नवरात्र इ० उत्सवाच्या शेवटच्या 'पे लक्ष मेदिलियाहीवरी।' −क्का १८.४२६. २ अनुसंधान; १६.१००. [सं. लक्ष्] लक्ष्मक-वि. लक्षिणारा; पाहणारा. लक्षिणें (-कि.) पहा. लक्ष्मणीय-वि. १ दर्शनीय. २ मननीय; विचार-णीय. [सं.] लक्ष्मणी-सिक. (प्र.) लक्ष्मणें पहा. १ समजणें; कल्पना करणें. 'लय लक्ष्मियां झालों म्हणती देव।'-तुगा २८०८. २ काळजी करणें; लेखणें. '... त्वत्सुतासि रक्षील । मन्मातुळ जगदीश, प्रेमं मजहूनि अधिक लक्षील ।'-मोअश्व ३. ३९. ३ - मिक. कळणें. 'तेही लक्षेतें ते फुडें। लक्षण सांगीं।'-न्ना १३.३४९.

धर्म; ज्याच्या योगानें एखादी गोष्ट निर्देशिली किंवा ओळखली जाते असे कांहीं. ' घूम पाहिला असतां एथे अग्नि आहे असे ज्ञान होतें म्हणून धूम हें लक्षण अग्नि हैं लक्ष्य; स्वभावाचे ज्ञापक ग्रुणा-बगुण, प्रत्येकी. 'पटकन दुसऱ्यास शिवी बेतोस हैं तुझे अंगीं बाईट लक्षण आहे. ' ३ भिभिधा, ब्याख्या; तत्वाचा परिस्फोट कहन किंवा धर्म सांगुन केलेलें एखाद्या गोष्टीचे वर्णन. ४ (वैद्यक) निदान; निदानाच्या पांच भागांपैकी तिसरा (चिन्हें). ५ ( यंत्र-शास्त्र ) गुण, उपाधि-जाति. ' प्रेरणेस मुख्य तीन लक्षणें अस-तात ' -यंस्थि ४. ६ लवलक्षण; सौंदर्य. ७ अवलोकन; दृष्टि. ८ (अशिष्ट) लक्ष्मण, रामाचा भाऊ. [सं. लक्ष=१ खूण करणे. २ पहाणें ] उहा नांव मोठें आणि लक्षण खोटें. सामाशब्द- •गीत-म. एखाद्या रागास लागणारे स्वर, त्याची जाति, समय, वादी-संबादी स्वर वंगरे माहिती ज्या चीजेत सताल बांधून दिलली असन जी चीज त्याच रागांत गावयाची असते ती. [सं.] •समन्वय-पु. व्याख्या किंवा विणिलेल्या गोष्टीची व्याख्येशी, वर्णनाशी योग्य, यथार्थ जुळणी. २ कियापदाचा कर्त्याशीं दाखविलेला बरोबर संबंध. [सं. लक्षण-समन्वय ] ॰ हीन-वि. (सामान्यतः अपेक्षित लक्ष-णांनीं रहित (वधू); ग्रुभलक्षणें नसलेला (घोडा): विशेष ग्रुण किंवा मुलक्षण नसलेली (व्यक्ति, वस्तु ६०). [सं. लक्षण+हीन] लक्षण[—स्त्री. शब्दाचे किंवा शब्दसमुदायाचे अर्थलक्षण: भावार्थ; शब्दश: दाखिवलेल्या अर्थापलीकडचा गर्भित अर्थ जिच्या योगें बोधित होतो ती वृत्ति; वाच्यार्थाहन निराळा पण तत्संबद्ध अर्थ; लाक्षणिक किंवा अलंकारिक गर्भितार्थ. उदा० 'चोराचे भवानें सारा गांव पळाला 'येथें गांव ह्या शब्दाची लक्षणा गावांतील लोकांचा जो समुदाय त्याजवर होती. अजहल क्षणा पहा. [सं.] सामाशब्द- ० संबंध-पु. ( तर्क. ) शब्दानें किया शब्दसमुदायानें लक्षिलेली गोष्ट आणि मनांत असलेली व गर्भित गोष्ट यांमधील संबंध; वाच्यार्थ आणि भावार्थ यांमधील संबंध. व्यंजनासंबंध. लक्षणेकचक्षुक्क-वि. (तर्क.) पदा-र्योच्या लक्षणां-गुणधर्मोकडे ज्याचे लक्ष आहे असा. लक्ष्यैक-मक्षकाच्या उलट. [सं.]

लक्षिणे—सिक. १ पाहाणें; अवलोकन करणें. २ (मनांत) उद्देश घरणें, हेतु ठेवणें. 'लक्षुनिया मिधुळापंथ। परम आनंदें चाललें। '३ (काव्य) बाट पहाणें; मागैप्रतीक्षा वरणें. 'चार घटका तुझा मागै लक्षीत बसल्यें आहे. ' ४ लक्षणें, चिन्हें किंबा आनुषंगिक सूचक गोष्टी यांवरून जाणणें, समजणें. 'मुलाची बाढ प्रतिक्षणीं पाहूं लगलें असतां दिमत नाहीं परंतु महिन्यानें किंवा वर्षानें पाहिलें असतां कांहीं थोर दिसतें, तेव्हां प्रतिक्षणीं वाढ आहे असे लक्षावं. 'प उमगणें; काढणें; ताडणें (गिमत मत, अंतर्गत सत्य) [ सं. लक्ष्य ] लक्ष्यत—वि. १ लक्षिलेला; उद्दिष्ट. २ पाहिलेला, दिसलेला. ३ उमगलेला; लक्षणांवरून, सूचक गोष्टी-बहुन किंवा स्वरूपावरून जाणलेला.

लक्ष्मी - स्री. (अपभ्रष्टरूपें लक्ष्(क्ष्)मी,लक्षिमी). १ विष्णृची स्त्री; संपत्ति, उत्कर्ष, वैभव, सौंदर्भ इ० ची देवता. २ भाग्य; नशीब; सही. ३ धन; संपत्ति. इ० ४ (काव्य) श्री; शोभा; सौंदर्य; दर्शनीयता (सामा. वस्तुंची ). ५ (कृषि ) शेतीच्या उप-योगाची जनावरें ( गाई, महशी, बैल, रेडे ). 'पाटलाजवळ दोन खंडी लक्ष्मी आहे. ' 'रानांत लक्ष्मीला पाणी भेटत नाहीं, ' ६ (खा. व. ) स्त्री; बायको. 'तुङ्या शेतांत निंदण्यास वि.ती लक्षिम्या होत्या ? ' [ सं. ] ( वाप्र. ) अवतरणें-लक्ष्मीची कुपादि होणें; समृद्धि येऊन शोभा प्राप्त होणें (कुटुंब, शेत, घरदार, व्यापार इ० स). लक्ष्मीचा होरा-पु. भरभराठीचा काल; भाग्योदयकाल. लक्ष्मीची मोठी बहीण-अकाबाई पद्दाः •मोरीवार्टे येणें-गडगंज संपत्ति येणें; लयलूट होणें. सामशब्द- •ताल-पु. गाण्यांतील एक ताल. [सं.] •नारायण-पु लक्ष्मीसह विष्णु; एक देवता. ॰नारायणाचा जोडा-पु. एकमेकाला शोभणारी नवराबायको; आदर्श दांपत्य. ०**पति-प्**. १ विष्णु. २ धनवान् मनुष्य. [सं.] ० पूत्र-पु. श्रीमंत मनुष्य. [सं.] ०पूजन-पूजा-नकी. १ गृहप्रवेशाने नवऱ्या मुलीला सासरी आणल्यानंतर दांपत्याकडून केलेली लक्ष्मीची पूजा. २ अश्विन वद्य अमावास्येस धनिक, व्यापारी इ० लोक मोहरा, रुपये इ० द्रव्यावर लक्ष्मीचें आवाहनपूर्वक पूजन करतात तें. लक्ष्मी (लक्ष्म )बाईची दया-स्री. लक्ष्मीची कृपादिष्ट. ह्याच्या उलट अकाबाईची दया. ०राखण-न. लक्ष्मीनें कुटुंबांत रहावें म्हणून रुक्ष्मीकरितां निराळा काढून टेवरेला रोजच्या जेव-णाचा भाग. •लीळ-पु. रुक्ष्मीचा पति. [रुक्ष्मी+लीला] oवंत-वि. लक्ष्मीवान् . oवान्-वि. १ संपत्तिमान् ; श्रीमान. २ उत्कर्ष पावणाराः, वर्धमानः, शाबादीचा. [सं. लक्ष्मी+वत् ] • विलास-पु. एक रसायण. हें विशेषतः क्षयावर देतात. [सं.] • विलास तेल-न. गंधतेल. हें सर्व रोगनाशक आहे. [ स. ] लक्य-न. १ लक्ष ठेवण्याची किंवा नेम धरण्याची वस्तु;

वेध्यः, निशाण. २ अवधानः, सादर चित्त. ३ ज्याच्या योगाने

२६८१

पदार्थ पहावयाचे असतात आणि दिशा निश्चित करावयाची असते असे लहानसे भौक ( तुरीययंत्राचें इ० ). ४ सावज. ५ (तत्त्व.) ब्रह्मात्मस्बह्भपः -वि. १ अवलोकण्यासः, अवधान देण्यासः, निरखण्यास, जाणण्यास शक्य, उद्दिष्ट, जरूर, योग्य. २ समज केला; सुचित किंवा उदिष्ट म्हण्न प्रहण केलेला; लक्षणेनें जेय. [सं.] सामाशब्द- ॰दर्शी-वि. १ खोल दृष्टीचा; अचुक, योग्य दृष्टीचा. २ चांगला नेम मारणारा; निशाणबाज. ३ आसक्तचित [सं.] ॰ भेद-पु. लक्ष्याचा भेद; वेध. ॰ भेदी-वेधी-वि. लक्ष्याचा भेद, वेध करण्यांत वृक्षल. [सं.] लक्ष्यार्थ-पु. लक्षणेनं प्राप्त झालेला अर्थ; गर्भितार्थ; वाच्यार्थाहून भिन्न अर्थ. 'तत्पदार्थ त्वंपदार्थ दोहीचा जो सक्ष्यार्थ। त्यासि ऐक्य हा फलिताथे महावाक्याचा । '[सं. तक्य+अर्थ] संस्यांचा-पु. १ लक्षावयाची, ध्यानांत घ्यावयाची, विचार करावयाची, जाणा वयाची इ० गोष्ट. २ लक्षिरेली, मनांत आणरेली, प्रहण केरेली, समजलेली गोष्ट, 'शबल जो बाच्यांश बोलिजे। शुद्ध तो लक्ष्यांश्च म्हणिजे। ' १ (तत्त्व.) वाच्यांशाचा त्याग झाल्यावर शेष राहिलेला अधिष्ठान ब्रह्मात्मा. -हंको [ सं. लक्ष्य+अंश ]

लाइलाज —िव. निरुपाय; नाइलाज. 'आता वारंवार तुम्ही विचार लिहूं लागला तेव्हां लाइलाज जाणून लिहिलें आहे. ' -ख १.२८; -ऐटि १.५९. [अर. ला+इलाज् ] लाइलाजी-की. निरुपाय; व्यथत्व; उपाय चालत नाहीं अशी रिथति; कुंटितावस्था. 'लाइलाजीस्तव दर पत्रीं सेवेसी विनंती लिहितो. '-दिमरा १.२०.

लाइस-- स्नी. (नाविक कु.) कापडी वींच लांकडी बींबा-वर ठेवल्यानंतर त्यास गुंडाळणारी दोरी. • करणा-िक. उल्टें वल्हवून होडीच्या गतीस अवरोध करणे.

लाई—की. लाही पहा. [हिं.] लांक—पुली. एक धान्य; लाख. [सं. लंका]

लांक, {लांख — की. १ (माणसें, पश्च किंवा पदार्थ यांची दोरी इ० नें) जुळणी करणें; सांगड घालेंं . (कि० घालणें). २ (पदार्थ, माणसें, पश्च इ०ची कांहीं कामाच्या सोयीसाटीं घात-केली) सांगड; एकन्नितपणा; जूट. 'तुमच्याजवळ आधेल्या नसल्या तर दोघां दोघां बाझणांस एक एक स्पया देउन दोघा-दोघांची एक एक लांक कह्नन दक्षिणा वाटा. '३ दोन जनावरें ज्या सईलसर दोरीनें एकन्न बांधतात ती दोरी; लांकणदोर. ध (सामा.) सांधा; बंधन. (कि० घालणंं). ५ (ल.) मेळ; जूट; जोड. [लाखं]

लाक-की. (गो.) खंकड्याच्या पोटांतील मगज. लाकड-न, लांकुड पहा. लांकह-निकी. १ अति उंच वाढलेला ताड, माड. २ अति उंच मनुष्य. लकड पहा.

ला(लां)कण-न—न. १ लांक पहा. बंधन. ' आणि येणेंही न सरे। लांकण लांगे दुसरें। '-झा १४.१५२. मोटेच्या तोंडाच्या लोखंडी कडचा ज्यांनी बांधल्या असतात त्या चामडयाच्या वाद्या (समुच्चयानें). व्होर-पु. दोन बैल इ० एकत्र वांधावयाची दोरी. ला-लांकणें-लाखणें-कि. १ (दोन पशु विंवा माणसें यांच्या माना एकत्र वांधणें.) २ (जनावर, माणूस) खुंटयाला, खांबाला वांधणें. ३ एक दोरी दुसऱ्या दोरीमध्यें वळ्न किंवा गांठ मास्न विंवा विरहें, गुळखी यांच्या योगानें सांधणें, जुळ-विणें. ४ (माणसाला, जनावराला) एखाद्या रक्षकाच्या, पंतो-जीच्या हवार्टी करणें. ५ (सामा.) ओडणें, जुळविणें; संबद्ध करणें. ६ साखळी घालणें. [लाख, तुल० सं. लंखनी]

लाक्षणें, लाखणें—अक्रि. (दागिना, बांगडी ६० वर ) लाख चढिवणें; लाखटणें; लाख भरणें, लावणें. [लाख]

लाकणो — पु. (कु.) वाप वगैरेची शिकार करण्याकरितां लाविलेला चाप; सापळा. [लाकण]

लाका—पु. (नंदभाषा) नका. 'तुम्ही या सर्णगाला किती लाका घेतला?

लाकीन─उथ. पण; परंतु; लेकीन. ' लाकीन भौंसले याज-कडोन पत्रें आर्टी नाहींत. '-पया ८४. [ अर. लाकिन् ]

लाकूड, लांकूड-न. १ काष्ट्र. २ लांकडाचा तुकडा; दांडका. 'ते यत्नांतर मातले पशुवशा येती अहो! लांकुडें।' -मोकुष्ण ६८.३२. ३ (ल.) ताठ, टणक, न लवणारें **शरीर, गात्र,** ० शेंग इ० कोणताहि पदार्थ. 'म्हशीला शेतक=यानें खाऊं घातलें नाहीं म्हणून ती लाकूड झाली. ' [ सं. लगुड; प्रा. लक्कुड; हिं. लकडी ] ( लाकूड शब्दाचा समासांत पूर्वपदी लाकड असा उच्चार होतो ). (वाप्र.) लाकडास माकड लावणे-विजोद अशा वधूवरांचें लग्न लावणें; एखाद्या लग्नास इपापलेल्या माणसास कसली तरी वायको मिळवून देणें. ( जिभेचें ) लाकूड होणें-जिभेला कोरड पडणें; जीभ वाळणें. **ेपडणें**-काष्ट्रपण येणें; लाकडासारखें जड होणें. 'सर्वेदियां लांकुड पढे। स्मृति श्रमामार्जी बुढे। मन होय वेडें। कोंडे प्राण। ' - ज्ञा ८.२२७. ० खळणें - होणें - काठी किंवा काष्ट्राप्रमाणें निर्जीव-निःसत्व होणें. लाक डाचा तट-पु. लांकडी कोट, भिंत; लढाईत तोफेचे गोळे अंगावर येऊं नयेत म्हणून संरक्षणासाठी असा तट उभारतात. लांकडाचा क्षार-पु. एक क्षार, एखाया लांकडाचा काढलेला क्षार. कोरडचा क्षारास प्रतिसार्य क्षार व काढ्याप्रमाणे पातळ असणाऱ्या द्रवस्य क्षारास 'तैजस क्षार 'म्हणतात. -योर १.२५९. लाकडाचे नखतेल -न. लाकडापासून काढकेलें तेल; ( इं. ) नाफ्तेल. बुड नाफ्या, -सेंपू

9.943. लाकडाचे दोर-पुअव. लाकडामध्यें असलेल्या बारीक रिपयांची संधि-स्त्री. अमूल्य संधि; योग्य वेळ. 'इतक्यांत बारीक रेषा. लाकडी-स्त्री. (खा.) काठी; दंड. 'आन एकेकापे ही लाख रूपयांची संधी...त्याने वायां जाऊं दिली नाहीं.' एकेक लाकडी दीन आख्यों. '-भिल्ली २. लांकडी, लाकडी-वि. लाकडासंबंधाचें; लाकडाचें केलेलें. [गु.] •खेळ-पु. लाकडी माणसांचें, कुटुंब₁चें पालनपोषण करणारा; अनेकांच्या उपयोगी बाहुल्या ६० खेळणीं; लाकडाच्या केलेल्या, भातुकली वगैरे खेळाच्या जिनसा( पूर्वी सासऱ्याकद्दन नव्या सुनेस श्रावणपाटीवर देत ). •घोडी-स्री. पखवाज टेवण्याकरितां उपयोगांत आणतात ती लाकडी घडवंची. घोडी पहा. • बोंच-पु. (कों. नाविक) नाळीच्या बाहेर शीड लावण्यासाठी बुंघा दाटचावरील बींब पाट-लीस शहकवून नाळीच्या भुरडचास बांघलेलें सरळ लांकड. हा बोलकाठीप्रमाणें उभा न करतां पालया ठेवितात. हा कलमीहून बराच लहान असतो. याच्या बुंध्यास भोंक पाइन त्यांत एक लाकडी खिळी (लग्नानसा लाकडी खुंटा) घालून त्या खिळीस फेरे घेऊन बांधतात. **०लास**-पु ( चांभारी ) बुटांत घाला-वयाचा लाकडी ठोकळा; कलपूत. लाकूड फांटे-पुभव. १ घर वगैरे बांधण्यासाठी उपयोगी लाकडें, गवत विटा॰इ० साहित्य. २ संसाराच्या उपयोगी काटक्या; शेणी, गवत इ० जळण; सर्पण. •**भारा**-पु. लाकडाचें ओझें-भारा ( डोक्यावर वाइण्याचा किंवा जनावरावर लादण्याचा ). • मह।री-पु. अतिशय रोडका, कृश मनुष्य. मदारी पहा.

ला(लां)केरी--न्नी. (कों.) एक झाड.

लाकोटा-पु. चिकटा. लाखोटा पहा. 'लईलई लाकोटा। सांड चाळा तो खोटा।' -मध्व ३३७.

लाख-वि. १ संख्याबाचक विशेषण. एकावर पांच शून्यें पेढीवाला ). ३ लक्षाधीश; धनाढ्य ( सावकार ). वेऊन होणारी संख्या; शंभर हजार; लक्ष पहा. 'लाख मरोत पण लाखांचा पोशिंदा न मरो. ' -राजसंन्यास ७३. २ (ल.) भतिशय उत्तम; फार महत्वाची; बिननोल (गोष्ट, युक्ति, माण्स). 'त्यानें काल एक लाख गोष्ट सांगितली. ' 'मावशी धुदां खरोखर लाख माण्स आहे. ' - निचं ३८. १ ( ल. ) पुष्कळ; अनेक. 'अरे जा!! तुझ्यासारखे लाख पाहिले आहेत.' (सं. रूक्ष; प्रा. लक्ख; लाख ] म्ह॰ १ (कों.) लाखोश्री आणि भिकेश्री एकच (मेल्यावर गरीब व श्रीमंत सारखेच) २ लाख मरावे पण लाखांचा पालनवाला महं नये. (वाप्र.) लाख नसावा पण साख असावी-संपत्ति नसली तरी पत असावी. लाखांतली गोष्ट-अतिशय महत्त्वाची गोष्ट. सामा-शब्द- लाखपंचोत्रय।-वि. लाख गोष्टी सांगित्लया असतां त्यांतील पांच गोष्टी ज्याच्या खऱ्या असतील असा; गप्पा मार-णारा; यापाइया; गप्पीदास. लाख-लाखाचा माणूस-५. अत्यंत श्रेष्ठ. योग्य, लाखांत एक या योग्यतेचा मनुष्य. लाखा कपर्याचा-नि. अत्यंत महत्वाचा, भमोल, उत्कृष्ट. लाखा

-लक्ष्मी आणि सरस्वती. लाखांचा पालनवाला-वि. भनेक पडणारा ( राजे, कोद्रयाधीश, सरदार, उदार लोक यासंबंधीं योजतात). लाखाच्या ठिकाणीं-वि.किवि लाख रुपये दिले तरी न मिळणारी ( अडचणीच्या वेळी दिलेल्या लहान रकमेबहल. मदतीबद्दल योजतात ). 'तुं मला दहा रुपये आतां दिलेस तर ते लाखांच्या ठिकाणीं आहेत. ' लाखी-वि. जीस मोल नाहीं अशी; अमोल (गोष्ट, वस्तु, मसलत). 'ही लाखी मसलत रावमुरारीस कोणी दिली असेल ती असो. ' -िन ५३९. लाखों-वि. असंख्य; अनेक; लक्षावधी. लाखोलाख-वि. लक्षाविधः; असंख्य. [ लाख द्वि. ] लाखोपति-वि. लक्षाधीशः; मोठा श्रीमान. लाखोली, लाखौली-स्री. १ लाख संख्या. २ देवाला फुलें, फर्कें, धान्य मोजून त्यांची वाहिलेली लक्ष संख्या. (कि० वाहाँ). - ज्ञा १३.३८७. 'शतजन्मीं नमनांची मी तुज वाहत असेन लाखोली। '-मोशांति ६.८. 'कणैरीची लाखौली वाऊनी । ' – शिशु ७३९; – दा १७.३.६. ३ ( उप. ) शिव्यांचा वर्षाव, भडिमार करणे; एखाद्यास खूप शिव्या देणे. [ लाख+आवटी ] लाखींशा-किवि. लक्षाविध: लाखी: असंख्य. [ लक्षशः ] लाख्या-वि. १ उत्कृष्ट; उत्तमः, लाख रूपये किंम-तीचा, बहुमोल ( मनुष्य, पदार्थ, भाषण ). ' तो लाख्या बोल-णारा आहे. ' २ पहिल्या प्रतीचा; श्रेष्ठ; प्रतिष्ठित ( न्यापारी

लाख-की. १ रंग वगैरेच्या उपयोगी पडणारा बोर, पिंपळ इ० वृक्षांपासून निघणारा एक कृमिज पदार्थ. एक प्रकारच्या किडग:• पासन होणारा पदार्थ. पत्रावर मोहोर करणें इ० कार्मी लाखेचा उपयोग होतो. लाखेपासून रंग व राळ असे दोन पदार्थ होतात. २ एक पक्का रंग. [सं. लाक्षा; प्रा. लव-खा; हि. गु-लाख; फा-लाक तेलग लाका ] • काडी-स्री. ( सोनारी ) कोणत्याहि जिनसाच्या पोकळ भागांत लाख भरण्यासाठी केलेली लाखेची लांबर सळई, कांडी. लाखर-वि. लाखलेले; लाख चिकरविलेलें; लाखेने माखलेलें; पोर्टी लाख भरलेले (सोन्याचे दागिने) लाख-टणी-सी. लाखेर्ने माखणें. [लाखटणे ] लाखटणें-सिके. लाख भरों।; लाख माखां।; लाखां. -अकि. दाटां।; बसां।; चोंदां। (घसा-कफ, बेहका सांचुन); आवाज बसणें. लाखट बेगर-स्त्री. सामान्य हलका दागिना ( ज्यांत लाख भरलेली आहे असा ). जस्तीपत्र्याचे रंग; मुलामा दिलेले जिन्नस. [लाखट-विगह] लाखट-लाखी-दागिना-पु. लाख भरविलेला सोन्याचांदीचा दागिना. लाखडी-की. (कु.) राखडी; डोकींत घालावयाच

एक अलंकार. लाखणें-कि. मडकें इ०स लाख किंवा राळ माखणें, लावणें. लाखदाणा-५. चीन देशांतून आलेली उत्तम जातीची लाख. लाखपाइ-पु. १ आंगठीवर रत्नाचा खडा बसविण्या-साठीं कोंदणांत लाख भरणें. २ (अशी लाख भरलेली) आंगठी किंवा इतर दागिना; राखेचा घाट. 'तुं आधी लाखपाड कर मग मीवजन कहन देईन.' लाखलोटर्गे, लाखलोटें, लाखलोटर्के, लाखलोटा-नपु. लाखेनें मढविलेलें, लाखटलेलें गाडगें. लाख-लोटा--पु. लाख लावण्याचा धंदा. (क्रि॰ करणें). -वि. लाखेनें महिवलेलें; लाखटलेलें. (कि॰ करणें) लाखवण-न. महिव ण्याचा पदार्थ, लाख, राळा, डिंक इ० [ लाख ] लाखाओहर-न. ( लाक्षागृह ) लाक्षाजोहार पहा. लाखीघराची आग. 'पांडव स्राखाजोहारीं जळतां। विवरद्वारें काढिले। '-दा ४.८.११. -मुश्रादि १.१४०. जोहर पहा. [लाख+जोहर] लाखाट, लाखा-टर्णे-ल।खाडी-स्रो. लाखड, लाखटणें पहा. लाखाडी-स्री. लाखेची काडी; लाखकाडी पहा. [लाखनकाडी] लाखाळणे-कि. लाखणे पहा. लाखाळ-न. १ लाखेचा दागिना. २ लाख-लोटें. लाखी-वि. १ लाखेसारख्या रंगाचें. 'तडप रुचिर लाखी **उंच हा नेसवीला। ' –सारुइ. २ लाखट. लाखीरंग-**पु. रंगाचा अकार. -संपू १.७९. लाखीशाई-स्री. लाख शिजवृन तिच्या रसांत काजळ घोटून तयार केलेली काळी शाई. ही पाण्याने धुतली जात नाहीं. पुर्वी पोथ्या लिहिण्यास ही वापरीत. लाखें-न. कातह्यांवरील तांबडा चट्टा. [लाख] लाखोटा-पु. १ कागदाच्या पिशवींत घातलेलें पत्र; लखोटा; मोहोरवंद पत्र. 'जेणें अभयवर दिला त्या गुरु इस्तांत स्याहि लाखोटा। ' -मोकृष्ण ८३.२३. २ आंत पत्र घालून जिंचे तोंड (लाख, डिंक इ०नें) बंद केलें आहे अशी पिशवी; पत्र आंत घालण्यासाटीं केलेली कागदाची पिशवी; लिफाफा, पाकीट पहा. 'तयानें लाखोटा उखळुनी असे जें उकलिलें। '-सारु३ ५.८३. ३ (कागद, केंस, पानें इ० चा) एकत्र झालेला, चिकटलेला गर्डा; पुंजका. ४ एकत्र चिकट्टन झालेली स्थिति; गुंता; लादा; लगदा. उदा॰ केसांचा-'चिक्कण मातीचा पुनव. पांघरणाचा-चुन्याचा-दगढाचा लाखोटा. लाखोटा चांगला बसतो. ' ५ लाखलोटां; भांडवास लाविलेला लाखेचा लेप. 'वरि बरवा आंत न जो तो काय करील काम **लाखो**टा । '-मोउद्योग १२.१३. व्युतगडी-स्री. एक पुगडीचा प्रकार, फुगडी खेळ ग लाखोटा । धर माझा आगोठा '-भन ३२. लास्त्रोला-वि. लाखेर्चे बनविलेलें-केलेलें; लाखी (बांगडी, गोट वगैरे ).

लाख, लांख—स्त्री. एक हलकें धान्य; एक कडधान्य. याचा बेल असून त्याला शेंगा येतात.

लांख-जी. (कों.) सांगड; जोडी. लांक पहा.

लांखण, लांखणं —लांकण, लांकणे पहा.

ल।खण-न, ल।खणी—नली. १ फासा; बंधन; लाकण. २ चाबुकाची दोरी बांधण्यासाठीं दांडगास भोंक पाडून अडक-विलेली कातडगाची कडी.

लाखणिक — वि. लाक्षणिक. [सं. लक्ष्, प्रा. लक्ख, लाखु] लाखणि — उक्ति. (क्त.) लक्ष्य करणे; (एखादी वस्तु) उदिष्ट म्हणून योजणें. [लक्ष]

लाखन—न. ( शिंपीकाम ) जोडणी; उभारणी; कच्चा दोरा भरण्याचें काम. शिलाईचें मुख्य विभाग पांचः-साधन, लाखन, यंत्रण, इस्त्रीकरण, पुॅंतिकरण इ० [ लांक, लांकण ]

लाखरवा—पु. (महानु.) लाल फूल. ! 'तेयां पार्जातकां कें लाखरवां। असमसास । '-शिशु ३०७.

लाखिलि — म्री. ठिंपणें; गिलावा करेंगे. (खराब झालेल्या भिंती, जिमनी भोकें बुजवून वैगेरे दुरुस्त करेंगे, सारवर्णे). [लाखणें+लिपणें द्वि.]

लांख(खा)ळणं — अकि. चिकटणं; मागमागं असणं; सारखं दिमतीला असणं (काहीं फायदा होईल या आशेने ). [लांक-ख] लाखा-— पु मेकाड; भिरड; अल्, पोफल इ० वर एक कृमि रूप रोग पडत असतो तो; ताका; टाका; फलांचा, धान्याचा रोग. लाखा— पु. (शिपीकाम ) कच्च्या शिवणकामाला घालावा लागणारा दोरा, धांवदोरा. लाखन पहा. 'ताण नाहींसा करून लाखा घालून घेतला पाहिजे. ' —काकडे प्रश्रमाला ९. [लांक, लांकण ]

लाखा—पु. खुण; चिन्ह. [सं. लक्ष ] • कातरणें-(जुन्नरी) मेंदराच्या कानास खुणेसाटी टराविक जागींच ल्हानपणी कातरा घेतात तो (प्रत्येक धनगर आपल्या कळपांतील मेंदरांना एका टराविक जागींच कातरा घेतो, म्हणजे ती ओळखण्यास सोपं जात). 'कोकरांच्या कानास लाखा कातर.'

लाखावणे—लाचावणे पहा.

ास्त्री पुनीच — स्त्री (व.) रक्षावंधनाचा दिवस;्रास्त्री-पुनव.

ल. बोणी, लाखोंडी — श्री. (कु.) राखोंडी; राखंडी. लाख्या — पु. गुरांचें नरडें सुत्रून त्यास होणारा एक रोग. लाखा पहा.

लाग — पु. १ संधिः वेळः संभवः शक्यता. 'पाऊस पढ-ण्याचा लागं दिसतो. ' 'आंबे पिकायचे लागास आले म्हणजे काढावे. ' 'झाडी जेव्हां तोढली तेव्हां किल्ल्याजवळ जायास लाग झाला. ' २ मनांतील संधान, उमेदीची दिशाः प्रयत्नः नेमः खटा-टोपः खटपट (कि० करेणे). चाकरीसाटी बहुत लाग केले परंतु एक्ही चाल्ला नाहीं. ' ' तुझा अश्व धरूनियां याग । हंसध्वज करी

अहि. '=कांहीं तरी मिळण्याचा संभव आहे किंवा प्रयत्नास जागा आहे. 'तो लागावर चालला.''हा लाग योजून जातो ' ४ एखाद्यावर ओढवलेलें संकट; दुरैवाचा प्रसंग; हहा, घाला. 'आजपावेतों दोन तीन लाग निभावले, आतां हा लाग कठीण. 'जीवावरचा लाग.' ५ हला; झपाटा; तडाखा. 'सांडी सांडी भीमकीचा संग । अबद्ध बाधिजसी निलाग । आला कोपिष्टांचा लाग । पहेल पांग दुजयाचा । ' - एहस्व ८.२३. ६ पीक, बहार, **झाड, शेत इ॰ पासन फ**ळें, धान्य इ॰ रूप प्राप्ति. 'इरसाल भाडास लाग कमी असतो. '७ फळं आणि बहर येण्याची वेळ; योग्य काल: हंगाम: फलादि रूप उत्पन्न करण्याची वृक्षादींची स्थिति. ' नारळ, माड लावल्यापासुन दहाच्या वर्षी लागास येंतो.' ८ दांडा: जहाज किनाऱ्यास येखन लागतें ती जागा; जहाज होडी इ॰ चा तळ जेथें जिमनीस लागतो ती जागा. ९ चोळीला कांखेंत तशीखालीं गावयाचा जोड. तुकडा. १० पकड: केची: तिढाः, टेकणः, आश्रयः, आधारः, जागाः, पायाः, धर (जड वस्तु बर ठेवण्याकरितां). 'ह्या खांबाला हा घोंडा लाग म्हणून पुरे.' ११ पदार्थाचा मादक गुण; तंबाखू इ० पदार्थीचा अंमली गुण. सपारी खाली असतां ती कांहींना लागते तेव्हांचा मदांश. जनावराला एखाद्या ठिकाणी होणारा रोग. 'तोंडलाग, पायलाग.' १३ मारा, स्पर्श, पोंच, पहा ( बंदूक, तोफ इ०चा ). 'वंदुकीचा-तोफेचा-तिराचा-गोळीचा-कमानीचा-लाग. '१४ शिकार: छट: प्राप्ति; लग्गा. 'आम्ही तिघेजण संकेताप्रमाणे लाग लागेल तर पहावा म्हणून शहरांत जाण्यास निघालों. ' -विवि ८.११.२०३. १५ पत्ताः, शोधः, तपासः, पाटलागः. 'लाग प्रसेनतनुचा लावी हरि-चाहि मग महाभाग। '-मोऋष्ण ८३.१११. -ऐपो १५९. १६ विशिष्ट गात्र, इंद्रिय इ०ची विकृति. १७ स्थिति; अवस्था. 'निदिता-मार्गे बैसला वाघु । अथवा पुढें आला स्वर्ग भोगु । त्यासि नाहीं रागर्विराग् । तैसा लाग् ज्ञात्याचा । ' -एमा ७.१२४. १८ संबंध. ' या प्रपंचाचा कटिण लागु । नाशासि सूळ स्त्रीसंगु।' –एभा ८. ६९. १९ आवड; प्रीति. 'तैसा जाहला प्रसंगु । जे ज्ञानी आम्हांसि लागु । आणि तुजही अनुरागु । आथि येथ । '-ज्ञा १३.६४४. धरावा राग । आहे लागभाग ठार्यीचाचि । ' -तुगा १२१७. २० अधिकार. ' एथ इंद्रियांचा पांगु। जया फिटला आहे चांगु। २ पाठलाग. ०माग-पु. लागभाग; उपाय. ' पराक्रमाचा लाग-तयासीचि आधि लागु। परिसावया। ' –ज्ञा ५.६६. २१ ( कों. ) मागः। क्षात्रकर्म किं कपटांग। ' –ज्ञानप्रदीप २८१. ৹ল্তাভযা– गवताच्या उत्पन्नाकरितां राख़न ठेविलेली डोंगराळ जमीन. 'लागाची वि. युक्तवा, बेत वगैरे योजून काम साधणारा; संधान बांधण्यांत कुपण धरण्याची वेळ झाली. ' २२ सामर्थ्य; मगदूर. २३ सोय. कुशल. **्घण-स्नी**. पाठलाग. 'असाध्य साधृति अंजन। करी

सांग । परी सोडवावयाचा तुझा लाग । येथें कांहीं न चाले । ' कडावरूनि पाहिला लाग। ' –दावि २१८. २४ रीघ; वाट. -जै १९.३१. 'राजदत पावले लागा।'-मुआदि २५.६.३ ध्येयः। २५ युक्ति. 'हा बाहेर निघोन येइल अंसा लागेच ना लाग तो।' विषय; हेतु; उद्देश; मनुष्य ज्याचा पाटलाग करतो ती वस्तु. -र ५७. २६ मिलाफ. 'तुम्हा उभएता लाग लागों हे ना। सेवितां (कि॰ धरणें; बांधणें ). उदा॰ 'लाग साधला '=हेतु साधलाः मी। '-ऋ ८१. २७ (व.) पशुपक्ष्यादिकांचे मैथुन; कावळा, कार्य यशस्वी झालें. याच्या उलट लाग फसला, 'एक लाग आला सर्प इ०ची सुरतकीडा. 'कावळवांचा लाग पाहिला. ' २८ (जरकाम) तारेची दिशा वरोबर लावणारा, हळ. २९ (लोहार-काम ) मोटा अवजड हातोडा. रवीट (रिव्हेट) फुलवितांना एका बाजूनें ठोकतात व दुसऱ्या बाजूस याचा जोर लावतात. ३० (चांभारी) अपुऱ्या सागळीम लागलेला तुकडा. ३१ (संगीत) एका स्वरावर थांबुन मग दुसऱ्या स्वरावर उडी घेण. ( -स्नी.) उडी; उड्डाण (कि॰ मार्गें). -िक्रवि. एकामागून एक; लागी-पाठ ( लागलगट, लागट या अधी ). [ सं. लग्-लम; प्रा. लग्ग ] (वाप्र.) ॰करणें-इहा चढविणें. ' सर्वेचि पिप्लिका करिती लाग। वेखोनि माजला कीर्तनरंग। '-दावि २६९. • चारुविण-ठर-लेल्या क्रमाने किंवा सरणीने चालु करणे. ( कांही काम योजना, बत ). ॰दवडणें-संधि घालविणे; लाभ दवडणें. **॰दवडणें**-एखाद्या । श्रीच्या सिद्धीसाठी आपल्या योजना चालु करणें, मागं ठावण. • लावणं-१ ( प्राप्तीसाठीं ) संधान बांधणें; कांहीं विशला खर्च करण; हरएक प्रकार उपाय, युक्ति योजून काम जुळेलसे करणे. २ माग काढणे; पाठलाग करणे. ' मागोनि लाग लावित नृपबळ येउनि । ' -मोआदि १५.६३. (एखाई काम) लागाला येर्पे-लागीं लागणें-लागावर येपें-मिळ्णें, जुळणे-एखादें काम सुरळीतवणें सुद्ध होणें किंवा चाल लागणें, सिद्धीच्या मार्गावर असणें. पंथाला लागणें. 'माझी पंचायत लागीं लागली. ' लागास येणें-रंगारूपास, फलदूप होण्याच्या बेतांत येणें. सामाशब्द- •पाठ-पु.स्री. १ लगबग; त्वरा; घाई. 'करा करा लागपाठ । धरा पंढरीची बाट । '-तुगा २५६४. २ लागलेंच अनुसरण; पाटलाग; पाटपुरावा. ( कि॰ पुरवणें; पुरणें; लागणें ). •पाळती-स्त्री. पाठीस लागण्याची क्रिया. ' किमर्थ अर्थी माझियें पृष्ठीं। लागपाळती केली त्वां।'-नव १३.१३८. ० बग-पु. संबंध. 'पाईक तो जाणे या इकीचा भाव। लागवग ठाव चोरवाट। '-तुगा ३७५. •बंदी-वि. जीस लाग लावले आहेत अशी, चांगल्या प्रकारची ( चोळी ). 'नका सोड़ तरी गांठ चोळी फाडाल लागबंदीची।'-होला ९७. •भाग-पु. १ संबंध; लागाबांधा. 'निष्दुरा उत्तरीं न

लागवण स्त्रियांसी। '-एभा १०.५७७. त्वरा; लगवग. े चेग-स्त्री. अतिशय त्वरा; घाई; गढवड 'आतां किंवा अशांची संख्या. -न. (कों. ) एकदां पीक घेछन पुन्हां लागवेग करा। ज्याचे धरा ठाके ते। '-तुगा १९३९. -पु. १ प्रतीक्षाः बाट. 'पालटाचा लागवेग। किती म्हणोनि पहावा।' -दा ९.६.४२. २ संबंधः लागाबांधा. नरदेहाचेनि लागवेगे । एक लागे भक्तिसंगे। '-दा १.१०.२ व्वेग-गी-गै-किवि. त्वरितः ताबडतोब; रुगवगीनें. ' शत्रु निर्दाळी लागवेगीं। यश त्रिजगती न समाये। '-भारा १२.३२. ' महत्कृत्य सांडुनि मागें। देवास ये लागवेगें। '-दा २.७.३४. लागाची चोळी-स्नी. नऊ तुक-ह्यांची चोळी. याच्या उलट अखंड चोळी. लागावेगा-पु लागवेग: लागाबांधा. ' न कळे कन्हणा लागावेगा। '-उपा १२४. लागचा-वि. (गो.) लगतचा; जवळचा.

लांग — बी. ( गु. ) एक कडधान्य. लांक-ख पहा.

लांग-स्त्री. (व.) शेताच्या धुऱ्यावर काढलेला नाला. ' वनचराई माफ करण्यांत यावी व लांकुडफाटा व लांगी वगैर साठीं दगड मोफत मिळावे. '-के १४.५ ३७. पृ. ५.

लांग-सी. समुदाचा विनारा; समुद्राचे पाणी जेथपर्येत पोंचतें तो भाग. 'गलवत फुटून आंतील नारळ लांगेस लागले. '

लागर-पुनी. (सामा.) लगट पहा. -वि. १ होंचट; झिडकारिलें असतांहि जो लगट करतो असा; निर्लज्ज; लतकोडगा. २ भासक्त; चिकटलेला; लागून असरेला ( निंदार्थी ). ' माया मला लागट है न सोडी। '-सारुह १.२२. ३ प्रेमी; लोभी; लडिवाळपणें बिलगणारें. 'मन लागट चोरटें। भीतरी वांवरें। ' -शिशु ७०८. ४ कीड लागून थोडें खराब झालेलें (धाम्य, फळ, लांकूड ). ५ जें खाहें असतां घसा, जीभ इ० रवरवतात असा ( अर्द्ध, सुरण इ० ). ६ जी खाली असतां छातींत बांध बसतो अशी लागणारी (सुपारी ). ७ एखाद्याच्या मनाला लागेल असें; बोंचक ( बोलणें, लिहिणें ). ' लागट लिहिणारानें लिहिलें तरी अब्रुनुकसानीचे बाबतींत इंग्रजी हहींतील वारंटाची बजावणी आपणावर होऊं शकत नाहीं. ' -विक्षिप्त २.१२०. ८ उत्युक ' या बोला श्री अनंतें। लागटां देखिले तयातें।'-ज्ञा ९.२३१. ९ (ना.) स्पर्शजन्य; सांसर्गिक (रोग). -सन १८५७ पु. ४१५. लागटा-पु. १ सातत्यः अखंडपणा. २ मालाः रांगः ओळ. ( कि॰ लावणें; लागणें; करणें; होणें ). [ लागणें ]

भर व उद्या विकावयास ने. '

लागण-स्त्री. १ ( ऊंस वर्गरेस दिलेलें ) पहिले पाणी. २ जींत पेरणी केली जाते अशी, वहीत जमीन. लागवडीखालची जमीन. 'लागणजमीन, लागणशेत, लागणवावर.' ४ लागवड:

•वेग-क्रिवि. घाई; अमांश, कॉलरा, प्लेग इ० नी पछाडलेली माणसें, जनावरें इ०; पीक घेण्यासाठी पहिल्या जाग्यावस्त उपद्वन दुसरीकडे लावतात तें झाड; फांदी; रोप. 'मला मिरचीचीं २५ लागेंग ठेव. ' [लागणें ] •दार-वि. १ मिरासदारः ठिकाणदारः जमीनीचा मालक. २ जमीन प्रथम लागवडीस आणणारा. ३ जमीन करं-णारा; ( मालक, खंडकरी ); प्रत्यक्ष जमीनींत शबणारा. ४ (ल.) उपकारबद्धः ऋणकोः मिधाः जो एखाद्याचे कांही देणे लागतो असा. 'मी कोणाचा लागणदार नाहीं. '

लागणें - अित. (ह्या कियापदाचा संलग्न, संयुक्त किंवा संबद्ध होणें, जुळणें, चिकटणें, जडणें असा मूळचा एकच अर्थ आहे. परंतु अनेक नामांशी आणि शब्दांशी उपयोग केल्यामुळें यांस अनेक भिन्न अर्थोच्या छटा आल्या आहेत. त्यांपैकीं सर्वसामान्य व कांहीं विशेष खालीं दिल्या आहेत ) १ स्पर्श करणें; शिवणें. 'तुं त्याला लागुं नको. विटाळ होईल. ' 'परि सावध व्हा लागो शुचि व्हाया हृदयलोह् या परिसा । ' -मोभीष्म ६.११. २ लावणें; आंत घालणें; खुपसणें ( रोप, झाड इ० ); लागवड, पेरणी करणें ( जमीनीची ).' वाफा, अळें, सरी लागली. ' ३ मूळ घरणें; ६ जणें; चांगलें जीव धरणें; एक जीव होणें ( लावलेलीं रोपें, कलमें ) ध मार बसणें; आघात होणें ( शस्त्र इव्चा ). ५ ( ल. ) मनाला वोंचणें; परिणामकारक होणें; अंत:करणाला भिडणें ( रागें भरणें. शब्दांचा मार ). -दा १०.८.२७. ६ वंद होणे; मिटणें; गडच बसणें. ( दरवाजा, खिडक्या, झांकण, पापण्या, डोळे ). ७ थोग्य प्रकारें जुळणें; जोडलें जांग ( शब्दश: व ल. ) ( तुकड़े, विभाग, कविता, शब्द ). ८ बरोवर होणें; लागी वसणें; नीट सामावर्णे. ९ प्रचारांत असणें; रूढ असणें (तन्हा, पद्धति, रीत). १० चिकटणें: जडणे; आंगवळणी पडणें (दुर्गुण, खोड, रोग). ११ येणें; उत्पन्न होण; आसक्ति होणे (भूक, तहान, खोकला, कंप इ०). १२ निघणं व चालु होण; प्रारंभ होऊन सुद्ध असणें ( स्थल आणि काल यांतील पदार्थ आणि प्रसंग, विशिष्ट परिमाण किंवा प्रकार). 'एथन मावळ संपर्ले आणि देश लागला. ' ' या अध्यायापासन प्रंथ कठीण लागला.''तेव्हांपासून ह्याचा त्याचा वलह लागला.'' हैं काय सोपें लागलें आहे ? १३ बरेंबाईट कळणें; विशिष्ट प्रकाराचे किंवा जातीचें म्हणून समजेंग, वाटणें. 'आंबे खाऊन पहा, गोष्ठ लागले लोगड-सी. (व.) मोटा खटारा; बंडी. 'लांगडींत कापूस तर ध्या. ' त्याला बरी गोष्ट जरी सांगितली तरी बाईट लागते. ' १४ प्राप्त होणें;मिळणें ( नोकरी चाकरी, नेमणुक ). 'इतकी खटपट कहन अखेर त्याला नोकरी लागली. ' १५ नातें किंवा संबंध असर्णे; नात्याच्या संबंधानें असर्णे. 'तुझा तो काय मेहुणा लागतो.' १६ आढळणें, भेटणें; रस्त्यांत मार्गीत थेण; पुढें येणं. 'वाटेनें जमीनीची बहिबाट. ५ पिशाच्चबाधा. ६ बाधा; रोगग्रस्तता; दंबी. चार नद्या लागतात, 'तुम्ही वाचीत जा आणि पुढें वृत्तक्षोक

असे लागतात की एका एका माडास हजार हजार नारळ लागतात. ' १८ करपों; विघडणें; वुडाशीं जळणें. 'भात बुडाशीं लागला. ' १९ कामांतून जाणें; खराब, घाण होणें; डागळणें; कुजण्यास, सइण्यास आरंभ होणे; बुरशीनें न्याप्त होणें. ' लांकूड लागलें. ' २० चिकटणें; चिकदून राहाणें. 'उदंड उपाधी तरी थोडी, लागोंच नेदी.' -दा ९.१०.५. २१ बसणे जहणें; बिलगणें (मन ). 'चित्त तें लागलें तुझें पार्थी। '-दावि ५६. २२ चावणें; दंश करणें; झोंबणें (साप, विंच, चिकट पदार्थ). २३ हहा, आघात होणें. 'त्याला विच लागला ' 'मला ठेंच लागली-दगड लागला. ' २४ पड़ेंगें; धाड येंगें( मेकाड, मोवा इ०ची); व्याप्णें; प्रास्णें (मेकाड इ॰ नी झाड ). २५ परिणाम करणें; अनिष्ट व उपद्रव होईल असें करण; (मादक पदार्थ, वाईट हवा, पाणी, उपव:स, शिव्याशाप इ॰नीं ). २६ जनावर, माणूस इ०ची पाठ, पाय इ॰ गात्रांस ( खोगीर, जोडा, लगाम इ०च्या घर्षणानें ) इजा होणें; घसटणें; खरचटणें; चोळवटणें; सोलवटणें. 'जोडा लागला.' २७ नेहेमींच्या एखाद्या आजाराने पछाडलें जाणें ( जनावर ). २८ पूर्णपणें व योग्य रीतीने मिसळलें जाणें (साखर, तिखट, मीठ वंगरे अन्नांत एख.दा पदार्थ ). २९ घाटविण्याची जहरी पडणें; खर्चिला जाणें; व्यय होंगें ( पैसा, पदार्थ, वेळ ). 'याच्या लग्नास पांचरें। रुपये लागले.' ३० पाहिजे असणे; गरज असणे; सुस्थितीस प्रश्तेस जहर असणे; (सामा. एखादी गोब्ट) (गरज, नड, उपयोगाचा प्रसंग) उत्पन्न होणे. 'क्षत्रियासि लागल्या अनुपत्ती । पूर्वोक्त वरावी विगग वृत्ति। '-एभा १७.४६२. ३१ योग्य स्वरांत बसणें; स्वरानुबूल असर्ण ( गळा, आवाज, वाद्य, सूर ). ३२ पेटर्ण; दीप्तियुक्त होणें (दिवा, विसंतव); चेतणें (आग). ३३ प्रत्यक्ष आरंभ होणें; मुख्य विधि, संस्कार याला सुरवात व्हावयाची वेळ येणें ( लग्न. भुंज इ० विधीची ). ३४ (बोलतांना ) अडखळणं ( माणस. जीभ, शब्द ). ३५ चालू होणें; किया सुरू होणें; गति मिळणें, ( एंजिन, यंत्र इ॰ ). ३६ चालर्णे; समर्थ, कार्यक्षम असणे वाईट काम होऊन जाणें. ( एस्राद्यास-ला ) लागला जाणें-( आपल्या विशिष्ट कार्योत ); उपयोगास येणें. 'जंग चढला आहे १ ऋणी होणें, असणें; मिधा असणें. 'त्वां मला दोन पंसे दिलस म्हणून चाकू लागत नाहीं. ' ३७ तीक्ष्ण होणें; धारेनें युक्त होणें. म्हणून मी कां तुला लागला गेलों ? ' ' मी काय तुझे चार चवल 'दोन चाकू लागले आहेत, बार्कीचे लागावयाचे आहेत.' ३८ लागतों ?'२ जास्त परिचयाचा, आसक्त असणें. **लागून असर्णें.-**निश्चित किंबा टरहेर्ल असणें; न सुटण्यासारखें जोडहेले किंवा १ ( स्नेष्ट, होस, इ० मुळे ) अगर्दी चिकटला असणें; तंत्र:नं आहे. ' 'संसाराचें कृत्य हैं रोज लागलेंच आहे '३९ सुद्ध चारसक्त असमें. ३ सप्त गृहलेलें असमें. लागून जाणें-नवरा सोइन होणें, सतत चाल असणें; एकसारखा असणें; एकसारखा राहणें, दुमऱ्यापाशी राहणें(एखाटा स्त्रीनें). कानास-कार्नी-सागण-घडणें (पाऊस, थंडी, उष्णता). 'कालपासून पाऊस सारखा ग्रुप्त गोष्टी बोटणें; कुजबुजणें 'किती लागती परस्पर कानीं। मधुर

लागेल तेथे टेवा. ' १७ फळ धरणें; बहर येणें; वृक्ष फलोत्पा- किंवा स्वाभाविक परिणाम होणें; यश येणें; उपयोग होणें. दनाच्या स्थितीस येणं. 'ह्या प्रांताचे माड लागुं लागले म्हणजे ४२ जुगर्गे; मैथुन चाल्गें, करणें (पशु, पक्षी यांमध्यें नरानें मादीशों ) ( निंदाथीं माणसालाहि लावतात ). ४३ योग्य स्थितीला येणें, फलदायी होणें (गाय, महैस इ० दूध देंड लागणें, झाड फळाला येणें ). ४४ संबद्ध, मालकीचा असणें; कार्यक्षेत्रांतील, कक्षेतील, अधिकारंतील असणे. ४५ विवक्षित स्थितीत असणे; विवक्षित गुण, जात, धर्म असणे; बिशिष्ट परिस्थिती असणें. 'भी कां श्रीमंत लागरों आहें ? सर्वोस शाल-जोड्या या म्हणतां तो. ' 'हा काय मुसलमान लागला! ' ४६ लावणे; अंगी लागूँ करणे (गुन्ह्याचे कृत्य); करावयासाठी, पार पाडण्यासाठीं एखाद्या ब्यक्तीवर लादलेलें असणें; सोपविलेलें असणें (क्तैव्य, काम इ०). 'हें काम मजकडे लागलें.' ४७ सक्तीचें, आवश्यक, जहर असणें; करणें-शोगण भाग पडणें. ' ह्याचे हातून न झालें तर तुम्हास जावें लागेल. ' 'हा पळून गेला तर रुपये तुम्हाला द्यावयास लागतील. ' ४८ अडकणें; गुंतणें. 'कोठें तुझा जाउनि हेतु लागे ।'-सारह २.९४. ४९ झपाटणें; पछाडणें; अंगात येणें; बाधा होणें. ' चिंतुला चिंचेवरची हडळ लागली. ' ५० (शौच, मुन्नविसर्जन इ०) क्रियेची इच्छा होणे. 'शौचास-मुतावयास लागली. ५१ (क्रियापद ऊं, आवयास इ॰ प्रत्यय लागून त्यांचे पुढें 'लागण' हैं कियापदातील आलें असतां) किया सुरू करणे; आरंभणे; घडणे; लागूं होणे. 'तो तें करूं किंवा करावयास लागला '; 'तो माहं लागला-देऊं घेऊं खाऊं बोलूं बसा-वयास करावयास लागला. ' ५२ कियापदांतील 'वें 'धा प्रत्य-यापुढें 'लागणें' कियापद आलें तर आवश्यक होणें, अनिवार्थ होणें असे अर्थ होतात. 'त्याला जावें लागलें. ' ५३ बरोबर, बाजूला असर्णे; मदत कर्णे. 'हा घोंडा मला उचलूं लाग'; 'हें काम मला कहं लाग ' ५४ नांगर टाकण्याच्या स्थितीत येणें; कडेला येणें: स्थिरावणें; गति खंटणें (जहाज, होडी). ५५ (ल.) अगतिक होणे; हालचाल बंद पड़ेंगे. [ सं. लग्लम; प्रा. लगा; हिं. गु. लागना ] महः लागें वोट वाढे पोट=नुसतें निमित्त होत.न एखादें पाठीमार्गे लागलेले असणे. ' उपजत्या प्राण्यास मरण हे लागलेच विवा मजीप्रमाणे वागणे. २ एखाद्या स्त्रीने एखाद्याक्षी व्यक्ति-लागला आहे. ' ४० मन्न, गुंतलेला असर्गे. ४१ मनांत योजिकेला भाषणी । ' -रत्न १०. पाणी लागणें-१ एखाद्या टिकाणस्या

' विदेशी लागलें पाणी। '-दा ३.६.२५ २ एखाद्या ठिकाणची हवा बाधणें. ३ ( पुसणें ) एखाद्याकडे येणें असलेली रक्कम बुडणें; न हीतें होणें. पार्यी लागणें-नम्र होणें; नमस्कार, वंदन करणें. 'समर्थपार्यी राजराजेंद्र लागती ।'-सप्र ३ ६६. लागत-न. ( ग्र. ) भाडें; खर्च. ' अगाऊ लागत भहन पात्रती मिळविली पाहिजे. ' -(बडोदे) खानगी खातें, लागतीचें नियम ४. लागत-**खेवीं** - क्रिवि. लागतांच. लागतगुण-पु संगतीचा परिणाम-गुँण; संबंध जडल्यानें येणारा गुंण. ' कोणाचा कोणास लागतगुण असतोच. ' लागता गुण-पु. (बायकी) माणुस, संपत्ति, उत्कर्ष, वस्तु जोडण्याचा गुण; संपादन करण्याचा, मिळविण्याचा गुण. **लागता जुगता**-वि. मार्गावर आणलेला; योग्य क्रमांत, रागेत लावळेला; पायावर उभा केलेला. [लागणें+जुगणें ] लागता बळगता-वि. (गु.) संबंधी; संबद्ध. ' जबाबदार इसमानें आपले ताव्यांतील व लागते वळगते नोकर लोकांस वरचेवर माहिती देत जावी. ' -(बडोरें) आगी पासून बचाव ४. लागतें-न. संबंध. **ं न बुझावितां म**र्ते । न फिटे आक्षेपाचें लागतें । ' –ज्ञा १३.३२७. **लागन**-कि. ( खा. ) मनाला वाटणें. लागरा-वि. १ मादकः अंमली; खाली असतां लागणारी (सुपारी, औषध, इ०). २ सराब झालेला; किडीनें खालेला; किडका (धान्य, फळ, लांकुड इ० ). लागीर-स्री.न. १ पिशाच: भूत. २ पिशाच-भूत-समंध-बाधा; पछाडणी. ( क्रि॰ लागणें, काढणें, निघणें ). -ति. १ किडकें; सडकें. २ किडण्यासारखें किडण्याजोगें ( लांकुड, धान्य ). 🧸 नास-नुकसान-दुखापत पोंचेल असा. ४ लागरेला. ५ वाधा झालेला, पछाडलेला. ६ चिकटलेला; चिकट. ७ मादक; माजगा; अंमली. ८ वाईट परिणाम करणारा; अहितकारी. ९ दुसऱ्याचे प्रम, लोभ, दया, जडवून-लावून घेणारा; लाडिक. लागीर हांणे-बाधा होणें; लागणें (भूत, पिशाच्च ).

लागलागवड, लागलागण, लागलगावण, लागलगावण, लागलगावड स्था १ शेतीची मेहनतः मशागतः कृषिकर्मः, शेतकामः नागरणी, पेरणी, कुळवणी इ० २ यक्ष-संवर्धनः फळझाडें वगैरे लावणें. ३ (विशेषतः शेवटचे तीन शब्द) डागडुकीः दुरुस्ती (घर इ० ची). [लागवड द्वि.]

लागलाच, लागलींच, लागलेंच—किवि. तावडतोब तत्क्षणीं; तव्हांच; तात्काल. 'जेवला आणि लागलाच गेला. ' 'मागतांच लागलेच दिल्हे म्हणजे वरं वाटतं. ' [लागणें ]

लागलिगाड—न. अदथळा; लचांड.

लागवड—की. १ शेतकी संबंधीचीं सर्व कामें (नांगरणें, नार्तेगोर्ते. 'संचित सांहव पेरणें, बेणणें इ० समुच्चयानें ). २ शेतीचा खर्च; जमीन लाग- पुत माया तुटली हे लागाव वहींत भागणें, गोठे-सोपे इ०ची डागडुजी करणें, गांव वसविणें विटाळ. [लागणें+ओळ]

हवेचा, चालीरीतींचा मनावर, वागणुकीवर परिणाम होणें. दि कामासंबंधाचा खर्च. 'हें घर नीट करा. लागवड आम्ी देखें ' हे तेतें, वागा इ० मध्यें धान्यें, झाडें इ० लावणें. हवा बाधणें. हैं (पुसणें ) एखायाकडे येणें असलेली रक्कम युडणें; अ ज्यांत धान्यें, झाडें इ० लाविली आहेत अशीं तेतें, बागा इ० मध्यें धान्यें, झाडें इ० लाविली आहेत अशीं तेतें, बागा इ० मध्यें धान्यें, झाडें इ० लाविली आहेत अशीं तेतें, बागा इ० मध्यें धान्यें, झाडें इ० लाविली आहेत अशीं तेतें, बागा इ० मध्यें धान्यें, झाडें इ० लाविली आहेत अशीं तेतें, बागा इ० मध्यें धान्यें, झाडें इ० लाविली आहेत अशीं तेतें, बागा इ० मध्यें धान्यें, झाडें इ० लाविली आहेत अशीं तेतें, बागा इ० मध्यें धान्यें, झाडें इ० लाविली आहेत अशीं तेतें, बागा इ० मध्यें धान्यें, झाडें इ० लाविली आहेत अशीं तेतें, बागा इ० विले लागवड होती तिचा धारा दिल्हा. ' प कुलाबा ) लागवड केली तरच पीक देतें. ' [लागणें+वड प्रत्यय ] लागवड केली तरच पीक देतें. ' [लागणें+वड प्रत्यय ] लागवड केली तरच पीक देतें. ' [लागणें+वड प्रत्यय ] लागवड केली तरच पीक देतें. ' [लागणें+वड प्रत्यय ] लागवड केली तरच पीक देतें. ' [लागणें+वड प्रत्यय ] लागवड केली तरच पीक देतें. ' [लागणें+वड प्रत्यय ] लागवड केली तरच पीक देतें. ' [लागणें+वड प्रत्यय ] लागवड केली तरच पीक देतें. ' [लागणें+वड प्रत्यय ] लागवड केली तरच पीक देतें. ' [लागणें+वड प्रत्यय ] लागवड केली तरच पीक देतें. ' [लागणें+वड प्रत्यय ] लागवड केली तरच पीक देतें. ' [लागणें+वड प्रत्यय ] लागवड केली तरच पीक देतें. ' [लागणें+वड प्रत्यय ] लागवड केली तरच पीक देतें. ' [लागणें+वड प्रत्यय ] लागवड केली तरच पीक देतें. ' [लागणें+वड प्रत्यय ] लागवड केली तरच पीक देतें. ' [लागणें+वड प्रत्यय ] लागवड केली तरच पीक देतें. ' [लागणें+वड प्रत्यय ] लागवड केली तरच पीक देतें. ' [लागणें+वड प्रत्यय ] लागवड केली तरच पीक देतें. ' [लागणें+वड प्रत्यय ] लागवड केली तरच पीक देतें. ' [लागणें+वड प्रत्यय ] लागवड केली तरच पीक देतें. ' [लागणें+वड प्रत्यय ] लागवड केली तरच पीक देतें. ' [लागणें+वड प्रत्यय ] लागवड केली तरच पीक देतें. ' [लागणें+वड पीक देतें. ' [लागणें+वड पीक देतें तरच नाच तरच पीक देतें तरच नाच तरच पीक देतें तरच नाच तरच पीक दे

लागवडी—िव. लागणोरं. 'िन्स्याचे लागवडी सामान बंरोबर जपून टेवणे.'-चिमा २८.' शिलकी सामानांत लागवडी सामानाचा समावेश होत नाहीं.'-खाअं ९१.

लागवण—न. १ दुसरा बृक्ष व्हावा म्हणून कोणेक बृक्षाची लाविली जाणारी फांदी; वाढण्यासार्टी किंवा फुटण्यासार्टी लावणें, रोपणें. २ शेतीसार्टी राखलेला जमीनीचा तुकहा. पेरण्यासार्टी, लावण्यासार्टी राखलेला जमीनीचा भाग. –की. १ लावणी पहा. २ गांवच्या हिशेवाचा एक प्रकार; कोणाव इन किंती सारा यावयाचा असतो यासंबंधीं नोंद. [लागणें]

**लागवर्रा**—वि. गर्भधारणा झालेली. ' हरिस्ता चपळा नारी । लागवरी न रिवती । ' न्तुमा १४६.

लागशी—किति. ( कों. ) जवळ.

लागसर-सार-कि.वि. जवळ; जवळीक. 'म्हणोनी इथे सभे । बोलकेपणाचेनि क्षोभें । लागसर्वं न लभे । बोला असु । ' -ज्ञा १३.३२१.

**लागा**—किवि. तात्काळ. ' लागा पावैल तीपुरारी । '-उपा ७२.१४.

ं लागाबांधा—पु. संबंध; ऋणादुवंध; नातेंगोतें; लगाबांधा पहा. 'त्याचे हातून याचे एकही काम होत नसतां उगीच हा त्याला हजारों रुपये देतो तस्मात् याचा त्याचा कांहीं लागा-बांधा आहे. '[लागणें | वांधणें; सं. लक्षयंधन]

ळांगाळुंगा—ित. १ क्षद्र; इलका; कसी; अपूर्ण; अर्धयट भरंठेंठें (धान्याचे कणीस ) २ (ल.) दुवैळ; अरुक्त; अयोग्य; नालायक. ३ अर्धवट; वेडसर. [ छंगा द्वि. ].

लागावळ—स्री. रांग; ओळ. (सांडलेल्या वंदुकीच्या दाह्मची, धान्याची ६०). लागावळ-वळी-की. १ संबंध; नातेंगोते. 'संचित सांडवलें कांहीं होते तें जवळीं। वित्त गोत पुत माया तुटली हे लागावळी। '-तुगा ३५०. २ शिवाशीव; विटाळ, [लागणें+ओळ]

ागी-- सी. लाग; लागीर; भूतवाधा. ' सचिकत म्हणताहे लागि कोठें पहाँ गे। '-सारह २.८६. -दावि १६.

लार्गी--शअ. १ करितां, साटीं; प्रत. ' तुजलागी; लागौन । ' -ऋ २७. **तेथ** कीजैल प्रबंधु । मुनिजनालागि । ' –भाए ३६. **२** जवळ; लगत. ३ ला; स. ' किती शिक्तवृं तुजलागीं । मनारे प्रीतिधरी हरीपाई । ' ४ कडे. ' घरालागी जाई वेगी। ' ५ प्रीत्यर्थ; कारणाकरितां. ' निजतनया विवाहालागी यावें प्रभावें.' 'ह्यालागी मागोमाग. [ लागेंग+पाठ ] पातला रघवीर. '

ध्या.' लागीभागी, लागाभागास-वि.शंभ.किवि. १ जवळ; शेजारी; समीप; आसपास. ( कि॰ येणें; लागणें; असणें ). ' फौज लागीभागी आली. '२ सहशः जुळणारें. 'त्याचें बोलणें आपल्या लागीभागी आहे. ' ३ आटोक्यांतला; आवांक्यातला; किंमती-जवळपासचा. ' हा सौदा लागीभागी आहे. ' लागभाग-प. १ चिन्हः सान्निध्याचे दश्य. 'आज पाऊस पडेल असा लागभाग दिसतो. ' २ युक्ति, विचारीपणा; शहाणपणा. ' वाघापुढें जाण्याचा | त्रास: पछाडणी. ( कि॰ होणें ) लागीर पदा. [ लागणें ] ला(लां) लागभाग दिसत नाहीं. ' [ लाग+भाग: किंवा लाग द्वि. ]

लांगी, लाहांगी—पु. (स्थापत्य) नळ; नहर. (इं.) . ॲक्रिडक्ट.

लागुनी, लागुन-किवि. लागी; पहा.

लाग-वि. १ सामील; संबद्ध 'तुम्हीं एकमेकांना लागू आहात. ' २ प्राप्त; आगत; स्पष्ट ३ यशस्त्री; परिणामकारक; गुणकारंक ( वस्तुः प्रयतन, उपाय, साधन, सिद्धिबल ) थोग्य; रीतसर. याच्या उलट गैरलागू. (क्रि॰ वर्णे; होणे; असर्णे ). [लागणें] • क.रणें-लावणें; चालु करणें. 'पंजावला लब्करी 'करण -परिणामकारी, गुणकारी होणें कायदा लागू केला. ( औषध ). •गोष्ट-स्त्री. ( कायदा ) मुद्याच्या गोष्टीर्शीकारण, परिणाम, उद्देश, तयारी, स्थळ, काळ, वगैरेमुळें संबद्ध असलेली गोष्ट. ( ई० ) रेलेब्हंट फॅक्ट. ० भागू- वि. ( को. ) जुडलेलं, सांधलेलें ( नातें, विवाह, धंदा, मैत्री यांमुळें ); सबंधी.

लांगूल-ळ-न. १ शेषुट, पुच्छ. ' लांगूल उभाह्न धावि न्नला वृषभ । ' 'बळें लांगुळें रूधिल्या सर्व वाटा । ' - राक १. २३. २ ( नृत्व ) अंगठा, तर्जनी व मधलें बोट ह्यांचीं अप्रें बाबवून एकमेकांस लावण; करंगळी उभी टेवणें व अनामिका थोडी बाकडी कहन टेवणें. [सं. लांगूल] • चालन-न. ( शेपटी हालविणें-कुत्र्याप्रमाणें ). १ लाडीगोडी. २ कांईी स्वार्थ साध-ण्यासाठीं समर्थाची खुशामत; लाळघोटेपणा; हांजी हांजी. ( कि॰ करणें ).

लागो--वि. (गो.) खुशामत्या. [लागू]

लागो( गौ )नी-शब. लागी. लागून पहा. ' साहवत नाहीं मजलागोनी '-रतन २.२४. 'जैसी ओरसें धेनु । हुंबरत ये वच्छा-

लागोपाठ-किति. एकामागुन एक अशा कमानै; मध्यें खंड न पडतां किंवा न पडुं देतां; लागलाच; ताबडतोब. 'त्या बाईला लागोपाठ चार मुली झाल्या. '-शश्र. मागूनं; पाठोपाठः

लागोभागो दिवाळी--(लाभ येवो, नुबसान येवो,दिवाळी लागी—वि. १ जोडलेल; अवलंबून असलेलें; संबद्ध. झालीच पाहिजे ) कोटल्याहि परिणामाकडे न पाहतां उद्योग २ योग्य; लायक. 'हा धोतरजोडा तुमचे लागी आहे, तुम्ही चालविणे याभशी. उच्च ध्येय कहन काम करावें, फळ न आलें तरी खर्च नये, अशा भावनेने काम करणे. 'तृं तर करावयाला लाग. लागोभागो दिवाळी पहातच आहे. ' कांहींजण याचा अर्थ-परिणामाविषयीं बेफिकीर राहुन आपल्या कार्यक्रमांत (विशेषत: चैनींत) खंड पड़ं द्यावयाचा नाहीं, असा करतात. [लागणें, भागणें आणि दिवाळी ]

> ला(लां)गोर—स्त्री. भूतपिशाच्च वगैरेपासून बाधा विवा गोरणें- कि. भुताटकी मुळे त्रास, पीडा होणें; पछाडलें जाणें.

लागोरें-न. (कु.) वाईट चालीकी स्त्री, [ लागीर ] लाग्या-पु स्त्रीचा जार किंवा यार. -ति. १ लागलाच्या पहा. २ युक्त्या किंवा हिकमती करण्यांत पटाईत; संधाने बांध-ण्यांत चतुर, पटाईत. [ लागणें ]

लाघव-- न. १ ( वजनाचा ) इलकेपणा. ' आइकें देह होय सोनियाचें। परि लाघव ये वायूचें। '-ज्ञा ६.२६८. २ लहान-पणा (आकाराचा); संक्षेप. ' हेखांत लावव यावें म्हणून कितीएक संकेतानें खुणा लिहिल्या आहेत '-मभाषो (प्रस्तावना). ३ क्षुद्रता; लघुता; नीचता. 'प्रसाद मग काय ती जरि निवारिना लाघवा।' -केका ३६. ४ हळुवार पणाः, नाजुकपणाः, सुरेखपणाः, कुशस्ता ( काराणिरीची ). ५ मऊपणा; तुळतुळीतपणा. ६ आजेव; पुढें पुढें करणें; लाडीगोडी; खुशामत. ७ माया. 'लाघव कळलें ब्रह्म. यासी याचे । परब्रह्मसाचे अवतरलें । '-तुगा २७. ८ चमत्कार; लीला. 'चित्रीचा हंस निर्जीव। परि तो काय करिता झाला लाघव।' -शनि १५२. - ज्ञा १४.५. - मोकर्ण ३०.७१. ९ कपट, रुवाही; फसविगिरी. 'देवासी लाघव। कामा नये रे।' -दावि ४७९. १० चापल्य; कौशल्य; चातुर्य. 'आमुच्या बाणांचें लाघव । आजि फावले यादव । धांवा पावा चला सर्व । आले गौरव आम्हांसी । ' -एरुस्व ८.५०. 'कां नटलेनि लाघर्वे । नट जैसा न झकवे । तैसें गुणजात देखावें । न होतियां । '- ज्ञा १४.२९०. ११ मोह; कौतुक. 'तो कल्पादि जनमा नागवे। कल्पांतीं मरणे नाप्रवे। माजि स्वर्गसंसाराचेनि लाघवें। झकवेना। '- इत ८.२५८. (समासांत )

ह्स्तलायन=हातचलाखी. शब्दल पा=भाषणांतील चातुर्थ, शब्दांचा अर्थे लावण्यांतील खुबी, शब्दार्थाची फिरवाफिरव.

**लाघवट**—स्त्री. लघळपणा; फःजीठ सलगी (कांहीं त्रास **दायक, अपमानकारक कृ**त्यांत ).

लाघवी—पु. नट; नाटकी; जाद्गार; मात्रिक. 'जसीं लाघवियें वेडीं चाळविलीं।'-ऋ २९. 'कां लाघित्याचें विचित्र। विनोदले।'-झा १८.७९७. - वि. १ लडिवाळपणा करणारा; मन ओंद्रन घेणारा; आर्जवी; प्रेमळ. २ नम्रः सौम्य. ३ हांजी हांजी करणारा; लघळ. ४ चतुर; कुशल 'ऋषि जात होते स्वाश्रमासी। त्यांतें लाघवी ह्वीकेशी। तीर्थमिषे समरतासी। पिंडारकासी स्वयें घाडी।'-एभा १.३१८; -तुगा २२५. ५ धृतैः ठकवाज; कपटी. 'न गुरु तो ठक दांभिक लक्ष्यवी।'-वामन, भरतमाव ३७. [लाघव]

लाघ( घा )ळ, लाघ(घा)ळकी, लाघ( घा )ळमावशी ∵भवानी-बाई—लघाळ इ० पहा.

लाघावळ—स्त्री. लागावळ. १ ओळ; रांग; मालिका (घरें, झांडें, टेंकडया इ०ची). (किं० लावणें; लागेंं). २ मार्ग; माग; अनुसरण्याची दिशा. (किं० लागेंगें; जांगें; येंगें). ३ पुष्कल वेळ चाललेल्या रिकाम्या गण्या; लांबण. [लागों+ओळ]

लांच, लाच—पुकी. १ आपलें काम करून घण्यासाटीं किंवा आपल्या कामांत विध्न आणं नये महण्न एखायाला गुत-पणें दिलेलें द्रव्य इ०; भाड. (कि० देणें; भरणें). 'परी परमात्मया चक्रवर्ती। उगाणिती जंव हार्ती। तंव लांचुं न घेतां घृती। घरिजर्ती जिया। '-ज्ञा १८.७४३. ' तुका महणे जैसी लांचासाठीं गाही। देती परि नाहीं टावी बस्तु। '-तुगा. २ कुमार्ग [प्रा. लंचा; का. लंच; गु. लंचा] मह० लाचलुचपत दक्षणा आणि घेई जे तत्क्षणा. ० सर—वि. लाचखाऊ. 'ऐसिया पैजा महेशा। पांघुरण दाही दिशा। लांचकर महणोनि कोलसा। कामु केला '-ज्ञा १३.२५. ० खाऊं—खोर—वि. भाडखाऊ; काम करून दंण्यावहल अयोग्य रीतीनें पैसे खाणारा. ० रू दच्य—लांच. 'हे लांचरुष्वत खाणारे नाहींत.'-विक्षिप्त १.१४१. [लांच+अर. रिश्वत्] ० लुचपत— लुच—की. लांच इ० (व्यापकार्थी); अश्रमः णिकपणानें दिलें घेत-केलें द्रव्य; अयोग्य, गैरवाजवी बक्षीस.

लाचको हुगा— वि. निर्लच्जः, निकाजराः, उतको हुगा पहा. लांचावर्णे— कि. १ संवक्षणः, कोणेक गोष्टीपासून एकवार लाभ झाल्यासुळे तीच गोष्ट पुनः पुनः करण्याविषयी संवक्षणः, लाहावणः, लालवावणः, चटक लागणः (विशेषतः वाईट अर्थी). 'मग संवादु तोही पारुखे। तरी भोगितां भोगणं थोकें। हें कां साहावेल सुखें। लांचावलेया। '-ज्ञा १८.८२. -एमा १.२९२. -तुगा ६. २ पैसे खाण्याची वाईट संवय लागणें.

लांचाव (चि)णें — उकि. १ लांच देणें. २ आमिष दास-वृत वश करणें; फितविणें. 'नां तिर मेघमंडलें। काई चातक लाचित्रें। '-भाग् १५; -मोक्वरण ५८.१८. ३ मोहविणें; लुब्ध करणें. 'प्रकटुनी गुण गोड। रसिकांस लांचवा। '-मोरा [लांच] लांचुगा-वि. लांचखाक; लांच खाणारा. 'लांचुगी बुदी सदा देवांसी। तैशी नाहीं तुम्हां सांधूंसी। '-एभा २ ६४.

लाचार—ित. (कों.) निहपायी; अगितक; दीन; शरणागत. 'पांतु एक चिरंजीव शत्रूचे हातीं सांपडलेमुळं निहपाय जाणोन लाचार हो छन चाकरी करितों '-स्व ६.२९२२. [फा. लाचार्] लाचारगी—की. निहपाय; लाचारी. 'परंतु हुजुरांत सांप्रत सर्चाची तक्ष्णीफ बहुत आहे. यास्तव लाचारगी आहे. '-रा १०. २०३. लाचारी—सी. लाचारपणा; दीन-हीन दशा; निहपाय; दैन्य. -रा १२.७९. 'हली लाचारीमुळें वाटखर्च व सवारी व पोशाक व रे सरंजाम कर्ज-वाम करून तथार केले. '-पदमव१०१.

लाचारी तोडी — स्त्रो. (संगीत) एक राग. यांत षड्ज, कोमल ऋषभ, कोमल गांधार, कोमल मध्यम, पंचम, कोमल धेवत, तीव निधाद हे स्वर लागतात. जाती संपूर्ण-संपूर्ण. वादी धेवत. संवादी गांधार, गानसमय दिवसाचा दुसरा प्रहर.

लांच्छन, लांछन—न १ खूण; चिन्ह; डाग ( विशेषतः चंद्रावरील ). ' मृगलांछन. ' 'जो पुरुष चक्रवर्ती होणार त्याचे हातावर कमलाचें लांछन असतें. ' २ कलंक; बद्दा; दुलैं- किकः बदनामी. ' आतां दोहीं पक्षीं लागलें लांछन । देव भक्तः पण लाजविल । '- तुगा १'५६१. ३ नांव; अभिधान. [ सं. ] लांछित-नि. १ चिन्हित; खूण असलेला. २ कलंकित; ज्याला डाग आहे असा. ' लांछित चंद्रमा. ' निया. [ सं. ]

ठाज—स्वी. १ लज्जा; मर्यादा; विनय. २ मिडस्तपणा; भीड; संबोच. ३ प्रतिष्ठा; मोटेपणा. (कि० टेवणं; राखणं; संभाळणं). 'इच्छा पुरवील महाराजा। त्यासी लाज नामाची। '—भूपाळी गणपितची. ४ लांडन; अपमान, अवहेलना. जर्से—नांवावर लाज, आणणे—लावणं. ५ शरम; अपमान बेअबू याची मनाला टोंचणी (अतिरेक दाखविण्यासाठीं अनेकवचनी प्रयोग करतात). 'दुसऱ्याच्या पुरुषाशीं वेशरमपणानं वोलायला लाजा कशा नाहीं वाटत यांना? '—फाटक, नाटचछटा ५. [सं.लज्जा] मह० लाज नाहीं मना कोणी कांहीं म्हणा (वाप्र.) ॰काढणें—निलेज्ज म्हणणें. ॰झांकणें-राखणें—अबू संभाळणें;प्रतिष्ठा ठेवणें. 'आमची राखावी ती लाज। परंपरा हेंचि काज। '—एकनाय. ॰लाचणें-लाजविणें. 'त्याला विजय लाज लावि खरी। '—मोकणें १७.१. ॰वांद्वन पिणें—अगरीं निःसंग वनणें. ॰होणें—लज्जा वाटणें; संबोच वाटणें; अपमानाचा प्रसंग येणें. 'पतकरावास

तर मोठी लाज झाली. '-विवि ८.१.८. सामाशब्द- ०काज-स्त्री. ( सामा. ) लाज, शरम, नम्रवणा. ( कि॰ धरणें, बाळगर्णें, फिरविर्गे. [ गौंजारणें द्वि. ] सोडणें; सुटगें; जाणें, उडणें ). •क्रीबडा-पु. फार लाजाळु; संकोची; भिड्स्त. 'आमचा मुख्या पंक्तीला लाजकींबडा नाहीं.' मर्यादा-स्री. मर्यादा; विनय; नम्रपणा; [राज+मर्यादा] **ंहरजा**—स्त्री. लाजमर्यादा; लज्जा; लाज पहा. [ लाज+लज्जा ] **्लाबणा-ण्या-लाट्या**-वि. लाज अ:णणारा; अब्र घालविणारा 'ह्या बेटा वंशांत लाजलावणा निघाला।'-बाळ २.१६१. **्धर**-वि. लाजरा; लज्जाशील; भिडस्त; नम्न. ' बायकांची जा. लाजवट असते. ' लाजर-वि. लाजरा; जरा भिडस्त. लाजर्णे-अकि. १ शरम वाटणें; शरमिदं हो गें. २ संकोच वाटणें; भिडस्त-पणानें दबकणें. ३ विनयी, मर्यादशील असणें. ४ (लाजाळ नांवाच्या वनस्पतीनें ) अंगसंकोच करणें. [लाज लज्ज ]लाजरा-वि. लाजाञ्च; लाजवट स्वभावाचा; विनयशीलः लाजरी-वि.स्री. १ लाजाळू (स्त्री ). २ स्पर्श केला असतां जिची पाने मिटली জাतात अशी (वनस्पति). लाजव(चि)णे-उक्ति. १ लाज भाणणें; लाज लावणें; शर्रानधा करणें. कोणेकाचें वैग्रण्य बाहेर काढून तो लाजेल असे करणें. 'काल तुम्हास बोलावयास विसरलों खरा, आतां तें कादून मला लाजवुं नका. ' २ (गुणांत) मार्गे टाकर्णे. 'तो असा दाता निघाला की ज्याने कर्ण **लाजविला. ' लाजाळू-ळं-**कीन. थोड्या स्पर्शानें पार्ने मिटः णारी वनस्पति; लाजरी. ' लाजार्यं गाडींत ठेवलें तर गाडी चालुं लागताच त्याची पानें मिटतात. '-मराठी ६. पु. (१८७५) पृ. २२४. **लाजाळ्**- वि. लाजरा. [ सं. लज्जालु ] **लाजिद्रा**— वि. १ लिजत. ओशाळा, मिधा, या शब्दांप्रमाणे विशेषतः उप-योग. २ लाजाळू. [ लाज ] लाजें कार्जे-किवि. लाजलज्जेनें.

**लाजन**—वि. मर्यादशील; लाजरी.

ला-जबाब--निरुत्तर. ' म्हणून यांसी यथामतीने बोलून ला-जबाब केलें. '-रा १२.२२. [फा. ला-जबाब् ]

**अाजम, लाजीम**—नि. योग्य. ' हे मशाखत्-कितावतीचा सिलिसला जारी असावा हे लाजम आहे. ' -ख ७.३५६४. [ अर. लाझिम् ]

**लाजमा**—पु. कर; इक्त. [ अर. लाझिमा ]

लाजवर्त-न. नीलमणी. 'लाजवर्ते पोवर्ळी । ' -मेस्तक ४१. [फा. लाच्वदे ]

**लाजहि**जे---कि. लाजणें. -हंको.

**लाजा**—पु.भव. लाह्या. [सं.] **ेहोम**-पु. १ विवाह-भाहति इसम के ला होम.

लांजा सरकारचा तुम्हाक है नाहीं. '-समारो ३.८१.

लांजारणें गोंजारणें — उक्ति. प्रेमानें इलका हात तों डावह न

लाजिम-लाजिमा पहा. ०दार-वि. शरमयुक्त; भयभीत झालेला; दावला गेलेला; स्वतःवर दुस-याचा लाजीम (हक्क) अस-लेखा. ओशाळा पहा. •दारी-स्त्री. मिथेपणा. ओशाळगत पहा.

लाजिमा-मना-पु. १ धंदा; व्यवहार (विशेषतः अनि-र्णित; अपूर्ण ). (कि॰ तोडणें; तुटणें; उलगडणें; राहणें). २ मालकी हकः; वहिवाटः; संबंधः. 'या वतनास हक्काःजिमा इनामत व इहीं पूर्वील सनदाप्रमाण देत जावें. ' –शाछ ५५. ' शेतांत तुझा लाजिमा नाहीं. तुं आपला ऐस. ' ३ जवाबदारी. - इमं ४६. [ अर. लाझिम ]

लाजिरवाणा-णी-वि.१शरमिधा; ओशाला ( दुष्कर्माची प्रसिद्धि होणें इ०कारणांमुळ ). 'त्याची मर्मोची गोष्ट निघतांच तो लाजिरवाणा दिसुं लागला. ' २ अपमानकारक; काळिमा लावणारी ( गोष्ट, कृत्य ). ' ज्या वें सप्तिपढ्यांत कोणी याचना केली नाहीं. त्याला याचना करणें लाजिखाणी गोष्ट आहे. ' ला जिरवाणी-णें-किवि. लाजिखाणेंपणानें; लज्जास्पद रीतीनें ( बोलणें, जाणें इ०कांचें विशेषण); 'मग बोलिली अंबिका। आम्हासि मूळ ना पत्रिका । तरी लाजिरवाणे ⋝ यंबका । कैसें पुषार्वे ' -कथा ३.८.१४.

लांजी-सी. (गो.) एक मासा.

लाजीम-पु. (क.) हकः, मालकी. -वि. आवश्यकः, कर्तव्यपर; योग्य. [ अर. लाक्षिम ]

लांझा, (ला)लांझ्या-पु. १ अनिर्णित, असमाप्त धंदा, व्यवहार; देववेव ( विशेषत: त्रासदायक, भानगढीचा ). ( कि० तोडण; तुरण; न राहणे ). २ लडथड; लफडें; खरकटें. –बाडयोमारो १.१५९. 🥞 वांघा; गुंता. ' तुम्ही या कर्मीत नन्हता अशी साक्ष पुरवा म्हणजे तुम्हाकडे कांहीं लांझा राहिला नाहीं. ' ' आतां लांझा आमुचे पदरीं। राहिला नाहीं सर्वथा । '-भवि ५४.११६. ४ आरोप; संबंध. 'तर तुजकडे खुनाचा लाझ्या नाहीं. ' -वाडशाछ १८. लांझी-लांशा पहा.

लाट-स्री. १ पाण्याचा तरंग; लहरी; 'लाटा आपटतां उठे ध्वनि शिरे तो ज्याचिया बंदरीं। ' र बगाडाचें वरचें आडवें लांकुड. याला आंकडा लावेलेला असतो. ३ चुना, पोहे इ० कुट-ण्याचें, कांडण्याचें साधन. ४ तेलाची घाणी, उंसाचा चरक इ० यंत्रांत जे उमें वाटी के लाकुड फिरत असते तें; हळ. 'लाट फिर-विचींत वधूवरांनीं अग्नींत लाह्यांची आहुति देणे. २ अशा प्रकारें विता आली उरावरी।' -रामदासी२ १०६. ५ उंसाच्या घरकाचें तुळवट, जें बैल किंवा माणूस वर्तुळाकार फिरवितो, तें. ६ देवाच्या लांजा — पु. भानगड; लांसा पहा. 'या उपरी खुनाचा मूर्तीपुढें जें सोंबळ्याची मर्यादा राहाबी, दाटी होऊं नये इ० कारणासाठी आडवें लांकड असतें तें. -एभा २८.३६९. (पाटभेद)

 घराच्या बांधकामांत कड्यांखार्टी असतें ती तुळई. ८ जमीन लाटलेली (पोळी, बुरणूस ६०) लाटण्या-वि. धष्टपुष्ट व दांहगा; सपाट करावयासाठीं दगड, लोखंड इ० चा दंडगोल फिरवितात तो. ९ लांकडाचा मोठा ठोकळा. १० (हि.) स्तंभ; खांब. विशे-षतः उत्तरहिंदुस्थानांत अशोकादि प्राचीन राजांचे लेख ज्यांवर लिहिले असतात अमे दगडी, लोखंडी खांच प्रत्येकी. ११ ( जरतारधंदा ) क्लावतृच्या साच्यांत ३०-४० तराक लावलेलें लांकडी साधन. १२ रहाट व चाक यांना जोडणारें आडवें लांकूड. -मसाप २.३.७६. १३ ( कों. ) देवळाच्या पटांगणांत एका खांबावर एक आडवी वहाळ वसवितात ती. हिच्या टोंकां-वर माणसे बसून फिरतात. ही खांबावहनहि मिरवीत नेतात. [ सं. यष्टि; प्रा. लही; हि. लाठी ] •उठणे-१ वाद, चळवळ, दम इ० निवण, प्रचार असणें. २ (न)विक) दर्यात खळ-बळ चालणें.

लार-पु १ भारा; गहा; गट. २ विकीच्या बस्तूंचे विशिष्ट गट करून ते सवलतीने विकतात ती पद्भतः तसा गट ३ सोडतः लॉटरी. ४ चंगळ; चैन. ' सुंदर बायको आणि पेसा मिळाला. भातां लाट आहे व्या ! ' (ई ) लॉट. -उद्गा. वाहवा; भले; शाबासः, जयजयकारः

लार-पु. बडा मनुष्य; मोठा अधिकारी. (इं.) लॉर्ड याचा अपभ्रंश. 'साधी गोष्ट सुद्धा लाट साहेबांच्या हातून घडत नाही. ' - के १२.७.३०. [ई. लॉर्ड]

लाट-ठ-स्त्री. ( कों. कु ) खोल विहिरीचे पाणी वर काढ-ण्याचे एक साधन. ओकती पहा.

लाटण —न. पोळी, पापड इ० लाटतांना ती पोळपाट लाटण्याला चिकटुं नये म्हणून ख.लवर त्यास लावतात त पीठ. [सं. छुट्-ट्; छुठन ] स्त्राद्यूणी-स्त्री. वाटोळे फिरणें; फिरविणें; लाटणें. लाटणी-णें-स्रीन लाटण्याचे उपयोगी गोल लांकुड; लाटण्याचे साधन. लाटणें-क्रि.१ वाटोळ गरगर फिखणें; (लाटणें इ॰नें ) (विवक्षित आकार येण्यासाठीं ). 'वाटाया प्राज्य पुरण पापड पोळचा प्रभूत लाटाया । '-मोगदा २.१६. २ ( रहाटगाडगें इ० यंत्र-पाणी वर यावयासाठीं ) फिरविगें; चालविगें. ३ लोंब-रीस खळ देऊन त्याची गुंडाळी कहून ती बुरणस ६० व्हावयासाठी जिमनीवर ठेवून हातानें मागेंपुढं फिरविणें. ४ (ल ) दपटणें; दामटणें. 'पुढें लाटोनि रहंबर। पार्थासमोर पातले ।'-मुआदि ४४ ८८. ५ चे रणें; रगडणें. 'धनुष्यवर्ळे हृदय लाटी। '-वेसीस्व ४.१०१. ६ (कुलाबा ) विटा पाडणे -बदलापूर ६६. ७ (कुम्ती) भापल्या एका हाताने जोडीदाराच्या मांडीखालुन हात घलुन दुसऱ्या मांडीस धरून आपल्या दुसऱ्या हाताने जोडीदाराच्या गळधासालुन हात व लून त्याच्या बाहुरधास धहन आपल्या छातीने जोडीदारास लाटल्यासारखे ढक्छन पाडणे. **लाटीव**-वि.

भाडदांड आणि बिफिकीर; उसळणारा लाटण्यासारस्वी-वि. लाटण्याप्रमाणें मोठ्या आकाराची आणि सुरेशा (बाजरी व त्यानें शेत भरल ) याच्या उलट बुरंजी.

**लाटणे** — उक्ति. बळकावणें; उपटणें. ( लाट ] लाटफळें—न. (कु.) पोळपाट.

लॉटरी-की. १ सोडत; निश्वाने मिळणारे बक्षीस व त्याची योजना. २ नशीवाची परीक्षा. [ ई. ]

लाटा-डा-ढा-पु. १ वाझ गहेस-गाय. २ वांझ स्त्री; निपुत्रिक स्त्री. 'घरांत दोन लाडे पोसावे लागतात. ' 'लाटगाचा उपयोग तरी काय व्हावयाचा ! ' - वि. वांझोटी.

लाटा-टी-लाठा—पुस्री, १ पापड इ॰कांच्या पिटाची लाटावयाच्या सोयीची जी वडी करतात ती. २ लाटणें-णी. ३ लगड, पत्रा. 'लाटा खुरा ही मायाच आकारही सुवर्णाचें ' –यथादी १२.५१३. [ लाटणें ] **०फि.र जें –फि.र वि जें –(वेरजांवर,** हिशेवांत, कामावर) कर्में तरी दडपून नेणें; घाळमेल करणें; गडबडगुंडा करून, लवाडीने रेटणें. स्टाटशा-प. १ मुसळ; लाट; वरवंटा. २ लाटण्याच्या आकाराचा गोळा ( पीठ, माती इ०चा ); लांबट गोला.

लाटा-पु. (राजा.) १ (भातेणाचा, नाचणीच्या काडाचा वर्गरे) भारा. २ नाचणीचें भूत. ३ (कुलाबा) भात झोडून घेतल्यावर खार्सी राहिलेलें तण गुंडाळून करतात ती सोधी. ४ (सामा.) ढोग; भारा. 'दसऱ्याचे सुत्रर्णाचे लाटे। लोक म्हणती परी ते काटे। ' –दा १४.१०.६. [लाट]

लाटा-2-वा-वि. १ दडप्या; वेफिकीर. २ घाडसी; धडा-डीचा. लाठा पहा. 'तो पराक्रमी लाटा। राज्य करी अलोटा ।' –कथा १.२ ६३∴३ लाटणारा; दिसेल तें बळकावणारा. [लाटणें ] ०गंगाजी-गोमाजी-कारभारी-पाटील-वि. बेमुर्वत्याः लुटारूः लुबाडणारा ( माण्य ).

लाटानुप्रास-पु. (साहित्य) एक शब्दालंकार. त्याच अर्थाच्या पण निराळचा ध्वनीच्या शब्दांची आवृत्ति यांत होते. तदा० 'जो कल्याणगुणी गुणीच अगुणी भूतें मणी ज्या गणी। ज्याच्या रूपगुर्णी सदा गुणगुणी शंभु निघे निर्गुणी। '

लाटापिटी-की. (ना.)रणगर्जना; झोंब झोंबी; माराम.री. [ ल!टर्गे+पिटणें ]

लाहालाह —स्री. १ दपरादपर; दडपाददपी. 🕒 रबाडीन घशांत घालणें; लाटणें. [लाटणें द्वि.] लाटालाटीने दपटणें-कि. न जुमानतां, बेथडक पुढें नेणें; दामट में, दपटशा करणें.

लाटी—स्रो. लाकडाची तुळई; स्रांव. लाट पहा.

लाइ--पु. (महानु.) पुरुषार्थ. 'लाटु दोघा समाना -गस्तो | आवडता. २ एखायाच्या विशेष प्रेमांतील. ३ लाडिक; प्रेमळ; 85.

लाटोरी—स्रो. दोन धड्यांची पोळी. [लाटणें+पुरी]

্ लाठ-ठा, लांठ-ठा---वि. १ आडदांड व मजवृत; दांडगा; सशक्त व अगडवंब. २ माजलेला. 'आधींच तारण्यें अति लाठा। बरि धनमर्दे भरला ताठा । '-एभा २३.२७७. ३ मोठा शर; समर्थै: बलवान. 'राजा म्हणे कटकटा । व्यर्थ आलाभी माझियां पोटा । नव्हेसि वीरवृत्ति लाटा । अति करंटा नपुंसक । ' - एहस्व ६.४२. -एभा २०.२७०. ४ प्रचंड; अति मोठा. 'हा लाटा जुंझार म्हरोनि धनमाने अधिक होभकरी ।'−पंच ४४. प तेजस्वी. ' लाठा आईकीजे अग्नी। ' –उदा ९५ ६६. ५ अप-रंपार; रेलचेलीचा ( पःऊस, पीक, बहर इ० ) [ लरू ] लाठाई-स्ती. १ दांडगाई व आडदांडपणा. २ जुलूम, जबरदस्ती.

लाठिव-- प्र. लः, पणा. 'आंगवणेचिया लाठिवा। न पाहे क्षेत्रिया सर्वो । '-गीता १.४०१.

लाठी--भी. सोटा; काठी; दंडुका. रामपूरची लाठी प्रसिद्ध आहे. हिला वर्षभर मोहरीचें तेल पाजून कमाविली असते तल-बारीचा घावहि हिला बाधूं शकत नाहीं. -संव्या ६५. [सं. यष्टि; प्रा. लिह; हिं लाठी ] • चाल विणें - काठीनें मारामारी करणें; लाठी मारणें. 'पोलिसांनी लोकांवर लाठी चालविली. ' —के २१ ६.३०. ०राज्य-न. लोकांना लाटीनें माहन सरकारनें राज्यं चालविणें, दंडुकेशाहीने राज्य करणें. ०वाला, लाठि याळ -त्रि. लाठी वापरणारा; ( ल. ) लाठी खेळण्यांत पटाईत. 'प्रशुब्ध होकमत हा एक जहाल लाठियाळ. '-केले १.३०२. •बाले भरेकरी-पुभव. क्षेत्रोपाध्यायांचे दलाल. हे यात्रेककं-पासन अन्वाचे सन्वा पैसे काढतात. -गांगा २८२.

लाइ, लाठेपणा-- प. १ धेर्य. 'तंन म्हणे दानन सीर-साद्व। उद्भव देवा न संडी लाहु। '-भाए २१९. - ज्ञा २.९. २ महत्त्व. - माज्ञा १६.५१. ३ दांडगेपणा. ४ सामध्ये. एवढया लाठेपणाचा उपावो । आनु नाहींचि म्हणे देवो । '-ज्ञा १६.५१.

लाञ्चा-पु. (व.) दरवाजा.

लाइ--पुभव. लालन; मुलांबाळांवर केलेलें प्रम; त्यांचें कोड-कौतुक; प्रेमाने केलेलें लालनपालन; प्रेमाची भाषा, कृति. [ सं. लड़; प्रा. रुड्डिय; हि लाड ] १ह० लाडानें वेड गुळानें बोबड. ( बाप्र. ) • बालविणें-पुरविणें- हौस पुरविणें; भागविणें; मागितलेली वस्तु देणें. ०देणें-लाड करणें. 'कां लाड देशी हो ! कान्ह्रयाते वाई. ।'-आपद ८८. सामाशब्द- ० झगडा-ई-पुन. मित्रत्वाचे भांडणः, प्रेमकलह. ०पुरवा-ध्या-वि. लाड पुरविणाराः, हौस भागविणास. लाडक, लाडका−िय. १ प्रेमाचा; प्रिय; | आंबुटी. ६ एक! वनस्पतीचे वी. ३ एक फळ. ४ (व.) तुरीच्या

लंडिबाळपणाची ( मुलांची भाषा, बोलण्याची पद्धत व त्यांची वागण्याची रीत याबद्दल केलेला उपयोग ). ४ प्रेमाचे; विलासी; गोडी गुलाबी चे; स्वार्थी; मनो वेधक ( शब्द, रीत ). ' आत्तां द्या, पैका मिळाटा म्हण जे दंऊं अशा लाडक्या गोष्टी कशाला सांगता ? ' ५ अविनयी; धीट; दांडगी ( लाडांमुळें ). ६ सौम्य; मन वळ-विणारें; अधिकार दाखवून केलेलें नव्हें असें; राजीखुषीचें. जसें-लाडका धंदा-व्यवहार-काम-गोष्ट इ० म्ह ० १ लाडकं पोर देवळीं हुगे, गांड पुसायला महादेव मागे. २ लाडकी सई, दाल्र्यानं घेतली डोई. ' लाडकर्णे–१ लाड करणें;कोड पुरविगें. २ काळजी वेणे; लारनपारन करणे. **लाडकाविणे, लाडावर्णे-**१ला**ड** कहन बिघडविणें. २ लाड करणें. ' मी लेकह सं त्वां मज लाडंवावें।' -अक्क २. -देप २२. लाइण-अक्षि. लाडावला असणें; लाड, कौतुक होणे. लाडला, लाडिला, लाडेला-वि. लाडका; प्रिय: प्रेमी. लाडसपणा-पु. लडिवाळपणा. 'असों हें भवमोचना। देवरायाचे हाडसपणा । ' -ऋ २७. **लाडाचा तां**ज्या-पु. विवाहानंनर मुलीच्या बापानं जावयास दिलेलें पात्र (विशेषत: मिठाईनें भरलेलें ); वरदक्षिणा. लाडिकपणा-पु. लडिवाळ-पणा. लाडीगुडी-गोडी-सी. (खाद्याकडून आपले काम करून घेण्याकरितां त्याच्याशीं गोड घोलणं; लाडिकपणा करणें; कांहीं लालूच दाखवून अनुकूल कहन घेणें. ( कि॰ दाखविणें ). ' लाडीगुडी चालब्लाडकीशीं । ' – केक ७. **लाडकपण-पणा**– नपु, लाडीगोडी; लाडकेपणा. लाडुबाई-वि. लाडावलेली; लाडांत वाढलेली ( स्त्री, मुलगी ). ' टेवायची होती लाडुवाई आपल्या घरीं. म्हणजे आमच्या घरी हे पांढरे पाय लागले नसते. ' –सदानंद. पुर्हिगी ऌ।डोबा ऌ।डेंक्कोडें-किवि. लडिवाळपणे; लाडीगोडीनें. 'निज प्रीतीनें होऊनि वेडें। त्याशीं खेळे लाडेंकोडें।' छाडेजणें-कि. लडिवाळपणा करणें. ' तैसे संत माहेर माझे ।तुम्ही मिनलिया भी लाडेजे। '- ज्ञा १५.५९७.

लाड—की. (प्र.) राड पहा.

लाइ-पु. १ एक जात व तींतील व्यक्ति. हे शेक विड्याची पाने, सुपारी इ० विकण्याचा धंदा करतात. २ एक राष्ट्र व जात. -चौ-याशीचा लेख. लाट पहा. [सं. लाट; प्रा. लाड] **्सोनार-५**. सोनारांतील एक जात.

लाड—वि. (इं.) लॅडि. लाट पहा. •गवरनर-वि. (व.) मोटा अधिकारी; तिस्मारखां. ' भेले तूं हुकूम सांगत ? तूं काय लाड गवरनर आहे कुठचा १ ' [ लॉर्ड+गव्हर्नर ]

लांडकें - न. (गो) कुत्रयांची संभोगिकिया.

लांडगा-पु १ (वाई) एक वनस्पति. -मप्ताप ३.३.

शेंगांतील दाण्यांची उसक. 'आज मी लांडगा खूप खाला.' -वशाप ५१.८.२४५.

**लांडगा**—्ए. ( व. ) लग्नांत एका विवक्षित प्रसंगीं नवर-ं देवाजवळ जेवायला बसणार मुलगे प्रत्येकी.

**लांडगा—पु. एक हिंख़ पशु; वृक्त. लांडगी**–स्री. १ लांड-ग्याची मादी. २ कोळप्याची पात. लांडगेतोड-स्त्री. शत्रुवर एकदम आवेशानें तुटून पड्न त्याची कत्तल करणे; एकसारखी, लांडगेतोड झाली. '-भाव १२१. लांडगाव पहा लांडगाचे-न. १ लांडग्यांची धाड; त्यांनीं केलेली नासाडी. २ ( ल. ) लूट; नागवणुक.

लाडन-स्नी.न. १ गूल करावयाच्या कढईस उडीद, राजगिरा इ॰च्या पिठाचें लुकण लावितात तें. २ राळेसारखा एक प्रका-रचा पानें-फांद्या यांपासून काढलेला चीक. [अर फा. लादन्]

**लांडरूं** —न. १ (निंदार्थी) लाडोरः मोराची मादी. २ (बायकी) एक शिवी.

**लाहा**—वि. वांक्षोटी; वींक्ष; लाटा पहा.

लांडा-13. १ ज्याचे शेपूट कापरें आहे किंवा नाहींसें **झा**लें आहे असा ( पशु, पक्षी, सर्प, मत्स्य इ० ); कापलेलें, तुरलेलें, आंखुड ( शेंपूट ). २ थोटा; अग्रहीन; आंखुड ( हात, लेखणी, चाकू, इ० ). ३ डोकें, टोंक, वरचा किंवा शेवटचा भाग नप्तलेली ( वस्तु सामान्यतः ). ४ अपुरा; कमी प्रमाणाचा ( लांबी, रुंदी इ०त ); भरपूर मापाचा नव्हे अक्षा. 'हा धोतर-जोडा तुम्हास लांडा होतो. आणखी चार वोटें दंद असता तर ठीक दिसता. ' ५ ( निंदार्थी-सुंता केली असते म्हणून ) मुसलमान. -कोरिक १९०. [ लंड ] ॰कारभार-पु अधिकार नसतां विनाकारण मध्यस्यी आणि ढवळाढवळ करणें; नसती लुडबुड, उठाठेव ( निंदार्थी उपयोग ). ' आमही आपसांत भांई, एकमेकांच्या उरावर बसुं, पण शेजारचे कोणी शेकोजी आमच्या घरांत येऊन लांडे कारभार करावयास लागले की तें आम्हांला खपावयाचे नाहीं. ' -नि. ०कारभारी-वि. लांडा कारभार करणारा; लुडबुडचा. • बुचचा-ति. योग्य अलंकार नसलेलाः ओका; भुंडा ( हात, गंळा ६० ). ' लांडाबुच्चा हात, दादला करी भात ' भाई-पु. ( निंदार्थी ) मुसलमान. लांडा अर्थ ५ पहा. •भुंडा-भोंडा- वि. शेंपूट किवा अग्र तुरहेला, नसलेला. लंडा पहा. **०भौडा कारभार-रो-**लांडकारभार-री पहा. **्लरका-**वि. खोटा आणि लबाइ; उणा; खाटा; कपटी; विश्वास ठेवण्यास अपात्र ( वस्तु, व्यवहार, गोष्ट इ० ). (प्र.) लटकालांडा.

लाडिस-न १पत्यांचा एक डाव. २ आगगाडीच्या रस्त्याची पाइणी करण्यासाठीं वापरण्यांत येणारें वाहन. [ ई. लॉरी ]

छ।डी करणे - कि विस्तवावहन चारत जाणे. [राह ]

लांडीलबाडी, लांडीलटकी—भी. चहाडी, चुगली इ० लहानमोठी लवाडी; फसवण्क; कपट; लवाडीचा व्यवहार. 'परंतु दोघानीं मिद्रन लांडीलवाडी केली १-घका १२६. [लांडा+लवाड]

**ळाडू--**पु एक पक्वानः धान्यांचे पीट भाजून त्यांत तूप, सर्रहा कापाकापी; अचानक छापा. 'चोहांकड्सन तोंडें छामून साखर वगैरे पदार्थ घालून स्वादिष्ट बनबिलेला गोळा. याचे अनेक प्रकार आहेत. २ लाडवाच्या आकाराच्या गोळघा. 🧘 ( उप. ) मुष्टिमोदक; धवका; बुक्की. 'आज गंगूला शाळेंत दहा लाडू मिळाले '४ (ल.) फायदा; लाभ. (सं. लड्डुक; प्रा. लड्डुअ; हि. लड्ड् ] ॰ गड्ड – ५ १ वरात घरीं जातेबेळीं नवरानवरी देवास नमस्कार वरावयास जातात तेथ गड्ड व लाड्ड ठेवलेला असतो तो. २ अशा विधीसाठी आणतात्तो गद्द, भांडे. ०संत्रा-५ संत्र्याची एक जात. हैं देंठाकडे निमुळतें असून खार्टी पसरट असतें. यांची लागवड आसाम-बंगालकंड करतात. –उद्यममासिक पृ. १९६ मार्च

**लांडूर**—स्री. लांडोर पहा.

**ळांडोर**—स्त्री. मोराची मादी. (मोराएनढा लांब पिसारा नयुन लांडा असतो म्हणून नांव). म्ह् ( निंदार्थी उपयोग) मोर नाचतो म्डणून लांडोरहि नाचत्, पण शोभत नाही. (तिला मोरासारखा पिसारा नसल्यामुळे ) अंधानुकरण योग्य नाहीं.

लांड्या--पु (व) एक प्रकारचा पक्षी; लावा पक्षी.

लाइण-स्त्री. गुळ करावयाच्या काहिलीस शहदाचे पीठ इ०चे लुरुण लावितात तें; लाडन पहा.

लाढा-पु. १ लगदा; लादा (गुरु इ०चा ). २ अंगाचा चिकटपणाः, दरदह्न घाम येण्याने होगारी अवस्था (तापामुळं, उष्णतेनें, देवी, गोवर वंगरमुळें ).

लाण-वि. (व.) लांव; दर. 'देंगें काणच आणसी मागतो. ' लंका लाग आहे. ' ॰करणें-तागणें; लाबवग; मजल आणणें. 'जीव घेईतीवर लाण केली. 'लाणें पढा.

लाण, लाणी — बी.१ (शेत, पीक याची) कापणी. २ (जुनशी कातरणी ( मंढयावरील लोंकरीची ). [ सं. लवन ]

लाणी--सी. कापण्यांचे हत्यार; बोयता. लाण्या-प. (राजा.) विळा; कोयता.

लाणी—स्त्री. १ शेवट; सीमा. 'सकळां जाणणेंयां जे लाणी। ' -ज्ञा ८.१००. २ स्थानः, आश्रय. 'तैसा ईश्वरावांचूनि कां**हीं**। जिये आणीक लाणी नाहीं। ' -ज्ञा २.२४२. [ सं. लयन ? ]

लाणे--न. अवधि; शेत्रट.

लार्णे--न. प्राप्तिः, लाभ. 'तेही पाणियांचें लाणें पाहिले। मिल्लिकारा लागी।'-शिशु ५६७. [सं. लान; प्रा. लाण; हिं. लेना] लात-थ-सी. पायाच्या तळव्यानें केलेला प्रहार; लत्ता. 'बिध तया हरि लात-बुक्यातळीं।'-वामन, नृहरिदर्पण ११७. [सं. लता; फा. लत् ] •मारणें-१ लाथेने हाणणें; तुडविणें. (कि॰ मारणें, देणें) ' लाथ मारील तेथें पाणी काढील. '( सामर्थ्य-वान् , कर्तवगार माणसाबद्दल म्हणतात. ) २ अनादराने त्यागणे; कस्पटासमान मानणें (रोजगार, कामधंदा. अत्र इ०). 'प्रपंच हरिणीस लात माह्न । '-नव १५.२६. लाताबुक्यांनी तुह-विणे-लाथा व गुद्दे मारणे; अतिशय मारणे; फार अवहेलना करणे. बसतां लाथ व उठतां बुक्की-अहोरात्रं एकसारख्या लाथा बुक्क्या मारणें; सारखा छळ करणें. ळात झोपडें-(लाय मारली असतां पडणारें झोंपडें ) अगदीं काडीमोडीचें घर: टाकाऊ भोपडी ( निंदाधी उपयोग ). लातड, लातडा, लातरा, **ळातिरा-वि.** लाथाळ; लात मारण्याचा स्वभाव ज्याचा असा (गोमहिष्यादि पशु). [लात] स्नात(थ)ड्रेंगे-लाथा मारणें; लातळणे. [लात] लातबुकी-स्री. लाथा आणि बुक्चा. (सामा.) जोराने बडवर्णे; मार्गे. [ लात+बुकी ] म्हु० १ लातबुकी भाकरसुखी=पुष्कळ लाथा आणि गुद्दे व भाकरीहि सुकी (कोरडी-तुपाशिवाय ); छळ असून शिवाय खाण्याचे हाल. २ लातबुकी भाणि सदासुखी=मार असला म्हणजेच नीट असणारा. लात-ळणें-कि. १ लाथा मारणें; लाथाडणें (अडेलपणें किवा स्वभावा-मुळें, जनावरानें ). २ ( ल. ) तिरस्कारपूर्वक शिवकारणें; नाकारणें. लाताखाऊ-वि. नेहेमीं लाया खाणारा;लतखोर पहा. लाताड-डी-सीन. लाथ. ( कि॰ मारणें; देणें ). लाताड-वि. लातड पहा. हाता(था)ळ, हाता(था)ळ-न. १ दुगाण्या; लायांचा मुकाळ ( अनेक घोडे, गाढव यांच्या ); जोराचा लत्ताप्रहार. 'कोप धरिला ताळें बळभुजपरि कंपितें करि लाताळे।'-मोकृष्ण ५०. २ गोंधळ; लडथडीचें व हमरीतुमरीचें भांडण; व डाक्याचा वाद-विवाद व गोंधळ; बजबजपुरी. [ लात ] लाताळ, लाताळ्या, **लाथाड-ळ-**वि. लाथरा; लाया मारणारा. ' तथापि बहु लायळी मग अदंड मी हा किती। '-केका ५४. लाताळणी-की. लाथा मारणें. स्नाता(था)ळणें-कि. लातळणें; लाथ मारणें. [लात] **लाथरा, लाथेरा**-वि. लातडा पहा.

लातर—की. (कों.) माशांची एक जात. या माशांना भाकटोबर—नोव्हेंबरमध्यें पकडतात.

लातिबी—की. (क.) पाला ठेंचून ठेंचून केलेला चोथा; गोळी. 'लार्तिबी कर.' 'लार्तिबी क्खमेवर बांध.'

लाती —सी. एक प्रकारची वडी. तांदुळाच्या पिठांत शिज-विलेल्या तुरी किंवा वाटाणे शाल्य त्याची वडी बांधून शिजवि-तात तो पदार्थ. लाती-सी. लाटी पहा.

्**लाद्-**स्त्री. (कु. ) अंगावर उठलेला लहान तांवडा चपटा फोड.

लादणी-की. (व.) धान्य, किंवा कांहीं वस्तु सांठण्याविण्या-करितां भितींत किंवा जिमनींत केलेली खोलीसारखी जागा. २भारा; वजन, ओझें. ३ वुरजाच्या बाहेरील बाजूस किंवा किल्ल्याच्या भितीस, घराच्या पडवीप्रमाणें, युद्धाच्या सोईकरितां तयार केलेली जागा. मात्र या जागेवर पडवीप्रमाणें लांकडांची छावणी नसून विटा, रोडे, वगैरेची कमान असते. 'इतक्यांत एक गोळा लादणी फोड़न आंत आला. '-मल्हारराव होळकरचरित्र ५५. ४ तटाला बळकटी येण्याकरितां गांधलेली उतरती भिंत. ५ ( घोडे, उंट इ० वर कंठाळा, सिलता, कांहीं ओझें ) हादण्याची किया. ६ तळघर. [ लादणें ] लादणें-उकि. १ ( बैल, गाडी, होडी, इ०वर ) सामान, ओझें, माणसें इ० चढविणें; ठेवणें. २ कोणेकाच्या इच्छेविरुद्ध त्याला ( कांहीं काम ) करावयास लावणें; त्याच्यावर कांहीं जबांब-दारी टाकणें; दोष, देयद्रव्य आरोपित करणें. ३ एकावर एक रचणें: वर जड ओझें घालगें. ३ (विटा, चुना, रंग, गिलावा इ० चा थर) भिंत, जोतें इ० बांधतांना वर लावणें, चढविणें. [ दे. प्रा. लद्द; गु. लादवुं; हिं. लादना; फें.जि. लदव ]

लावृती—की. १ (व. ना. ) तळघर. लादणी पहा. २ लदाव पहा.

लादा—पु. १ धुण्याच्या कपड्यांचा बोजा, ढीग. २ बोजा;
ओझें; भारा; लागेल त्यापेक्षां अतिशय जास्त प्रमाणांत असणारा
कोणताहि पदार्थ (भात, गूळ, इ०). ३ (क.) गुंता; लगदा;
एकमेकांत मिसळलेला जुडगा (केंस, कपडा, कागद इ०चा). ४
अशी गुंतागुंत, एकत्रित झालेली स्थिति. लादावर्दीचें कामन. (लादलेलें असल्यामुळें) अन्यवस्थित, कसें तरी केलेलें कामलादा—पु. १ (कालवलेलें पीठ, मळलेला चिस्नल, चुना
इ० कांचा भित इ० कांवर मारण्याजोगा) गोळा; (सामा.) चांगला
भिजवून मळलेला गोळा. २ पाण्याचे बांध तयार करण्यासाठीं
पळींवांचें खणून काढलेल्या मातीचे चौरस गोळे. ३ (पीठ, भात,
गूळ, इ० कांचें) पातळ स्वरूप; लिबल्विती अवस्था. ४ पाणवट चिस्नल. 'लादा लाटा कातरे । टाई टाई '-दा ११.६.३.

लादी—की. १ घडीव दगड (फरसबंदी, लादनी इ०कांचे उपयोगी); चीप. 'चार हात नळाला दहा हात लाया असल्या म्हणजे आच्छादला जाईल.' २फरशी (शहाबाद, तांहर इ०कडील). ३ (सामा.) चौकोनी वडी, चिरा; चौकोनी घडा.

लाधण-की. लाडन पहा.

लाधर्णे—अकि. १ लाभणे; मिळणें, प्राप्त होणें. -एमा २. २४८. -तुगा ४५२. २ लाभणें; मिळालेली वस्तु आपल्या सुखाची होणें; आपल्या जवळ टिकणें ( निषेधार्भी प्रयोग ). 'ही वस्त भखेर याला लाघली नाहींच. '- सिक. मिळविणें; संपादणें; जोडणें. 'ऐसा पुत्र लाघसी ।' –मुआदि १६.७५. [ सं. लम्– लब्भः प्रा. रुद्ध ]

लान-पु. व्यभिचार केल्याचा आरोप ठेवल्यास मागतां येईल असा घटस्फोट. -घका ७५. [ सं. ला=तोडणें ]

ळानगो-पु. (भि.) हांडगा. 'हांनगो हांनगो आहोरे!' लानी—स्री. लाणी पहा.

लाप-स्ती. (बे.) मृगारंभी उगवणारें कुरणांतील गवत. रुापट-वि. हंपट पहा. [ सं. ]

ला(लां)पर-वि. १ लटपटीत; ढिलें; घट न बसणारें; सांघे खिळखिळे झालेलें ( कुलूप, गाडा, पेटी इ०). २ झिजल्या-मुळें सईल झालेला (कुलुपाचा कांटा, पेटीचें झांकण, खुंटी, मळसूत्र इ०). ३ निर्छज्ज; कोडगा; लोचट. [ १ ध्व. लप् ! ]

लापण-वि. जींत रेती व चिकणमाती यांचे प्रमाण सारखें असर्ते अशी (जमीन). -कृषि १६.

लापणिका, लापण्णिका, लाफण्णिका, लापनिका-लापटणिका-नी. १ लांबलचक, कंटाळवाणी हकीगत; च-हाट. २ लबाडीची मसलत; कपट; लपंडाव. 'प्रपंच वारे लटिका।माया बाटे लापणिका।'-दा १.९.१६. ३ विवेचन, स्पष्टीकरण. लापनिका पहा. 'कथा अन्वय लापणिका। नामघोष करता-लिका ' -दा ४.२.४५. ४ कुमांड; थोतांड. -वि. मिथ्या: खोटें. ' सदा सर्वकाळ लटिका। बोले माईक लापणिका।' -दा ५.३.६०. सं. लापनिका ]

लापणी-सी. भाषण. [सं. लापन]

लापणीक-की. १ (महानु.) विवेचन; स्पष्टीकरण. २ लबा डीची मसलत; कपट. ' हें तों तुज कळों येतसे अंतरीं। लापणीक बरी साच भाव।'-तुगा ९४२. लापणिका पहा.

बसविणें. ३ अर्थबोध होईल अशा प्रकारें जुळणी करणें; अन्वय आकाराचा. ०टांग्या-वि. लांब तंगडयांचा, पायांचा; ढांगळणा: लावर्णे: योग्य कम ठेवणं ( कविता, कूट, दिशेब इ०चा ) व्यवस्थित लंबाडया. ० हंद-वि. प्रशस्त लांबी, हंदी असलेला. ० लचक-वि. रचना, योजना. बहुधा समासांत उपयोग; जसें-श्लोकलापन, प्रंथ-लापन. [सं.] लापनिका-स्त्री. १ अन्वयः (कवितेतील शब्दांचा ) माण, पाहिजे तितका ) लांबः अवाढव्य. ३ (ल. ) दीर्धसुत्रीः कंटाळ-संबंध. अर्थ लागेल अशी रचना; (श्लोक, वाक्य, कूट इ०चा) अर्थ वार्ण (भाषण, गोष्ट). ० लेखा - पु. भारी लांबण, विस्तार; लावणें. २ वाक्य, श्लोक इ० चा अर्थ समजून सांगण्याची विशिष्ट उगीच पाल्डाळ, वाद,चर्चा इ० ( निंदार्थी उपयोग ). 'या गोष्टीला भारणी, शैली, सरणी; स्पष्टीकरण किंवा अनुवाद करण्याची रीत, होण्यास कांहीं लांबलेखा नको, आतां करून येतों. ' ०स-१-वि. पद्धत. ' अर्थ तर एकच पण त्या टीकाकाराची लापनिका निराळी, लांबट; अधिक लांब. •हस्त-वि. (हि.) विस्तीणे. लांबडा-याची निराळी. ' ६ वादिववादाची, लेखनाची, संभाषणाची पद्धत, पु. साप; ' घरांत रात्री लांबडा निघाला होता. ' - वि. लांबोडा; शैली, रीतः वक्तृत्वाची व निवंधाची पद्धतः, रीतः ५ शृब्द्पांडि्त्यः। दुरु० -एभा १०,४१८. पहा. [ सं. ]

लापशी, लाफशी—स्री. १ दूध, ताक, नारळाचा रस इ० कांस शिगाडे, रताळीं, तांदूळ वेगैरेचें पीठ, तवकील वगैरे लावन, कढपून करतात तें पेय; लाबशी; खीर. २ साबुदाणा पाण्यांत धुऊन तुपाच्या फोडणींत मिरच्यांचे तुकडे टाकून फोडणीस टाकल्यावर त्यांत ताक ओतून मीठ घालून करतात तो प्रकार. ३ सायु-दाण्याची वगैरे खीर. -गृशि ४७१. [ वे. प्रा. लप्पसिया; हिं. लंपसी ]

लांपळ, लांपाळ-वि. लांपट; लटपटीत; हिलें.

लाफ-पु. दिवा. 'लाफांत तेल घालावयाची त्यांची पाळी आहे ना ? ' - खेडयांतील स्वभावचित्रें. [ इं. लॅप ]

लाफा-स्त्री. फळीला वळकटीसाठी खिळे इ० नी ठोकलेखी पट्टी.

लाफा-स्त्री.भव. १ अतिशयोक्तिः, विस्तारः, तिस्तरमीदः लावून, वाढवून, फुगवून सांगणें. २ वढाया; बाता: मप्पा: बडबह (कि॰ मारणें; झोंकणें; लावणें ). [सं. लपुः बहबद कुर्लें ] लाफ्या-वि. बाताडचा; गप्वीदास.

लांफाळ-वि. लुब्ध; अधीन; लंपट. (वाईट मर्थाने उपयोग) लांब-नि. १ दीर्घ; आखूड नव्हे असा. २ ( स्थल किंवा काल या बाबतींत ) दूर; अंतरावरील. 'अजून दिवाळी लांब आहे. ' 🖣 विस्तारयुक्त; पाल्हाळिक. 'म्हणाल बोलगं कां केलें लांब।' -दावि ३००. -क्रिवि. दूर; अंतरावर, कधीं कधीं लंबा या अधी उपयोग, लंबा पहा. [सं. लंब ] क्लांब गोष्टी सांगर्णे-१ पूर्वीची विपदवस्था विसहत उद्दामपणाच्या. शेखीच्या गोष्टी सांगर्णे. २ गप्पा, वाता मारणें. ०वसर्णे-( बायकी ) विटाळशी असणें. सामाशब्द- •कान्या-वि. गाउव. 'माणसांचे कान लहान असतां ते लांबकान्यांप्रमाणें का बागतात ? -- नपुक ९. ॰लांब, लांबचे लांब-वि. १ फार लांब; दूर असकेलें. २-किबि. दूरच दूर. लांबट-वि. (विवक्षिताहून) किंचित अधिक जो सांब लापन-न. १ लावणें; बंद करणें. २ रोवणें; स्थापणें; गच्च तो. 'माझ्या घोतरापेक्षां हें घोतर लांबट आहे. ' २ लांब घाटाचा. १ चांगली लांबी, हंदी, उंची असलेला. २ प्रशंस्त उंचर्निच: (सप्र-लांबट. • **करणें**-क्रि. पुष्कळ चोपणें; ठोकणें; लंबा करणें. ' शिवा-जीनें अफ़झुलखानाला लांबडा केला. '

लांबण-स्त्री. १ वरेंच मोठें अंतर: दरपणा. ' किहा दिसतो खरा पण हो काय लांवग थोडी आहे. ' २ सावकाशी; दिरंगाई: द्र टाकण्याचा प्रकार. ' ह्याच महिन्यंत लग्न कस्न घ्या. उंगीच लांबण लार्च नका. '३ (तुलनेनं पाहतां) जास्त लांबी, अंतर. 'पायवाटेपेक्षां गाडीवाटे ऋडून लांबण आहे. ' ४ विस्तार, पाल्हाळ ( भाषणादि व्यवहाराचा ). 'काय तें हंशील सांगा, उगीच लांबण लावं नका, उशीर होतो. ' [सं. लंबन ] लांबणीवर घालणें-टाकणें-लोटणें-दूर मुद्तीवर ढकलणें; उशीरां करण्यासाठीं लांबणीवर पडणें-दर मुदतीवर जाणें; पुढें ढकललें जाण. लांचणं-अकि. १ लांच होगे: बाढणे (स्थल किंवा काल या बाबतीत). २ ( लांबी, विस्तार व अवधि या बाबर्तीत ). वाढमें (वस्तु, व्यवहार, गोष्ट इ०). 'काम एकदोन दिवसांत झालें असतें पण सभेदार गेले, आतां चार महिने लंबलें. ' प्रमाणाबाहर वाडणें. ' प्रथमत: दहा हजारांत घर बांधावें असा बेत धहन आरंभ केला मग ज लांबले ते पंचवीस हजारांवर गेर्ले. ' ३ भर घातल्याने प्रमाण बाढणें: अधिक होणें ( ताक, दूध इ॰मध्यें पाणी वगैरे घातल्यानें): विस्तार होणे. ४ (वातमी, गुप्तगोष्ट, मसलत इ० ) अनेकांस विदित होणें; जाहीर होणें. ५ (भाषण, ग्रंथ इ०) कंटाळा येण्याइतके अधिक मोठे, पाल्हाळीक होणें. (सं. लंबन) लांबता-वि कियि, १ लीकर न करतां हळ हळू केलेला, करून ल विविलेला (कि० धरणें ) 'दोन गृहस्थ येणार आहेत, कथा जराशी लांबती धरा. '२ लांबलेला; बराच दूर गेलेला; ( आकाशांत बराच वर आहेला ). ' लांबति ने मुरिजें। केवि लाजिजे नु ! '-शिश ४७०. लांबरा-वि. लांबर ' मोठाले कुच इंदुवक नयनं कर्णावधी छांबरे। '-वसं २. लांबविणें-क्रि. १ लांब करणें ( स्थळ, काळ या बाबतींत ); २ ( सामा. ) लांबीहंदी वाढविणें. 🧸 पुढें टाकर्णे; खेंचर्णे; ओढणें. ४ ( मालकाकडून ) काढ़न नेणें; सर्वथा. [फा. ] पळविणें; लुबाडणें. [लांबणें प्रयोजक ] लांबवालांबच स्ती. १ घाईनें, कसें तरी दूर नेणें, धाडणें ( चोरादीच्या भीतीनें द्रव्य, बस्तु इ०). २ लुबाडणी; पळवापळव. त्यांचसून-क्रिवि. (क्री.) लांजन. -लोक २.४७. लांची-स्ती. १ लंबाई; दीर्घता. २ लांब (भीक मागण्यासाठीं, द्रव्य गोळा करणें इ० साठीं ). षाजू. ३ अंतर; अवधि; मधली जागा किंवा वेळ; दूरता. ४ एका टोंकापासून दुपऱ्या टोंकापर्यतचा विस्तार; त्याचें माप. ? ५ (गो.) उशीर, दीर्घकाल. ' रुपये पाठविण्यास लांबी जाहल्या-बहुल राग धर्स नये. ' लांबावर पडणें-लांबणीवर पडणें, विलंब असणें. लांबन-किनि. दुह्न; अंतरावहन. लांबोडा, लांबुळा, लांबुडा-वि. वाटोळा, चतुष्कोण इ० जे आकार त्यामध्ये लांबी म्हणून जें प्रमाण तत्प्रधान जो आकार तो, लांबट; दीर्घ वर्तुळा-कार; अंड:कृति. 'तोफेच्या गोळचासारखा वाटोळा गोळा वक्षं नको; वरंवटच।सारखा लांबोडा गोळा कर. '

लांबणदिवा-पु. लामगदिवा पहा. ' तेविला लांबगदिवा।' -वसा २८.

स्रांवणी—स्त्री. (हैदाबाद ) मोठी चंची.

लांबर्ण-न. १ (कों. ) विहिरीतील पाणी दोरीने बाहेर काढ-ण्याचे साधन ( बादली, पोहरा इ० ). २ लांवणदिन्याची सांखळी ३ (वे) पडदांडी जू.

लांबर-वि १ मध्यें तोंड घालणारा; लुनरा; (प्र.) लाहबर. २ (सामा.) लुडबुडगा; चोंवडा. [हि. लहबर=पोपट] लाबरी-नी. (वं ) टप्पा.

लाबशी—स्त्री. लापशी पहा.

लांबा-पु. शेतांतील भात कापतेसमयी गळलेले किंवा एन्डवीं पडलेले जे भातगोटे त्यांच्यापासन उगवलेलें रोप. 'लांबा उगवे आगरी । विभवश्रियेचा । '- ज्ञा ६.४४४. २ बिन भाज-हेल्या शेतांत भाताचे टाकहर बी. ( कि॰ टाकण ).

लांबा - पु. डाग; दोप. ' सर्खी लांबा लागला पातकाचा। ' -सिमं ८.१८४.

लाबाड-वि. (रामदासी वाङ्मय) लवाड. 'बाष्कळ लाबाड ऐसें। जना कळों आलें।'-दा १९.३.२२; -दा २.३.९. लावाडवाणा-वि. लवाड. 'किती येक लाताड लावाडवाणे।' -रामदासी २.१७९.

लांबी--स्री. लुकण; एक प्रकारचा चिकण जिन्नस. ही चुना किंवा सफेता आणि जनसाचें तेल एकत्र कहन तयार करतात. कांचेची तावदाने घट बसिवण्यासाठी किंवा गळकी भांडी दहस्त करण्यासाठीं ही बसवतात.

लांबीझोंबी--स्री. (प्र.) लेंबीझोंबी पहा.

लाबूद-वि. स्वरूप. -राव्य ८.८२. -क्रिवि. अवश्यमेव:

रांबोडा-व. लुबा; लांबर पहा. 'वायकांत पुरुष लांबोहा भाजन खातो केंबडा. '

लांबोरा—वि. लोचटः, कटाळा येईपर्यंत पाठीमागं लागणारा

लाभ-प. १ फायदा; प्राप्ति. 'तुज लाभ काय यांत...। ' -मोविराट १.१८६. २ धान्य वगैरे मोजतांना बरवत यावी म्हणून एक अशा अर्थाने वांपरतात, नैतर दोन, तीन असे म्हणून माप टाकतात, बरकत पहा. ३ ( कु. ) शेंकडचावर दिलेला जास्त माल ( नारळ वर्गरे ). (सेटीचा ) ॰ देंग-मेटणें; भेट घेणें ( आदर दर्शविण्यासाठी योजतात). लाभा येण-१ लाभणे. २ अनुभ-वास येणें; समज्ञें. 'जःही कैसेनि हे लाभा। जायेचि ना।' ~ज्ञा १५.५४२. सामारुङ्- ०काळ-पु. फायवाचा, प्राप्तीचा काळ, वेळ, हंगाम; उत्कर्षकाळ. ' जिवाशीं जडविलेल्या जीवासाठीं

अंतकाळाला लाभकाळ समजावें लागतें. ' -राजसेन्यास ५. उट्ट शब्द विनाशकाळ; आपत्काळ. ० गुण-पु. फायदा; प्राप्ति. शाखेचा गुरु. ३ तिवेट किंवा मोंगोलिया यांतील बौद्ध मिक्षु. ' ह्याच्या मैत्रकीनें मला कांहीं लाभगुण नाहीं. ' ०दायक-वि. दलाईलामा=प्रमुख लामा. (तिबेटी) ज्याच्या संप्रहानें संप्रहक्तर्यास द्रव्यादि लाभ होतो असा (अध्,: नीळ इ० पदार्थ, शुभक्तमें, व्यापार ३० ); फायदेशीर. ०टि -स्त्री. लाभाची, फायदाची इच्छा. -वि. ज्याला केवळ फायदाची इन्छा आहे असाः ज्यांत त्यांत लामाची अपेक्षा टेवणाराः [सं.] उप््काः लागू पडणारा (जिन्नस, जागा ). 'जमीन पडीत जमाoहोभ-पु. १ (लाभाचा लोभ) कोणेक कार्यामध्ये मला कांही प्राप्त होईल असा जो लोभ असतो तो; लोभट्टि. २ (लाभ द्वि.) करतेवेळी उतरावयाजोगा ( हुकूम ). [ अर. लाइक् ] लायकी, रुाभ; प्राप्ति; फायदा (ब्यापकार्थी व सामान्यपणे उपयोग). 'मी तीन वर्षे व्यापार करतों परंतु लाभलोभ म्हटला तर कांहीं ैएक नाहीं. '३ प्राप्ति किंवा स्नेह; लाभाची अपेक्षा किंवा लोगाची [( वस्तू, स्थळ इ०ची ). [ फा. लायकी ] **लायकीचा दाखला**− भावना. 'लाभ लोभ धहन कोण्ही कोण्हांचे काम करतो. ''लाभा-लोभावांचून कोण कोण्हाला पुसेल. ' ० प्रेळ-छ १-स्री. १शुभकाल; लाभदायक वेळ फिंवा संधी. 'लाभवेळ पाहून काम केलें असतां अवश्य लाभ होतो. ' २ दिवसाच्या किंवा रात्रीच्या आठ भागां-पैकी एका वेळेचे नांव वेळ पहा. ०हानि-सी. नफानुकसानः सुखदु:ख. 'ज्या लाभहानि जेथं, नेतो वांधीनिकाल दान्याने।' -मोकर्ण ४७.६१. लाभुग-१ मिळणें: प्राप्त होनं. 'आज मला भेट लाभेल. ' संपादन होणें. २ निष्पन्न होणें: उद्भवणे (फायदा, नफा ). ३ उपयोगाचें, फायदाचें असणें; उपयोगी पडणें ४ छुभ-कारक, लाभदायक होणें-असणें ( महूर्त, प्रहवल इ० लग्न, मुंज इ० करितां). लाभाईत-ति. लामदायक. 'घरीं येवोनिया आनेंदें बोर्ल्सी। कंन्या आम्हाप्रती लाभाईत । ' -ब ४. साभागर्ली-वि. लाभदायक, 'बोलती लीला लाभागळी।'-दावि १३१. लाभागोभा-पु. ( व्यापकार्थी ) नफा; फायदा. [ लाभ द्वि. ] लाभावा-वि. फाययाचाः लाभदायकः 'त्या वांचिन यांगी जो करणं संप्राम तो न लाभाचा। '-मोविराट, लाभालाभ-प. १ नफानुकसान; नफातोटा. २ देव; नशीब. [ सं. लाभ∔अलाम ] लाभालोभा-पु. (कों.) लामलोभ पहा. लाभालोभाचा-पु. स्नेह किंवा लाभ यांमुळें जोडलेखा, गृतलेखा. 'चौचे लाभा-लोभाचे असले म्हणजे निर्वाह होतो. ' लाशावळी-स्त्री. अनेक लाभ. 'तो चिन्हें शुभ पाहनी नृप म्हणे लाभो न लाभावली।' -र ३०. [लाभ+आवलि]

लाभरा-वि. लांवर, लबरा पहा. लामटे-पु.भव. (व.) (प्र.) लांबट; श्रेवया. [लांबट] लोखंड, पितळ इ० चा करतात तो दिवा २ (कों.) ज्यास मध्यें टाकम तुरकी । ' -पला ४.२६. सांखळी लाविलेली असते असा पितळी कंदील. [ लांबण+दिवा; तुल० सं. लावण्यदीप]

लामा-पु. १ बौद्ध धर्माची तिबेटांतील शाखा. २ या

लाय, लायलाय —िकिवि.स्री. लडालडा पहा.

लायक—वि १ सुयुक्तः, प्रासंगिकः, साजणारा (शब्द, कृति). २ समर्थ; योग्य; शक्त; पात्र ( माणुस ). ३ सोईचा; सोईस्कर; खेरीज लायक-जिराईत. ' -वाडसनदा ९१. ४ (गंजिफा) उतारी लायकपण-स्वी. १ औचित्यः, योग्यपणा (शब्दं, कृति यांचा). २ सामर्थ्य; योग्यता (माणसाची ) ३ जुळतेपणा; योग्य मिळणी प्र. योग्यतापत्र; शिफारसपत्र; (इं.) सर्टिफिकेट.

लायण-कि. (कों.) लावण पहा. -लोक २.८०.

लायनी---भी. अपशब्द, शिवी. 'रयतीस लायनी सिवीगाली न करणें व तश्रीस न देणें. '-रा १६.२९. [अर. लअन.]

लायरी--स्त्री. ( मुंबई ) भिजास. [ लहरी, लाहरी ]

लारांज—न. (गो.) साखर्रिय, [पोर्तु.]

**ळारी**—स्री. एक जुने चांदींच नाणें. आकार लहान चिमट्या सारखा, किमत साधारणपणं आठ आणे. ' होन एक्न लारी ६ ' -भाद्विसंव ४८.

लाल-वि. प्रियः प्रियकरः आवडीचा (माणूस). ' या जगांत खंग्खुर सरस्वतीचे लाल कितीम सांपडतील ? '-विवि ८.८.१४३. -होला १२०. [सं.] व्वनर्णे-(व) श्रीमंत, गब्बर होणें. त्टात्टा-५ मुलगा; पुत्र. -ति. (हि. ) बहमानाथी महाराज, साहेब या प्रकारचें विशेषण.

लाल-9. १ एक रतनः, माणीक. २ एक पक्षी. -प्रला १३. -वि. १ तांबडा; रक्त ( रंग, कपडा इ० ). २ अतिशय तांगडा ( तांवडा शब्दाशीं जोडून). 'या पागोटवाचा रंग तांबडा साल भाहे. ' ३ मूर्खे. [फा. लाज्] ०अंगार होणें-(व.) अतिशय रागावर्ण. ॰ कांगोणी-म्बी. एक झाड. कांगोणी पहा. ॰ ग्रंध-न. (व.) वाद्निश्रयाचे साक्ष् गंघ. 'त्याचे लालगंघ झालें'=लमाची तिथी ठरही ! ० गेरू-पू. गेरूचा एक प्रकार. ० पिशी-मध्हाची एक जात. -मुंच्या ४२. • बावटा-पु. १ प्रतिकूल परिस्थिति. लामणदिवा, लाम्हणदिवा, लामणे, लाम्हणे—पुन. (कि॰ दाखविणे). २ समाजसत्तावादी मजुरांचे निशाण. •बोर-१ लांबणदिवा; लांबर्गे. दोरी इ० कांस टांगून टेवावयाजोगा जो वि. विशिष्ट रंगाचा (घोडा). 'घोडा अस्सल काबुलाचा। लाल-बोर ∘वुझ**क्कड-भुजःकड-**भुजःकण-पु. (हि.) दीडशहाणा, स्वतःला हुषार समजणारा परंतु खरोखर मुर्ख व अज्ञानी असणारा (इसम्). लालवुझकड या

नांवाची अशो एक व्यक्ति होती म्हणतात. •भडक, •लाल- र रंगविलासाची झोड; बेसुमार चैन, मौज. [ लालाभाई=एका भडक-वि. अतिशय तांबडा; अत्यंत गर्दै तांबडा; भडक तांबड्या वैराग्गाचें नांव+खुरमा ] उहः लालभाईचा खुरमा आणि शेटजी रंगाचा. ०वट-वि. १ ल'लसर; तांबडसर. २ अतिशय. भडक तांबडा. [ ठाळ+वत् ] लालट-वि. लालसर. ' पूर्व दिशाही लालट झाली अहणोदय होउनी। '-रत्न ४.२. लालरपणा-पु. किंचित् लालपणा. ' नंतर लालटपणा आला. ' -वज्राघात ४९. लाली-स्त्री. रिक्तमाः, तांबडेपणा. [फा. ]

लालच, लालचलोर—पु. लालूच, लालूचखोर पहा. लालचणें, लालचावणं-अकि. १ लोभाविष्ट होणे. २ संव-कर्णे; आमिष लाग्णे. लालचाई-सी. लालूच, लालची पहा.

लालची—भी. १ लालसा; लोभाविष्टता; इन्छा; लोभ; काम. २ लालुच; लांच. (कि॰ दाखविणें). -वि. लोभी; लालुच-खोर [सं. लालसाः]

लालझगडा-डें -- पुन. प्रीतिकलह, लाहझगडा पहर.

लालचेल-वि. १ लोभी; अभिलापी. २ जास्त लालचाद-लेला; लोभाकुल. [ लालच ]

**ळाळटिन-टैन**, ळाळटेम—पु.(व. हिं.) हातकंदील. ' लालटिन हातांत येऊन जा. '[ ई. लॅन्टर्न ]

लालडी—की हलक्या जातीचा लाल; एक रत्न; माण-काचा तुकडा (नर्थेत घारतात.) 'राधा–कृष्णठार आम्ही लालडी त्या।'-रासकीडा २.

लालणं--- कि. लालन करणें; संगोपन करणें; लाड करणें; संभाळणें. 'पाहुनि घेउनि सेउनि लालुनि पावनसंस्कृतिबंध-निवृत्ता । '-निमारामायण ४.३०. [ सं. लालन ]

**लालन**—न. १ पुत्र इ० कांस मागितलेला पदार्थ यावा, करतील तसें कर्क वार्वे, त्याजवर माया करावी, चुंबनालिंगनादि करावें इत्यादिकेंकहरन त्याचे मन संतुष्ट करण्याचा जो न्यापार तें; लाड; खुशामत. ' दुर्भत्रेंतृपसंगतीस्तव यती श्री पुत्रही लालनें।' -वामन, स्फुट श्लोक १५ ( नवतीत १३४ ). २ संगोपन; पाळण. -ज्ञा १०.२. [ सं. ] **्पालन**-न. **१** लालन; लाड; लालनाचें आधिक्यदर्शकरूप २ सांभाळ; संगोपन; पालनपोपण.

लालमो-पु. (कु.) एका माशाचें नांव.

लालस-पु. १ औत्सुक्य; तत्परता. २ कोड; लडिवाळपणा. 'एके जनलीला विलासें। एके पालनशीले लालसें।'-ज्ञा ११. ९३०. -वि. ततपर, उत्सुक. 'दासी तुझी परम लालस वाट पाहे । ' -सारह ५.१०३. [ सं. ] लालसा-स्री. अतिशय आवड; देतसां जरी लालसा । ' – ज्ञा १८.३९२. [ सं. ]

लाल।भाईचा चुरमा, लालाभाईचुरमा—५. १ प्रत्ये-काला प्रत्येक गोधीची चैन, रेलचेल, मुबलकता; कल्पतह असणें. लावकैआं केउतें।' -िशशु ११६. [ लावणें ]

लालामेह-- प. तंत्मय लाळेसारखी लघवी; एक प्रकारचा परमाः [ सं. ]

लालित--वि. १ लाडका; आवडता. २ ज्याचें लालन केलें आहे तो. [ सं. ठल्=विलास करणं; लाड करणें ]

लालित्य -- न. आंतील प्रमविकारामुळे बायकांच्या ठिकाणी उत्पन्न होणारी विशेष कृति-आळसानें अंग टाकणें. कोमल दृष्टीनें पाहणें, नाजूक विकाराचे द्योतक असे इतर हावभाव करणें. २ सींदर्य; शोभा; मोहकता; लिलतपणा. 'प्रत्येक धंद्यांत लालित्य उत्पन्न करण्याची त्या त्या धंद्याची विशिष्ट तत्त्वें असतात. ! ३ काव्य, प्रबंध, भाषण इ० त अर्थ-पदरचनाकृत सौन्दर्य, उथा० अर्थ-लालित्य; वाक्यलालित्य; रसलालित्य; शब्द अथवा स्वर-लालित्य. [ सं. ]

लालुवर्णे—अिक. लालमा धरणे; लालूच वाटणे; इच्छा होणें; आकांक्षा धरणें. लाटचणें पहा. [ लालुच ]

**छाल्रप्य**—-न. आसक्ति. [ सं. लोलुप्य ]

लालूच---स्नी. १ लोभ; हांव. २ आमिष; मधार्चे बोट. ( কি॰ दाखवर्णे, लाबर्णे ) [ सं. लालसा; हिं. लालच ] •स्बोर-लोभी; लाचची.

लार्ले—न. ओष्टंबंधन; मुकेपणा [फा. लाल्]

लारहात-वि. (महानु.) रमणीय; सुदर. '। जंब तारु-ण्याचा पडिभरु। तैव लाल्हात दिसे.। '-ज्ञाप्र ७६०. 'तो वाळाकसं बाळु । लाल्हातु दिसे । ' –िशशु ३०४. [सं. ललित]

लाव-अ. साहित्य; लवाजमा (जमा. किंवा) लष्टर शब्दाला जोडून येतो. 'लाव-लब्कर फौजेचा थाट। '-होपो १८.

लाव-पु. निशाण. [ अर. लीवा ]

लाव-पु. एक पक्षी; लांबा. [सं.]

लांच — सी. १ एक राक्षती; लांस; जलीण; इडळ, इडळी; पिशाच्च. ( हलक्या जातींत हिची उपासना आहे. ) -ज्ञा ७. १४७. 'कपाटें उघडी नरनायका। लांव पार्टी लागली ' -मुहरिश्चंद्राख्यान (नवनीत पृ. २०८). २ (ल.) ओंगळ, दुष्ट, घातकी स्त्री. 'तशा जावा लांबा उचित करणी ते दुषणदा।' -मराधा ६९. ३ कजाग, कोपिष्ठ स्त्री.

ळावक-पु. एक पक्षी; लावा. हा पक्षी फार स्त्रीलंपट असतो. जबर इच्छा; भभिलाष; भाकांक्षा. 'तयाही हा ऐसा। लोभें 'बंधुसि बंधु पाहे माराया लावकासि लावकसा।' –मोभीक्म ३.५०. [ सं. ]

लावगन—की. लागवण; लागवड. 'लाक्शानसहित पूगी फल विकटविणें. 'पत्र नाटपेड न व्हावें म्हणून त्यास तिकीट विक्षभूमि ...' −शके ११८१ चा बप्प चालुक्य ताम्रपट. लावांतें 'र पाटविणें; धाडणें; मार्गावर सोडणें. 'सगळें खटले

लावण, लावणिक—िव. सारट; सारें; क्षारयुक्त. [सं.] लावणी—स्त्री. १ एक प्रकारची कविता, गाणें, चीज. ही सास महाराष्ट्रीय आहे. हींत शृंगार, वैराग्य वर्गेरे विषय दशीस पड-तात. लावणी बहुधा पहाडी, काफी वर्गेरे रागांत गाईलेली ऐकूं येते. [लावजें] बाज -िव. १ लावण्या म्हणणारा. २(ल.)तमासगीर.

लावणी—स्नी. १ लागवडीचें व पेरणीचें काम; लावण्याचा व्यापार (रोपें, ढाळ्या इ० जिमनीत). ' गुडच्यावेरी चिखल जाहला आतां करूं लावणी। संपर्व काम गीत गाऊनी। ' २ जमीन पिकायोग्य करणें; वहीत करणें. ३ गणना; संख्या. 'या निरू-पणाचेनि नांवें । अध्यायपद सोळावें । लावणी पाहतां जाणावें । मागिला वरी। '-ज्ञा १६.६३. ४ स्थापना; मांडणी. 'ऐसी देतां उलठणी । अनुराग रोपाची लावणी । '-शिशु ६८१. ५ (गो.) रतीब. ' द्धाची लावणी दुसरीकडे लावुंक जाय ' ( दुधाचा रतीब दुसरीकडे लावला पाहिजे). ६ जडवणुकः शुंगारः आरास. **ंअवघी ज**डिताची लावणी।'-ऐपो १५. [सं. लापन १] (वाप्रं.) ॰ लावणे-क्रि. १ तुलना करणें. ' कृष्णागर आणि मलया-निल । लावणी लावितां मोल तुरे। ' -भवि २.२४. २ व्यवहारीं-उपयोग करणें. 'वर्तल्यावीण शिक्तवी । ब्रह्मज्ञान लावणी लावी '-दा २.१०.३६. सामाशब्द- ० अळ एणी-स्री. (ब्याप-कार्थी ) पेरणीमळणी; अन्त्रल तें अखेरपर्यंतचें सर्व शेतकाम. • उगवणी-स्री. शेतपेरणी, सारा वसुली इ०. ०कमज्यास्ती टिपण-न. लागवडीसंबंधाचें कच्चें टिपण. विशिष्ट काळांतील पडीत-वहीत जमीनीचा हिशोब. ० जुंपणी-१ नांगरणी, जुंपणी इ०: लागवडीची कामें सर्व मिळून किंवा निरनिराळीं. 'आमची लावणीजुंपणी आटपली-उरकली-संपली-अगर्दी बुडाली-बरी पिकली. ' 'लावणीजुंपणी मला कांहीं येत नाहीं. ' २ जडविणें; स्थापणें: जंपणें: मार्गाला लावणें; सांखळीत बसविणें. **्टपणी**-स्त्री. (व्यापकार्थी) सर्व शेतकाम; कृषिकर्म; लागवड. 'परगणे मजकराची लावणीदपणी उत्तम प्रकारें करून ... '-वाडवाबा १.८४. [ लावणी द्वि. ] ०पत्रक-न. लागवडीखार्ली आणलेल्या (वहीत) जमीनीचा तक्ताः, गांवची खातेवारी वही. [ लावणी+ पत्रक ] • मांडणी -स्त्री. (ब्यापकार्थी) लागवण; लागवडीला आणणे. [ हावणे +मांडणे ] ॰संचणी-लावणीदुपणी पहा. तालक्याची लावणीसंचणी करून मुखरूप राहणे. '-वाडबाबा १. १५७. लावणीचा-वि. भापत्या भापण झालेलें नन्हे; लावणी कह्न केलेलें (वृक्षादि). 'लावणीचा ऊंस काय माय प्रकाश बर्णावया '-वसा २६.

स्वाचर्णे—न. ( झाडांची रोपांची ) लागवड; स्थापना; लावणी. त्रास. 'जिवाची-प्राणाची-अंतःकरणाची लावतोड.' ३ कामामध्यें —सिकि. १ जोड्न ठेवणें; लावृन ठेवणें; जुळविणें; बसविणें; केलेली किंता करावी लागणारी धांवपळ; धडपड; उतावळेवणा;

लावावें ' २ पाठविणें; धाडणें; मार्गावर सोडणें. ' सगळें खटले घराकडे लावलें, मग मी निघन आलों. 'वित्तेशाकडे विमान। रामभद्रें लाविलें। '-मोरा १.२४८. ३ पगारपत्रक, बील वगैरे रुजू करणें; सादर करणें (फेडीसाटीं); पटविणें. ४ बसविणें; वस्ती स्थापना करण; वसाहत करणें । गांव प्रदेश इ०ची). ५ (दुकान इ॰) घालणें; उघडणें, ६ (जहाज, बोट) नांगरणें. ७ कळास (जमीन) लागवडीसाठी देणें. ८ (ल.) हांव.लून देणें; बाहेर घालविणें. 'नातरि बैल विकृति गोठा। पुंसा लावोनि बांघिजे गांठा। इया करणी वीं चेष्टा। कांइ हंसो। '-ज्ञा १३.२३३. ९ पेटविणे. 'लाखेचें करावें दामोदर । त्यांत घालावे पंडुकुमर । कोणा नेणतां मंदिर । लावावें तुवां ।' -कथा ५.११.९६७. १० तोडणें; कापणें. 'तयाचें जें कर्मसांडणें । तें तया पै भी म्हणें । शिसाराचें रागें लावणें। शिसचि जैसें। '-जा १८.१७९, ११ नाहींसें करणें. ' तैसें आत्मनाथाचिया आधी । लाऊनि विषयविषाची बाधी । ' -ज्ञा १६.१८८. १२ ओळीनें मांडणें; हारीनें ठेवणें; जुळविणें; व्यवस्थित करणें. 'गंजिफा लावण्यांत येतात. ' १३ व्यवस्थित, जागच्याजार्गी टेवर्णे. 'विमान लाविलें अंतराळी। सर्व शोधोनि वनस्थळी। '-कथा २.९.२०. १४ आरोपणें, मार्थी मारणें: अंगीं लावणें (दोष इ०). 'दुसऱ्यास दोष लावण्यास जागा राह-णार नाहीं. '-विवि ८.११.२०८. ' देव आपणाला पाप लाबील असा लोकसमज होता. '-कोरिक ४४१. १५ लावणी करण; पेरणें. 'अगोदर रोप तयार कहन मागून भात लावावें. १६ करणें, देणें, योजणें, आणणें इ० अर्थीह वापरतात. उदा० धार लावणें: तजवीज लावणं, लाज लावणं इ०. १७ लागणं पहा.[सं लापन १] लावृन घेणें-( बायकी ) वेदून घंणें (वल्र ). लावृन पाहणें-( एक पदार्थ दुसऱ्या पदार्थाशीं ) ताडुन पाहणे; परस्परांची किंमत, योग्यता इ० टरविण. लावून बोल्जे-टोमणे मारणे; दसऱ्याला झोंबतील अशीं विधानें करणें.

लाषण्य—न. १ सींदर्थ; रूप. - ज्ञा १.४. २ शोभा; दिमास. ३ खारटपणा, क्षारता. [सं.] • खाणी—की. (सौंदर्याची खाण) बायकः च्या अंगची खंदरता व मोहकपणा या गुणांना उद्देश्च हा शब्द योजतात. (सामा.) खंदरी. 'लावण्यखाणी। हस्तिनी-वरून उतरे ते क्षणी। ' अत्यंत, अपरंपार सौन्दर्य असणाऱ्या व्यक्तीला म्हणतात.

लावतोड, लांबतोड— ही. १ अत्यंत पराकाष्ट्रेची पाई, लगवग. 'कामाची-देण्याचेण्याची-जाण्यायेण्याची-लावतोड' २ घाई मुळें चित्ताला वाटने ती अस्वस्थता; जिवाची त्रेधा; मनाला त्रास. 'जिवाची-प्राणाची-अंतःकरणाची लावतोड.' ३ कामामध्यें केलेली किंवा करावी लागणारी धांवपळ; धडपड, उतावळेषणा;

घाई इ०. ४ जोराची, निकराची ओढाताण. ५ अत्यंत जोराचें, लावालावी केली उत्तरीं । ' -कथा ४.६.१५५. [ लावणें द्वि. ] कडाक्याचे भांडण. [ लाबणें+तोडणें; किंवा लांव ( राक्षसी )- लाबिरा-वि. लावालावी करणारा. लांबा (पक्षी ) याचं तोडणें ]

लाबिपसा-पु. एक कर प्राणी. लांब पहा. 'रानगाई रान-म्हेंसे । रानशक्टं आणि रिमं । रानहाती लाविपसे । '-दा ३.७.९. लाहोर.

ळाववाज—वि. लाव्याकडील कामगार; लावा पक्षी धरणारा. पाठविले आहेत. '-पेद ८.२७. [ लाव+फा. वाज ]

याचे मांस खातात. -बदलापूर १०४.

लावलइ - वि. नियुत्रिक. 'तो लावलद, लेकीन हिले हयात असतां मुतवन्ना (दत्तक) पुत्र घतला. ' -रा २२.१०३. [ अर् . लावलद् ]

· **लावलिजाव**—त्रि. (क.) जुजबी; तात्पुरतें, 'लाव-लिजाव काम कहन कर्से चाहेल ! '

लांबसर-- भी. राक्षसी; डाकीण; जसीण; लांब पहा. -बि. ढालगज याभर्यो योजतात. लांबसट्जे, लाबसर्जे, लांबार्गे-िक. लांबसटीपासून बाधा-त्रास-पीडा होणे (फळ, दूध, इ॰स ). नारळ, ताडफळ इ॰ फळासंबंधाने लांबसर्गे हेंच कियापद बहुधा यो जें जाते.

लावा--पु. (क. ) लाही पहा. एकसारखी तीच गोष्ट कर्गे; धोजा; तडाखा लावणें. 'त्यानें शिव्यांचा लावा घतला. '[लाहो]

लावा, लांबा-पु. एक पक्षी; लाहूर. -सारुह ३.४७. 'गरु हम्हणतां प्रतिभटा वांचल कसा म्हणोनि ओ लावा। ' -मोविराट १.१११. [ सं. छावक ]

लाबा-पु (काव्य) ( शोभा येण्यासाठी, खुलविण्यासाठी ) पदरचें घातलेले शब्द; तिखटमीठ; साफपुफी; मसाला; झिलाई. [लावणे ]

लावा — पु. (कु. ) तुक्तडा (मांसाचा ).

लावा-पु. खेळ; लीला. 'लाविसि कां बोल ! हैं तुझे लावे। ' -मो उद्योग १०.११०. [ लावणें ]

लावारिस-वि. ज्याला को भी वारस नाहीं असा; बिन-वारशी. [फा. छ:=नाहीं या अभी प्रत्यय+वारिस=वारस ]

लाबालाव, लाबालावी—भी. १ तुकड्याला तुकडा, बस्तुला वस्तु जोडणें; वाढविणें. २ नीट, व्यवस्थित करणें; मांडणी. ३ (ल.) खुलण्यासाठीं भर घालणें; तिखटमीठ, मसाला घालणें. लावा पहा. ४ इकडील इकीकत तिकडे, तिकडील इकडे जाऊन सांगणें व अशा रीतीनें दोघांचें आपआपसांत भांडण लावगें; चुगली; चहाडी; कलागत. 'त्याची माता असे म्हातारी । तिर्ने कोल्ही.

लांव्ह, लांब्हा, लांब्हार्गे—जांब,लांबा लाबारणे इ०पहा. ळाव्हर-स्री. कोंकलं; कोंकरी (एक वर्षाचे आंतील बयाची);

लाशा-वि. १ लास ( डाग ) दिल्यासारखें चिन्ह ज्या 'तेर्थे भाज्ञा की, रामचंद्र पायेदामी व महादजी खपाणा छात्रयाज आम्रादि फलावर असते तो. २ लासाचे चिन्हाने युक्त असा (मनुष्यादि); डागलेला. [लास] लांशे-न. काळा डाग. लावरा-पु. लहान कोंबडयास रखा एक जंगली प्राणी; [ लास ] लास-पु. १ वायुविकृति किंवा अन्य रोग इ० च्या निरसनार्थं त्वचा तापलेल्या लोखंडानें भाजणें; डागणी. (क्रि॰ देणें, घेणें ). 'अज्ञानाचें लांशें। जेथ लागलेंचि न दीसे। ' –भाए ५८५. २ अशी त्वचा भाजूम पडलेला डाग किंवा वण. ३ जन्मा-पासुन माणसाच्या तोंड इ०वर जो तांबडा, काळा, पिवळा इ० रंगाचा डाग असतो तो; तीळ; नांग. ४ आंबा इ० फळ अंशत: सडल्याचा जो डाग सालीवर उत्पन्न होतो तो. -न. अंगावरील केंसाळ तीळ ( मागील जन्माची खूण समजतात ) [ सं. लाङ्, लांछन ] लासणी-स्रो. १ तापलेल्या लाखंडाने दिलेली डागणी. ( कि॰ करण ). २ ( विणकाम ) शाई, कोळसा इ० नी विणा-वयाच्या विश्वाच्या ताण्यावर केहेली खुण; लासन. [लास ] **छास**र्णे-सिक. १ विस्तवांत घालुन लाल केलेल्या लो**खंडाचा** डाग देंगे; भाजमें. २ कोणत्याहि कारणासाठीं (त्वचा किवा 99भाग) भाजून, डागून खुण करणें. ३ पाजणीनंतर ( ताण्याला ) लासे लावणें, खुणा करणे. ४ भाजणें; जाळणें. 'मूर्खा, दीपा पता स्वमनिं जन्हि म्हणे 'हे खरे फूठ' लासी । '-मोक्रुण ५६.३९. –दा ३.७.२५. –दा १०.१०.६१. –अफि. १ जळणें. 'कपडा लासेल! जरा इस्त्री थंड कर. ' २ विघडणें; डागळणें ( फळ इ० ). ळांसक्तं-नर्. केंसाळ तीळ; वांग; लांस. ळासे-न. १ डाग; वग. लास पहा. 'परी गुणत्रय वर्शे। त्रिविधपणा वें लासें। श्रद्धे जें उठिहें असे । ते वोळख तुं। '-ज्ञा १७.७३. २ (विणकाम) लास; लासणी पहा. ( कि॰ लावणे ).

> लास-पु. ( नानिक ) वस्त्वाचें टोंक जमीन इ०वर टेंकून होडी मार्गे ढकलणें. ( कि॰ धरणें; करणें )

> लास-भी. (हिं. गु.) कलेवर. 'तों एका लहान मुलाची लास तेथे झांकून ठेवलेली तिला दिसली. ' -मीज २.६.३०. [फा. हि. लाश् ]

> लास-पु. (चांभारी) जोडचांत आकार येण्यासाठीं घालावयाचा लांकडी ठोकला; पायाचा ठोकला; कलबूत. ' किती नंबराची लास घेऊं ? ?

लांस-की. १ एक राक्षसी; लांव पहा. २ लांडगी; वृत्ती;

लांस - खी. (कों.) एक प्रकारची माती. रंग आणि मेण मिसळून करतात.

लांस घालप — कि. (गो.) लिलांव बोलणे.

लासन-न. कापड किती विणलें गेलें हैं मोजण्यासाठीं त्यास दोन हातावर खुणा करतात त्या प्रत्येकी. लासणी पहा. •काठी-स्त्री. सणंग (कापडी वस्त्र ) मोजण्याचे व खुणा करण्याचे साधन.

लांसरू -- न. लांस; राक्षसी (तुच्छतेने स्त्रीस योजतात). लास पहा.

लांसर, लासर -- न. १ नेत्ररोग. नासुर पहा. 'डोळे लाल असून एकाला लासहं असल्यामुळें त्यांतृन पाणी गळत होतें. ' -सूर्योदय ८८. लासु-पु. ( महानु. ) २ चामखीळ; नासह. एक डोळगांचा रोग. ' तुझिये माया शक्तीचा डोळे लासु लागला ब्रह्मादिका ' - भाए ५३५.

लासा—वि. (सामा.) लाशा पहा.

लांसी—की. १ डाकीण, राक्षसी, लास. 'पार्टी लागलीम लांसी । इच्छा जिते जैसी तैसी । '-तुगा ११९५. २ मांजरी. -इ। १३.२५१. ' अथवा लांसीचे दांत अति तीख। येरां दिसती परि पिलियां सुख। ' -स्वादि १२.३.५६. -तुगा. ३ कोल्ही. 'तंवतंव डांडाति उटी । रसना लांसि । ' – भाए १९७.

-ज्ञा १७.८. 'लास्य आणि तांडव । दोन्ही नृत्याचे भाव । लास्यकला माधव । दावीतसे तेधवां। '-इ ५.५६. [सं.]

लाह-पु. छंद; नाद. लाहो पहा. 'तेण निद्युरपणाचेनि लाहें। कर्माकर्माचें पसरी पाये। हिताहित कोण पाहे। वेहमोहें मोहित्।'-एभा १०.३१६. [सं. लाभ; प्रा. लाह]

लाहकी--स्री. (अव. लाहक्या) १ उक्जी; अतिशय उष्णतेमुळें खालदर, घालमेल होणें; लहालहा होणें. ( कि॰ मारणें; देणें; टाक्णें). २ अंगाचा दाह, तलखी होणें; राग किंवा त्रास होगें. 'अंगाची व शरीराची लाहकी झाली. ' ३ लाहो; एक-सारखा ध्यास; हृद्र धरणें (लहान मुलानें ); जीव काढणें. (कि॰ देणें; टाकणें; वर प्रत्यय लावुन ). ४ उत्कट इच्छा. ५ (माण.) त्वरा; घाई (कार्यसिद्धीची). 'बसा हो! काय लाहकी आहे, जाल आतां! '[लहा, लाही ] लाहकर्णे-कि. (व.) धापा टाकर्णे; तगमग करणें ( उन्हानें ).

लाहंगड, लाहंचर, लाहंचड, लाहंचर, लाहन, लाहन बुरी, लाहनगा, लाहंबर लाहांगड, लाहांचट, लाहांचड, लाहांचर, लाहान, लाहानख़्री, लाहा-छ।हा — लहांगड, लहांचट इ० पहा. (लाहा-नें आरंभ होणारें नवी । वाढतीचि असे । ' −ज्ञा १५.१९४. [लाह+लाह] ह्रप अयोग्य, अमान्य आहे. )

लाहडा-पु. तगमगः अतिशय जोरः भर. ताप, देवी, गोवर, खरूज ह्या शब्दांना जोडून येतो. जर्से-तापाचा-देवीचा-गोव-राचा-खरजेचा-कांजण्याचा-लाहुडा. 'तापाने-देवीने-**खरजेने-**कांजण्यानें-उन्हानें लाहडा. ' [लहा ]

लाहडा-पु. १ लगदा; राडा; गोळा (गूळ, चिखल इ॰ चा ) २ गुंता; गुंतागुंत; मिसळ.

लाहडा—वि. अत्यंत लाचावलेला; मागें लागलेला; भासक; अत्यंत शोकी, नादी; हावरा (चांगल्या आणि वाईट अर्थानें ). [लाह्र]

**लाहणा**—पु. प्राप्ति; उत्पन्न; लाभ. '**म्हणोनि इये**-अध्यायीं । निरूप्य नुरेचि कांहीं । आतां गुरुशिष्या दोहीं । स्नेही लाहुणा।'-ज्ञा १६.४६.-वि. १लाभदायकः; नफा देणारा. 'गुरु उपदेश नाहीं लाहणा।'-दावि १५०. २ प्राप्त होणारा; मिळ-णारा. 'येतुलेनि पंडुसुता । अनुभव लाहाणा आयिता।'-शा १३.१०४८. ३ आवडता; स्वाधीन. 'एवं भाविक देवाचा लाहणा -एभा २५.६२०. [ सं. लाभ; प्रा. लाह ] लाहणी-स्री. प्राप्तिः लाभ. 'परि समर्यी झाली सुदैव गति लाइणी।'-राला १०. लाहणें-अकि. १ प्राप्त होणें; मिळणें (नफा, लाभ म्हणूनं ). -ज्ञा १.७७. ' तुजदेखत मीं जयासि लाहेन। '-मोक्रण ३४.२६. २ लाभगें. लाधमें पहा. ' मेलाचि मरोनि लाहे। गेलाचि जावोनि लाहे। कर्मवर्शे।' 🧸 उत्पन्न होणें; फळ मिळणें. 'जैसे पेरिले लाहणे । ' -क्रमुरा ४२.५८. 'लाहोनि इच्छेसारिखें फळ।' -मुआदि ३.७२. ४ धजणें; धेर्य करणें. 'परि अपराधु तो आणीक आहे। जें भी गीतार्थु कवळुं पाहे। ते अवधारा विनवुं लाहें।म्हण-ऊनियां। '-ज्ञा १.६६. ५ शेवट होणें; फळ मिळणें; परिणार्मी हार्ती येणें. 'नातरी जैसें तोय। साखर घालितां गुळचट होय। लवण मिळवितां पाहे । क्षारत्व लाहे तत्काळ । ' [ सं. लभु; प्रा. लह ]

लाहणी—स्री. कापणी. [सं. लापन]

ळाहणी--स्री. ( उच्चारदोषामुळे ) राहणी पहा.

लाहणी—स्री. ठाणवाई (दिव्याची).

लाह्यकी -- स्त्री. (ना.) लाहकी, त्वरा; घाई.

लाहरी, लाहारी-की. लारी; जुन्या काळचे चार-पांच आणे किमतीचें एक चांदीचें नाणें. साडेतीन मोठ्या लाहरींचा व चार लहान लाहरींचा एक रुपाया होतो. 'लाहरी रजतवती ' -राव्य २.८.

लाहलाहात, लाहलाहत - नि. लुपल्यीत. 'पुढां उपरित रागें लोहिनी। धर्म मोक्षाची शाखा पालनी। लाइलाहात नित्य

लाह्या-पु. लावा पक्षी.' लाह्वे रावे।'-दावि २४४.[लाब]

लाहा-अी. अतिशय इच्छा. लाह-हो पहा. -भाए ५१४. लाहाइजर्णे-कि. लाभणें; लाहणें. ' दैनयोगें ब्रह्मनाणि । जरी न लाहाइजेचि श्रवणी। '-ऋ ३.

लाहा-पु. लास; अंगावरील तीळ. 'तम म्हणजे काळिमा। एया लाहासे । जैसे अवधे आंग गौर वर्ण परि कण एक अनदृश्य । <del>-च</del>ऋधर सिद्धांतसूत्रें ३६. [ लास ]

लाहा-पु. नादारी. ' मुंबई, कलकत्ता, मद्रास वगैरे मोठ्या शहरांत लाहा घेण्याचा स्वतंत्र कायदा आहे. '-प्रका १३४.

लाहांकणें-िक. (महानु.) शोक, दुःख करणें. 'जेवीं अपत्य मातेशीं चुके। तें भंवतें पाहे तेवि भेके। हिंपूटी होउनी लाहांके। जियापरी। ' - ज्ञात्र ९९७.

लाहाणा-वि. १ लाभदायक. लाहगा पहा. २ लाभ कहन घेगारा. ' साधकहि येथ लाहाणा । जो या साधना साधूं जाणे । ' -एभा११.५०७. **लाहाणी**-स्रो. प्राप्ति. लाहणी पहा. लाहार्णे-न. १ प्रेम; निष्ठा. ' नवल भावार्थाचा महिमा। मज विश्वात्म्याचा झाले आत्मा। ऐसे लाहाणे तथा आम्हा। मज पुरुषोत्तमा वश केलें। '-एमा ११.१५५९. २ ऐक्य. ३ प्राप्ति. 'जयां मोक्षाचें लाहाणें।' -ज्ञाप ८९४. -िक्त. प्राप्त होणें. लाहणें पहा. ' लाहोनि उत्तम शरीर । व्यर्थ विषयासक्ती नर। '-एभा २०.१९३. लाहातें-न. प्राप्ति; लाभ. 'जीवा नाहीं कुडीचें लाहातें। ये भिन्नभिन्न पंचभूते । ' – तुगा ७१३.

लाहान-वि. लहान पहा. लाहानाळणें-कि. कमी होणें. स्हानाळणे पहा. 'अन्नरसं वाढे शरीर । शरीराप्रमाणे विचार । वृद्ध-पणी तदनंतर । दोन्ही लःहानाळतीं । '-दा १३.९.६; ९.९.३४.

लाहानवति-कि. गाळीव माती; वाळू. तयांची लाहानवती। मळिजे वातपीति।'-भाए ४०१; १९३.

लहापाहा-िन. (व.) तेजदार; तजेलदार. 'पिकें लाहा-पाहा दिसतात. ' [लखपख]

लाहाबरा-वि. (व.) कोणतेंहि काम हावरेपणानें, गड-बडीनें करणारा. 'भारी लाहाबरा आहे तो मनुष्य. '[हि.लहवर !] लाहासी-सी. लांस; लासी; राक्षसी. 'लाहासि अविशे-

चिआं। '-दाव ४४६.

लाहासं -- न. काळिमा. लांस, लांसे पहा. लाहासे जेथ । लागलेचि न दिसे । '-भाए ५८९.

लाहिरी-की.(मुंबई) मिजास. [लइरी]

लाहिरी-सी. चटणी. -बदलापूर १४८.

लाही-सी. १ तांदूळ, मका, जोंधळा ६० भाजून फुलविलेला पदार्थ, दाणा. 'काळाननीं द्विट् चमू घातली लाही। '-मोरा १.३८८. | इन्छा; आकांक्षा. ( कि॰ घेणें ) [ लाही ] -मध्य ५९५. २ तुरटी, मोरचूद वर्गरेपासून वरीलप्रमाणेंच केलेला पदार्थ. 'टांकणखाराचा स्फटिक उष्ण केला म्हणजे त्याची लाही

होते.'-पदाव ११५. सामान्यतः अनेकवचनी (लाह्या) उपयोग. ३ हल्ला. 'मोगल व भोसले यांची लाही येऊन मौजे मजकूर दरोबस्त लुटला '-समा १.७. ४ अतिशय रागामु हैं (अंगाची होणारी) तलखी; भाग; काहली; दाह इ० [सं. लाजा; हिं. लाई; सं. लांजिका-लाई आ-लाया-लाह्या-भाअ १८३२] ०उडणें-कि. १ (गोळघांची-जरीमरीची-शिव्यांची-पायपोसांची लाही ) भराभर, सपाटशांत भडिमार,वर्षाव होणें. २ ( दाण्याची, आंब्यांची इ० ) तडकाफडकी विकी होणे. ॰फ़्रूटणें-मोठा मारा होऊन नाश होणें. 'अटरा घटका लाही फुटली।'-ऐपो २१४. **्भाजर्थे-१ (**अंगाची) गदमदणें; उवगणें. २ (उन्हाची) कडकडीत ऊन असणें; उन्हाच्या झळा येण, लागणे. •हो**ऊन जाणे**-संतापणे. •लाही होणे-रागानें अंगाची आग होणें. 'हा अत्याचार पाहून सारखी लाही लाही होत होती. '-स्वप १४५. ०पीठ-न. लाह्यांचे पीठ (जोंध-ळयाच्या ) ० सांडरो-९अव. कोहळे सोलून किसल्यावर त्यांत मीठ-मसाला घालून लांबट आकाराचे गोळे कहन वाळवितात व तळून उपयोगांत आणतात. -गृशि ३६९. **छाह्याचा मान**-लन्नसमा-रंभांत लाजाहोमानंतर वरपञ्चाकडून वधूप**क्षाकडील लाह्या घा**ल णाराला नारळ पागोटे वंगरेचा केलेला आहेर.

लाहु-हू-पुलाहो पहा. 'पुढें गुण काय विसरावे आणखी भेटु नेत्र घति लाहु। '-सला ७९.

लाहर-नपु. लावापक्षी [सं. लावक]

लाहेलाहें -- किति. त्वरेनें; लगवगीनें. 'लाहेलाह तांतडी । पुढती पंक्ती बैसावया ' -हवि ३४.८४. [ लहालहा ]

लाहो-पु. १ छंद; नाद; हुन्यास. 'राम राम स्मरा आधीं। लाहो करा गाठ घाला मू स्वंदी '-तुगा ३४४२. २ अत्यंत लोभ; हावरेपणा; अतृप्तता. (कि॰ घेणें). ' भुळला भक्तिभावें। लाहो घेतला देहीं। '-भज ७५. ३ प्राप्तिः; फायदाः; लाभ. 'प्रपंच साधुनि परमार्थाचा लाहो ज्यानें केला।तो भलाभला।'. 'अश्रु-नीर पुति, वे सुख-लाहो। '-वामन भरतभाव ६९. ४ टाहो; हृद्द: सारखा आकोश. 'शोकांतही ये प्रभुनाम लाहो। '-वामन, भरतभाव ३०. [सं लाभ; प्रा. लाह]

लाहो-पु. त्वरा; घाई; जलदी. 'ऐसं वरचिलीच बरवा। ' अज्ञानाचें | सुख जावों लागले फावा। तंव रसस्वादाचिया हांवा। लाहो केला।' –ज्ञा ७.१९१.

> लाहोजाळ-५ लोखंडी शक्षें. 'लवलवीत लाहोजाळ '। –उषा ४८. [सं. लोह+जाल { ]

> लाहोटा-पु. १ फार लोभीपणा; हांबरेपणा. २ उत्कट

लाहोरी—वि. लाहोरचा (सावण, साबू). [लाहोर] लाहार-की. एक वर्षाची रोळी. लाव्हर पहा.

लाह्य, लाह्यलाह्य-किवि.स्री. लहालहा पहा. लाह्यकी -- भी. (व. ना.) घाई; त्वरा. लाहकी पहा. राह्या-सीयव. मुर्लीचा एक खेळ. -मखेपु ३००.

लाहलाणे--कि. तळमळणे; लाहालाहा करणे. 'घेऊनि भाज्ञानें उसंगिए। भार्ती लाइलाति जिये। '-ऋ २. [ लहा ]

लाळ-जी. १ काटयाचे बारीक टोंक; कुस; तूस( धान्याचें ). ( कि॰ शिर्ण; राह्ण; काढ्ण). २ विचवाच्या नांगीचे टोंक.

हाळ - सी. १ मुखरस; तोंडाला सुरणारें पाणी; खाण्याचा पदार्थ तोंडांत घालुन चर्वण करीत असतां तो घशाखाली उतर-ण्यासाठीं व पचनास मदत होण्यासाठीं मिश्रणाचा स्वाभाविक पातळ पदार्थ. २ जनावरांना होणारा एक रोग. याचेमुळे त्यांच्या तोंडातून लाळ किंवा पाणी गळतें व कित्येक वेळां त्यांच्या खुरां-तुन पाणी वाहूं लागून ते सड्डं लागतात. (कि॰ येणें; जाणें). [सं. लाला ] (बाप्र.) • उठर्णे-तोंडास पाणी सुटणें. 'परी अमृताही उठी लाळ। '-अमृ १०.२०. ०गळेंप-(ल) दढ हेनेह-मैत्री असर्णे. 'काय त्या दोघांची लाळ गळती. ' **गाळणे**-अतोनात किंवा फाजील स्तुति करणे. 'राजांच्या पदरी लाळ गाळणारे पुष्कळ असतात. ' •घोटण-१ तोंडाला पाणी सुटणें; अभिलाष धरणे. 'देखुनी तुझे रूप वेडावर्ले भूप । अंतरी घोटिती लाळा '-मध्व ३४; -ह ३४ ७. २ लांगूलचालन करणें. ' विश्वा-मित्रानें मेनकेपुढें लाळ बोटावी ? '-नार ह ३.४७. लाळेर्न चो भिजवन खार्णे -(आपल्याच लाकेने चणे भिजवून खाणे) मिळावयाचा अगर मिळणार अशी खात्री असटेला योग्य मान बगैरे तो मिळाला नसतांहि पुढें अद्याप मिळेल अशा आशेवर स्वतःचे समाधान मानून घेणें; दुसऱ्यानें न केला तरी स्वतःच स्वतःचा गौरव कहन घेणें. लाळेण-अकि. १ लाळ गाळणें; लाळ पाझरण. २ लाळ गळण्याच्या विकाराने दुक्त होणे. लाळी, लाळेरे-स्नीन. लहान मुलाच्या तोंडातून गळणारी लाळ धर-ण्यासाठी गळगांत अडकविलेला कापडाचा अगर रवराचा तुकडा. लाळ-न. जनावरास होणारा एक रोग. लाळयो-पु. (की.) सारखी लाळ गाळणारा मनुष्य.

फून लाळॐनी कहीं न बोलाविसी।'-शिशु १०२;-ज्ञा २.३५० लपणें, दहणें; छपणें. [सं. लुप् १ हिं. लुकना; प्रा. लुक् ] [ सं. छल् ]

**लाळणे** — अकि. लळलळ करणें (जीभ); बाहेर लोळणे, लोंबर्णे. 'डोल्वी मस्तक जि<del>ब</del>्हा लाळी ।'-दा १.२.८८. जिन्हा लाळी वळो वेळां। भयानक। '-दा ३.१०.५.

तें.

लाळेमुळे - पुअव एक प्रकारचे मासे. -प्राणिमो ८१. लाभ्रणिक—वि. १ लक्षणेने जाणावयाचा जो अर्थ तो, लक्षणासंबंधी. २ सांकेतिक; सांज्ञिक. ३ वैशिष्ट्यबोधक; दिग्द-शैक; ज्ञापक. ' ज्याप्रमाणें आल्कोहोलांत है आ हा समृह लाक्षणिक असतो तसा आल्डिहाइडांत काहै आ हा असतो. ' -सेंपू ३. 📽 अलंकारिक; औपचारिक. ५ अप्रत्यक्ष; गौण. ( सं. ] लाक्षण्य-वि.

लाक्षा-सी. लाख. [सं.] • जोहर-न. लाखेच्या घराचें जळणें; लाक्षागृहदहन: (पांडवांना जाळण्यासाटीं कौरवानीं केलेलें). 'पांडव निमाले लाक्षा जो**हरीं ।'लाखाजोहर पहा. ०तेल**−न. लाखेपासून काढलेलें तेल ( औषधोपयोगी )

लक्षणांनीं, गुणधर्मीच्या योगानें ओळखतां येणारे. [सं.]

æ[क्षायणी—स्री.लक्ष तीर्थांचें स्थान. 'लक्षतीर्थ जेथें म•जना सर्वदां। लाक्षायणी सदां वास तेथें। ' - ब २.५.

लाक्षारस--पु. दहाभाग लोग्न, त्याच्या दहान्या हिश्शाने सज्जीखार, थोडी वोरीची पाने व सोळापट पाणी घालून केलेला काढा. –योग १.१८५. [ सं. ]

लि॥—( संक्षेप ) लिहिलें; लिखित.

लिई(ही)न-किवी. (खा. भिही.) घेउना. 'हाकाल लकडी लिईन आवजा. '-भिर.

लिक-सी. सांखळीची एक कडी; एक इंग्रजी रेषापरिमाण; एका सांखळीचा शतांश; ७.९२. इंच. [इं. लिक=सांखळीचा दुवा]

लिकचोरी—स्त्री. चोहन केलेलें काम; गौष्य. **लिका(की)** चोरी-स्त्री, चोहन काम वरण्याची पदत, लिकचोरी पहा. [ लिकणें +चोरी ] लिक्नन चोह्नन-किति. लपुनछपुन; चोह्नन-माह्न, गुप्तपर्गे, लबाडीनें, दड्न. [ लिकर्णे+चोर्णे ] लिक्कीर-वि. (कों.) छवाड; गुप्तपों काम करणारा; खोल वृत्तीचा; एखाद्या कामांत आपर्छे अंग असतांना नाहीं असे दाखविणारा. [ लिक्णें ]

लिकट्रणे—अित. चिकटण: चिकट्रन राहणे.

लिकं डाव-पु. (की.) लपंडाव. [लिकणें+डाव] लिकडें, लिकडें मिकडें — टिखडें, टिखडें मिखडें इ० पहा. लिकण-स्त्री. लपुन बसण्याची जागा; दब्याची जागा; साळणें, लाळवणें— कि. लाड करणें. 'तृं पिता जालासी। दडी; आडोशाची जागा. [ लिकणें=लपणें; हिं. ] लिकणें-अकि.

लिकलिकर्णे—अकि. लुक्लुक्ष्णे; मंद प्रकाशाने चमक्ष्णे;मध्ये मध्येंच एकदम चमकों; (बारीक पदार्थ) थांबून थांबून प्रका-शित होणें; ( लुकलकणें व लिकलिकणें या दोन शब्दांच्या अर्थात थोडा भेद आहे ). [ध्वः किंवा सं. लोक् ] लिकलिकी-सी. **ळाळे—**न. घोडयाच्या सरोसरीस किंवा म्होरकीस खालच्या मरणवेळचा किंवा भाजारपणांतील **ढो**ळवांतील नि**स्तेजपणा:** -बाजुस एक अवस्व अरुतो. ज्यास जेरबंद किंवा दवासन बांधितात सिचमिचीतपणा; फिक्टपणा; मालवत्या दिव्याचा अंधुक उजेह; र्किचित् चकाकी; चमक; छक्छकी. (कि० राहणे; होणे; करणे;

दिसमें ) (लिकलिकी आणि लकलकी यांच्यांत भिन्नता आहे. पहिल्याचा अर्थ चमक दिवा अंधुक तेज असा आहे व दुस स्वीपुरुषत्वभेद; पुलिंग, स्नीलिंग आणि नपुंसकलिंग अशीं तीन च्याचा लख्य प्रकाश, सगझगीत उजेड, डोळे दिपवृन टाकणारा लिंग व्याकरणांत आहेत. ३ शंकराची विशिष्ठ प्रतिमा; ईश्वर-प्रकाश असा आहे). - वि विलक्षितीत; थोडी उघडळेली. प्रतिमा; शंकर; शिवलिंग. 'दुर्दम काळासि जसा लंघाया विश्व-प्रकाश मंडलीपैकी एक अमळ खिडकी लिकलिकी करून खाली नायका लिंगा।'—मोभीष्म ३.३७. ४ आराध्यपैवत, 'तंव वैकुंट-पाही.'—नि ३४५. लिकलिकीत-वि. चमकणारा; लुक-लुकणारा, चकचकीत. मध्येंच चमकणारा; थांवून थांवून प्रकाश-णारा, चंचल प्रकाशयुक्त अंधुक प्रकाशाचा; जात आलेल्या तेजाचा. पुढील प्रतिष्टावाचक शब्द. उदा० सदलिंग, दादलिंग. ६ लिंगा-रिक वर्णेस-सिक. लपविणें.

लिका--भीगव. (कु.) लिखा; उवांचीं अंडीं.

लिखंड — न. लहान आकाराचा दागिना; बारिक दागिना. • मिखंड – न. किंड्कमिड्क; बारीकसारीक दागिना. (-अव.) लिखंडी मिखंडी.

लिखणें—सिक. (काव्य. कुण. ) लिहिणें. [सं. लिख् ; हिं. लिखना ] लिखन-न. १ लिहिणें; लेखन. २ लिहिलेला कागद; लिखाण; लिहिलेलें पुस्तक. [सं.] लिखा-पु. १ लेख; दस्त-ऐवज. २ हिशेबाच्या; नोंदीच्या (वह्या). 'यजमानकृत्याच्या लिख्याच्या व नामावळीच्या वह्या त्रिवर्ग सरकत्यांनीं नेल्या आहेत. '-वाडसमा ३.६४. म्ह० एक लिखा हजार बखा. (बखा हैं ह्रप बका 'बक' चे अनेक्वचन. आहे. यमक साधण्यासाठीं क चा सं झाला ). लिखाई-सी. १ लिहिणावळ; लिहिण्याबद्दल द्याव-याचें मोल. २ लेखन; लिहिणें. ३ हस्ताक्षर; अक्षर, लेख. लिखाण-न. लेख लिहिणें; लेखन; इस्ताक्षर; पत्र. लिखापटी-स्ती. ( खा. ) वारंवार पडणारा पत्रव्यवहाराचा त्रास. लिखा-पढा-पुसा-पु. १ कायद्याचे, फिर्यादीचे, सरकारी कामाचे कागद. २ दहतऐवज; लेख; सनद; लेखपत्र. ३ (सामा.) कोण ताहि केख: लिखाण. -वि. सुशिक्षित. [ हिं. लिखना+पढना ] लिखापढी-स्नी. लेखी व्यवहार: कागदावर लिहिलें जाणें; निश्चित होणें. ( ऋ॰ करणें. ) लिखावट-सी. लिखाई; लेख लिहिणें; लिपी. लिखित-न. पत्र; चिट्ठी; लेख ( हातांनीं लिहि-लेला ), ' लिखित पाठविलें सकळ नृपां बै.सें। '-र ११३. -वि. 📍 लिहिलेलें. २ काढलेलें; आंखलेलें, रेसाटलेलें; चित्रित. [ सं. ] लिखिताथ-५ पत्री लिहिलेला मजकूर, एखाया पत्राचा, लेखाचा अर्थ-सारांश-उद्देश इ० लिखें-न. लिखाण; तेखन. 'बसोन ससांग लिखें करी। ' -दावि २५१. [सं. लिख़=लिहिणें]

लिखा—सीअव. उवेचीं अंडीं. (-एव.) लीख. [सं. लिक्षा; प्रा. लिक्खा ] लिखी-सी. लिखा काढण्याची लांबट फणी. लिखो-सी. (कु.) उवा.

**लिख्या**—वि. बारीक; लहान (डोळा). [सं. लिख्या— **ब**स**ब**स ]

लिंग-न. १ पुरुषाचे जननेंद्रिय; शिश्न. स्त्रीपुरुषत्वभेद; पुहिंग, स्त्रीलिंग आणि नपुंसकलिंग अर्शी तीन प्रतिमा; शंकर; शिवलिंग. 'दुर्दम काळासि जसा लंघाया विश्व-नायका लिंगा। '-मोभीष्म ३.३७. ४ आराध्यदैवत. तंव वैकुंट-पिठीचें हिंग । जो निगमपद्माचा पराग । जिये जयाचेनि हैं जग । अंगच्छाया।'-न्ना १७.४६. ५ लिंगाईत लोकांच्या नांवा-पुढील प्रतिष्ठावाचक शब्द. उदा० सदलिंग; दादलिंग. ६ लिंगा-ईत छोक गळगांत बांधतात तो शिवस्वरूप कवचसहित खडा. 💩 खुण; चिन्ह; लक्षण; स्वरूपबोधक चिन्ह, 'आतां शांतीचें जी लिंग। तें व्यक्त मज सांग। '-ज्ञा १६.१३६. ८ (सांख्य मता-प्रमाणें ) प्रकृति; सृष्टीतील चिच्छक्ति. ९ (ल.) अडथळा; उपाधि; ज्याच्या योगानें मनुष्य बांधला जातो-त्याची स्वतंत्रता जाते-अशी गोष्ट; अडचण; त्रास. (कि॰ लागणें; अडव.णें; असणें). [सं. लिग्=चालणं, हालणें] लिंगविभक्ति संभाद्धन बोलणें-व्याकरणशुद्ध बोलणें. • देह-श्रीर-पुन. सृक्ष्म देहः वासनात्मक शरीर. मन बुद्धि, दशेंद्रियें व पंचप्राण इतक्या सत्रा तत्त्वांचा हा देह असतो. 'जालिया लिंगशरीराचा भंगु । चुके निरयस्वर्गाचा मार्गु। स्वभावेंचि। ' भद्र-न. कीर्तिमुखादि विशिष्ट आकृति; यंत्र. 'बोडविजेति लिंगभेंद्रं। नवीं नवीं। '-ऋ ७८. ०भेद-पु. १ सुक्ष्मदेहभेद; लिंगदेहाचा भेद. २ पूज्यांचा उच्छेद. 'हें झंज नव्हे प्रमाद । एथ प्रवर्तिलया दिसतसे बाध । हा उघडा लिंग-भेदु। वोढवला आम्हां। ' - ज्ञा २.३१. ३ वैषम्यः विषमताः फरकः, भेदः 'तेथ मी नमस्कारा। लागि उरौ दुसरा। तरी लिंग भेद पन्हा। जोडं जावों। '-अमृ १ ५१. ० भेद विशिष्ट आक-र्षेण-न. भिन्न लिंगांच्या माणसांचें परस्परांकडे आकर्षण. 'आतां पंस्तकें वाचन लिंगमेदविशिष्ट आकर्षण असे मी महणेन. '-सुदे १०१. (इं.) सेक्सुचुअल अटॅक्शन् . •वंत, लिगायत-पु. शिवाचे उपासक. हा एक पंथ आहे. या पंथाचे लोक गळवांत लिंग घालतात. • व्रण-पु. लिगक्षतः शिक्षाला पडणारे चहे. • जारीर-न. लिंगदेह; सूक्ष्मशरीर. याच्या उलट स्थूलशरीर. लिंगाड-वि. ( निंदेनें ) लिंगाची पुजा करणारा; लिंगाईत. लिंगशा-वि. (कों.) चेंगट्या: धिमा; थंड: मंदगति; आळसट; काम करण्यांत मंद. लिंगस्ता(स्था)ई लिंगस्ताई-स्री (को.) मंदपणाः आळशीपणाः, कोणत्याहि कामांतील थंडपणाः, धिरमेपणाः लिंग-डुणें-अफ्रि. ( अडथळा; अडचण इ० ) चिक्टणें; बिलगणें; न निघे असे चिकटणें. लिगाईत-रिगवंत पहा.लिगाध्यास-पु. वासना तादात्म्य. लिंगायत-पु. लिंगाईत, लिगवंत. लिंग्या-पु. (निंदेने) लिंगाईत; लिंगडा. ' पंथ कमित नित्य बरोबर लिंग्या घेछनी ।' -प्रला ३३.

लिगट( इ) ण-सिक्त. चिकटणें; लागणें; स्परीणें. 'अश्व-भारांमार्गे लिगटले । उन्मत्त नागभार उठावले । ' - ह २२.५३. 'मीपण सांडुनि लिगटा।'-दावि ४१६.

लिंगड-नी. (हेट.) निर्गुडी; निगड; एक यूक्षविशेष. लिगर्डेझगर्डे—न. ( कु. ) खोटचा भांडणाने स्वार्थ साधणे. **लिगाड-**-न. १ लचांड; लटांबर, कटकट; अडचण; पंचा ईत; बंधन; संकट; कोणतेंहि त्रासदायक काम किंवा परिस्थिति. ' कैसें कराल तें नेणें। लिगाडाच्या गुणें।'-तुगा १२५४. २ चिकटा; चिकटपणा. 'तोही (गुळ) ठेवितां लिगाड धरी।' -एभा १६.१९. लिगाडी-ड्या-वि. लवांडखोर; खोडसाळ; उलाढाल्या ; कचाट्या; भांडण लावणारा; भयंकर भानगडी कर-णारा. 'देव लिगाडचा देव लिगाडचा। तुका म्हणे भाडचा दंभे ठकी। '-तुगा ३६९९.

लिगाड-न. एक कसरतीचा खेळ. (कि॰ टोंचणें). ' लिगाड इत्यादि कसरतीचीं कामें बायकामुळ करून दाखवीत. ' -स्वप ३१.

लिंगी-सी. एक औषधी वनस्पती.

**लिंगोरची**—स्त्री. लगोरीचा खेळ. (हा शब्द प्रचारांत कमी आहे) ( - अव. ) लिंगोरच्या.

लिचक, लिचक-—वि. (ना.) दिरंगाईचा; चिकट; वेळ-मोड्या. ॰घणाणा-पु. (ना.) कामाचा घातलेला घोळ; कामांची खोटी; काम लांबणीवर टाक्रेंग.

लिचं(चां)ड, लिचांडखोर— लचांड, लचांडखोर इ॰ पहा.

लिचिपच-किवि. वेताची छडी, बारीक काठी; शिमटी, इत्यादीस जो एकदम बांक येतो त्याचा निदर्शक शब्द. लिख-**पिचीत-वि. १** लवचीक; वारीक; थोडयाशा भाराने सुघ्दां लिच-पिच छवणारा; घटमूठ नव्हे असा. २ ( ल. ) अशक्त; क्षीण; रास; उकिरडा. दुर्बळ; निस्तेज.

लिबाड-न. (कु.) नेत्रविष्ठा; चिपड.

लिची-सी. एक फळझाड. हीं झाडें बंगाल, लखनौ, अलाहाबाद, सहाराणपूर या प्रदेशांत फार होतात. याचीं फेळें भुरक्या रंगाची बारीक काटगांनी युक्त व कचीला आंबट-गोड अशीं असतात.

लिबीडा, लिबो(बों )डा—पु. (ना.) अंगला घेतलेला चिमटाः चिमकोरा.

लिचोड—पु. (ना व.) पिसु; घाणेरहेपणामुळें मनुष्याच्या [ लिपणे ] लिपणी-स्री. ( कों. ) लपणें; लपंडाव. व ढोरांच्या अंगावर होणारे कीटक प्रत्येकी.

टणें पासन वर्णव्यत्यासानें ]

लिटो - स्त्री. ( कों. ) अगदी लहान आंब्याची जात; सहान फळ; विटकी.

लिड विड्णें — अित. लडवडणें; हल्णें; हिलेपणामुळ झोके खागें; हिलावर्णे. -सिक. माखर्णे, शिहबिडीत होणें; टडबहीत होणे; धपेटलेले असणे. 'नरकाचें कोटार भरलें । आंत बाहेरी लिडबिडिलें। '-दा ३.१.१८. [लडबड्णें ] लिडबिडीत-वि. १ लडबडीत; शेण, गाती इ० नी माखटेल, भरतेल. २ हिले; लुरलुटीतः इलतांना दुरकुर आवाज होणारें.

लिड्या —िव. (राजा.) शरीरानें अशक्त, रोड असे ( मूल.) लितणें—िक. (महानु.) माखणें; माखलें असणें. 'घेड आइ। आंतु तन्हीं लीतैल। ' – रष्टांतपाठ ४४. [ लिपणें ]

लिथन-न. दुसऱ्याकडून यावयाचे येणे येईपर्यंत त्याची वस्तु अडकवून टेवण्याचा हकः.

लिथाडणें—अकि. बरबटणें; भरलेला असणें; **माखलेला** असर्णे. 'कामकोधें लिथाइला। तो कैसा म्हणावा भला। '-दा 9.9.34.

**लिथाड** के — उक्रि. लाथाड में; पायाखाली तुड विमे. ' थोर-पणासि पाडिलें। वैभवासि लिथाडिलं।'-दा ५.९.३८. सि. लता ]

लिथियम-पु. एक धातुह्रप रासायनिक मूलद्रव्य. धात्चा रंग रुप्यासारखा असून हा धातु पाण्यापेक्षां हलका आहे. हा हवेंत टेवल्यास गंजतो. लिथियमयुक्त पाण्याचा उपयोग संधिवात झालेल्या मनुष्याला औषध म्हणून देण्याकरितां कर-तात. -ज्ञाको (छ) ४१.

लिद्बळ—ित. (कों.) १ घोड्याची लीद खाणारें (जना-वर ). २ ( ल. ) लाचखाऊ; भाडोत्री; हलकट; पैशासाठी घाणे-रडें काम करणारा. [ लीद ] लिदाइ-न. घोड्याच्या लिदीची

लिधा-कि. (कातवडी) घेतला. 'तिनी पोर्टी जन्म लिधा. ' -मसाप २.१. [ लेणं=घेणें ]

लिनेट, लिनत-पु. एक पक्षी. -प्राणिमी ६२.

लिए**डा**—वि. निप्राण; अशक्त; कमकुवत; बारीक; रोड.

**लिपंडाच**—पुलपंडाव पहा.

लिएग-न. ( कु. ) कांट्यांच्या शि-यांची वर्द्ध; कुंपण.

लिपण-स्त्री. १ लपण्याची जागा. २ झांकण; आब्छादन;

लिंगण -- नस्री. १ धान्य वगैरे नासुं नये म्हणून कणगी इ० लिटकर्णे-अकि. चिकटणें; बिटगेंण; चिकद्रन बसणें. [ लिक- | भांडयाला चिखल, शेण इ० चें दिलेलें सारवण-लेप-आच्छादन. ( कि॰ घालणें ). **लिपणी**-स्री. सारवण; लेप; **भाज्छादन;**  माखण. १ सारवलेली स्थिति; माखलेली, लेप घेतलेली अवस्था. १ (ल.) कुभांड; किटाळ; बालंट; दोप; कलंक. (कि० लावणें) [सं. लिप्=िलेणें ] लिंपणें - न. कोट्यास शेण थापून बंद करणें; लिंपण अर्थ १ पहा. 'सर्वही धान्यासी लिंपणें घालोनि । ' - राम-दासी २.१३६. लिपाण-न. (कु.) चोरांस चढतां येकं नये म्हणून नारळीच्या झाडाला केलेलें कांटरी फांदाचें वेष्टन.

िंठ ( कि ) पर्णे — सिक. १ लेपाने वुजिविणें; थापणें, चोप-हणें, भोकें, खळ्या इ० वुजून पडलेली भित, कुड, बीळ इ० चांगलें होण्यासारखें शेण, चिखल इ०चा लेप देंगें. २ चिखल, खुना इ०चे गोळे मारून चूल, ओटा इ० रचणं-तयार करणें – घालणें. ३ भिजणें; लिप्त होणें. 'तो वमें बरी सकळ। पिर कम-बंधा नाकळे। जैसें न लिपे जळीं जेळें। पद्मपञ्च।' – माज्ञाप.५०. ४ ( ल. ) दोष लागणें. 'परी त्याचेनि वेन्हारें न लिपिने तो।' ∸विषू १.९०८.

लिपणें— अफि. लपणें; दडणें; लपून किंवा दइन राहणें, बसणें; दडी मारून राहणें. [लपणें ]

लिपि— भी. १ लेखनपद्धतिः हस्ताक्षरः अक्षरें. २ लीपः भाषेतील निरिनरालया ध्वनीचे पृथकरण करून त्यांपासून वर्णमालायुक्त अक्षरें तयार झालीं त्यास लिपि ही संज्ञा आहे. प भाषाः लेखनः लेख. 'इहीं बोधाचीं रोपें लंचिलीं। सुखाची लिपी पुसिली।' - ज्ञा ३.२५४. ३ रंग वेणें, भरणें; चित्रें कालणें; आकृतिः, चिन्ह. ४ लेपः माखणः सारवणः लिंपण. [सं.] ०मात्र— वि. निरर्थकः तथ्य नसलेलें (पुस्तक लिखाण). म्ह० लिपिमात्र पुस्तक योनिमात्र छी. ' ०लेखन-न. कारवुनीः लिहिण्याचें काम.

लिस—नि. १ माखलेळ; सारवलेळं; लेपरुक्तः २ न्यापलेळा; पूर्णपणें गुरफटलेळा; (संकटांत, अडचणींत) सांपडलेळा. ३ दृषित; गुन्ह्यांत सांपडलेळा, गुन्ह्यांचा आरोप आलेळा [सं. लिप्=लिंपणें ] लिसाळा—नि. १ गुन्ह्यांत सांपडलेळा; गुन्ह्यांचा आरोप आलेळा; दृषित; एखाया इत्यांत गोंवला गेलेळा, गुरफटलेळा. २ ओशाळा; मिंघा; अंकित; अधीन; दुसऱ्यानें केलेल्या उपकारांनीं मिंघा बनलेळा; उपकाराच्या ओझ्याखालीं वांकलेळा. लिसाळणें—मित. दूषित होणं; बाधा पावणं; अंगावर येणं, शेकणं; दोषारोप केळा जाणें; किटाळ, गुन्ह्या, आरोप केळा जाणें.

लिएसा—सी. लोभ; मिळण्याची इच्छा; आकांक्षा. [सं.] लिएसु-वि. मिळण्याची इच्छा करणारा; आकांक्षी; लोभी; शोधणारा; मिळवूं पहाणारा. [सं.]

लिफाप-पा-फा-पु. पत्रवेधन; पाकीट; लखोटा; मळ-प्रष्ठ. [ अर. लिफाफा ]

िरुष-पु. १ कड्वनिव. २ बकाणा निव. [सं. निम्ब; प्रा. लिम्ब किंवा निव ]

लिवडथा—पु. बङ्गनिव.

िंठ वन्हाण—न. नवन्या मुलाच्या किंवा नवरीच्या आजीला तां दुळाच्या पिठाच्या लिंबाएवटचा गोळ्यांनीं व पाण्यांनें घाळा-वयां स्नान. मुलाला लगाभाधीं व मुलीला लग्नानंतर वरातीच्या आधीं हें स्नान घालतात. ही चाल हवसाणांत आहे. —मसाप १.११. [लिंबू+न्हाण]

लिबलिबोत— वि. १ लबलबीत; पाणथळ; पाणे:लेला; फार मऊ. २ बिलिबलीत; अति पिकून मऊ झालेला; थलथलीत. [ध्व.]

लिंबलोण, लिंबा, लिंबारा, लिंबी, लिंबुनी, लिंबु, लिंबुण, लिंबुर, लिंबोटी, लिंबोणी, लिंबोर, लिंबोळी, लिंमचा— हे सर्व शब्द लोकांच्या बोलण्यांत असले तरी निंबलोण, निंवा द० शब्दांची अशुद्ध क्रिं होत. म्हणून निंबलोण इ० पहा. लिंबु तोंडावर फुटणें—तोंडावर तजेला, टवटवी येणें; तोंड तेजस्वी दिसणें. 'अलीकडे त्याच्या तोंडावर लिंबू फुटलें आहे जर्से कांहीं. '

्र लिया — वि. १ दुवळा; अइ.क्त; कमजोर; लेवाड्या. २ सैल किंवा कमजोर बांधणीचा.

लिवाज्ञ—पु. थाट; ऐश्वर्य. ' मोटया लिबाजानें गोरे कँपांत रेसिडेन्ट साहेबांच्या बंगल्यांत। '-गापो ११८. [ अर. लिबास ] लिवा(भा)रा—पु. १ निवान्याहून निराळें, एका जातीचें झाड. २ निवारा हाढि अर्थ आहे.

लिया(भा)स—पु. १ वेष; पोशाख; पेहेराव; बह्नें; (राजदरवार किंदा समाज यांतील दर्जा दाखविणारा) पोशाख. 'नारीचे दिपले डोळे लिभास पाहून।'-पला ७९. २ लबा-जमा; डौल. [अर. लिवास] लिबासी-वि. खोटें; कृत्रिम; बनावट; तकलुबी; कपटानें बनविलेलें. 'हे नक्कल लिबासी आहे' -रा २०.६२.

लिमणं — अकि. (गो.) ढुंगण धुणें; गुदप्रक्षालन करणें. लिमलेट — न. लिंचू व साखर यांपासून केलेली मिठाई. [इं० लेमोनेड]

लिया इत-की. योग्यता; सामर्थ्य. [ अर. लायक ]

लिलाम, लिलांव — पु. १ हरास; हरराजी; आहीरपणें सर्वात जास्त किमत बोलणारास माल विवर्णे. २ (क.) वरील त=हेनें विकलेला माल. [पोर्तुं. निलामु.] दार-पु. लिलांव करणारा; लिलांव पुकारणारा.

लिखका—िव. (कों.) १ लवचीक; लवणारा; वांकणारा; लवका. २ (राजा.) ढिला; सैल; अंगांत बळकटी तसलेला; लिडविडीत. [ लवणें ]

**लियचीक**—वि. लवचीक; ताणला जाणारा; वाकणारा; लवणारा; लवका.

लिवणं -- न. ( वू.ण. ) लिहिणें; विद्या. सिवणें - सिक. (कुण.) लिहिणें. [सं. लिप्. –भाभ १८३४.]

लिवलिवर्णे--अित. इच्छिणें; इच्छेनें हालणें. वळवळ करणें; चुरचुरणें. 'जीभ फार लिवलिवते आहे. '

लिबलिबीत-वि ताठ नसल्ला; लवचीक; मजबूत नसलेला; चिवट, स्थितिस्थापक, मऊ आणि ढिला; मृर् आणि शिथिल.

लिया—पु. जिल्हे. [फा.] -मुसलमानी मुटखांतील मुशाफरी. लिट्ह गे—सिक. (काव्य) लिहिणें. ' लिट्ह लिट्होनि कवण मुरत । ' -दावि १८०.

लिसा—स्त्री. बारीक कणांची दमट साखर; पिटी साखर. लिसाळ—वि. हिसाळ; थिलथिलीत; फोफशा.

**लिसेंस**—न. (गो.) परवाना; परवानगी. ' दुकानाचें लिसेंस काढलां मु? ' [ इं० लायसेन्स ]

लिहर्णे—सिक. (प्र.) लिहिंगे पहा. [सं. टिख् ]

लिहाज— पु. छद्मीपणा; लवाडी; फसवेगिरी; होंगीपणा. [फा.]

लिहा( इ )जा—अ. म्हणून. –आदिलशाही फरमाने. [फा.] स्टिहिणें — सिक. १ अक्षरें काढणें; लेखन करणें. २ रचणें; रचना करणें; प्रंथरचना करणें. ३ चितारणें; चित्रित करणें; आकृति, चित्र काढणें; वेलवुटी काढणें. 'पत्री लोकत्रधींचे पुरुष लिहिन ते त्वां पहाया बसावें।'-मोकृष्ण ६२.१७.२५३. [ सं. हिख्: प्रा. लिंद् ] ॰ पुसर्पो -न. लेखन,वाच , हिशोब, इ॰ विद्या. लिहिलें पुसर्ले-न. १ कायद्याचे किंवा सरकारी कागद; लेख; दस्तऐवज; लेखपत्र सामान्यप में लेखन. [ लिहिमें द्वि. ] 📭 (गो. ) लिहितां तात.) •वाचर्णे-न. लेखन आणि वाचन. लिहितांचाचतां येणे-लेखन-बाचन करतां थेणे; लिहिण वाचणे जाणणे. साक्षर, धुशिक्षित, होणें. लिहिणावळ-स्री. लिहिंग्याची मजुरी; लिहिं-ण्याकरितां दिलेला पैसा. लिहिता-वि. लेखक; प्रंथवर्ता; िहि-णारा. 'जनार्दनची त्रंथ लिहिता । सत्य सर्वथा हे वाणी ।' लिहिलीं-न.अव. सनदा; लेख. 'अधर्माची अवधी तोडी। दोषांचीं।िंटिहिलीं फाडी । सज्जनाकरवीं गुढी । सुखाची उभवीं । ' −श ४.५२.

लिला-स्नी. खेळ; मौज; करमणुकीच्या गोष्टी वरणें [सं लीला ] • किर्णे - बदलणे - पालटणे - अफि. ( चांगल्यापासुन वाईटाकंड किंवा त्याविरुद्ध ) वळणं, दिशा-मार्ग बदलणं.

लिक्षा—स्री. १ लीख; उवेचें अंडें. २ खसखशीचा दाणा. ६ मोहरीच्या दाण्याच्या एकषोडशांश वजनाइतकें परिमाण.

ली-स्री. लेख. लिही पहा. ' तेवी हे गोष्टी दिशोन आली। कार्यकारण कर्त्याची बोली । आधीं कत्योंचं₁चि जेथे ली पुसिली । तेथें कार्यकारण काइसें। ' -स्वादि ८.३.७६. [ सं. लिख् ]

लीक-ख-स्त्री. १ उनेचे अंडे. २ रेशीमकांठ इ० रेशमाच्या विणकामांत मध्ये रेशीम घट न भरलें गेल्यामुळें मध्यें मध्यें दिस-णारा बारीक पांडरा ठिपका. [ सं. लिक्षा; फेंचजि. लीख ]

लीची-सी. एक प्रकारचें फल. ही फले बिहारमध्यें पुष्कळ होतात. लिची पहा.

लीद-नी. १ इती, घोडा, उंट, गाढव, इ० ची विष्टा; घोडचाच्या लेंडचा. २ एक वेल. [ हिं. देशा. लही; गु. लीद ]

लीन — वि. १ मिसळून गेलेला; एकजीव झालेला; ग्रप्त; लय पावलेला. ' प्रलगी सर्व प्रपंच ब्रह्मस्वस्पी लीन होती. ' २ नम्रः आदरशील; राौम्य वृत्तीचा. 'साधूपाशीं लीन व्हावें. ' [ सं. ली= भेटणे; चिक्द्रन असर्गे ] लीनकरण-न. ( तृत्य ) हाताची पता-कांजिल कहन वक्षःस्थलावर टेवणे, मान उन्नत करणे, खांद किचित् वांकडे करणें.

स्त्रीप — स्त्री. लिपि पहा. लेखनपद्मति; अक्षरं र्किवा वर्ण लिहिण्याची पद्धति; उच्चारांत येणारे निरनिराळे वर्ण कांहीं एक संकेतानुरोधानें रेपा-चिन्द्रह्मप लिहिण्याची पद्धति. [ सं. लिपि ]

लीला-ला-ली. १ कीडा; खेळ; कौतक; मौज; गुण. 'बुझावी हरीं तेचि छीळा बदावी।'-वामन, भामाविलास ( नवनीत पृ. ९८ ). २ सहज घडणारी किया; स्वाभाविक गोष्ट-कृति. 'जयांचिये लीलेमार्जी नीति। जियाली दिसे।'-ज्ञा ९. १९२. ३ ( लीलावतार याचा संक्षेत्र ) विष्णूचा अवतार. –िक्रवि. पुसतां, चारी दप्तरां चल्य्यतां (अष्टपैलु मनुष्यास उद्देशून योजिन् (काव्य ) सहज, स्वाभाविकपों; वेळांतल्याप्रमाणें. ' लीला– कमल घेतां हातीं । कुरणचरण आठवती । ' -एहस्व ५.६६. [ सं. लीला | लीलाधारी-पु. अवतार घेणारा. •चरित्र-न. सहज केछेठा चमत्कार. 'रविक्वर्टी अवतरहा श्रीधर। कैसे केलें लीला-चरित्र । ' -रापि १.१०३. ०मुद्रा-स्री. खेळकर किवा भानंदी चेहरा ( अर्जदाराच्या केविलवाण्या किंवा आशाळ् -एहस्व १८.८२. लिही-ली. लेख; लिपी; शब्दोच्चार. 'जेथ चेहे-याला उद्देशून कुत्सितपंगं उपयोगांत आणण्याखरीज इतर शब्दाची लिही पुसे । तेर्णेसी चावळो बैसे । ' -अम् २.२८. विशेष उपयोग नाहीं ). ० विश्वह-पु. लीलेन धारण केलेले शरीर; भक्तांच्या इच्छा पुरविण्याकरितां देवानें धारण केलेला देह. • चित्रही-प लीलेनें देह धारण करणारा, मौजेनें देहधारी झालेला. 'तोचि जाहला जी साकार। लीलाविप्रही श्रीकृष्ण। '-एरुस्व १.२०. **लील'ाजन**-न. नोगंजन. [ लील!+अंजन ] **लीला-**धारण-न. लीलावत।र-५. लीलेने धारण वेलेला अवतार; विष्णुनं केवळ लीला म्हणून घतलेला अवतार [ लीला+अवतार ]

लीलावती-की. खेळकर-विलासी स्त्री; चंचल बाई; कामचेष्टा क्रणारी स्त्री. २ भास्कराचार्याचा गणितशास्त्रावरील (त्यांच्या याच नांवाच्या मुलीला उद्देशून लिहिलेला ) सुप्रसिद्ध ग्रंथ.

लीली-सी. हिरवें केळें. -कृषि ९०. [ गु. लीलुं=हिरवें ] लुकई-पु (सोनारी) गोळा.

लुकड-डा-ड्या-वि. कुश, रोड; बारीक; सडपातळ.

लुकड-ण, लुंकण-न. चिकटवण; डिकवण; एक चिकट पदार्थ; दगह, काष्ठ इ० चा सांधा बसबिण्याकरितां शेंदूर, राळ, चुना, मेण इ० पदार्थ एकत्र करून तयार केलेला रांधा; रोगण; तकाकी आणण्याकरितां लावावयाचा पदार्थ. २ रांध्याचा केलेला लेप, **आवरण**; पूट. [ ते. अलुकु=घराची जमीन किंवा कुड शेणकाल्यानें सारवणें अगर ती किया. ]

लुकलुकर्ण-अकि १ चकचकणे; चकाकणे; चमकणे; झळ कर्णे. २ टिकटिक्णें; ( उजेड ) लहान मोटा होत राहर्णें; एक-सारखा नसण; लिकलिकणें. ३ ( चेहरा ) तेजस्वी होणें; टवटवीत होणें; तेज:धुंज दिसणें. [सं. ठोक्] लुक्लुकी-स्री. १ चकाकी; तेज; चमक; झळक; लकलकी. २ दिन्याचा चंचल प्रकाश; विझत आलेल्या दिव्याचा कमीजास्त होणारा प्रकाश. ३ (ल.) मरण-समर्योची जीवाची चंचल स्थिति. ४ (चेहरा, फुलें इ० चा) तजेला; टबरवीतपणा; तरतरी; झळकणारी टबटवी. लुकलुकीत-वि. १ प्रकाशणारा; चमकणारा; झळकणारा. २ छुकछुक करणारा; जात भालेला; फडफडणारा; चंचल. (दिव्याचा प्रका. ) ३ चकाकणारे, चमकणारे; तेजस्वी; टवटवीत; तकतकीत. ( डोळे, चेहरा, झाड, ₹∘ ).

स्त्रकसान--- नही. १ नुकसान; हानि; तोटा;नाश. २दुखापत; जखम. -वि. अशक्त; निर्बेल; रही; किरकोळ; नि:सत्त्व (प्राणी, पदार्थ ). [नुकसान] स्त्रकसानी-स्त्री. १ नुकसान; तोटा; नाश; २ हानि ( प्राणाची किंवा पदार्थीची ) ३ अशक्तता; निर्बेलता; नि:सत्त्वपणाः

लुका-का-वि. १ रोडका; कृश; सडपातळ ( माणुस ); मरतुकडा. २ धूर्त; कपटी; लुच्या; नीच; सोदा. ३ कोणत्याहि **कामास** गेला असतां तें न करितां र र करीत माघारा येणारा; दैव चात्र्यादि हीन (मनुष्य). [ अर. लुक्का ] म्ह० समुद्रास गेला लुका तों सका.

दारानें हात ठेविला असतां त्याच बाजूच्या आपल्या हातानें जोडीदाराची कोपराची लवण आपल्या पंजानें धरून आपला दुसरा हात जोडीदाराच्या मानेवर ठेवून जोडीदाराच्या कोप-राच्या लवर्णीत ठेविलेल्या हातानें त्याचें कोंपर वर झटका देऊन फिरवृन जोडीदारास चीत करणें. [ हिं. छुका=हरूविणें ]

लुकुलुकु--किवि. लुखुउखु पहा.

त्युक्कड-वि. अशक्त; किरकोळ; रोड; सडपातळ; ॰ पेंच-पु. कुस्तीतल्या एका पंचाचं नांव.

स्त्रक्रण-न. लुक्ष्म पहा. ०पेच-पु. कुस्तींतला एक पेंच. लुक्णा, लुकाना--वि. दडलेला; लपलेला; झांकलेला.

[ हिं. लुकाना ]

**ऌक्सान**—न. (प्र.) नुकसान.

लुख-न्ही. १ उन्हाचा तडाखा; तिरीप (कि॰ लागणें ). २ (गरम पाण्याची) वाफ.

खुखुखुखु — किवि. हालगरा; डळमळीत; ढिला; लटप-टीत ( खांब, खुंटी, यंत्र, मनुष्य इ० च्या हुळु, मंद, नि:सत्त्व रीतीचा निदर्शक शब्द); स्टुखुटु; लटनट. (कि॰ हालणें; करणें ).

छ्रगट-न. १ (विशे. मुक्ति ह्राड) छ्रबडें. २ (कों.) मेणका पड; कपडा. त्रुगटाबुं( वो )फ-क्रि. (गो. ) कापडावर वारणि-सांतून रंग देणें; मेणकापड तयार करणें; कापड मेणानें मढविणें.

छुगड -- १ बायकाचे वज्र; साधारणतः सोळा हात लांब व दोन हात रुंद कांठपदर असलेलें रंगीत बस्र. २ साधारणपण बस्न (पुरुवार्चे सुद्धा ); धोतर; मानाचा पोशाख; कापड. देशमूख पाटील यांना पूर्वी वस्त्रें देत त्यांना छुगडीं ही संज्ञा असे. 'ऐसे ठाकले मंडपातर्जी । महापंडित भगवीं लुगडी । तो बलदेवास म्हणे वनमाळी। की हे पांडा वो उले। '-क्या ५ १३.१३. ' लुगडी दिलीं हेजिबाला। ' - ऐपो १३. [ सं. दुकूलम्-दुगुलम् - छुगुडं-खुगढें-भाअ १८३३; गु. लुगडुं; सिं. लुगिडो ] म्हु॰ सात खुगडीं शेटं उपडो=विपुलतेचा योग्य उपयोग न कर्गे; विपुलतेचा **उप**-योग करितां न येणें. •खण-पु. छगडें फाइन केलेला खण.

लुंगणें -- अकि. १ निर्वेल होणें; तिःसत्त्व, कमजोर, अशक्त होणें; हारुतांचारुतां न येण्यासारखी स्थिति होणें. २ त्रस्त होणें; कैटाळणे; दमणें; थक्रणें. [ लंगणें, लंघणें ]

लुगदा, लुगदी-धी-पुन्नी. मऊ व चिकट पदार्थाचा गोळा; वांटलेल्या, मळलेल्या, तिंबलेल्या पदार्थाचा गोळा;(भांग, कणिक, पाला, ओली माती इ० चा ) गोळा; लगदा.

लंगर-सी. उंबराच्या जातीचे एक मोठे झाड.

लुगलुगीत-वि. ओला व मऊ; दमट व मऊ; लिबलिबीत

स्त्रंगस -- न. १ खुरटलेलें व बारीक असे ( जोंधळा, बाजरी, गहूं इ० चें ) कणीस. २ (कपडा, दोरखंडें यांची ) रास; ढीग. ३ कुंचला किंवा इतर केंसांची वस्तु यांची टोकें; झिजलेंल टोंक; क्षिजलेला, घासलेला, दगडाचा किंवा लांकडाचा तुकडा. ४ छंगी पहा.

लुंगा—पु. १ (राळा, नाचणा, राजिगरा इ०) धान्याचें लहान कणीस. २ शिंगर्ल; घोड्याचें पोर. ३ लहंगाबहल जुकीचा प्रयोग. [दे. लुंगा] लुंगा, लुंगापुंगा, लुंगासुंगा-ति. १ बारीक; क्षुद्र, नि:सत्व; खुरटलेंलें (धान्याचें कणीस, पीक). २ (ल.) अशक्त; किरकोळ; सडपातळ; बारीकसारीक; बुटका; गरीव (मनुष्य, प्राणी). 'शिंग्याचा ज्यान बक्तीस फेंच । ना लुंगा।' -ऐपो ४२३. ३ सामान्य; हलका; कमी योग्यतेचा.

खुगाई सी. बायको; स्त्री, नारी. ' गुजराथ किहो हिंदु-स्थानापासुनि आणली लुगाई। ' –सला ७२. [ हिं. ]

खुगारणें, खुंगाडणें—सिक. लुटणें; लुवाडणें; नागिवणें; फिनवून घेणें. खुगारणी, ढुंगाडणी, खुगारा-स्त्री. लुट; नागवण्क; फसवण्क; लुवाडणें. खुगारी-रू, खुंगाडचा-वि. खुटारू; लुटणारा; नागिवणारा; पढारी; विशेषतः टिप्कडील कानडी पढारी किंवा वाजारखणें. हे लोक शत्र्कडील लब्करांत लुटाल्ट करीत. —ख २०९३.

खुगारी—स्री. लोळण; लोळणें. [सं. लुंटन] स्रुगी—वि. लहान.

लुंगी — स्ती. १ चारपांच हात लांवीचें गडद निळ्या किंदा तांबडया रंगाचें कमरेंभोंवतीं गुंडाळण्याचें मुमलमानांचे लहानसें वस्त. २ पंचा; घोतर; अरुंद व लांव कापडाची पट्टी; लंगोटी; नेसण्याचे वस्त्र; काचा; पायजमा; पटका. ३ (व.) नहावी हजामतीचे वेळीं अंगावर केंस पडूं नये म्हणून वापरतो तो कपडा. ४ वाजरीचें नाक; सजगुऱ्याच्या दाण्यावरील बोंड; सूस. 'लुंगी भुस नाहीं कोंडा। ' —िनगा १०२.

् **कुंगू–गूं**—न. १ बाजरी, राळा इ० घान्याचें वारीक लहा∙ न**सें क**णीस. २ लुंगस पहा.

लुंगूस — स्त्री. (व.) निवी. 'टोपींतून आंतली लुंगूस दिसुं लागली तरी अद्यापि तो ती टोपी टाकीत नाहीं. '

लुंघणें — अकि. थक्णें; अशक्त, निष्ठेल होणें; श्रमणें; दमणें; लुचिअ-लुची-भाअ १८३४. ] गञ्चन जाणें, दमून जाणें. [लंघणें ] लुखुमुखु— किवि. (गो.

लुंघर्णे — भिक्त. लूट केली जाणे; लुटला जाणे; नासधूम होणे (मनुष्य, मालमत्ता इ॰ची ). लुंघिविणे-सिक्त. लूट, नासधूस जाळपोळ, नाश करणें; लुटणें; लुवाडणें.

लुग्नत—स्त्री. जीभ; भाषण; भाषा; शब्द; शब्दकोश. लुबईपुरी—स्त्री. पुरीचा एक प्रकार. -गृशि २,३६.

स्त्रचक-वि. (गो.) स्रावासावी करणारा.

खुचक-पु. (गो) मोटमोट्या माशांच्या पोटाला चिकटून त्याला ठार मारणारा एक जीव.

खुं खुं)चर्णे — अकि. वासराने गाईच्या, म्हशीच्या (आपल्या भाईच्या ) स्तनांतील दूध पिगें; स्तनपान करणें.

लु(लुं)चर्णे — सिक. १ चिमटयानें केंस उपटणें; केंस काढणें. 'केशस्मश्रू लुंबतों देखा। क्षपणिक तैसे भासती। ' – मुआदि ६. ५७. २ तोडणें; फाडणें; ओरबाडणें; उपटणें. 'बेर वाईट हा न म्हणेचि कांहीं। पापपुण्य तेहि लुंचियेलें।' – निगा २६२. [सं. लुळ]

ळुचपत—स्री. अन्यायाची प्राप्ति; धन्यास न कळिवतां चोरून खाङ्रेला पैसा; आडमार्गाने मिळविलेला पैसा; लबाडीनें मिळविलेला पैसा; लांच.

निषासुनि आणली लुगाई।'—सला ७२. [ हिं. ] लुजपर्णे—अकि. लंगडणें; उडत उडत चालणें; ंगक्षत लुगारणें, लुंगाडणें—सिके. लुटणें; लुबाडणें; नागविणें; वृत घेणें. लुगारणी, लुंगाडणी, लुगारा—स्त्री. लुटः; थांबतः, थवकतः, उडतउडत (कि॰ चालणें; जाणें; करणें ).

> लुचया—कीअव. चिरोटे; एक पक्वान्न. 'फेण्या खाजी करंजी मृदुतर लुचया शर्करेमाजि घोळी।' −िकंसुदाम ३४.

> जुचर—सी. (राजा.) (आंबा इ० फळांमध्य असणारे) तंतुचें जाळें; रेषा.

> जुचलुचणं — सिक्त. पंजांत धरून ओढणें; नखानी ओरवड्डन घेणें; पंजांत धरून फाइन घेणें.

> जुवाडणें —सिकि. लुबाडणें; दुस-याची वस्तु बळजवरीनें हस्तगत करणें, वुचाडणें; लुटणें; नागविणें. 'दिवाणाचे शिपाई, काजीचे शिपाई वगैरेनीं तीं वांगीं लुच्चाइन घेतलीं. '-तीप्र ८७. लुवाडणीं, लुवाडणुक-भी. लुट; लुबाडणें; लुटाहरणां; नागवणुक.

**ळुंचाय, लुच्चेपण**—न. (गो.) लुच्चेपणा; लबाडी.

लुँचित—वि. टकल्या; डोक्यावर केंस नसलेला. 'लुंचित नागिवा उघडा।' -दावि १६८. [सं. लुचु; म. लुंबणें ]

खुर्ची—िव. रुचिकर अत्र खाणारी (जीभ). [सं. रुचित-लुचिअ-लुची-भाअ १८३४. ]

जुचुमुचु—िकिवि. (गो.) खार्टीवर; वरखार्टी. 'मजो जींव युनुमुचु जाता.'[ध्व.]

् छुचूपुचू—िकवि. अस्पष्टः, असेतसें; भलतें सलतें. 'तेथें कांहीं छुचुपुच बोलणें नाहीं. ' -मोर<sup>ं</sup>२३.

लुचौचें — क्रि. (गो.) लुचणं; दूध पिणं; स्तनपान करणं.

लुच्या—िव. लवाड; सोदा; असम्य कम करणारा; ८कः; कुक्रमी; दुराचारी; दुष्टः, दुव्येसनी; बदफेली. [िर्हः, सं. लुख, दूर नेणें; चोरणें; लुखक-लुव्चअ-लुव्चा; राजवाडे अंजमाला, फा. लुचा=व्यसनी, बदफेली ] लुच्चाई, छुच्चेगिरी, छुच्चे-पणा (पु.) लुच्चेचाईं-स्त्री. धूर्तता; ठकवाजी; ल्याडी; सोदे-गिरी; लुव्चे लोकांचा व्यवहार; लवाडीची वागणुक.

लुंझा—वि. ( ना. ) दिला; सेल.

**लुटकण-न-र, लुटकर्ण-**लुडकण, लुडकर्ण पहा.

लुटणें-सिक. १ अपहार करणें; लुवाडणें; लूट करणें, नुक-सान करणे; नाश करणे; नागविणे; धन हरण करणे; बळजबरीने किंवा काययाच्या जोरावर एखायाला किंवा एखायाची वस्तु हुरण कह्न नेणें. २ एखाद्याला जिंकणें; त्याचे सर्वस्व हुरण करणें. 'भक्ति बर्ळेचि पहा हो परमेश्वर भाजि अर्जुनं छटिला। ' -मोउद्योग. १ [सं. छुंटन; छुट्=दोरण ] खुटविण-सिक्रि. १ लुटणेचे प्रयोजक रूप. २ ( लुटब्यास परवानगी देणे. ) अरभक्षम ( लुद्दन नेल्याप्रमाणें ) देणें; अतिशय देणे. त्युटवैया-प. चोर; छटारू; उधळ्या. [ हि. ] छुटा−पु. छटारू. 'कोठें कैचें आले |टाक्णें. [सं. छंटन ] लुटे। वायां झाले टाळकुटे। '(रामदास मूर्खपंचक (नवनीत **पृ. १५८** ). **लुराऊ**-वि. लुद्दन आणलेला-लुवाहलेला; लुरीचाः **छुटार-न. १** छुटास लोकांची टोळी. २ छुटास लोकांची जात-वर्गै; छुटाह्न छोक. **छुटारा-री-रू**-वि. छुटणारा; छुवाडणारा; दरोडा घालणारा. 'गांवोगांवचे आले लुटारी । सी धरून घेऊन जाती । '-ऐपो २५९. लुटाळूट-स्री. सर्वत्र चाळळेळा छटण्याचा प्रकार. सार्वत्रिक लुट; नाश; जाळपोळ इ०

लुंटर्जे-अफ्रि. लोळणं; लोळण घेणं. खोटांगण घालणं. 'तेयां श्री चक्रधराचा चरणक्रमळीं छुटतुसें। '-शिशु ५. [सं. छुट्= लोळणें ]

लुटपु(फ़्र)ट—स्नी. ( मुले, वासरें, खारी, उंदीर इ॰ची ) हिलकावा. ( कि॰ खाणें; जाणें ). धांवपळ; बागडणें; उडचा मारणें; धडपड. [ध्त्र.]

लुटपुट स्त्री. भरगच्ची; अति विपुलता; भरमसाटपणा. 'दागिन्यांत खुप लुटपुट झाली लवली कर्देळी जशी।'-पला ४.३९. [ लुट द्वि. ]

लुट्युट-नि. थोड; अपुरें, शुद; वारीकसें; वरवरचें; कमी महत्त्वाचे (काम). -िकिवि. पळभरांत; झटपट; हां हां म्हणतां. लुटपूट्रगं-अकि. खिळखिळी' होगें; सैल होगें; कमजोर होगें; फुटणें. ' प्रभाकर गाइ बुट, अपरूप अनुसुट, सारी जुट लुटपुटली।' –प्रला ११२. [लटपटणें ]

लुटपुटीचा—वि. लटपटीचा; खोटा; नक्रली. (लहान मुलांचा खेळ). खुटुपुटु-फुटु-बुटु-मुटु-फुट्चां-वि. (लहान मुलांच्या खेळांत उपयोग. ) लटका; कल्पित; खोटा, खरोखरीचा नव्हे असा; मानलेला; फक्त बतावणी केलेला; कल्पिलेला. लुट्-पुरुचा-फुटूचा-बुटूचा - मुटूचा - बुरशांचा-कि खोटा; कल्पितः मानलेला.

खुरखुर-दु, खुदुखुदु--- किवि. चटपट; चुदुचुदु; झपझप द्शेक शब्द. [ ध्व. ]

लुरलुरात—वि. मध्यम लइ, पुष्ट, ठेंगणे, वारोळे असे परंतु जड व सुस्त नव्हे असे ( शरीर, शरीरावय अगर मनुष्य ). [ध्व.] **लुरुलुरु**--- कि वि. लुरलुर पहा.

लुंडणें —अकि. १ लोळणें. 'तरंग सर्वोगीं तोय चुंबी। प्रमा सर्वत्र विलसे बिंबी। नाना अवकाश नभी। लुंउतु जैसा। '-ज्ञा १८.११४८. र लोटांगण घालणें. 'देखिलिये वस्तु उजु छंठिती। मीचि म्हणोनि । '-न्ना ९.२२२. [ सं. लुठ्=लोळणें ] लुंडन-न.

छुंटन-ण---न. १ ल्टः, चोरीः, लुवाडणे. २ नासधूसः, नुकः सान. झाड, वेल इ० ची पानें, फुलें, फर्कें वगैरे सर्व तोड्न

लुंड, लुंडु ४, लुंडो--न. (गो.) डोकें नसलेलें शरीर; धड; कवंब. [सं. रुंड]

लुडकण-न-र—िकवि. झटक्त्र, झपकन्, पडणें; लुडकणें, निजणे, लबेडमें. इ० किया झटकन् होतांना होणाऱ्या आवाजाचे अनुकरण कहन. [ध्व.]

खुडक्रेंण, खुडगर्ण-अकि. १ आडवें होणें; हद्दव निजणें. २ वह्नन हळून पडणे; लबंडून पडणे; कोसळणे. ३ एखाद्याकडे प्रेमानें ओढला जाणें. [ध्व.] स्त्रुडक्या-वि. अडखळणारा; पडणाराः; घडपडणाराः, पडण्यासाः खाः

छुडगी --स्त्री. १ भांगेचा केलेला एक प्रकार. २ झोकांडी;

त्युडर्ते---न. नकसगाराचे एक इत्यार.

स्त्र**डधावण-अ**कि. लोळणे; उलटेंपालटें होणे.

**छु इबा**—िवि. १ (राजा. ) वोवडा (माण्स, मूळ). ३ वर्धी ब्बार करण्यास असमर्थ (जीम, ओठ, कंठ इ०). 🛭 अस्पष्ट र्विवा बोवरें; स्पष्ट वर्णीच्चार न करितां बोल्लेलें (भाषण, शब्द, अक्षरः). ४ लुडबुडचा; ढवळाढवळ करणारा; नसते उपद्याप कर-णारा. सुड्वेपणा-पु. बोबेडेपणा.

लुडबुड--स्री. १ दुस-यानें बोलाविसें नसतां त्याश्या कामांत पड़ेंगे; दुसऱ्याला मदत करण्याकरितां त्याच्या कामांत केरेली दवळादवळ; चाललेल्या कामांत उगाच केलेली गडवड. २ एखायाला मूल इ०नीं केलेली किरकोळ मदत. **लुडबुडणे-**अक्रि. १ दुसऱ्याला त्याच्या कामांत मदत क<del>र्ह्ह लागेंगे; गडबड</del> करणे; लुडवुड करणें; हवळाहवळ करणें; ज्या योगें दुसऱ्याला अडथळा होर्ल अशी मदत करेंगे; विनाकारण दुसऱ्याच्या कामांत गहून जाणें. २ इकड्न तिकडे आणि तिकड्न इकडे असे हेलपारे घालणे विवा खाणे. 'दाविडो लुडबुडाम्यहम्।' लुडबुडत अवळ जवळ परंतु हरुके टाकरेरया पावलांच्या भावाजाचा पडणे-एखाद्याच्या मार्गीत पडणे; दुसऱ्यारा भडथळा उत्पन्न होईल अशा रीतीनें निष्कारण त्याच्या कामांत असणें किया मदत

करणें. छुडबुड्या-दि. १ दुसऱ्यानें बोलाविलें नसतांना त्याला सदां। '-पला ८४. [ हिं. फा. लुत्रा ] लुनरापन-न. खोड-मदत करून त्रास देणारा; छडवुड करणारा; छडवुडणारा; पुढें पुढें **करणारा; उपदेश किंवा मदत कर**ण्याच्या ऐटीनें विनाकारण चुकीच्या मार्गानें कामांत पडणारा. २ ढवळाढवळ करणारा; लुडबुड कर-णारा. 'शौर्ये निर्दय, आर्जने लुडवुडया की दीन सद्भाषणीं।' **-वामन, स्फुटकोक १६ (** नवनीत पृ. १३५). **म्ह**० ' लांडें लुडबुडें आणि नाचे पुढपुढें. '

स्त्रडमा-नि. १ आंखुड; तोकडा; लांडा ( हात, पाय, बोट इ०). २ आंखुड किंवा लांडा हात, पाय इ० कोणताहि अवयव असलेला. ३ लुडबुडचा.

**लंडमंड**—वि. निश्चेष्ट पडलेला; कासावीस.

लुडवा-वि. इस्तपादरहित; थोटा व पांगा. 'प्रसुति-समयीं आडवा आला। शहें छेदुनि लुडवा वेला। '-अमृत १६. लुंडा—वि. लुळा; पंगु; थोटा; पांगळा. 'शाह्याचा केला कुंडा। तोंड़ी पाडियेला घोंडा। ' –तुगा ३१८१.

लुडाखुडा-वि. १ थकलेला; अशक्त; महातारा. २ जरुठ; मोडकळीस आलेळा; सरासरी काम चालावयाजोगा; मोडका ( नांगर, गाडा इ० ) ३ लोळा-गोळा; फाटका तुटका. [ लुला+ खुडा

लुडाबुच्चा-नि. भुंडा, बोडका, उघडावोडका; खांचा, पानें इ० नीं विरहित असा ( वृक्ष ). छुंडाभुंडा-वि. रिकामाः मोकळा; ( बांगडया इ०नीं ) विहीन. ' हातांतल्या बांगडया फुद्दन ते लुंडेभुंडे दिसले. ' –अस्तंभा ६०. [ लांडा+भुंडा ] लुंडी-वि. **छटलेली. 'अशी दुनिया लुंडी।'-विवि ८.८.१५७.** 

लुडी-की. (गो.) हुशारी.

लुढावर्णे—सिक. धुडकावर्णे; उधळून देणें; डलटापालटा करणें. भान भिडावृन देति लुढावृन टोपीवाले नाहीं गणती । ' -ऐपो २५३. [ सं. लुंडनम् ; हिं. लुंढाना ]

लुढिया-पु. १ भांग घोटण्याचा दगड; विशिष्ट आकाराचा बरवंटा. 'गंगावितारीं ह्या छुढियानें छानलेल्या विश्वेश्वराच्या प्रसादाची लज्जत औरच आहे. ' –भाऊ २१. २ भांग घोट-णारा माणुस. [हि.]

लुतकरी-सी. लकतरी; चिंधी; लुगडें, धोतर बंडी इ० फादन त्याची लोंबत असलेली चिंधी; चिरफळी. [फा.]

**छुतफ, छुत्फ**—स्त्री. मेहेरवानी; कृपा. ' यापासी येछन... याचे म्हणवल्यानें छतफ नाहीं. '-पेद ६.१९०. [ अर.छत्फ् ] खुत( थ )फी, खुफ्ती, खुक्फी-वि. कृपेनें दिलेला; दत्त.

साळपणा.

ट्युर्ता—की. १ त्वचेला होणारा रोग; लुत; कोड; कुष्ट. तेसा नवही द्वारे सवती । आंभी देहाची छती जिती । '-ज्ञा १३.७३१. २ (व.) ओकारी; उलटी. ३ जननेंद्रिय; शिक्ष. 'दोन्हीं अंड झडो तुझी छिति गळो दुर्गेध हो मंदधी।' -श्रीतंन १.८२. छ्र**तिजणें**-सिक्ते, गल्ल्युष्ठ व्याधीने युक्त होणें; त्वचारोग होणे.

छुत्पुत् करप—िक. (गो.) कानगोधी करणें. दुंधळणें—अफि. (व.) घुटमळणें; एखाद्याच्या मार्गे फिरणें. खुधौनी-अ. ( महानु. ) छव्न. ' छोनि सहिला माजि-वास्थारा । जंबद्वई । ' –ऋ ८९. [ सं. छुपू ]

ख्र**प्त**—िति. १ होपलेला. २ लपलेला; अदश्य **झालेला.** ३ रद्द पडलेला. ४ वहिवाटींतुन गेलेला. ५ लिहितांना किंगा बोलतांना गळालेला. ६ विसर पडलेला; विस्मरणांत सांपडलेला. [सं.] •प्राय-वि. बहुतेक छप्त झालेला; छप्त झाल्यासारखा. लुप्तोपमा-की. (साहित्य) उपमा ह्या अलंकाराची उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, आणि उपमावाचक शब्द अशीं जी चार स्पष्ट अंगे त्यांपैकी एक किंवा अधिक अंगे ज्या उपमेत नसतात तिला जुप्तोपमा भ्रणतात. हिच्या उलट पूर्णीपमा. जुप्तोपमा आठ प्रकारची आहे-उपमान, उपमेय, धर्म, धर्मवाचक, धर्मो-पमान, धर्मोपमेय, धर्मोपमानवाचक, धर्मोपमेयवाचक. यांपैकी कोवतंहि एक छप्त असते.

द्धवक्रणें — अक्ति. १ एखाद्या पदार्थासाठी टपून किंवा वाट पहात बसणें; आशा धसन वसणें. ' उंदरासाठीं मांजर मघां-पासून येथें लुबकून बसलें आहे. ' २ चिकटणें. [ सं. लुभू ]

खबडो-वि. (गो.) वोवहें बोलणारा.

लुबरा, लुब्रा-वि. १ कारणावांचुन मध्यें तोंड घालून वोलणाराः; दुसऱ्यानी विचारिलें नसतां त्यांना उपदेश करावयास जाऊन किंवा आपलें मत सांगू जाऊन उपद्रव देणारा; लुडबुहवा; ढवळाढवळ करणारा. २ तोंडपुजा; चोंबडा. ' मला जरि म्हणाल वा तरि विशंक छुबा म्हणा। ' - केका ७२. [ध्व.] '

ल्युबल्यब-स्त्री. वटवट; बडबड; कंटाळवाणे भाषण; दुर-दुरणे; मुखाचें भराभर बोलणे. [ध्व.] लुखलुब-बां-क्रिवि. १ छबरेपणानें; पुन्हां पुन्हां मध्यें तोंड घालून; मध्यें तोंड घालुन ( दुसऱ्याचें बोलणें थांबविण्याकरितां रागानें उपयोगांत खुतरा, खुत्रा—नि. १ रुपळ; बहबडया; गप्पीदास. २ आणतात ). 'चार वेळां तुला बोलं नको म्हणून सांगितलें निंदक, चुगळखोर; छबरा; चहाडखोर; पाठीमार्गे निंदा करणारा; तरी माक्त्यानें छबछबां बोछतोस. ' २ शेळी इ० नीं चोंबडा; खोडसाळ. 'ही काय सांगे छुतरी कुत्री बसवस करती मचमचां खाणें याचें अनुकरण करून ( कि॰ *छा*णें ). भराभर परंतु इन्हों पावलें टाकृत चालण्याच्या ध्वनीचें अनुकरणकहन (कि॰ र चिरडलेलें; कुसकरलेलें; कोमेजलेलें. ३ रेंगाळणारा; कंपायमान; ্বাস্ত্ৰ), जोराची दंगल अगर वडवड दाखविणारा शब्द. ( ক্রি০ र .ग ). त्युचन्युचर्णे-अफि. इलणें; लवलवणें.

रपुत्राञ्चर्ण---सिक्त. हरण करणें; लुटणें; नागविणें; लंगारणें; दुस-याची वस्तु तथाच्या इच्छेविरुद्ध, त्याची परवानगी नसतां उपटणें. सुवाडणी-स्त्री. लूट; लुवाडणुक; नागवणुक.

खुंबी —स्री. लोंबी; लोंगर; लोंबट; लोंब; घोंस; कणीस. त्रुव्यधका — स्त्री. पारध. [ सं. छब्धक ]

त्युब्ध—वि १ भासक्तः, आशा असलेलाः, आशाद्यः. २ लोभा-वरुेला; लोमी; लोभाविष्ट. ३ उत्कटतेनें कांही पदार्थ इच्छिणारा. भोहित; छोलुप. 'जो अनुसरेल इंद्रियमदा। लुब्ध होऊनियां स्वादा।' –ज्ञा ३.१०३. [सं. लुम्=लोभ धरणें.]

लुब्धक-पु. १ पारधी; शिकारी. २ लोभी. ३ रांडबाज वेश्यालंपट. ४ गुदद्वार. ५ ( ज्योतिष ) बृहल्लुब्धक ह्या तारकापुंजां तील पहिल्या प्रतीचा तारा; मृग नक्षत्राजवळील व्याध हा तारा. त्रुडघर्ण-अकि. (कान्य) लोभ सुटणें; एखाद्या वस्तुची अनावर इच्छा होणें; एखाद्या वस्तुतिपयीं मोहित होणें; भुछंगं 'भरज्वानी-मधीं मस्त तुझा भर नौतिची बाहारी। पाहून लुब्धलों तुसी **भा**तां किती दिवस चाळविसी नटधारी। '-होला ८९. [सं. ਲੁਸ਼ ]

खुब्रा, खुभरा, खुभ्रा-वि. दुवरा पहा.

ट्युमर्का, त्युमर्णे-सीन. रुमणी-णे इ० पहा. नांगराचा दांडा. लुमणें — न. लोढणें (विशेषत: लाक्षणिक अर्थ) पहा.

त्युलपणें, खुलणें—अिक. (कान्य महानु.) लोभ धरणें; भासक्त होणें; भुलंगें; लोभानें आकृष्ट होणें; एखाद्या वस्तूकडे प्रेमानं ओढलें जाणें. ' सदां इंद्रियार्थादिकांतें लुलावें । ' -उपदेश चाजिशी ६. [सं. लोखप]

खुला-वि. १ जन्मतः किंवा रोगादि कारणांमुळें व्यंग, भशक्त झालेला; पंगु; ताठपणा नसलेला; ढिला; लॉबत अस-लेला ( हात, पाय, मनुष्य, प्राणी ६० ). ' हातानें, पायानें किंवा जिभेनें तो छुठा आहे. ' २ अशक्त; कमजोर; निर्जीत. ३ म्हाता-रपणामुळें किंवा अन्य कारणामुळें भापलें कर्तव्य करावयाला अस-मर्थ. ४ अपूर्ण; सदोष. ५ यथास्थित न चालणारा. ' माझी बायको मेल्यापासुन माझा संसार लुला पडला. ' [ सं. लोल्=इल-कमजोर; निरुपयोगी; व्यंग असलेला. ख्रुलावर्णे-अकि.१(हात, पाय, इ० गात्र ) अशक्त होणें; आपआपलें कर्तव्य करावयाला इच्छेच्या उसळीनें; उत्सुकतेनें. असमर्थ होणें; लुला होणें; पंगु होणें. २ अशक्त किंवा कमजोर होणें. 🧸 (कों.) दुसऱ्याच्या कारभारांत छडबुड कहन त्याला 'मज निदिस्थातें खाणौरियें। छसौनि नेति।' -ऋ ५५, उपद्रवकारक दोणें, [ लुला ] लुल्तित-वि. १ खिळखिळे झालेलें.

लेंबणारा. ४ ढवळलेंलें.

लुलाय-पु. रेडा; टोगगा; महिष. ' याया मन यश लोकां सुख गुत्रा तो लुटाय मांस मरे । '-मोभीष्म १.४८. [स.] ॰वाहन-पु. यम.

द्युत्यु-स्त्री. लाल्चः; लोभ. ' लुकु न धरावी देहातीत व्हावें। ' –रावि ३९.

खुखुपत, खुखुपतू, खुखुरुतू, खुस्खुरुन् —की. मन-धरणी; हांजी हांजी; आजैव; एखाद्याला वश करून घेण्यासाटीं त्याला दादाबाबा करणें. ' बराडी-पणानें त्याची लुउपत । न करी तो विरक्त ग्रह्मर्य।'-दावि २१०.

लुलुपु(ब)री, लुलुमिठी—स्री भातुग्ता; उत्कट इच्छा; लालसा; लोभ. 'कृण्णह्नपीं पड़े मिठी । होत लुकुबटी डोळ्यां।' -एमा १.२९०.

खुत्रुवाना — पु. ( व. ) भिकारी, दरिदी; दीन; दुबळा. 'खुड-वान्यासारखा फिरतो.'

**जुल्ल**—वि. गुरू; क्षिगलेला; दाह्नचा वैफ चढलेला.

लुवलुवर्णे--अफि. १ अंगावर उवा, मुंग्या, किडे इ० अति-शय चढणे, चालेंग व त्यामुळे खाज सुद्दन त्रास होणें. २ बोलण्या-करितां जीभ वळवळणें; बोल्ल्याची जिमेला खाज सुटणें. 'मी आतां अगदीं बोलणार नाहीं असें म्हणतों पण प्रसंग आला म्हणजे जीभ छवछवत्ये, राहवत नाहीं. ' [ ध्व. ]

स्त्रवंक-किवि. (गो.) कापण्याला; कापणी करावयास. 'शेत उबुंक गेल्यांत. ' लुंचणी-स्वी. (गो. ) शेतकापणी; लाणी. [ सं. छ=कापणें ]

**द्धम**—िव. लुसलुशीत. 'हें वाळुक कोवळें लुस आहे. '

लुसलुशी-सी-सी. (फर्के, झाडें, चेहरा इ० वरील) टवटवी; तजेला; ताजेपणा; तेजस्विता; पक्षतेचें तेज; पूर्णतेची मळक. स्त्रस्तुशीत-वि. मऊ; टवटवीत; अतिशय कोंवळा; स्वच्छ व तजेलदार; कोंवळेपणामुळें टवटवी, मृदुत्व आलेलें (फल, पर्ण, अंकुर, शरीरावयव इ०). खुसखुशीतपणा-पु. छुसछुशी पहा. लुसलुसर्ण-अकि. टवटवीत असणें; तजेलदार असणें, दिसणें. लुसकान-नी-लुक्सान, नुकसानी पहा.

त्युसलुस-नी. उत्युकता; उत्कट इच्छा; इच्छेची उसळी; णारा ] ॰ पांगळा-वि. हात विवा पाय लुला असलेला; अशक्त; प्रबळ इन्छा. [ध्व ] स्त्रसलुसणें, स्त्रसलुस करणें-अति-शय डत्कंटित होणें. लुसलुस, लुसुलुसु-ऋवि. उत्कट इच्छेनें;

लुसर्णे—सिक. (महानु.) छुटणें; आकर्षणें; ओहून घेणें,

लुह, लुक-सी. झळ. [हिं.]

जुहंगी, जुहांगी, जुहांगीकाठी—लोहंगी इ० पहा. जुळणं—अकि. (कान्य) लोळणें; लोळण घेणें. 'ऋदि-सिद्धि पाय-। धुळीमाजीं लुळती सर्वदा।'

जुळलुळीत —िव. लुमनुशीत, कोमनः, सृदुःलवचीकः, हुळ-हुळीतः, सत्त्वाच्या कमीपणानें सृदु ( जीस, अति पिकलेलें फळ, नुसर्ते मांस ).

लुळा—िव. लुळा पहा. ०खुडा—िव. महातारा आणि अशक्त; जीर्ण आणि निकामी; फुटलेळा तुटलेळा ( मनुष्य; प्राणी, गाडी, पदार्थ ). ०खुळा—िव. शरीरानें व मनानें पंगु; अशक्त; निर्वीयै; खुळा ( लुळा खुडा या अर्थीहि हा शब्द चुकीनें वापरतात ).

जुळी, लोळी—स्त्री. १ (कों.) श्रम, झोंप, थकवा इ० मुळें मूल, माणूस, पश्च यांना होणारी लोळण्याची इच्छा. (क्रि॰ येणें). लोळण; उन्हाळयामुळें येणारी सुस्ती; लोळण्याची इच्छा; पेंग. २ (महानु.) गुंडाळी, गांठ. 'जाणिवेयांची लुळी झळाळिली।'—शिशु ४३.

खुळं—न. बाजारवुणगें; हलक्या सलक्या लोकांचा समु-दाय; वात्रट, टवाळ, मवाली लोकांचा समुदाय, दाटी; दुकान-दार, गि-हाईक, सट्टेवाज लोक इ० ची गर्दी; तमाशा, मारामारी, भांडण इ० चाललें असतां गोळा झालेली दाटी.

**তু, তুক--ख-**---ন্দী. उन्हाचा तडाखा; तीव झळ; उष्ण **हवा**; उष्ण वारा. [ हिं. लुक ]

र्छुं—न. लोंकर; बारीक केंस; लव. 'त्याची आयाळ जाड भरान पोटाखालीं केसाळ असें पांढरें लूं असतें. ' [सं. लोम ]

खूट—की १. लुटण्याची किया. २ लुटण्याने मिळालेलें जें कांहीं तें, लुद्दन आणिकेलें द्रव्य इ० ३ सढळपणाने केलेला खर्च (गरिबांना घातलेलें जेवण, दिलेलें दान इ० ). ४ विपुलता, समृद्धिः, लयलूटः, भरमसाटपणा. [लुटणें ] भारणें—लूट करणें; लुटणें. •फाट—फूट—ल्बाड—की. लुटः लुबाडणीः, नासधूस. 'श्रूच्या मुल्खांत्न लुटफाट करून विजयी होलन आलेलें सैन्य...'—स्वप. ३६. [लुट द्वि.]

ळूड—की. शेतांत करावयाचा राव. (दाढ.) -बदलापूर २८३. ळूत—की. १ मनुन्य, कुत्रा इ० प्राण्यांस होत असतो तो एक प्रकारचा त्वचारोग. २ शुरणाच्या झाडासारखें एक औषधी-पयोगी झाड. याच्या फुलानां शेवाळें म्हणतात.

**ळुता**—५. कोळी; कांतीण. 'बहुधा बद्ध करीलचि लूतेचें जिष्णुवारणा सुत। '−मोविराट ४.३६.

लूनिया—पु. मीठ पिकविणारा वाणी. [ सं. लवण; हिं. ] लूच—स्री. (गो.) प्रवल इच्छा; रुचीची परमावधि. ले—( बा.) चतुर्यीचा प्रत्यय; ला. उदा॰ रामाले.

लेइणें, लेणें—सिक. धारण करणें; घालणें; धरणें; नेसणें. 'आयुलेनि सुकृमारपणें । हे न ले परागाचें लेणें।' -शिशु ६९०. [हिं.]

लें(लें)क—प. १ मुलगा; पुत्र. २ पारपूरणार्थक बुवा इ० अर्थी उपयोग. 'आतां तिकडे जाणार तरी कोण लेक. '-मृ ४४. इ हीनतादर्शक, तुच्छता, तिरस्कार अगर निंदाव्यंजक शब्द. 'म्हणती अहारे नपुंसका। ऐसे राज्य मोडुनी लेका। भीक मागणं विरयेलें। '-नव १८.२५. -की. मुलगी; कन्या. 'म्हणे तुझी होइन मीच लेकी।'-साकह २.२५. म्ह० लेकी बोले सुने लागे. ०(पु)पूत-चाळ-पु.न. मुलगा; मूल; मुलगा किंवा मुलगी. (सामा.) मूलबील; मूलवाळ. व्यळा-पु. राखेचा मुलगा; रांडेचा मुलगा; स्वश्री वांचून इतर स्त्रीचे ठिकाणीं झालेली संतित: दासीपुत्र. विता-पु. बाप; पिता. लेकाचा कार्याला जुंपला आहे. '-नाकु ३.५५.

र्छे( ले ) इ.हं --- न. मूल; बालक; बाल. ( पुत्र किंवा कन्या या अर्थी. ) 'तरी सकृप वाप तुं म्हणिस नायके ठेंकरूं। '-केका ९२. लेकरालेकरीं, लेकरालेंकुरीं-किवि. १ वाडविडलां-पासून ( चालत असलेलें वतन, हक, इ० ); मुलापासून त्याच्या मुलाकडे अशा कमानें; वंशपरंपरेनें. २ मुलांत; मुलांशीं; मुलां**मध्यें** इ० [ लेककं द्वि. ] •धाळ, लेकरेंचाळे-न एव.भव. मुलेंबाळें; लहान मुळें; मुलेंबिलें; कुटुंबांतील लहानमोटीं मुलें ( सामान्यत्वें-करून. ) र्लेकुरडा-वि. लहानसा; पोरकट. 'न्हाण आले शोभेना अंगाचा बांधा लेक्रडा । ' -प्रला ९९. लेक्क्र**रछंद्**-प. १ मुलांत मिसळण्याचा छंद, होस, आवड; मुळांचा शोक; लहान मुळांसारखें वागण्याचा स्वभाव. ' अरे तूं एवढा मोठा झालास तरी लेकुरछंद टाकीत नाहींस. 'र पोरकटपणाचा नाद; वालिश हट. 'आई-बापावांच्न मुलाचे लेंकुरछंद दुसरा कोण पुरवील ? ' लेंकुरपण-पणा-नपु. १ बाल्यावस्थाः शैशवावस्थाः २ पोरपणाः बालि-**शता. लेकुरवा**-वि. (राजा.) पोरकट; बालिश; ल**हानसा.** लेकुरवाला-ळा-वि. १ मुलेंबाळं असलेला. 'लेकुरवाळी बाईल म्हणतें आतां याला झोंका।'-मध्य. २ ज्याला भाडवे कोंब किंवा बारीक फाटे आहेत असे ( हळकुंड ). लेंकुरसमज्ञत-स्री. पोरबुद्धिः; लहान मुलाचें ज्ञान. लेंकुरस्वभाव-पु. पोर-स्वभावः; बालिशपणाः; लहान मुलाचा स्वभावः [ लेंकरूं-स्वभाव ]

े <mark>छेकि(की)न</mark>—अ. पण; परंतु; शिवाय. [का. <mark>छेक्नि;</mark> अर. लाकिन् ]

लेख—पु. देव. 'गुरूपुत्र हा तूं न समान लेखी। जयाचा असे फारसा मान लेखीं। '-वामन, विराट ७.१२३. लेख**र्ष-पु.** देवर्षि; नारद. -हंको. लिहिकेला कागद. ३ गणनाः हिनेवः मोजदाद. ' थेवी धसं ये केख । ' - अमृ ५ ९, ४ प्रतिष्ठा; आकार; तुलना; पर्वा. ' खांडे प्रत्ययः परणें. 'औदिता वरौनि घरा। मगलेखा येईल। '-शिशु [सं. टिख=हिहिणें] ०नियद्ध-वि. टेखांत नमृद केटेलें ०पत्र-पढा-पूस-न पु. देणे घेणे इ० व्यवहार करतांना उभयपक्षांना विवा एका पक्षाला वंधनकारक ताकीदपत्र, दस्तंपवज, कर्जखत, सनद, इ० छेख केंटला असतो हो. 'सादेब लोकाचे सरकारकामांत जे हेखपुस होतात ते समय छापून छोकांस कळण्याकरितां प्रसिद्ध करीत जावे. '-इनाम १२६. ०प्रमाण-न. लेखी पुरावा; लिखित भाधार, प्रमाण: प्रमाण मानेटला दस्तएवज. लेखांक-पु. **लेखाचा विभाग: एखाद्या कोटचा हेखाच्या पाइहेल्या भागांपैकी** प्रत्येक. [ रेख+अंक ] लेखादेची-श्री. क्रजेखत. लेखापुर्शी-किवि. लिहिण्यांत; रेखामध्यें; हिहन रेऊन (तोंडातोंडी नकी असें ). लेखावेगळा-वि असंख्यः मोजतां न येणाराः अगणितः 'नाना दृष्टीचे हमाळे। उटली हेखावेगळे।'-अम् ७.१४३ लेखी-वि. लिहिलेला.

लेखक, लेखिक--पु. १ ठिड्णारा; नक्ष्ठा करणारा; कार-कृत; ठिड्णियावर उपजीविका करणारा. २ स्वः त्रपणे चित्र, प्रेथ इ० रचणारा. ३ (मांकेतिक) कारभारी; कारकृत. 'नाना फड-णवीस तथील निखालसता लेखकगुखं... दिश्वन आल्यावर. '-ख २०८९. [सं.] श्रिमाय्-पु ठिड्णियाची (प्रंथकर्त्याची नन्दे) चुक; हस्तदोष; नकल्णाराची चुक. लोखकी-स्वी. व्यक्षाचा घंदा; लेखकाचे काम; कारकुनी. --वि. कारकुनाने ठिड्लिलाः लेखकाने लिहिल्ला.

लेखणी-नी, लेखण-न्धी. १ शाईने कागद इ० वर िहिन्ण्याचें बोरू, कांबरी इ०चें केलेलें साधनः कलम. २ (व.) दगडी पेन्सिल. [सं. लेखनी] लेखणीस चंग यांधण-मुंदर लिहिन्ण्याचा धंदा करणें; उत्तम, वलणदार अक्षर िहिणें. लेखण्या करणें-१ तुकडे करणें. २ (सैन्याच्या) तुकडचा पाडणें. ३ ठार मारणें. ० हांक्या-वि. कसें तरी आणि कांहीं तरी लिहिणारा; वाटेल तें लिहिणारा; विचार न करितां लिहिणारा; मूर्य संपादक. 'हे सूक्ष्म भेद डोकें एकीवडे तर लेखणी एकीकडे अशी जेथें स्थित आहे तथील लेखणीहांक्यांच्या लक्षांत कसे येणार !'-टिले ३.२९७. लेखणीचा धड-पुरा-बहाहर-पु. अति उत्तम लेखक; लेखनकलेंत निष्णात; कल्पमबहादर; कुशल लेखक; लिहितांना न चुकणारा, वळणदार लिहिणारा.

लेख — पु. १ जें लिहिले किंवा लिहिण्यांत आलें तें; अक्षर.
'नाना नुटितां केख । पुतिले जैसें।' – अमृ ७.७०. २ दस्तऐवज; विन्ठदर्शन जालें असें वि तेखाल।' – मोर्कण २.१९. २ पर्वा तरिहलेला कागद. ३ गणना; हिणेव; मोजदाद. 'येंवीं घलं ये करेंणे; चाहणें; आदर करेंगे. 'न गणावा गरुडिह मग लेखावा केख।' – अमृ ५९. ४ प्रतिष्ठा; आकार; तुलना; पर्वा. 'खांडे काय हो मशकतातें।' – मोमीष्म १.२५. ३ लिहिणें. 'निध्यष्ट थोवेकाल असमसासु। एरां लेख नाहीं।' – शिद्यु १०२२. ५ कृष्ण केले मेलेसे लेखलेच लेखलेंण।' – मोकण ३५.२२. ४ प्रत्यय; परणें. 'औदिता करींनि घरा। मगलेखा येईल।' – शिद्यु विचार करों. 'पें गा मक्तीचेनि नांवें। फूल मज एक वार्वे। तें ६९६. ६ – न. एक, दोन इ० जे पांडे मुले शिकतात तेप्रत्येकः लेखें तिर स्यां तुरेवार्वे। परि मुर्खीचि घार्ली।' – ज्ञा ९.३८४. [सं. लिख्ड=लिहिणें] ० नियद्ध-वि. लेखांत नगुद केलेलें ० प्रजन्म

लेखन-ण-न. १ लिहिणे. २ लिहिण्याची घाटणी; शैली. ३ जें लिहिलें ते. ४ चित्र, नकाशा इ० काढणें किंवा रेखादिकांनी निर्मिने. [मं. हेखन] •क्स्या-स्त्री. लिहिण्याची कला. • प्रशस्ति-ची. श्रीक्षिवाजी महाराजांच्या आज्ञेवह्न सरकारी कागदपत्रे लिहिण्याचे टराविक मायने वगैरे पद्धति बाळाजी आवजी चिट-णीस यांनीं तयार केली ती. **्सोमा**-स्त्री. पत्राचा शेवट; मज-कुराची अखेरी. यापुढें दुसरा मजकूर येत नाहीं. पेशवाईत हा एक शिका होता. ०३:३१तंऽय-न. वर्तमानपत्रांतून लेख लिहि-ण्याचे स्वातंत्र्य. ( इं. ) लिबर्टी ऑफू प्रेस. **लेखनाडंबर-न**. १ पुष्कळ लिहिणें; लेख-विस्तार. २ लांबलचक पत्र इ० लिहुन वाचणारास त्राम देण किवा आपल्या टेखनपद्वाची ऐट मिर-विंग. पत्र इ॰चा शेवट करतांना पुढील प्रमाणें हा शब्द योजतात. उदा० कळावें ही विज्ञप्ति, लेखनाइंचर कशास पाहिजे ? 'लेख-नीय, लेख्य-दि. १ छिद्दिण्यास थोग्य, छिद्दिण्याजोगा. २ खिजगणतीतील. 'पार्था स्वल हें पाहीं। जेथ स्वर्गसुख लेखनीय नाहीं। तेय ऋदिसिद्धि कायी । प्राकृता होती। '-शा २.३६५. लेख्यमूर्ति-स्री. कागदावर किया कापडावर काढलेली मूर्ति.

लेखा—पु. १ हिशेब; गणती; मोजणी. 'जाती लवपळ घटिका काळ टेखा करितो ।' -दत्तपर्दे पृ ५५. २ पर्वा; खिज-गणती; पाड:किंमत. 'म्हणउनि क्ष्मणाचा हा असे आजि लेखा।' -सारु ७.१६८. ३ लिखितप्रमाण; दस्तेपेबज. 'त्यांचें त्यांस वाल धन। काळांतरीं ओपिल्या प्राण। तुज देतील लेखा करून। फाडीबाडी हरतर्थी।' -मुसमा १४ १२५. लेख ]

**लेखित**—वि. लिहिलेलें. [ सं. ]

लेखीं —िकिवि. १ (व.) मतानें. 'माझ्यालेखीं तो मेला.' २ त<sup>2</sup>हेंनें; परीनें; सारखें. 'कोण लेखीं मोक्षाला मिटार्वे। तेथें ' –दावि १५५.

लंगडलंगड—स्री. पिरपीर.

लेगुटी-सी. (खा. भिली.) लंगोटी.

हेंगो-पु. (गो.) खेकडचाचा पाय.

लेचण-अक्र. खचणें; दबणें; नमणें; दबकणें; बांक येणें.

लेबापे(फे)चा-वि. अशक्तः; कमजोरः; निर्वीयः; निर्वलः। नि:सत्त्व; कच्चा; दुर्वळ. स्थेर्य, शक्ति, सत्त्व इ०चा अभाव याला वेदम मार देणें. असलेला. ' लेच्यापेचांच्या नादीं वायंका लागत नसतात.' -सवतीमत्सर ५४.

लेंची-सी. एक प्रकारचें झाड.

लेजणे—सिक. घाटळा जाणें, धारण केला जाणें. ' कां हीर व त्रासदायक मुर्छेमाणसें, गुरेंढोरें, सामानसुमान इ० कंकण नं लेजित वायकांहीं। '-आमु ५८. [ लेंगे ]

लेजीम-स्नीन. लांकडाच्या दांडवाच्या दोन टोकांना धातूच्या चऋत्या ओंबलेली सांखळी वसवून व्यायागासाठी केलेलं एक धनुष्याकृति साधन. [ फा. लेझम् ]

लेंझा—वि. (व.) ढिला; भेंगळा; सैल; ताठपणा नमलेला. **'असा** लेंझा कारभार काय कामावा '' 'उशी जरा लेंझी भरली गेली. '

**लेटणें--अ**कि. पडजें; लोटजें; पसरंग; निजणें; विश्रांति इ० साठीं जिमनीवर आडवें अंग करणें. [ सं. लुट् : हिं. लेटना ]

लेटी—स्त्री. (व. ) हातग्याचे झाड: अगस्त्याचे झाड.

लेटीस-स्थी. एक भाजी. हिचे दोन प्रकार. -क्याबंज व कास. [ ई. ]

लेंड-सीपु. १ दोन या अर्थाची विटीदांड्रच्या खेळांतली संजा. २ विटीचा एक प्रकारचा टोला. विटीचें एक टोंक हातांत धहन व दुसरें जिमनीकडे कहन ती खार्टी सोड्न जिमनीवर पडण्यापूर्वी मधल्यामध्येच तिच्यावर होला मास्त ती फेक्पें. -मखेषु १८. [ते. रोंडू]

लेंड--न. लेंड्क, विष्टेया लहान गोळा ( मनुष्य, धुन्ना, मांजर इ०च्या ). मह० (गो.) एकाच लेंडाचे तुक्रडे, एक परमाळतरो नी एक घाणतलो. ळेंड प्रस्नास येपें-आपरें आवडतें मूल इ०चं प्रेम करतां करतां अत्यंत तलीन होऊन देहमान विसरणें.

लंडओ(वो)हळ, लेंडि, लेंडिया—श्रीय. टहान ओघळ; लहान ओढा; पन्ह्या. " गांवीचे होते छेडवोहल । गंगेसि मिळतां गंगाजळ। ' - व्यं ३४. लेंडकी - स्त्री. चरकांतून पिळ्न काढ़केला ऊंस; चिपाड. लेंडक्या, लेंडक्वळ्या, लेंडु-कवळ्या-पु एकदां चरकांतून पिळून निघालेलें कांडें पुन्हां चरकांत लावणारा. लंडपटाऱ्या-वि. (व.) वेशरम; निर्रेज्ज. 'त्याला एकदां घालवन दिलें होतें तरी तो लेंडपटाऱ्यासारखा त्यांच्या घरी गेलाच. े लें उपेंड-९न. दागदागिने; नटण्याच्या उपयोगाचे जिन्नस. [ हेंड द्वि. ]

लेडकटर-पु. ( छाप. ) शिशाच्या पृथा कापण्याचे यंत्र. होणें. [美.]

लेडसर्गे—सिक. (ना.) एखाद्याची कणीक तिवर्णे; एखा-

लेंडा — ५. ( व. ) घोडघाच्या खोगीरास असलेला शेपटी-खालून घेण्याचा पहा किंवा दोरी.

र्छेडा(ढा)र—न. लटांबर; प्रवासांत बरोवर न्यावयाची भरपूर

**छेडारगां—पु. (** कु. ) गिधाड.

र्छेडावर्त - प. घोडचाच्या दाढेखाली असणारा केंसांचा भोंबरा, हैं अञ्चन रुक्षण मानतात.

र्लेडि-डी, लेडिया—स्रीपु लंडबोहळ पहा. नाला; ओहळ, पऱ्ह्या. 'लेंडिये आला लेंडा। न मनी वाळुवेचा *वर-*वंडा।'-ज्ञा १३.६९३.

र्लेडी---स्त्री. एक झाड, याच्या दोन जाती:-काजी व पांदरी. या झाडाची पाने उंबराच्या पानासारखी असतात.

 $\hat{\mathbf{e}}$ ड़ी - स्वी. १ ( शं $\mathbf{z}$ ी, उंट, वकरा, घोड़ा, घूस, उंदीर इ०वी ) विष्ठेची ल्हान गोली. २ मठाचा जमलेला खडा; लेंड. ३ घोडचाचे खोगीर पुंड सरकूं नये म्हणून जो शेपटीच्या खालून घातलेला परा त्याला बांधितात तो. ४ खोगिरास पुढच्या अंगास असणारा घोरवंद. ५ वांझोटचा अगर नर जातीच्या ताडाला शेंगेशारका एक अवयव येतो तो. ६ एकेरी मखमळीचे फूल. | लेंड ] **लेंडघा गाळजें-टाक्तणें-हगणें-**भयाने गर्भगळित होणें; भीतीने गाळण उडणें; फार घावरणें; भिणे. ०खत-न. वकन्यांमेंढ्यांचे खत. •च्याक-स्क्री. ( अक्षिष्ट ) घनधान्याची समृद्धिः चंगलः, भरभराटः ०तळाश्च-पुः (व.) गांवांतून घाण पाणी बाहून वनलेला तलाव. ०पिपळी-स्री. उंदराच्या लंडीच्या आकाराची एक राग. ही औषधी आहे. **्प्रसाद-**पु. चात्रुक किंत्रा छडी मारतांच हगगारा धोडा; वाईट घोडा. र्लंडचाताड - पु. फळ न येतां नुसत्या उंडचाच येतात असा ताड; नर ताड. छेंडुरी-सी. ठेंडीनाला; फक्त पावसाळथांत वाहणारा ओडा. र्छेड्रक-न. मनुष्य, कुत्रा इ०ची केळवाच्या आकारा-मारखी पडलेटी विष्टा. लेंडांर-रा-रें-न लेंडगांचा समुदाय: ठेंडचा; ' ठेंडोरा आर्गी धूमावधि । कां अपाना **आंगी दुर्गेधि । '** –ज्ञा १८.६८५.

र्लेडी— क्षी. पांघरण्याचे ठोंकरीचे वन्न. [ मिं. ]

लेडीस हंबर—स्रो. (चांभारी ) एक प्रकारची हातोडी. [इं० लेडीज हॅमर]

**र्ले द्वकवळ्या-—**वि. छेडक्या पहा.

रुंड्रर -न. ( गुलांचे ) लेहार पहा. ० जाग मे-पुष्क मुल

लड्या-- ५ (व.) एक शिवी.

लेड—न. (व.) १ रेत; वीर्थ. २ एक शिवी. ∘पाडणें-पैसे दिले.

लेंद्वार---न. टोळी; समुदाय; कळप. लेंडार पहा. 'हाक देती येक वेळे। सद्दन्नार्जुन पारधी खेळे। मग लेंढारें निघालें। सकळ सैन्य । ' –कालिका २२.२०. [ हिं. लेंडा ]

लेण-स्त्री, रेघ; ओळ; रेघा. [इं. लाईन.]

लेणदेण-स्नीन. देणेघेणें; देवधेव; देण्याघेण्याचा व्यवहार. [म. लेणें+ देणें; गु.]

लेणारत-न. ब्राह्मणांत बोडणाचे वेळी करण्यांत येणारे कणकेचे पाट्याच्या आकाराचे सिंहासन व वरवंट्याच्या आका-राचा लोड. -बदलापूर २१९.

लेपें, लेइपें — सिक्त. १ डोळचांत (काजळ) घालणें; कपाळावर (कुंकू) लावणं; अंगावर यथास्थानीं (दागिने) घालणं; धारण करणें. 'पौष्य भूपाळ पत्नी । दिन्य कुंडलें लेइली कणीं।' -मुआदि २.८५. २ (कान्य.) (वस्र) नेसणें; परिधान करणें; धारण करणें. 'वस्त्रें सुंदर भूपणें उभयतां लेती नवीं नित्यहो।' -उमाविलास पृ. ६. भूतकाळी ह्या ऋियापदाचा कर्तेरिप्रयोग होतो. उदा० पीतांबर परिधान। लेइली अलंकार भूषण। ' -एहस्व ५.२०. ३ घेणें. छे**णार-रा-प्र.** धारण करणारा; घालणारा. ' कृष्ण असे गोरसचोर । महाकपटी अकर्मी जार । हाच काय मणि लेणार। जाहला थोर अवध्यांत । '-ह २९.२८. लेता-पु. धारण करणारा; लेणार पहा. लेणें-न. १ शरीराला शोभा देणारा कोणताहि पदार्थ-दागिना, कुंकु, काजळ इ० भग रायें तयां केणियांचें वृत्त पुसिलें। '-पंच १.३५. २ चैत्र महि-न्यांत गौरीच्या उत्सवांत भितीवर गोपुर इ०चे जे चित्र काढतात तें: मंगळागौरीच्या वेळीं देवीला वाहण्याचे कणिकेचे अलंकार. **३ पांडव**कृत्य; डोंगर पोखहन त्यांत सभामंडप, देवादिकांच्या मूर्ती इ० कोह्न तयार केलेली गुहा; कोरीव लेणें. उदा. कार्ल्याचें लेणें, वेह्नळचें लेणें. [ सं. लेपन-लयण-लेणें. किंवा लेपन-लेवर लेणें; रत्न-लयन-लेणें; प्रा. लेण ] लेणोपण-न. अलंकारदशा-अवस्था. ' मुकुटकुंडरुं करकंकणें। न घडितां सोनें सोनेंपण। त्याचीं करितां नाना भूषणें। लेणेपणें उणें नव्हेचि हेम। '-एमा २८.२६३.

लेथडणे—सिक. शेण, माती, खरकटें इ०नीं (भांडें, अंग इ॰ ) माखणें; लिप्त करणें; चोपडणें; लिडबिडणें. [सं. लिप्] लेथडणी-स्री. लप; माखण; चोपडण; लिडबिडाट.

लेप—पु. खाडीमध्यें सांपडणाऱ्या काळचा पाठीचा व षांढऱ्या पोटाचा एका जातीचा मासा.

लेप-9. १ सारवण: माखण. २ अंगाला लावण्याची चंदन **इ**०ची उटी. ३ चुना, चिखल इ०चा भित इ०वर केलेला गिलावा.

४ भित इ॰वरील रंगानें किंवा चुना इ॰नीं काढलेलें किंवा लिप-सक्त मेहनत करून घेणें. 'खुप लेढ पाडलं त्यानं तेन्हां इतके लिलें चित्र. 'निर्जीव लेपे हार गिळिला। '-शनि ३६५. 'लेपाचां देउळीं न बैसावें। '-सूत्रपाठ ४०. ५ भात, भाजी इ०चा हात, भांडें इ०ना चिक्टून राहिलेला अंश; खरकटें. ६ बाधा; दोष; विटाळ; मळ; बाह्यात्काराची संलग्नता. 'जेथ न संचरे पुण्यपाप। जें सुक्ष्म अति निष्कंप। गुणत्रयादि हेप। न लगति जेथ।'**-ज्ञा** २.२३६. ७ रंग; वरचा रंग; मुलामा. 'तें आनंदिचित्रींचे लेप।' -ज्ञा ६.२५६. ८ ओढा; सारवण; ओढा घालण्याचे द्रव्य; दुख-णारे किवा उणकणारे गात्र इ०वर झाडाची पाने इ०चा बांध-ण्याचा ठेंचा. [सं. लिप् = लिपणें; लावणें ] लेपटणें, लेपणें-सिक. १ लेप देणें; माखणें; ओढा घालणें. २ लिंपणें; लिपून आकृति तयार करणें. 'तेथें इंसमयूर को किळा। नाना प्रकारचे लेपिले। '-शनि १३२. ३ एखाया पदार्थाचा दुसऱ्यास लेप लागणें; दोष लागणें; स्पर्श होणें. 'विहिन भंगाचा कईम । तुज लेपला नाहीं की।'-मुसभा ३.४. रहेपन-न. १ ओढा घालणे; र्छिपणें; हेप देणें. **२** हेप देण्याचा पदार्थ. **होपवणी-न.** १ खरकर्टी भांडी, हात इ० धुत हेले अन्नांशयुक्त पाणी. २ (कु.) गुरांना द्यावयांचें पाणी; पेज वगैरे मिश्रित कदान्न. लेपचळ-न. (राजा) खरकटें; जेवण झाल्यानंतर ताटांत राहिल्ले अन्नाचे अवशेषः , खरकटथाचा पसारा. लेपाटा-पु. औषध, चिखल इ॰चा वेडावांऋडा व जाडा हेप; ओढा. ( क्रि॰ लावणि; देणे ). लेपाळणे-सिक, हेप हावणे: मासणे. लेपाळा-प. भांडी, हात इ॰वर तेल, तुप इ॰चा जमलेला थर. ( कि॰ बसणे; लागणे; जमणें; दार्टणें ). -वि. १ टेप देण्यास योग्य; हिंपण्याजोगा; हेप देण्यास जहर असलेला. होप्य-न. चित्र. 'जैसे सप्तरंग भरोनि जाण। लेप्य काढिलें चिताऱ्याने। '-कथासारामृत ७.४२. -वि. लिंपरेला; लिंपून तयार केलेला. 'लेप्या लेख्या ज्या मूर्ति जाण। त्यांसि करावे ना स्नान । इतरां मूर्तीसि स्नपन । यथाविधान करावें। '-एभा २७.१२२.

> हो(हें) प-पुन. आंथरण्यापांघरण्याच्या उपयोगी असे कापूस भहन केलेलें वस्र; रजई; दुलई. ले( ले )पड़ी-स्नी. बस-ण्याची किंवा आंथरावयाची दुलई; आंथरण्याची लहान गादी. **लेपडीची टोपी-स्री**. लेपाची खोळ. (चहादाणीतील **चहा** थंड होऊं नये म्हणून त्यावर घालण्याची ). ले( लें )पर्डे-न. हलक्या जातीचा लेप; बारीकसा व वाईट असा लेप.

रुपसर-वि. (ना.) लेचापेचा; शिळपट; क्रैण.

लेपाटी--स्री. विशिष्ट प्रकारचें नळकांडें; टाकर लोकांचें पांखराच्या शिकारीचें एक साधन. -बदलापूर १७६.

लेफ-नपु. एक प्रकारचा मासा. लेप पहा.

लेफडा--पु. (की.) सारवणाचा पट्टा किंवा रेघ; वांकडा तिकडा पद्या. ' सुरेख चांगलें कपार्ळी गंध लावावें तो लेफडा काय लावला आहेस ? ' [ लेप ]

रु**बक-**-पु. (व.) पुत्र; मुलगा.

लेंबटा-वि. (गो.) आशाखोर.

ਲੇਬ(ਮ)डा, ਲੇ(ਲੈ)ਮਕ਼ा—वि. १ नेभळा; ' ( पोशाखांत, बागणुर्कीत ); दुर्बळ; नेभळट. २ अस्तान्यत; अन्यवस्थित; घाणे-रहा (मनुष्य, पोशाख.) (लेभडा शब्द फक्त घाणेरडा या अर्थानेंच योजतात ).

र्लेमड —स्त्री. (क्रॉ.) रोडकेपणा; कृशता; क्षीणता; बारीक-पणा; अशक्तपणा. लेंभडणें, लेंभणें-अक्रि. (कों.) १ क्षीण होणें; रोडावणें; वाळणें. २ (आजार, उपवास अगर श्रम यांनीं ) लेला; मजबूत बांध्याचा नसल्यामुळें अशक्त; कमजोर; ढिला. गळून जाणें; दमणें; लंघेंंगे; अशक्त होणें.

लेभागू -- वि. उचल्याः एखादी वस्तु घेऊन पळणारा. [ हिं. लेना+भागना ]

लेंभाशा, लेंभाळवा—वि. ( वना. ) नेभव्रट; पुळचट; क्रवकामाचा; अशक्त ' लेभाशा माणुस शेतकीच्या काय कामाचा ? '

लेभे—न बाद; तंटा; झोंबड; खटलें; लडथड; लडा; खरकटें. **लेलाम, लेलांब**—न. हिलांब पहा. ॰**दार-५**. हिलांब बोलणारा, पुकारणारा.

**छेलिहमद्रा**-स्त्री. चौसष्ट हजार तंत्रमुदांपैकी एक. ही मुदा अशी:- उजवा तळहात डाव्या उलट्या हातावर धरावा व बोटें नागाच्या जबड्याच्या उघडमिटीप्रमाणे खालींवर करावीं.

**लेल्रत**—स्नी. उसने आणणें व पंरत न करणें. [ सिं. ]

**लेलेमजन्-पु. गरीब**, कींव करण्यास योग्य, भितरामाणूस. लेले मनूर-९ (व.) अशक्तपगामुळे काम करण्यास असमर्थ मनुष्य. ' आपग पाहिला तर लेलेमजूर, दुसऱ्यावर अवलंबून. [ लैलामण्नुन या प्रेमी जोडण्याचे जे शिमग्यांत सोंग आगतात त्यांत यांचे उच्च प्रेम न दाखवितां कांहीं तरी विकृत स्वरूपांत अत्यंत शेळपट असा मज्नू दाखविला जातो यावहन हढ. ]

लेबर्चे, लेवप -कि. (गो.) चाटमें. लेंबडो-प (गो.) हात चाटणारा; भांडें चाटणारा.

**लेखट**—न. ( कों. ) मैथुनार्थ संयुक्त झालेलें जोडपें.

लेवर-पु. (राजा.) भाजावळीकरतां गोवरी, कवळ, जाडें गवत इ० पसरल्यानंतर त्यावर जे फार वारीक गवत किवा भाते-णाचा चुरा पसरतात तो. [ लेवा ]

होबर-नु जाड व मजबूत असा कापसाचा पदार्थ. [लेप] सेन्स ] **छेवठावचं**—िकि. (गो ) देतों म्हणून न देशे.

स्त्रेवणा-णू-वि. (नंदभाषा.) तीनचतुर्थोशः, पाऊण.

शको. ६. ४१

लेबणें--न. (कों.) लेवट पहा. भाजावळी करतां कवळा-वर घालावयाचे बारीक गवत. -सिक. भाजावळीवरतां कवळावर गवत, काटक्या इ० पसरणें. **लेवणी**-स्री. कवळावर गवत. काटक्या, माती इ० टाकण्याची किया.

लेवदेव, लेवादेवा, लेवादेवी—सीपु.सी. देवप्रेव; व्यव-हार, व्यापार धंदा; उदीम; घेंगे देंगें. [ लेंगेंदेंगें, गु. ]

लेबविर्णे--सिक्ते. चढविर्णे; घालर्णे; घारण करविर्णे. 'लेबविर्ली पांचपुडी आंगर्ली । ' –िशशु ९१. [ सं. लेपन ]

**लेवा**—पु. लेप; लेपन; गिलावा; पूट; लिंपण. 'जैसे लेवे दिधेल तमा। काजळाचे। '-ज्ञा १६.३९०. [लेप]

लेवाडा-**डवा**--वि. कृश दिसत नसतां तितकी शक्ति नस-

लेडा-- पु. १ अल्प अंश; सुक्ष्म भाग; कण. 'जें जें अत्यंत धुदर दिसे। तें तें कृष्णाचेनी टेशें। '-एरुस्व १ ७०. **२ शेष**; अवशिष्ठ भाग. ' करी तेथें भस्म लेशु । ' – अभृ ३.२६.

लेश-स—वि. एकार्दे काम करण्यास तयार; तत्पर; हुषार. लेहा(स)पंड, लेसर—न. त्रासदायक होणारी अनिश्चित गोष्ट; घोंटाळघांत पाडणारी गोष्ट; त्रास,अडचण, लचांड; लिगाड. लांझा पहा.

**ळेषावळी**—स्री. लेखावळी; मोजदाद; गणती. 'नपती नाहीं लेपावळी । ' –उपा ८.७१. [लेख+भावली ]

लेख--वि. तयार; उत्कृष्ट सामान वगैरे भरपूर तयारीने अस-लेला; रेशमात्रहि न्युनता नाहीं अशा तयारीचा. ' छऱ्यांच्या थैल्या लेस कह्न ठेविल्या आहेत. ' –ख ४३०९.

लेस-न्नी. १ किनार; फीत; जाळीदार फीत; जोडावयाचे कांठ; बुटाचे वंद. २ (चांभारी ) गिरणींतील तुटलेला परा शिब-ण्याकरितां काढलेलें सल. [ ई. ] ०दार-वि लेस लाविलेला; जाळी-दार फीत जोडलेला. 'अंगांत लेसदार ब्लाऊज असून...' –हाकांध १०७.

लेंस-पु. (गो.) हातस्माल.

लेसर--न. १ ( भांडयाला अगर हाताला ) चिकदन राहि-लेला तेल, तुप इ० पदार्थाचा अंशा. २ अपूर्णता; उणेपणा; कमी-पणाः; कमतरता ( इ० अथी कारभार, व्यवहार, काम, बोलेंगे इ० शब्दांना जोडून योजतात. ) ३ लेशपंड पहा.

**रेसन—न.** धडा; शिकविण्याचा पाठ. ' याचे बीतभर हेस**न** तर त्याचें हातभर. ' -ब्रावि १७१. [इं.]

लेसन, लेसन---न. परवाना; परवानगी; मंजुरी. [ इं. लाय-

**लेलां**—किवि. तयारीनें; बऱ्या रीतीनें; जपून. 'मग प्रमेया-चिया गांवा। लेसां जाइंज। ' – ज्ञा ७.२५९. [लेस]

**लेसाटा**—वि. शेलाटा; काटकुळा; ढांगळा; उंच व बारीक. | भुवन; जग; मानवजात; समृह. 'देहिकया आवघी । न करविता लेह-पु. चाटणः चादन खाण्याचा पदार्थ, औषधः अवलेह. ' लेहें पेये चोखें खादों चतुर्वीधे अत्रं वन्हाडीयां ओगरलीं।' -धवळेड ३८. [सं. लिह्=चाटनें ] **लेहन**-न. १ चाटण्याची क्रिया. २ ( नृत्य. ) जिमेनें औठ चाटणें, दुस-याच्या नजरेस न पडण्यासारखी गोष्ट दुसऱ्यानें पाहुणे, मुलीचें लाजणे ह्या गोष्टी हा अभिनय दाखिवतो. लेहा-वि. चाटण्यासारखें; चादन खाण्यास योग्य; चाद्रन खावयाचे ( औषध इ० ).

लेहडा-वि. (ना.) खादाड; चटावलेला; खादाडमावसा. लेहण-सिक. (काञ्य.) लिहिणे. ' लेहोनि पत्रा खिळिले प्रतापीं। ' -अकक २. गजगौरीवत ३३.

**लेहाजा**—अ. म्हणून; सबब; यासाठीं. [ अर. लिहाझा ] लेळूपेळू-वि. (व.) लुला; पांगळा. 'झोपेनें लेळूपेळू झाला. '

हो-वि. (अशिष्ट)लयः पुष्कळः भरमसाटः अतिशय. लय पहा. **स्रेकुट-स्री. विपुलता; लयलुट; अति समृद्धि.:-वि. क्रिवि. विपुल;** भतिशय; पुष्कळ. 'बटाटगांचें पीक हैलूट करण्यास कोणत्या पदार्थीनी परिश्रम केलेले असतात! '-माझीपण हीच गत १५.

**छैसा**—वि. मोठा. ' मी एक पंडित मी एक वैदिक। मी एक **ज्ञानी लैसा ।' –अमृत १२०.** [लयसा ]

लो-पु. (कान्य) लय; नाद; छंद; न्यसन. 'पुढें लो लागला खेळाचा। '-दा ३.२.२२. [लय]

लों-ली. १ लव; शरीरावरील बारीक बारीक केंस. २ लोंकर; जनावराच्या अंगावरील केंस. [सं. लव, लोम]

लोइली-न्नी. विशिष्ट प्रकारचा, गलबताचा लहान नांगर; लोयली पहा.

लोई--नी. (व.) पांघरावयाची धावळी; पांघरूण. [ लव. €. ]

लोक-शय. (व. ना.) पर्यतः, पावेतीं. 'तृं तेथलोक चाल. ' स्टेशनलोक जाऊन आलों. अतांलोक=आतांपर्यंत. [लगः, हिं. लों, लों=पर्यत ]

स्रोक-पु. १ जनः मनुष्यः मानवजातः जनताः समाज. 'तुं मात्र शहाणा, लोक काय वेडे आहेत ? '(सामा.) लोक-मर्यादा-रीति-लज्जा ६० ( बहुधां अनेकवचनी प्रयोग ). २ वर्ग; विशिष्ट समाज, संघ; जात; (या अधी पूर्वशब्दाशी समास होऊन उपयोग.) उदा • ब्राह्मणलोक, शुदलोक, गवईलोक, शिपाईलोक, करण्याकरतां ठेवलेलीं माणसें; सैन्यः संत्रीः शिपाईनोकर ५ राजाः देव. 'लोकनाथा, जगन्नार्था, प्राणनाथा पुरातना।'

होय बरवी । जैसा न चलतेनि रवी । लोकु चाले । ' –ज्ञा ८.१८७. ६ परका माणूस; ति-हाईत इसम; अनोळखी मनुष्य. 'आज आपल्याकडे लोक आले आहेत. ' ७ मनुष्यः इसमः माणूसः ' जो दाखवील मजला कृष्णार्जुन तो न लोक सामान्य। '-मोकण २६. १८. ८ जगाचे, विश्वाचे भाग. प्रामुख्यानें तीन लोक आहेत. स्वर्गलोक, मर्त्य किंवा मृत्युलोक, आणि पाताळलोक. पुढील सप्त-लोकहि मानण्यांत येतात. भूलोक, भुवलीक, स्वलीक, महलीक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक, ह्यांशिवाय प्रत्येक देवतेचा एकेक लोक कल्पिलेला आहे. उदा० इंद्रलोक, चंद्रलोक, ब्रह्मलोक, विष्णु-लोक इ० 'जें लोकांचीये व्यवस्था न पढे। जैं या त्रिभुवनाचें कांहीं न मांडे। '-ज्ञा १०.९५. ९ सद्गति, स्वर्गलोक; मरणोत्तर चांगली अवस्था. ' मनुवंशीं जन्मुनियां जालों अनपत्य मीं न लोक मला। '-मोमंत्ररामायण, बालकांड २०. १० प्रदेश; ठिकाण. ' अवघड स्थर्ळी कठीण लोक। तेथे राहणे नेमक।' -दा १५.२. २४. [सं.] म्ह० १ लोकां सांगे ब्रह्मज्ञान आपण कोरडे पाषाण =लोकांना उपदेश करावयाचा व स्वतः मात्र त्याप्रमाणे वागा-वयाचे नाहीं. २ लोक आणि ओक. =लोकमत हें अतिशय वाईट. तिरस्करणीय, ओकारीप्रमाणें त्याज्य असें जाहे, या अधी उप-योगं लोकांचीं घरें(किंवा दारें)पुजर्णे-सारखें लोकांच्या घरीं जाणें; या घरांतून त्या घरांत असें नेहमीं लोकाकडे जाणें. सामाशब्द- •कथा-स्री. १ दंतकथा; लोकांत प्रचलित अस-लेली परंतु ऐतिहासिक आधार नसलेली गोष्ट; कल्पित गोष्ट; परंपरागत गोष्ट. २ एक प्रकारचें वाङ्मय. प्राचीन काळापासुन लोकांच्या तोंडी असलेल्या गोधी, कहाण्या; लोकिक सारस्वत. (इं) फोक्लोअर. •गंगा-स्री. समाज; लोकसमुदाय. 'जात-गंगेला व लोकगंगेला भ्यालें पाहिजे. '-भाऊ १९. •गान-न. जानपद्गीत; खेडवळ लोकांचें गाणें. • प्रह-पु. लोकमत; लोकांची एखाद्या गोष्टीविषयींची समजूत, कल्पना. ० चर्चा-स्त्री. जनते-मधील चर्चा; गप्पा; लोकांत चर्चिली किंवा बोलली जाणारी गोष्ट. oजवाई-पु. (ना.) जांवई. -शर. ०तंत्र-न. लोकमत; जनतेचा कलः प्रोजचे म्हणण, प्रवृत्ति. 'सरकारने लोकतंत्रानेच •राज्यकार-भार हांकावा. '-केसरी २.१२.३०. -वि. लोकानुवर्ती; लोकांना जवाबदार. 'सरकार हैं अधिक लोकतंत्र झालें पाहिजे. '-केले १.६४. • श्रय-न. तीन लोकः स्वर्गे, मृत्यु व पाताळ. • धार-जिणा-वि. १ रोकमताला मानून वागणारा (परंतु स्वत:च्या देवलोक, पिशाचलोक इ० ३ राष्ट्र, देश; राज्य; प्रांत. ' प्रौढ होतां किंवा धन्याच्या हिताबद्दल निष्काळजी ); स्वतःच्यापेक्षां, स्वकी-संपूर्ण लोक आले खरेच उदयाला। '-ऐपो ३०४. -एभा १०. यांच्यापेक्षां लोकांच्या हिताला जपणारा. २ लोकांची काळजी ६०४. ४ राजे, सरदार इ०कांजवळ किल्ला, शहर इ०कांचें रक्षण करणारा; लोकाभिमुख. ०नाथ-पु. १ एक औषधी रसायन. २ र्कतव्य फारच खडतर आहे. '-डि १.४६७. ०नियुक्त-वि. ४३. ०मान्य-वि. १ लोकांना मान्य; प्रिय. २ लोकांचा पुढारी रोकांनी नेमलेला, निवडलेला. ०नीति-स्ती. लोकरीत; वागण्याची नेता. 'लोकमान्य हा शब्द उच्चारतांच मनांतून ही पदवी तुम्ही सामान्य पद्धतः समाजास मान्य गोष्टः प्रयातः चालरीतः मान्यच करतां.'-केले १.२७६. बाळ गंगाधर टिळक यांना लाव-• तत-वि. लोकांकडुन प्रशंसा केला गेलेला; लोकांनीं स्तविलेला. ण्यांत आलेली, येणारी पदवी. 'गोखल्यांची इंग्लंडांतील काम-**्परी**-स्री. लोकरीत. ' लोकपरीनें वर्तती जनीं। ' - दावि २६६. गिरी ' -(विश्ववृत्त एप्रिल १९०६) या लेखांत प्रथम वि.का. राज-**्पश्न**-पु. लोकांची बाजु; प्रजापक्ष. याच्याविरुद्ध राजपक्ष, सर- वाडे यांनी वापरली. ०**रंज्ञन**-न. १ लोकांची करमणूक. २ लोकांना कारपक्ष. ' फेरोजशहांनी आणीबाणीच्या प्रसंगी छोकपक्ष संभा- संतोष, सुख होईल असे आचरण; लोकांना खुष ठेवणें. ०रमण-ळला. '-टि १.४२२. ०पाळ-ळ-पु. १ राजा; प्रजेचा पालन वि. लोकांनां संतुष्ट करणारा. 'पूर्णब्रह्म स्वयं श्रीकृष्ण। बळी कर्ताः नृप. ' म्हणवितां स्वतां लोकपाळा ! ' -विक ४०. २ बळिराम लोकरमण । ' -एभा १.२०३. इंद्र, यम इत्यादि लोकाचा स्वामी; अष्टदिक्पाल पहा. 'इहीं न. लोकमतानुवर्ती शासनसंस्था. ( ई. ) डेमॉकसी. 'लोकराजकाचे लोकपाळ केले । लोकपाळी विविध, लोक स्रजिले । '-ज्ञा दोष त्यांना स्पष्ट दिसत होते. '-महाजिन (मनोरंजन-आगरकर १०.१०२; -एभा १०.६०३. **्प्रचाद**-पु. बातमी; लोक- अंक). ्**रीति-रीत-स्री**. लोकांची वागण्याची पद्धत; जन-वार्ता; वदंता; किंवदंती; जनप्रवाद (सामान्यतः वाईट अर्थाने ). रीतिरिवाज; सामान्य वागणक. ৃস্তভাত্ত-ন. लोकांच्या नाखु-' लोकप्रवाद कायकाय कंडया पिकवील तें सांगतां येत नाहीं. ' षीनें होणारा त्रासः येणारी अपत्ति, लोकांच्या अवकृपेचें संकट. -नि ४३४. •प्रवाह-पु. सर्वसाधारण चालरीत, वागणुक; लोक- दह• सगळें लचांड पुरवेल पण लोकलचांड पुरवणार नाहीं. रीत. ∘प्रदास्त-वि. लोकसंमतः लोकमान्यः हृदीला धहन. अस- ०लडजा-लाज-स्री. लोकमर्यादा पहा. १ लोकमताला मानणेः छेला. **्प्रसिद्ध**-वि. १ सर्वप्रसिद्धः लोकांमध्यें अतिशय माहित लोकांना जुमानणें. २ जनलज्जाः लोकभयः लोकांची वाटणारी असलेला: लोकांमध्ये प्रचलित. २ सर्वसाधारण: सामान्य. शरम. ०लोकपाळ-५अव. १ देशाचे किंवा समाजाचे पुढारी •प्राणेश-पु. ( लोकांच्या प्राणांचा मालक, धनि.) वायुः ह्वा. लोकः प्रतिष्ठितवर्ग ( व्यापकार्थी ). २ राजा व त्याचे अधिकारी ्बंध-पु. १ लोकांचा भाऊ; लोकहितकर्ता. 'लोकबंधू जो होय (लवाजम्यासह). ३ फौज; शिपाई. व्वाद-वार्ता-स्नी.पु. रवी ऐसा। '-नल. २ सूर्य. ० बाह्य-वि. १ (लोकांच्या सामान्य बागणुकीहून किंवा समजुतीहून निराळा ) विचित्र; विलक्षण; चम-त्कारिक. २ लोकांना प्रिय नसणारें: लोकविरुद्ध. •बोली-स्री. लोकांचे बोलणें; लोकिक बोली. 'गुणा निर्मुणा आणिलें लोक-बोलीं।'-दावि २६६. ॰भय-भीति-नस्री. जनतेची भीतिः ॰शाही-स्री. लोकांच्या सत्तेखालीं त्यांच्या संमतीने चालणारी लोकप्रवादाची भीति: जनलज्जा. ० भांड-वि. भांडखोर: बडबड्या. व त्यांच्याच हिताची अशी राज्यपद्धति. ० शिर्मता-पु. सामान्य -तुगा. •भाषा-स्त्री. १ सामान्य जनतेची भाषा, बोली. २ परिपाठ; सामान्य रीत; लोकांची वागण्याची पद्धत; राहटी; रूढी. बोलण्यांतील भाषाः वाकप्रचार. ३ अडाणी भाषाप्रयोगः असं- ० संख्या-श्री. एका विशिष्ट स्थानी राहणाऱ्या एकंदर सर्वे स्कृत बोली. **्रमत**-न. सामान्य जनसमूहाचा अभिप्रायः लोकांचे लोकांची गणती. ्रसंप्रह-पु. समाजब्यवस्थेचे रक्षणः लोकसंस्थेचे म्हणणें; त्यांचे विचार. 'ज्या वसाहतींत लोकमतदर्शक कायदे- संरक्षण; अनेक अनुयायी मिळविणें; लोककल्याण; लोकदीक्षा; मंडळें आहेत त्यांस या कायदानें आपल्या शासनपद्धतींत फेर- स्वतःला निराळवा रीतीनें वागण्यास प्रत्यवाय नसतांहि लोकांनीं फार करवून घेण्याचे अधिकार देतांना हा निवध घालून ठेवला. ' आचारश्रष्ट होऊं नये म्हणून स्वतःच्या इच्छेविरुद कांहीं आचा-लज्जा. ३ जनाचा मानः लोकांविषयीं आदरभाव. ( कि॰ राखणें: आंगीं। वाजेलना। '-ज्ञा ३ १७५. •सत्ताक-सत्तात्मक-ठेवणें; पाळणें; धरणें; बाळगणें ). **्माता**-स्री. लक्ष्मी; वि. लोकांची सत्ता असलेलें; लोकमतानुवर्ती; राजा नसून लो**कां**-

-मारुतिस्तोत्र. •नायक-पु. लोकांचा पुढारी. ' लोकनायकाचें मांग्रा। पुरी वोस ते रात्र जेथें अयोध्या।'-मुरामायणे अयोध्या जनवार्ता; वदंता; कंडी; लोकप्रवाद पहा. 'लोकवार्तेला गति मिळाली भी ती किती फोफावेल याचा नियम नाहीं. ' -इंप ३७. •विद्या-स्री. समाजशास्त्र. -मसाप २.२१९. •व्यवहार-पु. लोकप्रवाहः सामान्य रीतः जनरीतः सर्वसाधारण वागणकः -बस्व १३६. **मतानुवर्ती**-वि. लोकांच्या मताप्रमाणे रांचा स्वीकार करून लोकांची जूट राखणे. 'ज्ञानी पुरुषांनी असळेळा; लोकतंत्राप्रमाणे चालणारा. [लोक+मत+अनुवर्ती] यथाधिकार धर्मसंस्थापनेसारखीं लोकसंप्रहाचीं कामें करावीं.' **्मर्याह्या–की. १ जनह**ढी; पडलेली विह्वाट; प्रचार. २ जन- |−टिसू ५. 'तया लोकसंग्रहालागीं। वर्ततां कर्मसंगीं। तो कर्मबंधु लोकजननी. 'न सेनिती हे जरी लोकमाता।' –सारुह २.१८. कड़न राज्यकारभार चालणारी (शासनपद्धति). 'लोकसत्तात्मक •मांदी-की. लोकांचा समृहः गर्दी. 'त्वरं चालती भांवती लोक राज्यपद्धतीत लोकच राजे असतात.' –गांगा २६. •संपादणी- ह्मी. लोकांची मनें अनुकुल करून घेणें; लोकांची खुशामनः लोकांच्या | 'ही खबर मी लोकालोकी ऐक्लिली आहें. ' लोकी( कि )क-मर्जीकरितां केलेली बतावणी. 'जैसि बहुरूपियांची रावो राणी। पु. १ लौकिक; कीर्ति; यश. 'बहु लोकिक सांडूं नये।'-दा स्त्रीपुरुषभावो नाहीं मनी । परी लोकसंपादणी । तैशीच करिती । ' १४.१.६८. २ प्रसिद्धिः; चांगल्या किंवा वाईट रीतीने लोकांस -ज्ञा ३.१७६. ८समज्ञत-न्त्री १ सर्वसाधारण लोकांचें मत; माहीत असणे. -वि. या लोकांतील: 'प्रपंच संपादणें लोकिक।' सामान्य समजूत. २ (एखाद्या मनुष्याविषयीचे किंवा पदार्थाः -दा २.७.९. [सं. हौकिक ] होकिकीं-किवि. (काव्य) विषयींचें ) लोकांचे यथायोग्य ज्ञानः समाधानः योग्य जाणीवः लोकातः लोकसमुदायांतः ' पुत्रसंतान नस्तां दुःखी । वांज नांव 🧣 केवळ लोकांच समाथान ( आपलें किंवा आपल्या बाजुर्चे समा | पडिलें लोकिकीं । ' -दा ३.३.३२. लोकेपणा, लोकेदाना-धान न मानतां फक्त लोकसमाधान ) पहाणें. •साहित्य-न. स्त्री. १ लोकांनी आपणास वरें म्हणावें अशी इच्छा: कीर्तीची लोकांच्या जिन्हाग्री परंपरेने वावरत असलेलें क्यात्मक वा गीता- इच्छा. 'वैराग्यें तनु शुब्क करावें सोडुनि लोकेशना। ' -देप त्मक बाङ्मयः हैं लिखित असेलच असे नाहीं. याचीं उदाहरणें - ६०. २ स्वर्गादि लोकांच्या प्राप्तीची इच्छा. ३ लोकांमध्यें कहाण्या, सावित्रीचे गाणे: कावळा चिमणीच्या गोष्टी: ठकसेनाच्या चांगली किंवा वाईट प्रसिद्धि: लोकमान्यता किंवा दुलैंकिक. गोष्टी, इ० • सिक्क-वि. लोकांत रुड अमलेलें; लोकांत चालु अस-लेलें; प्रचलित: बहिवाटींत असलेलें. ० स्थिति-स्री. एकंदर जन-तेची रामान्य स्थितिः लोकांची परिस्थितिः 'गाड्या घोड्यांतून हिंडणाऱ्या गृहस्थापेक्षां गरिबांनाच लोकस्थित अधिक चांगली समजते. ' -िट २.८०. ० स्फीति-स्री. लोकप्रसिद्धि. ' स्वामींची ३ (साहित्य) ज्या बाक्याला वाक्प्रचाराने चाहता आली आहे असे नजर खाद्यसमृद्धीवर, त्यांच्या पुरस्कर्त्यांची छोकस्फीतीवर व इतरेजनांची केवळ मौजेवर. ' -िन ६१९. बहितेषी-वि. जन-[लोक+उक्ति] लोका-वि. अलौकिक: असामान्य: असा-तेचं हित इन्छिणाराः होकांचें कल्याण पाइणाराः [होक+हितेषीः| धारणः [होक+उत्तर ] लोकोद्धार-पु. मानव जातीचा उद्धारः हित+इष्=इच्छिणें ] लोकाप्रणी-पु. लोकश्रेष्ठः; लोकांचा पुढारीः। कल्याणः, मोक्षः, जननमरणापासुन मानवाची सोडवणुकः; लोकांची जनतेचा आबह, लोकाचळ-पु. स्वर्गादि लोकह्मपी पर्वतः जगह्मप भुवन गा चवरं । लोकाचळावें। '-ज्ञा ८.१५४. [लोक+अचल] लोकासार-प. रूढी: लोकांची रीत: प्रधात: वहिवाट: लोकरीत. भरंगळले । लोकाचारें । ' -दा १८.१.२४. लोकांतर-न. परलोक; (स्वर्ग, नरक इ॰) मृत्युलोकाहुन निराळा दुसरा [ सं. लोम ] लॉ(लो)इ.री-वि. लोकरीचा बनविस्टेला. लोक. [लोक+अंतर ] लोकांतीं-क्रिवि. लोकांमध्यें; जाहीर रीतीनें; उघडउघड. ' एकांतीं लोकांतीं कहं गदारोळ। लेश तोही मळ नाहीं येथे। ' -तुगा १९९१. लोकातीत-वि. अठौ-किक; लोकांवेगळें; या लोकीं न सांपडणारें. [लोक+अतीत] लोकानुकृत्य-न. लोकांची अनुकुलता; जनमान्यता; लोककृपा; केलेली निंदा; जनापवाद; लोकप्रवाद. [लोक + अपवाद] लोकालोक-पु. सप्तद्वीपात्मक पृथ्वीला तटबंदीसारखा असलेला पर्वतः सप्तद्वीपा पृथिवी व सप्तसमुद्र यांना वेढणारा व सुर्थ-मंडळापर्यतचा अवकाश व्यापून टाकणारा असा एक महान् विस्तृत किंवा काळा असतो. हा धातु कटीण, चिवट, उष्णतावाही आहे.

' मुलखांत लोकेशना होती. '-पेद २१ ११२. [ सं. लोकेषणा ] लोकोक्ति-सी. १ म्हण. २ ज्यांचा हृद अर्थच घ्यावयाचा. शब्दशः अर्थ व्यावयाचा नाहीं असे शब्द समुच्चयानें; वाक्प्रचार. उदा॰ डोळ्यांत तेल घालून राह्णे; डोक्यांत राख घालणें इ०. वाक्य. 'हरिच्या पुन्हां पुन्हां कां काडचा नाकांत घालिशी शशका।' नेता. [ लोक+भग्रणी ] स्त्रोकाग्रह-पु. लोकांची उत्कट इच्छा; उन्नति, प्रगति. [ लोक+उद्धार ] स्त्रोकोपकार-पु. केवळ लौकि काच्या संरक्षणार्थ करण्याचा शिष्टाचार: जी करण्याला शास्त्राज्ञा पर्वत. ' ए-हर्वी जगदाकाराचें सिरें। जें चिरस्थानीयांचे धुरे। ब्रह्म- किंवा आपली इच्छा नसून केवळ लोकमर्जीकरतां आपण करतों ती गोष्ट, कृति. [ लोक+उपचार ]

लों(लो)कर-सी. १ वकरीं, मेंढरें इ० च्या अंगावरील ' अंतरनिष्ठ तितुके तरले। अंतरश्रष्ट तितुके बुडाले। बाह्याकारें मऊ केंस. २ शरीरावरील बारीक व मऊ केंस; लव. ३ (कों.) आंब्याच्या बाठ्यावर असणारा काध्यासारखा पदार्थ; रेषा.

लोकर---सी. रोकड; नगद. -बदलापूर ३९.

लोकल-वि. स्थानिक, ठराविक मर्यादेच्या आंतील. [इं.] ॰फंड-पु. स्थानिक कर. [इं.] लोकलफंडी-वि. लोकल-फंडांतून बांधकेली (सडक). ० बोर्ड-न. स्थानिक स्वराज्यसंस्था.

लोकाट-न. एक झाड. हें मूळचें चीन व अपान मधील लोकप्रसिद्धि. [ लोक+आनुकूल्य ] लोकापचाद-पु. लोकांनी आहे. याची लागवर उत्तरहिंदुस्थानांत होते. फुलें सुवासिक व फर्जे आंबटगोड लागतात. - ज्ञाको (ल) ५८.

लोकी-- पु. ( माळवी ) दुध्या भौपळा. [ हिं.]

लोखंड - न एक वठीण धातुः, लोह. याचा रंग गर्द करडा पर्वत. लोकालोकी-क्रिवि. १ ति-हाइतांकडुन ति-हाइतांमाफेत. याचे तापवृन ठोकून पत्रे व तार काढतात. या धातूला हवापाण्याने २ विशेष पुरावा नाहीं अशा प्रकारें लोकांच्या तोंडून ऐक्लिलेलें, गंज बहतो. [ सं. लोहखंड; फ्रेजि. लोलो ] लोखंडाचे चणे खार्णे-खडतर तपश्चर्या करणें; फार कष्ट सोसणें. लोखंडाच चणे खावविण-चारण-आत्यंतिक जुलुम करणे; अतिशय त्रास **देणें; अ**त्यंत हालअपेष्टा सोसावयास लावणें. **लोखंडकाम**-न. १ घर, यंत्र इ० मध्यें जे लोखंडाचे भाग लागतात ते समुख्ययानें: लोखंडी सामान. २ लोहारकाम. छोखंडाची फणी-स्री. बस्तरा. 'तिच्या डोक्यावर लोखंडाची फणी फिरवावी.' -आगर ३.१९७. लोखंडी-स्री. १ लोखंडाची कढई; काहील. २ एक वेलीसारखें झुडुन. -वि. १ लोखंडाचा बनविलेला. २ (ल.) कठीण; लोखंडासारखा टणक; मजबूत; कणखर. ( शरीराचा बांघा, हाडपेर इ० ). ३ गांठी असलेलें व कठीण ( लांकुड ). ४ फार आग करणारा; कमी न होणारा ( ताप ). ५ जाडाभरडा; कठीण; मजबूत; टिकाऊ. ०कड बा-पु. अरगडी जातीच्या जोंधळयाचा कडवा. •काख-स्त्री. तांबडया मुरमाच्या जातीचा दगइ; लाल रंगाची कठीण माती. वेंकळ-स्त्री. केळीची एक जात. ॰केळं-न. लोखंडी जातीच्या केळीचें फळ. •चार-स्री. एक प्रकारचें गवत. •चुना-पु. मजबूत आणि टिकाऊ चुना किंवा अशा चुन्याने केलेलें काम. ० छाप-पु. छापण्याकरितां शिशाचे केसेले उसे ( याच्या उलट शिळाछाप अगर दगडछाप ). ॰जर-पुस्री. खोटा जर; लोखंडाचा जर. **्झाड-न.** लोखंडासारखें कटीण लांकूड असलेलें झाड. **्तगर**-स्त्री. तगर नांवाच्या एका फुलझाडाची एक जात. या जातीच्या तगरीला वास नसून फुलें ताठ असतात. •पाया-पु. मजबूत व टिकाऊ पाया. ॰ फ्ळ-न. लोखंडी झाडाचें फळ. •मन-न. निर्देय मन; कटोर मन; निष्द्रर मन. 'महाराजा-सारखा लोखंडी मनाचा मनुष्य कुणाच्याहि हाल भपेष्टांनी द्रव-णारा नव्हता. -विक्षिप्त २.१५२. ०मुह्म-पु. कटीण मुह्म •रंस्ता-सडक-प्रकी. लोहमार्ग: आगगाडीसाठीं हळ घालुन केलेला मार्ग. •लास-स्री. ( चांभारी ) चामडें ठोकण्याची ऐरण. • हळद-की. कठीण व तांबडचा रंगावर असलेली इलकी इळद. लोखाण-न. (कॉ.) लोखंड.

लोग—किवि. (स्तान.) पर्यंत. लोक पहा. [लग] लोग-गी, लोख—की. भात, गहूं, राळा, वरी इ० धान्याचें कणीस; लोंब.

लींग-नी. (की.) लाख नांवाचें धान्य.

लींगर—नपु. १ केळीच्या झाडाला येणारा केळयांचा घड, घोस; केळवंड. २ (राजा.कुण.) मोठी लेंग; मोठें व लांव कणीस.

स्रोंघळावि( व ) णें—सिक्ति. (कों. ) विखल, राख, माती इ॰ मध्यें ( वस्र ) लोळविणें.

लोंच-न्बी. (गो.) लांच.

लोच-पु. उचलून पाय टाकण्याचा प्रकार. ' शिंगराच्या पुढील पायांत लोंच असा सिकवावा. ''-अश्वप १.१९०.

लोचका-पु. ओहून काढलेला तुवडा. लचका पहा.

लीचट-स्-वि. १ त्वकर न तुटणारा; दिवट; वातह; तुटतां तुटत नाहीं अशी (भाकरी, पोळी इ०). १ त्वचिक; वांकणारा. १ (ल) कितीहि झिडकारिलें किंवा रागें भरलें तरी लगट करणारा किंवा बोलावयास येणारा निर्श्वज (मनुष्य). (गो.) लोचरो.

लोचण—स्ती. न्हान्याचा केस उपरण्याचा चिमटा.[सं. छच्] लोचन—पु. डोळा. [सं.] लोचनावर्त-पु. घोडयाच्या भुंवईसाली असणारा भोंवरा.

लोचा-9. बनावट रेशमाचा गाळ.

लींचा—पु (कु.) निकालांत न निघालेला व त्रासदायक होणारा बाद, तेटा, हिशोब इ०. लांझा पहा.

लीजारणें गीजारणें—सिक. लाड करणें; कुरवाळणें; पाठी-वरून हात फिरविणें. [ गोंजारणें द्वि. ]

लोट—पु. १ पाणी, वारा, इ० चा (आणि यावरून मलुष्यें, प्राणी इ० चा ) एकदम आणि जोरानें आलेला मोटा प्रवाह, लोंडा, समुदाय किंवा टोळी; जोराची पुढ येणारी लाट. २ गति-मान् पदार्थाच्या गतीचा किंवा वेगाचा जोर; गतिमान् पदार्थानें दिलेला धका किंवा अशा धक्याचा जोर. 'लहान चाकाचा लोट भारी, मोट्या चाकाचा लोट हलका. '३ हरएक प्रकारचीं काम, काळज्या, जवाबदाऱ्या इ० चं मनावर पडलेल दहपण. ४ वक्तृत्वाच्या ओपाचा जोर. ५ (ल.) (आंवे, फणस इ० ची) समृद्धि; विपुलता; लयलूट. ६ लोटांगण; नम्न होणें. 'लोट धेति पोट खरडिती ऑठ भजनिं हालविती।'—राला १९.७ (व. ना.) लहान ओढा, नाला; प्रवाह. [लोटणें ] •गाडा—पु. (साताऱ्याकडें ) आंत सामान भह्न ढक्लीत न्यावयाची हातगाडौ.

लोटण-पु. एक प्रकारचे कबूतर. [ हिं. ]

लोटण—पु. जिमनीवर लोटत लोटत जावें अशी शिक्षा झालेला मनुष्य. [ लोटणें ] •चाल-की. एक प्रकारची घोडणाची चाल. चाल पहा. •िव्या-पु. कितीहि हलला, होलला तरी न पडणारा किंवा न विझणारा असा सांगाडचांत बसविलेला दिवा.

लोटणा —पु. खराटा; झाडणी; केरसुणी, केर लोटण्याचे साधन.

लोटणें — सिक्त. १ ( एखादा पदार्थ ) ढकलणें; जोरानें पुढें रेटणें -सारणें; टाकणें. 'प्रेम झोंबे केंटीं । देह धरणीये लोटी । ' -तुगा १८१५. २ जिमनीवस्त ( दगड, चाक इ० ) त्थाच्या आंसाभोवर्ती फिरवीत ढकलणें किंवा पुटें दडपणें; रगडणें; लाटणें. 'बंद करणें; जोरानें लाइणें (दार). ४ (दिइस, बाल इ०) वासविणें **अ**तिक्रान्त करणें; कष्टानें काळ कंठणें; ( खाद्य, पेय, औषध, इ० ) घशाखाली घालण ( नाख्यीने किंवा आधाशीपणाने ). ६ (इत्ती, घोडे, सैन्य, इ०चा ) शत्रवर एकदम घाला पडणे; जोराने चालन जाणें, इला करणें. ' देह समंधावरी लोटला । संकल्पावरी उटा-बला। '-दा ५.९.४२. ७ दूर करणं; सारणें; दूर टाकणें. ' तेही तयाचा मग हात लोटी।'-सारह २.३१. -अफि. १ ढकळें जाणें. २ जोरानें येणें, घुसणें, वाहुणें; एकदम येणें; पुष्कळ प्रमा-णांत येणें, जाणें, जमणें. ' देवळामध्यें कथेला आज लाखों मनुष्य लोटलें होतें. ' ' अवचितां सुखसागर लोटला । '-दावि १९३. **३ (** दिवस, वर्ष, काळ ) निघून जाणें; पुरे होणें; संपणें; नाहींसें होणे; गत होणे. 'इप्टविरहशोकोत्थित दुःसहमू ब्छेंत लोटली घटिका । ' -मोकर्ण ६.१. ४ (भित, घर इ०) कोसळण; ढास-ळणें. ५ सर्व शक्ति एकवद्गम जोरानें ( शत्रवर ) तुद्गन पडणें. ' आकाशाहनि विज पडत । तेवीं दक्षावरि अकस्मात् । वीरभद्र लोटला '६ (अध्र ) जोरानें वाहणें, येणें; (नदी, लोंडा ६० ) दुथडीभह्न बाहणं; पूर येजे. 'जे पाणी लोटलें तें लागलेंच दोन्ही थडी भरत्या. ' ७ काळेकुट आणि वावटळीचे ढग येणें; जोराचा पाऊस थेणें. 'तिकडे जो पाऊस लोटला तो गांवचे गांव वाहविला. '८ ( धान्य, फळें. पीक इ० ) भरपूर येणें; अतिशय पिकर्गे; लयलूट होर्गे; समृध्दि होर्णे. ९ आंथरुगावर त्वंडणें; निजणें; पडणें. १० लोटांगण घालणें. 'लोटला पार्यी स्तवितचि।' -दावि ४४. ११ तोडून टाक्णें; तोडणें. ' आणि नित्यादिक जें असं। तें येणे फळत्यामं नासे।शिर लोटलिया जैसं। येर आंग।' -ज्ञा १८.१२८. १२ पालटणें; बदलेंगे. 'परी मनोधर्मु न लोटे। विकारविलाहि। '-ज्ञा २.४१. १३ मोजणं; मोजून टाक्णें. ' बाप दुःखार्चे केणे सुटले। जेव मरणाचे भरे लोटले।' -ज्ञा ९. ४९६. १४ मर्गे; जागें. ' येवहें शहोरात्र जिथेंचं। तेणें न लोटती जे भाग्याचे । देखती ते स्वर्गीचे । चिरंजीव । '-ज्ञा ८.१५७. [ सं. लुठु; प्रा. लोइ; हि. ]

लोटपोट — की १ लोळण. २ बेमुमार मौज; आनंद; हंशा, खिदळणें ६० चोळ किंवा कींडा. ३ पूर्ण तृप्ति किंवा समाधान. ४ कर्से बसें काम रेटण्याची किया; चालडकल ५ वेपुल्य; चंगाळी. ६ १त्य, गीत, वक्तृत्व ६० पाहून किंवा ऐकून होणारी तलीनता, एकाप्रता किंवा करमण्क. ७ एखाद्या वस्तृच्या दोन्ही बाजू. • करणें – होणें – हंसून हंसून मुरकुंडी वळणें; हंसून पोट दुखूं लागणें. 'हंसून हंसून ती लोटपोट होउन गेली. ' – पप्रे ४२.

लोटलोट —स्त्री. लोटणें; गडवडणें. 'होत लोटलोट आप-टलें।' -दाबि १२३.

लोट, लोहट—पु (कों ) पोहोरा; विद्विरीत्न पाणी काढ-ण्याचें तांक्याचें भोड़ें, [सं. लोहघट]

लोटा—५. (हेट. कु.) घराचा ओटा. लोटी-स्नी (राजा. कु.) ओटी; ओसरी. लोटो-५. (राजा. कुण.) ओटा.

लोटा-ट्या—प्. (कों.) १ रहाटगाडग्याच्या माळेस बांधण्यांचें मातीचें मांडें. २ विशिष्ट आकारांचें तांवें, पितळ इ० धात्चें
मांडें, ताब्या, गडवा, तपेली इ०; मोठी ले.टी. 'कनकाचियां लोटीं
सिंपिजेती । वेली सातुसे आंचिसां। '-शिशु ३१२. [सं. लोइघट]
० बाडगी-बासन-स्त्रीन. १ गरिवाघरचीं स्वयंपांकाचीं मांडींकुंडीं. २ स्वयंपाकाची तयारी. उदा० चुली सारवणें, सपेण आणणें,
मांडींकुंडीं व्यवस्थितपणें टेवणें इ० पारोसें काम. 'लोटाबाडगी
करून मी भाकरी करावयाला बसलें. 'लोटी-स्त्री. १ तपेली;
लहान तांब्या; लहान लोटा; विशिष्ट आकाराचें तांवें, पितळ इ०
धावुचें पाणी टेवण्याकरतां अगर पिण्याकरतां भांडें. २ तीर्थकुंड.
—ऐरापुप १०.१ लोटकें, लोटका-पु.न. (जुनरी) लहान
मडकें, लहान भांडें.

लोटा-ट्या-वि. धष्टपुत्र. लोटा-ट्या पहा.

लोटांगण—न. १ देवापुढें, साधुपुरुषापुढें किंवा राजा इ०-कांपुढें नम्रपगानें लोळणें; साष्टांग नमस्कार. ' घालूं लोटागण तच्च-रणीं। ' –िवक ४. २ ईश्वरादि प्रीत्यर्थ आडवें पड्डन चकाकार लोटत जाणें; असें लोटत जात असतां होणारा फेरा. (असें लोटत क्षेत्रास गेल्यानें पुण्य लाभतें अशी समजूत आहे.) ३ एखादा पदार्थ उंचावहन ढासळ्न खालीं गडगडत येत असतां त्याचे आपल्या भोंवर्ती होणारे फेरे प्रत्येकी. [लोटणें+अंगण]

लोटालोट-लोटी—की. १ एकमेकांनी एकमेकांस लोटणें, ढकलणें, ढकलाढकली. २ (ल.) एकमेकांवर कामाची कोलवा-कोलवी ३ काम, उद्योगधंदा कप्ताबसा करणें; चालढकलीवर नेणें. लोटाळण-णें—न. (व.) लाटणें; पोळी इ० लाटण्या-

लोटिंगो—प. (गो.) झाडांचे हातहात तुक**हे करून जंग-**लांतून शहरांत आणणें. [लोटणें ]

करितां लागणारा गोल दांडा.

लोठा-ठ्या, लंठा-ठ्या—िव. लह, अगडवंब; धष्टपुष्ट; गलेलह; मजबूत; धिष्पाड (माणूस, लाक्कड, पशु इ०). लोठा-अम-पु. १ कोणीहि अगडवंब, लह व सूर्ख माणूस; धर्टिगण; उच्छृंखल मनुष्य; लह निरंजन. ब्रह्मचर्याद आश्रमहीन मनुष्य. २ सडेसोट. ज्याच्यामार्गे बायकोमुल इ० व्याप नाहीं असा माणूस.

लोड, लोड—नपु.पु. १ टेकण्यासाठी केलेला लांब आणि वाटोळा तक्या; पृष्ठोपधानक. 'त्यावरि प्रमाची गादी सुघड । पाठीशीं धैर्याचें केलें लोड । वरि आनंद चांदवा अखंड । प्रकाश-मय लाविला।' —ह ३३.३. २ तुरपून शिवलें असतां होणारी वळकटी; तुरपून घातलेली शिवण; गोट. ३ सुताराच्या सामत्याची मूठ. ४ -न. पाभर, कुळव ६० आउतास एक अवयवभूत आडवें | घालण्यासाठीं परगांवाहून किंवा परदेशाहून आलेली लुटार्क्सी लांकुड असतें तें. यांत जुंबाचा दांडा अडकवितात; वखर, कुळव यांचे दिह.

लोड-वि. (स्वा.) रोड; अशक्त.

लोडणा-पु. जनावर पर्व नये म्हणून त्याच्या गळधांत बांधण्याचे अवजड लांकूड; अवजड पदार्थ. लोढणे पहा.

लोडणी—सी. दवडणें; घालविण्याची किया. 'सात घटिकां पुढें तयाची लोडणी। इंद्रियें गोठणी सर्व येती। '-ब ११२.

लोडणें -- न. सुतार इ०चें कोरण्याचें, खोदण्याचे किंवा कात-ण्याचें हत्यार.

**लोडमदान्**नि. (व.) लोढण्यासारखा असणारा मनुष्य. **लोड।**—वि. ( खा. भिल्ली ) लोखंडी.

लोडिगा-पु (कों.) लांकडाचा ओंडा.

लोडी-पु (सोनारी) सफाई, पॉलिश करण्याचा दगड.

लो हेल र-न्ही. लबहेलुट पहा.

लोद-पु. लोड; लांबडा व गोल तक्या. लोड पहा.

लोढणें — सिक . ( कापसांतून ) सरकी काढणें; कापूस विंच रणें. लीडमन-न. (खा.) सरकी काढणें. लोडाई-स्त्री. काप-सांतृन सरकी काढणें किंवा त्या कामाची मज़री.

लो (लों )ढेकें, लोड (ढ)णा-न.पु. १ ओढाळ गुराच्या गळगांत अडकविरेहें लांकूड. २ (ल.) प्रतिबंधक गोष्ट. लचांड; जबाबदारी; जोखड; आपणास अप्रिय असे माणुस किंवा काम-जें आपल्या पाठीस लागलेलें असतें तें. 'बृद्धानें वालपत्नीचें लोढणें गळ्यांत अडकतून घेगें हें निय आहे. '-टि ४.१३७. |३ बेढब भाणि जह असा दागिना इ०. ४ मालाच्या ओझ्यानें गाडी उलथून पहुं नये म्हणून जें टेकण देतात तें. (व.) लोडन. [सं. रोधनम् ]

लोडणें -- सिक. १ पुष्कळ अभ्यास करणें; परिशीलन करणें; शिकणें. 'तो न पढो कां ब्रह्मसूत्र। न लोढो सर्व शास्त्र। '-ज्ञा १७.८५. २ दवळणें. [सं. आलोडन]

लोडा-पु. (काशी) वरवंटा; चटणी इ० वादन चुणे कर-ण्याचा गोल लांबट दगड. [ सं. लुठू ]

लोढा-पु. बुळणी; घोट. 'मुखी रक्त लोढे खोटी। 'भित, जमीन यांना लोणा चढणें. –वेसीस्व १०१.

टोळी; यात्रा इ० प्रसंगानें एखाया स्थळी एकदम गोळा झालेले लोक. लंडियावरोवर-सरसे वाहात जार्ण-समाजांत हर असलेल्या किंबा होत चाललेल्या सरणीनं वागणें; प्रवाहाबरोबर वाहून जाणे.

लोढ्या--वि. लोठा-ठ्या पहा.

लोण---न. एक कापडाची जात. -मुंग्या १२३.

लोण-स्री. १ खाऱ्या पाण्याच्या आश्रयाने खाडी इ०च्या कांठीं रुजणारें एक प्रकारचें गवत. २ लवण; भीठ. 'लाविल्या रोग **न** लगे ज्यासी। रोणरक्षण त्या काय पहासी। तें तं**व** नाणावें पंक्तीसी। चबी त्यासी पै नाहीं। '-एरुस्व १८.४८. ३ जभिनीतील क्षाराचा अंश. ४ सिंघ प्रांतांतील उमरकोट व शहाबंदर येथील एका विशिष्ट झाडाच्या राखेपासन तथार केलेला पापडखार. ५ ( ल. ) उतारा; ओंबाळणी. [ सं. लवण; प्रा. लोण; ग्र. लुग; सिं. लुणु; पं. लुग ] • उतरणें – दष्ट काढणें; मीठ-मोइ-या ओंबाळून काढणें. 'तुम्हां निद्रा मज आज्ञा ते स्वभावें। उतह्नी जिवें जाइन लोग।'-तुगा ४३७. ॰कर्गो-ओंवाळणें, ओंवाळून टाकर्णे. 'सकल तीर्थाचिये धुरे । जिये का मातापितरें। तयां सेत्रेसि कीर शरीरें। लोण कीजे। '-ज्ञा १७.२०७.

लोणर-न. ज्या ठिकाणीं लोण नांवाचीं झाडें पुष्कळ होतात तें ठिकाण. लोणवी-स्री. (राजा.) लत्रणाची खोलगट जागा. सनुद्राचे पाणी पूर्वी भरत अधून नंतर गाळाने भहन आलेशी जागा. हींत मीठ पिकतें. लोणा-पु. १ एक प्रकारचा तांदूळ. २ जमीन इ॰मधील क्षारांश. ३ (ल.) अंगकांति; चेहे-याची टवटवी; जना-वरांना यथेच्य खार्णे-पिर्णे इ० मिळत असल्यानें त्यांच्या अंगावर येतो तो तजेला. (कि॰ येणें; जाणें.) ४ ओलीसारखा जिमनीवर येणारा मिठाचा एक विकार; ओलसरपणा. (जमीन किंवा माती यांमधील क्षारांशामुळे जमीन किंवा भिंत कधींच खडखडीत वाळत नाहीं अशी स्थिति ). (कि॰ चढणें ). लोणांबा, लोणा-(णं)बी-पु स्त्री. आंव्याच्या कैऱ्या उकडून व मिठाच्या पाण्यांत मु (वृन केलेलें तोंडीलावणें; उकडांबा; खारविलेल्या कै-या. [ सं. लक्षण+म.=भांबा] लोणार-न. मिठागर. लोणारण-अफ्रि.

लोण-न. भाटयापाटयांच्या खेळांत सगळया पाटयांतून लोंडा-पु. १ अकस्मात येणारा पाणी इ० द्रव पदार्थाचा निघुन जाऊन पलीकडची थोडीशी माती परत आणणें; किंवा लोट, प्रवाह; पूर. 'तयाचि पाहे या तोंडा। येईल जळंबटाचा अशी परत आणलेली माती. ( कि॰ आणणें; येणें; देणें ). अशी लोंढा । इया उमळती दाढा । दांतांसहित । '-ज्ञा १३.५६४. माती आणली म्हणजे डाव जिंकला असं समजण्यांत येतें. [सं. २ मोठी आणि जोराची पाण्याची लाट. ३ ( ल. ) धान्यें, फर्के लवण ) • व्यारगळणें-एखादा नियम उहंघिल्या कारणानें निरु-इ० कोणत्याहि पदार्थाची बाजार, शेत इ०मध्यें एकदम झालेली पयोगी होणे किवा फुकट जाणे. 'असा आजपर्यंत कोणी राज्य-समृद्धिः अति विपलताः असंख्य वस्तु. ४ गांव, देश इ०वर धाड कर्त्याने किंवा शास्त्र काराने कायदा किंवा कानू केलेला आखत

लोण तो बारेंतील गड्यास शिवृन देतो. यावहन ) मागून आलेली चाल पुढें चालविणें. 'जे आपले आचार विचारांच्या कसोटीला लाबीत नाढीत ते गाढ विश्वास शुंखलांनी निगडित ज्ञाल्यामुळे मागृन आहेरें होण डोक्रे मिद्रन पौचविणे एवढेंच आपरें कर्तव्य समजतात. ' – आगरकर. लोणपाटया ( स्त्रीयव. ); लोणप-(पा )र-न. १ आटयापाटया; मृदंगपाटया. २ (फक्त होवटचा शब्द ) खेळांतील सरशी; जय.

लोण वें -न. १ आंने, लिंवें इ० चिह्नन त्यांत मीठ, मोहरी, हिंग इ० घालून खारवून केलेले तोंडीलावणें. २ दोन्ही बाजुकडुन खेळणारा गडी. (खा.) लोणसान. [सं. लवण ] लोणच्या-वि. साठीला जाड व आंबर असा (आंबा.) (जाड साठीच्या आंग्याचें लोणचें जास्त दिवस टिकतें ).

लोणमांस--न. मांसापासून शिजवून तयार केलेला पदार्थ. -गृशि २.९७. लोणमांसाचा रस्सा-पु. सागोती बारीक चिस्तन त्यापासून तयार केलेला रस्सा. -गृशि २.५०.

लोणारी-पु लांकडें जाळून त्यांचे कोळसे करणें किंवा चुनकळ्या करणे हा धंदा करणाऱ्यांची किंवा लांकूड, कोळसा अगर चुनकळ्या विकणाऱ्यांची जात किंवा त्या जातीचा इसम.

लोणी-न. दूध, दही घुसळेले अमतां त्यांतुन जो स्निग्धांश निघतो तो. [सं. नवनीत; प्रा. नोणीअ; पं. नौणी; हिं. नौनी ] **्खाऊन ताक देर्जे**-स्वत.चा स्वार्थ साधून मग परार्थ पाहणें; मुख्य भाग आपण घेऊन निःसत्त्व व किरकोळ स्वह्नपाचा भाग उदार हो ऊन दुस-यास देणें. 'हजार युरोपियन कामगार सर्व होणी खाऊन ताक मात्र भामच्या वांटचास देतात '-िट २.५१२. •लावर्ण-खुशामत करणें; मनधरणी करणें; मिनत्या करणें. लोण्याची कडी कर्ज-जोणी वाटेल तितकें किंवा विपलतेनें वाढणें. होण्याची सवत न सहर्ग-शांत आणि लोण्या-प्रमाणें मऊ अशीदि सबत असहा होणे; विरोध महन न करणें. लोण्याच्या पुष्या तुपांत तल्लण-अशक्य गोधी शक्य होणे; न घडणाऱ्या गोष्टीची चिकित्सा करणे. लोण्यांत दांत फुटणें-अत्यंत सौम्य स्वभावाचा मनुष्य असम्य, रागीट आणि कठोर असा होणें. लोण्यास दांत फुटणें-आपण ज्याचे लालन, पालन, पोषण केलें त्यानें आपणाशीं कृतव्नपणे किंवा अमर्याद-पणें वागुं लागणें. लोण्याची कणी, लोण्याचें बोट-स्नीन. अगदी किंचित् लोणी; कणीएवढें लोणी; बोटाला चिकटलेलें लोणी:

नाहीं की अमुक एक विषयास अमुक अमुकच पृष्ठें लागावीं. ती इवलेसें लोगी. लोग्याचें आयसिंग-न. लोग्यापासून चोटी शास्त्रोक्त मर्यादा उहंघिठी की लोग बारगळठें. '-चिपद्यणकर. चुरम्याची तुक्रडे पाइन केलेली बर्फी. -गृशि १.४४४. **लोण**-मागृन आलेले लाण पुढें पांचिविणे-( आट्यापाटयांच्या कढा-वि. ताजा; अगदी नवा; कोरा करकरीत; नवीन, साजूक. खेळांत एखादा गडी सगळ्या पाटयांतून पार जाऊन परत येण्यास ( अगदीं ताज्या कढिवलेल्या लोण्याप्रमाणे ). [ लोणी+कढणें ] निवाला म्हणजे तो लोण घंछन येऊं लागला असे म्हणतात. हैं लोणकडी, लोणकडीथाप-वार्ता-बातमी-गोध-खबर, लोणकढें वर्तमान-स्त्रीन. समयानुसार ठेवून दिलेली थाप; खोटी बातमी; गंमतीखातर आणि गंभीर मुद्रेनें सांगितलेली खोटी खबर. 'पण मला आपण आपली तसकीर वायची कबूल केली ना ? कां लोणकढी दिलीत? '-फाल्गुनराव. लोणकढी दीलत-स्री. नवीनच मिळालेली दौलत. लोणकर्हे (डें )तूप-न. शुद्ध लोणी कढवृन तथार केलेलें ताजें तृप; साजूक तृप. लोणकर्दे दारिद्य-न नुकर्तेच आलेलें दारिद्य. लोणकाप्या, लोणी-काप्या-वि. बोथट; धार नसलेला ( चाकू, सुरी इ० ). लोणट-वि. लोण्याच्या वासाचे किंवा चवीचें. लोणणें-सिक. (व.) घोटणे; आहाटणे; घाटणे; वरणाची डाळ शिजल्यानंतर ती लोण्या-सारखी मऊ करणें. लोणस-ति. (कों.) १ सत्वस; कसदार; ज्यामध्ये लोण्याचा अंश पुष्कळ आहे असे (दूध, दहीं ). २ जीच्या दुधापासून पुष्कळ लोणी मिळतें अशी (गाय, महैस इ०).

लोत-नी. एक औषधी झाड व त्याचे मूळ. याच्या फुलाला शेवाळें म्हणतात.

लोथ-ध-की. १ मुडदा; प्रेत; शन. २ माजून पुष्ट झालेलें शरीर; धूड; अवजड किंवा स्थूल शरीर; अगडवंब माणूस, पशु. 'दैत्या दानवांचिआं लोथां। दाटला वर्सुंघरेचा माथां।'–शिशु १४७. ३ फार मोर्टे फळ ( पणस, चिवड, भोपळा इ०). ४ मोट: गाठोडें; पिशयी; कोथळा. 'जैसीं अवधीचि नक्षत्रं वेचावीं। ऐसी चाड उपजेल जै जीवीं। तै गगनाची बांधावी। लोथ जेवीं।' -ज्ञा १०.२५९. ५ ओझें. 'वीं अनुभवाचा मार्था। वाउिंग मुखाचिया लोथा। '-ऋ ६४. ६ मोठा ठोकळा; मोठा फत्तर. [हिं. लोशाह ] स्रोधी पाडणें-१ समूळ नाश करणें; सैन्याचा धुन्वा उडविणें. र मृतप्राय होईपर्यंत एखाद्याला खूप कुबलेंग. लोथेला, लोथया-वि. (व.) स्थल शरीराचाः दौंद सुरलेलाः गलेलइ.

लोद-ध-प. ( ढोरांचा धंदा ) कोंकणांतील एका झाडाची साल. (लाखेचा रंग पका व चमकदार होण्यासाठी लोद टाक-तात. ) [ सं. लोघ्र, लोघ ]

लोदळणें - कि. पीक भापूर येण; असे पीक जमीनीत सांहन त्यावर पाऊस पडल्यामुळे दाण्यास मोड येणे.

लींदा - पु. उत्तम अन्नाचा घास, विंड; गोळा.

स्रोदी-सीविना. पटाणाच्या एका जातीचें नांव.

लोदु-वि. नीच. -राव्य २.२६.

लोद्या-वि. (बायकी ) नको असलेला; मनांतून उतरलेला; तिरस्कृत; ज्याच्यावर राग झालेला आहे असा ( मनुष्य ).

लोद्या-वि. एक प्रकारची नाचणी.

लोध-सीपु. प्रेत, शव; मुखदा. लोथ पहा. ' एक पुरुष एक कुमर । जळोनि पडिले लोध शरीर । ' -हरिश्रंदाख्यान २५५ ( नवनीत पृ. १९७ ). एक। द्याची लोध पाडणें-एखायाला मारून किंवा बुकलून मृतप्राय करणें. लोधी पाडणें-(सैन्याचा) पूर्ण नाश करणें. कलल करणें; मृतवत् पाडणें; टार मारणें लोधडा, लोधा, लोढा-पु. अगडवंब किंवा धिप्पाड माणुस, पशु. लोधा-पु. १ प्रेत; मुददा. २ प्राण्याचे तोडन किंवा ओर बाडून काढलेलें मांस; लचका. ( कि॰ घेणें; तोडणें; काढणें ).

लोधर-वि. (कों.) चिघळलेला; पातळ; लिवलिवीत ( गुळ, कणिक, साखर इ० ) लोंधा-पु चिकट व मऊ गोळा; पातळ व चिघळलेला पदार्थ, गूळ: पातळ भात, कणिक इ०. -वि. चिघळलेला; पातळ: विलबिलीत; पाझरलेला.

लोधणें --अकि. (काव्य) १ लुब्ध होणें; झोंबणें; चिक-टणें; गुंतणें. 'संसारभुखाचेनि पढतमूर्ख । लोधोन पडती । ' -दा ३.१०.३०. २ संवय लागमें; लालचावणें; चटक लागणें. ' मायबाप बंध वहिणी । नोवरी न दिसतां वाटे काणी । अत्यंत लोधला पापिणी। अविधेनें भुलविला। '-दा ३.२.४०. ३ लोटणें; लुब्ध होऊन येणें. 'तरब्थ रामपूजेसी।प्राणीमात्र लोधलें। ' -वेसीस्व ७ ५०. ४ ( ल ) घडणें; बनणें; तद्रप, तदाकार होणें. ' जिव्हा लोधली रसें । कमळ सर्यपणें विकाशे । ' –अमृ ९.३. ५ गांढ निज्ञों. ' तेथेंचि येक लोधले। '-गीता २.१३९८. [सं. खुम् ] **छोधळेपणें** किवि. होभानें; लुब्ध होऊन. 'नयन हे लोधलेपणें । निमेपोनमेषांचें सांडणें । '

लोधा - पु. एका शेतकरी जातीचे नांव.

लोध-पुन. एक वृक्ष व त्याची साल हे वृक्ष कोंकण, महाबळेश्वर, बंगाल व नेपाळ या प्रदेशांत होतात. पाने बक् ळीच्या पानांएवढीं असतात. उपयोग रंगाकडे व ओषधीकडे. यास हरा असेंद्रि कोणी म्हणतात. याच्या तांबडा व पांढरा अशा दोन जाती आहेत.

लोन-न. (व खा.) मीठ. लोना-पु. (व.) भिंतीला अगर जिमनीला क्षारामुळं आहेला ओलसरपणा, लोणा पहा. लोनार-प्र. मिठागर. लोनाचळें-न. ज्यापासन मीठ. मिळतें असं तळें. [ लवण+तळें ] लोनीया-स्त्री. मीठ तयार करणारी जात.

लोना-पु. एक ल्हान जातीचा मासा.

प्रचारांतृन जाणें; रह होणें, पडणें. 🧸 बोलतांना किंवा लिहितांना । १३९. [ लोंब ]

अक्षर, शब्द इ० गळणें, गाळणें; अक्षर, प्रत्यय इ० शब्दांतून गळणे. [सं.] लोपणं-अित. १ लुप्त होणे; नाहींसे होणे; दिसे-नासा होणें. २ प्रचारांतून जाणें; गळणें. ३ लीन होणें; मिळून जाण. लोपविण-अकि. (काव्य) लपविणे; अदृश्य करणें, दड-विणें. 'भगणें सर्व लोपवी। '

लोपाचार-पु. (कु.) क्रोंबडें वंगेरे बली देणे. छोपामुद्रा-स्त्री विना. अगस्त ऋषीची स्त्री. लोप्तुवाय-सी. (गो.) अगत्य; कळकळ. [ लोभ ] लोब—पु (गो.) लोम; प्रेम; आकर्षण. [सं. लोम]

लीब, ली**बर-र-न**—स्त्री. भात, गहूं, वरी, राळा, राजगिरा वर्गरेचें कणीस, घान्याचा तुरा. [ सं. लंब ]

लांबक(का)ळणं, लोमकळणं—अिक. १ लोंबणं; लटकणं; ओळंबर्णे; अधांत्री राहर्णे; लोंबत राहणे; वरच्या आधाराशी संबद्ध असा पदार्थ खालच्या भागाला आधार नमल्यामुळे अधां-तरीच लटकत असणें, झाडाची फांदी, खुंटी तुळई इ० हातांनीं धरून पाय निराधार स्थितीत ठेवणें. 'घोडचावर वसलें असतां रिकिबी नसतील तर पाय होंबकळतात. ' **२ (** कां**हीं काम.** कारभार इ॰ ) दोवटास न जातां अपूर्ण स्थितींत पडणें; अनिश्चित अशा मनः स्थितीत असणे. [ ठोंबणे ] छोंबकळणी, छोंबक (का)ळा-बीयु. लेंबिकळत राहण्याची स्थिति; झोला; लेंबिण.

लांबर-इ-सी. (कों.) १ नारळ, पोफळें इ० फळांचा घड, अवका; समुदाय. २ उपदव; जास; क्षेगट: शुक्रकाष्ट. ३ संकट; अडचण; त्रासदायक गोष्ट.

लांचण-स्त्री. (राजा. ) फर्जे, फुर्ले, नेसलेलें लगडें, धोतर इ०चा लोंबत असलेला घड, घोस किंवा बोजा; लोंबकळत किंवा लटकत असलेला समुदाय. ( कि॰ लागणें ) [ लोंबणें ]

लींबर्णे-अक्र. १ वरच्या बाजूस आधार असून खालच्या बाजूस आधार नाहीं अशा स्थितीत (पदार्थ, माणूस इ॰) लटकलेला असणे; टांगलेला राहणें. २ ( ल. ) सुरू केलेलें कार्य पूर्ण न होतां लांबणीवर पडणें, अनिश्चित स्थितींत असणें. ३ एखाद्या कार्याविषयीं सारांक असणें; एखादें काम धरतां येत नाहीं सोडतां येत नाहीं अशा क्रेशकारक परिस्थितीत असणें: कुचमणें; कुचंवणुक होणें; बाट पहात बसणें. [ सं. लंब ] लींबणी-स्ती. १ लोंबकळणें; लटकणें; झोका; हेलकावा. २ कचंबणाः थांवणें, संशयित स्थितींत राहणें. लोंबत्या-वि. ( व. ) एखोधाचे मार्गे मार्गे घोळ धरून फिरणारा; लोंबणारा; एखाद्याच्या अन्नावर पोसला जाणारा.

लांबर-न. (राजा.) मोठी लोंब; ओंबी; लोंबतें कणीस. लोप-पु. १ गळणें; नाहींसें होणें; अभाव; नाश. २ 'जो भासे दिवसां कुर्ध.वस्त शिरी खोंबूनिया लोंबरें। '-केक स्रोधरें--न. गोवारीच्या रोंगांची पीठ पेहन केलेली भाजी. स्रोवाड--वि. (खा. मिल्ली.) लबाड.

लोबान, लोबानऊद, लोबानीऊद्--लोभान ६० पहा. लोबी--स्त्री. लोबंत कपीम, लोगी; ओंबी; तुरा. ' येंबी येंबी भाल्या लोबी। ' भोडल्याचें गाणें-मसाप २.२. [ लोबणें ]

लीबिझोंबी — भी. झटापट; जोराचा प्रयत्न; अनेक तन्हेची खटपट; आवेश; कांहीं कार्याथ रोसलेल कट किना केलेली धडपड; लींबून आणि झौंबून केलेला प्रयत्न. 'साती दैवतं बलजेटी। लींबीझोंबी पातले। '-नव ५.८८. [लोंबणें+झोंबणें]

लोभ-पु. १ एखाद्या पदार्थाच्या प्राप्तीची उत्कट इच्हा. २ हातर्चे जाऊं नये अशी इच्छा. ३ हांव: आधाशीपणा. 'द्रव्याचिया लोभछंदा। कर्ह्न नये तो करि धंदा। ' -ज्ञानप्रदीप १३५. ४ चिक्कूपणा. ५ कृपादृष्टिः; ममताः; मेहरबानीः; श्रीतिः प्रेम. 'सदूवर गुरुजींचा फार लोभ होता. ' लोभडचें-कि. (गो.) लोभ, प्रेम कर्णे. लोभर्जे-अफ्रि. (काव्य) लोभ करणे, सुटणें: लुब्ध होणें एखाद्या वस्तुच्या प्राप्तीची इच्छा होणें. लोभणे, लोभवणे, लोभावर्ण-अकि. १ (मनुष्य, पदार्थ इ॰ बद्दल ) प्रेम असणें; प्रीति वर्गों; प्रेमाने खेंचला-ओढला आणें; ' भू क्रीबा पतिला कधींहि लोभेना ! ' -मोशांति ३.६८. २ उत्कट आकांक्षा असणें; एखाद्या वस्तुनें आकृष्ट होणें; प्राप्तीची इच्छा होर्जे. लोभनीय-वि. लोभ करण्यासारखा; स्पृहणीय; **भाकर्षक. लोभापर**-वि. लोभयुक्तः कृपाळुः ममताळु. 'म्हणोनि ह्याक्य जें नोहे। तेथ त्यागानें न युवावें। त्याक्यालागीं नोहावें। होभापरी। ' - ज्ञा १८.१३३. [सं. होभपर ] होभाविष्ट, लोभाळू, लोभिष्ठ, लोभी-वि. १ हावरा; अधाशी; फार लोभ असलेला; एखादी वस्तु मिळण्याबद्दल र्किवा आपणा-जवळील न जाऊं देण्यावदल फाजील इच्छा करणारा. २ चिक्कुः कृपण, कंजूष; पैसा खर्च न करणारा; कवडीचुंबक.

लोभान, लोभान-नी ऊद—पु. एक सुगंधी द्रव्यः; ऊदः एका झाडाचा चीक. [ हिं. लोयान ] ०दाणी-स्त्री. धुपाटणें.

लोभी-पु. न्याध तारा. लुब्धक पहा.

लोंभें-न. वाद; तंटा. लेंभें पहा.

लोम—नपु लवः अंगावरील बारीक बंस. [सं.] ॰पाद्-बंसाळ किंवा कंसासारखे पाय असलेला प्राणी. उदा॰ कोळी, झुरळ, माशी इ॰. ॰िचलोम-पु वर्णसंकर. 'नाना प्रसंगें लोम-षिलोम अविचार। '-सप्र २१.४८. लोमदा-वि. १ केंसाळ (जनावर, गात्र). २ लोंकरीचाः केंसांचा बनविलेला-लें (बल्ल, शाल तोडी, बुरणूस, घोंगडी इ॰). लोमह्यण-वि. रोमहर्षणः अंगावर रोमांच उठविणारें; पुलकित करणारें.

स्रोमकळणे-अित्र. स्रोबकळणे पहा.

लोसूर—न. एक लोखंडाचा प्रकार.-लोखंडीकाम. मॅरट २१. लोयली—स्त्री. गलबताचा एक प्रकारचा लहान नांगर, लंगर, लोली; लोइली पहा.

लोल-वि. १ हलणारा; अस्थिर; चंचल; झुलणारा; कांपणारा. ' लोल पतार्की डोलत । रथ शोभत अतिशोभा । ' **–एरस्व** ५.**११.** २ ( ल. ) अति उत्सुकः; अधीरः, उतावीळः, आतुरः ' असन्मानस तव भुजपौरुष देखावया असे लोल। ' -मोकर्ण १४.४२. ३ लंपट; अधाशी; लोलुप; आसक्त; लुब्ध; एखाद्या विषयाकडे आक्रष्ट झालेला. 'त्या शोकगररसाच्या पानीं मुनि शंभुचीच मति लोला।' -मोवन ४.१३८. ४ क्षणभंगुर: नाश पावणारें: नाहींसे होणारें. ५ क्षुव्धः, अस्वस्थ. ६ लोळागोळा झालेलाः, पंख उपटल्या-सारखा; असहाय. ' रयत बिचारी लोल झाली उपटली पराला। ' -ऐपो ४१२. [सं. लोल] लोलक-पु. दागिन्यांतील लोंबता मणि. हा बहुधा खार्टी जाड व वर निमुळता आणि लांबट असतो. [ सं. ] लोलं(लि)गत-वि. आसक्त; लोभी; हावरा. ' सांड्न राम आनंद्धन । ज्याचे मनीं विषयचितन । त्यासी कैचें समा-धान । लोलंगतासी । ' –दा ३.१०.६२. **लोलं(लि)गता**–सी. १ आसिक्तः; लोभः; एखाद्या वस्तुच्या प्राप्तीची इच्छा-हांव. 'तापसां नाहीं छोछंगता । ' - मुआदि २२.१४३. **२ चं**चलता. ' छोलंगता न से ज्ञानें धालेपणें। '-रामदास, अभंग (नवनीत पृ. १६७. ) लोला-वि. १ निर्जीव होऊन लोंबत राहिलेला ( हात, पाय इ० अवयव, ताड, माड इ०चे पान ). २ लुला; अशक्तः; निर्जीवः; थोटा ( माणस, पशु ). ३ (ल.) परतंत्रः; असहाय. ४ रंगडा; लुळापांगळा; न्यंग असरेला; अर्घाग झारेला. 'हा लोला झाला, होऊन पडला. <sup>१</sup>लोला-ळा-पु. १ घंटेचा लोढणा. हा भांतील घंटेच्या बाजूबर आपद्दन आवाज होतो. २ घडघाळाचा लंबक. ३ घशांत लोंबणारी पडजीभ; उपजिव्हा. ४ लचका. 'श्वानें अर्वे होले तोडिती।'-दा १.१०.५७. स्टोस्टावर्णे-अकि. अ।सक्त होणें.

लोलाम-व, लोलाम(व)द्।र—िल्लाम; लिलामदार पहा.

लोलितकरण—न. (नृत्य) एकदां डाव्या बाजूला व एकदां उजव्या बाजूला अंचित इस्त करून रेचित करणें व त्या वेळीं हात जिकडे असेल तिकडे डोकें वळविणें. लोलितशीर्ष— न. (नृत्य) डोकें चोहींबाजूस हलविणें. वेड, कोध, देहभान नसणें, रोगप्रस्तता, मद्यपानसेवनस्थिति, प्रह्वाधा ह्या गोष्टी दाखविणें झाल्यास हा अभिनय करतात.

लोली—स्री. लोयली पहा.

लोद्धत्व--न. रंपटत्वः स्रोभीपणाः आसिक्तः 'आधार घेईना लोद्धत्वाचा । '-दावि १८४.

उत्कंदित. [सं.] लोलुपत्व, लोलुप्य-न. लोभ; आसक्ति; लंपटपणा; हांव; लालसा. 'आधीच प्रकृतीचे पाइक । वरी भोगालागीं तंब रंक । मग तेणं लोलप्यें कौतक । कैसे भजती । ' -श ७.१४१.

लोलो—पु शब्दांच्या उच्चाराचा शुद्धपणा, योग्य टिकाणी शब्दावर आधात देगें, विराम इ० कडे लक्ष न देतां केलेलें घोकणें, भाषण, वाचन, वेदपटन इ०; सराग्ररी प्रंथ घोकीत किंवा पढत असमें. -उद्गा. गुरांना पाणी पाजतांना गुराखी उच्चारतात तो शब्द. [ध्व. ] ०करणे-(क.) भांडणें. ०घाळणे-१ कसेंतरी वाचणें; सरासरी ग्रंथ पठन करणें, घोकणें इ०. २ भिकाऱ्यानें तगादा करून किंवा लोचटपणाने भीक मागणें; ( शिमग्यांत होळकर भीक मागतात तशी ) उद्धटपणानें किंवा जोरानें भीक मागर्षे.

लोलो-पु. छंद; नाद. लो पहा. 'लोलो लागाला हो। आदि शक्तिचा लागला लो । ' -रामदास. [सं. लय]

स्रोब्ट्ह-न. ( व. ) उनाड जनावराच्या गळघांत बांधरेहें अवजड लांकुड; लोढणें.

लां(ला) व—स्त्री. १ अंगावरील बारीक केंस; लवः लोम 'लोवेचे वांबळ । पार्ट्हेलें हु । ' – भाए ३९७. २ में इंस इ०च्या अंगावरील केंस; लोंकर. [ सं. लोम ] लोबाज-वि. दाट लोक-रीचा; केपाळ. -शर.

लांचथा—पु. मांस, भिजवलेलें पीठ, चिखल, गूळ इ०चा तोइन भाडलेला तुकडा, खंड किंवा लचका; लोथ; लोथा.

लांवसपण-न. ( महानु. ) अज्ञानपण; कृपणपण; कुटिल-पण. 'कीं भीतरीं औदार्थे वसे। तथ लोवसपण कांइसे। -ऋ९१ [लोभ]

लोबसुं -वि. (महानु ) कृपाळ्; लोभाळ्. 'तो देव हिप केश । जीवाकारणें लोवसुं । ' -ज्ञाप्र ४४७. [ लोभ ]

होवांग-नी. (गो) पहार. [होहांग]

लोध-छ-- पुन. १ मातीचें देंकूळ. 'ऐमे होती तर तृण। लोह लोष्ट पाषाण । '-ज्ञा १५.१७३. २ लोखंडाचें कीट; गंज. सि. लोष्ट्रो खोष्ट्राचीच-न. मलविसर्जनानंतर पाण्याच्या अभावीं मलद्वार ढेंकळाने पुसून स्वच्छ करणें. [ सं. लोह+भाशीच, शीच ] होसूण—स्री. (कु.) (प्र.) हसूण पहा.

लोह-हो-न. १ लोखंड. २ लोखंडाचें केलेलें शस्त्र, तर-वार ६०. ' होहार्चे काळवर्खे पहिलें। फररां आकाशु गवसिलें। ' -शिशु ५८५. ३ लोहभस्म; लोखंडाच्या गंजापासून अगर किटा-लोहाचा कांटांळा।' -िहाशु ४७१. ५ सोनें; सुवर्णह्मप धन. पु. लोखंडी बेडवा; सांखळदंड. 'लोहोलंगर पायांत खिळविले।'

लोलुप--वि. अति उत्सुकः, अति लोभी, आसक्तः, लुब्धः -वि. १ तांबडा. २ लोखंडी. [सं. ] कांत-नपु. १ लोखंड आकर्षुन घेणारा पदार्थविशेषः लोहचुंबकः २ लोखंडाची एक आत. **३** ह्या जातीच्या लोखंडाचे औषधार्थ केलेलें भस्म; तिख्याचें भस्म. **्कार-**पु. लोहार; लोखंडाचे पदार्थ बनविणारा. [सं.] •िकट्ट-न. १ लोखंडावरचा गंज; जळलेलें लोखंड. २ मं**ड्र** नांबाचें औषधी द्रव्य. [सं.] • घंगाळ-न. मोठें लोखंडी घंगाळ; काहील. ' सूर्यनारायण जेवावयास आले, साती दरवाजे उघडले, लोह घंगाळें पाणी तापविलें। ' -आदित्यराणुबाईची कहाणी-कहाण्या भाग १. पृ. ९. ० चुंबक-५. लोखंडाच्या वस्तुला आकर्षण करणारा दगड; लोहकांत. -वि. (ल.) इष्ट घेऊन बस-णाराः अनेक युक्त्या करणारा किंवा धरणे धह्न बसणाराः झद्दन, चिकद्भन दुसऱ्यापासुन द्रव्य घेतल्याशिवाय न सोडणारा माणुस. [सं.] • चुंबकाक्षण-न. एका लोह बुंबकाचें दक्षिण टोंक इसऱ्या टोहचुंबकाच्या **उ**त्तर टोंकाजवळ आणिलें असतां त्यां मधील दिशुन वेणारे परस्पर आकर्षण. •चुंबकप्रतिसारण-न. दोन लोह्चुंबकांच्या उत्तर किंवा दक्षिण टोकांमधील परस्परांस रूर होटणें. •चूर्ण-न. होखंडाचा कीस. •तुहा-ळा-की. १ लोखंडाची तागडी; लोखंडी तराजू. २ लोखंडी गज, दांडा दं ह-पु. १ लोखंडी गदा; पातकी लोकांना मारण्याची यमाची गदा-हत्यार. २ यम, शनि यांच्या शांतीसाठी ब्राह्मणाला दान यावयाचा होखंडी सोटा; गज; होखंडी काठी. [सं.] **्दंडक्षेत्र**-न.विना. पंढरपूर. ' शोधीत शोधीत ह्यीकेशी । आला लोह्दंड क्षेत्रासी । दिंडीरदन म्हणती त्यासी । तथे द्वारकावामी प्रवे-शला। ' -ह ३६.९८०. ०धुरोळा-प. लोखंडाचा-लोखंडा-सारखा धुरळा-धूळ; तांबडी धूळ. 'रणीं उठिला लोहधुरोळा । तेथें च:लों न शके वारा । ' -एहस्व ९.३७. [सं. लोह+धूलि] •परिघ-पु. लोखंडी गदा-सोटा; लोखंडी पहार. 'जे वनिता असे जारीण । तीस यमदत नेती धरून । लोहपरिघ तप्त करून । कामागारी दाटिती । ' ेपेटि-का-सी. हो खंडाची पेटी; तिजोरी; (इं.) संफ. 'सरकारी व्यांकेसारखी सुरक्षित लोह-पेटिकाच नाहीं. ' -आगर ३.६६. ०वंट-पु. लोखंडाची सांखळी. 'दोहीं बाहीं कुंजरथाट। मद गाळित गजघंट। दातीं लोडबंद तिखट । वीर सुभट वळंघले । ' - एरुस्व ८.१६. ० धंद-ध-वि. सोनेरी. -शर ०भस्म-मंद्रर-नषु होखंडाच्या गंजापासून केलेलें एक रसायन: लोखंडाचें प्राणिद. ०मय-वि. १ लोखंडाचा वनविलेला; लोखंडी; लोखंड असलेला; लोहनिर्मित. २ (ल.) भयंकर; क़र; निर्धृण. [ सं. ] ॰ मार्ग-पु. लोखंडी रस्ता; रेलवे; आगगाडीचा रुळांचा मार्ग. 'सरकारनें लोहमार्ग हिंदुस्थानांत पासुन केलेलें औषध. ४ रक्त. ' राया राणिएंचा जाला । जिर घे केले ते आपल्या सोयीसाठीं आहेत. ' -टि १.३३. ०लंगर-

-ऐपो २०९. • **दाळावा-**स्री. लोखंडाची सळई. लोहं(हां)गी, लक्षांगी, लोहंगी काठी-स्त्री. लोखंडाचे खिले आणि कड्या जागोजाग बसवून मारामारीसाठीं केलेला सोटा; पहार. [ लोह-अंग ] लोहियी-स्री. तांबुमपणा. 'पुढां उपरित रागें लोहियी। धर्ममोक्षाची शाखा पालवी । लाहलाहात नितय नवी । वाटतीची असे। '- ज्ञा १५ १९४. लोहार-पु. लोखंडाचे खिळे, कोयते इ० अनेक पदार्थ करणारा कारागीर. [सं. छोहकार ] छोहार-काम-न. लोखंडाच्या अनेक वस्तु करण्याचे काम; लोहाराचें योग्य कर्म. लोहारकी-की. लोहागचा धंदा लोहारडा-पु. ( निदेनें किंवा कुत्सितपणें ) लोहार. लोहारसाछ-धी. १ लोखंडी कामाचा कारखानाः लोहाराची काम करण्याची जागा. ' लोहारसाळेतन खुरप्याला पाणी पाजून आण. ' २ लोहाराची भद्दी. [सं. लोइकार+शाला] लोहें-स्नी. पेटी; तिजोरी. 'जैसी लोभियाचे हातीं । सांपडे अवचितीं धनलोहें । '-एभा ७.५७०. ळोहो आगळा-स्त्री. होखंडाचा अडसर. 'कपार्टे होतो आगेळा पंथ मोठें। <sup>१</sup> -राक १.२. [ सं. छोह+अर्गळा | ट्टोहोदक- नः **ज्यांत** लोखंडाचा अंश आहे अरें पाणी. [ लोह+३०क ] लोहों-लोखंड-न. लोखंडाची भांडी, इत्यारे इ० वस्तू. [लोह+लोखंड] लोह-पु. दगडी पाटी; लिहिण्याचा पाठा, तका. - आदिल-

शाही फर्मानं. [ अर. लौह ]

लोह-किव. (खा.) लदकर. ' लोहलोह चाल. ' [सं. लघु; का. लघु ? ]

लीहकर, लीहचर-लोंकर, लोबर इ० पहा.

लोहर-शे-सी. दगड, त्रवा इ० जड सामान वाहा-वयाचा भक्स गाडा.

लोहडणा-जे-पुन. लोढणं पहा.

लोहनाळी मोहनाळी-- भी. प्रेमळता: मायाळएणा:मार्दव: कोमलता; प्रेमाचे किंवा मायेचे वर्तन, भाषण इ० (स छोहो= लोभ, मोह=प्रेम, मवाळी ]

लोहबंदीजद, लोहभानजद, लोहभानीजद्—लोभान इ॰ पहा.

**लोहांगी, लोहांगकाठी**—लोहंगी पदा.

सोहानी-सी. पटाणांतील एक जात.

शुद्धप्रतिपदेपासून अष्टमीपर्यंत करावयाचें एक कर्म. यांत सर्व उपद्रव इ० मुळें ) एखाद्याची झालेली दुरवस्था किंवा पीडितपणाची राजिचन्हें, रास्त्रें व अस्त्रें मंडपांत ठेवून त्यांची स्थापना केल्यानंतर स्थिति; थकवा; अति श्रांत स्थिति; भागोटा. 'पोराने किया होम करावयाचा असतो. -एस २०८. [सं. ]

पूजा पावली सकळ।'-तुगा २८४. [स्रव ]

लोहित-न. १ रक्त. २ लाली; तांब्रसपणा -वि. रक्तासारखें; आरक्त; तांबडें; छाछ. [सं.] ०तव-न. तांबुसपण; तांबडे-पणा. लोहि(हो)वा-वि. तांबड्या रंगाचा; तांबडा; लाल; आरक. लोही-वि. रक्तवणै; तांबडा; लाल. 'लोही वारण-वद माथां। जैसा प्रभातेचा संघ्याकाळु । ' –उषा ९६.८८.

लोही-सी. पाणी तापविण्याचें लोखंडाचें भांडें; लोखंडाची करई. 'कनक गंगाळं निवालीं। लोह्या हांडे तपेलीं। '-वेसीस्व 98.35.

लोही-सी. १ एक प्रकारचे रेशमी कापड. २ पहाट. [ सं. लोहित; हिं. ]

लोही-सी. मोहोर; सोन्याचें नाणें; द्रव्याची कढई. 'नातरी निदैवाच्या परिवरीं । लोह्या स्तलिया आहाति सहस्रवरी । परि तेथ बैसोनि उपवास करी। कां दिखें जिये। '-जा ९.५९.

लोहु, ल्हब-यु, ल्होच, लोच--क्रिवि. हळू हळू. [सं. ल्खु] लोइसाण, लोइसो-किवि. (गो.) हळूसा; बारीक बारीक; भस्पष्ट. ' लोहुसो उलैता ' =हळुसा वोलतो. [सं लघु ] लोहु-लहान-वि. िमुक्ता आणि गोंडस, लहुलहान पहा.

ळोहो-पु. लोभ; रनेह; प्रेम; आकर्षण; लाहो. ( देवीचा गोंधळ घालतांना व पुढील म्हणीतच या शब्दाचा उपयोग होतो. इतर ठिकाणीं सहसा येत नाहीं. ) [ सं. लोभ ] म्ह० देखला गोहो लागला लोहो. '=लम होतांच किंवा नव-याची गांठ पडतांच अल्लख मुलगी त्यावर प्रेम कहं लागली (घराचा व आईबापांचा वि**सर** पडला ).

लोहोकर, लोहोचर--लॉकर, लॉचट इ० पहा.

लोहोर-री-लोहर-ठी पहा.

लोहोडणें--न. होढणें पहा.

लोहोनाळी मोहोनाळी-लोहनाळी मोहनाळी पहा.

लोळ-पु. आगीचा झोत; जोराने पेटलेला आगीचा कहोळ; सवेग असा आगीचा डोंब; अमीच्या ज्वाळांचा भडका; गर्जत येणारी अभीची ज्वाला. २ ( मुंग्या, माशा इ० चा ) दाट थवा, समुदाय, गोंगाट. ३ (व.) जळमट.

लोळ-पु. लोळण्याची किया; लोळणं. दु:खातिशयान गर-बडां लोळेंग (या अर्थी रडण्याचा किं.वा रहून लोळ घालेंगे लोहाभिसारिक---न. जयप्राप्ति इन्डिणाऱ्या राजाने अश्विन किंवा घेणे असा शब्द-प्रयोग करतात. ) २ (ल. ) (ताप, लोकांचा तापानें माझ्या जिवाचा होळ केला. ' १ (होध-ध च्या ऐवर्जी लोहाळ-वि.पुष्कळ लोंकर असलेला; 'मेंडा मारावा लोहाळ। असण्याचा संभव ) लह पोटाचें पोर; अगडवंब माणूस, वृस, उंदीर इ० मोटा प्राणी; धृड. 'काय हो घुशीचा लोळ सांपडला पिंज-यांत.' लोहाळा-पु. एक जातीचे गवत. लव्हा किंवा लव्हाळा पहा. ४ अव्यवस्थितपणे बांधरेला गहा; अव्यवस्थित पदार्थ, चिरगुट,

गाठोडवाप्रमाणें पसर्णे-पहुन असणे. ( या अथी पांघरणाचा लोळ बडां लोळत जातात. -मखंपु २२०. कामाचा लोळ इ०). • आकांत-पु. मोठमोठयाने ओरडणें; चालविणे; उठणें; होणें ). २ जोराचा प्रयत्न; घडपड; अविरत लेल्या मनुष्यानें निजलेल्या ठिकाणापासून अव्यवस्थितपणे कुशी-श्रम. ३ आरडाओरड, क्षोम, एखाद्या गोष्टीविषयींची सार्वत्रिक वर वळून वळून दूर जाणें. ३ नेसलेल्या वछाचे सोगे जिमनीवर तकार; पटकी, पाऊस, दरवडेखोर, माहागाईची धारण इ०मुळें फरफटणे. ४ उपयोगी पडण्याच्या स्थितीत असून ( पदार्थ किंवा उत्पन्न झालेली परिस्थिति. ' पेंडा-यांचा-जरीमरीचा-पावसाचा-पाण्याचा-धारणीचा-माहागाईचा-लोळ-आकांत. ' [ म. लोळणें+| भाकांत । ॰ कंड, लोळकण-स्त्री. १ लोळण: जिसनीवर गड-बडां लोळगें ( विशेषतः जरूरीचें काम असतां किंवा जबरदस्ताचा आहेत. ' 'हा पहा तुझा चाकु येथें लोळत पडला आहे. ' प्रतिकार करतांना ); एखादा जबरदस्त मनुष्य दुसऱ्याला (सं. लोठन; प्रा. लोलण ] श्रीळण नसिक. (मुनइमा, कज्जा, त्याच्या इच्छेविरुद्ध ओहून नेत असतां त्यानं पडणें, लोळणें, गोष्ट, वेत इ०चा ) सर्व बार्जुनी किंवा साधकवाधक प्रमाणें विचा-धडपडणें इ० त्याच्या सर्व किया. २ एखाद्याचें मन वळविण्या- रांत घेळन खळ किंवा वाटाघाट करणे; जोरानें आपले विचार करतां त्याच्यापुढें लोळण घेणें; लोटांगण घालणें. (कि॰धेणें,मारणें). 'रांडांच्या पार्यी लोलकंड घेणारा बुद्धा मूर्खे. '-नारु ३.४२. र कुत्री, मांजरें ६०चें बागडतांना एकमेकांवर उडवा मारणें, एक मेकांच्या अंगावर लोळण घेणें. ॰ घोळ-प. १ ( कागद, चिर-गुटें, खाद्यपदार्थ इ॰ची ) कालवाकालवः डिवचाडिवचः क्रसकरणीः चुरहणें; घोटाळा; मिश्रण. २ हिशेब, जमाखर्च, कारभार इ०ची भव्यवस्था; घंटाळा; ग्रंताग्रंत; गोंधळ. ३ मनाची अस्वस्थता: गोंधळछेळी स्थिति; विसक्टलेळी स्थिति. (कि॰ करणें; होंगें ). ४ हटी किंवा द्वाड पोर जिमनीवर लोखन व हाहपाय ई. लॅमर गेयर. आपद्रन करते तो गोंबळ; हड किंवा उच्छंखळ पोराने घतछेळी लोळण: केलेली घडपड-गडबडणे. [लोळणें+घोळणें] ०पट-स्री. लोळण; आजारामुळें आलेली पद्दन राहण्यासारखी स्थिति; अंथरणावर पड्न लोळणे; एखाद्या सांथीन पुष्कळांना दुखणे येऊन लोळत पडण्याची स्थिति; आजारामुळे आलेली दुर्वलता; हीन-दीनपणाची स्थिति. [लोळणें+पडणें ] ! वडी-स्थी. निर-निराळचा डाळींच्या चुरीच्या पिठाची लांबट वळवटी कहन ती उकडल्यानंतर तिची केलेली वडी. [लोळणं+वडी]

कळा इ० पहा.

त्यासाठीं केलेल्या रोहापैकीं निरुपयोगी रोह (रोप). -कृषि २३०. चावा घेणें; लचका तोडणें; एखाद्यावर खेंकसून धांवण. स्टोस्टी-

पोध्या इ०ची रास ढीग. ५ काम, कारभार, कारखाना इ०चा जबरदस्तीनें ओहून नेलें जात असतां त्या माणसाचें जिमनीवर पसारा; न्याप. ६ चाळा; वेडेंवांकरें कृत्य, वागणुक. 'वदवती न लोळणें; अन्यवस्थितपणें हातपाय हापटणें. (क्रि॰ घेणें) कवीसिंह लोळ ते। '-वामन, भामाविलास ( नवनीत पृ ९९ ). [ लोळणं ] ब्योळण-भी. ( रागाने किंवा उताबीळपणामुळें ) [ लोळणें ] निजन लोळ पडणें-पसरणें-एखाद्या मोट्या गडबडां लोळणें. ( कि॰ घेणें; घालणें ). ॰फुगडी-भी. मुलींचा **ओंडवासार**खें किंवा घोट्याच्या कपडवांच्या परााऱ्याप्रमाणें— एक खेळ. यांत मुळी पायाचे आंगठे दोन्ही हातांत धरून ग**ड**-

लोळणे, लोळत पडणे-अिक. १ जमीन इ०वर वरचे आंग प्रचंड व भयंकर गर्जना; आक्रोश. ( कि० करणें; मांढेंणें; लावणें; खालीं वखालचें वर होईल अशा तव्हेंने गडबडणें. २ आंयरुणावर निज-माणूस ) कांहीं उपयोग न केला जात असल्याकारणाने किंवा उद्योगधंदा न मिळाल्या कारणाने रिकामा राह्णे; अव्यवस्थितपणे इतस्ततः पडणं. ' अनेक पदवीधर केवळ ब्राह्मण म्हणून लोळत मांडणें. लोलिब (च) जें, लोलाबिणें-सिक. १ एखाबास लोळावयास लावणें. २ (ल ) पाडणें; मारणें; चीत करणें; परा-भव करणें. ३ छंबे करणें: अंगावर चाल करून आलेल्याला आपल्या आंगच्या सामर्थ्याने दक्छन देऊन किंवा चोप देऊन जिमनीवर आपटणें; लोळावयास लावणें. 'चोरांनीं रार्त्री दोन असामीस लोळविलें. ' ४ लडवडविणें; माखणें; बुडविणें. 'ते देवें भक्तिरसे जाणों स्वचरणरजांत लोळविले । ' -भोद्रोण १०.४०. [लोळणे चें प्रयोजक] **ळाळिबिणारा गीध-**पु. एक पक्षी.

> लोळसा-पु. बेटाळं, कडें. ' उगा लोळसा घोळ मोठा करीतो । ' - राक १.४.

> लोळसावि( व )णे--सिक्त. ( कों. ) माती, वाळ इ०मध्यें वाटेल तसें किंवा दुखापत होईल अशा रीतीनें लोळविणें. [लोळणं]

लोळा-पु. १ घडचाल, घंटा इ०चा लंबक. २ पडजीम. ३ पीठ, मांस ६०चा तोड़न काढलेला लचका-तुकडा-भाग. लोळकं(कं)वर्णे, लोळकं(कं)वा-लोंबकळणें. लोंब लांबर वारोळा गोळा. (कि॰ घेणें; तो इणें; काढणें ). [सं. लोल] •तोड्र**णे**−१ आईवापांनीं मुलीचें लग करून देऊन तिला दुस-लोळगा--पु. वार्यगर्णे ( उन्हाळी ) भात करणे असल्यास | ऱ्याच्या स्वाधीन करणे. २ ( कृपणार्ने ) पैसा खर्चणें. ३ ( व. ) लोळण-णी-सी. १ ( हट्टी किंवा द्वाड पोराचें ) जिमनी सी. १ लहान घंटेचा लहान बारिकसा लोळा; लहान लंबक. २ बर गडबडां लोळणें. ( कि॰ घेणें; घालणें ). २ लोटांगण. ३ इल, झुंबर, इ०चा लोंबणारा मणि; लोलक. ३ शेंबुड इ०चा जाड, घट आणि लोंबता गोळा. ४ तोंढांतील पडजीभ. ५ बैल, गाय विह्वाटीप्रमाणे किंवा लोकरीतीप्रमाणे वागणें. [ लौकिक + अनु-यांच्या गळ्यासालचे लोंबते व पातळ कातडे. ६ ( राजा.) लांबट **अ।णि सारसा भरलेला फणस. ७ गूळ, मेण, पापडाचें** भिजविलेले पीठ इ० पदार्थाची लांबोडी गोळी.

लोळी--सी. १ गाढव इ०स येणारी लोळण्याची लहर; त्यांनीं घेतलेली लोळण-णी. (कि॰ घेणें; घालणें; मारणें; येणें ). 🤏 आळसामुळें किंवा गुंगीमुळं अगर पेंग आल्यामुळें झालेली लोळ ण्याची इच्छा; पड़न राहण्याची इच्छा. (कि॰ येगें). [लोळणें]

लोळी—स्री. गठवताचा लहान नांगर. लोयली पहा.

स्रोळी-सी. ( लोहारी ) कुदळ, खोरें इत्यादींचें नेहें कर-ण्याकरितां लागणारें लोखंड.

लोलुलं-न. मुलांच्या हाताच्या बोटांत घालण्याचा एक दागिना. 'अंगुळें लोळुलें वाघनंखं सरी किती करिंच्या मणगट्या।' -वसा ९.

लोळो-पु. (गो.) लेळा.

लौकर, लौंका, लौका—खनकर, खनका इत्यादि पहा.

लौकिक-पु. १ कीर्ति; प्रसिद्धि; नांव; बोलबाला; एखा-बाच्या संबंधाने लोकांत रूढ असलेलें मत. २ चांगल्या दिवा वाईट रीतीची लोकांमधील वाच्यता; लोकांत एखादी गोष्ट जाहीर होणें. ३ सामाजिक व्यवहार: सार्वजनिक काम. ४ समाजांतील लोकांची व्यवहारांत वागण्याची सरणी; प्रपंच; लोकाचार. 'हा गृहस्थ लैकिकांत हुशार आहे. ' -वि. या लोकांतील; ऐहिक; (बोलगें, भाषण, कृत्य). युक्त; जोगता (वस्तु; प्रदेश) [लायक] भवैदिकः, केवळ लोकप्रसिद्धः २ सामान्यः; नेहमीचें. ३ हृदः, प्रचारां-तील. ४ लोकाचाराला अनुसहत असलेलें. [सं.] स्त्रीकिकांत येणे-मुलगा वयांत येऊन संसार कर्क लागणें; कामधंदा इ०ची जबाबदारी वाहूं लागणें; प्रपंचांत पडणें. लोकिकावर येणें-वाद इ०मध्यें पराभव झाल्याकारणाने किंवा अंगावर डाव आल्या-कारणानें चिरडीस जाऊन अद्वातद्वा बोलं लागणें: शिव्याशाप देणें: एखायाबद्दल अचकटविचकट बोलेंग. सामाशब्द- ०ऋग-न लोकांचें कर्ज. 'पूर्वीच्या ऋषींनीं वरील श्रुतींत अनुक्त असे जें एक नवीन लौकिक ऋण उपस्थित झालेलें आहे... '-टि २.१. •चतुर-वि. लोकांशी वागण्यांत किंवा त्यांना काचूंत आणण्यांत हुषारः, लोकन्यवहारांत तरवेज. • चात्रय-न. लोकांशी वागण्यां-तील शहाणपण. ॰रीति-स्री. रूढीनें चालत आहेली रीत, सर्व-साधारण पदत; सर्व लोकांची चाल; लोकांतील सामान्य चाल. •ज्ञान-न. लोकांचें ज्ञान; लोकांसंबंधीं ज्ञान. लोकिकान्नि-पु. स्मार्ताप्ति किंवा श्रीताप्ति नव्हे असा अग्नि; ज्यावर स्वयंपाक इ० करतात तो विस्तव. स्टौकिङाचार- पु शिष्टाचार; शिष्ट संप्रदाय: शिष्ट लोकांची बागण्याची सरणी. [ लौकिक+आचार ] स्त्रीकिका- भात; गिमवा. ल्होची-स्त्री. नाचणीची एक जात; लहुवी; (श्राव-**ुसरण**-न. लोकांना अनुसरणें; लोकांप्रमाणें वागणें; लोकांच्या ं णांत निघणारें नाचणीसारखें एक इलकें धान्य ). [लघु ]

सरण ] लीकिकी-वि. १ लोकांत ह्नढ असलेलं; लोकांत प्रचलित असलेलें; लोकप्रसिद्धः पुष्कळ दिवसांपासून चालत आलेलें; पूर्वा-पार चालु असलेलें. २ व्यवहारचतुर; व्यवहारांत हुशार; प्रापं-चिक बाबतीत निष्णात.

लौंग-स्ती. (प्र.) लवंग पहा.

लीचीक-वि. लवचीक पहा.

**लौजी**—स्री. आंब्याचें लोणचें. [ हिं. ]

लौट-- कि.वि. परत. [हिं.]

लौंडा-पु. पुरुष; नोकर; दास; नाच्या. लवंडा पहा. [हिं.] लौंडी-की. दासी; गुलाम-स्नी; लवंडी; पहा. लौंडीचा-पु. दासीपुत्र; एक शिवी.

लोंद-वि. १ लोध-थ; गलेलह; दांडगा; फोपशा (मनुष्य किंवा प्राणी. ) 'टोणपा हौंद घट उद्धर। '-दा २.३.३२**. २** मुर्ख; इलकट. 'ऐसे लींद बेइमानी । कदापि सत्य नाहीं वचनीं । ' –दा १८.६.५. [ लोघ ]

लौंधर—ति. स्वेच्छाचारी; उच्छृंखळ; लवधट पहा.

लीहप-न. १ लोभ; हांव; स्१हा. 'परि लौल्य वोखटे। ' -पंच ५.९. २ चंचलता; लोलपणा. [ सं. लोल ]

**लौह**—िति. लोखंडी; लोखंडाचा; लोखंडासंबंधाचा. [सं. लो**ह**] ल्याख-नि. योग्य; शहाणा (मनुष्य); योग्य; वाजवी

ह्याणें, ह्याइणें - न. हेणें; अहंकार. -सिक. (दागिना, वस्त्र, इ०) अंगावर धारण करणें; लेणें. ' अळंकार ल्याइले अनेक ' –मुआदि ४६.६. [ लेणें ]

ल्याहर्णे - सिक. (काब्य) मिळविणें; घेणें; स्वीकारणें. 'जरी ल्याहीन पति, तरी जाईन मागुर्ती। '-वसा ६५. [ लेणें ]

ल्याहाडा - वि. (व.) गोडखाऊ.

ल्येक, ल्योंक-पु. (अशिष्ट) मुलगा; लेक पहा.

हहातर्णे - अफ्रि. (काव्य) राहणें; संगतीनें असणें; बरोबर राहणें. ' जे तुझी हे बुत्धि ईदियसंगतीच ल्हातसे ते श्रवण-मनने माग्रती स्वरूपी स्थिरावे जें। '-शिगीता ७२.

रुहाद-पु. आनंद; हुषे; आल्हाद. [सं.]

इहार - स्त्री. (गो.) लाट. [सं. लहरि]

इहाच-पु. लाहो; लोभ; लोभीपणा; हांव. [लाहो ]

ल्हांबा-बो-प. लाहर; लावा पक्षी; एक लहान पक्षी. -लोक २.८०.

हहोबा-पु. (राजा.) उन्हाळयांत पिकलेली नाचणी किंवा

## व

च-वर्णमालेतील एकोणितसावें व्यंजन. अक्षरविकास:-पांच अवस्था. पहिली गिरनार शिलालेखांत, दुसरी व तिसरी खिपू. १ ल्या शतकाच्या सुमारच्या मधुरेतील जैन लेखांत; चवथी इ. स. ८३७ मधील जोधपूर लेखांत व शेवटची पुढल्या शतकांतील एका दानपत्रांत आढळते. [ओझा]

ब-उभ. आणि. 'आणि 'आणि 'व' या दोन उभया-न्वर्यीत फरक असा कीं, एका विधानांत किंवा एक कियापद अस-तांना दोन किंवा अधिक परें किंवा करें। या दोघांनीं हि जोडले जातात. उदा॰ तो आणि (व) मी आहों; दिवस आणि (व) रात्र सारखीच, पण जेव्हां भिन्न गोष्टी दाखविणारी, किंवा एक वाक्य कारण, आधार इ० व दुसरे परिणाम, शेवट इ० दाख-विणारें अशीं वाक्यें जोडतांना 'व ' ऐवर्जी 'आणि ' चाच उप-योग करतात. उदा॰ 'मी आलों आणि तो गेला; ' 'सूर्य उग-बला आणि मी उठलों; ' 'तो काळा आणि हा गोरा. ' भोजशक ४१० तील मंगळवेढयाच्या ताम्रपटांत हा आढळतो. [ अर. व तुल० सं. उत-उभ-व, याप्रमाणे संस्कृतसदश प्राकृतांतून व फारसींत गेला. –भाअ १८३५]

च-अ. अथवा; वा. 'व चोळावं पत्ळ मोहे। '-वैश्वक ७६. [सं. वा]

च-- उद्गा. संबोधन १ (ना.) ओ! काय? याअथी. २ (स्वा.)अग! वो पहा. [सं. वे.]

वः--- उद्गा. वाहवा ! छान ! ' की त्यानें म्हणावें पण वः ' -मोर ९. [फा. वाह् ]

वा।—संक्षेप. १ वहद. २ वस्ति. १ वद्यपक्ष. ४ वकील.

वर्—की. कुंपण. वई-ही पहा. [सं. वृत्ति; प्रा. वइ]

वहचणे, वहरण, वहरणे, वहे, वहेकाठीं, वहेल, वहेलचूल-वैचंणं, वैरण इ० पहा.

वहंचर्णे-उिक्त. वेंचर्णे पहा. 'वहंचर्णे निसर्णे आणि गाळणे।' -सारुइ ३.५२.

वहला-वहिला पहा.

वइस-न. वर्षः वरिस पहा.

वर्दे—सी. कुंपण. वही पहा. 'वर्द्देवरलं कार्ले।' -मसाप २.१. • निद्यणे-कुंपणींतून येणें; कुंपणींत असर्णे, जाणें. 'जैसा मूषक निघाला वर्हे। '- ह २१.२६. ० निवर्डुंग-पु. निवर्डुंगाची एक जात; साबर-गोल निवर्डुग, -वगु ५.५५.

टाकण्यांत येणाऱ्या दशा;कुरळ्या; निरुपयोगी कापूस, चिंध्या इ० छिखक; वाकनीस; अखबारनीस. ' सर्वे वकायनिगार चहुंकहे खबरा

वऊंळ, वऊंळदोडा, वक, वकटा, वकटे, वक्रो, वकती, वकरा-ओऊळ, ओऊळदोडा इ० पहा.

वंक, वंकट-वि. वांकडा; वक्त. 'तैसे भूभंग वंकट। मिरव-ताति। '-ऋ ९७. [सं. वंक; वक]

वं इ.ट. निर्ह्मी. (विटीदांड्चा खेळ) एक अर्थाची संज्ञा; वकट पायावर विटी टेवून मारतात. याला 'पांव ' असेंहि म्हण-तात. 'वकट, पाय गेला फुकट. '[ते. वकटु=एक ]

वकर, वकरवणी, वकरवाणा, वकरंवाणी, वकरा, वक्टें—(प्र.) ओखट, ओखटवाणी इ॰ पहा.

वक (कु)त-५. वेळ; वखत पहा. 'माईला लेकहं वळ-खेना असा वकत पडला।'-ऐपो ३३५. 'न्याहरीचा वक्कत होईल '-यशोधन. [अर. वक्त ]

वंकनाळ---निकी. मातेने खाहेल्या अन्नाचा रस गर्भास ज्या वाटेनें पोहोंचतो तें नाळ; नाळद्वार. 'रस उपाय वंकनाळें। होत असे। '-दा ३.१.३२. [देश का. वंक=दार+सं. नाल]

वककीयत-की. वाकफीयत पहा.

वकर—पुत्री मान; प्रतिष्ठा; अत्रु; पत. 'अन्नास संदेह तुम्ही पाडोन वकर गमावला म्हणोन...कलह आरंभला आहे. ' -पेद ६.२०३. [अर. वकारू]

चकरा-9. घोडयाच्या पायाचा एक रोग. -अश्वप २.२७३. चकल-न. १ पत्नी. २ कुटुंब; खटले. 'जोंवरि मिळविशि पैसा तोंवरी कुटुंब सारें तुझें वक्छ।'–राला १०. ३ (व.) आप्तपरिवार; नार्तेगोर्ते. 'आमच्या वक्रळांत अशी मुलगी नाहीं. ' ध रांड; वश्या. 'वकील आणि वक्क हे दोनं वकार वर्जावेत!' ५ भडवा; कुंटण्या. -न्यनि २५. ६ खाते; क्षेत्र; शाखा; प्रकरण: खटेलं. 'स्वयंपाकाचें वक्रल या खोलींत असुं द्या आणि पाल-खींचें वकल पुढचे चौकांत. ' [ अर. वक्लू ]

वकलात, वकालत, विकलत, विकलात, विकली— स्री. १ विकलाची वृत्ति, धंदा, पेषा. 'संवकास वकालतीचे जाव-साल लिहावयास प्रयोजन नाहीं. '-रा? २ शिष्टाई. ३ मुखत्यारी; प्रातिनिधित्व. [ अर. विकली, वकालत् ] • नामा-प्र. वकीलपत्र.

वकसणें—अकि. (प्रां.) खरचटणें; घासटणें; सालटें जाणें. [वसकर्ण]

वकारण, वकारण, वकारा-री-ओका, ओकारण इ० पहा वकाई-या-नी. बातमी; वतांत. 'पासा वकायाच्या फर्दा रोजच्या पाठविल्या. '-दिमरा १.१२४. [अर. विकेशा-व हाइ प ] वर्दस-न. विगलेल्या मालावरील निरुपयोगी म्हणून कापून विकाद-नवीस-प्र. वातमीदार. वकाय(ये)निगार-प्र. वृत्तत याचा उपयोग यंत्रें साफ करण्याकडे होतो. [ इं. वेस्ट ( कॉटन ) ] लिहितात. '-रा ६.४१९; ' गुलाम अहमद वकायेनिगार.....

वकाइअ-निगार् ]

वक्लात पहा.

वंकी-सी. (खा.) मोठी बिनतदृशाची गाडी (भरतीची). यकील-पु. १ प्रतिनिधिः, मुखत्यारः, एखाद्यासाठी अधि-कारानें बोलणारा, वागणारा माणूस. २ न्यायसभेत एका पक्षाचें कमप्राप्त, आवश्यक असलेलें. [सं.] म्हणणे पुढे मांडणारा, एक बाजू घेऊन तिच्या तर्फेर्ने पुरावे मांड-बारीं असलेला प्रतिनिधि. ४ कायदंपंडित. ५ मुनीम; एजंट; श्रीत्यांवर छाप पाइन बोलणारा. [सं.] अडत्या. ६ सल्लागार, मंत्री. ७ देशमुखाचा दुय्यम; मदतनीस. हा वंशपरंपरा असतो. [ अर. वकील् ] ॰इ -मुरलक-५. पूर्ण अख- वक्तृत्व साचार। पदरचे नाहीं एक अक्षर '. २ चांगलें परिणाम त्यार असंरेला राजप्रतिनिधिः (ई.) व्हाईसराय. हा किताव सर्वाई कारक बोलण्याचे सामर्थ्यः वाक्पाटव. आपल्या मनांतील विचार माधवरावाला दिल्लीच्या बादशहाकडून मिळाला होता.-ख४५८५; व भ:वना दुसऱ्यास उत्तम रीतीने पटवृन देणे व त्याला आपल्या ४६२३. [अर.] •मुत्ळक-वकील-इ-मुत्लक पहा. 'कर्नल विचाराने भारून टाकण्याची कला. -के १३.१२.३५. •ता-मजकरास वकील मुत्लक व आमचे ठिकाणीं जाणुन, त्यांचें केल्यास स्त्री. भाषणाची, व्याख्यानाची शैली. ' उजवली अजि वक्तु-आमचे व कुंपनीचे केले जाणार्ये. ' -ऐटि २.१४. •मुत्लकी- त्वता । ' -ज्ञा १४.६३. ' •पाठ-पु. अलंकार्युक्त भाषण; भुरळ स्वी-स्वी. वकील-इ-मुत्लकाची पदवी व काम. ' श्रीमंत पंतप्रधान पाडणारें वकतृत्व. ० शक्ति-स्वी. वकतृत्व अर्थ १ पहा. वक्त्री-यांचे नांव वकील-मुत्लखी व मीरबगशीगिरी हे दोन्ही पर्दे देऊन स्त्री. उत्कृष्ट वक्तृत्व करणारी, भाषणपदु स्त्री. त्यांची नायवत आम्ही तुम्हांस देतों. '-दिमरा १.१०९. चकी-**ळकी**-स्त्री. वकीली. 'मन कटोर करून भावनात्मकतेला बळी न पडण्याचा अभ्यास वकीलकीमुळें होतो. ' -सतेचे गुलाम ५९. **्नामा-पन्न-**पुन. विशिष्ट कामांत वकील नेमल्याबद्दल दिलेलें अधिकारपत्र. ' गुन्ह्याच्या युक्त्या गुन्हेगारांची वकीलपत्रं घेणाऱ्या प्रतिष्टित गुन्हेगारालाच सुचायच्या. '-सतेचे गुलाम ८.

वकुफ-ब-पु. १ हुशारी; अक्ल, शहाणपणा २ सामध्ये; हिंमत; ताकद. 'लोकांतला वक्कव पाहिला तर कोणाच्या अंगीं हिंमत नाहीं.' -नि ९६७. ३ कर्तृत्वशक्तिः; प्रभाव. [ अर. वुकुफ् ] **्दार**-वि. जाणता; सुज्ञ; काबील. 'तुझा मातवर भाऊ वकूव-दार असेल. '-रा २०.६४. [फा. वुकूपदार् ]

वक्क ( ख्ला )ण्या — स्त्री.अव. (तंजा.) विपरीत, प्रतिकृल टीका. [ सं. व्याख्यान; गु. वखाण=स्तुति ]

वकर-पुली. १ वकर पहा. २ (व.) चेष्टा; नखरे. वकल-विकल पहा.

यक्त-पुन. १ कालाविधः कालमर्यादाः ठराविक मुदत. २ विशिष्ट वेळ. घडी. ३ घडण्याचा एक प्रसंग, वेळ; संधि. ४ कठीण, योगी पहेल. ' ५ अनुकूल, योग्य काल. ' नको आडवूं हा नन्हे

कर्जदारांनी अटकाऊन टेविले होते. '-दिमश २.८५. [फा. असतां. '-रा १५.३१८. ०गेर-पु. अवेळ. **०चेवक्त**-क्रिवि. वेळी अवेळीं. •शीर-क्रिवि. १ वेळ, प्रसंग पाहून, अनुसस्त. २ वकालद, वकलाद, विकलद, विकलाद—की. (अप) विलेबर; वेळच्यावेळी. वक्ताची वेळ-स्नी. केठीण वेळ. वक्त अर्थे ४ पहा.

> (सामा.) भाषण; बोलंगे. -वि. बोलावयास, म्हणावयास योग्य,

यक्ता-पु. १ बोलणाराः, व्याख्याताः ' होवोनियां श्रोता णारा अखत्यारी माणुस. ३ एका राष्ट्राचा दुसऱ्या राष्ट्राच्या दर- वक्ता । करी आपुली आपण कथा । ' . २ भाषणपदुः चांगला,

चक्तृत्व--न. १ बोउण्याचे तामध्ये, शक्ति. 'तैसे माझे

वक्त -- १ तोंड, मुख. 'शोषावया पवित्र वक्त्र । पस-क्रनी बैसे यज्ञासी ।' - मुहस्थिद्राख्यान( नवनीत पृ१८५ ). २ चेहरा. 'अवलोकितां तुझिया यक्त्रा। धनी माझी पुरेना।' [सं.] • उजाळ कर्णे-काळीमा घालविणें. 'यादवांचें ववत्र उजळ। केलें तेव्हां मुकुंदें।'-ह १९.१८२.

वक्फ-पु दानधर्मः धर्मादायः वेणगी. [अर.]

वक्फा-पु. थांबणुकः, मुकामः, खोळंबा. 'वीस दिवस कमठाण्यावर वक्का... ' -रा ७.८६. [ अर. वक्का ]

वक्क-वि. १ वांकडें, वांकलेलें, बांकदार. -हा १३.१०६०. २ नागमोडी चालीचा; वळणावळणाचा. १ प्रतिगामी; वक्रगति ( यह ). ४ ( ल. ) कपटी; अप्रामाणिक स्वभावाचा, वागणुकीचा; कुटिल. -किवि. शतुत्वानें; वांकड्या नजरेनें. ' समर्थाचिया सेवका वक्र पाहे। '-राम. ०गति-स्त्री. १ नागमोडी मार्ग; अशा मार्गानें जाणें. २ परागति; मार्गे जाणें. उदा० एखाद्या प्रहानें मेषापासून वृषभराशीकडे न जातां मीन राशीकडे जाणें. •गति-गामी-वि. १ प्रतिगामी. ( प्रह ) २ ( ल. ) वांकड्या चालीवा. ३ भरुत्याच बाटेनें जाणारा. ० ता-स्त्री. १ वांकडेपणा. 'तुझी खडतर वेळ; आणीबाणी. 'वक्ताची वेळ आली तर तो उप- तोडीन रे वक्रता । सात्त्विक्रता पाहें माझी । '-एहस्व ११.४. २ (संगीत) मान वांकडी कहन गाणें. ० तुंड-मुखं-पु. गणपति. वक्त कीं।'-होला ३७. [अर. वक्त ] **्गुजराण**-स्त्री. काल- 'सरळ सोंड वकतुंड त्रिनयना।'-आरतीं गणपतीची. -वि. १ क्षेप. 'परागंदा होऊन परमुलखास जाऊन वस्त-गुजराण करीत वांकड्या तोंडाचा. २ तोंड वांकडें (आंवट) केळेला. ३ तोंड

एकीकडे फिरविलेला. 'जे तुझ्याविखीं मूढ । तयां लागीं तूं बक-तुंड।' –ज्ञा १७.४. [ सं. तुंड=तोंड ] ० दृष्टि--स्त्री. १ वांकडी, तिरपी हष्टी; तिरळेपणा. २ ( ल. ) अवकृपा; विरुद्ध, दुष्ट भावाने पाहणे. -वि. १ तिरव्या डोळयाचा; चकणा; काणा. २ मत्सरी; हेवादावा करणारा; बरें न पाहणारा. ०पातळी-स्री. जिचा केवढाहि भाग सरळ पातळीत नसतो अशी पातळी. -महमा २. ०पुरशीस-को. (विचित्र समास) उलट तपासणी, सवालजबाब. [ सं. वक्र+ फा. पुरशीस ] ेरेषा-स्त्री. जिचा केवढाहि भाग सरळ नसतो **्संस्था**−स्त्री. वांकडी असण्याची अशी रेषा. -महमा २. स्थिति ( पृथ्वीची ). • स्वर-पु. ( संगीत ) आरोह अवरोह कर-तांना ज्या स्वरावह्न मागील स्वरावर गायक फिरतो तो स्वर. वक्रानन-वि. नक्तुंड पहा. ' वक्रानना तृं सुखदायका । ' -भूपाळी गगपतिची ४. [वक्त+आनन] वक्तावलोकन-न.चोह्रन हळूच पाहणें; वऋदृष्टि. [वऋ+अवलोकन ] चिक्किय-वि. वांकडा. विक्रिमा-पुली. वांकडेपणा. वक्की-वि. १ (ज्यो. ) विरुद्ध गतीने (मेवाकडून मीनाकडे) जात आहेसा दिसणारा (प्रह). याच्या उलट मार्गी. २ वऋदशीचा; मत्सरी; शत्रुत्वाने वागणारा. चक्कीं येण-जा**ण-अस्रों-**वक्रगति होऊन येणे इ०. वक्तीं हो**णे**-( कोणे-कावर ) वक्रदृष्टि होणें. **चक्रीक्रमण-**न. (ज्यो.) प्रहानें उलट जाणें; वक्री होगें. चक्रीभवन-न. (पदार्थ) पदार्थाचे किरण एका पारदरीक पदार्थीतून दुस-यांत जात असतांना आपला सरळ मार्ग सोइन थोडेसे जे वांकडे होतात तो प्रकार. (इं.) रिफॅक्शन. वक्रोक्ति-स्री. १ वांकडें, लावून बोलणें. 'कृपावंता कोप न धरावा चित्तीं। छर्वं वकोति स्तुती कसं। '-तुगा १५९०. २ एक शब्दालंकार. बोलणाराचा अर्थ एक असावा व दुस-याने त्याचा दुसराच अर्थ ध्यावा असा प्रकार. उदा० 'आज माझें फार पोट भरले असे मी त्यापाशीं बोललों असतां, भरले असले तर धुवुन 'टाक अशी तो वकोक्ति बोलला.'' ऐकोनि वकोक्ति छंद बंध।' -एभा २५.८७.

वक्त-पु. प्रतिष्ठा. वकर पहा. 'यांत श्रीमंतांचा वक काय राहिला ?' - ख १.४०७. [अर. वकार ]

वस्तर, वस्तरवणी, वस्तरवाणा-णी, यस्तरा, वस्तर्रे-भोसर, ओस्तरवणी ६० पहा.

वस्तरया तोंडाचा—वि. (माण.) तोंडावर देवीचे वण असलेला. [ओसट+तोंड]

चखडा-पु. (ना.) विसाडखाई. [ वखवख ]

वस्तत, वस्तुत, वस्त-पुन. वेळ. वक्त पहा. म्ह् ० वस्त पहे बांका गधेकी कहना काका. वस्त्त-गैरवस्त-क्रिवि. वेळी अवेळी. ' अंबारसाना चांगला वस्तिगरवस्त कामा आला. '-भाभ १७३४.४९.

वखद्—न. औषध. ओखद पहा. 'वखद उपाय करूनि कांहीं।'-दावि २६२. [औषध अप.] वखदी-वि. औषधी; ओषधोपयोगी.

वखर-रा—पुन. १ शेतकीचें एक इत्यार. यानें शेतांतील तण, गवत मुळांसकट उपद्रन काढतात. २ जमीन सपाट करण्यांचें औत; कुळव. -शे १०.१९९. चारबैली वखर. -शे ६.७५.[सं. विकृ-विकिर] वख(खा)रणें-उकि. १ वखरानें तण इ० काढून टाकून साफ करणें. २ नांगरल्यानंतर जमीन सारखी करणें.

वखवख—की. १ सा खा सुर्यों, क्षुपातिशय; तृप्ति न होणारी भूक. २ (ल.) अतृत्य लालसा; अभिलाषातिशय; तृष्णा; लोभ. ३ (भिकारी, मुल, तगावेदार इ० कड्न) छळण्क; श्रास, जाच. ४ पोटांत तुर्यों (भूक, पित्त यांमुळें). ५ खंगणें (काळजीनें). ६ तगादा; दपटशा (कामाचा). ७ वरील प्रकारची स्थिति. ८ (न्यापक) उपहास; दुलींकिक; छळ. ९ उपहासाची, बद् लौकिकाची स्थिति. (कि० करणें; होणें). [ध्व. तुल० सं. वष्-वख] वखवखणां—अकि. वखवखीनें विशिष्ट होणें. वखवक्या—वि. १ वखवखलेंला; अतिशय भुकेला. २ हांवरा; लोभी. ३ त्रास देणारा; छळणारा; उपहास, बदलौकिक करणारा.

वस्त्रा—पु. १ कोर; शिधा; स्तीब; भत्ता (रोजचा ६०). (क्रि० घालणें, लावणें). २ नियमितपर्णे टराविक कोर घेणें (क्रि० घेणें).

वस्ता—पु. (ना.) गोटया खेळण्यासाटीं केलेला खळगा; गल. वसार — खी. १ विकावयाचा माल सांठवून ठेवण्यासाठीं बांधलेली जागा; गोदाम. २ धान्य सांठविण्यासाठीं केलेले भिती-तील बळद. ३ मोटा सांटा; कोटार [ देप्रा. वक्खार; हिं. वखार ] ०दार, वखारी-पु. वखारीचा मालक.

व खारणे— उकि. व खरणे पहा.

वग—की. १ कृपादिष्टः, मेहेरबानीः, आश्रय (मोठ्या लोकांचा). २ ओळखरेखः, स्नेहमानः, शिरांसंबंधः, नळण (अगत्यवाद पडण्या जोगें). ३ विशलाः, शिफारसः ४ प्रतिष्ठाः, पतः ' जगजीवनाची वहीण खांसा सुंद्राबाई दमाजीच्या भावास (दिली) आहे. तिकडे यास वग मोठी आहे.' —ब्रच २४७. [अर.वक् अ] व्यशिला— वस्तीलत—पुलोः वग पहाः ' आमचा वग—विशला पायां- खेरीज नाहीं.'—ख १.१६८. 'परंतु वग—वसीलतीमुळें भिडेनें कागद पत्र कहन घेऊन जोरावरीनें वतन खातात '—बाडसनदा १३३.

वंग — न. १ कथील. २ शिसे; जस्त. ३ -पु. बंगाल प्रांत. ४ वांगें. [सं.] ० भस्म – न. कथिला वें प्राणिद; एक औषधी रसायन ० भंग –पु. बंगालची फाळणी. –टि ३.४५.

वंग—पु. कलंक; मळ; घाण. –ज्ञा १०.३१३. ' तु**ष स्यां** अज्ञानपों वंग । समतेचा लाविला।' –स्वानु ४.१.१६. [ देशा. वंक=कक्त ] वगड-सी. (व.) असडीक तांदूळ. बगड पहा.

वंगडी, वांगडी--सी. (लोखंडकाम) मध्ये ठेद अस-लेलें पसरट उतरतें लोखंडी चाक. खोलगटपणा देण्यासाठीं याचा उपयोग करतात. [ वक=वांकडा ]

वंगण---न. करकर वाजूं नये, झिजूं नये, इलका यावा इ० साठीं गाडा, रहाट इ० कांचे कणा, चाक इ० अवयवास लावि तात तें तेल, ओंगण. [ सं. व्यंजन ] चंगणं-उक्ति. १ वंगण लावणं. २ (ल.) नरमणें; भिऊन वागूं लागणें. 'शिवा जर इतका वंगला होता '-सूर्यम २५८; -वज्राधात ७२. ३ वटणीवर येणें. वंगविणे-उक्ति. १ वंगण लावणें. २ मऊ करण्यासाठीं, ताळचावर आणण्यासाठी खूप चोपणे. ३ नामोहरम करणे. ४ पैसे बावयास लावणे. [वंगणे प्रयोजक; सिं. वंगणु=गाईचे दूध काढतेवेळीं मागचे पाय बांधणें ]

वगर्णे-अक्रि. भडकर्णे; अनिवार होणें. 'विषादें वगलें तोंड। मनीं शोक काढी उदंड। '-सिसं ३.१८१. [सं. वग्-वंगन=हारुण] धगत-- पु. वक्तः वखत पहा.

पडे। तेणे झाले समाधान मोडे। '-दा ७.८.१००

वगदी-वि. (अशिष्ट) वखदी. औपधी पहा.

घगर-वि. (तंजा.) अपकः; तुरट (सुपारी).

चगर-की. म्हेस. वगार पहा. [ते. ] मासा-पु. (ब.) सुंसर; मगर.

धगर - शंभ. शिवाय. बिगर, बगर पहा.

धगर, वगर्णे, वगराळे—ओगर, ओगरणें इ० पहा.

धगळ---स्री. १ निवडक अंश कादून घेतल्यावर खालीं राहि-लेला भाग, गाळ. २ ( ल. ) गाळसाळ; टांकाऊ माल. -वि. १ बगळलेला; खालीं राहिलेला. २ ( ल. ) टाकून देण्यायोग्य; वाईट; टाकाऊ ( पदार्थ ). [ वगळणें ] ०सगळ-स्त्री. गाळसाळ.

वगळ--- ह्या. (कों.) गवतासाठीं मुद्दाम राखून ठेविलेली अमीन. चगळणी-स्त्री. गाळण; सोडणं; बाहेर ठाकणं. चग-ळण-उकि. १ बाहेर ठेवणें; सोडणें; टांकणें; अनादर दाखविणें; **श**वलून जाणें. २ ( चुकीनें ) वघळणें पहा. [ सं. विगलन ]

वंगळ — वि. वाईट; ओंगळ पहा. वाणा-वि. ओंगळ-बाणा. •संगळ-वि. वाईटसाईट, घाण; अमंगळ. वंगाळ-वि. (कुण.) वंगळ. 'बाप्याचा जनुम हात रुई वंगाळ लागतुया ' -बाबं २.२

धगाद-पु. (कु. ) वखत, तक्त पहा.

घगार — स्त्री. ( खा. व.) म्हरीची पारडी; रेडी. वगारूं-न. रेडकूं. [ते. वगार=म्हैस]

धगी-सी. ( जरतारधंदा ) बारीक आणि जास्त जवळ जवळ तारा असलेली जर.

वगीच, वग्गी-शथ. (गो. कुण.) उगीच पहा.

वंगु--वंग पहा.

वगैरे-रा-अ. आणसी, आणि दुसरे; व इतर; इत्यादि; आदि करून. ' सुभेदार फडणीस वर्गरे झाडून सारे आमचे घरीं आले होते. ' ' ते समर्यी चाहुजी गोरे वगैरा कोळी ... '-वाडवाबा १.११. [ अर. फा. वघैरा ]

वम्र-वि. (प्र.) व्यय पहा. 'सोकटचाच्या खेळामदी गुंतला वय्र '-ऐपो ३४०. [सं. व्यय्र ]

वघळ-पु. १ ओधळ पहा. २ घळ; दरड. ' किनाऱ्यास मोटमोटचा वघळी फार आहेत. '-धर्माजी १५०. वघळणी-ओघळणे घातुसाधित नाम. वघळणे-सिक्त. १ ओघळणे पहा. २ वगळणं, वलांडुन जाणं. -अकि. १ ओघळणे पहा. २ खरडुन जाणे; खरकणें (पाण्याच्या झोताखालील जमीन, माती ). ३ अंगावर घांवून जाणें ( रागानें अंध होऊन ). ( देशावर ओघळणेचें ह्मप बोबळणें असे होतें. ओघळणें याच्या अर्थीखेरीज देशावरील इतर अर्थ वर दिले आहेत ). ॰ निघळ-ओघळ निघळ पहा.

वच---न. (काव्य) १ भाषण; बोलगें. २ बोल; शब्द. (बाप्र.) 'मनस्येकं वचस्येकं। '=पोटांत एक आणि ओटांत एक.

वचक-पु. १ दरारा; भीति; धाक. ( कि॰ खाणें; बाळगणें; पाळणें; राखणें; ठेवणें; धरणें ). २ धसका; दचका; धस्स होणें. (कि॰ घेणें; बसणें ). 'पाहतां देवांही घचक पडें।'-ज्ञा ११. ३३९. ३ भय; भीति. ' दंती दु:खाचे सज्जनास वचक थवे। ' –मोमंत्र ३.१०. ४ कल्पना; विचार; अंदेशा. (कि०जार्णे; होणें). 'म्यां सावली पाहिली मला वचक गला की रामाजीपंत आहे असतील. '[ हि. भचक. तुल० सं. भय+चक् ] बचकणे-अकि. १ वचक बसणें; भीति, धास्ती वाटणें. 'म्यां तो किति वर्णावा ? बहु वचके श्वतवाह बीरा ज्या। '-मोभीव्म १०.७४. २ एकदम भयचिकत होणें; धक्का बसणें. ' उगाच कां मी बचकों निघालों ।' -सारुह ७.३३. वचका-पु. १ वचक पहा. २ ओचका पहा. (कि॰ पडणें).

वचक-वि. घोडयाचा एक रंग. -अश्वप १.२८.

वंचक-वि. फसन्या; लवाड; ठक; सोदा. [ सं. वंच् ] वंच-णुक-स्त्री. फसवणुक. वंचणं-सिक. १ फसविणे. - ज्ञा ४.३०. ' विष वाटितां वंचिलें पंक्तीं ।'-मुआदि १०.७. -अक्रि. फसणें. -ज्ञा १७.३५६. 'तो वंचलास जन जो न वाची। '-सारु १.३२. वंचतुक-स्री. वंचना, फसवणुक. ' नावाजिलें तुम्ही म्हणा आप-**बंगारी**—की. वंगण लावण्याची काडी, सळई. [वंग+अरी] | णांसी वो । तरी कां वंचतुक सुमनासि वो । '-तुगा १४२. थंचन-

प्रतारित.

वसकन-कर-दिशी-वसकन-कर-दिशी पहा. वचकने -- न. ( चांभारी ) लहान मुलाचा जोडा.

वचकवचक-ऋनित घाईनें खाणं, पिणं, बोरुणं, लिहिणं, कापणें, गवत इ० तोडणें वगैरे कियांच्या शब्दाचे अनुकरण करून. चन्नका-वि. १ वसवस करणाराः, खेकसणारा. २ वाचाळः,

तोंडाळ. ३ इलका; क्षुद्र; मूर्खं; फुसका. [ध्व. वच!]

वचकाणा--पु. (क.) वचपा.

वंबसि निभ्रांत।' – उषा १८०८.

वचर्णे - अक्रि. जाणे. 'यालागीं नवचें कौंडिण्यपुरा। '-एरस्व १४.५. – ज्ञा १.२४०. [सं. ब्रजु; प्रा. वच्च]

व(वं) चर्णे — उक्रि. १ वेंचणं; खर्चणें. २ टाक्णें; त्याग करणें. 'कीं भीं कृपिणें प्राइमुखें। होऊनि वंचिने तुज। '- अर ५०. ३ टाळणें; चुकविणें. 'प्रकाश तो प्रकाश कीं। यासी न वचे घेई चुकी। '-अमृ ७.२८९. ४ हरविणें; सांडणें. 'त्यानें दोन पाने वंचलीं. ' ५ वगळणें. -अकि. मुक्रणें; आंचवणें; अंतरणें. 'हा बंदीस पडला आणि आपल्या सर्वस्वास वंचला. '[सं. वंच] वंत्रणं --- अक्रि. वंत्रणं पहा. -ज्ञा १६.१०६. ' ए-हवीं न

निश्चयपूर्वक सांगणें. ३ विधान. ४ उक्तिः स्क. ५ प्रमाणभूत आधारः प्रामाण्य. ' मुख्य प्रभुचे लक्षण प्रत्यक्ष ज्यास वचन भारती । '-ऐपो ३२०. ६ (कायदा) करार; प्रतिज्ञा. ७ अव-तरण: प्रथातील उदाहरण, 'सर्व देवांसि नमस्कारिलें। तें एका भगवंतासि पावलें । येदथी येक वचन बोलिलें । आहे तें ऐका । ' -दा ४.६.११. ८ (व्या.) नामाच्या ठिकाणी एकत्वरूपाने अथवा अनेकत्वस्पाने असलेली अर्थाची उपपत्ति. 'एकवचन;द्विवचन,अनेक -बहुवचन.'[सं.] ३हु० वचने किं दरिद्रता=नुभतें बोलण्यांत कमी-पणा कशाला ? बोलायला काय जातें? ० चिठी-ट्री-स्री. कर्जे घेतांना लिहन दिलेला रोखा. (ई.) प्रॉमिसरी नोट. 'एखाद्या चुकार ऋणकोनें हिशोबाची भानगड दाखवून बरीचशी सुट घेऊन वचन-चिठी लिहून द्यावी. '-सासं २.१६६. ०भंग-पु. करार, शपथ मोडण. •भाक-स्त्री. तोंडी करार, व्यवहार. • विरोध-पु. वच-नाच्या विरुद्ध वागणें. वचनाचा खरा-धड-वि. वचनाप्रमाणे बागणारा: वचन पाळणारा. 'खरा लोककल्याणेच्छ व देशा-भिमानी पुरुष महटला महणजे.....तो वचनाचा धड असला पाहिजे. '-नि. वचनाच्या आर्ह्नेत, अर्ध्या वचनांत असर्जे, यागर्जे-अतिशय आज्ञाधारक, विनीत असर्जे. वचनी गोवर्णे-एखाद्याला त्याच्याच शब्दांत, वचनांत गुतविणें; वचना-

ना-नन्नी. प्रतारणा; फपवणुक; लवाडी. चंचित-वि. फपलेला; सत्यभामेसी वचर्नी गोवून। कैसे नेतोसी दयार्णवा।'-ह ३०. १४३. चन्ननी राहुण-आईत वागणे. 'वचनी राहुनि काम मनांतिल पुरवी ऐशी त्यजिली रामा। '-मराठी ६ पु. (१८७५) १७६. वचनावचनी-स्त्री. तोंडी करार, व्यवहार; वचनभाक. वचनीय-वि. १ बोलण्या-सांगण्यासारखें. २ शब्दांनी व्यक्त करण्यासारखें: वर्णनीय.

> वचनाभी-सी. बचनाग. 'वचनाभी ते आधीं लागोनि गुळचट। ' -दावि १२७. [ सं. वत्सनार्धे ]

चचपा-बा--पु. (प्र.) वजपा पहा.

वचवच--- स्री. बडबड. ( कि॰ करणें ). वचवच-वचां-किति. १ विसकद्दन, चिवड्दन, विसकारून इ० रीतीनें ( डुकराप्रमाणें किंवा अडाणी रीतीने अत्र खाणें ). २ निरर्थक व मूर्खपणानें (बोलण, करणें ). [ध्व. वच ! ] वसवच्या-वि. वटवट, वचवच करणाराः; बडबड्या.

बचा--स्री. वेखंड. [ सं. ]

वं वा-- पु. ओंचा पहा.

वंचय-च्यु-वि. (महानु.) कृपण. 'ऐसाही दीनु वंच्यू। करीं नव्हेचि तुज।' –ऋ ४७. [सं. वंचू]

वछ, वज्छ-पुन. १ वांसहं ( गाईम्हशीचें ). ' धेनु वछा-चेनि लागे। '-दावि ४८०. ' गोप वन्छें गिळौनि ठेला। '-दाव १०५. २ बालक; लेककं. 'जे आर्त वच्छा नंदनी।'-ऋ १. [सं. वत्स; प्रा. वन्छ] •प-पु. गोप; गोपाळ. चुछ्छ-वि. |(प्र) वत्सल. 'भक्तवछल जगत्पती।'-वेसीस्व २.३७.

वछाड-न. घोडयाचे स्वारीचे सामान.

विच्छात-पु. दांडीवाल्यांना, दलालांना माल पुरविणारा रोतकरी, कूळ. हे दांडीवाले यांना आगाऊ रकमा देतात व मालांतून त्यांची भरगाई कहन घतात. बिछायत अर्थ ४ पहा. [ गु. बिछयत ] वच्छावंगी - स्त्री. (बे.) तोंडी लावण्याची तांदुळाची फेणी. वज, वजच, वजवज-जां, वजेनें, वजेवजे-किवि. ( अशिष्ठ ) हळू; सावकाश; धीमेपणें.

वज-स्त्री. (व.) १ काळजी; व्यवस्था; ओज. २ सोय. [सं. भोजसः; का. ओजे; म. ओज ] ० नीज-स्त्री. वज अर्थ १ पहा. **्वजेने-**किनि. काळजीपूर्वक. चक्रणे-अकि. निगा राखली जाणें; काळजी घेतली जाणें. ' शेत चांगलें वजलें. ' ओजणें पहा. -रंयो १०४०४. वजविण-ओजविण पहा.

वज-स्त्री. (कर्ना. कु. कों.) संवय; पद्धत; रीत. [अर. वज्ह ] वजावण-संवय होणे.

वज-न. वेखंड; वचा पहा.

वज-अ. (कु.) पादपूरणाथी अव्यय. ' माझाँ वज काय? ' तुसार करावयास भाग पाडणें. 'म्हणती श्रीकृष्ण आमुचें जीवन । माझे काय ?

वंज-स्री. (चंद्रपुरी) स्वारी. 'भावाची वंज बहीण पाहिली।' -मनोरंजन जुलै १९३२.

वजडी-डॅ-नबी. ( मांसाहार ) पोटांतील मांसाचा भाग. वंजण-न. (घागरी इ० ना) घासण्याचोपडण्याची द्रव्यं. ( तेल, बिब्बे इ० ). [ सं. अंजन; म. वंगण ] चंजार्णे-उक्ति. तेल, बिक्वे इ॰च्या मिश्रणानें (पाण्याची, मातीची घागर) माखण, मिळणारा रोजसुरा.

वजर्णे - अक्रि. जाणें; वचणें पहा. -तुगा १०५. 'न वजावें त्याचे घरां। ' -ब २४३.

याची इयत्ता समजण्यासाठी (मासा, तोळा. धडा, मण, इ०) जी ठराविक वस्तु वापरतात तें. ३ गुरुत्वाची इयत्ता समजण्या-साठीं करावयाचा तोलः, तोलण्याचा व्यापार. ४ ओझें; भार. 'आपर्ले सर्व वजन दुसऱ्यांवर घालुं नये. ' ५ इश्रत; प्रतिष्ठा; मान. '-मनुष्याच्या आंगच्या सद्गुणांमुळें त्याचें लोकांत वजन बजन रहावें म्हणून होता. '-विवि ८.६.११४. ७ (शाप. ) भार; प्रतिबंधाचे अतिक्रमण करण्यास लाविलेली शक्ति. -यंस्थि ३. ८ वशिला; वर्चस्त्र; छाप. 'माझ्या कामांत त्याने अधिकाऱ्या-जवळ आपर्ले वजन खर्ची घातलें '[अर. वझ्न्] **०३.इ**शी-पु. वजनेंमापें तपासणारा अधिकारी. -वाडमा १.१२०. विजन+ कस ] • द्वार-शीर-वि. १ विशेष जड; जास्त वजन असलेला. २ ( ल. ) प्रतिष्ठित; तोलदार; छाप पडेल असा ( माणुस ). ' वजन-दार गणीजी तांडेल. '-चित्रग्रप्त १२४. [फा. वझ्नू +दार; सं. शील ] • वारी-स्त्री. १ प्रतिष्ठाः महत्त्वः सत्ता. २ परिणामकार-कता; चांगला बांधीवपणा. ' अशा योगाने वाक्य किंवा वाक्यांश याची वजनदारी राहत नाहीं. '-विवि ८.४.९२. ०पूर-वि. शेर, तोळा इ० विवक्षित वजनाने पुरा; पुऱ्या वजनाचा. घजनी-वि. १ तोलण्याचा; मापण्याचा नव्हे असा ( शेर, मण, खंड इ० कह्न पाइण्यासाठी असणारं प्रमाण.

ती डाळ इ० [सं. व्यंजन]

वज्ञपा-बा-पु. १ वचपा; एखाद्या गोष्टीत काही अधिक उनें झालें असतां त्याची बरोबरी त्या सारख्याच दुसऱ्या गोष्टींत करण्यासाठीं केलेला कमीअधिकपणा. (कि॰ काढणें; निघगें; घेणें; बालमें). 'असे असल्यामुळें अधिक उष्णता गेल्याचा वजपा निघन बातो. '-मराठी ६ वें पु. (१८७५) पृ. १३५. २ समतोलपणाः, तात हें कळत नाहीं. याकरितां वरचेवरीं गडाखालेंच जावसाल भरपाई; कमीअधिक असेल तें ठीक, बरोबर करणें. 'त्यानें मला देऊन वजा करीत जावें. -रा ८.९१. [ वजणें किंवा अर. विदास ]

मारलें खरें ह्याचा वजपा मी काढवीन. '-शब किवि मोबद-ल्यांत; कमी अधिकपणा घालविण्यासाठीं म्हणून. 'इच्या वजपा दुसरी वस्तु द्यावी. ' [ अर. वझा; म. वजा ] • निघणे-भरपाई होणे; कमीअधिकपणा ( मार्गे झालेला ) नाहींसा होणे.

वजमज़री-की: (ना.) शेता रानांतील काबाडक धावर

वजर-पु. (कु.) खोल डोह.

वजरबद्द, वजरावळ, वजरी—(प्र.) बजबदू, वजावळ, वज्रा पहा.

वजरी-रे--वजडी-डें पहा.

वजवज-जां-किवि. १ वज, वजच पहा. सावकाश. २ (व.) हौकर, हा विरुद्ध अर्थ चुकीने झाला असावा. ' ऊन्ह फार आहे. वजवज चाल. '

वजविणे, वंजळ-ओजविणें, ओंजळ पहा.

वजा-वजे-सी. तऱ्हा; प्रकार. 'मुंबईस तोतया येत असता बाढतें. ' ६ महत्त्वः किंमत. ' हे हिंटगचा प्रयत्न आपले पेशव्यांशी तुम्ही दस्तगीर करून नेला याची वर्जे काय १- ख ७.३५७१. - वि. तुल्य;सद्दय; सारखा;ह्या प्रकारचा. (समासांत) खरडेवजा; कुळंबी-वजा; मातीवजा. [ अर. वज्हू ] -िक्रवि. प्रकारें; प्रमाणें. 'चाली-वजा. '

वजा-सी. वर्जन; वजाबाकी; उणे करणें. -वि. उणा केलेला; कमती, कमी; काहूज टाकलेला, घेतलेला. [ अर. वझुआ ] **ंकरणें**-कमी करणें; काढून टाकणें. 'नोकरीवरून लोक वजा केले. ' ॰ई-सी. १ वजा घातलेली, सुट दिलेली रक्कम. २ खालीं आणणें; बढतीच्या उलट. 'रिसाल्यासंबंधानें बहाली, बडतफीं, तरकी किंवा वजाई करण्याचा पूर्ण हक तुम्हांकडे राहील. '-रा ७.१५. ३ न्यून; उणीव. ० बाकी-स्त्री. १ (गणित) मोटगा संख्येंतून लहान संख्या कमी कहन बाकी काढण्याचा व्यापार. २ वर्जन; वजा करणें. ३ हिशेबाची शिल्लक बाकी. ( कि० करणें ). ४ वजा करून आलेलें उत्तर. [ अर. वझुआ + बाकी ] • बाकी प्रमाण ). याच्या उलट मापी. २ वजन करून वेण्याघेण्याचा बिरीज-की. वजाबाकी आणि बेरीज. एकदम एकाच उदाहरणांत (तुप, गुळ इ॰ पदार्थ). [फा. वस्नी] अमाप-न. वजन हे दोन्ही गणिताचे प्रकार शिकविणें. अवाद-स्त्री. १ देर्णेघेणें चुकतें करून, बाकी काढून हिशेबाचा केलेला उलगडा; हिशेबाचा वांधा वंज्ञन—न. भाजीमध्यें तिला चव यावी म्हणून मिसळतात मिटविणें. २ उधळपटी. (व.) वजावाटोळें. ३ एकंदर रकमेंतून विशिष्ट रक्षम वजा घालून काढलेली बाकी. •िशरस्ताबाद-पु. शिवाजीच्या काळीं जमाबंदींत दर बिघ्यास ३ पांड जमीन वजा टाकण्याची असलेली पद्धत. •सूट-स्री. वजनामापांत विशिष्ट प्रमाणांत दिलेली सुट.

वजा-स्त्री. पाठविणें; रवानगी. 'कोणाचे हुजूर कैसे अस-

वजा—पु. (राजा.) १ छोहारकी आणि सुतारकी असे दोन्ही धंद करणारा माणुस. २ अशा माणसासाठी सन्मानाची पदवी. —आडिवऱ्याची महाकाली ११.

वजा—सी. स्वरूप; आकार;तन्हा. 'अनगरची रचना खेडयांत होत असली तरी रेल्वे स्टेशन झाल्यापासून त्यास शहरी वजा आली होती. ' -महाराष्ट्र शारदा, जानेवारी १९३७. [अर. वजह ]

वंजार-री-वंजारा-री—पु. वणजार-री पहा. एक जात व तींतील व्यक्ति. हे लोक बैलांच्या तांडवावस्त धान्य वगैरे घाल्यन विकण्यासाठी देशो देशी फिरतात. 'त्या वंजारे वृषभकटका त्यांनी पाहून त्याचा शोक।'—नव २४.१७६. [सं. वाणिज्यकार;फा. विर्शांकारी ] व्हांड-डा-वि. वंजाऱ्याप्रमाणें दणगट, दांडगा. विशेषतः आंडदांड वंजाऱ्याला हें विशेषण लावतात.

वजारत—वजिरात पहा. [अर. विझारत्] ॰मआव-महा-पु. श्रेष्ठ वजीर. एक पदवी. ही आंग्रे सरदारांना असे. -वाडशा २

वजावाजवी-बी, वजावाजव-जीव--विकिति. योग्यः न्याय्यः, वाजवी. [वाजवी द्वि.]

चित्रात—स्त्री. वजिरी; वजारत. -िद्मरा २.१३. [ अर. विश्वारत ] चित्रारत -िस्ती. १ वजिराचा हुद्दा; दिवाणिगरी; प्रधानकी. २ (गंजीफा ) वजीरास द्यावी लागते ती तलफ. तलफ पहा. -िव. विजरासंबंधीं (रीत, डौल, भाषण, इ०) चजीर-पु.१ मुख्य प्रधान; दिवाण; सामंत. २ बुद्धिबळाच्या खेळांतील राजाच्या खालचें मोठें मोहरें; प्रधान. [ अर. वझीर ]

वजीफा — पु. सरकारी तैनात; जहागिरी. – वि. विनचाकरीचा. गायकवाड यांच्या अमलांत वजीफा इनाम जमीन ७५ विषे '-वाडवाबा १.४५. [अर. वजीका हिं. ] वजीफदार-पु. जहा-गीरदार.

वंजीभारा—पु. (क.) कांवटयांचा भारा. [सं. वंश+भारा; वंजुल=वेत]

वजीरमूठ-- की. वज्रमुष्टि-मूठ पहा. -शर.

वजु-जू-ज्जू—न. ( मुसलमानांचें ) हात, पाय, तोंड धुणें; क्षालन. ( कि॰ करणें). 'मशिदींत प्रार्थना करण्यापूर्वी मुसलमान लोक वज् करतात. ' –सह्याद्रि आक्टोबर १९३५. [ अर. वजु, वुजू ]

वंजुळ — की. (प्र.) ओंजळ पहा. 'सरस होत ते वंजुळी मापें।' –दावि ८०. [सं. अंजिल ]

वंजुळ—पु. वेत; एक लता. 'प्रवाळ वंजुळ नारिकेळ घन।' -नरहरितनय (मार्केडेयचरित्र). [सं. वंजुल]

वजूद-पु. १ अस्तित्व. २ शरीर. -आदिलशाही फर्मानं [अर. बुजूद] वज्जर, वज्जेर—किनि.नि. (न.) फार; पुष्कळ. वज्जीवाज्ज—स्री. वजावाट पहा. -मसाप २.२.२९.

वज्र-पुन. १ इंद्राचें आयुधः (सामा.) अमोघ शस्त्र. २ हिरा. 'माणिक मोती प्रवाळ। पाचि वैडुर्य वज्र नीळ। '-दा ८. ६.३४. ३ वीज, विद्युत्. ४ वज्रतुंड पहा. -पु. १ सत्तावीस योगां-पैंकी पंधरावा. २ जाज्वल्य, दहुशत बसविणारा माणुस (योद्धा, शास्त्री ). हा शब्द पहिल्या पदी येऊन पुष्कळ समास होतात कांहींचे अर्थ पुढें दिले आहेत. •आंगठी-स्त्री. त्रिकोनाकृति कोंदणांत हिरा व तीन कोनांवर तीन रत्ने बसविलेखी अशी आंगठी. –देहु ४९. **्काट-**न. वज्राचे, हिऱ्याचे कवाड, दार. 'मुक्तिचे वज्रकपाट। कामीनि हे। '-भाए ७५६. ०कः वच-नः वज्राचें, वज्रासारखें अभेद्य चिरुखत. 'जैसें वज्रऋवच रेइजे। मग शस्त्रांचा वर्षावो साहिजे।'-ज्ञा २.१३२; -एभा १५.७. •कीट-पु. खवल्या मांजर. •कीटकी-स्त्री. (महानु.) एक रोग-जंतु. 'कव्हणा एका अंताचीए सवडी वज्रकीटकी लागली असे।'- **द**ष्टांत-पाठ २. ० कृत-वि. घटः; घः बसेल असें केलेले. •गर्भ-की. एक प्रकारची भिकबाळी. (बं.) गिमडा. - देहु ४५. •गांठ-स्री. पकी, न सुटणारी गांठ. 'कर्माच्या वज्रगांटीं। कळासे तो। '-ज्ञा १८.३९२. ॰ धात-पु. १ वज्राचा प्रहार, तडाखा. २ (ल.) मोठी आपत्ति; नुकसान; संकट. ०चु डेदान-चुडेदान पहा. -इ ११.१३७. ॰ चुहेमंडित-वि. १ हि-याच्या कंकणांनी विभूषित, शोभायमान असलेले (द्वात ); 'वजचूडेमंडित हस्त । अवतार मुद्रा दाही झळकत । '-इ २७.८०. २ पत्रांतून सुवासिनी स्त्रियांस लिहावयाचा मायना. अक्षय टिकणारे चुडे हातांत असणारी; (ल.) अखंड सौभाग्यवती. ० जिव्ह-वि. खोंचदार, कडक भाषा वापर-णारा. • जिन्हा-सी. खोंचदार, कडक भाषण. •टीक-टीका-स्री. स्रियांचा गळचांतील एक दागिना. ०तडक-पु. वीज. - स्निपु. ∘तंड-पु. वज्राचा एक जातीचा दगड. स्फटिक, चंद्रकांत भाणि अभ्रक या पदार्थीच्या कणांच्या अनियमित मिश्रणाने हा झालेला असतो. (ई.) अॅनाईट. ॰देह-पु. वजाप्रमाणें अभेदा, बळकट शरीर; रोगरहित, ताकदवान शरीर. ०देही-वि. असे शरीर अस-लेला; फार बलाढ्य. • द्वोह-पु. दीर्घकालचा व फार तीव असा द्वेष. ॰द्रोही-वि. हाडवैरी. ॰धर-पु. इंद्र. ॰धार-वि. तीक्ष्ण धार असलेलें; तिखट ( शस्त्र ). ॰नाद-निर्घोष-पु. विजेचा कड-कडाट. ॰ पंजर-पु. ( वज्राचा पिंजरा) दुर्भेय किल्ला, आश्रयस्थान, निर्भय आसरा. 'तरि शरणांगतां वज्रपंजर । तेहिं कां म्हणवावें। ' -भाए ६१४. -तुगा ७०६. ०**पथ्य**-न. फार अवघड, कठिण पथ्य. परीक्षा-स्री. १ हिऱ्यांची परीक्षा. २ (ल.) कठिण कसोटी; फार अवघड तपासणी. •पाणि-पु. इंद्र. 'कृपा भाकिता जाहुला वज्रपाणी । ' ॰पात-पु. १ वज्रायुधाचा प्रहार. २ वीज कोसळ्णें;

पडणें. •पापी-वि. मोटा पातश्री. -एभा २७.४९४. •प्रयोग- कुनांत तो वज्रशील होऊन बसला. ' •संकल्प-पु. न फिरणारा ९ फार अववड प्रयोग, उपाय. २ मांत्रिक जादूगाराचा विशिष्ट निश्चय; टढनिश्चय. लेप. ३ ( ल. ) ःक्षयताः, अविनाशताः, चिरंतनपणा ( वचन, ही त्याच्या गळघांत बांधतात. [ वज्र+आवली ] वज्रासन-न. निश्चय, संस्था इ०वा). याअर्थी विशेषणासारखा उपयोग; पकें; १ ( योग. ) एक आसन. मुसलमान नमाज पढावयास बसतात काययचें; स्थिर; अभंग. 'महापापां प्रायिश्वत्तविधान। वच्चलेप पूर्ण त्याप्रमाणे बसून हात जोडणें. -संयोग ३२०. -एभा ६. गुरुवाक्यावज्ञा । ' –भाराबाल ११.२७९. ४ (महानु.) इंडता १२७. २ मूळवंघ; आधारबंघ. –ज्ञा ८.४९. ३ स्थिर, हंढ-आणणारा पदार्थ. 'ना तो संश्तीसि ताठ। वज्रलेप।'-ऋ ११. आसन (जसे घोडचावर). ४ (ल.) दृढपणे धारण करणे • **छेप होणें**-पकें, कायम होणें. ' आमच्या आजे सासवाई एकदां ( अधिकार, सत्ता ). [वज्र+आसन] वज्रास्त्र-न इंद्राचें आयुध; कोणांचे नांव घ्यावयांचे नाहीं असे म्हणाल्या की मग तें वज्रलेप विज्ञ; विगुतास्त्र. [वज्र+अस्त्र ] **वज्राहत**-वि. वज्राचा प्रहार झालेंच समजावें ! '-पकोघे. •वाट-स्री. ( महानु. ) वजाचें | ज्यावर झाला आहे असा. [वज्र+आहत] **दाज्रिका**-वि. (संगीत) वेष्टण. 'काळ लोहें डवरिलें । वच्चवाटीं बांधिलें । '−िशशु. [सं. दहाव्या श्रुतीचें नांव. वच्ची –स्त्री. पाय घांसण्यास उपयोगी वम्र+वृत्त; प्रा. वह] ०**वाणी** -स्री. कटोर, झोंबणारें भाषण. –िव. असा कटीण, खरखरीत दगड, वीट, भातूचा पदार्थ ६० **–पु. इंद्र.** असे भाषण करणारा. • वीर्य-न. वानराचे वीर्य ( शुक्र ). हें इतकें विज्ञेश्वरी, वज्राबाई-योगिनी-स्त्री. एक देवता. वज्रोपः उष्ण असतें म्हणतात कीं त्यामुळें दगडहि उलतात. -वि. १ अमोघ, पराक्रमी वीर्याचा (माणुस-ज्याची मुलें फार सशक्त आहेत अशा-बद्दल. हें विशेषण योजतात). २ उत्सादी; पराक्रमी; निश्चयी; जागा. [ अर. वज्ह ] सहनशील; ताकदवान इ०, ० शरीर -न. व भ्रदेह पहा. ० शरीरी-वि. वज़देही. १ दालाका-स्त्री. घरावर वीज पहुँ नये म्हणून इ० पहा. लावतात ती तार. • इालि-(व.) वरिष्ठ; वरचढ. 'सगळया कार-

०संकरप-पी-वि. फार दढनिश्चयी. मंत्रप्रयोग. ॰ प्रहार-पु. वज्रपात पहा. ॰ प्राय-वि. १ वज्रासा- । ॰ सांखळ-ळी-स्वी. अभेद्य, अखंडरा कोटिकम. ' तार्किकां-रखा कटीण (पदार्थ ). २ वच्चासारखा अमोघ आघात असणारा विया वच्चसांखळा । ' –शिशु २५. **०हरू**त–वि. वच्चाप्रमाणे (बाण, मुन्नि इ॰). ३ अतिशय वजनदार, खंडण करण्यास अव- कठीण हाताचा. ॰ हरूते-किवि फार जोरानें. 'तों मुक्दरायें काय घड (सदा). ४ ओंवगारें; मर्मभेदी; हरयांत सठेल अंस (भाषण, केठें। वेताचे छडीस पडताळिले। मारिते जाहुले कज्रहस्तें। ' इ०). •बट्ट-पु. एक झाड. -न. त्याचे फळ. बजरबद्द पहा. -संवि २०.११६. •हृदय-यी-वि. १ कठोर अंतःकरणाचा; •वाण-वि. व जासारले घातक वाण असलेला. •व्हिन्छी. १ अति निर्देय. २ अति निग्रही; निभडचा छातीचा. •क्षार-पु. खंबीर मन. २ उत्कृष्ट ग्रहणशक्ति. विशेषणासारखाहि उपयोग. एकॅ औषधी क्षार. मीठ, सेंधेलोण, पादेलोण, टाकणखार, ॰मणि-प. हिरा. ॰मय-वि. १ वज्राचा, हिऱ्याचा केलेला. २ बागडखार, जवखार, सज्जीखार, या खारांचें विशिष्ट कृतीचें केलेलें अतिशय कठीण. • महाग-वि. अतिशय महाग. • महागाई- औषध. यज्ञांगी-स्त्री. चिलखतः कवच. ' बज्रांगी लेइला तैशी स्त्री. अतिशयत, भरमसाट महागाई. •महाग्या-वि. अतिशय प्रलयमेघांची । '-शिशु १००१. - ज्ञा ६.४७५. [ वज्र+अंग ] महाग विकणारा. ॰माला-स्त्री. हि-याची माल. ॰िमठी-स्त्री. वज्राग्नि-पु. १मूलवंधापासून उत्पन्न होणारी उष्णता; वज्रासनस्य फार घट मिटी. 'मग तोंडा कां वक्रमिठी पाडिजे।' –ज्ञा ७. अग्नि –ज्ञा १२.५०. २ विद्युऋताग्नि; विजेचा अग्नि. 'वज्राभी-१५२. ०म् छि-प. महाचें एक आयुध. हें मुठीला लावतात. चिया जाळीं। करूनि सप्तधातृंची होळी। '∽ज्ञा ११.३७७. च्छोपु. लोखंडासारखी, कठीण मूठ. २ (वडोदें) एक खेळ. –खाला [ वज्र+अग्नि ] बज्राग्रात−पु. १ वीज पडणे. ' शिरि वज्रागातचि ८०. ३ लुनीचा कांदा. सुरण पढ़ा. -वि. १ लोखंडासारखी मारक गमला । ' -संप्रामगीते १२. २ ( ल. ) भयंकर संकट, आपत्ति. मृठ असलेला. 'मी वञ्रमुष्टि...।' -स्वयंवर. २ वञ्रमुष्टि इत्यारानें [ वज्र+आघात ] वज्राधिकार-पु. अनेक पिढ्या एका कुर्दु-लढणारा, इत्यार वापरणारा. **्रम्**ठ-स्त्री. वज्रमुष्टिपद्दा. **्रम्ली**- बांत असलेला अधिकार. [ वज्र+अधिकार ] **वज्रानल-पु. वीज**; मूळ-की. एक शुह्रप; रानउडीर. ०योग-पु. वज्रासन; हट विजेचा लोळ. [ वज्र∔अनल ] वज्रांबट-वि. अतिशय आंबट. योग. 'एक वज्रयोग कमें । सर्वीहार संयमें ।'--ज्ञा ४.१४७. [ वज्र+आंबट ] वज्राभ्यास-पु. गुणाकाराचा एका प्रकार; वज्र-•लेप-पु. १ चुन्यामध्ये कात, युळ इ॰ सरंजाम घातल्यामुळें विध. [बज्र+अभ्यास] चज्रावळ, चज्राःळें-स्त्री.न. एका वेलीच्या हढता आलेला चुना. २ अशा चुन्याचा दगड इ० वर करतात तो वियांची, मण्यांची केलेली माळ. मुलाला दष्ट लागूं नये म्हणून चार-पु. कडक उपचार, उपाय. [ वज्र+उपचार ]

चज्ह, बझ-सी. १ हप; चेहरा. २ पदत; चाल. ३ स्थळ:

वझरता, वंझळ, वझें, वझेल-ली-अोमरता, ऑमक

वझा--पु. (राजा.) वजा पहा.

वझ्झर--किवि. (व.) स्वऋरः, झरझर. [झर]

**०पौर्णिमा, पूर्णिमा-पूनव**-स्रो. ज्येष्ठ पौर्णिमेस सुवासिनीनी वडाची पूजा करण्याचा दिवस. ० व्रत-न. वटपाणिमेस वडाची पुजा करण्याचे व्रत; वडवत (कि॰ धरणें). ॰श्राद्ध-न. यात्रा पुरी करण्यासाठी गयेस वडाच्या झाडाखाली करावयाचे श्राद •सावित्री-स्री. वटपौर्णिमा वताची देवता •सावित्री व्रत-न. वटपार्णिमावत.

वट--स्त्री. १ दोरी; दोरा; बट. २ रक्षाबंधन; गंडा. 'कशी-वट कडा दोरा ऋषि तथा दी जे। ' - वसा १०. [सं.]

वट-स्त्री. १ कच्चें रेशीम धुतांना निघून जाणारे दोरे, तंतू, गाळसाळ. २ त्यामुळे येणारी तूट. [ का. ओइयसु=घटणें. ओट्डु ]

वट-वि. एकूण; एकत्र; वट. ' एकंदर भरपाईचा वट भांकडा किती असावा. '-सासं २.३४५. [का. ओट्टु ] ०पट्टी-स्त्री. एकूण आकार, हिशेब. 'साल अखेरीस वटपटी करते-वेळी... ' - मुंग्या ४. ० हुकूम-५. १ सर्वत्रांना दिलेला हुकूम; (ई.) सर्क्युलर. -शे ९.४६. २ तावडतीब अंमलांत येणाऱ्या काय-चाचे फर्मान; (इं.) ऑर्डिनन्स; जादा हुकूम. ' कांहीं प्रसंगी अशा स्थानिक बाबर्तीतील कायदाचि कार्य सरकारी वट हुकुमाने कर-ण्यांत येतें ' -पार्ल १०६.

चट-स्री. ( दादर ) ऐट; डौल; मिजास.

चरक-पु. १ डाळी्च्या पिठाचा वडा. -मुवन ११ ११९. २ मळाचा खडा. विष्टेचा गोळा, खडा होणे. २ न पचणाऱ्या अन्नाचा पोटांत होणारा गोळा. ४ अज्ञा तःहचा होणारा रोग, विकार. ५ लहान मूल दूध प्याल्यानंतर लहान लहान गेळचा ओकरें तो विकार; लहान मुलाची ओकारी. 'वाटी वटक वाये-गोळा। '-दा ३.६.२२. [ सं. ]

चटकण-म---- १ ( वंढरपुरी ) टेंकण; टेकू. वडगण पहा. २ (ल.) दाव; दडपण; अडकवण्याची किही. ३ (ल.) अहंमन्यतेचा ताठरपणा, हृदीपणा. म्ह० पोराचें वटकण पंतो-जीच्या हातीं, माकडाचे वटकण दरवेश्याच्या हातीं.

वटका-पु. रिकामी बडबड, गु-हाळ; च-हाट. (कि० करणे; लावणें; मांडणें, चालवणें ). [ध्व. वट ! वट ! ]

लेली ऐरण; वटांग पहा.

ब्टगण-न-वडगण पहा.

चटणें - उक्ति. कापसांतील सरक्या निचण्यासाठीं तो लोखंडी किंवा लांकडी दांडधानें लाटणें; लोडणें. [वाटणें ] **बटोब**-वि. रुटलेला (कापूस).

वटर्णे-उकि. (प्रां.) रचणें; गंज घालणें (गवत, भारे, बर-पु. वड; वडाचे झाड. -एमा २.५८९. [सं.] दगड इ०ची ). [का. वोट्यु ] वटीव-वि. रचलेलें; ढीग, गंज घातलेलें ( गवत, पढिया इ० ).

> वटणें अकि. मनांत येणें; वाटणें पहा. 'गज धांडुं असें न वटे मर्नि इंद्रा । ' -वस्वलिंग, गजगौरीवत ४६.

वटण-न. (गो.) उटणें पहा.

वंटभरण-णी---नपु. ( प्र. ) ओंटीभरण पहा.

**चट(ट्)ला**—पु. ( खा. ) ओटा.

वटवट-स्रो. १ अप्रयोजक, कंटाळवाणी बडबड; टकळी. 'तुमची चुकविली वाट। करी वटवट या निमित्यें।'-तुगा ६९५; -दा २.३.७. २ रिकामी कटकट. [ध्व. वट!] वटवटण-अकि. वटवट करणें; टकळी लावणें. ' हा भलतेंच वट-वटी सदा। ' वटवटका-वि. वटवट, कटकट करणारा; बडबडचा.

चटचटचा—वि. १ मोठे; गरगरीत; वटारलेले ( डोळे ). २ बटबटीत डोळघांचा; डोळे वटारलेला. [सं. वृत्त; प्रा. वह [g. ]

वटवर्णे, बटविर्णे, बटाव( वि )णे—उिक. (पैशाचा ) मोबदला घेणें; एका प्रकारचीं नाणीं ( रुपया, हुंडी इ० ) देउन मोबदला कमजास्त किंमतीचीं तसल्यांच प्रकारची दुसरी घेणे. बटावर्णे पहा. [सं. वृत्-वर्तन ] बटाव-पु. १ नाण्याचा मो ब-दला. २ असा मोबदला करण्याबद्दलचा आकार. ' इसम पैवस्ती-पासीन वजावटाव दंडकप्रमाणें वजा करून उरले वेतन...' -वाडशा १२१. बट्टा पहा. ( कि॰ येणें; पडणें ).

चरचागू(घू)ळ-न. वडवागूळ पहा.

वटा, वंटा-पु. ओटा, ओटा पहा.

चटांग-सी. लोहाराचें एक इत्यार; एक प्रकारची ऐरण. संधन पहा.

वटार्ण-अकि. रागाने डोळे वासून पाहाणें; धाक, भीति दाखिवण्यासाठीं डोळे मोठे करून टक लाविणें. [सं. वृत्त; प्रा. वह 1

वटाव (वि) णें — उकि. पार पडणें ( संकटादिकांतुन); मागें टाकणें; अतिकांत होणें. वाटविणें पहा. [ वाट ]

वटाक्ष-पु. वडा. 'म्हणे माते वटाक्ष झडकरी। मार्झे पदरीं घाल आतां। ' -भवि २२.१००; -संवि १५.१३६. [सं.]

चटिका-पु. (बुद्धिवळें ) प्यादा. 'वाटे त्या चेष्टविलें कोपाने युद्ध-केली वटिकांतें । ' -साधुदास. [ सं. ]

चिटका, चटी—स्री. १ वाफा; मळा (बागेंतील). २ गोळी. ३ वडी; थापटी (साबण, लोणी, होण, कणीक इ॰ ची). ४ ( महानु. ) वडा; सांजोरी. ' ताटी तेचि गगनु । वटिका पूर्ण

चंद्राचे मानु।' –ऋ ८२. ५ (क. ) गोलाकृति दगडी चीप (खेळ-**ण्यासाठीं ).** [ सं. ]

वटी, वंटी, वंटीभरण, वंठ--ओटी, ओटीभरण इ० पहा. बरी-नि. ( ढोर ) धान्य पेरतेवेळीं वी ठेवण्याची पिशवी. वटी येण-( व. घाटी ) ओटी भरावयाची वेळ येणें; पदर येणें. ऋतु प्राप्त होणें. चडभरण-न. फलशोभन, ओटी भरणें. [ओटी]

वट्टी-ट्टी-पु. (व. ना. ) घोबी; परीट; वरठी पहा.

वठणे - अकि. नरम होणे; मऊ येण ( मर्दनादि न्यापा-रानें ). ' बाईल वटेना बोला। बाळें दाविती वाकुल्या। '-भारा-बाल ९.७४. [सं. वृत् ] वठणीस-वर-येण-( रूढ प्रयोग ). १ वर्ठों; मऊ येंगे ( दमन, मर्दन इ० व्यापारानें ); ताळचावर येणें. ' घोडा फार दांडगाई करीत होता, जरासा फेरफटका देतांच चांगला बठणीस आला. ' २ वश होणें; ताव्यांत येणें. ' तद्दुर्दशा न करितां निस्तेज मज वठेल काय मही। '-मोसभा ३.३५.

वठणे -- अकि. १ उमटणे; टळक होणे; उठावदार दिसणे ( शिक्का, रंग ). २ फलदूप होणें; खरा ठरणें ( शाप इ० ). ३ ( ब्यापक. ) भरभराटीस येणें; फोफावर्णे; तरारणें ( वनस्पति ). ४ उप्र, खमंग असर्ण (स्वाद). ५ दरवळणे (वास). ६ शुष्क ছोर्णे; वाळर्णे ( रोगादिकार्ने मनुष्य, यृक्ष, इ० ). ७ ( ल. ) उत-रणें; बनणें. 'तें विवेचन चांगलें वटलें आहे. ' 'या ठिकाणीं सर्व न्यवस्था पूर्वीप्रमाणे वठली असली तरी... '-हिंदु ११.२.१९. ३०.[ उठणें ] वट(वि)णें-( उघड ) करून दाखनिणें; उठनिणें पहा. ' नाटक अमुक अमुक कंपनी बरोबर वटवून दाखविते किंवा नाहीं या गोष्टीकडे रोंकडा ९० लोकांचें दुर्लक्ष असतें. '-नास्कु ३.५१.

वठम-पु. (व.) १ आवड; हौस. ' तिला खायचा मोठा षठम आहे. ' २ खटपट; प्रयत्न. ' हा वटम तुझ्यानें कसा होईल?'

वठाण-न, घरांतील खोली विवा खोल्यांचा एक गाळा: विशिष्ट व्यक्तीला दिवा कार्याला दिलेला घराचा भाग. उदा० माजघर, स्वयंपाकघर इ० (सं. अवस्थान, आस्थान; प्रा. अहाण. तुल, सिं. वथाणु≕गोठा ]

चठार-पु. (कों). १ गांवची एक पेट; मोहहा. २ वटाण पहा. चढर -- वि. (व.) राठ; खरखरीत.

चहुया, चठचा, चठच।बा, चठ्ठोबा-वि. लहुचा; दांडगे-श्वर: गलेला आळशी ( माणूस ). [ सं. वठ्=लाइ होणें ] वडुयाचे-म. (निंदार्थी संकेतानें) पोटभर जेवण. ' दिवसांत तीनदां वहवाचें वस्ती जाली । ' -त्रः. पाहिजे आणि काम कार्डाचें नको. 'वक्ट्या मारणें-(क.) (पदा-र्थावर) ताव मारणें. ' आज काय श्रीखंडावर वट्ट्या मारला. '

a औषधीहि आहे. याच्या स्त्री व पुरुष अशा दोन जाती आहेत. म्हणे तमाळनीळ । '-ह ९.१३८.

[सं. वट; प्रा. वड] ॰ पिकण-( ल. ) अनेकांना नोकरी व उपजीविकेचें साधन निघणें, तयार होणें. उह वड पिकला आणि कानळपाला मुखरोख झाला, किंवा वडास आली वडफळें काव-ळचास आलें ह्त ( रोग )=चांगले दिवस आले असतां उपभोगाचें सामर्थ्य जाणे. बडाची लाल पिपळाला लावणें-१ खऱ्याचें खोटें व खोट्याचें खरें करणें. २ नसता संबंध जोडणें; भलत्या गोष्टीचा संबंध प्रस्तुताशीं लावणें. ३ वळणें;कपटानें फिरणें, बदलेंगे. काळिका-स्त्री. वडवागुळ. 'की दिनटदयी शाखेवर । वड-काळिका झोंबती। '-नव १२.१८४. [सं. वट + कालिक] जखीण-स्री. वडाच्या झाडावरील स्त्री पिशाच; हडळ; ्जाई-स्री. एक क्षद्र देवता. -खेया. •िपपळ-(वडार्पिपळास फळें घरत नसल्यानें निरुपयोगी यावहन ) ब्रह्मचारी; फर्टिंग(निंदार्थी उपयोग ). ०पुनच-स्त्री. वटपौर्णिमा पहा. ज्येष्ठांतील पौर्णिमा. **्रुख-**पु. वडाचें झाड. 'तया वडरुखाखार्लि येतुजातु देखिला ।' -पंच २.१. • **वत**-न. (प्र ) वटव्रत पहा. • व्यते-न. अव. नूतन विवाहित स्त्रिया वडपुनवेचे दिवशीं वाणे वाटण्याचा जो समारंभ करतात तो. • बाधू( घू )ळ-न. एक पक्षी; वागळ, वागूळ पहा. ्**सा**बित्री-स्री. वटसावित्री पहा. वडांगळे-न. वडाचे फळ. वडाची पुनव-पूर्णिमा-स्री. ज्येष्ठी पौर्णिमा; या दिवशीं सुवा-सिनी वडाची पूजा करतात. **वडावरची जखीण**-स्री. १ रागार्ने, तिरस्कारानें अज्ञान व्यक्तीवद्दल वापरतात. २ वडजखीण पहा.

वड-पु. ( सराफी ) मोत्यांचें वजन करण्यापूर्वी सारख्या आकाराचीं मोतीं वेगळीं करणें. ( कि० स्पवर्णे ).- जनि( परिभाषिक शब्द ) १३. ० वार तोल-पु. अशी मोती एकत्र तोलणे. -जनि 93.

चड-पु. (क.) वढा; ओढा पहा.

वंड—वि. ( कों. ) खोल. औड पहा.

चंडकी-के--सीन. ओंडकी-के पहा.

बड्ग-न. (गो.) मरायला टॅकछेलें किंवा मेलेलें जनावर. वडग-गें---न. ( ना. चंद्रपुरी ) टोपलें.

इ० ला ). २ टेंकण (ताटाखालीं ) इलं नये, मागेंपुढें होऊं नये म्हणून लावतात ती वस्तु.

वडजंबा--ली. (महानु.) एक देवी. 'वडजंबेचा देऊळी।

वडजा-पु. (एक विशेषनाम) विदुप, कुरूप माणूस. कृष्णाचा एक सोवती. 'पेधा, वडजा वांकुडा।' -दाव ६८. वड--पु. एक क्षाड; वट. हें झाड फार पवित्र मानिलें जातें -िव. कुरूप; वक; हिडिस. 'वडजे वांकुंडे गोवळ । तयांसी

वहणे -- न. ओढणी. ' झगडगांत पुढें भिडणें म्हणुनी धरि-येलीच कंचुकि की वडणें। '-अकक २ हरिराजकृत राधावर्णन ८. [ओढणें]

वडप-न. १ वर्षाव; बृष्टि. 'वरिखतु रसाचें वडप।' वडप । पश्चिमे प्रगटलें रेखाचाप । ' –कुसुरा ६८.४. [ दे. प्रा. जातीतील व्यक्ति. [ का. ओड्ड; प्रा. वड्डर ] वडप्प=निरंतर वृष्टि ]

**बड्रपड्र**—वि. योग्यः, पात्र. ' वडपड जाहाली यम-कोंडासी । ' - स्त्रिपु २.२९.७५. वरपड पहा.

वहलो-स्री. (व. पारधी) भाकरी.

वडव-सीन. ज्यांत मोटेचें चाक बमिततात तें तिहिरी-वरचें आडवें लांकुड; मोटवण.

वडवडणें-अकि. १ ओढवणें पहा. 'हार नवता मधीं सहात कसें आज संकट वडवडलें। '-होला ११२. २ मध्यें मध्यें येणें; अडमडणें.

वडवडित, वडवा-किवि. त्वरित. ' कृपावंता आतां वडवडित पावेसि मजला। '-सारुह् ६.११०. 'मला घीर धरवेना वडवा। दृष्टीला दावा तरी। '-पला ४.९.

वडवा-ली. घोडी. 'वडवा झाली व्याघ्र घोर । हें देखोनि भियाले सर्व वीर। '-जै २१.२८. [सं.]

वडवा-की. पाणधरण; पाणबांध. - हंको. ?

बडवा-पु. ( चुकीनें ) वडवामि, वणवा पहा.

वडवाग्नि, वडवानल—पु. समुद्रांतील अप्ति. ' आतां धैर्याचा समुद्र शोखला। त्येजाचा वडवानळु विझाला। ' -भाए ९४; -ज्ञा १.८९. [ सं. ]

वडवाळी-की. १ घांस; प्रास. 'गांसाची वडवाळी। आरोगं लागे। '-ज्ञा ६.२३०. २ आहुति.

घडस-पु. डोळ्याचा एक रोग. बुबुळावरील पांढरा कवडा. 'फुलें वडस आणि पडळें।'-दा ३.६.४०. 'कमळाक्षीचे नयनी वडस । '-दावि १०८. [ ? तुल० दे. प्रा. वर्रवास=अभ्र ]

बडा-पु. डाळीच्या पिठाचें तळ्न केलेलें एक खादा. [ सं. वटक: प्रा. वडग; हि. वडा ] चड्यांची माळ-स्री. वहे तळून त्यांची केलेली माळ. ही शनवारीं मारुतीस घालतात. 'वड्यांचीही माळा रुचिरतर वाहीन तुजला। '-सारुह ६.११०. वहवाचे तेल वांग्यावर काढणें-एकावरचा राग दुसऱ्यावर काढणें. बहेल-न. (गो.) वड्याचें तेल.

वंडा-पु. (प्र.) ओंडा पहा.

वंडा-सी. वांझ स्त्री, मादी. 'मूळ लगाची भामची बायको जन्माची वंडा। '-पला ७७. [सं. वंध्या]

बढांग-सी. कुंपण; वई (विशे. कांटेरी फांबांची). शको. ६. ४४

वडागरमीठ-न. समुद्रमीठ (याचे खंडे मोठे असतात). वडाण---न. (प्र.) उड्डाण पहा. 'तयातं चित्रगीउ वडाण घेऊनि डोंगरा एका पैलाडि गेला। ' -पंच २.२.

वडार-री-नपु. १ एक इलकी जात. ही कामाच्या जागी -दाव १३७; -ज्ञा ६.४९०. २ मळभ; अम्र. ' दिशांवरी पडलें जमावानें राहते. धंदा दगड फोडणें, विहीर खणणें इ० २ या

> चडिपडि--वि. उत्कंठित; उत्मुक. 'म्हणती हा खेचा कवणु। काइ बोलैल म्हणउनु । तें ऐकावेया सकळै जनु । बिडपिंड जाहाले। ' –स्त्रिपु २.१६.४२.

> बड़ी-स्त्री. १ लहान चपटा तुकड़ा (पिठाच्या पदार्थाचा, सावण इ० जिल्लसाचा ); थापटी. २ ( ल. ) अळिता इ० कांत कावस भिजवून जी पोळी करतात ती. ३ शेत, जमीन इ० जागीं जाळण्याच्या उद्देशानें किंवा लौकर वाळावें म्हणून विरळ पसर-तात तें शेण; गोंव=या थापणें. ४ (तंजा.) सांडगा. [ सं. वटी; वडा अल्पार्थी; देप्रा. वडी ]

वड़ी-वि. (कातोडी) इतकी; एवढी. [ एवढी अप.]

वंडी-स्त्री. (अव.) (खा.) घरावरील धान्याच्या बाजुस असलेल्या भिती; वरवंडी.

वंडी-स्त्री. (खा.) मोठ्या बायका पसाडा(परकरा)वहन नेसतात ती साडी. लहान मुर्लीच्या साडीला फडकी म्हणतात.

वडीचा-वि. (वाई) शेवटचा. 'या भौताच्या वडीची जोडी फार तापट आहे. '

वडीम-स्त्री. (क.) गंजी.

चडील-पु. बाप; तीर्थह्रप. 'सकळांस आनंद जहाला। म्हणती आमुचा वडील आला। '-दा ३.४.२३. -वि. १ वाह-वडील; बाप, आजा, पणजा इ० पूर्वज. 'जे हे विडिल सकल आपुले। वधावया दिठी सुदले। '-ज्ञा १.२६४. २ वयाने मोठा. 'तथामाजीं तो मदन। हरीचा वडील नंदन। '-कथा १.३.१३९. ३ विद्या, मान, इ०नीं श्रेष्ठ, मोठा. ४ (सामा.) श्रेष्ठः थोर. - ज्ञा ३.१५८. ५ विस्तृतः लांबलचकः मोठा. 'हा आहे वडील वृत्तांत। '-वसा ७३. ६ फार; अतिशय. ' च्या-ही दीस भरेल वडील उछायें। ' -धत्रळे उ ४०. [सं. वृद्ध; प्रा. विश्वभ; देशा. बहिल ] •की-स्त्री. १ घराण्याचा कारभार पाहण्याचा अधिकार. पेशवाईत देणं-यादीवर मालक पेशवे 'द्यावे' असा शेरा व वडीलकीचा अधिकार असलेले त्यांचे कारभारी ' देवावें ' असा शेरा मारीत. -अधिकारयोग ५२-५३ पहा. २ वडीलपणा. •घराणें-न. कुटुंबांतील मोटया माणसार्चे (विभक्त झाल्यावर) घराणें; वडील भावाचें घर. •तक्क-न. वडील घराणें पहा. वडील तक्तांची जागा सबब समाईक जोशी याकडे ठेवली आहे. '-मसाप २.२.५८. ॰ धारा-रे-पुन. (वडील आणि लहान) घराण्यात

शिस्त राखण्याचा अधिकार असलेली व्यक्ति; घराण्यांतील वडील माणुस. 'त्यांनी माझा मुका घेण्यास तोंड पुढे केलेंच तर मी वडील शारा न ओळ खतां एकदम त्यांच्या मिशा उपटी. '-बहक लेली तरुणी ६. ०**परंपर**ा-स्री. पूर्वजांची, वडील माणसांची मालिका. ॰ परंपरागत-वि. पूर्वजांपासून चालत आलेली; पिढी-जात. •मान-पु. वडीलकीचा मान; पिढीजाद इक्ष. 'होळीपोळीचा षडीलमान मुक्दमाकडे आहे. ' वडलाई, चडलाबाई-स्री. आपल्या लहान भावंडांवर अधिकार गाजविणें ( निंदार्थी उपयोग). च इलांचा अडिकित्ता -पु. (ल.) सुपारी फोडण्यास घेतलेले दगड. यहलांबा आहणा-पु. जुनी म्हण. चडलायडली-वि. वाड-बडलांच्या वेळचें; परंपरागत; प्राचीन. –िक्रिति. वाडवडलापासून; वंशपरंपरा. 'वडलावडली भार असे जन पडती।'-ऐपो २६९. घडलोपाजित, चडिलाजित-वि. वाडवडलांनी संपादिलेलें, ठेविकेल (इन्य). [वडील + उपार्जित किंवा अर्जित] चड-स्रोबा-पु. आपल्या लहान भावंडांवर अधिकार गाजवणारा भुलगाः, दादा. **चडलोचडलीं**-किवि. वंशपरंपरागत. वडला-वडली पहा.

बहुवा-स्री. घोडी; वडवा पहा. 'तीये वडूवेसी इसली। ' -खवा १७०७.

घदुसा—स्त्री. (माण.) इच्छा. (कि॰ धरणें). च डे--वर्ड पहा.

चुड्रर—स्त्रीपु. १ वडार जात. २ तींतील व्यक्ति. [का. ओड्ड ] •खोर्-न. खांदणे, माती भरणे, भराव घालणे वगैरे कामास उपयोगी असलेलें इत्यार,

चड्डी---स्त्री. (क.) चार चिचोक्यांचा एक गट ( मुलींच्या खेळांत रूढ ). [का. ओइ=ढीग ]

वढ, वढक, वढकर, वढगस्त, वढगस्ती, वढण, घढणबाकी, चढणें, चढदोरा, चढच, चढचणें, घढा, घढाताण, चढावढी, चढळकी, चढाळी, चढिस्त-भोढ, ओढक इ० पहा.

चढम-न्ही. (व.) नाद; आवड. [ओढ]

घढरी-पु (महानु ) प्रेतयात्रेत भाग घेणारा; प्रेताबरोबर जाणारा मनुष्य. 'कंसाते नेत माडी सखिजन बढरी गृढरी घालु-निया।' -गस्तो ३२.

घढाय-वि. (व.) उनाड; बदमाष.

चढावठ--न. ओढाळ गुह्नं. ओढाळ पहा. 'वढाळें चरतीं शालीवर्ने।'-मुनभा ३.७९.

**छद**ी-सी. (व.) शेतांत घातलेला लहानसा बांध. बढील-वडील पहा.-मोउघोग ८.४.

भरपाई. (कि॰ घेणें; काढणें). 'यंदा तो फसला तर ह्याचें वढें पुढल्या वर्षी कां घेईना ? '[ सं. वृध् ? ]

वढ्याळ-ओढाळ पहा.

चण-पुन. देवी, गर्च, क्षत इ० बरें झाल्यानंतर त्या जागे-वर राहणारें चिन्हः, डागः, व्रणः, घट्टा. -मोरा १.४०२. 'नामचि पुरे न घ्यावे अष्टांगी नमन करून आठ वण। '-मो स्फुट आर्या ( नवनीत पृ. २५५ ). [ सं. व्रण; प्रा. वण ]

वण-स्त्री. (राजा.) वेताळ, म्हसोबा ६० देवतांस जो जना-बरादि बलि देतात ती.

चण-न. (प्र.) वन पहा. 'तेव्हां तो भट एक वण मागे टाकतो तो दुसरे पुढें येतं. '-मसाप १.२.-स्री. वनचराई. पाहणी इ०च्या सरकारी कागदपत्रांतून म्हैस शब्दामार्गे याचा योग होतो (वनचराई आकारावयाची या अर्थाने ). 'वण म्हशी चौदापैकी मयत तीन बाकी जमा अकरा. ' [सं. वन ] • मस-म्हेस-(वण + म्हैस) वनचराईचा आकार. 'हर्झी वणमस (म्हशीमार्गे एक रपाया...) भरूनसुद्धां श्रावणापासून जनावरे घरी बांधून ठेविली आहेत. ' -खेया. -बाडमा १.११२. वर्णी देणें-(कों.) वनांत नेऊन मारणं. –होक २.३१.

वर्णंग-गे---न. (गो.) एक लहान जातीचा मासा.

वणज-स्री. व्यापारासाठी प्रवास, फेरी; वाणिज्य. [ सं. वाणिज्य] वणज्ञण-अकि. व्यापार करणें.-ज्ञा १८.९४८(पाठभेद)

वणजारा-री-पु. एक जात किंवा तींतील व्यक्ति; लमाण: हे लोक परगांवांहून धान्य, गुरें ६० आणून विकतात. " मार्गी जाता अवधारा । भेटला सार्थक वणजारा । '-कथा १.९.१४९. [ सं. वाणिज्यकार; फा. बिरंज=तांदृळ; फा. बिरंजारी=धान्याचा व्यापारी ] वणजार-रा-नषु १ वणजारी लोकांचा तळ, समुदाय. २ (समुच्चयार्थी) वणजारी.

वणत---स्त्री. (कारवारी) भित. -शर.

वणधा-स्री. (मुंबई, कों.) कोठं दुखत असलें म्हणजे सांध्यांत येणारी गांठ; अवधणा पहा.

वणवण-वणवणवाणा-णी--स्री. १ दमणुकः, व्यर्थे श्रमः, कुत्तेघाशी. २ भगभग; गांजणूक. 'श्रीरामाचे वृद्धंधन । सुखी केले अर्किचन । वणवण निमाली पूर्ण । '-भाराबाल ७.१५. -किवि. १ पुष्कळ श्रम होत असे निरर्थकपणे (कि० करणे). २ उगाच पुष्कळ दमणूक करून. ( कि॰ हिडणें; फिरणें ). ' उगेंच वणवण हिंडोन । '-दा १९.६.२४. वनवन पहा. वणवणणे-अक्षि. धडपड करणें; कष्ट करणें. ' जें चित्त वणवणी विषयालागीं। ' चर्ढं --- न. १ सूड; उर्हे. ( कि॰ घेगों; उगवर्गों; काढणें ). 'पण -एमा २५.२४२. घणवणा-किबि. वणवणवा अतिहाय. 'सारा भी आतांच ह्याचें वर्ते काढीन. '-बाळ २.१५४. २ मोबदला; हिंदुस्थान वणवणा पार्यीच हिंदुन पहावा '-खेया (प्रस्ताकना)

वणवर्णे-वणवा—ओणवर्ण, ओणवा पहा. वणवा घेणें-कि. (वे.) १ खांदा देणें. २ जनावरानें जुं काढल्यावर खालीं पडणें.

चणवा—पु. डोंगर, अरण्य इ०कांत पेटलेला अग्नि, दावानल; रानवा. -ज्ञा १४.१९१. 'यदुवंशाचीं वेळवनें वणवाचि असती।' -भाए ५३. [सं. वन; प्रा. वण. देप्रा. वणव=दावानल] चणा-चणा-व्यक्ति. वणव्यानें व्याप्त होणे. 'जैसा ग्रीष्म कार्ळी गिरिवर। वणवला कां।'-ज्ञा २.७६.

वणवी—स्त्री. रासः; गंज. 'जैसे तृणाचे वणवीसी। अग्नि-स्पर्श होता नाशी।'—गुच ३६.२३८.

वणसावर्णे--न. ( मुंबई, कों. ) स्वप्नांतील बरळणं.

चिणिज-की. १ व्यापार, वाणिज्य. वणज पहा. -क्का ६. १९०. २ (सामान्य) व्यवहार. 'ययां कौरवांचिया घरा। शिष्टाई धाडिलासि दातारा। ऐसा विणिजेसाटीं जागेश्वरा। विकिलासि आम्ही। '-क्का १९.५४२. [सं. विणिक्-ज्; वाणिज्य] चिणिक्-ज-प. १ व्यापारी. २ वाणी; बनिया. 'मारिति हाका केवळ नागविला वर्नि जसा विणिक् सार्थ। '-मोकृष्ण ८६.२६.

विणिज—न. बवादिकांतील ६ वें करण. करण पहा. [सं.] वणी—पु. (महाजु.) घाव घालणारा; मारणारा. 'रणीं जुझारू घायेवाटे। तरि विणियां न वंधिजाति पाटे। '-भाए२४१. [सं. विणिन्: प्रा. विणि]

वणी—शब. (रूढ) वाणी पहा. सारखा; प्रमाणे. 'तो सांगे पळाला भुतावणी।'-दावि ४७१.

चणी—समासांत पाणी या अर्थानें हें रूप येतें. उदा० गुळ-वणी (गुळाचें पाणी=मराठ्यांतलें कालवण); आंववणी (उंसाच्या पिकास यावयाचें पाणी); चिंबवणी, काढवणी इ० [सं. वन; प्रा. वण=पाणी]

वणोटा-पु. रंगाचा पट. [सं. वर्ण; वण-। पहा ]

वत् -- प्रत्ययः जसाः सारखाः प्रमाणेः सदशः उदा॰ तद्वतः । एतद्वतः ब्राह्मण-क्षत्रियवतः

े वत-ती—स्त्री. बाजू. वर्ती, वतीने या विभक्तींत उपयोग. वर्ती-तीनें पहा.

वत-पु. अत पहा.

चंत—पु. (कों.) वांटा; हिस्सा (वडलार्जित मिळकत, बया गर इ० तील). 'माझा ज्येष्ठपणाचा वंतु। वेगळा करी पा यज्ञदत्तु।'—कथा ५.१५.१०.०दार-पु. भागीदार.

वंत — बाळगणारा, धरणारा, धनी या अर्थी नामांना जोड्न येणारा प्रत्यय. उदा० द्रव्यवंत; भाग्यवंत; धैर्यवंत ६० [सं. वत, बान ]

वतणी, वतणें अोतणी, ओतणें पहा.

वतर्णे—अक्रि. (प्र.) उत्रणे पहा.

वतन-न. १ वंशपरंपरेची चाकरी, धंदा, अधिकार, नेम-णुक, उत्पन्न, उपजीविकेचें साधन. -गांगा १६. २ मालकीची जागा; जनमभूमि; घर. ३ इनाम; बक्षीस. ' दिघलों गुरु प्रसाद-प्रभुन पूर्वोक्तसद्गुणां वतन । '-मोकण २०.२९. ४ वंशपरंपरा इक ( जमीन, यृत्ति इ० त ). [ अर. वतन्=जन्मभूमि, घर. तुल० सं. वर्तन=उदरनिर्वाह, वेतन ] •गाइण-एखाद्या आगी मालकी, सत्ता असणें ( नेहमीं नास्तिपक्षीं उपयोग ). 'तुं नित्य येथं येऊन बसतोस, काय येथे हुई। वतन गाडलें आहे. ' •गाइलें-न. (गाडहेरें वतन) जुनी किंवा फार दिवस ताब्यांत असलेरी मिळकत. ' माझी वंशपरंपरा ह्या जागेवर नांद्रन वतनगाडलें आहे तें मी सोडणार नाहीं ' •ज्ञन्नी-स्त्री. वतनी जमीन किंवा तीवरील उत्पन्नाची ज्ञान. ०द्वार-पु. वतन असलेला, वतन धारण करणारा. **ंवतनदारांची वतने वतनदारांच्या दुमाला केल्या विरहित पोट-**तिडीक लागोन मुलक मामूर होत नाहीं. '-रा १६.४४ (कायदा ) वंशपरंपरेने सरकारी काम करण्याचा हक्त असणारा इसम. ' तीथीं-पाध्याय, मंदिरवाले, दरगेवाले, फिरस्ते, हुन्नरी व मनोरंजनाचा धदा करणारे, भिकारचोरटे वर्गरे वतनदार स्वतःला म्हणवितात. ...सर्व गांवक-यांना मग ते कोणत्याहि धरावर पोट चालवोत वतनदार ही सामान्य संज्ञा आहे. -गांगा १५. [फा. ] ०दार-हिजडा-पु. हिजडा पहा. ०द्।री-दारकी-स्नी. वतनाचा हक, मालकी; वतन असर्गें ॰दार्शकरा-प. (वतनदार) (को.) फार जुना दोतकरी. •पन्न-न. वतनाची सनद, दस्तऐवज. ॰बंधु-भाऊ-पु. १ वडिलोपार्जित मिळकर्तीत हक असणारा; भागीदार. २ सह अधिकारी (वंशपरंपरायत ); देशमुखबंधु. वतन-बहीण असाहि शब्द येतो. •वाडी-स्री. वतन, वतनी शेत, वाडी इ० ( न्यापकपणें ); जमीनजुमला; इस्टेट. ' वतनवाडी पाहन मुलगी देण तर यावी. ' वतनी-त्रि. १ वडलोपार्जित किवा विकत घेतलेली (जमीन, मालमत्ता इ०). २ वतनासंबंधीं (दस्त-ऐवज, कागदपत्र, इ०). ३ वतन आहे किंवा जन्म झाला तें ( ठिकाण ). वतनी मिळकत-स्री. ( कायदा ) वंशपरंपरेने सर-कारी काम करण्याच्या मेहनतान्याबद्दल मिळकत किंवा नक्त नेमणुक.

वतन-नी--ओतणं-णी पहा.

वतवळी — स्त्री. (क.) कांकण घट बसावें म्हणून मध्यभागीं खांच पाइन तयार केलेलें पत्रयाचें कांकण. [सं. यृत्त+बह्रय]

वतर्णे, वतार्णे—अिक. १ संवर्णे (पिशावानें शरीरांत). २ अशा संवारानें संवलनविशिष्ट होणें (माणसानें, जनावरानें); पछाडलें जाणें. [अवतरणें]

चतल-लें —न. (व.है.) अवेल; वैल. 'वतलावर आधण ठेव. 'ओतल पहा. [सं. अत्र किंवा उत्तत्तल १]

वतवत-सी. १ रिकामें भटकणें, फिरणें. 'त्वां दिवसभर बतवत केलीस भातां जेवायाला तांतहलास. '२ वटवट; बडबड; बक-बक. ३ बदलण [ध्व ] चतचत-तां-ऋिव. १ वटवट लावून; बडबहुन. २ बरद्दन; अमिष्टपणें. (कि॰ करणें; बोलणें ). ३ वच- वट करणें; बकणें. [ वदणें ? ] वश्रू-याणें-कि (कु. ) झोंपेंत बच पहा. (क्रि॰ खाणें; जेवणें). ४ रिकामपणें; रमतगमत. बडवडणें. ( क्रि॰ फिर्णे; करणें ). वतवतर्णे-अक्रि. १ वटवट करणें; बड-बहणें, 'तें नाहीं तरीं किती। वतवतु।' -अमृ ७.८४. २ तण-तणणं, क्रोधावेशांत चडफडणें.

वंतसं---निकीअव. ( रूढ ) वनसे पहा.

चताणा-पु. ( चांभारी ) सागळ व आस्तर यांमधील भाग. वतार्णे -- अक्रि. वतर्णे पहा.

वतारी, वर्तीव-ओतारी, ओतीव पहा.

वतावत-तां-- किवि. वतवत-वतां चा अतिशय.

वताळ--पु. वारः, जखम. -मनको.

ह्नढ वताळे भाट । ' - क्रुमुरा २५.७२.

वतीं, वतीनें - किवि. तफें; बाजूनें; बद्दल. ' ने. ना. दिवाण साहेब यांही श्रीमंतांवतीं स्वीकार करावा. ' -अहेर बहुमान पोषाक नियम ६. वतीचा-वि. बाजूचा; पक्षाचा. आमच्यावतीं व तमच्यावर्ती हे शब्द व्यापारी, पेढीवाले यांच्या हिशेबांतून सावकार-कूळ यातेफें अशा अर्थानें येतात.

फूग. ओत पहा. [ का. ओतु=पूर ]

धत्तर—स्त्री. (व. ना.) १ हंगाम; योग्य संधी. २ विपु-लताः समृद्धिः

वत्स-पुन. १ गाईम्हशीचें पोर, बालकः वाससं.-ज्ञा ७.१२०. ' तुका म्हणे वत्स धेनुवेचे चित्तीं। तेसे मज येती सांभाळीत । ' -तुगा २२०१. २ बाळ; मूल. लहानाला प्रेमाने संबोधितात. 'भीष्म म्हणे वत्सा जरि पुससी सर्वात कोण पुज्य असे। '-मोसभा २.२८. ३ रत्नागिरीजवळील ब्राह्मणांची एक जात व तींतील व्यक्ति. [सं.] • द्वादशी-स्त्री. आश्विन वद्य १२. या दिवशीं सवत्स धेनुची पूजा करतात. वसुबारस पहा.

वत्सनाभ-पु. एक प्रकारचें विष; बचनाग. [सं.] वत्स-नाभाग्ल-न. ( शाप. ) बचनागांतील अम्ल. ( ई. ) ॲकोनिटिक ॲसिड.

वत्सर-- प्र. वर्षः संवत्सरः [ सं. ]

वत्सल-वि. प्रेम करणारा; दयाळू; कृपाळू; आवडता; काळ-जीचा. -हा १२.२४२. (समासांत) अनाथवत्सल; दीनवत्सल; भक्तवत्सल. [ सं.] वत्सलता स्त्री. वात्सल्य; स्नेहः मायाळूपणा. वथ-ली. (व.) व्यथा (कुंशण्याची). [सं. व्यथा]

वंथ-- पु. वांटा; वंत पहा.

वथज्या-किवि. (ना.) तिकहे.

वथर्णे-अफ्रि. मूर्खपणे बडबडणें; नकी ते बोलगें.-अफ्रि वट-

वथंबणे, वथंबा-अंधंबणे, ओधंबा पहा.

वंदक-वि. पूजा, भक्ति करणारा; भक्त. [ सं. ]

वंदर--न. (क.) वांबळ; अभ्राच्छादित आकाश.

वंदण---न. (प्र. ) ओंदण पहा.

चदणुक-की. १ स्पष्ट, उघड करणें; सांगणें; वर्णन देणें. २ कबुली; कबुलायत; मान्यता. ६ पंचाकडून इमान करवणें. –भाअ १८३२. [ वद्णे ]

वदणें -- उक्ति. १ उघड करणें; मनांतलें, लपवून ठेवलेलें बोलं वताळणें—कि. १ (व.) बडबडणें. २ गर्जना करणें. ' गजा- लागणें; कबूल करणें. २ प्रतिपादणें; जाहीर करणें, मोठधानें बोलणें. ३ -अिक. (सामा.) वोलणें; सांगणें. ' आतां पाल्हाळ टाकोनि सत्वर । संतचरित्रें वदावीं । ' [ सं. वद् ] यदंता-स्त्री. बातमी; बोलवा; जनवार्ता. [ सं. वदंती ] चढ़ंती-स्नी. १ भाषण; बोलणें. िंह ब्रह्मीची वदंती । तुज निवेदिली गा भूपती । '-कथा ६.**१२.** ७४. २ वचन; वाक्य. 'अव्यक्त वादमर्ती । अव्यक्त ऐसी वंदती । '-ज्ञा १४.६९. ३ वार्ता; बोलवा. 'मग कल्पादीं पुढती । वस्त-न. १ (बे.) नदीला पूर आल्यावर पाण्यास येणारी मींचि सुर्जी ऐसी वदंती। '-ज्ञा ९.१०५. ४ उपदेश; उच्चार. 'पे गुरुशिष्यांचिया एकांती । जे अक्षरा एकाची वदंती । '--ज्ञा १०.१२६. ५ वटवटः बहबह. 'गार्डीतृन उतरल्यापासुन भाषः लीच एकसारखी वदंती चालु आहे. आम्हीं बोलावं केव्हां ? ' -भयंकरदिन्य. [ सं. ] (वाप्र.) वदतोव्याघात:-उघड विरोध; स्पष्ट विसंगतता; उघड असणाऱ्या विरुद्धतेचें प्रतिपादन कर-णाऱ्याविषयीं योजतात. वदव( वि )ण-उक्रि. बोलविणे; बोला-वयास लावणें; तोंडातून काढणें. ( वदणें प्रयोजक )

> वंदर्णे- अित. १ नमस्कार करणें. २ सत्कार करणें; पूजा, भक्ति करणे. ३ आदर बाळगणें: मानणें. 'कोणी वंदा कोणी निंदा। आपला स्विह्ताचा धंदा । '[ सं. वंदन ] चंदन-न. वंदणें; नम-स्कार. २ आदर दाखविण; मान्यता; सत्कार. ३ सेवा; पूजा. [सं.] वंदनभक्ति-स्री. उपासना मार्गीतील नवविधा भक्ती-मधील एक अंग, वंदनशील-वि. १ फार आदर दाखविणारा. २ सभ्यः प्रशंसापरः गौरवपरः वंदनीय-वि. वंदायास योग्यः पुज्य; सेन्य. [ सं. ] वंदित-वि. वंदिलेला; पुजिलेला. [ सं. ] वंद्य-वि. वंदण्यास योग्यः; वंदनीय. - ज्ञा १.५४.

> वदन-न. १ मुख; तोंड. ' वृथा गेली आंगवण। काय वदन दाखवितां। '-एइस्व ८.६. (समासांत ) चंद्रवदन; पद्मबदन;

म्लानवदन इ० २ (गणित) प्रेगीतील पहिले पर. [ सं.] घदना-**मृत-**न. भाषण. -ज्ञा १५.५८८. [ वदन+अमृत ] **बद्नेंदु-**न. मुखबंद ( सुंदर मुखाच्या वर्णनांत उपयोग ). ' उदय अस्ता- योग्य वयापासून यौतनदशा येईपर्यतची स्त्री. ' भुले सुकवि वीण संपूर्ण । वहनेंदु श्रीकृष्णाचा । ' -एहस्व १.५५. [वदन+इंदु] वाग्वध तव गुणा अनव्या नगा । ' -केका ९९. ४ ( सामा. )

२ अस्ताव्यक्त पसर्गे; उधळगे; फेंकगें. ( कि ० कर्गे ).

या जना । ' -होला १०६. [ दर, डर; आदर ]

ना. ) १ विर्णे; फाटणे. २ गळून पडणे; ओघळून जाणे.

वदळ---स्रो. वरदळ पहा.

वदळ-९. (कों.) समुद्राच्या लाटामुळें किना-यावरील वाळूमध्यें होणारा उंचसखलपणाः; उंचसखल रेपा, वळ्या.

वदान्य-वि. १ उदार; दाता. ' धर्मिष्ठ वदान्य सत्यवचन । सन्मुख रणी पावला मरण । ' -जे २१.२९. २ वाक्पटुः, वक्ता. [ सं. ]

वंदारुता - स्त्री. वंदन करावें अशी इच्छा; आदरः भक्ति. 'वांछा सज्जनसंगमीं गुरुकुळीं वंदारुता नश्रशा।' -वामन स्फुट-श्लोक (नवनीत पृ. १३७). [सं.]

वद्य-पु. कृष्णपक्षः, महिन्याचा दुसरा पंघरवडा. -वि. या पक्षासंबंधीं (तिथि). उदा० वद्य एकादशी. [सं.] ॰पक्ष-पु. कृष्णपक्ष. याच्या उलट शुद्धपक्ष.

चध-पु. १ मारणें; घातः, नाशः; संदार. -जा १.२२८. 'परनिवेनें परवध, आत्मस्तवंनंहि आत्मवध होतो।' -मोकर्ण ४२ ६१. (समासांत ) पितृ-मातृ-भ्रातृ-मनुष्य-राज-ब्रह्म-गो-वध. २ ( गणित ) गुणाकार; घात. [ सं. ] ०घटी-स्त्री. मरण-काल. ० स्तंभ-पु. देहांतशिक्षा देण्यासाठी पुरलेला खांब. वधर्णे-सिक्ते. ठार मारणें; नाश करणें. - ज्ञा १.२०६. विधिता-वि. मारणाराः -हा २.१३८. वध्य-वि. मारण्यास योग्यः शक्यः वधाहै. - ज्ञा २.१३८. [सं.]

वध(धा)णा—वाधणा पहा.

चधर्णे-सिक. (व.) तुटछेली दोरी वाख वगैरे लावून पुन्हां वळणें; बाढविणें. [सं. यृध्; सिं. वधणु; गु. वधवुं ]

वधर-श्र. (व. ) वर. 'घराच्या वधर फांदी आळी. ' सं. उत्-ध्-धर ]

वंधा-पु. (व.) पीळ; गुंफणी. [सं. बंध]

वधारा-नी. (बडोदे) वाढ. 'केलेल्या प्रमाणांत परि-स्थित्यनुद्धप वधारा करण्याची आवश्यकता वाटल्यास...'-बडोदें, सत्कार नियम ८. [सं. वृध्-वर्धय; प्रा. वदार; गु. वधारो ] स्थारण-िक. बाढणें; मोटा होणें.

वधू-सी. १ नवरी; जिचें लग्न टरलें आहे, चाललें आहे अशीस्त्री. –ज्ञा १४ ३. २ पत्नी. ३ उपवर कन्या;स्त्री; विवाह-**बंदन---न. १** चिवडाचिवड; कालवाकालव (जेवणांत अन्नाची) स्त्री. 'राजीवाक्ष असा विलोकुनी वध्र धांवे जशी बावरी।' -भाशवरी ९. [सं ] ०पक्ष-५ लप्तामध्ये नवरीकडील पक्ष. **घदर**—स्त्री. भीतिः, कदर. ' टेऊन चितामव्ये वदर भिऊन विश्वासीय-वि. वध्यक्षासंबंधीः, नवरीमुलीकडील व्यावेदा-पु. १ विवाहानंतर नवरीने नवऱ्याच्या घरी समारंभाने येणें. २ या वदर--पु. (व.) थर. [ सं. टू-दर ] वद्र्रगें-अिक. (व. विळचा विधिः घरभरणी. ०माय-स्वी. (काव्य.) नवरीची आई ( लग्न समारंभांत या नांत्राने तिला संबोधितात ). [माय=माता] वरें -न.अव. विवाहसमारंभांतील वधू आणि वर उभयतां मिळून; जोडपें; नवरानवरी. व्यस्त्र-न. लग्नाच्या वेळचें वधूचें पातळ; अष्टपुत्री. वधूटी-स्री. आड बायको; अर्धवट प्रौढ स्त्री.

> यंध्य-ित. १ फर्जे न धरणारा ( वृक्ष ); अनुत्पादक; वांझ. २ निष्फळ; व्यर्थ ( प्रयत्न, इ० ). ' पसरोनि शीघ्रं कवळी नमुनि म्हणे न करि वब्य आशांतें। ' -मोकर्ण (नवनीत पृ.३३२). वंध्या-स्री. जीस मुर्छे होत नःहींत अशी स्त्री; वांझ. वंध्या-पुत्र-सुत-पु. ( वांझे वा मुख्या ). ( ल ) अशक्य कोटींतील, असंभाव्य गोष्ट. खपुष्प पहा. वंध्येची सुता-की, वरील प्रमाणेंच अशक्य गोष्ट. ' वेगळेपणाची माता । ते लटिकं वंध्येची सुता । ' -दा ६ १०.३५. चंध्यामेथुन-न. ( वांझेशी रतिकिडा ) अनु-त्पादक, व्यर्थे, निष्फळ श्रम; निष्फळ व्यापार.

> चन---न. पाणी. 'अति-सहवासि-वच मना कतक कलुषिता वना निवळवील । ' -मोत्रिराट ३.१६. [ सं. ] ०द्र-पु. मेघ.

वन-- न. १ रान; अरण्य; जंगल. २ ओसाड, निर्जन प्रदेश. ३ (सनासांत) पान या अर्थी उपयोग. 'तरी बद्दमूळें अज्ञानें। महदादिकी शासने । वेदांची थोरवनं घेऊनियां। ' - ज्ञा १५. १४७. ४ ( समासांत ) वन्य, रानांतला, जंगली या अर्थी. उदा० वनपुष्प-वृक्ष, वनगाय. -स्त्री. १ चराई. २ गुरचरण; गायरान. ३ (व.) कणसें खुडण्याबद्दचा मोबदला. [सं.] • कर-पु. वनरक्षकः; 'तंव ते वनकर समप्र। गान्हाणें सांगों पातलें। '-ह ३१.८९. ०% जि. जंगलांतील खेळ; रानांतून भटकणें इ०. गाय-स्री. १ गायींची एक जंगली जात. हैं जनावर भात खातें. २ कोचिनीलचा किडा. ० चर-पु. १ पौराणिक नाटकां-तील विदूषक. २ माकड. (ल.) इंग्रज; टोपीवाले. ' वनचर हातें पृथ्वी केली निक्षेत्री। '-ऐपो ४०४. -वि. १ वनांत काळ कंठ-णारा; वनवासी (वाघ, सिंह इ० प्राणी ). २ जंगली; रानवट. • चराई-सी. गुरांना सरकारी माळरानावर चारण्यावहल दाव-याची पट्टी; चारणावळ. ०देवता-देवी -स्री. वनाची अधिष्ठात्री देवता. •पञ्ज-५. जंगलांतला, न माणसाळळेला प्राणी.

•प्रस्थ-न. वानप्रस्थाप्रभांतील माणसांना राहण्याचे जंगलांतील |-ज्ञाको. वन्यता-स्त्री. रानटी अवस्था. 'वन्यता आणि सुधारणा ठिकाण; एकांतवास. •भोजन-न. अरण्य, उद्यान अशा जागी जाऊन केलेला जेवणाचा समारंभ. ( ई. ) पिक्निक्. 'शक्ति पूजोन वनभोजन । लहानथोरीं संपादिलें । ' – ह ३२.२२२. ० मक्षिका-स्री. जंगली माशी. •माला-ळा-स्री. १ वनपुर्वाची माळ. २ देवाच्या गळचांतील फुलें, तुळसी इ०ची गुडच्यापर्यंत लोंबणारी माळ; विष्णुचे बंठभूषण. -एभा ३.५५१. ३ वनांची ओळ, रांग, पंगत. •माली-ळी-पु. विष्णुः कृष्ण. 'धरिं ध्यानीं हरि वनमाळी। –वेप ७१. ०माशी-स्री. वनमक्षिका पहा. हिमालयांत अशा माशा अमून त्या चावल्या भी गळवें येतात. -तीप्र ६५. ०राज-पु. सिंह. 'तुज वनराजा काय प्रहृदशा आली।'-विक ९०. •वाद्या-द्यी-वि. १ हालअपेष्टा काढणारा; नेहर्मी अभागी. २ (व.) वाईट पायगुणाचा; सत्यानास घडवून आणणारा. ३ (व.) नासाह्या; नाश करणारा. ० वास्न-न. १ अरण्यांत राहण; जंग-लांतील वस्ती. २ आयुष्याला स्थिरता नसणे; भटकत राहणे. ३ प्रवासांतील हाल, दुःख. ४ वाईट दिवस; संकटकाल. 'आला कसा कपाळा वनवास । ' -विक ३६. ० वास आणणे-१ छळ्न, त्रास देऊन घराबाहेर काढणें. २ फार सतावणें; गांजणें. ' ह्या पोरांनीं मला बनवास आणिला आहे.' •वासवन-वासवाडी-स्री. (काव्य) सोयीचे आश्रयस्थन म्हणून पत्करलेला अरण्यवास. •वासी-वि. १ अरण्यांत राहणारा. -ज्ञा ३.२३५. **२** वनवाशा पहा. • विहार-पु. वनकी हा पहा. ' राव चालिला वनविहारार्थ। विलोकीत वनशीतें । ' • विहारी-वि. वनांत आनंदानें राहणारा, विहार, क्रीडा करणारा. •शाई-ही-स्री. वनवास. ' कैक्यीच्या कलहानें तदुपरी वनशाई। '-राला ९. ०श्री-लक्ष्मी-स्री. फल-पुष्पसंभारानें वनाला आलेली शोभा; अरण्यशोभा. - ज्ञा ३.१००. ०सरणी-स्री. रानांतील मार्ग. ' चित्राश्व म्हणे दियते गमली वन-सरिण काय कोमळ ती।'-मोवन १३.४१. ०हरिद्रा-स्त्री. रानहळद. चनाई-स्त्री. वनचराई. -केसरी २६.७.३०. सनानी-क्रिवि. वनोवनीं; प्रत्येक वनांत. 'अतीरती कुलखप्पी श्राले हिंडुं लागले बनानी। '—अफला ७६. [ वन द्वि. ] **बनाळी**— स्त्री. झाडांची रांग; राई; झाडी. 'छाया तियेस दुसरी तिसरी वंनाळी। जे सांवळी युवतितुल्य दिसे निराळी। '-र २३. [वन+ भाली । वनेचर, वनौक-स-वि. वनचर पहा. 'भटविये माजी जैसा । वन्हि रिघतां सहसा । लंघिती कां दिशा । वनौकें तिये । ' -ज्ञा १८.१५३१. **चन्य**-वि. १ वनांतील; वनांत राहणारें, वाढ-णोरं. -ज्ञा १८.१०६५. २ जंगली; रानवट. ३ वनवासी. 'सरलें माझें सर्वहि पुण्य । होऊनि वन्य काय फिह्नं । ' –मराठी ६ वें पु. (१८७५) पृ. १७४. ४ रानटी मनुष्य; असंस्कृत मनुष्य; यृक्ष, प्रापी वगैरेची पुजा करणारा. (इं.) ॲनिमिस्टला प्रतिशब्द, अवघे गर्जती 'वन्समोर । '-अविचीन ३८८. [इं. वन्स मोअर ]

यांची अजून व्हावी तशी फारकत झालेली नाहीं. '-आगर ३. २०. [सं.]

वन-पु.. गोसाव्यांचा एक पंथ व त्यांतील व्यक्ति. [सं.] वन-पुन. चिन्ह; खुण; वण पहा.

वनई---स्त्री. निरगुडी. -बदलापूर ६९.

यनवंदी-सी. एक वाय. 'घड्याळ वनवंदी झडूं लागली।' -पाळणेसंब्रह (शाहमहाराजांचा पाळणा ) ६.

वनवर्णे - अकि. करपणे; जलणे. ' तापानळें कवळलें। भूत-जात वनवर्ले। '-ऋ ३३.

वनवन, वनवनवाणा-णी— क्रिवि. वणवण पहा. ( क्रि० फिरण; हिंडणे; बहकण; भटकणें )

वनवलिया — वि. वणव्यांत सापडलेला. 'की मळयागिरीचां माथां । वनवलिया चंदनलता । '-शिशु ७५१.

वनवा-पु. १ दावानलः, वणवा पहा. 'रयतेला लागला वनवा जळती अंत्रीं। ' -ऐपो ४०४. २ (खा.) त्रास; जिवाची आरापीर.

वनसं, वनसं--न सी.अव. नव-याची बहीण (नेहमीं अनेकवचनी प्रयोग. (वनसें हें रूप स्त्रीलिंगांत सुद्धां थेतें ). [सं. भगिनी+सा; पतिस्वसा-वइससा-वइंसा-वयन्स-वन्सं. -भाअ १८३३; वहिनी+असा ]

वनस्पति—की. १ लता, बृक्ष, झुडूप इ० २ औषघी झाड. 'ही कांहीं तरी वनस्पतिच असली पाहिजे. '-स्वप १५५. **्दाास्त्र**-न. वनस्पतीविषयीं संपूर्ण ज्ञान करून देणारें शास्त्र. (इं.) बॉटनी.

चनस्पूरा-वि. (महानु.) विस्तारह्मप. 'समीप वनस्पुरा। ते म्हणों भक्ति क्षेत्रिचा धुरा। '-ऋ' ८७.

वनाळ-वि. अंगावर वण असलेला. ? ' काळे माणस गोरे होयेना। बनाळास चेत्न चालेना। '-दा १४.६०.२. [वण+ सं. भालय=आळें ]

वनिता—स्री. स्त्री; वधु; नारी. -ज्ञा १.१८७. 'जीवरि तोंवरि वैराग्याच्या गोष्टी । जंव सुंदर वनिता दृष्टी पडली नाहीं।' –तुगा ३२३८. [सं.]

वनेर-पु. मुंगसाच्या जातीचा एक प्राणी. कांडेचोर पहा. वन्तिक-पु. (मुद्रण) प्रेटपायमर पेक्षां थोडा मोठा टाईप. [ ŧ. ]

वन्समोर-किवि. ( नाटय ) पुन्हां एकदां; आणस्त्री. नाट-कांतील एखार्दे पद चांगले आवडल्यास तें पुन्हां म्हणण्यास सांग-ण्यासाठीं हा इंप्रजी शब्दप्रयोग योजतात. 'हर्षे टाळचा पिटुनि

विन्ह — पु. अग्नि. – ज्ञा १.२५८. [स.] ०त्य – न. आगः, तरु गपणा प्राप्त होणें. २ विवाहयोग्य होणें; समजूं लागणें. 'ती तप्तता. – ज्ञा १८.२२०. ०यं ज्ञ – न. तोफ. 'त्याभोंवर्ती केवळ वयांत आल्यावर तिच्या वापानें तिचें लग्न कहन दिलें. ' – मराठी विन्ह यं नें । ' – सारुह ८.५३. – वामन विराट २.११. चिन्ह यूम- व्याय – पु. (जेयें धूर तेथें अग्नि) सतत साहच्ये दाखविण्यासाठीं लायक होणें. वयसा – स्ती. १ वयः आयुष्यः 'साथैकेविण वेची योजतात.

वन्ह्यार--- 3. (व.) एक नीच जात; महार.

वपणी-ली. ओप देण्याचें इत्यार. ओपणी पहा.

वपणी-णें - ओपणी, ओपणें पहा.

वपत—न. १ बीं पेरणें; पेरणी. २ (सामा.) हजामत; श्निश्रु, डोकें इ॰चे केंस काढणें. 'मस्तकवपन आणा पाणी। नाहीं आड ना विहीर वर्गी। '-एरुस्व १२.१४८. १ (विशेषतः) विधवा स्त्रीचें क्षीर करणें. [सं.]

वपविर्णे—(प्र.) ओपविणे पहा. वर्षीव-ओपीत पहा

चपा — स्री. १ हाडामांसाचा चिक्रचिकीत रस. २ हाडांतील मक्ता. ३ काळजावरील केळीच्या कोंवळ्या पानासारखा असणारा पापुक्षा. 'दभैमु छिच्या गर्भि धरुनिया निर्भर पशुच्या वपा।' —राला ८७. ४ चरबी. [सं. ] चिप्तन—न. (शाप.) चरवीचा मुख्य घटक; (इं.) स्टिअरिन. याच्या मेणबत्त्या करतात.

वपारी-स्रो. (व.) पाळी; आवृत्ति.

चपु-- पुन. देह; शरीर. - ज्ञा १.३. 'जिकडे वपु तिकडे मन युक्त न शोभेल अन्यया नातें।' - मोभीष्म ४.५. २ त्वचा. 'मृदु आणि कठिंग। हे स्पर्शाचे दोन्ही गुण। जे वपूचेनि संगें कारण। संतोषखेदां।' - ज्ञा २.११५. [सं.]

वप्ता-वि. पेरणारा. [सं.]

चफा — को. नेकी. इमानीपणा; निष्ठा. [अर.] ॰ कीशा-दार-वि. इमानी; निष्ठावंत. [अर.] ॰ दारी-की. इमानीपणा. 'तुम्ही इमाने इतवारें वकादारीनें चालोन चाकरीची सरवरा ठेवाल तों पावेंतों जहागीर-बे-खल चालेल ' – ममंब १६.

चफात—स्त्री. मृत्यु. 'वार्टेत लसलीन वफात पावले. '-ख ७.३५७३ [ अर. वफात्]

वंब-की. (तंजा.) बाचाळता; बडवड. [ता.?]

वंबण, वंबणं, वंबळणं, वंबी — ओंबण, ओंवणं इ० पहा. चमक — न. वांति; वमन पहा. 'दिवसंदिवस वमक वाढे।' -दावि ३०. [सं.] चमणं - अकि. ओकणं. - ज्ञा ६.२४१. 'तंब बळिभद्रें दिघली लाय। येक अशुद्धातें विमत।' - एरुस्व १०.५१. चमन - न. वांती; ओकारी. 'कोण महों दक्ष करितां संसार। आमहीं हा विचार वमन केला।' - तुगा १९६७. [सं.]

चय-न. १ उमर; आयुर्मान; आयुष्य; जन्मापासूनचा काल. हें हेणारा. 'मग सहजें मत्कारवादु । तो पद्म हर वरदु । '-क्का २ तहणपणा; ज्वानी. ३ उतार वय, बृद्धावस्था. 'आमचें वय १.१३. २ प्रासादिक; कल्याणकारक. 'हा हरिविजय वरदप्रंथ । ' क्कालें. [सं. वयस् ] वयांत येणें-१ ताहण्याच्या भरांत येणें; -ह २२.२६९. ३ कृपाळु; दयाळु. व्यतुर्थी चौथ-की.

वयांत आल्यावर तिच्या बापानें तिचें लग्न कहन दिलें. ' -मराठी ३ रें पु (१८७३) पृ. २०. ३ (कायदा ) सज्ञान होणे; व्यवहाराला लायक होण. वयसा-स्त्री. १ वय; आयुष्य. 'सार्थकेविण वेची वयसा। तो येक मूर्ख। '-दा २.१.५४. र तारुण्य. 'एकी वयसेचें जाड बांघरें। मग मन्मथा विये कासे लागले। '-ज्ञा ७.८५. वयस्क, वयस्कर, वयस्थ-वि: १ प्रौढ; बरेंच वय उलटलेला; पोक्त. २ तहगदशा प्राप्त झालेला; वयांत आलेला. 'माझा मुलगा वयस्क होऊन अवित्राहित आहे. ' ३ वयाने मोठा; वडील (सापेक्षतेनें). ४ (वयस्क) -वयाचा; वय असलेला समःसांत उपयोग. उदा० समवयस्क. वयस्य-९. ( सारख्या वयाचा ) मित्र; सखा. (स्त्रीडिगी रूप वयस्या). 'चतुर तिज-समाना सर्व तीच्या वयस्या।' -साहह २.७५ वयातीत-वि. वृद्धः म्हाताराः चयी-विः वय असठेलाः वयाचाः समासांत उपः योग. उदा० अल्पवयी. घयेसा-वयसा पहा. वयोगत-वृद्ध-वि. फार १द्ध; जल्खड. वयो वर्माने-िकवि. वयमानाने; वय झाल्यानें; वयाप्रमाणें. वयोवस्था-स्रो. आयुष्यांतील अवस्था. या तीन आहेत: बालस्व; तहणत्व, बृद्धत्व.

वय — सी. (व.) आजी (बापाची भाई).

चय-स्त्री. वर्ड्; कुंपग. -स्त्रोक २.२४. वै. पहा. ॰वाडा-पु. (को.) घर, द्येत इ॰च्या भोंवर्ती असगारे कुंपग.

वयफळ-वि. वायफळ पहा.

वयवर्णे, वयरण-णे, वयरा, वयला, वयलार्डा— वैचर्णे, वैरण इ० पहा.

वयला—वि. वेगळा; वायला पहा.

वया—स्त्री. अत. ओंब्या; गाणीं; 'इडळी वया गाती।' -मसाप १.२. [ओवी]

चयाळा -ळें —पुन. पाण्यांतला एक बिनविषारी साप.[वाळा] चर--स्री. प्रसृतीवेळची वार. वार पहा.

चर—पु. आशीर्वाद; शुभदायक वचन; ऋषि, देव, ब्राह्मण इ० नी दिलेला प्रसाद, देणगी. 'वर दमन ऋषी ने दीधला की तयाला।'—र १४. [सं.] ० दान—१ वर, आशीर्वाद देणं; देणगी; कृपेने केलेले दान. २ एखाद्याच्या हातून इटकून घडणारी गोष्ट; नेहमीची, कृष गोष्ट. 'चारीचे त्याला वरदानच आहे.' ० दानी—वि. वर लामलेला; भाग्यवान (वंश, कुल, व्यक्ति). ० दी—वि. वर प्राप्त झालेला (पुरुव, कुल, वंश इ०). ० प्रव्—वि. वस्प्राप्त झालेला (पुरुव, कुल, वंश इ०). ० प्रव्—वि. वस्प्राप्त; वरद. चरद्य-पु. गणपति देवता.—वि. १ वरदाता; प्राधिकेल देणारा. 'मग सहजे मत्कारवादु। तो पद्म हर वरदु।'—इा १.१३. २ प्राप्तादिक; कल्याणकारक. 'हा हरिविजय वरदप्रंथ।'—ह २२.२६९. ३ कृपालु; दयालु. ० वतुर्थी चौथ—की.

भादपद शुद्ध चतुर्थी; गणेशचतुर्थी. 'आम्ही वरदचतुर्थीचा चंद्र | पु. लग्न जुळविणारा, मध्यस्थ इसम. वरोपचार-पु. लग्नांत ( कांही भविता। देखिला गोकुळीं। '-ह २५.१३७. ०वाणी-स्ती. आशीर्वाद; शुभचितन. ' कीर्तनी रंग येतम चौगुणी । तरदवाणी म्हणोनिया। ' ०हस्त-पु. १ वर देण्यासाठी ( देवता इ० नें ) उचललेला हात; दानशील, औदार्थर्शक हाताची टेवण. २ शिष्याना विद्या देणारा गृह, सर्व आश्रित किया संबंधी यांना उन्नतीला पोंच-विणारा, किंवा ज्याचा आशीर्वाद खरा ठरतो अशाला लावितात. • **हस्त ठेवणें** −१ पूर्ण कृपा करणें. २ स्वतःसारखें करून सोडणें (निंदाथी प्रायः उपयोग).

वर—पु १ नवरा मुलगा ( लप्नांतील ). -ज्ञा ११.३.२ पति; नवरा. 'इंदिरावर '=विष्णु 'पर पुरुवाचे पार्थी स्त्रियांनी सोड्सन भापला वर ।' -होला ६५. [सं.] •घोडा-पु. १ वरात; लग्ना-नंतर समारंभानें वधुवरांची मिरवणुक. २ लग्नाला जातांना नवरा मुलगा पालखी, घोडा, गाडी इ० तुन वाजतगाजत जातो ती मिर-वणुक. ३ मुंजा मुलाची मिरवणु ह. ० दश्तिणा-स्ती वधुचा पिता कन्यादानाची सांगता करण्यासाठीं वरास देतो ती दक्षिणा; हुंडा; शुल्क. ०धवा-पु. नवरदेव, वरधावा पहा. 'वटेश्वर चांगा बरधवा। तुम्ही नेऊनि मध्यें बैसवा। ' -चांगदेवगाथा. •धावा-पु. १ नव=यामुलास लग्नासाटी घेऊन येण्याविस्तां वाजत गाजत निघालेला मुलीचा भाऊ र्किवा त्याचा बदला. २ नवऱ्याला मूळ. ३ (बडोदें) वरपक्षाकडून वराची स्वारी वधूगृहीं येण्यास निघाली अशी खबर देण्याकरितां समारंभानें जाणारा वराचा धाकटा भाक किंवा बदला. -ऐरापुविवि ८३. वऱ्हाड-नागपुरा-कडेहि हा 'वर्धाव ' पाटविण्याची चाल आहे. ० निश्चय-पु. वर् निश्चित करणे, टरविणे. ०पश्च-पु. लग्नांत नवऱ्यामुलाकडची बाजुः या बाजूची मंडळी. याच्या उलट वयुपक्ष. •पक्षीय-वि. वर-पक्षाकडील-कडचे ( लोक, व-हाडी, इ०). ॰प्रस्थान-न. आपल्या जानवसेवरांतून लग्नमंडपाकडे जाण्यासाठी वराचे निवर्णे: बरघोडा निघणें. •बाप-पु. (स्प्रांत) नवऱ्यामुलाचा बाप. •माई-य-यी-स्री. ( लप्तांत ) नव-यामुलाची आई. 'जात्या वरमाय आळशीण। मग काय पहावी वऱ्हाडीण। ' -नव २१.२९. **्रमायपण-न. नवः**यामुलाची आई असण्याचा मान. -एभा ? **्रमूठ-स्त्री. १** लप्नांत वधूवरांच्या वस्त्रांना एकत्र मारलेली गांठ सोड-बणाऱ्या मेहुणी वगेरे वधुपक्षीय स्त्रीला दिलली देणगी. २ वधुच्या पित्यानें मुलगी वराला देतांना दिलेली देणगी; हुंडा; गुलक. **्रमळ**-न. वराला बोलावणें. ' वरमूळा चालिल्या अहिवा नारी।'

ठिकाणीं नंतरिह ) वराचे संस्कार व सोहळे. [ वर+उपचार ]

चर-वि. १ श्रेष्ठ 'मी वर म्हणे सुधन्वा भी साक्षात तात अंगिरा ज्याचा।'-मोसभा ५.९६. २ अत्युक्तृष्टः; अति सुंदर. 'वर-तनु दमयंती नंदिनी हे त्रितीय। -नल ६५. ३ पहिला, अप्र. 'वर-सुत दम नामा दांत नामा द्वितीय। '-नल ६५. (समासांत)देव-द्विज-मनुष्य-तर-पशु-पश्ची-वर. [सं.] •कस-पु. वर्चस्वः अधिकार; सत्ता; अंमल (कि॰ बसवणें; चालवणें; चढवणें; मिळ-वर्णे ). -वि. १ धेट प्रतीचें, कसाचें ( सोनें ). २ (सामा.) सर्वश्रेष्ठ; सर्वोत्कृष्ट. ' वस्कसा जिणता जिणवेना । ' –दावि ३७९. ३ सर्वोवर सत्ता गाजविणारा; ताब्यांत ठेवणारा; देखरेख करणारा. 'सर्व पशुंचा वरकस वाघ, पक्ष्यांचा वरकस बैरीससाणा, मुलांचा वरकस पंतोजी, उंदरांचा वरकस मांजर. ॰कसदार-वि. अंमल चाल-विणारा; अमलदार; तपासनीस. वरकस अर्थ ३ पद्दा. वरती-वि. श्रेष्ठ. ' जे गतीहून वरती चढेना अधिक गती।'-एभा ३१. १५६. बरांगना-स्री ध्रष्ट स्त्री. [वर+अंगना ] बराचे-वि. श्रेष्ठ. बहुताती वराचे यादव । ' - उषा ७३.२७. वराझ-न. १ पक्कान्न. 'अन्न वरिष्ठ वरान्न।'-५ हस्व १४.१२५. २ वरण. ' अवध्यावरी वाहिले जाण। वरी वरान्न स्वादिष्ट।' – एहस्व १४. १२५. ' सोलीव डाळींचें वरात्र । ' - मुवन ११.१२४. [ वर+अन्न] वराष्ट्रा-स्त्री. प्रमुख अप्सरा (रंभा, मेनका इ०). ' शकप्रेषित वराप्सरा नटल्या।'-मोमंत्र २.४६. [वर+अप्सरा ] **बरांबर-**वि. श्रेष्ठांत श्रेष्ठ. 'हंचि निज ज्ञान साचार । वरांवर वरिष्ठ ।' -एभा १०.७०६. [ वरात् वर ] चरासन-न. श्रेष्ठ आसन, स्थान. 'वरा-सर्नी पाषाण । तो न मानावा सामान्य । ' -तुगा २२६८. वर+ आसन ] चरिय-वि. श्रेष्ठ. 'आप्रहाचिया उजरिया। श्रेष्ट देवता वरिया। '-ज्ञा १७.९८. [सं. वरियस् ]

चर-किवि. १ पर्यंत; काल, मर्यादा किंवा प्रमाण यापावेतों. उदा० आजवर; वर्षावर; पायलीवर; खंडीवर. २ उंच; उच्च प्रदेशीं; उपरि. याच्या एलट खालीं. ३ नंतर; मागून. ' औरंगजेब मेल्यावर कोण गादीवर आला ? ' ४ अधिक: जास्त. 'त्या सभैत शंभरावर लोक नव्हते. ' ५ शिवाय; आणखी. 'आम्हाकडून काम कहन घेतलेंच, वर आम्हाला शिव्या पण दिल्या. ' ६ मुळें; कारणाने. 'पुरुषोत्तमरावांचें घर आपणांवरच चाललें आहे.' -इप ३२. ७ अनुरोधानें; लक्ष्यविषय कहन. 'वाघावर एकटा कसा चारला आहे तो पहा. ' 'या विषयावर चार घटका बोलत -बेसा ४८. ॰योजना-स्त्री. कन्येसाठीं वराची केलेली योजना. होता. '८ परंतु. 'हे सारि ते वर थोडे । आणीकही साधील **बराबर-पु.** श्रेष्ट्रवर. ' भीमर्के अर्पूनियां अपार । कृष्ण वरावर गाढे । '-ज्ञा १६.३५२. वरता, वरी पहा. [फा. वर, सं. उपरि; पुजियेला. -एक्स १४.८७. [वर+वर] वरावर, वरेकज- प्रा. उविर तुलः ] **ः होके काढणे**-ऊर्जितावस्थेस येणे. 'तारा-**की. लंग जम**निर्णे, जुलविणे. [वर+भावर, वर+काज ] वरेकज्या – बाईनें नातवाला सातारची गादी साधून वेजन वर डोकें काढलेलें

निर्हेज्ज बनणें; लाज न वाटणें. ० पडणें-(-वस्तू, गोष्टी) तत्परतेनें ६.३०६. २ देखरेख करणारा; तपासनीस; वरचा अधिकारी. कहं लागणें. 'अलीकडे तो कादंब-यांवर पडला आहे. ' • पाहणें - ३ वर्चस्व गाजविणाराः अधिकार चालविणाराः • जोर-वि. श्रष्ठ. लक्जा, शंका, भीति न वाटणें; धीटपणा असणें; उजागरीने बंघणें. 'सीरजोर वरजोर जोर हा। '-दावि ३१०. ० डगला-धु. 'पापाला वर पाहण्याचा धीर होत नाहीं. '-पुण्यप्रभाव १३७. (बडोदें) वरकोट पहा. -खानो ३. ०डोळखा-ळा-वि.१ उलट्या-सामाशन्द- • उपचार-पु अव. १ वरवर सम्यपणाः शिष्टपणा बाहुल्या असणाराः अदूरदृष्टिः नेत्ररोगी. 'परपुरुषातें नयनीं पाहे। दाखिवणें; खोटी नन्नता; शिष्टाचार. २ रोगनिवारणासाठीं बाहेरून उपजतां वरडोळी होये।'-गुच ३१.८५. २ आढशताखोर;रागीट. **शरिराला केलेल उपचार. ०कडो**-वर्चस्व; वर**य**ढपणा. 'राज्यांत**े ३**टक लावून वर पा**ह**णारा; वर दृष्टि असणारा (निदार्थी उपयोग). मुघोजीची वरकडी झाली की आपला तो सुड उगवील अशी ०तगड-न, दागिन्यावरचा तगडाचा अंश. ०दळ-न. भाजी-. कारभाऱ्यांस भीति पड़ळी. ' –िविवि ८.६.११०. ०करणी−िव. <sup>'</sup>बरोवर चव येण्यासाठीं शिजविलेली डाळ. [ वर+दाळ ] ०**दळ-**बाह्यः औपचारिकः कृत्रिमः दिखाऊः वरकांतीः पोकळ ( भाषण, न. १ घरावर कौठें, गवत इ० घालण्यापूर्वी वांम, पांजरण इ० कृत्य, इ०). ॰क्सी-वि. १ वरप्ररणी पढ़ा. 'याचें असठें पमरतात तें. २ वरचें कवच, साठ. 'येक वरदळ वरें असतें। कठिण वरकर्मी बोलंगे तुम्ही जमेस धर्कं नका हो ! ' २ बाहेरचा; आंत अंतर्त्यांगि दिसतें । ' -ज्ञानप्रदीप ८३४. ३ वरचा भाग. 'अंग ज्याचा प्रवेश नाहीं असा ( रोग, औषध ). ३ मूळचा झरा साजिरं नाकड़ीन । वरदळ चांग चरण झीण. -एभा ११.१२८५. नसलेकें ( जल इ० ). ४ मूळ नसलेका; उपरी; स्थिरपणा, ४ मुलामा. ' हावभावाचिनि वरदलें । ' - भाए ३४५ - वि. १ कायमपणा नसलेला. ५ पोकल; दिखाऊ; खोटें. ०क्तमी वरवरचा; बाहरचा. 'दाऊनियां वरदल वेप । मना अंशी आशा. आदर-पु. पोक्रळ, कृत्रिम आदर, भाव: आदरसत्काराचा खोटा पाश । '-निगा २८०. ' वरदळभक्ती करोनिया नमन । '-नव देखावा. •कांती-कांतीचा-वि. १ दिखाऊ, सुंदर; सुरेख १८.१६३. र दांभिक. 'तुका म्हणे आम्हां तुमचेचि फंद । वरदळ दिसणारा. २ वरकरणी पहा. 'नाहीं शब्द रे बोललास वर- छंद कळों येती। '-तुमा ५०७. ३ हलकें; नीरस; किरकोळ. कांतिचा । ' -प्रला १५६. ॰काम-न. प्रत्यक्ष बनावाचे काम [ वर+दल ] •दळ-स्त्रीन. १ उपयोगांत, वहिवाटींत असलेले न करतां त्याला साधनीभूत असणाऱ्या गोष्टी करणें. उदा० जिन्नस. 'चोर आले आणि वरदळ नेली. '२ नफा; वर मिळणारा स्वयंपाकाला लागणारें साहित्य पुरविणें, धुणेपाणी इ०. •कोट- फायदाः, 'लाख रुपये मूळ पुंजी. जे वरदळ मिळेल तें खातों. ' पु. थंडी, पाऊस इ॰साठीं कोटावर घाळावयाचा ळांव कोट. ( ई. ) ॰दळखर्च-पु. जास्त खर्चे. ॰दळ जिंदगी-दौळत-स्री. भोव्हरकोट. ' उलट वरकोट आणि हातमोजे हा नेहमींचाच सामान; जंगम माल. चर दळा – ळें – किवि. वहन; बाहेहन. 'सेवन १ बस्नाची घडी करतांना दर्शनी चांगला भाग यावा म्हणून अमळ | •द्रश्चिणा-स्त्री. चोरी इ॰कानें गेलेला पैसा, पदार्थ परत मिळ-काम ) बाहेरच्या बाजुला असलेली दुमड. ' वरघडीच्या तळाची इतर दुध (लहान मुलास दिलेलें ). वरचे दूध पहा. ॰नट-फ्रिवि. ट्रावझर करावयाची असल्यास पांच इंच कापड अधिक घ्यावें. ' वरून; वरकांती. ' लई अंतरची खोल मोठी वरनट केवळ सात्विक -काटकर्तन ८. **∘घडीचा**−वि. १ वाह्य; वरचा. २ वरघडी स्सिसी।'−होला ८९. ०**पंग−क**−वि. वरवरचा; बाह्यात्कारी असलेलें ( वन्न ). ३ ( ल. ) दिखाऊ; भपकेदार. ४ कृत्रिम; (देखावा). 'अवघा वरपंग सारा।पोर्टी विषयाचा थारा। '-तुगा खोटें. •घाट-पु. १ बाहेरचा आकार, घडण; बाह्य स्वरूप. २ २८३२. •पंकाचा-पंगीचा-वि.किवि. वरकरणी: वरकांती पहा. घाटावरचा प्रदेश; सह्याद्रीच्या पूर्वेकडील मुलुख. •घाटी-वि. 'की वरपंगी जेवि जारीण। दावी श्रतारसेवा कहन। ' •पंकी-वरघाटासंबंधीं ( माणुस, पदार्थ इ० ). •घाटीण-स्त्री. घाटा- पंगी-पांगी-क्रिवि. वरवर; बाह्यात्कारी; बाह्यत: 'सामाजिक व वरची स्त्री. ध्वाळा-पु. जोराचा हुछा, घाला. 'पर्ड्रिपूवरता धार्मिक रीति इंग्रजी शाळेतला मनुष्य वरपांगी पाळीत असतो. ' वरघाला । ' --दात्रि ३७९. ॰चढ-वि. सरहः श्रेष्टः जास्तः | -टि ४.३७८. [वर + पंख | ॰पंगतीचा-वरपंकी पंडा. वर-वरच्या दर्जाचा. •चढपणा-पु. सरसपणा; श्रेष्ठपणा. •चन्मा- कांती. 'हा स्नेह नाहीं वरपंगतीचा। '-सारह १.३६. •िपका-इमर-पु. १ वरचढपणा; वर्चस्व. ( कि ० करणे; होणे ). ' काके- पीक-वि. झाडावर पिकलेला (फलादि पदार्थ), याच्या उसक्र

जिजाबाईला मानवले नाहीं. '-भक्तमयूर केकाप. ०तीं इ कर्ली- शियन वर्गाचा दुसऱ्या वर्गावर नेहमीं वरचष्मा असे '-मराठी पोषाक होऊन वसला आहे. ' -सासं २.२३४. ॰खर्च-पु. हें शिरसा धरीं। अंतरी ही वरदला। '-तुगा ३२२३. 'तेविं १ अधिक, योजलेल्यापेक्षां जास्त खर्च. २ इतर किरकोल खर्च. मनुष्य वेशाचे रूपडें । वरदलें दिसे चोखडें । ' -जाप्र ७५०. •खाल-क्रिवि. खालवर; उंचसखल; विषमरीतीर्ने. •घडी-स्नी. वरदळ सामान-१ जंगम माल. २ किरकोळ माल, सामान. बारीक विणान काढेळेळा पढा; वरची चांगळी बाजू. २ ( शिंपी- विण्यासाठी व्यर्थ खर्चळेळा पैसा. ०व्रध्य−न. अंगावरीळ दुधाखेरीज

कोनपिका. ' वरपिका फणस असला तर मला दे. कोनपिका नको. ' वरचढपणा; श्रेष्ठपणा. ' जियें आपुलियां बरवां। नंदनवनातें मागती बुसारत ] •बट्टा-पु. नाणें मोडतांना पडणारा बट्टा. वाहरवट्टा पहा. **ंवंचाई**-स्री. बाह्य भपक्यावह्नन झालेली फसवणुक. [वर+ वंचर्णे ] **०वंचाईचा**-वि. वरकर्मी पहा. **०वर-वरता-वरती**-किवि.वि. १ आंत प्रवेश न होतां-करतां; बाहेरूनच ( खोदणें, चोळणें इ०). २ थोडं फार, खोल नन्हें, अंतर्यामी नन्हे अशा रीतीनं. **६** वरकांती-वरपांगी; कृंत्रिम; खोटॅं. 'तो मला वरवर प्रेम दाख-वितो. 'मह० वरवर माया करती आणि तोंड झांकन खाती. •वर कर जै-केल्यासारखें दाखविणे: करण्याचे ढोंग करणे. वरवर बोल्पे-रहर्णे-हांसर्णे-रागं भरणें-कृषा करणें इ० प्रयोग होतात. • वर उपचार-पुभव. बाह्य, दिखाऊ आदरसत्कार; नुसता, पोकळ शिशचार. • चळा-पु. वर्चस्व; बलाधिक्य. 'देखोनि वैरियांचा वरवळा। कांपित्रली भीमकबाळा। '-एरुस्व ८.५१. व्वेप-पु. बाह्य वेषः; वुरखाः; ढोंग. •शेर-सर-सांड-स्री. भरपूरपणाः; महामुरी; तुडुंब होऊन सांडणें. -बि. भरपूर; तुडुंब. ०सार, ०सार-पारसार-स्त्री. (व.) संसारोपयोगी सामानसुमान, चीजवस्त. •सांस-पु. श्वास; ऊर्ध्व. ( क्रि॰लागर्णे ). [ वर्+श्वास ] **चरचा**-वि. बाह्य; वरच्या भागाचा. • चें द्रध-न. लहान मुलाला आईच्या दुधाऐवर्जी-शिवाय गाईम्हशीचें जें दूध घारतात तें. - टि १.२९७. चरता-ती-ते-शभ किवि. सर्व अधी वर पहा. १ वर. 'त्यान जे समर्थी वरतें वसावें ते समर्थी त्याची बुद्धि मोठी उदार व्हावी.' -सिंहासनवंत्तीशी १. २ आणखी. ३ अधिक. 'त्याहृनि कोटि-योजना वरता। '-भारा किर्ध्किधा ११.७९.४ हुन; पेक्षां. 'तरी स्त्री अगणि स्त्रेणावरता । दुःसंग सर्वथा असेना । ' -एमा २६.३०२. ५ श्रेष्ठ; उच्चतर. ६ ( किनाऱ्याच्या वाजुनें ) उत्तरेकडचा. ७ किनाऱ्यापासून आंत. वरला-वरचा पहा. वरावरी-किपि. १ वरचेवर; वारंवार. -तुगा. -शर. २ झपाट्यानें; निमिषांत. चरि-री-शंभ.क्रिवि. वर पहा. १ वर; उंच. 'तृं काइसयावरी आहासि ऐसें । पाहिलें मियां।'-ज्ञा ११.२७५. २ आणखी. 'ऐसा जात्यंधु अधस्तु । वरि भवरोगी प्रस्तु । '-ऋ २. ३ वरवर; बाह्यतः ' सत्य धनंजय कर्मे रूपें दिसतो उगाचि वरि नरसा। '-मोभीध्म ११.७२. ४ पर्यत. 'तैसें आस्थेच्या महापुरीं । रिघतांति कोटि-यरि। '-ज्ञा ७.१३. 'देव जवळ अंतरीं। भेटी नाहीं जन्मवरी।' –तुगा. ५ (तृतियेचा प्रत्यय )नें; मुळें. 'तो निर्मत्सरू का म्हणिजे। बोलवरी।'- हा ४.११३. वरिवरी-किवि. वरवर पहा. 'अषघे देखिले अधर्मरत । वरीवरी आचार दावित । जैसी शांति मैं**दा**ची। '**-चरीव-**वि. श्रेष्ठ; उत्कृष्ट. 'प्रेमळ देखतांचि दिठीं।

[वर + पिकर्णे ] ब्बुजारत-क्रिवि. वरवर; बाह्यतः [वर + हिं. विरवां। '-शिशु २४९. २ शोभा; उत्कृष्टपणा. वरिष्ट-छ-वि. विद्या, वय इ०कानी श्रेष्ट; सर्वीत मोठा; श्रेष्ठ. - ज्ञा १.३०. 'ईश्वर तो अति वरिष्ठ। येख भूतभौतिक अति कनिष्ठ। '-भाराबाल ११. १६५. ३ अत्यंत मोठें, जड. [ सं. वरिष्ठ ] चरीयान्-वि. श्रेष्ठ ( मनुष्य, प्रश्न इ०: ) अत्युत्तमः, अत्युत्कृष्ट. -पु. ( ज्यो.) १८ वा योग. वरील-वि. वरच्या भागासंबंधीं; वरचा. वरुता-ते-शथ, किवि. वर, वरता-तें पहा. 'पाळा मांडिला शरीरावस्ता।' -नव ११.१२०. च्**रून**-शथ. १ वरच्या भागापासून. २ साहा-य्यानें; साधनानें; कारणाने. 'तुला म्यां शब्दांत्रहन ओळखलें. ' ३ परिणामतः; प्रसंगानें; मुळें. ' तूं सांगितल्यावह्न मी गेलों. ' ४ पुटुन; समोरून; जवद्यन. 'तो माझे गांवावरून गेला. ' ५ पृष्ठ-भागास धरून. ६ नंतर; मागाहून. ( कालसापेक्ष प्रयोग ). 'स्नान केल्यावरून भोजनास बसलों. ' ७ वरः उपरि. ' झाडांवरून पांखरें बसली. ' 'घोड्यांवहन सगळी माणसें बसली. ' ( पक्त अनेकः वचनांत प्रयोग ). ८ प्रमाणें. 'आपणांवह्नन दुस=यारा । राखीत जावें। '-दा १२.१०.२४. 'आपणांवस्त जग ओळखावे '९ वरील बाजूस; बाह्यप्रदेशीं. 'अंतर्वसन बाह्यवसन कंषुकीवरून प्राव-रण।'-ह ३४.१६३. चरौता-ती-वि. वर; वरता पहा. -ज्ञा ४.२०९. 'वरौती एऔनी आनंदभरें। '-दाव १८८. ' सुक्रमार-पणें भूपति भंग । धरोनि झेळी वरौतें।'-मुआदि १८.३४. वरौना-वहन पहा. 'वरौनि कापुरकेळीं। भ्रमरांची झांक ऊठिली। ' –িহায় ६०५.

> वर्ड--सी. १ एक प्रकारचे धान्याचे गवत. २ एक धान्य. वरी पहा. [देप्रा. वरइअ]

वर्ड - भी. एक सुवर्ण नाण. वराई पहा.

चरकर-ड-वि. इतर; बाकीचे; राहिलेले. 'तरी तपहेशा वरकडसनी । दुःख देणार नाहीं बा । –नव ११.२९. [ १ प्राकृत– पराकड-वराकड-वरकड. -भाअ १८३५]

वरकल, वरकोल-पुश्लीन. सोन्याच्या कसोटीचा दगह (हा पितळी कोंदणांत बसविला असतो); कसवटी; कसोटी. 'परी परिसाचा वरकर्ली । नाहीं चोखाकिडाची बोली । ' –ज्ञा १ ७. ४०७; 'सोनारी वरकोल घातला।'-रावि १९.११७. [का. ओरेकल्लुः ते. ओरेगल 🏾

वरकस -वि.१ तांदूळ, गहूं, बाजरी, जोंधळा इ०मुख्य धान्यें व तूर, हरभरा, वाटाणा, मुग, मठ हीं कडधान्यें सोडून इतर हलकें, गौण (धान्य). नाचणी, वरी, इरिक वैगरे. २ अशा इलक्या धान्याला योग्य (जमीन); नापीक; माळरानाची. १ (विशेषतः भातशेताभोवतालची, गवताची (जमीन). वरकसल-श्री. मीं घे भापुलिये संवसाठीं । नब्हतां वरीव दे सुखकोटी । नये तरी वरकस धान्यें, कडधान्ये यांन सामान्य संज्ञा. वरकशी-वि. वर-उटाउटी सेवक होय। '-एभा १४.१५८. विरिवा-पु. १ किस धान्याच्या पिकालाच योग्य अशी (जमीन ). [वर+सं. कृष्]

वरकारी-नि. (बुल्ड) दुरडी, सूप यांस गोठ घालत्रया-साठीं वापरतात ती जाड कांबीट.

वरख-ग-पुन. (कों. कुण.) अहनांव. [सं. वर्ग ]

वरस्र-पु. १ पान (पुस्तकार्चे ). २ पान; पातळ पत्रा; वर्खे. ( सोनें किंवा इतर धातूचा ). 'कथिल चांदिचे सारखे वरख।' असती वरखावरी । '-दावि. ४ अर्घा बंद; चौबंदी घडी घातलेल्या हार्ती. ३ वारंवार, पुन्हां पुन्हां. ४ झट्दिशीं; चलाखीनें. [वर द्वि.] देशी कागदाचा एकअष्टमांश भाग. [ अर. वरक ] **बरस्त्री**-वि. १ वरख लावळेलें; सोन्यानें मडविळेलें (पान). २ मुलाम्याची; खोटी. अवांतर. 'जन्मासर्वे श्रम वरचिलही गेले । ' –ज्ञा ९.४०४. २ **'**ब्रह्म सबाह्याभ्यंतर भरले परि भक्ति नसो वरखी।'—देप ७३.

वरखडणे, वरखाडणे, वरखडा, वरखाडा—ओर-**खड**णें, ओरखडा इ० पहा.

वरखर्णे-अक्ति. वर्षणे पहा. ' सुरेज्याच्या वारी वरि सुमन-वर्षे वरिखला। '-निमा १, व्यंकटेश स्तोत्र ३०. (सं. वृष्-वर्षः हिं. वरसना ]

वर्खता-त्या-पु. बरकत्या-ता पहा. भात कापून काढल्या-वर त्याचे भारे बांधण्यास, पेंढचास पीळ घालून वावभर लांब करतात तो दोर. -कृषि २३८.

वरखळ-पु. वरकल पहा.

**धरखशी, वरखशील, वरखस, वरखसल**—वरकस इ० पहा.

वर्ख् - स्त्री. वृष्टि, 'पाणियावरी वरखु। होतां के असे ़ विशेख । ' –अमृ ६.६०. [ सं. वृष्–वर्ष ]

**चरंग**—पु. एक झाड.

चरगण-स्त्री. बांटणी; (प्र.) वर्गणी. 'जयाचिया अक्षी-हिणी। तेण तिया आरणी। वरगण कवणकवणी। महारथीया। ' - ज्ञा १.२२. चरगणी, चरगत-वर्गणी, वर्गत पहा.

वरगणें - कि. (बे.) वांकडं होणें.

वरंगल-ळ--पु. भाताची एक जात. ( कु. ) वरंगाळ. याच्या तीन पोट जाती:-साधा वरंगल, दुद्या वरंगल व शेप्या वरंगल.

चरंग(घ)ळ—स्री. उतार; उतरण; घसरण. [वसन+गळणें, बळणें ? ] वरंग(घ)ळणें, वरग(घ)ळणें-अकि. १ खालीं घस-र्णे; ओघळणे. २ कोसळणे; गडगडणे; ढासळणे. 🧘 घोघो खाली पड़ेंगें (पाण्याचा लोट, नदी ). ४ पुष्कलसें खालीं, बाहेर पड़ेंगें; भस्दिशीं बाहेर येणें, वाहणें. 'कणसांतुन दाणा-पोत्यांतून साखर, सरांतून मोर्ती-नाकांतून नथ-खिशांतून रुपये वरंगळतो -ती-तें-तात. '

बरघट-टी-की. १ भरभराट; उत्कर्ष. 'धंदा वरघटीला आणणें. ' -केसरी २९.९.३०. २ पुनरुजीवन. [ वर+घटणें ] बरवर्ण-कि. (व.) कापूस वठणें.

वरचस, वरचस्व, वरचस्वता, वरचस्वी—वर्नेस, वर्चस्व व त्यांचे सामासिक शब्द पहा.

वरचा-वि. जागीं; ऐवर्जी; वांटचा, वारचा पहा.

चरचा-ता-वि. पश्चिमेकडचा; पाश्चात्य. वरती पहा.

वरचेवर, वरच्यावर—किवि. १ (खालीं न येतां, पडतां) -प्रला १९६. ३ कपटा; अर्था तुकडा ( कागदाचा ). ' लिहिले वर; अथांतरीं. २ जमें होतें, असावें तशा स्थितींत; अलगत; हातचे

वरचिल, वरचील-वि. १ इतर; अन्य; बाकीचें, उरलेलें; वरीलः वर सांगितलेलं. 'आतां येणेंसि कवण भिडे । हें पांडवसैन्य कीर थोडें। वरचिले निपार्डे। दिसत असे। '-ज्ञा १.११९. 💄 आणखी. ४ किरकोळ: सामान्य. 'संसप्तक ते राक्षस अर्ज़न तो रघुपती न वरचील। ' –मोकर्ण २.१२. वरकड पहा. [वर]

वरजर्णे--- उक्ति. वर्जणे पहा. १ टाक्णे; त्याग करणे. 'आपल्याला तुम्ही रूपासी समजा। कासया वरजा आरसिया।' -तुगा ३३३३. २ प्रतिबंध करणें. 'नमन कहानिया निघतां न सके माता सुतास वरजाया। '-मोरा १.१२.२६.

वरजाळी---स्री. भोंवरा खेळण्याची एक पदत.

चरजी चांकडा-वि. ( वरजी आणि वांकडा असे कृष्णाचे दोन विह्नप गोपगडी होते त्यावहन ) अत्यंत बेडौल; विद्रुप, कुरूप. वडजा वांकडा, वडजा पहा.

वरट, वरटघाण, वरड, वरडणे, वरडा, तरडा-वरड-ओरट, ओरटघाण इ० पहा.

वरंट-पु. (राजा.) पेटका; नळ; (प्र.) वरवंट.

चर्या—स्री. १ हंसी. २ गांधील माशी. [सं.]

वरंटा, वरंटापाटा-पु. वरवंटा, वरवंटापाटा पहा.

चरठा-ठी-पु. (व. कों.) परीट; धोबी. [सं. वरटा= हंसी ? ] चरठीण-स्त्री. धोबीण. 'गाढवीकरितां रहतां वर-ठिणी।' -दावि १८५.

चरठी-स्त्री. हंसी; वरटा. 'निर्मळ वरठी गे। तयाचे दारी मी घाली घरटी गे।'-मध्य ३९८. [सं. वरटा]

वरंड-- भी. १ डोक्यावर घेण्याकरितां बांधळेला गवताचा भारा. २ धान्याची रास. ३ कापणी केलेल्या ताटांचा भारा. •गवत-न. कापून आणलेल्या ताटांचा भारा. असा भारा दर• साल कुळाकडून मिळण्याचा खोतास हक असतो. [सं. वरंड ]

वरंड-डा-डी, वरांडा--स्रीपु. १ कठहयाची, कडेची भित ( रस्ता, व्हरांडा याची ). २ दोन शेतांमधील बांध; हृद्दीची भिंत; पाळा. ३ ज्याच्या भेंडा पाडतात ती मळलेली माती (तिच्या लांबट हिगाच्या आकारावहन). ४ भिंतीची मुंदेरी: बरवंड. ५ छप्पराचें आढें; पाटेस. [ सं. वरंड ] चरंडा-पु. ( कु. कों.) दगडांची अन्यवस्थित रास.

**घरंडा**-- पु. सज्जा; छप्पर असलेली गॅलरी. [सं. वरंड; गो. वरांद; पोर्तु. वरंदा; इ. व्हरांडा ]

वरंडा-- पु. ( गो. ) उच्च कार्यासाठी देह ठेवणाऱ्या थोर पुरु-षाच्या मृत्यस्थानी असलेले दगडांच्या दिगाचे स्मारक. -सह्यादी 960.

धरहे( हे )ल - न. तळणाचं शिल्लक राहिलेलें रेल. याचा बास फार उग्र असतो. ओरडेल पहा.

वरहाण-स्त्री. दुर्गधः कुदर्भः ओरढाण पहाः ' झाली विष्टेची सारणी । भौवतीं उठली वरढाणी । ' -दा ३.३.२३.

वरहोक-ढांक—पु. भातखाचरांतील एक मोठा पक्षी.

**घरणं---पु. क्षतः**, त्रण पहा.

बर्ज-स्त्री. (कों.) गवताचा भारा. वरंड पहा.

वरण-न. १ डाळीचें कालवण. याचे-दोन प्रकार: आंबट ब गोड. २ शिजविलेली डाळ पातळ करून भातावर वाढतात तें. बरान्न पहा. [सं. वर+अन्न] उत्तर वरण दाटणी आणि वासको भाटणी. •भात-पु. १ नुसर्ते वरण आणि भात; साधे जेवण. २ (ल.) नव-रापेक्षां वायको वय, उंची, बांधा इ० त मोटी असते तें जोडपें. ' आतां अंमळ मुलगा आहे बसक्या बांध्याचा आणि पोरीची जात पडली उफाड्याची म्हणून वरणभात व्हावयाची भीति ! ' -गडकरी (वेड्यांचा वाजार ).

वरण-न. १ लग्न; विवाह. 'पट्ट महिषीचें वरण। भौमा-सुराचें निर्देळण। ' -एभा ३१.३८३. २ नेमणुक; निवड; पसंती. [सं. यू-वरण] चरणी-स्त्री. १ वधूवस्त्र; अष्टपुत्री. 'ती पिंवळी बरणी नेसली होती. '-झांमू ८१. २ पाळीनें अनेक ब्राह्मणांनीं कराबयाचे अनुष्ठान, देवाची आराधना. (कि॰ देणे; घेणें). अशा अनुष्ठानाची पाळी, वेळ (दर एकाची). ४ (दैवज्ञ) बरातीच्या वेळी लागणारं-पांच नारळ, साडी व खण-इ० सामान. ५ (देवज्ञ) तेळफळाच्या वेळचं सामान (नारळ, खारका, खजूर, बदाम इ०). -बदलापुर २३६, २४०. ०लाचणें-१ सोय लावणें; पाळी देणे. र प्राप्तीचें साधन मिळवून देणे. चरणीय-वि. णारा पाऊस ) [ वर+धार ] बरावयाचा: निवडावयाचा: वरण्यास लायक, योग्य. वरणे-डिक. १ लग्न लावणे; विवाह करेंणे. 'बाळपर्णीच सर्वेज्ञता। वरी रणें. [ सं. वधु-वर्ष ] तयाते । ' - ज्ञा ६.४५३. २ नेमणें; अधिकृत करणे. ३ पसंत करणें; स्वीकारणें. - हा ९.३१०. 'की टाकावें सत्वर वपु निजरण धमे ताटांचा (जनावरास दिलेला) चारा. सत्पथा बहुनी। '-मोभीदम ११.१०९. ४ धारण करणें; घेणें. -माज्ञा १७.५८. ५ अंगिकारणें, घेणें; स्वीकार करणें. 'पांडवभयें पलायन वरिलें असतां रणीं अनीकांहीं। ' - भोकर्ण १.२३.

बरणा-पु. पावटाः कडवेबाल. [ बरण ? ] खरणं--वैरणं पहा. न्नरणें---न. ( व. ) वैरण पहा.

वरतनी--स्त्री. (बे.) रतीब. [सं. वृत्त, वर्तन]

वरतवळा,वरतावळा,वरताळा—पु. १ एका शिक्क्याचे नाणें वेऊन दुसऱ्या शिक्क्यांचे घेतांना पडणारा वटाव, वरबहा; वर्तावळा. २ विवक्षित प्रमाणानं मोजल्यावर येणारा वाढावा. ३ व्यवहार केल्यानंतर हातीं राहणारा नफा किंवा भरावा लागणारा तोटा; शिहक; बाकी. ४ पुरें माप दिल्यावर वर आणखी थोडा जिन्नस घालतात तो. [ वर, वरता+ल ]

वरताणा-पु. (सोनारी) सोनाराचे एक इत्यार; काकणता पहा. याने दागिन्याला गोल आकार देतात. [ सं. वर्तन ]

वरताचा-पु. हहा; चढाई. शर.

चरती, चरतीकडे-किव, पश्चिमेस, वरचा-ता पहा. देशावरचा माणूस कोंकणच्या वाजूस वस्ती म्हणतो. याच्या उलट खालती-कडे.

वरत्रा--स्री. दोरी; कातड्याची वादी, पट्टा. [सं.]

चरदळ-- स्री. १ (रस्ता, जमीन, बस्र-पात्र इ० वर) नास-धुशीची किया; धुडगूस: तृष्यात्रव; जोरानें, निष्काळजीपणें वापर; राबता. २ त्रास देणें; छळणें. 'पोरांनीं वरदळ लावली. ' ३ उप-सर्गः; अडचणः; त्रास. ' आमची कांहीं वरदळ लागावयाची नाहीं. ' [सं. वर+दल्] **बर्दळणें-**अफि. तोंड सोडणें; बाचाबाची करणं; भांडणें, तंडणं. -सिक. तुडविणें; नास वरणें. वरवळीस-वर यें जे-हमरीतुमरीवर यें णै: फार कडाक्याने भांडणे.

**चरदाच**—स्री. वरदळ पहा.

वरदावरद-दी-- स्त्री. वरावर्द, वर्दावर्द पहा.

चरदी--- ही. वर्दी पढ़ा. 'शाह राजाशी वरदी वळली।' -पाळणेसंग्रह ६.

वरदोळणे—उकि.(महानु.) रगडणे; वरदळणे पहा. 'चाणोरे वरदोळि मुष्टिक। '-गस्ती ८०.

दर्घणी-पुन. (राजा.) शिजणाऱ्या पदार्थावर टेबलेले झांकण, [ सं. वधनी=विशिष्ट भांडें ]

वरंधार- किवि. (कर्ना.) मुसळधार; एकसारखा. (पड-

चरधाविणे-- उक्ति. खुष करणं, खुरुविणें; आंजारणें गीजा-

चरन्-सी. ( प्र. ) वर्ण. ( व. ) तहानसर ओल्या ज्वारीच्या

बर्प-- ओरप पहा. बर्पणें-उक्ति. १ ओरपणें पहा. २ म्ह्शीच्या निरणांत हात घालून तिला फळण्यास उद्युक्त करणे. 🤰 (सारवण, सांडलेला द्रव पदार्थ इ० ) हातानें निपटणें. 😮 भुर-कर्णे. 'मुखापासीं नेतो गजवर पितो तें वरिपतो ।'-र (गजेंद्रमोक्ष).

घरपट बकरा -पु. ( माण. ) खन्नी केलेला बकरा. [ बर-पणें-। धकरा ? ]

वरपट्टी-की. (विणकाम) मागावरील कापड गुंडाळा-

वरपड-डा, वरिपडा—वि. १प्राप्त. -ज्ञा६.१६८; 'पांडवां वरपड न व्हावें। ' - मुक्त १२.४७. २ स्वाधीन; वश. - शा २. ३४९. 'वरपडा होसि तुं काळा।' -देप ७१. ३ आसक्त; ताबे-दार; वश. ' जैसा योगी होय आत्मज्ञाना । वरपडा पै । ' -कथा ४.६.११२. ४ व्याप्त; मग्न. 'दु:खा वरपडा होता जाला। ' -दा ३.१.४८.५ विव्हतः, दु:खी. ' तै वरपडा होय अरण्यशोकें। ' -मुप्तभा ८.१६३. -कथासा ३२.११४. ६ पात्र; योग्य. 'म्हणोनि स्वधर्मु हा सांडसील । तरी पापा वरपडा होसील । '-ज्ञा २.२०१. चरिपडणें-अिक. १ प्राप्त होणें. 'तेथ शब्दांकुर वरिपडी । श्रोत्रावाढी देव्हडी । ' - ज्ञा १५.१००. २ गुंतणें; वरपडा होणे. 'वरिपडलें भवपाशें।'-दावि ८४. ३ गोंध-ळणें; कांहीं कळेनासें होणें. ४ बुडणें; मन्न होणें. ' मेनटी होए तापा वरिपडे। दु:खाभ्रिमाजि। १ -ऋ ५४. चरिपडी-स्री. १ मिठी. -एभा ६.५७. २ उडी; झडप; लुब्ध होणें. 'ऐशी डोळचां आवडी। महणोनि कामिनी वरिपडी। '-एमा १.२९४. ३ गर्दी. 'ब्रह्मादिकांचिया वरिपडी । बखलुनि कवणाचे ताट काढी।' -भाए १३२. ४ (महानु.) पूर्वपद; आश्रयस्थान. 'तया सन्निः धानाची बेडी। जया नव्हेचि वरपडी। '-भाए ५०. [ ? वर+ पडणें ]

वरपत्र---न. (जप्तीचा) सरकारी हुकुम; वारंट. 'मी तों महाराजाचा देशी जफ्तीदार। धाडिलेति वरपत्रासह। ' -दावि ३७७. [वर=श्रेष्ट+पत्र ? ]

धरपा--- पुदरोडा; लुटीचा हुहा. 'ठकु सिंतर वरपेकरी। वरपा घालिती। ' -दा ३.७.४९. वरपेकरी-धु. लुटाहः; दरो-डेखोर. ' मारेकरी वरपेकरी । दरवंडकरी खाणोरी ।' -दा २.३.

वरबडणे, वरबडा, वरबाडणे, वरबाडा--भोर-बडणें, ओरबडा इ० पहा.

वरंबा, वरंभा, वरभा—५ १ मांध (वाफा, पाट, धरण इ॰ हा घारतात तो ). ( कि॰ घारुणें ). ' तों पाचेच्या वाफ्यांचे बरंब नवेच बांधले होते... ते त्यानेंच तुहवून टाकिले. ' -बाळ २.३७. २ पाण्याचा पाट. 'वरंबा खोल आहे. त्यांत पाणी अडकलें. ' ३ टेंगूळ. ४ वरंडी पहा.

वरम — की. (व.) १ शेत पेरल्यानंतर शेतांत उठणाऱ्या मातीच्या उंच रांगा. २ पाणी आण्यासाठीं बागाइतींत केलेल्या मातीच्या बरवंडया.

वरमणे—अकि. १ नाजुक भागाला धक्का लागणें. ( छ. ) बयाच्या लांकडास घालावयाची खीळ. या दोन असतात. फिरवणी अंत:करणाला झोंबलेला असणं; खोंचला जाणं; मर्मभेद पावणं. 🤻 वर्म काढल्यामुळं ओशाळणं; शरमणं. ' कृष्णेच्या देव रमे स्मरतां विस्मय रमा मना दे वरमे । '-मोकृष्ण २९.६१. ३ खिन्न होणें. 'सर्व बळासह कीशवरा प्रभुच्या अनुजाहि रर्धी वरमाया।' -मो रामायण १.२८७. [सं. मर्म ] उहा नाक खाजविले नकटें वरमतें. चरमर्जे - अकि. दबर्रे जाणें; बसणें (गर्व्यु, दुसदुस, धडधड

> इ० ). [ विराम ! ] चरियता-यतु-वि. वरणारा ( नवरा ); भर्ता. 'इया लागीं इंग्रे वरियतु हा। '-ज्ञा १३.१०२४. [सं. वरियतृ-ता] वरयी-की. वरी, वरई पहा.

> वरला (ले कड़े-कड़न-किवि. पश्चिमेकडे; वरती-कडे. 'वरिलेकड्डन मंदानिळ । लोटोनि आणी दिन्य परिमळ।' –मुआदि २३.३.

> वरलाशीं--न.अव. (सांकेतिक) स्त्रीस्तन. (ए. व.) वर-लासें. [वरील]

> चरली—स्री. (गो.) तांदूळ धुण्याची (बांबूची) रोबळी. बरलें--न. (कु.) १ राख सांटविण्यासाटी भिंत घालून केलेली खोलगढ जागा. २ जमीन वाहून जाऊं नये म्हणून घात-हेला चौरस बांध. ३ दोन गांवांमधील सीमेची खुण.

> वरव - स्त्री. १ एखाद्या पदार्थाचं वैपुल्य असल्यामुळं वारं-वार तोच खर्चण्याचा, वापरण्याचा प्रकार ( तांदुळ, इतर धान्य, भाजी इ० वाबत). 'ज जें धान्य पिक्तें त्याची कांहीं दिवस वरव असती. ' ' सजगुऱ्याची वरव पुरवठ्याची नव्हे. ' २ तांदळ. पीठ इ० मुख्य पदार्थास भाजी, कालवण इ० च्या साहाय्यामुळे किंवा कांहीं कारणानें येणारी छर; शिक्षक. 'फणसाचे भाजीनें अन्नास वरव येती. ' ३ सारखा वापर, सेवन, खर्च. ' लोम आशींचीचि न मणिराशींची वरी वरव राया। '-मोसभा ६.४४. ४ पुरवठा; सांठा; संब्रह, 'वर्षाची वरव केली नाहीं म्हणून तांदु-ळाचा तोटा आला. ' ५ रेलचेल; समृद्धि. ' वरव घरामधे देकुण पिसा कुटवर दें के भी श्रिग। '-पला ८३.६ तृप्ति; पुरवडपासुकें समाधानाची स्थिति. [ वर विवा उरणे, उरविणे ;तुल० सं. उर्वरित]

> वरवंट-- पु. १ साडी नेसण्याचा एक प्रकार. परवंटा पहा. २ वरषंटा पहा. वरवंटशाचें नेसणें-न. वरवंट अर्थ १ पहा.

> चरचंट-टा-वि. धंदर; शुद्ध. बरवंटा पहा. धंदर स्त्री. 'ऐसा ि बार करूनि गोमटा। जात्या झाल्या त्या वरवंटा। '-नव १४. ८९७. [सं. वर+वर्त ]

बरवंटा-ट-पु. चटणी, औषधं इ० पदार्थ पाटयावर बांडण्यासाठीं केलेला उभंट वर्तुळाकार घडीव दगड. २ मोटेच्या तिहिरीबरचें बरील आकाराचें बांधकाम. १ (वरवंट) पेटका; बळ; स्नायूंमध्यें वरवंटचाप्रमाणें गोळा उठणें, आल्याप्रमाणें वाटणें. (कि॰ येणें उठणें), ४ जाणा-यायेणा-यानें एकेक दगड टाकल्यानें साळेला दगडाचा एक लांबट आकाराचा ढीग. [ वर+सं. वृत्तः, प्रा. वह=वाटोळें ?] ॰ फिरचिणें-(ल) एखाचा वस्त्रचा नुराडा, नाश करणें. 'सर्वोवर सारखा वरवंटा फिरविठा जात आहे.' - टिब्या. ॰ पाटा-पु. पाटावरवंटा पहा.

वरवंटी—किवि. वरवर; वरकरणीं -शर वरवटवाच्या देंगा—कीअव. (व.) चवळीच्या शेंगा. वरवड—की. घोंगडी इ० कांस जी रेवड घाळतात ती. रेवड पढ़ा.

वरवंड-डा-डी -र्सापु. बांधा वरंड-डा-डी पहाँ. 'लिडिये भाला लोंढा। न मनीं वालुवेचा वरवंडा।'-ज्ञा १२.६९३. बरवंड हें देशावरचें रूप असुन कोंकणी रूप वरंड आहे.

वरवंडणें-कि. कुरवंडी करणें. -शर ?

चरचणी — न. (कृषि) १ पावसाळा संपल्यावर (ऊंस इ० स) वरचें पाणी देतात तें. यानें पावसाचें पाणी धुवून टाकतात. २ सटवणीचा पाऊस. [वर+वणी=पाणी]

चरचर्णे— उक्ति. १ (सोनारी) वर टेवर्णे (छील, फासा इ० जिन्नस). २ उंच करेंगे. 'या कोपभेरे किति मान वरवत अससी हैं सांग खरें ?।' -र ६०. [वर]

चरवा—पु. (नाविक) नांगर टाकणें; ओरवा पहा. (कि॰ करणें). 'हिंदुस्थानला जाणाऱ्या एका गलबताने वरवा केला.'—पाव्ह ८५.

चरवा—पु. १ वाढावा; शिल्लक. 'वरतो वरतो वरता वरतों।' —दावि १५३. २ मुख्य धान्यावरोबर पेरावयाचें उपधान्य; उताडा. 'शेर्ती धान्य पेरिती शेती । त्यामार्जी किंचित् वरवा घाळिती।'-कथा ४.७.२२३. [वर]

वरवा — पु. (व.) उकाडा; रतीव. 'आमच्या घरीं रोज शेरभर दुधाचा वस्वा आहे. '

चरशिका-शिक — वि. (राजा.) ज्यास वर्षाच्या आंत बीं येत नाहीं असा (माठ). (माठाची एक जात). [सं. बार्षिक] चरस — न. (४.) वर्ष पहा. 'घोस अम फणसाचे वण्मा-साचे कितेक वरसाचे।'-र ८.०गांठ-स्त्री (ग्र.) वर्षगांठ पहा.

चरस-पु. वर्षाव; वर्षणें. [सं. वृष्-वर्ष् ] चरसणें, चर्सणें — (प्र.) वर्षणें पहा. 'पुढें चिक्षारीची झाडी काठवाडी मोठ्या धाडी वर्सल्या बाई। ' -ऐपो १८३.४३४.

चरसं(सुं)दा — किवि. (चुकीनें) सरसंदा; एकसारखा बसेल भशा रीतीनें; सरसंदा. 'जरी किनारी कोरदार तंग चोळीवर रंग उदा। उदीं उमटल्या नृतन गरसा झांकी पदर वरसुंदा।'—पला ४.३५. चरसल — म्बी. वतन इ०चा उपभोग घेण्याची पाळी. वर्षल पहा. वरसाडा—पु. तुषार. वसाडा, ओसाडा पहा. [सं. वर्षाव] वरसुणी—वि. (बे.) वर्षाला विणारी. [बरस+विणें] वरसृन—शंभ. (प्र.) वस्त पहा. (कि॰ चालणें; जाणें).

वरळा-ळी---रोवळा--ळी पहा.

चरळा-चरळें—९न. तिसऱ्यानें वारवल्यानंतर राहिलेलें खळ्यावरचें धान्य; हलकें धान्य व भुसा याचें मिश्रण; वरुळें. यावर महाराचा हक असतो. 'निवडिलें वरळाभूस।'-तुगा २१६६.

चरा-पु. (कों. कु) क्षेत नांगरतांना सोईचें पडावें म्हणून नांगरण्याच्या ६ धीनें तेवढ्या वेळेपुरते जे जमीनीचे निराळे भाग करतात त्यांपैकी प्रत्येक. ओरा पहा.

वरा-सी. जहाजाची मागची, सुकाणुकडील बाजू.

चराई—स्त्री. वरई; एक सोन्याचा होन. यावर वराहाचें चित्र असुन हा कर्नाटकी नाण्यापेकी आहे. -शिदि २१०. [वराह]

वराइ-की. वरी पहा.

चराक-का-की--वि. १ गरीब; दरिद्री. २ दीन; बापडा . 'ज्या कारणें हे विलपे वराकी। '-सारुह ३.९. ३ दुर्दैवी. 'पहा त्या वराका किती।'-रास १.९३५. ४ नीच; शुद्र. ५ दुर्बल• [सं. वराक]

वरागणी—स्त्री. वर्गणी पहा.

वराटक-टिका-पुस्री. कवडी. [सं.]

चराटी — स्री. (संगीत) एक राग यांत पड्ज, कोमल ऋषभ, तीव गांधार, तीव मध्यम, पंचम, तीव धेवत, तीव निषाद हे स्वर लागतात. जाति संपूर्ण नंसपूर्ण वादी गांधार, संवादी धेवत. गानसमय सायंकाल.

चराड—न. १ व-हाड पहा. - तुगा ३४६६. 'वराड निघालें समारंभें।' - रामदासी २.१७३. २ बि-हाड; घर. दुजें नाहीं काम गेला कुञ्जेच्या वराडा।' - राला ४६. चराडिक - न. लग्न. 'तेथ द्वेपेंसीं मांडिली। वराडिक।' - ज्ञा ७.१६६. चराडी - न. व-हाडी पहा. - ज्ञा ११.३. 'कां भीमकीचा नव्हसी वराडी।' - सारह १.३६.

वराड—सी. ओरड पहा.

वरांडा-पु. (कों.) वरंडा-ड पहा.

चरात — स्त्री. १ झोंपाळा, पाळणा इ० टांगण्यासाठी जाड दोरी, लोखंडी सांखळी, सळई, इ० २ वादी; दोर. [सं. वरत्रा] चरात — स्त्री. विवाहानंतर वराच्या बिन्हाडी वधुवरांनी मिर-वीत जाणें: डा समारंभ. [सं. वात=समदाय किंवा वरयात्रा: डि.

रंग वीत जाणें; इा समारंभ. [ सं. व्रात=समुदाय किंवा वरयात्रा; हि. ५. वरात ] महु० वरातीमायून (वरातेमाघे) घोडें=एखादी गोष्ट ति. होऊन गेल्यावर तिची सामग्री येणें. सबंध म्हण अशी-वरातेमाघें घोडे; च्याह्यामागें पिढें. •काढणें-( निंदाधी ) धिंड काढणें; हांकुन लावणें. • जोवण-न. वरात मिरवृन घरी आल्यावर जें जेवण होतें तें. घराती-त्या-वि. ? वरातीसंबंधीं. २ वराती-बरोबर चालणारा. 'लहान मोठे असले वराती । वरचें शिरोधान सुरंग लेती । '-शशिसेना.

वरात-स्री. १ मामलेदार इ०कांकडून यावयाचा जो पैसा त्याविषयीं सरकारांतन करतात जी चिट्टी ती; मागणीपत्र; हुंडी. र्सरकारची वरात व ऐवज पावल्याचें कबज. ' -वाडसमा १. २७०. २ (सामा.) हुंडी; चेक; बिल. [अर. वरात् ] मह० वाऱ्यावर वरात आणि दर्यावर हवाला ( किंवा भुसावर चिद्री ). **०दार-पु. १** सरकारची वरात घेऊन मामलदार इ०कांकडे वसुलाकरितां येणारा शिपाई, स्वार इ०. २ ( ल. ) मामलेदार, खोत इ॰कांकड़न कुळाकडे येणारा तगादेदार. [ फा. बरात्दार ]

वरांदूळ---न. वऱ्याचे तांदूळ. -कृषि २९२. [वरी+तांदूळ] वराम — न. नावेचा मागील भाग; वरा पहा.

वराय-यी-की. सोन्याचे नाणें. वराई पढा.

वरावदे - स्त्री. १ गणित करणें; हिशेव; त्याची रीत; गणना; गणित २ मागील महिन्याच्या जमाखर्चावह्न केलेलें अंदाज पत्रक (कमाविसदाराच्या खात्याबावतचे ६०). ३ (सामा.) अंदाज. [फा. बरावर्ट् ] चरावर्दी-स्त्री. (वरावर्दचे अव. ) वरावर्द प्रमाणेंच वापरतात. चरावर्दीचे सामान-न. किरकोळ सामान.

वराह-- पु. १ डुक्स. २ विष्णुचा एक अवतार. - ज्ञा ११.६२. वराळी-भी. वडीशेप; एक औपधोपयोगी बीज. चरि-आळी-सी. (गु.) बडीशेप.

वरि(रु)खर्णे -- न. वृष्टि. 'समुद्री जाल विरखणें। ' -अमृ ९.१९. –अकि. वर्षणं; वृष्टि करणें. 'वरिखतु रसाचें वडप ।'ं -दाव १३७. [ सं. वृष्-वर्ष ]

चिया। अनुज्ञाकां। ' - अमृ २.१७.

वरि(रो)स-ष-न. ( प्र. ) वर्षः संवत्सर. [ सं. वर्षः प्रा. वरिस ] • खंडचा-वि. (कों.) वर्षाच्या बोलीने टेवलेला ( बाकर ). [ वर्ष+खंडणें ]

वरि(रु)सर्ण-षर्ण-कि. वृष्टि करणः; वर्षणे. 'येणें सास्विक रसें । जंत्र देही मेहा वरिषें । ' –ज्ञा १७.१३२. [सं. वृष्; पा. वरिस ] वरिसाव, वरुपाय-पु. वर्षाव. ' हरिवरि वरिसाव करि समनांचे। '-र ६५. [ सं. वर्षाः प्रा.विस्ता ] चरिष-पु. मातीचे लहान टकाण पाऊस. 'मग वरिषु या अत्रातं । सर्वत्र प्रसते । '-ज्ञा ३.१३४.

बरी—स्त्री. एक तृणधान्यः, हे उपवासाला खातातः वराई: पहा. [ दे. प्रा. वरइअ ]

वरी-नित्री. (नाविक्ष ) ठांकणीला बांधलेली एक दोरी.

वह-पु. मनुष्य; वर. 'संपूर्ण सींहुं ना वह । देवता अंगीचि वीभिचारः।'-ऋ ७२.

चरुख-न. वर्षः; वरिस पहा. 'पक्षे शुक्क पराभवान्दवरुखं।' −भात्रै १०.३.११५.

चरुण — पु. १ जलाची अधिष्ठात्री देवता; समुद्रदेवता; पश्चिम दिशेचा स्वामी. २ सूर्यमालेतील एक प्रह. ( ई. ) यूरेनस. ३ ( शाप. ) एक उपधातु. ( इं. ) युरेनियम्. [ सं. ] **ंदिक्**– स्त्री. पश्चिम दिशा. 'तंत्र तो वरुणदिग्वधूंच सदन । 'वरुणा-लय-न. समुद्र.

वरंवा-4. ( माण. ) मातीचा लहान बांध. तरंबा पहा. वरुळे—न, बरळे पहा.

वरू-की. १ अत्युच्चता; थोर पात्रता. ( मर्यादित अर्थाने विशेषतः खाद्याबद्दल वापरतात. २ (सामा.) वरव पहा. [सं. वर ] वरूटा-पु. वरवंटा पहा.

वरें--न. नावेचा मागचा भाग. वरा, वराम पहा.

चरेत, चरैत-पु. (गो. खि.) वरणाराः भर्ताः नवरदेवः -ज्ञा १८.१०४९. 'आधीं सभागा होति तत्र वरैत आदिकरूनि तिएसि अधीनं होति । ' -दुर्भगाप्रमेय [ सं. वृ-वर ]

वरो—स्री. १ अन्नसामग्री; एक दिवसाचा शिधा. ओयरा पहा. ' कुटुंबा वरोचि विनवणी । एर काई सांघो । '-भाए ७२५. र पोटगी; नित्याचें अन्न. 'बीजिच वरोसि वेचे। तथ वाढती कुळवाडी खांचे । '-ज्ञा १८.२५८. ३ धान्य. ' वाइलपासी तें वरो वोपी ।'-अज्ञात च० ५८. -ग्रुच २२.२५.

घरो-वि. 9ब्बळ; वरू, यस्व पहा. ' संताचिये गांवी वरो भांडवल । अवघा विद्रल धन वित्त । ' -तुगा २२९३. [ वर ]

वरोजा-पु. सुमच्या झाडाचा चीक. तंतुवाद्यांच्या तारांस वरिवंड में -- अकि. सफळ होमें. -मनको. 'वरिवंडलें जया- लावण्याकडे याचा उपयोग होतो. गंधाविहजा पहा. -कृषि ०८४.

चरोटा--पु. मोटच्या विहिरीपुढ्छी कुंडी; मोटवण. [ वर+

वरोटा, वरीटा—पु. वसंटा पहा.

घरोरू-- ली. सुंदर छी; रंनोरु. 'हे रुक्मिणी देववरे वरोह्न । ' -सारुइ १.४२. [ सं. वर+ऊह ]

वरोळा—पु. रोवळा पहा.

बरोळी-छी. १ रोवळी पहा. २ मोजणी कामदाराने घालन दिलेली शेताची हद; बांध. -वाडसमा १.४३. ३ ( व. )

बरोळे—न. वरळे पहा.

वर्क-ख-पु. पान; तगट. बरख पहा. 'दुसरी अखबार चिना. परणाहून सौदागरांनीं लिहिली त्याचा एक वर्ख. '--रा ७.२२. [ अर. वरक् ]

वरकशी, वरकस इ० पहा.

धर्काण-स्त्री. नौकेचा एक प्रकार.

५० फूट× १२॥ फूट) जिमनीचा तुकडा.

वर्ख-न. (चि.) वर्षं. -मसाप २.४.१०८.

वार्खर-पु. एक इत्यारः, वस्तरा. ' सुरिया वर्खर परजिती। सिंह दांत नखें विदारिती।'-खियु १.१.१०५.

वर्खाओ-पु. (प्र.) वर्षाव; वृष्टि. 'की देवों पुष्पवर्खाओ केला। '-शिशु १०८४. [सं. वृप - वर्ष्]

द्यर्ग-पु. १ तुकडी; संघ; समुच्चय; गट; जात; एका संज्ञे स्त्रालीं येणारे अनेक प्राणी किंवा वस्तु. उदा० ब्राह्मण-दास-मत्स्य -धान्य-वर्ग. २ (शालेय) इयत्ता; अभ्यासक्रमाचा विभाग. 🧣 ( व्या. ) वर्णीचा समुदाय, गट उदा० कवर्ग, चवर्ग इ० ४ ( गणित ) गुण्यांक व गुणकांक एकच कल्पून गुणिलं असतां होणारी मूळ संख्या येते तें. उदा० ९ च वर्गमूळ ३. ० बस्तु-स्थी. (वडोदें) वंद करणें. ' येणें जाणें कांह्रो विजिलें। '-लावणी. ६ मना करणें। समस्वरूपाच्या जिनसा ज्या एका वर्गात मोडतात त्या वर्गापैकी प्रतिवंध करणे. 'या रात्रीच्या ठाई। श्रीकृष्णाजवळ काज कांही। प्रत्येक जिन्नस. -जिन, परिभाषा १४. ॰समीकरण-न. (गणित) ऐसे बहुतांहीं। वर्जिले त्यांतें। ' -रास १.२३२. ७ निषेध करणें। ज्या समीकरणांत अन्यक्त पदाचा दुसरा घात म्हणजे वर्ग असतो निर्भत्सेणें. 'तत्र राजपत्नी येऊनि जवळी। वर्जी आपले पतीतें।' तें; (इं.) काड़ॅटिक इक्षेशन. वर्गावर्गी-स्ती. १ वर्गाप्रमाणें घालणें. -गुच ७.२४. [सं. वर्जन ] वर्जन-न. वर्जण्याचा न्यापारः वर्गीकरणः निवडानिवडः प्रतवारी. २ बदलीः अदलाबदल. वर्जणे (सर्व अधी) पहा. [सं.] वर्जनीय-वि. वर्जन करण्यास विंत-वि. वर्ग केलेली (संख्या). वर्गी-पु. (गो.) वर्गीतील, योग्यः, त्याज्य. वर्जावर्जी-स्री. गाळागाळ. 'हा वर्जावर्जी कटुंबांतील घटक.-गोमांतक रीतिभाति ९. वर्गीकरण-न. वर्ग करण्यासंबंधीं कायदा. ' - इंसू २५२. [वर्ज द्वि.] विजत-वि. पाइणें; निरनिराळीं सदरें करणें. -सेंपू १.१. वर्गीय-वि. १ वर्जिलेला. वर्जणें पहा. वर्जिता-वि. निवारण करणारा. 'कोणी वर्गाचा: वर्गासंबंधी. २ वर्गीकृत.

केला आहे. ' ०करणें-(कायदा ) योग्य कारणास्तव एका मॅजि-स्ट्रेटपुढील खटला दुसऱ्या मॅजिस्ट्रेटकडे पाठविणें; बदलेंगें; स्थानां- बर्झीर ] तर करणे. ( ई. ) ट्रॅन्सफर. वर्गावर्गी-स्री. विशिष्ट तश्वानुसार सावलेला जाम, परंपरा, मालिका वगैरे. वाढ (पगार, दर्जा इ०%)

वर्कशी, वर्कस, वर्कसजमीन, वर्कसल, वर्षल - 'तेथले. कारकून वर्गावर्गीने वाहतात. ' २ बदली करणें; भदला-वदल ( कारकून, मामलतदार, अधिकारी इ०ची ); नवेंजुर्ने.

वर्गणी, वर्गत-न्त्री. १ वांटा; हिस्सा; विभाग (प्रत्येकाचा, वर्क--न. ( उत्तर को. ) ३० हात लांव व जा हात रंद (किंवा समुदायांतून एका व्यक्तीचा ). 'दोनशें बत्तीस तीन आणे । वर्ग-ताचे आलें नाणें। '-पैमा. २ दर; किंमत; पडणारे पैसे; आकार; पट्टी. ३ पट्टी करून जमा झालेला पैसा; फंड; निधि. [वर्ग] • **दार**-पु. १ हिस्सेदारः भागीदारः वांटा उचलणाराः २ वर्गणी, आकार, किंमत देणाराः श्राहकः सभासद.

> वर्चस् , वर्चस्व, वर्चस्वता —नस्री. १ विद्या, अधिकार इ० परत्वें महत्त्व; प्रामुख्य; श्रेष्ठपणा. २ तेज; प्रभा; सामर्थ्य. ३ (निंदार्थी) वरचढपणा. [सं.] वर्चस्वी-वि. १ वर्चस्व अस-णारा. **२** वरचढ; अरेराव.

वर्चील-वि. वरकड; वरचिलें पहा. 'ते अचिली म्हणुनि वर्चिल सत्तमांनी । '-आ गणिकोद्धार १२.

वर्ज-वि. ( प्र. ) वर्ज्ये. १ वगळलेला; समाविष्ट न केलेला. अंकसंख्या. उदा० आठाचा वर्ग ६४ (८×८). ५ प्रतः, दर्जा. र टाक्नन दिलेलाः, फेंटाळलेला. [सं.] ०**दिवस−वार−५.** 'कैद्यांचे अ-ब-क असे तीन वर्ग असतात. '६ ग्रंथांतील जी लहान १ धार्मिक आचार, संस्कार ६०ला निषिद्ध दिवस. २ प्रयाण, लहान प्रकरणें तीं प्रत्येक; ऋग्वेदांतील अध्यायांतील पोटविभाग; नवीन कामाला सुरुवात इ० महत्त्वाच्या गोधींना अधुभ दिवस; विशिष्ट ऋचांचा गट. 'वर्ग ऋचा, श्रतिस्मृति। '-दा १२.८.१६५. घातवार. वर्जं( र्जि )ण-उक्ति. १ वगळणं; समावेश न करणं. ७ थवाः रास. 'ते देखतखंओ जळतुसे उमा। वर्षु अविदेचा। 'वर्जुनि वृषासि मज निज कटर्कीच प्रथम ने। '-मोकर्ण ३५.९. -ऋ २३. [सं. ] •आमर्, वर्गरफ्त-स्री. (कारक्वनी) या र एकटाच राहूं देणें; लक्ष न देणें. ३ बाहेर टाक्नेंं; टाकून देणें. सदरांतून त्या सदरांत घालणें (हिदोबातील रक्कम इ०). [वर्ग + 'तेवीं मातें जाणे तो संकल्पी । वर्जूनि घालिजे । '-ज्ञा १०.८०. फा. आमद् (आगत) व रफ्तू (निर्गत)] ब्यन-पु. (गणित) ४ त्याग करणें; सोडणें. 'प्रीति नाहीं राया वर्जिली ते कांता। घनाचा वर्ग. अमूल-ळ-न. ( गणित ) ज्याचा वर्ग केला असतां परी तिची सत्ता जगावरी । '-तुगा १६७५. ५ परिपाठ सोडणें, वर्जिता नाहीं सबळ। '-कथासा २.२६. चर्च-वि. वर्जावयास वर्ग-पु. बदली. ' माझा पर्ग वारामतीस होणेंबहल मी अर्ज योग्य,अवस्य, शक्य. वर्ज्य स्वर-पु. (संगीत) 'विवादी स्वर पहा.

वर्जीर-वि. कडक. 'वर्जीर नितजा. '-रा १५.३८१. फा.

वर्ढाणी-वरहाण पहा. चर्ण-पु. (प्र.) वण पहा.

वर्ण-पु. १ रंगः छटा. - ज्ञा ६.९७. -एभा १.१२४. २ येणः अनुप्रास पहा. वर्णावर्ण-पु. जात असणे व नसणे: भेदा-समाजांतील वर्ग; जात (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद) - ज्ञा भेद विरहित जात. यातायाती पहा. [वर्ण + अवर्ण ] चर्णां-४.९०. 'समाजाचे वेगळाले संघ तयार झाले तेच वर्ग. ' -गांगा अम -पु.अव. चार वर्ण व चार आश्रम (ब्रह्मचर्य, गाईस्थ्य, २१. ६ (सामा.) सेघः समूरः पंगः पक्ष. ४ कंठांतुन निघ- वानप्रस्थ व संन्यास). 'मग वर्णाश्रमासि उचित ।'-ज्ञा ४.९०. णारा स्वरः, ध्वनि. याचे चार प्रकार-स्थायी, आरोही, अवरोही [ वर्ण+आश्रम ] ०धर्म-पु. वर्णाश्रमाचे नियम पाळण्याविषयीं व संचारी. ५ (व्या.) भाषेतीलस्वर-व्यंजनांच्या मालिकेंतील आङ्गा करणारा धर्म. वर्णाक-वि अयोग्य. भलत्याच रंगाची प्रत्येक अक्षर. 'म्हणोनि वर्णत्रयात्मक। जे हे परब्रह्मनाभ एक।' झांक असलेलें (रतन) वर्णांच्यार-पु. वर्णोचा उच्चार, विर्ण+ -ज्ञा १७.३५३. ६ कसोटीवरील उठविलेल्या सोन्याचा रंग. उच्चार | यावह्न सोन्याची प्रत कळते. ७ (अंकगणित ) गुणकः पट दाख-विण्यासाठीं अक्षर किंवा अंक यापूर्वी घातलेला अंक किंवा अक्षर. वर्णाणं-उक्ति. ४ वर्णन, गुण-कथन करणें; वास्ताणणं. २ गुणधर्म, (इं.) कोइफिशंट. [सं.] क्कम-पु. अक्षरांचा कम; अकार- स्वह्नप, खाण,खुणा इ० ची माहिती देणें; हकीकत सांगणें. [सं. त्रिल्याचा कम. ० चतुष्य -न. चातुर्वर्ण्यः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, विश्व | वर्णन-ना-नस्त्री. १ स्तति: प्रशंसा: गौरव. ( स्टर्णीन शुद्र या चार जाती. चतुष्टय पहा. •िचिकित्सा-जलिच- सदगुरु वर्णवेना। हे गे हिचि माझी वर्णना। '-दा १.४.३१. ३ किरसा-स्री. निरनिराळ्या रंगांच्या बाटल्यांत ठेवलेल्या पाण्या-ं गुणधर्म, माहिती, विशेष गोष्टी सांगणः, शब्दचित्र. 'तेव्हां चाण-वर सूर्येकिरणांचे कार्य झाल्यावर ते पाणी औषधासारखें वाप-कियाची आणखी वर्णना काय करावी १ ' -चंद्रगुप्त ३६. [ सं. ] रण्याची पद्धतः (ई.) क्रोमोपथीः ॰ जन्य अपेरण-नः (शापः) चर्णनातमक-विः वर्णनपरः ज्यांत वर्णनाचाच भाग आहे असा रंगापायन; रंगापेरण. (इं.) क्रोमॅटिक ॲवरेशन. ०धर्म-पु. (निवंध). [वर्णन+आत्मक] वर्णनीय-वि. १ वर्णन, प्रशंसा १ ज्या त्या जातीला योग्य असा आचार, व्यवहार. २ मनुष्याचे करण्यायोग्य ( पदार्थ ); स्तृत्य. 'तु वर्णनीय परी लोगे । मातें एक घटक या नात्याने समाजातील स्थान आणि तदनुसार त्याची वर्णिसी पां सभे। ' - ज्ञा ११.५७०. २ चित्रित, लिखित, निवे-कर्तव्यें, हक व जबावदारी यांचा विचार ज्यांत येतो तो. -काणे दित, करण्यालायक. विशास-वि. १ वर्णिलेलें; प्रशंक्तिलें. २ धर्मशास्त्रविचार. ॰माळा-स्त्री. मुळाधरें; अक्षरमाला; मातृकाः चित्रित; निवेदित. [सं. ] चर्णुक-न. (महनु.) वर्णन पहा. •लेखनशास्त्र-न. टराविक वर्णीना किवा ध्वनींना टराविक 'उपमा श्लोक वर्णुक।' -दाव ११. संज्ञा किंवा चिन्हें असावीं व ठराविक संज्ञांचे किंवा अक्षरांचे ध्वनि ठराविकच असावे हें मत श्रतिपादन करणारें शास्त्र. (इं.) फोने टिक्स. • विचार-पु (ब्या.) वर्णाचा विचार ज्यांत केला जातो तो व्याकरणाचा भाग. विवर्यय-विवर्यास-व्यत्यय-व्यत्यास-पु. ( भाषा. ) शब्दांतील वर्णोची अदलाबदल स्थानांतर. उदा० डोचकें-डोकचें, महश्चर-महश्चर, बाराणसी-बनारस. इ० •विपर्यास-पु. १ रंगाची विरुद्रता; विरोध. २ रंग उडत जाणें, वाईट होणें. ०वयवस्था-स्त्री चातुर्वेण्ये. ०वा:-क्रिवि. १ जात-वारः वर्गवारः वर्णाप्रमाणे. २ अक्षरशः अक्षरानुक्रमाने. ० सं कर-प. १ मिश्रजात, वंश. हा प्रथम चार वर्णीच्या व्यभिचारापासून उत्पन्न होऊन, नंतर व्यभिचारसंततीच्या परस्पर संबंधापासनहि बनत जातो. २ एकंकार; भ्रष्टाकार; वर्णेक्य; सबंगीलंकार 'वर्ण संकर कहं नये। '-दा १४.१.७६. ०संधि-पु. शब्दांच्या अंतीं किंता एकापुढें एक येणाऱ्या दोन अक्षरांचा संयोग. ० हीन - त्रि जाितहोन; जातीमध्यें समावेश नसलेला. वर्णोचें स्थान-न. पंचायतीच्या टरावांची अंगलवजावणी करणाग अधिकारी. ३ तर-मुखाच्या ज्या स्थानापासून वर्णाचे उच्चारण होते ते स्थान. कारी वजने मापे पाहणारा अधिकारी. -मसाप २.२.३३. ४ जमा-**धर्णाधता**−स्त्री. दृष्टीच्या व्यंगामुळे रंग न ओळखंग. [वर्ण+|बंदीचा कारकृन. –भाज १८३२. ५ व्यापारी.[धर्तणें **]बर्तकी**− अंधता | वर्णानुप्रास-पु. ( काव्य ) तेंच तेंच व्यंजन पुन्हां पुन्हां श्ली. वर्तकाचा अधिकार, वृत्ति. पर्तकी तपकीर-खी.न. ( वर्तक शको. १. ४६

चर्णणुक-सी. वाहवा; वर्णन; शिफारस; गुणगौरव. [ वर्णणे ]

वर्णपद्यो, वर्णसट-ठ-र्काः शावण गुद्ध पष्टी. या दिवशीं स्त्रिया ब्राह्मणांना वरण्यांचे वायन देतात. [वरणा+षष्टी-सटी]

वर्णा-पु. (राजा.)वाल; वरणा पहां. - कृषि ३३१. (अनेक वचनी प्रयोग ) वर्ण.

वर्णी-पु. ब्रह्मचारी. [सं.]

वर्न-पु. १ मार्गः; वाट. ' जिणोनि मनातें। जे वळघळे ज्ञाना-चिया वर्ते : '-भाए १६४. २ बंधन; नाडा. ' अव्यक्ताचा वर्तु सारी। महंतत्वाची खुलि धरी। '-भाए ६०२. [सं. वृत्त-वर्त ] चर्त —की. (महानु.) उटी; उटणे. 'चालेविण पाउलीं। कर्माचिया वर्ते वरि।'-भाए ६०५. [सं. वर्ति]

चर्त-की. वार्ता; गोष्ट. 'सर्व बाष्कळचि वर्त वितो गे।' -वामन बाळकीडा ३८. (सं. वृत् )

वर्तक-पु. १ वेलिफासारखा एक गांवकामदार. २ प्राम-

धदा सुरु केला त्यावह्न ) अत्युत्कृष्ट तपकीर.

पहाऱ्याकरितां पोलिसचे लोक व गांवनोकरापैकी वर्तणीये वगैरे लोक हुजर ठेवाव. ' -वाघिसिंहाची शिकार २४; -स्वारीनियम २६; ९५. [ गु. वर्तणीयो ]

-दाव २२. [सं. वर्तन]

**धर्तणुक** — स्त्री. १ वर्तन; वागणुक; राहाणी. २ जीवन; आयुष्यक्रमः; दिवस कंठणें. ' तो काय दुष्ट राजा हो ! त्याचे हाता- वरतवळा पहा. -वाइसमा १.२६८. खालीं प्रजांची वर्तेणुक होणें कठीण दिसतें. ' [वर्तेणें ] • जामिनी-की. पंचायतीच्या निकालाप्रमाणे वागतील अशी वादांतील पक्षाच्या एकवीस स्वर्गावर्ता । ' -कथा २.७.१५. स्नेहीमंडळीनें दिलेली हमी, जामिनकी. चर्तणें-अकि. १ वागणें; आचरण करणें. - ज्ञा ४.९३; 'पुत्र वर्ते पितृआहेर्ने । ' २ राहणें; असर्णे ( आंत, वर, कडे ). ' नृप चित्र चित्रसेन व्युहाच्या सबळ! वर्तती पृच्छी। '-मोकर्ण ७.४६. ३ अंगलांत असर्णे; चालू, वळी; विस्तारक. [सं. वर्ती] ह्नढ असर्णे (चाल, विधि). ४ (काव्यांत) घडणे; होणें-ज्ञा बर्णे, 'ज्याला वर्तेली चिंता।'-ऐपो ४१. [सं. यृतः] वर्तन-न. १ बागणुकः आचरण. 'नव्हे आणि वर्तन। ऐसें पें तें। '-ज्ञा १३.३५६. २ राहाण; नांदण; अस्तित्व. ३ धेदा; व्यवसाय; उपजीविकेचें साधन. 'यज्ञा ऐसें वर्तन। जीविकें केलें। '-ज्ञा ९७.३३९. [सं.] वर्तनीय-वि. (एखाद्या कामाधदाला) लाव-ण्याजोगाः कामांत गुंतविण्याजोगा. वर्तव(वि)णे-उकि. १ बर्तेंगेंचे प्रयोजक रूप. २ (ज्यो.) गणित करून निश्चित करेंगे ( ब्रह्मण, संक्रांति इ० ). ३ (खलांत तपकीर इ०) घोटमें. वर्तित-बि, चालविकेलं, वर्तविलेलं, व्यवस्था केलेलं. [सं.] वर्ती-वि. राहणारा; असणारा; वर्तणारा. उदा० अत्रवर्ती, मध्यवर्ती, पुरो-बर्ती इ०

यत्वान-पु. (मतैवानवहल चुकीनें) वरणी; रांजण. 'गचास अवरेना अशी भुई असेल तेथे गच्चीघरें करून थोरथोर कांचेचे वतैबान, झोलमाठ मडकीं आण्न त्यास मजबूत बसक करून त्यांत तेल तुप सांठवावें. '-मराआ ३२. [ अर. मर्तबान् ]

वर्तमान---न. १ वस्तुस्थिति. 'ऐसे असतां वर्तमानीं।' -गुच १.७१. २ बातमी; हकीकत. 'व्हर्जिनियाकडील कांहीं वर्तमान कळत नाहीं. '-पाव्ह १०२. 🌂 वृत्तांत; कथा. 'मार्गा समर्थे अवतारवर्तमार्ने । ' -सप्र २.१. ४ वर्तमानपत्र पहा. -वि. 🥊 चालु; विद्यमान; हयात; अस्तित्वांत असलेला. 'कै॰ रावसा ताठरपणा. 🛮 कुष्रपासा। वर्तमान असता सेवकासमक्ष चर्चा केली कीं...'-इमं बुद्द, २ अमदांत असलेलें, हत. ६ (व्या.) सांप्रतचा; चाल् येजा; रावता. व्यालर्ण-वाद, भांडण करणें.

नांबाच्या एका हुवार गृहस्थाने पूर्वी पुण्यास चांगल्या तपिकरीचा ( काळ ). ४ असलेला; राहिलेला. ॰ काळ-पु. ( ब्या. ) विद्य-मानी चालत असणारा काळ; प्रस्तुत काळ. ० पञ्च-न. बातमीपत्र; वर्तणीया-पु. ( बडोर्दे ) जागल्या; रखवालदार. ' चौकी वित्तपत्र. ०भविषय-पु. एक काळ. कर्त्यांच्या मनांत व्यापार करा-वयाचा आहे परंतु त्यांनें अद्यापि त्या कियेस आरंभ केला नाहीं असा बोघ होणाऱ्या कियापदाचा काळ. -म. भा. व्या १६६. उदा॰ मीं करणार आहे. ०भृत-पु. एक काळ. भृतकाळी आरंभ-वर्तणु—पु. (महानु.) वर्तन. 'जैसा वर्तणु जैसी आकृती।' তিতী क्रिया वर्तमानकाळापर्यंत चालत आहे असा अर्थ उत्पन्न होणारा काळ. -म. भा. व्या १६४. उदा० मी केलें आहे.

वर्तषळा, वर्ताळा, वर्तावळा, वर्ताळा—पु. वरतवळा,

वर्ता-शब. वरता पहा. 'दुजा चरण उभारितां। तो गेला

वर्ति-र्ती-की. १ दिव्याची वात; बत्ती. २ ( वैद्यक ) सळई; बत्ती. हिचा उपयोग स्त्रियांच्या गुहोंदियांत औषध घालण्यासाठीं होतो. ३ ( गर्भाशय इ० चें ) छिद्र ठंदावण्यासाठीं केलेली कापसाची

वर्तित (करण)--न. ( नृत्य ) दोन्ही हातांची मनगटें आर्कु-१.१३७. 'एकचि वर्तला आकांत।' ५ उपस्थित होणें; उद्भ- चित करणें व दोन्ही हातांचीं बोटें व्यावर्तित परावर्तित करून हात मांडचावर ठाकणें.

> वर्तुल, वर्तुळ-न. (भूमिति) ज्या आकृतीची मर्यादा एकाच वकरेषेनें दाखविली जात, व जीमध्यें असा एक बिंदु असतो भी, त्यापासन त्या वऋरेषेपर्यंत कितीहि सरळ रेषा काढिल्या तरी त्या समान असाव्यात अशी आकृति. -महमा ५. -वि. वाटोळें; गोल. [सं. वर्तुल] •गति-स्री. वकरेषागति; वकगति. वर्तुलाकार गती. ( ई. ) कब्हिलिनअर मोशन. ०पाद-पु. व्यासावर लंब असणाऱ्या त्रिज्येने अर्धवर्तुलाचे जे **दोन समान** भाग होतात त्यापैकी प्रत्येक; पाववर्तुळ. ' क्षितिज आणि सक्व-स्तिक यांच्या मधर्चे अंतर वर्तुलपादाइतके असर्ते. ' -मराठी ६ पु. पु. ३१४. •**मध्य-पु. म**ध्यबिंदु पहा. •**मय-**वि. गोला-कृति; गोलीय. (इं. ) स्फेरिकल. वर्तुला(ळा)कार-पु. १ पूर्ण-नाशः, पत्नाः, उध्वस्तताः. 'परचकानें गांवचा आणि शेतमळे ह्यांचा अगदी वर्तृळाकार केला. ' २ पूर्णपर्णे खलास, स्वच, क्षय; अगदीं अकिंचनता. -वि. वाटोळें; गोल.

> वर्तम--नपु. १ मार्ग; वाट. ' की दावी बर्त्म जैसे परमतृषित जो पांथ त्या सदमाचें। '-मो अंबरीषाख्यान (नवनीत पृ. ३६६) २ डोळ्याची पापणी. [सं..] वत्मांववंध-पु. पापण्यांचा

वर्षेळ सी. १ त्रास; उपसर्ग, वरषळ पहा. - २ वापर. ३

हातचा भात व बिस्कुटें झोडून श्रीशंकराचार्योशी वर्दळ घालीत बसण्यांत कांहीं अर्थ नाहीं. '-आगर ३.१४३.

वर्वावर्द -वर्दी--वरावर्द पहा.

चर्वाचर्य-दीं-की. १ हातातों डाशीं गांठ; जेमतेम उदर-निर्वाह. 'वर्दावर्दीवर संसार चालला. ' २ देवचेव; प्रसार; व्यापार. 'धान्याची वर्दावरी होती. ' [वर, वरच्यावर!]

वद्विळ-स्त्री. ( चांभारी, कों. ) पायांत वहाणा अडकण्या पाठी असलेली पायाच्या घोटचावरची हंदट पट्टी. वर्दावळीची परेत, आरपार भेदणें. ( ल. व शब्दशः ) दोन्ही शेवटें कातड्यामध्यें घालन शिवतात.

युनिफॉर्म. [हिं.]

वर्दी-की. १ भेटीस आल्याचा निरोप. 'जानकीबाईची बर्री त्यांना अगोदर पोहोंचली होती. '-इंप १३. २ बातमी; खबर. 'पाटलाला कांहीं वदी मिळाली नाहीं. '-के १.७.३०. **६ (बडोरें)** हुकुम; आज्ञा. 'कारखान्याकडे समजण्याकरितां वदीपुस्तकांत हुकूम काडणें. '-ऐरापुत्र २.५. [ हिं. ] ॰पूस्तक-न. हुकुम लिहून ठेवण्याचे पुस्तक; (इं.) आईरबुक. 'उभय साशांचे वदीपुस्तकांत हुकुम काहून... ' -ऐरापुविवि ३०.

वर्ष्ट्रा (र्घा )पन---न. १ वाढदिवस, जयंति. २ या दिवशीं करावयाचा विधि. [ सं. ]

वर्धक-वि. १ वाढविणारा. २ उत्कर्ष, भरभराट कर-विणारा. [ सं. ] चर्धणे-अक्रि. वाढणें. चर्धन-न. १ मोठें होणें; बाढणें; बाढ. २ भरभराट; उत्कर्ष; प्रगति. ३ ( वैद्यक ) अंगाची उष्णता वाढविणें. सप्तोपचार पहा. -वि. (समासांत) वाढ-विणारा; आधिक्य करणारा. उदा० विषयवर्धन; वीर्यवर्धन; बाल-वर्धन इ०. [सं.] वर्धनीय-वि. वाढण्यास योग्य, लायकः वाढवितां येण्यासारखा. [ सं. ] चर्धमान-वि. १ वाढता; मोठा होणारा. २ भरभराटणारा; उत्कर्ष पावणारा. ०गति-स्री. ( शाप. ) वाढत्या वेगाची गति. ( ई. ) ॲक्सेलेरेटेड मोशन. · पिपळी-सी. एक औषधी योजना. पहिल्या दिवशीं एक भाग, दुसऱ्या दिवशीं दोन भाग, अशा प्रकारे विपळी खाण्याचे कांही दिवस चढवून तशाच कमानें उतरवीत आणणें. श्वास, खोकला, क्षय ६० रोगावर हा उपाय करतात. ० संयुक्त हस्त-पु. ( नृत्य ) इंसपक्ष हात पाठीला पाठ लावून ठेवणें. वर्ध-मानांतर-वि. ( शाप. ) फांकणारा; पसरणारा ( किरण ). (इं.) हायब्हर्जेट. वर्धावर्णे-क्रि. (क्रें.) चढविणें; खुलविणें ( मुलांस ). वर्धित-वि. वाढलेला. वर्धिक्णु-वि. वाढणारा.

वर्धाव-पु. (व. ना.) लग्न लागण्यापूर्वी नवरदेवाकडून [सं.] नवरीकडे सुचना करण्याकरितां जाणारा मनुष्य. वरधावा पहा. [ बर+धांवणें ] वर्धाचा-बरधाबा पहा.

चर्पणे-कि. ओरपणे पहा. 'वाणी शिखरणी वर्पतो क्षीरी । ' –सप्र १७.२०.

चर्बष्टण, वर्बाडणें, वर्ब(बी)डा---ओरवाडणें, ओरवडा इ० पहा. ' बळें गाल सर्वोग तो वर्षडीतो । '-राक १.५.

वर्म - न. चिलखत; कवच. [सं. वर्मन्] वर्म-र्मा-क्षत्रिय जातीच्या नांवापुढें लावण्यांत येणारा प्रत्यय. उदा० कृष्णवर्मा. वर्में चर्में छेदणें-( कवच, कातडी यांतून पार खुपसणें ) आंत-

वर्म-न. १ नाजुक, इळवा, दुखरा भाग. २ (ल.) नाजुक वर्दी—स्त्री. १ लक्ष्करी पोषाख. २ सरकारी गणवेष. (ई.) जागा;मर्म. 'वर्मी खोंचला हिक्सया।' -एह्स्व ६.४४. ३ ज्याचा उक्षेख केल्यास राग येतो अशी गोष्ट; विंग; जिव्हार. **४ रहस्य;** तत्त्वः सार. - इ। ५.९६. ' तो आत्यतिक क्षेमाचे वर्म । भागवत-धर्म उपपादी । ' -एभा २.२७७. ५ मरूखी; खुबी; गुहा. ' देव सख्यत्वे राहे आपणाशीं । हें तों वर्म आपणाचिपासीं । ' -दा ४.८.१२; -अम ५.५०. ६ बळी पडण्याचे, वश होण्याचे साधन. 'बायकांचें वर्म म्हणजे दागिने. '-शारदा ३२. ७ महत्त्वाची गोष्ट. ' सर्व काहीं धर्म आणि कर्माऽक्रमें। चुकलिया वर्म व्यर्थ जाती । '-रामदास, स्फुट अभंग (नवनीत पृ.१५१) [ सं. मर्म ] ०कमे-न. १ उखाळीपाखाळी. ' हांसोनियां काढिति वर्मकर्मा।' –आ उमारमासंवाद १. २ छिद्र; व्यंग. (बहुधां अनेकवचनी प्रयोग, उदा० वर्मे कर्मे ). ० स्प्री-वि. मनाला झौंबणारें; लाग-णारें (भाषण ) - ज्ञा १३.२७०; 'कां वर्मस्पर्शवचनीं निंदितां। मुक्तासी व्यथा उपजेना।'-एभा ११.४६७. वर्मणे-क्रि. वर्म जाणणें ? -अमृ.५.५०. वर्मी-वि. १ मर्मभेदक; बोंचक; टोंच॰ णारें ( भाषण इ० ). २ ममें, बिंगें, ब्यंग, दोष जाणणारा. ३ गुढ, ममे, रहस्य जाणणारा ( एखाद्या धंद्याचें, यंत्राचें, कृतीचें ); तड्हा. ४ मर्मक्ष; मार्मिक; आंतला अर्थ, रहस्य जाणणारा ( एखाद्या प्रया-तील, वचनांतील). ५ कांहीं गुह्य गोष्टी, बिंगें असणारा; वर्म काढ-लेलें खपत नाहीं असा. 'वर्मी पुरुषास चौघामध्यें सभाकंप सुंटतो. '

वर्म-न. गर्वः; दुखर्णे. [ अर. वरम ]

वर्मणें - वरमणं पहा. ' सिखयेचिआं बोला वर्मेली। ते वैदर्भाची बाळी। '-- शिशु २२७.

वर्य - वि. १ निवडण्यास लायक; योग्य; अवश्य. २ मुख्य; प्रधानः श्रेष्ठ. ' जयजय आचार्या । समस्तसुरवर्या । ' - शा १४.१. सं ] ॰पण-न. श्रेष्ठपण. 'देऊनि पुंडलिका वर्यपण। '-दावि ३१६. बर्चा-वि. स्वयंवर करणारी (कन्या ). ' ने तुर्या वर्य-वर्या सग्रुणगुणमया आत्मसा-धुर्य धुर्या। '-मुरा अयोध्या १०१.

वर्याळा-सी. एक औषधी. वयोळी---सी. बराळी पहा.

वर्शिली—स्त्री. (बे.) नेम; वत. [वर्ष]

सांवत्सरिक श्राद्धः वर्षेश्राद्धः 'सारी वर्षे प्रयागी प्रभु पदनिरतां वर्षाकाल-ऋतु-स्ती.पु पावसाळाः वर्षेतुः -ज्ञा १५.२४५. ह्यांसि मेटोनि तारी । ' -मो रामायणे २१. [ सं.; तुल० फेंजि. वर्षाच-पु. १ पाऊप. २ वृष्टि; फेंक्णे; भडिमार ( फर्के, फुर्ले वेसे ] •गणना-स्त्री. वर्ष मो जण्याची पद्धत. याच्या सौर व चांद्र इ॰ चा ) वर्षितः-वि. वृष्टि झालेला ( ल. व शब्दशः ). वर्षीय-अशा दोन गणना आहेत. ०गांठ-स्त्री. वाढदिवम. ( पूर्वी दरसाल वर्षाव पदा. 'वाढावयालागी पुढती । सरसावली दौपदी सती । जन्मदिवशीं दोरीला एकेक गांठ देऊन त्या गांठींवहन वय मोज- जिया मेघ वर्षीन मागुती। वर्षीव करीअद्भृत । ' − इ ३४.२७. ण्याची चाल अमे ). ॰धात-स्त्री. वर्षाचें सामर्थ्यः; वर्षफल ( मानवी व्यवहारावर परिणाम करणारें ). ( कि॰ जपणें; सांभा-छणें ). [वर्ष+धात = वीर्य ] •प्रतिपदा-स्त्री. चैत्र शुद्ध १; गुढीपाडवा. ०फल - न. ज्योतिषाच्या आधारे नन्या वर्षीत घड-णाऱ्या गोष्टीचे केलेलें भविष्य (पाडन्याच्या दिवशी हें वाच-तात ): वर्षभविष्य. •वीण-वि. वर्षाला विणारी ( गाय, महैस ). • खुद्धि-की. एकाच राशींत गुरु राहतो तें वर्ष. ∘सण-पु. समाला वर्ष पूर्ण होतें त्या प्रयंगी जांवयास दिलेली मेजवानी, वर्षल-स्री. वतन इ० उपभोगण्याच्या पाळीचें वर्षे; उत्पन्नाचे वर्ष - पु. वर्षाचा वतनशर, पाळीदार वर्षाचा विवस-सण-पु. १ वर्ष श्राद्धाचा दिवस. २ वाहदिवम. ३ सणाचा दिवस. ( तो दिवस वर्षातून एकदांच येतो म्हणून ). 'बर्णाचा हा सण। करावा गोड सख्या आपण। '∸प्रला. वर्षाविसाचा दिवस-५. वर्षाचा दिवस अर्थ १, २ पहा. चर्षानकाळ-चर्ष-किवि. १ प्रतिवर्षी. २ अनेक वर्षे ( टिक्णें, इठ), 'नव-याला सोड्रन बायकांनी वर्षानवर्ष माहेरी राहणे म्हणजे वनवासच होय. '-सवतीमत्सर ९४. [ वर्ष आणि (अन्) वर्ष ] वर्षाय-वि. (खा.) एक वर्ष टिकणारा. कापसाची एक जात. वर्षास(श)न-न वार्षिक नेमणुकः उदरनिर्वाहासाठी ब्राह्मण इ॰कास प्रतिवर्षी नियमाने धन, धान्य इ॰ देतात तें ( याबद्दल चाकरी करावी लागत नाहीं ) २ दरवर्षी करावयाची गोष्ट, देण्याच द्रब्य इ० ' तंत्र इंद्राचें वर्षासन । प्रतिवर्षी करावें द्ववन । ' -कथा ४.५.९३. वर्षासनवार-पु. वर्षासन असणारा माणुस; नेमणुक दार. वर्षिल-पु. पालटवाटा. -आडिवऱ्याची महाकाली (प्रस्ता-वना 🕽 ११. वर्षेल पहा. वर्षिल्हार-वि. वर्षाच्या पाळीचा वर्षोगणति-की वर्षीत, वर्षीनी मोजणे. - क्रिवि. वर्षीनी (मोजणे इ॰). वर्षावर्ष-किवि. १ कित्येक वर्षे; वर्ष पर्यत. २ दरसाल. दर्सल-स्त्री. वर्षल पहा.

वातवर्षं भातप्र धरे। ऐसें अभ्रच्छायाचि जरी सरे। '-ज्ञा ५. वर्षण-न. वृष्टिः, पर्जन्य. [ सं. ] वर्षण्-अक्त. वृष्टि कर्णे(मेघानें). काजा । सिद्धलाङ्क गणराजा । पूर्णमोदक पंचखाजा । तुं वन्हाडी

|-उक्रि. (ल.) वर्षाव करणें; फेंकणें (बाण, फुलें, गारा ६०). **वर्ष**—न. १ संवत्सर, बारा गहिन्यांचा काळ; साल. २ ' तेथ वाणवंरी धनुर्धर।वर्षताती निरंतर।'-ज्ञा १.१६६.वर्षा.

> वर्ष - पु. आर्य पुराणप्रथेप्रमाण खंडाचा विभाग. हे पुढील नऊ आहेत:-कुरु, हिरण्मय, रम्यक, इलावृत्त, हरि, केतुमाला, भदाश्व, किनर, भारत. (सं.)

> च=हा-पु. गुळाचा रांधा निवळण्यासाठी जमीनीत वे.लेल्या ज्या खांचेंत तो ओततात ती खांच.

वन्हा, वन्हाय-पु: (अप.) वराह. 'मच्छ कच्छ वन्हा आठविना कोणी। '-दावि १५४. 'वसुधरा कुवडैली। वन्हायाची दाढ कसकरैली।' -शिशु ५४१. [सं. वराह]

च=हाड---न. १ लग्न. 'सप्त वर्षे जाती तत्वतां। चितित होती मातातिता। वन्हाड केवीं करावें। ' -गुच ३५.१२०. -जग-नाथ, शके १६६९ ग्रंथमाला. २ लगाची मिखणूक. (कि॰ काढणैं; चालणं ). ३ लगास जमलेली मंडळी, समुदाय. ( कि॰ निघणं; चालंगः; जमणें; उतरणें; मिळणें ). 'वर नसता व्यर्थ वन्हांड । शीर नसतां कायसें घड । '-रावि १,४४. ४ ( ल. ) मुग्या इ०चा कमानें चालत असलेला समुदाय; मुंग्यांची रांग. [सं. वर+हाट; बिंवा वर+आड ] म्ह० वन्हाडास घोडें गेलें तरी त्यास करड. =दुर्देवी प्राण्यास मर्वेच ठिकाणी हाल ० गोष्टी-स्नी अव. १ लग्नासंबंधीच्या. गोष्टी, गप्पा, हुकीकती. २ पोकळ प्रेमाच्या, सेवेच्या गोष्टी। बढाया. •घर-न. सप्तघर: वन्हाड उत्तरतेलें घर. लप्नावरचा कर. वन्हासणी-डिणी-स्नी.अव. लप्नासाठीं जम-लेल्या श्रिया. ( एव. बन्हाडीण ). 'नेटका वन्हाडी पुढें चालला। वःहाडणी हांसती सकळा। '- ह २४.१०८. च=हाडणी-अकि. १ विवाहसंस्कारविशिष्ठ होणें; लग्न होणें (नवरानवरीचें). २ विवाहसमारंभांत वऱ्हाडी लोकांनी निमम् होणें. ३ (ल.) मेज-वानीत, आनंदाच्या गोशीत अगदीं तहीन होछन जाणें. चन्हा-डीक-पु बोलावणें; आमंत्रण. ' पें परिसत् आहासि निकियापरी। तेंचि वक्तृत्वा वऱ्हाडीक ऋरी।'-ज्ञा ९.२३८. वऱ्हार्डाक-वर्ष- ९ वर्षाव: बृष्टि. २ पाउस पडणें; पर्जन्य. 'सांगें का-स्त्री. सोयरीक; लप्तसंबंध. ' तयेने बोधिला अनिरुद्ध। म्हणे आतां कर्रं संवंध । वऱ्हाडिकेचा । ' -कथा १.६.११४. ' तयासी ११४. [सं.; तुल॰ जि. बेशे ] • ऋतु, वर्षत्-पु. षड्ऋतुंपैशी वन्हाडिका जालि । ' - पंच ४.६. वन्हाडी-वि. वन्हाडांतील, एक; श्रावण-भाद्रपद या दोन माहन्यांचा काछ; पावसाळा. वन्हाडाकडला (पाहुणा, नोकर, वस्रपात्र ६०). 'सीतासैवराच्या डीण-स्री. लग्नासाठीं आलेली स्त्री. वन्हाडणी पहा.

फिरणें; इरड करणें. २ ( ल. ) व्यसनीपणाचा क्रम. [ विरइ ] बन्हाडी-वि इरड करणारा (वेल, गाय).

वन्हाइ--पु. एका प्रांताचे नांव. [सं. वराट; सं. विदर्भ-वरदातटः प्रा. वराड ] चन्हाडी-वि. या प्रांताचा, प्रांतासंवंधी.

वन्हाडीण-स्त्री. ( व. ) धान्य उपणतांना भुसा झाडण्याची केरसुणी.

वन्हे - शथ (खा.) वर. 'परिसाचे कसवटीव-हें। जे जे तें तें साडेपंघरें। '-एभा २.४४१.

वल, वलंडणें. वलंडा-ओल, ओलंडणें इ० पहा.

वल-पु. वेळ. -आदिलशाही फर्मानें. [ अर. फा. विला ] चल-स्त्री. (व.) १ खणाची घडी; खणाळें. 'या वर्लीत ४० खण आहेत. ' २ हात टेंकून पाय वर करून मारलेली उडी. (कि॰ टाकणें ). [ सं. वल् ]

चलकर—स्री. ( जुनरी ) पांघरण्याची पासोडी. [ ? तुल० सं. वरकल=वरल ]

वलखरण-अिक. (प्रां.) १ विसकटणें; विख्रणें (विशे-षत: केंस ). २ अस्ताव्यस्त पसरलेलें, पडलेले असणें. [ क्लखर ] वलगर्णे-अकि. वल्गना करणें; रिकाम्या गोष्टी करणें. 'विचारितां निजनिवाडी। कृष्णावीण अर्धघडी। इकडीर तिकडे नव्हे काडी। यथा वेडी वलगती। '-एहस्व १५.११६. सं. वल्गना ]

वळंगे—न (महानु.) लगाम; वागुरा. [सं. वल्गा]

वलंज-पु. एक जातीचा मासा. हा एक फुटापेक्षां मोटा असन याच्या सेकर व शिलन अशा दोन जाती आहेत.

वलण-न. (कों.) चिरगुटें टेवण्यासाटीं असलेली पाल खीच्या दांडयाच्या आकाराची वेळुची दांडी.

वलद्, वलुद्-पु. (चा) मुलगा. माणसाचें नांव लिह्न संबंधार्थ बापांचे नांव लिहावयांचे झाल्यास मध्ये घालतात. उदा० गुलाम खान वलद याकूबखान. 'सुरज वहद वापू जोशी ज्योतिषी वतनदार जुलर. '-वाडसनदा ८५. [ अर. वलद्. अव. अवलाद ]

वलंदेज-पु. (ऐतिहासिक) हालंड देशांतील लोक; डच. ं या विरहित शामल, फिरंगी, इंग्रज वलंदेज, रामनगरकर, पाळे-गार, सौंदे, बिदनूर ... आदिकह्मन संस्थानिक...' -मराआ ३. [इं. हॉलंड, गु. वलंदा=डच ]

वलन—न. १ वळणें; इलणं; चलन. २ (ज्यो.) खगो वलम, अक्षववलन, स्पष्टवलन इ० प्रकार आहेत. [सं. ] ० ऊ रू-पु. | डण, ओलांडा इ० पहा.

आर्थी।'-वेसीस्व १.३. -ह २४ १०८. वऱ्हाड पहा. व**ऱ्हा**- ( तृत्य ) अग्रतलपाद करून जानु आंतील बाजूस घेऊन उ**रु ब**ळ विण. ० तारा-पु ( नृत्य ) डोळघांची बुबुळें वाजूस वांकडीं वळविणे. उजवा पाय सूची करेंगे. यांत त्रिक फिरविलेलें असतें.

वलभा—स्त्री. आवड! -मनको. [बह्रभ]

वलभी---स्त्री. घराच्या छपरास आधारभूत असलेला वासा, कडणी, इ० 'वलमीवरी गोळांगुळ । अतिविचित्र **शोभती।'** −मुमभा २.४२. [ सं. वड( छ )भी ]

चलय — न. १ केकण; कडें; बांगडी. २ वर्तुलाकार. ३ (प्राणि.) पृष्ट्वंशाचा मणि-मणका. -प्राणिमो ९७ (सं.) • बाह-प. ( प्राणि. ) 9ष्टवलयार्घा( टर्गम )च्या दोन्ही बाजूं**वर अधोगामी व** कंटकांत शेवट पावणाऱ्या दोन भागांपैकी प्रत्येक. -क्वाको (क) १९०. (इं.) प्डुऍन. ०**रोग**-पु. घटसपै. वलयांकित, वल-यित-वि. भीवताली वर्तुल असलेलें; वेढलेलें; वेष्टिकेलें. उदा० समुद्रवलयांकित पृथ्वी. 'मी वलयांकित चऋवती।'-एभा २६. १३६. [वलय+अंकित] **चलयांकित संघ-पु. (**प्राणि.) जमीनीवर सरपटणाऱ्या प्राण्यांचा एक विशिष्ट संघ.

वलव-पु. (बे.) तोल.

वलवटा-पु वहिवाट; वळण, 'ही गोष्ट जालियास बदनक्ष होऊन आमलाचा वलवटा मोडतो. '-पेद १०.१४२. [सं.वलु] वलवटी-सी. वली; सुरकृती. ' टवटवीत गाल नाहिं पहली कुठे वलवटी।' –प्रला ११५ [सं. वल्+वटी प्रत्यय]

वलवण, वलवणे, वलवा, वलसर, वला, वलां चित्र-ओलवण ओलवर्ण ६० पहा.

वलवर्णा, वलावणी—स्री. वल्हविण, बलविणे पहा. वल-व(वि) ण, वलावणं-उक्रि. १ वल्ह्यानं चालविणं (नांव). २ (ल.) पुढें ढकलणं-नेणं. ३ व्यवस्था पाहणें, चालविणे (कामाची). [वलें]

वलवणी---स्री. देवीचा कौल घेणें. -अडिवऱ्याची महाकाली १५०. [ओलें ]

चलच (चि)णें — सिक्त. (कों. कुण. ) ओझे डोक्यावर ध्याव-यास मदत करणें, हात लावणें.

वलाट-टी-ठी--निक. १ किनाऱ्यापासून सहााद्रीच्या पायध्यापर्यत चढती जमीन. याच्या उलट खालाटी: 'संतु या वलाठीने उत्तरेकडे चालतांचालतां कोरलईकरांच्या मुलखांत भाला. ' -कोरिक १३४. २ कोंकणांत या जिमनीच्या पूर्वभागाला **म्हण**-तात. व खालाटी असें समुद्रालगतच्या भागाला म्हणतात. ३ (क.) वरचें गांव. [ ? वरला+टाय ] • ऋ.र-वि. वलाटीचा रहिवासी.

वलांडणें, वलांडा, वलाणी-णें, वलादंड, वलाः लाच्या ठिकाणीं दोन बृहद्वर्तुलें करतात तो कोन. यांचे अयन- दुकळ, वलावण, वलावण, वलावा, वलासा—ओलां- -उषा ७३.१९. अवञा. [ सं. वलन ]

घलादांड-पु. ओला, कोंवळा दांडा (तोडण्याच्या स्थितीत नसणारा ). ओलादंड पहा. ' मिरच्यांचा वलादांड आहे. ' वलाव-पु. ओलावा पहा.

वलावा-9. १ माणसांचा किंवा गलबतांचा तांडा सुरक्षित-पणें इष्ट स्थळीं पोंचावा म्हणून अधिकाऱ्याकडून घेतलेला शिपाई, लन्नजमा इ०. पाटबळ. पावणी पहा. २ यासाठी अधिकाऱ्यास यावें लागतें ते द्रव्य. ३ वलवणी पहा.

वली-पु. १ साधुः संतः, सत्पुरुषः २ मालकः धनीः पालकः [ भर. ] • आहर्-प. १ वारस. २ युवराज. 'अली गोहरचे पुत्रास वली अहद केलें. '-रा १.३६३.० नियामत-स्यामत-वि. भाश्रयदाता; श्रीमंत (पदवी ). 'वलीन्याभत रावसाहेब पंडित **प्रधान. ' –रा १०.१६५. [ भर.** वली-निअमत् ] **•हद**-पु. वली-अहद पहा. युवराज. 'त्याचे पुत्रास बाहेर काहून वलीहद केलें.' -रा १.३६२. ०इही-स्त्री. यौवराज्य. -रा १.३६३.

वली आग-घ, वली कुस, वली खरूज, वलें, बलेटा-ता, बलेट-ते, वलेपालं-ओली आग, ओलीकुस इ० पहा.

चलीत-न. वळवून नेणें ( गुरें, इ०) बळती पहा. ' मिरजेचा मोगल इसलामपुरास गुराचें वलीत करावयास आला होता. '--बाड-शाछ ५. [सं. बलित]

चलीबाळंतीण-सी. दहा दिवसांतली बाळतीण. [ओली+ बाळतीण ]

वलीस- वि. इवलासा; थोडासा. 'रुघु लघु वलीसी।' -कुमुरा ७६.१३. [ सं. अल्पीयस ]

घले-शहे--न. १ नाव चालविण्याचें लांकडी साधन, नौका-दंड; अवलें पहा. २ लहान अवलें; दांडा. ३ :( ल. ) पोहणें इ० प्रसंगी हात, पाय इ॰ शरीरावयव. [सं. वल् ] ॰करी-पु. वल्ह-विणारा, नावाडी.

वले- उद्गा. आज्ञार्थी ह्रप. (व.) आटोपा; त्वरा करा. (याची इसरीं रूपें येत नाहींत ). ' वले, आपणाला आणखी पुष्कळ काम आहे. ' वस्हा-ल्हे पहा.

घलं—िव. ओलें पहा. ं०अंग-न. (लहान मूल, आजारी माणुस, नवीन बाळतीण इ० चें ) नाजुक शरीर. 'बाळतिणीच दहा दिवस वर्ले अंग असते. ' ॰कोरडें-बाळलें-न. १ ओलें-कोरडें लांकड. २ (ल.) खरीं खोटीं विधाने.

तपोवनांत स्वीक किन बरक तापसी ते तें । '-मोवन १३.३०. २ माशाचें खवळ, खवला. [सं.] ०पर्ण-पु. (शाप.) खवला: खल्हार्णे---ओलंडर्जे, ओलंडा ६० पहा.

**घळाणी**—स्री. बांधणी; चढवणी. ' जाली पलाणा वलाणी। ' खपली. **्पश्च**-पु. पंखाना खवले असणाऱ्या प्राण्यांचा बर्गे. यांत फुलपाखरें, रेशमाचे किहे ६० येतात. -प्राणिमो ११२. ख€कल-न. १ झाडाची अंतर्साल, अंतरत्वचा. २ यापासून केकेलें वस्र. 'राम वल्कल जटादिक रीती। वेष तो उभय बंधु करीती।' -वामन, भरतभाव ४९. [स.]

> चहगर्ण, बहिगजर्णे—अक्रि. बल्गना कर्णे; व्यर्थ बडबढणे. 'इयें वायांचि सैन्यें पाहीं। वित्गजत आहातो। '-शा ११. ४५८. [सं. वल्गना ] चल्गना-स्त्री. १ बडबड; पोकळ भाषण. २ बढाई: प्रौढी मिरविण: फुशारकी मारणें. ' शशमंडळांत कोल्हा म्हणतो मी सिंह वल्गना करितो। '-मोकर्ण (नवनीत प्र.३३७). [ सं. ]

> चल्गा-की. लगाम. 'या टोपा कवचाच्या भीमा बलगा उगेचि आटोपा।'-मोकृष्ण ८६.२५. [सं.]

> वस्मीक-नपु. १ मुंग्यांनी केलेले वाह्रळ. 'शिरला भुजां-तरीं शर वल्मीकामाजि नागसायकसा । '. २ वातदोषाने मान, गळा. हातपाय इ० ठिकाणीं उत्पन्न होणारा गांठीचा रोग. [सं.]

> यहा-पु. बाल. ' जो भगवदुक्ति जिवती धरिल न पावेल बाळ वल भया। '-मोमंभा २.११८. [स.]

> चल्रकी — भी. पावा; मुरली. ' मग वहकी काढून । श्रुतिस्वर मेळवून । आरंभिलें शिवकीतैन । ' [ सं. ]

वरलफ-पु. (व.) एक पांढरा दगह. सफेतीसाटीं हा उगा-ळून भितीला लाबतात.

चल्लभ-प. १ नवरा; पति. 'करी तिच्या वह्रभ सोइ-ळ्याला । '-सारह २,३४. २ प्रियकर; जार. ३ (सामा.) प्रिय-जनः, आवडता माणुसः - वि. आवडताः, प्रियः ' ब्राह्मणभोजन द्वाद-शीसी। भगवंताशीं बहुभ। '-एरुस्व ४.२० [सं.] बस्लुभा-सी. १ पत्नी. २ उपन्नी; रखेली. ३ (सामा. ) प्रिय, भावडती स्त्री. 'तो वल्लभा मी कांतु। ऐसा पढिये।'-ज्ञा १२.१५६. [सं.]

वहलरी-की. वेली; बेल. ' ते वहरी होशि महाविखारी । ' –सारुह ३.१३०. [ सं. वल्ली ]

वल्ली, वल्ही-पु. १ साधु; बली पहा. 'वल्ली पीर पैगंबर।' -दावि ४७४. २ विक्षिप्त, विचित्र, स्वच्छंदी माणुस; वेडापीर. साकेटीस हा अथेन्स शहरांतील एक विलक्षण व्यक्ति किवा वहीं होऊं लागला होता. '-साकेसं ८. [ अर. वली ]

चल्छी-सी. १ वेली; वेल.-ज्ञा ६.१२. ' यमुनेच्या तिरि साडें वृक्षवल्ली।'-तुगा ४६. २ (गणित) श्रेणी; माला. [सं.]

वल्ली-सी. (गो.) खळी.

वल्हंडणे, वल्हंडा, घस्हांडणे, वल्डांडा, वल्हाणी,

यक्टेकरी-वलविणें, वलाट-टी इ० पहा.

वल्हा--पु. (प्र.) वल्हें, वर्डे पहा. वल्ही-स्री. लहान वल्हा. ही बहुतेक चिन्याच्या काठीस पात बांधून करतात. ही वरहविण्यास फार हलकी असते.

वल्हा, वल्हे, वल्हेवल्हे - उद्गा. जलदी, चटदिशीं, चला, भाटोपा याअर्थी प्रेरकत्वेंकह्न प्रयोग. [ ? सं लघु; प्रा. लहु-वल्हा वर्णेन्यत्यासानें ] करणें-भाग पाडणें; आग्रह करणें.

वस्हाणें --अिक. (व.) निवणें; थंड होणें.

वरहो-पु.( महानु.) वळु. ' तथा तोचि आवृत्ति सेवी तरी बल्हो आंतु पहे। '-इष्टांतपाठ ७७.

ववंडा, ववंडेकरी, वंवणें. वंवरा, वंवरी, वंवळा, वंबा, ववांडा, ववाळणी, ववाळाणें, वंबी-अोवंडा, ओवंडेकरी इ० पहा.

ववण-की. ओवणी; गुंफणी. 'अक्षरीं मोत्यांची ववण साधुनी हो। '-प्रला १०९. [ओंवणें]

ववर-न. नवदंपती; ओवर, वधूवर पहा. 'ववर जाऊन विडया तोडतात. '-मसाप ४.४.२५६. [वधूबर]

ववसर्ण-अकि. ऑवसण पहा. संकातीच्या दिवशी सुग डाची वाणे वांटणें. [ सं. उपासना; म. वसा ]

वन्हण-न. बाइणी; वाहणें. 'उष्ण ना शीतल ऐसे । मृग-जल वन्हर्णी असे। '-गीता २.७१३. [सं. वह्नि]

वरा-वि. १ आधीन; अनुकूल केलेला; तान्यांत, कह्यांत भागलेला. (कि॰ करणें). 'वश करी मन्मथ सकळाला। पण तो हर जाळी त्याला। '-सौभद्र. २ मंत्रतंत्रांनीं मोहन, भारून टाकलेला, भुरळ पाडलेला. [सं.] • क्रिया-की. १ मंत्रतंत्राने भारणे, मोहून टाकणे; वशीकरण. २ ताब्यांत ठेवण्याचा प्रकार: स्वाधीन राखणें. •वर्ती-वि. आईत वागणारा; वश असलेला. 'तेथहि विवेकु परमार्थी। त्याचा वशवर्ती मी असे।' -एभा २०.१६९. वरांगत-वि. स्वाधीन झालेला; शर्ण आलेला: हकमाखाली असलेला. वदाता-स्री. अधीनता. (समासांत) पर वशता. वरांवव-वि. आज्ञा, स्वामित्व मानणारा. वराात्-शथ. ( समासांत पूर्वपदीं दुसरा शब्द असतां उपयोग ). वश असल्या- एक्लूती व्यक्ति; ज्यावर सबंध वंशाची वाढ अवलंबून आहे असं कारणानें; स्वामित्वामुळें; सत्तेनें. (सामा. ) योगानें; मुळें. उदा० मूल. 'हा एवढा वंशाकुर उरला (राहिला ) आहे. ' २ कळकाचा कालनशात्; दैवनशात्; द्रव्यवशात्; एतद्वशात् इ० विशता, कोंब; धुमारा. [वंश+अंकुर] वंशानुचरित-न. १ पिढणानु-विशित्व -स्रीन. शिवाच्या अष्टमहासिद्धींपैकी एक. गृढ संस्कारांनी पिढ्या, वंशपरंपरा आकेली चाल, रीत. २ वंशावळ; वंशवृक्ष 🧸 ही प्राप्त होते. अष्टमहासिद्धी पहा. 'माझे धर्म जेथ वश होती। कुळाचा इतिहास. [वंश + अनुचरित ] यंशायलि, यंशा-ते विश्वता बोलिजे सिदांतीं। ' –एभा १५.४२. वशी-वि. १ वळ-ळी-स्वी.कुळाची, वंशाची परंपरा, मालिका; कुळांत क्वाक्रे-इंद्रियें स्वाधीन असलेला; संयमी. 🗦 आधीन असलेला; परतंत्र. ल्यांची यादी. 🤻 वंशवृक्ष. [वंश + आवलि=ओळ ] **वंशिक-**

वस्हविणें, वस्हाटी-ठी, वस्हाविणें, वस्हावा, वस्हें, ( जारणमारणाबरोबर हा शब्द येतो ). २ कोणी आपल्याला वश व्हावा म्हणून जे मंत्रीदि साधन करतात तें. 'ती मुग्धा कैसी गे। वळवील स्वामिमन वशीकरणें ? '-मोवन ६.६२. वशी-वशात पहा. 'व्योमवायुवर्शे । वाढिलेनि गर्भरसे ।'-न्ना १४.९९. वदय-ित. आधीन; अनुकूल; वश असलेला. - ज्ञा १३.१०१२. 'जो वश्य न होय ब्रह्मादिका। तो हो भक्ता स्वाधीन।'-न. वधूवरे इ॰कांच्या राशींचें आनुकूल्य; पत्रिका जमणें. खद्मयकर्णें-वशीकरण (अप.) पहा. ' आकळ सांडुन परतीं। लोक वश्यकणी करिती।'-दा १५.१.९.

वंश-पु. १ कुल; कुटुंब; गोत्र; वर्ग; जाति. 'तंत्र यदु-वंशाची वेळुवनें । वनवावी असती । '-भाए ५३. २ प्रजा; संतित **३** वेळः; बांबू. 'त्वरें भाडिलें रावरें। नापिकार्ते। चढे गोपुरी तो धरी वंश हातें। '-मुरा युद्धकांड ७९. ०कांति-न. (सराफी) एक प्रकारचें माणिक रतन. हें दुह्न पेटलेल्या आगीप्रमाणें दिसतें. •चरित्र-न. वंशावळ; वंशाचा इतिहास; कुलवृत्तांत. •क्छेव-पु. १ कुलाचा नाश; निसंतान. २ बांबू फोडणें, तोडणें. • जाल-वन-पुन. वेळ्चें बेट. ' यदुवंशवंशजाळी । वाढली श्रीकृष्ण कृपा-जर्ळी।' -एभा १.२३२. ०**परंपरा**-स्री. कुळांतील लो**कांची** मालिका ( पूर्वज व वंशज यांची ); कुटुंबाच्या मागच्या व पुढच्या पिढ्या. - किवि. एकापासून दुसऱ्याला असे वंशांतल्या प्रत्येक पिढीला प्राप्त होऊन; पिढ्यानुपिढ्या. **०परंपरागत-यात-**वि. पिडयानुपिढया चालत औं छेलें; आनुवंशिक. - क्रिवि. वंशपरंपरा पहा. ०पात्र-न. बांबुची परडी, टोपली इ०; झाल. 'भवेऐरणी संपादन । कृष्णासी वंशपात्रदान । १-एरुस्व १६.१५८. र रोचना-लोचन-क्षीर-श्लीरी-स्त्रीन. वेव्वच्या पोटांतील पिठासारसा औषधी पदार्थ. • वेल -स्त्री. वेलीप्रमाणे वाढणारा वंश. 'कां पेशब्यांची ही वंशवेल खुडलिस। '-ोपो ३१३. ०साहा-न. अलगुज; पांवा; मुरली; वेणू. ०च्चिन्दि-स्त्री. कुळाची वृद्धि, वाह. **्क्षय-५**. कुलनाश. वंशवृद्धीच्या उलट. ०ज-वि. १ वंशांत. कुळांत जन्मलेला. २ कुळांत मागाहून होणारा, येणारा, याच्या उलट पूर्वज. ३ कुलीन; चांगल्या कुळांत जनमलेला. oधार्म-पू. कुळधर्म; कुटुंबपद्धति. - ज्ञा १.२.४५. वंशांकुर-पु. १ वंशांतील वशीकरण-न. १ मंत्रादि साधनांनीं वश कर्ण्याची विद्या वि. १ वंशासंबंधी; वंशांतील. २ वंशज. धंशी-स्त्री. पांवा: मुस्ती.

**'वंशी नादनटी** तिला कटितर्टी खोत्रोनि पोर्टीपर्टी।'-वामन बनसुधा ४.३१. –वि. १ वंशासंयंधी; वंशिक. २ वेळ्ची केलेली. वंशीक-बि. वंशपरंपरागत (चाल, रोग इ०). वंशीय-बि. वंशांतला; वंशज. उदा० राजवंशीय; गुरुवंशीय, मात्-पित्-**वंशीय. वंद्य**-वि. १ वंशाचा; वंशिक. २ कुळीन. [ सं. ]

वशट-निव. ओशट पहा. 'वशट गोड खाळ्यानें पोराचे पोटांत एखादा रोग उत्पन्न होईल. '-बाळ २.१८२.

वर्श(शि) ह—न. बैलाच्या माने जवलील उंचवटा, आवार्युः कोळें. [सं. वृषस्कंघ]

इसम; शेताचा रखवालदार. साणा पहा. [ अर. वशी ]

वशाह—वि. (गो.) १ ओसाड पहा. 'गांव तर आज पांच वर्षे झाली अगदी वशाड पडला आहे! '-सहादि ८९. २ (क.) वाईट. वशाडी-स्रो. ओसाडपणा; वसाडी. ओसाडी पहा. वशाड-स्री. (कृ.) पाण्याच्या लाटा जेवे आपटतात ती जागा.

वशासी - स्त्री. (कु.) एक प्रकारची वनस्पति.

वद्यारणे—न. (विणकाम) ताण्याची सुते (समुच्चयाने **खळ लावण्यासाठी पसरलेखीं ). चद्यारन-**न. अशा पसरलेल्या स्तास खळ लावण्याची किया.

वशाळको, वशाळगत,वशाळणे, वशाळा, वशाळी, वशाळीक-ओशाळकी, ओशाळनत इ० पहा.

वशियत-सी. १ मृत्युपत्र. २ आदेश; आज्ञा; हुकूम. [ अर. वसीयत् ] ०नामा-पु. सृत्युपत्र.

विशाला-पु. १ फायवासाठीं मोठवा माणसांशीं जोडलेला **संबंध, वग: मोठ**याचा पार्ठिबा, आधार. २ पुढे येण्यास मध्यस्थ होणारा मोठा, वजनदार माणुस; मध्यस्थ. 'त्यास वशिला करून ...' –रा ३.५५. ३ शिफारमः ओळख. [ अर. वसीला ] **्वग-स्रो. मध्यस्थी; शिकारस: वशिला. ' हिमायत म्हणावी तर** वशिला-वग म्इणावा तर स्वामी खेरीज आमचा, आमची गोष्ट बरी सांगेसारला कोणी नाहीं. '-रा ३.१२३. व शिलेदार-वि. बिशला असणारा.

विशिष्ट-पु. १ एक प्रसिद्ध ऋषिः; वसिष्ट. २ (ल.) शास्त्रं आणि सदी यांनी सांगितलेल्या सर्व गोष्टी कडे वारी कलक्ष देणारा माणूस. [सं.] •वामदेव-पु. (ल.) व्यवहारी, तसाच अभ्यासी माणूस.

वशी-नी. खाऱ्या पाण्यांतील एक मासा.

वर्शे, वरोड--न. वर्शिड पहा.

बदोट-निव. बशट, ओशट पहा.

वरोत-न. (कु.) औषध.

वहोळी - वि. वाशेळा, वासाळ. 'हें गवत वहोळी अस-स्याने गुरे खात नाहीत. ' [वास]

वशेळी -- सी. १ नेमनिष्ठ, व्रताचरण करणारी स्त्री. २ लगा-ंनंतर पहिली पांच वर्षे मंगळागौरी इ० व्रताचा वसा असलेली स्त्री; वसाळी [वसा]

वश्यतनामा-पु. मृत्युपत्र. वशियतनामा पहा. ' खंडेराव रास्ते यांनी मरतेवेळेस मी जवळ नसतां वश्यतनामा केला त्यांत मला मुखत्यार लिहून ठेविलें. '-भाभ १८३८. [फा. वसीयत्-नामा ]

वश्वी - स्त्री. वसवी पहा.

चषर्कार—पु. १ इवन; यज्ञ. २ अमीत आहुति देतांना वशा-पु. शेतकामावर देखरेख करणारा, शेत राखणारा महणावया एक मंत्र, वौषट् शब्दाचा उच्चार. ३ (ल.) जाळपोळ; लुटालुट. (गो.) निर्वेश; सर्वस्वी नाश. [सं.]

चषद्—पु. (कों. कुण.) विधाद (अप.)

चरणेचणें - अकि. (कु.) झोवेत वडबडणं. वसण पहा.

चस-वि. ओस पहा. 'वशा गांवांत चिपडी सवाशीण.' चस-वि. वश पहा.

च(वं)स—पु १ (कु.) पूर्वज. २ वंश पहा.

चस्य-अ. (कु.) पादपूरणार्थी अन्यय. 'माझॉ वस काय? =माझें काय ?

वस-कण-कन-कर-दिशीं-किवि. वस् असा अंगावर येण्याचा, ओरडण्याचा, रागावण्याचा आवाज करून, होऊन: खसकन; चिरडखोरपणार्ने. ( क्रि० बोटुणें; अगावर येणें ). [ ध्व. वस् ! ] चसक्रणे-अक्रि. चिड्न, चवताळुन, खसकन अंगावर येंणें; रागार्ने बोलणें. 'तो माझ्या अंगावर वसकला. ' वसकाडे देणें-(व.) हिडिसफिडिस करणें.

वसका, वसकर्णे—वचका, वचक्णे इ० पहा.

वसंग, वसंगळ-ळी-मी. ओसंग, ओसंगळी इ० पहा. वसड- मी. (व.) वळचणीतून पाणी जिमनीवर पडतांना वाऱ्याच्या योगाने उडणारे तुषार; ओसाडा. [ सं. उत्+सृ ]

वसंड--न, विशंड पहा.

वसण---न. नदी-ओढवाच्या पुराबरोबर बाहून येणारा काटक्या, केर इ० गाळसाळ.'

वसण-न. (अप.) वेसण पहा.

वस्रणण, वस्रणवर्ण, वस्रणावणं — अकि. झोपेत किंवा वातांत बरळणें, वडबडणें. [सं. स्वप्न ?]

वसर्णे — अकि. १ राहणें; मुद्दाम, वस्ती करणें. २ स्थळीं, जागी असर्णे; स्थित, स्थानापन्न असर्णे ( गांव इ० ). ' ऋवण खंडीं कवण देशीं वसत असतो. ' ३ वस्तीनें युक्त होणें (गांव, देश इ०). 'प्लेगानंतर आतां कोठें गांव वसला. ' [ सं. वस्-वसन ] इह ० १ मनी वसे त स्वप्नीं दिसे. २ सोने पाहावें कसून माणूस पाहावें वसून. वसतकरू-पुस्री. उताहः, प्रवासी, वाटसंह. लेखा. -एभा ३.६७९. ' वाटती दशदिशा उदासा। वसने गोकुळ निषाद हे स्वर लागतात. जाति संपूर्ण-संपूर्ण. वादी धैवत संवादी बाटे ओसा । '-ह २१.१३. २ राहणारा. ' स्वानंद वैकुंटी सदा ऋषभ. गानसमय प्रातःकाळ. बसंताचे बोळणें-न. नुसर्ते गोड, **बसता । तुझे ऐश्वर्य स्वभावता । '-एभा २१.१. वस्म ति-ती-** मिटास भाषण; भारून टाकणार, फुसलावीचें ववन. 'त्याचें र्खा. १ रहिवास; मुकाम. २ राहण्याची जागा, ठिकाण; निवास. वोलणे महणजे वसंताचे बोलणे, मधर किती महणून सांग्र् ! ' वसितिगृह्य-न. १ निवासस्थान; घर. २ (विद्यार्थी, पांथस्थ इ० करितां) राहण्याजेवण्याची जागाः भोजननिवासगृहः खाणावळ. (इं.) होस्टेल. वस्तिवेण-उक्ति. १ स्थापन करणें; रचणें. २ वस्ती करविणें. ३ नेऊन ठेवणें. 'वसिष्ठपुत्र एकशत गुणी। जेणें वसिवले कृतांतभुवनीं।'-मुआदि १५.१२२. ४ टेवर्गे; देणे. 'त्याचि चारी भूजा शोभती। आयुर्धे वसविली हातीं। '-एहस्व १.४६. ५ वसित करणें, राहणें, प्रत जाणें. ' तेणें वसिवर्ले स्वर्ण लय। आतां कवणा पुसावें। ' -जै १२.९०६. च सिम्नणें-वसणे पहा. -मुआदि ५.१११; -ह २६.१७७.

वसर्णे - उकि. कांहीं धार्मिक व्रत आचरण (विशेषतः बाय-कांनी ). ' मंगळागौरी पांच वर्षे वसावी लागते. ' [ सं. उप+आस्-उपासनाः; वसा ]

वसंत-पु. १ एक ऋतु; चैत्र आणि वैशाख या टोन मासांचा किया मीन आणि मेष या दोन संकांतींचा काळ. 'हा वसंत म्हणजे सृष्टिसतीची करमणूक नुसती।'-टिक. २ या ऋतूची अधिष्ठात्री देवता. ' सुखकर वसंत सरसावला, किं कोकिळा करि गायनाला। ' 🧸 ( संगीत ) एक राग. यांत पड्ज, कोमल ऋषभ, तीव गांधार, कोमल मध्यम, तीव मध्यम, पंचम, कोमल धेवत, तीव निषाद हे स्वर लागतात; जाति संपूर्ण-संपूर्ण. वादी तार षड्ज, संवादी पंचम. गानसमय रात्रीचा तिसरा प्रहर व वसंत ऋतूंत सार्वकालिक. याचे आणखी दोन प्रकार आहेत. एकांत आरोहांत पंचम वर्ज्य टेवतात व दुसऱ्यांत पंचम वर्ज्य करून को मल धैवताच्या जार्गी तीव धैवत घेतात. 'वसंत पावक पद्म सुरंग। नीलांबर राग वाजवित।' -ह १०.११७. ४ आर्थवैद्यकांतील एक औषघ; सुवर्ण मालिनीवसंत. [सं.] • खेळणे-रंग खेळणे. 'जे सिहासनी राजत्व जोडे। तें वसंत खेळतां न मोडे। '-एभा १३.७०१. • ऋतु-पु. वसंत अर्थ १ पहा. ०कुमार-कुसुमाकर-पु. एक औषधी रसायन. अनेक भस्में, फुलें, चंदन इ० पासून हा तयार होतो. सर्व रोगांचा यानें नाश होतो. -योर १.५९६. ०तिलका-स्री. एक वृत्त. याच्या प्रत्येक चरणांत १४ अक्षरं असतात व त, भ, ज, इ० ). [वसूल] ज. ग, ग असे गण असतात. उदा० ' जो मानसीं विहरतो विहरो परी तो । ' ॰ पंचमी-स्त्री. माघ शुद्ध ५. ॰ पूजा-स्त्री. वसंत- सर्वेद्रियां वसवटा । ' - सिसं ३२. [ वसर्गे ] ऋतुंत वसंतमाधवाप्रीत्यर्थ समारंभपूर्वक जी ब्राह्मणांची पूजा करतात ती; मंत्रजागर. • माधव-पु. वसंताची अधिष्ठात्री देवता; ठिसडेपणाच्या उत्तराच्या आवा बार्चे अनुकरण करून; वसकन. (कि • क्षिणु. • मुखारी-पु. (संगीत) एक राग. या रागांत षड्ज, कोमल बोलणें; अंगावर येणें ). 'पुसो जातां वसवस। वक्ता करी। '-दा शको. ६. ४७

[वसणें + कह प्रत्यय ] वस्तता-वि. १ वस्तीचाः लोक अस- किष्म, तीव गांधार, कोमल मध्यम, पंचम, कोमल धैवत, कोमल वसंतारंभपात-५. उत्तरायणपात पहा. वसंती-वि. वसंता (ऋतु-रागा) संबंधी.

> वसद्--न. (राजा. कुण.) औषघ. (-अव.) बसदां. [ स. औषध अप. ]

> चसन-न. १ कापड, वस्त्र. २ कपडा; प्रावरण; चिरगूट. के उत्तम प्रावर्ण । के वसने तीं जीर्ण । ' – तुगा २७१७. ३ राहु. ण्याचे ठिकाण; जागा; घर. [ सं. ] ० ग्रंथि-पु. लग्नांत नवरानव-रीच्या वस्रांना दिलेली गांठ, वस्त्राची गांठ. **०भूषण-णै-नअस.** कपडे व अलंकार; पोषाख; दागीने. 'वसनेंभूषणें सावहृत । चापा-कडे चालिला रावण । ' –रावि ८.७२.

> वसन- शथ. १ मतानें; मतें. २ पासून; कडून. [पासून, पासने अप. ? |

यसनपुजा—की. (अप.) वसंतपूजा पहा.

वसनवात-स्री. (प्र.) उसनवार. 'गांवगन्ना बाकी साल-गुदस्तांची वसनवात सरकारची राहिली असल ... ' -वाडसमा 9.989.

वसनावणे—(व.) वसणणे पहा.

वसपय-न्ही. (कु.) सावली; काळोख. [ वसवा ]

वसमरणे-मारणें-अकि.उकि. (प्र.) वस्मरणे पहा.

वसर, वसरणें, वसरी-ओसर, ओसरणें इ० पहा.

वसळा—प. १ जमीन मोजणीच्या सोयीसाठी शेताचे. जागचे जे तुकडे पाडतात ते प्रत्येक. 'वसले म्हणजे ऐक साचार। जैसा जैसा भूमीप्रकार । तुकडे योजीती पैमायषदार । जेंगें मोजणी पुरी होय। '-पैमा ६.१४. २ (सामा.) कोणत्याहि अमीनीचा तुकडाः प्लॉट. ३ ( चांगलें वल्ल इ० चा ) धउपाः तुकडाः, रखटः, चिधी. (बहुधा अव. प्रयोग). ( कि॰ करणें; उडवणें)[ अर. वसली= तुकडा ]

यसलात-द-सी. आनुवंशिक स्वभाव, गुण; वंशांतील, घराण्यांतील एक विशिष्ट चिन्ह, प्रकृति. [ अर. वस्लू ]

वसली-ल्या-वि. वसूल करण्यासाठी ठेवकेला (शिपाई,

चसचटा-पु. वास्तब्यः वसणुकः वसति. 'पवनाचिया नेटा।

वसवस-वसां-किवि.ओरडण्याच्या, चिडून बोलण्याच्या,

१८.५.६. वसवस्र जें-अक्रि. ओरहणं; दरहावृन, रागानें बोलणें; भंगावर येणें. -एभा ११.१३७४. 'अवली तयासी देखोनि देशांत वसति, लोक असल्याची स्थिति. वस्ती पहा. ३ परमुलं-नयनीं । वसवसोनि पाठी लागे । ' [वसवस ]

मोडुनी उठिला कैसा। भुकें वसवसत तैसा। ' -कालिका २७.४.

यसवसा-पु. १ दरारा; भीति; धास्ती. 'म्हणजे होटथ महाजन वसवसा न धरितां पेठीची अवादानी करितील. -वाडबाबा २.८५. २ संशय; भीतियुक्त शंका. (कि॰ धरणे, पाळणे, बाळ-गणें ). 'नमन पुरे संकोचासह अंजिंह वसवसाहि सोडावा।' ~मो उद्योग १३.१७४. ३ कल्पना; विचार; तर्के. (कि० जाणें). [ भर. वस्वास, वस्वसा ] •खार्णे-धास्ती घेणें. ' आम्हीहि वस-बसा खाऊन निघोन आलों. ' - ख ३५२६. वसवास-प भीति; शंका. वसवसा पहा. ' या गोष्टीचा वसवास जनराल माार-निले याही चितात धराबासा नाहीं. '-पेद ३.६४. चसवासी-वि. संशयी: शंकेखोर.

वसवा-पु. १ साबली; छाया; सावट. 'दिव्याच्या वस-ड्यांत बसुं नये. ' २ प्रकाशाच्या आड येऊन सावली पाडणारी बस्तु. [सं. च्छाया]

वसवी-वे-कीन. कोयता, मुसळ, फाळ इ॰स वसवितात सी मांडळ, कडें इ०.

कांहींहि म्हणा पण त्याचाच वसवो बाधला. ' [ सं. वास-सहवास ]

चसहत-हात-वसात, वसाहत पहा.

वसा—पु. (व.) सुताचा धागा.

वसा-स्त्री. १ मञ्जा; मगज. २ चरबी. ' दुधांत एक प्रका-रची वसा, असते. ' -विवि ८.२.२२. ३ अंतस्त्वचा. [सं.] • मेह-पु. लघवीचा एक विकार. मेह पहा.

**घसा-- पु. एक माप, प्रमाण. (१६ आणे=१ विश्वासी, २४** विश्वासी=१वसा ) लांकूड मोजण्याचे कोष्टक. -मुन्या ११४. [अर. बसली]

घेतलेला नेम, वत. (कि॰ घेणें; होणें). २ (क.) वाण (संका-तीचें ); सुघड. [ सं. उप+आस्-उपासना ] वसा(सो)ळी-स्ती. वसा पूजणारी, वत पाळणारी स्त्री.

वसांग-ळ-ळी---ओसंग, ओसंगळ इ० पहा.

वसाड, वसाडी, वसाडींचा लांडगा-अोसाड, ओसाडी इ० पहा.

वसाडा-पु. तुपार; बुरबुर; शितोडा; ओसाडा. ( कि॰ बेणें; लागणें; उड़ेंगें ). 'वसाडे थांबल्यावर बाहेर पड. ' [सं. उत्स्-उत्सरः सङा ]

वसातं-द, वसाहत--स्री. १ वस्तीचा देश, ठिकाण. १ खांत जाऊन राहिलेली वस्ती; देशशाखा. ( ई. ) कॉलनी. ' हिंदु-वसवस, वसवसर्णे-वखवख, वखवखणें पहा. 'अंग स्थान व वसाहती यांची नेहमीं तुलना करण्यांत येते.' -के १४. ६.३०. [ सं.वस् . तुल्लं अर. बुस्अत् ] वसाहतीचे स्वराज्य-न. साम्राज्याच्या शाखांना, वसाहतींना मिळालेली राज्यघटता. (इं.) कलोनियल गर्व्हमेंट. 'वसाहतीसारखें स्वराज्य हें राष्ट्रीय सभेचें प्राप्तव्य आहे. '

**चसान**—वि. (व.) ओसाड; उजाड.

वसार-9. (प्र.) ओसर. १ जाण्याकरितां दिलेली वाट. ( कि॰ देंगें, घंगें ). २ वसारा पहा. [ ओसर ] बसारा-पु. ओसरा; ओहरी; कमी होणें ( फुगेलेंड पाणी, ताप इ० ). वसर्णे-ओस-रणे पहा.

विशिष्टता—स्त्री. (महानु.) (अप.) विशिष्टता; वैशिष्ट्य. 'बोरें अंब्र दोही फळासि वसिष्टता नाहीं. विद्व नुपजे ऐसे दोन्ही फळ प्रशंसीलें. ' [सं. विशिष्टता ]

वसु—पु. पोळ. वसु पहा.

चसु--पुस्री. मायणी; कडं. वसु पहा.

वसु-पु. एक विशिष्ट देवता. या आठ आहेत. अष्टवसु पहा. -न. संपत्ति; धन. -वि. अष्ट संख्या; भाट. 'कर वसु पद बेविस वसवो, वसा-पु. (कु. गो.) संगतः, सहवास. 'तुम्ही ज्या वेद स्तन शोभती शिरं सात ।' 'तिथि तरि वसु जाणा।' -देप ४६. [सं.]

> वसुंधरा, वसुधा, वसुमती — स्री. पृथ्वी. - ज्ञा ११.६१; १२.१४५. 'धरा धरिली फणिवरें। वरती छप्पन कोटी विस्तारें। वसुंधरा हे। '-दा ४.१०.३. [सं.] ३ह० वसुंधव कुटुंबकम्। ' वसुआर--न. ( महानु. ) निवासस्थान, वसुवार पहा. 'हे तुन्हां वसुआर ना।'-पैठण चरित्रलीळा १४०.

यसुजर्णे—अिक. सुज उतर्णे, ओसर्णे. [ अव+सुजर्णे १ ] वसुधारा - स्ती. १ बदीनारायणाजवळचे एक तीर्थ. २ ( अव. ) धार्मिक संस्कारांत भितीवर पातळ तुपाने पांच किंवा सात व(वं)सा-वोवसा-प. १ (बायकी) स्वतः लावून रेवा काढतात त्या. १ पूर्णाहुतीच्या वेळीं अभिकुंडांत तुपाची अखंड धार धरतात ती; वसोधीरा. 'वसुर्धारा धृतावदान । तेथे तृप्ती न पावे नारायण । तो गौळियांचे घृत चोलन । अशून तृप्त जाहला। ' -ह ७.३६. -वि. समृद्ध; अखंड. [सं.]

वसुला-ली-पुली. तासणी; वाकस. [ वसा=तुकडा ]

वसुवार-न. निवासस्थान; मंदिर. 'ना ते वसुवास। अनंगरायाचें।' -शिशु ६४५. 'सप्तखणांचीं भवलारें। सदीप दिसर्ती वसुवारें । ' –कालिका १९.३८. [वसर्णे ]

चस्य-पु. डाग देऊन मोकळा सोडतात तो गोहरा, केल; पोळ. 'वसु जैसा मोकादु।' - हा १३.६९७. [सं.वृष; प्रा.वस ]

**३ह**॰ माजला वसु खायास काळ. ०**बारस**−स्ती. आश्विन वय द्वादशी; गोवत्सद्वांदशी. या दिवशीं एकाच रंगाची गाय व वांसरूं बागुन मातापितरांसी देत। ' −ह २७.१२२. २ चांदीसोन्याचा यांची पूजा करतातं. • वसुसर्ग, वसोछार्ग-(अप.) वृषोत्सर्ग पहा. 'राजश्री अमृतराव याजकडुन कार्तिकमासी वसोछार्ग करा-वयाचे बाईचे मानस आहे. '-पेद ४.१८. [सं. वसु+उत्सर्ग ]

वसू-सूं-कीपुन. गाडीचें चाक, नांगराचा फाळ, मुसळ इ० काच्या तोंडाशीं बसवितात ते लोखंडी कडें; मायणी.

ं वसूल-पु. १ उत्पन्न; आवक. २ सरकार, सावकार इ० कांस शेतकरी, कुळें यांजपासून आलेला पैसा; कर; खंड; भाडें. 🧸 शेतसारा. 😮 उगवणुक; येण्यापैकी जमा झालेला पैसा. ५ इप्त्यांनी येणारी उगराणी. ६ किंमत; मोल. 'गुलामगिरी व तिचें भावंड हीं पुस्तकें कोणत्या वसुलाची आहेत '-नि ४७२: ८०९. [ अर. व्रमुल ] • दार-वि. वमुली करणाराः, वमुल्याः • खाकी-स्ती. १ वसूल घेणें, घालणें, बाकी काढणें इ० व्यापार. 'सरकारनें ह्या गांवची वसुलबाकी आम्हास सांगितली'. २ वंसुल न झालेली उग-वावयाची रक्कमा. ० बाक्तीपत्रक-न. आहेला व यावयाचा वसुल ज्यांत नोंदला आहे ती नोंदवही, रजिस्टर. •वासलात-सी. १ वसुलाचा हिशेब. २ वसूल-वासूल पहा. •वासूल-वसुलात-पु. १ (ज्यापक अर्थी) वसुल पहा. २ वसुलीचा व्यापार; वसुल बाकी अर्थ १ पहा. [वसुल द्वि.] चंसाली-स्नी उगराणी. -वि. 📍 वसुलासंबंधीं. २ चांगला वसूल यावयाजोगा ( गांव, शेत, इ० ). वसुली-स्या-पु. वसुलदार. वसुली आकार-पु. कमाल आकारांत कमजास्त करून सालोसाल जो ऐनवसूल करतात तो. वस्त्रीगरूला-पु. वसुलीचें धान्य; धान्याचा खंड. •जमा-स्त्री. प्रत्यक्ष उत्पन्न, जमा. याच्या उलट आकारजमा. ० बेरीज-सी. देंगें वेगरे देऊन राहिलेला वसूल; निवळ वसूल.

वसे—सी. विस्तार. 'किह्नचाची वसे पाइन खुद आले.' –ख ११.६१३ रे. [ अर. वसुआ ]

वसं-- न. ( रूढ ) वसुं पहा.

वसेठा-पु. ( महानु. ) घर; स्थान. ' की शुंगाराचा वसैठा। -शिशु ४६. [सं. वसति+स्था]

वसोळी-वसाळी पहा.

वसीट-टा-टे--- १ आश्रय; वस्ती. 'ऐसा क्रोधाचा वसैटा। ' -एभा ५.१०१. २ आश्रयस्थान. वसैठा पहा. -ज्ञा १. २२८. ' जें मृत्यूचें बसीटें। ' -स्वादि १०.३.४८. [ सं. वस् ]

बस्त-श्य. (व.) कडून; नें; करवीं. ' माझ्यावस्त हें काम होत नाहीं. ' [अर. वासित-मध्यस्य, माध्यम ]

करणारा. -शर. धस्ता-वि. वस्तीवा,

चस्त-नी. १ वस्तु; जिन्नस; पदार्थ. 'अपूर्व जे का वस्त। दागिना; (सामा.) अलंकार. (अव.) वस्ता याचाच विशेष प्रयोग. ' माझ्या आंगावर कांहीं वस्ता नाहींत. ' -सिंब १४. [सं. वस्तुं ] •भाव-वानी-स्त्री. १ (व्यापक) दागदागिने; अलंकार. २ घरांतील किरकोळ सामान; चीजवस्त. ' बयाबाईची वस्तवानी वगैरे...' -वाडसमा ३.६४. १ प्रवासार्चे सामान.

वस्तर---न. (व.) वस्त्र (अप.) पहा.

वस्तरा, वस्तारा—पु. वस्त्रा पहा. [फा. उस्तरा] वस्तरें---न. (गो.) टसका. उस्तरें पहा. बस्तऱ्या, बस्तेरां ज्ञाण-पातळ पदार्थ पितांना घशांत अडकण; उलद्वन पहणे.

वस्ताद-पु. १ विद्या-कलादिकांमध्ये निष्णात, पटाईत, वाकबगार. २ शिक्षक; गुरूजी; अध्यापक (विशेषतः गायन, व्यायाम, नृत्य या कलांचा ). 'वस्ताद गंगु हैवती तेथील रहिवाशी।' -प्रला १९४. ३ दमनकर्ता; तोडीस तोड असणारा माणुस; शेराला सवाशेर. ४ कावेबाज, धूर्त मनुष्य. [ अर. उस्ताद् ] ॰ शिरी-सी. वस्तादाचे, गुरूचे काम, धंदा. २ चातुर्यः, कौशल्य. ३ धूर्तताः, कावे-बाजी; लबाडी. वस्तादी-वि. वस्तादापासून मिळासेली (गाय नादि विद्या ). -स्त्री. १ प्रावीण्य; ममज्ञता. 'पीळ पेच अर्ध अक्षरांत वस्तादीचे। '-प्रठा ६२. २ पूर्तताः कावेबाजपणाः [फा. उस्तादी ]

बस्ति-सी. १ ओंटीपोट. २ मुत्राशयाच्या चर्माची पिष-कारी. [सं.] •शोधन-न मूत्ररेच. [सं. बस्ती ]

चस्ती-की. १ वास; राहणें. वसति पहा. २ निवास; घर. ३ लोक राहात असलेली; ओसाड नसलेली स्थिति ( गांवाची ). ४ लोकसंख्या. [सं. वसति ] **० इ. रू. – इ. र** – वि. प्रवासी; वा**टसरू.** 'अहो जीव एथ उखिता। वस्तीकस वाट जातां। 'क्रा-१३.३४. 'देखोनिया राजमंदिर । सुरावाड न घेती वस्तिकर।'-भवि १४.६४. •बाडी-स्री. १ लोकवस्ती असर्णे. २ संतति: प्रजा. वस्तीस राहणे-एखाया ठिकाणी मुकाम करणे, श्वासांत उतरणे.

वस्तु-स्तू-की. १ पदार्थ; जिन्नस; चीज. वस्त पहा. २ काम; क्यवहार; गोष्ट. ३ परत्रह्म; ब्रह्म. -ज्ञा ६.७१. 'वस्तु प्रगटची असे । पाहतां कोणासीच न दिसे । ' -दा १.५.३. ४ नाटकाचें कथानक, विषय. ५ (संगीत ) चीज. (सं. शब्दाचें लिन नपुं. आहे पण मराठींत हा शब्द नेहमीं स्नीलिंगीच बापरतात). [सं. वस्तु] •कथन-न. खरी हंकीकत;सत्यस्वह्य सांगणें. •गत्या, वस्तुत:-क्रिवि. १ वास्तविक; खरें पाइतां; परमार्थतः. १ स्वभा-वस्त नती पहा. ' जेथें वसे थोर वस्त । तेथें न वतः; मृळपासुन. ' इंप्रजीत घोंटाळा नाहीं असे नाहीं. सर्व भाषांत-प्रार्थितां येती अनर्थ। '[सं. वस्-वसित ] ०**बांध**-वि. वस्ती वस्तुगत्याच अक्षायचा. '-नि १२९. ०चित्रहेसान-न. विश्व-किलेचा एक प्रकार, समोर टेवलेल्या पदार्थाचे चित्रण, ( **इं. ) मॉबेल** 

ड्रॉईंग. ॰जात -न. पदार्थमात्र. 'मग पासींच असनां न दिसे । वस्तुजात । ' - इत २.५६. ० तस्य - न. ( तत्त्व. ) कल्पना. - साकेसं २८१. ०पाठ-पु बस्तुची सप्रयोग माहिती देण: अध्यापनाचा एक प्रकार. (सामा.) धडा. 'कायदा मोडायचा वस्तुपाठ हवा. ' -के २६.७.३०. •मात्र-न. १ आराखडा; सांगाडा ( संवाद, निषध इ० चा ). २ वस्तुजात पहा. ० लाभ-पु. ( लग्नांत )चांगली बधु मिळणं. 'बाकीच्या गोधींकडे पाहाण्याची जरूरी नाहीं बस्तुलाभ पहा. ' ०वाद-पु. (तत्त्व. ) वास्तववाद; ( ई. ) रिआ-लिमम. •शक्ति-स्वभाव-स्रीपु. पदार्थाच्या ठिकाणची नैसर्गिक शक्ति, निसर्ग-प्रकृतिप्रवृत्ति; नैसर्गिक गुणधर्म. •सन्ता-स्री. खरें, सत्य अस्तित्व: अमुष्ट, स्वतंत्र वस्तु (म्हणजे ब्रह्म, परमेश्वर). याला विरोधी व्यावहारिकसत्ता व श्रातिभासिक सत्ता. ० सिध्दि-स्ती. (कायदा) झालें तें सशास्त्र हा न्याय. (ई.) फॅक्टम व्हॅलेट. िस्थिति-स्री. खग प्रकार; खरी गोष्ट. ० स्थितिकथन-न. खरी, बास्तविक गोष्ट आहे ती सागणं. ०स्थितिधिचार-न. खऱ्या गोष्टीचा शोध, विचार ०स्वरूपव।द्-पु. वस्तुवाद पहा. **घस्तुक-**की. खेळणें; खाऊ ( मुलास खेळण्यासाठीं दिलेला ). वस्तूपपाद्य-न. सिद्धांत [ बस्तु+उपपाद्य ]

चस्तु—स्तू—शअ. कडून; गुजारतीने; हस्ते. वस्त पहा. माझे वस्तू होईल-जावेल. ' 'यांचे वस्तू आपळे सर्वरा होळन साध्य घडावयाचे नाहीं. '-मरान्यिस १४. वस्त पहा.

भंगावर घेण्याची, नेसण्याची वस्तुः प्रावरणः चिरगूट. ३ पोषाख. **३ह**० १ लाभ पांचाचा आणि वस्र दाहांचें. २ वस्राआड जन नागर्वे. ४:देवास वाहतात ती सुत पुतळी. [सं.] ( वाप्र.] ०आड कर णै-लज्जारक्षणासाठी नेसणें. 'जुनेर आड करून चार लोकांत क्सें बरें यायचें बाहेर!'-एकचप्याला. एका बस्त्राने निघणें-(अंग शब्दाच्या पोटांत) एका अंगवस्त्रानें निघणें पहा चर्स्ने **हेणे-**दिबाणगिरी इ॰चा अधिकार देणें. काळीं वस्त्रें देणें-पदच्युत करणे; काढून टाकण. ( शब्दशः व ल ). बंस्त्रे होर्णे-१ अधिकार प्राप्त होणे. २ (विपरीतल.) अधिकारावरून दूर होणें. वस्रांतर होणे-करण-पोपाख बटलेंगे. ॰गाळ-गाळीच-वि. कपड्यांतून गाळून घेतलेलें. **∘गोपन**−न. एक कला; वस्त्रें नेहमीं नवीं राहतील अशा युक्तीनें ठेवण. ॰परिधान-न पोषाख चहविणें, करणें. ०पात्र-न. नेहमीच्या व्यवहारांतील भांडीं कुंडी, **कपडे** ल<del>ते</del> इ०; सामानसुमान. ०**प्रावरण**−न. **(** व्यापक ) कपडा• लता; वापरण्याचे कपडे. •प्रासाद-पु तंबू. 'वस्रशासादी शुभशयनीं जातांचि भागला पहुडे। '-मोकर्ण ३९.४. ०लोचन-न. (प्र.) बह्म छुंचन; वस्त्रें छुबाडणें, चोह्नन नेणें; नागिवणें.

णारा. ० हरण, वस्त्राहरण-१ वस्त्र बुवाडणे, फेडणे. ' द्रौपदी॰ मस्रहरण. ' २ वस्त्रं चोह्नन नेणें, लुवाडणें. वस्त्रागार-न तंबू. ' निर्माऊन पैलाडी बस्नागार। '—दावि ३९१. वस्त्राचा ताणा— प्र. वाळत घातलेल्या कपड्यांची रांग. (कि॰ लावणें ). — चस्त्रं भूषणें—न.अद. कपडे; अलंकार; कपडेलते, दागदागिने. ' तिला वस्त्रं भूषणें घालून संतोषित केलें '—कमं २.

वस्त्रा—५. १ केंस काढावयाचे एक शस्त्र; वस्तरा. १ (ल.) कडकडीत बिद्वान्, पंडित. ३ निस्पृही मनुष्य. ४ तिखट, झोंब-णारें भाषण; मर्भमेदी, जहाल शब्द. [फा. उस्तुरा]

चस्नाचर्णे — कि. झोपॅत बरळगें; वसनावर्णे पहां. ' किंकाळी फोडुनी पवित्रा विचित्र बस्नावरी '-शिशमोहन. [सं. स्वप्न]

वस्मर्णे, वस्मार्णे — अकि. १ तकार कर्णे, कांहीं दु:ख, अडचण यांविवयीं बोलेंगं; आटवण कहन उगाळीत बसणे. उस्मर्णे पहा. २ ( - उकि. ) सारखें आटवणें, पुढें आणणे. १ वथणें आणि वदणें पहा. फाजीलपेंगं, मृर्खेपणें बोलेंगं. ४ फोडणें; तोंडाळणें. ५ झोपेंत बरळणें. [सं. उत्+स्मरण] वस्मरा, वस्मारा, वस्मा-उस्मारा पहा.

चस्चसा, चस्चास-पु. १ भीति; काळजी. १ अंदेशा; संशय. 'जहाले कामाचा वस्वसा न धिततां समर्थी महाराजांचा मनोरथ सिद्धीस नेणें. '-चित्रगुप्त ५. १ पर्वा ४ (मुंबई) बाहूल. वस्वसा,पहा. [ अर. वस्वास्, वस्वसा ] चस्चासी-वि. वसवासी; संशयी. 'आईसाहेब (ताराबाई) वस्वासी फार. '-पया ३२३. चस्ची-स्वे—स्वी.न. लहान लोखंडी कडं; मांडळ. वसवी पहा. चह-पुन. मान व खांदा यांमधील अंतर. -अश्वप १.६२. चहर-टी-पु.स्वी. ओहट टी पहा. चहर्णे-अकि. ओह-टणें पहा.

वहर, वहरणे—ओढ, ओढणें पहा.

वहडास-पु. (कातोडी) नवरा. -बदलापुर १२८.

चहणें. चहाणें — उकि. (प्र.) वाहणें पहा. [सं. वहन] वहन-न. १ वाहन नेण्याचें साधनः गाडीः बाहन पहा. २ वाहन नेणें; एकीकडून दुसरीव हे पोंचिवणें, नेणें. ३ (पदार्थ.) उष्णता, वीज इ० वाहणें, जाणें.(ई.) कंडक्शन. [सं.] चहनीय-वि. वाहून नेण्यालायक, नेण्यास शक्य, योग्य. [सं.] चहित-वि. १ वाहिलेंछः, नेलेंछे. २ (शेत.) लागवडीस आणलेली, लागवड केलेली (जमीन) —न. लागवड. [सं.]

चहन काउणें-कि. (व.) पुष्कळ बोप देलें. 'खूब बहन काढरें त्याचें!'

शुभशयनीं जातांचि भागला पहुडे।'-मोकर्ण ३९.४. ० छोचन – न. (प्र.) वस्त्रं लुवाडणें, चोरून नेणें; नागविणें. २ विकास-वि. नटवा; उंची, सुंदर पोषाख करण्यांत आनंद मान-—मराठी ३ पु. (१८७३) पृ २०. २ भयः; श्राफ. ' करवीसम्बर्ग समजुत; कल्पना ( चांगल्या किंवा वाईट अर्थानें ). कि॰ असणें; धोक्याचें असतें. ' --गांगा ४. होणें ) वहीम पहा. ['अर. वहंम् ]

वध्-माय ]

वहर-न. वधूवर. वहूवर पहा.

वहळ, वहळणें, वहळी-ओहळ, ओहळणें द० पहा. वहारळ, वहाटूळ—स्त्री. ( व. ) वावरळ पहा. बहाडणें-वाढणें पहा.

नाला. [ वाहणें ]

वहाण---स्त्री. पायतण; चप्पल; पादत्राण. 'विणल कोण प्रथम; दे. प्रा. विहल=शीघ्र; गु वहेलो; म. पहिला ] शहाणा, आपण काठी करीं पदीं हि वहाणा। '-मोकृष्ण १३.२१. [सं. उपानहः प्रा. वाहणा] म्ह ॰ पार्थीची वहाण पार्थीच छान= मी जाण विह लें। करीन कंदन लेकेचें। ' ज्याच्या त्याच्या योग्यतेनें वागवावें. ०धर-वि. जोडे उचल्या. 'जीवें संतांचें होत वाहण धरू। '- ज्ञा १३.११३२.

वहाणी -- स्त्री. ( नाविक. कु. ) संकटाच्या वेळीं माल समु-द्रांत फेंकणें. [ सं. वहन ]

वहाणी, वहाणें, वहाता, वहाती कूस, वहावट. वहांबरेळ, बहावण, बहावणी, बहावणें, बहावरा, वहाळी--वाहणी, वाहणें इ० पहा.

वहार्णे-- कि. (माडी) काढणें व विकर्णे. - मसाप ४. 8.343.

वहादन-न. ( व. ) तुफान वारा. ' एकदम वहादन सुटलें त्यामुळें स्वयंपाक सुचेना. '

वहारी--सी. (खा.) सुन. [सं. वधु; म. वहू] वहावर--- ली (प्र.) वहिवाट पहा.

वहाविणे-- उकि. १ वाहवणें पहा. २ लागवड करणें. 'मग अहंकारासि एकलाधी। करूनि जीवतावधी। बहाविलें बुदी। चराचर। '-हा १३.४९.

बहाळ वोहळ-पु. लहानमाठे नाले; ओढे. ' जैसे तंबि वहाळ बोहळ। जंव न पवतीःगंगाजळ।' - हा ९.४५८.

बहिनी-की. ( भादराथीं संज्ञा ) वडील भावजय. ' एक म्हणे भात आणी। एक म्हणे आजि हरिदिनी। एक म्हणती एका हो विह्नी। ' -ह ३४.५०. [ वे. प्रा. वहुण्णी. सं. वधु; प्रा. बहु; सं. भगिनी ? ] चहिनक-स्त्री. (वंजा.) नव-याची वडील बहीण. [वहिनी+मका ] चृहिन्स-स्री. (ना.) नव-न्याची बहीण; बन्स पहा.

राजकारणाचे हढीकरण जाहरूँ म्हणजे यजमानास वहमा परेल की विद्या--वहमा पहा. बहिमी-वि. ज्यावर वहीम आहे यांस भारी आसरा जाहला. ' -ख ूें १.१७२. ३ ( लोकांची ) असा; संशयास्पद वर्तनाचा. ' वहिमी जाती मध्यवस्तींत टेवणें

चिह्नला-ली-ले-विकिति. ( जुन्या कान्यांतृन हा शब्द वहमाय-की. (लग्नांत) वधूची आई. बहुमाय पहा [ सं. अनेक ठिकाणी येऊन त्याचे अनेक विविध अर्थ संभवतात). १ सत्वर; लवकर; तातडीनें. 'तरि बहिला धावै जंब आहे। ंकंटीं प्राणु । ं –ऋ ३३. - एभा २२.६२६. ' माझेनि कर्तृत्वें ब्रह्मांड जालें। मी जें करीन तें होईल विद्वेतें। ' -स्वादि १०. १.३६. २ आधीं; अगोदर; प्रथम. 'टाटाओनी बांधा बहिला। एन्हवी जाइल हा। ' - शिशु १३१. ' श्रवण करी तुं बरें अंतरीं बहाण-ळ-ली. १ नदी इ०चा प्रवाह: पाट. २ ओढा; घे समजून विहली। '-होला १३. ३ एकदां. ' याजी युत खेळों वहिलें । अवस्य म्हणे कृष्णाप्रज । ' –ह ३२.६५. [सं.

चहिला-ले- वि.क्रिवि. खरोखर; निश्रयानें. ' त्याचा दास

चहिला-- वि. १ स्वतंत्र; निराळा. वायला पहा. 'करी माळा घेऊनि रहे बाळा। कृष्ण झाला सांग हो काब विहरा। ' -व ५५३. २ सुंदर; चांगला. 'वर्टी पितांबर कास मिरवली I दाखवी विहली ऐसी मूर्ती । ' - तुगा ८२८.

वहिली-की ंबुरख्याची गाडी; मेणा; डोली . • महाल-प. रथशाळा; गाडीखातें. -भाभ १८३४. **चहिलचान-पु. सारथि.** -राब्य ५ ३८. वहिर्लेपण-न. वाहण्याचा वेग. 'तया पाणि-याचेनि विहलेपणें । अञ्चनी न धरिती बोभाणें । '-शा ७.८१.

वहिवट, वहिवटणे—बहिवाट, बहिवाटणे पहा.

वहिचाट-- स्री. १ कारभार; व्यवस्था; (काम,घंदा ६०) बाल-विण्याचा व्यापार. 'दिवाणगिरीची बहिवाट आम्ही करूं आणि जका-तीची वहिवाट ते करतील.' २ कारभारांतील, व्यवस्थेतील कौशस्य, हातोटी. ३ कारभाराचा अहवाल; कामाची नोंद; वहिवाटपन्न. ४ व्यवहार; धंदा; दळणवळण. ५ उपभोग; वापर; भोगवटा. ' शंभर वर्षे या वृत्तीची विह्वाट मी करीत आलों.' 'शास्त्रजोडी नेहमीं वहिवाटीत पाहिजे, नाहींतर कसर लागेल. ' ६ चाल; रिवाज. 'तिकडेस जाण्यायेण्याची आमची वहिबाट नाहीं, मग हे कोठन आढळतील ? ७ जाणेंयेणें; परिचय; सहवास. [ सं. वह+ वृत्; प्रा. वहवर ] व्हार-पु. १ कारभारी; व्यवस्थापक; (ई.) मॅनेजर. ' केसरी छापखान्याचे विह्वाटदार रा॰ धोंडोपंत विद्वांस यांजकहून २॥ हजार रुपये घेण्यांत आले. '-के १०.६.३०. प्रतिनिधी, मुखत्यार; एजंट; मालकासाठी जवाबदारीनें काम पाहणारा. ३ (वतनी कायदा) वतनदारांपैकी प्रत्यक्ष काम पाहणारा वतनदार. ४ (गु.) मामलेदार, वस्लीकामगार. ५ (कायदा) कोर्टानें नेमक्रेला कारभारी; रिसीब्दर. • हक-पु.

(: कायदा ) चाल् विह्वाटीनें, भोगवटवानें प्राप्त होणारा हक. (इं.) प्रिस्किप्शन. वहिचाटणें-अकि. १ सहवास, संबंध, वहि वहिवाटणार ? ' -सूर्यम १२९. २ पार पडणे, निभावणें (संकट, नोकरी, वहिवाट इ०त ). ' म्हणूनीयां काळजी फार वाटे । कसें मोठें हें विघ्न बहीबाटे। ' -कीर्तन १.६०. ३ वहिवाटीखालीं चालणें; ताब्यांत, दिमतींत असण. 'ती खोली त्या तिघांच्या बहिवाटीस लागली होती. ' -विवि ८.२.२८. ४ संवय होणें. ' हा घोडा लष्करांत वहिवाटलेला आहे. ' - उक्रि. १ कारभार पहाणें; व्यवस्था करणें, चालविणें. 'सरकारी हुदेही त्यानें सची दीनें बहिवाटल्यावस्न त्याचा लोकिक वादत चालला. ' -नि २८२. २ वापरणं: उपभोग घेण: वहिवाट करणं. ३ ठेवणें: कामाला लावर्णे; सरावाचा करणें. ४ निवारणें; बाजूला सारणें कोठ्यांतील आग. यामुळें अन्न पचेतें. [सं.] ( संकट ६० ). ५ उपभोग घेण ( स्त्रीचा.). वहिवाटी, वही घटी-वि. वहित्रार्टीत, रोजच्या उपयोगांत असलेला (दागिना इ०). -स्री. बहिबाट. -ज्ञा ११.४.२६.

वही-सी. १ जमाखर्च, नोंद इ०ची चोपडी. 'विसाळा भाळाचां वहिवटीं । भणानि प्रकृति सठी । ,' -ऋ ९७ २ कांहीं कागद एकत्र टांचून बांधलेली चोपडी; कोरें पुस्तक. ३ पुस्तक; बुक; लघुग्रंथ. ४ दफ्तर. 'पें जीवाचें कसी उतरली। ते दासी कीं गोसावीण जाली। सिसे विच तया मिवली। वहीं जेवीं। म्ह्या १८.९१२. ५ हिशेव; ब्यवहार. 'अर्जुना जिये ठायीं। न सरे द्वैताची वही। '-ज्ञा १३.९३८. [ वे. प्रा. वहिया; हिं. बही ] ( सामामांत ) खातेवही; पावतीवही; रोजकीद वही इ०.

वही-स्नी. १ (लग्नांत ) वहल्याभोवती उतरंडी रचण्या-फुरली आहे वाडीवाह्न अंबर होणें-(बिहल्याच्या चार कौंप=यास प्रत्येकी पांच पांच मडक्यांच्या चार उतरंडी असतातः त्यावहरून ) क्षुत्रक कारणासाठीं भांडण. 'लग्न झाल गोड पण वही-बरून झाला अंबट, हें काय ? ' [ सं. वृत्ति ]

वाही - स्त्री. १ कुंपण. वई, वय, वै. 'त्याचा एकांत व्यर्थ देखा। जैसें वहीस बेसले मूपका 'र अटकाव; प्रतिबंध. ( कि॰ षालणें ). सं. वृत्ति; प्रा. वइ ] **्वाश्चा-पु**. वयवा**डा पहा**.

वहीत-वि. लागवडींत असलेली, आणलेली (जमीन, शेत, इ०). -वाडमा १.२३. ० जमीन-शेत-स्री.न. लाग-बडीची, पीक येणारी जमीन, शेत.

ः च्रहीन, रहेन -- न. ( बे. ) उखळ. [ फा. हावन ]

- बहीम-- ध. बहमा पहा. [ अर. बहम् ]

वहीरान-वि. वैराण पहा.

. बहू - भी. १ वधु; बायको; नवरी. २ सुन. [ सं. वधु; वाट टेवणें; न्यवहार करणें. ' असा चोरा मोरा किती दिवस प्रा. वहूं; गु. वहू ] म्ह० वहू नाहली आणि वाफा शिपला. **्माय-स्त्री.** ( लग्नांत ) नवरीची आई; वधूमाता. ' अवधान-कळा ते वरमाय । वक्तृत्वशक्ती ते बहुमाय । ' - मुभादि ४३. ७५. • चर-न. नवरानवरी (विशेषतः लग्नानंतर देवदर्शनास जातांना योजतात ); ओहर पहा. 'वहुवर बैसले पंगतीं।' -वसा ५२. **०वरजञा-भरणी-भरणे-स्नी**न. <mark>खप्तानंतर कुल</mark>-धर्माप्रमाणें जोडप्यानें देवदर्शनास जाणें. चहुळ्या-स्ती.अव. ( ठाकूर ) लग्नांत रांजण भरणाऱ्या बायका. -बदलापूर १४८.

> वह्रचणी--स्री. वांटणी. -मौज २.६.३०. [ गु. ] बहानि-पु. १ अग्नि; विस्तव. वन्हि पहा. २ जठरानल;

वह्या, वह्यताष्ट-वि. (व.) वेडा; पागल. [वाह्यात्] वह्याळ-ळी-सी. खेळ; क्रीडा. 'तिहीं अवस्थाचिया वह्याळी। दावी जें जीवा। '-ज्ञा १८.५४९.

वळ-पु. १ मांड्या, काखा, कान इ०च्या संधिप्रदेशीं असणारे लांबट उठाणं. २ हात, पाय इ० अवयवांस वायु-विकार।नें उत्पन्न होणारी व्यथा; वांब. ३ -पु.स्त्री. काठी इ० मारल्याने अंगावर उठगारे त्या आकाराचे चिन्हः वण. [सं. वल् ] • वाणें -न. वळः, वणः, खुणः. 'त्या धगधगीत सुदर्शनें । दैत्य हाणिला पंचानने । परी आंगीं नुठेचि वळवाणें । जालं-धरासी । ' -कथा ५.५.६५.

चळ-पु. १ दोरी, सूत इ०स असणारा पीळ. २ (बुह्रड-काम ) टोपलीच्या तोंडाला तीन कामटयांचा वेतात तो गोठ. करितां आणतात तो महक्यांचा समुदाय. बहुलें पहा. २ या ३ वळवळ; तळमळ; अतिशय उत्केठा. [ सं. वलु; म. वळणें ] समुदायां तील एक मंडके. 'बहुल्याच्या उतरंडींतील एक वही वळई—स्त्री. १ भूस इ० टेवण्यासाठीं करतात ती वाटोळी, भोंवतालुन बंद केलेली जागा. २ भूस इ०ची वाटोळी, भोंवतालुन कडव्याच्या पेंढ्या लावलेली रास. ३ कडवा, गवत, कणसें न खुड-लंगानंतर य .की दोन वरपक्षाकडे जातात, यावेळीं भांडण होते लेली तार्टे इ०ची रास, गंज, गंजी. ' तृणाचे वळई माजी देखा। कैशी उगी राहे दीपकलिका। '-रावि १५.११८. ४ वळी; वळकटी. [ सं. वलय, वलयित; प्रा. वलइय ] **वळकटी-कुटी-**कोटी-की. १ गुंडाळी (कागद, कपडा, इ०ची); गुंडाळलेली वस्तु. २ घडी; दुमड; मोड; सुरकुती. ०कुटी सुरकुटी-सी. वळकटी अर्थ २ पद्दा. (अव.प्रयोग) वळकुटचा सुरकुटचा. ० स्वर-बि. पीळ घातकेली; पीळदार ( दोरी, सृत इ० ). •वट-न. १ खिरीसाठी पिठाचा बळून केलेला बोटवा, शेवया इ०पदार्थ. 'बळ-बटाची नवलपरी। एक पोकळें अभ्यंतरीं । एकें वर्तुळें साजिरीं। सुमनाकारी पे एक। '-एकस्व १४.१११; -मुवन ११.१२४. २ दळणवळण; घरोबा, परस्पर व्यवहार. • खटी-खंटी-सी.

गुंडाळी; बळकटी पहा. व्यक्त-ळा-ळी-छीपु १ साप, किंडा २ लोंबकळणें; ओळबणें. 'कीं वळघीनि झाडा। एरझारा करी इ॰च्या अंगास मोडी पहत असे त्यांचे चलनवलन. २ (ल.) एका माकोडा। '-ऋ ३०. ३ चढणें, आह्रढ होगें. 'पचनवाह वर्ज. कुशीवहृत दुसऱ्या कुशीस वळावं, लोळावं इ० चळवळ. ३ चुट-पुट; अस्वस्थ करणारी उत्कंठा: तळमळ. ( कि॰ करणें; येणें ). ' माथे पाहे घरिंची राटावळी। करी भोजनाची वळवळी। ' -िख्य २.३६.१६. ४ चडफड; धुसकुस. ५ कंड; खाज (गर्ळू, इ॰ची ). ( क्रि॰ सुटणें; येणें ). ६ हालचाल; तंटा; कुरापत. ' फिरंगी वळवळ करतां राहत नाहींत. ' -पया १२२. ७ चप-ळाई; एकसारखें चलनवलन. ८ (कु) रग. (कि॰ जिरण; जिरविणें ). •वळ-ळां-किवि. १ नागमोडीनें; किडगाप्रमाणे बाजूनें वळंगळेळे असून...'-मराठी ६ वें पु (१८७५) पू. २४०. बळबळ करून. २ गडगडत; लोटांगणें घालीत; बक्करें खात ( जार्णे ). ३ भरभर; घाईघाईनें; तोंडाला येईल तसें; अचावचा ( बोलणें, खाणें, लिहिंगे ). •वळणें-१ नागमोडीप्रमाणे अंगविक्षेप करणें; आळेपिळे देणें. २ वेदनांनी तडफडणें; तळ-मळणें; विवळणें. ३ अस्वस्थ असणें (दु:ख, उत्कंठा इ० मुळें). 'अत्युत्सुक होणे. •वळाट-पु. अतिशय वळवळ; चुळवुळ; **अस्वस्थता. • वळवा-**वि. १ गडबड्या, धांद-या. २ अस्वस्थः .बेचैन असणारा. • **रोण-रोणी-राणी**-नस्री. गोंवरी ( थाप-केली ). याच्या उलट रानशेण-णी. वळापिळा-पु. आळा-पिळा; अंगविक्षेप (पिशाचसंचारादि कारणामुळ होणारा). [बळणें+पिळणें ] बळाबळ-स्री. उत्कंठा; चुळबुळ; अस्वस्थता. चळाचळी-किनि. तहकाफडकीं; त्वरेनें. -शर.

वळ-की. १ ओळ; पंक्ति; रांग. २ टांकार्ने, लेखणीने काढलेली रेघ; लिहिण्यासाठीं ओढलेली रेघ. ३ (ल.) तन्हा; रीत; वहिवाट. ४ ( व. शेती ) नांगरटीच्या बारा-चौदा तासांचा समृह. बारा-चौदा पराटीव्या तासांनंतर एक तास तुरीचा घाल-तात, यावेळीं प्रयोग. [ सं. भाविल ] •वटा-पु. १ रीत; संवय; परिपाठ; वहिबाट; पद्धत. ' वळवटा पाइन देणें म्हणोन...' -बाडसमा ३.२४७. २ दळणवळण; घरोबा; परस्पर व्यवहार.

वळ-एक मृल्यार्थी प्रत्यय. उदा० दळणावळ; धुणावळ; बांधणावळ इ०.

वळई-स्त्री. (कों. कुण.) जमीन करणें.

वळई—स्री. (हेट.) माजघर. [दे. प्रा. वलय=घर ]

वळकंबणे-कुंबणे, वळकंबा-कुंबा, वळख, वळखण, चळखणें, चळखदेख, वळखपाळख, वळखी, वळखी-वळबीदेखीचा, वळखीपाळखी-ओळकंबणें देखी, ओळकंबा इ० पहा.

वळग-घ-सी. पुरुष: पट मिठी; आलिंगन, वेंघ. (कि॰ मारणें; घालेंगे ) [सं. अव+लम्; म. ओळगणें ] यळग( घ )णें,

वजा। आणि गगनामाजीं पें उडाला। '-सिसं ४.१२८. -एरस्व ८.१२. 'हा परम रंच सुवेळ गिरी। अववे वळघोनिया वरी। ' -रावि २४.१४१. ४ (व्यापक) आश्रय करणें, घरणें: पकडणें ( एखादा प्रदेश, प्रांत ) 'बुद्धीतें सांडोनि ज्ञान । भेणें वळघरें । ' -ज्ञा ११;६६४. ५ भटकणें, हिंडणें; श्रमणें; फिरणें. 'मग हिंडणें, वळगत वासुदेव । '-भज १९. ६ वळणें; ओडणें, ' पाकळ्या पसंत लागल्या महणजे त्यांचे शेंडे पहिल्याने अंतर्गील महणजे आंतल्या -अित. १ पोंचणें; जाणें. 'जयजयकार त्रिलोक करी । नाद वळ-घला सत्य शिरीं। '-निमा १ (निर्वोष्ट राघव ४१). २ चिकद्वन राहणें; लोंबणें. 'अचित्या अनंतशक्ति । श्रीहरीतें वळंगती । '३ वर चढण; भोगण (घोडी-गाढवीला घोडा-गादव यांनी). [सं. अव+ लग् १ प्रा. वलमा = चढणः; ग्. वळगवुं ] वळगा-घा-पु. विळखा मिठी. 'सागरलहरी किनाऱ्यास घे वळघे आर्टिगाया ।'-केक १२५. वळघी-स्री. चाल; हला. 'साहे बोलाची वलघी। ऐसी अविद्या असे जगीं। '-अमृ ६.२७.

वळचण-की. १ (कों. राजा.) घराच्या मूळ पायाच्या बाहेरचा पागोळगांच्या आंतील प्रदेश. २ घराच्या पाख्याचा अग्र प्रदेश. 'जाणोनियां अपि लाविला घरीं। तो जाळुनियां सर्वेही भस्म करी । मा नेणतांही ठेविला वळवणीवरी । तोही करी तैसेंचि । ' –एभा ३०.२९९. ( क्रि॰ बांघर्णे ). ३ पागोळी; पावळी. [सं. वलभिस्थान - वहलचाण - वळीचाण - वळचाण - वळचण. -भाअ १८३२ ] मह • भुकेलें गुर्ह वळचण ओढतें. ( वाप्र. ) वळ-चणीचा वासी-पु. (ल.) खेंद्रन असलेला शेजारी (विशेषत: ऋण. उसनेपासने यासंबंधीं थोजतात ) चळचणी ची पाल-स्री. भाइन कानवसा घेणारी व्यक्ति. वळचणीचें पाणी आढवाला(जात नाही-गेलें-चढलें नाहीं )-( पाणी खादन वर जात नाहीं यावरून) लहानाला मोटें होणे अशक्य.

वळण-न. १ आकारभेदाचे प्रकार (अक्षर, चित्र, शरीर, अवयव इ०चे प्रत्येकी ); तन्हा; मोड. ',गोंदूनानाच्या अक्षराचे वळण बिवलकरी दिसतें. ' २ वागण्याची रीत, पद्धति, व्यवहार. ३ कल; प्रवृत्ति; झोंक (अंतःकरण, सन इ०चा). ध शिक्षण: शिस्त; व्यवस्था. 'बाळकास वळणांत टेवावें. ' ५ देणें, घेणें. जाणें, येणें इ० ब्यवहार व त्यामुळे येणारा संबंध; दळणवळण. 'सरकारांत वळण बांधावें, मग फिर्याद करावी. '६ वकता; सरळ-पणा नसर्णे; वांक, (नदी, रस्ता, काठी इ०चा). ७ डोंगराचे वांकण ८ नदादिकांचें पाणी वित्रश्चितजागी न्यावयासाठी बांधतात ते धरणः खळंग( च )णें-जिक्रे. १ मिठी मार्गें; पकडगें; झटन पडगें. बांध; माती दगड वंगरेचा वळ. ' उदधीचे वळण फुटें। '-जवा

९९.२३.९ विश्वलाः, वजन. (क्रि॰ बांधर्णे). 'चितोपंतांनीं रामः।खाऊन जाईल. ' ४ उलट चाल, जाण्याचा रोंख, बळणः, फेरी. शेटजीकडे वळग बांबून नोकरी मि ठविली. ' १० वेढा: वळसा. ' दुर्मोच्य काळपाशासम याच्या होय वळण वळयाचें। '-मोवन ६.२०. [ सं. वलन ] म्हर १ वळणाचे पाणी वळणानेच जाईल, २ पाण्या आधी वळण बांधावें. (बाप्र.) वळण बांधर्णे-(ल.) मैत्री संपादन करणे; संघान बांघणें. बळणावर जाणे-अनु-सर्गे; प्रमाणे चालगे, वागणे. 'हा अगदी बापाच्या वळणावर गेला. ' सामाशब्द- ०डळण-दळण-न. दळणवळण पहा. **्वार-**बि. १ चांगला आकार, वळण असलेलें; नीटनेटकें. ए सारखें, व्यवस्थित, शुद्ध ( लेखन ). घटींव आणि घोंटीव यांपासून हैं निराळें आहे. ० शुद्ध-सुन्-वि. प्रमाणशीर, वळणदार. 'ती कामाच्या सोईकरिता अथवा वळणसुदपणा-करितां सुधारण्यांत,आलीं. '-इंम्र ३५२. चळणी-स्री. वळणें, वळण पहा. चळणीं, चळणीस आणजे-येणे-वरणीस भागण-येणें पहा. 'तव विक्रमाविण पळभरिहि न येतींच खळ बळं वळणी।'-मोनामरसायन. चळणे-उकि. १ दिशा बदलणे; फिरविगें. २ राखणें; सांभाळणें ( गुरें, मेंढ्या ६० ). 'चला वर्ळें गाई। बैसो जेऊं एके टायीं। '-तुगा २००. ३ बनविणें; घड-विगें (पिञ्चन, इतर किया करून). 'संस्कृत इक्षदंडरस अपार। त्याची प्राकृत हे वळिली साखर।' – इ १९.२२२. ४ अंकित करणें; वश करणे. 'मातल्या कामभद्रजाती। विवेकांकुशें वळावा। ' -मुआदि १६.११. ५ वळवून, परतवून नेण, आणणं. 'जन कथिति धेन कुरुनीं बळिल्या येऊनि उत्तराशेला। '-मोविराट६.६३. 'बळल्या हातीवरल्या ढाला।'-ऐपो २१. ६ वळता करणें, घेणें. -अकि. १ घटले जाणे; चांगले तयार होणे ( अक्षर ). २ वळणदार होंगें; योग्य रूप घेंगें. ( चित्र, प्रतिमा इ०नीं ). ३ वां हणें; कलणें; दिशा, ह्रप, आकार इ० बदलणं. - ज्ञा ११.४८७. 'मडक्याचा कांठ ओला आहे तो बदेल. ' भाकाशी मेघ करी गर्जना। वळला पर्जन्य सभौवतां। ' ४ शरीरावयव वायुने आंत ओढला जाणें, त्याला बेदना होणें; पेटका थेणें, वांब येणें. ५ अनुकूल, वश होणें; कुबल होगें. 'वळला न ईश्वरासिह तो दुष्ट बळेल काय इतरांला।' -मोडयोग १०.७१. ६ प्रसन्न होणं. 'म्हणे सोसिका नृपा! बळलों। '-मोअश्व १.३५. ७ फिरणें; विशिष्ट दिशेनें जाणें. [सं. बलन ] बळना देणें-परत देणें, करणें (पैसा, उसनी वस्तु). यळती-सी. १ रानामन्यं गेलेली गुरे परत वळवून आणण्याचा ब्यापार. "२ गुरं वद्न आगण्याची पाळी (गुराखी पोरं खेळत असतां ज्यावर डाव येतो त्याने गुरं वळावीं असा संकेत). चिकट मळ असून तो रात्री चकाकतो. - शास्त्रीको. 'बांबुरें चारितां गोर्तिदा। वळत्या न देसी तुं कदा। '-इ ३६.५६; -त्या १७०. १ एकदम, एकाएकी आगमन, फेरी. (कि० येणें).

गुरें गांवाकडे येत होतीं आतां वळती रानाकडे चालली. ' फ ( जुगार ) विशिष्ट दान पडले असतां घेण्यासाटी मांडलेलें द्रव्य. ६ छपराचा सुरु रातीचा, तळचा भाग. ( कि॰ बांधणें ). ७ इल्ला चाल. ( कि॰ करणें ). 'मौजे अजकुरावरि डफळेची फौज येकन वळती केली ते समयी युद्ध जाहलें. '-बाइशाछ १०७. वळतीस येणे-वळणीस, वठणीस येणें. 'त्यांनी धनीण वह दक्ष असे म्हणार्वे । घेवोनि धाक हृदयीं वळतीस यार्वे । '-अर्वाचीन ३८२. वळते करणे-वजा करणें. वळवणी-स्नी. एक हत्यार, पकड. वळिविण-उकि. (वळणे प्रयोजक). १ आकार देणे; घडविणे. २ फिरविणें; करुतें करणे (केंस इ०). ३ गिरविणें; घटवणें, बळण देणें (कित्ता, खरडा, इस्तव्यवसाय इ०ला). ४ तयार करणें ( पिद्रन, विद्रन ). चळाण-न-न. (प्र.) वळण पहा. चळित, बळीत-सी. १ सुरकृती. 'लगौनि चोर खादेचां वोहळीं। वळीत-पळिताचे ताडवन घाली। '-भाए ५२१. २ वळती; परत फिरणे. (कि॰ घरणें). ' आतां मोड़नि टेलीं दुर्ग । का बळित घरिलें खर्गे ।' -ज्ञा १२.५८३. ३ वळती पहा. ४ मेलेलें माणूस भूत होऊन घरीं परत येणें. चळींच-वि. १ वळलेलें; पीळ दिलेलें; विणलेलें. २ घट पिळलेलें, वळलेलें; पीळदार. ३ भक्तम; चागलें मजबूत; घटलेलें (शरीर इ०) वळीव गवरी-स्नी. गोळा बनविलेलें शेण; गोल गवरी; थापा-थापटी नव्हे.

वळण-स्त्री. (व.) बळचण पहा.

वळण—वि. (गो.) अर्धे जळलेले. वळणुचै-क्रि. (गो.) अर्धेमुर्धे जळणे. [ सं. ज्वलन-वळणे ]

चळंत—स्री. (गो.) भिंत.

वळतर---न. (बडोदें ) मोबदला; परतफेड. 'दिरेला \$जारा विशेष कारणानीं इजारदाराच्या कसुरीवांचुन रह होईल तर वळ-तर देणे. '-खाअं १२०. [गु.; तुल. म. वळता]

वळदी--सी. (हेट.) माजघरांत वस्ने टेवण्याकरितां बांध-लेली काठी. वळय पहां. [देशा. वलय=घर]

वळंबणे-अफि. ओळंबणें पहा. वळंबा-पु. ओळंबा पहा. वळय—स्त्री. (कु.) माजघर. [देप्रा. वलय=घर]

इ॰स लावतात).

वळवंजी--सी. (राजा.) गोमेची एक जात. हिच्या अंगास

वळवणी—न. वळवाचा पाऊस. वळवा पहा. 'आला पुर बळवणी बहालें। तळचे जळ तसेंच सख्या राहिलें। '-प्रला १७२. 'द्वेष खबंड टाकूं नको मांजराची जर कोण्हीकडून बळती आली तर [बळवा+पाणी] म्ह० बळवणी आलें आणि तळवणी घे<del>जन केलें.</del> वळवा-की.अव. १ (बारा-पाऊस पूर्वेकडे जाऊन पुन्हां पश्चिमे- वि. (ब. ) पाणी धहन न ठेवणारी व वाहण्यास लवकर योग्य कडे बळतो यावसन ) पाबसाची पूर्वा ते स्वातीपर्यंतची नक्षत्रें. होणारी (जमीन ). २ या नक्षत्रांचा पाऊस. [ बळणे ] वळवाचा पाऊस-पु. १ पूर्वेकडून येणारा पाऊस. २ (ल.) कोणीकडे बळेल, काय: करील याचा नेम नसलेला माणूस; लहरी माणूस. वर्ळाव, वळीव भोवतालचे दोरीचे करें. पाऊस-पुस्री. वळवाचा पाऊस.

पकडतात.

वळविंच-ज-सी. १ ( कों. ) घोण. २ एक प्रकारचा मुंगळा.: वळिविणें - उित्र. (क.) विळविणें पहा.

वळिशारी-की. माशाची एक जात.

बळसर्णे—अिक. (प्रां.) बळसा चेणें, भोंवती फिरणें. (शरीरावरील). ५ (क्.) वाफा. [सं. आविल] वळसा-पु. १ वेढा; भोंवती, मागेंपुढें फेरा. ( कि॰ घेणें; घाटणें; पड़ेंगें ). 'इरि म्हणे गा अविनाशा । जरासंधें घातला बळसा । ' खोगिराखालीं दोन उशा एकत्र शिवतात ती; खोगिराखालची -कथा २.२.८९. २ वळण; प्रदक्षिणा. - ज्ञा ७.७२. 'पदा- गादी. 'ठेवितां वरि पर्छैक वळीते। चावरोनि धरणी कवळी ते। ' र्थास वळसा घालून किरणांस पलीकडे जाववत नाहीं. ' ३ बंधन. - किंगवि २५; - मोउद्योग १३.३१. २ वळकटी; गुंडाळी. ३ रास; ' उडाला देहबुद्धीचा वळसा। तुटला फांसा कर्माचा। '-एभा १८ ्गंज. 'वळी पोध्यांच्या ह्या तुम्हि असुर रीती शिकवितां। ' ७७. ५ भोंवरा. - ज्ञा १३.१८६. ' संता ठाया ठाव पूजनाची निवासन तृहरिदर्भण १.३७. ४ सुरकुती; घडी; दुमड. 'भीतरी इच्छा। जीवनींच वळसा सांपडला। ' -तुगा ३४४३, ६ संकट: वळी न घरे। कोटयामाजी संचरे। ' -हा ६.२१७. ५ ( विण-त्रास; अनथे. ' निदाकाळी ढेकुणियसा। नाना प्रकारी बळसा।'-दा काम ) तातुला तातु जोडणें; सांघणी पहा. [ बळणें ] •मठ-प्र १७.६.११.७ गांठ; अर्ढी. ' अंतरी पीळपेच वळसा । तोचि वाढवी १ वळी आणि मूठ. खोगीर समुख्ययाथी. ( कि॰ कसणें; बांघणें; बहुवसा । '-दा १५.६.१४. ८ सहाणेवर एक वळ मागपुढे घासणे ( मात्रा ). ( কি॰ घेणे, घारुणे; उगाळणें ). ९ गोंधळ; गलबला;। 'बाहर फुटली मात। बळसा होत नगरांत। लोक दुःखं वक्षस्थळ पिटीत । राजिकशोर आटबुनि । ' -शिली १४.१७१. [वळणे] मह० काखेस कळसा आणि गांवास वळसा. चळसे वेलांटचा-स्ती.अव. फाटै; फिरवाफिरव. 'भातां या वेळेस वळसे वेलांटगा नकोत. ' -भा ३७.

वळसरा-9. पावसाचा तोटा; दुष्काळ. 'टोळखाद व बळसरा होऊन ...'-ख ४२६०.

तमाम बळसा निघून गैला. '-ख २०७४.

वळसाल-न. (बे.) पेरणी केल्यानंतर शेतांत फिरविण्यांचे कुळवापेक्षां इलकें इत्यार. ( कि॰ घालणें; करणें ).

वळसाव(वि)णा-अित्र. १ (नवीन मडकें) निरढावणें; रांपवर्णे; पक्कें कर्णे. -अकि. २ सरांवर्णे; पडकर्णे. [ वळसा ? ] घळही, वळ्हर्-सी. गंज. (प्र.) वळई पहा.

वळाण-न. (व. ना.) शेताची वाफ; शेतांत पाउस पहल्या-शंकों. 🐔 ४८

चळार-पु. (गो.) बांगडधा भरणारा कासार.

चळिषा-पु. १ वळवा, ओळंबा पहा. २ खळशाच्या मेढी-

वळिवट--पु.भव. गव्हले; वळवट पहा. 'नखिया माळः वळवास---पु. माशाची एक जात. आवटोबर-नोव्हेंबरांत तिया सळिवें। इत्यादि बळिवद्र बरवें। '-इ ८२. -एभा २५. २७२.

> वळी-सी. १ रांग; ओळ; पंक्ति. 'जेयं वळी धहनि पंच-निजी बसे ते। '-र ४६. २ लिहिण्यासाठीं ओढलेली रेघ; ओळ. ३ ( ल. ) तःहाः, पद्धतः, वज्रणः, धोरण. ४ सुरकुतीः, वज्रकटी

वळी-सी. १ जनावराच्या पाठीला लागूं नये म्हणून आवळणें; घारुणें; ठेवणें ). 'चवकीदारानें वळीमूठ नेटी उचस्त हकाची। '-पला ७०. २ गोणी. ३ लमांत वधुमातेला देण्यांत येतें तें खणलुगडें.

यळीत-न. धरपकड; घेरणे. 'गुंडांचे वळीत करण्यांचे कामहि काहीं भागांत पोलिसांनीं सुरू केलें होतें. '-केसरी २७. 90.34.

वळ, वळहू-पु. १ प्रजोत्पादन करण्यासाठी राखलेला घोडा किया बल; न खच्ची केलेला न बडवलेला घोडा, बैल. 'वळू, घोडे मधुर ध्वनी ऐकून धावत यतील. '-व्हेनिसचा व्यापारी वळसा—पु. गडबड; धामधूम (जनतेची) 'चंदरायदुर्ग येथील ( शेक्पिपअर नाटगमाला ) पृ. १७२. •दाखविण-फळविणें; घोडी, गाय यांना गर्भधारणा करविणें.

> थळ, व्हळे-न्ही. (बं.) जात्याची टाकी. वळेसर--पु. (कु. गो.) फुलांचा गजरा, वेणी. चळांचा-जा- स्री. (कों.) एक जातीची गोम, बळविंच. चळवा-- पु. शंखासारखें एक कवच. हें वळावर घासतात. [बळ]

वळ-न. १ बोटांत घालण्याचे सोन्या-चांदीचे बेढें; लहान नंतर शेत कोरडें होणें; वाफसा. [वाळणें ] ० एड जें-औत चालण्या- करें; अंगठी; जो डवें. 'पोल्हारें विरुद्धा दशांगुळि वर्ळीं गर्जी निय इतही जमीन कोरबी होणें; वाफसा येणें. व्हार, वळाणी-नी- पोंचटें। '-अनंत सीस्व ३९. २ (क.) मारळाचा अर्था भागः वाटी. १ (कु.) शिगर करण्याकरितां माडाच्या पिडयाचें काढलेलें बातळ भेत. । सं. वलय ]

वळ्हाई -- स्री. वळई पहा.

वश्न, वश्नस्थल--न. १ छाती; उर.-ज्ञा ९.४८०. 'बरू- लाग्यो '-मिही २५. [सं. वेला] निया हाहाकार । वसस्थळ बडवी नुपवर । ' २ (नृत्य) एक अभिनय हा वक्षस्थलानें दाखिवला जातो. सम, निर्भुप्त, अभुप्त, प्रकंपित व उद्घाहित अशी पांच प्रकारची वक्षस्थळाची टेवण असते. [सं.] वक्षःस्वस्तिकव रण-न. ( नृत्य ) पाय स्वस्तिक करणे, हात रेचित करणे व छातीवर टेवणे, छाती आकुंचित करणें. घक्षोज. चक्षे रह-न. स्तन; कुच. ' उटेत वक्षोरह हे उटाणे।' -स. हइ २.५६.

वश्यमाण—वि. बोललें जाणारें. [सं.]

धा-जमम. १ पक्षांतरवोधक अन्ययः, नाहींतरः, अथवाः, किंबा. 'त्या तो भी जैसा गज भीतो सिंहासि सिंह शरभा।' -मोभीब्म ५.४०. २ व, आणि. 'हिराजि वा केसव मल्ह वा माळि. ' -मंगळवंढेचा शिलालेख, ग्रंथमाला.

वा-सीयव. (संक्षेप) उवा. 'वा चामवा गोचिड।'-दा १७.६.२३. 'तुका म्हणे वाच्या रागे ' -तुगा ३२८४.

बा- उद्गा. आधर्यदर्शक उदार; बाह्बा. 'वा! असं कधी शालंय. '

वा-की. (गो.) आई. 'वा भार गेलां '[आवय]

था-कि. (वहा याचा संक्षेप) वहा. 'संतचरणी अभिमान।' ~आपद ३३ ८०. [वाहणे]

वाइन, वांइन, वाईन, वां(ई)स, वाइसा, वाईसा-वि. (अशिष्ट) थोडा; जरा; अल्प; किचित . - किवि. थोडासा; अरासा; क्षणिक. [सं. अल्पीयस् ]

बाइ(ई)चाळ-वि. अश्लील; वात्रट; वाईट. ' मस्करी करून बाइचाळ शब्द बोलत असे. '-स्त्रीच २.१२२. ' माजिन्या सारिखें बाईचाळें ' -तगा ३०८७. [वाचाळ]

चाइ(ई)णें —सिक. १ वाहणें, धारण करणें; चढविणे. 'धनुष्यें बाइलीं हातीं। '-ज्ञा ११.६८२. -एकस्व १०.२४. २ देणें; अर्पण करणें. 'तेणें रीतुरायें वाईलें। '-भाए ४२८.१३३. 'महा-बाउनि ' -ज्ञा ८.२४. [सं. वहू]

**बांखु । बाइला भीमसेन ' -गीता १.१०९९. ' नारद**तुंबर बाडनी । आमुते संबंध सोहळे । पृथ्वी कुंजे वाए केलें। '-ऋ १५. इह्मवीणा।'-दावि ३४१. [सं. वाद्]

बाइ(ई)ला-वि. वेगळा; निराळा; भिन्न. 'कैसेनि वाइक्षे याचा मासे धरण्यास उपयोग करतात. **इतरे । हे** मुगुट भोजा । ¹ −ऋ ३६. **घाइलाग-न.** (व.) रिकामपणं वायलां ]

चाई-की. बायु: वात: वारा. [सं. बायु] वाई-किवि. वाया; व्यर्थ, निर्धक. -तुगा. [ सं. व्यय ] चाई-- की. (भि.) वेळ. ' धोडीक वाईनें तिया डेडिम दुवां

चाईट-वि. अनिष्टः गुणर्हतः अयोग्यः स्त्रुभ सामान्यतः चांगला याच्या उलट फार व्यापक अर्थाने वापरतात. [ स. वि+ भय्+२] ॰ कर्णे-नाश, अहित करणे. वाइटावर असर्णे-द्वेष करणें; वरें न पाहणें. अहित चिंतणें. सामाशब्द- ० बरा-वि. सामान्य; मध्यम: थोडा फार वाईट. वांकडा-वि. अयोग्य; निरुपयोगी निरर्थकः सर्वतः वाईटः सामान्यतः वाईटच व्याणा-कि. थोडासा साधारण वाईट. र्वाचड्रळ-वि. १ निरुपयोगी; कुचकामाचाः व्यर्थे. २ कुरूपः विद्रुपः वहावाकडा. व्साईट-वि. अपथ्यकर; निरर्थक; निरुपयोगी; सामान्यत: वाईटच.

च।ईण-न---न. (कों.) उखळ. [सं. वह ]

वाइनसळ-न. उंसाच्या चरकाची मुसळे बसविण्याची खालची लाट; काटबट. [सं. बाहन+शलाका]

वाईल-पु. भावेल; चुलीशेजारचा भाग; वैल. [ वायला ] ० चूळ-सी. वल असलेली चूल.

वाईसर-पु. नट घर बसविण्यासाठीं, दोन भाग एकत्र घर जुळण्यासाठीं मध्यें दिलेली चकती. [इं. वॉशर]

चाउ(ऊ)गा-वि. व्यर्थः, निरर्थकः, रिकामाः, मिध्या. 'किर्ती जल्पेसी वाउगें। '-शिशु १०७२. -ज्ञा १५.२३८. [सं.वि+अयु]

वाउधाण-न, वावधाण-न-न, वादळ; वावटळ. 'वाउ-धाणाचिया परी। जो आश्रो केहीं वि न धरी। ' - हा १३.६८८. [ सं. वायु+उत्थान ]

वाउर-ळ-वि. व्यर्थ; वावगें; निरर्थक. 'कायिसया ते असुर। संपत्ति पोषिति वाउर।'-ज्ञा १६.४२२. 'ऐसी तुं महा पुंथली । आतां काय स्फुंदसी वाउळी । '-कथा ३.१६.५२.[वाउगा]

वाउरळ--- न. वासळ. ' म्हणती वाउरळाचे नळ। '-उषा १७०८. [वास्तळ]

वाऊ-ए-ओ---वि.कि.वि. व्यर्थः, बाऊगः, वाईट. 'धरि-तपाचा पाउड वाइजेंच।'-शिशु ११३. ' प्रवृत्तीवरी निगड तासि ममत्वें करून। परंतु वाऊ।'-गीता १३.३७४. 'हें काई वो माये। कैसें वायाचि वाए '-शिशु ६७४; ' तंव देखिलें तें जालें नाइर्णे-सिक. वाजविर्णे. 'भयंकर, अति भेदकु महा मोठा वाओ ' -दाव ३८२. -ज्ञा ८.२४८. चाएकेलं-वि. व्यर्थ.

वाऊळ-न. दोरीस माडाच्या पात्या लावछेले एक भाऊत.

शासित होत.

🎤 बाक्-ग्—स्री. वाणी; भाषण; आवाज; वाचा; वोलण्याची बां गमला। 🖰 -मोसभा ३.७. । ० निरोध-कुनिरोध-पु. 🕈 शक्ति किंवा इंदिय. [सं वाक् ] सामाशब्द-० चतुष्ट्य-न. वाणीचे बोलणे कुंठित करणें; गण्प करणें. २ वाचेवरील संयम; निःशब्दता, चार प्रकार -परा, पश्यंती, मध्यमा व वैखरी. •चातुर्य-न. शांतता. •निश्चय-ङ्निश्चय-प. लप्ताचा करार; वरवधुयोजना; बोलण्यांतील कौशल्य; वक्तृत्व. •स्वापल्य-न. १ बोलण्यांतील वस्वधू निश्चित करण्याचा विधि. •याण-पु. कठोर शब्द; टींच-अस्खलितपणा, चतुरता. २ बडबड; वटवट; भरमसाटपणं वोलणं; जारे, बोंचणारे शब्द; कटु वाचा. ' लागति वाम्बाण काळजाला अतिशय बोलगे. **्पट्-**वि. बोलण्यांत कुशल, तरवेजः पंडितः विं।'-मोभीष्म १०.८. व्राह्म-न. वेद. ' एकीं वाग्ब्रह्म अभ्यासें वक्ता. ॰पंडित-पु. (उप) ताइकत् उत्तर देणारा मनुष्यः, वाचा- धोकडें केलें । '-ज्ञा १२.११२. ०भव-वि. वाविकः, वाचेपासुन कुशलः तडकाफडकी उत्तर देणारा. ०पथा-पु. संभाषणः भाष होणार. 'वाचे वसे तें वाग्भव। तप जाणावें।'-ज्ञा १७.२२३. णाचा ओघ. 'नुसधीच शांतिकथा। आणिजेल कीर वाक्पथा।' श्राय-ङ्गय-न. साहित्यः, भार्पेतील प्रंथसंपत्तिः, गद्यपद्यादि -ज्ञा १३.११५५. ०**पाटच-न**. बोल•यांतील चातुर्य, कौशल्यः प्रथसमूह. −िव. १ शब्दांस अनुसहत; मूळ वचनाप्रमाणें; वाणि-वक्तृत्व. • पांडित्य-न. बोलण्यांतील तत्परता; सदाः-प्रत्युत्तर स्विप. 'विवरण जाला वाड्मय । संपूर्ण पर्याय नविमचा ' - ज्ञान-वेण्याची कला. •पारुष्य-न. कटोर भाषण; खरडपट्टी; शिवी- प्रपीप ७७९. २ वाचिक; शब्दमय. 'एवं शारीर जें तप । तयाचें गाळी; दुर्भाषण. •प्रचार-पु. भाषेतील संप्रदाय; म्हणी: विशिष्ट दाविलें स्वरूप। आतां आईक निष्पाप। वाड्मय तें। '-ज्ञा शब्दसमूहास वारंवार उपयोजिल्यामुर्के विशिष्ठ अर्थ देण्याचा १७२१५. ०मयी-स्त्री. वाणी; वकृत्व. ' जी एकमात्र भूषण प्रकार; रूढी. •प्रतिबंध-पु. १ भाषणबंदी; बोलण्याचे थांबविणे; पुरुषाप्रति तीहि बाड्मयी देवी । ' -गोविंदाप्रज. •मात्रा-सी. गप्प करणें, बसविगें; तोंड बंद करणें; कुंठित करणें. २ स्तन्धताः संकंद; क्षण. ०माधुर्य-न. वाणीची मोहकता, मधुरता, गोडी; शांतताः निःशब्दता. ०सर गी-स्त्री. बोलण्यांतील अस्खलितपणाः स्ताळपणा. चार्ग्मा-वि. १ बोलण्यांत पराईतः चतुरः वक्ता. १ बाक्प्रवाह; बेली. **ंस्सिय् -स्री.** शब्दांतील अमोघता; बोलक्रेला बोलघेवडा; बोलका; वटवट करणारा; वावद्क. **्मुख-न. आरं-**शब्द खरा होण्याची शक्ति. ० सुक्तत-न वचन. 'म्हणूनु वाक्षु- भीचे शब्द; सुध्वातीच वाक्य. ० सुद्ध-न. व.दिववाद; आवेश-कूत दिधलें. ' - मंगळवेढें लेख, प्रथमाला. ॰ सृष्टि-स्त्री. बोलण्यां- युक्त व जोराची सर्ची; तोंडातों डी. ॰ राध-पु. १ बोलण्याची तील चातुर्य, विविश्वता, कौशल्य. ' हे वाक्सृष्टि एक वेळे । देखतु मनाई; तोंड बंद पाडणें; गप्प करणें. २ स्तब्धता; मृकता. ৹য়য়৴ माझे बुद्धीचे डोळे। ' –ज्ञा १४२०. ०स्तम्भ -पु. बोलण्यांत न. शब्दशस्त्र; वाचाम्य इत्यार; शाप. ० चल्लर्रा - चल्ली - विला• अडस ठणें; थांबणें, वागरोध; गहिंवरामुळें वंगरे बोलतांना कुंछित सिनी-स्नी. सरस्वती; वाणीची देवता. ०वाद-पु वादिववाद: होण. चारजहप-ना-पुन्नी. वल्पना; वडबड: वटबट; लबलब: वितडवाद. 'पाखंडाचे दरकुटे। मोडी वाग्वाद भव्हाटे।'-ह्या टकळी. • जाल-न. शब्दपांडित्य; बडवड; वटवट; पोकळ १२.१४. • विलास-पु. १ शब्दकौतुक; शाब्दिक करमणुक: भाषण. 'वाग्निश्चयाचे वाग्जालिक। शब्द शास्त्रं सोडिलीं।' वाणीची कीडा; वाणीचा प्रभाव. 'जैसे सरस्वतीपुढें मूढें बहुत । -एरुम्व २ ३७; -हा १३.२०. ०दंड-पु १ धमकी; खरडपशी वाजिवलास दाविती । 'र भाषाविनोद; शाब्दिक करमणूक. ०वीर-अगुद्धताः, चुकीचे उच्चार. २ अपशब्दः निंदाः, अश्लीलता. ३ वाक्सुन्यास वदवावें। '-दा १.२.२. जिन्हार्श्रशः, चुकून शब्द बाहेर पडणें; वाक्स्खलन. ॰धज-ध्यज-पु. १ वाणीह्म पताका. २ प्रसिद्धी; दवंडी. 'स्वधर्भु वाम्वर्जी । दोर; तंतु. बांधी नेणे।'-हा १३.२०७. ०नियम-ङ्नियम-५. १ भाषेसंबंधी, बोलग्यासंबंधी नियम, विधि. २ भाषणबदी; बोल-

शबदताइन. २ वाचेचा संयम: भाषणावर नियंत्रण. ०दत्त-वि. शूर्-वि बोलण्यांत धीट, शूर, पटाईत. ०च्चक्कि-छी ब्याख्यान-१ बाङ्निश्चय झालेला; बाब्दांनी दिलेला; विवाहवचन दिलेला. विस्तार; स्पष्टीकरण. ' आतां गीतार्थाची मुक्तमुदी। लाबी माझिये २ तोंडी वचन दिलेला; शब्दांनी संमत केलेला; वचनांकित. वामृदी। '-ज्ञा १८.२७. ०ठयय-पु. व्यथे बहवड; निरथैक •दान-न. १ वाङ्निश्चयः, विवाहाचा करारः, वरवधूथोजना. भाषण, बोलणः, शब्दांची व्यथे काध्याकूट. •स्यापार-पु. बोला• तोंडी करार, वचन. ०दुग्र-वि. १ अभद्र बोलणारा; अपशब्द चाली, गप्पासप्पा; भाषण; परस्पर बोलणें, चालणें. 'तेथ कें बोलणारा. २ चुकीचें बोलणारा; चुकीची भाषा वापरणारा. नाम्न्यापारा । अवकाशु असे । ' - ज्ञा १८.१.३०. ० ग्रान्य-•वेखता-सी. वाणीची देवता; सरस्वती. •दोष-पु. १ वाणीची सृम्य-वि. वाचाडीन; मुका; बोलतां येत नःहीं असा. 'मज

धाक-ख-पु. ताग, अंबाडी, घायाळ वगैरेच्या सालीचा

वाक--- पु. एक पक्षी.

वांक, वाक-की. १ स्त्रियांचे एक बाहुभूषण; दंडांतील ण्याबरील नियंत्रण. ६ मीन; मूकत्व. 'वाङ्नियम सदैव विद्यित दागिना. 'नेपुरें वांकी कट किंकिणी।' -नेसीस्व ५.६. 🤏 तथ्यः अर्थे. 'त्यांत कांही बाक माही. ' बाक इ वेळा-वाक रवाळवा-वेळा-ली. बाकी; स्त्रियांच्या दंडावर घाल-ण्याचा दागिना.

बाकई याणी सांगितला. '-पेद ६.१९; -पया ४६६.

याकचयडा-ड-वाघचवडा पहा.

वाकटांवर्चे-कि. (गो.) चोरी करणें. वाकटी-स्री. पायांतील दागिना. (गो.) चोरी.

वाकड-डी-सी. पावसाची झड; सर; सतत वृष्टि. 'कां बाकडिया होरें बैसलीं। '-- हा १३.५६५. 'अति वृष्टीची शकडी लागली। '-दावि १४१.

साक्त इ-वि. बांकडा, बक. 'वेऊनि वाकड करुनि मुख।' --दावि ११५.

बांक हणें -- अफ्रि. १ वांक्णें; वांक्डें होणें; आंखडणें; कलगें. २ वांकडें बोलगें. 'संगिकासी बोलतु वाकडोनि।! -दाबि ३७१.

चा(वां)कडा--वि. १ वांकळेला; वक; कललेला; लवलेला; बळकेला; सरळ नम्ह असा. २ (ल.) विरुद्ध; तेद असलेला; प्रतिकृत वाक स्कोका-मुसका-वाकिस्रातिकरा-वाकरा तिस्का-यांकडा तेष्ट्रसा-वि. वक्तः वाककेलाः कुबडाः वक्तांगः सरळ नसलेला. वाकडवाद-पु. तंटा; बखेडा; याप्रमाणेंच. वाकडनाष्या - पावस्या - मान्या - मुसका - दिंगी -दिगया-इ०. वाकडा गुणाकार-पु. गुणाकाराचा एक प्रकार o ताईत-पु. एक गळगांतील ताईतासारखा अधेचंद्राकृति व षागऱ्या लावलेला मुलांचा अलंकार. ०भांग-पु. एका बाजूस कमी केंस ठेवन पाडलेला भांग. • मार्ग-पु. भाडवाट; भप्रत्यक्ष मार्ग. 'वांकड्या मार्गानें कां बोलेल। '-कमं १.२९ • **धिसका**-वि. वेडावांकडा. 'कां वाकडा विसु कां पाडलीं।' - ज्ञा ९.६. बांकडी द्रिन्नजर, वांकडा डोळा-बीव. तिरस्कार, द्वेषयुक्त किंवा पापी दृष्टि. ०पगद्धी-स्त्री. अवज्ञासुचक वर्तेणुक; विरुद्धाचरण. (कि० करणें; ठेवणें ). अमान करून पाहरी-की. अवज्ञादरीक दष्टि. ० महैस-स्वी. १ वाकडवा शिगाची महैस. २ ( सांकेतिक ) चिच. वाकडी चाट-खी. १ विपय: व वळ. [ वांक ]

पायांतील वाळें; पायांतील दागिन: 'गर्जती चरणी वाकी स्ळिलेला रस्ता, रहदारीचा नन्हे असा मार्ग. 'बाकडी बाट कोणी-अभिनव।'-तुगा २९१, -न. १ होडीची फासळीसारखीं कडे केळी।'-होळा २७. २ अन्याय्य मार्गः कुमार्गः 'स्वइच्छे-स्रांकड, रोजापासून व-यापर्रंत टोकावयाची वमानदार स्रांकडें, विरुद्ध वाकड्या वाटेने जावें स्रागते. ' -विक्षिप्त २.१३. २ रहाटाम आढ्यांच्या दोन बाजूंस बर्मावतात ती बांकदार सांकडं | ०समजूत-स्त्री. १ कलुपित मनः पूर्वप्रहः दुराप्रह. २ तेढः द्वेषः -पु. १ वकता, वांकहेपणा, २ ( ल. ) कल; ओंक; ओढा; तोल. गैरसमजूत. खांकडें-न. १ वैर; द्वेष. 'बाहेर मिरविशि आंत 🤰 ( ल. ) द्वेष; तेढ; मत्सरबुद्धि. ४ ( ल ) दोष; चुकी. हरिशीं वांकर्डे । ' -राला -नि. १ प्रतिकृल; निष्दर; न आवडणारें. ' ह्यांत शिवबाचा कांहीं वांक नाहीं. ' - सुर्धप्र २. ५ (व.) 'प्रभो शरण आलिया वरि न व्हा कधीं वांकडें। ' - केका ४०. २ अयोग्य. ' सद्गुरु बःचुनि बांचुनि विफल जिणें यांत बांकडें काय ? '-कीर्तन १.३. ० तेरा-पु.अव. तिफाशी सोंगट्यांतील एक दानः ६+५+२. ०दाखियों-कि. वेडावणें. ०एड्डणें-येणें-बाकई—वि. दुरुरत; यथायोग्य. 'पेसा मजकूर करार कि. भांडण होणें; वितुष्ट येणें; कलह होणें. ०पांऊल न. दर्वर्तनः दुराचरण; व्यभिचार.

वांकडा—५. १ मुलाचें हातांतील दागिना. २ क्रियांच्या

वाकंडी-नी. (प्र.) वाखंडी; घायपात.

वाकण-न. १ बळण; बांक; वकमार्ग (नदी, मार्ग बर्गरेर मध्यें ). ' जेथें रान भयाण फार असती कांट कहे वांकणें।' -केक ४५. २ खाडी; आखात; उपसागर. ३ सामान्यतः बांक: बकता. चाकर्ण-कि. १ कल्णे: वांकडें होणें: तिरपें होणें. २ पोंक बेणें. ३ (ल.) नम्र होणें; शरण येणें; नमणें. [सं. वंक=वाकणे ]

वाकर्ता-की. पदराची वैगरे खोळ, झोळी. वाकदोर-9. वाकाचे दोर; वाखदोर.

वाकनवीस-निवीस-नीस, वाकेनीस-पु. १ ( मूळ फारसी ) लेखक: वृत्तांतलेखक; रोजची दैनंदिन मादिती लिहून टेवणारा; अखुबारनवीस. २ ( हृढ ) मोठ्या घराण्यांतील खासगीकडील हिरोब, कागदपत्र, भोजन वगैरे सर्व कामें करणारा कारभारी. -रा ६.५०९. [ अर. वाकिभा+नवीस ]

वाकफ, वाकब, वाकीफ-वि. १ जाणताः हुवारः तज्ज्ञः माहितगार; अनुभविक. ' माझे चालीस व मुलखास वाकब. ' - भाअ १८३८. २ माहीत; ठाऊक. 'त्याची अवस्था काय है वाकफ. ' -रा ५.१६८. [अर. वाकिफ ] ०गार-वि. माहितगार: तरवेज: निष्णात. 'त्यांचे विचार विशिष्ट शास्त्रांतील वाकवगार विद्वानां-पेक्षां पुढें गेले होते '-टिले ४.३६३. •गारी-स्री. माहित-गारी; हुशारी. 'तुम्हास वाकबगारी आहे. '-रा १२.६१. वाक-फीयत-स्त्री. माहिती; ज्ञान; अनुभव. 'पागेचे कामांत महमद अजीम्खां यांचीच वाकफीयत चांगली. '-रा ७.५६.

वांकर-पु. (कू.) बैलानें शिंगानें पाडलेला भोरखाडा,

वाकस्या-सीभव. वांक्ल्या पहा. 'वाकल्या दाविती अर्भका।'-दावि ७.२ ३३.

. वाकवर-की. (प्र.) वाकवट-ही. वाखाचा गुजडा, गुंडा. भाहे हैं पाइन विसुभाऊस समाधान झालें. '-अस्तंभा ३५.

**या( वां )कस**—न. युताराचें लांकूड तासण्याचें इत्यार; तासगी. बाकसणे-वाकसाने तासणें.

वाकसणी-नी-की. (व.) भांडी घांसावयाची काध्याची, वासाची गुंडी. [वाख ] वाकसर्ण-िक. (व.) दशादशा होणें: वाकासारखा पिंजला जाणें. वाकस्सला-ति. (व.) शिळा; वातड; लवकर न तुरणारा.

वाकस(सा)ळ-स्त्री. एका जातीचे भात.

वाकळ - स्त्रीन. १ गोधडी; अनेक चिंध्या शिवून केलेलें वस्न. 'घरीं मोडकिया बाजा। वरी वाकळांच्या क्षेजा।'-तुगा ६८२. 🧣 जीर्ण बस्त्र; फाटकें बस्त्र, कपडा. 'की बाकळ पडे बाटेवरी। तें काठीमें उचलिजे वाटसरीं । ' -मुरंशु ४११. 🤰 (ल.) वृद्ध, जरत, जल्खंड श्री; गलिन्छ, अजागळ ली [सं. बल्कल] • गुंडी-स्ती. ( व.) वाकळ गुडाळलेला बागुलदुवा किंवा बाई. ० फा ड णे-(ब.) ( ल. ) व्यर्थ बहबड करणे.

वाका-9. १ हकीकतः, वर्तमानः, घटनाः, म्हणणें. 'बोलले-प्रमाणें वाकाहि लिहिला. '-िच्च १३७. ' उभय पक्षांचा वाका ऐक्कन निर्णय सांगितला. '- वाको ६२. २-स्त्री.मृत्य. '२७ जिल्कादी पादशहाची वाका फौत जाली. '-रा ११.५५. [ अर. वाकिआ ]

वांका-- पु. वाजविण्याचें शिंग. ०ईत्, वांकेकरी-पु. शिंग बाजविणारा. 'इटेकरी, पटाईत वांकाईत...यांची संचणी कहन हशम मेळविले. '-मराभा ६.

वांकाड-ण-न. वांकण पहा. 'वळणं बांकाणं भोंवरे।' -दा ११.७.३. **घांका** छी - स्त्री. वांकण पहा.

वाकांडी-- स्त्री. १ घायपात; वाकंडी पहा. २ (प्रां.) स्त्रियांचें इमरेभोवतीं नेसण्याचे वस्त्र. (कि॰ नेसणे)

वांकारणें -- कि. १ रस्ता सोइन बाजूने जाणे (टाळण्या करितां ); चुकवून आणें. २ दूर राहणे; संबंध टाळणें; बाजूम सरणें. ३ दूरदूर राहणें; संबंध टाळणे.

वांकाळा - पु. रहाटाच्या प्रत्येक वाजूस दोन वांकें कमी लावृन तेथें सुंभाषा दोर बांधतात तो. [वांक]

वाकि(की)फ-वाकफ पहा. 'आपण वाकिफ नव्हतों. ' -पेद २०.९४.

वाकी महैस-वांकडी महैस पढ़ा.

वांकीय-नि. वांकविलेला; वळविलेला; वांकडा केलेला. 'पालखीचा दांडा बांकीव असतो. '

वाकुडुणं-वांकडणं पहा. वाकुडपण-पणा-नपु. तीहः वांकवर्णे — कि. (वांकणे प्रयोजक) १ वांकण्याम लावणे. तेढः वकता. २ द्वेषः वितुष्ट. ' उभयतांचा हजारपांचशें वर्षोचा २ (ल.) मानहानि करणें; नम्न करणें. 'फडणिसास वांकविला वांक्रडपणा असल्यामुळें '-आगर ३ २२५. वांकुडा-(काव्य) वांकडा पहा. - ज्ञा १३.३४३.

वांकडी - भी. वाकांडी पहा.

वा(वां)कुडी-सी. वाकडी पहा. झड, वृष्टि; मेघाच्छादन. ' जेंवी वांकुडी घाली घन। '-मुविगट ५ १११. ' बाणांची वाकुडी वर्षत । मंडप दिसत अंतराळी । '-इ २४.२४.

वाकुदर्णे-अफ्रि मनस्वीपण नाचणे, उडणे, बागडणे, इंसणे. वा( वां )कु(को)ली-म्बी. (बहुधा अनेक्वचनी उपयोग) वांकुल्याः, विडंबनः चेष्टाः, वेडावणेंः, तोंडं वेडीवांकडी करणें. 'द्विविद कुमति त्याते दाखवी वांकुल्यांते । '-मोकृष्ण ६७ ८. -द्वा १७.९४.

वांकी--न. वांक अर्थ ४ पहा. १ रहाटाची अढेकड; चाकाच्या परीवाचा भाग. २ बांकदार लांकडाचे खुंटाळें. ३ हत्यारें,पळणा वंगर ठेवण्याचे बांकदार लांकडाचे साधन. ४ बावकडाच्या तिन्दी लांकडांपैकी प्रत्येक.

वाकेनवीस-वाकनीस इ० पहा.

वाकेरी--सी. एक सागरगोटीसारखी औषधी वनस्पती. इच्या गड्डचास भाते म्हणतात.

वांकेस-वाकस पहा.

धांके सिर-वि. वांकडा, वकांग; कुब्ज. 'वांकेसिर पांगुळ थोटे । '-दावि ४७४.

वांकोण --- न. वाकण पहा.

वाकोरणे-कि. वांकोऱ्याने तास पाइणे.

वाकोरा-पु ओरखडा; ओचकारा; करकोचा.

वाकोरी-पु. (कुण. कर.) न्हावी; नापित. 'वाकोऱ्याला पोराकडुन निरोप पाठविला. ' [ वाकोरा ]

वाकोरें—न. १ दाराच्या फळीचा खालचा वात्या, वाता, वाथा. २ लहान तास पाडण्याचे आऊत; नांगरी.

वाको (कु)रें--न. लहान वाफा; पाणी देण्याच्या सोई-करतां पाण्याच्या दांडाजवळ पाडलेला लहान वाका.

अर्थ होईल इतका शब्दसंघ; लहान परिच्छेद; सिद्धान्त. २ उक्तिः वचनः नियमः सुत्रः विधानः 'सत्यवतरतमति पतिस तिचे वाक्य करावें लागे। '-मोरामायणें १.४९९. [सं. वच् = बोलणें] ० संडन-न. १ सिदान्ताची असिद्धता अस्थापन करणें, सोहन काढणें; चुकीचें टरविणें. २ बाक्यांतील दोषदर्शन; बाक्य चुकीचें टरविणें. ३ बाक्याचे अवयव पाडणें; विभाग करणें; तुकडे पाडणें.

पुक, अशुद्धता इ०. साहित्यशास्त्रकार है दोष अनेक मानतात. उदा० प्रतापरद्र प्रयांत पढील वाक्यदोष दाखविले आहेत:-शब्दः हीन अथवा शब्दशास्त्रहीन; ऋमभ्रष्ट; विसंधि; पुनरुक्ति; व्याकीणै; बाक्यसंकीण, भिन्नलिंग; भिन्नवचन; न्युनोपम व अधिकोपम; भन्न खळी. बंद; विसर्गेलुप्त; अस्थानसमास; वाच्यवर्जित; समाप्तपुनरात्त; संबंधवर्जित; पतत्प्रकर्ष; अधिकपद; अष्टार्धार्धवाह;प्रक्रमभंग; अपूर्ण; गर्भपात होणें. बाक्यगर्भित; यतिश्रष्ट; अशरीर; अरीतिक इ० काव्यप्रकाशांत हे दोष पुढ़ील सांगितले आहेत:-प्रतिकूलवर्ण; उपहृतविसर्ग; लुप्त-विसर्ग; विसंधि; इतवृत्तः; न्यूनपदः अधिकपदः, ऋथितपदः पत- प्रणामी बहु होति वाखे। ' -साठह ५.२५. २ महामारी, पटकी त्प्रकर्षः समाप्तपुनरात्तः अर्धातरैकवाचकपदः अभवन्मतयोगः अन-भिहितवाच्य; अस्थानपद; अस्थानसमास; संकीण; गर्भित; प्रसिद्धि-हत; भग्नप्रक्रम; अक्रम; अमतपदार्थ. याप्रमाणच शब्ददोष. शब्दालंकार, वाच्यालंकार पहा. ० पद्धति की. वाक्यरचनेसंबंधी नियम, बाक्यरचनेची रीति. ०पूजा-की. शब्दरूपी पूजा. 'स्वामी निवृत्तिरांजा तो अवधास वाक्यपूजा ज्ञानदेवो म्हणे।'-ज्ञा १५.५९८. •प्थकरण-न. वाक्यांतील उद्देश-विधेयादि निर-निराळे भाग सागून त्यांचा परस्परसंबंध दाखविणें. • प्रयोग-पु. बाक्याची, शब्दांची किंबा भाषणाची योजना, रचना. ०र खना-की. बाक्यांतील शब्दांची मांडणी, टेबण. ॰ चिन्यास-पु. वाक्यां-तील शब्दांची जुळणी, मांडणी, परस्परसंबंध; त्यासंबंधीं नियम **वर्गेरे. • चिद्यारद**—वि. वक्ता; पंडित; भाषणांत कुशाल, चतुर •शः-किवि. प्रत्येक वाक्य घेऊन, प्रत्येक वाक्यास अनुसम्म. बाक्यार्थ-प. १ विधान; सिद्धान्त; वाक्यांचे उद्दिष्ट; भाव. २ कथा. 'समर्थसेवके वाक्यार्थ लिहिले। '-सप्र ३.२. वाक्या-संकार-प. वाक्यांतील निरर्थक शब्द: केवळ शोभेकरितां वापर-केले शब्द: बाक्यांतील मोकळी जागा भरण्यासाठी किंवा खंड पह नये म्हणून बापरलेला शब्द. उदा० जेहेंसे.

वांक्या-सीवव. वांकी. वांक अलंकार पहा. ' पिंवळचा बांक्या इणशुणती। '-रामाची भूपाळी.

वाख-पु. धागा; तंतु. वाक पहा. खाखंडी-वाकंडी पहा. वास्त-पु. वासळ; बळगा; सार्गा. 'वेचेना परी कुसी। बास्तान पडे।'-अमृ ७.२६७. बाखती-स्री. खड्डा; खळगा: कोळ.' भरोनियां घरीं। राहिलों वास्तती। तुका म्हणे संतापाडें। करा पुढें बाखती।'-तुगा २६४१. - ज्ञा ९.४८०; १३.८०६.

वासाणणी-जे-वासाणणी वर्गरे पहा.

बाक्षणे -- कि. भिणें; वाक्णें पहा.

बाखदोर, घाखबगार, चाखबट--- वाक दोर इ० पहा. वाबार-9. १ वस्तरा (गो.) वाखोर. 'प्रभुतेजें नुरे वर्जे वाखोरें पाहिलें ।' -नागदेवस्मृति '१६. तेजस्वी पर बाबार ।' -मोरोरामायणें ५. - तुगा ३०८२. २ ब्रुखें.

•वीप-पु. स्पष्ट, सुबोध वाक्यें. •दोष-पु. वाक्यांतील न्यूनता, 'राम तो सदिस प्रशस्त महागमे पर वाखर।'-मोरामायणें ५; -मोद्रोण ९.७६. -वि. वाखासारखे पांढरे; शुम्र(केंस). ' जाहा है केश सकळ वाखरो। '-राला २९.

वास्तरु-सी. पोटाची खळगी; भुकेमुळे पोटांत परकेली

वाखलणें -- भिन्न. वाखा होणें; अतिशय भाजारी पहणें;

वाखळ--सी. वाकळ पहा.

वास्त्रा-पु. १ दु:ख; पीडा; उपद्रव; नाश; संकट. 'पद वर्गरेची साथ. ' आकांत वाखा प्रळये। '-दा ३.७ ८२. ३ अकाली गर्भपात. ४ संहार, मारामारी; युद्ध. 'बेलोलखानाचा थोर वाखा केला. ' -सभासद ४९. [ अर. वाकिशा ]

वाखाडी-की. (गो.) तोफा सोडणारें जहाज.

वाखांडी---सी. वाकंडी पहा.

वाखाण-णा-नपु. स्तुती; चर्ची; उद्दापोद्द, व्याख्यान, विवरण; स्पष्टीकरण.-ज्ञा १८.१७४५. [ सं. व्याख्यान, वि+आ+ ख्या; प्रा. वक्खाण; पं. बं. बखाणना; हिं बखानना; सिं. वखा-णगुः गु. वखाणवुं ] ०णी-स्त्री. नांवाजणीः; स्तुती. ०णे-क्रि.१ स्तुती करणें; नावाजणें; चाहां करणें. 'चारी वेद उथाची कीर्ति बाखाणिती। '-तुगा १४. २ वर्णन कर्णे; स्पष्ट कर्णे; विवरण करणें. ' सुचिलें तेंहि पुढें प्रशस्ते । वाखाणिजेल प्रसंगें । '-रास ५. 400.

वाखार-री-की. दुकान; कोटी; वखार पहा. 'भरील वाखारी श्रवणाच्या। '-एभा ३.८७२. 'तो दंखे ज्ञानाची वाखारी। '-क्का ७.१३५. वाखारी वोखारी-की. (महातु.) भांडारांतील नगद शिलक 'भाडार फोडोनि वाखारी। ने तें नुपसाहे । ' –द्दष्टातपाट ८१.

वासाळण-कि. वासलणे पद्गा. चुकीने वासाणणे या अधी वापरतात.

घाष्ट्रील-न. (गो.) अस्वल.

वार्खे-न. १ जाळे.-मसाप २.२.५७. २ (गो.) दिवार्ळे.

वाखो-- पु. (कु.) वाखा पहा.

वास्त्रार-पु. वासर पहा.

वास्त्रोरणं-कि. वाकोरणं पहा. वास्त्रोरं-वाकोरं पहा.

वाखोरा—पु. घर; वाखार पहा.

वांखोरी-की. माळ ? -शर.

द्याखोरें - न. खिसा; कप्पा. 'न्हाणवी तंव भाषण बोळीचें

द्यास्त्रोह्या-सीमन. (न.) नाकुस्या पहा.

चाग-की. १ रहदारी; चाहुल: वापर; वागणुक २ वाहण्यास, नेण्याआणण्यास सोईस्करपणा, मुलभता. 'भाठकीचा वाग'=आठ किष्ट । आल्या पुसे वागवटी ' -नव १५.१४, -नव ३.८५. माणसांचें ओझें. [वागणें ]

घांग-पु. १ सोनें, हपें वगैरेस मोरचूत वगेरेमुळे पडलेला डाग. २ धातुच्या पत्र्यावर दिसणारे हातोडयाचे ठोके. ३ तोंडा-वरील मुरमाच्या पुटकुळवा. 'वांग तिळ सुरमें लासें।' -दा ३. ६.५०. [सं. व्यंग]

वांग-पु. बिधरता; जडपणा; शैथिल्य (भारामुळे येणारें). (कि॰ येणे.)

वांग-9. भलारी; शेतकाम करतांना म्हणावयाचे गाणे. वांग-9. एक मुलींचा खेळ. -मखेपु ३३६.

वागचवदा—पु. एक वनस्पती.

बागजाई -- सी. वाघजाई, एक देवता. ' वागजाई देवी म्हणे तुं वाग्वाणी। '-सप्र ५.३१.

धागदी-सी. १ एका माशाचें नांव. २ (मावळ) रानमांजराची एक जात.

वांगड-ड-डी-पुन्नी. १ (गो. कु. ) सोबत; सहचर. २ कुल; बेटाळें. 'भारद्वाज गोत्राच्या मंडळीला जर्से ह्या वांगडांत घेतलें...'-हिंदु ११.२.३०. घांगडें-क्रिवि. बरोबर; संगती. [ सवंगडी ]

बाराणुक-सी. वर्तनः राहणीः न्यवहारः चालचलणुकः, सामा-न्यतः स्थितिगति. वागणं-क्रि. १ राहणः; स्थितिगतिः, अस्तित्व, चलनवलनादि व्यापार; वर्तन; व्यवहार; संबंध असणे; येजा करणें वगरे. 'करी तिरंदाजी वागूं नेदी राउताला।' -ऐपो ८६. (मनांत कामकोधादि विकार) घोळत असणे; वाटणें, चाल् असणें. 'या नियमावर विचार करतां असे बुद्धिस वागूं लागलें. '३ ( प्रंथ, पद्धति, तऱ्हा, मत, चाल) प्रचारांत, चालू, व्यवहारांत असणे. ४ (ना.) प्रकृति नीट राह्णे. वागायला निघर्णे-आजारी मनुष्य हिंहंफिल लागणें. वागायाचा-वि. नेहमी वापरावयाचा; रोजच्या उपयोगांतला, धडोतीचा. 'हा कागद वागायाचा, हा सनदेचा. ' वागदार-न. (कु. ) ज्यांतृन पुष्कळ येजा होते असे दार; वापराचे दार.

वागबारस-स्त्री. वसुबारमः गोवत्सद्वादशीः कार्तिक शुद्ध-द्वादशी. कांहीं ठिकाणीं अश्विन वद्य द्वादशी. या दिवशी गोवत्सपुजा करतात.

वागरजाळ-न. (कु.) फड़की व वागाळी यांचे जाळे. ५१२. वागराटी -- की एक वनस्पती.

ं बागर्स मृग पंक्लिन '-काप ६८:

वागवटी-की. उक्ति, भाषण; बोलणें. 'ऐसा प्रेम होतसे

वांगवांग-किनि. कसकस; वस्रवस; किरिकर; अंग, जीव, प्रकृति वगैरे बरोबर न चालणं; कुथुकुथु करणें. ( कि॰ करणें ).

वाग(व)विजे - सिक्त. १ वागण प्रयोजक भार संभाळण: निभावृन घेणे: सांभाळणे; खपवून घेणे: जोपासना करणे. २ (छ.) लाबविणे; उ**ड**विणे: लबाडीनें घेऊन जाणें. **वागवून घेणे-संभा-**ळ्न घेणें; (मूत्र चाकर वगैरेस) सदयतेने चालवृन घेणें; निमा -वृत घेणें.

वागळ-वागूळ पहा.

वागळ-ळी-ळे. वाघली-ळी--बी. एक प्रकारचा मासा. याची शेपटी करवतीसारखी असते. याचे खत झाडास घालतात. याचे प्रकार-बोलाड, पलवा, वानवसा, भाट्या, भाष्या, शेवते इ०. –कृषि ७५६.

वागा-पुन्नी. १ करगोटा, कडदोरा. 'जयजय तिमया कोनेरी। तुझा वागा सोनेरी। '-मध्य २०१. २ दोरे; लगाम. 'डोळेयांचिआं वागा ओढोनि ।' –िशशु ६०८. 'तेथ गाढिया वागा। राउतें करीति श्रीरंगा। '-शिशु ५३१. १ (महानु.) वाङ्निश्रय. 'उदारे वागा केला श्री गजमोहनु।'-मातकी रुविमणी स्वयंवर ९५. ४ एक प्रकारचा अंगरखा; पोशाख.

वांगा-वि. (व.) तिरपा; चकणा; तिरवा. [सं. ब्यंग] वांगे पाहण-तिरवें पाहणें.

चागादी-न्ही. एक वनस्पती.

वागावंद--वि. (गो.) उडाणटप्पू.

वागारा-9. लगाम; दोर. 'सारथी आपुडीत बागारे।' -उषा ७३.२८. 'मोटका वेओ वागारां हातु घाली।'-शिद्य

वागां( घा )रा—पु. चाहुल. [ वागणें ]

वागाळ-- न. (कु.) वाधूळ पहा.

वागी- (गो.) क्षिंग मासा.

वांगी -- सी. एक फळभाजीचें झाड; याचे फळास बांगें म्हण-तात. वांगा पुरणाची, वांगी पोहे; वांगी भात हे याचे पदार्थ कर-तात. [सं. वृंताक; हिं. बेंगण]

वागुजास्त -- सी. सोंपवणुक. 'ठाणी वागुजास्त करावी।'' –रा ५.१३२. [फा. वा–गुझास्तन् ]

घागुजी-सी. 'गाढी वागुजी गोपाळा राणे राया '-शिक्ष

चागुर-रा-सी. पक्ष्यांस पकडावयाचे जाळें; पाश, बंधन. वागद-क-म. जाळ; 'संसार वागह चुके। '-भाए४०, ' तंव पांगितु जाळातें। चिरितु वाशुरेतें। '-भाए४०.३१८. -क्श [४.९४३. | वाक+दोप ]

बागुरी-- की. घोडवाची चाल. -अश्वप १.१८८.

वाग्र( गो )ऱ्या—कीभव. विध्या; लक्तऱ्या; चिरफळ्या. ' नम्या साडीच्या पोरीनं वागुऱ्या करून टाकल्या. '

बाग्(ग)ळ--कीन. १ वटवाघूळ. २ पाकोळी. [ स. वलगुली, वाग्गुद ]

बागुळ करणें — (नाशिक) रंवथ करणें (कि॰ करणें). [ जगाळू ]

वांगे-- न. वांगीचे प.ळ. वांगी पहा. वांगेसट-की.चंपा-षष्ठी मार्गशीर्ष शुद्ध षष्ठी.

वांगेलिसा—पु. ( खि. ) प्रेषित. (ई. ) इन्हांजेलिस्ट. -खिपु. बागेश्वरी—की. सरस्वती. 'जी आपुलिया ख्रेहाची वांग-श्री।'-ज्ञा १०.८.

बागोरा-रे-ऱ्या-वागुरा पहा.

बाध-9. १ एक कर मासांहारी जंगली प्राणी; एक वन्य पशु. २ एक उडगा मारणारा कीटक. ३ बुद्धीबळांतील शेळगा मेंद्र्या खेळांतील इत्ती. ४ एक मुलांचा खेळ. - वि. ( ल. ) जागरूक व भयप्रद. [ सं. व्याघ्र; प्रा. वग्घ; पं. हि. वं. वाघ; सिं. बाघु; गु. बाध ] (बाप्र.) • खांभर्णे-गाऱ्याजवळ (वाघ आल्यास त्यावर मारा करील अशी बंदूक बांधून ठेवण. सामाशब्द- ०जाई-की. ब्याप्रदेवता; एक क्षद्र देवता. जोर-पु. (व्यायाम ) एक प्रशास्त्रे दंड काढण्याची पद्धति. -व्यायाम मासिक मार्च १९२३. ०ट--न. लहान वाघ; वाघ शब्दाचे तिरस्कारदर्शक रूप. •शोळ्या-वि. मोट्या, बटवटीत व पाणीदार डोळ्यांचा. •नख-न. १ बाघाची नखें सोन्यांत महिन्छेला लहान मुलांचा एक दागिना. २ वाषाच्या नखांच्या आकाराचे पोलादी इत्यार. ३ वाघाचा पंजा. •नख सांखळी-स्री. महासकडील महाराष्ट्रीयांत प्रच-लित असलेला एक दार्गिना. ०नर्खा-की. १ एक झाड. २ एक पोलादी हत्यार. • बकरी-सी. १ एक खेळ. • बीळ-न. वाघाची •मान-पु. मुख्य मान, 'तुम्ही आपला जो वाघमान कराबा तो करून घेटला.' -भाव६८. ०**माऱ्या-**वि. १ वाघास मार-णारा. २ ( ल. ) अतिहाय बळकट, शूर, धाइसी. ३ अतिहाय लाग-णारा (हरिक, सुपारी वगैर पदार्थ). अधुंगी-स्त्री. भयंकर देश कर-णारी मुंगी. • मेंढी - मेंढ्या - स्त्री. बुद्धिबळांतील एक खेळाचा [ इं. वॅगन ] प्रकार. •यी-सी. संगट जातीचा मोटा मासा. •री-प्र. जाळगांत पशुपक्षी पकडणारी एक जात व तींतील व्यक्ति; फासेपारधी; वारगुद ] यांचे सांकेतीक शब्द-म्या=गुरू; माती=मृतमांस; माड, बिलाडी= पोलीस: झेमी=घरफोडी; माढेनो=चोरलेलें जबाह्वीर; हाथवान= चोदीचे कापड; सारखो=र गया; पिलीऊन=सोनें; घोलीऊन=स्पें; मुठी। ' -उषा १४२०. पप्तर्धे जावन=लप्त, स्वावरी=वाघानी; दातरड=घरकोडीचें हत्यार; विरित्रो=किल्लगांचां जुडगा; बांदो=सायीदार; भुऱ्यो; माकडो= पहा.

युरोपिअन; वस्तू=पैसे इ०. ० रू-न. बाघास तुच्छलादशेक शब्द. **ুখরাই-ন্ডা. বাঘলাই**; প্রুরবৈবনা. ' ফুজিনি বাঘবভাইসা। '-বিছা ५२७. ०व वकरी-एक मुलीचा खेळ. -मखेषु ३५५. ०वे, वाघावे-न. १ वाघांचा उपद्रव. २ (ल.) उपद्रव; भ्रास; पीडा; काहर. 'आमच्या विरुद्ध काय बाघवं उठलंय तें तुं पहातच भारेस ' -झांमू १७७. घाघाचा डोळा-पु. (संकेत) रुपया. वाघाची जाळी-स्री. वाघास लपून बसण्यास योग्य झाडी, वेलांची गुंतागुंत वर्गेरे. वाघाची मावशी-सी. मांजर. वाघाचे कातह-न. १ व्याघ्रचर्म; वाघाचे चामहें. २ (ल.) अधिकार, सत्ता गेल्यावरिह ज्यास लोक भितात असा मनुष्य. •कातर्डे वांघरणें-आव आणणें; पोकळ सत्ता, सामध्ये दारू विणें; ढोंग करणें. बाघाड्या-पु. मंत्रसामध्यनि वाटसहेच वाघांपासून संरक्षण करणारा मांत्रिक. वाघी-की. १ वाध्याची भंडार ठेवा-वयाची-वाधाच्या कातड्याची पिश्वी. २ वाघाच्या तेंडाचा पुढें आकार असलेली जलद चालणारी नौका, होडी. ३ वाघाच्या कातड्यासारखी पिवळ्या रंगाची, वर टिपके असलेली घोड्याची झल. ४ लाकूड तासण्यासाठी त्याच्याखाली टेवावयाचा सुतारा**चा** एक खांच पाडलेला टोकला. ५ दोन टोंकांचा खिला ६ एक प्रकारचा सोनाराचा चिमटा. -वि. वाघाच्या रंगाचा; वाघासारखा. 'एक वाघी पिवळी पुंडी।'-दाव २८**१. बाघी कवर्डा-स्री.** टिपंक असलेली कवडी. वार्घाण-की. स्त्रीजातीचा वाघ; वाधाची मादी. वाघी तंबाख्न-की पानावर टिपके असलेली तंबाखूची जातः चाघर-वि. वाघानी भरलेखे. -लोक २.७७.

वाञ्चबका-पु. एक फुलझाड व पूल; बचनाग.

वाघचघडा-डे--- ९न. (वाघाचे मांस लाबल्याने बरा होणाग रोग ) तळहातास होणारा रोग.

चाघटी--वागटी पहाः

वाघंटी-सी. एक झुड्डप. वाघंटे-न वाघंटीचें फळ; गोविंदफळ; याची भाजी करतात. [सं. क्याघाटकी]

वाघड-पु. कापसाची एक जात. याचा कापूस बेंडांतून मोद्दन काढावा लागतो.

वाघण, वाघीण—सी. आगगाडीचा मालाचा उघहा हवा.

वाघ(घू)ळ-सीन. उडतें खोवड; वडवाघूळ. [ सं. वल्गुली,

वाघळी, वाघाळे - स्त्रीन. एक प्रकारचा. माला वागळ पहा. वाघा-सी. लगाम. बागा पहा. 'सरसीया वाघा धरुनि

् बाघाट, बाघांटा-टी-टे--- नपुसीन वाघांटीफळ, बाघंटी

वाधिन्सा-पु. (व.) (अप.) वाङनिश्चय पहा.

बाघुर-रा-री, वाघुर-रा-न. जाळे. वागुर इ० पहा. 'मग व्याघ्रपाश वाबुरा घेऊन कुक्षेसी ।' –होला ४५.

वाघरडें - न. ओढाताण, तगादा; मानहानि. (कि करणे). वाघूळ-स्त्री. रंवथ. वागूळ करणे पहा. [ उगाळु ] वाघेटी-टे-वाघंटी पहा.

शब्दांत ) वाधरी पहा. [वाध]

बाघेला—पु. रजपुतांतील एक जात. [ वाघ ]

इत्यादि देवतांच्या बाबतींत...' - खेया.

बाघोड़ी -स्त्री. एक खेळ. 'वाघोडी आणि आटापाट्या।' -भवि २७.२०.

वाघोणी —स्री. (गी.) गोम; घोण.

वाघोवा—५. बाघ पहा.

वाघोरा-रे---पुन. वाधुरडे पहा.

वाघोळे--न. (गो.) वाघूळ पहा.

वाद्या घा-9. (अत्र. वाघे. ) खंडोबास वाहिलेला पुरुष; खंडोबाचा भक्त, उपासक, 'वाघे मुख्या भजन करिती।' -देप ९३.३. [का. वरगे=भक्त ]

वाङ्गिश्चय, वाङ्मय-वाक् शब्दामध्ये पहा.

वाचक-पु. शब्द; भाषणाचा विभाग, तुकडा, अवयव; वाक्यः शब्दसमूह. -वि. १ दर्शकः; दाखविणाराः, अर्थाचा. उदा॰ काल-देश-स्थल-वृक्ष-अग्नि-वाचक. 'अन्य व्यावृत्ति सिद्ध। वाचक नव्हे । ' - अमृ ५.१३ २ वाचणारा. ' मुका होय वाचकाचा। '-अमृ ६.६७. ३ महारांचा धर्मगुरु. -अस्पृ ४२. [ सं. वच् ] वाचणी-स्त्री. १ वांचन; तिहिलेल्या अक्षराचें उच्चारण. २ वाचावयाचा घडा; पाठ. वाचणे-कि. लिहिलेली अक्षरें उच्चारणें; पटण करणें. ( गो. ) वाचप. [ सं. वच्चोटणें ] वाचन-न. पठणिकयाः, वांचण्याची कियाः, अभ्यासः, पटण.

बांचर्णे-अकि. १ जगर्णे; जिवंत राहर्णे; जिवाचा संभाळ; संरक्षण करणे. ' वाचणे ते आतां खोटें संसारीं। ' -तुगा ४६. २ निभावणें; बचावणें; पार पडणें; धोक्यांतृन निसटणें. ३ आजारांतून पार पडणें; बेर होणे.

प्रंथादि टेवलेले असतात अशी जागा.

वाचानिक-वि. १ उच्चारित; जाहीर; साक्षात्; प्रति-पादित; निर्दिष्ट; स्पष्ट केलेला; घोषित (विधिनिपेध, नियम वर्गरे) अनुमानित याच्या उलट. २ मूळ प्रंथांतील; उल्लिखित; मुळ प्रंथांतील वचनांत असळेला.

वाचस्पति-पु. बृहस्पति; देवगुरु. -ज्ञा १०.८.

वाचा-ली. १ वाकः; वाणीः; वार्गिदिय. २ भाषणः; बोरुणें; शब्द; वचन; बोल. 'वदलासि न तूं कधीं हि अशी वाचा।' -मोकर्ण ५ ३७. ३ आकाशवाणी; अशरीरिणी वाक्. ४ अव-वाघुळ— न. पाकोळीच्या जातीचा एक प्राणी; वटवाघुळ. सरणी. [सं.वच्=बोलणें ] वाचा उक्रठणें-पालटणें-परतणें-फिर्गे-मुर्ड्णे -बोल्णें खुंट्गें; बोल्णे खोटें पड्णें; मार्गे घेण्याची पाळी येणें; गप्प बसावें लागणें. **घाचा नरकांत** वाघेर-पु. गुजरायेंतील एक लुटाहंची जात. (वाघ घालविण-खोटें बोलर्णे; वचन मार्गे घेणे. धाचा फुटणें-बोल-ण्याची शक्ति येणें. वाचा बसर्णे-बोलण्याची शक्ति नाहीशीं होणे; वाणी खुंटणें; बोबडी वळेणें. घाचा विटाळणें-१ खोटें वाघेश्वरी—स्त्री. ब्याघ्रदेवता; एक धुद्र देवता. 'वाघेश्वरी बोलणें, वचन न पाळणें. २ ब्यर्थ भीड घालणें; निरर्थक शब्द वेंचर्णे, खर्च करणें. •ट-ल-ळ-वि. बडबड्या; बोलका; **बोल**-घेवडा: बटबट करणारा. ' वाचाट हा चाट बदोन राहे । '-सारह ८.१५. (वात्र.) ०इस-वि. १ वाग्दत्त; वाणीने दिलेलें; बाङ्-निश्चित. २ मचनानें दिलेलें; क्ष्मूल केलेलें. ० सरळ-थि. बड-बढ्या; बरळणारा. ' गुरूतें वाचाबरळ । '-विषु २.६. ॰रंभण-न. परिस्फुटता; स्पष्टपणें वाचेने निदर्शन; बोलण्यांत हती. ' राष्ट्रीय शिक्षणाच्या कल्पनेला वाचारंभण किंवा नामधेय अज्ञन मिळालें नन्द्रते । ' – टिळकचरित्र १. ० विदळ-वि. ( बो. ) वाचाटः वात्ररः; अद्वातद्वा बोलणारा. वाचांश-पु. १ ( चुकीने वाच्यांश). शब्द; चकार शब्द; उचचार ( कि.० काढणें; करणें ). २ उल्लेख; बोलणें; चर्चा. ( क्रि॰ काढणें; निघणें ). ३ परिस्फोट; लावालावी. ( कि॰ करणें ). ४ वचन; करार. ( कि॰ करणें ). वाचादाकि→ स्त्री. १ वक्तस्यः, व्याख्यानसामध्येः, बोलण्याचे चातुर्यः २ ( रूढ ) वाचण्यांतील कौशल्य; स्पष्टपणा; वाचनशक्ति. ३ वाचाळपणा. तुम्ही अमळसें तोंड आटपून धरीत जा. भारी वाचाशक्ति कहं नका.' -शास्त्रीको. ०सिधिन-स्त्री. बोललेलं खरं होण्याचें सामर्थ्य; अमोधवाणी. वाचाळ-वाचाट पहा. ' तुका म्हणे वाचा वाचां-ळते। '-तुगा ७०. चाचाळता-स्री. बहबड. ' क्रियेबीण वाचाळता व्यर्थ आहे। '-राम १६५. वाचाळ पंचविशी-स्त्री. बडबड. ( कि॰ लावणें ). ' तिची वाचाळ बचिवशी आतां सारखी चालु झाली। ' -गणपतराव. •पंचांग-न. च-हाट; बड-बड: वटवट. • घाणा-णी-वि. बोलका; बडबड्या. -किवि. चादटपर्णे: वाचाटपर्णे. वाचाळी-स्त्री. बडवड. 'एक म्हणती न. वृत्तः बातमीः हकीकतः वर्तमान. -वि. वाणीसंबंधीः बोलण्याने, राब्दानें घडलेलें. ॰कर्म-१ वाणीनें केलेलें काम. (विशेषतः पातक, बांटें, कड बोलणे वगैरे ). • प्रतिकार-पु. तोंडानें केलेला विरोध; शाब्दिक विरोध. ' त्यांचा वाचिक प्रतिकारहि आम्हाला करवत नाहीं। '-केले २.५०३.

बाची-वि. वाचक, दर्शक; दाखविणारं. उदा० गुण-काल-वेश-धर्म-वाची.

वा( वां )च्रुन, वाचीनि, वांचीनिया—किवि. शिवाय; स्तरीजः सोहनः विनाः विरहितः ' परिणामी भवदःस्वा । वांचौनि नाहीं। '-ऋ ३०; -ज्ञा ३.४४.

याने - वाचा शब्दाची सप्तमी. वाचेमध्यें, तोंडांत. 'सदा सर्वेदा नम्र वाचे वर्गी वं। '-राम २४.

धामेदयाळ—वि (कु) वाचाळ.

धासेवाद-ध-मी (कु.) शब्दानें दर्शविलेली क्रिया.

वांच्छा-स्त्री. इच्छा: मनीया: हेतु. - ज्ञा १७.१७६. [ सं. ] व म्यू=इच्छिणे ] बांच्छनीय-वि. इच्छिण्याजोगे वांच्छिणे-कि. इच्छा करणे. वांच्छित-वि. इष्टः इन्छित. -ज्ञा १६.३३८.

धाडय--न. १ उद्दिष्ट: बोलावयाची, सांगावयाची गोष्ट; **ब्यारु**यानाचा विषय. -ज्ञा १८.१६८२. २ (व्या.) प्रयोग. कर्तुवाच्य; ( कर्तिर ); कर्मवाच्य; ( कर्मणि ). -वि. १ बोल-ण्यास, उहेख करण्यास योग्य, शक्य, इष्ट, जरूरीचें - ज्ञा ९१. ४४. २ कर्तृविषयकः, विधेयात्मकः, गुणवाचकः, शक्यतावाचक बैगेरे ( शब्द ). १ विशेषणाप्रमाणें विभक्ति रूपं होणारें. ४ दुषणीय: अश्लाध्य. ' जो आपल्या धर्मोतील बाच्यस्थले दाख-वील तो पाखंडी। '-आगर ३.२८. [सं.] चाच्यता-स्री. चर्चा; गवगवाः, प्रसिद्धिः, सांगत फिरणे. ( क्रि॰ करणें ). वाच्यार्थ-पु. १ श•दशः अर्थ; स्पष्टार्थ. ₹ें। बोलावयाचें तें; बोलण्यांतील उद्दिष्ट. वाड्यांश-9 भाषण; शब्द; घोलठेली किंवा बोलावयाची गोष्ट; बाचांश असाहि प्रयोग करतात. 'वाच्य वाचक वाच्यांश । त्रिपु-टीत ज्याची सत्ता अंश। '-ज्ञानप्र ३२१. बाच्यालंकार-पु. भाषणांतील, वाक्यांतील सौंदर्यदर्शक स्थल; सामान्यत: यांस अर्थालंकार म्हणतात-शब्दालंकार याच्या उलट. यांपैकी कांहीं पुढें दिले आहेत:-उपमा; अनन्वय; उपमेयोपमा; प्रतीप; स्पक; परिणामः; उहेखः; स्मृतिमान् ; भ्रातिमान् ; ससंदेशः अपहृनुति; उत्प्रेक्षा; अतिशयोक्ति; तुल्ययोगिता; दीपक; प्रतिवस्तूपमा; ष्टांत; निदर्शना; व्यतिरेक; विनोक्तिः समासोक्तिः परिकरः परि करांकर, श्लेष; अप्रस्तुतप्रशंसा; प्रस्तुतांकुर; पर्यायोक्त; व्याजनिंदा; भ्याजस्तुति; भाक्षेप; विरोधाभास; विभावना; विशेषोक्तिः असं-भव; असंगति; विषम; विचित्र; अधिक; अल्प, अन्योन्य; विशेष; **ण्याघातः, कारणमालाः, एकावलीः, मालादीपकः, यथासंख्यः, पर्यायः,** परिवृत्तिः; परिसंख्याः विकल्पः समुच्चयः, समाधिः प्रत्यनीकः वाजे । '-एभा २०.४८. 'बाळ म्हणोनि धरितां व्याळ । अनथे काष्यार्थापत्ति; काव्यर्तिगः, अर्थोतरम्यासः, विकस्वरः, प्रौढोक्तिः, वाजे रोकडा । १ – मुआदि ३१.१००; १६.१०. ७ (राजा.) संभावना; मिथ्याध्यविति; लिलत; प्रहर्षण; विषादन; उल्लास; चिरकर्णे; पिंजर्णे (वांसा, कळक वर्णेरे ). १८ (घडवाळ ) ठोके अवज्ञा; अनुज्ञा; लेश; मुद्रा; रत्नावली; तद्गुण; पूर्वेरूपः, अत- पडणें, घटिका, तास भरणें. ' आठ वाजले. ' [सं. वदः प्रा. वज्जः द्गुण; उत्कर्ष; मीलित; सामान्य, उतर, चित्र; सूक्ष्म; ब्याजोक्ति; हिं. बजना; सं. वाश्- शब्दे. वाश्यते-वास्सए-वासे-वाजे. -भाव

विवृतोक्तिः युक्तिः, लोकोक्तिः, छेशेक्तिः, वकोक्तिः, स्वभावोक्तिः, भाविकः; अत्युक्तिः, निरुक्तिः प्रतिषेशः विधिः, हेतुः, रसवत् ; प्रेयसः ऊर्जस्वित ; समाहित: भावोदय; भावमंधि; भावशवलता. इ० यांचे वर्णन काव्यप्रकाश किंवा प्रतापरुद वर्गरे साहित्यावरील प्रयांत पहार्वे.

याज-सी म्यान: खोळ. 'एक बाज मढीव मखमली लाल नवी, ममेत कचक लोखंडी वर मुलामा मोनेरी. '-समारो ३.२४९. [मं. वज्=त्राणे ]

चाज - बोलंगः, प्रवाद 'अगा प्रकृती परौता । एकु आयी प'डम्ता । एमा वाजु तो तत्त्वता। '-माज्ञा १३.१०२९.१४.७९ वाज-पु. १ श्रम २ (गो ) आलमः कटाळा -तुगा २२०५. -वि पुष्कळ 'मनामध्यें आले वाज ।'-दावि १८१. [ अर. वजभ=दु:खो

वांज वांजर, वांजितिथि, वांजा—वांझ, वांझर इ०पहा. वाजगस्त-की. सवाद्य पहारा. याचे उलट घोरगस्त.-मोल. वाजगस्त, वाजगुदस्त-वि. परत दिलेलें; परावृतादाय -राब्य. [फा. बागुझ।श्त=मुक्त, परत केलेलें ]

याजधर—वि. (व.) उघडउघड. [फा. वाझ्=उघडा] वाजट-न. १ प्रसिद्धिः, डंकाः, गवगवाः, बभ्राः, बोभाटाः, वाच्यताः परिस्फुटता. - केसरी २२.१२.३६. २ जाहिरीः, प्रसिद्धिः प्रसार. (कि॰ करणें). -वि. १ प्रसिद्ध; बोभाटा झालेला. 🤻 जाहीर केलेला. १ वाचाट; व्यर्थ बडबडया; वाद घालणारा. 'चाट चावट वाजट।' -दा २.३.३०. ' उच्छुंखळ पापी घीट वाजट। '-स्वानु ४.४. ४ वाजणारा; नाद करणारा; आवाज करणारा. 'सरत्न वर मेखळा लसित घंटिका बाजटा।' -निमा चिद्वोधरामायण, सर्ग ३. श्लोक १८. 'त्या पादुका वाजटा।' -आसीता १०. -किवि. प्रसिद्धपणें; उघडपणें. [ बाजणें ]

वाजर्णे-अकि. १ शब्द करणं; नादणं; आवाज काढणें. २ चर्चेचा विषय होणें; प्रसिद्ध होणें. ३ लागणें; विषय होणें ( थंडी, हींब ). ' माथां बाजती घाये । '-एकस्व ८.४१. ४ शिव-शिवणें; आवाज कर् लागणें (दांत). 'वाजतां दातोरीं। काई आइक्जिना। '-शिशु ९५१. ५ वाहणें; सुरू होणें (वारा). 'वाजतिया वायूर्ते जरी होकारी। '- इत ९.१२५. ' अहं कुवाबो वाजतां थोरू। अवघाचि खवळे भवसागरू। '-एभा २.९५. ६ आदळ णें; चिकटणें; बाधणें; उद्भवणें; 'परी पाखंडता अंगीं १८३३ ] बारा वाजणे-घटिका पूर्ण भरणें; नाशाची वेळ येणें; नाश होणें. ॰गाजणे-१ गर्जना, गडगडाट, कडकडाट इ० होणें. २ गाजावाजा, प्रसिद्धि, बोभाटा, बन्ना होणें. ॰गाजत-किति. वाद्यांचा भावाज करीतः; गजरानें; थाटामाटानें; डाम-छोलानें (कि॰ जाणें; येणे-मिरवणूक वगैर). वाजता-ति. आवाज करणारा; खणखगीत. वाजता नारळ-पु. पाणी असलेला, आवाज करणारा नारळ. गोटा नव्हे तो. वाजता पुडा-वाजतें पूड-पुन. जिकड्न थाप मारावयाची ती मृदंगाची बाजू; डमयाची नव्हे ती. वाजती घांट-स्त्री. (ल.) फार बोलकी, वटवट करणारी व्यक्ति. वाजते गाळ-न. एक मुर्जीवा खेळ. -मखेपु ३४९. वाजतें फूल-न एक मुर्जीवा खेळ. -मखेपु ३४९. वाजतें फूल-न एक मुर्जीवा खेळ. -मखेपु ३४९. वाजतें कारें, वाजत वारा-पुन. संकटः आपित्तः त्रास. 'उभय-तांस मी वाजतें वारें।' -अफला १.४. 'तुम्हावरी वाजतवारा येथीनि धरिजेल।'-सृत्रपाठ १०४.

वाजंतर, वाजंतें, वाजंत्रीं, वाजंत्रें, वाजांतर — न. वायः स्र, सनई, संबळ इ० वायसमूह. 'वाजंत्यांचा नाद गंभीर। वानरीं केळा भुभुकार।' — भारा कि किंधा ९.४७. 'ऐसें नाहीं कोणी वाजंत्र।'—एमा २३.९. 'दमामे नगारे वाजंतरें।'—वंसीस्व ७.११. (कु.) वाजांतर. [सं. वादित्र] वाजंत्री-प्र. वाजंत्र वाजविणारा. वाजप-न. (गो.) वायः वाजंत्रीं.

वाजपूर्स, वाजपुर्शी —स्त्री चौक्शी; विचारणा; वास्तपुरत; शोध; तपास. 'सावकार येथें कोण आहेत म्हणून वाजपूस करा-वयास लागले. '-ख ८.३९७४. [फा. बाझ्+पुर्म]

वाजपेय -- पु एक यज्ञविधिः सप्तसोमसंस्थापैकी एक सोम-संस्था. [सं.]

वाजव-बी-वी. वा(जि)जीष-बी, वाजावाजवी— बि. न्याय्य; रास्त; योग्य; उचित; भावश्यक; मुनासव; कायदेशीर, उजु. 'तें करणें वाजीव व लाजिम आहें '-रा १०.२८०. [भर. वाजिब्] वाजांबिमिति. वाजीब मिती-स्त्री. ज्या दिवशीं विशिष्ट गोष्ट घडली किंवा घडाव्रयाची ती दस्तऐवजांत नमृद केलेली मिति, तिथि, दिवस. वाजवुल्-अर्ज-स्री. लेखी भाहा. 'वाजबुल् अर्ज पातशहापासून दस्खत करून मागितली. ' -दिमरा १.८६. [भर. बाजिबल् अर्झ]

याजय(वि)णें —सिक. १ शब्द करणें; भावाज काढणें (वाय बाजयून). २ जाहीर करणें; डंका, दौंडी पिटणें. [वाजणें प्रयोजक ] वाजयणा-पु. वाय वाजविणारा.

वाजा-वि. नीट.

वाजा, वाज्याच्या र्होगा—सीभव. (स्वा.) गोवारीच्या वेगा; वावच्या.

वाजागाजा, वाजाँवाजा—पु. गाजावाजा; प्रसिद्धिः गव-गवाः; बोभाटाः दणका. ( कि॰ करणें. ) [ वाजणें-गाजणें ] वाजें-वाजे-पुभव. वाजागाजाः; प्रसिद्धिः ( कि॰ करणें. )

वाजिञ्ज-नि. जाहीर; प्रसिद्ध. [ अर. वाझीह्=उघड, स्पष्ट ] वाजिवर्णे-वाजणें पहा.

वाजिवाह — न. अश्वशास्त्र; शालिहोत्र. ' रत्नपरीक्षा लक्षण। जाणे आपण वाजिवाह। ' – एमा ११.५१७.

पुन. जिकड्न थाप मारावयाची ती मृदंगाची बाजू, डम्म्याची नव्हे वाजी—की. १ अपवाद; निंदा. 'म्हणून देहा एवढेपणाची ती. वाजती घांट-की. (ल.) फार बोलकी, वटवट करणारी वाजी।' - विष् ७.५१. २ बोमाटा; बम्रा. 'याची कर काय व्यक्ति. वाजते गाळ-न. एक मुर्शेचा खेळ. -मखेषु ३४१. वाजी।' - राला ४४. [वाजणें]

वाजी — स्त्री. कंटाळा; त्रास; दुःख. 'कामाचिये वेळेमार्जी। आणुं नको मज वाजी।' - आपद ८०. [अर. वाजभ्≖दुःख] ० येणें- कि. कंटाळणें. 'किती धोऊं वाजी आर्टो। डाग ढळेना ' -दावि ५००.

चाजी—पु. घोडा. 'वाजीचें मन जाणता सकलही राजी शिपाई जया।' -र ६. [सं. वज्=जाणें ] म्ह० वाजीवर गोमाशी ताजी-संपत्काळचे मित्र. 'वाजीवर गोमाशी ताजी। तैसे गुलाम करिती हांजी।' -अमृत ७३. ०करण-न. १ मंत्रतंत्र औषधा-दिकांनीं कामवासना वाढविण्याची किया. २ कामेच्छा बाढविणारें औषध, रसायन. ०तळ-न. घोडयाची टाप, पाऊल. 'वाजी तळांची थडथड.' -वेसीस्व ६.७४.

च।जो, चाजोह्—िकिवि. स्पष्टः विश्वदः उघड. ' बाजे मरातब कृष्णराव यार कलमी केले त्यावस्त वाजे होईल.' -रा १०. १६७. [अर. वाक्षिह्=स्पष्ट, उघड ]

वाजे, वाजेकरी-लोक-माजे, बाजेलोक पहा.

चाजेयप, चाजेयुंक, चाजोचें —अिक. (गो.) बंटाळणें; आळसणें. [अर. वाजभ्=दुःख; त्रास ]

वांजेल-वि. (गो.) वांझ; निष्फल.

चाजो — कि. (व.) यथेष्ट; मनास येईल तसें. 'आमच्या मनाप्रमाणें वागत नसशील तर जः वाजो कुकडे बी। '-वशाप ५१.१२.४५१.

वाजौटी-ठी-की. वांझ; वंध्या; निपुत्रिक. 'निराहार तेचिया वाजौटी।'-भाए १९७.

**ञा**ज्य—िकिवि. मेटाक्रुटीस; दुःस्नाप्रत. **वाज पदा. ' बहुवीस** तेण गुणे बाज्य आलें।' –राराभा १५.२६६. [**अर. बाजअ्**⇒ दुःस, त्रास]

चांझ-जी. १ वंध्याः निपुत्रिक स्त्री. 'शल्या तैसी नवांझ वेणेची। '-मोकण २७ १४. - ज्ञा १२.१३५. २ निपुत्रिक, संतानाक्षम पुरुष. १ निष्फल उद्योगः वेफायदा घंदा. -वि. निष्फलः, निर्धेकः, फोल. 'कोरहेचि बोल फोस वांझ। '-तुगा

महावी म्हणून ध्यावयाचे औषध. ०ट-टोळी-स्ती. वंध्या; वंध्येस म्हणतात. 'आज फारा दिवसांनी वाट चुकला. '-मोर १३. कां द्रष्टा या दोन्ही दशा वांक्षरा।' – अमृ ७.२४४. ०तिथी – तीथ-स्त्री. ज्या दिवशीं कोणतेंहि कमें, विधि विहित नसतो भसा दिवसः वांझा-वि. वांझ पहाः १ ज्या फुलापासून फल उत्पन्न होत नाहीं असें. २ गरे नसकेला ( फणस ): दाणे नसकेली ( शेंग, कणीस बगैरे ). ३ ज्यास फुलें येतात पण फळें येत नाहींत **अ**सा ( बृक्ष-पोपया, बकुछ वगैरे ). ४ निष्फल; बेफायदा; निर-थैक ( धंदा, श्रम, काम, हंगाम ). ५ ज्या दिवशीं व्यवहार झाला नाहीं, जमाखर्व नाहीं असा ( दिवस ). वांझीतिथी-तीथ-वांझतिथी पहा. वांझी पुनव-पूर्णिमा-स्री. पौषशुद्ध पौर्णिमा. या दिवशीं अनेक मुर्जे असलेल्या स्त्रीस सुवासिनी म्हणून बोला-वितात. चांझे-वि. निष्फळ; व्यर्थ. -ज्ञा १८.११९. चांझेटक-ग-पुनव. बिनपाण्याचे, पाऊस न आणणारे मेघ, ढग. बांझो-बि. (गो.) बांझा. वांझोटा-टी-डा-ळा-वि. (उप.) वांझ; निपुत्रिक. 'जैसी एकचिवये वांझोटी।' - ज्ञा ६.१२१ वांझोलं-**ळ-ळे-बांझीळ-ळे-**न. वांझ फूल. ' म्हणोनि वांझोळं व लगती देखा। '-ज्ञा १०.३३३. -वि. ठयर्थ: निष्फळ. ' ये दोन्हीहि बांझौलें। दोन्ही जालीं। ' –अमृ ८.१७.

चांझ-9. १ (कों.) सुकत आहेला, विनपाण्याचा नारळ. २ (गो.) खोबरें नसलेला नारळ,

बांझा-झे-पुन. वांधा; हिशोबासंबंधाने भानगढ, गुंता; ' हैं बांझे बाना फडणीसच काढून टाकील. '-अस्तेमा १६४. घांज-जां वाजंगण, वांजसा—वांयां, वायंगणे, वायसा इ० पहा.

बाट-नी. १ रस्ता; मार्ग. ' कीं भीष्में धरिली ती वरिलीच सुझ्याहि बाट लेकांहीं। '-मोभीष्म १.२८. २ (ल.) वर्तनकम; पदिति: परिपाठी; तन्हा; प्रकार, रीत. 'पहिली जी नीट बाट बाही ती। '-मोआश्रम १.९. ३ (ल.) उपाय. 'मग पोट भराया काढिली वाट।'-दावि ८१. ४ (ल.) परिणाम; गति: निकाल. ' माझ्या फिर्यादीची वाट काय झाली कोण जाणें. ' बेबीच्या खालीं पोटांत वाटीच्या आकाराचा जो उंचवटा येतो तो ( ही सरली म्हणजे पोट दुखुं लागते ). [ सं. वाट, पथिवस्त निबाट:स्यात् । -त्रिकडांशेष. वर्त्मन्; प्रा. वटः, हि. वाट ] (वाप्र.) **कर्णे** - कि. १ मार्ग करून देणें. २ ( ल. ) वर्तनक्रम ठरविणें;

१०८३. [सं. वंघ्या; प्रा. वंज्ञा; पं. वंझा; सिं. वांझ; हिं. बांझ: मार्ग निघणें. ' अद्वैतशास्त्र नावडे यासी । पुढें वाट घडेल कैसी । ' ह्य. बांझणी; बं. बांझा; का. बांजि ] •खाडा-पु. गर्भधारणा न •चुकर्ण-आकस्मिक मेटणं; अनेक दिवसांनी घरी आलेल्यास ष्ठपहासात्मक शब्द. ( गो. ) वांझडो -टो. -वि. व्यर्थ. 'तैसें दश्य । धर्णे - १ मार्ग अडविण, रोखुन धरणें. ' एवढ्या रानामध्यें जाण। वाट धहन बैससी कोण। '-रावि. २ मार्गप्रतीक्षा करणें; वाट पहाणे. •पाडणें-वाटेंत चोरी करणें; छटणें, दरोडा घालणें. ं किरातसंगे वाट पाडित।'-राचि १.१०५. ० पाहरीं-मार्गप्रतिक्षा करणें; खोळंत्रन राहणें; बाटेकडे डोळे लावुन बसणें. •मारणें-मार्गीत गांठून छटणें; वार्टेत दरोडा घालणें. • लागणें-निकाल लागणें; उरक्णें; संपणें; खलास होणें; विल्हेस लागणें; दूर होणें; नष्ट होणें. ॰ लावणें-१ निकालांत काढणें; विल्हेवाट करणें. २ खाऊन टाकणें; संपविणें. ३ मोडून तोडून टाकणें; नाश करणें. ४ मार्गीतून दूर करणे; हांकलून देणें. • वावरणें-१ निरर्थक खेप घालणे; व्यर्थ हेलपाटा घालणे. व्याहणे-रहदारी भसणे; चाल् असणे; वाटसरू, प्रवासी वगैरेनी गजबजलेला असणे; वापर असणे. तुका म्हणे वाहे वाट । वैंकुंठींची घडघडाट । ' वाहती करणें-बाट मोकळी करणे; घालवुन देणें; वाटेस लावणें. 'मग जाणतया जें विह्न। तयाची वाट वाहती कहा '-हा १६.५७. ०सरणें-आंत्रमार्ग निरुद्ध होणें. 'या धक्तवानें क्षुधामांच होणार बहुधा वाट सरली असेल. '-मौनयीवना. •सुधारणे-पळणे; बालते होणें; पाय काढणें. 'आपली वाट सुधार कसा. '-तोबं १७. ्**होंग-परिणाम, गति होणें: निकाल लागणें. चार घाटा-**कर्ण-उधळणे; दर दर करणे; विखुरणे; पळविणे; घालविणे. चारहि वाटा मोकळवा, बारा बाटा मोकळवा-पूर्ण स्वातंत्र्यः सर्वे जग फिरावयास मोकळे असणेः स्वैरस्थितिः अनि-र्बंध गति. तिबाटांची माती येत नाहीं समजत नाहीं-पूर्ण अज्ञान, कांहीं न समज्ञें. देखली वाट पाहरा-करणे-गेल्या मार्गानें परत येण. मधल्या वाटेस-दोहोंच्या मध्यें; दोहों मार्गोपैकी कोणताहि न पतकरतां, कोणाचाहि फायदा न घेतां ( कि॰ येण: जाणें: नेणें: आणणें ). वांकडी वाट करणें-आड-वळणास जाणे; मुहाम मार्ग सोडून जाणे; वळसा घेणे. बाटा घेण-कि. लुटणें; लुबाडणें. 'तुजकारणें चोर घेती वाटा। तुं झंजविली वीरा सुभटा।' -कालिका १४.६६. बाटा लावणें-वाटेस लावेंग पहा. ' लादन वाटा लाविलें। विचारें अविचारासी।' -दा ५.९.४८. 'बळॅ लावितो लोभ दादृनि बाटा । '-दावि ३६४. वाटेग लावणें-(गो.) रस्ता धरणें. 'हांगा बसुं नाका वाटेग लागा. ' बारेचा पाय-बारेचें पाऊल आइ बारेस पडणें-मांगै दाखतून देणें; व्यवस्था, मांडणी देशैर करणें. १ नाहींसा कुमार्गास लागणें; चुकी होणें. चाटे जाणें-स्नोडी करणें; कुलेष्टा करणें: दर करणें. 'तेव्हेर्ळी शिशुपाळाचें राऊत । पारकेयांवरी वाट करणें. वाटे-वाटेस लावणें-१ मार्गास लावणें; रास्त मार्ग, करिं । '-शिश्च ९६४. श्रव्यक्टणे-परिणाम होणें; गति होणें; दाखविणे. २ निरोप देणें; पाठवणी करणें; रवानगी करणें. १ हांकून

देणें; घालविणें. बाटेवर आणर्णे-ताळ्यावर आणणें; सुधारणें; विणें; मार्ग दाखविणें. २ निरोप देणें, पाठवणी करणें; वाटेस लावणें. योग्य मार्गावर भाणेंग. 'गंगे जा वाटेवरि भाण, अभय यावया न हा भागे।'-मोटबोग १३.५६. वाटेवर पडण-सक्ज प्राप्य असर्गे; मुलभ असर्गे; मुसाध्य असर्गे. 'माझी मुलगी बाटेवर पडली आहे ' - भाव १२. वाटेवर येणें-शुद्धीवर थेणें; योग्य मार्गास लागणे; ताळगावर येणें; व्यवस्थित वागूं, बोलं, कर्स लागणे; वर्तनक्रम सुधार्णे. वाटेस जाणे-खोडी करणें; कुरा-पत काढणें: त्रास देणें. वाटेस लागणें-१ चालु होणें; योग्य मार्गानें जाणें. २ नाहींसें होणें; संपणें. वाटेस लावणें-१ योग्य मार्गास लावणें. 'सर्वत्र धर्म रक्षक राजे आहेत लाविती वाटे।' -मोकण २९.४६. २ निरोप देणे; पाठवणी करणे; हांकून लावणे. सामाशब्द- • ऋरी-काढ्र-काढ्या-पु. वाटाड्या; रस्ता दाख-विगारा; मार्गदर्शक. • खर्च-खर्ची-पुन्नी. प्रवासांत खर्चावया-करितां लागणारा पैसा; प्रवासखर्च. 'जरी हा वाटखर्चीस पीठ देतां। '-कचेसुच ५. ॰घेणा-पु. वाटमाऱ्याः, लुटाह्न. 'वाटघेणा बाल्हा कोळी । अजामेळा पडतां जळीं । ' -निगा १२७. ०चा चोर-पोर-पु. कोणीहि अनोळखी मनुष्य; उडाणटप्पु; भटक्या. •चा बाटसरू-पु. अनोळखी प्रवासी; कोणताहि संबंध नस-केला मनुष्य; कोणीहि प्रवासी; पांयस्य; वाटेनें जाणारा-येणारा. •चाल-स्नी. प्रवास. •चालन-न. (कातकरी ) लगाच्या दुसऱ्या दिवशीं वधूस वरगृहीं नेतात त्यावेळी वाटेंत देण्यांत येणारी दास्त. -बदलापुर ११९. •तीट-स्त्री. आक्रमावयाच्या मार्गोतील अड-चणी, संकटें वगैरेस उद्देशून म्हणतात; रस्ते व त्यांतील संभाव्य विघ्ने इ० 'वाटेतिटेनें संभाळून जा. ' ॰पाडी-स्त्री दरोडा. -गुजा. [बाट द्वि ] पाडिया-पाडो-डू-ड्या-प. वाटमा-याः लुटाह्य; चोर; दरवडेस्रोर. ' म्हणे आजि वाटपाडिया । कैशी दया उपजली। ' -दे कृष्णजन्म १९. 'वाटपाडचासी कैसी भाया। ' -ह २.१९१. •भेट-स्त्री. रस्त्यांत पडलेली गांठ; आकस्मिक भेट. •माणुस-पु. सामान्य मनुष्य; कोणत्याहि दर्जाची व्यक्तिः रस्त्यावरील मनुष्य. -नबाकाळ १६.८.२७. ०मार-स्री. १ रस्तालुटः, रस्त्यावरील हला. २ रस्त्यावर मित्रत्वाने थांबविणे, अडविणे. ३ (बुद्धिबळ) प्यार्दे दोन घरें जात असतां मध्येच एक घर आल्यासारखें धहन मारणें. •मारू-माऱ्या-पु.ठगः छटाहः रस्तेल्ट करणारा. •मार्ग-पु. रस्ता; मार्ग; रीत; पद्धति; सामान्य नियम; साधारण व्यवहार, कम इत्यादि वाचक सामान्य शब्द-प्रयोग. वाट पहा. ॰मार्ग करणे-घालणे-दाखविणे-पाडण-शिकविणे-सांगणे-सामान्यतः दिशा सांगर्णे; उपदेश कर्णे; सल्ला देणें. •मार्गी-पु. प्रवासी; पांथस्थ. •**वाटमार्गी लागणें**—१ योग्य दिशेने जाणें; मार्गावर येणें. २ मृत्युपंथास लागणे. वादमार्गीं लावणे-१ योग्य दिशा दाख- [ वांटा+चा ]

•वणी-नः १ वार्टेतील पाणी; गटारांतील, रस्त्यांत वाहणारें पाणी. 'नाहीं आड ना विहीरवणी। घाला वाटेचें वाटवणी। विनोद मेहणीं मांडिला। '-एहस्व १२.१४८. २ (सांकेतिक-श्रियांमध्यें रूढ ) मूत्र. •वधा-पु. वाटमाऱ्या. ' किंबहुना ते चुकले। वाटवधेया। '-ज्ञा ७.१७४.१३.५४७. ०वधं-न. वाट-मार; वाटमऱ्याचा धंदा; वाटेंतील अडथळा, विघ्न. 'तया इंद्रादि पर्दे । करिताति वाटवर्षे । '-क्षा १२.६१. ० दोक- किवि. रस्त्याचे बाजुर्ने; दुतर्फा; वाटेर्ने. ०सखा-पु. प्रवासांतील सोबती. ०सर-सरू-सारू-सुरू-पु. प्रवासी; पांथस्त; मुजाफरी; रस्त्याने जाणारा. वाटाडी-ड्या-प. रस्ता दाखविणारा: मार्गदर्शक. बाटेक रू-पु. वाटाड्या. ' किंभक्तीचा वाटेकह । ज्ञानाचा निहाह । ' -भाए २५२. **वाटेचा चोर-वाटेचा वाटसरू-**प. कोणी**ह** जाणारायेणारा सामान्य मनुष्य. 'वाटेच्या वाटसहला देखील हैं समजेल. '-अस्तंभा ३. वाटेचें सोवळें-न. (बायकी) सोंवळें वन्त्र नेसन मार्गक्रमण केल्यास त्या सोंवळवास दोष लागतो या-वरून त्या वस्त्रास म्हणतातः चार्टेतील कांटा-प्र. अवयळा: विच्न. 'फडणविसांनीं आपल्या वाटेतील वर्गभटाचा कांटा नाहींसा केला. '-अस्तंभा ६८.

बाट-- पु. तोलण्याचे वजन ( सुमारे पांच शेर वजनाचे ). चार-पु. वाटिका; आश्रम. 'गोमतीच्या तटीं वाट विन-कीचा। ' -मोरामायण १.२५७.११७.

वाट--सी. (प्र.) वांट. रेडी; रेडकी; म्ह्रशीचें वासर्क.

वाट-टं---न. (व.) मोठी पसरट वाटी. याचा ताटासारखा उपयोग करतात.

वाटकुळें—वि. (गो.) वाटोळें; गोल. [सं. यूत्त] •पण-न. गोलपणाः वाटोळेपणाः

वाटकोळ-खोळ बाटकुळ, बाटखुळ-पु. उशीर, पुष्कळ वेळ; वाढवेळा. [ वाढणें +वेळ ] -क्रिवि. पुष्कळ वेळ-पयतः, दीधकालपर्यतः, उशीर होईतो.

वाट(इ)गा-पु. मोटी पसरट वाटी. [ सं. वृत्त ] वाटगे-न. ( खा. ) मोठी वाटी. [वाटी ]

वाटंगे--न. शिदोरी; पाथेय. [ वाट ]

बाटघाट--स्त्री. १ खल; बारीक चूर्ण करणें; चिरहणें; ठेंचणें; चूर्ण कहन मिसळणें ( औषधें, पदार्थ वगैरे ). २ ( ल. ) बाटाघाट, बोलाचाली; खलबत; खटपट; तजवीज; घडण; बनाव. ३ ( ल. ) खल, चर्चा; वादविवाद. [ वाटणें+घाटणें ]

वांटचा-किवि. ऐवजीं; बद्दल; बदली; जागीं; जागचा.

ं **बाटणा---पु. (प्र.)** वाटाणा. एक द्विदल धान्य, एक **कड**धान्य.

वांटणी—सी. १ विभागणी; हिस्सेरशी. २ पृथकरण; मिरिनराळे भाग पाडण्याची किया. ३ हिस्सा; वांटा; भाग । ४ (पत्ते ) पिसल्यानंतर सर्व खेळणारांस विशिष्ट संख्येइतके पत्त हेण्याची किया व पाळी. ० पन्न - का लेखांवरून सहमालक अथवा भागीदार आपले हिस्से निराळे करून घेतात तो लेख; विभागणीपन्नक; यादी.

घाटणें-घांटणें — सिक. १ निरिनराळे विभाग करून भागी-दारांस देणें; विभागणें; हिस्से, तुकडे करणें; भाग पाडणें. २ निरिनराळथा लोकांस योग्य प्रमाणांत देणें. 'दक्षिणा वांटणें. ' ३ पृथक् काढ्न टेवणं. 'जें महर्षी वाटलें। विरक्तां भागा फिटलें। ' -शा ५.१४७. [सं. वंट्=विभागणें ] वांटप-न. विभागणीं; वांटणी; मालमत्तेची हिस्सेरशी. वांटपपन्न-न वांटणीपत्र. घांटपी-प. वांटप करणारा. वांटा-प. हिस्सा; भाग, अंश. (गो.) बांटो, वांट. यांटा उचलणें-मध्यें सहभागी होणें; अंशभाक् असणें; हात असणें; भागीदार होणें (पापाचा, यशाचा, पुण्याचा).

शारणें—सिक. १ वरवंटयाने घांसुन बारीक करणें; चूणें करणें; चकाचूर करणें; पिष्ट करणें. २ (ल.) थासाधीस, चर्चा, खल, छाननी करणें; खोदखोद्दन चौकशी करणें. शादनाद्दन—किवि. १ चिरइन भरइन; बारीक चूणें करून. २ (ल.) अत्यंत बास देकन; छळ करून; गांजून गांजून. (कि॰खाणें; पिणें; गिळणें). ' हा वादनघादन माझा प्राण खातो, मला प्यायला पाहतो. ' खाटप-न. (कु.) वांद्दन तयार केलेला पदार्थ, मसाला. -कि. (गो.) वाटणें; चूणें करणें. खाटपण-न. (गो.) घासाधीस. धाटपिठाचा-वि वाद्दन केलेल्या पिठाचा (उंडा, वडा इ०). धाटली डाळ-की. चण्यांची डाळ भिजवून वाद्दन केलेला खायपदार्थ. चाटली डाळ करणें-(वाप्र.) १ संपुष्टांत झाणें. २ नामशेष करणें, जवळजवळ नाहीसें करणें. ३ उगाच चवीपुरतें खाणें.

वाटणें - मित्र. १ भासणें; भावना होणें; समजणें. 'तुज बाटे हे जागृति । मज भाली अनुभवा । ' - ज्ञा ७.२०८. २ मनांत येणें; इच्छा होणें; सुचणें. 'संसार सोडावासा वाटतो. '

बाटमुशी—की मुशी नांवाच्या माशाची एक जात.

बाटरूं--न. म्हशीचें रेडकूं; पार्डे.

वाटला—िक वि. ( अशिष्ट ) ( कों. ) वाटोळा; सभोवतीं; सभोवार; आसपास. [ वाटोळा ]

चाटली--- जी. (गो.) वाटी; पेज पिण्याचे भांडे; वाटगा;

घाटच-पु. वाटीव-मनको.

वादवं--न. (ना). पोतें.

चाटचरें।—कि. पुन्हां मार्गस्य होणें; थोडा वेळ थांवून पुन्हां चालावयास लागणें; मार्ग घरणें; रस्ता सुधारणें. [वाट] चाट-चिणें—उकि. १ मार्गात बाजूस किंवा मार्गे टाकणें; पलीकडे जाणें; बाजूनें पुढं जाणें; वळसा घालून जाणें. 'ही खांदेरी वाटविली म्हणजे शहर दिसुं लागेल 'र ओलांडणें, उहंधून जाणें; मार्गे टाकणें, टळणें (काळ, समय इ०). 'एवढी अंवस वाटविली म्हणजे यांस गुण पहेल. 'वटावणें पहा. [वाट]

चाटचा — पु. १ बटवा; वाटोळी सरकवंदांची पिशवी; सरा-फांची नाणें टेवावयाची पिशवी. 'काच वाटन्यामाजी घालून। तोंड बांधून टाकिती।' –जै १६.११. २ कप्पे, खण असलेली पिशवी; मोठी चंची. ३ (ना.) पोतें. 'वाटन्यांत धान्य भरलें. '

वांटवा—िक्रिवि. बद्दल; ऐवर्जी; वांटचा. -शर. [वांटा] वाटवें—न. (व.) पोतें; गोणता. वाटवं पहा.

वाटाउ-पु. वाटसंस्त. 'तेथ भीये तरि वाटाउवांजवळि। प्रामप्रांती।'-भाए ४९३.

वाटाघाट— ली. १ चर्चा; खल; विचारविनिसय; वादिववाद. २ कसुन प्रयत्न; परिश्रमपूर्वक काम; त्रास; मेहनत. ३ श्रांत स्थिति; थकवा. ४ दुईशा; कष्टप्रद स्थिति (ऋणकोची सावकारानें, मजुराची मालकानें केलेली). [वाटणें | घटणें |

वाटाणा—पु. एक द्विदल धान्य; कडधान्य; मटार. [सं. वटधान्य; वटदाण -भाअ १८३३] वाटाण्याच्या अक्षता लावणं-देणं-साफ नकार देणें: विनंति अमान्य करणें (वाटाणे कपाळास लावल्यास चिकटत नाहींत यावरून). 'बाबा हातोहात तुम्हाला वाटाण्याच्या अक्षता देतील. '-भाजबंदकी १३७.

चाटांदुळा-दूळ—पु. सडीक तांदुळांतील जाड कणी. चाटारणें—कि. वटारणें पहा.

वाटाच-चो-पु. वटाव पहा. उणीव; कमीपणा. 'न पढेगा वाटावो । आणिकांचा । '-ज्ञा १३.७५२.

वाटावर्ण-विणे-वटावर्णे पहा.

वाटाचाट—की. सारांश समजण्याकरितां घोळघोळ्न केलेली चौकशी; चर्चा, खल; वाटाघाट; वादविवाद. [बाटणें द्वि.]

बांटाबांट—स्त्री. अनेकांस वांटण्याची किया. [वांटणें द्वि.] बाटाळ—किवि. (व.) रस्ता सोइन; आडमार्गानें. [बाट]

चाटिका, वार्टा—स्त्री. फुलझाड वगैरेचा बाग; बिगचा: लहानसं उद्यान. (ससासांत ) पुष्पवाटिका=फुलबाग; बृक्षवाटिका= उपवन; इक्षवाटिका=ऊसाचा मळा इ. 'निकट पुरपतीची वाटिका रम्य पाहे।' –मुरामायण नयोध्या ११.

वाटि(टी)य-स्त्री. (काव्य) १ अश. 'ते तुझिया प्रका- (ल.) बोलण्या मध्यें वंगैरे कधीं सांपढावयाचा नाहीं असा मनुष्य; शाची वाटिव ' -वि ३.११. २ पुरुषार्थ, पराक्रम. ' वाटिवा- धृत मनुष्य; सर्वोशी किंवा सर्व प्रसंगी सारखा वागणारा, सर्वोशी वीण हांव । बांधिती क्षुंजी । '-ज्ञा १.९७२. ' तरी तुझा मोडीन गोड असणारा, जमवृन घेणारा मनुष्य. वाटोळें-वाटोळें दरारा । वाटिवेचा । '-कथा ५.४.७२. तंबेळी यांची वीखाटीव । लांबोळे करणें-(वाटोळें = शुन्य यावहत्न) नाश करणें; कोठें ग्रुप्त े विली होती सर्व । ' -मुआदि ४२.६३. ३ प्रशंसा. नाहीं से करणें; समूळ नष्ट करणें. ' सुयशाचें करिल कां न वाटोळें।' 'कीजे भारित थोर वाटित तुझी गंधर्व-विद्याधरीं। '-आयज्ञरक्षण -मोउद्योग ७.२६. वाटोळें-वाटोळें लांबोळें होण-नाश ७.४. [बारणे]

वाटी—स्री. १ लहान वाडगा; बशीसारखें खोलगट भांडें. वाटाणे. खाटोळ्या गंजिफा-स्री. एक खेळ. -मखेपु १५९. २ नारळाचा अर्घा भाग: एक क्वड. ३ गुडच्यावरील हाड; गुडघी रोग. ' वाटी वटक वायगोळा.। '-दा ३ ६.२२. ४ सामा- पु. ( संकत ) मूर्ख, जड बुद्धीचा. वांठ रूं-न. रेड्क, रेडकू. न्यत: खोलगट पदार्थ; फुलाचा पेला; पोकळ गोळघाचा अर्घा भाग वंगेरे. ५ रत्न बसविण्याकरितां केलेलें कोंदण. [सं. वर्त्तिका-**व**हिआ–वटी-वाटी–भाञ १८३२ ।

वाटीगर-पु. एक फुलझाड, वाटोगर पहा, ' जाईजुई राज-सेवंती । मंदार वाटीगर मालती । ' -मुरंशु ५.१४.

वाटीव-वि. वाटलेलें; चूर्ण केलेलें; पीठ केलेलें.

वाटु-पु. (गो.) एक जातीचा मासा. -मसाप ३.३.

वाद्(ली)व-सी. वाट; प्रतीक्षा. ' कैसी अवस्छा भूतळी। वांद्र पातां। '-शिशु १७१. 'वादुली पाइतां सिणले नयन। बहु होतें मन आर्तभूत। ' –तुगा ६१३.

वादू( दो )ण---न. (तंजा. ) वाटवण पहा.

वांटेकर-री-दार, वाटेलदार, वाटेली-पु. विभागी; भागीदार; हिस्सेदार; पातीदार.

वांटेचा—वि. वांटवा; ऐवर्जी; बदली. [वांटा ]

वाटेनसून-- किवि. (गो.) वाटेनें.

वाटेपत्र-न, वाटणीपत्र पहा.

वारेय-- पु. विषय. - हंको.

वाटोगर-रे-पुन. बटमोगरा. 'ते नवे वाटोगरे उमल-तांती। '-शिशु ३०१.

बाटोणी-णे-न, वाटवणी पहा.

चाटोली-स्री. वाट. 'होळे माझे शिणले। पाइतां वाटोली।' -नामदेव, स्तोत्रमाला १५३९.

वाटोवा--पु. बटबा. बाटवा पहा.

बाटोळा-वि. १ गोल; वर्तुळाकार; गोलाकार; चेंड्सारखा. र दीर्घवर्तुलाकार; लांबट व गोल; नळकांडचासारखा. [सं. वर्तुल; प्रा. बट्टुल ]

घाटोळा-वि. वाटोळें करणारा; नाश करणारा. 'उदंडचि षरें बुदिवर्ली वाटोळ्या.। ' -ब ४९६. घाटोळा खुर-पु. १ अतिशय खर्चिक घोडा असल्यास त्यास म्हणतात. २ (ल.) जनस्याः भामटाः सोदा. खाटोळा गोटा-गोळा-धोंडा-पु. अविवाहितः का. उंडिंग ]

होणें; न हींसें होणें; नष्ट होणें. वाटोळे चणे-पु अव. (गो.)

वा(वां)ठ-स्त्री. महशीची रेडी. वांट पहा. वांठीचा पिता-

चांठ-वि. चित्रतः, तटस्यः आश्चर्ययुक्तः 'ऐसा महिष धन-वट । गंगा तैसी चोखट । जया दंखी जगीं सुभट । वांठ जहाली । ? - जा २.२१३.

वांठणे, वांठरणे—अक्रि. (थंडी, वांब इ॰मुळें ) आंखडणें; वांकडे होणे.

वाठाण--- वटाण पहा. 'की वाटाणी नलगे दीपु। ' –गीता १२.९२.

वाठार---न. वटार पहा. १ गांवाचा, शहराचा भाग; पेठ; पुरा; बोंड. २ गही; बोळ; आळी.

वाठि( ठी )च--पु. वाटिव पहा. ' जेवि वाटिवेचे आदिस्य उदैलें। '-शिशु ९४७. 'कीं शंघाराची वांठीव पान्हेली। '-शिशु 490.

वांठीं-ठर्ये--न. गवताचा, पेंढ्याचा मुद्रा.

वाड --न. ( राजा.कु. ) वाढें; उंसाचा शेंडा. [सं. वृध्=वाढणें] वार्ड-सी. १ मोकळी जागा; रिकामी जागा; रिता ठाव. २ रिकामपण; फुरसत. [वाढणें]

वाड-वि. (कान्य) १ थोर; मोटें; पुष्कळ; प्रचंड. 'परि भीमकार्चे भाग्य वाड । पुरत परमार्थार्चे कोड । '- एक्स्व १४.८४. 'करा आतां मजसाठीं वाड पोट। ' -तुगा १२९५. २ अफाट; विस्तीण: भवादव्य: अमर्याद. 'कपी वीर तो बाह ज्याला उडाला। '-राक १.८. ३ भन्य; बलिष्ठ; भयंकर; आश्चर्यकारक: विस्मयकारक. 'अभी वादुनि वाड धाड पडली तेण थरारी धरा।' -आपृतनावध ४१. 'वटबीजी असे वाह। फोइनि पाहतां वर दिसे झाड। '-दा १०.९.२. ' कुमारें सर्पास्त्र घातलें बाड। '-ह २८.१६१. [ सं. वृध्-वृद्ध-वद्ध-वाढ-वाढ ] ०एण-न. बिस्तार, मोठेपणाः भव्यपणाः अधिकपणाः वाडपणाचा डांगोरा । तो दंभ ऐसा।'–ज्ञा १६.२१७; – ज्ञा १०.१७६.

वाड, वाडणें-वाढ, वाढणें पहा.

वांड--वि. हुइ; वात्य; खोडकर; उनाइ. [ सं. वंड-भाअ १८३३; वड्=विभाजने, वेगळा राहणारा. -ग्रंथमाला; प्रा. वंठ-क

बाइकर-री--पु. १ वाडीकर; वाडीचा मालक. २ वाडीत राहणारा; सांवतवाडीकडचा मनुष्य. ३ गांवढा.

वाइकुलें - न. (कों.) लहान वाडी; लहानसे भावाड; परसुं. वाडकोह-न. कौतुक; लडिवाळपणा; भावड. 'उठोनि नृपति वाहकोड । '-दावि ३५६. [कोड द्वि]

वाडको-किवि. (व. ना.) १ वाहळचा; केव्हांचा; फार बेळचा. २ इतक्यांतच; एवढ्यांतच; आतांच. [वाढ वेळ]

बाइगा-पु. मोठी वाटी.

बाडगी—वि. (कों.) म्हातारा; युद्ध; वाढलेला. [वाढणें ] वाडगे-न. आवार, परसुं; घराभीवतालची मोकळी जागा; घर नसलेली किंवा पडक्या घराभोवतालची कुडलेली जागा. 'वाहरयांत गवताची गंज आहे. '-मराठी तिसरें पुस्तक पृ. ७५. २ (व.) जनावरें कोंडण्याकरितां केलेलें आवार. [सं. वाटक]

वाडिदवस, वाडदीस, वाडप, वाडपी-प्या, वाडया वाडलें, वाडवण, वाडवीस, वाडवेळ—( राजापूर प्रांतीय) वाढदिवस-दीस इ० पहा.

बाडभर — किवि. पुष्कळ वेळ.

वाडव-- पु. वडवानल पहा. ' दुर्वार वाडविश खेसि न मानि-खेले। '-र ३९.

वाडवडील-पु.भव. पूर्वज; बापजादे; वडील माणसें वगैरे ओझें. [वडील द्वि.]

**वाड्यळ**—पु. एक जात व तींतील व्यक्ति; बागवान [वाडी] [ सं. वाणिज्य ] वांड**ट्यांचे वांडें**–सगळा माल; सर्वे सांठा. वाडवळ-न. शेतकरी लोकांतील एक विधि; इवरा. [वाढ+ वेळ ]

वाडसणे, वाडणे—सिक्र. (को.) (वाढलेला भाग) छाटणे; तोडणें; कापणें. 'झाड वाडसून टाक. ' 'बेत आंगलें ती वाडी टाकी. '-भिल्ली. [वाढ]

थाडा-- पु. १ भन्य व मोठी इमारत; प्रासाद; थोरामोठयाचें घर: राजवाडा; सरकारवाडा. 'मग गणेशा करूंनि नमन। वाडि यांत आला जाण।' -कथा ६.१९.१२६. ३ शहरांतील पोट विभाग; आळी; वसती. उदा० गौळवाडा; ब्राह्मणवाडा; कुंभार वाडा: देऊळवाडा. ३ खेरेगांवाचा, मौजाचा भाग: कोंड. ४ भावाड, आवार; कुंपण घातत्रेली जागा; बंद केलेली जागा. 'वाडांचे कृपी खातीचे जळे। '-कृमुरा ७.४६. ५ गुरें, मेंढ्या, शेळचा बांधण्याकरितां केलेली जागा (उघडी किंवा छपर घात-लेली ); बेडें. 'वेती आपुलाला झाडा । गाई बैसविल्या वाडां ।' -तुगा १८६. ६ श्रोळयाभेंढयांचा बसलेला समुदाय. 'शेर्ते खत-ण्यासाठीं त्यांत वाडे बसवितात. ' [सं. वाट, प्रा. वाड ] बाहो-वाडी-किनि. (महानु.) दर वाडयांतून. 'आर्तातें परमेश्वर बाडोवाडीं गिवसती। ' –दृष्टांतपाठ ३७.

वाडाचार--पु. १ (कर) वंशविस्तार. २ आचारविचार. 'बहुत नाहीं वाडाचार।'-दावि १०. [वाढ+आचार]

वाडाळणे—सिक्रे. वारवणें; आसडणें; पाखडणें.

याडि-सी. वाट. 'मज निघावा खिडियेरे वाडि पाहीं दे।' -पंच ५.७.

वाडी-सी. १ कुंपण घातलेली लहान बाग; बगीचा; वृक्ष-समूहः राई. 'नातरी सांड्न कल्पतरूची वाडी।'-भाए ६२२; -ज्ञा ८.१४०. २ बाडगें; आवार, वाडकुलें; मळा. ३ मोठ्या गांवाजवळील लहान वस्ती; झोंपडशांचा समूह; लहान गांव. 'जेथ पांतां चहुं कडी। अठरा गाउआं बाहिरि वाडी। '-शिशु ३२१. [सं. वाटिका; प्रा. वाडिआ; गु. हिं. वाडी; वं. वाटी ] • वतन-न. वतनवाडी पहा. वाड्या-पु. वाडीचा वतनदार; वाडीवाला; घरंदाज; शेतीवाडीचा मालक.

याडी-(राजा. गो.) पिशाच्चादिकांकरितां थोडे अन वाद्वन ठेवतात तें; काकवली; भिकाऱ्यास द्यावयाची उंडी; गोप्रास. [बाढणें]

वाडु-वाड पहा.

चाडुळ-वाढवेळ पहा.

वार्डे-न. १ वार्ढे; उंसाचा शेंडा. २ खजुराचें आखें; अधे

वांडे—न. माल, विकण्यास आणलेले जिन्नस; मालाचा सांठा.

चाड-न. वाडी पहा. देऊळवाडें; आईतवाडें.

वार्डे - किवि. वौतुकानें; आश्चर्यानें. 'प्रत्यक्ष म्यां कोंडु-नियां कवाडें। लावृनि आल्यें निरखाल वाडें। '-आकृष्णचरित्र ४८.३०. [ वाड ] वाडेंकोंडें-किवि. १ कौतुकानें; मोठ्या आव-डीनें; लाडिकपणानें; प्रेमानें. 'द्यावा प्रसाद हा सर्वीला भक्षे वार्डेकोर्डे। '-मोसुदाम ५४ (नवनीत पृ. ३७८). -ज्ञा १५. ४४८. २ सहज; लीलेनें; सहजवणें; अनायासें. 'एकेचि शरें वाडेंकोडें। मस्तक उडविलें आकाशीं। '-जै ६८.८९. ३ लबा-डीने; धूर्तपणें. ' जे मायेनें ठिकलें वार्डेकोर्डे । ते माया समूळेसीं उडे। '-एमा २.९१. [कोड-कोडें द्वि. ]

वांडे--न. रहाटाच्या माळेचा लोटा, महकें.

वांडे--न. १ (कु.) अचानक लाभ; घबाड. २ रखेली; उपस्री.

·वाडोवाड—वि. मोटमोठा. वाड पहा. [वाड द्वि ] वाडोळ-पु. वाढवेळ पहा.

वाड्डीक--पु. (गो.) लग्नसमारंभ.

वाढ-सी. १ शरीराची उत्तरोत्तर होतं जाणारी वृद्धिः भाकार मोठा होणे; जाडें होणे. २ आधिक्य, प्रमाणांत, मापांत,

संख्येत अधिक भरणे; वाढावा. ३ व्याज; वाढावा ( उसने धान्य निर्देश टाळण्याकरितां कुंकू, बांगडचा वगैरेसंबंधीं ). ४ आसडणें: बहु ] वाढआविंज, वाढाविंज-स्री. भातलावणीची अखेर, शेवट. आविंज पहा. वाढणी-स्री. वाढ; मोठें होणें; उंच होणें; मोठें होणें; आकार, उंची, संख्या वगैरे अधिक होणें. २ वय, करणें: समोर जाणें; चालुन जाणें. 'राउळांपुढें वाढत । राजवाहन प्रभाळित।'-शिशु ५३०. 'पवार कोहींसे पुढें वाहुन गेंछे.' -भाब ११५. ४ ( प्रत्यक्ष उच्चाराने येगारे अश्म टाळण्या-करितां स्त्रिया वगैरेमध्यें रूढ ) कमी होगें; नाहींसें होणें; संपणें; खर्च होणें (कुंक इ०) ५ वारविलें जाणें (धान्य) ६ अंगांत येणें; संचार होणें (देव, भूत, पिशाचादिकांचा). -आडिवऱ्याची समृद्धीच्या स्थळाहून क्षुद्र वस्तु आणणें. वाढीव-स्री. थोरपणा; महाकाली १०३. [सं. वृध-वर्षे ; प्रा. वर्रे ; हिं. बढना ; वं. वहिवा ; उरि. बढिवा; सि. गु. वयणुं-वं ] वाढणे वर्तणे-अकि. सामा-न्यतः बाढणे व राह्णे; आयुष्यक्रम चालविणे. 'तुमच्या अन्नावर लिन्न होऊँ लागणें. २ खुंटलेली बाढ पुन्हां सुरू होणें. वाढलों व वर्तलों तो मी तुमचाच आहें. ' [वाढणें +वर्तणें ] बाढता-वि. १ वाढत जाणारा; पूर्णतस जाणारा; मोठा होणारा. 🤏 अधिक होत जाणारा; वृद्धि पावणारा. उदा० वाढता धंदा-रोजगार-चाकरी-मुदत-बुद्धि-लक्ष्मी-राज्य-कळा. ३ शुभंदायक, मंगलदायक म्हणून वर्ताळा दिलेला. [वाढ ] चाह्रत्या अंगाचा-वि. १ जलद बाढणारा. मोठा होणारा: उंच होत जाणारा. २ सैल; डगळ; बाढला तरी अंगास येईल असा (कपडा वंगैरे ). मंडळीस अन्नादि पदार्थ पुरविणें, वंणें; पानावर घालणें; असें वादता चुडा-पुं. बांगड्या भरल्यावर शुभदायक म्हणून कासार जी अधिक बांगडी भरतो ती. वाढती-सी. १ मुलांच्या उचकीस शुभदायक शब्द ( अमंगल टाळण्यास ). २ वाढदिवस. ' कीं वाढती करिती उल्हासें । उभविती गुढिया।'-ज्ञा ९.५१२. चाढ-विवस-दीस-पु. जन्मदिवस; जन्मदिनीं करावयाचा विधि, वेळणी. २ वाढण्याची किया; वाढप. ' सर्वोचा समाचार घेतात व समारंभ. ( प्रारंभी मुलाच्या प्रत्येक महिन्याच्या जनमदिवशी हा वाढणीवर लक्ष ठेवून... ' -पुरवणी ऐरापुप्र २.१७. वाढणें-विधि करतात व एक वर्षानंतर वार्धिक करतात). वाढवण-स्री. उक्ति. १ ( जेवणारास अन्न ) वांटणें; देणें; घालणें. २ ( दिञ्यांत **१ वाढण्याची, अधिक होण्याची किया. २ वृद्धि; वाढ; वढती.** 🧣 संपर्णे; खलास होर्गे, खुंटर्णे ( अभाव, नाश वर्गेरेचा प्रत्यक्ष भिक्षा ) टाक्णें; घालर्गे. ४ सोडणें; टाक्णें; लोटर्गे. 'समय हा मज निर्देश अशुभसूचक मानून त्याअर्थी उलट वृद्धिवाचक शब्द योज-तात). ४ केरसुणी; खराटा. [सं. वर्दनी ] चाढवर्णे-चिर्णे-उक्रि. ( वाढण प्रयोजक ) १ मोठं करणें; अधिक करणें; विस्तृत असणें ( दु:ख, संकट, त्रास इ. ); दत्त म्हणून उमें असणें. वाढून करणें. २ वाढावयास लावणें; पालनपोधण करणें, संभाळणे. ३ येको-एकाम।गोमाग येणें; एकापाठीमागुन एक येणें (आजार. फुटर्णे ( बांगडी वगैरे ); संपर्णे; खंटर्णे; नाश पावर्णे ( अडु.भ हुन, दुर्देव वगैर). बाढता-वि. वाढपी. म्ह० वाढत्यापेक्षां शको, इ. ५०

वगैरे परत देतांना जें अधिक देतात तें ). ४ -स्त्रीन. मोड येण्याची पाखडणें; वारवणें (धान्य). [सं. वर्धापनम्] वाढवा-पु. जागा; डोळा; अंकुर फुटण्याचें स्थान. ५ -न. (वाढें) उंसाचा वाढ; वाढलेला भाग; जास्तीपणा. वाढविणे वर्तविणे-उिक. अप्रभाग, शेंडा. -वि. उंच: थोर; मोठा. 'कवी उपासकांची पाउनपोषण करणें; ठहानाचा मोठा करणें; संभाळ करणें. वाढवा-बाढ कीर्ति। विस्तारली । '-दा १.७.१३. [ सं. वृध-वर्धः, प्रा. वाढव-धी. १ विस्तारः, आधिक्यः, यृद्धि करणे (औत्सुक्य, पुग्स्कार, नेट प्रगति इत्यादि ध्वनित होतात ). २ ( छ. ) चेत-वणी: भडकविण: वाढविणे (कलड, भांडण, तंटा, आग ). बाढ-वाढणीस लागणें; वाहूं लागणें. [वाढ ] वाढणें-अफि. १ वीस - ५. वाढदिवस; जन्मदिवस; वर्धगांठ. वाढिनणें-निणें-न्नण-कि. वाढणें पहा. 'यादव प्रतापतर, वाढिनला। '-शिशु काल इत्यादीनी प्रगत होणे; पक दशेप्रत जाणे. ३ पुढे जाणे; हला २. 'त्यावरी वाढिवली तृणजाळी।'-सुवन १५ ७६. वाढी-स्त्री. १ वृद्धिः वाढ. २ उसना घेतलेला धान्यादि पदार्थ परत करा-वयाच्या वळी अधिक द्यावयाचा तो; व्याज. ३ पातळ पदार्थ वाडण्याचे तोटीचे भांडें: झारी. [वाढ] • दिढी-स्ती. उसने धान्यादि दीडपटीनें परत यावयाचा करार, रिवाज, रीत. •मोडी-खी. चढउतार. -शर. ( वाप्र. ) उंसांत जाऊन वाढे आणणे-बडेजाव. 'वाढिंवच्या गोंधी बोलती। घाय घालिती अधर्म। ' –रावि १९.११५. बाढणीस, बाढीस लागर्णे-१ उंच, ६ंद,

> वाढर्ड, वाढी-पु. (व.) सुतार, बढ्ई पहा. ' देवदत्त नाम वाढई। '-पंव १.४०. [सं. वर्धकि: ] वाढकाम-न. सताराचे काम, धंदा,

वादकर-री-वाडकर पहा. वादखो-वाडलो पहा.

वाढण-णे---न. १ पात्रांवर अन्नादिक ठेवणें; जेवणाऱ्या वाढरेरें अन्न. २ न्हाणवलीसार्टी जे पान वादन आप्तादिक आण-तात तें; जेवावयास न आलेल्या व्यक्तीस अन्न वाढलेलें पात्र पोंचिवतात तें. ३ नोकरचाकर वर्षेरे होकांस जे अन्न वाहन देतात तें. [का. वडिसु बाढणी-स्त्री. १ अन्नादि वाहावयाचे भांडें, पात्र: तेल, झाडास पाणी वगैरे ) घालणें; पुरविणे. ३ (भिक्षेकऱ्यास काळाच्या मुखांत वाढील।'-मोकर्ण २८.४८. बाहुन ठेवर्णे, वाद्रन ठेवलेला असणें, होणें-तयार असणे; वाट पहात

जेवण्याचे पदार्थ. २ वाढण्याची किया; वाढण. वाढपी-प्या-प. वाढणारा: जेवतांना खाद्यपदार्थ पान,वर घालणारा. वाढलें-न, वाढण अर्थ २, ३ पहा.

वाढणी-स्त्री. केरसुणी; वाढवण पहा.

बाढवेळ, वादुवेळ, वाढोळ-पु. उशीर; दीर्घकाल; पुष्कळ वेळ. 'वाढवेळ बहु झाला येईमख्या मला भेटे।'-देप-३३. ' मी वाद्ववेळ करितों किति कंठशोषा। ' -हरिराज मुद्गला-र्योंचे भाषांतर २५. वाढवेळ-ळां-किवि. दीर्घकालपर्यंत; उद्योरां: फारवंळ. 'जळीं राहिला वाढवेळ । तेव्हां विसर्जिली लीळा। ' -कथा ४.६.१३२. [सं. युद्ध+वेला]

चाढळ, चाढाळ, चाढाळू-वि. जलद वाढणारें, वाढलेलें (झाड, रोप, प्राणि); भारीची (जमीन). [सं. वर्द्धाल ]

बाढा-पु. वीण; प्रजा; संतति, अवलाद; विजवट; विस्तार ( ग़ुरेढोरें, प्राणी यांचा ). वाघाचा वाढा वाढत नाहीं-दुष्ट मनुष्याचा उत्कर्ष होत नाहीं.

वाढाघरचा - वि. नांदत्या घरांतील, मुले, लेंकरें बरींच आहेत अशा घरांतील. 'संपूर्णाला काय करावें वाढाघरची सुन जेवं घालावी. '-धरित्रीची कहाणी.

वाढाचार - पु. पाल्हाळ; विस्तार. 'उगीच। वाढाचार लावीत बसं नको. '

चाढाचा---वाढवा पहा.

चांढाळ—विकिवि. (व.); १ वांकडें; समप्रमाण नसलेंल; सरळ रेषेत न चालणारें. ' चाक बांढाळ चालतें. ' २ तढ्या स्वभा-बाचा; वांकडा वागणारा. 'वांढाळ माणूस आहे. '

वाढाविज-स्री. वाढआविज पहा.

चाढी-पु. १ सुतार. वाढई पहा. २ सुतार नांवाचा पक्षी. [सं. वर्धकिः]

बार्दे--न. १ वाढ; उंसाचा शेंडा, अप्र. २ आंचळचा; दशा; दोन लुगड्यांमधील न विणलेला भाग.

वाढोळ-ळां--वाढवेळ पहा. 'मग वाढोळा उमजला।' -कथा ६.१५.५२.

बाण-पु. १ वर्ण; रंग. ' साजत मेघा ऐसा वाण।' -कीर्तन १.७५. म्ह ० दत्रळ्या शेजारी बांधला पोवळा वाण नाहीं पण गुण लागला. ' २ नमुना; प्रकार; तऱ्हा. लुगडचाचे वाण. 'कमी [ वाण ] या नामपाठाचे। वाणें सारी। ' -ज्ञा १८.६०३. ३ बाजू. ' तेया •ढाळ-वि. विटका; रंग, चेहरा, चर्या उतरलेला; निस्तेज; फिका | २५.९१. [ सं. वर्णन ]

चहाडता गोड. चाढप-न. १ वाढण्यासाठी घ्यावयाचे पदार्थः ( रतन, मोती ). ०पालटण-स्री. १ वस्रपालट. 'श्रीकृष्णासी वाणपालटण । नामह्नपाचे वास संपूर्ण । '-एरुस्व १६.१५४. २ रंग, चर्या, छटा बदलेंग. (चेहरा. सोनें, मोर्ती, हिरे यांचा). वाण मार्गें -कलाहीन होणें; निस्तेज होणें; फिकें पडणें. निःसच असणें. 'आज घोढा वाण भारल्यासारखा दिसतो. ' •माऱ्या-वि. निस्तेजः फिकाः, उतरलेल्या चेह्र-याचाः, दुर्मुखलेला. वाणलग, वाणेळग-वि. अनेक रंगांचें: भिन्नवणीं: पंचवणीं. 'वानलगां वस्त्राचे वोसाडे। '-ऋ १.४.२३. 'वरि शिरा जाळ उमटे। वाणेलग । ' -भाए २०२. वाणवती-स्त्री. वर्ण; छटा. ' ना तरी पण्हरेयां वाणवती। '-शिशु २९. [वर्ण]

> वाण-न. वायन; व्रताच्या सांगतेकरितां ब्राह्मणास सुप, खण, तांदळ वगैरे साहित्य देतात तें. 'कां वाण धाडिजे घरा। वोविस-याचें। '-ज्ञा १७.२८६. [सं. उपायन ] सुन्या घरीं वाण देणें-निरुपयोगी स्थानीं सामर्थ्य वेचणे; बेफायदा सत्कृत्य करणें; विनासाक्ष मोठें कृत्य करणें, दिमाख दाखविणें. वाणक-न. वायन. वाण पद्दा. ' सर्वेस्व समर्पाया धर्मासि ब्राह्मणासि वाण-करें। ' -मोविराट ६.७७. वाणवसा-वंसा-पु. व्रतः; नियमः; उपासना. ' अनन्य भावें शरण तुला स्वधमें अमचा वाणवसा।' -प्रला ११४. [ वाण∔वोवसा ]

> वाण-स्त्री. न्युनता; कमीपणा; उणीव; तुट; टंचाई; कम-तरता. 'तयांची न वाण।'-विक ५. [उणा, ऊन=न्युन] वाणि-णी-स्री. उणीव; वाण पहा. 'तया प्रेमळांसिगा कांहीं। या कथामृताचि वाणि नाहीं।'-रास ३.२८७. 'गालिप्रदानीं न करूनि वाणी। ' -वामन नृहरिदर्पण. वाणेपण-न. न्यून; कम-तरता; उणीव. वाण पहा. 'न करी अवधानाचें वाणेपण। '-ज्ञा १८.५९४. [वाण]

> वाण आमंत्रण- सर्वेसाधारणपणे निमंत्रण. आमत्रंण पहा. वाणका-वि. बळकट; धडधाकट; दणगट; धडोतीच्या उपयोगी (वस्र). [वाणा]

> वाणकी-वि. लहान. 'तगायास तुझी तनू वाणकी रे।' -वामन, विराट ७.१५५. [वाण=न्यून]

> वाणगी-सी. १ वानगी; नमुना. 'म्हणती वाणगी भक्षाहो।' मुआदि २९.८७. २ भाजीपाल्यावरील एक कर. 'शेव सबजी व वाणगी देशमुखाचे निमे करार केली असे. '-वाडबाबा १.३.

वाणणें - कि. वर्णन करणें; वाखाणणें; स्तुति करणें; प्रशं-कुसाचा येके वाणीं।' – स्त्रिपु २.४४.४१. [सं.वर्ण; प्रा. वण्ण ] | सिणें. 'ते कवि वाणिजे बोर्टी। श्रीकृष्ण मूर्ति।' – शिद्यु ३६७. •चोर-वि. आपर्ले खरे स्वरूप लपविणाराः, वेषधारीः, ढोंगी. 'चित्रकें परी गोचर केल्या। वरी वाणिल्या परीक्षिकीं। '-मुआदि भाग्य। आंगीं वाणे तें वैराग्य। '-दा १.१ ३१. (धुळें प्रत). [बाणणें]

बाण धरणें -- कि. ( राजा. ) कुणब्यांनी पाऊसकाळ संप-ल्यावर पहिल्यांदा जाळं टाकून मासे धह्न वेताळास परडीचा नैवेद्य करणें. -आडिवऱ्याची महाकाली (प्रस्तावना) ७.

बाणशी---स्री. (कु.) माजघर.

बाणसी—स्री. वेश्याः, पण्यांगना. 'वाणसियेचे उभले। कोण न रिगे। ' - ज्ञा १३.७००. [सं. विणिक्+स्त्री]

वाणा-पु. बस्नांतील आडवा दोरा, सुत; बाणा. 'दुबंधा क्षीरोदकी । वाणे परी अनेकी ' - अमृ ७.१४७. [ सं. वाणि= विणणें, माग ] ॰ ताणा-पु. वस्त्राचे आडवे उभे तंतृ.

वाणा-पु. कूसाचा एक हात, वाजू. -स्त्रिपु २.५०.

वाणिणी धनगरणी—स्त्री. एक मुर्लीचा खेळ. -मखेपु

वाणी - स्त्री. १ वाचा; भाषण. 'जयाची वदे पूर्ण वेदांत वाणी।' २ जिव्हा; रसना. –ज्ञा ९.८१६. 'जेर्वी वाणीन शके चार्सो ।' -अमृ ७.११३. ३ वाक्देवता; सरस्वती. 'मग मुख-विवरामध्यें घटकरणाच्या सुरार्थ ते वाणी । शीघ्र पितामह वाक्यें शिरे गुहेमाजि चंचले वाणी।'-मोरामायण १.१३८. ४ भाषा. 'त्या श्रूर पूर्वजांची तुमन्याहि चालली लया वाणी ।'

वाणी—शथ. ( कुण. ) सारखें; प्रमाणें; सदश. ' कुरुकटकांत वाण ] मिसळला तोहि धनंजय (अर्जुन) धनंजया (अग्नि) वाणी ' -मोकर्ण ४९.७०. [सं. वत्]

वाणी-सी. जोंधळयाची एक जात. याचा हुरडा नरम भसतो. हिचे प्रकार:-नारळी, चपटी, आंधळी, झिप्री, दुधी, पिषळी इळदी, दगडी इ०

वाणी-पु व्यापारी; वैश्य; दुकानदार. [सं. विणक् ] समा-सांत बाणी शब्दाचे पूर्वपदी वाण असे रूप होते. सामाशब्द-वाणकृट - गट - गंड -पु. (तिरस्काराथी) वाणी. जिन्नस-पु. वाण्याकडील माल; किराणा; वाणसवदा. [वाणी+ जिन्नस ] वाणपण-न. वाणीपणाः; न्यापार. वाणपसारा-पु. १ बाण्याच्या दुकानांतील माल; वाणजित्रसांचे प्रदर्शन. २ ( ल. ) तन्हेतन्हेची व विस्तृत मांडणी; एखाद्या कार्योतील अनेक गोर्टीची' वस्तुची मांडामांड, प्रश्नेन, रचना. ३ अन्यवस्थित रचना; अस्ता-व्यस्तपणाः, गोंघळ. ४ (बायकोचा ) प्रसृतिसमयी घोटाळा, अड-चण, कठीण परिस्थिति. (क्रि॰ पडणे ). वाणसवदा-सौदा-पु. हिंगजिरं इत्यादि वाण्याच्या दुकानांतील जिन्नसः, वाणजिन्नसः, आधिक्य असणारं शरीर. ० बद्ध-वि. वातुळः; वातप्रधानः, फोपशा. कराणा माल. [वाणी + सौदा] वाणिजय-ज-न. व्यापारः वरक्त-न. १तीव संधिवाताचा विकारः दृषित वायुच्या योगाने संचित -हा १८.९१३. वाणिया-पु. वाणी पहा. व्यापारी. वाणी कपरक्त । '-गीता १३.२४९७. ०रोग-पु. संधिवात; पेटके.

वाणणें — कि. बाणणें, ठसणें; प्रवेशणें. 'योगियाचें परम। ० उदमी - बकाल - पु. (व्यापाक) व्यापारी; दुकानदार; क्रयवि-क्रयादि व्यवहार करणारा. व्येलक्री-पु. बैलावह्न वाहतुक करणारे. -मसाप २.२.३०. ०वेव्हार-पु. (सांकेतिक) कर्जे. •शाई-वि. वाण्याच्या पद्धतीचें; एका विशिष्ट त-हेचें.

> वाणी-पु. एक किडा. 'टोळ, झुरळ, पुंगळ वाणी।' -दावि २४४.

> वाणीकिणीचा, वाणीतिणीचा, वाणीदेणीचा—वि. बहुमोल; महागाईँचा; दुर्मिळ; ननससायासाचा. 'त्यांनाही वाणीतिणीची एवढीच मुलगी। '-( शेक्सपियर नाटयमाला ) रोमिओजुलिएट.

> वार्ण-कि. वाजगे; वाजवणे. 'वाती सिंगे पांवे। '-तुगा २३०; 'सुछंदे टाळघोळ वातु।'-दाव ८४. 'तेथ गाती वाती।' –शिशु ३४९. [ सं. वान=फुंकेटेरठा <sup>१</sup> ]

> बार्णे-कि. वाहणें; अर्पण करणें. 'महातपाचा पाउड वाइजे।' –शिशु ११३. 'मग-मृगी सुताचे जुझार। वाति कामिनी। -भाए ४३८. ' सवर्गा वाती वांकुलिया । '-ज्ञा ७.१९०. [वा**हणे**] वाणेउमट-पु. नाना प्रकार, वाण पहा. -हंकी.

> वाणोरा-पु. कर्ज. वाणीवेव्हार पहा. ' मुद्दल देउनि वाणेरा फेडिला।' –ज्ञागा २१७.

> वाणोवाण-पु वाण जिन्नसः, माल. -तुगा ४४३२. [ वाणी+

वात-पु. १ वायु; वारा; हवा. २ शरीरांतील तीन धार्तू-पैकी एक; त्रिदोषांपैकी एक. ३ संधिवात; पेटका; वळ वगैरे. (कि॰ येण ). [सं.] •चढणे-वाताचा झटका येण; वातोन्माद होणें सामाशब्द - ं हंटक-पु. त्रिदोषांपैकी वातविकाराचा प्रकोप; मंग्या येणः; हळहळणे. ०कफज्वर-पु. वात व कफ यांच्या प्रकोपामुळे येणारा ताप. • कोदा-पु. ( शाप. ) माशांची पिशवी; ( या पिशवीमुळें माशांस पोहतां येतें ). •गुहम-पु. संधिवात रोग; पोटांतील वायु, पोटशुळ वगैरेसिह हा शब्द लावतात. ०चक्र-न. १ झंझावात; वावटळ; भोंवरा. २ वातावरण. ३ पृथ्वीभौवतीचा अवकाशः अंतरिक्षः वायुलोकः ० ज्वर-पु त्रिदो-षांपैर्की वात कुपित झाला असतां येणारा ताप. ॰नलिका-स्त्री. ( शाप. ) अपृष्ठवंश प्राण्यांच्या शरीरांतील वायुवाहक नळचा. • पित्तज्वर-पु. वात व वित्त कृषित झाल्यामुळं येणारा ताप. ॰पूरक यंत्र-न. ( शाप. ) जोरानें वारा भरण्याचें यंत्र. (इं.) फोर्सपंप. ०प्रकृति-स्री. वातुळ, वातप्रधान शरीर. वात धातुचे उदीम; वैश्यवृत्ति. 'गौरज्य वाणिज्य कृषि। ' -दा १४.२.१८. रक्ताचा विकार -योग २.२. ३ रक्तपिति; महाव्याधि. ' वातरक

पित बातदोष. ॰रोगी-वि. बातरोग झालेला. ॰विकार-पु. वातरोग. • विध्वंस-पु वातविकारावरील रसायनः वायुची मात्राः •व्याधि-पुनी, वातविकार. •शास-पु. पोटशुळ; वायगोळा; पेटका. श्वासी-वि. ( शाप. ) वायूने श्वासो ब्छवास करणारे, श्वमन करणारे, हवा आंत घेऊन बाहेर सोडणारे (प्राणी). वाता-कर्षक यंत्र-न, वायु ओहून घेणारं यंत्र. वाताकृति-वि. चपळ; वेगवान् . 'अश्व मिरवले वाताकृती । '-नव १ १ . ६ ३ . [वात+ भाकृति ] वातात्मज-पु. १ मारुती. २ अप्रि. वातांबुपर्णाः इान-वि. वायु, पाणी व पाला यांवर निर्वाह करणारे. -एभा १४. २५६. [ वात+अंव्र+पर्ण+अशन ] वातायन-न. खिडकी; झरो-का: गवाक्ष. [सं. वात+आयन] द्यातासन-न. एक योगासन; **हाव्या पायाचा चवडा उजव्या मांडीवर चढवून खुब्यावर टेकून** डमें राहणें. -संयोग ३३५. वातावरण-न. १ पृथ्वीच्या भीव-तालचे वायुचे वेष्टण. २ ( ल. ) परिस्थिति: सभोवतालची स्थिति. **'पुण्याचे वातावरण ह**र्की बरेंच स्वच्छ झालें आहे '-केले २.२.४. [सं. वात+आवरण ] चाताश-पु. सर्पः, शेष. -वि. वायुभक्षण करणारा. 'आंगे काजळ डोंगरू उमथला वाताश सेवी भला।' -गस्तो ८४. वातूल-न. वावटळ; वादळ; भोंवरा. वातिक-वि. वातजन्यः वातदोषांमुळें उत्पन्न होणारा. वातुल-ळ-वि.!१ वातकारकः ज्यामुळं वातविकार उत्पन्न होतो असा. २ वातप्रकृ-तीचा; फोपशा; वातानें फुगलेला. [वात ] चात्यां-पु. वादळ; बावटळ. 'जसा पट टिकों न दे वात्या।' -मोकर्ण ११.५४. [वात] घातोदर-न. वात्युक्त उदररोगः गुबारा. वातीन्मान-न. वायु-भारमापक यंत्र. वातोर्मि-स्री. वाऱ्याची झुळुक, लाट, लहर.

वात-स्त्री. १ बत्ती; दिव्यांतील कापसाची, सुताची पेळु; देव।पुढे लावावयाच्या निरनिराळचा फेऱ्यांच्या वळचा. उदा० बोटबात-१ सुतः बेलवात-३ सुतः विष्णुवात-५ सुतः माणिकवात-१सतः हद्रवात-११ सुतः पुरुषोत्तमवात-१५ सुतः गणेशवात-२१ स्तै: गोकुळवात-८ सुतै; रामवात-१२ सुतै; शिवरात्रवात-१००० सुर्ते. इतर वाती-फुलवात, काडवात, पंचरत्नवात, अनंतवात, अधिक वात. ' घरोघरीं दीप अखंड त्यांच्या सरसावुनि वाती । '-घन:-शामाची भूपाळी. २ कोवळें बारीक पडवळ, शेंग, काकडी वैगरे. ३ (ल.) (नाविक) गुंडाळलेलें शीड. ४ दिव्याचें नाक, निमूळता भाग; समईतील वाती ठेवण्याची जागा. ५ तेलवात या शब्दाचें संक्षिप्त ह्मप; नंदादीपासाठीं लावून दिलेली जमीन. ६ (ल.) दिवा. 'रिश्म वातीविण न देखती।'-ज्ञा ९.३०१. [सं. वर्ति] •**दोरा-**पु. गाभण प्राण्याच्या योनींतून स्रवणारा चिकट द्रव. •पोत-पु. (दिन्याची वात व देवीचा पोत) (ल.) सरळ खिली बातपोतसारखी। निवडणार निवडील असे जो रत्नाचा [वात्या ] वात्येरे-बात्या.

पारखी। ' -पला ४.३४. वातरं, वातरं, वातरं, वात्येरं-न. १ समई-तील वाती लावण्याची खोबण. 'दोन वाते-यांत दोन जुळचा वाती जरत होत्या. ' -कोरिक ५४. २ वाती कराबयाच्या उपयोगी फड़कें. ३ (ल.) फ!टकें वस्त्र; लक्तन्या; चिध्या. [बात ]

वांत-स्री. १ वांति; ओक; ओकारी; ओकलेले पदार्थ. २ ओकारी; ओकण्याची किया. ' पाठीं फळा कीजे अशेखा। वांताचे वानो । '-ज्ञा१८.१२५ ५५६.९१९.-वि. ओक्रहेला. [सं.वम्]

वांत-वि. ज्याच्या अखेरीस व हैं अक्षर आहे असा, प्रयो-जक धातु. उदा० करव, निजव, बोलव, माख इ० (कर,नीज, बोल, मार या धातुंपासून ). [सं. व+अंत]

चातंग-पु. (कों.) बैल. ( चुलीचा ) [ सं. वात-। अंग ]

चात(ता)र-ड-वि. १ चिवट; चिकट; लोचट; लवकर न तुरणारा; खुसखुशीत नव्हे असा; दबदडीत. २ (ल.) हेकट; हरी; लागट; लोचट. उह० शेळी जाते जिवानिशी, खाणार म्हणतो वातडशी. [ वात ] वातट( ड )ण-कि. १ वातड होणें. २ लोचट होणें. वातडला-वि. ( ना. ) कृश; सडसडीत.

वातणे—िक. वाजणें. ' सताल ताल घोळ मोहरा । वातांती।' –दाव ३५४. [ सं. वा-वाति ]

वातलणं-कि. (व.) बातलणं, बाता मारणं. वातवेळ-पु.स्री. एक मोठी वेल.

वाता-पु. दाराचे कुसुं; वात्या. वात्या-पु. वाता पहा. १ दरवाज्याच्या फळीचे कुसुं, दार फिरवण्यासाठीं दोन्ही टोंकास पुढें काढलेले भाग प्र. २ (कारवारी ) वात्या फिरण्याचें भोंक.

वाताडें—न. अचानक लाभ; वाऱ्याने येऊन पडलेलें. [वात= वाय ] • पड्णा-िक. थोड्या किमतीत पुष्कळ मिळणे: अचानक लाभ होणं. [ ई. विंडफालला प्रतिशब्द ]

वाताहत-हात-स्री. दाणादाण; पांगापांग; फाटाफुट; नाशः धुन्वाः सत्यानाशः उधळपटी (संपत्तीची). ' सुधारणाप्रिय लेखकांनी शास्त्राची वाताहत करून सोडली आहे. ' -केले ४.४. -विकिवि. विस्कळित; नष्ट; उथळलेले. 'नातरी गंगातरंग वाताहत जेवि दिसती। ' - भाए ७१३. ' कांपवृत्ति टिरी शुरत्वाची मात। केलें वाताहत उचितकाळें। ' –तुगा २८०३. –दा ३.५.४९. [सं. वात+आइत]

वाताळ—वि. (व.) वाचाळ, बडबडचा; वात्रट. [वार्ता+छ] वांति - सी. १ ओकारी; उलटी; वमन. २ ओक; ओक-लेला पदार्थ. -ज्ञा १८.६२०. [सं. वम्=ओकणें]

वातेर-तेर, वातेरपट्टी-फळी--नर्षा. सइसडीत, किरकोळ, बारीक व लांब वस्तु. 'अवयव आकृति फळीचा वात्या फिरण्यासाठीं वरतीं फळणांत बसविलेला तुकहा. निरर्थक; पाचकळ. 'माझे बोलेंग वात्रट । याचा मानूं नको वीट।'-मध्व ६६३.

चात्सस्य -- न. मुलांविषयींचें प्रेम, कौतुक, आवड, स्नेह; लाड. (सामा.) ममता; प्रेम. [सं. वत्स]

वात्सी, वाथसी—स्री. बस्तीभाग; ओटीपोट; पोटा-खालचा भाग. [सं. वस्ती]

वार्थग-रया-वार्थग-रया पहा.

वाथर जे — िक. ( चित्पा. राजा. ) पसरणें; अंथरणें. [ सं. वि+भा+स्तृ]

वाथा-- पु. वाता-त्या पहा.

वाथा-ध्या-पु. बस्तिभाग; ओटीपोट. 'वांझेनें दाविलें गन्हवार स्रक्षण । चिरगुटें घालून वाथयाला । '-तुगा २८७५. [ सं. बस्ती ]

वाध्या-पुस्तीयवं काथा या शब्दाएव जी त्याच अर्थी वापर-तात. वाध्या कुटणे, बडविण-निष्फळ वाद करणे; रिकामा वाद घालणः, काथ्या कुटणे. काथ्या पहा.

थाद-पु. १ चर्चा; खल; वादिववाद. 'एसा प्रतिपादनामार्जी | वादु।'-ज्ञा १०.२२६. २ भांडण; कलह; तकार. ३ संभाषण; **मुलाखतः, बोलाचालीः,** वाटाघाटः ३ वदंताः, वार्ताः, ऐकीव बातमीः; प्रवाद. 'आम्ही सेवानुसप त्यरितचि फळतों त्या वृथा वाद पांचा।'-मोअंबरीष २० (नवनीत पृ. ३६२ ). ४ फिर्याद; दावा; कज्जा. ५ (ल.) गुन्हा; अपराध. ' तुमचा काय वाद केला ।' -ऐपो ३४. ६ संज्ञा; नांव. 'ऐसी कोण्ही एकी दशा। तिये वाद्ध अज्ञान ऐसा।' -ज्ञा १४.७९. [सं. वर्=बोलणं] ०सांगणं-क्रि. आव्हान करणे; बरोबरी करणे; स्पर्धा करणें. 'अजगव शाङ्गीसीही स्ववळं सांगेळवाद कर्णातें। '- मोकर्ण २४.१८. ०क-वि. वाद् करणाराः; वादीः; द्वंदी. ' मनहि चंचळ वादुकें । ' –ऋ ५५. 'गेलीं वादकें अचाटें।'-दा ३.९.५५. •ग्र**स्त**-वि. १ ज्या-संबंधीं फिर्याद चालु आहे असें. २ तंटगांतील; वादांतील; भान-गडीचें. ० चंचु - चू-वि. वाद करण्यांत चतुर, निष्णात; वादकुशल. ' शेंकडों प्रंथांचें अध्ययन करून मोटा वादचंचू किंवा महान् प्रंथ-कार झाला. '-नि ४८. ०. २-वि. याद करणारा: भांडखोर. ' भारमहत्यारी घीट वादट ' -कृष्रा १५.६४. ॰प्रतिचाद-पु. १ उलटसुलट बाजूंनीं चर्चा; पूर्वपक्ष उत्तरपक्ष करून होणारा वाद-विवाद, खल. २ संभाषण; संवाद: बोल्णं; वाटाघाट. ० वळ-पु. **तंटवास उत्तेजन. '** उपरोधु वादवञ्ज । प्र मितापढाळु । '--ज्ञा १३. २७०. ०विवाद-वेवाद-९ चर्चा. खट: भइति न भवति;। वादप्रतिवादः 'जनीं वादवेवाद सोइनि यावा।'-राम १०९. वादानुवाद-पु. १ चर्चा उलटमुलट प्रश्नोत्तरें; पूर्वपक्ष उत्तरपक्ष मर. [सं. वाघा ]

वान्नर-ड-वि. वातट-ड पहा. १ चिवट; लोचट. २ (ल.) कहन खल. २ (कायदा ) फिर्याद आणि प्रतिपक्षाचें उत्तर; मूळ तकार व तीस उत्तर. वादावाद-दी-पुन्नी. वारंवार, मोठी चर्चा; वादविवाद. **वादाळ**-वि. वादग्रस्त पहा. **वाद्या-**वि. १ भांड-खोर; भांडकुदळ; तंटेखोर; हुज्जत घ:लणारा 🖍 वाद्या अथवा भेदा ऐसा सेवक काशाला। ' -स्फुट पर्दे (नवनीत पृ. ४५१), २ (अशिष्ट) वैरी; शत्रु.

वाद - स्त्री. (प्र.) वादी. चामड्याची पृशी; (वहाण इ० करितां) वादडणे-कि. वादी, पृश इत्यादीनीं मारणें. वादडा-पु. थप्पड; धपाटा, चापटी; रहा. [ वादी ] वादाडणें-उक्रि. वादडणें; वादीनें, चाबकानें झोडपणें; फटके मारणें. [ वादी ] वादाडा देणें-(माण.) थप्पड मारणं; टोकणे.

वाद — पु. बिधरता; जाड्य (गात्र इत्यादीस आलेलें). [वात] वाद—स्री. (.खा. ) आठवण; स्मरण. [ याद ]

वादगार, वादगारी-वि. स्मारकः आठवणीचाः स्मृति-वश. ' जो उपकार आपण करितील तें आपलें नांव राहील वाद-गारी. '-रा ६.६०२. [फा. यादुगार-री]

वादंग-पु. वादविवाद; चर्चा. 'हा रिकामा वादंग नकोच आहे मुळीं। '-भावं ५९. [वाद]

वादघाई— स्रो. (प्र.) वायघाई पहा.

वादर-इ-वि. सर्दः, दमटः, ओलसर हवेने दृषित.

वादणा-पु. (प्र.) वाधणा, अवधणा पहा.

चादडणें - उकि. १ धूर्तपणानं एखादी गोष्ट मिळविणें, संपा-दन करणें; लाटणें. २ चलाखीनें, धाडसानें एखादी गोष्ट करणें. [सं. अद् ]

काढण्याची किया. 'गाण्याची साथ करणं. गायनाची निर्जीव पदार्थापामून तयार केलेल्या यंत्रानें केलेली नक्ल. '-संगीत शास्त्रकार व कलावंतांचा इतिहास. वादक-वि. १ वाद्य वाज-विणारा. २ शब्द करणारा; बोलका. 'फेडुनि जन्माची जवनिक। वैखरियेते करी वादक । ' – भाए ५०४. [ सं. ] **वादित**–वि. **१** वाजवरेलें. २ म्हटरेलें; सांगितरेलें. चादित्र-न. १ वाद्य; वाजंत्री. 'वादित्रांची होतसे थोर घाई। '-सारुह २.४१. [सं.]

वांदर, वांदरखट, वांदर तेल इ०-वानर इ० पहा. वादलं -- न. ( जरतार ) चपटें केलेल धातूचे सत. [बादला] वादळ-न. १ वावटळ; झंझावात; तुफान; वायुक्षोभ. २ (ल.) संकट. [सं. वात्ल; दे. बार्दल; प्रा. वहल; हिं बादल] वादळणें--अकि. कोधानें मोठ्यानें वोलंण; उसळणें;

वादा—पु. रोगाची सांथ; गुरांचा भयंकर आजार; मरी;

अंगावर घसरणें; शिवीगाळ करणें.

**बाहा**—पु. १ चाबकाचा फटकारा. २ मोटा चामडयाचा पश; मोठी वादी. [बादी]

वाहांग, वाहांग्या-वाधंग, वाधंग्या पहा.

बादाडणें - सिक्र, गृह करणें; खाणें; फन्ना करणें. वादडणें पहा. ' किती पोळणा वादाडल्या. ' [ सं. अद्=खाणे ? ]

सदै होणे. २ तुफानांत सांपष्टणे; झंझावातानें नाश होणे; वाद-ळानें पडणें वगैरे. ( झाड वनस्पति इ० )

शेवटीं लावावयाची चामड्याची पट्टी; तबला, हागा भावळण्याची बेटाळें. वादीचें कोडें: सिच्छद्र वादीचा जुगार. 'नाडेल जो वादी-कोडें।'-अमृ ७.११६.

विषयीं उत्सक किंवा वादांत कुशल. ३ फिर्यादी; अग्रवादी, कोर्टी-रक्षे मी।'-मोतिराट ६.६९. ६ विशिष्ट तत्त्व, मत इत्यादींचा वियातें। राय हार दिघला उचितें।'-कथा ७.१०.१३९. प्रस्कार करणारा. उदा • द्वेतवादी, अद्वेतवादी. ' देहात्मवादी जे नर । न जाणती ते परमेश्वर ।' - जै ५७.४. ७ बोलका; बोरू ण्यांत चतुर; वक्ता. ८ (संगीत) रागांतील मुख्य स्वर. [सं. वद्=बोलणें ]

वादीक--न. वाद्यांचे काम; वहाणेचे शिकें; वहाणेचा बाद्यांनीं केलेला वरचा भाग. [वादी]

धार्व--न. वादा पहा.

बादेली—वि. (कु. कों.) १ वाद घालणारा; तकारी; भांड-खोर. २ एका पक्षाचा, तर्फेंचा, बाजूचा.

बादो-पु. (कु.) वादा पहा.

घाद्य - न. वाजविण्याचें, आवाज काढण्याचे एक साधन; ध्यनि उत्पन्न करण्याचे साधन, इत्यार. उदा. चर्मवाद्य, तंतुवाद्य, रणवादा इ०. यांचे प्रकार-तत, सुधिर, अवनद्ध आणि घन. [ सं. ] •घाई-सी. अनेक वाद्यांच्या भावाजाचा नादः वाद्यांची झडः अनेक वाद्यांची झुंबड; गर्दी.

वार्धग-पुन. झाल्यागेल्या गोष्टीबद्दल निष्कारण धुसपुतः, कुरबुर; चिडखोरपणाची वटवट; कुत्सितपणाची टीका; आढेवेढे; वितंडवाद; दगदग. (कि॰ लावणें; मांडणें; सांगणें; घेणें; चाल-वर्णे; करणें ). ' हा रिकामा वाधंग तुला सांगितला कोणी. '-खरादे ६८. [सं. वाद ] वाधंग्या-वि. वाधंग लावणारा; नेहमी धुस-फुस करणारा; हरकती सांगणारा; हुज्जतखोर. बाणणे पहा. ' उदारतेसी काय वानुं। '-एरुस्व १.८२.- झा ५.१४०.

बाधणा-- पु. अवधणा पहा.

वांधा, वांधें-पुन. देण्याघेण्यासंबंधीं वादविवाद, तंरा; तकार: भानगड. वांझा पहा.

वांधा-पु. मिरचीवरील एक रोग. -कृषि ५७०.

वाधांग-श्या-वाधंग-ग्या पहा.

वाधावणें---न. १ वरधावा; वरागमनप्रसंगींची मंगलवार्धे; वाहाळणें, वाहळणें—अफि. १ दमट हवेनें रोचट होणें; आगमनसूचक वाद्यवादन, आगमनाची सुचना. 'वोहरेवीण वाधा-वर्णे । तो विटंवु गा । ' –ज्ञा १३.८३७. ' उभविली गुडितोर्णे । नगरीं जाहलीं वाधावणें।'-कथा १.१०.१९०. २ आमंत्रण; **ब्राही**—स्त्री. चामडशाची पट्टी, दोरी, नाडी; चाबकाच्या मूळ धाडणें. ' येथ प्रवृत्ति बोहटे जिणें। अध्रुतीसी वाधावणें। ' -अमृ ९.२७. 'कळलें पांडवांचें वाधावणें। '-गीता १.११९०. परी. [ सं. वाधी; प्रा. वदी ] क्रेंडे-क्रुंडे-क्रोंडे-न. चामड्याचे वाधावा -पु. १ वरधावा; वरागमनाची सुचना. ' वाधावा सांघो रुकिमणी। '-आद्य मराठी कवित्रती २९.३. २ आगमनवार्ता; शुभवर्तमानः; वार्ता. 'तो अष्टभोगाचा कुढावा । की ऋतुरायाचा बादी-पु. १ तकारी; वाद घालणारा; भंडखोर. २ वादां- वाधावा। '-शिशु ६२३. 'पाही आत्मज्ञान सुदिनाचा। वाधावा सांगत या अरुणाचा।'-ज्ञा १८.९०३. ३ आगमनप्रसंगीचें मध्ये प्रथम कज्जा मांडणारा; दावा मांडणारा. ४ वैरी; शत्रु. वाय; शुभवाय. 'वाधार्वे वाजती। '-वसा २८. [ वरधावा ] **५ मांत्रिक: मंत्रवादी. 'वादी म्हणेल उरिवन बाधा घालीन राम- वाधावी-**पु वार्ताहर; बातमी आणणारा. 'तये वेळीं वाधा-

वाधी-सी. वादी पहा.

वांधे--न. (को.) १ बांडगुळ. २ वांधा पहा.

वान-एक संस्कृत प्रत्यय. अंती अ किंवा आ असणाऱ्या नामास हा प्रत्यय लागून विशेषणें होतात, व त्यांचा अर्थ तत्त-द्वस्तुयुक्त असा होतो. उदा० धनवान्, भाग्यवान् वगैरे. हा पुर्हिगी प्रत्यय आहे. स्त्रीलिंगी 'वती ' असा आहे. [ सं. वत् ]

चान-पु. वर्ण; रंग; रूप; प्रकार; तन्हा. वाण पहा. 'वान ते सांवळी नांव ते श्रीधर। '-तुगा ३३६४. ० सर-वि. तन्हेतन्हेचे. ' मुदियाचे हीरे । आंगुर्लिया तेजाचे वानसरे । ' – शिशु ४०३.

वान-न. (कों. गो.) उखळ. वाईन, वहान पहा.

वान-न. घटकद्रव्य ( मिश्रणांतील औषधांतील). 'कांडीं कषायांच्या वानांच्या यादी घोकून पाठ केल्या. ' -च्यनि ७६.

वानकी-सी. (गो.) चिंचोळें तार्फ.

वानगी - स्त्री. १ नमूना; मासला. २ कोणत्याहि पदार्थाचा थोडासा चवीसाठी घेतलेला अंश. 'ती होऊन हळूच आंत शिरती-दे माउली वानगी। '-केक १४०. ३ जकातीच्या नाके-दारानें जकातीशिवाय कोणत्याहि मालाचा नमुन्याकरितां. चव पाहण्याकरितां म्हणून ध्यावयाचा अंशः शेतांत पिकलेल्या पदा-र्थाचा खंडकःयाकडुन मालकास मिळावयाचा नमुन्यादाखल अंश. ४ मेट म्हणून आणलेली दूरदेशची अगर दुर्मिळ वस्तु. [वाण] वानणें - उक्ति. वर्णन करणें; स्तुती करणें; प्रशंसा करणें.

वानती—स्वी. (गो.) (सोनारी) उजळा; लेप. [सं.वर्णवतीं!] वानेर-झर-झर-पुन. (अशिष्ट) वानर पहा. वान्येर्क्स-न. वानप्रस्थ-पु. चार आश्रमांपैकी तृतीयाश्रम (गृहस्थाश्रमा-नंतरचा वनांत राहण्याचा काळ.); त्यांत राहणारा ब्राह्मण; वान-प्रस्छ, वानप्रहस्त अशीहि ह्रपे आढळतात. 'वानप्रस्छ यती सुस्नात।' -दाव १९१. ' गृहस्त्याश्रमी वानप्रहस्ती । '-दा १.८.२४. -न. वानप्रस्थाथम. [सं.]

वार, र-पुन. मर्कट; माकड; काळ्या तोंडाचा, लांब शेपटीचा एक प्राणी. 'सत्वर जाऊनि वनाप्रति । वानर धरूनि आणार्वे । ' -ह ३१.१००. ( अप. ) वांदर, वात्रर. 'अंगीकारिले वात्रर।' -दावि ४६. [सं.] •िक्वण-खत-खट-न.(वानरास एखादी जखम झाली असतां त्याचे सर्व जातभाई येतात व त्यास सहानु-भूति दाखवितात, पण प्रत्येकजण ती जखम उघडून पाइतो त्यामुळे ती बरी न होतां त्यास फार दु:ख होतें. यावरून) उपद्रवकारक, अपायकारक सहानुभूति; दु:ख कमी व्हावयाच्या ऐवर्जी वाढण्यास कारण होणारे प्रयत्न; मायेचे वह्न दिसावयास कमी करण्या-करितां पण प्रत्यक्ष दुःख वाढविण्याकरितां होणारे सहानुभृतिक प्रयत्न. •खाद-स्री. वानरांची धाड; ( ल. ) लुटालूट; नासाडी; उपद्रव. •चेष्टा-स्री. १ वानराप्रमाणें केलेल्या खोड्या. २ अविचाराच्या गोष्टी. ० तेल, वानरी तेल-न. ( पंचतंत्रांतील ( ५.९ ) चंद्रराजाच्या कथेवह्न-प्रबलाच्या आश्रयाने स्वतःस निभैय समजून अविचाराची वागणूक करणाऱ्यावर आपत्ति येते यावह्न ) सर्वनाश; सत्यनाश. ( क्रि॰ काढणें ) 'पुढें विनाशकाळें येणार भविष्य आलें तेन्हां वानरीतेलाचा जैसा प्रकार तैसा प्रकार घडला. '-भाव २. ०तींडिया-वि. माकडतींडया; विदूप; कुरूप. ०**धेर-**पुन. माकडचेष्टा; चाळे; खोड्या. ०दु:ख-न. वानर-किवण पहा. • दृष्टि-स्नी. सुक्ष्म व काळजीपूर्वक पाहणें; सुक्ष्म निरीक्षण. -वि. सुक्ष्म दृष्टीचा. •भोजन-न. वानरासारखेँ प्रथम तौंडांत अत्र भरून घेऊन सावकाश खात, चावत बसणें. ० यूथ-पुन. वानरांची झुंड, जमाव, समूह, थवा. ' तंव तेथें वानरयूथ आहें।' -पंच. ०लकडी-स्री. (वानर शेकण्याकरितां लांकडें जमवितात पण तीं पेटवतां न आल्यामुळें त्यांस शेक लागत नाहीं यावरून) न पेटतां धुमसणारीं लांकडें. ० विचका-पु. अनेकांचा सहा घेतल्यामुळे कामाचा होणारा विघाड; कामाची कुचंबणा. ० विच-कर्या-वेंचकुरुया-स्रीअव. वानराप्रमाणे वेडीवांकर्डी तोंडें करून केलेल्या चेष्टा; वेडावणें; वांकुल्या दाखविणें. ०दोक, शेकणी-शेकणीचीं लांकडे-पुस्नीन. (वानर लांकडें जमवितात पण तीं न पेटवतांच त्यांजवळ शेकण्याकरितां बसतात यावह्नन ) न पेटणारीं लांकडें; पेटावयास कठिण असणारी लांकडें. ०क्षत-न. वानरखत पहा. वानरी-स्त्री. वानराची मादी; वानरीण. वात=या-वि. वानरतींडया किंवा वानरासारख्या चेष्टा करणारा. जिन्नस. २ देशमुख, देशपांडे यांनी प्रथम तयार होणाऱ्या फळें,

( कों. ) वानर.

वानवरें---न. भाजकट बीं. 'परी शेती वानवटें। पेहं नये।' −विउ ७.६४, [ सं. वाण=अग्नि ? ]

वानवर्णे— सिक. (ना.) चिर्णे. 'आपण साक वानवतो व धुवून शिजण्यास टाकतो. '

वानवती---स्री. उजळा. 'साहेपंधरया दिधली वानवती।' -ज्ञाप्र ४९५. वानती पहा.

वानवळा-पु. प्रथमच पिकणाऱ्या फळांबर, भाजीपाल्यां-वर वर्गेरे घ्यावयाचा कर. वानगी. वानोळा पहा. -थोमारो २. ३४१. [वान-ना+वळा प्रत्यय ]

वानवा-पुस्री. १ अनिश्चितपणा; संदिग्धता; शंका; संश-यित स्थिति. 'प्रहगतीचीं मानें नकी कळलीं आहेत कीं नाहींत याची वानवाच आहे. ' - टिले ४.२७०. २ होय किंवा नाहीं; अस्तिपक्षीं कीं, नास्तिपक्षीं याची निश्चिती. 'तो देतों कीं नाहीं याचा संशय ठेवूं नका, कायती वानवा कहन घ्या. '[ सं. वा न वा]

वानवा—की. वर्णन; वाखाणणी. [वानणे ] वानवानो~ क्रिवि. वारंवार वर्णन कहन. पुन्हां पुन्हां वर्णन कहन. 'बानवानों वर्णिती किती। '-दानि ३१५. [वानो द्वि.]

वानवसा-स-पुन. १ माजघर; मध्यगृह. 'ते वानवसां आंधळें। जैसें ठाके। ' -ज्ञा १७.१०२. २ भोजनशाळा. भाण-वसा पढा.

वाना-पु. १ वान; वाण पहा. विकीचा माल; जिन्नस. २ घटकद्रव्य ( औषधांतील ); वान पहा.

वानावानाचे-वि. (व.) तन्हतन्हेच; वान पहा. वानिवसं-किति. अकस्मात्, दैववशात, यद्व्छया. 'जैसा घरीं आपुला। वानिवसें बन्ही लागला। ' -ज्ञा १.२५८.

वानी—स्री. वाण-न पहा. मासला; प्रकार. 'नातरी अंधकाराची वानी । जैसा सुर्यो न देखे स्वर्पी । ' -- ज्ञा ५.९९, -एभा १३.४०४. **वानेपरी**-वि. नाना प्रकारची; तन्हतन्हेची. -अमृ ७.२७२. - ॹ ११.२८३.

वानी-की. उणेपणा; कमीपणा. 'तरी कामनेची कां तेथे। वानी कीजे।'-ज्ञा ३.२२.

चानी-सी. कस; शुद्धाशुद्ध परीक्षा. 'तेयां परिमळाची वानी धवधविली। '-शिञ्च ६१३. -ज्ञा ९.९६; १२.२५; -अमृ 90.20.

वानीर, वानेर-नी. (महानु.) पाणवेत; एक जंगली ह्युड्प. ' डोइए बानेराची पेडी। ' - द्रष्टांतपाठ ५४.

वानोळा-पु. वानवळा पहा. १ किराणा माल; केणें; विकेय

भाज्या वर्गरे पदार्थावरील वाणगी म्हणून ध्यावयाचा अंश. ' सांगितलें परी न सोडसी । घरोघरच्या वानोळचा । '-होला १०२. 🤻 नमूना; मासला. 😮 दूरदेशची, बहुमोल, दुर्मिळ वस्तु (भेट म्हणून दिलेखी ). [वान ]

वाप-पु. परा; परणी; धान्य रुजत घारुणे. [सं. वपू= पेरणें; बाप ] -स्त्री. ( क्षों. ) नुकर्तेच पेरलेलें दोत; ज्यामध्ये पर-रेें अंग्निय उगवेले आहे असे शेत. **वाप्णै**-कि. ( ना. ) उगवेणें; फुटर्णे. वापारी-पु. (कु.) धान्य पेरणारा; कुशल पेरा करणारा. [सं. वाप] चापित-ति. १ पेरलेलें. २ वपन केलेलें; इमध्र केलेलें. [ सं. ] वाष्य-वि. १ पेरावयाचे; पेरण्यास योग्य, शक्य, स्रायक. २ वपन करण्यास योग्य. (सं. वप्)

वापणे-कि. (व.) व्यापणें; मरणें.

वापर-पु. उपयोग; वहिवाट; रावता. (थंत्र, साधन, इत्यार वगैरेचा ). ( कि॰ करणें. ) [ सं. न्यापार ] चापरणें-उकि. १ उपयोग करणे; उपयोगांत आणणे; (बस्नपात्रादि ) पांघरणें. 🤾 बहिवाट असणें; राबता, सराव, अभ्यास असणें (एखाद्या गोष्टीचा ).

वापस-किवि. परतः माघाराः, उलटः, फिह्रन. 'अम्मल मुंबईकरांनीं कौळ्कराराखेरीज कब्जा केला तो वापस करवितीं. -ख ६.३५७३. [फा. वापस् ] •जमा-रकम-स्री. खाजन्यांत पुन्हा भरणा करावयाचा पैसा. ०करण-वजा वर्षे, न दाव-याची रक्षम पुन्हां खजिन्यांत भरणें.

वापसर्णे-अकि. १ (जमीन) वाफ येऊन पेरण्यास योग्य होणें. २ (वासरें वर्गरे ) विथहन बेफाम होणें; वारा खाणें. ३ ( ल. ) मनास लावून घेणे; इद्धवार होणे; शुह्रक गोष्टीवरून भल-तीच कल्पना कहन घेणे. [वाफ] **वापसा-पु. १** जिमनीची पेरण्यायोग्य स्थितिः, पाउस पडल्यानंतर जमीन दमट, उबदार **झा**लेली स्थिति. (कि॰ होणें). २ पावसानंतर जमीनींतृन निघ-णाऱ्या वाफा. [वाफ] वापसे-न. (व.) शरद्ऋतु. वाप-इयाचे ऊन-न. (व.) शरहतंतील ऊन; विश्वामित्राचे ऊन. (ई.) आक्टोबर हीट.

वापा-पु. वाफा पहा. वापी-की. लहान वाफा. [सं. **षप्=**पेरजें ]

वापिक--पु. कुलधर्म. -मनको.

'बापी कृप अरण्यदेख । ' -एहस्व ४.१९. -ज्ञा १८.९९. [सं. ] वाफ-की. १ वापसा; पेरणीची घात; पेरण्यास योग्य भूमि. 'मृगाची-हत्तीची-चित्राची-कृत्तिकेची-रोहिणीची-वाफ. २ ( रु. | याबह्न ) शुद्ध भूमि; थोग्य संधि. 'तेथ केवळ जाली वाफ। निजयोधाची । ' – ज्ञा १७.२३१. ' मग विधीची वाफ चुकवी। '

-ज्ञा १६.३०. वाफ र्णे- अित. (को.) फळ में; (गाय, म्हैस) गर्भधारणा होणे. - उक्ति. धान्य मुटीने उडवून पेरणे. [सं. वप्] -अक्रि. १ उगवर्णे; रुजणें. २ कणीस येणें; पक होणें. वाफ-भाणी-नी, वाफभायनी-स्री. (व.) पेरणी संपल्यानंतर औताची पूजा करून जेवण वगैरे करतात तें. वाफविणे-सिक . हजविणें; पेरणें; उत्पन्न करणें. -ज्ञा १३.३०. ' पृथ्वी निववृनियां जाण । नर धान्य वाफवी । '-एमा २३ ८५७.

वाफ - स्त्री. १ पाणी किंवा द्रव पदार्थ यास उष्णता लागल्या-मुळें त्यांचे जे वायुरूप बनते तें. २ गरम हवा; उष्ण हवा. उदा॰ आगीची वाफ. [ सं. वाध्य; प्रा. वष्फ; वं. उ. भाष; पं. भाफ ] वाफर्णे-अिंक. वाफेर्ने शिज्ञें, उकडेंगे. [सं. बाष्प ] वाफर-फोर−न. (गो.) ब्राफेनें चालणारें जहाज. ' वाफोरची वेळ टळली, मुकती तर झाली. अन् या चिखलांत होडचा कशा तस्न राहिल्या आहेत. ' -सागराच्या लाटा ६८. [सं. बाष्प; वाफर पोर्तु. वापोर तुल० ई. व्हेपर ] ञ्चाफ्,लणी-स्त्री. वाफ देण्याची, वाफेने सुकः विण्याची किया. वाप, छणाँ- उकि. १ वाफेन सुकविणें. २ वाफ देणें. [वाफ] **वाफसांडा**- वि. वाफ गेलेला; निवलेला. [वाफ+ सांडर्गे ] वाफारा-पु वाफेचा शेक; औषधीयुक्त पाण्याच्या वाफेने दिलेली उप्णता. ( कि॰ दंगें; घंगें ). 'गजचर्म रोगांत वाफाऱ्या-पासून पुरुक्क गुण येतो. '-बालरोग चिकित्सा २९. [सं. बाष्प } वाफाळे-न. तांदुजाच्या पिठाचे उकडून केलेले खादा. -गृशि ३९५. [वाफळणें ]

वाफ-न. (कों.) शेतीसार्टी बैल इ० वापरावयास घेतला असतां त्याबद्दल द्यावयाचे धान्य अथवा द्रव्य; भाडें.

वाक् इणे-अफ्रि. भिणें; दचक्णे. 'पान खडफडितां वाफडें। मरणा भेण चौकडे। '-भाए ६७१.

चाफरें--- न. कांपरें; शिरशिरी; कांटा ( थंडी, इ०च्या उपद्रवाने येणारें ). थरकांप. ( कि० भरणें; येणें. ) [ ध्व. ? कापरें ]

चाफवा—सी. (अशिष्ट) अफवा पहा.

वाफसा-पु. वापसा पहा. 'वरी अवधानाचा वाफसा।' -ज्ञा ६.४९१.

वाफा—पु. १ अळे; लहान खाचर; वांगी, मिरच्या बगैरे वापी-- भी. विहीर; पुष्करणी; पाय-यांची विहीर; बारव. लावण्याकरितां पाणी देण्याच्या सोईचा तयार केलेला जिमनीचा तुकडा; जित्रपाकरितां केलेलें अळें. २ कढविलेला उंसाचा रस ओतण्यासाटी तयार केलेला खड्ढा; देपेचा खड्ढा. ३ मोटेच्या पाण्याकरितां बांधलेला हौद; थारोळा. [सं. वपू=पेरणें-वाप]

वाकारा—पु. गुबारा; फुगारा. 'गलांडानें वाफारा धरला.' वांब---स्त्री. नदी तीरावर वाढगारी एक कडू पानांची बेल.

बळ; गोळा. (क्रि॰ येणें).

बांब-9. एक बिन कल्ल्याचा, गोड्या पाण्यांत सांपडणारा मासा. -प्राणिमो ७९. [हिं. बाम ]

घांब-वि. दोन किंवा अधिक वेताची (गाय, महैस). याच्या उलट पहिलार किंवा पहिलटकरीण.

वांबर्ण-अकि (प्र.) ओंबर्णे पहा.

वांबळ, वांबाळ, वामळ—की. मळभ; अर्थे; कुंद, दमट हवा. ( कि॰ पडणें; होणें; असणें; जाणें ). 'तो वांबाळीचा चिलीम भोढीत बसला. '-खरादे.

वाभरं -- न. तुफान, वादळ. [ वाय्+भिरें ]

वाभळ-नी. (कॉ.) भराभर वाढलेलें पण पोलकट भात. बाभळण-अित्र. वाभळ होणें; अतिशय जलद वाढल्यामुळें भाताचीं कणसें पोल होणें.

वामा, वाभाडा, वाभारा-पु. १ मोठी चीर, भेग; धस लागल्यामुळें निवणारा बल्लाचा फाळा; धांदोटी; चिरफळी. ' निशाणाचे वाभाडे काढले. ' -कोरिक ५. २ (ल.) कडक टीका. (कि॰ काढणें, निघणें). ' तो स्वतः न्यायाधिशाच्या खुचीवर बसेल तर त्याचे बाभाडे निघण्याला वेळ लागणार नाहीं. ' -सासं २.६.

वांभाळ--सी. वांबाळ पहा.

वांभेरें-- न. सापास टोंचून सांधी बिळांतून वाहेर काढ-•याचें कांटेरी इत्यार. कांबेरूं पहा.

बाम-वि. १ डावा; उजन्याच्या उलट. -ज्ञा ५.१५३. **"वा**मांगी वेल्हाळ रखुमादेवी । ' –तुगा ३. २ धुंदर. ' परवाम-स्रोचनेच्या ऐकों न शकेंचि या विलापरंवा। '-मोसभा ५.३५. 🧸 ( ल. ) कठिण; वाईट. ' ना सारथी म्हणुनि फारच वाम लागे।' -वामन, विराट ५.११६. **४** उलट; विरुद्ध; वाकडा. [सं.] •कु क्षि-सी. ( शब्दश: ) डावी बाजू. (ल ) दोनप्रहरीं जेवल्या-नंतर (डाव्याकुशीवर पडुन) घ्यावयाची विश्रांति, निदा. (क्रि॰ करणें; बेर्णे ). ' दुपारची वामकुक्षि चुकुं देऊं नये ' -नि. • बाह्य-पु. हावा हात, दंड. ्मारी-पु. (हावा, वांकहा रस्ता ) १ सामान्य पद्धतीच्या विरुद्ध उपासनामार्गः मद्यमांसादि उपचारयक्त पूजा-पद्धति; अभिचार कर्म. शाक्त वगैरे पंथ. २ आडमार्ग; वाकडा, **६पटी मार्ग. • मार्गी-प. अ**भिचारक-बाममार्गाचे अवलंबन कर-णारा; शाक्त. 'तो मोठा मंत्रशास्त्रह असुन शक्त्युपासक वाममागी अमिष्ट, बडबड्या. ० चाळ-ळा-पु. वेड; अम; बडबड. 'अन्याय होता. '-कमं १. ० सब्य-वि. डावाउजवा. 'वामसब्य दोहींकडे । तो त्याचा नव्हे वायचाळ । ' -तुगा ३०७८. ' जनीं व्यर्थ संसार **देखे कृष्णाचें रूपडें।'-एरुस्व १६.८५. ० हस्तभूजासन**-न. हावायचाळा।'-स्तोत्रमाला, रामदास करुणाष्टक ७. **-वि. वड-**हावा पाय डाब्या खांद्यावर चढवून डाब्या हातानें मान धरणें. बड्या; वेडा. •जाळ-न. उन्हाळ्यांत उष्णवाताने हातापायांस -संयोग ३२९. खामांग-न. १ डावी बाजू. १ (नव-याचें डाव भेगा पडणें. •दमन-न. (गो.) एक वातरोग; बायूचा गोळा अंग) पत्नी; बायको. बामांगी-सी. १ संदर स्नी. २ पत्नी. छातीत बसणे.

वांख—पुत्ती. (भारामुळें येणारी) बधिरता; जडत्व; पेटके; वांमागीचा लास्य विलास । '- লা ৭৬.८. वामाचार-पु. शाफ-पंथापैकी एक उपासनाप्रकार; याच्या उलट दक्षिणाचार. वामा-चारी-पु. वामाचारास अनुसरणारा. वामावर्त-वर्ती-वि. डाव्या बाजूस वळलेला ( <mark>शंख, जिना, भोंवरा, मळसुत्र) **वामा**-</mark> स्त्री. सुंदरी: स्त्री. 'चापल्य कौतुकानें वहते चित्तांत सर्व वामांचे। -कमं २.२. वामी-वि. वाममार्गी. 'वामी आम्हीं मुक्त असेवि होतों।'-कमं १.३५. -स्त्री. घोडी.

> वाम; देणें; ऋण. [ अर. वाम ] ०दाम-पु. (गो. ) कर्जदार; धनको.

वाम-- भी. पेटके. वांब पहा.

वामक-वि. वमनकारक; ओकारी आणणारें (औषध). [सं. वम्=ओक्णें]

बामणे-अित. दुखावणें; नाखूष करणें. 'तें पाइनि विराट आदि जन तो चित्तामध्यें वामला । '-बामन विराट. [बाम ]

वामन-पु. १ विष्णुचा पांचवा अवतार. २ वामनद्वादशीचे दिवशीं जेवावयास बोलविलेला बदु, मुलगा. -बि. १ (ल.) खुआ; बुटका; ठेगू ( मनुष्य ). २ ( विष्णुने वामन अवतारांत बलीस फस-विल्यावह्न ) लबाड; ठक; फसव्या. [सं.] • जयंती-द्वादशी-सी. भाद्रपद शुद्ध द्वादशी; वामनाचा जनमदिवस व बलिगवेहरण. ० त्य-न. ठेंगणेपणाः हीनता. ' आशा उपजली वामनासी । नीच वामनत्व भार्ले त्यासी।' -एभा ८.३११. ०मूर्ति-सी. ठेंगणा मनुष्यः खुजा मनुष्य. (विशेषतः एखाद्या लहान पण पराक्रमी पुरुषाबहरू वापरतात.) -वि. टेंगणा; खुजा.

वामळ, वामाळ—वांबळ, वांबाळ पहा.

वामोग-पु. (कु. गो.) कौतुक व प्रेम; माया.

वाय-9. (समासांत) वायु; वारा. [सं.वायु] ॰ फर-खर-स्तोर-वि. (गो.) वातुळ; वायुप्रकोप करणारें. •गमन-न. आंत-डयांत वायुमुळें निघणारी कळ; वायगोळा. •कळा-स्नी.भव. संधिवाताच्या वेदना. ० कुंसा-पु. एक औषधी वनस्पति. -प्रसुति-कृत्यादर्श ६. ०कळण-चळण-अकि. १ चळणे; भ्रमिष्ट होणे; बेफाम होणें; वेडें होणें. २ स्वैर, स्वछंदी वर्तणुक करणें; भंगी-भंगी होणें; अनिर्वेध, मोकाट वागणुक करणें. •गोळा-पु. भात-डयांत वायु धरल्यामुळे येणारी कळ, होणारा रोग. 'पोटमुळी निरंतर वायगोळा।'-दा ३.२.२६. ० चळ-कळ-पु. वातभ्रम; वाय झाल्यामुळें होणारा उन्माद बुद्धिभ्रंश; वेड. -वि. वेडा;

थाय-किवि. (वायां-वाव) व्यर्थ; निरर्थक; निष्फळ; मिथ्या. 'ते वेळी तुझा आक्षेप वाय।' -विपू ७.७; ३.४०; -ज्ञा १५.३२७; १७.१९७. [सं. वि+अयू] **अग्रामाळ**-न. पोकळ अभ्र; बिन पानसाचे मळभ, ढग. करणी-वि. व्यथै; निष्फळ; पोकळ. ' कासया होसी घामधूम । वायकरणी बैदा हा। ' -अफला १४. •कळ-वि. १ शुब्क; पोकळ; निरर्थक, कुच-कामाचें (भाषण, कृत्यं ). २ अनिर्वेध, बेफायदा; स्वैर. ०कांड-पु. निष्फळ बाण. 'काय पिनाकपाणी चिया भाता । वायकांडी भांहाती । ' -ज्ञा ११.२०७. ०धळ-वि. वायकळ पद्दा. ०**पट**-बट-वि. व्यर्थ; मिथ्या. 'तैसा आत्मा भूंजे वायवदु । संसास हा।' –भाए ५९९. ०फर-वि. १ निष्फळ; निर्धेक; बालिश; पोकळ ( बोलणं, बोलणारा ). २ स्वैर; स्वच्छंदी; इटी; तऱ्हेवाईक; लहरी; हुड; उनाड. ( मूल वेंगेरे ). ३ क्षुद्र; फुकट; क्षुष्ठक; बेफायदा ( काम ). ॰फली-फूल-वि. फळें, फुलें न येणारें, वांझ ( झाड, रोप). ॰फळ-वि. पोकळ; फोल; अर्थशून्य; रिकामें; वावरें (बोलंगे). 'या वायफळ गप्पांत कांहीं अर्थ नाहीं '-टिले ४. ९९. [वायु+फल ] ०फूल-न. बांझ मोहोर; फळ न धरणारें फूल. 'अष्टलोकपालांसिहत । स्वर्गसुखें वायफुलें समस्त ।'-इ २२.६. ० बार-पु. वांझा, फुसका बार; गोळी न घालतां नुसती वाह भहन उडविकेला बंदुकीचा बार. वायवारचे काडतस-म. बिन गोळीचें, नुसत्या दारूचें काडतूस. •वं्थी-की. बुरखा; भ्रामक आवरण. ' तरी नामाची वायबुंधी । सांडीचि ना । '-अमृ २.३२. ० बुद्धि-स्त्री. चुकीची, व्यर्थ, श्रामक समजूत. 'मा येती म येती हे कायसी। वायवृद्धि। '-ज्ञा १५.३२७. वायवाय-किति. व्यर्थ; निष्फळ; वायां. ' ऐकुनि मोक्छनी धाय रुदन करीत बायवाय। ' -अमृत, ध्रुवचरित्र ३. वायां, वांया-विक्रिवि. व्यर्थ; पोकळ; निष्फळ; मिथ्या; फुकट; निरर्थक. 'वेंचून वायां बय सर्व गेलें। ' -सारह १.१८. -ज्ञा २.१४०. [सं. वि+अय्] धायाणी-णे-वि. व्यर्थः, मिथ्याः, लटकें. 'तैसे सर्व कर्मी असणे। तें फुंडे मानुनि वायाणें।'-ज्ञा ४.९८. वायांविण-वि. न्यर्थः निष्फळ; निष्कारण. 'तोंडे पाप घेती कांइसें। वायांविण।'-शिशु २9६.

वार्यगण-णा-णे-नपुन. उन्हाळ्यांतील एक भाताचे पीक. एक प्रकारचे भात. [ वायंगे-वांगे ]

वार्यगीं, वार्यगीभात, वार्यगें, वार्यगें भात—(कों.)

वायघोय-न. (कों.) कळपांतील मेलेलें जनावर (गाय, बैल, म्हेस वगैरे).

वांयच-वि. थोडेंसें. वाईच पहा. चायंचण-उक्ति. प्र. वेंचणे पहा. वायट—वि. (गो.) वाईट; दु:खकारक. •कार-वि. दुखणेकरी. •बरें-वि. बरेंवाईट.

वायरळ-दळ-टोळ-वावरळ पहा.

वायंडा--वि. (प्र.) वावंडा पहा. रिकामा; मोकळा; व्यथै. वायण-न-- त. उखळ. वाईन पहा.

वायणें — कि. (प्र.) वाहणें. 'मना वाचे काये। जे आपुरी आप वाये। ' – ज्ञा १३.१२८.

वायदा, वाईदा-पु. करार; मुदतीचा ठराव; वचन, ठरा-विक वेळ; नेमलेली वेळ. 'सोळा दिवसांचा वाईदा करून गेले आहेत. ' -ख ४.१८३१. 'तीन दिसांचा वायदा जो केला।' -ऐपो ३४. र (व्यापार) ठराविक मुदतीनें व्हावयाचा खरेदी-विक्रीचा व्यवहार. उदा० आश्विन वायदा, एप्रिल वायदा. ' विला-यती मालांचे खरेदी-विकीचे वायदे शहरांतृन बंद करा. ' -के सरी २६.७.३०. ३ (व.) शेतसारा; सरकारी महसूल; काळीचा वसूल. [अर. वभदा ] वायदेचिद्वी-रोखा-स्रीपु. १ मुदतबंदीचा लेखी करारनामा; मूळचे मुदतीस अंतर पडल्यास पुनः दुसरी मुदत ठरवून जी चिद्री लिहून देतात ती. २ कर्जफेड मागाल त्या वेळीं करण्याचे बिनशर्त वचन दिलेला बिनसाक्षीचा लेख. (ई.) प्रॉगिसरी नोट. ३ ( ल. ) तात्पुरता इलाज; ताबडतोबीचें तात्पु-रतें औषध; कायमचा नव्हे, तेवढ्यापुरता उपाय. वायदेवंदी-की. मुस्तशीर ठराव. ' याशी वायदेवंदी मार्गेश्वर अखेर ५०० रुपये. पौष अखेर ५०१. '-बाडबाबा २.५. वायद्याचा व्यापार-प्र. ताबडतोब खरेदी विकीचें करारपत्र करून कांहीं टराविक मुदती-नंतर मालाची देवघेव करणें. -केसरी २८.७.३६.

वायदेव—पु. वायु. 'धन्य धन्य हा वायदेव।'-दा १६, ६.१. [सं. वायु-देव]

वायदेश-- पु. वाई प्रांत.

वायदेशा—वि. घरदार, ठावठिकाण नसलेला; भटक्या; उपरी, फिरस्ता. [सं. वायु+देश]

वायभूळ—न. वावटळ; वादळ; झंझावात. (क्रि॰ वेर्णे, सुटणें; चालणें; वाहणें ).

वायन-ंन. वाण अर्थ १ पहा. [सं. उपायन]

वायन, वायीन, वायन, ब्हायीन—न. वाईन पहा. दगडी उखळ. [फा. हावन; सं. वाहन ?]

वायना--सी. अवाई.

वायपोय-ळ-स्त्रीन. (राजा.) गुरूंढोर मरणें; नुकसानी होणें; नासाडी. -मसाप २.४.१०५.

वायवर—की. भातखाचरांतील चिखलाच्या वेळ**ची तिसरी** नांगरट. —कृषि २२५.

**यायभरक**—वि. (व.) वायु झालेला; कोठें तरी वाहवणारा. ' बायभरकास्वारस्वा वाटेल तें बढबडत होता. ' [ वायु+भरणें ] वार्यभाळ-सी. (बे.) वांबळ पहा.

वायरी-सी. (व.) सुन. -वशाप ८.५१.२४५. [बायरी?] बायल, बैल-पु. चुलीच्या बाजूस जाळ जाऊन वर भांडे हेबण्याकरितां केलेली रचना. [वायला=वेगळा]

बायला-विकिवि. (अशिष्ट) १ वेगळा; अलग; विभक्त; निराळा. २ भिन्न; पृथक्. 'गोशावी त्यामधी वायले।' -ऐपो १०८. १ एकीकडे; बाजुला. 'बायले व्हा. '

वायचरणा-पु. एक औषधी वृक्ष; हाडवर्णा; वाटवर्णा. यास पांढरी फुले येतात. हा वातहारक आहे. [ वायु+वरुण ]

वायवस-वि. लटिका; मिथ्या. वायवसा-पु. बातभ्रमांत केलेली चेष्टा, चाळा: व्यर्थ गोष्ट. 'म्हणोनि वायांचि वायवसे।' -विपू १.३३.

बायवाट, वायवाटणे—बहिबाट, बहिबाटणे पहा.

बायवी-स्री. वायव्य दिशा; उत्तर-पश्चिम यांमधील दिशा. [बायु]

बायस्य — स्नी. वायवी; उत्तर व पश्चिम यांमधील दिशा. -बि. वायुसंबंधी; वायुदेवताधिष्ठित.

बायशी-शो-वि. (व.) विचित्र; तारतम्य नसणारा; बेभक्ली; फाजील. [वायस, वायु]

वायस-9. कावळा; काक; एक काळा पक्षी. - ज्ञा ३. १९८. ' मधुवृत पायस वायस खाय सदा पक्षियां सवें भांदे। ' -मोकर्ण (इंसकाकीय). ॰ पिंड-पु. उत्तरिक्रयेच्या वेळी कावळवा करितां ठेवावयाचा भाताचा पिंड, गोळा; काकबिल. [वायु]

बायसर, वायसी—वि. (व.) मूर्खं. वायशी पहा.

बायसर-पु. स्कू किंवा बोलट घट बसावा म्हणून मध्यें द्यावयाची चामड्याची किंवा लोखंडाची चकती. [इं. वॉशर] वांयसा—वि. अल्प; थोडा. वांईच पहा.

वायसं -- वि. लटकें. [ वायां ]

बाया-पु. (सोनारी) अर्धवर्तुळाकार सोन्याची किंवा मांदीची तार. वायाची अवटी-सी. सदर तार काढण्याचा सा.

बायु-पु. १ वातः हवाः वाराः रूपरहित परंतु स्पर्शक्रात असे एक द्रव्य. २ वातदेवता; वायुह्मप देवता. ३ शरीरांतील प्राण (पांच मिळून किंवा स्वतंत्रपणें ) ४ शरीरांतील एक धातु (कफ, बात, पित्त यांपैकी बात हा ). ५ बातधात्च्या विकृतीमुळें किवा क्षोभामुळे होणारा रोग. उदा० उन्मत्तवायु, त्रिदोषवायु, धनुर्वायु, संधिबाय ६० [सं.] (वाप्र.) वायूची मोट-स्री. (प्र.) वाऱ्याची मोद; भशक्य गोष्ट. ॰सरणें-मोकळा होणें-पाद येणें; अपान- यावहन ). 'तो गेल्याला आज दोन वार झाले. ' ६ (ना. )

वायु बाहेर पडणें. •सोडणें-मोकळा करणें-अपानवायुस मार्ग देणें; पादणें. सामाशब्द- ०व. र्षक-वि. (शाप.) वायु शोष• णारा; वायु ओढून घेणारा. ( इं. ) ॲस्पिरेटर ॰कोश-पु. (शाप.) वायुची पिशवी. (इं.) पल्मनरी चेंबर; एअर सॅक. • ब्रम्त-वि. १ वाऱ्यानें फुगलेला; फोपशा; वायु भरतेता. २ बातरोगानें पछाडलेला; वातुळ. ३ वाताचे झटके येणारा; फेपरें येणारा: झीट येत असलेला. **्चक्र-न**. वातावरण. **्चक्रशास्त्र-न.** वातावरणांतील निरनिराळचा व्यापारांचा विचार करणारें शास्त्र: हवेतील घडामोडी स्पष्ट करणारें शास्त्र. •धारक-पु. वायु धहन ठेवण्याचे पात्र; वायुपात्र. ( इं. ) गॅस होल्डर. •धारणा-स्री. प्राणायामः; बायु धह्नन, कोंडून ठेवण्याची क्रियाः योगमार्ग. ॰पात्र-न. वायु धरून ठेवण्याचें भांडें; वायु बाहेर पडणार ना**हीं** असे भांडें; (इं.) गॅस जार; न्युमॅटिक ट्रफ. ०पुराण-न. अठरा पुराणांपैकी शिवभक्तीवरील एक पुराण. • **बद्ध**-वि. वातुल ( प्रकृति-वातानें लवकर बिघडणारी ). • बद्धक -वि. वातकारकः; ज्यामुळे गुबारा धरतो असे; वातुळ (पदार्थ). ॰ भारमापक-न. ( शाप. ) वातावरणाचा दाव मोजण्याचे यंत्र; ( ई.) बॅरोमीटर. oमापक-न. ( शाप. ) वायु मोजण्याचें यंत्र. ( इं. ) इंडिओमीटर. • रूप-रूपी-वि. वातस्पी; वाऱ्यासारखें. (ई.) गेशस. • वहिनी-स्त्री. (शाप.) हवा नेणारी नळी. (ई.) ब्राँकिओल. विश्लेषण-न. ( शाप. ) वायूचे पृथक्करण. ( ई. ) अंटमॉकेसिस. ० सख्त-पु. वायूचा मित्र; अप्ति. ' तेथे शुक्र बृहस्पति जलद हरिश्रंद्र सर्व बायु-सख. '-मोसभा १.२४. ०सुत-पु माहती. ' महाराज तो स्वामि वायुसुताचा। ' -राम २२. ० स्थितिशास्त्र-न. ( शाप. ) इवेचा, वातावरणाचा, अभ्यास करणारें शास्त्र. (ई. ) मीटिऑरॉलॉजी.

वाये-ए-यं-विकिति. व्यर्थ, वायां पहा.

वायो-पु. वायु पहा.

वार---पु. १ दिवसः अहोरात्रः आठवड्यांतील प्रत्येक दिवसः उदा० रवि-सोम-मंगळ-बुध-गुरु-शुक्त-शनि-वार. 'त्या शुद्ध सस्व तनुला भेट गुरुवंधु ज्यांत तो वार । ' -मोकृष्ण ८१.१. 'चार दिवस बाजार तेथिंचा वार कहनि लवकरि।'-राला १६. २ ठराविक दिवस; आठवड्यांतील ठराविक दिवस; ब्राह्मणास, विद्यार्थ्यास जेवावयास घालण्याचा ठरीव दिवस. 'गरीब मुलें वाराने उदरिनर्वाह करतात. '-िटले ४.१६५. ३ नियमित दिवस; पाळीचा दिवस (वेश्येस यजमानाकडे जाण्याचा-यावस्त वार-वधू, वारांगना, वारयोषित्, वारयुवति, वारनारी, वारस्त्री इ० शब्द बनले ). 'ज्याचा वार तयासचि हेतु पुसो की कसा स्वभारि खचला। '-मोआदि ३१.६९. ' देवीपुढें नाचत वारनारी। '-सारुह ८.६१. ४ आउवडा (तोच वार पुन्हां येण्याला लागणारा काळ

बाठवड्याच्या हप्त्यांनीं फेडावयाचें कर्ज. 'भी बुटीचा वार काढला आहे. ' - किवि. वेळां, आयृत्तियाचक अव्यय; एकवार, अनेक-बार: त्रिवार: दोनवार. बार करणे-असणे-नियमित वारी उपवास करणें. •कर्-करी-पु. १ ठराविक वारीं जेवावयास बेणारा विद्यार्थी, ब्राह्मण, खंडोबाचा भक्त इ० २ ठराविक वारी वसुरु करावयाचा इप्ता उगविण्याकरितां फिरणारा सावकाराचा मनुष्य, कारकृत. चारनारी-स्त्री. वेश्याः वारमध्ये पहा. चार-मुख्या-स्री. मुख्य वारांगना. 'मधें मधें चालति वारमुख्या।' -सारुह ८.५०. वारयुवति-स्री. वेश्या. वार पहा. वारवधू-बी. वेश्या. वार पहा. वारस्त्री-स्री. वेश्या. वार पहा.

वार - स्त्री. (कों.) भात भरडल्यानंतर तुसापेक्षां तांदुळां-मध्यें जी वाढ दिसून येईल ती. तांदुळ कांडल्यास तांदुळ व कोंडा निमेनिम होतात. त्यांत जर कोंड्यापेक्षां तांदूळ अधिक भरले तर ती बार; वाढ.

वार-पु. १ जलमः दुखापतः तडाखाः मार (शस्त्राचा). 🤻 ( ल. ) दोष; भार. [ फा. ]

बार -- सी. १ फुरसत; सवड; रिकामपण. ' तुज मज बार येथें कोण म्हणे किर। '-ब ५९३. २ विलंब;उशीर; वेळ. 'वार लायुं नको. '

बार-पु. लांबी मोजण्याचे एक माप; तीन फूट लांबीचे प्रमाण; गज; (इं.) यार्ड.

बार—स्त्री. मूल जनमतं त्यावेळचे त्यावरील भावरण; वेष्टण; जार. 'पाहे तंव लवथवीत वार।'-कथा ५.१.३९. [सं. वृ] वार-- पु. (चुकीनें ) वारसा; इकः

धार-पु. १ समुदाय; रास; ढीग; जमाव. 'की मधिला स्वांतरस्थ अरिवार ।'-मोवन १३.१५.

बार—(अरबी, फारशी शब्दांस लागणारा प्रत्यय) १ सारश्य. पद्धति. रीति, इत्यादि बोधक प्रत्यय. उदा० तपशील-बार; बयादवार, नावनिशीवार. २ साहचर्य, संबंध, इत्यादिबोधक प्रत्यय. उदा॰ किफायतवार, तरिकेवार. [सं.]

बारकरी-- पु. १ वारी करणारा. २ (ठराविक दिवशी क्षेत्राच्या ठिकाणीं जाणारा भक्तः नियमित दिवशीं यात्रा करणारा. 'पंढरीचा वारकरी.') [वारी+करी ] ०करी धर्म-प्र. वारकरी लोक परस्परांमध्यें जो आचार धर्म पाळतात तो.

वारकोंड-वि. कोंदट; बंदिस्त; मोकळी नसलेली (जागा). [वारा+कोंडणे]

बारंग-पु. (कों.) कोयता, सुरी, तरवार वगैरेचा मुठींत अहकविण्याचा निमुळता भाग. [वार+अंग]

**बारगी पारगीचा-ने--**पारगी वारगी पहा.

वारंगुळा, वारगोळा-गुळं-गोळं-पुन. बदला; सर्वतः, झाली. '- होकै १२. [ अर वारिद ] ं आळीपाळी; आलटापालट; इरजीक; डाळें; एकमेकांचें काम सह-**कार्यानें करण्याची** शेतकऱ्यांची पद्धति. [वारगी+गोळा ]

वार्या-विकिति. ऐवर्जी; जागी; बाटना; माझ्या वारचा तो गेला. ' 'त्यांत जे वारचे वतनदार लागले ते आपापल्या आणेवारीप्रमाणें स्वतः किंवा गुमास्त्यामाफैत काम करतात. ' -गांगा ७५. [ वार, वारी=वेळ, पाळी ]

वर वॉरंट बजावण्यांत आलें. '-केसरी १७ ६.३०. [इं. वॉरंट] वारट--पु. अंत; शेवट. -मनको.

घारडे—न. शिळें अत्र.

वारण-पु. इत्ती. 'पद्माचा जो तंतु तो वारणाला। वारायाला पै म्हणे सिद्ध झाला। '-वामन स्फुट श्लोक (नवनीत पृ. १३४). [सं. वरण=जाण ]

वारण- न. १ परतविणें; प्रतिकार; निवारण; मार्गे फिर-विणः, परावृत्ति. २ टाळाः, चुकविणे. 'दया प्रकट दास्ववी कवण सांग त्या वारणीं। '-केका ६. ३ रक्षण. ' मी आजि साम्रजानुज शक्रमुताचें करीन वारण गा। '-मोभीष्म ४.१०. [ सं. वार्=टाळणें ]

चारणे-- उकि. १ परावृत्त होणे, करणे; प्रतिबंध करणे; प्रति-कार करणें; टाळणें; चुकविणें; बाजूस करणें, सारणें (एसारें अनिष्ट वर्गरे ). ' शरणागत व्यसन तो स्वयें वारणें। '-केका ५६. २ हात वगैरे हालवृन घालवृन देण, दूर करणें, हांकून देणें (माशा वगैरे ). 'तुम्हां लागोनिलियां गौमासिया। तरि वारां जा कां। ' -शिशु २१९. ३ फेड्न टाकणें; मुक्त करणें (कर्ज वगैरे ). 🕏 फिरविणें; इलविणें; ढाळणें ( चवरी, मोरचेल वगैरे ). 'तें बामरे वारिती निर्विकारी। '-सारुह ५.२९. ५ सांगण: कथन करणें. वैद्य पथ्य वास्ति जाये। '- ज्ञा ३.८. ६ वाटेस लावणें; संभावना करण. ' भाटातें उचितीं वारितृ । '-शिशु ५२१.-अकि. ? (सांके-तिक) मरणें. २ संपणें; नाहींसें होणें; दूर होणें; टळणें; निभावणें. ' इळू इळू त्यांचें पुण्य जातें वाड । वारतें हें जाड तिमिराचें।' -तुगा ४०. ' इहीं गडबडही वारली।'-समारो १.९. [ सं. वा 😑 राळणें ]

वारणे- अकि. (की. अशिष्ट) हांक मारणे; पुकारणे.

वारती-ली. १ झोंपाळधाची कडी; पाळण्याची दोरी: कातडयाचा दोर, वादी वगैरे 'जननिया बाळकारे घातलें पाळणां। पंचतत्त्वीं जिडियेल्या वारितया चहुकोणा। '-तुगा २६५. २ शिडी; दोर ( चढावयाचा ). ' वारत्या लाविजती भाकाशीं । यागांचिया । ' –ज्ञा १८.४८२. [ सं. वरत्रा, वारत्र ]

वारद, वारीद-वि. दाखल; प्रविष्ट; प्राप्त. ' खैरियत सत खिलता वारीद होत नाहीं. '-रा ३.९०. ' शिरावर बरसात **वारद** 

वारदानी-पु. (नाविक) पावसाळ्यांतील दक्षिणवारा. वारधट-पु. (माण.) बारा.

वारधारी—िकिनि. मोकळ्या हवेंत; उघडवा वाऱ्यावर. वारधुंद्—स्त्री. (व.) खूप जोराची वावटळ; वादळ; झंझा-कात.

ं वारनीस--न. रोगण; एक प्रकारचा तलकट पदार्थ. 'लांक-कांस वारनीस ग्रावें. '-मॅरट ७७. [ इं. व्हार्निश ]

वारपार—किवि. वारगीपारगीनें;पाळीपाळीनें. 'सरकारच्या कोठ्या नेमणुकेप्रमाणें सनदेवरहुकूम वारपार चाल्रतात...'-थोमारो २.८७.

**घारया वेधणें** — कि. वायुवकांत सांपडल्याप्रमाणें मन अमणें. 'त्यांचा वारया वेघला जीव।' –दा ३.३.४७. धुळेप्रत. 'तेणें जीव वारया वेघला।' –दा ३.२.६३.

· **भारली**—पु. उत्तरकोंकण, ठाणें जिल्हा यांतील एक जात व तींतील व्यक्ति.

वारवण-णें---न. मेंढ्या चारण्याबद्दलची मजूरी, वेतन. [वारणें]

वारवर्णे-विणे—सिक्रे. उपणणे; वाऱ्याने धान्यांतील भूस उडयून लावणें. [वारा ]

वारवा-- पु. एक जातीचा घेवडा.

चारंचार — किवि. पुन्हां पुन्हां; वरचेवर; सतत; नेहर्मीं; फिल्लन-फिल्लन. [सं. वारम् द्वि ]

वारविलासिनी—की. वेश्याः वारवधः वार पहा. वारवो—पु. (गो.) जननेंद्रियाच्या वरचा भाग.

. चारशी—सी. महार जातींत मोहतुराचे वेळीं पांच रुपये चेऊन वधुच्या पहिल्या नव-याच्या वारसास वेतात त्यास म्हण-तात. -बदलापूर १७१. [बारस]

वारशोक-षीक-वि. (अप) वार्षिक पहा. वारस-सी-पुकीन. एक इमारती लांकडाचें झाड.

वारस, वारीस—पु उत्तराधिकारी; विडलार्जित धनाचा इकदार, मालक, वाली. 'पाटिलवाबा जिमनीचा वारस होऊं पाइतो. '-जोरा ११७. [अर. वारिस् ] ॰नामा-पु. मृत्युपत्र.

वारसट—न. (हेटकरी) भयंकर वादळ. [वारा] वारसंडणें—उकि. वारवर्णें, वाऱ्यानें भूस उडविणें. [वारा] वारसंडणें—अकि. वाऱ्याच्या, उघडयावरील हवेच्या योगानें फळीस, लांकडास वगैरे चिरा, भेगा पडणें. [वारा]

वारसा. वार्सा—पु. १ पैतृक हक्क; विडलार्जित मालमत्तेवरील नास्तिपक्षी). वाज्याची मोद्र-की. (ज्याप्रमाणे वारा एका हक्क; मालकी; स्थावरादि द्रव्यावरील स्वत्व. 'मामलत देत असतां गाठोडणांत बांधणे अशक्य त्याप्रमाणें) परस्परांपासुन दूर व भिन्न अमिनीचा वार्सा कर्क लागले. '—जोरा १३०. २ वंशपरंपरागत अशा अनेक वस्तु अथवा व्यक्ति एकत्र आणण्याची व ठेवण्याची आलेली मालमत्ता, संपत्ति; पित्रादि नातेवाईकांकडून मिळालेलें किया; अनिवैध वस्तुंचे एकत्रीकरण. (हें अशक्यप्राय असंतें)

धन. [ अर. वर्सा ] वारसान-पुग्न. वारस; हक्षदार. **धारसे:** दार-पु. वारस; वारसा भालेला; पैतृक हक्षदार; मालक-म**हाराष्ट्र** कृषीवल, आगष्ट ३०.

वारसा—पु. दोर, ( जूं बगैरे बांघण्याकरितां ). वारसी—सी. वृष्टि, पाऊस. [ सं. बर्षा. हिं. बारस ] वारळी—पु. वारळी पहा.

वारा-पु. १ वात; चलित वायु; हवा; न दिसणारें परंतु स्पर्शास समजणारे पंचमहाभूतांतील एक तत्त्व. - शा १५.३७६. २ ( ल. ) वीरश्री; स्फूरण. ' शियांना भरला वारा । '-संप्रामगीतें ७३. ३ संचार; अंगांत येणें. 'कंपु नोहे आंगी वारा। जगदंबेचा। ' -ऋ ६५. [ सं. वा≔वाहणें ] ( वाप्र. ) • **घालणें** -पं**खा, पवरी** वगैरे साधनांनीं हवेस चलन देऊन वारा लागेल असे करणें. • घेणें-खार्णे-पिणे-१ (वासरें वगैरे ) मोकाट सैरावैरा पर्व लागणें। उड्या मार्क लागणें. २ (ल.) निर्वध झुगारून देऊन स्वैर वर्तन करणें: मोकाट सटणें: अद्वातद्वा बागणें. 'स्वरूप तुमर्चे पाहून पापिणी जीव आमचा प्याला वारा।'-होला १०२. 'तेणें कहन रांगडे बहुत वारा प्याले।'-पेद २१.१७७. ०न घेणे किया न पहुं देणें-अगदीं अलिप्त, दूर राहणें; किचितिह संबंध न येऊं देणें; संसर्ग टाळणें. •पडणें-वारा वहावयाचा बंद होणें. •पिणें-१ वारा चेणें पहा. २ दु:खी, उदासीन, उत्साहहीन, खिन्न, उद्विम होणे. ॰ फि.र्णे-मत बदल्णें; स्थिति पालटणें. ॰ मोकळा करणे-सोडणें-अपानवायु सोडणें; पादणें. ॰ मोकळा होणें, सरणें-अपानवायु सुटणे; पश्चिमद्वारं वायु बाहेर पडणें; पादणें. 'वारा सरतां मोठी फजीति। '-दा १८.१०.२०. ०वाजर्णे-बारा वाहणें; जोराचा गार बारा सुटणें. 'वारा वाजतां करपती ओर्ली पिकें।' -दा ९.८.२९. •वाजेल-वाहील तशी पाठ करावी-ओढवावी, द्यावी, वारा पाइन पाठ द्यावी, वारावाहेल तसं करावे-पाठीवर घ्यावा-१ वाऱ्याच्या प्रवाहाबरोबर जावें, बारा बाहील त्या दिशेनें जावें, वाऱ्याच्या अनुरोधानें जहाज हांकारावें. २ (ल.) वेळ पहेल तसें, प्रसंग ओळखून वागावें. ्होणें-वाताहात होणें. 'हळहळ बहु झाली होय संसार वारा।' -सारुह ३.७३. वाजता वारा लागूं न देणें-किंचितिह त्रास न सोसर्गे; स्वतःस अणुमात्र तोशीस लागूं न देणें; अजीबात त्रास टाळणे. वाऱ्याचा उपद्रव-५.१ हवेंतील फरकामुळें होणारी पीडा, बाधा. २ पटकीची साथ. धाऱ्याचा बुंद-५. इवेबा अल्पांश; किंचित्हि वायुचे वाहणें; बारीक्शी झुळुक (बहुधा नास्तिपक्षी ). बाऱ्याची मोट-स्नी. (ज्याप्रमाणे वारा एका

•**बांधर्णे**-कि. अशक्य गोष्ट कर्स जाणे. वाच्याचे घोडे-न ( बाच्याने बालणारें ) जहाज; गलबत; नौका. वाच्याबरोबर-शीं भांडणे-अतिशय भांडखोरपणा करणे, नसते कलह उकहन **काढणें. वाऱ्याला लाथा मार्र्ण-**निष्फळ काम करणें. वाऱ्या बर टाकर्ण-अजिबाद सोडून देण; टाकून देण, पूर्णपण त्याग करणे; इयगय, दुलैक्ष करणे. वाऱ्यावर भारे वांघणे-मनोराज्य **इरों. या**च्यावर वरात भुसावर चिठी-भूसपर ठेंगा-**केवनायदारीचें**, निष्काळजीचें काम (वरात म्हणजे पैसा देण्याः विवयीं चिट्टी. ती वाऱ्यावर वंणे म्हणजे कांहीं तरी करणें ); ताळ-मेळ मरछेली गोष्ट करणें. वाऱ्यावर सर्णे-१ कुठें तरी भट-कर्ण, बहाबत जाणे; कांहीं तरी भरमसाट बोलत सुटर्णे. २ अवस्रळ होणें; भाडवांडपणा करणें; स्वैर वागणें. वाऱ्यावर्शी-वाऱ्या-**खोई-खाम्याबाग-**किवि. बाऱ्याच्या गतीच्या अनुरोधार्ने; प्रवाहाबरोबर; प्रवाहाच्या दिशेनें. वाऱ्यास उभा न कर्णे-राहं **व वेणे-न राष्ट्रणे-**स्वंतःपासून दूर टेवणें; संबंध न टेवणें; संसंग हाळणे. वाऱ्यास देणें-उपणणें; वारवणें, वारसंडणे. सामाशब्द-बारापाणी-न. १ बारा व पाणी यांच्या सुलभतेमुळें क्षुह्रकत्व इशैक दुरुक्षित, उपेक्षित स्थिति; अवहेलना; उपेक्षा; हेटाळणी; तिर-**इकार; हेळसांड. ' मी बोलतों याचें उगीच वारापाणी कह्नन टाकूं नको. ''झा**लें बारापाणी वज्रातव भर्येचि देव कां पावे।' -मो मश्च १.१०६. २ -नस्त्री. निरवानिरव, वारासार, फेड: भागवा-भागवी ( कर्ज-वाम वगैरेची ). ३ निरास; निवारण; अनिष्ट निर-सन. ४ हवापाणी; मोकळी स्वच्छ हवा; एखाद्या ठिकाणचे हवा-माम; भाषहवा. 'चार दिवस वारापाणी खा मग बरा होशील. ' [ बारा+पाणी ] बार्रे-न. १ वारा; विशेषतः वाहणारा, हलणारा बारा. ९ साथ; प्रसार; प्रादुर्भाव (रोग वर्गरेचा ). उदा० पटकीचे बारें; क्षोकल्याचे वारें. (कि॰ चालणें; वाहणें; वाजणें; सुटणें ). ' बारी रोग्याची वाजर्ती । ' –दावि ३७७. ३ संचार; अंगांत येणें; पिशाञ्चवाधाः (कि॰ येण: भरणे.) ' अंगी घेऊनियां वारें दया देती। तयां भक्तांहार्ती चाट आहे.। ' –तुगा २८४२. 'वारें निराकें बोले। देहामध्यें भरोनि डोले। '-दा ९.८.२२. ४ झांक: **ड्डा**; चर्या; सुरत; गुणसमुच्चय. ( विशिष्ट गोष्टीकडे कल, आवड, विविष्ट बौद्धिक सामध्ये, कौशल्यदर्शक). 'कारकुनीचें वारें. ' फ कहर; लाट; अर्मि; प्रवृत्ति; वल. उदा० प्रीतीचें-ममतेचें-रागाचें-शोकाचे-आनंदाच-वारं. ६ जोम; उत्साह; सामध्ये; आनुवंशीक **ओज, तेज,** रग वर्ैरे. उदा० तारुण्याचे-बळाचें-शक्तीचें-बारें. 'हिंदुलोकांत स्वातंत्र्याचे वारें कसे तें माहित नाहीं. ' -नि. 'भंगीं भरलें नृतन वारें।' -विक ३. ७ सामान्यत: एखादी चम-त्कारिक कस्पना, वेड, खूळ वगैरे ' सुधारणेचें वारें महाराजांच्या बोक्यांत शिरलें '-दिले ४.३३६. ८ स्पर्श; वास. 'एका राज्य- स्पतीचा गड्डा, मूळ, कांदा.

व्यवस्थापकानें राज्यास संपत्तीचें वारें लागू नये म्हणून कडक कायदे केले. '-नि ५४. ९ अंश: भाग. 'त्यातलें बिलकुल बारें ऐन साठीच्या अंमलातिह प्रस्तुत प्रथकाराचे ठिकाणी आढळत नाहीं '-नि. १० आविर्भाव; देखावा; आव; अवसान. 'चोरा-पुढें त्यानें पहिलवानिंगरीचें वारें अंगी आणण्याचा प्रयतन केला.' ११ अर्घोगवायुः, पक्षवात. 'वारी अंगावह्न जाती ।'-दा ९.८. २९. ॰ फि.रणें-बदल होणें; पालटणें; वर्तणुक निराळी होणें. 'गोविंदरावास नोकरी) लागल्यापासून सखुबाईचें वारें फिरलें. 🎙 **्ळागणें-संस**र्ग होणें; संगति लागणें; संबंध येणें. ' संपत्तीचें वारें आजपर्यंत कसे तें मुळींच लागलें नाहीं असे देश पृथ्वीवर पुष्कळ आहेत. 'वारें सुर्गे-परिस्थिति, वातावरण उत्पन्न होणें. 'कायदे-भंगाचे हिंदुस्थानांत वारें सुटलें. '-के १२.७.३०. क्सूत्र-न. (गो.) पिशाच्चाचा फेरा. वारेघशीं-किवि. उघड्यावर; वाऱ्या-वर; हवेवर. 'रसाची घागर तुळशीपाशीं उतरली व वारेघशीं ठेविली,' - खरादे ६९. **वारेमाप-**क्रिवि. १ प्रमाणाबाहेर; भलती-कडेच; बेअंदाज; बेछुट. २ बेताल; असंबद्ध; विसंगत; अद्वातद्वा (बोलंगं, भाषण). वारेलग-किवि.वा-याच्या प्रवाहांत, झोतांत. कां वारेलगें पांखिहं। गगनीं भरे। '-ज्ञा १३.३१४. वारे-हळक-वि. वारा लागून वाळलेलें; वाऱ्यावर टाकून वाळलेलें.

वारांगना—स्त्री. वेश्या. वार पहा.

वारांगळे---न. अन्यवस्था; अस्तान्यस्तपणा; उडवाउडव; दाणादाणः नासधूस (वाऱ्याने धान्य वर्गरे उड्डन जावें त्याप्रमाणें). ( कि॰ करणें; करून टाकणें. ) [ वारा+गोळा ]

वाराणसी-शी-स्री. काशी; बनारस शहर. 'जपतुसँ वारानशी तिअदीनी। '-शिशु १३२. 'मोक्षाचें तीथे नलने बारा-णसी । '-तुगा २२७४. [वारणा-असी या दोन नद्यांच्या संगम-स्थानावह्न ] • इ.र-पु. काशीकर पहा.

वारानी-वि. (व.) हवाशीर; वाऱ्याची. [वारा] वारांव-पु. (गो.) खिडकीचा गज. [इं. बार]

वाराव(वि)णें-- १ वारवणें पहा. २ वाऱ्याकर धरून बाळ-वर्णे (वस्त्र वगैरे).

वारावार-की. निखानिख, कर्जफेड; कामाची व्यवस्था; भागवाभागवी. [ वार्णे ]

वारासार-की. १ निरवानिरवः आवराभावरः व्यवस्थाः नीट, व्यवस्थित मांहणी, रचना; आटोपाआटप. ' जिकडे तिकडे करूनि टाक्सी अशी वारासारी। '-होला ८९. [कारणें+सारणें ]

चाराही--- श्री. एक वनस्पती. चाराही कंद-पु. वाराही वन-

वारि, वारिया-शथ. ऐवर्जी; बहल. 'तुझीया वारिया प्रमाणें; अनुलक्ष्यून; रीतीनें; वजा. 'पाण्यावारी पैका सर्वला मज नाचींनये। '-भाए २४२. [ वार पहा.]

वारि-न. उदक; पाणी. [सं.] • ज-न. कमल; अब्ज. **्राशी-सी-पु. समुद्र. 'न हें नभोमं**डल वारिराशी।' -अन्योक्ति. व्याह-पु. मेघ.

दाटौनि भालासी ६ वतिकें। '-शिशु ४४७. 'यादव आरूढ गजवारिकां ' -धवळेड ५२. •' पवनाचां वारिकां वळघे। '- ज्ञा झालेला; दाखल. २ हातीं आलेला; मिळालेला. [ अर. वारिद ] ६.२७०. 'गरुडाचे वारिकें का मे पीतांबर।'-तुगा ३. २ शिंगरूं; घोडें; तट्टू. ' दांडियांचां सरकौनि वारिकेआंवरी ।'-शिशु ५५२.

वारि( री )क—पु. न्हावी; म्हाली; नापीक, 'तंव त्याची नखें फेडावया! वारिक । '-पंच ५.१. 'तंव इडिपनी वारिकी दुमाळिलीं। तिञें पुढिलां बारिआं बुजालीं। '-शिशु ५५८. 'धनाशें वारिक पोरगी आणुनी। '-दावि २९२. [ सं. वार, टरा-विक वारी येणारा ]

वारिका—स्री. वेगः गति.

वारिशदार, वारिसदार, वारीश—वारस पहा.

वारिज्ञणं -- अफि. वर्ज्य होणे; बंद होणें; मिटणें, लागणें. ' जेथ काळा वारीजती दारवंठे। '-भाए ६३. [सं. वर्ज ]

वारी-सी. १ यात्रा; नियमित फेरी; वत; येरझार. ' आषाढी कार्तिकी पंढरीची वारी। '-रामदासी २.२२. -शा ६. ३७७. २ पाळी; खेप; क्रम; वाटा. 'आतां कर्मटां के वारी। मोक्षाची है। '-ज्ञा १८.६८. ३ गती; जाणें. 'सरली द्वैताची षारी। '-ज्ञा १४.५६. ४ देवाच्या नांवानें मागितलेली भिक्षा. ' वारी मागतां पोट भरेना बहु श्रम पावली हो ।' –भज ५९. ५ वेळ: प्रसंग; सवह. 'तंव जाणुनि आयुष्यावसार वारी। - भा मार्केडेयाख्यान ६.३६. 'गरुडास जातो म्हणून नाहीं पुसाया षारी । '-पला. वारीस येण-वाटवास येणे, कमप्राप्त होणे: **उरणे:** राहणे.

बारी-की. नाश. 'विचाराची होते वारी । देखत देखतां।' -दा ११.४.९. वारी सोडवर्णे-कि. (की.) प्रामदेवतेसमोर महारानें तरवार हातांत घेऊन ती आपले पोटावर (स्वतःला इजा न होता) आपलेच हातानें मारून घेणें. याला तोड्न घेणें वारेंग। '-दावि ११५. असेंहि म्हणतात. अशा वेळी देवीपाशी गाऱ्हाणें म्हावयाचें असतें. या दिवशीं महारास उपवास करावा लागतो. या कृत्याबद्दल महा-शस देणगी देतात. -आडिव-याची महाकाली ३२.

बारी, बारीं -शब. १ नें; साहाय्यानें; साधनानें; तृतीया-बोधक अव्यय. उदा० केरसुणीवारीं. 'पंख्यावारीं वारा घ्यावा.' 'तें तें भगवत्सेवे बारीं। स्वयें कृष्णार्पण करी। '-एभा ३.५६५; '५.४०२. - ज्ञा १८.२२५; ५०७, ५४६,५५०. २ सारखाः त्याची मुळी.

पाहिजे ' ' तणावारी मोजणें. ' ३ बरोबर: सह: म्हणून: पोटौत: खालीं; मुळें; योगानें. उदा० हसण्यावारी; बोलण्यावारी, विनोदा-वारीं. ' आंबे प्रसादावारी गेले. ' ' सर्व बोल्णें थट्टेवारी गेलें ' दुषा म्हणे कामावारीं। आळस घरीं करमेना ' -तुगा ६०५. ४ ऐवर्बी; जागीं; वाटचा, ५ साठीं; करितां, 'मी पोटावारी काम करतों.'

वारी(रि)दत-वि. १ इजर; उपस्थित; आलेला, प्रविष्ट

वारीस-दार-वारसदार पहा.

वार-रू-पु. घोडा; अध. 'भणओनि उपमा न चर्डे। तेआंवास्त्वांसी। '-शिशु ९९३. ' कोल्हेरीचे वास्त। न वेसी धारकीं घहं। ' -अमृ ७.४. - ज्ञा ९.२१६. - वि. उत्तम; युद्र. 'चारू तो वारू. '[सं.] वारुडा-पु. घोडेवाला; अक्षपाळ; खासदार. 'वारुडे नी मेळविला । झडकरौनी ।'-शिशु ५११. 'तंब वाह्न मेळविला। वारुडेनि ' –िशश ९८९.

वारुणा-सी. एक नदी. 'दक्षिणेकडे काशिच्या अशी। उत्तरे-कडे वारुणा तशी। '-नरहरी गंगारतन ाला ( नवनीत पृ.४३५. )

चारुणी—स्री. १ पश्चिमदिशा. २ मधः, दारू. 'बारुणी माध्वी मघोदक। आवश्यक सेविती। '-एभा १३.१२०. 🐧 एक अस्त्रविद्या. 'तुज विद्याभार्गवी वारणी। '-वामन निगमसार १.४५. - वि. वरुणदेवतेसंबंधी; वरुणदेवताधिष्टित. [ सं. वरुण ]

वारूळ-न. १ मुंग्यांचे घर; भुवन; सापाचे बिळ. 'बार-ळास वाल्मीक बोलिजे।' -दा १६.१.१४. 'त्या मणिप्रकाशीत वारुळी । ' -नरहरी, गंगारत्नमाला. ( नवनीत पृ २४१ ) २ एक वणरोग. [ सं. वल्मीक; सं. वामतुर, वामलुर; म. वाळ्+घर ]

वारूळ-न. वाळा; एक सुगंधी गवत.

चारे-न. वारा पहा.

वारें-वि. वारीचें; वारी मागून आणलेलें. ' आपली भिक्षा सोडं नये। वारें अन्न खांऊं नये। '-दा १४.१.५६.

वारे-न. सत व रेशीम यांच्या मिश्रणांत में रेशीम असते ते. चार्रग—वि. रंगहीन; बेरंग; रंग उडालेलें. 'रंग आणि

वारें गणें - अकि. रमणें; रममाण होणें; गुंग होणें. 'संसार-दु:खें विसरलें। विषयेरंगी वारेंगल । श्रीरंगरंगी । ' -दा ३.१०. 34.

द्यारेवर्णे-अक्रि. (कु.) बारवर्णे पहा.

वारेसा-पु. एक इमारती झाड. बारसा पहा.

चारेळं - न. (राजा.) बाळा; एक प्रकारचें दुगंधी गक्त ब

बाती-सी. १ यृत्तः, बातमी; हकीकत. २ वदंता; ऐकीव बातमी. ३ संवाद; संभाषण. ( क्रि॰ करणें ). ४ राजनीतीचें तिसरें अंग; अर्थविचार अथवा अर्थानर्थ विचार (आन्वीक्षिकी, त्रयी ऋतु; वृष्टि. 'अथवा धनावळी आकाशा । वार्षिये जेवी । '-शा ब दंडनीति हीं बाकीचीं तीन अंगें होत ). ५ गोष्ट; संबंध. 'बार्ता हरीची सहसा त्यजावी। '-सारुह ३.२५. ६ अल्पांश; किंचि- (पाठ) १३.७०१. [सं. वृष् ] तिह भाग. ' घहं नका संशय वार्ता। '-रत्नकांता १५. ७ प्रसिद्धिः **क्याति**; लौकिक. 'लोकांत ज्यांची वार्ता आहे तेच हे.' -कमं १. ८ बाता; गप्पा. 'अशा तो सारख्या वार्ता झोंकीत आहे.' -स्वप ९०. [ सं. वृत्=होणें ] वार्ता नसणें-अस्तित्वांत नसणें; अत्यंत अल्प प्रमाणांत असणें. ' स्षष्टीची नाहीं वार्ता। तेथें सर्व कथिलाचा खुरा।' -भाए ६३५. २ कडवा; एक द्विदल धान्य; ही ऐक्यता। '-दा ५.६.४९. 'वार्ता नाही जनममृत्याची।' -दा १.९.१३. ०हर-पु. बातमीदार; दूत; निरोप सांगणारा जासद.

वार्ता—श्री. दोरी; रज्जु. 'मग कोता खेंव देणें। वार्तेवरील धांवणें। सांडी पडे खेळणें। नागिणीचें तें। '-ज्ञा १८.६५. [सं. बर्ली; वरत्रा ]

वार्तिक-पु.' वातमीदार; जासुद; दूत; भाट; बातम्या लिहिणारा. 'आपण वार्तिका समागमें पत्र पाठविलें. '-पेद ३. ९०४. 'वार्ता वार्तिक कीर्तिती प्रभुपुढें। '-आसी १३.९. 'देखिलें वर्तमान वार्तिकें लेहावें '-सप्र १२.४०. [वार्ता]

धार्तिक-न. १ सूत्रावरील व्याख्यानः, स्पष्टीकरणः, टीका. 'तो बौद्धमत संकेतु।वार्तिकाचा।'-ज्ञा १.१२. -एभा ७. २९५. २ (संगीत,) चार मात्रा प्रमाण. -पु. टीकाकार; वार्तिक-कार. 'वक्त्रे वार्तिकू। रसाळं पुराणिकू। '-शिशु ३५०. [सं. वृति ]

वाधेक्य-न. म्हातारपण; वृद्धपण; उतारवय. वाधिक्य, बाधिक्यदशा अशीं अपभ्रष्ट रूपें काव्यांत येतात. [सं.]

वार्ध्विक-पु. व्याजवस्थावर उपजीविका करणारा; साव-कार. [सं.] वार्धुरय-न. व्याज; नफा; किफायत; वाढ. मिळ-**फ**त. [ स. ]

द्यार्याब—वि. भेटीची, प्रवेशाची परवानगी मिळालेला. [फा. वार्याब्] चार्याची-स्त्री. भेटीची परवानगी; राबता. 'तो दिवसरात्र दौलाची प्रकृत अस्वस्य. कोणाचीवार्यांची नाही. '-रा त्याच्या होगा; ( गुज. ) मरचला=एक प्रकारचा घेवडा. V.999.

वाराशि-पु. समुद्र. 'वाराशि वानर विलंधित होय तो कीं ' -र १५. [सं. वारिराशि]

वेतन. २ दरसालचा उत्सव, व्रत, समारंभ. -वि. १ दरसालचा; व्यरमधीचाः, प्रतिवार्षिकः २ पावसाळगांत होणारेः; पावसासंबंधी पावसाळी. [सं. वर्ष ]

वार्षिया-पु. पावसाळा; वर्षाऋतु. -ज्ञा ९.१०२.

वार्षी, वारिषी-सी. १ पर्जन्यकाळ; पावसाळा; वर्षी-९.११९. २ वेश्या. 'वार्षियेचे उभळें। कोण न रिगे। '-माज्ञा

चा-हाच-पु. वराहः डुकर. 'शेषकुर्म वा-हाव जाले।' -दा २०.८.२१.

वाल-पु. १ तीन गुंजाभार वजन; व्यवहारांत हें दोन किंवा अडीच गुंजाभार धरतात. ' मग वालुवालु ज्ञान भांगारा । एक कर्म वरणा; एक कडधान्य. ६ चिल्हारीची बी; फताड्या गुंजेची बी. [सं. वल्ल; प्रा. वल्ल; का. भावरे ] म्ह० अटतां वाल पिटतां वाल वाल वाल निसंतान.

वाल-पुन. १ (गो.) वेल. २ (गो. कु.) गलबतावर उप-योगांत आणावयाचा काथ्याचा मोठा दोर. -कृषि ७५१. 👢 ( कर. ) धनुष्याकृति आसन. [ का. वहे=दोर ]

वाल-वाला; संबंधदर्शक प्रत्यय. उदा० अप्रवाल; पोरवाल; खंडेलवाल.

बाल-पु. पडदा [इं. न्हाल्व्ह]

वालकफा---पु. घाटावरील एक यूक्ष. याच्या तांबडा, जांभळा व पांढरा अशा तीन जाती आहेत.

बालका, वालॉ-लो-पु. (कु. गो.) पंचा. [सं. वल्कलू] वालखिल्य-पु. अंगुष्टमात्रप्रमाण अशा साठ हजार ऋषीं पैकी एक व्यक्ति. हे ब्रह्मदेवाचे मानसपुत्र होत. 'मार्गीत बाहर-खिल्यहि तुज येतां भेटले निराहार। '-मोआदि ४.१३०. ३ –न. लहान मुलांचा समुदाय. ०स्वामी-पु. लहान मुलांत वावर-णारा वयस्कर मनुष्य.

वालथर-वि. दुवेल; पुळपुळीत; पोकळ ( भाषण, प्रंथ). फुसके; निर्वेल; कमजोर ( प्रयत्न, उपाय). [ वाळु∔धर ]

वालदाणी-नी-सी. वालुकापात्र; वालु ठेवण्याची हवी; रेतीदाणी; बाळुदाणी. [ वाळु+फा. दान ]

वालपापडी-की. एक शेंगभाजी; एक भाजीचा वेल व

वालभ-न. १ प्रेम; आवड; प्रीति. 'परि पुढें वालभावें भोज। नाचत असे। '- ज्ञा ६.१२३. ' अहिंसेचें परमवालभा। '-स्वादि १.६.१६. २ तादात्म्य. [सं. वहभ] वालभण-भिक्त. लोमावणें: वार्षिक-की--नस्ती. १ साठीना नेमणुक; दर वर्षाचें प्रेमहत होणें. 'ह्रपाचिआं मूली। जेआं लक्ष्मी वालभैली।' -शिद्य ३६९.

> वालय, वाल-भी. एक जातीचें भात. वालरस-प. समुदांत राहणारा, मासे खाणारा एक प्राणी.

शास्त्रशिगर-न. एक मासा.

बालशीट-शेट-न. मेणबत्तीचा दिवा; भेणबत्तीची ठाणवी. 🍕 वं लशेह ]

बालसांबळ-की. एक शेंगभाजी.

वाला-वि. (ना.) वायला; वेगळा. 'माझा राम झाला मजहुन वाला। ' -आपद ६९.

चाला—कर्ता, विकेता; मालक; रहिवासी; तज्ज्ञ इत्यादि अर्थ-भोधक प्रत्यय. हा नामास किंवा क्रियापदास लागतो. उदा० बोलणे-काला; करणेवाला; देणेवाला; घेणेवाला; बंदुकवाला; पैसेवाला; भब्रुवाला; दाणेवाला; दास्त्वाला; दिल्लीवाला; नाटकवाला. [सं. वत्]

वाला-इहा-वि. भावडता; प्रिय. 'विसर हा तीस कैसा **স্থাখা জা**ला। <mark>जीवाहूनी वाल्हा दिसतसे। '–</mark>तुगा २०. [सं. वल्लभ]

वालॉ-लो-पु. मोटेचा दोर; सोल. [का. वल्ले=दोर] वाला-वि. थोर; मोठा; उच्च. [फा. वाला=राजा, मुख्य] **ेक्तद्र-वि. उच्च पद्वीचा. -रा १५.१७१. [फा. वाला+ बद्ध ) • जाह-वि. सन्माननीय**; श्रेष्ट; उच्च पदवीचा. -रा १५. ३६३. • जाही-स्री. थोर कीर्ति; प्रसिद्धी. 'जिकडे इन्साफ क्षिबाहे फते, हे वालाजाही झाली व जुहुरांत आलें. ' -ख ७. ३५७२. ०मनाकब-वि. थोर गुणांचा; श्रेष्ठ गुणांचा. [फा. थाला +मनाकिब् ] •शान-वि. वालाजाह पहा.

'बाला-पु. (गो.) पंचा. [सं. वल्कल]

वाली-रही-प. १ त्राता; रक्षणकर्ता; कैवारी; आश्रय दाता. 'अनाथाचा वाली ईश्वर.' २ मालक; धनी; पति; प्रियकर. ं तुं माझा वाली इरकाची शिपायावाणी बांधलीस ढाली।' –होला ९४. [ भर. वाली=राजा, मालक ] •वारस-पु. धनी; उत्तरा-धिकारी; इकदार; मालक (व्यापक अर्थानें).

वाली—वि. वेडा; आश्चर्यचिकत; प्रेमवेडा. [ अर. वालीहू ] घाली-की. (खा.) हातोडयाचे चापट टोंक.

वालीद-पु. पिता; बाप. [ अर. ] वालीदवारस-पु. बातेवाईक. त्यांच्या वालीद-वारसांच्या रक्षणाची जबाबदारी घेतली काय ? ' -दुदैंवी मोहरे.

वालीप-फ-वि. (वस्राच्या) तंतुंचा झिरझिरीतपणा, बारीक्रपणा, नाजुकपणा. -स्त्री. झिरझिरीत आच्छादन; गवसणी; **ओड**णी; बुरखा; कौपीन. 'आंगिचेनि गौरपणें रंगली। वालीप बाली पींवळी। '-शिशु २०५. 'आहाच बोलाची वालीफ फेडिजे। ' –हा ६.२५. ' तेयापरी वालिपेची बुंथी।' –उषा ३४.

कियं शकत नाहीं यावलन)खपुष्प, शश्रुंग याप्रमाणे अशक्य गोष्ट बाअमी हा शब्द वापरतात. ० यंत्र-न. १ वाळ्वें घडवाळ; मुळींच केला वाव । ' -दा १९ ५.८. वस्तुवीण दुसरें वाको । ' **अति बाळ बातकेली दोन कांचपात्रें उलट सुलट बसवून केलेल -मुआदि १.३७. [स. वि+अयू]** 

घटिकायंत्र. २ (वैद्यक) एक रमायन करावयाचे कांचेचे पात्र. ० लिंग-न. १ वाळ्ची शाळुंका व पिंडी. २ वाळ्ची केलेली खूण. [स. ]

वालुंकी- श्री. वालुक; काकडीची एक जात; कर्कटी. –गाथासप्तशती.

वालुसरा-पु. एक पिकांचा रोग. ' मौजे मजकुरावर बालु-सरा पड़ोनि पिकें गेलीं. '-समारो २.२३५.

वालूग-न. (माण.) लक्ष्मीचे किंवा बहिरोबाचे नांवानें पुष्कळ माणसे मिळ्न ढोल बांधून नाचतात त्यास म्हणतात. (कि॰ घालणें ).

वालेंदुलें-वि. वाल्हेदुलें पहा.

वालो, वाब्को-पु. (कु. गो.) पंचा. वाला पहा.

वालोवाल-किवि. नि:शेष; समूळ; सर्व; अजीबाद; वाल पहा. [ वाल+वाल ] वालोवाल निसंतान- पूर्ण नाहा; सर्वनाहा वारमोक, वास्हा-पु. रामायणकर्ता ऋषि. ' बाल्हा विश्वा-मित्र विशव नारद। यांचें पूर्व शुद्ध काय आहे। ' -तुगा ३२५०. [सं. वाल्मीकि]

वारही-पु. कैवारी; रक्षक. वाली पहा.

चारुहीदुरुही, चारुहेदुले—वि. प्रियः आवडतें, जिबलगः अपूर्वः, नाजुकः. ' कौतुकें कवळितां मुठी । जिये चवदा भुवनें थेंकुटी । ते भ्रांति तिये धाकुटी । वाल्हीदुल्ही । ' - ज्ञा ३.२४७. [सं. वह्नभ] वाव-पु. १ वायु; वारा; इवा. ' लागतां श्रीकृष्णाचा सुवावो । अवघा संसारिच होय वावो।'-एभा १.२५१; १२.३०४. २ – पुत्नी, जागा; अवकाश; रीघ. 'पुढें कनकवेत्रधारी धांवोन। वान करिती चालावया। ' - ह ३३.११९. १ सवड; अवसर; फुर-सत; योग्य वेळ. ४ ( ल. ) सबब; कारण; निमित्त; आधार; योग्य प्रसंग, स्थान, वेळ. ५ शिरक:व; प्रवेश; रिघाव. ६ -न. तण; कस्तण; निरुपयोगी गवत. [सं. वायु ] वावझाड-सी. वाज्याः मुळें पावसाचे येणारे तुषार, शितोडे. [ वाव+झड ] वावझडी-स्री. १ वावझड; पावसाचे वाऱ्याने आरेले तुषार, शितोडे. २ अशा तुषारामुळें येणारी हुइहुडी; गारठा; शिरशिरी. ( फ्रि॰ लागणे; भरणे; येणे.) [वाव+झडी]

वा(वां)व-सीन. दोन्ही हात पूर्ण पसरले असतां होणारें अंतर; लांबी मोजण्याचे एक परिमाण; ५ हात. 'पवनातें बार्बी मवार्वे।'-ज्ञा १०.१७८; १२.६३. 'पसक्तिन वृत्तिची वार्वे। दिटी ह्रपातें दे खेवे। '-अमृ ९.२२. ' न मिळे गुरुक्त धनुसीं जो खालुका---सी. वाळ्; रेती. [सं.] ॰तैल-न. (वाळ्चें तेल गुण तो व्यर्थ लाख बावें हो । ' -मोवन १०.९५. [सं. व्याम] वाच-किव. व्यर्थ; निष्फळ; मिध्या; निरुपयोगी. ेदेह

बाध---पु. बिनखवल्याचा मासा. -बदलापुर १३२. बाव-स्त्री. (गो.) विहीर; बाव. [सं. वापी] बावकळ, वावकळणे—वायकळ, वायचळणे पहा.

घाबगा-वि. १ व्यर्थ; रिकामा; पोकळ; निरुपयोगी. 'मनुष्याच्या शरीराचा अवयव वावगा नाहीं.'-नि २५३. २ स्वेर: स्वच्छंदी: विपरीत: अनिर्वध: गैरशिस्त; गबाळ (मनुष्य, क्ट्रत्य, भाषण वर्गरे ). [वाव ]

बावट (ड) ण-अक्रि. विश्रामणें; विश्राम पावणें; विश्रांति घेणें. 'शिणली कमळा जेथ वावटे।'-ज्ञा ११.२१९.'ऐसाजो पाहे चहुंकडे । तंब जो तो प्राणी तेथें वावडे। '-स्वादि १०.४. १६. २ लीन होणें; ओहटणें; निवृत्त होणें. 'ते सुष्पिकाळीं बावटे। जेथे ज्ञान। '-माज्ञा १८.४६५. 'तया नांव वावटे। भापणपयां।'-अमृ ७.१५४. [सं. वि+अयू]

**घावट(ट्र)ळ-**—स्री. १ वाऱ्याचा भोवरा. २ वादळ; सुफान, सोसाट्याचा वारा. ३ (ल.) वावगे, चंचल, लहरी, अस्थिर वर्तन. भाषण वगैरे. ४ स्वैर वर्तन करणारी, भटकणारी, पायांवर नक्षत्र पडलेली स्त्री. ५ - न. (ल.) किटाळ; आळ; तोहमत. ' कृष्णरावावर या खटल्याचें सध्या वावटळ आर्ते आहे.' [सं. वातुल]

वाचड—वि. ओढाळ; नाठाळ; उनाड ( मूल, अथवा गुर्ह्स ). [वाव] •की-स्री. उनाडकी; भटकेगिरी.

वावडंग-स्त्री. (प्र.) वावडिंग पहा.

बासड्रेंग — अक्रि. (क्रीं.) वावर्णे; भटक्रेंगे; फिरणें (मुलें, ग्रेरं बगैरेनीं ). 'पांचिव अंधारं वावडतु।' - शिशु ५३४. 'तेही बाचा वावडे । '-अमृ ९.१९. 'सद्रश्कृपा न जोडे । आणि जात. भलतीकडे वावडे। '-दा ५.१.३७. -उक्ति. फिरविण; परजण; ( शस्त्र वंगेरे ). [ वाव ]

बाबहा-वि. वातुलः वायुप्रकोप करणारा. [वाव] ( रु. ) प्रतिकूल; विरुद्ध जाणारा. [ र्स. न्यावृत्ति ] षावडा-पु (नाविक) लोखंडी मोठा नांगर.

फुकट: निष्फळ (दिवस, उद्योग, वेळ). 'नित्य मला योहा

यायंडा, यायंडेकरी--ओतंडा, ओवंडेकरी पहा.

वावहिंग-- श्री. एक झाड. हें पुरुषभर उंच वाहते. पाने स्रांबट असतात. -न. या झाडाचें बीं. हें कृमिनाशक असून जंतावर देतात. [ सं. तिडंग; हिं. वायितिडंग, बं. तिडंग; गु. वावढींग; का. बायुविडंग; ते. वायुविडंघमु ]

वावडी-सी. १ पतंग; आकाशांत बाऱ्याने उडवावयाचे कागदाचे एक खेळणे. 'वावडी उडे अंबरी ।' -प्रंथराज १०८. ३ धान्य वारवण्याकरितां केलेली तीन पायांची उंच घडवंची. [ बायु, वाव] • ऋरणें-फजिती करणें, पत्रावळ उडविणे; घोटाळा उडवून देणे; लिजत करणे.

वावडी-- स्नी. लहान विहीर; बावडी. [सं. वापी] वावर्डे - न. १ वातरोग; संधिवात; पेटके; गोळे. २ अपध्य-कारक पदार्थ; कुपथ्यापासुन झाछेला रोग. ३ (ल.) वर्जनीय, त्याज्य गोष्ट; हानिकारक गोष्ट. 'त्याला खेळाचे वावडे आहे.' [बाब, बायु, ब्यावृत्तक]

वांवढळ, वावंढा—वि. वावडें; वावगें. [ बाव ] वाव(व्ह )ण-ने---न. (व.) धुराहें; धारें. 'वावनाचा उजियेडु पडे।' –वृदासंगमलीळा ११. [वायु–वाव]

वावदळ-न. प्र. बादळ पहा. 'वावदळ पहनि ठाये। साबळु डाहारला आहे। तैसें तीख तो खाये। जें घायेविण रुपे।' -ज्ञा १७.१४३. वावदळण-अकि. सैरावैरा घांवणे. 'घोडा इकडे तिकडे वावदळत चालला. ' –लोकमित्र १८९६.

वावद्क-वि. १ बोलका; नाचाळ; बडबड्या; बहुभाषी. [ सं. ]

वावधण-न, वाउधाण, वावधाण-धान, वावधणी वावधूळ—नस्री. वावटळ; वादळ; वाहदूळ; तुफान; वायधूळ; चक्रवात. 'अग्निआला वाउधाणा। वरपडा जैसा।' –ज्ञा १७. १९३. 'वावधणीतें उपणावें ' -प्रंथराज ८९.

वावनी--पु. घोर. -मनको.

वावन्स-न. खद्रासारखा पण फार मोठा मासा; एक माशाची

वावबाब-पु. एक वृक्ष.

वावभिडंग-स्रोन. वावडिंग पहा.

चाचर-न. शेत; मळा; कुरण; लागवडीची जमीन; रान. **यावडा**—वि. १ अपथ्यः, बाधकः, अपायकारकः, वर्ज्यः २ | 'ठाके बाजूस वावरांत पडक्या देवालयीं मारुतीः। ' -विवि ५८. ८. [ सं. व्यापृ-वापर ]

वावर-पु. १ रावता; वापर; वर्दळ; हालचाल. ३ उद्योग: षाधंडा - वि. रिकामा; मोकळा; व्यर्थ; सुना; कोरडा; व्यवहार; कामधंदा; घरकाम. [ सं. व्यापार ] वावरणें-उक्रि. १ वापर करणे; काम करणे; उद्योग, कामधंदा करणे; राबणे; हिंडणे: बहुत पैका मिळतो. एक दिवस कांहीं वावंडा जात नाहीं. '[वाव] फिरणें. 'तरी यांहीं आपुलिंअ चार्डे। वावरों ने ।' -िशशु १८५. २ उपयोगांत येणें, आणणें; काम करणें; लागू होणें; प्रहार करणे; वापरणें. ' देवा नवनिशतीं शरीं । वावरोनि यांच्या जिन्हारीं। '-ज्ञा २.४८. वावरिजे( जे )णें-अकि. व्यवहार कर्णे; वापरणे. ' तेथ नादासळु नुठी । मा वावरिजैल ओर्टी । हे के आहे। '-अमृ ५.६३. वावरभारा-पु. (माण.) कणसाड

कडबा गोळा करतांना एक भारा महार आपल्या करितां देवतो तो. वावरमोड-स्री. फालगुनापासुन ज्येष्टापर्यंत (मृगापर्यंत) कुळ-वृन बगैरे पावसाळचांत जमीन पड ठेवावयाची यास म्हणतात. ( कि॰ राखों ), वावरी-स्त्री, शेतांतील, वावरांतील काळी माती. घटस्थापनेच्या वेळीं उपयोग. [वावर]

वावराडी -- स्त्री. (गो.) मोलकरीण.

वावरी, वावरीचे जाळें—सीन. (कों.) एक खूप लांब जाळे. बुरीच्या जाळयाप्रमाणे यास नांगर नसतो व हें खुंटगांस पोतेरें; जोगम्मा; माभळभटीण. २ सोनिकडा. बांघतात.

वाबरू ल-ळ-न. वाहळ. 'कोण्हे येके वावहलि। '-पंच ३.१३. 'पक्षिये करीति अविंसाळे । वोळींबें वावरुळें । ' - भाए 890.

वावरें-किव. व्यथै; फुकट; निष्फळ. 'तान मान है तुफान वेवधान वावरें। '-दावि १२२.

वायरें -- न. एक लहान जाळे.

वावली - स्री. १ (गो.) विडी. २ केळीचा दोर.

वावली-सी. विस्तार. -मनको.

वावली—स्री. (स्रा.) विहीर. 'भिष्ठ समाजाकरितां... नदीचे पात्रांत हातानें खोदून ज्या वावल्या करतात... '-केसरी -भाए ५८. ६.१०.३६. [सं. वापी]

वावशी—स्री. १ (कों.) डोळयांतील शैत्य, थंडी, सारा. (কি॰ धर्णे). २ डोळशांतील फूल, डाग, ठिपका. (कि॰ येणें). [ सं. वाव-वाय ] वावसंडणे-अकि. वारवणे; वाऱ्याने कोरडें होणे; वाऱ्यावर वाळण. [ वाव ]

वावसळणें - अफि. बावचळणें; श्रमिष्ट, वेडें होणें; चळ लागणें; चाळे करणें. [वाव-वायु] वावसा-वि. १ भ्रमिष्ट; मुर्ख; वेदगळ. 'तेथें वावशासारखी नजर टाकून ती माजघरांत गेली. ' –कोरकि ३००. २ अनिश्चित; चंचल; अस्थिर. ३ अव्यव-स्थित, गबाळा; अस्ताव्यस्त; गैरशिस्त (कारभार, वर्तन, भाषण, घरस्थिति ). वावसी-वि. निष्फळ; फुकट. वावस-न. वेड; भ्रम. (कि॰ भरणें).

बावसाव-पु. कामधंदा; उद्योग; व्यापार; व्यवहार. [ सं. अनाथे आम्हीं । ' - ऋ २८. व्यवसाय ]

बावसें - न. (कों.) तीन कोंपऱ्या धुंभानें गुंडाळें. 'दोन बांवशी संभ असलें म्हणजे एका बाजेची बेगमी होईल ' [ वांव ]

बावहाला । ' -सारुइ १. ७४. [ वाहवणें ? वाव=वायु ? ]

वावळ-सी. (गो.) पुष्कळ गःया एकत्र पंक्तिने ओवृन केळेले मासे पकडावयाचे साधन.

वावळ-ळा-पु. एक इमारती लाकडाचा वृक्ष. याची पाने नाण्याच्या पानांसारखीं लांबट व दर्पेयुक्त असतात.

वावळी-सी. (गो.) केळीचा दोर. वावली पहा.

वावळे-न. (राजा.) पड जमीन; गदताळ जमीन.

वावाची अवटी-की. (सोनार) वाया करण्याची अवटी, ठसा. वायाची अवटी पहा.

वावाची माशी-सी. १ गबाळ, ऑगळ स्त्री; वेश्या;

बाबारणें - उकि. (कु.) वावरणें पहा.

वाधी-स्त्री. गवाक्ष; खिडकी; झरोका. [वाव]

वावीर-न. १ भाताचें निकस शेत; निकस मांडीव; यांत भात वरकशीप्रमाणे पेरतात व लावणी करीत नाहींत. २ रोह; मोड आलेलें भात (पेरण्याकरितां). ३ तण; निरुपयोगी झाडें-झुडपें. [ वाव-वायु ]

वाबुगा-वि. वावगा पहा. ' दे टाकनि हे छंद वाधुगे फंद।' -अफला ६१.

वावून - न. धारें. वावणे पहा.

वावो-किवि. व्यर्थ. वाव पहा. 'हे अवधेचि वावो।'

वावोवावी-किवि. जेथें तेथें; सर्वत्र. ' पवनमेवा वाबो-वार्वी निरंतर। '-सिसं ५ २३३. [वाव द्वि. ]

वाध्य-किवि. वायब्य. ' संभुमात्रां वाव्यकोणीं । '-उषा ९८. [सं. वायव्य]

वाव, वावाडी--पु. (गो.) वावर, वावराडी पहा.

वाव्हरळ-दृळ-सी. वावटळ पहा.

वाब्हण, वाब्हणी, वाब्हणे, वाब्हरा—प्र. बाहण, बाह-वणी, वाहवर्णे, वाहबरा. वाहर्णे पहा.

वादहा- ७द्रा. (प्र.) वाहवा पहा. शाबास; भलें; उत्तमोत्तम. –राब्य. 'वाब्हा फार चांगलें शुद्ध म्हटलें।' -बाळ २. १७४. ' बाव्हां बाव्हां वदती घडी घडी । ' -दावि ३४५.

वादा-स्त्री. वाट, वास पहा. ' कृत्हणाची पाहीं वाशा।

वांशिक-वि. वंशसंबंधीं. १ कुलासंबंधीं; घराण्यासंबंधीं. २ बांबुचें; कळकाचें; कळकासंबंधीं. [वंश=१ कुल २ बांबू ]

वार्शिग-न. (विणकाम) नकशीच्या सोबळशास व बकाच्या वावहर्णे—अफ्रि. पळणें; पळ्न जाणें. ' देखोनि ईला हरि दोरीच्या ताणास जी मध्यें दोरी असते तीस वाशिंग म्हणतात.

वाशिष्ठ—५. वसिष्ठ गोत्रांतील मनुष्य.

वांशीक-न घरावरील वांशांची रचना. घराच्या छपराचा सांगाडा. [ सं. वंश; म. वासा ]

बाह्मील-वि. उणें; कमी; वजा. (कि॰ करणें; होणें; पडणें. ) [ अर. वासील ] •बाकी-स्त्री. शिष्ठक; शिष्ठक काढणें. वस्त्र ] घासित-वि. वस्त्र नेससेलें; आच्छादित. [सं. वासस्] (कि० करणे).

**वाहोरा-ळा, वासट**--वि. वाहेंट वास येणारा; बुरसट; [ सं. वंश; म. वांसा ] दुर्गिधियुक्त; घाणेरा. [ वास ]

दर्भ. २ ( ल. ) झांक, छटा; स्वाद; अंश; सुगावा, खूण; अस्तित्वाचा दर्शक अंश वर्गरे. 'तिला क्रोधाचा बास काय भाला. ' -नारुक् ३.८४. ३ अविशष्ट अंश; अल्पांश; छेश; किंचितिह भाग. ' विहिरीत पाण्याचा वास नाहीं. ' ४ हिंग. ( रात्रीचे वेळीं सांकेतिक नांव ). [ सं. वास्=गंध सुटणें ] चास काढणें-घेणे-पाडणें-शोधणें-लावणें-माग काढणें; सुगावा, पता लावणे. वास निघणे-लागण-पत्ता लागणे; सांपडणे. वास मार्गे-दुर्गंध येणे,घाण येणे. वास सुद्रणे-चांगला वास बेर्णे; सुगंध बेर्णे; दरवळणे; धमधमाट सुटर्णे. वासाचा-वि. मांक, छटा, रूप, गुण वगैरे असलेला. वासाचे पोर्ते-न. १ ( पदार्थाचा अभाव असून केवळ वास राहिला आहे अशी बस्त यावंह्रने ल. ) श्रीमंती जाऊन गरीव झालेला मनुष्य; गरीब मनुष्य. २ (वास असलेळी वस्तु यावह्न ल.) श्रीमंत, गबर मनुष्य. बासकट, वासट-वि.१ दुर्गधयुक्त; घाणेरा; वाईट वास येणारा. २ वाशेरा-ळा पहा. वासन-न. सुवासिक करण्याची किया; गंधयुक्त करण्याची किया; सुगंधित करणें. [सं. वास् ] वास-बारा-पु. अत्यंत अल्प अंश; केवळ वासं. ( निषेधात्मक उप-बोग ) [ वास+बारा ] वासळण-अक्रि. ( फर्ळे वगैरे पकदशेस आल्यामुळ ) गंध पसरणे; दरवळूं लागणे; (पर्याय) वासाडणे. [ वास ] वासाळ-वि. बाशेरा-ळा पहा. वासित-वि. सुगंधित; सुगंधयुक्त; बास लावलेलें. [वास ]

वास-पु. वस्ती; वास्तव्य; रहिवास; राहणें; निवास; मुद्दाम; घर; बिन्हाड; आश्रय; स्थान. ' असे विदित वास ही मज सदा श्रमीचा करा। '-केका २२. [सं. वस्=राहणें] वासन-न. १ निवास; बस्ती; रहिवास. २ ध्यानाची स्थिति; भासन. [ सं. वस्=राहणें ] चास्ती-वि. वसणारा; राहणारा; वस्ती केळेला. (समासांत) वनवासी; गृहवासी; कैलासवासी; बृक्षवासी. वास्-पु. वास्तव्य; वास पहा. [ सं. वस्=राहाणें ]

पाहे गुरूची । ' - स्त्रपू १.४.३८. ३ कम; रीति. - माज्ञा १६. टाकणें; सर्व प्रवृत्ति निरोधून टाकणें. २८७. [ सं. वस् ]

वास्न-पुकी. वस्न; कपहा. -एभा १२.५३८. [सं. बाससून वांसकटी, वांसटी—स्री. लहान वांसा; बारीक बांसा,

वास इस जिजका -- की. एक प्रकारची नायिका; प्रिय-वास-पु १ गंधः परिमळः पुष्पादिकाचा बरावाईट गंधः संगमोत्सुक स्त्रीः, नटलेलीः, वस्त्रें, शंगार करून तयार असलेली. ' होतिआं बहुती वासकसञ्जिका । ' –शिशु १७२. [ सं. ]

वासकृट-न. बिन बाह्यांचा आंखुड आंगरखा; आबीद, ' इंग्रजी वासकूट घालणें आमच्या तुरुणांना आवर्ड लागलें।' -नि ९१३. [ इं. वेस्ट कोट ]

वासर्णे— उक्ति. उघडणें; पसर्णें; मोठें करणें; फाडणें ( तोंड, भोंक, छिद्र, फट वगैरे ). -अित. १ विद्रुपता व्यंज्यक, प्रमाणबाह्य उघडणें; पसरणें; विस्तारणें (तोंड, डोळे, भौंक, तंगड्या, बोटें वगैरे ). ' आम्ही कोणापाशीं तोंड वासं।' -तुगा ५७२. २ ( ल. ) दिवाळें निघणें; नाश होणें; बसणें (धंदा, व्यापार) [सं. वि+अस्=फेंकणे ]

वासंत, वासंतिक-वि. वसंतश्रतुसंबंधीं; वसंतिषयक [सं. वसंत ]

वासन---न. १ कापडाचें दिंड ज्या वस्नांत बांधतात तें वस्त्र; गाठोडचाचें फडकें; बासन. २ सामान्यतः कोणतेंहि वस्त्र; कपडा; कापड. [सं. वसन ] घासनी-वि. बासन करण्यास योग्य; गांठोडें बांधण्यासारखा; स्माल करण्याच्या उपयोगी. ' वासनी खारवा. '

वासनवेल-की. तान्हीचा वेल; भुईपाडळ; पातालगहरी. या वेलीच्या टोपल्या करतात. -वगु ५.६७. [ वासन+वेल ]:

वासना---स्री. १ मनाचा कल; प्रवृत्ति; स्वभाव; वित-स्त्रभाव. 'वासनेसारखें फळ. ' 'कम करणाऱ्या पुरुषाची वासना किती शुद्ध आहे हें पाहुनच ठरविली पाहिजे. ' -गीर ४०९. २ इच्छा; वांच्छा; अंतःकरणप्रशृत्ति. ' चित्तीं धरिली वासना । सिद्धि न्यावी नारायणा । ' ' मना वासना दृष्ट कामा नये रे। ' -राम ४. १ परिचय; पारंगतता; अभ्यास; ज्ञाम; प्रावीण्यः संस्कारः उदा० शास्त्रवासनाः, गणितवासनाः, न्याय-वासना. 'कांहीं शास्त्राची वासना असली म्हणके बोलनें प्रीट बास-स्री. १ वाट; मार्ग: प्रतीक्षा. ' आज्ञा कृतांता वास पडतें. ' ४ मृत्युसमर्थीची इच्छा; हेतु; आकांक्षा. [ सं. ] (बाप्र.) पाही नए। ' - नर ७. ' वास न पाहाती काळदूत। ' - उपा • ओढाळ असर्णे-मनाची अनेक ठिकाणी तीत्र प्रवृत्ति होणें; १६५६. 'इहीं आमुची वास पहावी । '-क्ना ३.१६७. २ चर्या; निरनिराळणा तीत्र इच्छा उत्पन्न होणें. ०फ्जीत होणें-अवैयट बेहरा; मुद्रा. 'तंव देवें हास्य केलें उद्धवदेवाची पाहिली इच्छा पूर्ण होगें; अर्धवट तृप्ति होगें; आकांक्षा विफल होगें. वास । '-धवळेषु ४५.४. ' ऐसें तो किस्ताओ बोलुतु वास ०फोइएण-मोडणें-इच्छेचा नाश करणें; आकांक्षा दशक्र

वासपर्णे - अकि. भिणें. बासिषणें पहा.

बासपूस-सी. वास्तपुस्त पहा. चौकशी; विचारपूस. ( कि॰ करणें, घेणें ).

वासंबा, वासमसडी-पुनी. (को.) एक भाजीचा वेल. बासर-पु. १ दिवस. 'होती वासर दीर्घ जे धनपति द्वारी तयां प्रार्थितां । ' -वामन, स्फुटश्लोक ( नवनीत पृ. १४१ ). २ वार. 'वासर असत सौम्य। '-रामदासी २.६०. 'ते मध्य शावैरिचा वासर सौम्य जागा। ' - देपद ४६. ०मणि-पु. सूर्य [ सं. ]

बासरी-सी. (गो.) ओसरी; ओटी; पडवी; माजघर. [सं. वस ]

वासकं, वांसकं--न. १ गाईचे पारद्वं; जावपं; पोर; बचडें. २ ( लाहिकपणें ). वत्स; बालक; लहान मूल. ' मन्मा-ताशि म्हणे रे, हो न यशोहानि वासरा । मन मीं ।... ' -मो उद्योग १३.१६७. 'म्हणे वासरा घात झाला असारे । '-वामन भरतभाव १५. [ सं. वत्स; प्रा. वच्छ; पं. बच्छा; सिं. वछ; हिं. बाछा; बळा; वळ; ग्रु. वळ, बाळरडुं; बं. बाछुर; उ. बाछुरी ] वासुर-करीण-की. १ पितं वासहं असलेली गाय किंवा महैस. २ जिला पान्हवावयास वासहं लागतें ( आंबोणानें केवळ पान्हवत नाहीं ) अशी गाय किंवा महैस. [ वासकं ] वासुरटें-न. ( चांभारी ) बासराचें चामडें, कातडें. [वासकं ] वासुक-न. वासकं पहा. बासुरुवें-वासरें. 'राखे वासुरुवें।'-दाव ६६.

वासरं -- न. १ ( नाविक ) शिडाच्या दोरखंडाच्या टोंकास बांघलेला एक लांकडी दांडा. २ ( नाविक ) दमान बांघलेली दोरी. ' वासर्क जोरानें खेचल्याबरोबर केळीचे बंद ( शिहाला बांध-केले ) तटातट तुटतात. शीड मोकळें होतें. '

वासला - पु. सुताराचे लांकुड तासण्याचे इत्यार, वाकस.

वासलात-द, वासलत-की. १ वस्ल; जमा; उत्पन्न ब त्याचा हिशोब, जमाखर्च. 'तहापासोन वासलातीचा ऐवजही माघारा देविला. ' -रा ७. २ हिशोब लिहितांना काढावयाची एक रेघ ( या रेघेच्या आरंभीं मोडी वा हैं अक्षर असतें ). या रेषेप्रमाणें एकोणात, दकारी, बीत हीं दुसऱ्या रेघांचीं नांवें **आहेत. रेघ पहा. ६ इ**कीकत; गोष्ट; खटला; कजा; कास. **४ निकाल: शेवट: फैसला. 'वादविवादांचे जे पर्वत माजले** बाहेत त्यांची वासलाद कशी लाबावयाची. ' -आगर ३.५६. ५ ब्यवस्थाः तजवीज. 'त्याना आपल्या हिश्शाची वाटेल ती बासकात लावतां येईल. ' - बका ५७. ६ परिणाम: अखेर. 'त्या निकालाची जी वासलात होईल तीच .. कार्याकार्य निर्णयाची होईल. '-गीर १२४. ०लावर्णे-१ निकाल लावर्णे; स्त्री. विचारपूस; चौकशी. 'सहा महिनेपर्यंत या साणसानें फमा करणें. [ भर. वासिलात् ] २ लांबलचक हकीकत सांगत चेंगे; वायकोची वास्तपुस्त केली नाहीं. '-मायेचा वाजार. [ सं. पुष्ट्: कंडाळबाणी कथा लावणें.

वांसली-की. (गो.) लहान बांसा. [वांसा]

वासव-पु. इंद्र. ' धर्म म्हणे सिद्धि भने यन्मंत्रा नेहि वासवा रंभा। ' --मोसभा १.५३. [सं. ] वासवी शक्तिः स्त्री. १ इंद्राने दिलेलें एक अमीच शस्त्र. २ (हें कर्णास मिस्नाई) असन तें हटकून परिणामकारी व्हावयाचे होतें. याबह्र छ. 🕽 अमोघ शस्त्र; हटकून परिणामकारक होणारी गोष्ट.

वासा, वांसा-पु. १ दांडी; काठी; सोट; वेव्हः बांबू; घराच्या आढ्यापासून वळचणीपर्यंत जोडलेला तीर, सोट, दांडा, 'गृहा पांच वांसे असे एक आहें।' -कचेसुच २. **२ ( ह. )** पृष्ठवंश; पाठीचा कणा. ३ ( ल. ) नाकाचें हाड. ४ ( ल. ) मोठी लेखणी. [ सं. वंश ] म्ह० खाल्ल्या घरचे वांसे मोजणें=कृतप्रमणा करणे. वासेबीं-न. वंशबीज; कळकाचे, वेळूचे बी; एक उपभान्य. [सं. वंशबीज ] वासोडी-ळी-स्री. लहान वांसा; निरूपयोगी; निकामी वांसा. [ सं. वंश; म. वांसा ]

वासिप-पु--- पुन. भय; भीति; वचक. ' जो मी काळाचि-याही तोंडा। वासिप न धरी। '-ज्ञा ११.३८७. वासिपर्ये-अकि. भिर्णे. 'समुद्र जरी वासिपे।'-विपू ७.४७. ' इया मज संहारकद्र वासिपे । ज्या मज भेणें मृत्यु लपे । '-शा ६१. ३५१. 'तुका करी जागा। नको वासपू वाउगा। '-तुम ३८६६. [सं. वत्सप्राय होणें ]

वासि(सी)ल, वासि(सी)ल बाकी, वासिलात— वाशील, वाशीलबाकी, वासलात पहा.

चासी—वि. व्यर्थः निष्फळ.

वासुकी-पु. सर्पोचा राजा.

वासुके-न इंसपाद.

वासुदेव-प. १ विशेषनाम; श्रीकृष्ण. २ मोरांच्या पिसांची उंच टोपी घालून भिक्षा मागणारी एक जात.

घासे--न. लांब बांसास लांकडी करवतीसारखे कोयते जोइन केलेलें इत्यार. [वंश]

वासोडी-की. (व.) खरदपटी.

वास्कृट---न. वासकृट पहा. [इं. वेस्टकोट ]

वास्ट-वि. (गो.) वाईट; बांकडें. वास्टेपण-न. वांकडेपणा.

वास्त, वास्ता-सी. विचारपूस; चौकशी; अमस्य: काळजी. ( कि॰ टाकणें; टाकून देणें; सोडणें ). 'तो बादास प्रकृत होतो म्हणून कर्जाची वास्त सोहली. ' 'म्या कोणाश्रीहि बास्ता ठेविली नाहीं. ' [ पुस्त शब्दाची द्विरुक्ति होस्त बास्त पुस्त शब्द होतो त्यावसन हा शब्द बनला आहे ] वाहरापुरात-हि. प्रछापाछा ]

[स. वह ]

बास्तव—वि. १ प्रत्यक्ष; खरोखरीचें; वास्तविक; मूळचें, खरें. 'प्रकार वास्तव दिसतो कैसा हें प्रत्यक्ष पहावें।'—मराठी सहावें पुस्तक पृ. ४३७. २ भरींव; मुख्य; पोकळ, दिखाऊ, टाकाऊ नच्हे असें. [सं. वस्तु—वास्तव] • श्वितिज्ञ—न. दश्य गोलार्धापासून अदृश्य गोलार्धास निराळें करणारें वर्तुळ. —मराठी सहावें पुस्तक, पृ. ३१४.

वास्तत्रशास्त्र — न. वस्तु आणि शक्ति र्किंवा तेज यां विवयीं विवरण करणारें शास्त्र. यांत उष्णता, प्रकाश, ध्वनि, वीज इ०चा समावेश होतो. –केसरी ३०.६.३६.

वास्तिचिक—िव. १ यथार्थ; प्रत्यक्ष; खरोखर; सत्य. १ वस्तुस्थितीस धरून; योग्य; न्याय्य; रास्त; बरोबर. ०सत्ता− स्त्री. नित्य किंवा सत्य तत्त्व; खरें अस्तित्व. वस्तुसत्ता पहा.

वास्तवान-पु. रहिवासी; वास्तव्य करणारा; राहणारा. 'अकळ कळेनं असतोसी । वस्तींत वसतोसि वास्तवान । '-ज्ञानप्रदीप ३३७.

वास्तह, वास्ता — पु. मध्यस्यी; कारण. 'तुमचे वास्ता दम्यान आहे यांजकरितां तहमूल जाला, नाहीं तरी याचा तदा- रूक करणें लाजम आहे. '-रा २२.६१. [अर.]

यास्तु — स्वी.न. घर; वसित्स्थान; राहण्याची जागा. निवासस्थान; गृह. [सं. वस्=राहणे] सामाशब्द - ० देवता - पुरुष स्थान; गृह. [सं. वस्=राहणे] सामाशब्द - ० देवता - पुरुष स्थान; गृह विवासस्थानाची, घराची अधिष्ठात्री देवता; स्थानदेवंता;
गृहदेवता. १ गृहदेवतेची लहानशी प्रतिमा. ० प्रवेशा - पुरुषेवता. १ गृहदेवतेची लहानशी प्रतिमा. ० प्रवेशा - पुरुषेवता - स्वाधण्याचे विधि, समारंभ. ० विद्या - स्वाधण्याचे शास्त्र, झान, कला; गृहदचनाशास्त्र. ० विधान स्वासः वास्तव्य. 'केलें वास्तुविधान एणनयनगात्री बसाया
भलें। ' - विद्रल, रसमंजरी ४. ० शांत, शांति - स्वीन गृहदेवतेची वगैरे शांति; स्थानदेवतांची पूजा वगैरे. ० शास्त्र - स्वाधण्याची कला, विद्या.
शिल्पशास्त्र; स्थापत्यशास्त्र; घर बांधण्याची कला, विद्या.
स्वास्त्र विद्यास्त्र - न. सुंदर इमारती वगैरे बांधण्याचे शास्त्र; गृहमो

वास्तु-स्तू- २४. नें; कड्न; तृतीयाबोधक अध्यय. [अर. वास्तह् ]

वास्ते—शथः साठीं; करिताः ' कित्येक पोशींश मस्लतीच्या मध्मुना व:स्ते अजन राघो विद्वल यांस फिरस्ताद केले असतः' -पया ३८७. [अर. वासिता]

वास्तेय—वि. ओटीपोटासंबंधीं; पोटाच्या खालच्या भागा संबंधीं. [ सं. बस्ती ]

वांस्वेल-न. (गो.) आस्वल. [आस्वल] वाह-ज्या. ओहो! शाबास! भले! [फा. वाह्] वाह-पु. गति. 'अधोरंघाचेनि वाहे।'-हा १८.३.३४०

वाह, वाहक—पु. नेणारा; वाहून नेणारा; हमाल. निव. वाहणारा; वाहून नेणारा. (समासांत) रथ-मार-शव-वाहक. वाहक(त्व)-न. उष्णता, विद्युत् इत्यादि वाहून नेण्याचा धर्म. वाहक शाकि-की. उष्णता, विद्युत् इत्यादि वाहून नेण्याचे सामध्ये, गुण.

वाहटळ-टूळ-टोळ-बूळ----स्त्री' वादळ; तुफान; सोसा-टयाचा वारा. [ सं. वातुल ]

वाहडणें — कि. (प्र.) बाढणें पहा. 'जालें बाहडणें संकल्प जोडणें।' -दावि १७५.

वाहण, वाहाण—की. चप्पल; पादत्राण; पादुका. 'ते विंची आहोचिया न लेचि वाहणा। '-ज्ञा १२९. (-अव.) वाहाणा. [सं. उपानही=वाहणा] •धर-पु. जोहे उचलणारा. 'जीवें संतांचें होत। वाहणधर।'-ज्ञा १३.११३२.

वाहण — न. मागै; गितः; रीत. 'अनुसरले गा माझिये वाहणी।' – ज्ञा ९.३३८. 'ऐका छुंदर काहणी चतुर हो भक्ताचि या वाहणी।' – आ मृगीचिरित्र १. [सं. वह् ] वाह( हा )णी, वाहण, वाहणें – स्त्रीन. १ प्रवाहः ओढाः, ओघळः; लेंडा. 'आपण पदं पाहे वाहणींत।' – दावि ७७१. 'कां वसंताचिया वाहाणीं।' – ज्ञा १६.१६४. २ पीक वगैरे वाहून नेण्याची कियाः, नेणें. [सं. वहू ]

चाह् (हा)णी—की. १ (ल.) मार्गः प्रकारः रीतः पद्धतः कम. 'एकी धर्माचिया वाहणी। गार्वः आदिरिलें पाणी।' - हा १३.२३४. 'म्हणोनि इया वाहणी। केली म्यां उपलवणी।'-हा १३.८५२. [सं. वह्]

वाहणें — उकि. १ उचलून नेणें; एका जागेवहन उचलून दुस-याजागीं नेऊन टेबणें. 'वाहतिये वेळें जह । शिदोरी जैसी।' – ज्ञा १८.१८५. –एमा ३.८७. 'शीतलजल कल्लाशीघ बाहोन।' – मोभीष्म १२.४. २ भार सहन करणें, सोसणें; आधार देणें; आश्रय देणें. 'गेल्या पळोनि गायी पृष्ठावरि पुच्छभार बाहोनी।' – मोविराट ४.८८. ३ मनांत बाळगणें, धरणें. 'परी ते चाह एकी जरी बाहे।' – ज्ञा ४.१९५ 'वाहतसे हदयाक्जीं अत्युत्सुक मीं' – मोमंभा २.३२. 'मरे येक त्याचा दुजा शोक बाहे।' –राम १७. ४ चालू टेबणें; पुढें चालविणें (क्यवहार, धदा बगैरे). ५ क्पपण कर्णें; पूजेमध्यें देणें; पुढें टेवणें. 'उडवी किरीट विधितें कें

निर्मुनि यासी वाहिलें होतें। '-मोकर्ण ४७.७६. 'वाहनि मस्तकः झरा पहा. **घाहता रस्ता**-पु. रहदारीचा रस्ता. चरणीं। '-मोअनु ४.५५. ६ ( शपथ ) घेणे. ७ देऊन टाकणें; स्वत्वनिष्टत्ति करणें; टाकून देणें; सोडून देणें; त्याग करणें. ८ काहन देणें; पुढें करणें; स्वत:जवळचें देणें. 'जामीन रहा आणि गाठेचें वाहा. ' ९ चढविणें; बसविणें; सज्ज करणें (धनुष्यास गुण वगैरे ). 'कैकेयांचीं चापें खंडूनी...अन्य धनुष्यें वाहुनी ते।' -मोकर्ण ९.८. 'जो या धनुष्या वाहील गुण।' -रावि ७.५४. **१० ( जमीन ) कसणें**; लागवडीस आणणें, पेरणें; मशागत करणें. 'काय जाहार्ले न वाहता भुई पेरिजे।'-ज्ञा ११.१६२. ११ धारण करणें; नेसणें; वापरणें. 'वाहे वल्कल जटा ।' -मोरामायणें २३. 'हे विपरीताक्षिति असतीसी नवनवा गुणा वाहे। '-मोमंभा १.७३. १२ चालविण; उपयोग करणें. ' जेती घाणे वाहती।' -पाटण शिलालेख. १३ हल्ला करणें; चाल करणें. 'मग तेणे विक्रमसेनु प्रौढवर्धनावरि सब्छु वाहौनु आला। '-पंच १.३२. चिता वाहण-काळजी वाहणे; अस्वस्थता बाळगणे. वाहणे-मिक. १ वारा, पाणी इलणें; एका जागेवह्न दुसऱ्या जागी जाणें; सरकणें; पुढें जाणें; गतिमान् असणें (सैन्य, पशूंची, गाडयांची रांग वगैरे ). 'वाहे हिममंद सुगंध पवन. '-मोभीष्म ११.८७. २ ( नाक, व्रण, गळतें भांडें यांतुन ) पाणी, पू वगैरे बाहिर येणें; स्रवणे; पासरणें, गळणें; ठिबकणें. ३ एका दिशेनें जाणें; लांबवर पसरणें; रांगेनें असणें ( रहता, किनारा, डोंगराची रांग ). ' परमार्गु वाहाती सदैवें। जेआंलागीं। '-ऋ १००. ४ चालु असणें; गति-मान असणें, कार्य करीत राहणें ( यंत्र, हत्यार; साधन ). ५ तीक्ष्ण असर्णे; उपयोग होण्याच्या स्थितीत असर्णे; धार असर्णे ( शस्त्र, इत्यार वगैरे ). ६ प्राप्त होणें; चालु असणें. 'रुपयाचें दीड **क्षेर** पाणी अशी क**िण वेळा वाहली '-ऐपो २२५. [ सं. वहू** ] वाहता झरा-री-पुश्ली. जिवंत झरा; ज्यांतून नेहमी पाणी वाहात असते असा झरा, प्रवाह. २ चालु प्रवाह, वर्षाव (देणगी, **बर्च वगैरेचा )**; चांलु पुरवटा; रेलचेल; चंगाळी. **वाहतवणा-**पु. रानांतृन चालणारा; प्रवासी. 'आणि जन्मशतांचा वाहतवणा।' -ज्ञा. ७.१२९. वाहत वाटोळ-न. १ जुज़वी किंवा तात्पुरती व्यवस्था, दुरुस्ती, उपाययोजना; मिटवामिटव (वाद, भांडण. रोग यांसंबंधी कामचलाऊ योजना ). २ भारंभ; मुक्तात; चालू होण्याची किया (काम, धंदा वगैरेची). ३ सत्यानाश; पूर्ण नाश; फन्ना; वाटोळ ( धंदा, कार्य, व्यवहार, सल्ला वंगेरेचा ). वाहता-वि. १ मोकळेपणानें वावरणारें, हलणारें, फिरणारें, वागणारें; तीक्ष्ण धारेचें; कुशाप्र (शस्त्र, बुद्धि वगैरे ). उदा० वाहती कुन्हाड. २ बालु; कार्य करीत असलेलें; चालतें; सुरू (काम, धंदा, व्यवहार, **कारखान।** वंगेरे ). **वाहता घाणा**-पु चालु असलेला, उपयोगांत

स्ती. १ प्रारंभ; सुरुवात. २ चाल; विद्वाट; शिरस्ता, प्रधात. वाहतीकूस-की. गर्भधारणा करण्यास योग्य अशी स्त्रीची अवस्था; मुले व्हावयास लागण्याची अवस्था. ' एकदां बाहती-कुस झाली म्हणजे बाटेल तितर्की मुले होतील . ' 'पावसाची वाह-तीकृस झाली. '=पावसाळा सुह्न झाला. वाहतीगंगा-सी. अनुकृल परिस्थिति; चालु काम; भरभराटछेला धंदा; सुकाळ; चंगळ; संपन्नता. (क्रि॰चालणे; **होणें.) वाहत्यागेंगत हात धुवन घेणें-**अनुकूल काल असेल तों भापलें कार्य साधून घेणें. वाहती धार-१ तीक्ष्ण पाजळलेली धार (इत्याराची); याच्याउलट पडती धार. २ वाहत असलेला, चालु असलेला पाण्याचा प्रवाह (नदी, ओढा वगैरेचा ); पाणी, रस वगैरेचा पडता प्रवाह, झोत. 🧸 ( ल. ) धंयाची, कामाची चलती, भरभराट, घाई, धुमश्रकी. उदा० लढाईची-धर्माची-वादाची-वाहती धार. वाहती वाट-सी. १ रहदारीचा रस्ता; मोकळा, बंद न केलेला रस्ता; चालु रस्ता. २ मुठं होत असलेला स्त्रीचा गर्भाशय, कृस. ३ (ल.) सुरुवात; आरंभ; ओनामा ( धंदा, व्यवहार इत्यादीचा ). चाहुतु(तू )क-स्री. रहदारी; येजा; वापर; नेआण. -पु. वाहणारा; लाकडाची नेआण करणारा. -नस्री. वाहतुकीची मज़री. वाहतुरा-वि. वाइती; तीक्ष्ण (शस्त्राची धार). वाहर्ते-वि. चालु; तीक्ष्ण; धारचें; उपयोगांत असलेलें ( शस्त्र वगैरे ). वाहतें नांच-न. चालु, व्यावहारिक नांव.

वाहती-सी. एक फलझाड.

वाहदीय(ये)त-नी. ऐक्य; स्नेह; मैत्री; सल्ख. 'दोन्ही दौलतीची अशी वाहदीयेत. '-रा ७.१५२. [ अर. वाहिदीयत् ] वाहन-न. गाडी, घोडा इत्यादि प्रवासाचे साधन; यान; ( समासांत). गरुडवाहन; नरवाहन; आखुवाहन; अश्ववाहन. [ सं.

चाहन-न. (कों.) उखळ. [फा. हावन; सं. वाहन ?] वाहर-की. पीडा; बाधा; दु:ख. 'तरि आतांचि ये सहार वाहरे। तुम्ही पांडव असा वाहिरें। '-ज्ञा ११.४५४. 'आतां हे जोहरवाहर दुसरी । चैतन्या सकट । ' - ज्ञा ११.६०.

वाहली-सी. (कों.) ओहोळ; वाहाळ. -वेशीनामाला. [सं. वह् ]

वाहरकड-पु. पुढें आहेलें टोंक. 'मिहितले येथील इंटक चैत्याची स्तृपसाफसुफी नव्यानें केली गेली. याच स्तृपाच्या चारी बाजुस चार वाहल्कड असून त्यांपैकी पूर्वेच्या वाहल्कडावर गणांची एक रांग कोरलेली आहे. '-केसरी २२.९.३६.

वाह्वट-सी. प्रवाह; ओघ; पात्र; मार्ग. 'तैसे इंद्रियांच्या असलेला तेलाचा घाणा. वाहता झरा, वाहती झरी-वाहत- वाहवर्टी । धांवतया ज्ञाना जेथ ठी। ' -ज्ञा २८.४७६. -वि. प्रविद्वित वाहून गेलेला; धुऊन गेलेला. [स. वह् ] साह्वटळ-सी. १ प्रवाह, ओष; धार. २/(सामान्यतः वावटळ) तुफान; वादळ; प्रविद्वातात. [सं. वह् ]

चाह्यण — स्रो. १ प्रवाह; ओघ; लेंढा. २ वहात जाण्याची किया; प्रवाहाबरोबर जाण्याची किया. [सं. वह ]

वाह्यणी —न. १ बाहातें पाणी; पाण्याची धार, प्रवाह. १ (यांच्या उलट जिखणी) वाहात जाणारें पाणी; जोरानें वाह-णारा प्रवाह; पाणी वाहील इतका पाऊस. [वाहण+पाणी]

वाह्यणं — अकि. १ प्रवाहाबरोबर खाली वाहात जाणे; लौंडपांत सांपर्हणें; वहावटीस लागणें. २ झिरपणें, पाझरणें; थेंब-धेंब गळणें, पड़णें. ३ (ल.) बोलतांना विषय सोड्न बोलणें; बहुरूणें; भलतीकडे वळणें, घसरणें. ४ (प्रयत्न, कल्पना, योजना) निष्फळ होणें; बेत वगरें फसणें; वायां जाणें. ५ सैरावैरा जाणें; भलतीकडे जाणें. 'ऐसी पाचवटें जवळिंकं। करूनि वाहाविती स्मिलार्षें।' –ऋ ५५. [सं. वह्]

चाह्यरा—िव. वाहणारा; वाहून जाण्यासारखा; अधेवट पातळ (गूळ, चिखल, गाळ वंगेरे); ठिस्ळ, ढिस्ळ, शिथिल, घलधलीत, लिबलिबीत (शरीर). ₹ (ल.) स्वैर; विषय सोड्न; सुद्धावेगळ (भाषण); वेशिस्त; अनुसंधानरहित (बोल्णे). [सं. वह्]

वाहवा— उदा. शाबास? भले? फार उत्तम? (प्रशंसापर उदार-वाचक अभ्यय) - स्ती. प्रशंसा; वाखाणणी; स्तुति; शाबासकी; तारीफ. [फा. वाह्वाह: तुल. वे. सं. स्वाहावाट्] वाहवाह— खदा. वाहवा पहा. 'करणी केल्यानें वदों जी वाहवाहा। '-दावि १९६.

वाह घिणें — सिक. घालवून वेण; मोडण; घालिण. 'कां धर्म घ्यर्थ तुवां, गांजुनि हा निरपराध वाहिवला। '-मोआदि २.३. 'परकरग स्वकलप्र स्पर्शेचि महायशासि वाहिवर्ते। '-मोवन १२. टं॰.

चाहळ, चाहाळ-पु. ओढा; नाला; ओहोळ. 'वाहळ बोहळ दरे दरकुटे।' -मुबन ७.१४४. [सं. वह ]

चाहळी—की. (राजा.) ओघळ; ओढा; नाला; पऱ्या; ओडोळ.

व्याहळी — स्त्री. तेरडयाची एक जात. [सं. वह्] व्याहा — स्त्री. बाबद. 'बाजेखर्च कागद वाहा व रोशनाई विगेरे सर्च. ' - वाडबाबा ३.३२०. [फा.]

वाहाकिविद्या—सी.(प्र.) वाहकिविद्या; चाबुकस्वाराची कला; [सं. वह् ] 'बाहुकिविद्या. 'तळवागेवर वागे निर्वाळिला। वाहाकिविद्ये वहिला।' वाहीत वाहीत

वाहाटळ-टूळ, वाहाडणें, वाहाणी, वाहाणें, वाहाम, वाहार, वाहाल, वाहावट, वाहावटळ, वाहावण, वाहा-वणी, वाहावणें, वाहावरा—बाहटळ, बाहडणें ६० पहा.

वाहाण—स्त्री. (प्र.) वहाण पहा. चभैपादुका; पादश्राण; जोडां. 'जेयाची वाहाणा। चिंतामणि खेवणा।'-ऋ ५२. [सं. उपानह्] ध्धर-वि. पादुकाधारक. 'थापटे मळिवंटें। वाहाणधकं दीवंटें।'-शिशु ३५३.

वाहाण—स्त्री. ओढा; नाला; ओहोळ. [सं. बह् ] वाहातिक—स्त्री. वाहतुक पहा.

वाहारी—की. (खा.) सुन. 'माही वाहारी गुनाची आहे.' [सं. वधू]

वाहाळ, वाहाळी—(राजा.) (प्र.) वहाळ पहा. 'श्लेष्मेयांची चिखल वाहाळ ।'-भाए ३९६. 'वाहाळ मानिजे जगें।'-दा १.४.१४.

वाहाळ—वि. लागवड केलेली; वहित. [सं. बह्] वाहाळी—स्त्री. शिकार. -शर.

वाहिद, वाहेद—िव. एकः, एकटा. -मराठी सहावें पुस्तक पृ. २१६. [अर. वाहिद]

चाहिनी—स्त्री. पृतना; सेना; सैन्य. [सं.] ०पति-पु. सेनापति. 'तें देखोनि वाहिनीपती। '-रावि २०.५०.

वाहिला—िव. वेगळा; निराळा; पृथक्; वायला पहा. 'तरि झडझडोनि वाहिला निघ।' –ज्ञा ९.५१६. [सं. व्यव-हित+ल]

बाहिला—पु. भोंपळा; पोहणाऱ्याची सांगाडी. [सं. वह् ] वाहिलें—प्र. वहिलें पहा.

वाहि(ही)वा—पुन्नी. शेताची लागवड; वहिवाट; कारभार. वाही—न्नी. १ (ना. ) नाला; ओढा. २ मार्ग; रीत; ओघ; क्रम. ' घ्यावें त्याचें वेणेंचि नाहीं। येचि वाही देखतसों। ' -तुगा ३६७. ३ शेताची मशागत; औताची पाळी; लागवड. -वि. १ वाहून नेणारा; उचलून नेणारा; जो वाहतो, नेतो तो. २ वाहणारा. 'दक्षिणवाही. '[.सं. वहू]

वाही—िव. खोटें; निष्प्रमाण; असत्य; वेडगळ. 'सदािशव रड़ी अलाहिदा राहिल्याने तहलीक किंवा वाही वर्तमान हें खिचत समजल्यावर मागाहून विनंति लिहिण्यांत येईल.' –रा ५.१९९. [अर. वाही]

वाहीक—वि. नेणारा; वाहणारा; वाहून, उचलून नेणारा. [सं. वह ]

वाहीत—वि वहीत पहा. लागवड केलेली, वाहीन—न. (कों.) उसळ. वाहन पहा. [फा. हावन] वाटे नवयौवना हो।'-वामन विराट १.३९.

वाहीम-न. नांगर, रहाट वगैरे ओढणारें जनावर; ओढ कामाचें, ओझ्याचें जनावर. [ सं. वहू ]

वाहीयात, वाह्यात - वि. (ना.) ब्रात्य; खोडकर; त्रास दायक. [ अर. वादियात् ]

वाहील, वाहेल-सी. १ मशागत; लागवड; नांगरट वगैरे शेतकाम. -न. २ पोकळ नारळ; वांझा नारळ. ३ पोहणा-ऱ्याची सांगड.

वाहुटळ, वाहुटूळ-स्त्री. वावटळ पहा. 'गजहरनरशर ततिस वाहुटळ लाजो । '-मोभीष्म ३.६०.

बाहुटा - पु. ( व. ) मुलाची हातांतील वाक. [बाहु ] वाहुरी-सी. बहिवाट पहा. [ बाहणे ]

वाहुदार-पु. जमीन कसणारा. 'वाहुदारांनीं जमीनीचें उत्पन्न देऊं नये. '-के १६.४.३०.

वाहेर-पु. खवळचा मासा. -बदलापुर १३२.

· **वाहो**—पु. १ मशागतः, लागवड. ' पें प्रतिवर्षी क्षेत्र पेरिजे। पिके तरी वाहो नुबगिजे। '-ज्ञा १०.५५. २ प्रवाह; ओघ; धार. 'स्वप्रतीति धारेचा वाहो । करील तैसें । '−ज्ञा १५.२६४. मार्ग; रूढि; प्रघात; गति. ' चालीचाचि वाहो बहुतेक। ' -तुगा ९३१. [सं. वह्=वाहणें ]

बाहोळ-की-दारी - स्री. लागवड; शेतकाम; शेरीची मशागत. ( कि॰ करणें; चालवणें; वाहणें ). -वि. लागवडीची; बहीत, नांगरटीची; पडित नव्हे ती. [सं. वह् ] वाहोळकर-करी-दार-- पु. शेतकरी; शेतीकरणारा.

ं धाह्य-वि. उचलून नेण्यास शक्य, योग्य, आवश्यकः नेण्या-आणण्यास सोईचें. [ सं. वहू ]

वाह्या, वाह्याची अवटी-नाया, नायाची अवटी पहा. चाह्यात-वाहियात पहा.

· **बाळ—सी. (** कों. ) कुंडींत लावावयाची एक वेल.

वाळ-न. पुच्छ; शेंपूट; शेंपटीचे केंस. ' वाजीवाळ धवळ कैसें। तें मज दाखवी डोटसे।' –मुआदि ५.१९. बाळाग्र– नं, बालामः, केंसाचें टोंक. 'चिएकें वाळाम तें ही प्रकाशी।' **∹दा १.५.८.** [ सं. वाल ]

बाळ-सी. १ प्रचारांतुन जाण्याची किया; चलनांतुन जाणे ( नाणें ). ( कि॰ पाडणें; पडणें ). २ जातिबहिष्कार; जातिबाह्यता; , समाजञ्रष्टताः, जातिञ्रष्टताः ( कि० काढणेः; निघणेः, पाडणेः; घालणेः; पडणें ). १ नाशः कुजकेपणाः जीर्णताः सुकेपणाः ( कि॰ पडणें: होंगें; असणें ). ४ लोप; प्रचारांतून जाणें; रह होंगें. -वि. १ प्रचारबाह्य; नाचलाऊ; अन्यवहारित; बंद पढळेलें ( नाणें वगैरे ). ' तसलमात टाकून वाळणें. ' -( बडोरें ) खानगीखातें पृ. १५६०

बाहीम-वि. खोटें. ' जेथे द्विजावांचुनि देव नाहीं। वांहीम र जातिबाह्य. ३ ( ल. ) बेकार; प्रचारांतून गेलेली ( चाल, रीत, प्रघात, नियम ). [वाळणें=टाकणें] वाळीस-वाळीत-घाळणें-टा कणें-जातिबाह्य करणें; जातिश्रष्ट करणें. वाळींत-वाळीस-पडण-जातिबाह्य, अष्ट होणे.

> वाळ-सी. १ मासे मारण्याकरितां तयार केलेली जागा. २ (गो. ) ओढा. [ वहाळ, ओहोळ ]

> वाळई-सी. (कु.) खडपांत राहणारा च गटचा जातीचा मासा.

> वाळका, वाळकुजा-कुडा-कुंडा-वि. १ कोरहा; शुष्क; नीरस; रुक्ष; सुका; सुकट. २ किडकिडीत; बारीक; कृश; रोडका; काटकुळा. [ वाळणें ]

वाळकी-सी. वाळुकाचा वेल.

वाळखो--पु. (व.) वेळ. -वशाप ५२.१.

वाळगणे--अकि. शिजवितांना, भाजतांना लागणें; करपट घाण यावयाजोगें होणें; करपणें; जळणें. [ सं. ज्वल् ; गु. बळणें= जळणे ] वाळगष्ठाण-स्री. करपट दुधाची घाण.

वाळंज, वाळंज—श्रीपु. एक झाड.

वाळंजी--भी. विन खबल्याचा मासा. -बदलापूर.

वाळटी--सी. (गो.) वाळवी.

वाळण-स्त्री. (कु.) १ भातांतून पेज काढण्याची किया. २ भातांतृन पेज काढण्याचे भांडे. वाळणी शीत-न. ( कु. ) पेज काढलेला भात. वाळवण-स्ती. (कु.) पेज काढण्या-करितां भाताच्या तपेल्याच्या तोंडावर लावावयाची मूठ अस-लेली फळी.

वाळणं-अकि. १ सुकर्णे; नीरस होणें; रुक्ष होणें; रस, रक्त इत्यादि आद्दन आईतारहित होणें. २ कृश होणें; रोडणें, रोडावर्णे, क्षीण होणें. [ सं. ज्वल् ] वाळवण-न. बाळण्यासाठीं उन्हांत घातलेलें धान्य. २ वाळल्यामुळें कमी होणारा अंश. वाळत राहुण-(कर.) उपाशीं राहुणे. वाळवर्ण-विण-सिक. १ सुकविणे. २ कृश करणे. [वाळणे प्रयोजक]

वाळणें -- सिक. खिळा वगैरे उपद्रन येऊं नये म्हणून बळ-विणें; बोळविणें. [ सं. वळ्=वळविणें ]

वाळणे-- उक्ति. १ वर्ज्य करणे; टाकणें; त्याग करणें. 'वस्तु घेऊनि वाळिजे। जैसें रत्नासि दृषण ठेविजे। ' -ज्ञा ११.६४२. 'परमेश्वराचां डोळां। वाळुनि देवताचकाचा मोळा।' -भाए ५४३. २ वार्ळीत टाकणें; बहिष्कार घालणें, टाकणें. 'मी रे गोरी चापेक श्री। तुझ्या दर्शनें होईन काली। मग ह वाली जन मज। ' -तुगा १२९. 'कुळें वाळिती जातिश्रष्टातें। ' -मुसभा ३.८७. **३** वजा करणे; परत करणे; निकालांत काढणें.

' खर्च पडलेली रक्कम मांड्न वाळण्यास उपरी अधिकारी. '| वटा. (गो.) वाळो. वाळाकरू-वि. वाळे घातकेला; लहानः वळता करणे पहा.

वाळती-टी-वी--वाळवी पहा.

बाळेबा--पु. १ चांचड; एक प्रकारची तांबड्या मुंग्यांची जात. २ वाळवी; उधई.

वाळय-- पु एक जातीचा मासा. वाळई पहा.

वाळवंट-ठ, वाळबट--न. वाळ्वं मैदान, रण. वाळ-घट-वि. बाळुयुक्त; बाळुचें; बाळुमिश्रित. [ सं. बालुका ] वाळसर-वि. वालुकायुक्तः, वालुमिश्रित (जमीन, जागा ); रेताड. चाळसरा-५ वाळवंट; वाळूची जमीन. 'तेथें जांबुळबुडीं बाळसरा असे । ' -पंच ४.१. [बाळु] वाळुव(वं)ट-न. वाळवंट पहा. ' मग हीवें पीटों देइजें वाळुवंटी । मंदाकिनींचा । ' –িহাহ্য ৩९০.

वाळवट-न. (व.) घोड्याच्या किवा जनावरांच्या केसांचें केलेलें चऱ्हाट. [ वाळ=पुच्छ; केंस ]

वाळवत--न. ( कों. ) केळीचे वाळलेले पान. [वाळणें+पत्र] वाळवांगी---स्री. बेलवांगी पहा.

वाळवी—सी. १ लांकुड खाणारा एक किंडा; उधई. २ लांकूड, वस्तु वर्गरे बाळवीने खालचाप्रमाणे ज्यामुळे दिसावयास लागतें असा रोग कीड, कसर. १ (ल.) चिंता, काळजी, भीति वमेरे शरीर कुश होण्यास कारणीभूत होणारी गोष्ट. 'चिंता या वाळविला पाळुनि तुम्ही स्ववेह तरु वाळविला।'-मोकृष्ण ४५. ८. 'तिकडच्या जिवाला वाळवी लागली. ' -निचं १३९. वाळवेण-अकि. (कों.) वाळवी लागणें.

वाळिशिगटी—सी. शिगटी माशाची एक जात.

वाळा-पु. एक सुगंधि मुळ्याचें गवत; या गवताच्या मुळचा; खस. [ सं. वल्लुर, वाल; हिं. सुगंधवाला; गु. वालो; का. वालदेवहः, ते. वादिवेछ ] **वाळागीर-**वि.वाळ**याचे. '**वाळागीर पडवे आणवा. '-पला ४.२२.

वाळा-पु. १ पायांतील एक दागिना; पदभूषण. 'ते चाल है नुचलेत वाळे।'-सारुह २.७२. 🤏 हातांत घालावयाचा एक दागिना; कडें; लहान कडें. ' नांव सोनुबाई हातीं कथलाचा वाळा. ' ३ कहें; वलय; वाटोळी कडी; भांडचाच्या भोंवतीं अस-केला पुगीर कंगोरा; तांब्या, चंबू वगैरेचा फुगीर भाग. ४ सापाच्या उंसाच्या चुलाणावर कढई वसविण्यासाठीं केलेला वाटोळा उंच- ( नवनीत पृ. १३३ ). [ सं. ]

-खानखातें १५५. [वळणें ] वाळता करणें-घेणें-देणें- 'तो वाळा कलंबाळु । लाल्हातु दिसे । ' -शिशु ३०४. वाळधाचा तांब्या-पु. ज्याच्या खाली वाटोळें स्वतंत्र बुद (बैठक) बसविकेलें असर्ते असा तांब्या.

वाळांच—पु. एक मुलींचा खेळ. -मखेपु ३३७.

बाळांब--पु. (गो.) तरस.

वाळियणे—सिक्ते. (नाविक) वाऱ्याच्या दिशेनें चालविणें; वाऱ्यांत ठेवणें (गठबत). [वळणें ]

वाळी - स्त्री. १ बाळी; नाकांतील किंवा कानांतील एक सोन्याच्या तारेचें भूषण; सुंकलें; (कु.) नथ. २ वेलबींडी नांवाची वेल. [वाळा]

वाळीत--न. जातिबहिष्कार-स्थिति व किया; जातिभ्रष्ठता; जातिबदिष्कृति. उपयोग:-एखाद्यावर वाळीत टाक्णें; -ला वाळीत घालणें; -वर वाळीत पडणें-येणें; -ची वाळीत निघणें-काढणें. -वि. बहिब्कृत; जातिभ्रष्ट; जातिबाह्य. [वाळणें ] **्पञ्र-न.** बहिष्कारपञ्च.

वाळ्(ळू)क-न. १ एक प्रकारची काकडी; चिबुड; धुरती काकडी. २ आवार्युं. [सं. वालुक ] म्ह्र वाळकाची चोरी आणि बुक्यांचा मार=लहान अपराधास इलकी शिक्षा.

ुै वाळुं( ळूं )ज—स्त्रीपु. एक झाड. वाळुंजीचे झाड.

वाळू--स्त्री. १ पुळण; बारीक रेती. २ कंकर; बारीक खड्यांची रेती; जाड रेती. 'जमविला पैका जसा वाळुवा नदीच्या । ' –परा ६८. [ सं. वालुका; प्रा. वालुआ; गु: वाळू; हि. वालू ] (बाप्र.) बाळुची भित-स्री. न टिक्रणारी गोष्ट. बाळुंत-वाळूवर-वाळूमध्ये मुतर्जे-निरर्थक गोष्ट करणे; निष्फळ काम.

वाळू — स्त्री. वाळवी पहा.

वाळ्—स्री (गो.) जेवणी.

वाळे हुं, वाळेस, वाळो - न. (गो.) वाळा (गवत) पहा.

वाळोय-सी. (गो.) वाळवी पहा. वाक्षण—स्री. (गो.) लज्जा.

चि-१ शब्दाच्या पूर्वी लागणारा एक उपसर्ग. हा ( अ ) वियोग, असंधान (उदा० विगत, विघटन); (आ) पराङ्मुखता, प्रातिकृल्य ( उदा० विसर्दशं, विमनस्क ); (इ) जाति, भेद जातीचा एक प्राणि; सापाचें पिछुं; जिवाणूं. ५ स्रोब-याच्या ( उदा० विभाग ), (ई) वैरुध्य; वैपरीत्य ( उदा० विलोम ), बाटीची कापलेली वाटोळी कड; खोबऱ्याचे वलयाकार वाटोळे ह्या अर्थीचा द्योतक आहे. २ केव्हां केव्हां स्पष्टीकरणार्थ अगर तुकडे. ६ एखाया कडयाने वगैरे दिलेला वाटोळा डाग. ७ वळ; निरर्थकहि जोडतात. १ वैशिष्ट्य; आधिक्य ( उदा० विनिपात; बाटोळी गांठ. ८ सामान्यतः वाटोळा उंचवटा, वळ; उदा० विहित ). 'विनिर्मिलें झांकण अञ्चतेचें ।' -वामन, स्फूटक्लोक ४

वि—पुस्ती. १ पक्षी; खगः गहड. उदा० विपति. 'इच्छी एखाद्याच्या आधीन असणें; त्याचा गुलाम असणें. २ (प्रेम विवा ३.४१. [ सं. ]

बिद्यमान.

चिड्न-किवि. (खा.) पाहन. 'रामानें तिमा बोरॉहानें टोंचें पोडलें विइने तिथिल... '- भिही २७. [सं. वीक्ष]

चिकट-वि. १ मोठें; प्रचंड. २ भयंकर; भयानक; भय-कारक स्वरूपाचा. ' विकट देऊनियां हांक । वेगीं सन्मुख लोटला । ' -एकस्व १२.१३३. २ छिन्न; मोडलेला. ' तोचि सहस्राज्जन साचार । विकटबाहो । ' -कथा ३.१७.१९. -दावि २९३. ३ हिडीस स्वरूपाचें: कुरूप. ' प्रजिती विकट दोंद। पशु सोंड गजाची । ' – तुगा ४१६; – ज्ञा ११.१३९. ४ विरुद्धः पैशानीं, कृतीनीं, ओढून घेतलेला त्रास, लचांड. ৹घोर-पाप-विचित्र: अघटित. ' क्षीराब्धीं काळकूट । हें चेकि परीचें विकट।' -अमृ ७.२८६. ५ (गो.) अशुभः, अमंगल (बोलणें, करणें, ऐकर्णे ). ६ कंटाळवाणें. ' सारखें सुख मनुष्यास विकट वाटतें. ' -( लोहोकरेकृत ) विसांवा पृ. ४४. [ सं. ] विकटांत अध्य-यन, विकटोपर्यंत अध्ययन-ज्ञान-न. १ देवपूजेच्या आरं-विव्याजो गणाधियः । हा श्लोक सुद्धां 'विकटो ' पर्यतच म्हणजे अर्धवट येणें. २ (ल.) अगदींच थोडें, अपूरें अध्ययन, ज्ञान; ठौंबेपणा. 'धार्मिक व सामाजिक विषयासंबंधाने आमच्या लोकांचे ज्ञान विकटोपर्यंत जाऊन थडकले होते. '-आगरकर. विकटोपशास्त्री-वि. मह, दगड; ठोंब्या (विद्यार्थी, माणूस).

यिकडी-सी. चातुर्याचें, आलंकारिक भाषण. ' आतां असो हे विकडी । '-ज्ञा १०.६०; -एरुस्व १६.१३०. [सं. विकत्था]

सिक्तण-वि. १ कणरहित. २ (ल.) जवळ धान्य, अन्न नसलेला. ' विकणास कण निधनास धन. ' [सं. ] विकणवा-वि. धान्याचा कणहि जवळ नसलेला (शेतकरी); विकण. ' मग फिटे दु:खाचा ठावो । तंव राह्रटवी रात्रीदिवो । विकणवाते कां रावो । अया परी । ' - ज्ञा १८.५०४.

चिक्कण-सिक. मोल घेऊन देणें; विकय करणें; किंमत षेऊन देऊन टाकर्णे. 'पिता विकी कन्याग्रता । हें अपूर्व काय बोलर्णे. [सं. वि+कथन ] गा ताता। '-कथा १.५.१७१. -अफ्रि. १ कांहीं किंमतीस दिला जाणें; विनिमय होणें. २ (ल.) पटणें; मान्य होणें; चांगला वि+कंपू ] ब योज्य म्हणून चालणें. ' एथें तुमचें शाहणपण विकणार नाहीं. '

कुरुहित नाग विभागन अर्पूनि संधि करवीना। '-मोउद्योग कृपा यानीं) खुषीचा गुलाम बनणे, असणे. चिकत-ता-क्रिक. मोलानें; विक्रीतः; पैसा देउ.न (कि॰ घेणें; मिळणें; देणें.) [विकर्णें] वि॥—( संक्षेप ) १ विनंति. २ विशेष. ३ विद्यमाने ४ (वाप्र ) विकत घेणं-१ खरेदी करणे; मोलाने घेणे. २ (ल.) प्रेमाने किंवा उपकाराने एखाद्यास गुलाम करणे. 'राम म्हणे साधो त्वां वांचिविलें, घेतलें विकत मातें। ' -मोवन ११.१३०. २ ( एखादा अनर्थ ) मुद्दाम आपणांवर ओढ़न आणणें. 'सावध रे कां घेसी मंदा खळनायका विकत मरण। '-मोविराट ४.४४. (वाप्र.) विकतआळ-विकत खरूज पहा. ॰कज्जा, विकता कज्जा-कलागत-कुरापत-पुत्री. भापल्या हृद्दाने, मूर्ख-पणाने आपणावर ओढ़न घेतलेलें भांडण, लघांड; नसता उप-द्याप. **ेखरूज-खोकला, विकता खोकला-पु**. स्वतःच्या पीडा-फजिती-मौत-रोग-लचांड-विघ्न-श्राद्ध-अन्त्री. ( सामान्य अर्थानें ) विकत खोकला; आपणच स्वतःवर ओढ-वुन घतलेलें संकट, त्रांस इ०. 'हें पाहन शेटजी भिऊन जाऊन आपल्या अंगावर घेतलेलें विकत श्राद्ध टाकून देतील असे पुष्क-ळांस वाटलें. '-दि ४.९०. विकतश्राद्ध घेऊन सव्यापसन्य भींचा 'समुख्येंकदंतश्च कपिलो गजकर्णकः । हंबोदरश्च विकटो करणें-( मृताची उत्तरिक्रया, श्राद्ध करण्यास वारस नसल्यास कोणी तरी त्या वेळेपुरता वारस होतो यावरून) आपल्या मागे कांहीं तरी उपद्याप, लचांड लावून घेऊन त्रास भोगीत वसणें. ० तंटा-पु विकत कज्जा पहा. विकता-१ विकत पहा. २ विक-णारा. -पाटण शिलालेख, शके ११२८. ३ विकाल. 'की संभोग-सुखाचिये हाटधारणें। विकते देखीनि सुखाचें केणें। '-शिशु ४७. विकताईचा-वि. विकत घेतलेला. ' गुरे विकताईच्या पेंढ्यांवर पाळावीं लागतात. '-बदलापूर २२. विकतेकरी-पु. रोजच्या खाण्याचे, खर्चाचे जिन्नस विकत घेणारा मृतुष्य: स्वत: शेतीभाती इ० न करणारा, खाद्यादि पदार्थ उत्पन्न न करणारा केवळ विकत घेऊन निर्वाह करणारा मनुष्य. [विकण ] विकाऊ-वि. विकीस टेबलेला: विकणाऊ पहा. विकया-वि. विकणारा: विकेता. (समासांत) ताक-तूप-दृध-पान-विक्या.

विकथन-न. बदनामी; निंदा; एखाद्याविषयीं बाईट

विकंपित - वि. कांपणारा; जलद क्षोभ पावणारा. [सं.

विकरण---न. १ विकार; बदल. २ (व्या.) गणाचा [सं. वि+की; प्रा. विक्रणय ] उहु० पिकेल तसें विकेल. विक- प्रत्यय. पहिल्या गणाचें अ हें विकरण आहे. [सं. ] विक-**णाऊ-वि. विकावयास** टेवलेला, मांडलेला, पुढें केलेला; विकाऊ. रणें-अकि. १ विकार पावणें; क्षोभणें. 'येरी ते दुर्मति जे। विकाणी-सी. विकय; विकी. ' युद् म्हणे तिसां पासीनि विकाणी। बहुधा असे विकाती। ' -क्का २.२४३; -क्काप्र ९९. २ विघ-करितों गुरुथें। '- ख़िपु २.४५.३३. विकलेला असर्णे- १ डर्णे, मोडणें. 'ज्याचें हृदर्थीचे न विकरे ध्यान। '-एभा ३.

विकरे । ' -चिंसेसुत्रें ३९. [सं. वि+कृ] चिकरवर्णे-चिण-िक. विकार उत्पन्न करणें. 'परी मनोधर्मु न लोटे। विकरविलाही। ' -जा २.४१. अापण विकरे आनजीवार्ते विकरवि ।"' -चर्सिसुत्रें ३९.

विकरलें असे । ' - माझा ७.५२. ' विकरलेंपणाचे आठांगुळ केलें।' -शिशु ९०. [सं. वि+कृ]

करणें: मांडणें ). ' शरीर तुला अपिलें प्रचित पहा, कर याचा मिरच्या विकरी मांडिली रे.थें। ' २ विकलेपणा; विकलेली स्थिति. ३ विकीचें उत्पन्न. [सं. विनकी-कय]

विकराल-ळ--वि. भयंकर: भयानक: हिडीस: विकाळ. [ **सं.** वि+ऋराल ]

विकर्तन- ५. सूर्यं. [सं.]

विकर्तन-न. (संगीत) आकर्षण करून ताणलेखी तार तिच्या पहिल्या जागेवर आणणे.

विकर्षण-न. १ ओढणें. [सं. विनवर्षण] विकर्षित-वि. ओढलेला.

विकल-वि. १ असमर्थ; अधु; हीन; मोडलेला; विकृत; विरूपः क्षीणः व्यंगयुक्त ( अवयव, इंद्रिय, मनुष्य ). २ विव्हलः (काम, व्यवहार). विकळ पहा. [सं.] ्ता-स्ती. १ वैकल्य; न्युनत्व. २ (संगीत) गाण्यांत कमजास्त श्रुति स्प्रवणें. [सं.] उणा; व्यंग इंद्रिय असलेला. [ सं. विकल+इंद्रिय ]

ळाच्या अंशाचा साठाव्या भागाचा साठावा माग. [सं.]

विरुद्ध, प्रतिकृत, भिन्न मत. ४ अंदेशा; कुतर्क; आशंका; वाईट १.१९६. २ व्याकुळता; खेद; दु:ख. 'ऐश्वर्यहानीची विकळता। किंवा चुकीचा तर्क, विचार. 'तैसें सांडिले अशेखीं। विकल्पीं जे। ' अलुमाळ नाहीं माझिया चित्ता। '-मुआदि २०.४४. अति--ज्ञा १५.२८८. ६ संशयितपणा; संशय; अनिर्णय; मताचा किंवा की. (काव्य) १ बुद्धिश्रंश; श्रष्टमति. 'नळाची विकळमित **हेतृचा** दुटप्पीपणा. 'ऐसे दिवस लोटतां फार। अवलीस विकल्प होऊन। तटस्थरूप राहिला।'-वि. ज्याच्या बुद्धीला विकळता पातला थोर +' ७ (-अव.) विचार; कल्पना; तर्क. ८ भ्रम. | भाली भाहे भसा. चिकळा-वि. विवर्ण; निस्तेज; फिक्ट (वर्ण, · उभेच संकल्प विकल्प दोघे। '-साठ्ड १.२२. ९ (व्या.) चेहरा). [वि+कळा]

८२५. -सिक. विकार करणें; विकरिवणें. 'प्रथम माया जीवातेंं एकापेक्षां अधिक रूपांचा किंवा नियमांचा स्वीकार. [सं. ] ॰ ঘান্ত তাঁ-संशय उत्पन्न करणें; वितुष्ट, बिघाड आणणें. ' आसुचें तेथे रत होतें चित्त । त्यांत विकल्प घातला तुंबा । '

विकस्रों — अकि. उमलें ; उक्लें ; खुलें ; फुलें . [सं. विकसन ] विकसन-न. उमलण्याचा न्यापार [सं.] विक-चिकरणें—सिक. विखरणें: पसरणें. 'मज पासीनि जाणावें सित-वि. उमल्हेलें; प्रफुहित. 'विकसित लोचनपंकज ज्याचे जननी म्हणे हें चिपडें।'-मध्व. [सं.] ० दृष्टि-स्ती. (नृत्य) वरच्या पापण्या वर व खालच्या खाली ठेवण व बाहल्या स्थिर ठेवणे. चिकरा-री-पुस्ती. १ विकी; विकण्याची किया. (कि० गर्व, राग, करपणा इ०चा दक्षेक हा अभिनय आहे. [सं.]

विकळ-वि. विकल पहा. १ दु:खितः, गालितगात्र. 'परम विकरा। '-होला ९९. ' स्वहस्तें गोणी उसपोनि हातें। विकळ मी तूं या स्मृती ही उडाल्या। '-वामन, भामाविलास ( नवनीत पू. ९९ ). २ विसकटलेला; अस्ताव्यस्त. ' विकळ वेखोनि दळभार। मागधवीरी केला मार। '-एरुस्व १०.४२. ३ अधु: व्यंग. 'बाण खोंचला अति निग्रती । विकळ गेला दोहीं हार्ती। -एरुस्व ११.४४. ४ हीन दशा पावलेला, हतबुद्ध; अस-हाय्य. ' निज मंडपीं शिशुपाळ । करीत होता गदारोळ । भीमकी घेऊन गेला गोपाळ। ऐकोन विकळ पहियेला। '-एकस्व १२.१. ५ विव्हळ; दु:खी. ' लिंग देखिलें भूमीवर । मनी विकळ जाहला । ' -गुच ६.१८३. ६ निस्तेज; नि:सत्व. 'विकळ वरि शिखंडीतें ग्रुरुप्रत ...। ' – मोभीष्म ८.२१. ७ उलट: विपरीत. ' तं**व प्रह** नव्हता सानुकळ। म्हणोनि तव बुद्धि विकळ। '-शनि ३७१. ८ उणाख; अपूर्ण. 'जो साम्यचि परी विकळ। तो द्रष्टांत नव्हे शोबयुक्त. ३ अपुरें; असंपूर्ण; साधनाभावीं हीन दशेस पोंचलेलें निर्मल। '-विपू ७.३३. ९ अमेळ; संबंधशुन्य; विसंगत. 'आतां जाहालिया भ्रमहत । जैसे पिशाचाचे चित्त । मग इंद्रियांचे चेष्टित । विकळ दिसे। ' -ज्ञा ५.५७. १० जड; अस्पष्ट. 'ययाती म्हणे विकलांग-वि. १ विकृत; व्यंग शरीराचा; एखादें इंद्रिय किंवा वाचा विकल । सांगी जातां होतसे । ' -सुआदि २०.१३७. [सं. **भवयव अ**धू, न्यून असलेला २ ( ल. ) अपुरा; उणीव असलेला; विकल ] विकलणे-अकि. ( वॉ. ) १ बुद्धीची प्रा**हदशक्ति जाणें,** अपूर्ण. [ सं. विकल+अंग ] चिकलेंद्विय-वि. एखाद्या इंदियानें नष्ट होगें ( वार्धक्य, विकार इ०मुळें ). 'साधक आळसें विकळे।' -एभा २०.२०२. २ बारगळणें; भ्रम होणें; वेडचासारखे, मूर्बा-विकला-की १ कलेचा (चंद्रविवाच्या एक्षोडशांचा) सारखे चाळे करणें; वडवडणें (विशेषतः म्हाताऱ्यानें, लहान साठावा अंश. २ एक वेळाचे परिमाण; अधी काष्टा. ३ वर्तु- मुळानें ). 'तो म्हातारा अलीकडे विकळला, स्यावरोवर तुम्ही वशास बोलतां! ' ३ भितशय विकल, जेर होणें ( उष्णतेनें, श्रमानें). चिकरुप-प. १ भेदः फरक. २ विरोधः मतमेदः ' दोहींशी ४ नासणे व फुटणे ( दूध, ताक, दहीं ). [विकळ ] ०ता-सी. १ घटिताच विवरूप । शून्यसंकरूप सोयरीके । ' -एहरव १.९६. ३ शिथिरुताः विवरूता पट्टा. ' विवरूता उपजत । गात्रांसी । ' - जा

विकळा-कि. विकला पहा.

हालअपेष्टा.

विकळी, विकळत-सी. चिळस; किळस; शिसारी. **(**कि० येणें).

तर किंवा बदल्लेलें रूप. 'दहीं हा दुधाचा विकार. बाफ, गारा १ ५०. विकीर पहा. [सं. वि⊣कृ] चिक्रिरण-न. १ पसर्गें; हा जलाचा विकार. सुवर्णाचा विकार अलंकार. मृत्तिकेचा विकार विखरणें. २ फैलावणें. [ सं. वि+कृ ] विकिर**णें**-कि. १ पसर्णे; **घट. ' २** दुखर्णे: च्याधि: रोग: अस्वास्थ्य. ३ भाव: उत्थित विखरणें. २ उडविणें: फॅक्केंगे. [ सं. विकीरण ] भावना (कामकोधादि) : क्षुब्ध मनोवृत्तिः; जीव,ची स्वाभाविक, निश्चल स्थिति जाऊन आहेला कसलाहि क्षोभ. 'काम-क्रोध-लोभ- पद्घा. ३ विकिर पहा. [सं. वि+कृ] ० पिंड-पु. १ धर्मशास्त्र-मोड-विकार, मनोविकार, ' 'तिहीं विरक्तीचि ज्वाला घतली। दृष्ट्या प्रत्यक्ष पिंडदान करण्याचा अधिकार ज्यांना पोचत नाहीं याचा हेत भवानी संदर । अंग्रेष्ठें विकार आणियेला । ' -ब १२८. शिथिल मूट. विकिर पहा. २ (निंदार्थी) विकृत, कुरूप मूल. (सं. प्रविस्तार. -हंको ५१३८. ६ भेद; िरनिराळा प्रकार. विकिर+पिंड ] ०वत्-किवि. १ विकिरलेल्या भाताच्या मुठी-'आणि विकारांची जे वारी । ते विपरीत ज्ञानाची परी । ' -ज्ञा सारखा, मुटीप्रमाणें. २ ( ल. ) अनादरानें; उपेक्षापूर्वक. [ विकिर+ विकारी-वि. (रसा. शाप.) विकार करणारा. १ रासायनिक विकीरण-नं १ पसरणें; विखरणें; पांगापांग. २ (शाप.) किया घडवृन आणणारा; (इं) अंक्टिनिक. २ (तर्के.) ज्यांची विकिरण करणें; पृथक्करण. उदा० प्रकाशविकीरण. [सं.] विकीर्ण-किया दुसऱ्यावर घडते तें: (इं.) एजंट. -न्यायप २९. चिका- वि. पसरहेला; विखरहेला. [सं. वि+क ] र्जे-अकि. आकाराला येणे; भिन्नह्म धारण करणे; विकासणें. ं आतां वस्तुजातचि आधर्वे । मजपासुनि जाणावें । विकारटें करून बाजूस टेवणें व उजवा हात नाकाच्या बाँडगासमोर आणन असे । '-ज्ञा ७.५२. विकारवर्णे-एकि..विकारवश करणे. 'वहु टेवणे. [सं.] प्रकारें विकारवावें, चित्त तयाचें तपोवित्त इळ जपुनि घ्यावें। -अमृत, शुक्रचरित्र २१. चिकारी-प्र. साठ संवत्सरांपैकी तेहती सावा संवत्सर. -वि. विकारयुक्त; दुखणेकरी; आजारी; ( रोगानें निश्चितीं । कहनि भूमि विखरली । ' -जै १८.९३. विकरणें, किंवा मानसिक क्षोभानें ) पीडिलेला. ३ विकार करणारें; वाधक. **४ परिवर्तनशील: बदर्लणारें:** विकार पावणारें. ५ नाशवंत. [विकार] विकार्य-दि. स्पांतर किंवा बदल केला जाण्यास योग्य, शक्य, भावश्यक इ० [सं.]

विकाल-प्. अपराह्न: भलतीच वेळ: विलंब. [ सं. ]

विकास, विकासन-पुन. १ उमलेंगं; विकसन पहा. २ प्रफुल्लितपणा. 'विकासें स्वीतें उपजवी।' - ज्ञा १८.२७६. ३ विस्तार: वाढ: परिणति. 'जो विकासाहीवरी उरता।'-ज्ञा १५. ५४९. [सं.] विकासणें-अकि. १ उमलणें; फुलणें; उकलेंं.

नाचा ). (इं.) एव्होल्यूशन. [सं.] विकासित-वि. उँमेलकेला; विकळाप -- की. (गो.) हातवारे; विलाप; शारीरिक उकलकेला; विकसित. [सं.] चिकासी-वि. प्रफुहित करणारें किंवा होणारें. 'सुर्य-चंद्रविकासी कमल. ' [ सं. ]

विकिर - प. श्राद्धविधीत ब्ररह्मणभोजनानंतर पिंददानाच्या वेळी ब्राह्मणांच्या उच्छिष्ट पात्राजवळ प्रासमात्र बलि देतात तो. विकार— य. १ विकृति; बदल; स्थित्यंतर; पदार्थाचें रूपां- ' जैसें न करितां विविरदान । पितर्पिडास होय विघ्न । '-कथा १.

चिक्तार-पु. १ प्रसरण; पसरणे. २ विकीरपिंड, विकिरान्न तंब विकारांची इंधने पळिपली।'-ज्ञा ४.१२९. ४ विनाश. 'ब्रह्म अशा असंस्कृत मृत पितरांस उद्देशन श्राद्धी विकिरत्रेली भाताची १५.५२१. ७ परिणाम. -ज्ञा १७.५९ [सं.] विकारक, वित् विकीराञ्च-न. विकीरपिंड. अर्थ १ पहा. [विकिर+अम]

विकुंचित (करण) - न. (नृत्य) डावा हात आकुंचित

विकुर्णे—सिक. पसर्णे; विखर्णे; सडा घालेंगे. ' एके शरें तो सार्थी। केला यमाचा अतिथी। चहुं अश्वांची शकरें विकिरणें पहा. [सं. वि+कृ]

चिक्रणन(अधर)—न. ( नृत्य ) खालचा ओठ वळविणें. हा अभिनय वेदना, मत्सर, अपमान, आळस वर्गरे दाखवितांनाः करतात. [सं.] विकृणित(नासिका)-स्री. (नृत्य.) नाक-पुड्या संकुचित करणें हा अभिनय दुःख, मत्सर यांचा द्योतक आहे. [सं.]

विकृत-न. १ वीट; किळस; चिणका. २ विकृति पहा. -वि. १ रूपांतर, बदल झालेला; बदललेला. २ तिटकारा, बीट आलेला. ३ मन उडालेला; विन्मुख झालेला; तौंड फिरविलेला. 'प्रेमें विकासलीं कमळें शुद्ध।' -एक्स्व ३ ६. २ शोभणें. ४ दुर्दर्श; विकाळ. ५ बिघडलेला. [ सं.वि+कृ=करणें ] सामाशब्द-<sup>4</sup> वात्सल्य मोठें तुजला विकासे । ' –सारुह १.३. ३ परिणति होणें; | ०जाति –स्री. ( संगीत ) ज्या स्वरावरून एखाद्या जातीस तिचें प्रगति होणें. [विकास ] विकास वाद-प. १ अनुक्रमानें होणारी नांव दिलेलें असर्ते व जिन्यांत तोच न्यास स्वर असून बाकीच्या बाढ: गुणोल्कर्ष: गुणपरिणामवाद. -गीर १६९. २ प्राणी हीन स्वरांबद्दल नियम नसतो ती जाति. यांची संख्या अकरा आहे. कोटीपासून उच्च कोटीप्रत जातात असें मत. उत्क्रांतिवाद (डार्वि- वड्जकैशिकी, वड्जोदीच्यवा, पड्जमध्यगा, गांधारोदीच्यवा

रक्तगांधारी, कैशिकी, मध्यमोदीच्यवा, कर्मारवी, गांधारपंचमी, परिणाम (कि॰ होण). 'गव्हर्नरांच्या धमकावणीचा आम्ही आंद्री, नंदयति. [ सं. ] •स्वर-पु. ( संगीत ) ग्रुद्ध स्वरापेक्षां निषेध करतों. या पुढें तेथें (बारडोलीस) कांहीं विकोप झाल्यास ध्वनीनें कमी किंवा अधिक असा स्वर, विकृतस्वर हुलीच्या पद-तीमध्ये पांच मानितात. रागवर्गीकरणास पांचांपेक्षां जास्त विकृत-ह्वर मानणे सोयीचे नाहीं, हें मत पंघराव्या शतकापासून आज-पर्यंतच्या प्रंथकारांस मान्य झालें भाहे. कलावंत शास्त्रज्ञ नसल्याने स्यांच्यांत त्याबद्दल एकमत नाहीं. पांच विकृतं स्वरांत ऋषभ, गांधार, धैवत, निषाद हे चार कोमल आहेत व मध्यम तीव्र आहे. ३६ इंच लांबीच्या तारेचा ध्वनि व २४० आंदोलनसंख्या षड्जस्वरास गृहीत धरल्यास, पांच विकृत स्वरांची आंदोलन-संख्या व तारेची लांबी खालीं लिहिल्याप्रमाणे आहे.

| स्वर                    | नन्या मताच्या<br>श्रुति | जुन्या<br>मताच्या<br>श्रुति | तारेची<br>लांबी<br>इंच       | आंदोल् <b>न</b><br>संख्या |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| कोमल ऋषभ<br>कोमल गांधार | <b>ર</b><br>હ           | द्धारा<br>६<br>१०           | क्ष<br>३३ <del>४</del><br>३० | २५६<br>२८८                |
| तीव मध्यम               | 9 २                     | 94                          | ٩ ٧ <del>١</del>             | ३३३३                      |
| कोमल धैवत<br>कोमल निषाद | <b>१६</b><br>२०         | 9 ९<br>9                    | २२ <del>इं</del><br>२०       | ३८४<br>४३२                |

विकृति-ती-धी. १ दुखर्गे; आजार. २ बिघाड; विकार. 🧣 राग. ४ शंका; संशय. -पया २४६. ५ भाव; वृत्ति; मनाची वर्षारंभ कार्तिक शुद्ध प्रतिपदेला होतो. [सं.] खळबळ: मानसिक स्थिरतेचा विघात करणारी खवळलेली वृत्ति, मनोविकार. 'नाथिली विकृति निपजे। '-ज्ञा १३.४७६. ६ कुबुद्धि. ७ त्रास; दु:ख. ' आणि संसारदु:ख मृळवणें । विकृती विणें। '-ज्ञा ४.२२२. ८ तिटकारा; चिळस; किळस. ९ चोवि-साच्या संवत्सराचें नांव. १० प्रकृतीपासून पुढें होणारे पदार्थ; मुलभत द्रव्याचे विकार. -गीर १५५. ११ द्रव्याचा रूपभेद; रासायनिक ह्रपांतर; कोणतेंहि पालटलेलें ह्रप. १२ विपाक. (ई.) फर्मेटेशन. -वि. अकराळ विवराळ; विकृत. 'हें रूप जरी घोर। विकृती आणि थोर । '- इत ११.६३२. [सं.]

विकृती-वि. १ विकत घेतलेला (पदार्थ); घरी केलेल्याच्या उलट. २ जे विकीकरितां आहे तें: विकावयाचे. [ सं. विकीत ]

विक्रष्ट-वि. ओढलेला; आकृष्ट. [सं. वि+कृष् ] विश्वासिका-स्ती .( नृत्य ) नाकपुड्या फुगविणें. तीक्ष्णवास, भय, दु:ख, राग, जोराने श्वास सोडणें ह्या भावांचा द्योतक वरील अभिनय आहे.

विकेंद्रीकरण-भवन-न. (शाप.) मुख्य ठिकाणापासून केतु । काशीश्वर विकांतु । '- ज्ञा १.९९. [सं.] फाटाफूट, ऐक्य, एकाप्रता यांचा भंग. (इं.) डिकॉन्सेन्ट्रेशन. {सं. वि+केंन्द्र+कृ किंवा भू }

लोपे बारा। विकोपीं जाय। '-हा १५.२५३. २ अनर्थ; वाईट / (घोडा). घोडधाचें एक अग्रुभ चिन्ह.

त्याची जवाबदारी सरकारवर आहे. ' [सं वि+कुप्=कोपण ] विकोपा(ध्या)स, विखोप्यास-जार्ण-१ अतिशय राग होणे राग भड़कर्णे. २ कुपथ्यानें, विरुद्धोपचारानें जास्त विघडणें (रोग, गांठ, जखम, क्षत ). ३ चिरडीवर जाणे (वाद, तंटा). ४ फाजील, बेसुमार होणें ( किंमत, मोल ). ५ अतिशय वर चढणें; शिखरास पोंचणें. ६ नष्ट होणें; नाश पावणें (मेत्री, प्रीति). ७ विघडणें; नासणें (मसलत, बेत, उपाय, गोष्ट). (कोणी हा शब्द विख=विष पासून न्युत्पन्न झाला असे समजून तदनुरूप अर्थ करतात.)

विक्ती-स्त्री. (राजा. कु.) युक्ति.

विकर्तण-अक्रि. विकार पावणें. [सं. विकृति]

विक्रम-पु. १ शौधै; पराक्रम; मर्दुमकी. 'तुज नमो अमित-विक्रमा।' - ज्ञा ११.५३३. २ विक्रमादित्य नामक उज्जनीचा एक शककर्ता राजा. ह्याचा शक इ.स. पूर्वी ५६ साली सुरू झाला व तो अद्यापि नर्मदेच्या उत्तरतीरी चालत आहे ह्या नांवाचे पुष्कळ राजे होऊन गेले आहेत. ३ चवदाच्या संवत्सराचे नांव. [ वि+सं. कम्=जाणं, चालणं ] •शव.-संघत-पु. विकसादि-त्यानें स्थापिलेला शक. याचा आरंभ काल इ. स. पूर्व ५६. हा शक बंगाल खेरीज करून सर्व उत्तर हिंदुस्थानांत चालू आहे. यांचा

विक्रमा - स्त्री. गतिप्रकार; विक्रांति. -अश्रप १ १८५. [सं.] विकय, विक्रयण-पुन, विक्रणं; विक्रा; मोल घेऊन देणं. [सं. वि+की=विकत घेणें ] विक्रयान्द्राय-पु. (कायदा ) परत करण्याच्या बोलीने केलेली खरेदी; जांगड. [सं. विकय + अनुशय] विक्रयी, विक्रेता-वि. विक्णारा. (समासांत ) अश्व-वृत-तेल-रस-कार्पास-गो-धान्य-अपत्य - सुवर्ण-प्रतिमा - वेद - विद्या -पशु-शरीर-भार्या-विकयी. हे सर्व विकेते निषिद्ध आहेत. [ सं. श्री ] विका-स्री. विकरा पहा. विकर्णे. 'पैशाच्या मोहांत अहंचा विका करणारी अमंगळ स्त्री मी. '-बहकलेली तरुणी १. सि. विकय ] विक्रीत-वि. विकलेला. [सं. की ] विक्रत-वि. (अशिष्ट) विकलेला; विकत घेतलेला. (क्रि॰वेणे=विकणे; घेणे=विकत घेणे ). [सं. विकीत अप. ] विकेता-वि. विकणारा. [सं. ] विकेय-वि. विकला जाण्यास शक्य, जरूर, योग्य; विकाज. [सं.]

चिक्रांत-वि. प्रतापशाली; शुर; पराक्रमी. 'चेकितान धृष्ट-

विक्राळ-वि. भयंबरः भयावह. अकराळ विकराळ पहा. 'दाढा विकाळ तिखटा।' - एरुस्व १२.१०८. [सं. विकराल ] विकोप--प. १ संताप; क्षोभ. ( फ़ि॰ जार्णे ). ' आपणेपे । नामा-वि. खालच्या व वरच्या जवड्याचे दांत लांब असणारा

विकिया—सी. १ बदल; विकार. २ चित्तक्षोभ. ३ अकर्म लोळवर्णे (स्त्रीच्या डोक्यावरील केस ). ३ चंदामेंदा, तुकडे ( थट्टा, इ० ). -शिदि ३४०. विक्रिय-वि. ज्यावर किया तुकडे वरून फेंकून देणें. ' भीम गदा हाणुनि त्या सिंदरद क्षेम-घडते तें. -न्यायप २९.

विक्रीडित-न. लीला; खेळ. 'शार्दुलविक्रीडित '[सं. वि+कीड् ]

विख-न. विष; जहर. 'बुडार्ले सोहळ्याचे सुख। हिर्स्बी विस्त कालविलें।'-एहस्व १२.७. -ज्ञा ९.१४२. -अमृ ५.१. [ सं. विष; पं. विह, विस, सिं. विहु-खु ] मह० विख घेववतें भीख चेववत नाहीं. चिखणें-न. विषार; विष. -स्त्रिपु. सामाशब्द-विख्नागरा-री-पुकी. एक फुलवेल; मोगरीची, जाईची एक जात; रानमोगरा. चिखर-वि. विधारी. -शर वणी-न. 📍 विषाचें पाणी. २ (ल:) पावसाळ्यांतील अगर्दी पहिली वृष्टि. हिने पिकांची खराबी होते; तेव्हां हिच्यानंतर लगेच दुसरी चांगली वृष्टि पाहिजे असते. [विख=पाणी ] विखार-प. १ विषांश; विषारी गुण, ( विषारी पदार्थाचा, सापाचा, औषधीचा ). ' राव-णासी झोंबला विखार । ' २ विषाचा विकार; उपदव; विषवाधा. ( क्रि॰ होणें ). ३ ( काव्य ) साप; सर्प. ' परपीडेविषयीं तत्पर। जैसे विंचू आणि विखार।'-दा ५.३.९१; -ज्ञा ९.१४८. ४ विषारी पदार्थः, विषासारखा पदार्थः ' चंदन आगरु नाना उपचार । गमती विखार हरिवीण। '-ब १६०. [सं. विषार] विखारणें-भिक्त. विष चढणें; विषवांघेनें युक्त होणें. [विखार] विखारा-पु. तालीमखानाः; विषारी औषधः -बदलापूर ३४०. विखारा-**री-वि.** विषारी ( प्राणी, वनस्पति, औषध ). [ विखार ] विखारं -न. साप; विखार पहा. 'विखारं काळिआ जिंतीला।' -दाव ५२. विखाहार-पु. साप. --ख्रिपु. विखार पहा. निख्य-न. १ विष; विख. २ अतिशय कड् पदार्थ. ह्याअथी कड़ शब्दासह येतो. ' हैं औषध कड़ कड़ विख्ख आहे. ' [विख]

विखंड, विखण-न.कीन. भाऊतः, इत्यार (शतकामार्चे, हातकामाचे, विळा, खोरें, कुदळ इ० ). -मोमंभा ( पृ. ४१. वरील मागां परिसिलासे पांडवा । ' - ज्ञा ९.९९. [ सं. विषय अप. ] टीप) [ सं. वि+खंड ] चिखंडणे-सिक. १ फोडणें; नाश करणें; तुकडे करणें; तोडणें. 'ते ते जाण द्वंद्री । सर्पा ऐसे विखंडीन । ' -मुआदि ५.४२; -मोभीष्म ११.५०. २ ताटातूट करणे. 'कह्ननी बंधु वेडा। जोडा माझा विखंडिला। '-तुगा ४०८७. [सं.]

विखम-वि. विषम (संख्या ). [सं. विषम ] विखण-वि. (गो.) विषम; विजोड; अपूर्ण. [ सं. विषम ]

विखरणी—स्नी. इकडे तिकडे पसरणें इ०. [विखरणें] बिखरणें-उकि. १ अव्यवस्थित रीतीनें इकडेतिकडे पसरणें; सक्य खडे। '. २ निष्काळजीपणानें टाकणें, ठेवणें; इकडे तिकडे वि+घटट् ]

धृर्तिला विखरी। ' -मोकर्ण ८.३०. ४ वृष्टि करणें; शिपडणें. 'माते, ज्याचें नाम स्वरतांवरि अमृत नित्य विखरीतें। ' -मोहनुमद्रामायण १६. -अिक. विस्कटणें (केंस, इ०) [सं. वि+क-विकिर, प्रा. विखर; हिं. विखरना; गुज. विखरवुं; पं. विख्खरना ] विखरा-प. १ विखरलेली स्थिति. २ अस्ताव्यस्त पडलेल्या वस्तुः पसारा. ३ उधळपटीः खर्च. 'ओटीभरणाचा गजर पुढें आहे। द्रव्याचा विखरा। '--पला ९२. विख्रणी-स्री. विखरणी पहा. विखुरणें-कि. विखरणें पहा. १ पसरणें. ' विखुरले विकत्याचे कांटे। '-ज्ञा ७.१७०; -अमृ २.७. २ तळमळणे. ' आम्हां नाहीं त्याचा घडला भाटव । त्याचा बहुजीव विखुरलां। '-तुगा ६०६. ३ फुटणें. ' माझें करुणावचन । न ऐकती तुझे कान। ऐकोनि पाषाण। विखुरतसे । ' -गुच १.१३८. विख् (ख्र)री-स्री. प्रसार, पसारा. 'चांदाचिया दोंदावरी। होत चांदणियाची विख्री।' -अमृ १.५६. [ विख्रणे ]

विखळ--वि. अति दुष्ट; दुराचारी. 'मीच विखळ मीच विखळ । येर सकळ बहु बरें । '-तुगा ३९४७; -सारुह ४.६७. [ वि+खल ]

विखळणे, विखळाविखळ—उखळणे, उखळाउखळ पहा.

विखळर्णे—( प्र. ) विखुर्णे. अस्तान्यस्त पसर्णे; इतस्ततः फॅकणें.

विखास-से-- १न. श्रम. वेखासे पहा.

विर्खी—शय. विषयीं. - ज्ञा १७.३२०; - एभा १०.२४२. ' केंवि तुला सुत यो विस्ति कारण तें मज सांग कसें। '-शिवराम शिवकथामृत अ. १९. [ सं. विषये ]

चिखो-पु. विषय. 'हा प्रकृतीविखो आघवा । तुबां

विखोप—( प्र. ) विकोप पहा.

चिख्यात-वि. प्रख्यात; सुप्रसिद्ध; नामांवित. 'हें गीता-नाम विख्यात । सर्वे वाङ्मयाचे मथित । ' - ज्ञा १८.१३२३. [ सं. ख्या=सांगणें ] विख्याति-स्त्री. प्रसिद्धि; कीर्ति. ' तो फारच विख्यातीस चढला. '-नि ७०७. [सं.] विख्यापन-न १ विवरण; स्पशीकरण. २ जाहीर करणें. [सं.]

विगटणें - अफ्रि. भिडणें. ' त्यास विगटले । ' - ऐपो २६९. विगडणें — सिक. १ बिघडणें; मोडणें. [सं. वि+घट् ]

विगडणे - कि. मोकटा करणें, टेवणें; उघडा करून टेवजें. उघळणें. 'दहींभात विखरला चहुंकडे । अद्यापि शुभ्र दिसती विवादनि ठेविति सद अगड्या । '-आ गोरसकी हा २. िसं.

है विगत—वि. १ गेळेळा; गत. २ वेगळा केळेळा; वियुक्त.
१ (समासांत ) ज्याचें गेळेळ आहे असा. जर्से—विगतेश्वयै=एश्वयें
गेळेळा; विगत-स्त्री-संपत्त-प्राण-मत्सर-काम; विगतकोध,
विगतधवा: गत शब्द पहा. [सं.] •विधवा-स्त्री. (शुद्ध प्रयोग विगतधवा). (काव्य) विधवा स्त्री. 'कोरडें तप। जैसे विगत विधवें स्वरूप। यौवन काय जाळावें।'•विषय—वि. विरक्त; युक्ति अप.] विगतप्रशील. 'जयजय देव सकळ। विगतविषयवत्सलः।'-क्षा १८.३. [सं.] •विषयवत्सलः—वि. विषयवासना दवडलेल्यांचा देवार घेणारा. [सं.] •श्लोक—वि. १ भिकेस लागेलेला; विपत्ती-प्रत पावलेला. २ दुर्देवी; हतभाग्य; अकृतार्थ. [सं. वि+गत+श्री] महासुर्खी।'-

चिगत—न. (गुज.) अहवालः, तपशील. [सं. युक्त ]
•धार-क्रिनि. (गुज. सिं.) साद्यंतः, संपूर्णः, तपशीलवार. [गु.]
चिगत—स्त्री. (अशिष्ट) गुक्तिः, विगुत.

विगमन— न. (तर्क.) ज्यांत एक किंवा अनेक विशेष गोष्टींच्या निरीक्षणानें सामान्य नियम स्थापित करण्यांत येतात तें अनुमान; (इं.) इंडक्शन्. —स्यायप १.१२१. [सं.]

विगर्हणा—सी. निंदा; तिरस्कार. [ सं. गर्ह् = निंदा करणें ] विगर्हित-वि. निंदिलेला; तिरस्कृत. [ सं. गर्ह् ]

विगलित—वि. १ पडलेलें; गळलेलें; टाकलेलें; सांडलेलें (फूल, फळ). २ (समासांत उत्तरपर्दी) ज्याचे पडलेलें, गळलेलें आहे असा. उदा० दंत-इंद्रिय-केश-गात्र-नख-वीर्थ-विगलित. त्याचप्रमाणें समासांत पूर्वपर्दी. विगलित-केश-दंत-धेर्य-पर्ण-शक्ति; विगलिताग. ३ शिथिल; ढिला झालेला; खच-लेला; थलथलीत व अशक्त झालेला; ताजेपणा, दाढर्य; ताठपणा, दम ६० गेलेला. ४ घट; दढ. (वि = विरुद्ध असा अर्थ घेऊन) 'विगळित मन माझें तुं करी देवराया।' -दावि ४८२. [सं.]

चिंगळ-ळा-ळी, चिंगोळ—इंगळ, इंगळा इ० पहा.
[याप्रमाणें इबहंल विचा व विबहल इचा उच्चार करून झालेले
पुष्कळ घांबद अशिष्ट लोकांच्या भाषेंत आहेत. उदा० ईश्वर-विश्वर;
इच्छा-विच्छा; इंग्रज-विंग्रज; विचार-इचार; विघ्न-इघ्न इ०.)
३ निखारा. 'की पद्मरागमानुनि जो पदरी विंगळांशि ओतुनि
थे।'-मोवन ९.४६. (वांग्र.) चिंगळ चर्षणें-१ आग
पाखाडणें. 'करुणाशीळ कां हा विंगळ वर्षतो १।'-यथादी
१८.२२७१. २ अमिष्टि होणें. 'जणुं वर्षति विंगोळ। उठति
मृगजळ कल्लोळ।''-अमृत्युव.

विगीत--न. गायन; गाणें [सं.]

चिगीत—वि. नीच; इलकट; दुष्ट; अधम; वाईट ( मनुष्य, वर्तन, कृत्य ). [ सं. ]

् विगीत—न. खुण; मंमें; गौप्य; अभिप्राय (प्र.) इंगित. ' वनराज, आपल हो विगीत खर व्हयना १ ' -बाय ३.२. विगुण—पु. विरुद्ध किंवा न जुळणारा गुणधर्म, प्रकृतिः –वि. १ भिन्न गुणांचा; असदश. २ विरुद्ध; प्रितिक्लगुणांचा. ३ ज्याचा गुण दृषित, भ्रष्ट, विघडलेला आहे असा; गुणहीन. [सं. वि+गुण]

ं **विगुत**—स्री. ( राजा. कुण. ) युक्तिः; इगुतः, विगत **पहा.** [युक्ति अप. ]

चिगुं(गु)तर्णे—कि. १ गुंतणं; आहकणं. ' उद्धव आव-हला पुरुषोत्तमा । त्याचिया प्रेमा विगुंतला।' -एमा ११. २५६. २ गढणें; मम असणें. 'तो विगुंतला असे अंतरीं। महासुर्खी।'-ज्ञा २.३६२. ३ स्पर्श करणें; भिडणें. 'पारंच्या भेद्दनियां घरा।घराघरा विगुंतल्या।'-एमा १२.१५. ४ अडणें. 'चीत चैतन्यी वीगुतलें जेव्हिल देखियले यदुरायाचे पाय।' -धवले ६२.

विगे(गे)रे---अ. (गुज.)वगैरे. -मौज २.६.३०. [अर. वधैरा]

विगोवा—वि. (महानु.) सुक्ति दंणारा. 'सिहाणेआंदेवां विगोवा ।'-शिशु १५३. [ वि+गोवा-गोवणें ]

चित्रह—पु.१ युद्ध; लढाई; भांडण. २ परमात्म्याचा अंश; स्थूल देह; शरीर. 'ब्रह्मांड तो विराटदेहो। त्याचा मुख्य भाग विप्रहो।' –एमा २४.१४६; –रास १.४१४. ३ (व्या.) समासांतर्गत शब्दांचा संबंध व्यक्त करून दाखविण्याची रीति; समासाची विंवा शब्दांची फोड, पृथक्षरण. याच्या उलट संधि. [सं. प्रह्=स्वीकारणें] चित्रही-वि. (समासांत) १ करणारा; पसरविणारा; मांडणारा; याअर्थी. 'लीलाविप्रहि अवतारी हा।' –उद्धवचिद्धन, नागनाथ-चरित्र १५. २ भांडण करणारा, लावणारा. [सं. विप्रह]

विघटणें— सिक. बिघडणें पहा. -अकि. ( महानु. ) तुटणें. 'सव्धुर वीघडिली। परब्रह्माची। '-भाए ९०. [सं. वि+घट्]

विध(धा)टन—न. १ मोइन टाकणें; निर्देशन; फाइन, फोइन, आपद्रन तुकडे तुकडे करणें. २ सामान्यतः फट; फूट; भेग; फाटणें. १ (विघटन) (रसा.) पृथक्षरण. [सं. विमध्य] विधटनारमक-वि. (शाप.) मूळ पदार्थाचे पृथक्षरण होठन तो मूळ स्वरूपांत नाहींसा होईल असें. (इं.) डिस्ट्रविटब्ह, सॅट-बोलिक. विध(धा)टित-वि. १ विभिन्न केलेला; फाइन विवा फोइन तुकडे तुकडे केलेला; विध्वस्ति; विनाशित. २ भम; फोड-लेला. १ दूर; पृथक् केलेला.

विघड — पु. १ (श. व ल.) भाग, अवयव यांची फूढ; भेद, पृथकरण. त्यापासून उत्पन्न होणारी भिन्नता; अव्यवस्था; विघाड. (यंत्रे, अनेकावयवी रचना, संस्था, पक्ष, इ. कांमध्यें ). 'परि अवंधा नित्य ब्रह्मभावा। विघड नाहीं।' – ज्ञा ८.२५७. ३ वियोग; वियुक्ता; वेकी. (क्री, पुरुष, मिन्न

इ॰कांची ). (कि॰ पाडणें, पडणें ). 'विकविला जीव डोंबा टाई नांवाची एक पदत असे. परंतु जुन्या काळीं ती क्वचितच वरीं। पाडिला विघड नळदमयंतीमधी। ' -तुगा ४१३८. ३ उपयोगांत आणीत. ' -बडोद्याचे राज्यकर्ते प. ३५९. विकलता; विरूपता. 'कळां बोहट चढु। परि चंद्रि नाहीं विषद्ध । '-भाए २९४. [ सं. विषट ] विघडणें-न. (महानु.) संकट; आपत्ति. 'सुस्रकर्ता दुस्तहर्ता वार्ता विष्नाची । नुरवी । ' विघाड; भांडण. 'भणती शंभूसी विघडणें। एणेंची केलें। '-आरती. २ (ल.) भूत. 'प्रहररात्रीसी विघ्न येईल येथें।' -शिशु १३०. विश्वडणें-उक्ति. १ नाश करणें, फोडून तुकडे करणें. े-रामदासी २.६६. ३ अपमृत्यु व उत्पात याअर्थी योजतात. २ विघाड करणे; खराब करणे; नासणे. 'प्रचितीविण औषघ घंणे। अपमृत्यु, उत्पात पहा. [सं. वि+हन्=मारणे] सामाशब्द-तरी मग घडचि विघडणे । ' -दा १०.८.६. ३ ताटातुर, वियोग ०कती-वि. अडचणी, विध्ने उत्पन्न करणारा. [सं.] •कार-करणें. ' मंजुळ वदनीं बचनागाची कांडी । शेवटीं विषडी जीव वि. (गो.) विध्नें करणाराः विध्नकर्ताः ॰ नाशक-नाशन-प्राण। '-तुगा ३००१. ४ सोडणें; टाकणें; दूर करणें, विमुख राज-हर-हर्ता-प. गणपति, गणेशाचें नांन. ही देनता सर्व करणें. 'स्त्री कारणें विघडिलीं । सकळहीं जिवलंगें। '-दा ३.२. विघ्नें दूर करणारी आहे. [सं.] **ंसंतोषी**-वि. दुसऱ्याच्या ५० - अफि. १ बाहींसें होणें; नाश पावणें. ' तेवीं गुरुकृपा उजि- कामांत विध्न आलेलें पाहून आनंद मानणारा. [ सं ] विधित-बेहें। ज्यांचे लिंगवेह विघडे। '-एभा ११.२५२. २ तुटणें; वि. विध्न, अडथळा केलेला. [सं. ] चिद्नो-पु. विघाड, विध्न भंगणें. ' जंब जंब भक्तीचें पुर चढे। तंब तंब अविद्या बंध विघडे। ' पहा. ' मध्येंच विध्नो आला, नाहींतर मजा झाली असती. ' -एमा १४.३४०; -बा ९.१७०. ३ ताटातूट होणे; अंतर पडणे; वियोग होणे. ' वत्स विघडिलयां धेनु भेटली । जैसी दुरंगिणी लाकूड, इ० कास असणारी ). पाडसा। '-ज्ञागा २२१. ४ विलयास जाण; गळण; मोडण ( निश्चय, पण, इ॰ ). 'घडिघडि विघडे हा निश्चयो अंत-रीचा । '-राम करणाष्टक. [ सं. विघट ] विघड विणे-सिक. र बीभत्स कृत्य करण्या स्वभाव असलेला. 'विचकढ पोर. ' शिथिल करणें. ' नाडीतें सोडवी । गात्रांतें विघडवी । ' - ज्ञा ६. २१९. विघडाविघड-स्त्री. १ मोडून तोडून टाकणे; नाश करणें; करणें; असम्य बोलणें. ०पणा-पु. वात्यातपणा; अनियमितपणाः मोडतोड. 'परि व्हावया तेथे विघडाविघड । '-दावि २४९. २ बिघडविणे; खराब करणें. ३ बिघडवलेली, खराब केलेली स्थिति. [विघडणें]

होंगें ( तुप, गूळ इ० ). ' विघरलें तें तुप होये । थिजलें त्या दिवळणें, चिवडणें, ओरबड्न इ० डिश्नभिन्न करणें; विचक्ररणें: चिदा-परीस गोड आहे। '-एभा ११.१४५८. ' थिजल्या विद्युरल्या धताची। ऐक्यतान मोडे। '-दा ८.२.३८. २ कमी होणें. "पष्टि लागे विघरों। कांति पाहे निसरों। ' -ज्ञा १३.७५६. 🧸 ( ल. ) गर्भगितत होणें. ' म्हणे, मार्गे जाय, दुत परिभवें विष्कंदन ] श्विचकटा विचकट-स्थी. घाईचें व जोराचे ओढणें. शत्रु विघरे। ' -मो रामायणे युद्धकांड. [ सं. विघरण ]

विघस-पुन. भतिथि इ०कांचें भुक्तरोष अन्न. 'अतिथि विचकडाविचकड-विचकरणें इ० पहा. बगैरे जेवून उरेल तें विघस '-गीर ६७९. [ सं. ]

विघाटणें, विघाटत, बिघाटित—विघटणें ६० पहा.

विघात-प. १ मोडणें; फोडणें. २ मोड्न तोड्न टाकलेली, नाश केलेली स्थिति. ३ नाश; विघाड (कामाचा, मसल्तीचा). विधातक, विधाती-वि. नाशकारक. [ सं.]

विञ्च-नपु. १ प्रतिबंध; भडचण; अंतराय; अडथळा. २

विच-की. (को.) तडा; चीर; भेग; फट (जमीन,

विच-चें--न. (चित्पा.) संध्याकाळ.

विचकट-वि. १ बीभत्स; अश्लील; वेडवॉकडें ( भाषण इ० ). -नि ९७१. [वि+चकोट] (वाप्र.) ०**बोल्लॉ**-अश्लील भाषण असम्यपणा. 'गायनांत विचकटपणा होऊं दतां कामा नये.' -( बडोदें ) कलावंतखातें ५४.

विचक्रदर्णे -- सिक. १ ओढणें व फाडणें; जोरानें, घाईमें. विद्य(घ्र)रणें -- अकि. १ द्रवणें; वितुळणें; विरघळणें; पातळ विडयावांकडया रीतीनें, अन्यवस्थितपणें इकडे तिकडे फेक्णे दिवा रणे. २ विसकटणें पहा. ( विसकटणें या शब्दापेक्षां हा विघातक अर्थानें निराळा व जास्त फडक आहे ). है उचकटणें पहा. [ वि+ शक्ट ?; सं. विचू=वेगळें करणें +कट=जाणें ?; वि+चिकटणें ?; सं. विदार्णे, विचकटणे पहा. [विचकटणे द्वि.] विचकटणे.

विचका-प. १ अब्यवस्थित रीतीनें इकडे तिकडे फेंकलेखा रचरेला, किंवा कालविंदेला ढीग (अन्नाचा, पुलांचा, पळांचा इ०); चिवडाचिवड; पखरलेली, चिवडलेली रास. २ (ल.) विस-कळलेली, नासलेली, भंगलेली, विघडलेली स्थिति (कामाची, 😮 विघन. ५ पृथक्करण. - यंस्थि १४. विघटन पहा. [सं.] मसलतीची ). ३ विघाड; विसकळलेली, नासलेली, उघडी पह-लेली स्थिति (अब्रची, नांवाची ६०). 'वंगाल्यांतील ब्रह्मो विघोटाई की. (बडोदें) जमीनीचें क्षेत्र व कस पाहुन धर्माचा विचका बावू केशव नंद्रांनी आपल्या मुलीचा बालविबाह त्या मानानें कर उगराणीची एक जुनी पद्धत. ' दोवटली विघो- केला म्हणून झाला. ' –टिले ४.१४७. ४ घोंटाळा; गोंधळ. ५

वाईट गोष्टीचें प्रदर्शन. [ सं. विच् ] विचक्रणी-स्री. १ उघडणें; दोहीकडे करणें; विदारणें इ०. २ ( 'तोंडिविचकणी 'चें संक्षिप्त रण । ' -दाव ३७९ [सं. वि+चर्] सप.) तोंड वेडेवांकडं करून वेडावणें. [बिचकरें ] विश्वकर्णें-उक्ति. व अकि. १ उघडणें: दोहीकडे करणें होणें; मोट्याने किंवा |केश साफ करण्याची किया. विच्चरोंग−सकि. फणीने केश साफ विरूप व किळसवाण्या रीतीनें पसरणें; वासणें. २ ( ल. ) उघड करणे, पाडणें, पडणें; जाहीर करणें, होणें. ( गुप्त दोप, व्यंगें ) ३ ( ਲ. ) नासणें; मोडणें; भंगणें; बिघडणें ( कट, मसलत, कास ). **४** (शब्दशः) पाकळ्या, पाने, ओदून काढणें; फाडणें (फुलें, पुस्तके यांच्या ). ५ विचकटणे पहा. उसकटणे. [ सं. विच=वंगळे करणे. सं. विकोचन; विकचीकृ=विकचणें ] विचक्णें शब्दापुर्वी नाम-जोडून अनेक वाक्प्रचार होतात जसें - तोंड विचकणें =१ वांकुल्या, **घेडावण्या दाखिवणें. २** तोंड उघडणें; बोलणें. दांत, वित्तसी विच-कर्णे=( उपहासार्थी ) दांत, बित्तशी दाखवण, काढण, हासणे. कस विचक्रणं=केस विसकळणें. (त्याचें ) विचकर्ले=(तो) नाश पावला, धुळीस मिळाला. विचकून पाइणे-सूक्ष्म द्वशीने वारकाईने पाइणे. विचकापा-पु. ओखडलेली, विचकुरलेली, विदारंलेली, छिन्न-भिन्न केलेली स्थिति. विचक पहा. [विचकर्णे ] ॰ होर्णे-विसपटणे.

विचका-पु. १ पांढरें फूल येणारा एक प्रकारचा गांटींचा वेळ; वनस्पति. २ ( प्र. इचका ) शिक्यीचा एक साधा प्रकार.

विचकु( खु )रणें —सिक. ओरखडणें; चिमटा घेणें; बोच-करणें; हातानखानीं ओद्दन फाडणें. [विचकुरा ] विचकु (खु)रा, विचकोरा-पु. १ नखांनी धरणें, तोडणें, ओढणें: ओरखंडणी. ( कि॰ घेंगें ). २ चिमटा. ( कि॰ घेंगें ). ३ नखांनी ओरबहुन केलेला वग; ओरखडा. [ सं. विच्+कृ ]

चिचखेण--- वि विचक्षण. - सिपू.

विचष्ठा—प. मोटा विचू. [ विचू ]

चिचंबर्णे—न. श्रम; त्रास; कष्ट. 'तैसें स्वर्गसुख लोमें। विचंबणें जें। '-अफि. १ धम पावणे; कष्टांत पडणें; कुंचवणें. 'जैसा क्षाळुनियां लेपु एकु । सर्वेचि लाविजे आणिकु । तैमेनि आप्रहाचा पाइकु। विचंव वायां। '- ज्ञा ६.४९. २ ( महानु ) विटंबना होणें. ' मग अनेगी जाचकणुका। विचंबिजे हा। '-भाए ५०९, दिस्वंबिर्णे - १ कुंवत टेवणें. विसंबवी खोडां घालुनी । ह्राडांचा यां। '-ज्ञा १८.१०५१. २ विघ्न करणे बिचंब-पु. १ संकट. 'साधुसज्जनां त्रिपंतु अडी । '-एभा २३.३९८. २ गरजः, चाड. 'मज काय तीर्थी विचंवु।'-एभा २९ ८०१ [ वि+चिंव-चिंबणें ] विनेबतु सार्णे-कि. संकटप्रस्त करणें. ' आराधितां अनेकी परी । जो तिहीं छोकांते विचेबितु सारी । ' **−**शिद्यु 9६३.

विन्नमोरा--पु. स्त्रियांचा पायांतील दागिना (विंचू सारखा ). ' विरवरमा विचमोरे ।' –ह्यीगीतमाला ६६. [ विचू+ मोहरा ]

विचरण-न. आचरण; वर्तन; चलन. 'काई सिंहाचें विचः

विचरणी-न्नी. १ फणी; कंगवा. २ विचरण्याची किया; करणें; केसातील जटा वैगेरे मोइन मोकळे करणें; पिंजणें; काप-सांतील सरकी काहून साफ करणें. 'मग म्हणतसे माता ! सखयें तुसा विचर्तदे माथा। '-कथा १.८ ७४.

विचरणं-अफ्ति. १ फिरणें; हिंडणे; भ्रमण करणें; भटकणें. विचरे विश्व होऊनि । विश्वाचि माजी। '-ज्ञा २.३६७. र अनिवंध रीतीने वागणे; चेष्टा करणे. ३ संचार करणे. ४ वावरण; व्यवहार करणे. ' निजाकार विचरत । रविप्रकारी असे वर्तत । ' -विषु ३.२७. 'विचरती जैसें साच भावें छोक।'-तुगा २५, [ मं. वि+चर् ]

विचर्चा-स्त्री. १ (सोनारी ) तारेची कडी; तारेची टभ्या नामाच्या आकृतीची जोडणीची कडी. २ एक त्वचारोग; इसब. विञ्रची खरूत-स्री. विंचु उकळहेल्या तेलांन बरी होणारी खरूज. [ विंचु ]

विचर्चा-ण-की: विचवाची मादी. [ सं. वृश्चिक ]

विचन्नणं -- अकि. बावचळणें; भ्रमिष्ट होणें; वेडें होणें; श्रमणें. 'न निघे हा नंद विचळला म्हातारा ।'-मोकूष्ण ३९. ३१. 'दुराचारी रुक्सा निपट सिखये हा विचळला ।'-सारुह ६. ११५ २ मोडगें; सोडणें, सोड्डन जाणें. 'शास्त्रांचिये सोयरिके । विचळिजे येणेचि एकें। '-ज्ञा १३.१६. [सं. वि+चल्]

विचश्रण-वि. १ ज्ञाताः, जाणताः, दूरदृष्टिः, शहाणाः, बुद्धि-मान्. ' साधु हो तुम्ही विचक्षण । ' –मुआदि २०.११५. –ज्ञा ४ ८५. 'धूर्त तार्किक विचक्षण ।'-दा १.१.३२. २ चिकित्सक; राक्ष्मपणें व खोलवर चौकशी करणारा. ' भैंदाचें स्वीकारील कवण-विचक्षण अमूल्य भिष्यपट । '-मोउद्योग ६.४९. [सं. वि+चक्ष= पाहणें ] चिन्नक्षणा-स्नी. चिकित्सा; बारकाईची चौकशी; परीक्षा; फोड ६र.न तपास. ( कि० करणें; छावणें; मांडणें ). विचक्क**णता**-भी चीक्सवुद्धि; दूरदृष्टि. ' शोधांनी एक विचक्षणता प्राप्त होते. ' -हिले ४.४३४.

विन्धा—पु. (सोनारी राजा.) दुबेळकी बारीक खिळा; नक्षी उठत्रण्याचे साधन. [विंचु]

विद्यांचे घर - न. १ विंचवांवें घर. २ ( ल. ) त्रासदायक वस्तु.

चिचार—पु १ कल्पनाशक्ति, बुद्धि यांचा व्यापार; शो**व**; अभ्यासपूर्वक दितन, खलवत; चर्चा; तारतम्य; विवेक; तर्के, मनन. २ विवक, चितन, मनन कहन केलेला निश्चय, निर्णय, निकाल, <sup>भत</sup>. ३ विधिनिषेध; महत्त्व; क्षिति. 'तुझे तुज नव्हे

**ॅुविवंचना; त्रास;कटकट. '** पृथ्वीप्रत्य होतो तैसा विचार जाहला. ' -भाब १५. ' मग तुम्हांस विचार भारी पडेल. ' -शारो ८१. ५ गोष्ट; इकीकतः खरी स्थितः 'कळतां तेथिचा विचार।'-दा विचारणें । कवणें काय आचरावें '-ज्ञा १.२४६. 'पुन हें अवधें ८.८.४३. ' हाराचा सांगावा विचार । तरी यथा म्हणाल तुम्ही विचारितां । ऐसे येत असे माझेया चित्ता ।' - भाए ६४. ६ चाल-्**सर्व।' −शनि १८१. ६ म**त; अभिप्राय; बेत. 'परंतु पुर्जू नये विणें; चालु करणें. 'यःचेनि वीर्यं स्त्रियेच्या पोर्टी। संतती विचा**र्**क हा विचार । कोठेंच नाहीं । ' -दा १.६.१३. ७ युक्ति; उपाय; मनसुबा; मलसत. 'दयानिधि ऋपेश्वरः। सांगता झाला विवारः। ' -गुच ३४.१६. 'चला आमुचे मंदिरा । वोलो पुढील विचारा । ' -कथा १.३.११८. 'घडून येण्यास कोणना विचार. '-रत्न-कांता २१. ८ वर्णन. 'याहीं वेगळे आणीक गुरु। ऐक तयांचा विचार। '-दा ५.२.६९. ९ इच्छा मर्जी; मनोदय. 'तहनामा .तुमच्या विचारे केला जाईल ,'−विवि ३.५ १८७६. [ सं. वि+चर् ] या शब्दाचे अनेक सामासिक शब्द होतात. उदा॰ सारासार विचार-पु. गुणदोष पाइन केलेला वियेक, बनविलेलें मत. सद सदिचार-प. योग्य अयोग्य यांची निवड; चांगले वाईट ठरविणे. **कार्याकार्य विचार-पु.** साधकवाधक प्रमाणांवहन कर्तव्य किंवा अकर्तेच्य तें ठरविणें; करावयास योग्य किंवा अयोग्य यासंबंधी -अनुकुल प्रतिकृल प्रमाणांवह्न मत बनविणे. याप्रमाणे इष्टानिष्ट-कर्माक्म -कर्तव्याकर्तव्य -कार्यकारण - गमनागमन -श्राह्माश्राह्म-धर्माधर्म-पात्रापात्र -पापपुण्य-भक्ष्याभक्ष्य - योग्यायोग्य-वर्ज्या बर्ज्य-बाच्यावाच्य-विधिनिपेध-विहिताविहित-शुभाशुभ-साध्व साधु-संगासंग-विचारइ०. (वाप्र. ) विचार जागविणे-(प्र. ) विवेक जागविणें पहा. विचारांत पडणें-र्विता उत्पन्न होणे; काळजी बाटणें. विचारक-वि. विचारी; विचार करणारा; शोधक. . विचारगम्य-वि. विचार केल्यानंतर समजण्यासारखें; तपास कर-ण्यासारखं; बुद्धीस आकलन करतां येण्यासारखें; चिकित्सा करता केलें. [ सं. ] ुयेण्याजोगे. विचारण-न. १ शोध; चिकित्सा; विवेक. विचा-रणा-सी. १ शोध, चौकशी; विचार, तर्क, कल्पना. ' विचारणा नाना रंगी; रंगी बेरंगी; निरनिराळ्या अनेक रंगांनी युक्त. २ ्रदेवाची । '-दा १६.१०.२८. २ पंचाईतः चिंताः काळजीः गृढः , ३ ब्यवस्था; तजवीज. ' छप्रविचारणा न पुसतां मांडिली । '-सप्र रण विचित्र सेना तें । ' - मोकर्ण ९ १९. ३ तःहतःहेचा; नाना े**२.३७. 'विधियुक्तादि विचारणा सकळिकीं ।'** –दावि ७.२.१२. प्रकारचा, अनेकविध. ' विचित्र अप्ने वाढिलीं तार्टी ।' 'रचना ॰ ४ सप्त भूमिकांतील दुसरी भूमिका. –हंको. विचारणीय−वि. विशेषें विचित्रीं । '⊸ऋ २०. ४ विलक्षण; त≕हेवाईक; लोक-ृ विचारण्यासारखें; ज्याबद्दल माहिती मिळवावयाची आहे असे; प्रश्न ' तो फारच विचित्र मनुष्य आहे. ' [ सं. ] •ता-स्त्री. वैचित्रय: करण्याजोगें; प्रष्ठव्य. विचारणं-उकि. १ प्रश्न करणें; चौकशी- भिन्नता; तन्हेवाईकपणा; सौंदर्य; नानावर्णयुक्तता; रमणीयता: ्साठींपुढें मांडणें; चर्चा करण्यासाठीं प्रस्तावना करणें. २ परामर्श घेणें; विस्मयकारिता. 'विचित्रता भूतांचिया।'-ज्ञा १८.५३९. विचारपूस करणें; पुसणें; परिस्थित वर्गरेसंबंधीं सहानुभृतिपूर्वक किंवा | • वाडा-पु. (व. ना. ) वैचित्र्य. विचित्रत-वि. विचित्र. सदत करण्याच्या दृष्टीनें चौकशी करणें. 'मायेबहीण न विचारी। जाइला पापी परद्वारी । '-दा ३.३.१५. ३ आदर दाखविणें, आज्ञा

गणे; पर्वा करणें; किंमत देणें. ५ विचार करणें; चौकशी, तपास, चर्चा बरणें; ' लघुपतनकें विचारठें. '-पंच २.१. ' एथ सरासार गोमटी।' -मुआदि २४.३४. विचारणें-अकि, चिंतन करों; मनन करणें; विचार करणें. ' मनी विचारी हंकानाथ ।' -रावि. ' विचारिल्यावीण करूं नये तें। '--सारुह ३.२. विचार-पूस-स्री. १ वास्तपुरत; चौकशी; शोध. २ परामर्श; कुशलप्रक्ष. (कि॰ करणें). [विचारणें+पुसणें] विचार-वंत-वान-शील. विचारी-ति. सुन्नः विचार करून वागणारा. ०शक्ति-स्री. बरें-वाईट वेगेरे विवेक करण्याचे सामध्यी; मननशक्ति. क्संगति-स्री. विचारमालिकेतील निरनिराळचा विचारांचा सुसंगतपणा; पर-स्परसंबंधः एकसूत्रताः एका कल्पनेत्रस्न तत्सदश दुसरी कल्पना सुवतं तेन्हां त्या दोहोंगधील साहचर्यसंबंध. • खंकांति-स्री. विचारांचें परिवहन; एक विचार दूरस्थ व्यक्तीच्या मनांत एकाच वेळीं येणें. (इं.) टेलेपॅथी. नीतिशास्त्रप्रवेश ३९०. ० स्थित-वि. विचार करण्यांत, चिंतनांत, मगन करण्यांत निमन्न, गुंग झालेला. 'ऐमें बोलती श्री गुरुनाथु। तंब शिष्य झाला विचारहिथतु।' **्क्षाम**-वि. विचार करण्याचें सामध्ये असलेला; विवेकी. विचा-रित-वि. विचार कहन टरविलेलें; निश्चित; बुद्धीनें स्वीकृत. विचाय-वि. विचार करण्यास योग्य.

विचिकित्सा-सी. १ वारीक चौक्शी: तत्त्वनिर्णय. २ शंकाः संशय. [ सं. ]

विवितित—वि. चांगलें मनन केलेलें: विशेष विचार

विचित्र--न. आधर्य. -वि. १ चित्रविचित्र; अनेक रंगांचा; आधर्यकारक; अचंबा वाटण्यासारखा. ' पाहे तटस्थभावें दोषांचें १ विचार करण्यासारखें; शोध, तपास, चिकित्सा करण्यासारखें. २ विरुक्षण. ' कोणी एक वर्नी विचित्र पुतळा जेवावया वैसला । '

विवित्रगड-पु. किला रोहिडा.

विचीण-की. १ विंचवी पहा. २ विंचवी खरूज पहा.

'ना तरी बालक बोबडा बोलीं। का बांकुडा विचुका पाउलीं।' -शा ९.६. ' विचुक बोलती शब्द घडोघडीं हृदयांतरीं श्रासुनी।' -ऐपो ३०५. घिचुक-वि. असंबद्धः भलभलतेः विसंगत. -क्रिवि. असंबद्धपणें. [ वि+चुक ]

विद्धंबा--पु. अचंबा; भाधर्य; बुचकळा; विस्मय. ' विचंबा पहला देखोनी दृष्टि। ' –मुक्तेआदि ३०.१०८.

विच्चरणी-ण-विचरणी-णे पहा.

विच्य-पु. १ एक अष्टपाद विषारी प्राणी. हा नांगींनें दंश करतो. ( अप. ) विचः विचः इच. २ कृत्तिकानक्षत्र ( विचवाच्या आकारावहन ). ३ वाजलें विणतांना गातावरील दोऱ्या पुढें सरकूं नये म्हणून गांठ दिलेले काथ्याचे तुकडे वापरतात ते. [ सं. वृश्चिक; प्रा. विच्छुभा, विच्छुभ, विचुभ; हिं. बिछ; सि. विछं ] विचकांटा-पु. विंचु अगर इतर दंश करणारा प्राणि. विचु पेब-न. विंचवांनी भरछेले पॅव. ' विंचुपेवी जळी, गर्तित **ढक**लितां। '-दावि २७६.

विच-स्री. हिमालयांत सांपडणारी एक वनस्पति. हीस स्पर्श केला असतां विच चावल्याप्रमाणे वेदना होतात.

विचेतन--वि. बेशुद्ध. [सं. वि+चेतना]

विचे ित-न. कृत्यः, द्वावभावः, कार्यः. [सं.]

विच्चड, विच्छड -- पु. समूह. -हालसप्तशती. [ दे. सं. वि+चि ]

चिड्डाय-वि. पांढरं; फटफटित; फिक्कट; फिकें. ' मुख-कमल तियेचें स्वच्छ विच्छाय झालें। ' –सारह ३.५७. सि. वि+च्छाया ]

विच्छिन-वि. १ तुटलेलें; विभागित; भाग अलग झालेलें. २ छिन्नभिन्न; पूर्ण मोडलेलें; चुराडा झालेलें; नष्ट. ३ ( ल. ) मोडलेला: उहंघन केलेला; अतिक्रमण केलेला ( नियम, विधि, बगैरे ). 'ज्या मनुष्यांचे कुलधर्म विच्छित्र झाले त्यांना हैं जनार्दना ! नरकवास निश्चयेकरून घडतो. '-गीर ६१०. ४ बंद पडलेला; स्थगित; लुप्त; खंडित; बाधित; प्रतिबंध, इरकत आलेला (वंशपरंपरेचें वतन, हक्क, व्यवहार, घंदा, स्थिति वगैरे). ' तुका म्हणे होय दरिद्र विच्छित्र । ' -तुगा १९७. [सं. वि+च्छिद् ] •िकरण-पु. पृथक्कृतकिरण. (ई.) स्पेक्ट्रम. •िकरणदर्शक-पु. प्रकाशपृथकरणयंत्र. (ई.) स्पेक्ट्रॉस्कोप. •िकरणपर-पु. पृथक झालेल्या प्रकाशाचा पद्या. ( ई. ) स्पेक्ट्रम.

अथवा विभाजित स्थिति; निरनिराळे भाग करणें. २ मोडतोड; फोडाफोड; चुराडा; चूर्ण स्थिति. १ खंड; लोप. ' नॉर्मन दसरा; आश्विन शुद्धदशमी. या दिवशी रामाने रावणास मारिलें. जेत्यांनी केलेल्या स्वारीमुळे या संस्थेच्या परंपरंत कांही कालपर्यंत कांहींसा विच्छेद पडला. '-पार्लमेंट ४. ४ पृथकरण. (इं.) घोडा -अस्थप २५. [सं.]

चिचुक-का-विकिवि. (प्र ) विचुक; असंबद्ध; अहस्बळणारें. डिकॉपोक्षिशन. ' त्याचा लागलाच विच्छेद होऊन वेगळे बायु होतात. '-रसा १२४. [सं. वि+िन्छद् ] ०क-वि. विन्छेद ६र-

> विज्ञ-स्त्री. वीज पहा. 'पायांस लावी विज एक हातें।' हरिराजकृत रामार्योचे भाषांतर ८८.

> विजणा-ना-पु. पंखा. 'चवरी इन विजणा। तथ लयो करीन प्राणां। ' –ज्ञा १३.४३४. [ सं. व्यंजन; प्रा. विजण; गु. विजगो ] विजाणवारा-पु. पंख्याचा वारा. 'मज नलगे विज-णवारा । ' -एरुस्व ५.७१. विज्ञणे-न. पंखाः विजणा ढाळणे. विज्ञणे, विज्ञणे-िक्र. वारा घालणे. -ज्ञा ९.१०. ' एकी चबरी विंजती सुंदरा।'-निगा ३१. 'विजिला प्राणसांडी।'-ज्ञा १३.७२०. ' कनकदंडे विजिजाल । ' - पैठणचरित्र. ' तिआं विजी-जती गाभवनीं । कापूरकेळींचां । '-शिशु ३४४. विजणे जाण-विर्णे-पंख्याने वारा भालणें. ' अनुपद तिस कोणी विंजणे जाण-वीती। '-सारुह ३.६९.

> विजन-न. एकांत. -ज्ञा १३.१९८. -वि. लोकवस्ती-रहित; ओसाड; निर्जन; मनुष्य फिरकत नाहीं असा. [ सं. वि+ जन=होक ]

> चिजना--वि. कृश: बारीक: सहपातळ. ' सहक पातळ विजना कंबर पीतांबर नेसली।'-पला ४.३५.

विज्ञबळ-सी. (व. ना.) इजबळ पहा. विसाप.

विज्ञमायली—वि. इजमायली पहा.

विजय-- प. १ जय; यश; जिंकणें; जयोत्सव. १ विष्णुच्या एका द्वारपालाचें नांव. ३ सत्ताविसावा संवत्सर. ४ अर्जुन. ' हांसे विजय मिन म्हणे कां गोपप्रख्या महा बुजाल्या हो । ' -मोविराट ४.८७. [ सं. जि=जिंकणें ] ०**६वज**-पु. जयाची खुणः जयचिन्हः जयाची पताकाः निशाण. विजयी-वि. जेताः यशस्वीः जय पावलेला. [सं.] ॰ माळ-स्त्री. जयकारक माला: यशोदायक चिन्हः ग्रुभ वस्तुः चिजित-वि. १ पराभृतः जिंकला गेरेलाः पराभव झाछेला २ जिंकून घेतछेला; युद्धांत मिळविछेला, युतांत मिळवलेला. [ सं. वि+जित ] जाण-हरणे; पराजय कबुल करणे: कमीपणा पतकरणें. विजेता, विजेया-वि. ( महानु. ) विजयी; यशस्वी; जय मिळवणारा. ' गिरिसम वधुनी कृष्णराजा विजेया ' –गस्तो २०.

विजया-की. १ भांग. २ तृतीया, अष्टमी, व त्रयोदशी विच्छेद—पु. १ विभागणी; वियोग; भेद; विभाजनिक्रया या तिर्धीस नामाभिधान. ३ आश्विन शुद्ध दशमी. या दिवर्शी दसरा हा सण असतो. ४ पार्वती; दुर्गा. [ सं. ] •दशमी-सी.

विजयारुय-वि कर्णमूळ स्थानी दोन भोंबरे असलेला

विजयाभिनंदन-पु. पुढें होणाऱ्या एका शकत्यांचे नांव. असे भोंवरे असलेला (घोडा). -अश्वप १.८८ [सं.]

विजरे—पु. प्रांताधिकारी; पोर्तुगीज गन्दर्नर; न्हाइसरॉय. 'गोवेकर विजरे यांचा व स्वामींचा स्नेह झाला आहे.' -शारो **१.९**२. [ पोर्तु. इं. व्हाइसरॉय ]

विजवटा—वि. बात्यः द्वाडः खोडकरः, उच्छृंखलः दुवैर्तेनीः कुलकलंक; दुर्गुणी. ' शिवाजीच्या मरणानंतर त्याच्या विजवटया केकानें...'-नि ९६८.' उगीच विजवटी हे आणिली काल भाची ' -सारुह ४.६६. [सं. वीज+वत् ! विद्यावत्=दीडशहाणा-भाअ १८३४. विजयवर्तिक-भाभ १८३४]

विजवरा--पु. बिजवरा पहा.

विज्ञवा-लीभव. (अशिष्ट) बीज याचें अनेकवचन. ' स्वरुपाचे तुरती तारे कडारे कड विजया पडतील तुद्रन ।' -पला ४.१७. ' भूकंपा उलुका भालु रीत घन विजवा कडकडती। ' -ऐपो ३११. [सं. विद्युत्]

चिजळणे—अकि. बिलबिलीत होणें; (अांबे, अन्न वगैरे नासुन ) लिबलिबीत होणें; चोथापाणी होणें (दुधाचें ); नासणें. [सं. वि+चल ]

विजाई -- स्त्री. एक क्षुद्र देवतता. 'विंजाई देवी म्हणे मी विजवनी। '-सप्र ५.२७. [सं. विंघ्य+आई]

विजात-सी. भिन्न जात. -वि. १ भिन्न जातीचा; निराळा; वेगळा. ' माणसांसी भुंके । विजातीनें चावे थुंके । ' –तुगा ३३०३. 🤏 ( अपराब्द ) द्वांड; बात्य; त्रांसदायक; अवखळ ( मूल ) [ सं. वि+जाति ] विजाती-वि. भिन्न जातीचा; निराळा; वेगळा; असाघारण; असामान्य. विजातीय-वि. १ भिन्न जातीचा, बर्गाचा, प्रकारचा, कुलाचा; अन्य. २ विलक्षण; अपूर्व; नवीन व **आश्चर्यकारकः तन्हेवाईक. ३ तन्हेतन्हेचाः नानारूपीः बहु**विधः अनेक प्रकारचा. ' परमेश्वराचे विजातीय चातुर्य, उपकारबुद्धि व अपारशक्ति हे गुण दिसून येतात. '-मराठी सहावें पुस्तक पृ. ७७. [ **ů**. ]

विजायली—वि. इजायली पहा.

विजार, विजारत, विजारदार, विजारा—इजार, इजा [ सं. ] रत, इजारदार, इजारा इ० पहा.

या सुवर्मा। विजावळी आत्मया कर्मा। '-ज्ञा १८.२६९.

विजु, विजुका, विजु, विउजु—सी. वीज; विगुत्; विगु- [ विटणें ] हता. ' संहारमेघांचां पोटीं । उकलेति कोळ विज्विकां पुटीं । ' ४३.१८. 'जैसी मेवांत विज्जुनभा '-ब्राप्र ४२४. [ सं. विद्युत् ] | हा एकु । विश्वाकार विटंकु । '-ब्रा १५.६२. [ सं. ]

विजुंभणें — अकि. १ जांभई येणें. २ प्रगट होणें; दिस् विजयावर्त-वि. कर्णमुळांचे ठिकाणी एक व उरावर एक लागणे. ' आनंदसमुद्री संकीडत घडिघडि रोमांच विज़ंभती ' –आविश्वा. [सं.]

> विजोगत-सी. अपघात; भापत्ति; अनर्थ; दु:सकारक घटना. (क्रि॰ येणें; पडणें.) [सं. वि+युज् ] विजोगाचा दिया-पु. (व.) विचित्र माणुसः, विलक्षण व्यक्ति. 'तुमच्यासारखे विजोगाचे दिवे जगांत नाहीतच. '

. विजोड-वि. १ विशोभितः विषमः न शोभणारें ; विसंगत. ' असल्या विजोड संबंधानें नांवाजलेल्या कुंटुंबांस कलंक लागतो.' –टि ४.१३५. **२** न जुळणाऱ्या रंगाचे, भागाचें; **न बसणारें,** जमणारें. [सं. वि+युज् ]

विज्वर-वि. भयंकर; प्राणितिक, दुर्धर; वाईट; नाशकारक. ' संभाजी महाराज औरंगजेब याणीं नेऊन विज्वर प्रसंग गुजरला ' –मराचिथोशा २.

विद्यण - णा - णे, विद्यवणा - विद्यणवारा--विज्ञणा, विजना पहा. (भशिष्ट) इसणा-ना. 'उखा घाली विस**णवारा** ' –कथा १.६.१९७.

विझ्णें—अकि. १ मालवर्णें; शांत होणें; थंड होणें (दिवा, अग्नि वर्गेरे ). २ (ल.) थंडावणें; शांत होणें; मिटणें; दबणें ( भांडण, राग वगैरे ) [ सं. उपशमन ; सिं. उझणु ] विद्यण-न. विझवण्याची, मालवण्याची स्थिति. [विझणें ] • घालणे-विझविणें. ॰ पड्णे-विझणें. चिझवर्णे-सिक. मालवर्णे; शांत करणे. [ विझर्णे प्रयोजक; सि. उझाइणु; गु. विसामणु ]

विद्याणी - उक्ति. भींक पडणें; छेदणें; टोंचणें. 'विद्यती शस्त्रांचें घायटे । ' -दा ३.७.४. [ सं. विध्; म. विंधणें ]

वि( वि )झणें - न. सुताराचें च्छेद पादण्याचे इत्यार. [ सं. विध् ]

विद्युणवारा, विद्युणा, विद्युणे—विजणा पहा.

विट-पु. १ जार; उपपति; ठक; लुच्चा मनुष्य; धूतै; व्यसनी; छंदी. 'भीष्मा मदीया अरि, विट जेवि सतीकुचा मरा-यास। '-मोभीष्म ११.५४. 'जपति जसे पाडाया व्यसनीं सुज-नासि सर्वकाळ विट । ' -मोआदि २८.८. २ गांडु; गांडमराऊ. २ जांबई. -हंको. ४ (नाटय) राजाचा मित्र; रंगेल मनुष्य.

विटक-र, विटका-वि. १ नासलेलें; विटलेलें. ' आंबर विजावळी-- स्त्री. वेगळेपणा; भिन्नता; वेगळीक. 'तैं तरी तिखट विटक जाणोनि । करी त्याग स्वीकार । ' -स्वादि ५.२. ३४. २ विटणारा, उडणारा, फिका पडणारा (रंग, कपडा ).

विटंक-न. घरटें; खुराडें. 'कपोत हुंकार करी विढंकी ।' -शिशु १०१९. -ज्ञा ११ २०४. ' जैसे विजुचे कल्लोळे। ' -जै | -साठह ५.१४. -वि. ऊंच व धनदाट; निविद्ध; अवादन्य. 'ऐसा ् विद्रकणी — स्री. १ वेडावणी; विचकणी; वाकुली. (कि॰ . हाबणें, दाखविणें ) २ कुचाळी; टवाळी; थटा. [विट ]

विटकर, विटकूर—भी. १ वीट, विटेचा तुकडा; रोडा: दोला. २ विटेची पूड; इटकर-कूर. विटकरी-वि. विटेसारखा; विटेच्या पुडीसारखा (रंग).

् विरक्तळ**णं**—अकि. सुटं दोणें; फांकणें.

विटकुली—सी. (प्र.) विडकुली पहा. लहान विडी.

विटगळला — वि. (व.) विटका; वेडाविद्रा; किळसवाणा. विटणां — अकि. १ निस्तेज होणं; मळकट होणं; नजेला वाहींसा होणं; फिका पडणं (रंग, रंगित वस्तु). 'झऱ्याच्या पाण्याने तांच्याची भांडी विटतात.' -पदाव १.१४३. २ शिळे होणें; आंबणं; ताजेपणा, तजेला, सींदर्य, तेज, तकाकी नष्ट होणें. १ कोमेजणें; मलूल होणें; शिळपणें; मलान होणें (एखादें झुड्ग- अकाली अथवा फार दृष्टि झाल्यामुळें). ४ (ल) कंटाळणें; तिरस्कार वाटणें; ओकारी येणें; नकोसें होणें. 'जिर तृं करणाळा गोसावी। भणौनि विटसीना।' -ऋ ५२. 'स्वक्रन्येच्या टार्यी सदय परि झालाचि विटता।' -मोळुष्ण ६२.३४. [सं. विट= धाण; विट्र ध्वनि करणें, शाप देणे]

🕟 विटप-पी---पु. वृक्ष; झाड.

चिटंबणें - चिंणें — उकि. १ उपहास, थट्टा, फितिती करणें; अनमानणें; चेष्टा करणें; लाजविणें. 'विटंबिले भट । दिला पाठी बरी पाट ।' -तुगा २३६. २ विद्यविलें ; कुरूप करणें. 'रूप विटंबील श्रीपती ।' -एरुस्व १६.२७. [सं. विडंब् ] चिटंब - पु. विटंबना; फितिती; चेष्टा. 'वोहरेबीण वाधावणें । तो विटंबु गा ।' -क्षा १३.८३७. चिटंबना लगा - छी. फितिती; मानहानि; अप्रतिष्ठा. 'काय विटंबना सांगों किती । पाषाण फुटती ऐसें दुःख ।' -तुगा २२६०. चिटंबवाणें - वि. अपमानकारक; मानहानीचें. 'त्या कुष्णासी सोयरिक करणें । तेंचि आम्हां विटंबवाणें ।' -एरुस्व २.२७.

् वि**टबंदो, विटेबंदी**— वि. विटांनी बांधलेलें; इटबंदी. [वीट+बंदी]

चिटवणी—न. हानिकारक पाऊस; अकालवृष्टि; अतिवृष्टि; (अशा वृष्टीवर विद्विरीचे पाणी पिकास दावें लागतें).[विटणें+पाणी]

विटवर्ण-सिकः. वेडावर्णः; कंटाळा आणणें. 'मातलें माकड विटवी पंचानना।' -तुगा २४०३. 'हा टायवरी पांडवा। पदार्थ जाती आघवा। विटवी तो होआवा। वैराग्य लाउ।'-ज्ञा १५. २५७. [विटर्णे प्रयोजक]

विटिचिट—स्त्री. विघाड: नाश: विस्कटलेली स्थिति, अवस्था. -क्रिबि. किड्याच्या बुजबुजाटाप्रमाणें; किंडे घोंगावूं लागतात तुर्से. [विट द्वि.]

विटा—५. एक प्रकारचा भाला; इटा पहा. 'त्यामार्गे विटे बाण भाले.' –मराचिथोशा ६९. विटेकरी-३. विटा नांवाचें शस्त्र धारण करणारा; इटेकरी.' पुढें धावती विटेकरी।'-ऐपो १४५.

विटावर्ण--सिक. वेडावर्ण. ' की विटावूं लागे फुंजे। '-हा १३.७६०. ' हरिदासासी विटावी। '-एमा २३.२५८. [ विटलें प्रयोजक ] विटावीट-सी. फटफजिती. ' तेथ विटावीट आववी। होइजे जे स्वभावीं। '-सिसं ४२.१०१.

विटाळ-पु. १ दोषः अपवित्रताः अशुद्धताः विशिष्ट प्राणि-मात्र, वस्तुजात यांमध्यें असणारी अञ्चिता. 'तरी आतां दिठीचा विटाळु गेला ।'-ज्ञा ११.१९२. 'या स्त्रीजिता नित्य विटाळ पाही। '-सारुह ८.११. २ अग्रुद्ध, अपवित्र वस्तुच्या संसर्गानें प्राप्त होणारा दोष: अञ्चिता: अस्पृश्यसंसर्गजन्यदोष. ३ स्त्रियांचा ऋतुस्रावः रजःस्राव. 'रजस्वलेचा जो विटाळ । त्यामध्यें जनम यांसि। '-दा ३.१.११. ४ अभाव, अलिप्तता वगैरे दाखवि-ण्यास हा शब्द योजतात. 'आम्हा विषयांचा विटाळ सदा।' -शिशु २०१. 'त्यांस देशभाषेचा विटाळिह सोसत नाहीं. '-नि २. [सं. विष्टा; प्रा. विट्ठा; प्रा. विट्टाल ] (वाप्र.) •करून घेण-विधवेन वपन करून घेणे. काळवर्ण-विटाळ पसरणे; एकापासून दुसऱ्यास याप्रमाण दोष सर्वभर होणे. • जाणे-१ वेळी अवेळी रज:साव होणें. २ रज:साव होण्याचे अजिबात बंद होणें. विटाळणे-उक्ति. १ अञ्जब, दूषित, श्रष्ट, अपवित्र करणे; विटाळ करणें; होणं. 'जैसे पुत्र विटाळले।'-विपू १.८४. २ केवळ स्पर्श होण, नाममात्र संबंध येण. 'जेवण न जातां तोंड मात्र विटाळलं. ' ॰चंडाळ-पु. नानाप्रकारचा विटाळ; सर्वसामान्य विटाळ विटाळशी-सी. रजःस्वलाः ऋतुस्नात स्त्री. •चंडा-ळशी-स्री. विटाळशी.

विटाळी-सी. (व.) विटकर; विटेचा भुगा.

चिटाळे—न. विटा पाडावयाचा लांकडी सांचा.[सं. इष्टकालय]
चिटी—स्त्री. विद्दांह्च्या खेळांत दांड्ने उडवावयाचा लहान लांकडाचा तुकडा. [सं. यष्टि] चिटीदांडू-पु. विटी आणि दांह्ं घेऊन खेळावयाचा एक खेळ. 'मराठी राज्य कावीज करणें म्हणके विटीदांडूचा खेळ. '

विटी—स्त्री. विडा. 'मंदिस्मत मुखभर विटी।' -लक्ष्मी-नारायण कल्याण, प्रंथमाला [सं. वृत्=वळणे; वीटिका]

निटोरिया—पु. बुरखंडा; भुद्रा. 'जैसे दाणे काढी कणसाचे। मग काय प्रयोजन विटोरियांचें।'-अफळा २९.

चिटोला—पु. (ना.) तात्पुरता घातलेला चुला. [वीट] चिट्ट—पु. १ अतिशय वीट. २ बेरंग; पाणउतारा; तेजो-भंग; फटफजिती.

चिठलाई — स्नी. एक क्षुद्रदेवता. ' विठालाई देवी म्हणे सांगो कायी।' -सप्र ८.५.२४.

विठाई, विठावाई, विठोबाई—स्बी. विठोबास प्रमांतील लाडकें नांव. 'विठाई माउली।' विठी, विठीदांड —विटी, विटीदांड पहा.

विडीच — स्त्री. पौरुष, 'आंगी कस धरिती पण विठिवेवीण.

विदू , विदुमिया—प. पोपट.

विद्व , विद्यो, विद्येबा—पु. विद्रुटल देवाची नांवें.

विठ्वोका, विठ्या- प. वोका; माजलेलं मांजर.

चिठोबारस्त्रमाई— पु. ( अव. ) १ विद्रुल व हिक्सणी. २ ( ल. ) समवयस्क वधूवर; थोग्य जोडपें.

विट्ठल-पु. पंढरपूरची प्रसिद्ध देवता. [सं. वित्=ज्ञान+ ८=श्चन्य, +ल=परिपालक. अज्ञानांचा कैवारी; विष्णु-विट्ठ+ल; का? ] विट्ठलपंती तांच्या-पु. विट्ठलपंत नांवाच्या मगुष्याने प्रचारांत आणलेल्या घाटाचा तांच्या. विट्ठल स्वदाशीण-सवाष्ण-स्वी. जीस विट्ठल हाच केवळ आधार आहे अशी स्त्री, विधवा; विकेशा विधवा. 'गतभर्तृकैच्या मनांत तसला झोंक पाहिजे असेल तर तिनें अगोदर विट्ठलसवाष्ण झालें पाहिजे '-आगर ३.११.

विङ्ठलसुंदरांतक—पु. (सांकेतिक) राघोबादादा. (विङ्गल-सुदर हा निजामाचा दिवाण होता त्यास मारणारा). 'म्हणे म्यां बहुतेक दिधलीं दुःखें। त्या विङ्गलसुंदरांतकें।' –अफला.

विडकुली—स्री. लहान विडा; पट्टी.

विड निब्-लिवु-न. ईड निब्-लिब् पहा.

विडंब—पु. डौल; थाट; त-हा; टेवण. 'जेवीं आरिशाचें प्रतिबिंब। दिसे ,समरूपें स्वयंभ। तैशी स्वरूपतेची शोभ। सम विडंब दोहींचा। '-एभा २४.३०९. [सं.]

चिडंबन-ना—नस्त्री. १.उपहास, फिजती; टवाळी; धरा; चेष्टा एखादी गोष्ठ वस्तुतः आहे त्याहून भिन्न स्वस्पांत देशेव्न तिची टवाळी करणें; उपहास करणें, कुचेष्टामिश्रित दोप—हिंग्दर्शन. यांत कुचेष्टा हा एकच हेतु नसून विडंबित गोष्ठ सुधार- प्याचाहि हेतु असतो.. २ नक्कल; सोंग; बतावणी. ३ दुस-यांचे चिडंबत भेर नक्कल; सोंग; बतावणी. ३ दुस-यांचे चिडंबत अधिक सात्रा करणें; दुस-यांचे आहृति धारण करणें. [सं.विडंब् ] चिथंबित-वि. १ फिजत; उपहास केलेल; झालेला. २ ज्याची कथांपणी होणं (दूध, दहीं वैगरे). विद्युळ-वि. १ आंब केले, अनुकरण, बतावणी केली आहे तो.

विडवर — न. निकृष्टावस्थाः पूर्ण विनाशः फजितिः गाळणः इवेलंडी. –विक्रिवि. अञ्यवस्थितः हिडिसः ओंगळवाणाः, भ्रष्टः निकृष्टः 'राज्य झालें असें वहु विडवरः। उपद्रव फार प्रजेसी।' -कथासारामृत २७.७५.२५.४७. [सं. विट]

विडा—प. १ नागवेलीची पानें, सुपारी, कात, चुना, लवंग, वेलरोडे वंगरे घालून केलेली पट्टी; तांबुल. विडयाचे प्रकार:—कातरविडा; कापूरविडा; तुल्पीविडा; गोविंदिवडा; गोंदिवडा; मोदक्विडा; मोदक्विडा; मोदक्विडा; मोदक्विडा; प्राविद्याचे साहित्य, पान-पुपारी वंगरे. [सं. वीटिका; प्राविटिका] • उचल्लॉ-(पूर्वी एखादें विकट काम करण्याचा प्रसंग आला असतां दरबारांत मध्यें विडा मांडुन ज्यास तें काम करावयाची ईर्षा भसेल त्यानें तो विडा उचलून घ्यावा अशी पद्धति होती. त्यावहन ) प्रतिक्वा करणें; पण लावणें; कार्याची जवाबदारी घेणें. 'जो घहन आणील अनुशाल्वाला। तेणें विडा उचल्वा। ' – जै १३.९. • देणें – १ निरोप देणें; पाटवणी करणें (समारंभ पुरा झाल्यावर विडे वांटा-वयाची चाल आहे यावहन). 'केशवपित रायाचा। विडा घेळन आहेचा। ' – ज्ञाप्र १०२९. २ कामावहन कमी करणें. • पाऊड – पु. विडादिक्षणा; विडा पैसा. 'विडा पाऊड भीतरां। घेळिन रिघती गाभारा। ' – ज्ञा १८.४६.

विडाल-क, दिडालक—पुन्पु, विडाल; विडालक पहा. मांजर, 'बदेके विडालके पाकोल्या। '–क्षेला ११४,

विडाळू—न. पोटांतील आंतडवाचा भाग. ' सात अंगुळें स्नेहाळी । औट अंगुळें पित्ताची खोली । विडाळ् बोलिजे जवळीं । दोन अंगुळें । ' -कथा ५.७.१७५.

विडि, विडी—सी. १ विडा; तांबूल. 'विडि करूनि समर्पि महासती।' -नरहिर, दानवत १७. 'राव होता सुखसदनीं। विडिया दितसे मोहिनी।' -कथा २.९.९३. 'धरा शांतता खाउंद्या विडी।' -होला ८३. २ तंबाखू घालून केलेली पानाची सुरली; विडीचे प्रकार:-प्रमीस, तोकधी, लवंगी, वीचवंद. ३ लग्नसमारंभांत वधूवरांस तोडण्याकरितां देण्यांत येणारी पानाची सुरली, लवंग, खोबन्याची काचली इ०. ४ वसवी; शेंबी; मांडळ; वलय; कडें; लोखंडाची वाटोली चापट कडी (ही सुसल, काटी, दिवटी यांच्या शेवटीं, नांगराचा फाळ वसविण्याकरितां, चाकांच्या तुंच्याभींवतीं व तुंच्याच्या आंतील भागास, रहाटाचा आंत पिरण्याकरिता, जात्याच्या मायणींत, हत्याराच्या सुटीस वैगेर वसवावी लागते). 'विद्युक्तेची विडि। वन्हिज्वाळांची घडी।'-शा ६.१२४. [सं. वीटिका; विटि]

चिडुळणें — अकि. बिलविलीत, लिबलिबीत, थलथलीत होणें ( एखार्दे फळ अधिक झाल्यामुळें, उन्नून, नासुन ), नासणें; चोथापाणी होणें ( दूध, दहीं वैगेरे ). चिड्ढळ-वि. १ आंब-लेलें; नासंख्लें; कुबट झालेलें; शिळें; बेचव; पांचट (पाणी, दूध, दहीं, फळें वैगेरे ). २ निस्तेज; फिका; उतरलेला ( चेहरा,मुद्रा ). ३ मुळमुळीत; रुक्ष; पाणचट; नीरस ( भाषण ). ४ किळसवाणा; घाणेरडा, तिरस्करणीय ( मनुष्य, कृत्य ). [ विट ] चिडोळ, चिढ्ढळ, चिढोळ, चिढोळणें-विइळ, विडुळणें पहा.

विदार---न. विदार पहा. बिन्हाड; राहण्याची जागा; निवासस्थान. ' पावे सुरवाहिक विढार । '-विपू २.४.

विदाळ-वि. तेजःपुंजः, देदीप्यमानः, चकचकीत. 'कीं मुक्ताफळांचा गोळा विढाळ। ' -रावि ४. [ विनढाळ]

विण-शब. बांचून; वीण पहा. 'तें उकलियाविण।' **—विड १**.२.१३७.

विणची वेळ-सी. संध्याकाळची वेळ; सूर्यास्तसमय; तिन्हीसांजा. विणचां-क्रिवि. (राजा.) संध्याकाळीं; सुमारें चार घटका दिवसा.

विणणे— उक्रि. १ प्रथन करणें; गुंफणें; तंतु वगैरे एकमेकांत गंतवन वस्नादि तयार करणें. २ पलंग, माचा, खाट इत्यादि मवार, सुंभ, दोरी वगैरेनी जाळीसारखें काम करून भरणें, गुंफणें. 🧸 टोपली, चटई, वेणी वगैरे गुंफणें; तंतु, दोरे, पेड एकत्र प्रथन करणे. ' कपूरकर्दळीचें हिंदोळें। मृणाळसुताचेनि पाटें विणिलें। ' -शिशु ७७४. ४ तुणणें; दोरा भरणें; जाळीकाम करणें. [ सं. वे: सि. उण्णुं; गो. विणय ] विणकर-स्री. वीण; पोत; विण-ण्याची त=हा; सफाई. [ विण्णे ] विणकर-री-प्र. विण्णारा; कोष्टी; साळी. विणकाम-न. विणण्याची कला; कृति. विणणा-बळ-बी. विणण्याची मजूरी. विणतर-स्री. (बडोदें ) विण-काम: जाळी; वीण. ' एक विणतरीची टिपाई व खुर्च्या ठेवाच्या. ' -स्वारीनियम ७१. विणाई-स्त्री. १ विणकर. २ विणणावळ. विणपी-पु. (गो.) विणणारा; विणकर. विणावणी-स्री. बीणः विणकरः विणण्याचे कार्यः ' मगतिये विणावणीचेनि आधारं। चौकडिया पटत्व भरे। '-हा ९.१०७. ' म्हणौनि भविधेचिया विणावणी । ब्रह्मी पढति प्रभंच रंगाची वाणी । '-माए ५८२. विणीव-वि. १ विणलेलें. २ वेणी घातलेलें.

विणती—की. १ देवास फूल, तांदूळ, सुपारी वगैरेचा साबलेला कील. ( कि॰ लावणें; देणें; टेवणें). २ देवाने असा कौल लावन दिलेलें उत्तर, कौल. [ सं. विनति ]

विणयणी-की. कण्हणं, कुंथणं, वेणा देणं, या किया. विणवणे-अफि. कण्हणें; कुंथणें; विव्हळणें; वेणा देणें. [वेण]

विणवनी-की. विनवणी पहा. 'ऐसी आइकौनी विण-वनी। '-शिशु १६६.

विणा-पु. वीणा पहा. तंबोरा.

विणा-शथ. (प्र.) विना पहा. बांचून, खेरीज; शिवाय. विणावणी—स्री. उपाधि; यातायात. 'प्रपंचाचिया विणावणी। '-विपू १.४३. [विणवर्णे]

विणी-सी. वेणी पहा.

विणुढलें। '-गीता १३.१७७. [ विगें ]

विण्ं--शब. विना; वांचुन. 'ऐसेनि काळ गेले बहुतां। तुआं विणूं। '-शिशु १०४. [ सं. विना ]

विणे—अकि. १ प्रसवर्णे; जन्म देणें; उत्पन्न करणें. (प्राणि, पशु, पक्षी, ऋडे यांचे बावतींत उपयोग. घोडी, गाढवी प्रसवणें म्हणतात; मानवी स्त्रीच्या बाबतीत तिरस्काराने वापरतात ). ' दोघे एके ठायीं केलीं नारायणें। वाढविला तेणें आणि ब्याली।' -तुगा ९३. 'हे गांधारी जरि शतपुत्र मुनीच्या **अनुप्रहें** व्याली। '-मोकर्ण ६.२५; -ज्ञा ८.८८. २ (केळ वर्गरे) प्रस-वणें; कोका बाहेर येणें. ३ ( डोळचांतून ) पू येणें. ४ उत्पन्न करणें; तयार करणें. ' वितां व्यर्थें काव्यें । अलवण हरीविण कविता।' -वामन, नृसिंहदर्पण ३७. [सं. वी ] इह • व्याली आणि चाटा-यास विसरली. १ ज्या आईनें मुलांस नीट वळण लावलें नाहीं तीस म्हणतात. २ अर्धवट काम करणाऱ्यास म्हणतात. विती-फळती-वितीगाभती- स्री.वि. विणारी व फळणारी; विणारी व गाभण राहणारी; वांझ नव्हे अशी; दूधदुभतें देणारी (गाय. म्हैस वगैरे ).

विर्णे-शब. विना; वांचन; शिवाय. 'विर्णे त्यच्या देही खचित आपुला प्राण अबला । ' - विवि १.२०.१८७६.

विणेकरी-पु. वीणा धरणाराः तंबोरावालाः 'विणेकरी रवाब वाले ।'-दावि ७.२.१३.

चितकळणे-अिक. विड्ळणें; नासणें; चोथापाणी होणें (दूघ, दहीं, ताक ). [ विटणें ]

वितंड-वि. १ प्रचंड; विशाळ; मोठें; प्रशस्त. 'तैशी तुझीं मुखें वितंडें। पसरलीं देखे। ' –ज्ञा ११.३७५. 'भन्यह्नय वितंड ।'-दा १.२.१०. 'शिवधनुष्या ऐसे वितंड ।'-इ २६. ७८. २ मिथ्याः खोटें. 'नियोजिली वितंडें।ताळासि येती।' - ज्ञा १३.२१. ' अवर्षे मायामय वितंड । स्वप्नवत् क्षणिक हैं। ' – इ.६५. ३ विचित्र; अघटित; चमत्कारिक. 'यम वर देतसे वितंड की तुं सुख पावसी उदंढ। '-कथा ६.१६.१०५. [सं. वि+तड़ ] -क्रिवि. कुटिल बुद्धीनें; विनाकारण; अहाहासानें. ' येण मांडिकेसे पाखांड । ऐसा निर्भर्तिसतां नितंड । ' -एभा २३. ५१९. वाद-पु. अहाहासानें खोटा पक्ष स्थापन करण्यासाठीं वादविवाद; मिथ्या वाद; दुराग्रहपूर्वक वाद. (समासांत) वितंद-मत-भाषण-कथा-प्रलाप. वितंडा-स्री. (न्याय) व्यथे काथ्या-कूट, वादविवादः अहाहासाचा वादविवाद. ( प्रतिपक्षस्थापनाहीनो जल्पः वितंडा ). [सं.]

वितंष्ट्रणे—िक्र. (महानु. ) वेगवेगळें दरणें. 'साट ताटांतु विणुद्धणें -- अक्रि. रुजणे; अंकुर येणे. 'अध्यासे बीज घाली। परजु परजांदु घाली। ऐसी वितंडीनि सांडी।' - दशांत-OF SIP

चितर्णे — श्रिक. वर्तणें; घड्न येणें; गुजरणें. ' मुक्ताबाई म्हणे वांगया नवल वितर्लें।' — वांगदेवगाथा २२. ' नवल वितर्लें पहा काई।' — रास २.५५३. 'कृष्णातीरीं वितला प्रसंग हो।' — सप्र १७.९. [सं. कृत्]

वितर्णे—अकि. (कों.) वितुळण, पातळ होणें; विर्णे. [वितळणें]

**चितर्णे—अ**क्रि. विटणें. 'बहुत विंतला याकाळें।'-निगा ३७.

वितत—ि पसरकेलें; ताणकेलें; ओढलेलें. [सं वि+तत] वितंत—िकवि. सुसंगत; मिलाफदार; सुस्वर. 'तंत वितंत वन सुस्वर। वार्ये वाजविती परम मधुर।' – ह १०.१३६. [वि+तंत्र]

े **वितथ**—िव. असत्यः, खोटें; अप्रमाणः, मिथ्याः, निराधार. [**सं**. वि<del>।तथा</del>]

वितर्णे—सिक. देणें; बहाल करणें. 'येणे प्रसन्न होवृति अभय तुं वितर।' - भक्तमयूरकेकावली १०४. 'सौख्य सुधा वितरो.' वितरण-न. देणगी; बक्षीस; लाभ. 'देओ वितरण जीमुती। पृथ्वी करी अनार्ती।' - ऋ ५२. [सं. वि+तृ-तर्] वितरेक—प्र. व्यतिरेक पड़ा.

वितर्क-पु. १ विचार; कल्पना; अंदाज; युक्ति, योजना; केतः, तरंग. या शब्दाचा बहुधा अनेकवचनी उपयोग करतात व अशा ठिकाणीं त्यामध्यें अफाटतेची, श्रमणाची, द्रान्वयाची आंक असते. २ विस्तरशः विचार; सर्व बाजूंचा, शक्याशक्यतेचा विकल्पांचा, परिणामांचा वगैरे विचार. [सं. वि=विशेष+तर्क] वितर्कण-न. चर्चा; वाटाघाट; वादविवाद; सर्व बाजूंनीं विचार; साधकबाधक सर्व गोष्टींचा विचार. वितर्कण-अकि. १ द्रवर तर्क बालविणें; अफाट कल्पना करणें, विलक्षण गोष्टी मनांत आणणें, योजणें. २ -सिक. मोकळेपणानें चर्चा करणें; कसून वाद-विवाद करणें; साधकबाधक सर्व गोष्टींचा पूर्ण विचार करणें. (गो.) वितर्कृक. वितर्कित-वि. सर्व बाजूंनीं चर्चा, विचार करेलें व्हालेंक. वितर्कित-वि. सर्व बाजूंनीं चर्चा, विचार केलेला व्हालेंक. वितर्कित-वि. सर्व बाजूंनीं चर्चा, विचार केलेला व्हालेंक. वितर्कित-वि. सर्व बाजूंनीं चर्चा, विचार केलेला वहार दर्शविणारा अभिनय).

[ वितल-न. सप्तपातालांपैकी दुसरें पाताल. [ सं. ]

चितिचित्रणें — अकि. (कों.) चरफडणें; धुसफुसणें; आरडा ओरड करणें. [उतणें] चितिचित्रला-विकितिः १ गेरशिस्तपणें; अजागळपणें; चिवडाचिवड करून (खाणें वगैरे). २ अजागळ; बावळी; गवाळ (मुद्रा, वर्तणुक वगैरे).

चितस्ती—स्ती. वीतः अंगठधाच्या टोंकापासून करंगळीच्या शेवटापर्यतः अधिकतम अंतरः [सं.]

वित(तु)ळणं—शकि. १ विघरणं; विश्वळणं; द्रवणं; पाझ-रणं. २ को मेजणं; फिकें पडणें; निस्तेज होणं. 'गजबजले लोक समस्त । सकळ रंग वितुळला ।' ३ (ल.) फाटाफूट होणें; पांगा-पांग होणें; विस्किळत होणें; अस्ताव्यस्त पसरणें (आभाळ, ढग, सैन्य, राजकारण. पंचाईत, जमाब, अज्ञान वगेरे ). 'तुक्षिये कृपेचेन बळें । वितुळती आंतीचीं पडळें ।' –दा १.२.३. ४ विरणें; फिसकटणें; मधल्यामध्येंच मोडणें; नाहीसें होणें; जिरणें (बेत, मसलती, युक्ति, कल्पना). ५ दयेनें, करणेनें मन आई होणें; अंतःकरण पाझरणें. [सं. विनताल]

चितान—न. १ छतः, चांदवाः, छत्रः, भाच्छादनः, मंडप. 'अधिष्ठानावर सुंदर छत्राकार वितान होतें ' –सूर्य ३६०. २ विस्तारः, पसारा. 'विविध याग वितानें।' –ज्ञा १५.१८ ३ आकाशः, शून्य. [सं. वि+ततः]

वितापात्र—वि. (गो.) उद्धरः, वात्रर.

चिताल-ळ—िव. बेताल; विसंगत; विलं ाचा. चालतां बैसे विताळाचा येऊनि धका। ' -दावि २३.२. चिताळी-वि. बेताल वाजविणारा; बेताल. 'विताळी तो विताळें वितंडें वेगळा। -दावि २३.३. [वि-ताल]

चिताळ—वि. मोटया ताळ्चें. 'एके दीर्घकेंठे विताळें। विकटे एकें।'-ज्ञा ११.१३९.

वितिपात - पु. ( अशिष्ट ) (प्र. ) व्यतिपात पहा.

चितुरणी — स्री. ताटात्टः, वियोगः, फाटाफूट. 'तरी विषयें-द्रियमिळणी । करूनि घाये वितुरणी ।' –ज्ञा १६.८९. [वि+तुरणें]

वितुष्ट-न. वैमनस्यः, वांकडें, बेबनावः भांडण. [सं. वि+ तुष्टि]

वितुळणं--वितळणं पहा.

वितृष्ण—वि. निरिच्छ; ज्याला कोणतीहि इच्छा, गरज नाहीं असा. 'तरी सवैविषयी वितृष्ण।'—ज्ञा १७.३१. [सं.] वित्त—वि. ज्ञात, माहीत असलेलें; समजलेलें. [सं. विद्या जाणों]

वित्त—न. १ द्रब्य; धन. 'जो बाधोनि असे डोळा। विताशेतें। ' - ज्ञा १२.६८२. र मालमत्ता, संपत्तिः ऐवजः मालकीच्या
वस्तृ. [सं. विद्=मिळणें] सामाशंब्द— ०घोषणा-स्त्री. द्रव्याचा
ध्यासः पैशासंबंधी चिंतनः धनलोभ. ०प-पु. कुबेर. ०पिसा—
वि. द्रव्याचे वेड लागलेलाः पैशाशिवाय कांहीं सुचत नाहीं असा.
०पिसं—न. द्रव्याचे वेड, धनलोभ. ०विषय—पु. धनदौल्तः
मालमताः ऐहिक संपत्तः ऐवजः पैसा. [सं.] ०शाट्य-न.
ऋषणताः, चिक्कूपणाः कबडीचंबकपणाः, कद्रुपणाः कार्पण्य. [सं.]
वित्तेशा—पु. कुबेर. 'रौष्यादी तुल्लिला पर्दे प्रबल्लिला विध्वंसिला। '—सुरामाण युद्ध १२५. वित्तेषणा—स्त्री. द्रव्याविषयीं
इच्छाः धनलोभ. [सं.]

विसाण-न. वितान पहा. 'विताणें गुढरे असंख्ये मानु।' -धबळेषु ४८. ( पाठभेद ) .

वित्पत्ति, वित्पन्न—व्युत्पत्ति, व्युत्पन्न पहा. ' नांवासाठीं द्विजाती भले । ' −िवरेश्वर, सोमवारचरित्र ५. [ सं. ] मेघे भार। नलगे फार वित्पत्ति। ' –तुगा ४५८२.

वित्रस्त, वित्रास—वि. भयभीतः, भ्यालेलाः, घावरलेलाः, विषाद्युक्त; सर्चित. 'इतकी खबर ऐकुन मग भाऊ झाले वित्रास।' -ऐपो ४४६. [सं. वि+त्रस्त] वित्रास-पु. भय;भीति; दरारा. वित्रिभलग्न---न. (ज्यो.) त्रिभोनलग्न पहा. [सं.]

विथर-पु. पांगापांग; विस्कटलेली स्थिति; गोंधळ; अस्ता-ड्यस्तपणा (कामधंदा, व्यवहार वगैरेचा ). -वि. १ ओळंब्यांत नसलेली (भित, दगड, वीट). २ मिश्र; भेसळीचा; भलत्याच प्रकारचा, वाणाचा, वर्णाचा (कपडा, नार्णे, वस्तु ). ३ ( ल. ) विचित्र; अनियमित; गैरशिस्त; असंबद्ध (वर्तन, भाषण, कृत्य). विसंगत, असंबद्ध (बोल्जें, बरळ्जें ). [वि+थर] विथर्जें -अिक. अनिर्वध वागणें; बेताल होणें; मार्ग सोडून जाणें.

विथानक, विथानीक—वि. (अशिष्ट) व्यथानक पहा. विथापाक-पु. (अशिष्ट) विषडणें; नासणें (तयार होत भसलेला पदार्थ, घटना ); विघाड; नाश.

निर्माण केली. '-नि ४४२. [सं. वीथिका]

चिद- पु. जाणता, ज्ञाता, ज्ञानी पुरुष. -वि. ज्ञानी.

विवग्रहणें - उक्ति. (कों.) लचकणें; उसण, करक भरणें; मुरगळणे.

बोलिजे। हा हो जी राहिजे। '-शिशु ६७२.

विद्रध—धावि. १ करपहेलें; जललेलें. ' गुष्कें अथवा स्निग्धें। सुपर्के का विदग्धें।'-ज्ञा १५.९. २ अर्धकच्चें; अर्धवट शिजलेलें (अन्न). ३ अर्धवट करपलेलें व अर्धवट कच्चें (अन्न). **४ उत्तम शिजलेलें**; चांगलें भाजलेलें (अन्न वर्गरे ). 'शुब्कसुपक विदाध । चतुर्विध अने उत्तम खाद्य। ' ५ ( ल. ) कुशल, चतुर; हुशार; निष्णात. [ सं. वि+दह्-दग्ध ] चिद्रग्धाजीर्ण-न. अन्न अर्धवट पचल्यामुळें होणारें अजीणे. यांत घशाशीं आंबट येतें. **चार** प्रकारच्या अजीर्णांपैकी एक प्रकार.

विंदणी—की. (ओसवाल) सुन. -बदलापुर २८३.

चिद्ध्वी-व. (ना.) आतताई; विक्षिप्त व स्रोडसाळ. [विदग्ध अप.]

- विदरा-वि. कुरूप. ' धुत कोणासही नको विदरे।' -मोभनु ६.१०. ' शहांगुळें गेंगाणें विदरें।'-दा ३.६.४२. [सं. विरूप]

विदर्क-न. (कों.) लहान छिद्र, भोंक [सं. विध्] विदर्भ-पु. वऱ्हाड. 'पूर्वी येकपुरी विदर्भविषयी दोषे

विद्विद्णे-अफ्र. १ मऊ; बिलबिलीत होणें (फळें वमैरे). २ चरफडणें; वितवितणें. विद्विदा-वि. बिलबिलीत झालेला; अविकलेला; अधिक झालेला; उतरलेला ( आंबा वगैरे फळ ).

विदळ-वि. १ डाकलग; डाक लावलेलें; हीणकस. 'विदळ बहु चोखा। मीनलिया वाला एका।'-ज्ञा १३.१००८. २ ज्यांत दळ, गर, सार नाहीं असें. [सं. वि+दल]

विदळणें — सिक. (महानु.) नाश करणें; निर्दालन करणें;मारणें. ' विदळीतु भवदु:खा नास्तिविद्या प्रकोषा। '-गस्तो ७. ' अयजयु देव प्रबल । विदल्लितामंगळकुळ ।'-ज्ञा १८.२ [ सं. विदलनम् ] विदळा-पु. माघांत पिकणारा कुळीथ. -कृषि ३२७.

विदा-पु. पाठवणुक; निरोप देणें; रामराम करणें; आशी-र्वाद; शुभर्चितन, [ अर. बिदाअ ] यिदाई-स्त्री. निरोप; पाटवणुक; विथविथ-पु. (चित्पा. ) कंड्; खाज. -मसाप २.३६७. वियोग; पाटनणी; जातेसमर्थी दिलेली मेट, देणगी. विदा करणें-निरोप देणें; पोंचविण्यास जाणे.

विदाण-न---न. १ कौशल्य; चातुर्य; कारागिरी; लाघव. 'जिया अहंकाराचेनि विंदाणें। जगचि धरिजे। '- ज्ञा ७.२१. विथिका--सी. मार्ग. 'अशा प्रकारची नवी विथिका त्यांत 'मांडिलें विदान । ख्याल सुखाचें संधान । '-तुगा १३३. 'वेगीं विंदान पाहे माझे '-एरुस्व ९.१४. २ कपट; कारस्थान; युक्ति; व्युद्धः, कावा. ' छळितयां विंदाणा-। मार्जी जुं तें भी विचक्षणा। ' -ज्ञा १०.२८४. 'आडु वेगु विंदाणु। आज्ञा शंका प्रतारणु। ! -ज्ञा १३.२७१. ३ निग्रह; वेध; लक्ष. ' जैं इंद्रियां विंदाण लागे। ' बितुंग्द्—वि. (अप.) विदाध. 'तंव विद्रद मालतियां -ज्ञा ६.३६५. 'मुक्ले पूर्वस्थान । स्वरूपाचे विदान । '-भज २६. ४ लीला; चमत्कार, चरित्र; करणी; गती ' मायेचें परम विदाण।' -रावि ६.६७. ' ऐसे कर्माचें विदाण । भोगिल्यावीण सुटेना । ' -शनि २०३. 'केलें विदाण ठाईच।'-दावि २.९५. ्सं. विज्ञान ] चिंदानी-वि. कुशल; कारागीर. ' मंडपाची रचना हरुषे करी विश्वकर्मा विंदानी। '-धवळे उ १४. 'ऐसा व्यासे विंदाणिये। गीता प्रासादु सोडणिये।'-ज्ञा १८.४४. -पु. कारागीर. 'तशी आतां कोकुनामें विंदानी। '-कथा २.१५.१०१.

विदारणें-- उक्रि. १ फाडणें; विर्णे. 'तें चौभेरी गिधीं विदारिजे। '-न्ना २.२००. 'विदारिन कुंभस्थळे। '-एरुख १०.५७. २ फोडणं; तोडणें; तुकडे करणें. ३ (काव्य.) टार मारणें; बधणें; कत्तल करणें. 'हिरण्यकस्यप विदारिला। भक्त प्रस्हाद रक्षिला। ' -तुगा २५२७. ४ (ल.) विचिकित्सा कर्ण् उघडणें; उकलणें; फोड करून सांगण (विषयाची ). ५ ( स्ट्राई) पांगापांग करणें; फाटाफूट करण; फांकाफांक करण; पळवून, हुसकुन लावणें. ' जैसा गज वटा आंतु । सिंह लीला विदारित 1 ? म्हा १.१६२. [सं. वि+ह= फोडणें, चिरणें ] विदारक-वि. स्मारणारा; चिरणारा. विदारण-णा-णी-नस्ती. विदारण्याची किया (सर्व भयी). विदीर्ण-वि. फाडलेंलें, भम्न. विदारणीय, विदार्ण-वि. फाडण्यासारसें. विदारित-धावि. फाडलेंलें. विदार्शक-धान (गो.) फाडावयास. विदारून सांडणें-स्मार्डणें-पांगापांग करणें; उधळ्त लावणें; पळवून लावणें. ' कीं जिलद्वाल प्रभंजन। विदारून सांडी जैसा। ' विदारण्या-वि. भांडाभांडी लावणारा; भेद करणारा; चहाड; चुगळखोर; भागलाव्या.

विदारणें — अफ्रि. (कु.) स्वैर, स्वच्छंदी होणें; उधळणें; व्यसनी होणें; अनिबंध वर्तन करणें. [सं. वि+द]

विदारी—पु. १ मणि किंवा मोती यांस वेज, छिद्र पाडणारा. १ क्षत्रिय माता व वैश्य पिता यांची संतति. [सं. विध्]

चिदाह—पु. १ ज्वलन; पेटणें; जळण्याची किया. २ भयंकर आगः धगधगित उष्णताः उष्मा. [ सं. वि+दह् ] चिदा-हक, चिदाही-वि. १ जाळणारें. २ ( ल. ) पाचकः खाणारें: गंज बढविणारें ( धातुस )ः नाशकारकः कुजविणारें.

विदित—धावि. १ ज्ञातः, माहीतः, टाऊकः, प्रख्यातः ' विदित पार्यापाशीं सर्वे आहे । ' –तुगा १५१२. २ कळविळेलें, जाहीर केळेलें, सुचितः [ सं. विद्=जाणणें ]

विद्शा—स्त्री. पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर या चार मुख्य दिशांतील प्रत्येकी दोहोपैकी उपदिशा; आग्नेयी, नैर्ऋत्य, वायन्य व ईशान्य या दिशा. [ सं. ]

ु विदुर—िव. ज्ञानी; शाहणा; माहितगार; अनुभवी. [सं. विद्=जाणणें ]

चिदुर—प. १ धृतराष्ट्राच्या घाकट्या भावाचे नांव. २ अनौरस मुल; मिश्र संतति; मिश्र संततीची एक जात. १ (सांके तिक) माहादजी शिंवे; पुढें दौलतराव शिंवे. 'विदुर पुढें गेलें '-ख ४७५९. 'इनामगांव विदुरांकड्डन जप्त झालें।' -अस्तंभा ८१. [सं.] चिदुर चांभार-पु. मराठा चांभारांपैकीं एक पोटजात.

विदुर—पु. (शाप.) एक अल्कमृत्तिकाधातु. (ई.) बेरिलियम. विदुषी—सी. विद्वान स्त्री.

चिद्र-वि. जाणता; जाणणारा; ज्ञानी. 'भावे कीडा सर्व विदंस माजी।' -मंगीश राधाविलास ३.

विदूषक--पु. नाटकांतीळ एक विनोदी पात्र; खुषमस्कऱ्या. [ सं. ]

चिद्र्सर्णे—सिक. तोडणें; फोडणें; नाहींसें करणें. खराव करणें; विघडविणें. [सं.वि+दृष्] 'हिऱ्यारत्नाची जोडी विद्-स्रकि।'—ऐपो १४४.

चिदेश—पु. परदेश; अन्यदेश; भिन्नदेश. 'मार्ग कुर्के विदेशी एक छे।' -तुगा १५३८. 'विदेश पळणीं नागवण।' -दा ३०.७.८१. [सं. वि+दिश् ] ०गमन-न. परदेशीं आणें; देशत्याग; देशांतरास जाणें. ०वास-पु. परदेशांत राहणें, रिइन्बास. ० स्थ-वि. परदेशीं राहणारा. चिदेशी-य-वि. परदेशी; परदेशांतून आलेला; परदेशचा. 'विदेशी कापडाची होळी केली।' -के १७.५.३०.

विदेह—पु. १ जनक राजा. २ एक देश. ३ एक नगर. -वि. १ देहरहित; अशरीर. 'विदेहासि देहधर्म । आरोपिती । '- इा ९.१५६. २ देहातीत; मुक्तदेह, देहाचा विसर पडलेला; देह असून नसल्यासारखा. 'तैसा देहींच जो असे । विदेह दृष्टि । '- इा ९८. ४३५. [सं. वि+देह ] ॰ मुक्त-वि. जीवंतपणींच मुक्त झालेला. 'अचेतन ते विदेह मुक्त । '-दा ७.६.४६. ॰ मुक्ति-स्ती. ब्रह्मलोकांतील अखेरची मुक्त अवस्था. 'ब्रह्मलोकों जाउन जेथें अखेर मुक्ति मिळत असल्यामुळें विदेहमुक्ति अशी दुसरीं नांवें आहेत । '-गीर २९५. ॰ स्थित-स्ती. १ देह व आपण निराळे अखी मानण्याची प्रवृत्ति, मनाची अवस्था. २ देहाची स्मृति वृद्ध झालेली अवस्था; ज्ञानी पुरुषाची निर्विकल्प स्थिति, समाधि. 'तुक्यास उद्यग न येई चित्तीं। विदेई स्थिति जाहाला।' विदेही—वि. १ देहातीत; देहभान विसरलेला. २ शारीरिक अथवा ऐहिक विषयांची आसक्ति नष्ट झालेला.

चिद्रोर—पु. (विणकाम) ताणा ताठ करण्यासाठी हात-खुंटचास बांधलेली दोरी.

चिदोशा, चिद्दोशा, विधोशा—िव. विध्वंस करणारा; नाश करणारा; उधळया. [सं. विध्वंस ] चिदोस, विधोस-प्र. (अप. ) विध्वंस; नाश; वाटोळें.

विद्वावळी— सी. (गो.) खरहपट्टी.

विद्धोग—प. (गो.) दैन्यावस्था. [विपत्ति+भोग]

विद्वाट-सी. (गो.) नासाडी. [विध्वंस]

चिद्ध-धावि. १ विधितः, सिन्छिद्रः, भोंक पाडलेलाः, टोंचलेलाः २ आकर्षितः, ग्रुंग केलेलाः 'नादे विद्धा मुरारी।'-गस्तो २५. [सं. विध्=भोंक पाडणें]

विद्यमान की.न. साक्षी; समक्षता; हजेरी; गुजारत. - घाषि. १ अस्तित्वांत असलेला; हयात असलेला. २ वर्तमान; सांप्रतचा. - राश. देखत; समक्ष; हजेरींत; माफंत; कड्न. [सं. विद्=असणें] विद्या की. १ ज्ञान; विद्वत्ता. 'विद्या याचा अर्थ ज्ञान असाच विवक्षित आहे।' -गीर २७३. २ ब्रह्मज्ञान; ब्रह्मान् स्मेक्यज्ञान. 'यासच विद्या असेंहि म्हणतात।' -गीर २७२. ३ उपासनामार्ग; ज्ञानप्राप्तीचें साधन. 'विद्या म्हणजे देशर-प्राप्तीचा मार्ग आणि तो ज्या प्रकरणांत सांगितला असतो त्याका

विद्या हुच नांव अखेर देण्यांत येतें। ' -गीर २०४. ४ कला हिकोप. विजेचा दिवा. ( चित्र, रंग वगैरे ) चौदाविद्या पहा. [ सं. विद् = जाणणें ] आणि दृष्टीचा संबंध अभ्यासिणारें शास्त्र.(इं.) इस्टेक्ट्रोऑप्टिक्स मार्थज्ञान देणारास मोक्षगुरु म्हणतात. २ अध्यापकः कोणत्याहि (इ.) इलेक्ट्रोमेटालर्जी. ०रोधक-वि. विजेन्या गतीस अहयळा विषयांत प्रावीण्य मिळवलेला विद्वान मनुष्य. ॰धन-न. १ ज्ञान- करणारा; अप्रवाहक. (ई) नॉनकंडक्टर. ॰परमाण-पु. विद्युत्कण. ह्रप संपत्ति. 'ऐसे एकचि विद्याधन अद्भुत गुण न हा दुजांत वसे।' (ई.) इलेक्ट्रॉन. ०पात-पु. वीज पडणें; विजेचा घका. ०प्रथा -विद्याप्रशंसा. २ अविभक्त कुटुंबांतील भागीदारानें स्वतःच्या रण-न. विजेच्या साहाय्यानें पदार्थाचे पृथक्करण.(ई.)इलेक्ट्रोलिसिस विशेपासन मिळविलेले घन. हें स्वक्षार्जित म्हणून खासगी समजलें अपकंपन-न. विजेमुळ होणारी आंदोलनें. (ई) इलेक्ट्रिक भासि-जातें. •परिषद-स्त्री. शिक्षणपरिषद. ' मुसलमानांची अलीगड लेशन. •प्रवाह-पु. विजेचा प्रवाह. (ई.) इलेक्ट्रिक करंट. •प्रवाह विशेषं स्थान, विद्वान मनुष्य. 'विद्यापात्रं कळापात्रं। '-दा १.८. शक्ति. (ई) इलेक्ट्रिक पोटेन्शल. ॰मत्स्य-पु. विजेषी वांब; एक संस्था, स्थान. २ विश्वविद्यालय; (इ.) युनिव्हर्सिटी. व्यंधु- चेह-यावह्न त्याच्या ममांतील रहस्य शोधून काढण्याची विद्या. विद्यंत प्रवीण, निपुण; शास्त्री. • वेतन-न. शिष्यवृत्ति; विद्याः न. विजेने चालणारे यंत्र. (इं.) इलेक्ट्रिक मशीन. • रोधक-वि. विद्यानंत-पु. श्रानापामून होणारा आनंद. विद्यानुराग-पु. कंपन (इं.) इलेक्ट्रिक वेव्ह. व्यह्न-न.वीज वाहण्याची, विद्येची आवड, गोडी; विद्याप्रेम. विद्यानुरागी-वि. विद्येची जाण्याची किया. (इं.) कंडक्शन. व्यांब-बी. विद्युन्मतस्य; लोक राजनितिविषयक ... '-इंम् ४५०. विद्याभ्यास-पु. करणाराः विद्यार्जन करणारा. २ (ऐतिहासिक कागदपत्रांत ) शागीर्दे. **३ शिब्य; चेला;** विद्येकरितां गुरूची सेवा करून राहणारा. विद्या-लय-न. शाळा.

विद्याधर-पु. एक देवयोनि.

विद्युत - स्री. वीज; बिजली; एक नैसर्गिक शक्ति; (इं.) लाइटर्निग, इलेक्ट्रिसिटी. [सं.] ०कण-पु. विद्युच्छक्तियुक्त अत्यंत सुक्ष्म परमाणु. (इ.) इक्षेक्ट्रोन. 'पदार्थविज्ञानशास्त्रज्ञाला विद्युत्क-णांची मालिका दिसते. '-विचारविलास २८. ०गतिशास्त्र-न. विजेच्या गतीसंबंधीं शास्त्र. (इं.) इलेक्ट्रो डायनामिक्स. •घंटा-स्री. विजेनें वाजणारी घंटा. ० छक्त-न. वीज वाहण्याचा वाटोळा मार्ग. (इ.) सर्कीट. •चुंबक-पु. विजेच्या प्रवाहामुळें ज्यांत होह-चुंबकाची शक्ति उत्वन्न होते असा लोखंडाचा तुकडा. (ई.) इलेक्ट्रो मॅमेट. • चुंबकत्य-न. विजेच्या प्रवाहामुळे लोहचुंबकाची शक्ति जल्पन होण्याचा धर्म. (इं.) इकेक्ट्रोमॅमेटिझम. • जन्य-वि. विजेपासून उत्पन्न झालेला. •जागृति-स्री. विद्युहतेचे परिणाम दिसन येणारी स्थिति. (इं.) इलेक्ट्रिफिकेशन; चार्जऑफ इले

• गुरु-पु. १ शिक्षण देणारा, शास्त्रादि ज्ञान देणारा गुरु. पर- ० धातुशोधन-पु. विजेचा धातुंवर परिणाम अभ्यासिणारें शास्त्र. थेंथे विद्यापरिषद भरली होती. '-िट १.२६८. ॰पात्र-न. मंहळ-न. विद्यूच्चक. (ई.) इलेक्ट्रिक सर्कीट. ॰बल-न. विजेची २३. ॰पीठ-न. १ विद्यामंदिर; ज्ञानमंदिर; विद्या शिकविणारी मासा. (ई.) इलेक्ट्रिक ईल. ॰मानसशास्त्र-न. मनुष्याच्या प्र. गुरुबंधः सहाध्यायी. ०वान्-वि. (विरू.) विद्यावंतः विद्वानः । भापक-पु. वीज मोजण्यांचे यंत्र. (ई.) इलेक्ट्रोमीटर. ०यंत्र-र्ध्यास भार्थिक मदत. 'दोन होतकरु विद्यार्थ्योस सरकारी विद्या- विजेच्या प्रवाहास प्रतिबंध करणारा. ( इं. ) नॉन-कडंक्टर; बॅड बेतम देऊन युरोपांत पाठविण्यांत आलें. ' –ऐरा ५६. ( प्रस्तावना ) | कंडक्टर. ्**लह**िर्-स्री. विजेची लाट. विजेनें उत्पन्न **होणारें आवड अ**सणारे. 'ॲनराणीचे कारकीर्दीत बहुतेक सर्व विद्यानुरागी एक मासा. (ई.) इलेक्ट्रिक ईल. ०**वाहक−**वि. वीज वाहून नेणारा; विजेच्या प्रवाहास अनुकूल. (ई.) कंडक्टर. •वाह-शास्त्राचे अध्ययन; शिक्षण. विद्यार्थी-पु. १ शिकणारा; अभ्यास कृतव-न. वीज बाहुन नेण्याची शंक्ति. (ई.) कंडिक्टिव्हिटी. · विच्छेदन-न. विजेच्या साहाय्याने पृथक्तरण. ( इं. ) इलेक्ट्रो-लिसिस. ०संग्राहक-संचालक-पु. वीज सांटवृत ठेवण्याचे पात्र. (इं.) अक्युम्युलेटर ॰स्थापक-वि. विद्युदोधक. ॰स्फ्र्सिंग-न. विजेची ठिणगी. • क्षेत्र-न. विजेनें ब्यापरेली जागा. (इ.) इलेक्ट्रिक फील्ड.

> विद्युनमाला-स्त्री. एक समवृत्त. याच्या चरणांत आठ अक्षरें असून म म ग ग हे गण असतात. [ सं. ]

> विद्युल्लता—स्त्री. चमकणारी वीज; चपला. 'जैसी विद्युद्धता झळके मेघीं। '-तुगा ७३३. [सं.]

विद्योत-पु. प्रभा; तेज, लकाकी. [सं. वि+यु]

विद्वधि—पु. क्षतः, चरणारा वर्णः, गळ्ः, उठाणुः, काळपुळीः, पुरुक्त फोड. वात-पित्त-कप-रक्त-क्षत-त्रिदोष-अ विद्रधि. [ सं. ]

विद्रा, विद्रप—वि. विरूप; कुरूप. [सं. विरूप]

चित्राचक-वि. वितळणारा. चित्राध्य-वि. वितळण्या-क्ट्रिसिटि. **्धनु**-न. वीजेचे वलय. (इं.) इलेक्ट्रिक आर्क. सारखा, विरण्यासारखा, पाण्यांत विरघळणारा. (इं.) सोल्युवस. ॰ क्दाक-पु. विजेचे अस्तित्व दाखविणारें यंत्र. ( इं. ) इकेक्ट्रो- विद्वत-वि. विरघळलेलें, द्रवस्तप झालेलें. ( इं. ) डिझॉल्स्ड्ड.

चिद्रुम-न. पोवळें; प्रवाळ. 'जीचा धरी अधर विद्रुम भावना कीं।'-र.[सं.] •वर्ण-वि. पोंवळवासारख्या रंगाचा. 'विद्रुमवर्ण अधर सतेज।'

विद्रोह-पु. शत्रुत्व; वैर. [ सं. ]

विद्वये-वि. (गो.) विजवटा पहा. नाश करणारा.

विद्वान्—वि. ज्ञानी; जाणता; पंडित; पारंगत; ब्युत्पन्न. [सं. विद्=जाणेंं ] समासांत याचें विद्वत् असं रूप होतें. सामाशब्द — विद्वत्कुल् – न. पंडितांचा समूह. [सं. ] विद्वज्जन – पु. विद्वान; तत्त्वज्ञानी; ज्ञानी; शहाणा. विद्वत्ता - स्त्री. पांडित्य; ज्ञान; शहाणपणा. विद्वन्मांडल् – न. पंडितसमूह. विद्वन्मान्य – वि. पंडितांकड्न सन्मानित; पंडितांस प्रांत; आदरार्थी पत्रांत लिहितात. विद्वत्सन्यास – प्रज्ञानप्राप्तीनंतर केलेला त्याग. विद्वांस — वि. विद्वान. 'विद्वांसा अधिक प्रीति।' – दा ७.९.४५. [सं. विद्वान् अव]

विद्वेष—पु. द्वेष; तिरस्कार; मत्सर; हेवा. विद्विष्ट-वि. द्वेष केळेला; तिरस्कार केळेला. [सं.] विद्वेषक, विद्वेषी, विद्वेषा-वि. मत्सरी; हेवेखोर; वैरी; शृत्तु; अत्थंत विरोधी.

विध-पु. प्रकार; त-हा; जात; घाट; आकार उदा० द्विविध; त्रिविध; बहविध; नानाविध. [सं.]

विध-पु. विधी; नियम; रीति. 'नेणें पाछुं विध करणा भाकी।'-तुगा १५ ६६. [सं. विधि ]

विंध—न. छिद्र; भोंक; वेज. [सं. विध्=छेद पाडणें]
•काम-न. (कों.) छिद्रें, वेजें पाडण्याचें काम. विंधर्णेन. छेद पाडण्याचें हत्यार; किंकरें. -िक्त. भोंक पाडणें; छेद,
छिद्र, वेज पाडणें, रोंचणें; शस्त्रानें आधात करणें. 'दूर देखोनि
विंधिला बाणीं।'-मुआदि ७.६५. विधक्त-क-न. (कों.)
छिद्र; भोंक.

विधडणें — कि. विघडणें; नासणें. 'प्रचीतीविण औषध घेणें।तरी मग धडचि विधडणें।' –दा १०.८.६. [सं. विघटन; वि+धड]

विधणू—स्त्री. अकालप्रसृतिमुळे प्राण्यांच्या गर्भाशयांत उत्पन्न होणारी शुष्कता, रक्षता [सं. विदहनम्]

विधरणें — कि. छिन्नभिन्न होणें, घायाळ होणें. 'विधरे हंद जितांचा दुःखभरे।' –विक ३८. [सं. विध]

विधर्मी—वि. १ अन्य धर्माचा. २ अधर्माने वागणारा; पाखंडी; भर्मशत्रु. [ सं. ]

विधवरा—वि. विजवटा पहा.

विधवा—सी. गतभर्तृका; पति निवर्तेटेळी स्त्री; नवरा मेलेली स्त्री. [सं. वि+धव=नवरा] •विखाह-पु. गतभर्तृकेचें पुन्हां लावलेलें लग्न; पुनर्विवाह. [सं.]

विधवार—स्री. नाश; फडशा; उधळपट्टी. ( कि॰ लावणें; लागणें; होणें ). (गो.) विधवाडचें=नाश करणें. [सं. विविध+वाट]

विधाता—पु. १ निमाणकर्ता; व्यवस्थापना करणारा; निय-मन, स्थापना करणारा; सृष्टिकर्ता. २ ब्रह्मदेव. 'काय विधात्यानें धातलीसे रेखा।'-तुगा १६१५. [सं.]

विधान—न. १ स्थापना; आधान; स्वाधीन करणें; ठेवणें; कर्तव्य. 'तेथें राजा कौंडण्यपती । विधान स्थिति करितसे । '

—एक्स्व ५.१४. 'पलंगीं पुतळधाचें करा ग विधान । ' —प्रला १३९. २ सांगणें; कथन; अस्तिनास्ति पक्षीं म्हणणें मांडणें. 'वमै-शिक्षणाची आवश्यकता नाहीं असें वेधडक विधान करणें या सारखें धाडस नाहीं. '—केले १.१४९. ३ आदेशणें; नियम धालणें, स्थापित करणें. ४ आज्ञा; नियम; अनुशासन. 'मनुष्यावाचृनि विधाना। विषय नाहीं।'—ज्ञा १५.१७८.५ (कार्यास, कृत्यास, कामास) लावणें; नेमण्क; योजना. 'जे ते वैदिक विधानीं। योग्य म्हणौनि।'—ज्ञा १८.८९९. ६ विधि; पद्धति; किया. उदा० पूजाविधान; होम विधान; वत विधान. 'यशीचें विधान सरे।'—ज्ञा ४.९५०. 'प्रायिक्षताची विधानं। सांगेन ऐका स्थिर मनें।'—गुच २८.८०. ७ (व्या.) उपसर्गे, प्रत्ययः लावणें. [सं. धा=ठेवणें]

विधायक, विधायी—वि. १ स्थापना करणारा; नियमन करणारा; योजना, नेमणुक, न्यवस्था करणारा; उभारणी, जोडणी, आखणी करणारा. २ प्रत्यक्ष कृतिरूप; दश्य परिणामी; कार्यकारी; परिणामकारक. 'त्यांचें कार्य विधायक स्वरूपांचें नसून विध्वंसक स्वरूपांचें होतें. ' –वस्व ५. [सं. धा=ठेवणें ]

विधान—न. संधान; नेम; योजना. (क्रि॰ करणें, बांघणें; धरणें; ठावणें). [सं. वेधन]

विधारी—पु. मोत्यांस वेजं, छिद्रं पाडणारा. [सं. विध् ] विधि-धी—पु. १ नियम; शास्त्राची आङ्गा; वेदविदित किया, कमें वगेरे. 'विधीतें पाळित। निपेषातें गाळित।'—हा १२.७७. २ पद्धितं, कमें करण्याची रीतः धार्मिक कृत्याचा प्रयोग. उदा० उद्यापनविधिः, उपासनाविधिः, दानविधिः, स्नानविधिः, होम-विधिः, वतविधिः, पूजाविधि. 'कियाविशेषं बहुतं। न छोपिती विधीतं। निपुण होऊन धर्मातें। अनुष्ठिती।'—हा २.२४९. १ सामान्यतः नियमः आङ्गाः, विधानः अनुशासनः, आदेशः, कल्प. 'विधि हाचि मान्य आङ्गाः विधानः, अनुशासनः, आदेशः, कल्प. 'विधि हाचि मान्य आङ्गाः विधानः, अनुशासनः, आपुलाचि विधि। सुजाण राया।'—कथा ६.१९.१५९. ५ बह्मदेवः सृष्टिकर्ता. 'तें निर्मितो विधि विभूषण भूमिकेचें।'—वामन स्फुटश्लोक (नवनीत पृ.१४१). 'अतक्यें महिमा तुझा गुणहि फःर बाहे विधी।'—केका १४०. ६ शास्त्रवचनः धर्मप्रैयातील वाक्य, आधारः, प्रमाण. ७

तन्हाः प्रकारः रीतः ' गन्हवारे हा विधी । पोट वाढविलें चिधी । ' वादभृतः नियमांत न येणारें. वसंकोच-पु. अपवादः विभ्युक्त--तुगा ६२५. ' लिहिल्या विधे येईन मी त्वरें।' -होला ३४. **∢ योजना;** क्रिया. 'कवण कार्याचिये विधि।तुम्ही भालेती कृपानिधि । '-एरुस्व ३.४३. [ सं. विध्=विधान करणें ] ० अंड-म. ब्रह्मांड; विश्व; भूगोल. ' तडतडि विधिअंड त्रास दे...'-वामन-सीता स्वयंवर. [विधि+अंड] ॰ किकर-पु. कर्मीचा दास. 'मग विधिर्किकर तो नव्हे।' -यथादी ३.२२९९. ० टप्ट-वि. बेदविहितः शास्त्रोक्तः साधारः सप्रमाण. ० निषेध-पु. अमुक बरें, अमुक वाईट, अमुक करावें, अमुक कर्ल नये यासंबंधी नियम; बंधन; नियम; कर्तव्याकर्तव्यः ' एथ सारासार विचारावें । कवणे काय आचरावें। आणि विधिनिपेध आघवे। पारुषता।'-ज्ञा 9.२४६. [विधि+निषेध] • निषेधातीत-वि. १ ब्रह्मज्ञान प्राप्त होऊन मुक्त स्थितीस गेल्यामुळे ज्यास सामान्य धर्मनियम बंध-नकारक नसतात असाः सर्व नियमांच्या पलीकडे गेलेला. २ (उप.) स्वैर, अनिर्वेध वागणारा. [विधि+निपेध+अतीत] ॰पूर्वक-वि. · नियमानुसार; यथासांग; योग्य प्रकारें. [ विधि+पूर्वक ] ०भंजक-बि. (व्या.) नियम मोडणारा; सामान्य नियमांत न येणारा; **अपवादमृत.** [ विधि+भंजक ] ० भंजन-न. नियम मोडणें; अप-बाद होणें. ॰मंडळ-न. कायदे, नियम करणारी संस्था, सभा. (ई.)लेजिस्लेटिव्ह कौन्सिल.० मंत्र-पु. विधियुक्त मंत्रसंस्कार; निय-मानुसार सर्व धर्मकृत्य. 'मग जाहला विधिमंत्र। चारी दिवस। '-कथा १.७.२०७. ०मुख-न. सव्चिदानंद स्वस्त्पाचे वर्णन. -हंको. • युक्त-वि. विधिपूर्वक; शास्त्रोक्त; वेदविहित; शास्त्राज्ञेप्रमाणें. • **लिखित-लिपी**-सी. लहाटरेषा; ब्रह्मलिखित. 'आपले सुख बास गमावशील ही विधिलिपी समज. '-कल्याणी, नवयुग. • **वत्**-किवि. विधीप्रमाणें; शास्त्रोक्त; यथायोग्य; वेदविहित **पद्धतीप्रमाणे. ०द्याक्य**-न. शास्त्रवचन; वेदवचन; वेदवाक्य. • याचक धातुसाधित-न. कर्तव्यबोधक धातुसाधितः नियम षालुन देणारें धातुसाधित. उदा० करावें; धरावें इ०. ० विधान-न. शास्त्राज्ञा किंवा नियम यांस अनुसह्हन सांगणें, बोल्जें, योजणें ठरविणें, वर्तन करणें. [विधि+विधान ] ०विचर्जित-वि. शास्त्र-मर्यादेचें बंधन नसलेलाः नियमांपलीकडील. ' मज विधिविवर्जिता व्यवहारः। आचारादिक। ' - ज्ञा ९.१५७. विचाह-पु. यथा-विधि लग्न. 'निर्घारेसीं तुक्षी जाया । मी जाहलेंसे यदुराया। बिधिविबाह तुवां कीजै। '-एरुस्व ४.१४. ० विद्योषण-न. (व्या.) क्रियापदाबरोबर योजलेला गुणवाचक शंब्द; विशेषणाचा एक प्रकार. • वृश्चि - स्त्री. (निषेधवृत्तीच्या उलट) प्रत्यक्ष कृति, क्रिया भन. -वि. ( निषेत्र ह नवहें तें) प्रत्यक्ष नियम, कृति, कार्य सांग- विध्वंसित, विध्वस्त-वि. १ मोडलेला; तोडलेला; नाश ्णारें; अनुज्ञापक. **्संकु खित-संको चित**-वि. नियमबाह्य; अपः केलेला. २ नाश पावलेला.

वि. वेदविहित; शास्त्रांत सांगितलेलें; धर्मप्रंथांत सांगितलेलें. ' किती आच्मनें शौच्य विध्युक्त चाले ।'-दावि १७९.४.- **अप** विध्योक्त. 'श्रीराम समर्थ विध्योक्त अर्चनें ।'-सप्र ११.१३५. [विधि+उक्त]

विंधी - स्नी. १ (कों.) भोंक; छिद्र; वेज. २ खोबण; कुसुंचें घर. [ सं. विध् ]

विधु-प. १ चंद्र. २ ( लेखनांत अक्षरसंख्या ) एक ही संख्या. | सं. ]

विधुर--पु. पत्नी मेळेला पुरुषः, गतस्रीक मनुष्यः, ज्याची बायको मेली आहे असा पुरुष. [सं.] -न. दु:ख; कुथल, संकट. ' सर्वहि हेतु सुखाचा स्वापत्यांचा तसा न विधुराचा।' -मोआदि ३५.८. विधुराग्नि-पु. बायको मेली तरीहि टेवलेला स्मार्ताप्ति. [ <del>t</del>i.]

विधुर-वि. न्यंग; अपूर्ण, अधुरा; अर्धवट; सदोष.

विधुळणी—स्री. धूळघाण, विध्वंस; नाश. विधुळणीस पडणें-मिळणें-होणें - पाडणें-मिळवणें --मिळवून टाकणें-धूळधाण करणें; विध्वंस करणें, नाश करणें; नायनाट करणें. [ सं. विधूलन ] चिधुळणें-उक्रि. धुळीस मिळणें, मिळ-वर्णे; उधळणें; नाश करणें, होणें. 'आहाळी ते पूजा विधुळे ।' – ज्ञा १७.७. 'तेथ गुळीचा गाडा विधूळणें।' –ऋ १२०. 'ब्रह्मज्ञान विधुळिते।'-विउ.७.७५.

विध्रम-वि. धूम्ररहित; निर्धूम; धूर नाहीं असा. [वि+धूम] विधेय--- १ विधीनें विहित गोष्ट; आक्षापित गोष्ट; कर्तेन्य. २ ( न्या. ) उद्देश्याविषयीं वाक्यांत जे सांगितले असतें तें. [ सं. ] **्वाचक**-वि. (व्या.) कर्मवाचक; उद्देश्यासंबंधी सांगणारें. • विस्तार-पु. (व्या.) विधेयासंबंधीचा वाक्यांतील अधिक भागः वाक्यांश.

विधोटा-वि. विजवट, विधवटा पहा.

विध्य-पु. एक मोठा पर्वत. हिंदुस्थान व दरूखन यांमधील पर्वतांची रांग.

विध्यर्थ-पु. ( न्या. ) धर्म, शक्यता, योग्यता इ० अर्थाचा जो बोध कियापदाच्या रूपापासून होतो तो.

विध्वका, विध्न, विध्वक-पु. (को.) लहान छित्र. [विध्रमें] विश्वंस-पु. १ मोडतोड; भंग; चुराडा; स्फोट. २ सामा-न्यतः नाश. [सं. वि+ध्वंस् ] ०क-वि. नाश करणारा. ०ण-उक्ति. नाश करणें; मोडणें, तोडणें, फोडणें इ०. 'भवासहित अज्ञा-करावयासाठीं आज्ञा करण्याची पद्धति, रोख, तन्हा, स्थिति, निय- नार्ते । ब्रह्मज्ञान विध्वंसिलें । ' ०न-न. नाश; मोड; तोड; चुराडा. चिन-ना-श्व. वांचुनः, शिवाय.

विनक-न. छावणी; तळ; राहुटी; तंबू. 'सेनेसमीप कपडयांखेरीज. निवांत स्थान पाइन । विनक दीधरें आपुलारें । ' -जै ७६.२९.

विनम् -- वि. अगर्दी नम्, पूर्णपर्णे नागवा; उघडा. [सं. वि+ मंदिरासी । ' - स्त्रिपू १.३.८७: नम ]

विनट-पु. १ प्रीतिः भावडः 'मज की हं तुझाचि विनदु।' -भाए ८३. २ मित्र; खेळगडी; प्रीतींतील मनुष्य. 'संकल्पु ययाचा इष्टु। अहंकार विनदु। '- ज्ञा १४.११४. विनटणे-भिक्त. रंगून जाणें, मम होणें; गर्क होणें; तल्लीन होणें; आसक्त होणें; रमणें; रममाण होणें. ' कलत्र भावें विनटली।' -एरुस्व ३. ४७. [सं. वि+नट्]

चिनत-वि. १ वांकलेला; लबरेला; नमलेला; कलेला. २ नम्र; निरभिमानी; गरीब; लीन. [ सं. वि+नम् ]

विनता-सी. गरुडाची आई. [सं.] ॰नंदन-पुत्र-पु. १ गरुड. 'कीं यशवंत विनतानंदन। दंदशुक ऐकोन तटस्थ।' <del>−ह</del> १८.१७. **२** अरुण.

ं विनति, विनंती—स्री. १ विनंती; प्रार्थेना, विनवणी; अर्जी; विज्ञापना; स्तुती. २ नम्रता; विनय; लीनता [सं.] **ंस्याज**-न. प्रार्थनेचें मिष, निमित्त. 'म्हणतिलें विनति व्याजें।' -इा १४.२५.

विनमोजबा-बी, विनमोहजबा-बी-बिन मोजदा इ० पहा.

विनय-पु. नम्रता; लीनता; सौजन्य; मृदुता; भलाई; गर्व-राहित्य. [ सं. वि+नी-नय ] व्यातुरी-स्री. सभ्यपणाचे प्रद-श्रेन; नम्रतेचें प्रदर्शन. 'मनीं धरुनि कामिनी मटामधि मुनी विनय चातुरी। '-ऐपो ३६८. ॰शील, विनयी-वि. नम्र. €थ-वि. नम्र; लीन; निगर्वी.

विनय-पु. तळ; छावणी. 'तेथें सैन्य करोनिया स्थिर। विनय आपुला दीधला। '-जै ११.१०३.

विनयोग, विनयोगण-विनियोग-णे पहा.

विनवण-वणी-वणुक-सी. प्रार्थनाः विनंतीः अभ्यर्थनाः मिनतवारी. 'करूनि विनवणी। माथा ठेवितौ चरणी। '-तुगा ११६५. विनवर्णे, विनिष्यणे-अिक. प्रार्थना करणे; विनंती करणे; आर्जव करणें. [सं. वि+ज्ञप; प्रा. विण्णव; गु. विनवं ]

विनय्णे—अकि. कण्हणें; कुंथणें; विन्हळणें; इवळणें. विण- शिस्त लावलेला (पशु वगैरे). [सं. वि+नी] वर्णे पहा.

विनष्ट--वि. उच्छिन्न; नाश केलेला; नाहींसा केलेला. [सं.] वि+नी ] विना-शथ. वांचुन; शिवाय; खेरीज. 'विना काजेवीण बादकू । '-विपु १.५५. [सं.] •कारण-किवि. निष्कारण; ब्यर्थ. | उपहास; चेशा. ' नये विनोद हा कामा मशी संगें '-तुगा ६१२. • आधार-वि. निरात्रित. (समासांत) पोटाविना, विणा-वीण- | ३ कौतुक; चमत्कार. 'तैसा भला जाहला विनोदु । कथेचा इये । \*

वांचून=कोरडया मजुरीनें; खाण्यापिण्याशिवाय. वस्नाविना=

विनाणी-पु. सुतार. 'विनाणियाचे विदेसी। बांदावेना

विनायक-- पु. १ गणपति. 'वरी सेंदुरें विनायक। '-शिशु ७६५. २ गरुड. ' एक उठतां विनायक। असंख्य संहारती दंद-चुक।'-पांप्र ४५. [सं.] विनायकी चतुर्थी-की. प्रत्येक महिन्यांतील शुद्ध चतुर्थी; विनायकी चौथ. या दिवशीं गणपती से वत करितात.

विनाश-पु. उच्छिन्नता; नायनाट; विध्वंस; सत्यानाश; पूर्णनाश. [सं.] •काल-५ प्रतिकृल कालदशा; नाशसमय. अहु • विनाशकाले विपरीत बुद्धि:=नष्टकाल आला असतां भलतीच गोष्ट करण्याची बुद्धि होते. विनाशित-वि. नष्टः, उच्छित्र. विनाशी -वि. १ नाश पावणारें; जे नासतें, कुजतें, बिघडतें तें. २ नाशं पावणारें; विघडविणारें. विनाशोनमुख-वि. नष्ट होण्याच्या पंथास लागलेलें.

विनास—वि. नकटा; नाक नसलेला. [ सं. वि+नासा ] विनिगम-पु. निश्चय; टराव; निर्धार. [ सं. वि+नि+गम् ] विनिगमक-न. निश्चयास कारणभूत गोष्ट; प्रमाण; दाखला.

विनिगुह्न-न. (१८य) ओठ लांब ओद्दन घेण्याची क्रिया. हा अभिनय फार श्रमद्योतक आहे.

विनिमय-9. अदलाबदल; देवघेव; फेर मोबदल्याचा व्यवहार. [सं.]

विनियुक्त, विनियोजित—वि. नेमलेला; योजलेला; लाब. लेला; ठेवलेला ( नोकरी, काम, वर्गरेस ). [ सं. वि+नि+युज्) विनियोग-पु. नेमणुकः योजनाः आरोपणः उपयोगः व्यवस्था (काम, कारण, उपयोग यावर). 'विनियोग तो जाणा तुम्ही याचा । ' -तुगा १५१२ विनियोगण-कि. खर्च वर्णे; व्यवस्था करणं; योजणं. 'म्हणोनि स्वधर्भे जें अर्जे। तें स्वधर्मेचि विनि योजिजे। '- इा ३.१२५.

विनिर्मुक्त-वि. मोकळा; स्वतंत्र; बंधमुक्त.

विनीत-वि. १ नम्र; लीन; निगर्वी. २ नियम, शिस्त वर्गेर पाळणारा, मानणारा; ताब्यांत, आटोक्यांत राहणारा. १ मनो-विकार ताब्यांत ठेवलेला; निप्रही. ४ शिकविलेला; सरावाचा:

विनेता-वि. मार्गदर्शक; उपदेशक; शिक्षक; पुढारी. [ सं.

विनोद-प. १ खेळ; क्रीडा; करमणुक. २ थहा; मस्करी;

-m ४.३. 'तेही कथेचा विनोद।श्रोती सादर परिसावा।' -मुविराट २३.११७. [ सं. वि+नुद् ] विनोद्ण-कि. विनोद मृत्यु भुजगा । ' - वामन, स्फुटश्लोक ( नवनीत पृ. ८९ ). [सं. करणे. 'कोल्हाळ करित विनोदिनी ' -दावि ७.२. चिनोदा-स्पत्-वि. यहेचा, उपहासाचा विषय; हास्यास्पद; चेष्टेचा विषय. [विनोद+आस्पद ] विनोदी-वि. गमती, थटेखोर; चेष्टेखोर; **करमणुक कर**णारा; इंसविणारा.

विन्मुख-वि. १ पाठमोरा; तोंड फिरवलेला. 'तुका म्हणे इरिसी विन्मुख। गांधारीचे उदरी शतमूर्ख। ' -तुकाराम, पर्दे ( नवनीत पृ. ४४८ ). २ ( ल. ) प्रतिकूल; भनिष्ट; अप्रसन्न ( दैव बगैरे ). ३ फजीत; लज्जित; गोंधळंलेला. [सं. विमुख]

विग्यस्त - धावि. ठेवलेला; स्थापित; निश्चित केलेला. [ सं. वि+न्यस्=टाकर्णे ]

विभ्यास-पु. १ ठेवः अनामत ठेवलेली रक्षम. २ व्यवस्थाः रचना; स्थिति. 'तेंचि मन्हाटेनि विन्यासें '-ज्ञा १५.५९३. ३ विवेचन, प्रतिपादन; निरूपण, विस्तार. 'तैसेनि सांगों सोलिवें। विन्यासें गा..। '- इत १५.६६; - अमृ ७.२३५. [सं. +न्यस्= ठेवणं, टाकणं ]

विन्हर्णे--न. (प्र.) विंघणे पहा. सुताराचे किंकरें. (गो.) विन्हें.

विन्हा-शब. विना पहा. 'चर्म चालेना अहंता विन्हा' -दावि २६.

विपकद्व - पु. ( शाप. ) ज्याचा विपाक झाला आहे असा द्रव पदार्थ; कुजलेलें; नासलेलें द्रावण. (इं.) फॉर्मेटेडलिकर. [सं.]

विपचार-पु. (अपचार किंवा विपत्चार) अनादर; अपमान; जिगजिग; त्रास; कंटाळवाणी स्थिति; बिघाड; नाश. ' बायको शाहणी असली तर संसार, नाहीं तर विपचार ' [ सं. वि+ भाचार ]

विपंची—सी. वीणा. 'जीच्या स्वरें लाजतसें विपंची।' -सारह ६.३५.

विपचय-वि. ( शाप. ) कुजलेला; नासलेला; विपाक झालेला. (इं.) फर्मेंटेड. -संपू २.४३.

विपट-पुत्नीन. वितुष्टः, वैषम्यः, तेढः, वैरः, वांकडें. 'किलेने बाइनि पाडिले विपट। '-मोबन ४.९८. 'तेणें कित्येक सहार भाला। विपट पाडिलें थोरथोरांला। ' –दा १३.५.१३. 'ग्रुरु शिष्यामाजी पडला विपट।' -दावि ७.९.६६. [ वि+पटणै ]

विपत्-द्—स्त्री. १ संकटः अडचणः आपत्ति. (समासांत) विपत्-काल-अवस्था-उदार-धर्म-गुण-प्रस्त-निवृत्ति. [ सं. ]

सिपतर-वि. (अशिष्ट) वात्य; खोडकर; दुर्गुणी; वेड-पट; कुस्बभावी. [ विपरीत ]

विपति-ती-पु. गरुड. 'हरी वाटे काळा करिस विपती वि+पति ]

विपत्ति-सी-सी. (अप. विपत्त, विपत्य) आपदाः संकट; अडचण; विघ्न; दुर्धर शसंग. ' उत्तमा विपत्तीसंग घडे । ' -तुगा ९३०. [ सं. विपत्ति ] •काल-पु. संकटकाल; आपत्काल.

विपत्नीक-वि. विधुर. [ स. वि+पत्नी+क ]

विपत्य-न. विपत्ति पहा. 'पाताळीचें आधिपत्य। तें तों मानिती विपत्य।'-तुगा २२३७.

विषथ—पु. कुमार्गः, वाईट मार्गे. [ सं. वि+पथ ] ०**गामी**– वि. कुमार्गी; दुर्वर्तनी; स्वैर.

विपदा-की. (अप. विपदात) विपत्ति; अडचण; संकट. [सं. वि+पद्]

विपनणे — कि. शास्त्रदृष्ट्या पाइणे. -शर.

विपन्न-वि. संकटांत पडलेला; विपत्तींत सांपडलेला.

विपराळ—वि. उखर; जलशून्य; रुक्ष. .

विपरिणमन— न. बदल; फरक; रूपांतर. [ सं. वि+परि+ नम्न ]

विपरीत-वि. १ उलट; विरुद्ध, उफराटें; विचित्र. 'केळि जशा विपरीत तशा उरु पावलें तीं। '-राधावर्णन अकक २. -ज्ञा १.२१९. 'नये नानाचे मनास जाहुरुं विपरीत इतरांस।' -ऐपो ३०६. २ प्रतिकृतः, अननुकुतः, अप्रसन्न. 'आणि विकारांची जे वारी । ते विपरित ज्ञानाची परी।'-ज्ञा १५.५२१. १ अन्य; भिन्न प्रकारचा. [सं. वि+परि+इ=जार्णे] •काल-पु. प्रतिकूलसमय; कष्टदशा. •भावना-स्त्री. १ विरुद्ध किंवा भिन्न ह्नप, आकार, स्थितिवगैरे. २ प्रकृतीमध्ये पढलेला फरक. 🤱 एखाद्यासंबंधी बदलरेली वृत्ति, कल्पना वर्गरे. ४ (तत्त्व.) देहात्म बुद्धि; जीव व ब्रह्म यांमध्यें भेद आहे किंवा देह हाच आत्मा आहे अशा प्रकारची उलटी समजूत. ०भोग-५. पुरुषायित संभोग. ' विपरीत भोग करून मनोरथ कळेल तसा पुरवृत । '-प्रला ११७. ०राज्ञी-पु. (ज्ञाप.) उलट केलेली संख्या. (इं.) इन-व्हर्स फंक्शन. ०लक्षणा-स्ती. व्याजोक्तिः; औपरोधिक वर्णन. •ज्ञान-न. अन्यथाज्ञान; मिध्याज्ञान; जग सत्य आहे असे म्हणणें. 'विपरीतज्ञान म्हणिजे देखणें। येकार्चे येक। '-दा २०. १.२३. विपरीतज्ञानाचा कांभ फुटणें-चुक होणें; भ्रम होणें. विपरीतार्थ-पु. परस्पर विरोधी, उलटसुलट अर्थे. 'तरी तितुके हि सत्य देख । विपरीतार्थ न मानिजे । ' विपर्यय-पु. १ विषयीसः, विरुद्धताः, उलटेपणाः, उफराटेपणा. २ विरुद्ध दशाः, प्रतिकृत्ता ( यावरून ) कष्टदशा; संकट; चूक; गैरसमज; उलटा-पालट बगैरे. [ सं. वि+परि+इ=जार्णे ] विपर्यहत-वि. विपरीत

केलेंलें; विपर्यास केलेंलें; उलटलेलें ( वाईट अर्थानें ). विपर्यास-पु. १ विपरीतपैंगां; विरुद्धता; उफराटेपणा. २ प्रतिकूळता; विपर्यय पहा. १ बदल; फरक रूपांतर; अवनित. [सं.]

विपल-न. (प्र.) विपळ; पळाचा साटावी अंश; दोनपंच-मांश सेकंद. [सं.]

विपलो( ळा )प-पु. शोक; रडारड; आरडाओरड; इल- [ सं. विपरीत ] क्क्षोळ. [सं. विप्रलाप] विपला( ळा)पण-अक्रि. शोक करणे. विपसळा, विपसळ, उपसळ-वि. द्वाड; ब्रात्य; खोड-**कर ( मू**ल ). [ सं. उप+च्छल ? ]

विपसळो—पु. ( विरू. ) उपस्रको; उपद्रव; पीडा; त्रास ( उदीर, कुत्री वगैरेचा ) [ सं. उपसर्ग ]

विपस्टा—स्त्री. (गो.) हाल; त्रास; अपेष्टा. [सं. अपेष्टा] विपक्ष-पु. १ श्रृः प्रतिस्पर्धी. ' विपक्षाच्या वक्षावरि विवर-स्रक्षास्तव रणीं।'-र. २ प्रतिपक्षः, विरुद्धवाजूः, प्रतिवादी. ३ विर-द्धार्थ; उलट बाजूची गोष्ट. ४ (न्याय.) विरुद्ध उदाहरण; ज्यांत प्रतिपादित वस्तुचा अभाव असतो अशी वस्तु. उदा० व्हदां-मध्यें अग्नि असर्गे संभवनीय नाहीं कारण तथें धूर नसतो. संपक्ष पहा. [सं. वि+पक्ष ] -वि. १ विरुद्ध; प्रतिकूल; प्रतिपक्षीय. २ निराधार; अप्रमाण; अप्रतिपादित ( तत्त्व. ) निराश्रित ( व्यक्ति ).

विपाइला-वि. विरळा; क्षचित; एखादा; थोडा; अल्प. 'परि ऐसे भक्त विपाइले। बहुवस नाहीं। '- ज्ञा ७.१०२. 'ऐसा-नरु विपाइला। ' -आमा ( महानु. ) विपाय पहा.

विपाओ — पु ( महातु. ) उपाय. ' ए-हवी इकेचा विपाओ । ' –शिशु ८,४६. 'आतां विषाओं वांन्तिती प्राण । विरहिणींचें । ' -शिशु ७५२. [सं. उपाय]

विपाक--पु. १ परिणामः शेवटः पूर्णत्वाप्रत गेलेली स्थितिः फल. (सामासांत) अन्न-वर्म-ज्वर-देव-धर्म-अधर्म-धान्य-पाप-पुण्य-फल-बुद्धि-रोग-विपाक. ' विपाक न गणोनि स्यां गांतील विश्रलंभाने वाढविलेला करणरस ...। '-विध्याचल १५०. प्रकट आपुल्या घातकें।' –केका ४२.२ पूर्ण वाढः, परिपक्षता. 🤻 कुजण्याची किया; पदार्थाचें मयांत रूपांतर होण्याची किया. (६) फॉर्मेंटेशन. [सं. वि+पच्]

विपाय-च-पु. १ अपाय. 'तरी कैसा घडला जी विपावो । २ विरळागति; क्वचित्पणा; स्रतप्रसंगी। '-कथा ५ ११.१. क्कचित् घड्न येणारा योग, मेळ, असंभव. 'परी कैसेनीहि विपावो । असणियाचा । '-अमृ ८.७; -ज्ञा १७.२८. [ सं. वि+ **अप+इ] विपायिला**-वि. क्षचित; एखादा; विरळा. विपाईला पहा. िपार्ये−किवि. क्षचित् ; क्दाचित् ; दैवयोगेक्रल, आपा- वि+फल ] ∘ता-स्री. ब्यर्थता; निरर्थकता. **चिफळणें⊤** कक्ति. ब्यर्थ **बतः**; दैववशात् . 'विपार्ये कर्मभूमिचीये पेटें। नरदेह लांधलें **अवचरें।'-भाए** ५१९. 'विपाये उमजरुँ होय निर्दे।'-अमृ जिसे।'-ज्ञा १६.३७३. विफळात-स्री. विफ़लता; व्यर्थर्त्य, 9.98.

चिपारणं - अक्रि. खोडकर, ब्रात्य, उनाइ होणें; स्वैर वर्तन करणे. विपारा-वि. (अशिष्ट) १ हुड; ह्टी; द्वाड; (मूल). २ कुरूप; विदूप; विकल; वेडपट, मूर्ख. ' अंगद्दीन विपास ' -दा २. ३.३५. 'रंभादिका दिसति त्यांजपुढें विपाऱ्या।' -साध्ह ८. १२८. १ पायाद्ः, पायाकड्न जन्मास येणारें, एक अपशब्द.

विपाश-वि. बंधमुक्त; फांसांतृन सोडलेला. [ वि+पाश ] ·विपाळ-पु. गंधर्वः अंतरिक्षांतील राजा. 'एकनामाच्या विपाळे । गंधवैराजे गंधवैमेळ । चित्रांगद विधला बळें । कुरुक्षेत्रीं .संत्रामी । ' –मुआदि २१.५२. [ सं. वि≕स्वर्ग, अंतरिक्ष+पाळ≕ पालक ]

विपित---न. अरण्यः रानः, जंगलः, बन. [सं.]

विपुल-ळ-वि. पुष्कळ; भरपूर [सं.] विपुलता, विपु-ळात-सी. समृद्धिः, रेलचेलः, भरपूरपणा.

विप्र—पु. १ ब्राह्मण. २ (साकेतिक) पैका; इव्य. 'विप्र रबाना जाला आहे तो पावलाच असेल. ' -ख ३२२५. [सं.]

विप्रकर्ष-पु. अंतर; दूरपणा. [सं.] विप्रकृष्ट-वि. दूरचें; अंतरस्थ. [सं.] क्तारण-न. (न्याय) दूरस्थ कारण. (इं.) रिमोट कॉज.

विप्रकीर्ण(संयुतहरूत)--पु. ( तृत्य ) स्वस्तिकाकार हात मनगटावहृत खार्ली सोडणें. [सं.]

विप्रतिपत्ति—स्री. १ मतभेद; मतांतर; मतमतांतर; भिन मतांतील वादविवाद; मतमतांतराचा गलबला. [सं.] विप्रति-पन्न-वि. १ विवादित; ज्याबद्दल मतभेद आहे, वाद आहे असे. २ मताचे खंडन करणारें; भिन्नमतश्रवर्तक; विशिष्टमताविरुद्ध.

विप्रलंभ-पु. साहित्यशास्त्रांत शुंगाराचा एक प्रकार. यांत नायक-नायिकेचा विरद्व वर्णन केलेला असतो. ' शोकदायक प्रसं-

विप्रलाप-पु. १ आरडाओरड; भांडणतंटा; कोलाइल. ५ वटवट; बडबड; टकळी. [सं.]

चित्रिय-वि. अप्रियः, नावहतें, न रुचणारें. ' वाचुनि विश्रिय म्हणे तांतडी चुकलें अक्षर साचें। '-कीर्तन १.३३.

विष्ठावर्णे - अकि. प्रकट करणें. 'अर्थाचेनि अनाने। विष्ठावलीं।'-अमृ ८.१३. [सं ]

विफल-ळ-वि. निष्फळ; व्यर्थ; निर्थक; फुकट. [सं. करणें: निष्फळ करणें. 'परी विफळ ती आचरोनिया। नाइकी -किवि. व्यर्थ, फुक्ट; निरर्थक,

विव्या-पु. १ देव; अमर. 'समुद्र मथितां ये वळा । विद्य- वांटेकरी; भागीदार; तक्षिमदार; पातीदार. भ्रांसी बहु श्रम जाला।' -पांत्र. २ पंडित; ज्ञानीपुरुष; विद्वान चालावयालागी । श्रतार विभागी केला तेथें।' -ब १२. मनुष्य. - ज्ञा १०.३१८. [सं.] • प्रिया-स्त्री. एक समवृत्त. अक्षरें चरणांत १८. र, स, ज, ज, भ, र हे गण.

विबोध-पु. जागेपणा; जागृतता. ' निद्रा विच्छेदार्ने विबोध होतो । ' -गंगाधर, रखकल्लोळ [सं.]

विभक्त-वि. १ भाग केलेला; वांटणी झालेला; पृथक् केलेला; वेगळा, निराळा. २ दुष्ट भक्त; अभक्त; भक्ति नसलेला. 'हरि भरहरि रूपें करदैत्या विभक्ता। ' -वामन, नरसिंहावतार ( नव-नीत पृ. १२२) ० भाष-पु. वंगळेपणा; कुटुंबाची वाटणी झालेली स्थिति, असमाईकपणा.

विभक्ति- बी. विभक्तपणा; तुटकपणा. 'विभक्ती सांङ्गि भक्तीचें। मूळ शोधावें। ' -दा ४.१.३४. २ (ब्या.) वावयां-तील इतर शब्दांशी असलेला संबंचवोधक, नामास विवा सर्वनामास होणारा विकार: प्रस्तुत विकारदर्शक नामाच्या अंत्यभागामध्यें होणारा फरक, लावलेला प्रत्यय. ३ भाग; वांटणी. ४ ( अशिष्ट ) भावार्थ; रोख; मतल्य; तात्पर्थ. [सं. विन्भज् ] कार्य-न. विभक्तिप्रत्यय लावतांना नामाच्या अन्त्यस्वरास होणारा विकार. **्सामान्यरूप-**न. विभवितप्रत्यय लागण्यापूर्वी होणारं नामाचे लप.

फुद्रन तुद्रन गेलेलें. [सं.]

चिभच्छ—वि. (अप. विभक्त ). मोडलेलें, भंग पावलेलें. 'तेथें भूमीचा कोण लेखा। विभच्छ झाली असेल कीं। '-वेसीस्व ¥.30.

विभाजनीय-वि. विभाग, तुकडे करण्यास योग्य; ज्याचे विभाग करावयाचें तें. [ सं. ]

चिभत्स-वि. (प्र.) बीमत्स पहा. [सं. बीभत्स]

विभारसेना - स्त्री. निर्भत्सेना पहा.

विभव-- न. १ ऐश्वर्य, भाग्य; संपत्ति; मोटेपणा; थोरपणा. [ सं. ] **२** दुसऱ्या संवत्सराचे नांव. [ सं. वि+भू ]

विभाग-पु. १ अवयवः पृथक्भागः, वांटाः, हिस्साः, अंश. २ भाग कंलेजी, बांटलेली स्थिति; विभजन. [सं. वि+मज्] विभागणी-सी. बांटजी. हिस्से बर्जे; भाग पाडजें. विभागणें-डिक. भाग पाडणें; हिस्से करणें; वाटे करणें; वेगळे करणें; तुकडे करण, होणे. विभागदार-प. हिस्सेदार; वाटेकरी. विभाग-भाक-पु. बिक्कार्जित मालमर्सेतील बाटकरी; ज्याला वंशपरंप विशिष्ट काळ; संकटकाल; अञ्चमवला रागत मालमतेत हिस्सा मिळण्याचा इक असतो तो. विभा

' प्रामीचा व्यवहार विभागीण-स्री. वांटेकरीण. 'दासी माझी दैत्यदुह्ता। विभा-गीण मज केली। '-मुआदि १९.६४. विभागु-प. विभाग पहा. विभाजक-पु. भागणारा; भाग पाडणारा. विभाजय-वि. १ भाग पाडावयाची; जिचे हिस्से करावयाचे आहेत अशी; हिस्से पाडतां येण्यासारखी. २ (गणित ) ज्या संख्येस दुसऱ्या संख्येनें पूर्ण भाग जातो अशी (संख्या). विभाजत्व-न. भाग जाण्याची स्थिति, पात्रता, योग्यता. (इं.) डिव्हिजिबिलिटि.

विभाजा-पु. नाश; चेंदा; रगडा; विध्वंस. 'रणीं कांडिला विभाजा। दैत्यदळाचा। '-कथा ५.६.८७. [सं. वि+भज्]

विभां(भा)डणें—सिक. १ पराभव करंप; जिंकणें; जेरीस आणणे. 'अरिराओ विभांडावे । मग राजसुय यागां यावें। ' -शिशु ४६३. - ज्ञा १.२१६. २ फोडणें; छेदणें, नाश करणें; विद्ध करणें. 'पादरेणूंचेनि कुलिशें। पापपर्वत विभांडिती.'-मुआति ५ ७४. ' तेआं मदनाचां शरीं। विभांडी निलिया । ' – शिशु २७०. **' म्ह**िंग्पे मूतभजना विभाडिली । आणि विभाडिल फुडा । ' –िखपु १.३१.५५. [ सं. वि+भण्ड ] विभांद्ध-वि. भांडणारा; शत्रु. मागदराओ विभांडु। ' –शिशु ५१८.

विभाव-पु काव्यहेतुच्या प्रकारांपैकी एक; काव्यस्फूर्तीच चिभग्न—वि. मोडलेलें, चुराडा झालेलें; नाश पावलेलें; कारण; उद्दीपक गोष्ट. भाव, अनुभाव, स्थायीभाव पहा. [सं. वि+भू ]

> विभावन-ना-नस्त्री. १ विचार; संशोधन; तपासणी. २ कल्पनाः तर्कः, भावनाः समजः, समजूत. [ सं ] विभावनीय-वि. १ विचार करण्यासारखें; संशोध्य. २ कल्पना करण्यास, समजण्यास योग्य, शक्य. विभावित-धावि. १ विचार केलेले, शोधुन पाहि-लेले. २ कल्पिरेलें; मानलेलें, गृहीत धरंललें, समजलेलें.

विभावसु—९ अप्ति.

विभाषा— स्त्री. विकल्पः ऐवर्जी, बदली गोष्टः, दुसरा मार्ग.

विभास-५. (संगीत) एक राग. [सं.]

चिभित्स-वि. बीभत्स पहा.

विभिन्न—वि. १ विभाग केलेलें: तोडलेलें: तुकडे केलेलें. २ **्राणन-न** मूळ रकमेच्या निरनिराळगा अवयवांनी गुणणें. विस्कटलेला, उधळून टाकलेला, पसस्त टाकलेला. ३ मिश्र कलेला, मिसळलेला. [ सं. वि+भिद् ]

विभीतक--पु. विभीतक पहा. बिब्बा [सं.]

विभीषणकाल-वेला-पुनी. ज्योति:शास्त्राप्रमाण एउ

विस्- पु. प्रभुः परमेश्वरः 'प्रभो, विभो अगाध किति तव-**वित-वि. वाटलेलें**; हिस्से केलेलें. विभागा-पु. हिस्सेदार, करणी। '-वि. सर्वन्यायी; न्यायक; महान्, चिरंतन, ' उष्णता व पदार्थे या दोन्ही वस्तू नित्य व विभु पडल्यामुळें तदभाव विशिष्टकाल व स्थान मिळणें असंभवनीय आहे. ' –न्याप२०६. [सं. वि+भू]

विभू—पु. (अप. ब्यूइ) १ ब्यूइ; सैन्यरचना. २ (ल) कारस्थान; कट; बालंट; वेत; कूट; मसलत. 'तसा कहत दिग्विज्ञ क्ये शेवर्टी अवघड रचिला विभू।' –ऐपो ३११. ३ रचना; कार्य-परंपरा. 'फळ झाडावस्तन पडतांना पाहिलें तेवढ्यावस्तन त्यांने केंबढा विभू रचला!' –िन ३५०. [सं. ब्यूइ]

विभूत-ति-ती - ली. १ भस्म; रक्षा; राख; अंगारा. 'होऊनि जंगम विभूती लाविती। शंख वाजवीती घरोघरीं।' - तुगा २८३१. २. एश्र्यः; तेज; शोभा; यश; कीर्ति; भन्यता. 'नाना विभूति छंद बंद। नाना खाणी' - दा १६.४.१९. करित असित जीच्या निर्विकल्पा विभूती।' - सारुह २.८९. ३ अणिमादि अष्टिसिद्धि. ४ देशरांश; महापुरुष; ऐश्वर्यवान् पुरुष; पुण्य पुरुष, 'येथ विभूती प्रतिविभूती। प्रस्तुत अर्जुना सांगिजेती।' - ज्ञा १०४१. [सं.] उह्न विभूतीचें मूळ रेड्याचे गांडीत-अनेक ऐश्वर्यवान् व्यक्तीह मूळच्या गरीब स्थितीतील असतात.

विभूषण—न. अलंकार; शोभा, दागिना. [सं.] विभू-षित-वि. अलंकृत; शोभायमान; सजविलेला.

ं विभेद—पु. १ वेगळेपणा; भिन्नता; विभागणी; अलग करणें. २ मिश्रण; मिसळ; भेसळ. [सं. वि+भेद ]

विभो—पु. विभू पहा. 'नांदत्या घराला विभो लागला। पिळ पाडुन केला भुगा।'-पला ८६.

विश्रम—पु. १ चुक; दोष; स्खलन. २ श्रम; श्रांति; गोंधळ. 'संभोह विश्रम भासे। गिळित धैर्याची आविसें। '-ज्ञा ७.७७. है स्त्रियांचा प्रेममूलक हावभाव, चाळा, चेष्टा, विलास. भाव पहा. [सं. वि+श्रम] विश्रांत-पु. गोंधळ, गडबढ, दर्शक अभिनय. -वि. गोंधळळेला; घोंढाळळेला; चुकळेला; गडबढळेला. [सं.]

विभ्रमण—न. प्रकाशकिरणांच्या गतींतील स्खलन, मार्ग-च्युति. –सुर्ये २६. [सं.]

विमंडल-पु. १ प्रहाची कक्षा. २ प्रह आपल्या अक्षा-भोवती फिरल्याने होणारें वर्तुल. [सं.]

चिमत—ि. नापसंत; अपसंत; उलट; विरुद्ध; प्रतिकूल. [सं. वि+मति ] चिमति—िव. १ बुद्धि चळलेला; भ्रमिष्ट; खुळा; वेडा. २ नापसंति; असंमति; प्रतिकूलता. [सं. वि+मति ]

विमनस्क, विमना—िव. १ उद्विम; खिन्न; त्रस्त; गोंधळ-लेला. 'मैन्य सज्ज असतां अर्जुन विमनस्क म्हणजे उद्विम , ताल्यावर ...' –गीर ९. २ मन उडालेला; विमुख; विरक्त; प्रेम उडालेला. [सं. वि+मनस्+क]

विमर्द-पु. (को.) पुरसतः उशीरः कालप्रतः कालातरः, दीर्घकालः मध्यातरः (कि॰ लागणे.)

विमरो—५. विचार, तपास, शोध, बुद्धि चालविणे. [सं.] विमल-ळ—वि १ निर्मल, स्वच्छ, शुद्ध, निर्दोष. 'दोहीं वेगलें सारासार। विमलब्रह्म।'-दा १२.५.१४. २ मंगल, शुभ (काल, असंग). 'प्रहर दोन्ही निशा विमल क्षणी। प्रगटला निज उत्तम लक्षणी।'। सं. वि+मल]

विमलार्जुन--पु. एक दैत्य. 'गला बांधुनियां उखलासी दावें। उनमली त्या भावें विमलार्जुन।'-तुगा २०. सि.]

विमा-पु. १ एखा वा वस्तुची, आयुष्याची घराची वगैरे टराविक कालापर्यंत सुरक्षिततेची, टराविक रक्षम भरून ध्याव-याची हमी; टराविक हसे भरून टराविक कालीं अमुक रक्षम मिळेल अशी तजवीज. (कि॰ उतरणें; भरणें; वरणें). २ अशा तन्हेंने भरावयाची टराविक रक्षभ, हसा. ३ सहा. [फा. हिं. बीमा] विमेकरी-दार-पु. जो कोणत्याहि गोष्टीचा विमा उतरतो तो.

विमाता—की. सापत्न माता; सावत्र आई.

विमान-न. आकाशयान; आकाशनीका; अंतराळांतून प्रवास करण्याचे साधन; देवांचा इच्छागमनी रथ. [सं.]

विमार्ग—पु. १ कुमार्गः, आडमार्गः भलतीच वाट. 'तो विमार्गास लागला असतां वसुमूतीनें त्याला उपदेश करून आपला शिष्य केलें होतें. ' –चंद्रगुप्त ४२. २ अनीतीचा मार्गः, स्वैर वर्ते-णुक. [सं. वि+मार्गः]

विमुत्त.—वि. मोकळा; स्वतंत्र; बंधनांतून सुटकेळा. [सं. वि+मुच् ] विमुक्ति-स्त्री. मुक्तता; मोक्षः स्वतंत्रपणा; मोकळेपणा. विमोचन, विमोक्षण-न. सुटका; मोकळीकः मुक्तताः मुक्ति. [सं. वि+मुच् ]

विमुख--वि. पराड्मुख, पाठमोरा. 'सन्मुख विमुख अगेसीं। न घडे तुज। '-क्षा ११.५३१. ॰काल-ळ-पु. प्रतिकृल काल; संकटकाल; आपत्काल; याचे उलट सन्मुखकाल.

वियत्—न. आकाश. [सं.] वियद्गंगा-स्री. आकाश-गंगा. वियदचर-वि. आकाशांत संचार करणारा.

वियुक्त, वियोजित—वि. पृथक् केलेला; तोडलेला; वेगळा, अलग केलेला; वियोग पावलेला; विरहित. [सं. वि+युज्] ०पन्न-वि. (शाप.) निरनिराळ्या पाकळ्या असलेला (हिरवा-चाफा, रामफळ) (इं.) डायलिपेटॅल्स.

वियुति—सी. (गणित) अंतर; फरक; वजाबाकी; कमी-जास्तीपणा. वियोग—पु. १ पृथग्भावः वेगळेपणाः विरद्दः ताटातृट
१ (गिणत) फरकः अंतरः वजावाकी. [सं. वि-मुज् ] वियोगा
नल-पु. विरद्वाग्निः, वियोगामुळें उत्पन्न होणारा ताप, संताप, न्नासः
'त्या वियोगानळेंकह्न । अहाळले श्रावणारि रान्नंदिन ।'-राविः
वियोगी-वि. वेगळाः पृथकः अलगः 'योग नाहीं तो वियोगी।'
-दा १७.१.२३. वियोजक-वि. १ (गणित) वजा करण्याची
संख्या. २ पृथक् करणाराः वेगळें करणाराः वियोजन-नः वियोग
करण्याची कियाः, पृथक्त्वः ताटातृटः वियोगः पृथक्षरणः वियोजयवि. (गणित) ज्यांतृन वजा करणें ती संख्या.

विर—जी. विरी. शक्तिः समर्थे. वीर पहा. 'पुरे काळ हा तुरे योग्यता विर निघुनी चालली। '-राला ११०. [सं. वीर्य ] विरईपुरी—की. मांसयुक्त पुरीचा एक प्रकार. -गृशिर.१९. विरका—वि. १ विरणाराः; चूर होणाराः, कांडतांना तुटणारा, मोरणारा (तांदुळ). २ विरघळणारा. [विरणें]

विरक्त—वि. उदासीन; अनासक्त; निरिच्छ; भोगेच्छेपासुन पराड्मुख; वासनारहित. 'विरक्त करितो हरी स्वगुण नाम संकी-तैनें।'-वामन, नामसुधा १.५० [सं. विनेरज्-रञ्ज् ] विरक्ति— स्त्री. १ वैराग्य; अनासक्ति; निरिच्छता. 'तरी विरक्तियाचूनि केहीं। ज्ञानासि तगणेंचि नाहीं।'-ज्ञा १५.३६. २ उदासी-नता; वेफिकीर यृत्ति.

चिरखंड—न. (कों.) पोफळीच्या विरीचा तुकडा. २ (याची घडी घालून पोथीला गुंडाळीत असतात यावस्न). पोथीस गुंडाळण्याचें साधन, पुष्टिपत्र. [विर+खंड]

विरखुडी—सी. रेघ; रेघोटी; ओरखडा. [सं. वि+रेखा]

विरंग -- पु. विरस; वेरंग; विसंवादी गोष्ट. 'पुढील द्याकाराचें मान । विरंग होईल म्हणोनि । ' - वेसीस्व ८.५१. ' कांहींच विरंग नाटवे । ' - दावि २७. - वि. १ वाईट रंगाचें; विटकें; रंग उडाकेंटें. ' येक सुरंग येक विरंग। ' - दा१५.८.१०. २ रंगा-शिवाय; मोकळा; रिकामा; लोकरंजनाशिवाय. ' विरंग जाऊं नेदी क्षण। ' - दा १८.४.१०. [ सं. वि-रंग]

विरंगुळणें अफि. कांहीं काम करतांना रमणें, रेंगाळणें; विसांवा घेणें; गमणें; करमण्क करणें; खेळणें. [सं. वि+रज्-रञ्ज्= करमण्क करणें ] विरंगुळा-गोळा-गुळो-पु. १ विसांवा; विश्रांति; विश्रांतिस्थान. 'मनाला विरंगुळा आतां काय तो एव- हास आहे!'-पकोघे. २ करमण्क; खेळ; वेळ घालविण्याचे साधन; मन रमविणें. १ हरकत; अडचण: आळस. 'वरील कोंडणाचा गुंडाळा! साह्नि केलिया वेगळा। कणु घतां विरंगुळा। असे काई।'-ज्ञा १५.४६६.

चिर्गेमरी-की. व्हर्जिन मेरी. -किपु.

चिरशळणें—अकि. १ द्रवणें; वितळणें; विघरणें; पाषळणें; पातळ होणें. २ (ल.) विरणें; जीर्णपणामुळें पातळ, विरविरीत, झिरक्षिरीत होणें (वस्रवगैरे). १ (ल.) (भय, दु:ख, अनुकंपा इ० विकारांनीं) गळणें; ओशाळणें; मऊ पढणें; द्रवणें. 'सैनिकमन विरघळ दयेनें।'—विक २. (गो.) विरधुंक. [सं. विघरण]

विरचर्णे— उकि. रचर्णे, जुळणें, व्यवस्थित मां**डणें, पद्धत-**शीर लावणें. रचेंणे पहा. [सं. वि+रच्] विरचित-वि. जुळ-विलेलेंं, रचलेलेंं, केलेलेंं, प्रथित. 'श्री मुकुंदराज विरचित। विवेक सिंधु अध्यात्मग्रंथ.।'

विरंची—पु. ब्रह्मदेव, 'हें परमभाग्य आंगीं। विरंचिही नाहीं।' –हा ११ ६२२. 'त्याचे चरणींचे रजःकण। शिव विरंची आपण।' –एरुस्व १४.९३. [सं. विरंचि]

विरज — वि. शुद्ध; निर्मेळ; पांढरें. 'शुद्ध सश्वाचें विरजांबर। चिद्रत्नांचे अलंकार। ' -एरुस्व १४.८७. [ सं. वि+रज्=रंगविणें ]

विरज्ञ—न' संघ; डाळें; इरजिक पहा. 'पेरावयासि चेतलें बीज। गांवकरी करूनि विरज।' –भवि ५४.१७६. **विरजे**– पुथव. इरजिकांतील लोक.

विरजण— न. १ द्ध घट होण्यासाटीं, दुधाचं दहीं होण्यासाठीं त्यांत घातलेला पदार्थ: २ घट झालेलें, दहीं झालेलें द्ध. १
(कों.) दहीं करण्याचें भांडें. ४ (ल.) (विद्वत्ता, शहाणपणा,
सदगुण, पावित्र्य वगेरेस) कलंक लावणारें दुवेतेन; निष्फल करणारी गोष्ट; कोणत्याहि गोष्टीवर पाणी पाडणारी दुसरी तदिवद गोष्ट. [सं. वि+रंज्: -भाअ १८३४; विजन -भाअ १८३२]
•घालणें-एखाद्याचें मन दुस-याविषयीं कलुषित करणें, विषदविणें, मोडता घालणें; आड येणें; निरुत्साह करणें. •घालणेंपाडणें-विफल करणें; नासणें; विघडविणें; फिसकटविणें; अडथळा आणणें. •पडणें-विफल होणें; नासणें; विघडणें. खिरजणी-स्त्री. विरजणाचें भांडें. घिरजणें-चिक. दुधामें दहीं
करणें. -मित. (भांडणानंतर) शांत होणें; समजूत होणें; तडजोड होऊन भांडणतंटा मिटणें. विरजणें-न. विरजणी, इस
विरजण्याचें भांडें.

विरज्जणें — कि. (प्र.) विराजणें; शोभणें. 'गोपीगण विर-जला।' -रास ५.१५२. [सं. वि+राज्]

विरंजन—न. रंग काहून टाक्णें; रंग घालविणें; पांढरें करणें; ओपविणें; सफेतीकरण. (इं.) ब्लीचिंग. [सं. वि+रज्-रङ्जू]

विर(रि)जा-जिया—पु. मित्रः, सहाय्यकर्ताः, मदतगार. 'मग वडवानळु तैसे याही। विरजा जैसा।'-ज्ञा १.१९७. विरज=डाळें पहा.

विरजाहोम-- पु. संन्यास ध्यावयाच्या वेळी करावयाचा होम. 'विरजाहोम याचि नांवें। देह नन्हें मी हें जाणावें। '-तुगा ३८६९. [सं.]

विरजीक, विरजे, विरड्या, विरड—इरजीक, इरजे इरड्या, इरड इ० पहा. ' नलगे घालावें विरजे। हेल बैल देउनि [ सं. वृत्तिकर ] दुखे। ' -मध्य ४०२.

विरड-सी. उतवडा; गौण पीक; मोगण; इरड पहा.

विरड-सी. (कु) १ अर्था दिवस; एक वेळ; पूर्वाण्ह किंवा अपराष्ट्र. २ कामाची लांकडें वर्गरे सांठविण्याचा माचा. ३ ओझ्याची खेप. ४ (राजा) वरंड..

विर्द्वर्णे— अकि. पुरळ उटणे; सहज येणे.

विरड( ह )णें-अक्रि. उगवण; अंक्रुर फुटण. ' जियाचिये भूमिकेसि विरहे। ' -भाए २३३. ' विरहोन लागती गगनासी। ' -दा १५.४.१०. [सं. वि+स्हू=वाढणें ]

विरडा-ढा-9. (रा.) लहान रोप; माडा.

विरडी-डी-डे-डें-- की. विरडी-डे-डी-डें पहा.

विरहें--- न. बिरहें; गुळखी; बूच; बांध 'ते प्रलयनळा पुष्राचे गुंडाळें। वीं काळकुटा विग्हें फूटलें। ' – शिशु १०२०.

विरणा-वि. विरका पहा. विरणे तांदूळ-विरणारे तांदुळ. विरंणा-रण्णा-पु. लिंगायतांचा एक देव, साधु. 'येक म्हणती विरंणा कर्ता। येक म्हणती वस्वंणा कर्ता। -दा १३.८. 98.

विर्णे-अकि. १ विरघळणें; वितुळणें; पातळ होंणें. २ (ल.) विरविरीत होणें; विरल होणें; वीण पातळ होणें (बस्र, कापड वगैरेची ); जीर्ण होणें. ३ (ल.) द्रवर्णे; दयाई होणें; पाझरणें (कोमलतेनें, दयेनें, सहदयतेनें - अंत:करण, मन वगैरे ). ध चुरणें; मोडणें; कणी होणें (तांदळ कांडतांना, अगर इतर धान्य भरडतांना ). ५ उडुन जाणें; पातळ होणें; नाहीसें होणें (अभ्र, ढग वगैरे); जिरणें; लयास जाणें; दबून जाणें (संशय, हेतु, इच्छा ); ' विराला हेत सर्वही. ' ६ तृप्त होणें; भागणें; शमणें; उद्दन जाणें (तहान, भूक वर्गरे ); 'सकलड़ी तहान विरली हो भुक। ' ७ पांगापांग होणें; फाकाफाक होण; दाणादाण, पळापळ होणें; नष्ट होणें ( शत्रुं बगैरे ). 'जीव नील वर्णापरी परस्परे शत्रु विराले तसे। ' - ऐपो ३९८. ८ मन उड्डन जाणें; दुःखित होणें; खेद करणें. 'कपि देखुनि सर्व मनीं विरती।'-भा सेतुबंध २९.१३. [सं. विरल]

विरणे-सिक. (की.) दाढीवर, भाजावणीवर गोंवर पसरणें. [ सं. विकिर्]

विरत-वि. १ विराम पावलेला; स्तन्धः थांबलेला; बंद पहलेला. २ विरक्त; नियुत्त; त्याग केलेला. 'विरत विषयभोगी चाड नाहीं मुखाची। '-मुरामायण बालकांड [सं. वि+रम्] विरति-स्त्री. १ विरामः, विश्रांतिः, बंदीः, थांवण्याची, मोड-ण्याची, बंद पडण्याची स्थिति. २ विरिक्तः, इच्छा, आसिक्त, यिरी-वीर-जी. चुरचुरः, मिरिमरः, रवरव. वासना यांचा क्षयः अनासक्ति.

विरतिक-पु (कु) वृत्तिकाः, वृत्यंशी, वृत्ति चारविणाराः

विर्थ-वि. रथहीन रथविरहित; रथांतून उत्ररेला. 'विरथ केला वंग राजा । ' –ए**रु**स्व ९ ५४. [ सं. ]

विरधाळं-- न. वृद्धिः, सुवेरः, जननाशौच. [सं. वृद्धि+ **भा**लय ]

चिरपण- उकि. (को.) तण काटणे; बेणणें; निंदणें; भांग-लंग. विरपणी-स्री. (वॉ.) देणगी; निदणी. विरप्स-स्री. (राजा.) शेताच्या दाहर्पंती राहिबेटा दोशा, नांगरणीच्या वेळीं काहून टाकतात तो; नांगरटीने उपद्रन काढकेलें रान.

विरंबर्ण — अकि. १ ओशादणें; लाजणें; खाली पहाणें; थिजणें; विरमणें. २ पचपचीत होण; कचकचीत, बेचव होणें (भात). [म. वरमणें; सं. वर्म]

विरमणे-अकि. थांबण; बंद होणे; यबक्णें; विश्राति घेण. 'अशेषहि अज्ञान विरमे । '- ज्ञा १५४२३. ' विरमशी तुं सांग कोणी कहे। '-केक ८१. [सं. वि+रम्]

विरमण-अक्ति. वरमणे पहा. रुज्जित होणें; शरमणें; दवणें. 'तैसे सधीर परी विरमलें । हृदय तथाचें । '- हा २.३. [सं. वर्म ]

विरय—सी. (कु) वींकणी देवदार वृक्ष.

विरल-ळ-वि. १ दृरदूर; झिरक्षिरीत; अंतरा अंतराधरचा. २ दुर्मिळ; कचित् आढळंणारा; असामान्य; केन्हां तरी घडणारा. –िकवि. क्वचित्; विरळा. [सं. विरल ] विरलणे–अकि. विरल होणे. विरस्रधातु-पु. ( शाप ) दुर्मिळ घातु. ( ई. ) रेअर मेटल. विरलपश्च-वि. विशिष्ट जातीचे प्राणि. (इ.) हिसेनोप्टेरा. विरलागत-वि. कचित् घडणारे; असामान्य; दुर्मिळ; प्रासं-गिक. [ सं. विरल+आगत ]

विरली-लें--सीन. इरली-लें पहा.

विरवड-सी. इरड पहा. गीण पीक; मोगण.

विरवर्णे-सिक. (विरणं प्रयोजक पहा ). जिरविणें; नाहीसें करणें. 'बहु भाग्य शिखंडीचे मोटवाच्याही मदासि ज विखी। ' –मोभीष्म ११.५१.

विरवदी-धी-ली-की. स्त्रियांच्या पायांच्या बोटांतील चांदीचा दागिना. 'विखल्या विंचमोरे.'-स्त्रीगीतमाला ६. (तंजा.) विरविदी. -तंजा शिलालेख.

विरवःळे-न. (राजा.) विरजीक; इरजीक पहा.

विर्विर्णे - अकि. (रवरवर्णे; मिरमिर लागणें. (ध्व.) विर-

चिरचिरीत - बि. झिरझिरीत; जीर्ण; बिरळ. [बिर्ण]

चिरस—पु बेरंग; मनोभंग. —वि. १ नीरस; बेचव; गोडी नाहीं असें. 'आवडीविंग संभोगः। विरसं हो अे।' —शिशु १८२. 'अमृत यापुढें विरस।' —मोसमा ५.९४. २ ६क्ष; कोरढा; पच-पचीत; कवकवीत. ३ (ल.) निरुत्सादी; निष्प्राण [सं. वि+रस] विरस्सणें —अिंक. निरुत्साह होणें; थिजणें 'बोर्ले ऐशामनीं विरस्सली।'—विक ७८.

विरह—पु. १ वियोग, ताटातृट; दृगीकरण (मित्र, प्रियम्मनुष्यं यांचा). 'विरह तापं फुंदे धंद करित जाती।'-तुगा १३१. २ वियोगजन्य दु:ख; ताटातृटीमुळं होणारी पीडा. हुर-हुर; वेचैन. ६ वाण; अभाव; रहितता. [सं.] ० उधर—पु. विरहामुळं येणारा ताप; वाटणारें दु:ख. विरहाग्नि, विरहानळ-न. वियोगजन्य शरीरदाह; विरहामुळं होणारी शरीराची आग. 'अधिका विरहोनळ । उधावतु दिसे।' -शिशु ७७९. विरहिणी—की. पति अथवा वहभाचा वियोग झालेली स्त्री. 'विरहिणी का जैसी। वहभाते।'-ज्ञा १३३७४. विरही—पु. १ प्रियेचा वियोग झालेला. २ विहीन; वाण, राहित्य असलेला.

विरहण—न. आळ; आरोप. 'ज्याहीं चोरिलें त्यांसी सोडिलें। विरहण आलें मजवरी।' –ह ९.१८६.

विरहित—ित. विहीन; शिवाय; वेगळा; खेरीज; वांचून; विना. 'निमोली संपदा भयविरहित। सर्वकाळ चित्त समाधान।' —तुगा १९८३. [सं.]

विरळ, विरळणें, विरळागत—विरल, विरलणें, विरल [ विरणें ] गत ६० पहा.

चिरळा—वि. दुर्मिळ; दुर्लभ; दुर्रप्राप्य; एखादा; क्रचित् (दुःखामुळें); थिजणें. [विरणें] आंढळणारा. -िक्रवि. क्रचित्; प्रसंगवशात्. [सं. विरल ]

ं विरा—पु. (कु.) विरी पहा. 'सुपारीच्या फांदीच्या बुढाशी असलेलें जाड आवरण.

विराकत, विराखत—स्री. इराकत पहा.

विराग—पु. विरक्तिः, वैराग्यः, अनासक्तिः, निरिच्छपणाः, विषयपराङ्मुखता. -ज्ञा ९.४७०. [सं. वि+रंज्-राग] विरागी— वि. बैरागीः विरक्तः, वैराग्यशील. -ज्ञा १८.१७६.

विराजणे—अकि. शोभणें; प्रकाशणें; सुंदर दिसणें. 'ते भीमकीस सिसफूल शिरीं विराजे।'—सारुह ८.१३५. [सं.राज्+ प्रकाशणें] विराजमान, विराजित—वि.शोभिवंत; शोभायमान; तेजस्वी; भन्य. 'कंटी कौस्तुभमणि विराजित।'—तुगा १.

विराट-ट्-पन. १ विश्वव्यापी ईश्वर स्वरूपं; स्थिरचरव्यापक पुरुषः ब्रह्माण्डवेह. 'सुक्ष्म हिरण्यगर्भ म्हणती । विराट ते स्थूळ।' -दा १०.१०.१४. 'कीं हे विराटाची योगस्थिति।' -दा १.७. ३२. -वि. भव्यः प्रचडः, अवाढव्य. [सं. विराट् ] व्देह-देही-प्र. विश्वस्वरूपः, ब्रह्माण्डः, सृष्टि. व्देह-वेही-स्वरूप-रूप-

विरस—पु वेरंगः मनोभंगः —वि. १ नीरसः वेचवः गोडी **दारीर**-वि. १ सृष्टिस्वरूपीः जगदूपीः विश्वरूपाने प्रगटः २ **हीं असें.** 'आवडीविण संभोगः विरसं दोने ।' –िहानु १८२ भन्यः अवाढन्य द्यारीराचाः **ृपुरूप**—पु. ब्रह्माण्डन्यापी ब्रह्मः अमृत यापुढें विरसः।' –मोसमा ५.९४. २ रक्षः कोरहाः पच- विश्वपुरुषः सर्वन्यापी आतमाः

विराण, वैराण—वि. ओसाड; उजाड. [वैराण] विराणी— की. दाढ भाजण्यापूर्वी आग पसहं नये म्हणून तीसभीवतीची जी जागा भाजतात ती. [वैराण]

विराणा—५. विरंणा पहा.

विरा**णे**—न एक वाद्यं. –मब ३६.

विरादस-सी. (गो.) बडीशेप.

विराम—पु. १ विश्वाति; विसावा. 'नको वासना हेमधार्मी विरामी।' -राम ६५. २ थांबणुक; कुंटित होणें; मध्येंच बंद पडणें; स्थिरता. १ तथः नाशः अंतः शेवट (कि० पावणें). 'मग ययाच्या विरामी। मीचि होसी।' - ज्ञा १८.११६७. 'पावे जनप्रतापें त्या तिंदपुप्रीष्म कें विरामास।' - मोभीष्म ७. १. ४ टप्पाः थांबण्याची जागा. [सं. वि+रम्] ० चिन्ह्-न-थांबण्याची खूणः, वाचतांना वाक्य संपल्यावर अगर मध्येच कमी जास्त थांबावें यासाठीं वापरावयाची खूण.

विराम—िवि. झुन्य; ज्यांत राम, तेज, परात्रम नाहीं अर्थे. ' रामेवीण विराम भासत सभा कोणी न दीसे सभा ।' -दावि ४९७. [वि+राम]

विराहेपण--- न. शून्यत्व, सर्व नाहींसे झाल्याची अवस्था. विराणे ]

विरावर्णे—अकि. (व.) विरमणें; विरल्यासारखें होणें (दु:खासुळें); थिजणें. [विरणें]

विरावणें — अकि. रममाण होणें; विश्रांति घेणें. ' मग राओ उर्वसीयेसि । विरावला तो । ' – भाए ७६४. [वि-।रम् ]

विरावा—पु. मध्यस्थः, भडचणः, खोळंबा. 'मध्यस्त विरावा कशास ' −शिदि २८१. [वि+रम् ]

विरावें — न. शौर्थ; वीर्थ; तेज. ' जन्म मायेचें मैंदावें । जन्म कोधाचें विरावें । ' –दा ३.१.७. [सं. वीर्थ ]

विरि-की. विरी पहा.

विरिचि-ची-पु. ब्रह्मा; ब्रह्मदेव; विधाता; सृष्टिकर्ता. विरंची पद्दा. 'करी स्तुती प्रेमरसें विरिची।'-वामन चरित्र १.३३. [सं.वि+रच्] ० अंड-न. (काव्य) ब्रह्माण्ड; विश्व. 'मये तडाडी विरिचिअंड।'

चिरी—स्त्री. १ पोफळीच्या सांवळीस बुडाशीं असतो तो सुपासारखा भाग. २ विरीचा द्रोण. [ सं. अ. + कृ=आवरण घालणें ]

३२. -वि. भन्य; प्रचड; अवादन्य. [सं. विराट्] व्हेह-देही- विरी-की. वीर्यः तेजः बळः सामर्थ्यः सस्वांशः (चुन्यान् प्र. विश्वस्वस्तः, ब्रह्माण्डः सृष्टि. व्हेह-देही-स्वस्तप-स्तप-तील) कस. 'पृथ्वीने विरी साडिली।'-दा १३.४.१०. 'त्या ाळेसच त्याच्या नीतिमतेची विरी गेली आह असे समजावें.'। -नीतिशास्त्रप्रवेश ४४६. [सं. वीर्थ]

विरों—श्रम. पर्यंत, वेरीं. 'वेलिओं वाटोगरी। गुंफिजेती सेरोविरीं।'-शिशु ६३२. [सं. पर्यंत]

विरु-विरू पहा.

विरुगोळा-पु. विरंगुळा पहा.

विरुद्ध — म. अकल्याण; अभद्र; बाईट 'जें बडिला यां वितावें। वेरुद्ध मनें। ' - ज्ञा १.२१४. — वि. प्रतिकूल; उलट; विपरीत; वेष्ट्य करणारें; अडथळा आणणारें. 'तें ज्ञानीं विरुद्ध काय आहे। हैं जाणावें कीं। ' - ज्ञा १६.५६. (समास्रांत) आचार – उक्त – काल – जन – वेश – धर्म – पथ्य – परिभाषा – मार्ग – रीति – लेख – वृद – रास्त्र – संप्रदाय – विरुद्ध. – धावि. अडथळा झालेलें; अडखळलेलें. [वि + रुध्= अडथळा करणें] ० भलें – वि. शुभाशुभ.

विरुळ-ळें-—िव. विरळ पहा. 'ब्रस्तांत्न शोभित ते विरुळे। -अकक २ किंकर, शुक्ररंभासंवाद १९. - ज्ञा ८.१७.

विरुळ--वि. विरळा पहा. 'ऐसा तो विरुळा संत '-दा ५.२.३८.

विरुळा—पु पाणसर्पः विरोळा. 'विरुळेआं रोखेंसी सरीसीं।' -दाव ३८८. 'कालिय विरुळ्या जर्ळिच्या मानी मनांत भूधरसा।'-सखारामतनय रुक्मिणीस्वयंवर १७. [सं. व्याल]

चिक्स-कं-न. वैर; शत्रुत्व; वांवडें. 'हें काळें पाखिक। मजसी सदा चिंती विक्ष।'-शिशु ८२१. 'काई माझ घेतेलें विक्ष।'-भाए ७७. 'जयांलागि मनें विक्षं। आम्ही स्वप्नीहि न शकों धर्मं।'-इ। २.३५ -वि. विरुद्ध; उलट; आड. 'मग जाणतया जें विक्ष। तयाची वाट वाहती कक्षं।'-इ। १६.५७. [सं. वैर; वि+ऋ=जाणें]

विद्धलण—न. १ मृळ घरणें.. २ (ल.) परिणामकारक होणें; प्रभावी होणें. [सं. वि+रुह्=वाढणें ] वि(रु) स्दुलं — अकि. १ वाढणें; भोठें होणें. 'पुत्रांकुर विस्तढला चोखें ' – मुआदि ३. ३३. २ अंकुर फुटणें; रुजणें. 'तरी न विस्तडती लिचिलीं। आवडे तैसी।' – ज्ञा २ ६६. 'विरुढे सरतेपणाचें वीज।' – स्वादि २. १.९ विद्युली – श्री. वाढ; अंकुर. 'तंव वाढेरी विस्तढी करणे। रोमबीजाची।' – ज्ञा ६.२३४; २.७९.

चिक्सप---वि १ कुरूप; विदूप; बेडौल. २ भिन्न; वेगळा; निराळा [सं]

विरूपाक्ष- १ शकर [मं.]

विरूळ ि. विरू पहा.

विरं-न. विरीचा दोण; विरी पहा.

विरे—की. विरी पहा. वीर्थ. 'पुरे काळ हा नुरे योग्यता विरे निघुन चालली। '-ऐपो ३७५.

विरेक—पु. १ रेच; ढाळ; मलविसर्जन. २ मल; विष्ठा. [सं. वि+ित्व्–रेच] विरेच्चन–न. १ मलशुद्धि; हगवण; झाडा; ढाळ; रेच. २ ढाळक; रेचन; मलशुद्धिकारक औषध. [सं.]

विरे(रें) वीर—पु मुख्य वीर; वीरश्रेष्ठ; असंख्य वीर; वीर-समुदाय ' विरेवीर राक्षेस सर्वे बुडाला। ' -राक १४.३०. 'म्ग अपार शर सोडिले। विरेवीर त्रास्तिलें। ' -जै ७९.८४.

विरोचनात्मज—िना. विरोचनाचा पुत्र; बिल. [सं.] विरोदी—स्त्री. विरवदी पद्दा. (व.) इरुदी. 'रुचिरतर विरोदा शोभती अंगुळीला।'-सारुह ६.३१.

चिरोध—पु. १ विरुद्धभावः प्रतिकूळताः वैधम्यैः विरुद्ध मतः अडथळाः प्रतिबंधः वैरः शत्रुत्वः द्वेषः 'विरोधाचं मज न साद्दे वचन।' –तुगा २०६३. 'विरोध आम्हां मगधात। निकट वास ककं नये।' –एरुस्व ६८. २ प्रतिवर्तित्वः भेदः अंतरः विसा-दृश्यः [सं. वि+रुध्] विरोधणं–अकि. विरोध करणे. ─ज्ञा ९.४७२. ०भक्ति-स्री. देवाशीं वैर करून त्योकड्न आपळा वध करवून घेळन मोक्ष मिळविण्याची मार्गः विरोधी–पु. साठ संवत्सरांतीळ विसावा संवत्सर. –थि. विरोध करणाराः प्रतिकृळः प्रतिपक्षी. विरोधी भक्त-पु. विरोधभक्ति करणाराः

विरोबा-पु वीर, एक क्षुद्र देवता. - खेया.

विरोही-की. विखदी-ली पहा.

विरोळा-ला—पु. पाणसपे. विरुटा पहा. 'वाहती ते चपळ विरोळे जाण।'-ह २६ १५८. 'वीरांचे हस्त विरोळे पूर्ण। तळपताती ठाथीं टाथीं।'-रावि २८.६६. [सं. स्याल]

विरोळा— ५. वरोळी; शेताची मर्यादा दाखविण्याकरितां घातलेला मातीचा ओटा.

विर्जुमाळ—वि. (को.) समाथीक. -पहाणी खर्डी सातारी. [अर विराखत्=विडलाजित मिळकत]

विर्ति—की. ( अप.) वृत्तिः इनामः विर्तिक-वि. वृत्तिवेतः; इनामदारः

विर्मार-वि. (गो.) बीमारं; आजारी.

चिन्ह उर्णे— अकि. दुःखी होणें; विव्हल होणें. - दुगा. चिन्हस्या-वि विरही; दुःखी. 'ते तन्नचेनि वियोगें । विन्हस्य नव्हती।' - ज्ञा ७.१८१. [स. विरह]

न्नि=हा—पु. (कों.) ओढा; नाला; प्रवाह; पन्हर्या, र्वृद्धं. वि+ः+वह् ]

विलग- ९ वेगुण्य, उणेपणा, व्यंग, विसंगति, वैपरीत्य, अंतर. 'विलग पडों नेदावें । कथेमध्यें । '-दा १२.९.२० २ उपद्रव, वास. 'कामकोधांचे विलग । उठावती अनेक । '- ब्रा

काळ विलग राहिके होते. ' [सं. वि+लग् ] चिलगट-वि. मान; तेजस्वी; सुंदर. -न. विलास; चेष्टा. वेगळा; भलिप्त; भ्रष्ट. –भी. फार लगट; विशेष लगट. ' विलगट इट नाहीं चाट मोकाट नाहीं। '-दावि ७.२. 'ते देवत्रयांची **खटपट । सुक्ष्मह्नपें** विलगट । ' –दा १२ ८.**९. चिल्लगणें –** भक्ति. दूर होणे, नाहींसा होणे; धुऊन निवणें. 'पदी श्रीरामाच्या हढ-तर महादोष विलगे। '-सारुह ६.१६३. विलगेस लावणे-दूर करणे; बंदोबस्त करणें; बाजूस काढणें. ' ही किरकीर विलगेस स्वा।'-पला ६.१३.

विलंगी-की. एक प्रकारचें कोळपें. कोळपें पहा.

विलय — वि. संलग; जुळलेलें; जोडलेलें; चिकटलेलें; मिळव-छेलें. [सं. वि+लग् ].

विलंघणें — उकि. १ उल्लंघन करणें; ओलांडणें; पलीकडे आणें. २ ( ल. ) अतिक्रमण करणें; मर्यादेबाहेर जाणें. [ सं. वि+ लंघ ] विलंध-बि. घोर; भयंकर; महान् . ' ऐशा गर्वोक्तीनें वदुनी पण करित ते विलंघ सती । ' -कीर्तन १.१७.

विलंबी-वि. कपटी; कुढ्या मनावा.

विल्रुज-वि. निर्लज्ज; भविनयी; उद्धट. [सं वि+लज्जा] विलय---- नापसांतील जंतु.

विलपणे—अिक. शोक करणें; रडणें; विलाप करणें. 'तरी हे भार्या संगुण वेल्हाळ । वांचो म्हणोनी विलपत । ' - मुआदि ३.५२. [सं. विलप्]

विलंब-पु. उशीर; स्वकाश; मध्यंतर; दीर्घकाल. 'बहु-विलंबाचे सम्रिध पातलें। '-तुगा ६०७. [सं. वि+लंबू=लोंबणें ] **विलंबिका-स्री. प**टकी अथवा म**हामारीच्या** विकारांतील तिसरी व अखेरची अवस्था. पहिल्या दोन अलसिका व विधृचिका. **विलंबित-वि. १ उशीर** लागहेलें; लांबणीवर पहलेलें; लांब-विलेलें, पुढें ढकलेलें (काम). २ सावकाश, मंद, (ताल). • खु सि-स्री. ( ताल ) मंदताल. -y. मध्यलयीच्या दुपटीचा ताल. विलंबी-पु. साठ संवत्सरांतील बत्तिसावा संवत्सर. -वि. दीर्घमुत्री, दीर्घकाल लागणारें, उशीर करणारें, लांबण लावणारें.

**चिलय—५. १ शे**वट; नाश; प्रलय; अंतकालीन प्रलय. २ अंतर: विलंब: खंड. 'मिनलेयां वनमाळीं। वैदर्भीची अवच्छा निवर्तेली । ते सांघितां बोली । क्यें विलयो पहेल । '-शिशु ८५६. [सं.] विलया जाण- १ शेवट होणे; नाश होणें. २ व्यर्थ बाणें. 'काय आहरें न बाहतां भुई पेरिजे। तरी तो वेळु विलया आइजे।'-इता ११.१६२.

चकाकणें; झळकणें. - हा १८.८७७. २ वागणें, वर्तणें; असलें. झाला, सौरवर्षे व चांद्रमास.

१२.६२. - वि. अलग; भिन्न; विसंगतः; अयोग्यः; असंबद्धः न । 'तो कवर्णी स्थिती असे । कैसेनि रूपी विलसे । '- ज्ञा २.२८९. जुळणारें; तुटक; अलिप्त. 'हे लोक साऱ्या गांवापासून कांहीं [सं. वि+लस् ] विलस्ति−वि. विराजित;शोभायमान; प्रकाश-

> विलक्षण—वि. १ लोकोत्तर; चमत्कारिक; अलौकिक; असामान्य; विवित्र; नाविन्यपूर्ण. २ भिन्न; निराळा; वेगळवाच प्रकारचा, गुणाचा. ' ज्ञाता देहीं विलक्षण। ' –दा १९.४.२७. 🧣 विपरीत. 'वचनभंग करितां विलक्षण '-दा ६.७.१०. [सं. वि+ लक्ष=पाहण ]

> विला—स्त्री. प्रसंग; वेळ; काळ; संभि; इंगाम. [ फा. विला ] दर इन विला-या प्रसंगी; या ठिकाणीं.

> विलाचे जाळें - न. समुद्रांत टाकावयाचे मासे पकडण्याचे मोठें जाळे; बुरीचें जाळे पहा.

विलाज-पु. इलाज पहा.

विलात—सी. विलायत पहा.

विलाप—पु. शोक; दुःख; आरहाओरड; रहारड; भाकांत. [सं. वि+लप्] विलापणें-अित. मोट्यानें शोक करणें; आकांत करणे; रडणे; आर्त्र.देणे. विलापी-वि. रडणारा; शोक करणारा.

विलायची-सी. (ना.) वेलची पहा.

विलायत-की. १ मूळ देश; स्वदेश. २ उत्पत्तिस्थान; मुळचा प्रदेश (प्राणि, बनस्पति वगैरेचा ). ३ (इ.ढ) परदेश; परकीय देश; विशेषतः इंग्लंड, यूरोप. ४ प्रांत; परगणा; प्रदेश; जनपद. 'तेरदळच्या विलायतीस शिवाजी तसवीस देतो. '-शिचप्र ५. ' विलायती खराब पडली होती. ' –वाडसनदा १७४. [ अर. विलायत् ] विलायती-वि. १ परदेशी; इंग्लंडचा; यूरोपीय. ' हिंदुस्थाननें विलायती माल घेणें पातक होईल'-टि ३. २४. २ धूर्त; बिलंदर, कावेबाज, हुषार. ३ परदेशी; चमत्कारिक; लक्ष्यवेधक; असामान्य (याअर्थी कोणत्याहि विचित्र, सुंदर, अजब, कौशल्यपूर्ण वस्तुस लावतात). ४ (ल.) उनाड, उंडगा, खोडकर ( मुलें ). • ऊंस-पु. एक जातीचा ऊंस. • कींबडा-पु. टकी; गिनी फाउल. •गवत-घास-न. गिनी गवत; लसुणघास. •चणा-पु. वाटाणा. •चिच-स्ती. बारीक पानांचें बारीक होगा येणारें एक झाड. ०थुवर-पु. एक जातीचा थोर; शेर. ०धोतरा-पु. घोतऱ्याची एक जात. शिनवडुंग-पुन. फहे निवडुंग; बिन-काटयाचा निवडुंग. •बाभळ-स्त्री. एक विशिष्ट वृक्ष. •मूग-पु. भुइमूग. •मुळा-ध. मुळणाची एक जात. - कृषि ६१८. •मेंदी-धी-स्री. एक वासाची, मेंदीची जात. ंवांगी-स्री. टोमाटोचें झाड; बेलवांगी. •वांगें-न. टोमाटो; बेलवांगें. •**होर-पु.** एक जातीचा शेर, हुरा. •सन-पु. ओरिसा, ओढ्या व बंगालचा विलसणें -- अफि. १ शोभण; विराजणें; चमकणें; प्रकाशणें; कांहीं भाग यांत चालणारा एक शक. इ. स. ५९२ सध्यें सुह

विलास-पु. १ कीडा; खेळ; करमणुक; कालविनोदन; करमणुक ( विशेषतः स्त्रिया, नर्तकी, गाणारणी बरोबर ). २ चैन; सिंदूर विल्ह्ना तदुपरी क्षीरोदकी जो फूटा।' -प्रसादमालिका ५. मजा; रंगेलपणा; स्वैर भोग. ३ श्रियांचा प्रेमदर्शक हावभाव, काम-चेष्टा; नखरा ( असंकेत, लाजणें, मुरडणें वगैरे ). [सं. वि+लस्] [ अर. विल्हा ] विलासिनी-सी. विलास करणारी स्त्री. - ब्रा ९.३२३. विलो-**फु**नि विलासिनी जन पुन:पुन्हा कामुक।' – केका १०१. विलासी-वि. १ खेळकर; कीडासक्त; आनंदी. २ चैनी; कामुक; विषयलोखपः भोगीः गुलहौशी.

बिलाहाळ, बिलाळ-पु. विल्हाळ पहा. 'त्या जेवणाचे बिलाहाळ । अल्प अल्प सेवीतसे । ' -वेसीस्व ८.७४. ' मग त्या माच्मनाचे विलाळ। '-वेसीस्व ८.७४.

विलुप्त( दृष्टि )--नी. ( तृत्य ) पापण्यांची सारखी उघड-श्लांप करणें व बाहुल्या न दिसुं देणें. हा अभिनय मूर्श्वपणा, उन्माद, दु:ख, पीढा यांचा योतक आहे.

**स्नाबि**ले । ' −दा १६.१•.१५.

विलेप, विलेपन-पु.न. १ सुगंधी पदार्थ अंगास लावणें, उटणें, माखणें; उटी लावणें. २ उटणें; उटी; सुगंधीद्रव्य (अंगास साबावयाचे ); चंदन वगैरे. ३ अंगास लावणें, चोपडणें, मास्रणें (सामान्यतः) [सं वि+लिप् ] विलेपित-वि. मासलेलें; चर्चित.

विलोकर्णे-- उकि. पाइणें; भवलोक्णें; चिंतणें; जाणणें. [सं. वि+लोक ] चिलोकन-न. पाहणें; दृष्टि टाक्णें; निरीक्षण; रेह-ळणी. चिलोकनीय-वि. पाइण्यासारखें; दर्शनीय; चिंतनीय, विस्नोकित-वि. पाहिलेलें; निरीक्षण केलेलें; चिंतलेलें; टेहळलेलें. •**वर्शन**-न. ( नृत्य ) पाठीमागील वस्तु पाहणे. •पूट-न. (नृत्य) पापण्यांची उघडझांप.

विलोभन--- न. फसवणुक. -- नि ५३७. [ सं. वि+लुभू ] बिलोम-वि. १ विपरीतः उलटाः, माघाराः, विरुद्ध दिशेषाः २ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र या उतरत्या क्रमाच्या उलट पुरुष ब स्त्री असतांना होणारा संबंध; इलक्या वर्णाचा पुरुष व वरच्या बर्णाची स्त्री यांचा संबंध व त्यासंबंधापासून जनमलेलाः संकरजः [सं. वि+लोम=केंस. अंगावरील केसांची वाढ वह्नन खालीं असते यावरून ] • क्रिया-सी. ( गणित ) दिलेल्या प्रमाणांतील संख्या उलट करण्याची किया. • न्नेराशिक-न. व्यस्त नैराशिक. •िवाध-पु. (गणित) दिलेल्या प्रमाणांतील संख्या उलट कर-ण्याची किया.

बिलोल-वि. चंचल.

विस्कल-वि. मूर्वः अजागळः अयंग. 'कितीयेक ती माणसें विल्कलेंसीं। '-दावि २८४. [सं. विकल]

विद्यत-वि. इत्रत पहा.

शको. १. ५७

विरुद्दन-न. (महानु.) पातळ, झिरझिरीत वस्त्र. 'सोर्ने विल्हय, विल्हणा, विल्हाणे —कीपुन, वंश; कुल; गोत्र.

विल्हा, विल्हे-पुली. १ वर्ग; भाग; खातें ( मूळाक्षरांचें ). २ (सामान्यतः ) प्रकार; दर्जा; विभाग. १ (किका, भाग यास ) जोडलेला, समाविष्ट केलेला भाग; अंकित प्रदेश; प्रांत. [ अर. विल्हा ] विल्हे करणे-लावणे-१ निकालास लावणे; निका-लांत काढणें. २ लिहिणें; व्यवस्थित मांडणें. 'दुसाला दप्तरी विल्हे लावला. '-वाडवाबा २.८५. चिस्हेस लागण-व्यवस्था लागणे; बंदोबस्त होणें. 'तुका म्हणे तरी लागलों विल्हेसी।'-तुगा १८४५. विस्हेस लावणें-वर्गवारीनें, प्रतवारीनें, प्रकारानुसप लावणें; न्यवस्था लावणें; अम बसविणें. विस्हेस लावणें-देणे-करणें-हवालीं, स्वाधीन, ताब्यांत देणें, करणें; सुपूर्त करणें. विले -- विल्हे पहा. 'ऐसे एकामार्गे एक केलें। विलेनें नेमस्त विल्हेबाट, विल्हय-स्री. १ उपळपटी; वासलात, फडशा; निकाल; धूळघाण. ' एकीची विलंहवाट लावून दुसरी बरोबर सर्वे सोहळे. ' - टि ४.१३५. २ व्यवस्था; रचना; मांडणी; योग्य योजना. विस्हेवार-क्रिवि. वर्गवारीनें; जातवारीनें, खातेवारीनें, शिस्तवार; क्रमार्ने. विब्हेवारी-स्त्री. १ वर्गवारी; स्नातेवारी; वर्गीकरणः, निवड. २ वर्णानुक्रमरचना. 'प्रकृत कोशाची रचना, श्यांतील गुणदोष, यांतील सारी नांवें यांचे विल्हेवारीने दिले आहेत. '-नि १४४.

विल्हाळ, विल्हळ-वि. १ दीनवाणें; करण; दु:खपूर्ण ( कथन, कहाणी, रडगाणें, कुरकुर ). 'जिवाचे विल्हाळ '=जिवाचे २ अभद्र बोलणारा; अपशकुनी; अशुभ बोलणारा. [ सं. विन्हल् ] चिन्हाळक-स्त्री. काकळ्तः पिरपिरः कृरकुरः रहमाणें. -वि. व्यर्थ, निष्कारण. 'तुका म्हणे असे हातीचे कंकण । तपासी दर्पण विन्हाळक। ' -तुगा २७८१. विन्हाळगौर-स्री. नेहर्मी कुरकुरणारी, पिरपिर लावणारी स्त्री; दुर्मुखलेली, अभद्र, अशुभ बोलणारी, चिंतणारीं स्त्री. विरहाळणें, विरहळणें-अफि. १ रडगाणें गाणें; किरिकर करणें; शोक करणें. २ (ल.) बाचतांना, बोलतांना रहका आवाज, सुर काढणें; हेल काढणें. ३ नेहमीं ममांत अशुभ विचार आणणं; अभद्र बोल्णं, चित्रणं, विक्हाळवा, विल्हळवा-वि. १ रडतोंडचा, किरकि-या, पिरपि-या; रहचा; रडगाणे गाणाराः तकरारी सांगणारा. २ अञ्चल. अभद्र बोलणारा.

विरहोर-पु. (व ) बिलवर.

विश्वंचण- उक्रि. १ विचार करणे; चिंता करणे; मनांत घोळणे; चितन करणे. 'सुनमुखींचें वचन कानीं। ऐकोनी साधु विवंची मनीं।' ? विवेचन करणें; फोड करणें, स्पष्ट; करणें. 'हा अभिप्रावी संपूर्ण । विवं चुं गा । ' -- इत १५.४७७. १ भेद कर्णें;

निवड करणे. 'तैसें दु:खिताचें शिणणे। हिरतां सकणवपणे उत्तमा-धम नेज । विवंचू गा। '- ज्ञा १६.१५५. ४ मानणे; कल्पना करणें. 'जं सर्वत्र सदा सम । तेथ विभाग अधमोक्तम । मतिवर्शे विणे ] संभ्रम । विवंचिती । '-ज्ञा ४.७०. [सं. वि+वंच ] विवंचना-स्त्री. १ विचार; चिंता; घोर; काळजी; घोटाळा. ( कि॰ पडणें ). 'काय म्यां तेथींचें रांधिलं चाखोनि। तें हैं करी मनीं विवंचना।' -तुगा २०३. र सुक्ष्म त्रिचार; विवेचन; विचारणा; सारासार ब्रह्मीचा विवर्त । ' -विपू ३.२४. ' बोलतां परिणाम विवर्तु । ' विचार. ' लिंगत्रयांची विवंचना । विचारितां जीए सर्वस्वी ना । ' - ऋ ४१. ' जेथें नाहीं विवंचना । तेथें काहींच च। छना । ' -दा १३.६.२९. ३ भेद; निवड. 'तैसी वासनांतराची विवंचना। मग आपैसी पारुखे अर्जुना। '-ज्ञा ५.१५५.

शिवज-न. फोड; स्पष्टीकरण. 'सावज रूपाचे विवज आणवेना।'-दावि ४१९. [सं. वि+वच् ]

विवर्णे-अित्रेत. स्पष्ट करणे. -मनको.

विवरं - न. (कुलाबा) एक जातीचा मासा.

विवदणें -- अक्रि. १ वादविवाद करणें; चर्चा करणें; खल करणें; तकरार करणें; भांडणें. २ (महानु.) वाखाणणें; स्तुती-करणें. ' लीळा निरंतर परमेश्वस विवदना । '-गरतो ८३. [ सं. वि+विद्] विवदमान-वि. भांडखोर; चर्चा करणारा; वाद कर-णारा. विवद्धी-वि. (ना. ) खोडकर; भांडखोर; ब्रात्य.

विवर-न. १ छिद; ग्रहा; बीळ; भोंक; पोकळी; भुयार ' सीतेच्या वाक्यांनीं जगतीला होय तत्क्षणी विवर।' -मोरामा-यण १.१६५. २ अवकाश; जागा. ' देवो देव भक्तालागीं। जिये विवस देखे आंगी। '-जा १८,१५९२. 'ते धर्मसुवर्णकाराचे यत्र। भी मोक्षिसिद्धीचं विवस्त। '-ऋ २२. ३ स्पष्टीकरण; विव-रण. 'नाना योग नाना विवर।'-दा १४.३.४६. 'तया विवरा अनुसंधान । देइजे निकें। '-सिसं ३७.२३. ४ (गणित) अंतर. ' भूमीपासन सूर्य व प्रह यांपावेतों रेषा कल्पिल्या तर ह्या रेषांतील कोणास सुर्यातरकोण किवा विवर म्हणावें. '-सुर्य २३. ५ (ल.) दोष; छिद्र. 'छात्री नुरवीतिळहि खळदिशिस गुरुराज कारुणिकविवर। '-मोणादि २.२४. [सं. वि+वृ]

विवरण-न. स्पष्टीकरणः सविस्तर निरूपणः फोडः उलगडाः ब्याख्या. 'शास्त्री हैंचि विवर्ण।' -गुच १५.१४. [ सं. वि∔ व | विवर्ण-उक्ति. १ स्पष्ट करणे; फोड करणे; व्याख्या करणे; भाष्य, टीका करणें, 'तेवीं अष्टादसु विवरी । साद्यंत गीता।' -जा १८.४३. २ विचार करणे. 'हदयीं विवरी गाधिकुमार। -मुआदि ४०.८०.

विवर-रू-पु. विस्तार; प्रकार; तपशील. 'ते पात्राराओ नसलेला. [सं.] पात्रांगुरु । दावी इस्तकांचा विवरू । '-भाए ४५४. ' नाना भक्त मालिमां दल पैकाचा विवरः ' -चौ-याशींचा लेख [सं. **旬+**3 ·

विवर्जन, विवर्जित-वर्जन, वर्जित पहा.

विवर्ण-वि. रंग गेलेला; विटलेला; शुभ्र केलेला. [सं. वि+

विवर्ण-विवरण पहा. ' महावाक्याचे विवर्ण । वेगळें असे । ' -दा १५.५.३०.

विवर्त- प. १ भोंबरा २ भास; श्रम; श्रांति; माया 'माया - भाए ५८३. ' मूळ तात्त्विक ह्रप सुदून दुसरें नांवह्रप प्राप्त होतें तेव्हां त्यास वितेत म्हणावें. ' -गीर २३९. [सं. वि+व] ० रूप-वि. भासमात्रः, मायावी. 'तेथे माया मिथ्या भान। विवर्तरूप भासे । ' –दा ८.२.२. ०**वाद-**पु. मायावाद. 'प्रकृति ही स्वतंत्र दुसरी वस्तु नसून एकजिन्नसी एका निर्गुण ब्रह्मावरच मनुष्याची इंद्रिये अज्ञानाने सगुण देखाव्याचा अध्यारोप करीत असतात या मतास विवर्तवाद म्हणतात. '-गीर २३८ विच-र्तन-न. १ भ्रमण. २ ( नृत्य ) डोळा एका बाजूस फेंकणे, शंगार-योतक अभिनय. • उद्ग-स्त्री. ( नृत्य ) टांच आंत घेऊन जंघा क्षिप्त मांडयांची होणारी स्थिति. विवर्तितकरण-न. ( नृत्य ) हात पुढें करणे, त्रिक विवर्तन फेक्णे व डावा हात रेचित करणे. ॰पार्श्व-पु. ( नृत्य ) एकाच पायाच्या चवडधावर उमें राहून कटि विवृत्त केली असतां वरचा सर्व भाग फिरविण्याची किया. ०पट-न. ( नृत्य ) खालच्या व बरच्या पापण्या जवळ आणून फिरविणें.

**ेविवश**—वि. पराधीन; परतंत्र. [ सं. वि+वश् ]

विवशी, विवशी, विवसी-नी. १ विष्नदेवता: राक्षसी: भूत; हाकीण; हृहळ. 'की लोटलेया विवसी। देखे निधान जेवि । ' −ऋ १९. 'जैसी मंत्रज्ञातें विवसी । भुलवी कां । ' +ज्ञा २.३१२. २ अपशकुनी, विघ्न आणणारी, दुर्देवी स्त्री. ३ दुर्देवाचा फेरा; कष्टदशा. 'स्वयंभू दीप विझतांच विवशी व्यापली दरबार • रांत। ' –ऐपो ३०८. 'तरी ही राज्यास भाली विवशी।' –नव १४.११५. ४ चिळस, शिसारी कंटाळा; रवंत. 'त्यां घायांची घेओनि विवशी। पळाला चैय तो। '-शिशु १०७३. ' जयांचीं जीवें घेती विवसी। तेचि जडोनि ठाके जीवेंसीं। '- ज्ञा ३.२३७. 'ते व्हेळीं घेओनि विवसी। मी जालां तापसी।'-शिद्यु १३२. ्लागर्भे-लावसट्णें; सङ्गें; लांवसर्णें; लागोर्णें. **्लावर्णे**-नाश करणें: त्रास देणें. ' आतां यादवां लावैन विवशी। तरी शैल्य होओं।'-शिशु ८८९.

विवसन, विवस्त्र-वि. बह्नरहित, नम्न; अंगावर कपडा

विवसा-पु. उद्योग; घंदा; काम; व्यवहार. [सं. व्यवसाय] विवसा-- स्री. (कान्य) इच्छा; कल; प्रश्रुत्ति; आकांक्षा. ।[ सं. वि**∔इष=**इच्छा ]

विवस्कंध—पु. सप्तस्कंधांतील पांचवा, नक्षत्र मंडळापासुन शनिमंडळापर्यतचा स्कंध; सप्तस्कंध पदा.

विवस्था—की. व्यवस्था पहा. [व्यवस्था अप.] विवस्वत, विवस्वान—पु. सूर्थ. [सं.]

विवळ—वि. १ स्पष्ट; सुगम; सोप. 'तरी बोलिले तेंचि सांगावें। विवळ कह्नि।' -क्का ५.१६४. २ सविस्तर. 'पुष्प सांबोल विवळी। पूजा अनुकमं चालविल्या।'-वेसीस्व ४.४०.

विवळणें — उकि. १ उदयास येणें; उगवणें; प्रकाशणें. 'एकां वैराग्य रिव विवळे।' - ज्ञा ४.१२८. २ स्पष्ट होणें; समजणें. 'म्हणोनि नेणणें जया विवळे।' -परमा ६.४. 'नातरी भरलेनी कावळे। दृष्टीं आपधेची दिसे पिवळे। तें फिडलियां विवळे। जैसे तैसे।' - ज्ञाप्र ५४२. ३ उत्पन्न करणें; प्रसवणें, 'सुर्थ सुर्यासी विवळे। कां फळ आवणयां फळे।' - अम् ४.२१.

विवळणा — अकि. तळमळणे; कण्हणें; कुथणें. 'हानी झाली विवळे।' -दा ३.७.३९. [सं. विव्हल] विवळणी -स्त्री. दु.ख; शोक; तळमळ. विवळखोर-वि. नेहर्मी दुःख करणारा; तळमळणारा.

विवळी—सी. एक पालेभाजी. 'चवळी विवळी कवळवा वैगा।'—अमृतसुदाम ३४.

विवश्वा— स्री. १ बोलण्यांतील हेतु, उद्देश; पुढें मांडाव-याचा मुद्दा, मत; मनांतील धोरण, अनुसंधान; बोलण्याची इच्छा. २ इच्छा; हेतु; गरज; जरूरी. ३ व्याख्यान. वर्णन. 'तुझी करूं जातां विवक्षां। आदि कोणा न सांपडे।' —ह २२.१. [सं. वच्=बोलणें] विवश्वावद्यात्—िकिवि. वक्त्याच्या उद्देशानुसार, हेत्नुरूप; मताप्रमाणें. विवश्चित—न. विवक्षा पद्दा. —वि. १ वक्त्यान उद्देशिलेलें, इच्छिलेलें; निर्दिष्ट; वक्त्याच्या मनांत अस-लेलें. २ विशिष्ट; महत्त्वाचा; प्रसिद्ध; प्रमुख; इतरांहून श्रेष्ठ (व्यक्ति, पुरुष).

विवाद—पु. १ चर्चा; खल; खंडनमंडन. २ वाद; पूर्वेपक्ष उत्तरपक्ष; उत्तर-प्रत्युत्तर. ३ कज्जा; खटला; फिर्याद; कायदेशीर मांडण. ४ मांडण; अपील; फेरतपासणी. ' अंमलदारांच्या फैस-च्यावर विवाद जिकहे चालूं शकेल...'-खानगीखातें नियम १३१. [सं. वि+वद्=बोलणें ] •प्रस्त-वादप्रस्त पहा. विवादणें- मिक. (काव्य) वाद करणां; मांडणें; तंडणें. विवादों-वि. १ मांडखोर; तकरारी; वाद करणारा; फिर्यादी. २ अपीलट; फेरतपासणी मागणारा. -खानगी खातें १३३. •स्वर-पु. रागांतील नियमित स्वरांहन निराला जो एखादा स्वर गायक कुशलतेनें रागरिकत वादविण्याकरितां रागस लावतात तो.

विवार—पु. १ विस्तार; प्रसरण; विकास; खुलावट. २ स्वर व उष्मवर्ण यांचा उच्चार होईइतका वार्गिद्रियाचा विस्तार, विकास. बाह्यप्रयरन पहा. [सं. वि+षृ]

विवास - पु. हृद्दपारी; गृह्दत्याग; देशत्याग. 'निवास येथिल विवास केवळ छळणुक माझी पुरती.'-टिक १३०. [सं. वि-वस्]

विवाह—पु. लग्नः स्त्रीपुरुषांमध्यें दांपत्यसंबंध उत्पन्न करणारा विधि, संस्कार, पद्धति. याचे आठ प्रकार मनुस्मृतीत सांगितले आहेत-ब्राह्म, दैव, आषे, प्राजापत्य, आहुर, गांधवें, राक्षस,
पैशाच. [सं. वि+बह्; सिं. विहाउ; हिं. ब्याह् ] विवाहणें—
उक्ति. १ लग्न करणें; पत्नीचें पाणिग्रहण करणें. २ लग्न लावणें,
लग्नांत देणें (मुलीस). विवाहमेळ-पु. विवाहप्रसंग; विवाह
समारंभ; विवाहसंस्कार. 'म्हणसी मी सोयरा अति काळा। कां
बोलाविसी विवाहसंस्कार. 'म्हणसी मी सोयरा अति काळा। कां
बोलाविसी विवाहसंस्कार. 'म्हणसी मी सोयरा अति काळा। कां
बोलाविसी विवाहसंस्कार. 'च्हणसी मी सोयरा अति काळा। किंवा
सुलीचा सासरा. विवाहोंपचार—पु. लग्नप्रसंगी करावयाचे विधी,
संस्कार, होम वगैरे विशिष्ट गोष्टी. विवाह्य-वि. लग्न व्हावयास
योग्य, लायक, शक्य, जरूर; ज्यांचें लग्न व्हावयाचें आहे असा.

चिविकत—न. एकांतस्थान; पृथवस्थान. —वि. १ विशिष्ट; कृतलक्षण; निर्दिष्ट; स्पष्ट व पृथक् विचार केलेला. २ पृथक्, अलग; एकांत; आडवळणाची, बाजूची (जागा). [सं.] ०पणें—किवि. एकीकडे; अलग; निराळें. 'आणि विविक्तपणें बसून कारभार करणें.' -राजे संमाजीचरित्रै ६.

विविदिषा—की. जाणण्याची इच्छा. [सं. विद्=जाणणं] •संन्यास-पु: ईश्वरहान होण्याच्या इच्छेनें घेतलेला संन्यास. 'ऐसा जो त्यागविलास। या नांव विविदिशा संन्यास।'-एभा १८.१८३.

विविध—वि. नाना प्रकारचें; अनेक तव्हेचें. - श्रा १.९४. [सं.] • गुणाकार-पु. (गणित) अनेक परिमाणांचा गुणाकार. • त्रेराशिक-ने. (गणित) बहुराशिक. • भागाकार-पु. (गणित) अनेक परिमाणांचा भागाकार. • मिळवणी-की. (गणित) अनेक परिमाणांची बेरीज. • वजाबाकी-की. (गणित) अनेकपरिमाणांची वजाबाकी.

विविश्वा—विवक्षा पहा. तपास; विचक्षणा.

विविश्वित-विविश्वत पहा.

वियुत—धानि. विवरण केलेलें; स्पष्ट केलेलें, उलगडा, फोड केलेलें. [सं. वि+्य]

विवृति-सी. विवरण; स्पष्टीकरण; फोड; उलगडा.

विवृत्त-पु. वर्णोञ्चार होण्याकरितां वायूसंबंधीं प्रयत्न, किया. प्रयत्न पहा. [सं.] ०कटि--स्ती. (नृत्य) एका पायाच्या ववडचावर उमें राहून दुसरा पाय अंतराळीं ठेवृन अधीं गिरकी मारणे.

विवेक-पु १ विचारः, तारतम्यबुद्धिः, समजः, तर्कः, बुद्धिः। 'मज विवेकु सांगावा। मन्हाटा जी।' –ज्ञा ३.१७. 'जैसा मृतिं-मंत विवेक । तैसा जाण राजां भीमक । '-एइस्व १.१२. २ सद-सद्विवेक; संयम; समंजसपणा; चित्तवृत्तिनिरोध. ' मला अन्नाचा तिटकारा आला आहे पण विवेकानें खातों. ' १ (वेदांत ) नित्या-नित्य, सत्यासत्य, यांमधील भेद जाणण्याचे ज्ञान: साधनचतुष्ट यांतील पहिलं साधन, 'आहे दिटी डोळघां विवेक । अपाडु जैसा।' म्झा १८.२७३. ४ वाटाघाट, चर्चा वगैरेमुळें होणारा समेट, तह. ' विवेक व्हावया प्रकार दिसत नाहीं. ' -खरे १५३९. [सं. विच्= विवेक करणें ] • जाग विणे-तारतम्यबुद्धि जागृत करणें; विचार कर्णे. ' ते अनुभवी जाणती सम्यक । ज्यांनी विवेक जागविला।' •तंत-विचारी; इष्टानिष्टाची निवड करण्यास समर्थ. 'देखा विवेकवंतु सुविमळु। '-क्वा१.१४. व्यादी-पु. बुद्धिवादी; तर्के कर्कश; विचारास पटेल तेंच मानणारा. (इं.) रॅशनॅलिस्ट. 'तो प्रथम विवेकवादी (रॅशनॅलिस्ट) होता '-सुवे १६७. •सभा-स्त्री. पंडितांनी चर्चा करावयाची जागा. रायगडांत शिवाजीच्या बाइयांत होती. -शिदि ४१६. ० हंस-पु. विवेकी पुरुषक्षपी हंस. -एभा १.२३. • **हीन-वि.** अविचारी; विचार न करणारा; तार-तम्यबुद्धि नसकेला. विवेकाढ्य, विवेकी-वि. विचारी; न्यायी; तारतम्य जाणणारा; बुद्धिवान; समंजस, शाहणा. 'प्रपंच परमार्थ चालवाल । तरी तुम्ही विवेकी । ' -दा १२.१ २.

चिवेश्वक—िव. विवेशन करणारा; विचारी; तारतम्य पाइ-णारा. ब्रुश्चि—की. सारासारविचार. 'विद्यार्थ्याना कॉळेज सोडायला लावतांना विवेशन बुद्धि जह्नर उपयोगांत भाणली पाइजे.'—केले १.३४९.

विवेखन-ना-निकी. १ निवडानिवड; तारतम्य; अवयवशः पृथक्षरण करून केलेला विचार; सर्व बांजूंचा विचार; योग्यायोग्य बिचार. २ स्पष्टीकरण; फोड; उलगडा. [सं. विच्=विचार करणें ] विवेखनीय-वि. स्पष्ट करण्यास, निवड करण्यास, विचार करण्यास योग्य; तारतम्य पाइण्यालयक; योग्यायोग्य पाइण्यासारखा. विवेचित-वि. तारतम्य जाणलें आहे असा; योग्या-योग्य पाहिलेला.

विद्योक---पु. विवेक. 'तारुण्यादि मदानें जो अनादर त्यासि विद्योक।'-गंगाघर, रसक्छोळ १३६.

विष्हल-लित, विष्हळ-लित-वि. (प्र.) ब्याक्क; दुःसी; त्रस्त. [सं. हुल्] 'टाकिती विब्हाळा धरणी अंग।'-तुगा १०९. विष्हळा-की. यातना; दुःख; पीडा. 'तो रोगिया केवि विब्हळा। सवता होय।'-ज्ञा १७.१०१. विष्हळगौर-वी. नेहमी रहक्या गणारी, कुरकुरणारी, रहवी की.

विव्हाच-विवाह पहा. 'संभ्रमें मांडिला विक्हाव ।'-हा ३.२.३५.

विदांक—वि.किवि. निभैय; शंकारहित; निःशंक; निःसंशय. ' जिंकी कपटी जी श्री श्रीदश्रीशीं विशंक तोलावी।'—मोसभा ४.११.

विशक्तल-वि. मोइन तुकडे झालेला; भंगलेला; फुटलेला; तुटलेला. [वि+शकल] ०न-न. तुकडे करणें; भाग पाडणें; फोडणें; तोडणें.

विंशति-वि. वीस. [सं.]

विशाद— वि. १ स्पष्ट; प्रांजल; निर्मल; स्वच्छ; प्रगट; दिसण्याजोगें. ' मुर्ली नसतां विशाद। '—दा १७.२.१५; — इा ९. २९०. २ उपढें; ऐसपैस; मोक्ळें; विस्तृत. [ सं. वि+शद् ] विशाद् यें—किवि. स्पष्टपणें; स्वच्छपणें. ' आपणांस मामल्यापासून मुक्त करावें स्ट्रणून विशादर्थें लिहिलें. '—शारो १.६१.

विशंभर्णे — विसंबर्ण पहा. 'दो चेहि क्षण येक न विशंभती!'
-दा ३.३.३५.

विशाय—पु. विषयाविषयीं संशय. -धर्मशास्त्रविचार, काणे. विशारण—न. सडकेपणा; कुजणें; विध्वंस; विघात; विच्छेद; चकनाचुर. [सं. वि+शृ]

विशाखा—स्त्री. सोळावा नक्षत्रपुंज. [ सं. ]

विशाण-विषाण पहा.

विशाप — वि. उःशांपितः शापापासून निवृत्तः शापमुक्त.

विशांपति---न. राजा; प्रंजेचा नायक. [सं.]

विशारत—सी. (अप) इशारत पहा. -तुगा ३७७८.

विशारव्—वि. प्रवीण; निपुण; विद्वान; पटाईत. [सं.]

विशाल-ळ—वि. लंबरंद; मोठा; भन्य; अवाढन्य; विस्तृत; अपाट. 'वरी विंव तें लाल आल विशाळ।'—सराठी पहिलें पुस्तक. — शा १.१९. •कोन-पु. काटकोनापेक्षां मोठा कोन. •स्कंध-वि. रंद खांद्याचा. विशाळणें—मित. मोठें होणें. 'आपण विवेकें विशांळला।'—दा ९.९.३२.

विशाळू, ईशाळू—वि. (महानु.) विषयाळु; विषयी. —हष्टांतपाठ ५९.

विशिख—पु. १ यवन. -ख ५४७९. २ इंग्रज. -पया १७५. १ बाण. -वि. शिखानष्ट; शेंडी नसळ्ळा. [सं. वि+शिखा= शेंडी]

विशिष्ट—िव. १ कांहीं तरी ठळक गुण असणारा; कांहीं असामान्य गुणामुळे उद्ग दिसणारा; विशेष लक्षणयुक्त. २ युक्त; संबद्ध; अंगी असणारा; अंतस्य किंवा अधिष्ठित असलेला. उदा॰ घटविशिष्ट मृतल, जलविशिष्ट पात्र, अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य, इस्त-पादायवयवविशिष्ट देव, शिखाविशिष्ट हिंदू इ०. ३ असामान्य:

असाधारण; श्रेष्ठ, निराळा. ' गुरुपद सर्वीत श्रेष्ठ। त्याहून नाहीं श्रिष्ठता. र विशिष्ट गोष्ट, व्यक्ति; विशिष्ट गुणधर्मानें युक्त पदार्थ. कोणी वरिष्ठ। कल्पबृक्ष म्हणावा विशिष्ट। तरी कल्पिले पुरवी तो। -ह १.४८. 'विशिष्टां व्रतांचे फोक।'-ज्ञा २५.१९१. [ सं. वि+ शिष्=भेद करणें ] • उच्णता-बी. ( शाप. ) पदार्थाचें एक अंश तपमान वाढविण्यास लागणारी उष्णता. (ई.) स्पेसिफिक हीट. •गुहत्व-न. ( शाप. ) पदार्थाचें पाण्याशीं तुलनात्मक भारमान. (ई.) स्पेसिफिक ग्रॅन्डिटी. • ज्ञान-न. एखाद्या पदार्थाचें त्यां-तील कांहीं विशेष गुणधर्मामुळं किंवा विशेष प्रसंगामुळें होणारें विशेष ज्ञान. याच्या उलट विषयज्ञान म्हणजे एखाया पदार्था-विषयी सामान्यज्ञान. चिशिष्टाद्वित-न. रामानुजाचार्योचे मत. चिदचिद्विशिष्ट ईश्वर एकच होय व ईश्वरशरीरांतील या सुक्ष्मचिद-चिदापासून पुढें स्थूल चित् व अचित किंवा अनेक जीव व जगत् निर्माण होतात हैं मत.

विशी-सी. १ वीस वर्षोचें वयोमान. ' विशी विद्या तिशीं धन. ' र वीस वस्तुंचा समुदाय, गट. [ वीस ] विज्ञी खाविज्ञी ं किता विशो एकुणविशी-किंचित् चढउतार; थोडा फरक.

विशीं - शय. ( अप. ) विषयीं पहा., 'जें ज्ञानविशीं उणें।' -दा ५.७.२०. 'तिधपासुनि कोण्हे विशिचें सुखान देखेचि ।' -पंच २.४. 'प्रपंचविशीं सादर ।'-दा २.१०.२७. 'कांहीं र्चिता कोणा नाहीं कोणे विशीं।'-तुगा १०२.

विशीण-नि. जीणै; कुजलेला; मोडकातोडका; पडका; चुराडा झालेला; चकनाचुर झालेला; अवयव विगळे झालेला. [सं. वि + शु ]

विश्व — धावि. शुद्धः स्वच्छः निर्मळ केलेलः धुतलेलें. ' जयजयदेवविशुद्ध । ' - ज्ञा १८.७. विशोधित-वि. अत्यंत शुद्धः पवित्रः स्वच्छः निर्मेळ. [सं.] ० चक्र -न. ( योग ) कंठाच्या ठिकाणीं असणारें षट्चकांपैकीं एक कमळ. 'कंठी जाणिजे विशुद्ध-चक्र । ते षोडशदळ अतिशुभ्र । तेथे प्रतिपत्री षोडशस्वर । अकारा-दिकृ। ' - विउ १.५२. विशुद्धि-स्ती. १ स्वन्छता. २ शुचि-र्भूतपणाः पवित्रता. ३ बिनचुकपणाः निर्दोषताः अचुकपणाः बरो-बरपणा.

विश्वचिका-सी. विषुचिका पहा. पटकींतील एक विकार विशृंखल-वि. बंधमुक्त; अनिर्वेध; स्वैर; मोकाट. [सं. वि+शंखला ] • पणा-न. उद्दामपणाः दांडगेपणाः उच्छृंखलपणाः ' यासी उपमाचि नसे दुसरी त्याच्या विश्वंखळपणातें।' -मोसभा 8.40.

विशेख-वि. (अप.) विशेष पहा. ' जया नाहीं सामान्य विशेख।'-रंयो १.८१७.

वैशिष्ट्य; वैलक्षण्य; एकदेशीयता; असाधारणपणा; निराळेपणा; दिलेले भाग, विसावे हिस्से दाखविणारें कोष्टक. [सं. विशति

३ अपवाद. ४ (गणित) अंतर; फरक; विवक्षित प्रमाणापेक्षां अधिक. 'तया आणि खपुष्पा। विशेषु काई।' -अमृ ७.५३. –वि. असामान्यः असाधारणः सुप्रसिद्धः एकाकीः बराच मोठाः अधिक; वरचढ. -िकवि. (विशेषेकरून) सुद्दाम; सुद्दामहून; प्रामुख्याने; फारकसन; बहुतकसन; आधिकयेकसन. [ सं. वि+ शिष् | विशेषगुण-पु. पंचमहाभूतांचे शब्द, स्पर्श रूप, रस, गंध हे पांच गुण. विशेषण-न. (व्या.) १ गुण अथवा संख्या दाखविणारा शब्द: नामाबहल अधिक माहिती देणारा शब्द. 🤏 कर्त्याविषयीं विशिष्ट विधान करणारा शब्द; विधेय. [सं. वि+ शिषु ] विदोषणी-अफ्रि. विशेष वर्णन करणें. 'अर्जुना तोचि योगी। विशेषिजे जो जगीं। '- ज्ञा ३.७५. 'ह काई विशे-षावें । ' -दाव २७८. विशेषतः-क्रिवि. मुख्यत्वेऋहनः प्रायः; मुद्दाम; बर्ळें हुन. विशोषनाम-न. ( ब्या.) वस्तुंच अथवा स्थानाचें नांव; ज्या नामाने विशेष वस्तुचा, प्राण्याचा अथवा समूहाचा बोध होतो तें नाम. विशेषिलग-न. विशेषविभृति; महत्त्वाच्या, प्रमुख विभृति. 'तेवीं माझिया विशेष ढिंगां। नाहीं मिती।' -ज्ञा १०.३०१. विद्यो**पद्मान**-न. ब्रह्मज्ञान; जीवाच, चैतन्याचे ज्ञान. विशेषात्कार-पु. असामान्यत्वः असाधारणताः चमत्कृतिः वैशिष्टयः निराळेपणा. -क्रिनि. (विशेषात्कारेकहन, विशेषेकहन) मुख्यत्वेंकरून; मुद्दामहून; विशेष्ट्रतानें, वैशिष्ट्रयानें; प्रायशः; बहुत-करून; फारकरून. विशेषित-वि. प्रसिद्ध; विशेषगुणधर्मानें ज्ञात; निर्दिष्ट विद्योपे-करून-किनि. बहुतकहन; फारकहन; मुरुत्वे-करून; 'हें विशेषेंहि न घडेल। याचि लागीं। '-हा ६.४१७.

विशेष-पु. धूप; एका वृक्षाचा रस, चीक.

विशेषक--- न. ज्या तीन श्लोकांमिळून एक कल्पना व्यक्त होते अशा तीन श्लोकांचा समूह.

विद्योचोक्ति—की. अर्थालंकार. कारणसमुच्चय असून कार्योन त्पत्ति होत नाहीं त्या ठिकाणीं हा अलंकार असतो.

विद्योष्य-न. (व्या.) १ विशेषण ज्याचा गुण दास्तवितें तें; नाम; द्रव्यवाचक शब्द. २ कर्ता; उद्देश्य.

विशेष्यनिधन—वि. विशेषणः विशेष्याच्या, नामाच्या र्लिगवचनानुरोधाने असणारे.

विशो-षो-पु. विषय. 'केला लोकां यया। दिठीचा विषो। ' -ज्ञा १८.१७३५.

विशोक— वि. शोक, दुःख, मानसिक त्रास यापासून अलिम. [सं. वि+शोक]

विशोधित-वि. शुद्ध केलेलें. [सं. वि+शुध्]

विशोपक-पु. विसावा अंश. (ज्यो.) पंचांगाच्या आरंभी विशेष-पु. १ असामान्य गुण, धर्म, रुक्षण, चिन्हः निरिनराळ्या गोष्टीचे, फलाचे त्या वर्षीतील विशत्यात्मक पद्धतीने विशोभित-वि. शोभाद्दीन; सौंदर्यहीन; वेडौल; बढव. विश्रंभ-पु. विश्वास; मेत्री; इढस्नेह. [सं.]

विश्रंभालाप-- पु विश्वासानें सांगितलेल्या गोष्टी; स्नेहानें, मित्रत्वाने सांधितलेल्या कथा.

दमलेला; भागलेला; थकलेला. [ सं. वि+ध्रम्=दमणें ]

विश्रांति—सी. ( रूढ विश्रांत ) १ विसावा; आराम; सुटी; फुरसत; स्थिरता. २ करमणुक; आराम ( श्रमानंतर ); मनोविनो-दन. ३ करमणुकीचें साधन; क्रीडादि मनोविनोदनाचीं साधनें. ४ (विनोदानें ) कामापासुन, श्रमापासुन सुटका; कार्यराहित्य; कार्यश्चन्यता. 'एक च दौत आहे ती तुम्ही घेऊन गेला म्हणजे इकडे विश्रांति झाली म्हणून समजा. ' ५ पर्यवसान; परिणार्मीची स्थिति; शेवटची स्थिति; अंतिम स्थिति; मोक्ष. ' चौकशी करतां त्या दोघांवर माञ्च चोरपणाची विश्रांति झाली. ' 'मनें मन घालुनि मार्गे। विश्रांति जालिया आंगें. '-ज्ञा १४.५०. 'ज्ञानासि मुजन्म जोडें। आपली विश्रांतिही वरी वाढे। ' –ज्ञा १६.५९. विश्रांति असर्णे-आधार, आश्रय असर्णे; भरंवसा असर्णे; अव-लंबुन असणें. ' माझ्या आशांची विश्रोति तुम्हावर आहे. '

विश्राम-प. १ विश्रांति; भाराम; विसावा. 'समाधीसी तेथें विश्राम । मनोरम हरिपदीं ।' -एरुस्व १.८६. २ विश्रांति-स्थान. 'ब्रह्मविधेचा विश्रामु।' - ज्ञा १७. १३. विश्रामणे - अित. विसावा घेणें. ' त्यांच्या ठायीं तुझें मन । विश्रामत नाहीं कीं।' -मुसभा ३.१४२. **्धाम**-न. विश्रांतिस्थानः स्यस्थान. 'जें जगदादि विश्रामधाम । तयातें एक नाम । '- ज्ञा १७.३२८. **्शालिका**-स्री. विश्रांतिस्थान. ' जे महदादि विश्रामशालिका है। '-ज्ञा १४.६७. •शाळा-स्त्री. धर्मशाळा. ' श्री निम्होळ संसारवाटेची विश्रामु शाळा । ' -शिशु ३३.

विश्रांखल-ळ-वि. विश्ंखल पहा.

विश्रत—वि. शसिद्धः प्रख्यातः विख्यातः नांवाजलेला. विश्रुति-सी. कीर्तिः प्रसिद्धिः

विश्रहेष-प. १ वियोग; विरह; ताटातूट (प्रेमीजन, पति-पत्नी यांची ). २ ( सामान्यतः ) वेगळें करणें; ताटातूट; वियोग; पृथक् करणे; अलग करणे. ३ (गणित ) वजाबाकी. •जाति-स्ती. उणें संख्यांची बेरीज. विश्लेषण-न. (शाप.) पृथक्करण; विघ-टन. (इं.) डिसोसिएशन.

विश्व--न. जग; सृष्टि. 'तैसें व्यासमति कवळलें। मिरवे विश्व। ' -ज्ञा १.३९. -वि. सर्व; सगळें; अचाट; अगणित. [सं.] **ंकर - विश्वंकर-पु.** सष्टिकर्ता. ०कर्मा-पु. १ ब्रह्मदेवाचा पुत्र व देवांचा शिल्पकार, सुतार, कारागीर. २ हुषार कारागीर; शिल्पी.

बादी-पु. सर्व जग है एक कुटुंब असून सर्व लोक त्या कुटुंबांतील भागीदार आहेत असे मत असणारा. ' त्याची मते नास्तिक्या-कहे झकत होतीं व तो जहाल विश्वकुदंबवादी बनत चालला होता हें मुशीलेला ठाऊक नव्हतें. '-मुदे २०६. व्कुटुंबी-पु १ सर्व-चिश्चांत—वि. १ श्रम, काम यांपासुन मुक्तः, स्वस्थ. २ ए. ছ हे ज्याचें कुटुंब आहे तो परमेश्वर. २ ( ल. ) उदार आश्रय-दाताः जनकल्याणकर्ताः मोठ्या कुटंबाचा धनी. ०कोशा-पु सर्वे विषयांचें ज्ञान देणारा मोठा प्रय. • जनीन-जनीय-वि. सर्व• जगास योग्य, सोईस्कर, हितकर, लाभदायक, संबद्ध. • जित्-पु. एका यज्ञाचे नांव; जग जिंकणारा. ' ज्या विश्वजित यज्ञांत यज-मानाने आपलें सर्वस्व दान करावें असे सांगितलें आहे ...' -िट ४.५१. ०जीवन-न. (काव्य) सृष्टीचा प्राण; परमेश्वर. ०दुनी-स्री. सर्वजगः; सर्वसृष्टिः; सर्वे मानवजाति अलमदुनीया याप्रमाणे. ' देवा विश्वदुनीच्या भाग्यानें शेत पिको. '[विश्व+फा. दुनिया] ॰धाया-पु. सृष्टीचा आधारः परमेश्वर. ०नेत्र-पु. सृष्टीचा, जगाचा डोळा; परमेश्वर. ०पाल-विश्वंभर-पु. जगाचे पोषण-कर्ताः; जगार्चे पालन करणाराः; परमेश्वर ० प्रयत्म -पु. अचाट प्रयत्नः, शक्य ते सर्वे अयत्न. •प्रामाण्य-न. सर्वे जगाला प्रमाण असें; सर्व जगास योग्य वाटणारें तं. ' जे विश्वप्रामाण्याची मुदी। आणि तुझ्या हातें असे सुबुद्धी । '-ज्ञा १६.४६८. ० बाहु-पु. ज्याचे हात सर्वत्र आहेत असा; परमेश्वर. -ज्ञा १३.८७४. • बीज-न. सर्वसृष्टीचे मूळ; आयकारण; परमेश्वर. • ब्राह्मण-पु. सुवर्णकार; देवशिल्प करणारी जात. ० **भेषज्ञ**-न सार्वत्रिक भौषधः, सुंठ. ' मध आणि विश्वभेषज हे पदार्थ दाहंत मिसळून दावेत '-अश्वप २.१३४. ०मंगळ-न. सर्व सृष्टीचें कल्याण, सुख, सुदैव, शुभ. -वि. सर्वजगाचे कल्याण करणाराः शुभदायक. **मतिचालक**-9. सर्व जगाच्या मनांत प्रेरणा करणारा; सर्वोच्या बुद्धीस चालना देणारा. • मूर्घा-पु. ज्याचे डोकें सर्वत्र आहे असा; परमेश्वर. - ज्ञा १३.८७८. ॰मोहिनी-की. सर्व जगास भुरळ पाडणारी, भुल-विणारी, मोहून टाकणारी. - हा १.२१. ०रचना - स्त्री. सष्टीची व्यवस्थाः, घटनाः —ज्ञा २.९५. ० ᢏ 🛛 – वि. १ सर्वे सृष्टीमधील वस्तृंचीं रूपें धारण करणारा; सर्वे सष्टीमधील वस्तृंच्या रूपांत असणाराः ब्रह्माचे उपपदः २ व्यापकः महत्त्वाचाः 'म्हणतां जाय पाप । प्रश्न असे विश्वह्मप । ' - ग्रुच २६.९७. ० विद्या-लय-न. विद्यापीठ: अने क विद्यांचे अध्ययन-अध्यापनादि कार्य करणारी संस्था. (इं.) युनिव्हर्सिटी. व्यापक-व्यापी-वि. सर्वव्यापी; सर्वत्र भरून राहिलेलें, सर्व वस्तुमात्राशीं संबद्ध. •डयानि-स्री. सर्व सृष्टीमध्ये अह्नन राहुणें. •संह्था-स्री. (ज्यो.) सुर्य, चंद्र, प्रह, तारे व इतर आकाशस्य ज्योती ज्या आकाशाच्या प्रदेशांत कार्य करितात तो प्रदेश. (इं.) युनिव्हर्स. •कारण-न. (कान्य) सप्टिनिर्माणकर्ता; ब्रह्मदेव. •कुट्दंब- | •साक्ष्ती-वि. सर्व सप्टीस पाइणारा. •स्टट्-पु. सप्टिकर्ता; जग निर्माण करणारा; ब्रह्मा. विश्वत:-क्रिवि. सर्वे ठिकाणी; सर्वत्र. विश्वावसु—पु. एकुणचाळिसावा संवत्सर. विश्वतश्चक्ष-पु. ज्याचे सर्वत्र डोळे आहेत असा, ज्याला सर्व विश्वास-पु. १ भरंवसा; खात्री; निश्चय; इमानदारी. २ दिसतें असा; परमेश्वर. -ज्ञा १३.८७. विश्वतोभय-पु. सर्व श्रद्धा; मनाचा अनुकूल प्रह. [सं. वि+श्वस्=श्वास घेणें ] ॰घात-बाजुंनीं भय उत्पन्न करणारा; परमेश्वर. -एभा २.१०१. विश्वतो पु. १ विश्वास दाखवृन फसवणुक; बेभरंबसा; बेदमानी; दगलबाजी; मुख-पु. सर्व बाजुंनी ज्यास मुखें आहेत असा; परमेश्वर. -ज्ञा खोटेपणा. २ (कायदा) विश्वासानें ताब्यांत दिलेल्या मालाचा 99.२३३ विश्वतोमुर्खी-क्रिवि. सर्वोचें तोडीं; सर्वतोमुर्खी; लबाडीनें गैरशिस्त उपयोग करणें. ॰**घातक-घातकी**-वि. ज्याच्या त्याच्या तोंडी; सर्वीच्या बोलण्यांत. विश्वाचा बमान; लबाड; खोटा; कृतध्न. •जामीन-पु. खात्रीसाठी जवा-जिञ्हाळा-पु. १ सृत्रीचाप्राण, जीव. २ (संकेतानं) शिव. बदार; विश्वासप्रतिभू. ॰ निधि-पु. अत्यंत भरंवशाचा माणूस. विश्वात्मक-वि सृष्टिस्वरूपी. -ज्ञा १५.५९५. विश्वातमा-पु. अतिभू-पु विश्वासपणाबद्दल हुमी घेणाराः एखादा मनुष्य सष्टीचा प्राणः, जगदातमाः, सर्वव्यापी तत्त्वः, ब्रह्म. विश्वांप्रि-प. खात्रीलायक आहे म्हणून हवाला देणारा. विश्वासण-अक्रि. १ ज्याचे सर्वेत्र पाय आहेत असा. –ज्ञा १३.८७४. विश्वानुसार- भरंवसा धरणें; विश्वास ठेवणें. २ अवलंबून राहणें, भरंबशावर राहणें; वि. सुश्रीतील पदार्थीप्रमाणे. -ज्ञा १६.९७३. विश्वाभिराम- हवाली करणे; स्वाधीन करणे. 'जो दुस-यावरी विश्वासला। वि. जगाचा आवडता; जगत्प्रिय; परमेश्वर. विश्वाभिमान-पुत्याचा कार्यभाग बुडाला। '-दा. ३ (काव्य) खर्र, सत्य मानणें. देह हा मी व सबै सृष्टि माझा भोग्य विषय होय असा अभिमान विश्वासला-पु. ज्याने विश्वास ठेविला आहे असा. 'विश्वा-विश्वेश-५. सृष्टीचा स्वामी, मालकः, परमेश्वर. -ज्ञा १५.४०. सला आतुडवीजे चोरा। '-ज्ञा १६.२६०. विश्वासिक, विश्वेशराव-पु. सर्वे सृष्टीचा प्रभुः, मालकः, परमेश्वर. -ज्ञा १८. विश्वासुक, विश्वासु-क-वि. प्रामाणिकः, विश्वास ठेवण्या-काशीक्षेत्रांतील मुख्य देवता. विश्वोदयपंथ-पु. माया. विश्वो- -मुआदि ३५,४८. विश्वासी-वि. १ खात्रीचाः भौवशाचा. **खार-पु. सर्व स्ष्टीचें रक्षण, तारण, उद्धरण. २** स्ष्टितारक, रक्षक २ भरंबसा ठेवणारा. परमेश्वर.

विश्वासु; प्रामाणिक; पतदार. [ सं. वि+श्वस् ] विश्वस्ति-धावि. वायुही हे जी। '-ज्ञा ११.३३२. [ सं. ] ज्यावर विश्वास, भरवंसा ठेवलेला आहे असा. विश्वस्त-वि. १ विश्वासन सहिलेला: ज्याने भरवसा टेवलेला आहे असा. २ नऊ प्रकार मानतात ते-कालकूट, हलाहल; मौराष्ट्रिक, ब्रह्मपुत्र, ज्यावर विश्वास ठेवला आहे तो: विश्वास; खात्रीचा. ३ एखाद्या णारा. [ इं. टस्टी ]

विश्वा-स्वा-५. विसावा अंशः निश्चित प्रमाणाचा विसावा भाग; रुका किंवा रति यांचा विसावा भाग. [सं. विंशति] आठराविश्वे दारिद्य-पूर्ण दारिद्रय म्हणजे वीस विश्वे पैकी भटराविश्वे म्हणजे जवळ जवळ पूर्ण दारिद्रच. • घाट-पु. घाटां-तील विश्वा नाण्यांतील जकात. बाजारावरील कर:

विश्वामित्र-पु. १ एक प्रसिद्ध ऋषि; श्रीरामाचा गुरु. २ ( संकेतानें ) अत्यंत जासदायक, पीडाकारक मनुष्य. [सं.] ० सृष्टि-विश्वामित्रानें प्रतिसृष्टि निर्माण केली अशी कथा आहे त्यापैकी मनुष्याच्या डोक्यासारखा नारळ, गाई ऐवर्जी महैस, घोडवाऐवर्जी गाहव ही उदाहरणे देतात. विश्वामित्री-सी. म्हैस (विश्वामित्र मुष्टींतील म्हणून संकेतानें ). ' विश्वामित्री पोटीं तयाचा अवतार। मांब महाखर चांडाळाचे। ' -तगा २८४५.

१८०१. विश्वेश्वर-पु. १ सर्व सष्टीचा प्रभु; परमेश्वर. २ लायक; भरंबशाचा. 'मित्रा माक्षिये मती । विश्वासिक तुं एक । '

विश्वेदेव-पुथव. स्वर्गीतील एक दहा देवतांचा समृह; यांस विश्वसनीय—वि. खात्रीलायकः विश्वास ठेवण्यासारखाः श्राद्धप्रसंगी अवाहन करतात. 'अश्विनौदेव विश्वदेव विभवें।

विष-न. १ एक भयंकर मारक द्रव्यः जहरः वीख. याचे प्रदीपन, काकोल ( शृंगक ), वत्सनाभ ( बचनाग ), शौक्तिकेय, व्यक्तीची अथवा संस्थेची मालमत्ता सुरक्षितपणे ताब्यांत ठेव- ( सक्तुक ), दारद ( हरिद्र ). तसेच याचे स्थावर व जंगम असे भेद आहेत. २ (ल.) अत्यंत कडू पदार्थ; घातक, मारक, बाधक अहितकारक पदार्थ. ३ (ल.) ज्यापासून अपाय, घात होण्याचा संभव आहे असे द्रव्य, संपत्ति वर्गरे पदार्थ. [ सं. विष=पसर्णे ] विष मानणे-अत्यंत तिरस्कार, तिटकारा करणे. विषाची परीक्षा पाहणें-एखादा भयंकर प्रयोग, साहस, धाडस करणें. सामाशब्द- ॰कंठ-पु. शिव; शंकर. [सं. विष+कंठ] ॰घटी-स्त्रीअव. (ज्यो. ) नक्षत्रांच्या अशुभ मानलेल्या चार घटिका. • च-वि. विषमारकः विषनाशकः विषहारकः विष उत्तरणारं. ०४-वि. स्त्री. विश्वामित्राने उत्पन्न केलेल्या वस्तु, ब्रह्मदेवाशी स्पर्धा करून विष देणारा. ॰दग्ध-दिग्ध-वि. विषयुक्त; विष लावलेलें 'राजा सुधन्वा आमच्या हृदयांत विषद्भध बाणाप्रमाणे सलत आहे. ' -मुधन्वा नाटक ६. ० द्वि च-स्त्री. घातक, मारक, नाशक नजर; ज्यावर पहेल त्याचा नाश करणारी नजर. - वि. घातक नजर अस-स्रेला. ॰ नाहाक--वि. विष उतरणारें: विषाचा परिणाम कमी करणारं. • पदार्थ-पु. विवारी, घातक, मादक पदार्थ; विवा. •प्रयोग-प्र. विषाचा उपयोग; विष देऊन, चाह्नन, घालून मार- संपातांत असतां शंकूची दुपारीं पहणारी कमी जास्त छाया. वेझोर.

अधोर वाईट। '-दावि २०७.

विषर् --- शब. विषयीं पहा.

माझा करीका। ' [ सं. विष्=पसरणें ]

सद् ] • रिष्टि—सी. ( नृत्य ) बुबुळें इकडे तिकडे हालवृन मध्येंच स्तब्ध करणें व अधोगत पाहणें.

विषद्—वि. विशद पहा.

मनाविरुद्धः, दुष्कर. 'अम्। आपुला हा स्वधर्मु। आचरणीं जरी असतां ती प्राप्त न होतां अनिष्ट वस्तु प्राप्त झाली असतां हा विषमु ।'-का १८.९२३. ५ बिनतोड, अतुलनीय; अपूर्व; जोड अलंकार होतो. विषमादान-उ. अवेळीं किंवा अप्रमाणशीर नाहीं असें. [सं. वि + सम ] •अपूर्णांक-पु. छेदापेक्षां अंश जेवण; अकालीं किंवा प्रमाणाबाहर जेवणें. भधिक असकेला अपूर्णीक. ०कणितुस्य चतुर्भुज-प्र. समभुज परंतु कर्ण सारखे नसकेला चौकोन. (इं.) -हाँबस. •कर्णायत- कोणत्याहि साधनाने माहीत होणारी गोष्ट. (याअधी सामासांत) (ई.) व्हाँबाँइड. क्ताल-पु. अशुम, प्रतिकृत, अमंगल वेळ, सेवा-सेवन-प्रीति-तिरस्कार-संबंध-कथन-निंदा -ज्ञान -सुख-प्रसंग. • केंद्र-वि. १ दीर्घवर्तुळाकृति. २ केंद्रापासून च्युत झालेलें, दु:ख. २ एखाद्या कियेचा कर्ती अथवा कार्य; एखादा विकार बाजूला सरकलेलें, केंद्र सोड्न फिरणारें. (इं.) एक्सेट्रिक. ब्द्रह्- अथवा भावनेशीं संबद्ध गोष्ट; (कर्ता, करण, शक्ति, अथवा कार्याचा) ९ (संगीत) गाल व ताल यांचा आरंभ व सम यांचा मेळ न प्रदेश, टप्पा, आटोका, स्थान वगैरे. उदा॰ कामाचा विषय स्त्री; **बसुणें. • चतुःश्रुज-चतुरस्म-पु. ज्या**ंबाजू सारख्या व समांतर मोहाचा विषय पुत्र; रोमाचा विषय वित्त; रोगाचा विषय **शरीर**; नाहींत असा चौकोन. (इ.) टॅपिझिमम. ० छाया-सी. सूर्य तसेंच कोघ, हुवे, दंड इत्यादींचा विषय. ( याअथी सामासांत )

ण्याची किया; विषाची योजनाः • बल्ली-की. १ विषारी वेल. • उत्तर-पु. १ ज्याची येण्याची व उतरण्याची वेळ निश्चित नाहीं २ (ल.) दुष्ट, द्वेषी मनुष्य. • वेद्य-पु. विषवाधेवर उपचार असा ताप; मुदतीचा ताप. २ अनियमितपण येणारा ताप. करणारा (वैद्य, मांत्रिक). **ेव्रताति—की.** विषवही. **ेहर- ेत्रिभुज-**पु तिन्ही बाजूंची लांबी भिन्न असलेला त्रिकोण. हारक-अपहारक-वि. विषाचा परिणाम नाहींसा करणाराः; • पाचन-न. अपथ्यकर पदार्थ पचविणारे किंवा त्याचा दोष विष उतरणारा. **विषाचा मोहरा-**प. जहरी मोहरा. (इं.) नाहींसा करणारें औषध किंवा पदार्थ; विषमज्वरावरील औषध. ॰ भाष-पु. १ कलुषितमनः वैषम्यः दुष्ट प्रदः अंदेशा. २ भिन्न-विषइ( ई )क--वि. विषयी; विषयासकत. 'वाटेल विषइका भाव; दुजाभाव; आपपरभाव; कमीअधिक लेखणें. ३ अभित्रत्य; शत्रुत्व; वैर. ४ कमी लेखणें; कमी प्रतीचा मानणें; हीन मानणें. ५ असमानताः विषमताः भेदः • भुजित्रिकोण-पुः विषमत्रिभुजः विषकट-वि. (कान्य) अवाढन्य; विशाल; विस्तीर्ण; ज्या त्रिकोणाच्या तिन्ही बाजू असमान असतात त्रिकोण. राक्षसी, प्रमाणाबाहेर मोठें. 'म्हणे विषकट हृदयायेक हेत। पूर्ण तो. ०भोजन-न. १ अवेळीं जेवणें; कमीअधिक खाँणें; प्रमाण-शीर न खाणें. रे अनियमित, अप्रमाण, जेवण. • वात-पु. विषणण-वि. खिन्न; दुःखी; म्लान; निरुत्साही. [ सं. वि+ त्रिदोष; कुपित वात. 'तैसे वेहांतींचेनि विषमवातें। '-ज्ञा ८.२१३. ॰वासना-श्री. पापेच्छा; विषयी, कामुक, लोभी, इच्छा, आशा. • चृक्षन्याय - पु. स्वतः लावलेले झाड विषारी निघाले व त्यास विषारी फर्के आर्ही तरी तोडवत नाहीं, तसा एकदां आपला म्हट-विकस-न. संकट; अडचण. 'सांभाळा जी माझीं विषमें ल्यावर तो वाईट नियाला तरी त्यास दूर लोटणें बरें नन्हें. वेळ-अनंता । जवळी असतां अन्हेंस् कां। ' -तुगा १५८८. ' एरन्हीं स्त्री. संकटकाल; आपत्काल; कठिण प्रसंग. •साहस-न. धाडस; देहांतीं थोर विषम । या मार्गोचें आहे संभ्रम । ' −क्का ८.२४३. साहसकर्म; अचाट काम; धाष्टर्य. ०₹था−वि. १ अडचणीत, संक--प. १ एक प्रकारचा ज्वर. -ज्ञा. २ भेदभाव. 'तो अधिचि टांत, दु:स्थितीत, हालांत सांपडलेला, पडलेला. २ वांकडा, तिरपा, नाहीं आघवा। आतां विषय काई। ' -ज्ञा ५.९५. -वि. १ सम उभा राहिलेला. ०थ्नुरी-वि. एक प्राण्यांचा वर्गः; या वर्गीत गेंडा नब्हें तें; सारखें नब्दे असें; दोहोंनी भाग न जाजारी ( संख्या ); येतो. कारण त्याच्या,पायाला तीन गेळें, खूर असतात. • आन-कमीजास्त; लहान मोठें; व्यस्त. २ असमान; एका पातळींत नव्हे न. भेदज्ञान; समस्थिति ढळल्याचे ज्ञान. 'महाप्रव्य सेजे । खेळोनि असें; उंचसखल; वांकडातिकडा; भिन्न; सरळ नव्हे तो. 'परि आले निदिजे। विषय ज्ञानें उमजे। कल्पोदर्थी। '-ज्ञा १४.११२. ते भजती उजरी नव्हे। विषम पढे। '-ज्ञा ९.३४५. ३ अशुभः विषमाञ्च-न. रोजच्या संवर्धीत नसलेलें अन्नः नेहर्मी खाण्यांत विरुद्धः, प्रतिकूलः, उलटाः, पुकराटा. 'तैसा विषमांहि जीवां–। लागी नसहेले अन्न ( त्यामुळे पचावयास कठिण अन्न ). विषमारुकार-उजुकार बसा। '-ज्ञा १८/८४३. ४ कठिण; अवघड; त्रासदायक; यु. एक अर्थालंकार. इष्ट वस्तु मिळविण्याकरितां प्रयत्न करीत

विषय-पु. १ इंद्रियें किंवा मन यांस गोचर वस्तुः ज्ञानाच्या प्र. समोरासमोरचे भुजसारखे असुन कर्ण सारखे नसलेला चौकोन. विषयभोग, विषयत्याग, विषयासिक, विषयाभिरुचि, विषय- विवाद-ज्याक्या-गायन -लेखन - गमन - विचार -धर्म -ज्ञाति- षष्ट्यंत नामापुढं लावीत हल्ली सामान्यरूप करून जोडतात. उदा० हास्य-काम-संकरप-विधि-निषेध-विषय. ' निजस्मृतिस जाहली घराचेविषयी, युदाचेविषयी=घराविषयी, युदाविषयी, विषय-विषय तीं तव श्रीपरें '-केका ८. ३ कार्य; करीव्य; कार्यक्षेत्र; सप्तमी ] विषीं, विषीं-शभ. विषयीं पहा. 'अगा आत्मजेच्या अधिकार; व्यवसाय; योग्य धंदा, काम. उदा० बोलणे हा वाणि- विश्वी। जिब्रु जैसा निरिमलाशी। '-ज्ञा १२.१३२. विश्वी-पु. दियाचा विषय; मामलत करणें हा भिक्षकाचा विषय नव्हे; रफ़ विषय पहा. 'अमाइक तंब नव्हती । कवणा ही विषो । '-अम करणें हा दाभणाचा विषय नव्हे. ४ उद्देश; हेतु; ध्येय; मनां-तील गोष्ट. ' तुम्ही जो हा उद्योग करीत आहां याचा विषय कोण ?' ५ मुद्दा; प्रकरण; बाब; संबंध. ' शब्द साधनह्नप विषय ज्यांत असतो त्याला व्याकरण म्हणावें. ' ६ द्रव्य: ऐवज: माल. 'त्यास साऱ्या वर्षीत शंभर रुपयांचा विषय पोंचतो. ' ७ महत्व; पर्वी; दरकार. 'स्वामीचा आशीर्वाद असतां इतरांचा विषय मानीत नाहीं. '-रा ३.३२४. ८ कामेच्छा. 'जैसे थोर विषय सुभगे अंगीं। अंगसानें। '-जा १६.२५३. 'रुचे विषय ज्या मिळे अमृत ते न मद्या पिती।' - केका ४३. [सं.] ॰ द्वार-न. इंद्रिय. 'बहु ही दुस्तर विषयद्वारें।'-तुगा १८७४. ० नियामक समिति-स्त्री. सभेपुढें मांडावयाचे विषय ठरविणारी, निश्चित कर-णारी, निवडणारी मंडळी. ० एंच्यक-न. पांच इंद्रियांचे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध हे पांच विषय. 'शब्दस्परुपरूपरसगंध। ऐसे हें विषय पंचक। '-दा १७.८.१४. • खद्ध-वि. इंदिय विषय लोलुप; कामी; भोगी; आसक्त. ( याचअर्थी सामासांत ) विषय-तत्पर-लंपर-लीन-लुब्ध-वश-दास-आसक्त- आधीन-आविष्ट-अंध. •भोगोडा-प. विषयाचा उपभोग. 'विषयभोगोडा करा-वया। '-दावि ४१. • घासना-स्त्री. भोगेच्छा; इंदियसुखेच्छा; ऐहिक वस्तुंच्या उपभोगाची इच्छा. 'विषयवासना नावधो ' **ंबिरक्त**-वि. ऐहिक भोगांस विटलेला; भोगांचा त्याग केलेला. •क्यापार-पु व्यवहार; धंदा; ऐहिक व्यवसाय; सुखसाधनांचे संपादन. 'विषयव्यापारी सदा सादर । आपपर नावडे त्या । ' **्सुख-न. इं**द्रियजन्यसुख; रतिसुख; सर्शीतील निरनिराळशा सहावें पुस्तक पृ. २९८. **्चक्र-मंड**ल, विषुव, विषुवत्, भोगांपासून निरनिराळचा इंद्रियांस मिळणारा आनंद. चिषया-चरण-न. इंद्रियभोगः, विषयोपभोगः, 'पतुंगा दीपीं आर्टिगन। तेय त्यासी अचुक मरण । तेवी विषयाचरण । आत्मपाता । ' -हा | लाच्या अक्षाशी लंबहर असते तें. २ भूमध्यवृत्त; दोन्हीधुवापासून ३.२०१. विषयानंद-पु. भोगसुख; निरनिराळघा पदार्थीच्या सारख्या अंतराबह्नन भूमध्याबह्नन जाणारे हुल; भूमध्यरेषा. उपभोगापासून मिळणारें सुख. विषयोपभोग-प. भोग्य वस्तुंचें विषय-धत्-न. सर्व पृथ्वीत दिवस व रात्र यांचे कालमान सारखें सेवनः इंद्रियांस सुख देणाऱ्या वस्तुंचें सेवन. विषयी-वि. १ असतें तो कालः विषुवकालः संपातः विषुवच्छाया, विषुवती-विषयासकः, भोगसुखास लालचावलेलाः, कामीः, गोडघाश्याः 'जरी की. सुर्धे विषुववृत्तावर असतां माध्यान्हीं पडणारी शंकुच्छायाः विषयीं विषयो सांडिजेल । - ज्ञा ५.१२५. २ इंद्रियांस अगोचर विषयांश- पु. खस्थ पदार्थाचे याम्योत्तरवृत्त विषुववृत्ताला ज्या बस्तुंचें अस्तित्व न मानणारा. ३ ज्या गोष्टीचें एखादी वस्तु कार्य विंदूत छेदतें त्या विषुत्रापासून म्हणजे संपातापासून अंतर. अथवा कर्ता असतो ती (गोष्ट). विषयीकरण-न. इंद्रियांकडून विषुचिका-की पटकी किंवा महामारीतील पहिली स्विवयाचें प्रहण; इंदियाकहून त्या विषयाचें ज्ञान होणें. विषयीं- अवस्था; हमओक. ' दुर्गा सोडी विश्विका। हिंग ओकी सुटली। ' श्रम. संबंधीं; संबंधानें; बहल; धरून; अनुसरून; अनुलक्ष्मन. पूर्वी -एरुस्व १४.६५.

२.३६.

विषाण---न. १ शिंग. २ मुळा; मुळका; शूलदंत. [सं.] विषाद-पु. १ खेद; दु:ख; निरुत्साह; निराशा. 'जी घ्राण-संगें विषादु। तोषु वेता। '-ज्ञा २.११७. २ विरक्ति; कंटाळा; तिट-कारा. 'माझा तुला काय विषाद आला।'-सारुह १.१०. 'विषाद धरिला म्हणो । ' -केका ४२. [सं. वि+पद् ] विधाइणे-अिक. खेद मानणें; दु:खो होणें. 'हें मनांत येऊन अमात्य फारच विषा-ला. ' -चंद्रग्रप्त १२७. विषादी-की. खेद उत्पन्न होईल अशी स्थति, परिणाम. 'चौवांनीं भरी कहन घातली गोष्ट विपादीला।' -ऐपो ४१०. -वि. १ खिन्न: निराश: म्लान. २ लवकर निराश होणारा; निरुत्साही; लवकर कंटाळणारा, विटणारा.

विषाननी—वि. सापासारख्या लाल डोळघाचा (घोडा). घोडवाचे एक अञ्चम लक्षण.

विषार-पु. १ विषवाधाः विषापासून पीडा, उपदव. २ विषारीपणा;विषयुक्तता. ३ साप.[विष] विषार्ण-अक्ति. विषवाधा होणें; विषययोग होणें, विधापासून पीडा, उपदव होणे. विषारी-स्ती. एक कांटरी वनस्पती. ही शेतांत उगवत व औषधी आहे. -बि. विषयुक्त. •मा**शी**-स्त्री. एक माशी. ही चावली **असतां** फोड येऊन दाह, मूर्च्छा, ज्वर हीं लक्ष्मण होतात. -योर २.६६. विषास्त्र-ळू-वि. विषारी; विषयुक्त.

विषु -- न. मेष व तूळ राशींचा आरंभीचा बिंदु. यांत सूर्यानं प्रवेश केला असतां संपात होतो. ०पद-न. शरत्संपात -मराठी विषुव, द्वलय, वदवृत्त-वन्मंडल, विषुववृत्त-न. (ज्यो.) १ नाडीमंडळ; नाडीवलय, युत्त. ज्या महावृत्ताची पातळी भूगो

-पला ४.३२.

विषक्रभ-पु. (ज्यो.) सत्तावीस योगांतील प्रथम योग. •अंगहार-पु. ( नृत्य ) एक हस्तपादांचा अंगविक्षेप. •करण-न. ( नृत्य ) उजवा हात अपविद्ध करणें, उजवा पाय सुची करून जिमनीवर आपटणें व डावा हात वक्षःस्थलावर टेवणें. विषकं-भापसृत अंगहार-पु. ( तृत्य ) कृदित व भुजंगत्रासित कहन उजवा हात रेचित करणे. विष्कंभक-पु. (नाट्य) दोन अंकांच्या मध्ये पुढील कथाभागाची सुचना देणारा प्रवेश. [ सं. वि+स्कं.भू= अडथळा करणें ]

विश्कळित-वि. विस्कळित पद्दा.

विष्टप---पु. देव. [सं.]

विषंभ-पु. अडथळा; प्रतिवंध; अटकाव; विध्न; नड; अंतराय; अडचण [ सं. वि+स्तम् ]

विष्टर-पु. मधुपर्कसमयी अतिथि वगैरेस आसनासाठी द्याव-याची दर्भोची विशिष्ट आकाराची मुष्टि; दर्भासन. 'सिद्ध जाहला मधुपर्क दंखा । विष्टर दिधला जगन्नायका । ' -एरस्व २४.१३७.

विष्टा-ष्टा-की. मल; गृ; मलोत्सर्ग. 'शाकीची शुक्रशी माय। विष्ठा खाय बिदीची। ' -तुगा ४१५ [सं.]

विष्टि स्त्री. १ वेट; मजूरी दिल्याशिवाय घेतलेले काम. २ वाहतुक. ' चतुरंग दलाशिवाय फौजेचीं आणखी चार महत्वाचीं खातीं होतीं. तीं विष्ट, नौका, हेर आणि देशिक अशीं सांगि-तर्ली आहेत ' –हिंलइ ९. १ (ज्यो.) सातवें करण. [ सं. ]

विक्यु-पु. १ त्रिमृतीयैकी एक देवता; विश्वाचा पालनकर्ता. २ (संगीत) एका तालाचें नांव. यांत मात्र। सतरा व विभाग पांच आहेत. [सं.] •क्कान्तवःरण-न. ( नृत्य ) उजवा पाय चालण्याच्या बेतांत पुढें करून कुंचित करणे व रेचित करणें. •क्रांत-क्रान्ता-पुस्नी. एक औषघी वनस्पती, हिचीं फरें काळ-सर तोवूस रंगाची असतात. र्शंमाक दूर्वाला विष्णुकांता। -एभा २७.१७५. ०ँदैवतनक्षत्रे-न. धनिष्ठानक्षत्र. 'पुढें कोणे एके काळी। विष्णुदैवतनक्षत्रमेळी। '-जै २६. . • नाभ-पु. ब्रह्मदेव. •पद-न. गयेस असलेली विष्णुच्या पावलाची प्रतिमा. २ आकाश. ' शरहिट करिति भरिति क्षणमात्रे विष्णुचे पद स्राते । ' -मोकर्ण १८.६. ॰पदी-स्त्री. गंगा. ॰पुराण-न. अटरा पुराणा-पैकी एक महापुराण. ॰पुरी-सी. ( संगीत ) बंगालमधील विष्णुपुर या गांवावह्न पडलेलें एका गायनपद्धतीचें नांव. •बल्लि-पु. १ सोळा संस्कारांपैकी एक संस्कार. गर्भधारणेस प्रतिबंधक अशा १ विष्णुचा उपासक. २ वैष्णवपंथांतील व्यक्ति. ० रथ-पु. गहड; गुंत झालेलें.

चिषक-9. इष्क पहा. 'अशामधी कांही विष्क करावा।' विष्णुचे वाहन. 'शोभे विष्णु रथावरी निवसला सोनेसळा नेसला।' -र गजेदमोक्ष ४९. • लोक-पु. वैकुंठ; स्वर्गीतील विष्णुचे स्थान. ्वर्धन-पु. एक ब्राह्मणांचें गोत्र, वर्गाचें नांव. (प्र.) विष्णुवृद्ध. •वात-स्त्री. १ चार बोटें हं रीची पांचपदरी कापसाची सुताची वात. २ चौदापदरी वात. ०वाहन-पु. गरुड. 'जर्जर जाहरा विष्णुवाहन बदकांचे दंग्यांनीं। '-ऐपो ४०३. ०शायन-न. चातु-र्मास ( आषाढी एकादशीपासून कार्तिकी एकादशीपर्यंत देव निद्रिस्त असतात यावरून ). ॰ शुंखला योग-पु. वामनद्वादशीच्या पूर्व दिवशीं एकादशीविद द्वादशी असून श्रवणनक्षत्र असेल तर हा योग मानतात. विष्णुचा तीन पर्दे-दोन भुवयांमधील प्रदेश. -योर १.२६.

> विष्वक्सेन-पु. विष्णुः श्रीकृष्णः ज्याला पाहून दैत्यांच्या सेना दशदिशा पळत सुरतात तो. -एभा १९.९८; -ज्ञा १०. 389.

विसक्ट-पु. दाणादाणः, अस्तात्र्यस्त स्थितिः, विस्कळित अवस्था. ' जेवि महावात करी अभ्रांचा न लावितां पळ विसकट। ' -मोभीष्म १०.११४. विसक्टण-उक्ति. १ अस्ताव्यस्त करणे; ओढाताण करणे; रचना विघडविणे; उसकद्रन टाकणे; सारासारी, हलवाहलवी करणे; उधळून टाकणें. 'धर्माला वेधाया धावें तो विप्रकटक विसकद्भन ।'-मोद्रोण १०४. २ (ल.) गोंधळ, घोटाळा, अन्यवस्था करणे. [सं. वि+शकलन] विसकटाविसकट-स्री. ओढाताणः धसकाफसकीः अव्यवस्थाः खेचाखेचः गोंधळः घोटाळाः पसाराः; अस्ताव्यस्तपणाः, **विस्नकःणे**-विसकटणे पहाः.

विसक्त जै- भिक्ते. दूध यावयाचे बंद होणे, आटणें; उडणें (दुभतें जनावर). विसका-वि. आटलेलं; भाकड; उडालेलं ( दुभतें जनावर ).

विसकर्णे- उकि. विसकटणें; उधळणें; अस्ताव्यस्त करणें; पसर्णे. [सं. विष्किर् . –भाभ १८३४.]

विसकळ-स्त्री. १ ( शब्द: ) पसरलेली, विलग स्थिति. २ (ल.) अव्यवस्थित, घालमेलीची, घोटाळगाची, गोंधळाची स्थिति (धंदा, कारखाना, काम वगैरेची ). -वि. १ (झाडें, घरें, बस्तु यांची ) मोकळी; दुरदूरची; पातळ, बिनदाटीची (स्थिति). २ ऐसपैस; मोकळीचाकळी; लांबरुंद; उघडी; बंदिस्त नव्हे अशी (जागा, भांडें). ३ स्पष्ट; घळमळीत; मोकळेंचाकळें; बिन-घोटाळयाचे; काटिण्यरहित ( भाषण, लेखन ). विसकळणें-उक्रि. अस्ताव्यस्त, गैरशिस्त, घोटाळधाचे, पांगापांग हो उन पहणे; प्रेताच्या प्रेतत्विनिवृत्तीसाठी हा करावयाचा असतो. २ संन्याः गोंधळ माजणे; अव्यवस्थित होणें. विसक् ळित-धावि. १ अस्ता-बाच्या मृत्यूनंतर तेराव्या दिवशीं करावयाचा विधि. ०भक्त-पु. व्यस्त होऊन, पांगून पहलेले. २ अव्यवस्थित, घोटाळवाचे, गुंता-

विस(स्त्र)कुसण-अित्र. विस्कटणें; विसकळित होणें; गोंध ळणें; घोटाळणें; बिघडणें. ' एवं द्वैतासी उमसों। नेदी ऐक्यासी विसकुसीं। '-अमृ २.६९. ' तेचि बुद्धि जालिया विसुकुसे। कैसेनि आतां। '-ज्ञा ८.६७. विसकुस-सं-स्रीन. विघाड; गोंधळ; अस्ताव्यस्तपणाः; कासाविसी. विसकूस-वि. गोंधळळेळीः; विस-कटलेली.

वि+संगति ]

विसंच-पु. बिघाड; घोटाळा; नाश. 'विसंच बहु जाला तरी लाज। ' -दावि २६४. [सं. वि+सञ्च ] -वि. बिघड छेठें: नष्ट; नाहीसें. ' जेण दश्य केलें विसंच। तयास कैचा होय प्रपंच।' -दा ८.९.३२. विसंचणे-अक्रि. १ बिघडणें; नासणें; विकार पावणे. ' आकार लोपें न विसंचे। नित्यता गा। ' - ज्ञा ८.१८०. २ त्रासणें: पीडा पावणें. 'कोघादि जलचरीं विसंचलों। '-विप 9.90.

त्यांत घालावयाचे थंड पाणी. [ सं. वि+शमन; अनुष्ण; प्रा. अणु-सिण-विसण-पाइअ ]

विस्मणणं --अकि. आवेशयुक्त होणें; सरसावणें; चिडणें; उस ळणें. ' आवेरें भुजा त्राहाटिती। विसणैले हांका देती। ' - ज्ञा १. १३३. [सं. आवेशन]

विसंधित—वि. १ सांघा, जोड उखळळेलं; निखळळेलं. २ ( ल. ) असंबद्धः विसंगत ( भाषण वगैरे ). [ सं. वि+संध् ]

वि(वी)सनखी—सी. ब्री. विसनखीचा उपद्रव-पीडा-बाधा-दु:ख-स्त्री पु.न. संसर्गजन्यरोगः उपदंशः गरमी. विसन्ख्या—पु. वीसनखें असलेला, कुत्रा वगैरे.

विसप-ब-पु. इसबः एक प्रकारचा त्वप्रोग. [ सं. विस-र्षिका ।

विसपगोल-पु. इसपगोल पहा.

विसंब-पु. १ विश्रांति; विसावा. २ विस्मरण; त्याग.

विसंबर्ण, विसंभर्ण, विसमर्ण—अक्रि. १ विश्रांति, विसावा घेणें; भार टाकणें; थांबणें; विश्वास टाकणें. ' पुढतीं निर-विसी संतां। नव्हे विसंबतां धीर तुज। '-तुगा ७१०. २ विस रणें; सोडणें; टाकणें; दूर ठेवणें. 'तुं मायावेषु तरि मज अज्ञाना । कां विसंबलासी। '-ऋ ३७. 'भणीनि न विसंबों ब्रह्मपदा। ' –शिशु २०१. ' निधि निक्षेप जेंववि कृपर्णे । न विसंबिजे मानसी । -मुआदि २५.१२८. [सं. वि+भ्; वि+श्रम् ]

विसर-पु. १ विस्मरण; विस्मृति; आठवण नाहींशी होणें. 'विसर हा बरा काय।' – मोआश्रम २.१०२. २ विसराळूपणाः स्मरणशक्तींतील दोष, व्यंग. ३ स्मृतिश्रंश; श्रम; भूल; भुरळ;

धारणाशक्तीचा ऱ्हास. (क्रि॰ पडणें; होणें.) [सं. वि-स्मृ-विस्मरण, प्रा. विस्सरण ] विस्मर पाडणें-घालणें-विसरावयास लावणें. 'जो मातृस्नेहाचा चित्तीं स्नेहें निजें विसर घाली।' -मोभीब्म ४.३९. विसरीं पाइण-विसरविणें; विसरावयास लावणें. विसर्णे-अक्रि. १ विस्मृति होणें; विसर पडणें; भाठवण न राहणें. 'पशु चरों विसरेती '-दाव १८३. २ हयगय करणें; विसंगत—वि. असंबद्धः विजोडः, बेतालः, भरमसाट. [ सं. | हेळसांड करणें. 'की वेहभावो विसरेली।' -दाव १७२. विस-रत बोलणें-असंबद्ध, विसंगत बोलणें: विचुक बोलणें. 'दुलत चालणें । विसरत बोलणें । नेणों काकहास्य करणें । श्रीहरी नाथासीं।'. विसरभोळा-ळ्या-वि. विसराळु: विसरण्याचा स्वभाव अस-केला; निष्काळजी; बेफिकीर. विसरभोळधा-किनि. विस्म-रणामुळें, विसराळ्पणानें; चुकुन; ह्यगयीनें; अज्ञानामुळें. विसर शील-वि. विसराञ्च, -मोऐषिक १.१९. विसरसांड-बी. दुर्रेक्ष्य; हेळसांड; इयगय; क्षमा ( अपराधाची ). विसराळ-ळ-वि. १ विसरभोळा: लवकर विसरणारा: विसरण्याचा स्वभाव असलेला. २ निष्काळजी: हयगयखोर: बेफिकीर. विसरी-स्री. विस्मृति; विस्मरण; विसर. ' ते भोगूनि त्याची विसरी पढे जिवा।' -सिसं ७.१६. 'पाइन विसरी अवचित कोणीकडुन येतो । ठर-वृन दृष्टीहि वर्त्से सोडून वेतो। '-होला ३६ चिस्तरून-क्रिवि. विस्मरणानें; चुक्न. 'परी कहीं न करिशी संभाषण। विसरीनियां।' –शिशु ८८.

> विसर्ग-पु. मृदु महाप्राण; हुकार, हाः या चिन्हानें दर्शवितात हा स्वरांच्यापुढें किंवा क, ख, प, फ, श, ष, स, हे वर्ण आले असतां पूर्व व्यंजनांतील अन्तस्थ अ स्वरापुढं येतो. तसाच अवसानी येतो. प्रत्ययांच्या अंती असणाऱ्या स व र या व्यंजनाबद्दलहि याचा प्रयोग होतो. २ त्याग; विसर्जन; सोडण; टाक्णं. ३ पाद; पर्दन. 'विसर्गुप यूर्चे कर्म। कवण अपेक्षी याचे धर्म। '–गीता १३. ४४०. [ सं. वि+सृज् ]

> विसजिणे—उकि. १ त्यागणें; सोडणें; टाकणें; सोडन देणें. २ मुक्त करणे; निरोप देणें; समाप्त करणें; बोळवण, पाटवणी करणें. 'सभा विसर्जोन रघुनाथ । प्रवेशते झाले सदनांस । ' ' निरंतरातें आहानिती । त्रिसर्जिती गा। '-ज्ञा ९.१६३. [ सं. वि+स्ज़ ] विसर्जन-न. १ त्याग; सोडणें; मुक्त करणें; टाकणें; उत्सर्ग. ' किरणविसर्जन. ' २ पाठवणी; बोळवण; निरोप देणें; बर-खास्ती. उदा० देवताविसर्जन. सभाविसर्जन. ० क्रिया-स्नी. शरी-रांतुन बाहेर टाकण्याची किया. (इं.) रेडिएशन. विसर्जित-वि. १ त्यक्त; मुक्त केलेला; सोडलेला; टाकलेला. २ बरखास्त केलेला; बोळवण, पाठवणी केलेला; निरोप दिलेला.

> विसर्प-पु. इसनः घांवरें; एक त्यप्रोग. 'खोकलें खरूज अत्यंत । विसर्पे एकां ' -गीता १३.२४९७. [सं. ] विसर्पिका-स्त्री, विसर्पे.

विसवटा—पु. विसावा; विश्रांति. विसा[स] वर्णे ...आर्के. १ विसावा घेणें, विश्रांति घेणें. ' आइके जेथ 4ाधा विसवे। ते साधुकथा। ' -ज्ञा ९.१८७. २ क्षणभर थांबणें, स्थिरावणें. ३ ( एकाच स्थितींत किंवा फार वेळ

काइक जय वाया विस्तार सांबुक्या निवास १.१०७. र क्षणभर थांवणं, स्थिरावणं. १ (एकाच स्थितींत किंवा फार वेळ स्थिर राहिल्यामुळं अवयव, गात्र) स्तंभित होणं; ताटकळण; बळत नाहींसे होणं; संवय, सराव नाहींसा होणं. १ आळसावणें; हिलावणं; मंदावणें; शिथिल होणें (मनुष्याचे शरीर, उत्साह, गात्र वैगेरे). ५ पडणें; खचणें; मोडणें (भित, िहीर, खांव, तुळई वगरे). –न. विश्रांतिस्थान. 'जें आदिप्रकृतीच विस्तवण।' -श्चा ६.१२. 'संसारतापतप्तां जीवां। विसंवणें जें।' –ऋ ५१. चिसंवता-पु. विसांवा घेणारा. 'चंद्रसूर्याचा चौंबारांमांदी दाटं। विसंवतीयांची।' –शिशु ९६. [सं. वि+श्रम्]

विसंवर्णे — उक्ति. थंड करणे; शांत करणे; विझवणें. 'अंगा-राचा श्राम करिन । निर्वाणस्वरूपीं विसवुनी ।' -विपू ७ ३. [सं. वि+शम्]

विसवा-पु. विश्वा पहा. विसावा भाग.

विसवाट-न. घराभीवतीचे आवार; कुपण.

विसंवाद—प. १ विरोध; विसंगति; अमेळ. 'म्हणोनिगा इये मातुचा। विसंवादु। '- ज्ञा ४.३८. २ भेद; वेगळेपणा; फरक. 'एथ एकमेकांचिये खुणे। विसंवादु तंविच जिणे।' – ज्ञा १८. २९५. [सं.]

विसवाविसवी—किवि. आळीपाळीनें विसावा घेऊन; [सं. विसप] पाळीपाळीनें; वारगीपारगीनें. विसीं—

विस्विशीत—वि. मिसमिशीत; मंकः; घट किंवा दबदडीत नक्हे असें, पिळदार नक्हे तें; पातळ विणीचं.

विसळणें, विसुळणें—उक्रि. धुणें; खंळबळणें; पाणी घालून सळसळूंन टाकणें. [सं. विक्षालन] विसळवणी, विसुळ-वणी-न. विसळण्याचें पाणी,

विसा कि वीस; खंडी; वीस संख्येच माप, समुदाय. [सं. विंशति]

विसाड—न. १ (प्र.) इसाड पहाः नांगराचा दांडाः २ स्मः विस्मय] कलमः

चिस्ताप -श्र—पु. १ ( प्र. ) विसप-ब; इसब; एक त्वयोग. २ एक पारु सारखा लहान प्राणी; याच्या स्पर्शानें अंगावर विपारी कांटा उठतो. [ सं. विसर्पिका ]

विसार-रा—पु. बयाणाः, आगाऊ घेतळेला पैसाः सचकारः इसाराः 'होतें गोविर्डे विसारें। माप जालें एकसरें।' -तुगा १९६०.

विसारणा—सिक. दूर लोटणें; दूर करणें; विसरविणें. 'आपुला मधुर स्वरीं। हे सदां को किळांतें विसरी। ' - शिशु ८०३. 'ओमा-वीवो मधुकहा विसारीं वो चकोहा।' - शिशु ८३९. [सं. वि+ सः; वि+स्सृ]

विसालता पन्हा-- ५. स्नेह. 'लेकिन विसालता पन्हाचा जवाव मोहिबास येइतलग...' - पेद १.५. [फा.]

विसा( वि )वर्णे—अिक. विसवणे पहा. 'ते देखतां तिहीं लोकां। विसावली श्रीकृष्णचरणीं।' –िहाजु १०८३.

विसा (सां) वा—पु. १ विश्रांति; आराम; कार्यंनिवृत्ति. १ श्रमपरिहार; स्वास्थ्य; करमणुक. १ श्रमपरिहारांचें, करमणुकीचें साधन. ४ विश्रांतिस्थान; आश्रय. 'विसावा मोडला। साधुजनांचा। ' –भाए १००. [सं. विश्राम; प्रा. वीसव; सिं. वेसांहि]

चिसाळ-ळा— पु. १ ईषी; स्पर्धी; द्वेष. 'विसाळाचेनि नेटें। विष घ्यावस वाटे।' -दा २.६.१३. २ एकप्रकारची बाधा; पिशाचवाधा.

चिसिने— किवि. (भि.) वेंचुन; गोळा करून. 'ते विसिने पारी चालतो वेय्यो '-भिही १९.

विसि(सी)फ-पु. गुरं बसण्याच्या जागेत आढळणारा किंडा; विसाप. 'विसीफ भोवर गोचिड जाणा।'-दा ३.७.७. [सं. विसप]

विसीं-- राभ. (अप.) विषयी पहा.

विसुर्णे—अकि. विसरणें पहा. 'मी माझेंपणु विसुरैके।' -दाव २५९.

• विसुरा—पु. १ विचार; भिभागः, तात्पर्यः 'परिणामाचा हि विसुरा। सांगितला।' – ज्ञा १७.१५२. २ चमत्कार; विस्मय; आश्चर्यः 'अनंगा केउता हाथिएरः। फुन सदा विसुरा करी थोहः।' – शिशु २६५; – अमृ ७.२९४. १ समुदामः 'जे ते विश्वाळंकाराचे विसुरे।' – ज्ञा ६. ८. ४ चित्रः ५ श्रांति; श्रमः [सं. वि+स्मः विस्मय]

विसुळणे, विसुळवणी—विसळणे, विसळवणी पहा. विसुचिका—स्री. विषुचिका पहा.

्र विसूत्र — वि. सरळ सुतांत नसकेंहें, वांकडेंतिकडें; अनिय-मित; अपवादभूत; असामान्य; स्वैर. [ सं. वि+सृत्र=दोरा ]

चिस्तृंखळ—वि. (प्र.) विशृंखलः, अनिर्वेधः, पाशरहित. ' हो भीम पळ विसंखळ खळखळखळ रक्तपुर दे बाहूं।'—मोसभा ६.११. [ सं. वि+शृंखला ]

विस्तृत—धानि. (प्र.) विस्तृत;पसरकेळें; विस्तारळेळें; ळांबदंद. [सं. वि+सः]

विस्तोरा-पु. विसरा पहा. ' अनलें घेतल्या मंदिरा। माजि ठेवा विसोरा।'-गीता २.१४४.

विसोळ--न. (गो.) बागायताभोंवतालची नंबरांतील जमीन. [सं. वि+शाली]

विसोळा-५. घरटें. [सं. वि+शाला]

विसोरें--न. विसोरा-विसुरा पहा. 'विसोरें घरें सारें ' -दावि ३९६.

विस्कटणें, विस्कटाविस्कट, विस्कळ, विस्कळणें, विस्कळित-विसकटणें इ० पहा.

विस्तर—पु. १ विस्तार; प्रसार; पसारा; फैलाव २ लांवण; पाल्हाळ. 'कथवे बहु युक्त विस्तरें न मला ' –मोभीष्म ३ ३८. [सं. वि+स्तृ ] विस्तरणं-अकि. १ पसरणं. २ लांवण लावणें: पाल्डाळ करणें.

विस्तव-पु. अप्ति; आग; जाळ; विन्ह. [सं वैश्वानर, इष्टाबहः वैश्वदेव ?; विष्णु-विष्टु-विस्तुः -भाभ १८३३. ] मधून विस्तव न जाण-वितुष्ट असणः; वैर असणें. विस्त-वर्णे-सिक. जाळणे (शब्दशः व स्थणेने ).

विस्तार—पु. १ प्रसार; पसारा; फैलाव. २ ( ल. ) पाल्हाळ; लांबण; विकास; वाढ; विवेचन; प्रपंच (विषय, मुद्दा, बीज, गर्भ, रोप, प्राणि, काम, धंदा वगैरेचा ). 'कल्याण नामा प्रंथ विस्तारी ' -सप्र १०.१६. ३ हंदी. ४ झाडाच्या फांद्या, पालवी भरी। ' -गीता २.२१५८. वगैरेचा व्याप. ५ प्रजा; संतति, संतान. [ सं. वि+स्तृ ] विस्ता-रण-उक्ति. पसरणें; वाढ होणें, वाढवणें. विस्तारित, विस्तीर्थ-पसरलेलें; बाढलेलें; अफाट; अवाढन्य.

विस्तारणें -- सिक. ( कु. ) निरनिराळें करणें. उदा० सागुती वगैरे. [सं. वि+स्तृ]

विस्तारी-सी. पत्रावळ. [सं. वि+स्तृ]

विस्तावा--पु. इस्तावा पहा.

विस्तु, विस्तो, विस्तूव, विस्तोव, विस्तेव—९. (प्र.) विस्तव पहा. 'विस्तु देखिल नाहीं घरीं। '-दावि १४८.

विस्तृत-भावि. विस्तार पावलेलें, केलेलें; अफाट; विस्तीर्ण; लांबरंद, ऐसपैस, पसरलेलें, अधळपघळ.

विस्तृति ची. विस्तार पहा. वृद्धिः प्रसारः वाढ.

विरुफ़्लिंग-पु. अप्नीची ठिणगी. 'स्हणोनि आइके **अर्जुना**। जैसा विस्फुर्लिंग लागे इंधना। ' -ज्ञा ३.३२९. [सं.]

विस्फोट-पु. फोड; गर्व, उठाणु; वड, करट; केसतूड. [सं. ]

विस्कोटक तुल-पु. ज्वालाग्राही कापूस; स्कोटक कापूस; भडकगारा कापूस; नत्रिकाम्अंत भित्रविलेला कापूस. ( ई. ) गन-कॉटन. [ सं. ]

विस्मय, विस्मो—पु. आश्रयः; चमत्कारः; अचंगः; नवल. (कि॰ होणे; बाटणें). ' तंव तो पर्धी विस्मो करी।' -पंच २.१. -ज्ञा १.१७७. [सं. वि+िस्म ] **जनक**-वि. आश्चर्यकःरक. विस्मयावह-वि. आश्चर्यकः विस्मापक-वि. आश्चर्य-कारक; चमत्कृतिजनक; चिकत कह्दन सोडणारें; थक करणारें. विस्मापन-न. आश्चर्यकारक गोष्ट; चमत्कृति. विस्मावणें-अकि आश्चर्य पावणें; चिकत होणें. ' विस्मावला नाम धिग म्हणत। ' -दावि २. विस्मित-धावि. आश्चर्यचिकत. ' विस्मित होऊनि इंद्र ठेला। ' --तुगा ८१. - ज्ञा १.५५९.

विस्मर-पु. १ विस्मरण; विसर; दुर्लक्ष. २ मूल; भ्रांति. [सं. वि+स्म ] विस्मरण-न. विस्मर, विसर. विस्मृत-धावि. विसरहेर्ले; आठवण नसहेर्ले; लक्षांतून गेहेर्ले. विस्मृति-स्री. १ विसर; विस्मरण; विसराळूपणा; धारणाशक्तीचा अभाव, नाश. २ भूल, अमः अांति. विस्मृतिखालीं पडणें-संवयीची होणें.

विस्त्रगंध-पु. कच्च्या मांसाचा वास; कुजकट घाण. [ सं. विस्न+गंध ]

विस्वर—पु. बेसुर आवाज; क्कैश आवाज; बदसुर; अप-सुर. [सं.]

विस्वा-विश्वा पहा.

विस्वा-पु. (अप.) विसावा पहा. विस्वा न मिळे घडी-

विस्व।द-वि. अरुचिकर; ज्यास स्वाद नाहीं असें; बेचव. विस्वास, विस्वासघात, विस्वासर्णे—विश्वास इ० पहा.

विह्रग, विह्रंग, विह्रंगम-पु. पक्षी; पांचहं; आवाशांत संचरणारा. 'झडपुनि तंव कर्मे भाग नेला विहंगीं।' -मुरामा-यण बाल. [ सं. विह=आकाश+ग=जाणारा ] विहंगममार्ग-पु. (योग) त्वरित समाधि साधण्याचा मार्ग; राच्या उलट पिपी लिका मार्ग. ' पिप्लीका मार्गे हळु हळु घडे । विहंगमें फळासि गांठी पडे। '-दा २०.२.१०. ' लंगलें लयेतें अलक्षी। विहंगममाग।' -दा १४.४.३४. ३ ( ल. ) कोंणतेंहि कार्य लवकर साधण्याची पद्धति, रीत, मार्ग.

विहनन--- न. इत्या. [सं. वि+इन्]

विहरण, विह।र--नपु. १ कीडा; खेळ; करमणुक; गंमत; मजा; मौज. २ आनंदानें फिरणें, चालणें, भटकोंं; सुखसंचार. 'जया ब्रह्मांडी विहरण।'-विषु ४.६. ३ बौद्धांचा मठ; रहा-ण्याची जागा. ४ राहण्याचे ठिकाण, स्थान. ' कि महाबोधें विहार। केले जैसे । '--ज्ञा ५ १३८. वि**हर**ण-न. आळ; अपयश; निमित्त. 'गणेश गेला लाड् घेऊन। मजविर भालें विहरण। ' –ह ८.३० . 'म्हणे पुतावयासि गेलों सांकहें। तों विहरण मजकहे आलें कीं। '

विहार करणें: कीडा करणें. विहारी-वि. १ विहार करणारा; क्रीडा करणारा. २ रंगेल; चैनी; इष्कवाज; छंदी.

विहाबो-पु. लम्, विवाह. -सिपू.

विहा( ह्या )ळी---स्री. विहार; क्रीडा; शिकार. 'विचरे कामविहाळी। विषमपर्णेचि निहाळी। '-आपद ५१.२. 'कव्हणी एकि वेळीं। एद् निगाला विद्याळी। '-भाए २५६.

विहिणे—सिक्ते. विधान करणें; सांगणें; उपदेशिणें. 'तुम्हां वर्षविशेषवरें। आम्हीं हा स्वधमुचि विहिला असे। '-ज्ञा ३. ८८. [सं. वि+धा] विहित-धावि. १ शास्त्रानें सांगितलेला, घालून दिलेला, निर्दिष्ट केलेला, उपवेशिलेला. 'येर योगिये कर्मा धारें। विहितंचि निजाचारें। '-ज्ञा ३.४४. ' विहित तयासी यांची सेवा। '-तुगा ३३१४. २ योग्य; उचित; रास्त. 'वाड्नि-यम सदैव विहित कां गमला। '-मोसभा ३.७. ३ ठेवलेला; दिलेला; स्वाधीन केलेला. विहित्तत्व-न. कर्तव्यताः नियतत्वः कार्थप्रवणता. ' एन्हवीं विहितत्वें मांडीं । परी घालिता आसुरवाडी । तेथ पोळला ऐसा सांडी। आदिरिलेंही। ' –ज्ञा १८.१८९.

विहि(ह)रा, विहीरा-9. १ मोठी विहीर; कुवा; बाव; बारव. 'सुते जों जों हातें करुन विहिरा हा उपसिजे।' -सारुह ७.१४२. [सं. विवर -भाअ १८३२] 'जैसा न मोडलिया विहीरा। '-ज्ञा १५.२६९. २ झरा; पाझर. ' द्वरे विहीरे पाझर। ' -दा १६.४.७.

विहीण-स्त्री. आपल्या मुलाची किंवा मुलीची सासु; व्याह्याची स्त्री.

विद्वीत-नी. (की.) (प्र.) वीत पहा.

विष्ठीन-वि. रहित; विरहित; उणीव किंवा अभाव असलेरें: शिवाय, खेरीज, वांचुन अस्लेला; शून्य. (समासांत) जलविहीन-कूप, प्राणविहीन-देहः, धनविहीनः, अन्नविहीनः, ज्ञानविहीनः, एत द्विहीन, तद्विहीन. - हा २.३/२४. [सं. वि+हा]

विष्टीर-की. आड; कूप; कुवा; बाव. ब्हुंडा-प. बागा-**ईत किंवा पाटस्थळ जिमनीवरील सारा, कर. 'नंतर धूर्त विशाळ**-मती। सांगे विहीरहुंडा ठरोती। 'पैमा. व्वणी-न. विहीरीं-तर्ले पाणी. 'नाहीं आड ना विहीरवणी।' -एइस्व १२.१४८.

विह--पु. विभू पहा. १ व्यूह; सैन्यरचना. (कि॰ रचणें). २ कारस्थान; कट; बालंट. विहु रचेंग-१ उपाय योजेंग; तज-वीज करणें. २ युक्ति लढविणें; क्लुप्ति काढणें. विह उभा करणें-कट करणें; कारस्थान रचणें; मसलत उभी करणे.

विह्वल-लित, विह्लागीर-विव्हळ इ० पहा.

-भवि ८.१४१. [सं. वि+ह-हर् ] विह(हा)रण-अक्रि. ' तुजपाशीं आम्ही बसतो सारा विळ। '-होला ८५. [सं. वेला ] विळौनि-किवि एका वेळेंत. 'वहं अमरांमाजी अमरपती। विळौन ते चवदा निमति।'-एभा ८.२५३. (पाउभेद). विळचा-किवि. एका वेळीं. 'आम्ही दोघे विळचा तये वृक्षि मिळो।'-पंच ३.१०.

> विळखा-का-पु. वेढा; वळसा; वेटोळें; मिठी; पक्रइ; फेरा; लपेटा. [का. ओळगु; सं. विश्विक्षा-विक्रसा-विक्रसा. –भाभ १८३४]

विद्यचण-न. (कों.) विसण; विसावण.

विळत-की. (कों.) १ कुदळवाचे शेवटी लावावयाचे लोखंडी अग्र. २ (व.) वखरास वगैरे चिकटलेली माती काढा-वयाचे हत्यार: तत्या.

विळपणें -- कि. शोधणें; धुंडणें. 'विळपतां सांपडे जवळींच।' –दावि १८.

विळवर्णे-अित्रः, विवळणे पहाः, [ विव्हळ ]

विळवणं — उक्ति. १ (राजा.) वळ वणं; (ओझ वगैरे) वर उचलुन देणें; डोक्यावर चढविणें. २ (ल.) टपका टेवर्णे, लादणें; दोषारोप करणें.

विळविणे—उिक. वेळण, वेळविणे, हलविणे.

विळविळणं-अिक्त. (साप, किंडा वगैरे प्राणी अंगावह्न ) वळवळत जाणें; मऊ, गुलगुलीत स्पर्श करीन जाणें. [सं. वलन]

विळविळीत—वि. गिलगिळीत; मऊ; थिलथिलीत.

विळा-प. कोयताः कापण्याचे हत्यारः विशेषतः पिके कापण्याची तीक्ष्ण घार असलेली कोयती. [का. ईळिग ] विळा-भोपळा-वांकडें: वैमनस्य.

विळासु-- पु. विलास पहा. 'बोलिकेआं देवांचा विळासु।' –িহাহ্য ৭५६.

विळी-स्त्री. भाजी चिरण्याचे साधन. 'काळखड्गा ऐसी विळी। किंवा असिलतेसारखी पळी। '-मुरंशु ३७७. [का. इळिगे ]

विक्षा-सी. पाहणें; टेहळणी. 'विक्षा विक्षा भक्तिमार्गेचि विक्षा। '-दावि ४६९. [सं. वीक्ष्]

विक्षिप्त—वि. १ टाकून, फेकून दिलेला. २ पसरलेला; विसकटलेला. 🧸 भ्रमिष्ट; खुळा; चळलेला; बावरलेला ( मंत्रतंत्र, भूतबाधा वगैरेमुळें). ४ (ल.) त-हेवाईक; विचित्र; लहरी. 'तो गृदस्थ थोडा विक्षिप्तच होता असे मला वाटतें '-पकोचे. विळ--पु. १ ब्रह्मदेवाचा दिवस. 'जै चौकडिया सहस्र जाये। [सं. वि+क्षिप्] • करण-न. ( সূत्य ) हात व पाय पुढच्या तें ठायेठायो विद्धिचि होये।'-हा ८.१५६. २ काळ; वेळ. किंवा मागच्या बाजूस जसे एकदां टाकले असतील तसेच पुन्हां फेक्न पुन्हां जवळ आणावयाचे ही किया.

विक्षेप-पु. १ ( शब्दशः ) वर, बाजूला, इकडेतिकडे टाक-ण्याची क्रिया. २ चिताची व्यव्रता; सक्ष्य न लागणें; विचारांचा, मनाचा गोंधळ, गडवड, घोटाळा; मनाची चंचलता. 'तेणं बहुर्ती जन्मीं म:गिलीं। विक्षेपांची पाणिवळें झाडिलीं। '-ज्ञा ६.४७१. 🤰 विषाद; आश्रर्य; अचंबा. -पया २०६. 'कीर्तनामाजीं येताचि विद्रा विक्षेप पावले सकळांचें मन । ' ४ बुद्धिभ्रंश; भ्रम; भ्रांति ( जादरोणा, मंत्रतंत्र, भूतबाधा वगैरेमुळें ). ५ विपरीतज्ञान; भ्रम उत्पन्न होण्याचें एक कारण ( दुसरें कारण आवरण ). 'तो विक्षेप जडभ्रांति । - यथादी १.२३७. 'परी दोन्हींमध्यें विक्षेप। शुन्यत्वाचा। ' -दा ८.५.६१. ६ (ज्यो. ) शर; प्रहाचे याम्यो-त्तर अंतर. ७ अडथळा; विध्न. [सं. वि+िक्ष् ] ॰ केंद्र-न (ज्यो.) शरकेंद्र. ध्रुच-पु. (ज्यो.) ब्रहाच्या कक्षेचा परमकल. वृत्त-न. प्रहाची कक्षा.

विक्षोप —विक्षेप पहा. 'विक्षोप आणिला राज्याला । '-ऐपो 939.

चित करवीती विज्ञ देवज्ञ दाने । '-सारुह २.५.

विक्रम, विक्रिति—स्री. विनंति; विज्ञापना पहा. विक्रम-वि. विज्ञापितः विनंति केलेलें; सांगितलेलें. ' यांस पूर्वी विज्ञप्त केलेल्या गोर्ष्टीची आठवण करून यात्री '. -विति ७.१४१.१८७६. [सं. वि+ज्ञा

विज्ञात—धावि. विशेष माहितीचा; ओळखीचा; माहीत असलेला; ठाऊक असलेला; कळलेला; समजलेला.

विश्वाता—वि. जाणताः जाणणारा.

विज्ञान-- न. १ विशेषज्ञान; शास्त्रीयज्ञान; तस्वज्ञान. २ ब्रह्म-ज्ञानः ईश्वरविषयक सत्यस्वस्पाचे ज्ञानः अपरोक्षज्ञान. 'एकाच मुलभूत अन्यक्त द्रव्यापासून भित्रभित्र अनेक व्यक्त पदार्थ प्रत्येकी कसकसे निर्माण झाले हैं ज्याने समजते ते विज्ञान होय. ' -गीर १६६. ' मुक्तीचा ठेवा हारतला । विज्ञानाचा मठ फुटला । '-भाए ८८. ३ सामान्यज्ञान; माहिती; परिचय; ओळख. ४ अनुभव-ज्ञान; जाणीव. ५ प्रपंच; जग. ' जें ऐसेंही परि विरुळें । इये विज्ञा-नाचिये स्रोळे। हालविलेंही गळे। तें परब्रह्मो। ' -ज्ञा ८.१७ [सं.] **्परंपरा-**स्त्री. ज्ञानपरंपरा पहा. **्मय कोश-**-पु. आत्मा अथवा चैतन्याच्या आवरणाच्या पांच कोशांपैर्की चौथा कोश; जड वस्त्रमध्ये जीवाची, चैतन्याची जाणीव. पंचकोशपहा. ०शास्त्र-न. ज्ञानाचें व स्वह्न व उत्पत्ति यांचें शास्त्र. (इं.) एपिस्टो-मॉलॉजी. ॰संतति-स्री. ज्ञान विषयांची किंवा कल्पनांची परं-परा, श्रेणी. बौद्धमतात्रमाणें आत्मा पंचस्कंधात्मक असतो व विज्ञान लाट उत्पन्न होते. तिला मागची लाट पुढें ढकलते, हिला तिच्या

टाकणे. • आश्विमक करण-न. ( २त्य ) हातपाय हवेतसे दूर हा पांचवा स्कंध होय. बौद्धांच्या एका पंथाच्या मर्ते विज्ञान म्हण-जेच पूर्ण आत्मा होय. •िस्थति-की. सिद्धावस्था; सिद्धदशा; ब्रह्मस्वरूपाचें ज्ञान झाल्याची अत्रस्था. ' ज्ञान प्राप्ति होतां सोहंपण । नाहंपणें विज्ञान स्थिति । ' -स्वादि ११.४.८७. विज्ञानातमा-पु. वस्तुमात्राचे ज्ञान, आधिभौतिक ज्ञान म्हणजेच विज्ञान अथवा आत्मज्ञान ऐहिकापलीकडे आत्मा असा निराला पदार्थ नार्धी हें मत. बौद्ध अथवा नास्तिकांचें असे मत आहे.

विश्वापक-वि. ज्ञान वेणाराः उपवेशकः शिक्षक. [सं. वि+ ज्ञा ] विज्ञापण-उक्ति. १ ज्ञान देणें, सांगण; कळविणें; ठाऊक. माहीत करणें. २ विनेति करणें. विज्ञापन-न. ज्ञानदान: शिक्षण: उपदेश; शिकवण. विज्ञापना-स्त्री. १ नम्रपणे श्रेष्ठ, थोर गृह-स्थास केलेली विनंति, प्रार्थना, अर्ज; सांगणे; माहिती देणे; ठाऊक करणें. २ वरप्रमाणें केलेली विनंति, दिलेली माहिती; सांगितलेली गोष्ट; खुलासा: तकरारअर्जी. 'भवतारका जी सजाणा। एक विज्ञापना पायांपाशीं। ' -तुगा ७३१. ३ सामान्यतः ज्ञान देणें; शिक्वण; उपदेश; दिग्दर्शन. ४ वडील मनुष्यास पत्र लिहितांना विनंतीवजा वापरावयाचा शब्द, मायना. विज्ञापनीय-वि. विक्क-वि. विद्रानः जाणताः, ज्ञानी पुरुषः, विशेषज्ञः 'तदु- सांगण्यासारखें; विनंति करण्यासारखें; माहिती देण्यासारखें. विक्वा-पित-धावि. १ आदरपूर्वक सांगितलेलें, कळविलेलें, सुचविलेलें, दिग्दर्शन केलेलें. २ ज्यास विज्ञापना केली आहे तो. विज्ञाप्ति-की. (प्र.) विज्ञाप्ति. विज्ञापना पहा. विज्ञाप्य-वि. विज्ञापनीय पहा. चिह्नय-वि. जाणण्यास योग्यः, ज्यासंबंधीं ज्ञान कहन ज्याव-याचें तें.

> ची-विणें, प्रसवणे या कियापदाचें ह्रप. 'खरा जनक तुं जना इतर कोण हो देव वी। '-केका ४.२६.९३. 'नवी रीति थ्रेमा विट्युनि दयासागर नवी।'-मोरामायर्णे १.४०६. [विणे]

> ची-पु.स्री. १ गमन. २ पक्षी. -हंको. [सं. वीक ] चीकर-वि. चंचळ. 'होत करकर चित्त वीकर।'-दावि ८१. [सं. विकृत ]

> चीख-न. विष; विख पहा. [विष ] म्ह० वीख चेववतें पण भीक घेववत नाहीं ( भिक्षा मागण्यापेक्षां मरण सोपें बाटतें ). विखार-री-विषार-री पहा.

> वीखीं-विषयीं; विखीं पहा. ' विरे मस्ति वीखीं उद्भवें। ' -दावि ३५५. वीखो-पु. विषय. वीखया-विषयी. 'कव्हणी एक वीखया असे ' - दर्शतपाठ ३७. [सं. विषय]

> चीचि-पु. लाट; तरंग; जललहरी. 'देहाभिमाचा वारा। आतां बाजो ठेला वीरा। तें ऐक्य वीचि सागरां। जीवेशा है। ' -ज्ञा १४.३०५. [सं.] वीचितरंग न्याय-पु. पाण्यांत एक

मागची, असे होत होत क्रमाकमानें सर्व लाटा किनाऱ्यावर आप-द्भन फुटत असतात. त्याप्रमाण एका पिढीची माणसे मरण पाव-तात. त्याच्या मागून त्यांच्या जागीं दुसऱ्या पिढीचीं माणसें येतात, पुढें तींहि मरतात. ही जगाची रहाटी.

वियुत्; सौदामिनी; विजली. 'जैसी वीजुची दाटी।'-उषा ७३. २ मेघगर्जना; विजेचा कडकडाट. 'वीज कडकडली.' 'कडकडून वीज पडली. '३ वज्र; कुलिश; वीज पडणें. [सं. वियुत्; प्रा. विज्ज; पं विज्ज; सि. विजु; गु. वीज ] विजेचे चमकर्ण-विजेचें लखलख करणें. ( ल. ) क्षणिकपणा. 'पाण्या-वरचा बुडबुडा पहा विजेसारखा-वि. चंचल; क्षणिक वीज लिंगू. विहिरा-पु. वीज पडून तयार झालेली विहीर, डबकें. हा केव्हांहि कोरडा पडत नाहीं अशी समजूत आहे. [वीज+विहिरा] वीजुलता-स्री. वियुह्नता. ' कल्पांताचीया वीजुलता। '-उषा 96.

वीजण-णे---न. विझण्यानें-पंख्यानें वारा घारुणे. [सं. व्यजन ] वीजणें-कि. वारा घालणें; पंखा वार्णें. 'मग पद्मि-नीचा पाणि-वाळां। वीजितीं हळुहळुं। ' -शिशु ७८८. -एभा १५.१७४. वीजन, वीजण-णा-पुन पंखा. 'न घालि वो वारें वीजनें। कमळदळाचें। '-शिशु ८३४. 'च्यामरें वीजणे विळा सनी। '-वेसीस्व १.८४. [सं. व्यजन]

वीजन---न. (महानु.) बैठक; आसन. ' भिक्षुकांची वीजनें ब्रे तेणें डोळे धाती। '-ऋ १५ [हिं. बिछाना]

वीट-पु. १ कंटाळा; ओकारी; तिरस्कार; शिसारी. 'मनीं वीट मानु नये। शिकवणीचा। '-ज्ञा २.२.१०. -मोभीष्म ४. ५०. २ मेकाड; मोवा; एक रोग. ३ अनादर; अपमान; वाईट प्रकारें वागविणें. विघाड, विचका झालेली स्थिती (मसलती, कार्मे, पदार्थ इ० ची). ४ क्वेद. 'कां दिरद्रिलये बुद्धी वीट। तोही नाहीं। ' - हा १४.३२4. [विटर्णे ] बीटर्णे-विटर्णे पहा. 'परंतु बहु मंद मी म्हणुनि सत्ध्रिती वीटती।' -केका ५९.

बीट-स्त्री. ईट; इमारतीच्यो बांधकामासाठी मातीचा भाज-हि. इँट ] ॰ बंदी-स्त्री. विटांनी बांधणे; विटांचे बांधकाम. -वि. बिटांनीं केलेलें (बांधकाम).

जेयें बसती विटांचें। ' -सारुह ६.५५. [ सं. विट ]

र्वाटा---स्त्री. विटी ( खेळांतील दांडु बरोबरची ). ' बीटा- १०४३. ० शोक-वि. शोकरहित. [:सं. ] इस्तीं ओपिली ' -मुआदि ३०.१११; -मोआदि २४.९.

वीटा — पु. एक प्रकारचा भाला. इटा पहा. 'नवुसे रंगीत भाले। वीटेपटेवाले। ' – होला १६६.

वीटि-टी, वीटिका--सी. १ विडा. ( संस्कृताचा डौल आणुन थहेनें बहुधां योजतात ). 'सकल सोयरि आणिती वीटिका।' वीज-स्त्री. १ वर्षणाने उत्पन्न होणारी एक निसर्गेशक्तिः [सं.] 'मुर्खी घेतसे कापुरे युक्त वीटी ' -लक्ष्मीनारायण कल्याण नाटक शके १६०४.

> वीड-पुन. १ मनगटाचें माप ( बांगडी वगैरेसाठीं ). 'तुझ्या हाताचा वीड मजपाशी आणवा. ' २ मापः नमुना. ३ जातः प्रकार, वीड पहा.

> बीड-स्त्री. ईड; एक प्रकारचें लिंबू ( झाड व फळ ); ईड-

वीड़ी-सी. १ विडा. 'मीं नेदीं फोडी। तरि गोसावी नेसित वीडी। ' -भाए १३८. २ धूम्रपानाची विडी, बिडी. [सं. वीटिका, विटी ]

वीण--स्त्री. १ निपज; जन्म; वेत; खोप; जनन. 'वाक्त्रया-चिये खाणीं। छागली शब्दरत्नांची वीणि। '-ऋ २५. २ विण्याचा काल; निपज होण्याचा ऋतु, काल, हंगाम [ विणें ]

चीण-स्त्री. १ सणंग; थान; विणलेली वस्तु. २ विणायाची धाटणी, प्रकार, बनावट, विणकाम. [विणणे ]

भीण-राअ. शिवाय: खेरीज. 'परि श्रवणे वीणु सुख पाविजे।' -दाव १०; -ज्ञा १३.२२. विना पहा. [सं. विना]

चीणा—स्त्री. एक प्रकारचें भोपळ्याचें तंतुवादा; तंबोरा. याचे पुष्कळ प्रकार आहेत. 'हा गे नाद वीणे। तुज न साहे उच्च गाणें। '-शिशु ६९४. "सुरमुनिस रुचों देती निजवीणे-चाहि न राजन्य। '-मोभीष्म ११.७६. [सं.] ॰काच्य-न. (वीण्याच्या नादावरोबर गावयाची कविता) रसात्मक, भावपूर्ण काव्य; भावगीत. ( ई. ) लीरिक. [ सं. ] ॰ पाणी-स्नी. सरस्वती. [ सं. ]

वीत-वि. गेलेला; नाहींसा झालेला. [सं.] सामाशब्द-•करूनप-वि. ज्याचे पाप व दोष नाहींसे झाले आहेत असा. केला किंवा कञ्चा चतुष्कोनी एक पदार्थ; ईट पहा. 'चयनांतील वीतकाम-क्रोध-लोभ-मोह-ज्याचा काम, क्रोघं, मोह हेमाच्या बदल्याने त्यासि भार घनवीट । जाणीं म्हणती तेव्हां इ० नाहींशी झाली आहेत असा. [सं.] ०राग-वीतरागी-पासुनचि इष्टकेसि जन वीट। ' –मोअश्व. [सं. इष्टका; प्रा. इष्टा; (अशिष्ट) विरागी. ज्याच्या इच्छा, आकांक्षा नाश पावल्या आहेत किंवा ज्यानें विकार ताज्यांत ठेविल आहेत असा. २ विरक्त; वैराग्यशील∴-ज्ञा ४.६१; -भाए १८४. -पु. विरक्तता; **बीट—५. १** विट पहा. २ वाईट चालीचा माणूस. 'समूह वैराग्य. **रागता**-स्त्री. वैराग्य. 'वीतरागतेसारिखा। जोड्डनि ठेविला सखा। तो आववीयाचि भूमिका। सर्वे चाले। ' –ज्ञा १८.

बीत-न. १ वेत पहा. २ प्रश्ंति; जनन; वीण पहा.

वीत जी. करंगुळी व आंगठा हीं ताणली म्हणजे त्या मधील अंतर ( आंगठा आणि तर्जनी यांमधील अंतर ती टीच ). बारा अंगुळांचें माप. वितस्ति पहा. [सं. वितस्ति ] ( आपच्या पुरती, आपच्या भोंबती ) •काढणें – ( संकटाच्या वेळीं ) आपच्या पुरतीच फक्त सावधिगरी व काळजी बाळगणें; दुस-या-संबंधी बेपवाई दास्तविणें ( निंदार्थी ). •काढणें – ( पेरण्या-साठीं जमीन माजतानां ) गवत इ० उपदन आग पसकं नये म्हणून भाजण्याच्या व न भाजण्याच्या जमीनीमध्यें अंतर सोहणें किंवा फट पाहणें. धीतभरपोट – पोटाचा आकार फार मोठा नसतो; त्याला फार लागत नाहीं या अर्थांचें वापरतात. 'या वीतभर पोटासाठीं सर्व उठाठेवी. ' – विवि ८.२.२१.

बीतका पुंजी--मुलींचा एक खेळ. -मखेपु ३४२.

चीतर्णे - कि. वर्तेणे; घडणे. 'तें कवतिक वीतरें आइका। शरीरीनीं निगाली ज्योतिकळिका।' - शिशु १०८३. [सं वृत् - वर्ते]

वीतरेक—क्यतिरेक (अप.) पहा. 'अन्वये आणि वीत-रेक । हा शब्दभेद कोणी एक । '-दा ९.२.२१; ६.६.४९.

**धीतुटि**—स्त्री. वियोग. 'देवेसीं जालेयां वीतुटि । आपणेया नाणावी जीविताची कुटी । ' −भाए १४४. [वि+तुटणें ]

बीथ-सी. वितस्ति; बीत पहा.

सीद्--सी. ( व. ) उकिरडा. [ सं. वीथ-बीद, बिदी पहा. ] सीद--सी. ( गो. ) दुर्बुद्धि.

भींदान-विंदान पहा. 'भया-घडीता तोची वींदानी। '-उमा ७४. 'तीये वींदाने लागती होळा '-उमा ९७.

बीध—पु. १ लप्रानंतः पहिल्या वर्षी करावयाचे मानपान, सणवार ६०; एकमेकांकडे मिठाई, फराळांचे जिश्रस ६० पाठविणे. १ असे पाठविलेले जिश्रस, केलेला मानपान. १ (सामा.) विधिः ॥ भंत्र; प्रयोगः, उताराः; विधान. 'वीध केलिया प्रेतें। सावध होती। '-दा ९.८.२०. —की. (अशिष्ट) उत्सवः समारंभः कोणताहि संस्कारः, विशेष प्रसंग. [सं. विधि]

बीधवाट—स्री. विल्हेबाट. [ विधि+वाट ]

विधान-न. (प्र.) विधान; विध्नसंहारक संस्कार, उपाय. 'स्वामियाशीं वीधान काय कीजे।'-देवनाथ, श्रावणाख्यान ४.

बीधोळणें—कि. उधळणें; नाहींसें होणें. 'तेणे वीघोळले मेष।''-उषा १५४. [उधळणें ]

वीप जी. (महातु.) लाज. 'कां चालितां गति विलासीं। इमां वीप लाविली राजहंसी।' –शिशु ८०४.

वीप्सा—स्ती. २ सर्वत्र व्याप्तिः; अवयवांच्या, घटकांच्या बरोबर सबंध गोष्टीचा समावेश. २ द्विरुक्ति (आज्ञा, भाषण शब्द इ० ची) [सं.]

वीभाडणें--कि. पराभव करणें. 'वीभाडीलें भुमासुरातें।' -उषा ७३. [ सं. वि+भंडु ]

वीभिचार-पु. संचार; अवतार. 'संपूर्णसींहुं नावर । देवता अंगीचि वीभिचार. ' -ऋ ७२. [ सं. व्यभिचार ]

वीर—की. १ ईर. शक्ति; जोम; रग; (ल.) पर्वा; भीड-भाड. 'मराठे मनुष्य पर्व् लागल्यावर कोणाची वीर कोणास नाहींशी होते '-भाब ८४. २ तेज; गुण; प्रभाव. १ श्रेष्ठता; उत्कृष्टपणा. (बुद्धिबळें) अधिकाराचें क्षेत्र, टापू. १ (बुद्धिबळें) राजास बचावण्यासाठीं एखादें मोहरें मध्यें घालणें. (कि० सोड-विणें) [सं. वीर्थ ] विरेत घालणें-मध्यें घालणें, मध्यें टाकणें. बुद्धिबळाच्या डावांत राजास शह देणारें मोहरें व राजा यामध्यें मोहरें टाकणें. १ पहा.

वीर-पु. योद्धाः, लढवय्याः, शूर पुरुषः, उत्साही मनुष्य ( लढाईत, दुसऱ्याची आपत्ति दूर करण्यांत किंवा दान करण्यांत ). 'आणीकही द्रौपदीकुमर । हे सकळही महारथी वीर । मिती नेणिजे परी अपार । मीनले असती । '-ज्ञा १.१०२. २ नवरसांपैकी एक:-उत्साह, शौर्थ, पराक्रम दाखविणारा भाव. ३ ज्याचा कोणी पूर्वज लढाईत मेला असून, जो फाल्गुन वद्य प्रतिपदेचे दिवशी. योद्धयाच्या समारंभानें देवदर्शनासाठीं जातो असा. ४ वरील मृह मनुष्याचा देवांमध्यें बसबिलेला टांक. 'वीर बैसविला देव्हारां।' -दावि ६३. ५ मोठ्या मनुष्याची मरणोत्तर दशा. -बदलापुर ४९२. ६ विशेषनाम, हुद्दा किंवा वर्णनपर नांव यांस जोडून येतो; त्यावेळी पढारी, प्रमुख, श्रेष्ठ असा अर्थ होतो. उदा० रघवीर: करुवीर; यदुवीर, दैत्यवीर; कपिवीर; भक्तवीर; बदान्यवीर इ० 'तैसा तुका वैष्णववीर। अवीर आवडी त्याची थोर। मोजनि त्याहि कृष्णवीर । स्वहस्तें चौगुणें घेती वर. ' ७ एक पदवी. कोण-तेही धाडस, उत्साह, औदार्य, परोपकार, जनकल्याण इ० गुणा-विषयीं प्रसिद्ध असलेल्या पुरुषास लावतात. उदा० वीर नरीमन. वीर वामनराव.-वि. १ शूर; पराक्रमी. २ वैराग्यशील. [सं.] सामाशब्द- • कंकण-न. वीर पुरुषाचा मान म्हणून, पराक्रमाचे द्योतक असे मनगटांत घातकेलें कडें. 'वीर कंकण घालितां नार्की। परी तें शोभा पावेना कीं। '-दा ७.९.१५, ०कस्या-स्री. (बीर पुरुषाची मुलगी ) युद्धित्रय, धाडशी, खंबीर मनाची स्त्री. वीर-भार्या, वीरपत्नी, वीर भगिनी हे समधर्मी शब्द होत. [सं.] ०कल्छु-पृ. ( गो. ) वीराचा दगढ; वीरगळ. [ का. कल्छु≔दगढ ] गद्ध-पु. घोसाळा किल्ला. –िशिद १५१. ॰गैठी-(महातु.) वीरगंठी पहा. 'विरली रुळती वीरगंठी।'-दाव २४४. ०गर्जना-

स्ती. वीराच्या आरोळचा ( आव्हान, उत्तेजन देणाऱ्या ). [ सं. ] बाणा। '-मुरामायण अयोदवा. •बाद-पु. वीराचे प्रतिपक्षीयास 'मी तंब तुझेचि अर्धोग । केविं शिशुपाळ शिवेल माझे आंग । लोक जाणती । '-दावि ४९६. [वीर+वीर] तूं शिरावरी असतां श्रीरंग। मी वीरभाग यदुवीरा। ' -एकस्व ४.१६.०भार्या-स्नी. वीरपत्नी; घीराची बायको; वीरकन्या पहा. [सं.] •भाषण-न. वीराची भाषा; वीराचे दचन. [सं.] -दावि ३७. [वि-रंग] •माता-स्री. शुरांची आई; वीरजमनी पहा. [सं.] •मुष्टि-पु. मदासङ्खाख्यांतील एक भिकाऱ्यांची जात. हे लोक शारीरिक करा-मतीचे खेळ करून पैसे मिळवितात. हे लिंगायत धर्माचे आहेत. **्रस-पु. वीरा**ला युक्त अशी भावना, विकार; नवरसांपैकी एक, याचे चार विभाग पडतात:-विद्या, युद्ध, दया व दान. वीररसाचे उदा० गर्वोक्ति फाल्गुन वर्षे जगदेकराया । आहे मशीं कवण तो झगडा कराया । म्यां कालखंज विधिले अतुलप्रतायी । पौलोमही असर गोसुर विप्रतायी। '.-वामन, भीष्मप्रतिहा. [ सं. ] •राणा- श्रेष्ठता. ३ पदार्थमात्राचेअंगी जो तत्कायार्थ संपादक क्षकीविद्योव

ंगांठ-स्ती. विशिष्टप्रकारची केसांची गांठ, वीरगुंठी पहा. 'बासींगे युद्धासाठी केलेल आन्हान, युद्धास निमंत्रण. [सं.] विलास-हीरेयाची जोती मीरवती वीती वीरगांठी। '-धवळेपू ६९. पु. वीराची क्रीडा. -वि. वीरांना ज्यांपासून विलास (आनंद) ॰गुंडी-स्री. विशिष्ट प्रकारानें केंस बांघणें; वीराला शोभण्या- होतो असा (अर्जुन). 'हारपलें दावृनि जैसा। मागु सरे वीर-सारक्षी डोक्यावरील केंसाची गांठ. ' अविरळ कुरळांची मस्तर्की विलासा । ज्ञानचि कळस वळघे तैसा । कर्मप्रसादा । ' -ज्ञा १५. वीरगुंडी। '-सारुह ८.११८. 'सरसाबुनी वीरगुंडी। '-मुसभा ७. ५८६. ब्यून्ति-की. वीराची प्रकृति-शौर्थ, पराक्रम. 'तयाचि १७; -ह १९.३७. ॰धंटा-सी. दौंडी पिटण्यांचे साधन अशी तुलगासवें। वीरवृत्तीचेनि थावें। ' -हा १.१२७. ॰वेध्णव-पु. धेटा; एकच वाय. ' डौंडीची ढवंस ढोला। वीरघंटा तांबिकया। ' १ वैष्णवांचें आचार कडकडीत पाळणारा एक वर्ग. याच्याप्रमाणें -शिशु १०२६. **्घोषणा**-स्री. वीरगर्जना; योद्धयांना युद्धास वीरशैव असा एक वर्ग आहे. २ वैष्णववीर; कट्टर, थोर वैष्णव. निमंत्रण. [सं.] • जमनी-स्री. जिचीं मुलें शूर, पराक्रमी आहेत 'तैसा तुका वैष्णववीर । अवीट आवडी त्याची थोर । '[सं.] अशी स्त्री; वीरमाता. [सं. ] • जयंतिका-जयंति-स्त्री. युद्ध- • शाया-स्त्री. रणभूमि. [सं. ] • शैव-पु. लिंगायतांचा एक प्रसंगी किंवा युद्धांत विजय मिळाल्यावर योद्धयांनी केलेला नाच; वर्ग. ० श्री-स्त्री. १ अंगांत संचरणारे शौर्याचे वारे; स्फुरण; वीराच युद्धनृत्य. [ सं. ] ०ठाण-न. वीरासन. [सं. वीरस्थान ] ० दृष्टि- यशः, अब्र. २ शौर्थः ' की अतिथीविण भोजन । की वीरश्रीविण सी. ( नत्य ) डोळे लाल करणें, बुबुळें उंच नेणें; डोळधाचा मध्य- रण। ' [सं. ] ्सभा-सी. योद्धवांची सभा. [सं. ] ्सू-सी. भाग विकासित करणें ( वीररसाचा अभिनय ). •पट्ट-पु. वीराचें वीरमाता; वीरजननी पहा. [ सं. ] •हंता-वि. वीरांचा पराभव ललाटपदक; शिरताज. ॰परनी-की. वीराची भार्या, बायको; करणारा किंवा त्यांस ठार करणारा. ०क्षेत्र-न. बडोदें. 'वीरक्षेत्रीं वीरकन्या पहा. [सं.] • पाण-न-न युदापूर्वी किंवा युद्ध चालत महाराज प्रश्रुत्तम खंडेराव राजे बहादूर। '-गापो ११. • क्षेत्री-असतांना, जोर येण्यासाठी वीरांनी नवचैतन्यवर्धक पेय पिणं. पु. क्षत्रीयवीर. 'वरी विराजे वीर-क्षेत्री। हरिश्चंद्र नृपनाय।' [सं.] • पार-वि. १ बोंबल्या; अरेराव, रगडमहः; धटिंगण -मुहरिश्चंदाख्यान नवनीत पृ. १८३. वीराशंसन-न. युदांतील माणूस. २ ( प्रशंसार्थी ) उत्साही, धाडसी माणूस. ० प्रान्न-भी. वीरांनां प्रिय भशी जागा; प्राणावर बेतण्याचा जेथें प्रसंग येतो अशी शूर अशा पुत्रांना प्रसवणारी स्त्री; वीरमाता. [सं.] •भगिनी- धोक्याची जागा. [सं.] वीरासन-न. १ डावा गुढघा मोइन स्ती. वीराची बहीण. [सं.] अमद्भ-पु. १ दक्षयज्ञाचा विध्वंस व उजवा उभा करून, किंवा दोन्ही गुढगे जमीनीस टेंकून बसणें; करण्यासाठी शंकरानी जटेपासून निर्माण केलेला वीर पुरुषः अकरा आसनाचा एक प्रकार. योद्धधाची **बसण्याची रीत** ( युद्धांत बाण रुदांपैश्री एक. २ ( ल ) उप्र स्वरूपाचा व विनाशक प्रशृतीचा सोडतांना, दरबारांत किंवा सभेंत बसणे झाल्यास ). ( कि॰ घालणें, मनुष्य. ३ शिवगणांचा एक वर्ग. ४ लिंगायत लोकांमधील एक घरणें ). २ वीराची बसावयाची जागा, आसन ६० ३ रणभूमि, विशेष दीक्षा. ५ रागीट, इही व सुधारणार नाहीं अशा मुलास [ वीर+आसन ] वीरेंचीर-किवि. एकूणएक वीर. 'वीरेंवीर म्हणतात. [सं.] भाग-पु. बीराचा भाग, शूर पुरुषाची वस्तू. बुडाला । अवधा हळकक्षोळ जाला । महारह खबळला । ज्ञाते

वीरंग-पु. बेरंग. ' लोमे जाहला वीरंग। '-रामदासी अभंग ( नवनीत पू. १४९ ). 'अभिनव नटलीला रंग वीरंग माजे।'

वीरहें--न. (महानु.) पालवी; (प्र.) बिरहा-हें. 'तुझे या अनुरोगार्चे वीरढें । जयाचिये हृदये भूमिके नवढे । ' -भाए २३३.

वीरस-पु. स्नेहाचा पान्हा. ओरस पहा.

चीरु-न. (प्र.) वैर पहा. 'आणि मग तुल बीर करील।' -पंच ३.१०. 'काई वीक घेतलें। तें तु आणैसी।'-शिशु १०५. वीर्य-न. १ शुक्र; रेत. २ पराक्रम; प्रभाव; सामध्यै; जोम: वि. वीरश्रेष्ठ. 'पार्टी धरा वाहक वीरराणा । चाके करें वोहुनि चाप- असतो तें. 'देशी वनस्पति गोळा करून त्यांचे गुणधर्म व त्यांतीछ

वीयें आणि उपयुक्त पदार्थ यांची माहिती कहन घेण्याच्या मागें ( जडाजड वस्तृंमधील ). (समासांत) मंदवीर्य, हतवीर्य, नष्टवीर्य, **उष्णवी**र्घ, तीव्रवीर्घ; इ० ५ शौर्य; वीरता. [सं. वीर्=पराऋमी होणें] •वान्-वि. १ ज्याच्या शरीरांत शुक्र किंवा रेत आहे असा. २ दयास सेणी लावीत. ' -पूजावसर. ( ल. ) बलवान् ; जोमदार; गुणवान; श्रेष्ठ. ३ संपादनशक्ति किंवा चिकाटी असलेला; समर्थ. ४ शूर; पराऋमी; धैर्यशील. [सं.] •विलास-पु. पराक्रमाचे कृत्य. -वि. पराक्रम हाच ज्याचा खेळ आहे, हातचा मळ आहे असा. 'एंव मागील जैसे तैसें। तेणें देखिले वीर्यविलासें।'-ज्ञा ११.६६३. ० हीन-वि. बल-**हीन; शौ**र्यर**हि**त; शक्तिहीन; निबल. ०**शाली**-वि. वीर्यवान पहा. वीर्यावीर-वि. शुरत्वानें शूर. 'तुका म्हणे वीर्यावीर । संतधीर समुद्र।'-तुगा १८१४.

वीलु-नी. वेळ. ' येक पदमात्र योजितां। वीलु न पुरे।' -गीता २.३४५४. [सं. वेला]

घीचर--- न. विवर पहा. १ पाताळ. 'शंख फुंकिला यादव-वीरें। नाद माजला सात वीवरें। '-वामन, विराट ७.३२. २ गुहा; भुयार. 'कपाटे कडे वीवरे भाणि टाकी।' -दावि ३४९. [विवर] [ सं. ]

घीवा- उद्गा. (गो.) नमस्कार करतांना व 'चिरंजीव ' या अर्थी म्हणावयाचा शब्द. [इं. पोर्तु. व्हीव्हा ! ]

वीष--न. विष पहा वीषार-री-५. सर्प. 'ऋस्णु वेढीला विषारी।'-उषा ५०. - वि. विषार-री पहा. [विषारी]

चीषइ-यी-वि. विषयी पहा. 'अती वीषई सर्वदा दैन्य वाणा। '-राम ६४.

वीस-वि. २० संख्या. [सं. विंश(ति); प्रा. वीस; पं. बीह; सिं. वीह; फ्रें.जि. बीश-स ] म्ह वीसां नाहींतर तिसां नाहीं तर जशाचा तसा=विसाव्या वर्षी शहाणपण नाहीं आलें तर तिसाच्या वर्षी येईल पण तिसाच्या वर्षीहि न आलें तर माञ्च तो (मनुष्य) आहे तसाच जन्मभर राहणार. विश्री एकूणविशी-वीस होते ते एकूण वीस होण म्हणजे कमी प्रमाण असणें. 'आतंं भापली प्रकृती कशी आहे? कांहीं विशी एकुणविशी वाटते का ?' -रंगराव •**मस्ती-नस्तीचा-**वि. **१ (** ना. ) वीस पाय असलेला ( एक क्षुद्र विषारी प्राणी ). २ स्त्रीबहरू सांकेतिक शब्द. -संगीत भोटाळा ११. ३ वीस बोटें असलेला (कुत्रा इ० प्राणी). ४ गरमी रोग. वीस नखीची-नखांची बाधा-स्री. १ (बायकी) गर्भारपण; पोटिशी राहणें. 'क्सला रोग अन् क्सलें काय ? -वीस नखांची बाधा झालेली. '-झांमू. २ गरमी. १ व्यभिचाराचें **व्यसन. वोस्रोबा**-५. विसावा हिस्सा. पारण शिलाले**ख श**के ११२८. [सं. विंशोपक]

चीसदेओ-पु. (महानु ) विस्तव. 'कां गा औंबीया लागला. '-सेंपु २.१०. ४ कस; रग; बल; निश्चय; चिकाटी; धैर्य वाजा ना कां जी जिः वीसढेओ नाहि. '-लीळाचरित्र. [सं. विश्वदेव ]

वीसादय-पु. (महानु.) विस्तव. बीसदेओ पहा. 'वीसा-

वीसाहाणी—सी. (महानु.) विसावणी; विसावा ! 'फुण वीसाहाणीचें राऊंतु परितिलें। तें साहातीचि ना। '-शिशु ९६३. (सं. वि+श्रम्)

बीळ-पु. वेळ पासून झालेला अशिष्ट अपभ्रंश; दिवसाचा वेळ, सबंध दिवस, सकाळ किंवा दुपार, समय काल या अर्थी वापरतात. 'पिंगा अवधा बीळ वो। स्वस्त्पी माझ्या मीळ वो।' -मध्व ३७८. -राला ८४. 'वीळभर (दिवसमर) काम केलें.' -स्त्री. भरती (समुद्राची); वेला. (क्रि॰ लागणें; येणें; होणें). [सं. वेला; म. वेळ]

वीक्षण---न. १ अवलोकन; पाहणें. २ पाहण्याचें साधन (नेत्र इ०). [स.] वीक्षणें-िक. पाहणें; बघणें; दर्शन घेणें; अवलोकणें. [सं. वीध ] चीक्षित-वि. अवलोकित; पाहिलेले.

व, ब्र-हीं अक्षरें मूळ मराटी शब्दाच्या सुरवातीस आह-ळत नाहींत. कांहीं टिकाणीं हीं अक्षरें बोलण्यांत व लिहिण्यांतहि भाढळतात. परंतु तसा उच्चार व तसे लिहिणे हें व्याकरणशुद्ध नाहीं. ते उ, ऊ यांचें चमत्कारिक व कटु उच्चार होत. उदा० 'तुटे जळ बुढे बुडे।'-दा ६.६.२२. बुन ( उन्ह ) -मोभादि ३५.८१. वून ( ऊन ). मोविराट २.६८. बु-वू नें सुरवात होणारे शब्द उ–ऊ मध्ये पहा.

बुइल-न. मृत्युपन्न. [ई.]

बुगदा-9. (व.) भुगा; चुरा.

बुंड-- पु. लाइ; पिंड. ' उंड-डा पहा. ' तिघींचे करीं तीन बुंड, पुत्र जनमती हो। '-भज ८२. [प्रा. उंडी; का. उंडे ] बुंडी-स्नै. बलिदान; उंडी पहा.

वंब-सी. (वे.) ओळ.

व्यक-पु. लांडगा. 'ते व्याघ्र वृक्त भाटवे । तैसिये करी । ' –माज्ञा १६.४०८. [ सं. ] ०युध्द-न. गनिमी लढाई; लपून दला करणें. -शिदि १७९-८०. चृकोद्र-पु. भीम. 'तो पूर्वदिशे वृकोदर । ' - शिशु ७३१. - वि. ( लांडग्याचे पोट किंबा लांडगा पोटांत असलेला ); फार खादाड, आधाशी.

वृद्ध-पु. मृत्रपिंद; गुर्दे, इं. किडनी. [ सं. ] वृक्त-पु. वृक्ष. ' की वृक्तिआमध्ये कल्पतक।' - सिपू १.१. १२४. रुख पहा. [सं. वृक्ष ]

बृजिन-न. १ दुःखः; क्रेशः. ' निस्तरणे पडे वृजिन । '-रास १.३३१. २ पाप; दुराचरण. ' असंख्य गोवधांचे वृजिन।' -रंथोवा ४.३३०. [सं.]

बुंत--न. देंठ; पुष्प किंवा फल ज्याशी [संबद्ध होऊन राहिलें असते असा वृक्षादिकांचा अवयव. [सं.]

वृतवंध-पु. (प्र.) वतवंध. ' आधीं गौळनी भोगिजे। पाठी वृतबंध कीजे। हें की वैराग्य देवाचें। '-शिशु ७००.

ब्रंताक--नपु वांगें (फळ व झाड). 'ब्रंताक माष मसुर स्रवण। ' - गुच ३२.३४. [सं.]

वुष्त-- न. १ भाकित. ' घपरोरी बोलवी वृत्तें। '-विपू ७.४७. 🤻 आचरण; वर्तन; पद्धत; विह्वाट, शिरस्ता. 'शील त्याचें अत्युच्चरम्य वृत्त । '-टिक ६९. ३ उद्योग, धंदा; निर्वाहाचें साधन म्हणून व्यवसाय; वृत्ति पहा. ४ बातमी; वार्ता; हकीकत; माहिती. 'सांग तें वृत्त तुझ्या जननीला।'-आकृचरित्र १८. ५ छंद; कवितेच्या प्रत्येक चरणांत किती अक्षरें असावीत याचे मापन. इ वर्तुल, मंडळ; गोलाला कोटेंहि सरळ पातळीने कापिलें असतां होणारा वर्तुळाकार. ७ गोल पदार्थ; गोळा. -वि. वर्तुलाकार; बाटोळें: संबलाकार. [सं.] • खंड-न. (गणित) वर्तेळाचा अर्घा भाग, वृत्तांश; (इं.) सेक्टर. ० चिति-वर्तुळस्तंभ; नळ, पंचपात्र यासारखा आकार. (इ.) सिलिंडर. ०ए - न. १ वर्तमानपत्र; आहीर बातमी, खबर किंवा तत्संबंधी कांहीं गतप्रदर्शन, टीका, जाहिराती ६० ज्यांत असतात तें पत्र. ०पाली-स्त्री. परीघ ( वर्तु ळाचा ). [सं.] •मध्य-पु. वर्तुळाचा मध्यविंदु; वेंद्र. [सं.] वृत्तांश-पु. (भूमिति) वृत्तखंड पहा. [सं.] वृत्तांत-पु. वृत्त; बातमी; वार्ता, माहिती; इकीकत. [सं. ] वृत्ति-की. १ आचरण; वृक्त; शिरस्ता; वहिवाट. २ रीत; ओळ; पद्धत; वर्तनक्रम; निवहिक्रम. 'हरिनी श्ववृत्ति वरिली।'-मोविराट १.१००. ३ धंदा: पेशा; निर्वाहाचा उद्योग; चिसार्थाचें साधन. -ज्ञा १८.८२०. 'सांचिविके वृत्ति करुनि पक्वा बी उंदुंवरीं बदरी। '-मोकृष्ण ८७.६६. ' सुत्र प्रभु तुं यांते दृंडाया, शृक्ति वावया स्वामी।' -मोसभा ३.७४. ' गुरुचे होती न चढे वारी । प्राणत्यजीन निर्धारी । गुरुचे वृत्तिनिमित्त । '-गुच १६.५४. ४ आवृत्ति; नेहर्मी उपयोग, वापर (विशिष्ट अर्थाने एखादा शब्द किंवा वाक्प्रचार याचा ). ५ मनाची स्थिति, भावना (राग, करणा, भीति, काळजी इ० ची ); भनोव्यापार. 'रहत रहत मुर्छेमाजि वृत्ती बुडाल्या। '-वामन, भामाविलास (नवनीत पृ. ९९). -ज्ञा ९.२५२. -एभा ७.२८४. ( समासांत ) उदास-औदार्थ-• चित्र-तामस-प्रसन्न-म्लान - शांत- शोक- संतोष -सौम्य- हर्ष- न. निष्फळ, बिन किफायरशीर देणगी (खुशामत्या, वेदया, **इ**गस्य-वृत्ति. ६ (साहित्य) काव्य-नाटशप्रबंध रचनेचे चार मह इ० स दिलेलें बक्षीस, खेळांत वालविकेला पैसा). [सं.]

विवरण, स्पष्टीकरण, टीका पहा. ८ वर्तुळ किंवा वर्तुळाचा परीघ; वृत पहा. ९ स्फूर्ति, स्फुरण. -मनको. १० वाचकता, व्यंजकता, लक्षणा इ० अर्थबोधाचे प्रकार प्रत्येकी. ११ शेत; इनाम जमीन; वतन; सालीना मिळणारी रक्कम. वृत्ति राजाला काढून घेतां येत नाहीं किंवा बक्षीसिंह देतां येत नाहीं. -भाद्विसंतृ. 'अनादि जे प्रकृती । सांख्य जियेतें गाती । क्षेत्र हे वृत्ती । तियेची जाणा । ' -ज्ञा १३.३५. ' नव्हे मठपति । नाहीं चाहुरांची वृत्ति । ' -तुगा १८१६. 'होता वृत्ति राखीत । '-गुच १९.४. १२ स्वभाव; धर्म, [ सं. ] ०क-पु. वतनदार. ' अगा मानस हें एक। माझ्या स्वरूपीं वृत्तिक । ' - ज्ञा १२.९७. ० च्छेद्-च्छेद्न-पु.न. वंशपरंपरागत असलेल्या निर्वाहसाधनाचा नाश; वतनजप्ती; वंशपरंपरागत इक काढून घेणें. [ सं. ] ०एत्र-न. ज्यावर किंवा ज्यामुळें वृत्ति नेमून दिली जाते ते पत्रं; आज्ञा-वतनपत्र. ०पंथ-पु. वृत्तीचा, न्यापा-राचा मार्ग. 'ते भेदली वृत्तिपंथें। वायुशक्ति गा एथें। कर्मकारण चौथें। ऐसें नाण। '-ज्ञा १८.३४३. त्शास्त्र-न. व्यापार, धंदा इ० चा विचार-चर्चा करणारें शास्त्र; अर्थशास्त्र. (इं.) एकॉनॉ-मिक्स. -मसाप २.३.१०३. ० द्वान्य-वृत्तिरहित. ' शुन्य सांडोनि निरवकाश। तेंचि कृष्णहृदय सावकाश। संती केला रहिवास। वृत्तिश्चन्य होउनी। '-एरुस्व १.३८. ास्थिति-स्री. समस्थिति; दोन्हीं बाजूस वजन व तोल सारखें राहतील अशी स्थिति. (ई.) ईक्विलिब्रियम. 'पक्ष्यांची आकृतीहि त्यांच्या वृत्तिस्थिती**स फार** मुंदर रीतीनें जमते. '-मराटी ६ वें पुस्तक (१८७५). ५. ०मंत-मान-वंत-वि. १ उपजीविकासाधन जी जोशीपणा इ० नियत वृत्ति ती ज्यास आहे तो; वतनदार. २ स्थिर; स्थायिक. वृत्तीचा विचका-पु. १ एखायाच्या निर्वाहाच्या साधनाचा नाश, वृत्ति बुडणे. २ वृत्ति गेलेली स्थिति. बृत्यंश-पु. संपत्ति, हक किंवा निर्वाह साधन यांतील भागी. [सं.] चूत्यंशी, वृत्यांशी–वि. वृत्तींतील वांटेकरी, भागीदार. [ सं. ६**स्यंशी** ]

वृत्ती-सी. वृत्त; वार्ता. 'वृत्ती कोण्ही नेणती। '-मुभादि २९.१३२. चुक्तीक-१ वार्ता आणविणारे. 'जे इसीक बाले इदइं। अनुरागाची। '- पर ६६. २ वृत्तिक पहा.

वृत्त्यनुप्रास-पु. अनुप्रास भरुंकाराचा एक पोटभाग. एकच अक्षर फिह्न फिह्न येणे. याच्या उलट छेकानुप्रास. बरींच अक्षरें पुन्हां पुन्हां येणें.

वृत्रक्त, वृत्रारि—पु. हत्रासुराला मारणारा (इंद्र). [सं.] •शाश्र-पु. इंद्रजित. [सं.]

वृथा-किवि. व्यर्थ; विनाकारण; निष्फळ. [सं.] व्हान-प्रकार-कौशिकी, भारती, सात्वकी व भारभटी प्रत्येकी. ७ टीका; | ०पुष्ट-पु. ( व्यर्थ खाउन माखकेला ) १ आछ्रवी; निरुचोगी

६.९.१०. २ फुन्टखाऊ; भोजनभाऊ; खाऊपासरी. [ सं. ]

वृंद--न. १ सभा; समाज; मंडळी; जमाव; मनुष्यादिकांचा समुदाय. ' देवा संतरृंद नमस्कारिजे। कां घडे तरी पूजिजे। '-ज्ञा २.३३. २ मोठी रास; ढीग्. ३ नांवाजलेला, प्रसिद्ध मनुष्य; प्रस्थ (जाडा विद्वान्-सावकार इ०). [सं.] •गायन-चादन-न. ज्या गायनांत-त्रादनांत गाणाऱ्या-वाजविणाऱ्या व्यक्ती एकापेक्षां जास्त असतात तें. •नर्तन-न. सामुदायिक नाच. •संगीत-न. सामुदायिक गायन. ह्या गायनपद्धतीमध्ये स्त्रीपुरुषांची मिसळ असते. ' वृन्दसंगीताचा परिपाठ फार प्राचीन आहे. '-ज्ञाको (व) २२६. **बृंदी**-सी. समुदाय, वृंद ं घडलें जे आधुरिया दोषवृंदी । ' -ब्रा १६.२८०.

वर्षिती। ' 'जयजयकारा प्रवर्तेले ते वृंदारक संभारानें. -होला २८. -ति. १ सर्वोत्तमः श्रेष्ठः, सर्वो कृष्टं. २ आदरणीयः, सन्मान्यः, सुप्रसिद्ध. ३ नेता; पुढारी; प्रमुख (सं.)

वृंदावन-- न १ ज्यांत तुळशीचें झाड लावतात असें दगड-गोकुळाशेजारील एक पौराणिक बन. येथे पूर्वी श्रीकृष्णाची कीडा करण्याची जागा असन हल्ली हैं योत्रेचे स्थान आहे. 'कशी जाऊं मी बृंदावना। वाटे आडवा येतो कान्हा। ' ३ एक प्रकारचे आड. कड्-गोड वृंदावन असे याचे प्रकार आहेत. -तुगा २९०७. कडु वृंदावन पहा. 'द्राक्षापेक्षां वृंदावन धुंदर दिसतें.'-नामना ३. [सं.]

पद सेवन सर्वस्व पुंडरीक मुनी। ' —अक्तमयूरकेका १२. २ पूर्ण विद्र व सूर्य यांच्या कलांची वाढ; चढती दशा. ५ सुर्योदयापूर्वी बाढ झालेला; योग्य विकास पावलेला. ३ मोठा ( गुणादिकानी); ( शहाणपण, ज्ञान ६० त ) प्रगति झालेला. ( समासांत ) विद्याः बद्धः वयोवृद्धः तपोवृद्धः ज्ञानवृद्धः ४ श्रेष्ठः 'तरी अवघाचि गुणी शृद्ध । जे महर्षीमाजि प्रबुद्ध । काश्यपादि प्रसिद्ध । सप्तऋषी । ' **-का १०.९२. ५ वृद्धि पावलेला; जमून, सांठून बाढलेला;** पुंजीमृत. [सं.] •कि.पि–पु १ अरूख, फार म्हातारा. २ (ल.) चांगला अनुभवी; मुरलेला. 'पंचवीस वर्षे काम केलेले बृद्धकपी श्रेढी ) वाढीचे प्रमाण. [ सं ] ॰ श्राञ्च-न. नांदीश्राद. ॰ सृतक-कौन्सिलर सांगतात. ' - टि २.१४६. ३ ( विशेषतः अनादरानें) वृद गृहस्थ. 'तुझ्या ओळखीच्या गृहस्थाकडे गेळों आणखी ते एकादे जर कां बृद्धकपी असले तर आपल्या हिंदण्या फिंदण्याला विनाकारण अवयळा यायचा. ' - विंगला. [सं.] •काक-पु. (म्हातारा कावळा) टणक, निरोगी बृद्ध गृहस्थास योजतात. काटक म्हातारा. •गंगाधर चूर्ण-न. एक प्रकारचें औषधी चूर्ण

निरुपयोगी. 'सार सेविजे श्रेष्टीं। असार घेइजे वृथापृष्टी। '-दा प्र. माबळणारा सुर्व 'तया गीती तेणें उणिव क्षण ये वृद्ध पंतंगा।' -वामन, विराट ८.१२. [ सं पत(तं)ग=सुर्य ] ॰**परंपरा-स्नी. १** मागच्या वृद्धवृद्ध माणसांकडून चारत आरेली बहिबाट, चाल. २ ( ल. ) प्रमाणभूत, पुज्य आचार, वर्तन. • प्रमदा न्याय-बरठ-तरुणी दांपत्य न्याय, (प्रमदा=अतिशय मदनावेग अधेलेली भी तिच्यापुढें वृद्ध पुरुष न टिकून त्याची फजिती होते याबहन). 'हे अवहेलना करणारे मात्र कल्पनेचे जड ठहन वृद्धप्रमदा न्यायाने उपहास्य होतात. ' -नि ७९. ० संघ-पु. वयोषृद्ध मंड-ळीची सभा; वडील माणसांचा राघ [स.] बृद्धाचार-पु. वृद्ध-परंपरेने चालत आलेली, पूर्वापार बह्विवाट, रिवाज; पूर्वजांची, वडील माणसांची अतएव आदरणीय रीत. 'परमामृते भहनि बाटी। देवकी लावी सुनेच्या वोटीं । पुसे बृद्धाचार गोधी। सुने बालीसी चृंदारक-पु. देव; अमर. 'पुष्पसभार उदंड । वृंदारक पोर्टी निजमाये ।'-एरुस्व १८.३८. -एभा १३.१५४. युद्धा-चारी से देख-पुभव. जुने देव; कुलदेवता. ' वृद्धाचारी से पूजिले देव। '-दावि ३३ [बृद्ध+आचार ] बुद्धापकाळ-पु. म्हातारपणः म्हातारपणचा काळ; बाधेक्य. 'कठिण काळी बृद्धापकाळीं। सर्वे-काळीं अंतकाळी। नामस्मरण असावें. '-दा ४ ३.१५: बृद्धाप्य मातीचें लहान चौकोनी विशिष्ट बांधकाम; तुळशीची कुंडी. २ पहा. वृद्धाच्य-न म्हातारपण. भजही बृद्धाच्य भालें। लेकी वेरळें घातलें। ' -दा ३.५.३३. -ज्ञा ७.८६. [ बृद्ध+आप्-आप्य ? ] वृध्दावस्था-स्री. म्हातारपण. [ ृद्ध+अवस्था ] खृध्दि-स्री. १ बाढ; विस्तार; प्रमाणाधिक्य; वाढलेली अवस्था ( आकार, वय, संपत्ति, दर्जा इ० ची ). 'रिगे मन्वंतर मनुपुढें । वंशावरी वंशांके मांहे। जैसी इक्ष्युद्धी कांद्रेनकांहें। जिंके जेवीं। '- ज्ञा १५.१२८. २ व्याज; वाढ; (उसना दिलेला पैसा, धान्य इ० ची) वाढी. 🦜 वृद्ध—वि. १ वयातीत; म्हातारा; जरठ. 'वृद्ध तपस्वी पितृ सोयेर; घरांत कोणी प्रसुत झालें असतां येणारें अञ्चित्व. अ सुद्ध होऊन दुसऱ्या सूर्योदयानंतर संपणारा चांद्रदिवस किंवा तिथि. नक्षत्र, योग यांचें आधिक्य. ६ अंडवृद्धि. ७ ( व्या. ) अ, इ (ई), उ (क), ऋ यांच्या बहल अनुक्रमें आ, ऐ, औ व आर हे वर्ण येणें. ८ - प्र. ज्योतिषशास्त्रांतील सत्तावीस योगांपेंक्री अकरावा योग. ०जीविका-सी. व्याजावर किंवा सावकारीच्या धयावर उपजीविका; सावकारी. • प्रमाण-न. (गणित, भूमिति न. सोयेर. सुतक पहा. वृद्धिगत-वि. वाढीस लागलेलें; प्रगति होत असलेलें; बाढणारें; बृद्धि पावत चाललेलें. बृद्ध्याजीय-५. सावकारी करणारा; पैसे व्याजानें लावून, वाढीदिढी करून उपजी-विका करणारा माणुस.

वृद्धि--की. चामडें. -माज्ञा १८.२७. [सं. वदी ] वृय-वि. १ संतुष्ट. ' दाऊनि गुस्राजा वृय कीजे। ' -दावि (संमहणी, अतिसार यांवर देतात) -योर १.४४८. ० प्रतेग- ४५७. २ श्रुत. ' वृय दंबक त्याचा ऐसा असे । ' -दावि ४५८.

─য়ा १६.४०८. २ भाटवी रास या राशींत विशाखा पाद, अनु-राघ व ज्येष्ठा या नक्षत्रांचा समावेश होतो. [सं.] व्यवस्था-न. ( तृत्य ) दोन्ही हात वर मेऊन डोक्याच्यावर वांकडे कहन ठेवणे, उजवा पाय पाठीकडे उंच नेणें, व पाठ खुप वांकविणें. ॰ निकु-द्वित करण-न. ( नृत्य ) उनवा पाय पाठीकडे डोक्यावर उंच नेऊन दोन्ही हात जिमनीवर टेकविणे व त्यांची बोटें जिमनीवर वापटणें. •रे**चित करण**-न. ( नृत्य ) उजवा पाय वृश्विक करून हाताचे स्वस्तिक करणें, व हांत एकमेकांपासून दूर करून रेचित करणे. वृश्चिकापसृत(अंगहार)-पु. ( नृत्य ) वृश्चिकचरण करून उजवा हात ल्लाक्य करणे; नंतर तोच हात नाकासमोर आंकुंचित करून उद्देशित करणें. नंतर नितंब फिरयून करिहस्त भाणि कटिच्छिन्न हीं करणे.

**खूच--पु. १ बैल,** वृषभ पहा. 'वृषगर्जी वेढिला। केला रावो । ' - इत १४.३६२. २ पंधरावा संवत्सर. ३ कर्णराज; कुंती-पुत्र कर्ण. 'तो वृष भूमिप्रस्तस्यंदनचक्रासि उद्धरायातें। '-मोकर्ण ( नवनीत पृ. ३४३ ). वृषसेनाचा पुत्र. कर्णाचा नातृ यालाहि म्हणतात. ४ पुरुषाच्या चार जातीपैकी एक. [सं.] ० स्कंध-पु. बैलाचें वर्षिड. खूषिन्-वि. (शाप.) वैलाचें. (इं.) टाँरीन. -रेंपू २. खूषोत्सरी-पु. मृताप्रीत्यर्थ वसु सोडणें; इष्टकामना-सिद्ध्यथे विशेषतः उत्तरिक्रयेंत गोऱ्हा भाणि कालवड सोडणें. [ वृष+उत्सर्ग ]

वृषण-पु. अंडकोश; अंड. 'गंगाधर तात्या यांचे वृषण घागरीयेषढे जाले घोडियावर बसतां नये असे जालें. ' -भाव ८१. वृषद्भा-पु. बैलासारखा एक प्राणी; बैलाची एक जात.

'रेंडे बोकड येडके वृषदुमें सौगंधिकें मांजरें।' -सारुह ३.४७.

[सं. वृष+फा. दुय्यम ]

नये जाणा । '-तुगा ५४५५√ २ बारा राशींतील दुसरी रास. हींत पक्षिवर्ग. असे पांच वर्ग आहेत. चटक पक्षी. −मराठी ६ वें पुस्तक इतिका त्रिपाद व रोहिणी यारे व सृगशीरार्ध नक्षत्रांचा समावेश (१८७५) पृ. २१९. −प्राणिमो ६३. [बृक्ष+शासादक, उपवेशक]

वृश्चिक-पु. १ विच. ' व्याघ्र वृश्चिक भाडवे । तैसिये करीं । ' होतो. ३ ( समासांत उत्तरपदीं ) श्रेष्ठ व्यक्ति. [सं. ] • क्यीडित-करण-न. ( नृत्य ) आधीं टाळी देऊन दोन्ही हात रेचित करणें व मग ते वांकवून वक्ष:स्थळासमोर नेण. ० ध्यु ज-पु. शंकर. [ वृषभ+ध्वज=पताका ]

बृषल-पु. १ शूद्र; कुणबी. २ चंद्रगुप्त राजा. ३ बहिष्कृत सालेला, अधार्मिक दुराचारी माणुस. [सं.] चूचल स्थी-सी. १ शुद्र स्त्री. 'दासी वेश्या भुजगणेसीं। वृषल स्त्री रजस्वलेसी। ' –गुच २९.२२५. 'मण्झ्याबर कुभांड रचून मला ऋषली ठरविलें.' - चंद्रगुप्त ५८ २ व्यभिचारिणी. १ लप्तापृती रजोदर्शन होत अस-लेली ऋतुमती स्त्री. वृष्त्र**लीपति-पु. ज्या**ने उपभोगार्थ **शूद्र स्त्री** बाळगिली भाहे भसा ब्राह्मण.

बृषा—पु. लगामाचा एक प्रकार. -अश्वप १.१८५.

व्याकिपि-पु. १ एक वैदिक देवता. २ शिव. ' तीं स्वायुधें शमीवरि टेबविता राधवा वृषाकपिला। स्मरुनि कपि उडे विजयश्री ज्यासि भने जसी कृषा कपिला। ' -मोविराट ६.५८. 🖁 ३ विष्णु इ॰ देव. 'अस्त्रबर्ळी शस्त्रबर्ळी संधानी लाघवी तृषाकिपसा।' –मोभीष्म १२.४७. [सं.]

बुष्टि—की. १ पाऊस; पावसाचा वर्षाव. २ ( ल. ) ( बाण, फुलें, दगड, अस्त्रें इ०चा ) वर्षाव; सारखा प्रहार; पुष्कळ पतन. ६ ( शिव्या, शाप, उपमा, मुद्दे वचर्ने इ॰चा ) भडिमार. ( कि॰ एकसारखे देणे; सोडणें; टाकणें ). [ सं. वृष्=शिंपणें ]

वृक्ष-पु. झाड; झुडुप; रोपटें. (सामा.) वनस्पति. [सं.] •राज-पु. (झाडांचा राजा) झाडांतील प्रमुख वृक्ष (वड, पिंपळ, भापरा, शमी, चोबचिंनी इ०). •वारिका-वारी-स्त्री. १ राईं; बन. २ बाग; उद्यान; उपवन; ( विशेषत: विलास– क्रीडा करण्यासाठीं ). **्संवर्धन**-न. झाडांची जोपासना करणें; झाडें लावुन काळजीपूर्वक बाढविणें. **बृक्षायुर्योग वेद-**पु. वृक्षांचे आयुष्य वाढविण्यासंबंधी शास्त्र. [ सं. वृक्ष+आयु+योग+ वृषभ-- प. १ बैल; नंदी. 'तहा वृषभासि दाणा। तृण मार्गो वेद ] वृक्षासादक, वृक्षोपवेशक-प. झाडावर वसणारा एक